### लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन स्रकावमी Lal Bahadur Shastri Academy of Administration मसुरी MUSSOORIE

पुस्तकालय LIBRARY

|                                  | C)                   |
|----------------------------------|----------------------|
| भ्रवाप्ति संख्या<br>Accession No | 15 1182              |
| वर्ग संख्या<br>Class No.         | R<br><b>0</b> 39.914 |
| पुस्तक संख्या<br>Book No         | Enc                  |
|                                  | V.22                 |

### हिन्दी

# विप्रवक्षीष

### बंगला विश्वकोषके सम्पादक श्रीनगेन्द्रनाथ वसु प्राच्यविद्यामहार्येव,

शिश्वान्त-वारिधि, शब्दरजाकर, तस्त्रचिन्तामणि, एम, भार, ए, एस

तथा चिन्दीके विद्वानी द्वारा सङ्गलितः

द्वाविश भाग बोरभूम—शाहजहान्

### THE ENCYCLOPÆDIA INDICA

VOL. XXII.

COMPILED WITH THE HELP OF HINDI EXPERTS

 $\mathbf{B}\mathbf{Y}$ 

NAGENDRANATH VASU, Prachyavidyamaharnava,
Siddhanta-varidhi, Sabda-ratnakara, Tattva-chintamani, M. R. A. S.
Compiler of the Bengali Encyclopædia; the late Editor of Bangiya Sahitya Parishi d

and Kayastha Patrika; author of Castes & Sects of Bengal, Mayurabhanja Archæological Survey Reports and Modern Buddhism; Hony. Archæological Secretary, Indian Research Society, Associate Member of the Asiatic Society of Bengal &c. &c. &c.

Printed by A. C. Sen, at the Visvakosha Press
Published by

Magendranath Vasu and Visvanath Vasu

9, Visvakosha Lane, Bagbazar Calcutta

1930.

## <sub>हिन्दी</sub> विप्रवकीष

#### द्वाविश भाग

वीरभूप—वङ्गासको अन्तर्गत वर्द्धमान विभागका एक जिला। यह स्थान ब्रह्मा० २३ ३४ और २४ ३५ उ० तथा देशा० ८७ १० और ८८ २ पू०के मध्य सवस्थित है। अपूर्णरमाण १७५२ वर्गमील है। इसकी उत्तर-पश्चिम-स्थान पर सन्ताल प्रगना, पूर्वभागमें मुर्शिदाबाद ब्रिस ब्रह्म मान तथा दक्षिणमें भी वर्द्धमान जिला है। इस जिलेकी दक्षिण-सोमा पर अजय नद प्रवाहित हो रहा है। यह अजय नद ही वीरभूमको वर्द्ध मान जिलेक स्थान स्थान शासके स्थान सिउडो सहर है।

पहले बोरभूमके इलाकेका भूमाग परिमाणमें बहुत अधिक था। बोरभूमका शासनमार जब अक्रुरेजोंके हाथ भाषा तब स्थान बेरिमाण ३८५८ वर्गमोल था। विष्णुपुर जमीन्दारों और बेस समय इसी जिलेके अन्तर्भुक्त थी। उन्नीसवीं अपिक पारममें विष्णुपुर बाँकुड़ा जिलेके अन्तर्भति बाद इसके पश्चिम भागका कुछ अंश सन्ताल प्रविद्धी हारमिल कर इसको और भो छोडा बना विया गया कि स्थान तरह इसका भूपरिमाण कम होते होते सन् १८८ वर्गमोळ रह गया।

१६वीं शताब्दीमें वीरभूम किसी श्रीतिय श्राह्मणव शके अधीन था। इसके बाद १७वीं शताब्दीके भग्तमें यह मुसल-मानोंके अधिकारमें आया। १८वीं शताब्दीके आरम्भः में जाफर कांने असदुक्ला पठानके हाथ बीरभूमको जमीं-दारीका शासन-भार प्रदान किया । असदुरुखके पूर्वपुरुष शताधिक वर्ष पहलेसे यहां रहते थे। सन् १७६५ ई० तक वीरभूमका शासनभार असदुल्लाके वंशघरोंके हाथमें था। सन् १७८७ ई०में वीरभूम ईष्ट इण्डिया कम्पनीके अधि-कारमें भाषा। इसके पहलेसे ही बीरभूममें डाकुओंका उपद्रव प्रवलक्षपसे वर्षामान था। पश्चिम प्रान्तके पहाड़ी प्रदेशसे पङ्गपालको तरह डाकू भाते और वीरभूम-वासियों का धन आदि लुटपाट कर ले जाते थे। डाकू लेगि कमसे कम ऐसे प्रबल हो उठे, कि ये बोरभूममें किला-बन्दी कर इस जिलेमें अपना प्रभुत्व विस्तार करने लगे। इन डाकुऑके उपद्रवसे सदरका बजाना राज-कोषमें पद्व' बने नहीं वाता था। व्यवसाय-वाणिज्यमें वाधा उपस्थित होनेके कारण ईष्ट इविडया कम्पनीके कई कार-काने बन्द हो गये। ये सब असीम साहससे बारों तरफ डाकेजनी किया करते थे। राजा और जमीन्दारीके साध

वाकायदा युद्ध चलता था । पे लूटनेवाली पहाडी जातिक लेग मुसलमान शासकींके जमानेसे ही यहांके लोगों को भयभीत कर धन छेते थे। सामान्य भय दिखलानेसे धन न देने पर ये तीर धनुष आदि अस्त्र-शस्त्रसे सज्जित हो आते और जो बाधा देते थे, उन्हें मार डालने थे। ये प्राप्त नगर आदि लुट कर पहाडमें चले जाते थे। इन डाकुओंके मयसे वीरभूमके उत्तर प्रदेशमें गङ्गातट पर भी प्रायः एक सीसे अधिक मील तक रातको कोई नावके साथ अवस्थान न कर सकता था। डाकुओं के आक्रमणसे अधि बासियोंकी रक्षा करनेके लिये राजा और जमीन्दार बहुत और तो क्या-इसके लिये चारी चेष्टा करते थे। बगल प्राचीर परिखा आदि तक बनाये गये थे। इनका चिन्ह कहीं कहीं आज भी दिखाई देता है। भागलपुरके वक्षिण-पश्चिम प्रान्तमें इस तरहके प्राचीरका भन्नावशेष आज भी वर्त्तमान है।

सन् १७६६ १०में १९८ १ एडिया कम्पनीने यद्यपि वीरभूम जिलेमें अपने प्रभुत्व प्रचारकी चेष्टा की थी, तथापि उस समय तक अं प्रजोंको काई मानता न था। सन् १७७२ १०में वीरभूम अङ्गरेजोंके शासनाधीनमें आ जानेकी स्वीकृति हो जाने पर भी वहांके राजा ही वहांके शासनकर्ता थे। राजा ही इस प्रदेशका शासन करते थे। ये ईष्ट इ एडिया कम्पनीको सामान्य कर देते थे। पश्चिम सीमान्तको रक्षाका भार राजाको ऊपर ही था। किन्तु उस समय वीरभूम और महलभूम (बिच्युपुर)-के राजाओंका प्रभाव खंदे हो रहा था राजाओंके वलकी सामारिक अवस्था शोचनीय हो रही थी। अन्तमें इन की आत्मरक्षाका उपाय भी न रहा। इधर डाकुओंके उपद्रवसे प्रजा नित्य उत्पोद्धित हो रही थो। दुर्जु त्त खाकुओंके हाथसे झाण पानेकी जरा भी सामध्ये वारभूम और महलभूमके राजाओंमें न थो।

सन् १७८४ ई०में डाकुओंका उपद्रव इतना बढ़ गया, कि अङ्गरेजोंसे चुपचाप बैठा न गया। उन्होंने डाकुओंके दवानेके लिये चढ़परिकर हुए। सन् १७८५ ई०में मई महीनेमें मुर्शिदाबादके कलेक्टर एडवर्ड अर्टोआइडने अपने इलाकेके दक्षिण भागके डाकुओंके डपद्रवींको रोकनेके लिये सकाउम्सिल गदर्भर जनरलसे

१०० सैनिकों के मेज देनेको प्रार्थना की। किन्तु इसका
कुछ भी फल नहीं हुना। डाकुओं ने इस समाचारसे अव
गत हो कर अपने दलको पुष्टि कर लो। इसके बाद पिछले
वर्ष में डाकुओं ने वोरभूमके समप्र जिले पर अपना प्रभुत्व
विस्तार कर लिया। इस सक्रय गधनैर जनरल लाड किनेवालिसने देखा, कि बोरभूम और विष्णुपुरके शासनका
भार किसी प्रभावशालो चिन्ताशोळ व्यक्तिके हाथ देना
चाहिये। इस समय डब्लयू पाई विष्णुपुर और वीरभूम इन
दे नों स्थानों के कलेफ्टर बनाये गये। सन् १७८७ ई०में
विष्णुपुर और वीरभूम उक्त कलक्टरके हाथ आये। किन्तु
उन कलेकुरसे भी काम न चला। वे तीन समाह तक इस
काममें रहे। सम्भवतः डाकुओं के भयसे भीत हो कर वे
विष्णुपुरसे भाग गये। सरकारी कागजों में लिखा है, कि
'पाई' साहब पदोग्नतिका समाचार सुन कर शोध और
सहसा विष्णुपुरसे चले गये।

जो हो, मिष्टर सारवरण उनके स्थान पर अविकार जमाया। इनके शासनके प्रारम्भमें हो विष्णुपुरसे सिउड़ीमें सदर स्थानान्तरित हुआ। मिस्टर
सारवरणको वहांके लोग वीर ही समकते थे। इसके
फलसे उनके शासनसे बहांके डाकुओंका उपद्रव कुछ
शान्त हुआ था। किन्तु दूसरी और इनकी छपासे
विष्णुपुर और वीरभूमके देशीय राजाओंका प्रमाव सदाके
लिये मिट गया। वे नाममात्रके राजा थे सही,
किन्तु कार्य्यः अति सामान्य वैभववान् भद्र पुरुषकी
अवस्थामें आ पहुंचे।

जो हो, जिस उद्देशकी पृक्षिके लिये वे वीरभूममें भेजे गये थे, उसमें वे पूण क्रयसे सफल न हो
सके। सन् १७८८ ई०में कलका के समाधारपत्रमें
प्रकाशित हुआ -- "अजय नदके दक्षिण डाकू लेग भयङ्कर
उत्पात मचा रहे हैं। उग्होंने सरकारी खजानेको लूट
लिया है, सिपाहियोंको पराजित किया तथा बांच
आदमियोंको मार डाला है। के।बागारसे ३०००० द्वाये
लूट लिये गये हैं।"

सन् १७८८ ई०में सरकारने इस विषयकी औंच करनी आरम्भ की। मिष्टर सारवरणके कार्य्य पर सन्देह कर के बहांसे इटा दिये गये और उस अगद पर मिष्टर किष्टोफर किटि भरती हुए। दो मास बीतते न बितते

मिष्टर किटि डाकुओं के उपद्रवको देख चिकत और स्तम्मित

हुए। मिष्टर किटि ने सोखा था, कि मिष्टर साग्वरणके

शासनसे डाकू लेगा सम्भवतः उत्पीडित हो गये हैं। यही
सोच कर वे चुपचाप ब ठे रहे। किन्तु एक दिन उनके
पास हृदयविदारक एक समाचार पहुंचा, कि उनके
बासस्थानके निकट ही पांच सी डाकुओंने आ कर
चालीस शामके अधिवासियोंको धनविद्दोन भीर प्राणहोन कर दिया। इसके कई सप्ताह बाद हो सन १७८६ ई०के
फरवरी महीनेमें पहाड़ी डाकू वीरभूम और विष्णुदुरके
थाने पर भी आक्रमण किया, टोलों, महलों या प्रामों की
तो बात क्या १ श्राम-श्राममें मारामारी और खून
खराबी होने लगी। मिष्टर किटि सीमान्त प्रदेशमें सैन्य
स रक्षणके निमित्त विविध व्यवस्थायें की। किन्तु
दुर्दान्त डाकुओंका उत्पात किसी तरहसे कम न हुआ।

इसके बाद सकीन्सिल गवन र जनरलने वीरभूम और विष्णुपुरके डाकु मोंके उपद्रव-निवारण करने के लिये एक छोटे समरकी व्यवस्था की। उन्होंने निकटके सब कलक्टरों को स्वित कर दिया, कि इस विषय पर सभी मिल कर एक साथ काम करें। केवल अपने इलाके को ही लेकर खुप न बैठें। डाकु मोंका जहां उपद्रव सुनाई दे, वहां अपने सैनिकों के साथ उपस्थित हों। इस तरह सैन्य-संप्रह कर वीरभूममें डाकु मोंके साथ अंग्रे जोंका एक खण्ड युद्ध हुआ था। इस युद्ध से डाकू लेग डर गये थे सही, किन्तु इससे भी इनका उपद्रव विलकुल दूर न हुआ।

इधर उस समय वृटिश अफसरोंके दिमागमें एक और ही धुन लग रही थी। यह यह, कि यथासम्भव शोध देशीय राजाओं के हाथसे शासनभार छीन लिया जाये। इसके लिये वे उस समय उम्मल हो उठे थे। विष्णुपुरके राजा-के जिम्मे कुछ ही मालगुजारी बाकी पड़ी थी। इसी सामान्य अपराधमें अफसरोंने उनको पकड़के जेलमें ठूस दिया। दूसरे समय अफसरोंके पेसा करने पर प्रजा और अंग्रेजोंमें युद्ध उन जाता था। किन्तु नाना कारणोंसे उस समब देशके लोगोंने मनुष्यत्वको को दिया था। सुतरां इस घडना पर भी कोई अशान्ति नहीं मसी। फिर प्रजा डाकुओं का साथ है। अंग्रेजों के विरुद्ध चलने लगी।

इसके बाद फिर एक बार डाकुओं के उपद्रवने जोर पकड़ा। इस समय धृटिश सरकारके तोषसानेको लट लेमेके लिपे डाकू लेाग अधिकतर चेष्टा करने लगे। मिएर किटि ने गवर्नर जनरलके पास सुशिक्षित सैन्य भेजनेकी प्रार्थना की। उनके प्रार्थनानुसार एक फीज भेजी गई। पे विभक्त हो नाना स्थानोंमें अन्यान्य सैनिकों के साथ एकत हुए। किन्तु इससे भो डाकुओं का उपद्रव नहीं कका। और तो क्या-दिन दहाड़े उ।कुदल शहरमें दुक कर लूटपाट मचाने लगा। फलतः राजनगर पर डाकुओं-का अधिकार हो गया। पांच सी वर्षोमें जैसी घटना न हुई थी, प्रिष्टर किटिंके शासनमें वैसी दुई शा हो गई। मिष्टर किटिं विष्णुपुरमें बैठे ही रह गये। इधर डाकू छे!ग वीरभूमके राजनगर पर प्रभुत्व विस्तार करनेमें मनोयोगी हुए। मिएर किटि' अवस्तुत हो कोधित हो उठे। वीरभूमसे डाकुलोगोंके भगानेके लिये विष्णुपुरसे दलके दल सैनिक भेजने लगे। इधर दूसरे डाकुदलने विष्णुपूरका अवरीध किया। निकटके प्रामोंको चे लुटने लगे। देखते देखते वर्षाकाल आरम्भ हुआ। फलतः अंग्रेज उस समय किसी तरहसे डाकुओं की देशसे भगा न सके। डाकुओं के उत्पोड़न और शासकों की निश्चेष्ठता तथा अस मर्थताके कारण प्रजा व्याकुल हो उठी। प्रजा कहने लगी, कि हमारे राजाको दुर्बल जान कर फिरक्रियोंने देश शासनका भार अपने हाथमें लिया था, किन्तु अब मालूम-हुआ, कि हामारे राजों की अपेक्षा भी ये सहस्र गुणा अक्षम हैं। इनके ऊपर निर्भर करनेसे अब काम न चलेगा। प्रजा उस समय दुःसाहसी हो उठी। लोगोंने बांस कार बड़ी बड़ी लाठियां तय्यार की । अन्तमें उस लाठोके बलसे ही कृषक अपने गांवोंसे डाकुओं को भगाने लगे। अंप्रजींने तोपों से जीन कर सके, वह क्षक लाडियोंसे कर दिखाया। अंग्रेज अपने हाथ वीरभूमका शासन ले कर दो वर्ष तक बड़े सङ्कटमें पड़ गये थे।

#### इतिहास ।

कहा गया है। कि उत्तर-पश्चिम प्रदेशसे वीरसिंह

श्रीर चैतन्य क्रिक्ट नामके दो भ्राता वीरभूममें आये। इनके शासन स्ने पहाड़ी लेग परास्त हुए। इन दोनों भाई योंने वीरभूममें अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वीरसिंह के नाम पर वीरसिंह नगर और चैतन्य सिंह के नाम पर चैतन्य पुर नगर वीरभूममें संस्थापित हुए। आज भी पे दोनों नगर थीरभूममें सर्समान हैं। वीरसिंह के भाई फतेह सिंह ने मुर्शिदाबाद के कुछ अंशों पर भी अपना दक्षल जमाया था। उनके नाम पर फतेह पुर प्रगनेकी सृष्टि हुई।

वीरसिंह हो वीरभूमके प्रवल हिन्दूराजा हैं। वीर-सिंहको यथेष्ठ दैहिकबल था। प्रबल-पराक्रमशाली राजा चीरसिंह अपने बलके प्रभावसे चीरभूमके बहुत स्थानो को अपने शासनमें मिला लिया था। इन्होंने अपने भाईको उसके राज्यसे भगाया और यहां भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बहुतेरे राजा और जमीन्दार इनकी अधीनता स्वीकार कर इनकी कर देते थे। सिउडी-के पूर्वभागमें प्राचीन वीरसिंहपुरके ध्वंसावशिष्ट स्थानोंमें आज भी बहुतेरे दुर्ग, प्रासाद और तालाबों के चिह्न पाये जाते हैं। राजा वीरसिंहने मुसलमानों के साथ सम्मुख समरमें प्राण परित्याग किया था। इनके मर जानेके बाद इनकी राशी तालाबमें कृद कर अपने सती धर्मकी रक्षा की थी। जिस तालाव या पोखरेमें रानीने आत्मविसर्जन किया था, आज भी वह वर्त्तमान है। इस समय इसका नाम रानीदह हो गया है। घोर-सिंहने एक कालोजीका मन्दिर बनवा कर उसमें श्री-कालीजीकी एक मुर्त्ति प्रतिष्ठित कराई थी।

इन्हीं राजाने वीरसिंहपुरके निकट एक गोपालमूर्शि-की भी प्रतिष्ठा कराई थी। इस समय वह स्थान जङ्गलके इपमें परिणत दुवा है। वहांके लोग उसको गुप्तवृत्या-चन कहा करते हैं।

वीरभूमके राजनगरके इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि राजनगरमें किसी समय पालवंशकी राजधानी थी। पालवंशीय राजाओं के कीर्शिकलापका खिह्न राज-नगरमें दिखाई देता है। पालवंशके बाद किसी समय राजनगरमें सेन राजाओं की भी राजधानी थी, इसका भो यथेष्ट निदर्शन मिलता है। उस समय इस स्थानका बाम लक्ष्मणनगर तथा मुसलमानों के जमानेमें उसका अपभुंश लक्षनोर हुआ। जो हो, इसके बाद वीरभूममें वीरराजाके नामसे एक ब्राह्मण राजाने राजस्य किया। यही बीर राजा राजनगरमें रहते थे। ये प्रबल शीर्यवीर्यशाली थे। पार्श्ववत्ती राजा और जमीन्दार इनको चक्कवर्ती राजा मानते थे। जिस समय पठान अपने प्रभावसे इस देशमें अपना शासन-विस्तार कर समग्र देशको बिध्वस्त कर डालने लगे, उस समय वीर राजा अपने पराक्रम प्रभावसे पठानोंके हाथसे इस देशका उद्धार किया। राह्मीय ब्राह्मण कुलप्रस्थमें ये वसन्त चौधरोके नामसे परि-चित हैं।

इस समय असवुल्ला खां और जुनीद खां नामके दो पठान उनके पास पहुं ने । इन दो पठानों के रूप और सौन्दर्यको देख इनके प्रति वीरराजाका चित्त आकर्षित हुआ। उन्हों ने इन दोनों को अपने राज्यके प्रधान कमैचारीके पद दिये। इनमें एकको प्रधान मन्त्री और दूसरेको प्रधान सेनापतिका पद दिया गया। इनके सुशासनमें वीरभूमकी यथेष्ट उन्नति हुई। किन्तु पठान-का विश्वास करना बुद्धिमान्का कर्लव्य नहीं। वीरराजा शौयंवोर्यशाली थे सही, किंतु वे दूरदर्शी तथा नीतिकुशल नहीं थे। इस लिये उनको विषमय फल भोगना पड़ा।

लोगों ने देखा, कि वे ही वास्तवमें देशके शासनकर्सा हैं। वोरराजा केवल नामके राजा हैं। वोरराजा केवल नामके राजा हैं। वोरराजा केवल नामके राजा हैं। वोरराजाको मार डाल कर वे सहजही इस देशके राजा हो सकेंगे। पटानों के हृद्यमें इस ऊंची आशाका आविर्माव हुआ। वे दिन रात इसी विन्तामें रहते थे, कि राजाका किस तरह विनाश किया जाये। अस्तुष्टला वीरराजाको महिषीका सौन्दय्य देख विमुग्ध हुए थे। महिषीका सौन्दय्यं राजाकी मृत्युका कारण। हुआ।

पक दिन राजा अलाड़ में कुश्तो लड़ रहे थे। अस-पुरुल वहां उपस्थित हुआ। राजाने अलाड़ में आनेसे उसको मना किया। इस पर कृद्ध हो असदुक्लाने भाई जुनीदके साथ वलपूर्वक अलाड़ का दरवाजा तोड़ घुस गया और गुरु भावसे राजा पर आक्रमण किया। जिस समय असदुक्ला और राजामें कुश्तो हो रही थी, उस समय पुरुषिसश्चिशील जुनीद लांने इन दोनों को निकटके पक कुएं में ढकेल दिया। फलतः ये दोनों मर गये। जुनीदकी इस अपारमार्थिक कियासे धोरराजाकी मृत्यु हो जानेके बाद राजमहिषीके सम्बन्धमें बहुतेरी बातें सुनी जाती हैं। जो हो, कुछ हो दिनके बाद राजमहिषीकी भी मृत्यु हो गई। यद्यपि राजाके सन्तान थे, किन्तु पठानों के प्रभावसे उनको कुछ अधिकार नहीं मिल सका। जुनीदको मृत्युके बाद बहादुर खाँ नामक एक पठानके हाथ राज्यका शासनभार आया। इसी जुनीदसे फुलियामेलमें हेडादोष हुआ।

बहातुर खाँका दूसरा नाम रणमत्त खाँ है। सन् १६०० ई०में उन्होंने शासनभार प्रहण किया और वे ६५ वर्ष तक राज्यशासन करते रहे।

कहा गया है, कि उनके शासनमें वीरभूमका यथेष्ठ उग्नित हुई। राज्यमें सुक्षशान्ति सदा विराजमान थी। जनसंख्याकी भी वृद्धि हुई थी; कृषिकार्यकी उग्नित कम न हुई। इनकी मृत्युके बाद, इनका एक माल पुत्र ख्वाजा कमल खांने पितृसिंहासन पर अधिष्ठित हुए। ख्वाजा कमल खांके सम्बन्धमें कीई विशेष बात नहीं सुनी गई। सन् १६६७ ई०में इनकी मृत्यु हुई। इनके बाद इनका पुत्र असदुल्ला खाँ सिंहासन पर बैठे। असदुल्ला झानी और धार्मिक थे। इन्होंने यथेष्ट परिमाणसे सैन्यसंख्याकी वृद्धि की और अनेक तालाव आदि खुद्वाये थे। इससे राज्यका जलाभाव विद्रित हुआ। इनके जमानेमें बहुतेरी मसजिदें बनीं। इन्होंने अपने दो पुत्रोंको छोड़ परलोक गमन किया। एकका नाम वादियाजमा और दूसरेका अजमत खाँ था।

सन् {१०१८ ई०में वादियाजमा राज्यके सिंहासन पर बैठे और इन्होंने मुशि दाबादके नवाब मुरिहदकुली काँसे सनद पाई थी। इस समय मुरिहदाबादके नवाबके साथ वीरभूमके शासनकर्त्ताका नया बन्दोवकत हुआ। इसके अनुसार वादियाजमा नवाबको ३४६०००६० कर देने लगे। इनके शासनके समय भास्कर परिडतके अधीनस्थ मराठोंके एक दलने आ कर बङ्गालमें लूट पाट करना भारम्म किया। इन्होंने केन्द्रडङ्गा या गञ्जन-मुरिशद नामक स्थानमें अपने खेमें खड़े किये।

वादियाजमा, इनके भाई मलो नकी भीर वर्द्ध मानके

राजाके साहाय्यसे मुर्शिदाबादके नदावने अपने देशसे डाकुओंको भगा दिया। बादियाजमाकी दो स्त्रियां थीं। पहली स्त्रीके गभ से इसके दो पुत हुए—एकका नाम अहमदजमा खाँ और दूसरेका महमदजली खाँ था। दूसरी स्त्रीके गर्भ से आसदजमा नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सिया इसके बहादुर खाँ नामके उनके और भी एक अवैध पुत्र था। पिताकी मृत्युके बाद भ्राताओं की सम्मतिसे आसदजमा पितृसिंहासन पर बैठे।

अली नकी खाँ और अहम्मद्जमा खाँ वीर थे।
ये मुर्शिदाबादके नवाब सिराजुदीक्लाके अधीन
सामरिक कार्य्यमें नियुक्त हुए थे। अली नकी खाँ सिराजुदीक्लाका सेनापित बन कर अंग्रेजोंके साथ युद्ध करनेके लिये कलकले आये थे और बागबजारमें आ कर उन्होंने
अपना खेमा खड़ा किया था। इनके पराक्रमके प्रभावसे अङ्गरेज बाली और इबड़े में भागे। इस युद्धमें
विजयलाम कर अली नकी खाँन कलकले के दक्षिणमें
अपना आवास बनबाया था। वर्त्तमान मलीपुर हो वह
स्थान है। अली नकीके नाम पर ही अलीपुर शहरकी
सृष्टि हुई।

सिराजुदीलाके सैनिकों में अला नकी और उनका भाई अहमदज्ञमा खाँ ये दोनों हो बोर और विक्रमणाली थे। वर्त्तमान वैद्यनाथ शहरके साथ अलो नकी खाँका नाम इतिहासमें विज्ञड़ित है। गिद्धौरके राजाकी फौजने जब बोरभूममें प्रवेश कर अलो नकी के पिताको परास्त किया, तब अपने पिताके शतुको खदेड़नेके लिये अली नकी देवघर तक अप्रसर हुए थे। इन्हों ने गिद्धौरके राजसैन्यका परास्त कर बैद्यनाथ नगर पर अधिकार जमाया। इन्हों ने वैद्यनाथ-देवको पएडों के हाथ अपित कर उनसे कर लेनेकी ज्यवस्था कर ये लीट गये। कहा गया है, कि उस समय वैद्यनाथके पण्डोंकी आय मासिक ५००००) थी।

अली नकी साँ यद्यपि बीर थे, तथापि इनके हृद्यमें राजपदलामकी उच्चाशा कभी जागरित नहीं हुई। इनके पिताकी मृत्युके बाद भी आसदजमा साँ सि हासन पर बैठे। अली नकीने जरा भी इस काय्येमें बाधा न दी। राजपद बहुत समयमें ही मात्स्यये और मसभावके साथ विज्ञिहित होता है। आसहजमा भी राजवैभवसे प्रमत्त हो उठे। मुर्शिदाबादके नवाबकी सलाहसे वे वीरभूम के राजपद पर प्रतिष्ठित हुए थे। किन्तु नवाबके पुत्र मीरजाफर अलीकी मृत्युके बाद आसदजमा सुयोग पा कर मुर्शिदाबादके नवाबका सर्धनाश करनेके लिये समरसज्जासे सज्जित हो चूनाखाली तक यात्रा कर चुके थे। नवाबने निरुपाय हो कर सन्धिकी प्रार्थना की। किन्तु उस पर भी आसदजमा सन्तुष्ट न हो गङ्गा पार कर मुर्शिदाबादको और अप्रसर हुए।

इस समय नवाबकी पक्षी मारी बेगमने विपदके प्रतिकारके लिये सहसा एक उपाय खोज निकाला। उन्हों ने अङ्गरेजों से एक प्रस्ताव किया, कि यदि इस युद्धमें वे मदद करें, तो उनको एक बड़ा तालुका छोड़ दिया जायेगा। अङ्गरेजों को मौका हाथ आया। वे चट युद्धके लिये तैयार हो गये। आसदजमा उस समय राजनगरके दुर्गमें ठहरे हुए थे। अङ्गरेजोंने कुछ दिनों तक इसी दुर्गमें रोक कर आसदजमाको परास्त किया। इस युद्धमें आसदजमाका सेनापित अफजल खाँ मारा गया। इस युद्धके अन्तमें जो सन्धि हुई, उसका मर्मा इस तरह है—

- (१) वीरभूमके राजस्वका एकतृतीयांश अङ्गरेजो को मिलेगा।
- (२) अङ्गरेजोंका वीरभूममें किसी व्यापारसे सम्बन्ध न रहेगा।
- (३) राजा सब प्रकारके प्रयोजनीय बिषयों में अङ्गरेजों-का परामर्श ले कर कार्य करेंगे।

इस युद्धमें आसदजमाको अच्छी शिक्षा मिली। इसके बाद वे मुर्शिदाबादके नवाबको उचित रूपसे कर दिया करते थे। मुंशी अनूपिमश्रने उनको कर्ज दिया था। ऋण शोधन न करनेसे उनको राजाने १००० वीघा जमीन दी थी।

सन् १७७९ ई०में वातत्र्याधि रोगसे आसद्जमाको कलकत्त्रे में मृत्यु हुई। आसद्जमा उदारहृदयके थे। वीरत्व तथा उनको उच्चाशाकी बात पहले ही कही जा खुकी है। समूचे बङ्गाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेकी प्रवल्त आशा उनके हृदयमें जागरित हो उठी थी। उन्होंने २६ वर्ष तक वीरभूममें राज्यशासन किया था।

श्रासद्जमाकी मृत्युके बाद उनका भाई बहादुर का राजपद पानेका दावा किया। किन्तु श्रासद्जमाकी विधवा वेगम उसमें वाधा है न्यायपूर्वक अपने पुत्र लालविहोको सिंहासन पर बैठानेकी प्रार्थना अंग्रेजोंसे की। लालविही सिंहासन पर बैठे, फिर भी वे नावा-लिंग थे। राजकार्य उनकी माताको ही देखना पड़ता था। किन्तु कुचको बहादुरने नाना तरहसे कुचक चला कर राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया। सन् १७८६ ई०में बहादुरकी मृत्यु हुई। इसके बाद उनका पुत्र महम्मद्जमा खां सिंहासन पर बैठा।

सन् १७६० ई०में महम्मद जमाने राज्यभार प्रहण किया। उनकी नावालिगीकी हालतमें दीवान लाला रामनाथ और मिएर किटिं वोरभूमका राजकार्य करते थे। पीछे वालिग हो कर उन्होंने खर्य बड़ी पेग्यताके साथ राज्यकार्य संभाला। उनके राजत्वकालमें वीरभूममें सात लाख मनुष्योंका वास था। इनमें हिन्दुओं की संख्या पकतृतीयांश थी (सच पूछिपे तो दो तृती यांश)। लाला रामनाथकी भी यथेए क्षमता थी। इन्होंने सिउड़ी शहरसे ६ मीलकी दूरी पर भागडीरवन नामक स्थानमें भागडोश्वर नामक शिवमन्दिरकी प्रतिष्ठा कराई थी।

महम्मदज्ञमा खांने सन् १८०२ ई०में पितृसिंहासन और सन् १८१२ ई०में अंग्रेजोंसे सनद पाई थी। सन् १८५५ ई०में जहरजमा नामक एक पुत्रको रख कर उन्होंने इहलोकसे प्रस्थान किया।

वीरभूमका प्राचीन राजवंश और राज्यशासनके सम्बन्धमें बहुतेरी ऐतिहासिक कहानियां हैं। किन्तु ऐतिहासिक आज भी इसके सम्बन्धमें उपादान संप्रद करनेमें प्रयुक्त नहीं हुए हैं।

सिउड़ीमें हो वोरभूमका जिला सदर प्रतिष्ठित है।
यहां ही वोरभूमका प्रधान नगर है। मयूराक्षि
नहो इसके तीन मीलकी दूरी पर प्रवाहित होती है।
सिउड़ीसे ११ मीलकी दूरी पर सेंधिया रेलवेका स्टेशन
है। यह शहर कलकत्ते से १३१ मीलकी दूरी पर अवस्थित है।

वीरभूम कृषिप्रधान स्थान है। वह मान विभाग कृषिके लिये चिरप्रसिद्ध है। वीरभूमके उत्पन्न अव्यों में धान, ईख, यब और सरसें। यथेष्ठ परिमाणसे उत्पन्न होता है। अन्यान्य प्रगनेंग्नें रेशमका कार्य्य होता है। वीरमणि (सं० पु०) पुराणके अनुसार देवपुरके एक प्राचीन राजाका नाम, जिसके पुत्र रुक्माङ्गदने भगवान रामचन्द्रके यक्तका घोड़ा पकड़ लिया था। इस पर शतुष्ठ और हनुमान आदिने इससे युद्ध किया था। कहते हैं, कि इस युद्धमें महादेवजीने भी वीरमणिका साथ दिया था और शतुष्ठकों अपने पाशमें बांध लिया था। इस पर रामचन्द्रजोंने आ कर उनका और अपना घोड़ा छुड़ाया था।

वीरमत्स्य ( सं० पु० ) एक जातिका नाम।

(रामायण २।७१।५)

वारमय (सं० ति०) वारखक्षे मथट्। वारखक्ष, वार । तन्त्रोक्त वीरभाव, वीराचार ! वीरमर्दन (सं० पु०) एक दानवका नाम । (इरिवंश) वोरमर्दल (सं० पु०) प्राचीन कालके एक प्रकारका ढोल, जो युद्धके समय बजाया जाता था।

वीरमल्ल-संस्कृत साधित्यकं सुपरिचित मानवधर्मशास्त्र-ब्याक्याके रचिता नन्दनके प्रिय मित्र ।

वीरमहेश्वर ( आचार्य )—संप्रह नामक वेदान्त प्रन्थके रचियता।

वीरमाता (सं० स्त्री०) वीराणां माता। वह स्त्री, जेा वीर पुत्र प्रसव करती हो। वीरजननी। पर्याय— वीरसु, वीरप्रसु।

बीरमाणिन (सं० क्रि०) धीरं-मन्यते बीर-मन-णिनि । बीरा भिमानो, जिसको अपने वीर होनेका घमएड है।

(भागवत हारशास्त्र)

बोरमार्ग (सं० पु०) वीरस्य मार्गः। वीरका मार्गः, स्वर्गः। वीरमादेश्वरोयतम्ब--एक तम्ब प्रम्थका नामः। वीरमिलोदय---एक सुप्रसिद्ध व्यवस्थाशास्त्रः। मिलमिश्रः इसके रचयिता हैं। इस प्रम्थमें दायभागादि विषयोंका और व्यवहारशास्त्रकी सुचाठक्रपंसे मीमांसा की गई है। वोरमिश्र (सं० पु०) वीरमिलोदयके प्रणेता मिलमिश्रका दूसरा नामः।

वीरमुकुन्द्देव (सं० पु०) उत्कलके सुप्रसिद्ध राजा। प्राकृत-सर्वस्वके प्रणेता मार्कण्डेय कवोन्द्रके प्रतिपालक। मुकुन्ददेव और उत्कल शन्द देखा। बीरमुद्रिका (सं० स्त्रो०) एक तरहको अंगुठो या छल्ला, जो प्राचीन कालमें पैरकी बीचवाली उंगलीमें पहना जाताथा।

वीरया (सं को को ) पुत्रे च्छा । (मृक् हाई ४।४) वीरयु (सं कि अ) युद्धे च्छु, रणदुर्मद । वीरयोगबद्द (सं कि कि ) मध्यस्थ । वीरयोगसद्द (सं कि कि ) मध्यस्थ । वीररजस् (सं क् क्ली क) सिन्द्र ।

रीररस—नाटकोंमें वर्णनीय नवरसोंमें एक रस । रौदत्व, बीरत्व, ओजिस्तिता आदि जनानेके लिपे इस रसका आविर्भाव होता है।

वीरराधव (सं० पु०) १ रामचन्द्र । २ अच्युतपारम्य-स्तोत्रके प्रणेता । ३ उत्तररामचरितटोका, महावोर-चरितटीका और मालविकाग्निमित्रटोकाके रचयिता । ४ प्रयोगचन्द्रिका, प्रयोगदर्पण, भागवतचन्द्रिका नामकी भागवतपुराणटीका और सच्चरितसुधानिधि नामक चार प्रन्थोंके रचयिता । ५ विश्वगुणादशेके प्रणेता । ६ प्रयोगमुक्तावलोके प्रणेता रामके पुत्र । ७ वाक्यार्थ-दोपिकाके प्रणेता हनुमदाचार्यके गुरु ।

बोरराधव आचार्य - १ असम्भवपत नामक न्यायविषयक प्रम्थके प्रणेता । २ तस्वसारध्याख्याके रचयिता । वीरराधव शास्त्रिन् - तकरत्न नामक प्रम्थके रचयिता । वीररेणु (सं ० पु०) बोरा रेणय इव यस्य । भोमसेन । वीरललित (सं० ह्वो०) वोरकी तरह फिर भो कोमल स्वभाव । बृहत्संहितामें लिखा है, कि स्वयं भीर होने पर भी अधीनस्थ शत्रुओं को "वीरललित" नामक शूर-चरित द्वारा शासन करे । (वराहपुराण १०४।४१) वीरलोक (सं० पु०) वीरस्य लोकः । वीरका लोक, इन्द्रलोक, स्वर्ग ।

वीरवक्षण ( सं ॰ बि ॰ ) ऋत्विगों द्वारा बहनीय । ( ऋक् श्र४८१२ सायण )

वीरवत् ( सं ० त्नि०) धीर अस्त्यर्थे मतुष् । वोरविशिष्ट, वोरयुक्त, पुत्रयुक्त, पतियुक्त । वोरवती (सं क्लो॰) वीरवत् छोष्। १ मांसरोहिणी
लता । (भावप्रकाश) २ विक्रमपुराधिपति विक्रमतुङ्ग नृपतिके कर्मचारी वोरवरको कन्या। (कथामरित्सा॰ ५३।६०) ३ वोरविशिष्ठा, वोरयुक्ता । वीरवत्सा (सं ॰ स्लो॰) वीरा वत्सः पुत्रो यस्याः। वीरा जननी, वीरमाता। वीरवर (सं ॰ त्रि॰) वोर-श्रेष्ठार्थे वर। वीरश्रेष्ठ, अति-श्य वोर। वीरवरप्रताप (सं ॰ पु॰) राजपुत्रभेद। वीरविल्ली (सं ॰ स्लो॰) देवदाली नामको लता। (वैद्यकनि॰)

वीरवर्शन् (सं • पु • ) व्यक्तिविशेष । वीरवह (सं • पु • ) वीर-वह-ण्व । १ स्तोत्र द्वारा वह-नीय । २ वह जो घोड़ों द्वारा खोंच जाये, रथ । (मृक् अह • ।५) ३ शूरवहनकारी । जीरवाष्य (सं • क्की • ) वीरस्य वाष्यं । वीरको उक्ति । बोरवाम्य (सं • पु • ) एक प्रम्थकारका नाम । अभि • नव गुप्तने इसका उल्लेख किया है । वीरविक्रम (सं • पु • ) १ राजपुत्रमेद । (ति • ) २ वीरवर्ष । बोरविदु (सं • ति • ) शक्तिसम्पन्न, कर्गठ ।

वीरविष्ठावक (सं॰ पु॰) शूद्धह्व्य द्वारा होमकर्त्ता, वह जे। शूद्धों के द्रव्यादिसे होम करता हो। वारविषद (सं॰ क्की॰) कृतिम श्लोकभेद।

श्रुरश्लोक देखो ।

बीरबृक्ष (सं० पु०) वीर नामकी यृक्षः। १ महातक, भिलावाँ। २ अर्जुन वृक्ष। ३ विक्वान्तर या विल्वां-तर नामक वृक्ष। ४ सावाँ नामक धान्य। पर्याय— बीरतरु, बृहद्वात, अश्मरीहर।

वोरवृन्द्भट्ट—वृन्द नामक वैद्यक प्रन्थकं प्रणेता। वृन्द देखो।

वीरवेतस (सं० पु०) अम्लवेतस, अम्लवेत । वीरव्यूह (सं० पु०) वीरों द्वारा रचित व्यूह । (रामायण ६।७०।३८)

बोरमत (सं कि ) १ द्वहसं करूप। 'बोरमतः द्वद-

सङ्करपः' (भाग० १/१७/२ स्त्रामी) २ नैष्ठिक ब्रह्मसारी वह ब्रह्मसारी, जो बहुत हो निष्ठा तथा आचारपूर्वक रहता हो। (पु०) ३ पुराणके अनुसार मधुके एक पुत्रका नाम, जो सुमनाके गर्भमे उत्पन्न हुआ था। (भागवत १/११/११)

वीरशय (सं० पु०) वीरोंके सोनेका स्थान, रणभूमि,
युद्धक्षेत्र, लड़ाईका मैदान। (भागवत ३।१।७३०)
वीरशयन (सं० क्ली०) वीराणां शयनं। वोरोंकी शय्या,
वीरशय्या, रणभूमि।

वीरशय्या (सं॰ स्नो॰) वीराणां शय्या। रणभूमि। (भागवत १०।४७।४४)

वीरशर्मन् (सं० पु०) ये। दुचुमेद् । (कथासरित्सा ४०१०६) वीरशाक (सं० पु०) बथुआका साग । वीरशयो (सं० ति०) वीर-शी-णिनि । वीरशय, रणभूमि, वीर जहां सोते हैं। (भारत १३ पर्व) वीरश्रम्, (सं० ति०) शतुओं के क्षेपण करनेमें समर्थ बलवाला, जो शतुओं पर शस्त्र चलानेमें बलशाली हो। वीरशैव (सं० पु०) शिवोपासकमेद । शव और सिक्कायत शब्द देखो।

वीरसरस्वती—एक प्राचीन कवि। वीरसिंह—१ तोमरवंशसम्भूत एक राजा। देववर्माका पुत्र और कमलसिंहका पौता। बेसन् १३७५ ई०में विद्यमान थे। दुर्गाभक्तितरिङ्गणी, नृसिंहोदय भीर वीरसिंहावलोक नामक तीनों प्रम्थ इन्होंके द्वारा रचे बताये जाते हैं।

२ गढ़ादेशके सामन्त राजा। ३ गङ्गवंशीय एक राजा। ४ गुहिलवंशीय एक नृपति। ५ कच्छपघातवंशी एक राजा। ६ तामरवंशीय एक राजा, जिनकी गवालियर (गेरावसल )में राजधानी थी।

वर्द्धमानके एक राजा। भारतचम्द्ररायने इनकी
 कन्याकी विद्यारूपमें विद्यासुम्दरकी कल्पना की है।

८ देवपुरके राजा चीरमणिके स्नाता। इन्होंने राजा चीरमणिकी आज्ञासे रामचन्द्रके अध्वमेधीय अध्व हरण किया था। अतएव हनुमानके साथ इनका भयङ्कर युद्ध हुआ था। इस युद्धमें महादेवने खयं उपस्थित है। चीरसिंहका पक्ष ले कर युद्ध किया था।

( पद्मपुरा० पाताक्षल० २४, २४, २६ २०)

वोरसिंहदेव—एक हिन्दू राजा। राजा प्रतापरुद्रका पौत और मधुकर साहका पुत्र। वीरमित्नोदयप्रणेता मित्र-मिश्र इनकी सभामें विद्यमान थे।

वोरसिंहदैश्ज - प्रन्थालङ्कार नामक ज्यातिः प्रन्थप्रणेता। वोरसिंहावलीकन (सं० क्वो०) वैद्यक्रप्रन्थभेद। वीर-सिंहने यह प्रन्थ प्रणयन किया।

वीरसुख (सं क्वी ) वोरका आनन्द।

वोरस् (सं० स्त्रो०) वोरान् पुत्नानेव स्ते ६ति वोर सुः किप्। वह माता, जे। वोर प्रसव करती है। २ पुत्र प्रसविनोः (भृक् १०।८।४४)

वीरसूरव (स्न'० क्ली०) वीरप्रसविता।

वीरसेन (सं 0 पु॰) वीर सेना यस्य। १ पुण्यश्लोक नल राजाका पिता। (भारत वनप॰ ५२ अ०) २ आदक या आड नामकी जड़ी जो हिमालयमें होतो है। ३ हस्ति-वैद्यक नामक प्रम्थके रचयिता। १ पाटलिपुतराज द्वितोय चन्द्रगुप्तके मन्त्रो। ये एक सुकवि थे। इनका दूसरा नाम शाव था। ५ दाक्षिणात्यके चन्द्रवंशीय एक राजा। इनका वंशधर ब्रह्मक्ष्रतियकुलच्चूड़ा सामन्त-सेनसे बङ्गालके सेनराजवंशको प्रतिष्ठा हुई थो। ६ आलु बुस्नारा।

वीरसेनज (सं॰ पु॰) वीरसेनात् जायते इति जन छ। वीरसेन राजाका पुत्र, नल राजा।

वीरसोम ( सं'० पु०) एक प्राचीन प्रन्थकार ।

बोरस्थ (सं० ति०) १ वीरकार्य्यमें प्रश्चतः २ वह पशु, जो यहके लिये लाया गया हो ।

वीरस्थान ( सं० क्की०) १ वलधत्स्थान । २ साधकों का एक तरहका आसन जा बीरासन कहलाता है। (भारत-वनप०) ३ खर्गलोक।

वीरस्थायिन् (सं ० त्रि ०) वीरस्थानस्थित । वीरस्वामिन् (सं ० पु०) एक दानवका नाम ।

(कथासरित्सा० ४७।१५)

वीरस्वामीभट्ट—मनुसंहिता-भाष्यकार मेघातिथिके पिता। वीरहरया—वीरस्य पुत्रस्य हत्या। १ पुत्रहत्या। (मनु १४।४१) २ वीरकी हत्या, वीरका नाम।

वोरहन् (सं • पु • ) वीरान् हत्तीति हन-किप्। १ नद्या-ग्निन्नाह्मण, यह अग्निहोत्नो ब्राह्मण, जिसकी अग्नि किसा कारणसे बुभ गई हो। २ विष्णु। (ति०)३ बीर-इन्ता, वीरहननकारी।

बीरहेात (सं॰ पु॰) एक जनपदका नाम । मार्कण्डेयपुराण-के अनुसार यह जनपद विम्ध्यपर्वत पर था ।

वीरा (सं॰ स्त्री॰) वीर टाप्। १ मुरा। २ श्लीरकाकी ।
३ आमलकी, आँवला। ४ पलवालुका, पलुबा। ५ पतिपुत्रवती, वह स्त्री जिसके पति और पुत्र हों। ६ रम्भा।
७ विदारीकन्द। ८ दुग्धिका, शतावर। ६ मलपू।
१० श्लीरविदारी। (मेदिनी)

किसी किसी पुस्तकमें मुरा स्थानमें सुरा और विदारी स्थानमें गम्भारी देखा जाता है।

११ काकोली, महाशतावरी। १२ गृहकत्या। १३ ब्राह्मी। १४ अतिविषा। (राजनि०) १५ सोसमका वृक्ष, शिंशिया वृक्ष। (रत्नमाक्षा) १६ करम्थ्रमराजपत्नी। (मार्क पंडेयपुराण १२३।१) १७ नहीं विशेष। (भारत ६।६।२२) १८ विक्रमशालिनी। (मार्कपंडेयपुराण १।२४।७) १६ विक्रवार। २० जटामांसी। २१ भूभ्यामलकी, भूई माँवला। २२ भूमिकुष्माएड। २३ पृश्चिपणीं, पिठवन। २४ पृहस्ला। २५ कृष्णातिविषा, काला अतिविषा।

वीराचारो (सं ० पु०) एक प्रकारके वाममागी या शैव, जी अपने इष्टदेवताओं की वोरभावसे उपासना करते हैं। ये लीग मद्यको शक्ति और मांसको शिवस्वरूप मानते हैं और इन दोनों के भक्तों को भैरव समक्षते हैं। ये लीग चक्रमें बैठ कर पूजन करते हैं और बीच बीच किसी स्त्रीको कालों मान कर उस पर मद्य-मांस आदि खढ़ाते हैं। ये लीग प्रायः शव मुद्दां ला कर उसकी पूजा करते हैं और उसीसे अनेक प्रकारके साधन और पूजन करते हैं। विस्तृत विवर्ण प्रश्वाचारी शब्दमें देखो।

वीरान्तक (सं०पु०) १ वह जे। वीरोंका नाश करता हो। २ अर्जुनवृक्ष ।

बोराद्र (सं•पु•) मर्जु नग्नश्न।

वीरान (फा० वि०) १ उजाड़ा हुआ, जिसमें आवाही रह गई हो। जैसे--यह वस्ती वीरान हो गई है। २ जिसकी शोभा नष्ट हो गई हो, श्रोहीन।

वीरानक (सं ० क्लो०) प्रामभेद।

बोरापुर (सं ० क्की०) नगरभेद ।

Vol. XXII 3

वीराम्स् (सं०पु०) अमलवेत। वीरायतच्छदा (सं०स्त्री०) कदलीवृक्ष, केलेका वृक्ष। वीराष्ठक (सं०पु०) आष्ठक या आड़ नामकी जड़ी, जे। हिमालयमें होतो है।

वीराशंसन ( सं० क्की०) वीरान् अशंसयित अध स्थास्यामि वा नवेति चिन्तां जनयतीति आ शंसि णिच् ल्यु । अतिभयप्रदा युद्धभूमि, वह युद्धभूमि जे। बहुत ही भीषण और भयानक जोन पहती हो।

वीराष्टक (सं०पु०) स्कन्दानुचरभेद, कार्त्तिकेयके एक अनुचरका नाम।

वीरासन (सं० क्वी०) वीरानां साधकानामासनं। १ साधकों का एक आसन। इसी आसन पर बैठ कर साधक साधना किया करते हैं। २ वीरस्थान। ३ उद्घार-स्थान।

बारिण (सं • पु • ) बीरणतृण, (Andropogon-muritons)।

वीरिणी (सं॰ स्नीं॰) १,वीरण प्रजापतिकी कन्या असिक्ती जी दक्षकी ग्यादी थी। वीरः पुत्नोऽस्यास्तीति वीर-इनि डोप्। २ यद स्त्री जिसं पुत्न हों, पुत्नवती। (सृक् १०।८६।६) ३ एक प्राचीन नदीका नाम।

बोरुध (सं० स्त्री०) विशेषेण रुणिस वृक्षानस्यान् वि-रुध किय्। 'अस्पेषामयीति दीर्घाः, अथवा विरोहताति वारुत्, विपूर्णस्य रहेव कियि धकारी विधीयते (इति काशिका ७।३।५३) १ विस्तृता लता। पर्याय—गुदिमनी, उलय, वीरुधा, प्रतना, कक्ष।

२ ओषिघ। (मृक्शिष्) (पु०) ३ बुक्षमातः। (मृक् हारश्शार)

भागवतरोकामें लता और वोरुधका भेद इस तरह

"वनस्पत्योषधिलता त्वक्सारा वीवधो द्गुमाः।" (भागवत ३।१०।१)

जो बिना पुष्पके फल देती है यह वनस्पति कहलाती है। फल पकने पर जो मर जाती है, यह ओषधि, जो भारे। हणको अपेक्षा रखती है, यह लता और जे सब लतायें काहिन्य द्वारा आरोहणकी अपेक्षा नहीं करती है यह बीरुध कहलाती है। ४ यिटपी। ५ बल्ली। ६ कक्षा

वीरुधि (सं क्लो॰) लताभेद । (बराइ वृ॰ ५४।८७) वीरेण्य (सं ॰ त्रि॰) अतिशय धीर । (मृक् १०।४।१०) वीरेश (सं ॰ पु॰) वीराणामीशः । शिव, वीरेश्वर । वीरेश्वर (सं ॰ पु॰) वीराणामीश्वरः । १ महादेव । काशीखरुसमें बीरेश्वर शिवके विषयमें वर्णन हैं। (काशीख॰ ७६-८३ अ०)

निःसम्तान व्यक्ति यदि संदूक्त्य कर एक वर्ष तक वीरेश्वर महादेवका रूतव सुने, ता उनका पुत्रसम्तान पैदा होता है।

२ मैथिलोंकी दशकर्मपद्धतिके कर्ता। ३ मैथिलोंकी दशकर्मपद्धति। ४ आगदीशी टीकाकर्ता। ५ ज्येष्ठा-पूजाविलासके रचयिता। ६ दिवाकरपद्धतिप्रकाश-विवरणके प्रणेता। ७ आहिकमञ्जरी टीकाके रचयिता। थे हरिपण्डितके पुत्र और शिवपण्डितके पौत्र थे। पुण्यस्तम्ममें थे रहते थे। सन् १५६८ ई॰में इन्होंने प्रन्थ रचना की थी। ८ विवादण्यमञ्जनसङ्कलयिता। ६ एक धर्मशास्त्रकार।

वीरेश्वरपण्डित—१ रसरहनावली नामक अलङ्कारशास्त्रकं प्रणेता। २ जगम्नाथपण्डितराजके गुरु।

वीरेश्वरमञ्चल्य संशयतस्वनिरुपणके प्रणेता । विश्वनाथके पुत्र । २ कवीन्द्रचन्द्रोदयधृत एक कवि ।

वीरेश्वर मौद्रस्य—अन्योक्तिशतकप्रणेता। ये द्राविङ्के रहनेवाले हैं। इनके पिताका नाम हरि है।

वीरेश्वरसूतु—दानवाषयावलीके रत्रयिता।
वीरेश्वरानन्त्—योगरत्नाकरकं प्रणेता। हरिहरानन्द्कं पुता।
वीरोज्भा (सं० पु०) होमकत्तां, होम करनेवाला।
वीरोपजीविक—जिनको उपजीविका अग्निहोत्र हैं। अर्थात्
जो अग्निहोत्र द्वारा अपनी जीविका-निर्वाह करते हों।
वीरसां (सं० स्त्रो०) व्यर्थकरणेच्छा। (अर्थ्व ४१७११)
वीर्य (सं० ह्वी०) वोरे साधु तत्र साधुः इति यत्, यद्वा वीयतेऽनेनेति वीर विकान्ती (अन्तो यत्। पा ३१२१६७)
इति यत्, यद्वा वीरस्थ भावः यत्। १ चरमधातु।
पर्व्याय—शुक्त, नेजः, रेतः, वीज, इन्द्रिय। (अभर)

२ द्रव्यगत शक्ति, पृथिव्यादि यावतीय पदार्थकं सार-भागको वीर्य कहते हैं। यह दो तरहका है - चिस्त्य-कियाशक्ति और अचिस्त्यक्रियाशक्ति।

शुक्र देशा।

भावप्रकाशमें लिखा है—व्रव्यमातका बीर्य्य हो तरहका होता है। क्योंकि त्रिभुवन आग्नेय और सोम-गुणात्मक है। वोर्यका गुण—उष्णवीर्य, वायु और कफ-नाशक है और पिस तथा जीर्णताका उत्पादक है; शीत-बीर्य वातश्लेष्मिक रोगजनक और पिसनाशक है। दूसरा—उष्णवीर्य, भ्रम, पिपासा, ग्लानि, धम तथा दाह उत्पादक है। शीतवोर्य सुखजनक, जीवन-प्रदायक, मलस्तम्भकारक तथा रक्तपित्तका प्रसन्नता-कारक है।

सुश्रुतमें लिखा हैं, कि कुछ लोगोंका कहना है, कि वोर्घ हो प्रधान है। क्योंकि वीर्यसे ही सौवधकी कियायें सम्पन्न होती हैं। जगत्, अग्न और सोमगुणविशिष्ठ होनेकी वजह उनसे उत्पन्न सौवधका वोर्घ हो तरहका होता है—उष्ण और शीत! कुछ लोगोंका यह कहना है, कि वीर्य भाठ प्रकारका होता है। जैसे—उष्ण, शीत, स्निग्ध, रुक्ष, विशव, पिच्छिल, मृदु और तीक्ष्ण। ये सब वीर्य अपने बल और गुणके उत्कर्धके कारण रसको अभिभूत कर अपने काम किया करते हैं।

उष्ण और तीक्ष्णवीर्य द्वारा वायुका, शीत, मृदु या पिच्छिल वीर्य द्वारा पिक्तका और तीक्ष्ण, रुक्ष या विशव वीर्यासे शलेष्मका नाश होता है। गुरुपाकसे वातपिक्त और लघुपाकसे शलेष्मा प्रशमित होतो है। मृदु, शीतल और उष्ण गुण स्पर्श द्वारा, स्निग्ध और रुक्ष गुण द्वारा और पिच्छिल तथा विशव गुण दर्शन और स्पर्शन द्वारा जाना जा सकता है। (सुभुत सुत्रस्था ४१ ४०)

ब्रह्मचैवर्शपुराणमें लिखा है, कि दूसरेके वोर्घ द्वारा अकामत उदरपात करने पर प्रायश्चित्तसे शुद्ध है। जाता है। किन्तु जो इच्छापूर्वक उदरपात करते हैं, उनको कर्मभोग द्वारा ही शुद्धि है।ती। ये दैव और पितृकार्यके अधिकारी नहीं है।ते और साठ हजार वर्ष नरकमें रहनेके बाद शुद्ध है।ते हैं।

( ब्रह्मवै ० श्रीकृष्याजनमञ्ज० ४७ अ० )

बीय काम (सं० ति०) प्रभावकामनाकारी । (ऐतरेयब्रा०२।५) बीर्य कृत् (सं० ति०) बीर्य कृ किए । बीर्यकारी, बलकारी । (शुक्लयजुः १०।२५ महीधर)

वीर्यकृत (सं० ति०) प्राप्तवीर्थ । बलवन्त । (तेसिरीयबा० २।७।१७३३) वीर्यवस्त (स॰ पु॰) राजभेर। इनकी कन्या बीराराजा करन्धमकी व्याही हुई। (मार्क॰पु॰ १३३।१)
वीर्याज (सं॰ पु॰) वीर्याजायते इति जनः छ। पुतः।
(भाग० ३।५।१६)
वीर्यातम (सं॰ ति॰) वीर्यावत्तम, श्रेष्ठवीर्यशाली, वह
जो बहुत बड़ा बलवान हो।
वीर्थाधर (सं॰ पु॰) वर्षपुरुषभेद। ये प्रश्नद्वीपमें रहतेवाले श्वतिय हैं। (भाग० ५।२०।११)
वीर्यपन (सं॰ ति॰) १ वीर्यशुक्क। २ विदर्भकन्या।
(भाग० ४।२८।२६)

वीर्यपरिमता (सं० स्त्री०) पारिमता देखो । वीर्यप्रवाद (सं० क्री०) जैनियोंके १४ पूर्ववादोंके अन्तर्गत तीसरा पूर्व । वीर्यभद्र (सं० पु०) बौद्धभेद । (तारनाथ) वीर्यमत्त (सं० ति०) १ बलद्वत । २ तेजोन्मत्त । वीर्यमित्र एक प्राचीन कवि ।

वीर्यावत् (सं ० क्रि०) वीर्यामस्यास्तोति वीर्यं मतुष् मस्य वत्वम् । १ बळवान्, शूर, वीर्यशालो, बीर्ययुक्त । २ मांसळ । (शब्दरत्नावजी)

वीर्यावत्तरस्य (सं० क्की०) अधिकतर वोर्यावन्त । वीर्यावस्य (सं० क्की०) वीर्यावानका भाव या धर्म। बलशालीका भाव या धर्म, वीरस्य। (भारत विराटपर्व) वीर्यवाहो (सं० क्रि०) वीर्यवहनकारी।

( शाक्षित शाप्रा२४ )

वीर्थवृद्धिकर (सं० क्की०) वीर्याणां वृद्धिकरं। शुक्र-वर्द्धक औषधादि। पटर्याय—वृष्य, वाजीकरण, वीज-कृत्। (राजनिर्वेषट)

वीर्घाष्ट्रक (सं वि वे) वीर्घापण।

वीर्याशुहका (सं स्त्री ) प्रतिश्वामें आयद ! राजा जनकने अयोनिजा जानकीको वीर्याशुहका (अर्थात् जो इस धनुष पर ज्यारोपण आदि कर रख सकेंगे, वही इस कन्याको लाभ कर सकेंगे। इस तरहकी पणमें आयद) रखा था। वोर्यासस्ववत् (सं ) ति ) वीरत्वयुक्त । मनुष्यत्व । विशिष्ट । (भारत ) वनप् )

वीर्यासह (सं ॰ पु॰) राजा सीदासका एक पुत्र। (रामा ॰ ७।६५।६०)

वीर्यासेन--बौद्ध यतिभेद। ये बीरसेन नामसे भी परि-चित थे।

वीर्याहारी—एक यक्षका नाम, जो दुःसह नामक यक्षकी कन्याके गर्भसे किसी चोरके वीर्यासे उत्पन्न हुआ था। कहते हैं, कि जो लोग कदाचारी होते हैं या दिना हाथ पैर धोपे रसोई घरमें जाते हैं, उनके घरमें यह यक्ष अपने और दो भाइयोंके साथ रहता है। सिवा इसके जिसके घरमें रात दिन कगड़ा विवाद होता है, वहां और गाय आदि पशुओंके चरागाहमें तथा खिलहानमें भी इनकी गतिविधि रहती है।

वीर्यांतण्य (सं०पु०) जैनधर्मके अनुसार वह पापकर्म जिसका उदय होने पर जीव हृष्टपुष्ट रहते हुए भो शक्ति विद्योन हो जाता है और कुछ पराक्रम नहीं कर सकता।

वीर्यावत् (सं ० ति ०) वीर्यवत् ।

बीवध (सं०पु०) १ धान्यतएडुलादि, चावल आदि अन्न।(माध २।६४)२ पथ। (भरत) ३ श्लीर आदिका भार। (शब्दरत्ना०) ४ वार्सा।

बोबधिक ( सं० ति०) बोबधेन हरतीति विवध-उन् ( विभाषा बीबध विवधात् ! पा ४।४।१७) भारवाहक, कौंबरि होनेवाला।

वोत्रर ( Beaver )—स्वनामण्यात जन्तुविशेष । वोसर्प ( सं० पु० ) विसर्प देखो ।

वीहार (सं०पु०) विद्वरन्त्यतेति विद्व-घन्न् उपसर्गस्य वीर्घः। १ महालय, बीक्समन्दिर । २ विहार।

वुजन - १ मुद्रित होना । २ छिद्र या गड्ढेका भरवा देना ।

बुभन-१ ज्ञातकरण, जनाना। २ साम्त्वना वाक्यसे शोकाद्यभिभृत व्यक्तिका सुरूथ करना।

बुद्धि (सं ० स्त्री०) बुध-िकन्। आत्माका गुणविशेष।
पवर्गका बुद्धि शब्द देखो।

वृंहण (सं ० त्रि ०) वृहि-ह्यु । पुष्टिकारक । (शब्दच०) २ एक प्रकारका धूमपान । (भावप्र०) (स्त्री०) ३ अभ्वयम्था । ४ कपिलद्राक्षा, मुनका । ५ भूमिकुष्माएड, भुँ ई कुम्हड़ा। (वैद्यक्ति०)६ वराह्रगांसमें पकाया यवागू। (चरक सुत्रस्था०२ अ०)

वृंहणबस्ति (सं० स्त्री०) निरुद्द चस्तिभेद्द । (भावप्र०) बृंहणोयवर्ग (सं० पु०) वृंहणजन्य हितकर कषायवर्ग, द्रव्यगणभेद, यह गण जैसे—क्षीरलता, श्रीराई, बेड़ेला, काकाली, श्रीरकाकाली, श्रीतबेड़ेला, पीतबेड़ेला, बन-कपास, भूमिकुष्माएड । (चरक एजस्था० ४ २०)

युंहित (सं० क्की०) वृंहि-क्त । हस्तिगजीन, हाथीका चिंघाड़ । पर्याय—करिगर्जित ।

वृक (सं ० पु०) नृणे।तोति नृ (सृत्वसृशुिषम्षिभ्यः कक्।
उण् ३।४१) १ कुत्ते के आकारवालाः हरिणका मारनेः
वाला जन्तु विशेषः । हुं झार, भेडियाः । (राजनि०)
२ काकः । (उज्ज्वकः) ३ पे।तकः । ४ वकतृक्षः । ५ श्रमाल,
स्यार, गीदः । (मतु ८।२३५) ६ श्रतियः । ७ चे।र ।
८ वज्राः । अगस्तका पेड़ाः १० गंधाविराजाः। ११ सरलद्वाः

वृक्षकर्मन (सं० पु०) एक असुरका नाम।
वृक्षकर्णड (सं० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम।
वृक्षगर्स (सं० क्षी०) एक प्राचीन जनपदका नाम।
वृक्षप्राह (सं० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम।
वार्कशहिक देखो।

वृक्तजम्भ (सं० पु०) एक शाचीन ऋषिका नाम । वार्कजम्म देखो।

वृकतात् (सं क्यो ) १ वृककी तरह हिंस्नस्वभावापन्न । (भृक २।३४ । ह सायण)

वृकति (सं क्यो ०) अत्यन्त ऋषण । २ निष्ठुर, डाक्स्, हत्या कारी । ३ जीम्तके एक पुत्रका नाम । ४ ऋष्णके एक पुत्रका नाम । (हरिवंश)

वृक्ततेजस (सं०पु०) शिल ष्टिके पक पुत्रका नाम।
वृक्दतं (सं०पु०) पुराणानुसार पक राक्षसका नाम।
इसको कन्या सानन्दिनी कुम्मकर्णको ब्याही थी।
वृक्दंस (सं०पु०) वृकान दशतीति दन्श्भण्।
कुत्ता। (हेम)

वृकदीप्ति (सं० स्त्री०) कृष्णके एक पुत्रका नाम । चृकदेव—वसुदेवके एक पुत्रका नाम । (इरिवंश) वृकदेवा (सं० स्त्री०) वृकदेवा, देवककी कन्या और वसु-देवकी पत्नीका दूसरा नाम । वृक्तहरस् (सं कि ) संवृतहार। ( मृक् २।३०।४ सायण) वृक्षध्य (सं ) पु ) यृकोऽनेकध्य पव ध्यः। वृकः सरलद्भवस्तत्प्रधानो ध्यो वा। वह ध्य जो अनेक प्रकारके सुगन्धि द्रव्योंको सहायतासे तय्यार किया गया हो, दशाङ्गाविध्य। २ सरल वृक्षका निर्यास, तारपीन।

वृकधूर्स ( सं ० पु० ) धूर्त्तो वृकः । राजदन्तादिस्वात् पूर्व-निपातः । स्यार ।

वृक्तनियृति (सं•पु•) कृष्णके एक पुत्रका नाम।

( हरिवंश )

वृक्तवन्धु ( सं० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम । मृकरथ ( सं० पु० ) कर्णके एक भाईका नाम ।

(भारत द्रोखपर्व )

वृकल (सं ॰ पु॰) शिलष्टिके एक पुत्रका नाम ! (इरिवंश) वृकला (सं ॰ स्त्रो॰) १ नाड़ी। २ एक रमणोका नाम। (पा ४।१।६६)

वृह्यं चिक (सं० पु०) एक वैदिक ऋषिका नाम। वृक्षण्यल (सं० क्की०) प्रामभेद। (भारत उद्योगपर्य) वृक्षा (सं० स्त्री०) १ अम्बद्ध या पाढा नोमकी लता। । २ प्राचीन कालका एक परिमाण, जो दो सूर्पंके बराबर इोता था।

तृकाक्षी (सं० स्त्री०) वृकस्याक्षीय अक्षि चिद्वं यहयाः। १ तिवृत्। २ निसीध।

वृकाजिन (सं०पु०) एक वैदिक ऋषिका नाम। वृकायु (सं० त्नि०) १ जङ्गली कुत्ता। २ चोर। ( मृक् १०११३३।४ सायमा)

नृकाराति (सं०पु०) वृकस्य अरातिः। कुत्ता। वृकारि (सं०पु०) वृकस्यारिः। कुत्ता।

वृकाश्व (सं० पु०) एक ऋषिका नाम। वहुवजनमें इनकं वंशधरोंका बोध होता है।

वृकाश्विक (सं०पु०) गोत्रप्रवर्शक एक ऋषिका नाम। युकास्य (सं०पु०) कृष्णपुत्रभेद। इन्हें वृकाश्वभी कहते हैं।

वृक्तीदर (सं० पु०) वृक्तस्यैषीदरी यम्य यद्वा वृकः वृक . नामको अग्निरुद्दरै यस्य । भोमसेन । कहते हैं, कि भीमके पेटमें घृक नामकी विकट अग्नि थी, इसीसे उनका यह नाम हुआ।

( मत्स्यपु० ६५ भ० )

वृकोदरमय ( सं ० ति ० ) बृकोद्रव्याप्त ।

वृक्क ( सं ॰ पु॰ ) १ गुरदा । २ आगेवाला महीना ।

वृक्क (सं • पु • ) मुताशय। (Kidney)

वृका (सं क्लो ) हृद्य।

चृक्त (सं० ति०) वश्च-क्त । छिन्न, कटा हुआ। (अमर)

वृक्तविंदि (सं० ति०) स्तीर्णविर्दिस्। (ऋक् ३।२।४ सायण्) जिसने विर्देश्परिकार कर दिया है या विछा दिया है।

वृक्ति (सं०स्त्री०) बुनाई। वृक्ष्या (स०स्त्री०) वृक्कयन्त्र !

वृक्ष (सं ० पु॰) त्रश्च छेदने (स्तुबिधकृत्युविभ्यः कित्। उण् ३।६६) इति स-सच कित्, वृक्षयरणे, अतो ऋण्या वृणोति वृक्ष इति सिद्धे प्रपञ्चार्थं व्रश्चि प्रदणम्। स्थावरयोनिविशेष । पेडः।

है सचन्द्रने यृक्षलता आदिको ६ प्रकारकी जातिका निर्देश किया है। कुरएट आदि वृक्ष अप्रवीज, उत्प-लादि मूलक, ईख आदि पविधोन, सलकी आदि स्कन्धज, शाली आदि वोजकह और तृण आदि संमुच्छे जात—ये छः प्रकारके युक्ष हैं।

खास कर वृक्ष उसे कहते हैं, जिसका एक हो मोटा और भारो तना होता हैं और जो जमीनसे प्रायः सीधा ऊपरकी ओर जाता है।

वृक्षकंद (सं० पु०) विदारीकन्द ।

बृक्षक (सं० पु०) बृक्ष-कन्। १ क्षद्रवृक्ष, छोटा पेड़। २ पेड़, दरख्त । ३ कुटका पेड़।

षृक्षकुक्र्र (सं० पु०) जङ्गलो कुसा।

वृक्षलएड (सं० पु०) कुआ।

वृक्षचन्द्र ( सं० पु० ) राजभेद्र । ( तारनाय )

वृक्षचर (सं • पु • ) वृक्षे चरतीति स्वर ट ! वानर, बन्दर । (धनकाय)

Vol. XXII. 4

ये एक वृक्षसे दूसरे वृक्ष पर सदा घूमते रहते हैं, इसोसं इनका नाम वृक्षचर पड़ा है। वृक्षच्छाय ( सं ० क्ली०) वहूना वृक्षाणां छाया, वहुत्वे नपुंसकत्वं। वहु वृक्षकी छायाका अर्थ अनेक वृक्षी छाया है। एक या दे। वृक्षकी छाया समभनेसे वृक्षच्छाया होता है। ंवृक्षाणां छाया' वहुवचनमें यह क्रीषलिङ्ग हो जाता है। बुक्षतक्षक (सं • पु •) गिलहरो । वृक्षतल ( सं० क्ली० ) वृक्षका निचला हिस्सा । युक्षद्ल (सं० क्की० ) वृक्षशासा। वृक्षधुप (संव पु॰) वृक्षोऽपि धुपस्तत् साधनं । सरस्द्रम, श्रीवेष्ट । बृक्षनाथ (सं० पु०) वृक्षाणां नाथः । वटवृक्ष, वरगदका पेड़ । (राजनि०) वृक्षनिर्यास (सं० पु०) बृक्षस्य निर्यासः । वृक्षका निर्यास, षृक्षनिगंत रस, पेड़का लासा या गोंद् । बृक्षपर्ण ( सं ) ह्री ) बृक्षस्य पर्ण । बृक्षका पत्ता, पेड़की वृक्षपाक ( सं ० पु० ) वटवृक्ष, वरगदको पेड़ । बुक्षपाल (सं॰ पु॰) जङ्गली शाल। घृक्षपुरी (सं० स्त्री०) एक प्राचीन नगरका नाम। वृक्षप्रतिष्ठा ( सं० स्त्री०) स्मृतिशास्त्रविद्वित अध्वत्थ (पीपल) भादि वृक्षकी प्रतिष्ठा। वृक्षमक्षा (सं ० स्त्री०) वृक्षं मक्षयतीति मक्ष-अच् तत-ष्टाप्। १ वरगाछ नामका पौधा। २ वंदाक, बंदा। वृक्षभवन (सं • ह्लो •) वृक्षस्थितं भवनं । वृक्षकोटर, पेइका खोड़ला । वृक्षभिद्ध (सं० स्त्री० ) वृक्षं भिनत्तीति भिद्द विवप्। वासी, अस्त्रभेद, बहुस्त्र अस्त्र । वृक्षभेदिन् (सं • पु •) वृक्षं भिनत्तोति भिदुःणिनि । १ वृक्षाः दन। २ कुल्हाङ्गी। वृक्षमय (सं ० ति ०) वृक्ष मयट् स्वरूपार्थे । वृक्षसहता । बृक्षमर्कटिका (सं० स्त्री०) वृक्षस्य मक्टिका। जन्तु-विशेष, कठविङ्गल। वृक्षमूल (सं० क्रो॰) वृक्षस्य मूलं। वृक्षका मूल, पेड़की अड़ ।

वृक्षमूलिक (सं० ति०) वृक्ष या पेड़के मूलसे सम्बन्ध रखनेवाला । वृक्षमृज्जू (सं ॰ पु ॰) वृक्षमृति भवतोति भू-विवप् । वेतस, जलवेंत। वृक्षराज् ( सं ० पु० ) वृक्षाधिप, पीपलका पेड़ । वृक्षराज (सं•पु॰) वृक्षाणां राजा, समासान्त टच्। १ वृक्षीका राजा, श्रेष्ठ वृक्ष । २ पारिजात । वृक्षरुद्दा (सं क्ली ) वृक्षे रोहतोति रुद्द-क ततष्टाप्। १ ठद्रवंती, वन्द्रष्टा, बंदाक । २ अमृतवेल । ३ जतुका नामकी लता। ४ विदारीकन्द। ५ ककही या कंघी नामका पौधा। ६ पुष्करमूल। वृक्षयारिका ( सं ० स्त्रो० ) वृक्षस्य वारिका । १ अमास्य-गणिकागेहोपवन, उपवन, निकुञ्ज, बाग, बगीचा। वृक्षवाटी ( सं ० स्त्री० ) अमात्यगणिकाका उपवनवेष्टित गृह । बृक्षवास्यनिकेत (सं० पु०) एक यक्षका नाम। वृक्षश (सं ॰ पु॰) गिरगिट। वृक्षशायिक ( सं ० पु० ) एक प्रकारका बन्दर। बृक्षशायिका (सं० स्त्री०) कठविड़ाल, गिलहरी । वृक्षसंकट (सं ० क्को०) १ वृक्षराजिवेष्टित पतला या कम चीड़ा पथ। २ वह पगडंडी जो घने वृक्षोंके बीचसे गई हो। वृक्षसपी ( सं ० स्त्री० ) वृक्ष पर रहनेवाली सापिन या नागिन। बृक्षसारक (सं० पु०) द्रोणपुष्पो, गूमा। वृक्षरनेह (सं ० पु०) वृक्षरयः स्नेहः। वृक्षनिर्गत रस, पेड़का लासा या गोंद। वृक्षाप्र (संक क्लोक) वृक्षका अग्रभाग या शिखरदंश। वृक्षादन (सं० पु०) वृक्षमित नाशयतोति अदु-ल्यु । १ वृक्ष-भेदो । २ अश्वरथपृक्ष, पीपलका पेड़ । ३ पियालका बृक्ष । ४ इत्हाड़ी। ५ मधुछत। वृक्षादनी (सं ० स्त्रो०) वृक्षादन-स्त्रियां ङोष्। १ वन्दा, वंभा। २ विदारीकन्द, भूई कुम्हड़ा। वृक्षादिरहरू, वृक्षादिरुद्ध (सं० क्ली०) आलिङ्गन । वृक्षाम्ल (सं० क्ली०) वृक्षस्याम्लं । १ महाम्ल, ईमली । २ चुक्त नामकी खटाई। ३ अग्ललकृटा। गुण-कटु,

कवाय, उष्ण और कफ, अर्श ( बवासीर ), तृष्णा, वायु, उदर, गुरुम, अतीसार और व्रणदोषनाशक है।

(पु॰) बृक्षे अम्ले। यस्य । ४ अम्मझा । ५ अम्लबेंत । बृक्षायुर्वेद (सं॰ पु॰) वृक्षस्यायुर्वेदः । वृक्षेका चिकित्सा-शास्त्र । मनुष्योंकी तरह वृक्षेकी दिकृति आदि होने पर औषध द्वारा उनकी भी चिकित्सा की जाती है ।

वृहत्सहितामें वृक्षोंके रोपने, रखने और चिकित्सा भाविका विषय इस तरह लिखा है-किसी भी जला-शयके वृक्ष न रहनेसे वह मनोहर दिखाई नहीं देता, इस-लिये जलाशयके निकर वृक्ष आदि लगाना उचित है। नम्र मिट्टो सब तरहके वृक्षोंके लिये दितकारो है। इसमें तिल बोना चाहिये। अरिष्ट, अशोक, पुन्नाग, शिरोप और प्रियंगु आदि वृत मङ्गलजनक है, इससे इनको गृहके निकट या बागमें लगाना चाहिये। कटहल (पनस), अशोक, केला, जामुन, अनार (दाड्नि), दाक्षा ( अंगूर), पालोवत, बीजपूरक भीर अतिमुक्तक, इन सब वृक्षींका काण्ड या मूल गोवर द्वारः लेपन कर रोपण करना चाहिये। अथवा यत्नके साथ मूल काट कर केवल रुक्तम्य होको रोपना उचित है। जिन वृक्षींकी शाखायें नहीं हैं, उनका शिशिर ऋ नुमें, शाखा पैदा होने पर हिमागममें और सुन्दर एकन्धसम्पन्न गृक्ष वर्षाऋतुः में किसी ओर प्रति रे।पण करना चाहिये। घूत, उशोर, तिल, मधु, विद्वृङ्ग, क्षीर और गांबर द्वारा मुलसे एकस्थ तक लेव कर उनकी पुनः रीवना और संक्रामण रना चाहिये। इस तरह रेापण करनेसे वृक्ष पनप जाता है।

प्रीष्मकालमें सायं और प्रातःकालमें, शीत या जाड़ में दिनके मध्यभागमें और बरसातमें मिट्टी सुख जानेसे रे।पे हुए बृक्षमें जल डालना चाहिये। जामुन, बेंत, बाणीर, कदम्ब, उदुम्बर (गूलर), अर्जुन, बीजपूरक, मृद्वीका, लक्कच, दाड़िम, बज्जूल, नक्तमाल, तिलक, पनस, तिमिर और आम्रातक, पे १६ प्रकारके बृक्ष अनुपन्न नामसे विख्यात है। उक्त बृक्ष २० हाधको दूरी पर रोपण करनेसे उत्तम, १६ हाधकी दूरी पर सध्यम, १२ हाधको दूरी पर रोपित होनेसं, निकृष्ट होते हैं।

जा वृक्ष इससं कम दूरी पर रे।पे जाते हैं, वे परस्पर स्पर्शी तथा मूलमें मिश्रित हो जानेके कारण सम्यक् फल नहीं देते। शीत, वात और आतप आदि द्वारा भी मृशोंको रोग होता है। इससे उनके पसे पोले और पसोमें इसकी मृद्धि नहीं होता और शाक्षाशोष और रसस्राव होता रहता है। पहले शस्त्र द्वारा इनका विशोधन कर विड्डू, घृत भीर पङ्क (पांक) द्वारा प्रलेप कर शोरजलसे सिंचना चाहिये, जिस मृक्षका फल नष्ट हो जाता हो, उसकी जड़मे कुलधी, उड़द, मूंग, तिल और शोतल जलसे सिंचनेसे उसके फल और पुष्पकी मृद्धि होती है।

बकरी और भें इकी विद्याका चूर्ण दे। आहक, तिल एक आहक, शक्तू एक प्रस्थ और सर्व तुल्य परिमाण गोमांस, ६४ सेर जलमें अच्छी तरह पर्यूषित कर वनस्पति, बल्ली, गुल्म और लतादिकी जड़की सिंचना चाहिये। इससे फल भी अधिक लगता है।

किसी बीजको दश दिनों तक दूधमें भावित कर पीछे हाथमें घो लगा कर मलने भीर पीछे गेावर बहुत बार रखने तथा सुअर और हरिणके मांसको विशेषहपसे सुगंधित करना चाहिये। इसके बाद उसे मछली और शुकर-का वसासमन्वित कर मिट्टोमें गाडना या रोवना चाहिये। क्षीरसंयुक्त जल द्वारा अवसेचित हाने पर यह कुसुम युक्त देशा। जी, उड़द और तिलचूर्ण, शक्तू भीर पूर्तिमांसके जलसे सिंचन और इन्होंसे धुपित है।नेसे इमली बृक्षमें फल निकल आते हैं। वन्यारफात, धाली, धव और वासिकाका मूल और पलाशिनी, वेतस, सूर्या वल्ली, श्यामं, अतिमुक्तक और अष्टमूली—ये सब कवित्थ बुक्षमें फल उत्पन्न करनेके उपादान हैं। शुभ नक्षत्रमें वृक्षींको रे।पना चाहिये। रे।हिणी, उत्तरफल्गुनी, उत्तरा-षाढ़ा और उत्तरभाद्रपद, मृगशिरा, चित्रा, अनु-राधा, रेवती, मूला, विशासा, पुष्या, श्रवणा, सन्विनी और इस्ता-इनीं सब नक्षत्रोंमें वृक्ष रापना उचित हैं। (बृहत्सं० ५५ अ०)

अग्निपुराणमें लिखा है, कि भवनके उत्तर प्रक्ष, पूर्व भोर वट, दक्षिणमें आम्न भौर पश्चिममें अश्वत्थ वृक्ष रे।पण करनेसे कल्याणकर होता है। गृहके निकट दक्षिण ओर उत्पन्न करटकद्रुम सबके लिपे मङ्गलदायक है। गृहके समीप उद्यान रखना उत्तित है। द्वित और चन्द्रकी पूजा कर बृक्ष प्रहण या रेपण करना उचित है। वायव्य, हस्त, प्रजेश, वैष्णव और मूल इन पांच नक्षत्रों में वृक्ष रेपण करना चाहिये। नदीके प्रवाह उद्यानमें या क्षेत्रमें प्रवेश करना चाहिये। नदी आदि न रहने से पेखिरका जल जिससे उसमें प्रवेश कर सके, ऐसा उपाय करना उचित है।

अरिष्टाशोक, वुन्नाग, शिरोष, प्रियङ्गु, अशोक, कदली, जामुन, वकुल, दाड़िम, इन सब वृक्षाका रोपण कर प्रीव्ममें सायं और प्रातःकाल, शीत ऋतुमें एक दिनके बाद और वर्षा ऋतुमें मिट्टी सूक जाने पर जलसे सिंचना चाहिये। एक स्थानमें वृक्षको रोप कर उसके बीस हाथ दूरी पर दूसरा वृक्ष रीपना चाहिये। इस तरह रीपण करतेसे उत्तम होता है, १६ हाथ दूरी पर रोपनेसे मध्यम और १२ हाथ दूरी पर रोपनेसे निकृष्ट और फलहीन हो जाते हैं। वृक्षका फल जब सब ्कड़ जाये, तब उसकी अस्त्र द्वारा काट छांट कर विङ्ग, घृत और पङ्क लेग कर शीतल जलसे सिंचना चाहिये और कुलधी, उड़द, मूंग, जी और तिलके साथ घृत और शीतल जलसे सि चनेसे सर्वदा फलफूल लगता है। धकरी और भेड़े की विष्ठा चूर्ण, जोका चूर्ण, तिल, गामांस और जल सप्तराति प्रोधित करनेसे सब तरहके वृश्लीमें फलपुष्य होता है। विद्वांग और चावल घोवा पानी, मछलीमांस वृक्षींका रागनाश बीर वृद्धिसाधन करता है।

( गरिनपुराण २६ भ० )

शूरपालने 'वृक्षायुर्वेद' नामकी एक पुस्तक भी लिख गये हैं।

वृक्षार्डा ( सं ॰ स्त्रो॰) वृक्षे अर्हतीति अर्ह-अच्-टाप्। महा मेदा ।

वृक्षालय (सं• पु॰) वृक्ष भालयो यस्य । पक्षी, चिड़िया । वृक्षाचास ( सं॰ पु॰ ) वृक्षे आवासी यस्य । वृक्षकीटर-वासी, गिलहरी ।

वृक्षाश्रविन् (सं० पु॰) वृक्षमाश्रयतीति बा-श्रि-णिनि ।

वृक्षीय (सं० ति०) वृक्षसम्बन्धीय। वृक्षेशय (सं० ति०) वृक्षशायी। वृक्षे।त्पल ( सं० क्को० ) किनयारी या कनकचम्पाका पेड़। घृक्ष्य (सं० क्को०) बृक्षका फल। घृगल (सं० क्को०) विदल। चृच—१ घृति, वरण। २ वर्जन। चृचया (सं० स्त्रो०) एक रमणीका नाम।

( भूक् शप्शाश्व)

वृचोवत् (सं॰ पु॰) वरशिक्ष कुलोत्पन्न व्यक्तिभेदः। (मृक् द्दीराण्यू)

वृज्ञ — १ स्याग। २ वृति या वरण। ३ वर्जन। ४ वज्ञ। वृज्जन (सं० क्की०) वृज्जी वर्जने वृज्ञ-क्युः। (उण् २।८१) १ व्यन्तरीक्ष, आकाश। २ पाप। ३ निराकरण। ४ संप्राम, युद्ध, लडाई। ५ वल, ताकत, शक्ति। (भृक् १।१६६।१५) ६ प्राणिजात। (भृक् १।४८।५ सायण) (यु०) ७ कंश, बाल। (क्षि०) ८ कृटिल, घक। ६ बाधक, शतु। (भृक् ६।३५।५) (क्की०) १० व्यपराध, कस्र्र। ११ रंगा चमड़ा।

वृजन्य (सं॰ त्नि॰) साधुबल, साधुश्रेष्ठ, परमसाधु। (ऋक् हाहण२३)

वृजि (स० स्त्रो०) १ ब्रजभूमि । २ मिथिला, तिरहुत । वृजिक (सं० क्ली०) वृजी भव वृजि-कन् (पा ४।२।१३१) वृजिभूमिजात, वृजोत्पन्न ।

वृज्ञिन (सं० क्की०) घृजी घर्जने युज इनच् वृज्ञेः कि श्व। (उण् २१४७) १ पाप। (भागवत १०१२६।३८) २ दुःख, कष्ट, तकलीफ। (ति०) ३ पापविशिष्ट। ४ कुटिल, टेढ़ा, बक्रा। ५ रक्त धर्म। (पु०) ६ बाल, केश।

वृजिनवत् (सं० पु०) यदुके पीत्र, क्रोष्टुका पुत्र। (भागवत ह।२३।३०)

वृज्ञिनवर्त्तनि (सं० त्रि०) विष्छुतमार्ग, सदाचाररहित। (ऋक्शी३शाई)

वृजिनायत् (सं० ति०) पापकामी, जो पाप करनेकी इस्छा करता है। (ऋक् १० २७।१)

वृजिनीयत (सं • पु • ) वृजिनवत् देखो ।

वृण—१ मक्षण। २ प्रीणन।

वृत--१ दोप्ति । २ वर्तन, विध्यमानता, स्थिति ।

३ यापन । ४ पागल । ५ जीवन, जीविका-निर्वाह । ६ वर्णन । ७ वरण । ८ सेवा ।

घृत (सं० क्षि०) घृ-क । १ इतवरण, जो किसी कामके लिये नियुक्त किया गया हो, मुकरेर किया हुआ। पर्याय— इत्त, वावृत्त । २ कावृत, आच्छादित, छाया हुआ ३ जिसके सम्बन्धमें प्रार्थना की गई हो । ४ खोइत, जो मञ्जूर किया गया हो । ५ गोल ।

वृतपत्ना (सं• स्त्री०) वृतं आवृतं पत्नं यस्या। पुत्रदात्नी नामकी छता।

वृता (सं॰ स्त्रो॰) आवरका, आच्छादका। (ऋक् ५।४८।२) वृताक्ष (सं॰ पु॰) कुक्कुट, मुर्गा।

वृताचिर्धंस् (सं० स्त्री०) राति, रात।

वृति (सं० स्त्री०) वृ-कित्र । १ वेष्टन, वह जिससे कोई जीज घेरो या ढकी जाये । २ प्रार्थनाविशेष । ३ नियोग, नियुक्त करनेकी क्रिया, नियुक्ति । ४ गोपन । ५ आवरण । ६ वरण ।

वृतिङ्कर (सं० पु०) १ विकङ्कत नामका वृक्ष । २ वृतिकारक वृत्त (सं० क्को०) वृत्-क । १ चिरत, चिरत । (कथा-सिरत्सा० ३।१४) २ वृत्ति । (मेदिनी) ३ वेर्शास्त्रके अनुसार आचार रखना । ४ वार्ता । (कथासिरत्सा० ५८।११६) ५ आचार, चाल, चलन । (मनु ४।२६०) ६ स्तनके आगिका भाग । (पु०) ७ अंजीर । ८ सितवन । ६ कछुआ । १० समाचार, वृत्तान्त, हाल । ११ महाभारतके अनुमार क नागका नाम । १२ वड़ोंके आदर, इन्द्रिय निमद और सत्य आदिकी होनेवाली प्रवृत्ति । १३ वह छन्द जिसके प्रत्येक पदमें अक्षरोंकी संख्या और लघु, गुरुके कमका नियम हो, वाणिक छन्द । जैसे—इन्द्रवज्रा, मालिनी आदि ।

१४ जो चार पद या चरणों में पूर्ण हो, उसका नाम पद्य है। यह वृक्ष और जाति भेदसे दो प्रकारका है। अक्षर संस्थामें निर्णेय पदका नाम घृत्त और जो पद्य माता द्वारा निर्णेत होता हो, उसको जाति कहते हैं। सम, अद्धेसम और विषम भेदसे वृत्त तोन तरहका होता है। जिस वृत्तके चारों पद समान, समसंख्यक अक्षर हों, वह समयृत्त कहलाता है; जिसमें चारों पदांकी अक्षर-संस्था असमान हों, वह विषमगृत्त कहलाता हैं और जिसके पहले और तोसरे तथा दूसरे और चौथे पद समान हों, उसे अर्द्ध समयृत्त कहते हैं।

१५ एक प्रकारके छन्द, जिसके प्रत्येक चरणमें बोबण होते हैं। इसे गंडका और दंखिका भी कहते हैं। १६ वह क्षेत्र जिसका घेरा या परिधि गोल हो, मएडल। १७ वह गेल रेला, जिसका प्रत्येक बिन्दु उसके अन्दरके मध्य बिन्दुसे समान अन्तर पर हो। १८ बीता हुआ, गुजरा हुआ। १६ दूढ़, मजबूत। २० जिसका आकार गोल हो, वर्षाल। २१ मृत, मरा। २२ जो उत्पन्न हुआ हो, जात; २३ निष्पन्न, सिद्ध। २४ ढका हुआ, आच्छावित।

किसक्यलतामें वृत्ताकार वस्तुका इस तरह वर्णन हैं—वाहु, नारङ्ग, स्कन्ध, धिमिल्ल, मोदक, ।थाङ्ग, लावक, ककुत्, कुम्भिकुम्म और अएडकादि, कर्णपाश, मुनापाश, आकृष्टचाप, घटानन, मुद्रिका, परिखा, यंगपदृ, हार और स्नगादि इन सब वस्तुओंको वृत्त कहते हैं। वृत्तक (सं०पु०) १ श्रावक। (वृ० स० ८६१६८) २ वह गद्य, जिसमें अकठोर अर्थात् कोमल तथा मधुर छोटे छोटे समासींका पद व्यवहार किया गया हो। ३ छन्द। (साहित्यद० ५४६)

ृत्तकर्भटी (सं०स्नो०) वृत्ता वर्त्तुला कर्भटी, गोल ककड़ी अर्थात् खरबूजा।

वृत्तकोशा (सं॰ स्त्रो०) देवदाली नामकी लता । (राजनि०) वृत्तकोष (सं॰ पु०) पीली देवदाली । ( भावप० )

बृत्तखर्ड (सं०पु०) १ किसी वृत्त और गेलाईका कोई अंश। २ मेहराव।

वृत्तगिन्ध (सं क्ही ) वृत्तस्य पद्यस्य गम्ध इव गम्धा यस्य । वह गद्य जिसमें अनुप्रासों और समासोंकी अधिकता हो, वह गद्य जिसमें पद्यका आनम्द आता हो ।

वृत्तगुराड (सं० पु०) दीर्घनाल और गोंदला नामकी घास। यह पतली और मोटो दो तरहकी होतो है। इसका गुण—मधुर, शांतल, कफ. पित्त, अतोसार, दाह और रक्तनाशक है। इन दोनोंमें मोटो घास अधिक गुण-युक्त होती है।

बृक्तचेष्टा (सं ० क्की०) १ स्वभाव, प्रकृति । २ आखरण, चालचलन । वृत्ततण्डुल ( सं॰ पु॰) वृत्तस्तग्रहुलः। यावनाल, जयनाल।

वृत्ततस् (सं० अव्य०) वृत्त तसिल्। वृत्त द्वारा । वृत्तनिष्पाविका (सं० स्त्री०) मटर, केराव।

वृत्तपत्र (सं॰ पु॰) उत्तम शाकविशेष, नेानोशाक। वृत्तपता (सं॰ स्रो॰) पुतदात्रो।

वृत्तपणीं (सं० स्त्रो०) वृत्तं वर्त्तुं ल पर्णा यस्याः ङीव् १ महाशणवुष्यिका । २ पाठा । (राजनि०)

बृत्तपुष्प (सं॰ पु॰) वृत्तं वस्तुं लंपुष्पं यस्य । १ सिरिस । २ कदम्ब । ३ जलवेंत । ४ भुईं कदम्ब । ५ सदा गुलाब, सेवती । ६ मेातिया । ७ मल्लिका ।

वृत्तपुष्पा (सं ० स्त्री०) १ नागदमनी । २ सदा गुलाव, सेवती।

बृत्तफल (सं० ह्यो०) वृत्तं वत्तुंलं फलं यस्य।
१ कालो या गेलि मिर्चे।२ गेलिफल। (पु०)३ दाडिम।
४ वदर।५ कपित्थ वृक्ष।६ रक्त अपामार्ग। ७ करओं
का पेड़। ८ तरबुज।

वृत्तफला (सं•स्त्री०) १ वार्त्ताको । २ शशांगुली, कड्वी ककड़ो । ३ आंवला ।

यृत्तपम्थ (सं० पु०) वृत्तेन वन्धः। बह जी यृत्त या इन्दर्भे रूपमें वांधा गया हो।

वृत्तभाजन (सं० पु०) गंडार या गिडनी नामका शाक।
वृत्तभाजन (सं० स्त्रो०) १ सफेद आकः। २ तिपुरमिल्लका। महाराष्ट्रमें इसकी वाटे।गरे, कर्नाटमें दुन्दुभिमिल्लका और बम्बईमें बटमें।गरी कहते हैं। गुण-कटु,
उष्ण, ब्रणनाशक, बहुगन्धि और नेत्ररेगनाशक है।
वृत्तवत् (सं० ति०) वृत्त अस्पर्थ मतुष् मस्य थ। वृत्तयुक्त, जिसका आचरण शुद्ध है।, सदाचारी।

वृत्तवीज (सं॰ पु॰) वृत्तं वीजं यस्य। १ मिएडाक्षय, भिएडो, तरोई, खक्षटी, राजमाय, ले।बिया।

बृत्तवीजका (सं॰ स्नी॰) वृत्तं वर्त्तुलं बोजं यस्याः
कन् ततप्राप्। १ पाएड्रफली। २ अरहरकी दाल।
बृत्तवीजा (सं॰ स्नी॰) वृत्तं वीजं यस्याः । अरहर।
बृत्तवीजा (सं॰ स्नि॰) वृत्तं वीजं यस्याः । अरहर।
बृत्तवाली (सं॰ सि॰) वृत्तं न शालते शाल-णिनि।
बृत्तयुक्त, वह जिसका भाचरण उत्तम हो, सदाचारी।
बृत्तस्त्राघी (सं॰ सि॰) १ जिसको अपने कामको स्नाघा
या धमएड हो। (पु॰) २ क्षित्रय।

वृत्तसादो (सं वि वे वे त्र-सद-णिनि । कुलनाश-कारो, चरित्रनाशो ।

वृत्तस्क (सं॰ पु॰) १ वह जिसका चरित्र शुद्ध हो, सदाचारी। २ वह जे। दूसरोंका उपकार करता हो, परे।पकारी।

वृत्तस्थ (सं ० ति ०) वृत्ते तिष्ठति स्था-क । जो वृत्तमें अवस्थित रहते हों, सच्चरित्र, सदाचारी । गुरु-पूजा, घृणा, शीच, सत्य, इन्द्रियनिष्रह और लेकिहित-कर कार्यमें जिनको प्रवृत्ति रहतो है।

वृत्ता (सं क्स्रो॰) वृत्त-टाप्। १ मांसहारिणो। २ प्रियङ्ग छता। ३ सफेद सेम। ४ क्षिक्ररीट नामका क्ष्रप। ५ रेणुका। ६ नागदमनी। ७ हस्तिकाणातकी। वृत्ताक्षेप (सं ॰ पु०) अलङ्कार्रावशेष, प्रधागकालमें यधार्थमें निषद्ध न होने पर भी यदि काई बाक्ष्य आपात्ततः निषेधाक्ति मालूम हो, तो उसे हो आक्षेप कहते । यह आक्षेपवृत्त भूत, भविष्यत्, वर्शमान भेदसे तोन प्रकारका है।

वृत्ताध्ययनदि (सं क्यो ) वृत्ताध्ययनये आहे दिः।

श्रह्मतेजः, श्रह्मवर्धास, यृत्त और अध्ययनके लिये सम्पद्ग,

वेदबोधित आचार परिपालनका नाम यृत्त, झत्रश्र्ण कर

गुरुके मुखसे वेदाम्यासका नाम अध्ययन, वृत्त और
अध्ययनका नाम ऋदि है। अर्थात् तत्परिपालनकृत
तेजका उपस्य है।

वृत्तानुवर्शिन् (सं ) त्रि ) वृत्तमनुवर्शते वृत्त-अनु वृत-णिनि । वृत्तस्थ, वृत्ताचारी, सद्दवृत्त

घृत्तान्त (सं ० पु०) १ संवाद, किसी बाता हुई घटना-का विवरण, समाचार, हाल । जैसे,—(क) इस घटनाका सारा वृत्तान्त समाचारपत्नीमे छप गया है। (ख) अब आप अपना बृत्तान्त सुनाइपे। पर्याय— घार्त्ता, प्रवृत्ति, उदग्त, श्रुति, उदग्तक। (शब्दरत्ना०) २ प्रक्रिया। ३ कार्त्रस्य। ४ बार्त्ताप्रभेद। ५ प्रस्ताव। ६ इतिहासाख्यान। (मनु २।१४) ७ अवसर, मौका। ८ भाव। ६ एकान्तवावक। (विश्व०)

वृत्ति (सं ० स्त्रो०) वृत किन्। १ वह कार्य, जिसके द्वारा जीविकाका निर्वाह होता हो, जीविका, रोजी।

वृत्तिके सम्बन्धमें विष्णुसंहितामें लिखा है--ब्राह्मण

का याजन और प्रतिप्रह, क्षत्रियका राज्यपालन, वैश्यका खेती, बाणिज्य, गोपालन, कुसीद्प्रहण और धान्यादि-को वीजरक्षा तथा शूद्रका सब सरहके शिवपकारयोंका करना नियत बृक्ति हैं। किश्तु आपत्कालमें अर्धात् जब पूर्वोक्त निर्विष्ट वृक्ति द्वारा जीविका निर्वाह न हो, तब प्रत्येक जाति ही निस्नश्रेणीकी वृक्तिका अवलभ्दन कर सकेंगे। अर्धात् ब्राह्मण राज्यपालन, क्षत्रिय कृषि आदि। इससे भी जीविका निर्वाह न हो तो ब्राह्मण कृषि आदि हारा भी जीविका चला सकता है। (विष्णुसंहिता २ भ०)

३ विवरण, सूत्रके अधेके विवरण विश्वहरूपसे व्यक्ती-करणका नाम वृत्ति है। ''सूत्रस्यार्थविवरणं वृत्तिः।" (कातन्त्र) सूत्र सक लघु हैं अर्थात् बहुत बड़े नहीं, अल्प अक्षर और अल्प पद्युक्त हैं, सुतरां यह व्याख्यासापेक्ष हैं। व्याख्या न रहनेसे सूत्रादिका यथार्थ तास्पर्य हृदयङ्गम नहीं होता। यह व्याख्या वृत्ति, भाष्य, वात्तिक, टोका, टिप्पनी आदि अनेक शाखाओं से विभक्त है।

8 विधृति। (धरणी) नाटकमें पांच प्रकारको गृत्ति कही गई है।

वृत्ति चार प्रकारको है, श्रृष्ट्वाररसमें कौशिकी वृत्ति वीर रसमें सास्वती वृत्ति, रौद्र और वीभटस रसमें आर भटी, इनके सिवा अन्य सब स्थानोंमें भारतो वृत्ति नाटक में इन चार प्रकारकी वृत्ति जननीखक्रपा है। अर्थात् उक्त रसके वर्णन करनेके समयमें निर्विष्ठ वृत्तिका अव लम्बन कर रचना करनी चाहिये।

इन सब बृलियोंके कई भेद हैं। इन भेदों में कौशिकी बृलि एक है। यह कौशिकी बृलि भो नर्म, नर्मस्फूर्ज, नर्गस्कोट और नर्गगर्भ भेद्से बार तरह-की है।

सब निर्मिकाये उत्तम वेशभूषासे विभूषिता, स्थी-बहुल प्रसुर नृत्यगीतयुक्त, कामोपभोगका उपसार द्वारा परिवेष्टित और मनोझं विलासयुक्त, इन सब विषयोंका वर्णन कौशिकीवृत्तिमें उत्तम कपसे किया जाता है। श्रङ्गार रसका वर्णन करनेके समय इस कौशिको वृत्ति-को श्रस्तस्यन कर वर्णन करना चाहिये।

सस्य, शौर्य, दानशक्ति, दया और सरलतादि बहुल, सर्वदा सहर्ष अल्प श्रङ्गारमावयुक्त, शोकरदित और साञ्चुत अर्थात् आश्चर्या भावसे वर्णनका सास्वती वृत्ति कहते हैं। यह वृत्ति भी चार प्रकारकी है—उत्थापक, संदात्य, संलाप और परिवर्शक।

माया, इन्द्रजाल, संप्राम, क्रोध, उतुञ्चान्त भादि चेष्टाओं द्वारा संयुक्त भीर चन्ध्यादि द्वारा उद्धत— इन सब विषयोंकी वर्णना आरभटो वृक्ति कही जाती है। यह भी चार तरहकी है—वस्तुत्थापन, सम्फेट, संक्षिप्ति और अवपातन।

जिस जगह संस्कृतवहुल वाक्योंका प्रयोग होता है. उसको भारती वृत्ति कहते हैं। इन चार तरहकी वृत्तियोंको नाटकके उक्त रसोंमें धर्णन करना चाहिये।

५ व्यवहार ( मनु २।२०५ ) वर्रातेऽस्मिकिति। ६ आधेय। "साध्याभाववदुवृत्तित्व" (व्याप्तिए० १) ७ चिसकी अधस्थाविशेष। पातञ्जलदर्शनमें चिन्की अधस्थाको भी वृत्ति कहा है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाप्र और निरुद्धभेदसे चिराकी वृत्ति पांच तरहकी है। चित्त और योग शब्द देखो। ८ व्यापार। ह युक्तार्थ। १० उप-जीविका। जैसे—िकसीका बृत्तिहरण नहीं करना

चाहिए अर्थात् किसीकी उपजीविका नष्ट करना या रोटी

वृत्तिक (सं०पु०) वृत्ति स्वार्थं कन्। दृत्ति देखो । वृत्तिकर (सं०ति०) कर्मकार ।

मारना उचित नहीं।

यृक्तिकार (सं०पु०) वृत्तिं करोतीति अण्। वृत्ति-कारक, वृत्ति प्रन्थके प्रणेता। यह जिसने किसी सूत्रप्रन्थ पर वृत्ति लिखी हो।

वृत्तिता (सं॰ स्त्री॰) वृशेमांवः तल ्टाप्। वृत्तिका भाव या धर्म, वृत्तित्व।

वृत्तिद (सं•क्षि०) वृत्तिं द्दातीति दा∗क। यृत्ति-दानकारी, जो वृत्ति प्रदान करते हैं।

वृत्तिदातु (सं० क्रि०) वृत्तेदाता। वृत्तिदान करने-बाला।

वृत्तिमत् (सं० ति०) वृत्तिरस्त्यस्येति मतुप्। वृत्ति-विशिष्ट, वृत्तियुक्त।

पृत्तिदशना (सं० स्त्री०) रुद्रकी एक पङ्गीका नाम। (भाग० ३।१२।१३) वृत्तिस्थ (सं • पु • ) वृत्तये तिष्ठतोति स्था क । १ गिर-गिट । २ वह जो अपनी वृत्ति पर स्थित हो । वृत्तिदन् (सं • क्रि॰) वृत्तिं हन्ति हन् किप् । वृत्तिदनन-कारी, जो वृत्तिनाश करता हो, वृत्तिच्छेदक । यृत्तिहन्त (सं • क्रि॰) बृत्तेहैंन्ता । वृत्तिन शक, वृत्तिहन्त कारो । वृत्तिका हनन कदापि नहीं करना चाहिपे । स्वदत्ता वृत्ति या परदत्ता वृत्ति हरण करनेसे मरकगामी होना पड़ता है । वृत्तेर्वाठ (सं • पु • ) वृत्तो वर्णुं ल द्विष्टः । खर

वृत्तेर्वाठ (सं• पु॰) वृत्तो वर्ताल इर्वाठः। खर बुजेकी बेळ।

वृत्यनुत्रास (सं० पु०) काब्योक्त शब्दालङ्कारभेद । पांत्र प्रकारके अनुप्रासों मेंसे एक प्रकारका अनु प्रास जो काव्यमें एक शब्दालंकार माना जाता है। वृत्युपाय (सं० पु०) अपने शरीर या कुटुम्बों के भरण पोषणका उपाय।

वृत्य (सं कि कि ) बृत-क्यप्। वरणीय । वृत्त (सं क्षुक) बृत (स्थायितञ्जिञ्ज्ञोति । उगा् २।१३) इति रक्। १ अन्धकार । २ शतु । (मृक् ७।४८।२) ३ त्वष्टाका पुत्र एक दानवका नाम । इन्द्रने इसका विनाश किया था। (हरिवंश १२७)१७)

देवोभागवतमें बृह्वासुरका वृतानत इस तरह लिखा है:-विश्वकम्माने दुग्द्रके प्रति विद्वेषवशतः परम रूपवान लिशिरस्क विश्वरूप नामक एक पुलकी सृष्टि को । ये एक मुखसे वेदाध्ययन, दूसरेसे सुरापान, तोसरेसे युगपत् समस्त दिशाओं का निरीक्षण करते थे। कुछ दिनें के बाद मुनिवर क्षिशिरा विषयवासना परित्याग-कर अटयुप्र तपस्यामें निरत हुए। उन्हेंनि प्रोष्म कालमें पञ्चाम्निसाधन, पादके ऊपर पाद बांधनेके बाद अधोमुख है। अवस्थान, हेमन्त, शिशिर और शीतमें जलमें रह कर आहार निद्रापरित्याग और इन्द्रियोंकी वशीभृत कर इस कठिन तपस्याका अनुष्ठान किया था। शचीपति इन्द्र इन अमिततेजः तपस्तीका तपे।चीयं भौर स्थिरा अतिशय चिन्ताकुलित नुराग देख कर इनके तपोभक्कके लिपे उन्होंने उर्वशी, मेनका, रम्भा, घृताची और तिलोसमा आदि रूपगर्वित अप्ससराओंको नियुक्त किया। इन्होंने नाना श्रङ्गारोंसे सुसज्जित हो

विश्वद्भवके समीप समुपस्थित हो कामशास्त्रोक्त विविध हाबभाव प्रकाश करना आरम्भ किया। किन्तु अली-किक तपःप्रभाव-सम्पन्न जितातमा महिष त्रिशिरा उन दिह्य वाराङ्गनाआं के नाच गान-हावभाव कटाश्रसे किञ्चिग्मात विचलित न हो, मुक, विघर और अन्ध्रेकी तरह रहने लगे। यह देख कुछ दिनोंके बाद इन सबी ने लीट कर इन्द्रके सामने दोन और सन्तरूत भावसे हाथ जे।ड कर निधेदन किया, महाराज! आप दूसरी चेष्टा की जिथे। इस लेश किसी तरह भी उन दुर्द्ध र्श जितेन्द्रिय मुनिवरकी धैर्यच्युति करनेमें समर्थ नहीं है। सकीं। और क्या कहा जाये-हम लेग भाग्यवश हो उन अग्निसदूश तेजःसम्पन्न महातमा विश्वक्रपके अभिशापमें पतित नहीं हुई हैं। अण्सराओं के वाक्यों की सुन कर पापमति पुरन्दर अत्यन्त भीत हो कर लीक लजा। तथा पापभयकी तिलाञ्जलि दे अन्याय कपसे विशिराके बधका उपाय सोचने लगे।

इसके बाद एक बार स्वयं इन्द्र पेरावत पर चढ कर मुनिके समीप आ पहुँ चै। वहां उन्होंने देखा, कि मुनिके शरोरसे सूर्य और अग्निकी तरह तेज बाहर निकल रहा हैं। उनकी वैसी अवस्था देख इन्द्रको पहले ही अटयन्त विषाद उत्परन हुआ। उग्होंने सोचा, कि मुनिवर निर्मलचेताः और प्रदीप्ततपे।बलसम्पन्न हैं। मार डालनेका मेरा सङ्खला करना अतीव गहि त कार्या है। किन्तु हाय! पे मेरे सिहासनके इच्छु ह हुए हैं, अतपव पेसे शब्द की उपेक्षा भी कैसे की जा सकती है। यह शीच कर देवराज इन्द्रने उन तपस्थानिरत दिनकर-तुरुव दोष्यप्रान मुनिवर त्रिशिराके प्रति अपने शोधगामी अमे। व बजास्त्रको चलाया । तपस्वित्रवर तिशिरा इस तरह कुलिशाहत है। बजाहत सुविशाल पर्शतकी तरह जमीन पर गिर पडें। किन्तु उनके शरीरसे प्रभा जीवितकी तरह निकल रही थी। यह देख सुरपतिके चिसमें फिर विषण्णता और भीतिका आविर्भाव हुआ। उन्होंने तक्षा नामक शिल्पीका यक्षमें भाग प्रदान करनेकी स्वी-कृति दे अर्थात् "आजसे लेग यहपशुका मस्तक तुनका सम्प्रदान करेंगे" तक्षाके समीप (स प्रकार अङ्कीकार कर उसीसे त्रिशिराके तीनां मस्तककी कटवाया।

जब इस वीभत्स समाचारको विश्वकर्माने सुना, तब वे कोधसे अधीर हो उठे और अत्यन्त दुःसके साथ कहने लगे, कि इन्द्रने जब मेरे ऐसे गुणवान् और तपस्यानिरत पुत्रको निरपराध मार डाला है, तब मैं उसके बिनाशके लिये फिर एक दूसरे पुत्रकी सृष्टि कक्षंगा! विश्वकर्मा क्रोधसन्तप्त हृदयसं इस तरह नाना प्रकारसे विलाप कर पोछे अधर्ववेदोक्त विधान द्वारा पुत्नोत्पाइनके लिपे अनलपें आहुति देने लगे। भाठ रात होम करनेके बाद उस प्रदीप्त अग्निसं द्वितीय पायककी तरह दीतिमान् एक पुरुष आविभूत हुआ। विश्वकर्माने अनलसम्भूत तेजे।बलसमन्वित प्रदोप्त अनल सदूश पुत्रका सामने देख कर कहा, "इन्द्रशतो ! तुम मेरे तपे।बल द्वारा बढ़ो। "कोधे।द्दीप्त विश्वकर्माकी इस उक्तिके बाद अनलतुल्य दोप्तिशाली वह पुत्र आकाश मर्डलको स्तब्ध कर बढने लगे। और तो क्या, क्षण भर-में हो उन्होंने पर्वताकार धारण किया भीर अत्यन्त शोकसन्तत पितासे कहा,-प्रभा ! आप मेरा नामकरण संस्कार की जिये। तात ! आप आहा दी जिये, कीन काम कर् ? आप किस लिये इतने शोकसन्तप्त और अधीर है। उठे हैं शोब ही कहिये, मैं आज ही आपके इस शीकका दूर करनेका प्रयत्न करूंगा। हे पिता! जा पुत पिताके दुःखका माचन नहीं करता है, उसका जन्म बृथा है। पितृपीरपर्थ मैं आज ही समुद्रके। पी, पर्वतमालाकी चुर्ण, मेदिनोको उत्पादन कर सारे जीवोंको समुद्रमें फेंक तिग्मतेजा तपन देवका रेक, और ते। क्या यम, इन्द्र, या अ यान्य किसी भो देवतासे विरोध कर सकता हूं।

विश्वकर्माने पुत्रके ऐसे परम प्रोतिकर सुललित वाक्य सुन हृष्टित है। उससे कहा,—पुत्र ! तुम इस समय बृजिन अर्थात् दुः खसे परित्राण कर सकते है। । अतप्त्र जगत्में वृत्र नामसे तुम्हारी ख्याति होगो। है प्रियतम ! वेद्वेदाङ्गपारम, सर्वविद्याविद्यारद नियत तपस्यानिरत, परम तस्वज्ञ तिशिरक विश्वक्य नामसे प्रक्यात तुम्हारे एक बड़े सहोदर था। पापात्मा इन्द्रने उसके तीनों मस्तक ही काट डाले हैं। वह भी निरपराध ! अतप्त्र तुम उस कतापराथ ब्रह्महत्यापातकी निर्वाक, शड, दुख्मति पापक्ष सुरप्तिका संहार कर

मेरे शोककलुषित हृदयको निर्मलताका सम्पादन करे।। शिलिपप्रवर विश्वकर्षाने यह बात कह खड़ग, शूल, गदा, शिक्ति, तोमर, सार्क्ष, धनु, वाण, तुणीर, कवच आदि यायतीय युद्धोपकरण प्रस्तुत कर वृत्वको दे इन्द्रको बध करनेके लिये उसको समरसज्जासे सुसिउजत किया।

महाबली वृत्त वेदपारग ब्राह्मण द्वारा स्वस्त्ययन करा रथारीहण कर इन्द्रके विनाशके लिये जला। इसके पूर्णवर्शी कालके देवनिगृहीत द्वुजवर्गने भी ब्रा कर उसका साथ दिया। वृत्तासुर भी इन दानवें से परिवृत है। दलवलके साथ सगर्ज मानसरावरके उत्तरी किनार तकराजिपरिशोभित सुरम्य पर्णत पर उपस्थित हुआ। उस मनेहर स्थानमें देवताका ब्रावास था। देवताओं ने असुरवरकी इस भाषण यात्रासे ब्रन्थन्त भीत है। कर देवराजके समीप जा कर देखा, कि इन्द्रके दूत सुरपितसे यह भयावह संवाद कह रहे हैं।

शचोपति इन्द्रने देशनें पक्षके प्रमुखात् नाना रूप दुर्घाटनाका विषय सुन कर अकस्मात् भाषी महान् अत्यादित संघटनकी सम्भावना देख कि'कर्शव्यविमुद्धाः वस्थामें सुबुद्धिसम्पग्न सुरगुर वृहस्पतिसं सत्परामर्श पूछा। इस पर बृहस्पतिने उत्तर दिया,—"सहस्र ले। चन! मैं इस विषयमें क्या परामर्श दूं। अवसे पहले तुमने उस निरपराध मुनिवरको निहत कर जो घेर पाप अर्जान किया है, उसका कुरिसत फल अवश्य ही भीग करना पड़ेगा। उप्रतर पापपुण्यका फल शोध ही फलता है। अतएव कल्याणकामुक लेगोंका विचार कर काम करना नितान्त कर्लब्य है। शक्र ! तुमने लेभ और मे।हके वशवत्तीं हो कर अकारण हो ब्रह्महत्या को है, अतएव उस पापका फल सहसा ही उपस्थित हुआ। यह वृत्रासुर सभो देवताओं के लिपे अबध्य हैं। तीनों लेकोंमें ऐसा काई नहीं, जे। उसका विनाश कर सके।" वृहस्पतिकी यह बात समाप्त न होते हो वहां ऐसा एक भयानक कोलाहल शब्द हुआ, कि गम्धर्वा, किन्तर, यक्ष, रक्ष, मुनि, ऋषि, नर, अमर सभी अपने अपने घर छे।इ भागने लगे। देवराज देवताओं-की इस तरह भागते देख भत्यन्त चिन्तान्यित हुए।

और तुरस्त सैस्थसमावेशके उद्योगके लिपे उन्होंने नौकरोंको आहा दी, कि तुम लोग वसुगण, ठद्रगण, अश्विनोद्वय, आदित्यगण, पुषा, वायु, कुचेर, वरुण और यम आदि देवताओंको बुला लाओ। शत्र पहुंच चुका है अतएव सभी अपने अपने यानबाहनों पर चढ़ कर शीव आवें।

सुरराज देवताओं के प्रति इस तरह आहा दे कर स्वयं पेरावन पर सवार हुए और गुरुदेव वृहस्पति के पुरमें रख अपने सवनसे बाहर निकले। अमरोंने भी देवराज- के आहानुसार अपने अपने बाहनों पर चढ़ कर युद्ध के लिये इतसङ्कल्प है। अस्त्र शम्ब प्रहण किया। इन्द्र के साथ सभी सरोवर के उत्तरों किनारे पर युद्ध की प्रतीक्षामें खड़े युत्रासुरसं जा कर युद्ध करने लगे। यह नरामर भीतिप्रद घोरतर युद्ध मनुष्य परिमाणसे एक सौ वर्ष तफ लगातार खला था। इसके बाद पहले बरुण, पीछे बायुगण, इसके बाद यम, विभावसु और इन्द्र आदि सभी एक एक कर रणसे भाग गये।

वृत्रासुर देवताओं के। इस तरह भागते देख हृष्टचित्त-से पिताके आश्रममें गया और साष्टांग प्रणाम कर उनसे कहने लगा—पिता! मैंने आपके बाज्ञानुसार सारे संप्राम में इन्द्रादि देवताओंका एक एक करके पराजित किया है। वे सबके सब भाग गये हैं। मैंने देवराजके गजराजके। छोन लिया है और भीत व्यक्तिका मारना अनुचित समक्त उन सबी का विनाश नहीं किया है। इस समय आहा दीजिये, कि आपके प्रोत्यर्थ मुक्तको कौनसा कार्य करना पड़ेगा।

विश्वकर्मा अपने पुत्रकं मुखसे उनकी विजयकी बात सुन हृष्टान्तः करणसे पुत्रसे कहने लगे, "आज में वास्तवमें पुत्रवान् हुआ, मेरा चिरन्तन चिन्ताज्वर जरा विदूरित हुआ, देह पवित्र हुई और जीवन सार्थंक हुआ है। हृदयनन्दन! इस समय जो कह रहा हूं, उसे ध्यान दे कर सुनो। सावधान हो स्थिर आसन पर बैठ कर तपस्यामें चित्त संयम करो। तपस्पा साधारण वस्तु नहीं; उससे राज्य, लक्ष्मो, बल और संव्राममें विजयलाभ होता है। अतपव तुम हिरण्यगर्भको आराधना कर उत्तम वर लाभ करो। और ब्रह्महर्द्यापापसमन्वित

दुराचारी इन्द्रका बध करो । सुस्धिरचित्त तथा साव-धानीसे चतुराननका भजन करतेसं वे मनवाच्छित फल प्रदान करेंगे। हे पुत्र ! यद्यपि तुम्हारे इस समयके कार्य्यसे कुछ में स्वस्थ हुआ हूं, तथापि पुत्रहस्याजनित बैरभाव मेरे मनमें सदा हो जागरित है, में सुखसे सी नहीं सकता और मुक्ते किसी तरह शान्ति नहीं मिल रही है। और अधिक क्या कहूं, में नित्य हो दुम्ब-सागरमें प्रवाहित हो रहा हूं। तुम मेरा उद्धार करो।"

वृत्रासुर पितृवचनका मान गन्ध्रमादन पर्वत पर जा कर कठार तपस्या करने लगा। देवराज इन्द्र यूत्रासुरका इस तरह कठार तपस्या करते देख बहुत भय-भीत हुए और उन्होंने उसके तपका भङ्ग करनेके लिये अमित प्रभावशाली गन्धर्वा, यक्ष, पन्नग, किन्नर, विद्या धर, अप्सरा और अन्यान्य देवताओं की उसके निकट भेजा। देवदूत गये किन्तु वे किसी तरह उसकी तपस्या-को भङ्ग न कर सके। तपस्यानिरत यृतासुर विन्दुमात भी अपनी तपस्यासे विरत न हुआ। इससे सभी ले। लीट आये।

इसी तरह ध्यानमें रत रह कर वृक्षासुरने १०० वर्ष बिता दिये । इसके बाद सर्वालाकपितामह ब्रह्मा उसके प्रति अतिशय सन्तृष्ट हो हंस पर चढ कर उसके समीप पहुंचे और उससे वर प्रार्थना करनेके लिये कहा। वृतासुर सामनेमे जगत्कर्ता ब्रह्माकी देख और उनकी सुधासरस वाष्यावली सुन कर आनन्दाश्र वहाते दुए सहसा खड़ा हो कर उनके चरणयुगल पर गिरा, फिर हाथ जोड कहने लगा,- "प्रभा! सेरे मानसमें एक दुष्पूरणीय वासना जम गई है। आप सर्वाह हैं, सभी जानते हैं, फिर भी मैं कहता हं, सुनिये। हे नाथ ! लीह, काछ, शुक्क, आद्र वस्तुओं और वांस तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यू न हो और युद्धमें मेरे बलवोर्यको बृद्धि हो।" बृक्षको इस उक्ति पर ब्रह्मा 'तथास्तु' कह उसके आशानुरूप वर प्रदान कर ब्रह्मले। कले गये। असुरवर भी वर लाभ कर हर्श चित्तासं घरकी और चला और पिताके पास पहुंच कर उसने आद्योपान्त सब बाते कह सुनाई। विश्वकार्मा परम आहादित हुए और पुत्रको शत शत धन्यवाद और आशीवाद दे कर कहने छगे, 'वटस ! तुम्हारा सवाधीमें मङ्गल हो। तुम मेरे उस परम वेरी तिशिराविनाशकारी पापात्मा पुरन्दरको मार कर और तिदशोंका पकाधीश्वर वन मेरे पुत्रशोकसे प्रदीप्त हृदयमें शान्तिवारिसे सिञ्चन करो। तुम निश्चय जानना, तिशिरा मेरे मानसक्षेत्रसे कभी हृद्य नहीं रहा है, वह सुशील, सहयवादी, जितेन्द्रिय, तपस्वी, और वेदविदेंामें अग्रगण्य था। हाय! मेरे उस गुण-वान प्रिय पुत्रको पापमति पुरन्दरने निरपराध हो मार हाला है।

वृत्रासुर विताका इस तरह शोककातरतापूर्ण वाक्य सुन कर इन्द्रके प्रति मन ही मन अध्यन्त कोधित है। शीघ्र ही समरसज्जा कर इलबलके साथ इन्द्रकी मारनेके लिये चला: निरम्तर दुन्दुभियोंका निर्घोष और शङ्क-नाद होने लगा। असंख्य सेना-निनादसे अमरावती कांपने लगी और देवता भयभीत है। भाग जाने पर उद्यत हुए। देवराज भी चिरम्तन शत्रुकी सिविहित जान आसन्न विपद्दकी आशंकांसे भयभीत हुए और युद्धके लिये सेनासमागमका आयोजन कर लेकिपालेंका बुला गृध्रध्यृह (गृध्रपक्षोकी तरह सेनानिवेश)-को रचनाके बार समरकी प्रतीक्षामें खड़े रहे। इधर वृतासुर भी नेजीसे आ वहां उपस्थित हुआ। देवदानवींक। तुमुलसंप्राम होने लगा। परस्पर विजयकी कामनासे वृत्नासुर और वासव-में घोर युद्ध होने लगा। उस भयङ्कर युद्धानलके प्रज्व-लित होने पर दैत्य प्रसन्न और देवगण विमर्श भावकी प्राप्त हुए। वृतने इन्द्रको सहसा कवच और वस्त्रादि विर-हित कर अपने मुखमें डाल लिया और पूर्व वैरताका स्मरण कर हुएचिनासे अवस्थान करने लगा।

इन्द्रके वृत द्वारा इस तरह निगृहीत होने पर देवगण भितशय कातर और सासित हो, हा इन्द्र! हा इन्द्र! खिलाने लगे तथा दोन और व्यथित मनसे सुरगुठ वृह-स्पितको प्रणाम कर सबोंने उनसे निचेदन किया, "हे द्विजेन्द्र! आप हम सबोंके गुठ हैं, ऐसा परामर्श होजिये, जिससे इस महाविपदुसे उसोणं और गृतासुरके हाथसे इन्द्रका छुटकारा हो। अभिचारिकया द्वारा उसका उपाय कीजिये। विना इन्द्रके हम सभी निवेल तथा हतोत्साह हो गये हैं।"

वेयताओं की ऐसी कातरोक्ति सुन सुराचार्य्याने कहा,— हे अमरगण! तुम लोग सहसा भयभीत न हो । देवराज बृतके मुखमें जा कर अवसन्न हुए है सही; किन्तु उनकं कोष्ठमें जीवित हो हैं। अतएव जीवितावस्थामें हो उसको निकालना उचित है। यह बात सुन कर देव ताओं ने उनकी मुक्तिका उपाय खोजना आरम्भ किया। सभीने गभीर चिन्ताके साथ मन्त्रणा कर अन्तमें महा-सत्वसम्पन्ना जृम्भिका (जंभाई)की सृष्टि की। इससे बृतासुरने भी जँभाई ली। इस अवसरमें इन्द्र अपने शरीरको सङ्कृ चित कर वृतके मुंहसे बाहर निकले।

दन्द्रने इस तरह बाहर निकल फिर उसके साथ अयुत वर्षव्यापी निदारण लोमहर्षण भीषण संप्राम जारी किया। पीछे जब वरमदसे मना युतासुर क्रमशः-रणमें विद्धित होने लगा तब उसके तेजसे धर्णित और पराजित इन्द्र अत्यन्त व्यथित हो रण छोड़ भागे। सुरपितको भागते देख अन्यान्य देवता भां धीरे धीरे उनके अनुगामी हुए। इस अवसरमें वृत्व समस्त स्वर्ग राज्य पर अधिकार कर समस्त देवउद्यान, गजराज पेरा-चत, हयवर उद्योः अवा, कामधेनु, पारिजात, यावतोय विमान और अप्तराये आदि स्वर्गरक्षांका उपभोग करने लगा। विश्वकर्मा भी पुत्र सुखसे सुखी हो वहां ही अवस्थान करने लगे।

इधर सुरगण अपने अपने स्थानों से भ्रष्ट है। गिरिदुर्ग पर अवस्थान करने लगे। यहाभागसे विश्वत रहने के कारण उनको अत्यन्त कष्ट होने लगा। पोले मुनियों से वे मिल कर इन्द्रके साथ कैलाशशिक्षर पर महादेव के पास गये और हाथ जोड़ कर अति विनोत भावसे उनके चरणों में गिर कर कहने लगे—"भगवन! आप अपार करणा-निधि हैं। आप हम लोगों को बचाइये। हम लोग वृज्ञासुर हारा पराजित और स्थान-भ्रष्ट हुए हैं और अत्यंत क्रेशके साथ दिन बिता रहे हैं। हे द्यामय! आप द्या प्रकाश कर उस घरमदसे महा दुवृत्त वृज्ञा-सुरका ध्वंस की जिये और हम लेगों के। वु:खसे बचाइये।

देवताओं के इस तरह दुःखपूर्ण विनोत वाक्यावस्थान-पर शङ्करने कहा---हें सुरगण! ब्रह्माकी आगे कर हरिके

पास जा उस दुर्शृ सके बधका उपाय हम लेगोंकी करना चाहिये । क्योंकि वासुदेव सर्व कार्यों में दक्ष, बलवान, छलझ, बुद्धिमान, द्याचान् और सर्वालेक शरण्य हैं ; अतएव बिना उन हरिके और कोई उपाय इस विपदसे वचनेका विकाई नहीं देता। महादेवकी इस बात पर ब्रह्माप्रमुख दंवगण महादेवका साथ ले जगत प्रभू जनादनके सम्मुख उपस्थि है। वेदेशक पुरुष-सक्त द्वारा स्तव करने लगे,-अन्तर्यामन्! त्रिभुवनमें आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। सब कुछ आग जानते हैं। सुरगण जब जब विषदुमें पड़ते हैं, आप तब तब उनका उद्घार करते हैं। इस समय देव, गन्धर्ज, किन्नर, यक्ष, रक्ष आदि देवये।निमात ही वरमद्से मरा उस बुत्नासुर द्वारा विताडित है। गिरिगुहाका आश्रय लेने पर बाध्य हैं। अतपत्र हे देव! आपके सिवा इस बिपदुसे उद्धार पाना कठिन हैं और काई उपाय दिखाई भो नहीं देता।

परम कारुणिक भगवान्ने देवताओं के इस तरह करुणापूर्ण बचनसे परम द्याद्र है। उनकी यथाचित अभय दान दे कर कहा,-सुरगण ! आप लेग निर्भय हों। मैं उस दुर्वान्त दैश्यके विनाश करनेका उपाय जानता हूं। तस्वदशीं परिडतोंने शतुओं के प्रति प्रयोग करनेके लिये साम, दान, भेद और दएड इन चार प्रकारक उपायका निर्द्धारण किया है। अतएव पहले साम प्रयोग, बादमें प्रतारणाके सिया इस शत्की जीतना कठिन है। अतपव पहले प्रलेशभन दिखा उसका अपने बशमें ला कर पीछे उसका विनाश करना युक्तिसंगत है। गम्धर्ग और ऋषिगण पहले उसके पास जायें, वह जो कहे, उसके अनुसार शपथपूर्वक विश्वास उत्पन्न कर कपराचारसे केवलमात्र वाक्य द्वारा इन्द्रके साथ उसका मिलत्व संस्थापन करें। इस कपट-वन्धुतासूत्रमें सुरपतिकं प्रति जब उसका विश्वास दूढ् है। जायेगा तभी प्रतारणाका प्रकृत समय जानना। उसी समय मैं मी सुदूढ़ वज्रमें गुप्तकपसे प्रविष्ठ हूंगा, इन्द्र उसी बज्जके प्रहारसे उसका विनाश करेंगे। चाहे जो हो, इस विषयमें आपका कुछ समयकी प्रतीक्षा करनी होगी ; क्यों कि, सम्पूर्ण रूपसं आयुष्काल शेष न होने

पर किसी तरह उसका विनाश किया जा नहीं सकता । इसके बाद विष्णुने भीर भी कहा, कि इस समय आप लोग सब मिल कर स्तोत्र मग्नादि द्वारा देवी भग- बतोकी आराधना कर उनकी शरणमें जाइये। ऐसा होनेसे वह मेहजननी महामाया वरसे वलीयान् दुर्जाय असुरकी मोह पैदा कर देंगो। उससे इन्द्रके प्रति उसका विश्वास होगा और इन्द्र निश्चय हो अना-

यास निःसन्देह उसका बध करनेमें समर्थ होंगे ।

विष्णुके परामर्शसे देवगण सुमेठपर्वत पर जा सर्वा भीष्ट्रविद्या जगजननी महामायाकी आराधना करने लगे और पोछे उन्होंने सन्तुष्ट हो उनको दर्शन दिया। देवताओंने आद्योपान्त वृत्तान्त सुना कर कहा, 'देवी! भाप द्या कर उस सुर-शत् वृत्तासुरको इस तरह विमोदित कीजिये, जिससे वह इन्द्र और देवेंका विश्वास करने लग जाये। हम लोगोंके अस्त्रोंमें ऐसो शक्ति दीजिये, कि हम लोग अनायास ही इस दुर्जय शत्रु के। शीघ्र विनष्ट करनेमें समर्थ हों।' अमरोंकी इस प्रार्थना पर देवी 'तथास्तु' कह वहांसे अन्तर्हित हुई। देवगण भी वहांसं चले गये।

इसके बाद पूर्वकृत मन्त्रणाके अनुसार ऋषिगण वृत्रासुरके निकट जा देवताओं की कार्यासिक्कि लिये सामयुक्त रसात्मक त्रियवाक्यसे उसकी परितृष्टिकी चेष्टा करने लगे। सभी खुशामदियोंकी तरह कहते लगे, कि हे वृत्र! खर्ग, मर्स्या और रसातल-इन तीन लेकोंके लेग तुम्हारे अधीन हुए हैं। विश्वब्रह्माएडमें सर्वत हो तुम्हारा आधिपश्य है, अतपव तुम्हारा यह भालय भतुल सुसका भाषार है ; किश्तु सामान्य विषयके लिये यहां एक विशेष दुःलका हेतु वर्त्तमान है। क्येांकि, देवदानवींका युद्ध यद्यपि इस समय स्थगित है. तथापि विशेषकपसे जानना, कि तुम और इन्द्रके वर्स-मान रहने पर नर, अमर, असुर आदि प्रजावर्गके प्रत्येक के मनमें सदाके लिये कासके सिवा किसी प्रकार शास्ति न मिलेगी। तुम दोनोंके मनमें भी नियत वैरजात भय विद्यमान रहनेसे परस्पर कदाचित् स्थिर सुबसे काला तिपात कर न सकोगे। इसीलिये इम लोग विशेष मनःवीड़ासे पीड़ित ही तुम्हारे यहां आधे हैं; क्योंकि

हमारे सामने तुम दोनों हो एक समान हो। इन दोनों में एक बार मिलता स्थापन कर सकते पर हम लोग परम सुलसे जोवन विता सकेंगे और तिलोक की प्रजा भी सुल चैनसे दिन वितायेगों। दैत्यराज! और मधिक क्या कहें। हम अरण्यवामी मुनि सब विषयों की शान्ति कामना ही चाहते हैं। अत्यव हम लोगों का विशेष अनुरोध है, कि तुम इन्द्रके साथ मिलता कर जगत्के सुलको बृद्धि करो। इसके सम्बन्धमें हम और भी कहते हैं। तुम जैसा कहोगे, वैसा ही इन्द्र प्रतिश्वा कर सकेंगे। अर्थात् जिससे तुम्हारे चिक्तमें प्रांति उत्यन्न हो, हम लोगं मध्यस्थ रह कर उनसे वैसा हो करा देंगे।

दैत्यपति वृत्रने महर्षियों के बचन सुन कर पहले तो कहा, कि ऋषिगण ! यह दुराचार इन्द्र निर्लेक, शठ, लंबर भीर ब्रह्मघातक है, ऐसे व्यक्तिका विश्वास कदापि नहीं करना चाहिये। आप लोग साधु और सदुगुणसम्पन्न हैं, आप लोगोंकी मतिबुद्धि दूसरेकी बुराईकी और कभी न जायेगी। आप लोगेांका चित्त शान्त है, इससे कपरचारियों के मनका पता आप लोग नहीं पा सकते ; अतएव दुष्टोंका मध्यस्य करना आप लोगोंको कदापि उचित नहीं। वृत्वासुरकी इस उक्ति पर, इन्द्र किसी तरह की विश्वास्थातकता न करेंगे, इस मर्मको नाना प्रधारको युक्तियों द्वारा ऋषियों के फिरसे विशेष अनुरोध करने पर वह उस समय सन्धि स्थापन पर सम्मत हुआ सही: किन्तु उसने उन लोगोंसे कहा, कि मुनियो ! इन्द्र यदि समस्त शुरु कशीर भाद्र वस्तु द्वारा अथवा काष्ठ, प्रस्तर या वजा द्वारा दिन या रातको मुक्ते मार डालनेकी चेष्टा म करें, कि 🗗 इस शर्चा पर उससे सन्धि कर सकता हैं। सिवा इसके अन्य किसी शर्त्त पर नहीं।

ऋषियों ने बृह्मको यह शर्त स्वीकार ली और इन्द्रको बुला कर अग्निकी शपथ दे दोनेंग्नें सख्य स्थापित करा दिया। इसके बाद देग्नें एक साथ रहने लगे। एक साथ सीना, एक साथ बैठना आदि कार्य होने लगा। सच बात तो यह है, कि यह कपट सम्मेलन होने पर भो असुरराजके मनमें किसी तरहका कपट न रहनेके कारण उसने इन्द्रके साथ प्रोति कर ली। दूसरी और इन्द्र उसके बच्चके लिये उत्सुक रहा करते थे। इन्द्रके साथ यह सम्मेलन और उसके प्रति वृतके अकपट विश्वासका विषय जान कर विश्वकर्माने वृत्तके कहा, 'बटस ! जिसके साथ पक व र शतुता उटान्न हुई है, उसका विश्वास करना कदापि सङ्गत नहीं । देखों, वह इन्द्र सदा लोगों, हैं जो, परायेके दुः वमें उटसवान्वित, परदारलम्पट, पापो, प्रतारक, छिट्टान्वेपो, हिंसक मायावी और गर्वित है; अधिक क्या कहें, उस पापीठठने अवलीलाकमसे पापमय परित्याग कर माताक गर्भमें प्रवेश कर उसके गर्भस्थित रोते इप बालकोंका सात सात भागोंमें विभक्त कर ४६ अशोंमें काट दिया है। अतपत्र वटस ! सोचे। जरा, ऐसे निर्लं ज लेगोंका पापकार्थमें निरत रहनेमें लजा हो क्या ?'

बुबासुरका भरणकाल निकट था, इससे पिताके इस उपदेश भरे वाक्यसं प्रबेशियत हो। कर भो उसने उसे शुनकर नहीं समभा। सुतरां विषद्व भी उसके पोछे मा उपस्थित हुई। एक दिन तिमिरमयी सन्ध्या-मुहुर्रामें वृतासुरका निजर्जनमें देख इन्द्रके मनमें ब्रह्माके बरदानका विषय याद आ गया। उन्होंने से:चा, कि यही मेरा चिरानुसन्धित यथार्थ समय है। क्योंकि यह दिन भा नहीं रात भी नहीं, अतएव अब देर न कर शोध ही काम करना चाहिये। कैसे क्या करें, इसका साचमें जातर तथा भोतलस्त हो व अव्ययातमा हरिका स्मरण करने लगे। हरि भो पूर्व मन्त्रणाके अनुसार खयं आ अद्वरयः भावसे उनके वज्रमें घुसे, इससे इंद्रके चित्रमें जरा स्थिरता आहे। इस समय फिर सामनेमें सागरवारिक पर्वत प्रमाण फेनको देख कर, यह सुखा भी नहीं और आर्द्ध मो नहीं और शस्त्र भी नहीं ऐसा हिथर किया। उस समय शक्तिसञ्चयकं लिये पराशक्ति भुवनेश्वरी महामाया देवी भगवतीने इस फेनमें अपना अंश संस्था-पन किया। इसके बाद नारायणाधिष्ठित वज्र भी उस फेनिपएड द्वारा आवृत हुआ। इन्द्रने उस फेनावृत वज्र बृत्रके प्रति फेंकाः असुर अकस्मात् वज्राहत हो क्षणकालमें अचलेय पर्वतको तरह निर्पातत हुआ और चिर दिनके लिये उसने इस जीवनकी यावतीय सुख समृद्धिको निल।अलि दे दो।

च्यायिका उद्धृत को गई,

वह वैदिक विवरणकी रूपकमात हैं। ऋग्वेदके कई स्थानों में वत गन्द धात्वर्धगत अर्थ से प्रयुक्त देखा जाता है। वृत धातुका अर्थ आवरण है। जलकी घेर करके रखता है, इस कारण वृत्त जलके कौरागार (१।२।११, ५१) में वर्क पे गृहीत हुआ है। (ऋक् १।५६।६, २।१४।२, ८।११।२६) इसा कारणसे वृत्त मनुष्यों के अपकार करने वाला और शत्रु स्थानीय है। उक्त संहिता के ७ ४८।२, ८।६।४, १।७।५, १।५३।६, १।४८।१३, ३।४६।१, ४।१९।६, ६।२६।६, ६।२६।६, ६।३३।१, ६।२६।२, ६।२६।६, ६।३३।१, ६।३३।१, ६।३३।१, ६।४६।१, ७।८३।१, ७।३४।३ आदि स्थलों में वृत्त धनला मित्रों अहित जनक, उपद्रव आदि अर्थ में प्रकटित है। ये सब प्रतिकृत उपद्रव या रिपुदलके शास्ता समक्ष ऋषियों ने इन्द्रकी उक्त मन्तों में स्तृति को है।

वे वज्रधारो हैं—नज्रहस्तसे मानवकुळकं प्रतिकूळ साधक और अमङ्गळकर आदिम उपद्रवोंका ध्यंस करते हैं; इससे शतुओंके प्रति वज्रधारी "युजं वृत्रेष वज्रिणम्" १।७।५) कह कर वर्णित हुए हैं। फिर ऋक्संहिता के ८।७८।१ और १०।५५।७ मन्त्रमें वे वृत्रहा कहके पूजित हुए हैं। शेषोक्त मन्त्रके भाष्यमें सायणाचार्यने ळिखा हैं—

"वृत्तहत्याय प्राण्युपप्रकारकवृष्ट्याभरकत्थात् वृत्तः पापं । तस्य हत्याय मनुष्याणामुपद्रवशमनायेत्यर्थः तद्र्थं वज्री वज्रवान् इन्द्रं उक्षत् वर्षेति"

इससे स्पष्ट मालूम होता हैं, कि प्राणिगणके उपकारों वृष्टिकं अवरोधकारी किसी नैसर्गिक बल या शक्ति होकी पापरूप यूल हैं। उसकी हत्या करनेके लिये इन्द्र बज़ों हुआ था। इन्द्र महद्रणके साहाय्यसे बल पा कर यूलकों बध पूर्व कई पृथ्वीकों जल वर्षण द्वारा अभिषिक्त किया। परवला मन्त्रमें (१०।५५।८) सोमपानसे विद्वित्वार्था शरीर इन्द्रने युद्धमें डाकु मोंका विनाशा किय था। यह देख मालूम होता है, कि पीराणिक रूपकमें वृलको पापात्मा असुर रूपसे वर्णना नितान्त असङ्गत नहीं होती।

सच तो तह हैं, कि पुराणमें बुल नामक असुरके साथ रुट्टके युद्ध सम्बन्धीय जो आख्यान हैं, ऋक्-संहिताके १।३२ स्कमें उसकी उत्पत्ति और पूर्णपृष्टि देखो जातो है। मेघका नाम बृत या शहि है। इन्द्र-देवने वज्र द्वारा शाघात कर बृष्टि श्रीमवर्षण किया था। वे दिक ऋषियोंकी इस कल्पना और उपमासे पुराण-कारके बृतस हारकी घटना है।

महक्संहिताके शावश्य मन्त्रलं हम जान सकते हैं कि अभ्धकार कपसे जगत्कं आवरणकारी वृत्वको इन्द्रने महाध्यंसकारी वज्रसे भुजा काट कर उसका विनाश किया। कुडारछित्र सुश्लकन्धको तरह अहि पृथ्वो स्पर्शकर गिरा हुआ है। यहाँ वृत्र और शिंद दो असुर नहीं ; किन्तु एक ही अर्थमें मैघके परिवर्त्त नमें व्यवहृत हुआ है। उन ऋक्के श३२।१ और ४ थे मंत्रमें अहियोंकी हत्यासे आवरक मेघ निर्मुक कर आकाशके प्रकाशकी बात है। १/६२/६७ मन्त्रमें लिखा है, कि द्रियुक्त घृतने अपने समान योद्धा नहीं समक्त कर महावीर, विनाशी और शतुविजयी रन्द्रको युद्धके लिये बुलाया। किंतु इन्द्रके हाथसे उसकी रक्षा न हुई। नदीमें गिर कर निदयोंको डांबा डोल कर दिया । (अर्थात् वृष्टि होनेसं नदीतर जलप्रावनसे प्रावित हुआ था)। इस तरह हाथ पैर होन या विच्छिन्नावयव हो कर भी जब बुबने इन्द्रके। फिर युद्धके लिपे ललकारा, तब इन्द्रने उसके प्रीढ स्कन्धमें बज्राधात किया था। जिस तरह पुरुपत्वहीन लेगि पुरुषत्वसम्पन्न लेगोंकी बराबरोका हक पानेको नृथा कामना करते हैं, वृत्तने भी उसी तरह अपनी स्थितिके लिये वृथा यहा किया। अस्तमे क्षत विक्षत है। कर बृत भूमिमें गिर गया । वृत्तने जीवित दशा-में अपनी महिमा द्वारा जिस जनको आवद रखा था, उसकी मृत्यु पर यह जल घुन्नदेहको उत्तरंधन कर प्रवाहित हुआ। (१।३२।८) स्थितिरहित, विश्राम रहित, जलमें निहित, नामशून्य उस शरोरसे जल वह जाता है, इन्द्रशतु लम्बी निदामें सी रहा है। (शक्शिश्व, शारदशहर, दाहराहर)

इन्द्रने जब वज्र द्वारा वृक्षको निहत किया तब बृक्षको माता द्वुने पुत्रको अस्त्राघातसे रक्षा करनेके लिये अपनी देहको नीसेमें रस्ता था! इस समय वृक्ष पित्रायाँ अहिरक्षित हो कर निरुद्ध थीं। वृक्षको मार कर इन्द्रने उसी द्वारको स्त्रोल दिया। ( ऋक् १।३२।६ और ११) ऋक् ३।४३।३ मन्त्रमें इन्द्र द्वारा वृतको घेरनेकी बात लिखी है।

फिर ११३२।१२-१४ मन्समें लिखा है, कि 'एक देव वृत्तने इन्द्रके वज्रके प्रति जब भीमप्रहरण प्रदार किया, तब इन्द्रने अध्वपुच्छकी तरह बन कर उस अख्याधातका निवारण किया था। अहिको हनन करने के समय इन्द्रके हृदयमें भयका सञ्चार हुआ था। उसमें उन्होंने वृत्तके दूसरे हन्ताकी प्रतीक्षा की थी; अन्तमें वे ६६ निद्यों और जलाशयोंको पार कर श्येन पक्षीकी तरह भागे थे।' सायणाचार्यका कहना है, कि वृत्तको हनन करनेसे पहले इन्द्रके हृद्यमें वृत्तका मारना उच्चित है या नहीं यह भय समाया था; किन्तु मूल पढ़नेसे मालूम होता दै, कि इन्द्र शत्तु के भयसे हो भागे थे। इसी बातके आधार पर पौराणिकोंने लिखा है, कि इन्द्र बृतके भयसे कोलमें छिपे थे।

सिया इसके आरखेदके ३१३०, ११५२११०-१५।८।६१६, ६५१२, ८१६१३, मन्त्रमें इन्द्र द्वारा वृत्तके हाथ पैर, मुख मस्तक घुटना आदि छिन्न भिन्न होनेकी बात है। युद्ध- कालमें वृत्तने भी इन्द्रके प्रति विद्युत्तवर्षण, विकट गर्जन, और जल वर्षण आदि किया था। (११८०११२, ११३२११२) इस समय वृत्तने नाना तरहके भयावह शब्दोच्चारण कर आकाशको कम्पित किया था। (८१८५१७, ५१२६१४, ११६११०, ६११७१०) जो वृत्त जलबन्द कर अन्तराक्षके ऊपर सोया था और अन्तरीक्षमें जिसकी असीम- व्याप्ति थी, उमी वृत्तके दोनों घुटनेको इन्द्रने शब्दायमान वज्रसे काट कर जमीनमें गिरा दिया। (११५२१६)

१।८०।५ मन्त्रमें वृत्तको उच्चसानुस्थ कह कर वर्णना की गई हैं। ८।३।१६ मन्त्रमें इन्द्र द्वारा उसको ऊंचेसे नोचेमे गिरा कर और ७।१६,५ और ८७२।२, १०।८६।७ मन्त्रोंमें इन्द्र द्वारा उसके ६६ पूरियोंके ध्वंसकी बात लिखी है।

ऋक् १।३३।४ ८ मन्त्रको पहनेसे मालूम होता है, कि वृत्त धनवान् डाकुदलपति और उसके अनुचर सनकगण यह्मविरोधी थे। इन्होंने इन्द्रके साथ घोर युद्ध किया था। उक्त वृत्तानुचरने (भुजाके बलसे) पृथ्वीको आच्छादन किया था और वे हिरण्य और मणि द्वारा शोममान हुए थे। वे वर्डमान शतु इन्द्रद्वारा विजित हो भागे, इत्यादि वृत्तान्त पौराणिक आख्यानीका पोषक है, यह कीन अखीकार करेगा ?

वृत्रके साथ यृत्रहरताके युद्धको गता श्राचीन आय्यौं-में प्रचलित थो। अतपव हिन्दुओंके सिवा अन्यान्य आय्यों इतियोंमें भी इस कहानीका कुछ अंश पाया जाता है। इरानियोंके 'अवस्ता' शास्त्रमें वृत्रह तोकी उपासना लिखी है। निस्नोक विवरणमें उसका आभास मिलता है—

"भहुरके सृष्ट वेरेथ्झ हो (संस्कृत वृत्तव) हम लोग यज्ञ प्रदान करते हैं"

जरशुस्त्रने अहुर मजदसे पूछा, कि हे सदयित अहुर मजद ! हे जगत्के सृष्टिकर्ता पवितातमा ! खगींय उपास्योमि कीन सर्वोत्ऋष्ट अस्त्रधारा है ? अहुर मज दने उत्तर दिया—हे स्पितिम जरशुस्त्र ! अहुरके सृष्ट वेरे धूम (सर्वोत्ऋष्ट अस्त्रधारी) है।"

(जन्द अवस्ता, वहराम जस्त)

फिर उक्त प्रथमें शहिवनाशके सम्बन्धमें शनेक बातें पाई जाता हैं, हम उनका कुछ अंश उद्धृत करते हैं—

वोर्यावान् आध्यकुलके उत्तराधिकारी थ्एतेनने भी (संस्कृत आप्त्य वित या लीतन) चौकोन वक्षण प्रदेशमें एक सुवर्ण सिंहासन प्रदान किया। उन्होंने उसमें एक वर प्रार्थना कर कहा, 'हे ऊद्रध्वविचारी वायु! सुक्षको यह यर दो, कि मैं तोन सुख और तोन सस्तक युक्त अजिदहको (संस्कृत 'अहि' 'दहक') परास्त कर सकूं। (जन्द अवस्ता, रामजस्त)

इरानियोंके अवस्तामें वृत्व और अहिका परिचय जैसा है, यूनानो प्रंथोंमें वैसा ही विवरण दिखाई देता है

"Ahi reappears in the Greek Echis, Echidna, the dragon which crushes its victim with its coil" Cox's Introduction to mythology and folklore. p. 34 note) "But besides Kerberos (報道官 在本新 委託 सरमा) there is another dog conquered by Hercules, and he (like Kerberos is born of Typhaon and Echidna (報道官

Haff )......The second dog is known by the name of orthros, the exact copy, I believe of the Vedie Vritra. That too Vedie Vritra should reappear in the shape of a dog need not surprise us..... Thus we discover in Hercules the victor of Orthros, a real Vritrahan?—Max Muller's Chips from a German workshop, vol. H [ 1897 ], pp. 184-185.

वृत्तहरता इन्द्र हिन्तुओं के जैसे उपास्य है इरानियों के के लिये भी चैसे ही उपास्य हैं। यह अवस्ताक उपयुंकत उद्दश्वतां ग्रसे माल्यम होता है। किन्तु इरानी
इन्द्रकी पापमती पिणाच कह कर घृणा करते हैं। अवस्ता
के दश्चें फारगर्देमें लिखा है, कि ''मैं इन्द्रको, सौरुको
और देवनङ्कृत्यको इस गृहसे, इस प्रामसे, इस नगरसे,
इस देशसे \* \* इस पिवित्त अखाड़ जगत्से दृर
कर दूं।'

इससे मालूम होता है, कि प्राचीन आयगण वृत्तझकी उपासना करते थे। किन्तु जब इनमें दो दल हो कर विवाद उठ खड़ा हुआ, तह एक दलने वृत्तझको इन्द्र नामसे पूजा दो और दूसरा दल इन्द्रसे घुणा करने लगा।

उत्र जन्द अवस्तासे जो अंश उत्धृत किया गया है, उसमें इन्ह्रके सिवा सीठ और नङ्गत्य नामके दो देवताओंका उल्लेख हैं। नङ्गत्य देवका संस्कृत नाम नामत्यद्वय अर्थात् अध्वद्वय हैं। अत्र प्रमालूम होता है, कि जिस समय हिन्दू और इरानी आयोंमें विवाद चल रहा था, उस समय हिन्दू आर्थगण अध्वद्वयकी उपासना करते थे। जन्द अवस्ताके सीठका ठीक परि-चय नहीं मिलता। कुछ लोगोंका कहना है, कि वेदके शर्छा; दूसरे मतसे वेदके 'सरु'—जो मृत्युके वाण या निद्शीन है।

इन्द्रने वृत्व और वृत्वको ६६ पुरियोके ४वंसके (७१९६५) साथ ८१० वृत्वोंका दधीचि मुनिको हड्डोसे मारा था। (अनुक्शप्रशहर)

३ मेघ। "अपाहन वृत्वं परिधिं नदीनां" (ऋक् २।३३।६) 'वृत्वं वृणोति आकार्शार्मात यृत्वा मेघस्त' (सायस्य) ४ पर्नतिविशेष। ५ इन्द्र। (विश्व) ६ शब्द। ( विद्वान्तकौ भुदी )

षृतसाद (सं० पु०) घृतं सादित साद अच्। चृतः हननकारी इन्द्र।

वृत्तप्त (सं०पु०) १ वृत्तको प्रारनेवाले इन्द्र। २ एक देशका नाम, जो गङ्गातर पर धा। यहां अध्वमेध यज्ञ हुआ धा।

चृत्रघो --पारिपात नामक पर्वातगातसे निकलो हुई एक नदीका नाम। (मार्कपडेयपु० ४७।२६)

वृत्ततर (सं०पु०) घृत्रेण आवरणेन सर्घा तरतीति पचाद्यच्। वह जो सन लोगों के विशेष आवरक अर्थात् अन्धकार स्वरूप अधवा जो आवरण द्वारा यावतीय शत्रुओं को समाच्छन्न करते हैं।

घृततुर ( सं० त्रि०) वृत्तहन्ता, घृतासुरका नाश करनेवाले इन्द्र।

वृततुर्य ( सं० क्लो॰ ) संप्राम, युद्ध, लडाई।

वृत्तत्व (सं० क्की०) १ शत्तुना। २ वृत्तका भाव या धर्म। (तैंचिरीयस० २।४।१२।२)

धृत्रदिष् (सं० प्०) वृत्रं द्वेष्टीति द्विष-विवप्। इन्द्र। वृत्तनाशन (सं० ति०) वृत्वंनाशयतीति नाशि स्यु। युत्रासुरको मारनेवाले इन्द्र।

धृतपुता (सं क्षी०) वृत्तकी माता। (स्क्र्श्व३६) वृत्तभोजन (सं १पु०) गंडोर या गिष्ठनो नामका साग। वृत्तवध (सं १पु०) यृत्तदृत्या, यृतासुरका संदार। यृत्तवैरो (सं०पु०) यृत्तका शत्नु, इन्द्र। वृत्तवश्च (सं०पु०) एक प्रस्तरस्तस्मका नाम।

वृत्तशतु (सं०पु०) गृतका वैरी इन्द्र। वृत्तद (सं०ति०) वृतं हन्ति इन् क्। वृत्तदन्ता, वृत्तको

भारनेवाले इन्द्रः,

वृत्तहरू ( सं० क्को० ) वृत्त इन स्थए; इनस्त चेति इस्तेर्भावे स्थए, तकाराइसास्तादेशस्त्र । बृत्तहनन, बृत्तयथा (मृक् १।४२।४)

यृत्तहथ (सं० पु०) हननं हथः वृत्तस्य हथः। बृत्त हनन, वृत्तवधाः (अनुक् ३।१६।१)

यृत्तहन् (सं॰ पु॰) सृत्तं हतवान् (ब्रह्मभूषा वृत्रेषु क्विप्। वा शशान्थ) इति क्यप्। इंद्र। (श्वक्शश्वद्धाह्य) बृत्तहन्तु (सं० पु०) बृधस्य हन्ता । बृत्त हननकारी, बृत्तनाशक, इन्द्र । बृत्तारि (सं० पु०) इंद्र । बृथक् सं० सम्य०) पृथक् । ''यसन्ते बृथगानयः''

( भुक् ८।४३।४ )

वृथा (सं • अध्य • ) निरर्धक, निष्फल, व्यर्थ, फजूल । वृथा जम्मन् (सं • क्को • ) वृथा निरर्थकं जम्म । निरर्थक जनन, निष्फल जम्म । अग्निपुराणमें चार प्रकारके वृथा जम्मके विषयों का उल्लेख किया गया है । जिसके पुत न हो, जो अधार्मिक हैं, जो सर्वादा परपाकभोजनकारो अर्थात् नियत परप्रत्याशी हैं और जो पराधीन हैं—इन चार तरहके लोगोंका वृथा है।

बृथात्य (सं० ह्यी ) मिध्यात्व, बृथा होनेका भाव या धर्म।

वृथादान (सं० क्को०) वृथा निरधंकं दानं। निष्फल दान । अग्निपुराणमें १६ प्रकारके वृथादानकी बात कही गई हैं। देवपितृविद्योनदान, अर्थात् को दान पितृ और देवके उद्देशसे न किया जाये, वह वृथा है।

वृथामांस (सं० क्की०) वृथा निर्धिक मांस । जो मांस देवता और पितृगणको चढ़ाया न गया हो, वह मांस वृथा है। ऐसे वृथामांसके मक्षणका निषेत्र किया है। अग्निपुराणमें लिखा है, कि जे। वृथामांस मक्षण करता है, उसे भ्रेतस्य प्राप्त होता है।

मनुसंहितामें वृथामांस भोजन विशेषक्र पसं निषिद्ध
है। प्राणिहिंसान करनेसे किसी तरह मांस उत्पन्न
नहीं होता। प्राणिवध कार्य्य किसी तरह खर्गजनक
नहीं हो सकता। अतप्त मांस भोजन निषिद्ध है।
मांसकी उत्पत्ति, जीवधारियोंका बध, और बन्धन-यन्त्रणः
इन सबको विशेषक्र पसे पर्यालोखना करने पर यह स्पष्ट
है, कि वैध या अवैध सब तरहके मांसका स्नाना उचित
नहीं।

शास्त्रविधिका त्याग कर जो निशास्त्रोंकी तरह मांसभक्षण नहीं करते, वे लोकसमाजमें विय गिने जाते हैं और कभी किसो व्याधि या रोग द्वारा वे पोड़ित भी नहीं होते। पशुहनन करनेकी आहा देनेवाला, मरे हुए पशुके मांस भाग लगानेवाला, स्वयं पशुहन्ता, मांस कय विकयकारी, मांस पकानेवाला, मांस परोसनेवाला, और मांसभक्षक, ये आठ आदमी ही घातक कहे जाते हैं। जो आदमी पितृ और देवोंकी अर्चना न कर दूसरे-के मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं उनके समान जगत्में पापकारी और कोई नहीं। जो मनुष्य सी वर्ष तक वार्षिक अश्वमेध यक्षका अनुष्ठान करते हैं। और जो यावज्जीवन मांस भोजन न करे ये दोनों ही समान पुण्यफलके अधिकारी हैं।

वैध मांसभक्षणमें, वैध मद्यपान करनेमें, वैध मैथुन करनेमें दोष नहीं । क्योंकि मक्षण, पान, मैथुन आदि विषयमें जोवकी प्रवृत्ति स्वामाधिको है। किन्तु जो भाग्यवान् व्यक्ति इनसे सम्पूर्णक्षपसे पृथक् रहते हैं, वह महापुण्यवान् हैं।

पृथाषाह (सं० ति०) अनायास ही शत्रुको अभिभव-कारी।

पृद्ध (सं० कि०) षृध् पृद्धी क, (यस्य विभाषा। पा ७।२।१५)

इति नेट्। गतयीवन, बृढ़ाः पर्याय—प्रवर, स्थविर, जीन,
जीर्ण, जरन, जर्जर, पिलत। राजनिर्धएटके मतसे इक्यावन वर्षके बाद मजुष्य बुद्धहा होता है। अवस्था तीन
हैं—बालक, युवा और वृद्ध। इनमें सोलह वर्षसे कम
उन्नकी बाल अवस्था है। यह बाल अवस्था भी तीन
प्रकारकी है दुग्धपायी, दुग्धारनभोजी और अस्तमोजी। एक वर्षकी अवस्था तक दुग्धपायी, दे। वर्ष
तक दुग्धारनभोजी है।

१६से सत्तर वर्षकी अवस्था तक मनुष्यको युवक या मध्य वयस्क कहते हैं। यह युवा चार प्रकारको है— वर्द्ध नशोल, युवापूणवीर्य और क्षयशोल। इनमें २० वर्ष तक वर्द्ध नशोल अवस्था, युवा, पूर्णवीर्य, और क्षयशोल। इनमें २० वर्ष तक वर्द्ध नशोल अवस्था, ३० वर्ष तक युवा और ४० वर्ष तक पूर्णवीर्यादि सम्पन्न है अर्थात् वोर्य रसरक आदि समस्त चातु इन्द्रिय बल और उत्साह आदि स्थिर मावसे पूर्ण रहता है। इसके बाद ७० वर्ष तक क्रमसे समस्त चातु इन्द्रिय, बल, उत्साह आदि किञ्चित् क्षोण होता रहता है। ७० वर्ष के बाद रस रक्त आदि घातु, इन्द्रिय और बल क्षोण होने लगता है तथा बलि, पलित, क्षालित्य युक्त हो

समस्त कामोंमें अक्षम हो जाता है। खांसी, दमा, आदि रोग द्वारा आकान्त हो अतिशय क्रेश पाने लगता है। इस अवस्थाके लोगोंकी वृद्ध कहते हैं। मानवींके बालक कालमें कफ, मध्यवयसमें पिस और यद्ध अवस्थामें वायु विद्वित होती है। रोगादिके कारण कुछ लोगों-के। अकालमें हो वाद्ध क्य प्राप्त हो जाता है। इस तरहसे याद्ध क्य प्राप्त होने पर भी उपरोक्त लक्षण दिलाई देते हैं।

२ पिएडत । मनुषे लिखा है, कि मस्तकको केश्च पक जाने पर हो वृद्ध कहना चाहिये, ऐसी धारणा बिलकुल गलत है। किन्तु जो युवा हो कर भो विद्वान है वह वृद्ध नामसे पुकारा जाता है। (मनु २।१५६)

ज्ञानवृद्ध हो यथार्थामें बृद्ध कहने येग्य है। हिते।प देशमें लिखा है, कि आपदुकाल उपस्थित होने पर बृद्ध के बच्चनानुसार चलना आवश्यक हैं। पेसा करनेसे मनुष्य सहज्ञ हो विपदुसे उद्धार पाते हैं। (क्वी०) २ गौलज नामक गंधद्रह्य। (अमर) (पु०) ३ बृद्ध-पारक।

मृद्धक (सं० ति०) मृद्ध-स्वार्थे कन्। मृद्ध।
मृद्धकण्ट (सं० पु०) इङ्गुन्दोका पेड़।
मृद्धकर्मन् (सं० पु०) राजभेद।
मृद्धकाक (सं० पु०) मृद्धः काकः। काला कीवा।
पर्याय--द्रोणकाक, दम्धकाक, कृष्णकाक, पर्वतकाक,
वनाश्रय, काकोल।

बृद्धकाल ( सं० पु० ) वृद्धः कालः । वृद्धायस्था, बुङ्ढा काल, प्राचीनावस्था ।

वृद्धकावेरी (सं क स्त्रीक) एक नदीका नाम।
वृद्धक्रच्छ् (सं क क्त्रीक क्रम्ड्यूभेद।
बृद्धकंशय (सं क्ष्रीक) सूर्यकी एक मूर्शिका नाम।
बृद्धकम (सं क पुर्क) पूर्वतन (पतृगणकी परम्परा।
बृद्धक्रम (सं क पुर्क) एक राजाका नाम।
बृद्धक्रम (सं क स्त्रीक) यृद्धा गङ्गा, बूद्धी-गङ्गा।

कालिकापुराणकं २८वें अध्यायमें इस गङ्गा नदीके सम्बन्धमे थें। लिखा है:—

नाटकशैल पर मानससरोयरकी तरह स्वर्णपङ्कत शोभित एक बड़ा सरोवर था। वहां हरपार्वती नित्य

जलकोड़ा करते थे। इसके पश्चिम, मध्य और पूर्व भागसे यथाकम दिक्करिका, वृद्धगङ्गा और स्वर्णप्रोधा नामको तीन निद्धां उत्पन्न हो सागरकी ओर अप्रसर हुई हैं। इनमें दिग्गज द्वारा दिक्करिकाकी, शङ्कर द्वारा यृद्धगङ्गाको और उक्त शैलवरके पूर्व ओरसे स्वयं निकलनेवालो स्वर्णप्रोधा नदीकी उत्पत्ति हुई है। धे सभी नदियां गङ्गाकी तरह फलप्रदायिनो हैं।

वृद्धगङ्गाधर ( सं ० पु॰ ) चूर्ण श्रीवधभेद् । वृद्धगर्ग--- उतास्थित, रे।हिणी शास्ति और वृद्धगरींय नामके उपे।तिर्धन्ध-प्रणेता ।

वृद्धगार्गीय (सं० क्षि०) वृद्धगर्गे सम्बन्धीय। वृद्धगार्थे (सं० पु०) १ एक ऋषिका नाम। २ एक संहिताका नाम।

वृद्धगिरि—एक प्राचीन तीर्थका नाम । ब्रह्मवैवर्शपुराण-में इसका माहात्म्य लिखा है।

वृद्धगानस (सं॰ पु॰) भएडली सर्पविशेष, सुश्रुतके अनुसार एक प्रकारका सांप।

वृद्धगौतम ( सं॰ पु॰ ) एक धर्मशास्त्रका नाम और उसके प्रणेता।

वृद्धचाणक्य (सं०पु०) १ एक नोतिसंप्रहकारका नाम । २ एक प्रन्थका नाम ।

रुद्धता (सं• स्त्रो•) वृद्धस्य भावः वृद्धःतलः टाप्। वृद्धके भाववा धर्म

बृद्धतिका ( सं ० स्त्रो० ) पाठा, पाढ़ा ।

गृद्धस्य (सं० क्की०) गृद्धस्य भावः गृद्धस्य । वार्द्धस्य । गृद्धसा, वृद्धका भाव या घर्म । पर्याय —स्थाविर, वार्द्धस्य, वार्द्धक ।

वृद्धदार (सं०पु०) वृद्धदारक।

वृद्धदारक (सं० पु०) वृद्धो दारको बालक इव यसमात्। १ वीजताड्क वृक्ष । २ स्वनामस्यात लताविशेष, विधारा नामका क्षुप । यह काला, सादा और लाल रङ्गका होता है। पर्याय—ऋझगम्धा, छगलाङ्घो, छगला, अस्त्रो, जुङ्गा, श्याम, ऋष्यगम्बा, छगलास्त्रिका, दार्घ-बालुका, वृद्ध, कोटरपुष्पी, अजास्त्री, वृद्धदारु, गृद्ध-कीटरपुष्पा। गुण—मधुर, पिच्छिल, बलकारक, रसा यन और कफ, वात, खाँसी, सुजन और आमदोष-नाशक ।

३ नीलबुहा ।

वृद्धदारकादिलौह (सं क्रिक्री) ऊरुक्तम्भरोगाधिका-रोक्त औषधिविशेष। इस प्रस्तुत-प्रणाली इस तरह हैं— वृद्धदारक, इमली और दन्तीमूल, हस्तीकर्ण, चितामूल, मानकच्चू, सींठ, विपर, मिर्च, आँवला, हरीतको, बहेड़ा, चिता, मेथा, विड्डू, इन सब द्धोंके प्रत्येकको चूर्ण कर जितना चूर्ण होगा, पहले उसे अच्छी तरह मिला कर एक कर देना होगा। पीछे जलसे सान कर २ रत्ती-के प्रमाण गोली तय्यार करनी होगी। यह गोली ऊरु-स्तम्भ तथा आमयात आदि रोगोंमें भो विशेष उपकार करती हैं।

वृद्धदारु (सं०क्को०) वृद्धत्वनाशकं दारु यस्य । वृद्ध-दारक वृक्ष ।

वृद्धद्यू ( सं॰ पु॰) अभिव्रतारि वंशोय एक ऋषिका नाम।

वृद्धधूप (सं०पु०) १ सिरिसका पेड़। २ सरलका पेड़।

वृद्धधूमा (सं० स्त्री०) क्ष्रे ब्मातक वृक्ष । वृद्धनगर सं० क्ष्री०) बड़नगर। नागर देखी: वृद्धनामि (सं० त्रि०) वृद्धः प्रवृद्धो नाभिर्यस्य। उन्नत नाभि, जिसका पेट निकला हो, तो द्वाला, तोन्दैल। वृद्धपराशर (सं० पु०) एक धर्मशास्त्रकारका नाग। वृद्धप्रितामह (सं० पु०) प्रितामहाद्वृद्धः। प्रितामह-तात, दादाका दादा, परदादाका विता।

वृद्धवला (सं० स्त्रो०) बृद्धे बला। १ महासमङ्गा, कंगही या कंपी नामका वृक्ष।

बृद्धबृहरूपात (सं • पु॰) १ एक प्राचीन धर्मशास्त्रः कारका नाम। २ उनके बनाये प्रम्थका नाम।

वृद्धभाव (सं० पु॰) वृद्धस्य भावः। वृद्धका भाव। यृद्धभोज (सं० पु॰) एक धर्मशास्त्र संप्रद्धकारका नाम। वृद्धमनु (सं० पु॰) १ एक धर्मशास्त्रकारका नाम।

२ एक प्रंथका नाम। बृद्धमहस् (सं० त्रि०) बृद्धं मही यस्य। अृद्ध तेजाः अतिशय तेजोयुक्त। (मृक् ६।२०।४) वृद्धयवनाचार्य (सं० पु०) यवनजातक नामक ज्योतिष प्रथिक रचयिता।

वृद्धयागेश्वर—हिमालय शिरस्थ एक तीर्धका नाम। वृद्धयाश्वयस्य (सं• पु॰) एक धर्मशास्त्रकारका नाम। वृद्धयुवती (स॰ स्त्रो॰) १ कुरनो, धात्रो, दाई। वृद्धराज (सं• पु॰) अमलवेंतन

वृद्धवदरी—हिमालय शिखरम्थ एक तीर्थका नाम। वृद्धवयस (सं० क्ली०) वृद्धं वयः। प्राचीन वयस, बुद्धापा।

(ति०) वृद्धं वयो यस्य । २ वृद्धः, बुङ्हः । ३ प्रभुतान्न, प्रचुर अन्नविशिष्ठ । (शृक् २।२७१३)

वृद्धविशिष्ठ (सं०पु०) १ एक धर्मशास्त्रकारका नाम। २ विश्वप्रक्षिद्धान्त या विश्वप्रकाश नामक उथोतिर्प्रंथ-के प्रणेता।

वृद्धवाग्भट (स॰ पु॰) १ एक वैद्यक्त प्रथंके रचिता। २ प्रथमेद।

वृद्धवादस्रि (सं०पु०) एक जैनाचार्यका नाम । वृद्धवादिन् (सं०पु०) वृद्धवादो, एक जैना चार्यका नाम । वृद्धवाशिनो (सं० स्त्री०) शृगाल, स्यार, गोदड़। वृद्धवाहन (सं०पु०) आपका पेड़।

वृद्धविभी क (सं॰ पु॰) वृद्धः प्रवृद्धो विभीतक इव। आम्रातक, आमङ्गा

वृद्धविष्णु (सं० पु०) एक धर्मशास्त्रकारका नाम।
वृद्धवृष्ण (सं० ति०) वृद्धध वृष्णि-सम्बन्धीय।
वृद्धवृष्णिय (सं० ति०) वृद्धध वृष्णि-सम्बन्धीय।
वृद्धशङ्ख (सं० पु०) एक धर्मशास्त्रकारका नाम
वृद्धशर्मन् (सं० पु०) भारतीय एक राजाका नाम।

( महाभारत )

वृद्धशवस (सं० क्रि०) प्रवृद्धबल, अत्यन्त वस्रविशिष्ठ। (ऋक् ४।८७।६)

वृद्धशाकस्य (सं० पु०) एक ऋषिका नाम । वृद्धशातातप (सं० पु०) एक धर्मशास्त्रकारका नाम । वृद्धशोचिस् (सं० क्रि०) अतिशय तेजोयुक, अति तेजस्वो ।

वृद्धश्रवा (सं॰ पु॰) वृद्धश्रवस्, रन्द्र। वृद्धश्रावक (सं॰ पु॰) कापालिक। वृद्धसङ्घ (सं॰ पु॰) वृद्धानां संघः। वृद्धसम्ह, बहुतेरे
वृद्ध, वाद्धंक।
वृद्धसुध्रुत (सं॰ पु॰) १ आदि सुध्रुतसंहिताके
रचियता।२ एक प्रम्थका नाम।
वृद्धसुचक (सं॰ पु॰) कपास।

वृद्धस्त्रक ( मं ० क्की० ) वृद्धस्य स्त्रं, ततः स्वार्थे कन्। इन्द्रतुला, बुढ़ोका स्ता।

वृद्धसेन (सं० ति०) प्रवृद्ध बलविशिष्ट।

( ऋक् १।१८६।८ )

वृद्धसेना (सं को ) देवताजित्की माता ! खन्द्र-वंशीय भरतात्मज सुमितिके औरस और इनके गर्भसे देवताजित्ने जन्म लिया था। (भागवत ११११२) वृद्धहारीत (सं ० पु०) १ एक प्राचीन धर्मशास्त्रकार-का नाम। २ एक धर्मशास्त्र।

वृद्धा (सं क्ष्री) चृद्ध टाप्। १ गतयीवना, बुह्र हो।
पर्याय—पिलक्षा, पिलता, स्थिवरा, निष्कला, जरतो,
गतार्सवा । ५५ वर्षके उपरान्त स्त्रियां घृद्धा कहीं
जाती है।

"आशोड़शाद् भेवद्वाला तक्या त्रि'शता मता।
पञ्चपञ्चाशतः प्रौदा बृद्धा भवति तत्परम्॥"
(कास्निदास)

१६ वर्ग तक बाला, २० वर्ग तक तरुणी, ५५ वर्ग तक प्रीढ़ा और इसके बाद वृद्धा कहलाती है। भावप्रकाशमें लिखा है, कि ५० वर्गके बाद स्त्रियां वृद्धा कही जाती हैं। वृद्धा स्नोका संसर्ग निषिद्ध है। इससे मृत्यु होती है। २ मंगुष्ठ। ३ महाश्रावणिका।

युद्धागङ्गा—वङ्गाल विषुरेके उत्तरी भागसे प्रवाहित एक नदीका माम।

बृद्धाङ्गुलि (सं०स्त्री०) बृदुधा अङ्गुलिः। हाथ पैरकी मोटो उंगली, अंगूठा।

वृद्धावल (संकक्की०) एक तीर्धाका नाम। मन्द्राज प्रेसिडेन्सीके अर्काट जिलेका एक नगर। वर्षामान नाम — विद्याचलम्। विद्याचलम् देखो। वृद्धाति (संकपुरु) एक ऋषिका नाम। वृद्धाते य (संकपुरु) आते य ऋषि। वृद्धादित्य (सं० पु०) आदित्यका दूसरा नाम। वृद्धान्त (सं० पु०) १ सम्मानका पात्र या स्थान। (दिव्या०) श्वानवृद्धको चरमदशा।

बृद्धायु सं ० त्रि०) प्रवृद्ध आयुयुक्त । (ऋक् १।१०।१२)

वृद्धार्यभर (सं० पु०) एक ज्योतिःशास्त्रकार।
वृद्धि (सं० स्त्रो०) बृद्धा-किन्। अष्टवर्गके अस्तर्गत एक
ओषधि। गौड़देशमें दक्षिणावर्रूफला नामसे प्रसिद्ध्य है।
पर्याय—योग्या, ऋद्धिम, सिद्धिम, लक्ष्मो, पुष्टिदा, बृद्धिदाक्षो, मङ्गल्या, श्रो, सम्यद्द, आशोः, जनेष्टा, भूति, मुत्,
सुख, जोवभद्रा। गुण —मधुर, सुस्निग्ध, तिक्त, शीतल,
रुचि, और मेघावद्रर्धक, श्रुष्मा, कुछ और कृतिनाशक

ऋदिश और वृद्धि — ये दा तरहकं कन्द कीषयामल प्रदेशमें उत्पन्न है। ते हैं। ये देनों कन्द शुक्कवर्ण रे।मयुक्त, छिद्र समिन्दित, और लतोजात है। ऋदिश्व कईकी
पांठके स्मान हैं; किन्दु फल वामावर्क है और वृद्धिका
फल दक्षिण।वर्ष है। ऋदिशके गुण—कलकारक, तिदेख
नाशक, शुक्रवदुर्धक, मधुरस, गुरु, बल, और ऐश्वर्ट्यावर्द्धक, मूर्च्छा और रक्तिपक्तनाशक; वृद्धिके गुण—
गर्भप्रद, शीतवीर्या, मांसवदुर्धक, मधुररस, शुक्रवदुर्धक
रक्तिपक्त, क्षत, खांसी और क्षयरे।गनाशक।

परिभाषा मतसे ऋदिधके अभावमें बला और वृद्धिध-के अभावमें महाबला देना होता है।

२ नीतिवेदियों के मतसे क्षयादि तिवर्गके अन्तर्गत वर्गविशेष। कृषि आदि अष्ट वर्गके अपवयका नाम क्षय और उपवयका नाम वृद्धि है। इन्याद्यष्टवर्ग यथा—-कृषि, काणिज्य, दुर्ग, सेतु (पुल), कुञ्जवन्धन, कन्याकर, वलादान, और सैन्यसन्निवेश इस वर्गके उपवयका वृद्धि कहते है। पर्याय—वह न, स्फोति।

३ विष्करम सादि २७ योगोंके अन्तर्गत ११वां योग। इस योगमें जन्म होनेसे मनुष्य सुभोगी, विनयी, धन-प्रयोगमें दक्ष भौर क्रयविकयमें विचक्षण कानी होते हैं।

४ कलान्तर, सूद। वृद्धिया सूद लेनेका भी नियम है। इच्छानुसार सूद लिया जा नहीं सकता ' पेसा करनेवाला समाजमें निंदित होता और राजाके यहां दएड पाता है। इसके संबंधमें याश्ववत्क्यसंहितामें लिखा है—जब वश्धक रख कर कर्ज लिया जाता है, तब हर महीनेमें सैकड़े अस्सी भागका एक भाग सुद या शृद्धि और जब कोई खीज बन्धक नहीं रखी जातो, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन वर्णों के अनुसार क्रमसे सैकड़े सी भागका २, ३, ४ और पांच भाग सुद लिया या दिया जाना चाहिये। अर्थात् ब्राह्मणको एक सी पण कर्ज देने पर २ पण और क्षत्रियको इस तरह कर्ज देने पर तीन पण शृद्धि या सुद देना पड़ता है।

जो बाणिज्यके लिये परदेशमं जाते हैं, वे यदि कर्ज छे तो उनको सैकड़े दश भागका एक भाग अर्थात् सैकड़े दश ठपपेके हिसाबसे और समुद्र पार जानेवाले वनिक्को एक सी भागमें बीस भाग वृद्धि देंगे। सब जातियां हो ऋण प्रहण करते समय सबको अपनी अपनी निर्दिष्ट वृद्धिय दें।

नारदसंहितामें वृद्धि चार प्रकारकी कही गई है— कायिका, कालिका, कारिता और चक्कवृद्धिः।

"कायिका काक्षिका चैव कारिता च तथा परा। चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेषु तस्य वृद्धिश्चतुर्विश्वा॥"

प्रतिदिन घृद्धिघ देनेके नियमसे जब कर्ज लिया जाता या दिया जाता है, तब उसका नाम कायिका, मासिक सुदको कालिका और ऋणकारी जिस्स नियमसे कर्ज लेता है, उसको कारिता तथा जब सुदका सुद लिया जाता है, तब उसका नाम धक्रवृद्धि हो जाता है।

भृषादान शब्द देखो ।

वृद्धिक (सं०ति०) वृद्धिय स्वार्थे कन् । वृद्धिय। वृद्धिकर्मन् (सं० क्को०) नान्दीमुखश्चाद्य, वृद्धिय-श्चाद्धिय।

बृद्धिका (सं० स्त्री०) वृद्धियेव स्वाधंकन् टाप्। १ ऋद्घिष नामकी ओषि। २ शङ्क्षपुष्पा, श्वेतापरा-जिता। ३ अर्कपुष्पी।

बृद्धिजीवक (सं० ति०) सृद्कोर।

बृद्धिजीवन (सं० ह्यो०) वह जो सूद् लेकर अपना जीवन निर्वाह करता हो।

वृद्धिजीविका (सं • स्त्री •) वृध्या जीविका । भ्रमणा-Voi XXII 9 दानजीविका, वह जो सूदकोरीसे अपना जीवन निर्वाह
करता है। पर्याय—अर्धप्रयोग, कुसीद, कलाम्बिका।
बृद्धिद्द (सं पु०) वृद्धिं ददातीति दाका। १ जीवक
नामका छोटा क्षुप। २ शूकरकन्द । (स्न०) ३ वृद्धिः
देनेवाला। (बृह्त्स० ५३।३७)

वृद्धिपत्त (सं० क्ली०) यह शस्त्र जो सात उंगलो प्रमाण-को होतो है। यह शस्त्र चार फाड़के काममे व्यवहृत होता है।

सुश्रुतको टोकामें लिखा है, कि यह शस्त्र दो तरहका है। अञ्चितात्र और प्रयतात्र। ये दोनों हो शस्त्र सात अंगुल प्रमाणके हो गे। अदुर्घ पञ्चांगुल वृत्त और साहुर्घांगुलफल। इनमें पहलेका क्षुर कहते है।

इसो क्षरके आकारवाले शस्त्रका नाम वृद्धियपत्र है। चीरफाड़की सुविधाके लिये इसका अप्रभाग ऋजु और गहरा दूसरी और फुका हुआ रहता है।

( वाग भट २६।६)

वृद्धिभूत (सं० ति०) वृद्धियःभू-कः। वृद्धिप्राप्तः। वृद्धिमत् (सं० ति०) १ उत्थित, विर्वित, अंकुरितः। २ वद्वर्धानशोलः।

वृद्धियोग—फलितज्ये।तिषकं २७ पे।गे।में एक पे।गका नाम।

वृद्धिश्राद्ध (सं क क्लो ) वृद्धिय यत् श्राद्धं । वृद्धियतिमित्तक श्राद्ध, अभ्युद्यकं निमित्त पित्नादिकं उद्देशसे श्राद्धादि पूर्धक अश्र आदिका दान । अभ्युद्यके लिये
ही इसका अनुष्ठान होता है, इससे इसका आभ्युद्यिक
श्राद्ध भो कहते हैं । दश तरहके संस्कार कार्यों में
अर्थात् गर्भाधानसे विवाह तक इन दश संस्कारों में से
प्रतिष्ठा, पृक्षप्रतिष्ठा, जलाश्य आदिकी प्रतिष्ठा और
तीर्थाक्षाकालमें : तथा तीर्थसे लीटने पर भी यह
पृद्धिश्राद्ध करनेकी विधि है । प्रतेकं उद्देशके सिवा
अन्य द्वीटसर्गके समय और वास्तुयागमें भी इस श्राद्धका विधान देखा जाता है ।

वृद्धिश्राद्धभमें सामवेदियोंको ६ पुरुषोंका अर्थात् पिता, पितामह, प्रपितामह और मातामह, प्रमातामह और ६ इध्यमातामह ६ न ६ पुरुषों का और यजुर्वेदीयों की ह पुरुषों अर्थात् पूर्वोक्त ६ पुरुष और माता, पितामही और प्रिपतामही इन नौ पुरुषों का श्राइध करना होता है। नान्दीमुख देखो।

यृद्धीभूत (सं० ति०) अवृद्धी वृद्धी भवति वा अवृद्धि भीवति । वृद्धीकृत ।

वृद्धोक्ष (सं०पु०) वृद्धश्चासी उक्षा चेति (अचतुरेत्या-दिना। पा प्राप्ता७७) इत्यादिमा अच्। वृद्ध वृषः पर्याय-जरदुगव। (अमर)

षृद्ध्याजीव (सं० त्रि०) वृद्ध्या आजीवतीति आ-जीव-अच्। वृद्ध्युपजीवी, जे। सुदसे जीविका चलाते हैं, सुदस्रोर।

षृद्ध्युपजीषी (सं० त्रि०) वृद्ध्या उपजीवितुं शीलः मस्य उप-जीव णिनि। वृद्धि द्वारा जीविका निर्वाष्टः कारी, सुदखीर।

बृधत् ( सं ० ति० ) यद्धनकर्ता।

वृधसान (सं० पु०) वृध ( शृया जिन्न्धोति। उया २।८७) इत्यनेन असानच्, स च कित्। १ मनुष्य। (त्रि०)२ बदुर्धनशील।

बृधसानु (सं॰ पु॰) वृध-वाहुलकात् असानुन् स च कित्। १ पुरुष । २ पत्न । ३ कृति ।

वृधरुतु ( सं ० ति ० ) अन्तक्षरणशील, अन्तक्षरण-कारी।

वृधोक (सं० ति०) वदुर्धनकर्ता।

बृधीय (सं० ति०) वृद्धिसंबंधीय।

वृधु (सं० पु०) एक सूत्रधारका नाम। मनुमें लिखा है, कि भरद्वाज मुनिने वृधु नामक सूत्रधारसे अनेक गो प्रहण किये थे। (मनु १०।१०७)

बृध्य (सं ० क्षि०) वृधः (भृदुपधाचाक् ऽपिचृतेः । पा ३।१।११५) इति कथप्। वदुर्धनोय ।

वृत्त (सं० क्को०) १ प्रस्तवन्धन, फल पुष्प और प्रतादि ।जसमें अवस्थित हो । पर्याय—प्रसदवन्धन । २ घटोधारा । ३ कुनाप्र ।

बृश्ताक (सं० पु० क्लो०) १ वार्त्ताकी, बेंगन। (पु०) २ शाक्ष्रेष्ठ, उत्तम शाक। ३ उपोदिका, पेईका साग। बृश्ताकी (सं० स्त्री०) वार्त्ताकी, बेंगन, भगदा। वृश्तित्य (सं ० स्त्री०) कटुका । बृन्द (सं ० क्ली०) बृज् (अञ्चादयभेति । उण् ४।६८) इति दन नुम् गुणाभावश्च निपात्यते । १ समूह । (पु०) २ अर्बुद, सौ करे। इ.। दश कोटिका एक अर्बुद मौर दश

अबु<sup>द</sup>का एक वृन्द होता है—१००००:०००)।

(ज्योतिष)

वृन्द-१ वृन्द टीकाके रचियता एक आयुर्धे दाभिष्ठ । ये वीर वृम्दभट्टके नामसे परिचित हैं। वासुदेव भानु-भाव और भावप्रकाशमें इनका उल्लेख हैं। २ वृन्द-सिन्ध सिद्धयोग । ३ सिद्धयोगसंप्रद्र नामक वैद्यक प्रथके रचयिता।

वृन्दर (सं० ति०) वृन्दे भवः वृन्द-रकः। वृन्द संख्या स्यन्न

वृन्दशस् ( सं० अध्य० ) वृद्धशस् । दलका दल । ( भागवत १०।३५।५ )

वृन्दा (सं ० स्त्री०) १ त्रुलसी, तुलसीका दूसरा नाम वृदा है। वृन्दावन देखो। २ केंद्रारराजकी कन्या। ३ रोधाके सेालह नामेंमिं एक नाम। ४ वृक्षेपिरिजात लता, परगाछा।

वृन्दाक (सं० क्ली०) परगाछा। वृन्दार (सं० त्रि०) मने। ह्रा।

बुन्दारक (सं० पु०) बुन्दमस्यासतीति बुन्द-(शृङ्ग वृन्दाभ्य-मारकन वक्तव्यः। पा प्राशाश्यरः) श्रत्यस्य यान्तिकाषस्या आरकन्। १ देवता। २ श्रेष्ठः। ३ मने। इ.।

वृत्वारण्य (सं० क्लो०) वृत्वावन।

वृत्यावन (सं ० क्को०) खनामख्यात तीर्था। वृत्यावन भगवान् श्रोकृष्णको कोड़ाभूमि है। इसोलिये यह एक बहुत प्रधान तीर्थ है। इस तीर्थका विवरण ब्रह्म वैवर्रापुराणमें इस तरह लिखा है, कि श्रोकृष्णका वालः चरित प्रतिपद पर नये नये भावेंका भावभय है। श्रोकृष्णने पहले गोकुलमें रह कर दानवेन्द्रों का विनाश किया। पीछे नंद प्रभृतिके साथ वे दृंदावनमें पहुंचे। ऋषिश्रेष्ठ नारदने एक दिन नारायण नामक ऋषिसे पूछा कि श्रोकृष्णको कीड़ाभूमि इस काननका नाम दृंदावन क्यों हुआं? और इस नाममें कोई सार्थकता है या नहीं? इस पर उक्त ऋषिने कहा था, कि प्राचीन सस्ययुगमें केदार नामके एक राजा थे। राजिष केदार नित्य नैमिसिक कार्य केवल श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिपे करते थे। केदार जैसे राजा काई जम्मा नहीं और न जम्मेगा। कुछ दिनों के वाद जैगोषध्यके उपदेशके फलसे राजा राज्य और ते लेक्यमे।हिनी प्रियतमाओं का मार पुत्रके हाथमें दे कर तपस्या करने के लिपे वनमें चले गये। राजा श्रीहरिका एकाम्त भक्त है। कर अविरत उन्हीं श्रीहरिका ध्यान करने लगे। उस समय उनका सुदर्शनचक वहां उपस्थित रह कर उनकी रक्षा करने लगा। इस तरह बहुत दिनों तक तपस्या कर वे गोलेकधाममें चले गये। उनके नामानुसार यह तीर्थ केदारके नाम पर प्रसिद्ध हुआ।

1

केदारराजकं कमलाकी अंशस्त्रक्ष अति तपिस्त्रनों और योगशास्त्रिविशारदा वृन्दा नामकी एक कम्या थी। पृन्दाने विवाह नहीं किया था। दुर्वासा ऋषिने उनको हरिका मम्त्र दिया। पीछे वृन्दाने गृहत्याग कर यनमें जा इस हरिमम्बका साधन किया। भग-वान कृष्ण उनकी तपस्थासे सम्तुष्ट हो वर देनेके लिये उनके समीप आये। वृन्दाने उस सुन्दरकाय शान्त मूर्शि राधाकान्त हीका अपना पित बनानेकी प्रार्थना की। कृष्ण तथास्तु कह उस निर्भन प्रदेशमें वृन्दाके साथ रहने लगे। इसके बाद वृन्दा परमानन्द श्रीकृष्ण-के साथ गोलोकधाममें जा राधिकाकी तरह सौमाग्य-शालिनी और गापियों में श्रेष्ठ हुई। उस वृन्दाने जहां तपस्था को थी, वह स्थान वृन्दावनके नामसे विख्यात हुआ।

वृश्दावन नाम होनेका और भी एक पुण्यप्रद इतिहास है:—पहले कुशध्वज नामक राजाकी तुलसी
और वेदवती नामकी धर्मशास्त्रविशारदा हो कश्यापें
थीं। इन दोनों कश्याओंने संसारिवयोगिनी हो कर
तपस्याचरण किया। पीछे वेदवतीने नारायणको पतिकपसे प्राप्त किया, वही जनककत्या सीताके नामसे सर्वज्ञप्रसिद्ध हुईं।

तुलसोन भी हरिको पतिक्रपमें पानेके लिये तपस्या को। दैवात् दुर्वासाके शापसे उन्होंने शङ्कासुरको पति-रूपमें पाया और पीछे कमकाकान्तको पतिक्रपसे प्राप्त किया। वह सुरेश्वरो तुलसी ही हरिके शापसे वृक्षकपा और हिर भी उनके शापसे शालग्राम हुए। किन्तु सुन्दरी तुलसी फिर उस शिलाकपी हरिके वक्षस्थल पर निरम्तर अवस्थित करती हैं। उसी तुलसीका दूसरा नाम वृन्दा है। तुलसीने यहां तपस्या की थी, इसीलिये यह वृन्दावन कहलाया। उन्होंने कहा, नाग्द! और भी एक कथा कहता हूं, जिसके द्वारा इसका नाम वृन्दावन हुआ, सुनी! श्रीमती राधिकांक षोड़श नामोंमें वृन्दा नाम प्रसिद्ध हैं। उन्होंका रम्य कीड़ावन होनेसे इसका नाम वृन्दावन हुआ। पहले श्रीहरणने गोलोकधाममें राधिकांको प्रसन्न करनेके लिये वृन्दावनका निम्मीण किया। पीछे पृथ्वीतलमें भी उनकी कीड़ाके लिये यह वन वृन्दावनके नामसे परिचित हुआ।

वृन्द शब्द सखीसमूह और आकार शब्द खस्ति-बोधक है, इसीलिपे उनके सखीसमूह हैं, इससे वृन्दा नामसे वे अभिदित हुई हैं। उन्हींकी कीड़ाके लिपे सुन्दर वन होनेसे इसका नाम वृन्दावन हुआ है।

(ब्रह्मवैवर्त्तीपुराया )

पद्मपुराणके पातालक एडमें लिखा है, कि इस पृथ्वी-में वृन्दावनधाम खगींय गोलोक धामके तृह्य है। गोलोक-में भगवान विष्णु अपने पूर्ण पेश्वर्यके साथ रहते हैं और इस स्थानमें भो अपने सभी पेश्वर्यों के साथ उन्होंने की ड़ा की थी और वे वहां सर्वदा अवस्थान करते थे. इसीलिये वह स्थान परम पविक्ष और प्रधानतम तीर्थ समका जाता है।

इस वृन्दायन धाममे १२ प्रधान यन हैं—भद्रवन, लौह्वन, भागडीरवन, महावन, तालयन, खदिरवन, वकुल कुमुद, काम्य, मधु, और वृन्दायन पे वारह वन भगवान् कृष्णकी विद्वारभूमि है। (पद्मपु॰ पाताझख॰ ३८ अ०)

इस पृथ्वो पर विष्णुपासकों की बासभूमियों में सर्ध-श्रेष्ठ परम दुर्लभ एक स्थान है, उसका नाम है वृन्दावन । गोलोक्षमे जी। पेश्वर्ध है, वह गोकुलमें प्रतिष्ठित है। वैकुएउका वैभव द्वारकामें प्रकाशित है। भगवान्के जी। कुछ परम पेश्वर्ध हैं, वह वृन्दावनमें हैं और उनमें कृष्ण-धाम ही सर्वापेक्षा श्रेष्ठ है। तैले।क्यमें पृथ्वी एकमात धन्य है क्योंकि चृन्दावन पृथ्वोमें मौजूद है यह स्थान माथुरमएडल नामसे भो श्रभिहत हैं। माथुरमण्डलकी आकृति सहस्रदल कमलको तरह है। इसका परिमाण विष्णुके सकके समान है। ये सब स्थान कर्णिकादलको तरह फैले हुए हैं। इनमें पूर्वोक्त बारह प्रधान वन हैं जिनमें से यमुनाके किनारे पश्चिमकी ओर ७ और पूर्वाकी ओर ५ हैं। ये सब बन श्रोहण्णकी कीड़ाभूमि है।

सिवा इसके कदम्ब, खिएडक, नन्दवन, नन्दीश्वर, नन्दनानन्दखएड, पठाण, अशोक, केतक, सुगन्धि, मादन, कैल, अमृत, भेाजनस्थान, मुखप्रसाधन, चटमहरण, शेषणायन, श्यामपुर, दिधिप्राम, चक्क, भानुपुर, संकेत, द्विपद, बालकीड, धूमर, केलिद्रुम, सुललित, उटसुक और नन्दन ये तीस उपयन हैं। पूर्वोक्त १२ वन ही सबसे श्रेष्ठ और नाना प्रकारकी भगवल्लीलाकी भूमि है। मधुर। और वज देखो।

वृ'दावन अति मने।हर स्थान है। इसने यमुना नदीकी चारों ओरसे दक्षिणावर्समें घेर रखा है। गापी-श्वर नामक शिव यहांके अधिष्ठात देवता हैं। इसके वहिर्देशमें श्लोविशिष्ट पेडिश दल हैं प्रथम दलका माहात्म्य कर्णिकाके तत्य है। उक्त वलमे मधुवन विराजित है। इस म्थानमें ही चतुर्भं ज महाविष्णु प्राद्भीत इए थे। द्वितीय दल लोलारमका स्थान है और यह खदीरवनके नाममं प्रिमद्ध है। श्रीकृष्णने इस गावद्भान पर्धातको महालीला सम्पन्न को और वे व्दावन-पति बने। तृतीय दल परम पिवल और अतिशय पुण्यतम स्थान है। चतुर्ध दलमें नंदाध्वर दन और मंदालय उपस्थित हैं। पञ्चम दलमें धेनुयालनका स्थान है। पष्ट दलमें नंदनवन अवस्थित है। सप्तम दलमें मनाहर वकुलवन है। अष्टम दलपे तालवन है। इसी रुधानमें भगवोन्ने धेनुकका बध किया था। नवम दलमें कुमुद्दन और दशम दलमें काम्यवन अवस्थित है। ग्यारबां दल बनमय है। इस स्थानमें पुल बांधा गया था। बारहवे दलमें भाएडोरवन हैं, इस वनमें भगवान श्रीकृष्ण श्रोदाम आदिके साथ कोइ।में रत रहते थे। तेरहवें द अमें भद्रवन, चौदहवें दलमें श्रीवन, पन्द्रहवें दलमें लौहबन और सोलहबें दलमें महावन अवस्थित है। इस महायनमें श्रीकृष्ण वहस्तपालोंके साथ मिल कर

बाललीला किया करते थे। इस स्थानमें ही पूतना सादि राक्षसीका वध और यमलाज्ज नका भग्न किया गया था। पञ्चम वर्षीय बालगोपाल इस स्थानके अधिष्ठाता हैं। इस स्थानमें श्रीष्ठण दामोदर नामसे परिचित रुए। उक्त दल ही किञ्चलकविद्वार है। इस स्थानमें ही श्रीष्ठणने कोडा की थी।

वृग्दाधनधाम शुद्धसत्य भक्त वैष्णवो द्वारा आश्रित और पूर्ण ब्रह्मसुखमें भग्न है। इस स्थानमें कोकिल जीर भ्रमर सदा अध्यक्त प्रधुर और मनोहर शब्द करते रहते हैं। कपोत और शुक चिडियां सदा अपने सङ्गीतसे लेगोंका मुख्य करती रहती है और सहस्र सहस्र उन्मत्त अलि विराजित हैं। इस स्थानमें मयूर नृश्य करते रहते हैं। सब तरहके आमीद और विभ्रम पूर्णमालामें विद्य-मान है। इस स्थानमें पूर्ण चन्द्र सदा उदय होते हैं। किन्तु सूर्यदेव अपनो मन्द मन्द किरणों हीका फैलाते रहते हैं। यह स्थान दुःख, जरा और मरणवर्जित हैं। यहां कोध, मात्सर्य, भेदझान और अहङ्कार नहीं है, सर्वादा इस स्थानमें आनन्दामृत रसका प्रभाव रहता है और पूर्ण प्रमसुख-समुद्र विराजित है। यह महत् धाम तिगुणातीत और पूर्ण प्रेम स्वरूप है। और तो क्या-यहां वृक्षींके शरीरमें भी पुलकोद्रम होता है और वे प्रेम और आनन्दसे विभोर हो कर अध्यवर्णण किया करते हैं। यहांके पादगोंकी जब पैसी अवस्था है, तब वैष्णवींकी बात ही क्या है। गोविन्दकं पदरज स्परीसे वृंदावन पृथ्वीमें नित्य कह कर प्रसिद्ध है।

भूमएडलमें पुन्दावन गृहासे भी गुहातम, रमणीय, पिवल, अक्षय, परमानन्दमय और गोविन्द्रका अध्यय स्थान है। वृन्दावन गोविन्द्रेहसे अभिन्न हैं और पूर्णब्रह्म सुखाश्रित हैं। इसका माहात्म्य और क्या कहूं? इस स्थानकी धृलि स्पर्श करनेसे भी मुक्ति होती है। हे देवि! वृन्दावन विहारके समय बड़े यलके साथ वृन्दावन और कैंगोरविष्रह्धारी श्रीकृष्णको हृद्यमें स्थापित करें। कालिन्दो इस वृन्दावनको कमलकर्णिकाको तरह प्रदक्षिण करके विराजमान है। इस यमुना नदीके दोनें "किनार रमणीय और पविल्व हैं। इसका जल स्पर्श करनेसे गङ्गाजलकी अपेक्षा कोट गुण अधिक

पुण्य होता है। इस स्थानमें ही भगवान् कीड़ामें रत

रमणीय वृश्हावनके मध्य मने।हर भवनमें समुक्त वर्ख योमपीठ विद्यमान है। यह अठके।ना और नाना प्रकारकी दीसियोंसे मने।हर दिखाई देना है। इस पर मणिमाणिक्य खित रखमय मने।हर सिंहासन विरा-जित है। उस पर आठ दलका पद्म बैठाया गया है। इस पर ही हरिका कर्णिकास्थ सुखमय भवन अवस्थित है। इस परम स्थानमें वृश्हावनेश्वर श्लोकृष्ण दिख्य वजवयोधारी और नियत सक्त श्लेश्वयंशाली और वजन बालकोंके एकमात प्रिय हो कर अवस्थान करते हैं। याँवनाविर्मावचश इस समय उनका कैशार उन्निष्ठ हुआ है,और उन्होंने अपूर्व मूर्त्सि धारण की है। उन अनादि फिर भी सभीके आदिभृत भगवान श्लीकृष्णने यहां ही वास कर गोषियोंके मनके। मृग्ध किया था।

भगवान् इन्ण यहां ही नम्दनम्दन रूपसे सदा विराजमान रहते हैं। यह इन्ण पूर्णब्रह्म निश्चल जगत्के आदिकारण हैं। उनकी प्रियतमा इन्णबल्लभा श्रीमती राधा हो आद्या प्रकृति हैं। उन्हों राधिकाके के। टानु-के। टिकलांशसे ब्रिगुणमयी दुर्गा आदि देवियों की उत्पत्ति हुई हैं। यह वृन्दावनधाम श्रीकृष्णकी लीलाभूमि है। (भन्नपुराण पाताक्षल ३८।३० अ०)

पुराणवर्णित श्रोवृम्दावनवे भव ६स समय कवि वर्णित काव्य राज्य ही मालूम होता है।

> 'वनं कुसुमितं भीमलदिचत्रमृगद्विजम्। गायनमयूरभ्रमरं क्जत्कोकिक्षशावकम्॥''

श्रोमागवतके धर्णित श्रोवृन्दावनकी ऐसी शोभा इस समय अब दिखाई नहीं देती।

श्रीजयदेव वर्णित वसन्तशोभा इस समय केवल कविकशानामें रिश्तित है। पौराणिक वर्णना-वैभव वर्षामान समयमें दिलाई न देने पर भी हम श्रोब् न्दावन-धामको आज भी पुण्यमय महातीर्धके क्यमें देखते हैं। किन्तु अवसे साढ़ चार सी वर्ष पहले श्रोब् दावन यथार्थ में महारण्यमें परिणत हुआ था।

देवह यो गजनीके सुलतान महमूदने था कर ब्रजधाम-को जा दुर्वशो को थी, उसका शाज भी सुधार नहीं है। सका है। इसके बाद भक्त वैष्णत्र अपने प्राणकं भयसे फिर अपने प्रिय स्थान वृंदावन धाममें नहीं साना चाहते थे। सुलतान महमृत्के लीट जानेके बाद सैकडों वर्ष तक हिन्दुओं का शासन रहने पर भी जहां तक हम जानते हैं, इस वृंदावनके नष्टगीरवका उद्यार न हो सका। इस और किसी भी राजाका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। मुसलमान-गुलाम राजाओंके आधिपत्यकालमें कमसे वह बहुजनाकीर्ण ब्रजधाम जनमानवशून्य है। गया था। दे। एक वजवासी उस विजन निभ्रत निकुञ्जमें रह कर भगवान्की लीला भूमि पर अध रहे थे। कहना न होगा, कि कई शताब्दके बाद भागवतेंकी लीलास्थलो एक समय विलुप्त हुई थी। बारह योजनमें फैली हुई यह पवित हिन्दू की चिंभी थण अरण्यमें परिणत हुई थी। पक तो पथ ही दुर्गम था उस पर मुसलमानेंकि अत्याचार और डाकुओं के डर आदि कई कारणोंसे गृहस्थ तीर्धा-यात्रो इन पवित और प्राचीन समुतियोंके देखनेके लिये यहां आनेमें साहसी न हुए। निर्भीक भक्त संन्यासी कभी कभी दल बांध कर भगवान्के चिह्नोंका दर्शन करने आते थे।

मुगलवंशके साम्राज्य शासनके बारम्भमें हिन्दू मुसलमानोंके अत्याचारसे वश्चित हुए थे। बङ्गालके गौडदेशमें दुसेनशाहको तरह दिल्लीमें भी प्रजारञ्जक मुस-लमान नरपतियोंका अधिष्ठान हुआ था। हिन्दुभोंने इस सामान्य सुविधाके समय हो भगवान श्री-कृष्णकी लीला भूमिके उद्घार करनेके लिपे उद्योग किया था । किन्तु वजधाममें बा कर वे भगवाम्कं सभी निद्शनोंके दूं ह निकालनेमें समर्थ हुए। यदुवंशके ध्वंस-के बाद श्रीकृष्णके पीत (अनिरुद्धके पुत्र) व नाभने मथुराका राजा बन श्रीकृष्णकी लीलाके नाम। नुसार प्राप्त बसाये थे। वे सब पिछले समयमे प्रधान-प्रधान बैध्यव तीर्थकं द्वपमें गिने गये थे। और तो स्या-मुसलमानोंके दौरातम्यसे उन सर्वाप्रधान भागवततीर्थके अधिकांश हो बिवकुल विलुप्त हुए। कृष्णप्रे मसे व्याक्त्रस हो कर गौराङ्गदेवने जब अजभएडल को प्रस्थान किया, तब वे भगवानके जीलास्थान कोज न सकने पर पहले रो रो कर व्याकुल हो उठे। पोछे अपनो पेशी शक्तिके प्रभावसे उन्होंने लीलास्थानके उद्दुधारका पथ बना लिया। मुरारि गुप्तके श्रीचैतन्थचरित काव्यमं मीर श्रीकृष्णदास कविराजके श्रीचैतन्यचरितामृत प्रन्थमं उसका कुछ आभास मिलता है। अन्तमं गौराङ्गके पार्षंद्रश्रोद्भप और सनातन गोखामोने ब्रजमण्डलमें रह कर लुप्त तीर्थंका उद्दुधार कर महात्रभुके अभिप्रायको पूर्णं किया था।

विभिन्न सम्प्रदायके वैष्णवींका अभ्युदय।

गोलामीप्रवर रूप, सनातन, जीव, गोपालभट्ट, लोकनाथ, भूगभं, रघुनाथ, नरोत्तम ठाकुर, श्रोनिवास माचार्य आदि श्रेष्ठ गौड़ीय भागवत प्रेमिक बहुत दिनों तक वृन्दायनमें रह गये थे। उनके रहते समय ब्रजधाम वैष्णवतस्वशिक्षाकं सर्वाप्रधान केन्द्रके इपमें गिना जाता था। वजमण्डलमें रहते समय उक्त गीस्वामियों ने सैकड़ों बैज्जव शास्त्रों हो रचना कर प्रेमभक्तिकी परा-काष्ट्रा दिखाई थी। उनके श्रीमुखसे अपूर्व भगवत्तरव सीखनेके जिये भारतके नाना देशींसे साधुओं और पिंडतोंका वहां समागम हुआ और तो क्या -- स्वयं विल्लोध्वर अकबर अपने राजपुत सामन्तीके साथ कप सनातनके मुखसे वैष्णवधर्मका सारत्तस्य सुननेके लिये सन् १५७३ ई०में वृन्दावन पहुंचे थे। उन कीपोनधारी वैष्णवींका इतना प्रभाव था, कि दिल्लोश्वरकी आंखों पर कपड़ा बांध कर वे निधुवनमें लाये गये थे। दिल्लीश्वरने यहांका अलीकिक देवप्रभाव देख इस स्थानको अत्यन्त पूर्ण तीर्था स्वीकार किया था। उनके साथी सामन्तीने यहां एक देवालय स्थापित करनेकी साहा मांगी। दिल्ली-श्वरने खुशीकं साथ एक देवालय स्थापित करनेके लिये आहा प्रदान को थी । इस तरह गौडीय वैज्यवींके प्राधान्य धिस्तार और लुप्ततोर्धके उद्यधारके साथ साथ देवभक्त हिन्दू राजाओं के यक्षये फिर मधुरामएडलमें नाना देवबालपांकी प्रतिष्ठाका सुत्रपात हुआ।

वज-वासियोंका कहना है, कि गौड़ीय गोस्वामियोंने गृन्दावनमें था कर सबसे पहले जिन वृन्दादेवीके मन्दिर-का उद्देशार किया था, उसका अब कहीं नामोनिशान नहीं मिलता। किन्तु कुछ लेग रासमएडलके निकर-वर्ती सेवाकुअमें उस मन्दिरका होना सावित करते हैं।

### गोबिन्दजीका मन्दिर।

क्य सनातनके तस्वावधानमें जो सब मन्दिर बनाये गये, उनमें गोविन्द्देवका मंदिर ही सर्वप्रधान और स्थापत्यशिल्प या कारोगरीका अपूर्व निदर्शन है। मथुराके पुरावृत्त-लेखक प्राउस साहबने इस मंदिरको देख कर लिखा है, कि 'इस मंदिरका आकार प्रकार गिरजासे मिछता जुलता है। इससे मालूम होता है, कि जिस कारोगरने इस मंदिरको बनाया था, उसने (पूरोपीय) जेसुइट धर्म-प्रचारकोंका साहाय्य-प्राप्त किया था। वास्तवमें उस समय अकबर बादशाहके दरबारमें बहुतेरे जेसुइट उपस्थित थे। किन्तु अकबर बादशाहनकी सभाम जेसुइटोंके रहने पर भो उन्होंने कारी गरीमें हिन्दुओंको साहाय्य किया है, इसका कही कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता। विशेषतः इस तरहक्त मंदिर जेसुइटोंके आनेसे बहुत पहले भारतवर्णमें कई जगहोंमें दिखाई देते हैं।

गोविन्दजीके मंदिरमें एक अस्पष्ट शिलाफलक दिकाई देता है। उसके पढ़नेसे मालूम होता है, कि अकबर शाहके ३४ राज्याङ्कमें श्रीक्रपसनातनके तस्वावधानमें अम्बराधिपति मानसिंहने गोविन्दजीके मंदिरको बनाया था।

गोविंदजी । मंदिर एक समय पांच शिक्षरोंसे विभूषित था। उनमें सर्वोच शिक्षर बहुत दरसे दर्शकों-की दृष्टि आकर्णित करता था। प्रवाद है, कि उस शिखरका प्रकाश दिल्लीमें बैठे औरक्रुजेबको दिखाई देता था। एक दिन विस्मयके साथ औरक्रुजेवने अपने वजीरसे पूछा, कि कहांसे यह आलोक या प्रकाश आ इसके उत्तरमें वजारने कहा, कि मधुरामें काफरोंका जो बड़ा मंदिर है, यह उसी मंदिरका प्रकाश है। देवह यो भीरकुजेव तुरत ही एक फीज भेज कर उस म'दिरको तुइवाने तथा उस पर मसजिद दनवाने का हुक्म दिया। मंदिरके पुतारी गोविंदजी हो ले कर अम्बरमें भाग गये। मुसलमानेनि म'दिरके कई शिकरें। को तोड कर उसोमें उसीके मसालेसे मसजिद बनायी। औरक्रुजेवनं स्वयं भा कर उस मसजिद्में नमाज पढी। उसी समयसे गोविंद्देव अयपुरमें आये। उनके सेवा-

# इत यहांके गोवि द्देवकी सम्पत्तिके अधिकारी हैं। महनमोहनका मन्दिर।

मिक्तरत्नाकरमें लिखा है, कि सनातनको कृपा प्राप्त कर मुलतानवासी कृष्णदासने मदनगोपाल या मदन-मोहनको मंदिरको प्रतिष्ठा कराई। इस मंदिरके निर्माण-के सम्बन्धमें एक प्रवाद है, कि कृष्णदास नाव बोफाई कर आगरेकी ओर जा रहे थे। कालोइडके निकट एक बालुकं बहान पर नाव बढ़ गई। तीन दिन अनवरत चेष्ठा ५ रनेसे भी बालुसे नाव निकल न सकी। अन्तमें वे देवताके अनुप्रत्लाभ की आशासे ऊपर जा कर सनातन गोखामीके शरणापन्न हुए। सनातनकी प्रार्थना से मदनगे।पालका अनुप्रह हुआ। कृष्णदोसकी नाव बह चली। पीछें वे आगरेमें आ कर नावमें लबी चीजें-का बेच कर लीट आये और उन्होंने सब रकम सन।तन-के हाथमें रख दी। उस्तो रकमसे मदनमोहनका मंदिर बना। इस मंदिरकी भीतरो भाग ५७ फुट ल बा, उसके साथ नाटमण्डव प्रायः २० फुट चौडा था। म'दिरकी ऊ'चाई २२ फुट थी। इस म'दिरको भाय प्रायः १०१००) रुपये हैं।

मंदिरमें इस समय मदनमेहिनकी मूर्ति नहीं है। औरक्रुजेबके दौरादम्यसे यह श्रोमुर्त्ति भी जयपुर भेज दी गई थी। पीछे जयपुरके राजाने अपने साले कसौली के राजा गीपालसिंहको वह मूर्त्ति दे दो थी। राजा गीपालसिंहने अपनी राजधानीमें मदनमेहिनके लिये प्रायः १७४० ई०में एक सुंदर मंदिर बनवाया था। जयपुरके गीविंदजीके मंदिरके पुजारीकी तरह यहांके पुजारी भी गौडदेशके गीखामो या गीसांई हैं।

जब मदनमे।हन घृंदावनमें थे, तब प्रसिद्ध घैंण्णव-किव सुरदास इनके प्रधान भक्त है। गये थे। अकबरके अधीन सुरदास शाण्डिलके अमीनका काम करते थे। प्रवाद है, कि वे जो कुछ वस्ल करते थे वे सब मदन-मे।हनजीके मंदिरमें खर्च कर देते थे। इसो तरह एक बार दिल्ली कपये न भेज सकने पर उन्होंने एक सन्दूकमें परधरके दुकड़े बन्द करके मेजे। शीघ्र ही इस अमित-व्ययिताके लिये सुरदास दिल्लीमें कैंद किये गये। अंतमें भक्त बरसल मदनमे।हन भक्तको मुक्ति दिलानेके लिये विक्लीश्वरको खप्न दिया था, उसीसे कृष्णदास कैदसे रिहा हुए थे।

#### गोपीनाथका मन्दिर।

गोविन्द जो और मदनगोपालकी मन्दिर प्रतिष्ठाके कुछ समय बाद हो गोपोनाथका मन्दिर प्रतिष्ठित हुआ। दिल्लोश्वर अकवर जिस समय गोस्वामोके दर्शनके लिये दृश्वावन गये थे, उस समय कच्छवादके ठाकुर व शोय रायसिंह भी साथ गये थे। ये शेखावाटीके कच्छवाद ठाकुर वंश प्रतिष्ठाताके पीत थे। राणा प्रतापके विरुद्ध ये भी मानसिंहके साथ मेजे गये थे। ये वृन्दावनके गोपीनाथकी भक्तिसे आकृष्ट हुए थे। अन्तमें इन्होंने गोरखामियों के तत्त्वावधानमें गोपीनाथके एक बहुत बड़े मंदिरको प्रतिष्ठा करबाई। वह मंदिर इस समय नितान्त भन्नावस्थामें पड़ा है। इस प्राचीन मंदिरके मध्य मण्डण और तीन कलसे एक समय नष्ट हुए थे। इसको बगलमें सन् १८२१ ई०में बहुनिवासी नन्दकुमार वसु नामक एक बहुतली कायस्थने वर्शमान मदनमोहनका मंदिर बनवा दिया है।

केशीघाटमं युगलिकशोरका एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर सन् १६२१ ई०में बना था। कुछ लोगों का अनुमान है, कि यह मंदिर उक्त कच्छवाहके ठाकुर राय-सिंह के बड़े भाई न्नकरणकी कीर्त्ति है। इस मंदिरका गर्मगृह भो एक ही समय नष्ट हुआ था। इसके मण्डपमं प्रचुर कारीगरीकी निपुणता दिखाई देती है। इस मण्डपके नीचे गोवधंनधारीको गोवदुर्धन-लोला खुदी हुई है। दुःखका विषय है, कि यह मंदिर भो इस समय परित्यक्त हुआ है। यह इस समय कबूतरें तथा उल्लू पक्षियोंका आवास बन गया है।

## राधावलभजीका मन्दर।

राधावल्लभजीका मंदिर भी जहाङ्गीर वादशाहके राजस्वकालमें हो बना था। राधावल्लभी सम्प्रदायके प्रवर्शक हरिषंश गे।साई इस मंदिरके प्रतिष्ठाता हैं। सुन्दरदास नामक एक कायस्थके धनसे सन् १६४१ संवत्में हरिषंश-ने मंदिर तैयार कराना आरम्भ किया। हरिषंशके दे। पुत्र ये वज्ञेषांद और कृष्णशांद। वज्ञिश्वांदके वंश-धरगण आज भी राधावल्लभके अधिकारी हैं। कृष्ण- खांद्ने राधारमणका मंदिर बनवाया था। उनके वंश-धर आज भी राधारमणके हो अधिकारी हैं।

पृषं ही लिखाजा खुका है, कि जो कुछ पात्रीन कीर्त्तियाँ थीं, ११वीं सदीसे १५वीं सदीके मध्यमें एक समय ध्वंसका प्राप्त हुई। इसके बाद १६वी शताब्दीके पहले ब्रजमण्डलमें कोई एक भी मन्दिर निम्माण करनेका साहसी नहीं हुआ। बङ्गालकं गौड़देशके वैश्णव गोलामियोंके युश्दावनमें बास और उनके असा-धारण परमभक्ति गुणसे मुसलमान-सम्राट् अकबरके मन विचलित होनेसे फिर हिन्दू वृन्दावनमें देवकी सियाँ-के जगानेमें साहसी हुए थे। गौड़ीय गोखामियोंके प्रभाव से ब्रज्ञधामका पुनरदुधार हुआ। इसोसे आज भी ब्रम्दा वनमें गौडीय गोखामी प्रधान सम्मानलाभके अधि-कारी दुए हैं। और तो पया-भगवान लोलास्थला बङ्गालियों द्वारा उतुधार हुआ है, यह बङ्गालियों के लिये कम गौरवकी बात नहीं। गौडीय वैष्णवींकी चेछासे ही बुग्दावनके सर्वपाचीन गोविन्द, गोवीनाध, मदन-मोहनके मन्दिर निर्मित हुए थे। इन सब मंदिरोंमें १६श शताब्दोको हिन्दू मुसलमान कारीगरियां आज भी विद्यमान है। इस समय इनके अधिकांश नष्ट होने पर भो कारोगरोंकी दूष्टिमें बड़े गौरवकी चीज और पक द्रष्टान्तरूपसे भादत होगा।

अकबर, जहांगीर और शाहजहांके राजत्व तक ब्रजमण्डलमें गोवद्ध न और गोकुलमें नाना स्थानें में देवमंदिर
प्रतिष्ठित हुए थे। हिन्दुओं के दुर्भाग्यसे पूर्वोक्त मंदिरों की तरह देवालय औरकृजेबके दौरात्म्यसे परित्यक्त और
नष्ट हुए थे। औरकृजेबके कराल कवलसे रक्षा करनेके लिये
प्रायः प्राचीन मूर्सियां ही अन्यत्र मेजी गई थीं। उनमें
मेवाड़के राणा राजसिंहने मथुराके सुप्रसिद्ध केशवदेवको
ला कर नाथद्वारमें प्रतिष्ठित किया। सिवा इस मूर्सिके
नाथद्वारमें मथुराके उपकर्दि लिया। सिवा इस मूर्सिके
नाथद्वारमें मथुराके उपकर्दि लिया। सिवा इस मूर्सिके
गोकुलनाथ, वृंदावनके मदनगोहन और गोकुलसे
गोकुलनाथ और गोकुलबन्द्रमूर्सि तथा सूरतसे महीवनके प्रसिद्ध वालकृष्णकी मूर्सि मंगवा कर प्रतिष्ठा
कराई गई थी।

मधुरा और वृंदावनकी बहुतेरी कृष्णमूर्सियां और

देवालय देखने पर सहज ही मालूम होता है, कि यहां वैश्णवों के पुनरभ्य दय-कालमें पहले चैतन्य सम्प्रदायने प्राधान्यलाम किया था। और तो क्या, दिल्लोश्वरको भी उनकी महिमा पर आकृष्ट होना पड़ा था। यह बात पहले ही कहो गई है। इस सम्प्रदायका प्रभाव बाज भी वृंदावनसे लुप्त नहों हुआ है।

चैतन्य-सम्प्रशयके बाद यहां राधावरूलभी सम्प्रदाय-का माविर्भाव हुआ। युक्तप्रदेशके सहारनपुर जिलेके देववनवासी गांवके रहनेवाले एक गीडब्राह्मण हरिव'श इसके प्रवर्शक हैं। आगरेमें सन् १५५६ स वत्में इनका जनम हुआ था। यथासमय इन्होंने अपने पुत्र कन्याओं-का विवाह दिया था। इसके बाद वैराग्यका इन्होंने माश्रय लिया और वृत्दावनके लिये प्रस्थान किया। होइलके निकटवर्शी चर्थांबल नामक गांवमें एक ब्राह्मण वो कत्याओं के साथ उन्हें दिखाई दिया। उस ब्राह्मणने हरिः वंशसे कहा, कि भगवान्का प्रत्यादेश हुआ है, कि तुमको इन दोनों कन्याओंसे विवाह करना होगा। जो है।, उद्यावस्थामें विवाह कर वे कुछ अधिक रसिक हो गये। विवाहके बाद उनके नये ससुर उनको राधावल्लभको मुर्शि दे गये। उसी राधायल्यमके नामसे किशोरीभजन और कामसाधन मतका प्रचार उन्होंने किया था। क्रमसे उनके बहुतेरे शिष्य हो गये। राधावल्लभका मन्दिर उनकी ही कीर्र्स है।

तुज्क नामक मुसलमानी इतिहासमें लिखा है, कि उस समय उज्जियनीसे मधुरामें यदुक्य नामक एक साधु आये। अकबर और जहाँगीर दोनों हो उनके दशेनके लिये आये थे। उनके भी कितने ही शिष्य थे। किन्तु इस समय उनके शिष्य सम्प्रदायका नामोनिशान नहीं।

अकबरके शासनकालमें वृश्दावनमें और एक साधु-का आगमन हुआ था। इनका नाम था खामी हरिदास। कोल प्रामके निकट वर्षामान हरिदासपुरमें ब्रह्मधीरके पुत्र झानधीर नामक एक धनाढ्य ब्राह्मणका वास था। वे गिरिधारीके उपासक थे। इनके पुत्रका नाम आशाधीर था। इन्हीं आशाधीरके पुत्र साधु हरिदास हैं। हरि-दास एक सर्वत्यागी पुरुष थे। उनकी अपूर्व प्रोममक्ति देख कर मुग्ध हो बहुतेरै मनुष्य उनके शिष्य हुए थे। उनके एक क्षत्रिय-शिष्यने उनका स्पर्शमणि अर्पण की थी, किन्तु वे अकिडिचतुकर समक्त कर उसका फैंक विया था। क्येंकि कामिनोकाञ्चनमें उनकी जरा भी मासकि न थी। अकबरके प्रिय गायक मियां तानसेन ने अपूर्व सङ्गीतशक्ति प्राप्त की थी। ये तानसेन हरि-दासके ही शिष्य थे। उक्त हरिदासके प्रभावसे ही तान-सेनका गायनविद्याकी इतनी वडी शक्ति प्राप्त हुई थी। इन तानसेनके मुखसे हरिदासकी असाधारण शक्तिक। पता पा कर स्वयं अकबर उनके दर्शनके लिपे आपे थे। इस समय तानसेन भी साथ थे। हरिहासने तानसेन-का बड़ा आदर किया था; किन्तु बादशाह अकबरकी ओर दृष्टिपात तक नहीं किया। यहां अकदरने स्वामी जीकी कितनी ही अलीकिक शक्तियोंका देख कर सन्तृष्ट हैं। उनकी इच्छा न रहते हुए भी उनकी सेवाके लिये कुछ सम्पत्ति दान को थो।

कुञ्जिविहारी हरिदासके उपास्य इष्ट देवता थे।
पहले उनके शिष्योंके व्ययसे कुञ्जिविहारीका प्रिन्दर प्रतिछित हुआ। कुछ दिन बीते स्वामी हरिदासके व शधर गासाइयोंकी चेष्ठासे और बहुत दूर देशवासी
शिष्योंके अर्थानुकृत्यसे ७० हजार ठपयेके व्ययसे
कुञ्जिवहारीका वर्त्तमान मन्दिर निर्मित हुआ है। दासे
यह मन्दिर विहारीजी वा वाँकेविहारों नामसे छ्यात
हुआ है। इस मन्दिरका काठकार्य तथा शिख्यनैयुण्य
बहुत ही अच्छा है। इसमें सन्देह नहीं, कि वृण्दावन
में यह भो एक दर्शनोय वस्तु है। भारतवर्शके
बहुत दूरदेशसे भी स्वामी हरिदासके भक्तगण इस
मन्दिरके दर्शनके लिये वृण्दावन जाते हैं।

वृन्दावनके केशीघाटमें रामजीका मन्दिर दिखाई

रेता है। यहां मलूकदासी सम्प्रदायका एक पाट है।
औरक्रुजेबके राजत्वकालमें इस सम्प्रदायका उद्भव हुआ
था। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्शित भक्ति और शान्ति
वादके माननेवाले होने पर भी मलुकदासी श्रीकृष्णके
बदले रामचंद्रकी उपासना करते हैं।

मधुराके भ्रुवशैल पर निभ्वाक सम्प्रदायका एक अति प्राचीन मन्दिर है। इस मन्दिरको देखनेसे मालूम होता है, कि गौड़ीय वैष्णवेशंके अभ्युदयके साथ साथ यहां निम्बार्क सम्प्रदायका आगमन हुआ था। मथुरामएडलमें उनकी बहुतेरी कीर्शियां और बहुतेरे धर्म प्रन्थ थे। औरङ्गजेबके दौरात्म्यके कारण वे अब नष्ट हुए। बृन्दा-वनके नान। स्थानों में निम्बार्क सम्प्रदायके लेगा दिखाई देते हैं। वाथी और के। किलबनमें इस सम्प्रदायके साधुओं की गुफा है।

रामानुज-प्रवर्शित श्रीसम्प्रदायका सभाव सारै दक्षिण भारतमें बहुत दिनोंसे फैले रहनेसे भी उनका झजधाममें काई पूर्व निदर्शन नहीं दिखाई देता । श्रीसम्प्रदायी प्रधानतः वडगले और वेडू-लई इन दे। शाखाओं में विभक्त हैं। दिन पूर्व तेड्रलई शाला बुन्दावनमें दिखाई दो थी। प्रसिद्ध धनकुषेर सेठ लखमीवाँद तेङ्कलई गुरुकी महिमारे मुग्ध हुए। उन्होंने जैनधर्म परित्याग कर गुरुसे बैंड बेंदो दोक्षा प्रहण की। वृत्दावन के अपूर्व श्रीरङ्गजीका म'दिर सेठ लखमीचाँदकी विशाल कीर्स है। साधारणतः यह "सेठका मंदिर" के नामसे प्रसिद्ध है। यह म'दिर उत्तर भारतमें बने होने पर भी इसमें दाक्षिणात्य स्थापत्यनिषुणताका कुछ आसास परि-लक्षित है। व न्दावनकी पूर्व समुद्धि कुछ भी नहीं है सही, किन्तु इस सेठके मंदिरने पूर्व समृतिका कुछ आभास जागरित कर रखा है।

इस समयकी और एक कीर्रि छ्डणचम्द्रका बृहत् मंदिर है। उत्तरराद्रीय कायस्थकुलतिलक छ्डणचम्द्र-सिंह उर्पा लाला बाबूने २५ लाख रुपये खर्च कर सन् १८१० ई०में उक्त प्रकारण्ड काएड सम्पादन और राधा-कुरुक्ता संस्कार किया। लाला बाबूकं संसार वैराग्य और धर्मप्राणताका परिचय केवल बङ्गालमें ही नहीं, बृंदावन, मथुरा आदिमें भी कीर्शित है। रहा है। महातीर्थ समक बहुत दूर देशसे वैड्णवगण लाला बाबूका कुछ देखने जाया करते हैं। यहां अतिथिसेवाके लिये लालाबाबू लाखां रुपयोकी सम्पत्ति दान कर गये हैं। उस सम्पत्तिकी आयसे यहांकी देवसेवा, सैकड़ों अति-छियां तथा तीर्थयाक्षियोंके राजमेगाका बंदावक्त किया गया है। ऐसी सेवाका बंदे।वस्त दूसरी जगह बिरल है।

इस समय और भी अनेक देवमंदिर निर्मित हुए। इनमें वृंदादनमें प्रतिष्ठित जयपुरका नव मंदिर और राधाकुएडके राय वनमाली राजार्थ बहादुरके प्रतिष्ठित राधाविनादका मंदिर और घृंदावनमें राधाविनादवाग और उनमें स्थित श्रीमंदिर उच्लेखनीय हैं। राय बन-माली दहादुरने भी उक्त देवसेवाके लिये यथेष्ट भूसम्पत्ति दान की है।

गौतमीतरक्षमें जो वृख्वावनधामका वर्णन है, वह योगियोंका ध्येय विषय है। ध्यानफलसे हो यह वृन्दावन विखाई देता है। फलतः भ्रोय न्दावनधाम नित्य हैं, सुतरां मायाकं अतीत हैं। गीकुलमें गीप गीवीके साथ ही भगवान् श्रीकृष्णने लीला की थी। श्रीवृन्दावनमें भगवान् श्रीकृष्णकी जे। मधुर लीलायें हुई हैं पूर्तिरी किसी जगह भी वैसी लीलाम।धुय्येकी वर्णना दिखाई नहीं देतो । अलिकुलगुश्चित के।किलकुजित कुञ्ज-कानन और शत मधुमय लीलाका आधार सैकड़ों कलियों. के काव्यरसेांक अक्षय उत्स श्यामल यमुना-पुलिनको वर्णमा आज भा श्रीहरणलीलाकी स्मृति, कवि और भक्तके हृदयमें जागरित कर रही है। श्रीराधिकाकी आरामस्थली, ब्रह्मक्एड, केशीतीथं, वंशीवट, चीरघाट, निधुवन, निकुञ्जक्टीर, रासस्थली, धोरसमोर, मुञ्जाटवी, प्रस्कन्दनतीर्थ, जयारबी, दाबानल, केलिकदम्ब, द्वादशादित्यतीर्थ, सूर्य्यघाट, गीविम्दघाट, वेणुकूप, आमलोतला, रूपसनातनके अप्रकट स्थान, गाविग्द्युआ, वापोकूप, भाजनस्थान, गैकिण, ध्रवघाट, मधुवन, शान्तनतल, राधाकुएड, श्यामकुण्ड, ललिताकुण्ड, कुसुमसरीवर, गे।विन्दकुण्ड, कुमुद्वन, दानघाट, इत्यादि बहुतेरे दर्शनीय पुण्यस्थामां-का नाम 'श्रीवृम्दावन-परिक्रमा' प्र'थमें लिखा है। भक्त श्रीवृंदायन-परिक्रमाके समय इन सब स्थानेंका दर्शन कर पुण्यसञ्जय किया करते हैं।

२ भगवतीकं एक पीठका नाम। इस स्थानका खाभाविक नाम राधा है। "हिक्सियो द्वारावत्यान्तु राधा वृत्दावने वने।" ( देवीभा० ७।३०।६६ )

वृन्दावन—गोपालस्तवराजभाष्यके प्रणेता।
वृन्दावनगोस्वामी—भागवतरहस्यके रचयिता।
वृन्दावनचन्द्र तकालङ्कारचक्रवर्ती—कविकर्णपुर रचित
अलङ्कारकौस्तुभके अलङ्कारकौस्तुभदीधित-प्रकाशिका
नाम्नी टोकाकं रचयिता। पे राधाचरण कवीन्द्र चक्र-

युन्दावनदास—एक वैष्णव। कृष्णकणामृतटीका, नित्या नन्द्युगलाष्टक, रासकत्वपसारस्तव, रामानुजगुद्वपरम्परा आदि कई संस्कृत काव्योंका रच कर इन्होंने कविजगत्में यश अर्थन किया था।

वैष्णव साहित्यमें चैतन्य भागवतके रखियता वृंदा-वन दासका उल्लेख पाया जाता है। वे श्रोनियासको भागुकन्या नारायणोक पुत्र थे। नवद्वीपमें उनका जन्म हुआ था। महाप्रभुके अस्त होने पर उन्होंने 'चैतन्य-भागवत' और 'नित्यान दवंशमाला' प्रणयन किया। वर्ष मान जिलेके मंत्रेश्वर धानेको अन्तर्गत देनुष्ट् प्राममें वृंदावन दासके प्रतिष्ठित मंदिर और विप्रह है। यह वैष्णव समाजमें ''देनुष्ट्श्रीपाठ'' नामसे परि-चित हैं।

खेतुरीके महोत्सवमें विश्वयर वृंदायनमें उपस्थित थे। खर्य छुष्णदास कविराज वृंदावनदासको 'चैतन्य लीलाका व्यास' कह कर आदर कर गये हैं। वृंदावन-दासके रचित गायीकामे। हनका व्यासी वैष्णव समाज-की आदरणीय यस्तु है।

बक्का साहित्य देखी।

वृन्दावनदेव—निम्दार्क सम्प्रदायके एक गुरुका नाम। ये नारायणदेवके शिष्य और गाविन्ददेवके गुरु थे। वृन्दावनशुक्क—एक विक्यात परिस्तका नाम। इन्होंने माद्य दायदान-विधि, ऊषाचरित, कुवेरचरित, कृतस्मर-वर्णन, केशवीपस्रतिटीका, कोटिहोमविधि, गणेशार्कन दीपिका, गुणमंदारमञ्जरीटिप्पन, गौरीचरित, चरिस्क कार्कनविद्यका, व्यव्होन्मीलनचिद्रका, झानप्रदीप तीर्थसेतु, दसकभीमांसाटिप्पनी, दानचिन्द्रका, दाय-तस्वहोका, प्रतिष्ठाकल्पलता, प्रश्च चुड़ामणि, प्रश्नविके,

भास्तरयुदाहरण, मधुरा-माहात्भ्यसंग्रह, मलमासतस्व टोका, मार्क एड यचरित, धागश्रश्चिका, धागविवेक, धागसूलिटिप्यन, लीलावती टोका, बाल्मीकिचरित, बाइशीयटल, शाम्बचरित, प्रभृति प्र'धांका प्रणयन किया था।

बृन्दावनेश्वर (सं०पु०) वृंदावनस्य ईश्वरः । श्रीकृष्णः । बृन्दावनेश्वरी (सं०स्त्री०) वृंदावनस्य ईश्वरी । श्रीमती राधाः।

वृश्दिन (सं० ति०) वृदसंख्याविशिष्ट।

(भारत उद्योगपर्व )

बृन्दिष्ट (सं० त्रि०) अयमनयोरेषाभ्या अतिशयेन घृंदारक इति बृन्दारक-इष्टन् (प्रियस्थिरेति। पा ६।४।१५७) इति बृन्दारकस्य बृन्दादेशः। श्रेष्ठ ।

वृन्दियस् (सं० ति०) अयमनयोरेषाम्बा अतिशयेन युन्दारकः, बृन्दारक ईयसुन् प्रियस्थिरेत्यादिना बृन्दा देशः। बृन्दिष्ठ, दो या बहुतोंमें श्रेष्ठ।

वृश (सं ॰ पु॰) वृ-शक् (जिनदान्यु सङ्मदिति । उण् ४।१०४) १ अङ्ग्सा । २ चृदा ।

वृशा (सं क्सी ) पक ओषधिका नाम। वृश्चन (सं ) पु ) वृश्चिक, बिन्छ।

बृश्चित्र (सं०पु०) लाल गदहपुरना, रक्त पुवर्नवा।
बृश्चिक (सं०पु०) व्रश्चु छेदने (वृश्चकृष्चोः किकन।
उण् २१४०) इति किकन्। १ शूष्ठ कीट। २ विष्छु।
पर्याय—स्रलि, द्रोण, बृश्चन, द्रुण पृदाकु, अरुण,
अली।

हमारे देशमें खास कर दो तरहके विच्छू देखे जाते हैं। एक तरहके विच्छू को अंग्रेजोमें Scorpion कहने हैं और दूसरेको शतपदो श्रेणिभुक्त साधारण विच्छू। प्राणितस्विवरोंने शेषोक्त जातोय विच्छुओंको Caterpillar जाति कपसे निर्देश किया है। इन दोनों तरहके विच्छुओं के ट्रंड होता है। इस ट्रंडसे जब विशेषकपसे मनुष्यों पर आक्रमण करता है, तब ट्रंडसे एक तरहका विच निकलता है। इस विचसे जीयके शरीरमें मयानक जलन पैरा होतो है। प्राचीन कियांने निदारण मान-सिक पीड़ाकी विच्छूके उंककी ज्वालासे तुलना की है। इस समयकी तरह प्राचीन-भारतमें भी सांप और विच्छु औंका अत्याचार प्रवलक्त परे था। ऋक् संहिता-के १११६१।१०-१६ मन्त्रमें अगस्त्य ऋषिने विष दूर करने-के लिये सर्प शत्रु सूर्य, शकुन्त, अग्नि, नदी, मयूर और नकुलको स्मरण किया है। उक्त सूत्रके अये मन्त्रमें लिखा हैं, कि विच्छूका स्विष रस्शून्य नहीं अर्थात् असार या प्राणके ध्याघातकर नहीं है। सायणाचार्यका कहना है, कि अगस्त्यने यिष शङ्कायुक्त हो कर विषपरि-हारके लिये इस सूक्तको आवृत्ति की थी। शौनकके मतसे विषयस्त व्यक्तिके इस सूक्तके उच्चारण करने पर उस हा विष उत्तर जाता है।

अधर्ववेदके १०।४।६, १५ और १२।१।४६ मन्त्रीमें विच्छूके विषयभाषका परिश्रय मिलता है। गोवरसे इस कर्कट जातीय विच्छूका उद्भव होता है, इससे इसका गोवर कीट कहते हैं। (अमरटोका भरत)

यह कर्कट जातीय विच्छू Arachmda श्रेणोकं Scorpionidea इलके अन्तभु के हैं। इसकी मूलदेह कर्कराकृति है। इसके आठ पैर होते हैं। खाद्य द्रध्य और मनुष्य आदि शत्रुओंको काट कर पकड़नेके लिये दो "गोहुआ" और पोछे गांठदार एक लम्बो पूंछ रहती है। इस पूंछके अप्रभागमें टेढ़ा टूंड होता है। अंग्रेजीमें इसको Sting कहते हैं। जब कोई आदमी स्वेच्छाक्रमसं या अहात अवस्थासे इनको गति रोकता है, तब ये कृषित हो अपने प्रतिपक्ष शत्रुको गोहुआ। द्वारा आक्रमण और टूंडसे इंक मारता है, उस स्थानमें ज्वाला होने लगती है। यह उवाला सारे प्रशिरमें वढने लगती है।

उत्तर और दक्षिण गोलाई के उण्णप्रधान स्थानमें इस जाति के विच्छू देखे जाते हैं। साधारणतः मैले या दूरे मकानक खएड इसमें और घरमें जहां ऐसी आवर्जना है, ऐसे अन्धकारपूर्ण ठण्डे स्थानमें विच्छू छिपे रहते हैं। ये श्वासप्रश्वासप्राहो और किङ्गुरकी तरह एक प्रकारका शब्द करते हैं। आठ पैरोंसे ये बहुत तेज चल सकते हैं। दौड़नेके समय ये अपनी पूंछको वृत्ताकारमें परिणत कर दूंडको अपने सिर पर रखते हैं।

हमारे देशके और मध्य पशियाके लोगोंका विश्वास है, कि पहाड़ो कक टब्हियक या विच्छूका इंक मारात्मक है। किन्तु वर्रमान समयमें विषविद्यानको भालोचनासे मालूम हुआ है, कि यह विष घैसा प्रवर नहीं है। फिर भी कहीं कहीं देखा गया है, कि विच्छूके इंक मारे हुए रोगी शारोरिक कशता, असुस्थता और चिक्तकी दुर्बलतासे भयके कारण हुदू रोगी हो जाते हैं भौर इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह विष यैद्यक शास्त्रमें शिमूलक्षार नामसे परिचित है।

इस समय विच्छूके इंकसे उत्पन्न जलनको दूर करनेके लिपे इक्ष्मर इंकस्थानमें छोरोफार्म, या क्षार लेपन करनेका आदेश देते हैं। कभो कभी खल्पमाला-में छोरोफार्म खानेको भी दिया जाता है। इपिकाक-का प्रलेप भी विशेष फलप्रद है। अमेरिकाके संयुक्त राज्यमें ह्रोस्की नामक शराब ही विच्छूके इंकको दूर करनेका पक्रमाल औपध है। इस कारण लेग इसे Whisky cure कहते हैं। इस ह्रोस्की अर्कके साथ चर्वित ताम्रकूटको पुलटिस देनेसे जल्द आराम होता है।

सिंहलद्वीप (सिलीन)के दीर्घकाय काले विच्छु मौंकी वहां के लोग Buthus afer कहते हैं। इसके इंकसे मनुष्योंकी विशेष क्षति नहीं होती। किन्तु छोटी छोटी खिड़ियाँ जब इन विच्छु ओंके इंकसे पोड़ित होती हैं, तब शीघ ही इनके शरीरसे प्राण निकल जाते हैं। सुनते हैं, कि बिच्छू जब अग्नि द्वारा चारों ओरसे घेर दिये जाते हैं, तब वह स्वयं आत्मघात कर मृत्यु मुलमें पतित होते हैं।

मारतमें सब जगह विच्छू होते हैं। किन्तु पूर्नेकं पास गोर नदोकं किनारेवाले मैदानमें बहुतायतसं विच्छुओंका बास देखा जाता है। यहांकं बालक विच्छुओं के रहनेका भूमिको खोद कर उसमे बालू या धूलि भों कते हैं। इससे अ जिज आ कर विच्छू अपने स्थानसं बाहर निकलते हैं। तब लड़के विच्छूके बिलमे हिरण सींग छुआ देते हैं, जिनसे बिच्छू फिर उस बीलमें समा न सके। इस तरह लड़के कई बिच्छुओं को एक मोटे सूतमे बांधते हैं और विच्छू परस्पर एक दूसरेका इंक मार करते हैं। वाइविल प्रम्थके Numbers xxxiv 4; Joshua xv 3; Judges 36, Maccabees v, 3 आदि स्थानेंमें पेलेस्ताइन और मेसोपाटामियामें बिच्छुओं की अधिकताका पता लगता है।

नर विच्छुओं को अपेक्षा मादा विच्छू लम्बी होती हैं।
नरविच्छुओं के दे। शिश्न है।ते हैं जो इनके माथे
पर होते हैं। स्नोबिच्छुओं के भी इसी तरह उसी स्थान
पर दे। पेर्नि दिखाई देती हैं। संसर्गके समय स्नोबिच्छ्
की पीठ पर पुरुष विच्छू सवार हो जाता है। एक वर्ष
तक गर्भधारण कर ४० से ६० तक अएडे देती हैं। और
अपने शरीरमें रख कर ही इस अएडे से बच्चा पैदा करती
है। मकड़े का अण्डा इनके खादकी उत्तम सामग्रो
है।

शतपदी जातोय विष्द्धुओं में 'तेतु ले" विष्ठू ही आकृतिमें एक विलश्त या उससे कुछ अधिक लम्बा हाता है। दोनां पाइवीमें पदश्रेणी और पीछे इसके मेरदएडकी चौड़ाई आध इञ्चले भी अधिक दिखाई देता है। पद ले कर इसकी चौड़ाई १॥ इञ्चले कम नहीं होती । बाल्यावस्थामें यह कालो होता है; किन्तु वयात्रुद्धिके साथ साथ देहकी गांठे' सादा हा जाती है। लेकिन इसकी बीचकी गांठ कुछ पीली रक्ताभ हार्ता है। इसकी प्रनिधविशिष्ट गठन और हरिद्रा वर्णके शरीरके साथ १मली फलका साहूश्य रहनेसं इसकी बङ्गालमें 'तेंतुले विच्छा' कहते हैं। इनके मुखको देनों पार्श्वमें टूंड होते हैं। इन्हीं टूंड़ोंसे वह मनुष्य आदि जाव-धारियोंका इंसती हैं। पूंछकी भीर भी दे। टूंड़ रहते हैं। लेगोंका विश्वास है, कि उस पूछके टूंड़ोंमें हा विञ्छुओका विष रहता है। किन्तु यथाशंमें ऐसी बात नहीं है। यदि मुंहवाले दुड़ोंका काट दिया जाये, ता ये दा ढेड महीनेमें फिर निकल आते हैं। ये पेटकं बलसं चलते हैं, इससे सर्प जातिमें इसकी गणना की जाती हैं। गृहकी दीवार तथा पेड़ों पर यह सहज ही चट़ जातं हैं। पैरके बल पर जैसे आगेका चलते हैं, वैसे ही यह पीछेका भी चल सकते हैं। इसके काटनेसे विशेष रूपसे जलन पैदा होती है। इस श्रेणीसे अपेक्षा-कृत छोटे कदके दे। तरहके और विच्छ देखे आते है। उनमें जरा सादा जा होते हैं, उनका सरस्वती विच्छू कहते हैं। ये बहुत काटते नहीं हैं। दूसरे जा काले रङ्गका विच्छू होता है, यह काटता है सहा, किन्तु उसकी जलन मन्यान्य विच्छुओंको तरह भीवण नधी

होती । इसके टूंड़का बिष प्याजका रस मलनेसे दूर हो जाता है। काटे हुए स्थान पर पेशाब कर देनेसे जलन नहीं देने पाती । चाहे हुक्केके जलसे धानेसे भी उपकार होते दिखाई देता है। शतपदी देखो।

विच्छू के इंक मारने पर तुरत ही अग्निशहयत् उवाला उपस्थित होती है। इंकके स्थान पर कटनेकी तरह पोड़ाका अनुभव होने लगता है। विच्छू का विष अति-शीघ ही वेहके ऊपरी भागमें खढ़ने लगता है। हृदय, नाक, जिह्नामें यदि विच्छू इंक मारे और मारे हुए स्थान-से मांस खसक जाये और रोगी वेदनासे अस्यन्त पीड़ित हो, तो यह असाध्य हो जाता है। ऐसी अवस्था होने पर उस व्यक्तिके प्राणवियोगकी आग्रक्का हो जाती है।

बिच्छके विषमें चृत और सेंघा नमक द्वारा स्वेद और अभ्यक्कि व्यवस्था करनी चाहिये। गर्म जलसे और गर्म भोज्य भोजन तथा घृत पान करना लाभदायक है। पांशु हारा प्रतिलेशभभावसे उहर्रान एवं घन आरखादन मधवा उष्ण जलसे इंक स्थानको उत्तप्त कर उसो तरहसे आच्छों दन करनेसे भी विशेष उपकार होता है। कब्तरको विष्ठो, निम्बू, सिरिसके फूलका रस, चारपुष्पो, आकन्दका लासा, सोंठ, करङत और मधु --इन चीजोंका प्रयोग करने-से बिच्छका विष प्रशमित होता है। फिर इसमें वातिपत्त नामक किया भी करनी है।ती है। इन्द्रयव, तगरपादुका, जालिनो ( घेषाविशेष ), करना भीर तितलीको-इस यागको पान तथा नस्य लेनेसे विच्छका विष दूर होता है। कण्डू, सुईके चुमनेकी सी पीड़ा, विवर्णता, शून्यता, ह्रोद, शरीरका शेषण, विदाह, लीहित्य, ज्वाला, यन्त्रणा, पाक, शोध, प्रश्थिक अन, दंशावदरण, स्फेरिंग्पिस, गातमें पद्मकी पंखिंडियों समान मण्डलकी उत्पत्ति और उचर विषके शरीरमें रहने पर उपयुक्त लक्षण दिलाई देते हैं। निर्विष है।ने पर उसके विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। ( चरक चिकित्सास्था० विषचि० २३ अ०)

३ मेवादि बारह राशियोमे आठवीं राशिका नाम। इसका अधिष्ठाको देवता वृश्चिकाकार है। विशासा नक्षक के शेष पादमें अर्थात् विशासा नक्षतको स्थिति परिमाण को चार भागोमें बांट देने पर उसके अस्तिम भागमें तथा अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षतको स्थितिकाल तक वृश्चिक- राशि और उसमें जिसका जन्म होता है, उसकी वृश्चिक-राशि होती है। यह राशि शोषोंदय, श्वेतवर्ण, जलचर, बहुपुत, बहुस्त्रीसङ्गम, चित्रतमु और विश्ववर्ण होती है। इसकी विशेष संझा सौम्य, अङ्गना, युग्म, सम, स्थिर, पुष्कर, सरोख्यजाति प्राम्य है। शृश्चिकराशि मङ्गल प्रह-का क्षेत्र है और चन्द्रके निम्न स्थान अर्थात् यृश्चिक राशिमें चन्द्र रहनेसे नोचस्थ होते हैं।

वृश्चिक राशिमें जनम होने पर अनेक धनजनभाग्य-सम्पन्न, पन्नोभाग्ययुक्त, खलबुद्धि, राजसेवानुरक, सदा पराधनाभिलाषी, सबेदा उत्साही, दूढ्बुद्धिविशिष्ट और अत्यन्त वीर होता है। सिवा इनके पहले इस राशिकी जितनी संहाये बता चुके हैं जातक वैसे दी गुणशाली होता है।

राशिकं ये ही साधारण गुण हैं। इसके सिवा इस राशिमें रिव आदि प्रहोंकी अवस्थिति होनेसे उसके फलकी विभिन्नता होती है।

४ लम्मेद। दिनरातमें स्ट्यॉद्यको तरह पूर्व बोर जिस समय राशिचक्रमें यृश्चिक राशिका उदय होता है, उसी समयको यृश्चिकलम्न कहते हैं। अप्रहायण मासके प्रत्येक दिनको स्यॉद्यके साथ ही वृश्चिक राशिका उदय होता है। इससे इस महोनेके हरेक दिन को सबेरे यृश्चिक लम्नका होना निश्चित है। मेबादि १२ लम्नोमें यह आठवां लम्न है। यृश्चिक लम्नका फल— जो बालक यृश्चिकलम्नमें जन्म लेता, यह बड़ा मोटा, लम्बा शरीरवाला, व्ययशील, कुटिल, पितामाताका अनिष्ट-कारी, गम्मार तथा उन्न खमाववाला, पिङ्गल नेत्रवाला, स्थिरप्रकृतिक, विश्वासी, सदा हास्यपरायण, साहसी, गुठ और सुहदुको शत्रुतामें निरत, राजसेवापरायण, दुःको, लावण्यविशिष्ठ, सदा परितापयुक्त, दानकरने-वाला और पित्तरोगका रोगो होता है।

इसका साधारण लग्नफल इस तरह है—लग्नमें यहि कोई प्रह या उसकी दृष्टि न पड़ती हो, तो उक्त फल होता है। किन्तु यदि लग्नमें कोई एक प्रह, या दे। तीन प्रह एकत्र हो, या प्रहान्तरकी दृष्टि हो, तो उन प्रहोंके शत्रु, मित्र और खमावके अनुसार आदिका विधान कर उसके फलकी करणना करनी खाहिये। पहले जो फल कहा गया है, रिव प्रभृति प्रह रहनेसे यह फल होता है। जिसकी राशि और लग्न एक है, अर्थात् एक वृश्चिक लग्नमें जिसका जन्म हुआ हो, उसकी राशि और लग्न होनोंका फल मिला कर फलनिक्षण करना है।ता है।

यृश्चिकलग्नका परिमाण ५१४०१५७, पांख द्राड चालोस पल सत्तावन विपल, होरा २१५०१२८१३०, द्रे काण ११५३१३६१०, नयांश ०१३७१५३१०, द्राइशांश ०१२८१२४१४५१० ब्रिंशांश—०१११२११५४ इसी तरह वृश्चिक लग्नका षड्वर्ग स्थिर करना होगा। यह लग्नकी अपेक्षा सुक्ष्म है। इसके बाद और भी सुद्रम करनेमें लग्नल्फुट गणना करनी होती है। इस षड्वांके फल भिन्न भिन्न हैं। (बृहन्जातक कोन्ठीप्र०)

५ एक ओषधिका नाम । ६ हालिक । ७ हाल । ८ मदनवृक्ष । ६ अप्रहायण मास । वृश्चिकपत्रिका (सं० स्त्रो०) पृतिका, पेहिका साग । वृश्चिकप्रिया (सं० स्त्रो०) वृश्चिकस्य प्रिया । पृतिका । वृश्चिकणीं (सं० स्त्रो०) आखुकणीं लता, मुसाकानो-लता ।

वृश्चिका (सं ० स्त्री०) छोटा श्रुपविशेष। महाराष्ट्रमें इस भगको चिञ्चुक, कलिङ्गमें इङ्गुल, बम्बईमें विष्णुका कहते हैं। संस्कृत पर्याय—नस्त्रपणीं, पिछिला, अलिपत्निका गुण-पिच्छिल, अञ्ल, अन्तर्मुद्ध आदि दोषनाशक। बृश्चिकालो (सं क्स्री ) वृश्चिकानामलियेत । क्षुप-विशेष, वैषटा। ( Tragia involurrate ) महाराष्ट्र कलिङ्ग हलिगुली, तैल'ग य श्चिकाली, ब्रांडी, तामील कब्स्युरि, बश्वई शोजिशिङ्गी। पर्याय-व शिवपती, विषयो, नागदन्तिका, सर्पदंष्ट्रा, अमरा, काली, उष्ट्र, धूमरपूच्छिका, विषाणी, नेबरोगहा, उष्ट्रीका, अलिपणौ, दक्षिणावर्शको, कालिका, असोमावार्शा, देव-लांगुलिका, करभी, भूरिदुग्धा, कर्कशा, खर्णदा, युग्म-फला, श्लोरविवाणिका, भासुरपुष्पा। इसके गुण-कटु, तिक्त, हृदय और वक्त्रशोधनकारक, रक्तवित्त, विषम्ध और अविनाशक, बलकर । (राजनि०) राजवल्लभके मतसं यह कांसी और वायुका नाश करने-बाली है।

२ कर्दिकत मेपभ्यक्षके भाकारका फल। गुण-

वातनाशक। (सुभुत स० ३८ ४०) ३ उष्ट्रधूस्रक, मेव-श्रुङ्गी। गुण—वातनाशक। (वाभट दशस्या १५ ४०) वृश्चिकाहिविषापहा (सं० स्त्री०) नाकुली, गश्चरास्ना। (वैद्यक्रनि०)

वृश्चित्रकेश ( सं०पु० ) वृश्चिकराशिका अधिष्ठासी देवता।

वृत्रिचपत्नी (सं० स्त्री०) १ वृत्रिचकाली, विच्छु। २ स्रघु मैषश्चको, छोटा भें ड्रासिगी।

वृश्ची (सं० स्त्री०) वृश्चिका क्षूप, पुनर्नवा, गदह-पुरना। (बाभट)

मृश्चीर ( सं॰ पु॰ ) सफेद गदहपुरना । मृश्चीय ( सं॰ पु॰ ) गदहपुरना ।

वृष (सं०पु०) १ सेचन, इर्णण । २ हिंसा। ३ क्लेश । ४ गर्भप्रहण । ५ ऐश्वर्ष । ६ शक्तिवन्ध ।

वृष (सं ० पु॰) वर्षति सिञ्चति रेतः इति वृषकः। १ बैल, साँडः। पर्याय—डक्षा, भद्र, वलोवदः, ऋषभ, वृषभं, अनड्वत्, सौरभेय, गोश्डङ्गिन्, ककुद्वत् शिक्षिन, गांधमैथुन, पुङ्कवः।

शास्त्रों में लिखा है, कि अशीचान्तके दूसरे दिन मृत व्यक्तिके उद्देशसे वृषीत्सर्ग करना होता है। क्योंकि, वृषीत्सर्ग करनेसे उसकी प्रेतलोकमें गति न हो कर खर्गलोकमें गति होती है। सिवा इसके काम्य-वृषीत्सर्गकों भी विधि है। शुभाशुभ लक्षण देख कर वृष स्थिर करना होता है।

वृषोत्सर्ग भीर वृषभ शब्द देखो।

२ राशिभेद । मेषादि १२ राशियोमें दूसरो राशि । इसको विशेष संज्ञा—सौम्य, अंगना, युग्म, सम, स्थिर, पुष्कर । इस राशिके खार पाद होते हैं। निशाकालमें प्राम्य, दिनमें बन्य, हस्वाक्य, दक्षिण दिग्पति, निशा और पृष्ठोदयाक्य है। इसके मधिष्ठाती देवता वृषाकृति हैं।

कृत्तिका नक्षत्रके शेष तीन पादें। और सञ्पूर्ण रोहिणी तथा मुगशिरा नक्षत्रके प्रथम दी पादें।में यह राशि होती है। यह राशि सुंदर भूमि, खामी, वातप्रकृति, श्वेतवर्ण, वैश्यजाति, महाशब्दकर, मध्यम स्त्रीसंग, मध्यमसंतान, दाता, निर्भय, परदाराभिलाषी और वानदुः स्वर दोती है। इस राशिजात व्यक्ति भी इसी तरहका होता है। बृषराशि चन्द्रके तुङ्ग स्थान है। यदि चंद्र यक्षं हो, तो सब प्रहों से बली हो कर रहता है।

बृष राशिका फल—वृष राशिमें जन्म हैं ने पर कमनीय मूर्णि, टेढ़ी चालवाला, ऊरु और वदन मीटा; पृष्ठ, मुख और पार्श्व देशमें चिह्नविशिष्ठ, दाता, क्लेश सहनेवाला, प्रभु, ककुत् अर्थात् गरदनका निचला दिल्सा ऊंचा, कन्यासन्तितवाला, श्लेष्म प्रकृतिका, प्रथमावस्थामें धन, बंधु और सन्तितिहोन, सीभाग्ययुक्त, क्षम शोल, दीप्तानि-सम्पन्न, प्रमदाप्रिय, स्थिरमित्रवाला, मध्य और अन्त्य उम्रमें सुक्षो होता है। (वहजातक)

को छो प्रदोपके मतसे बृषराशिमें जन्म होनेसे उत्तम स्थूल जघन और कपोलयुक्त, प्रशान्त नक्ष, कम बोलने वाला, पिवज, अत्यन्त दक्ष, मने हर देहवाला, सुकी, देव, द्विज और गुरुभक्त, अध्यवातप्रकृति, केशका अम्भाग भी शुभ्र, कुटिल और रोमयुक्त होता है। यही राशिका साधारण फल है। इसके सिवा इस राशिमें रिव आदि प्रहोंके रहने पर उसका फल भिन्न कप हो जो पुष्तु हुए

५-रक्ष्युवलम्न—गृषलम्म जन्म होने पर गाल, हो ठ और नासिका मोडो होतीं है, ललाड चौड़ा, मरयन्त वात- श्लेष्म प्रकृति, त्यागशील, अधिक खचे करनेवाला, अल्प पुत्रवाला और अधिक संख्यक कन्यायुक्त, पितामाताको कष्ट्रायक, धनभागो, सब अकमेमें आसक और सर्वदा आत्मीय हन्ता होता है। वृबलम्बजात पुरुष अस्त्र या पशु द्वारा अध्वा अन्य स्थानमें देहश्रम, जलमें द्व कर या शूल, पर्यटन, निरशन, चौपाये जानवर या बलवान मनुष्य द्वारा मृत्युमुक्में पतित होता है।

वृषलन्तके परिमाण ४।४६।५०, (चार दण्ड, उंचास पल, और पचास विपल), होरा, २।२४।५५ विपल, द्रेकाण --१।३६।३६।४०, नवांश ०।३२।१२।१३।६३, द्वादशांश------।२४।६।१०, विशांश ०।६।३६।४०।

लग्नका उक्त परिमाण स्थूल भीर लग्न स्फुट द्वारा सूद्म होता है। इन सब होरा द्वेकाण प्रभृतिका फल भी ्रीमन्त ऋषका होता है।

वृवलम्नकं प्रथम है।रामें जन्म होनेसे उन्नस शरीर ; चक्षुः ललाट, और वक्षःस्थल चौड़ा , दाम्मिक और स्थूल शरीर, द्वितीय होरामें जन्म होनेसे स्थूल और वीडां शरीर, उदार प्रकृति और कटिदेश (कमर) मने।हर होता है।

वृषके प्रथम दे काणमें जन्म होनेसे पानभोजनियय, नारोवियागसन्तापयुक्त, स्नोकर्मानुसारी, वस्त्रालङ्कारयुक्त, क्रितीय दे काणमें जन्म होनेसे अति धनो, वन्धुयुक्त, मोक्ता, भूषणरत, बलबान, स्थिरप्रकृति, मनस्त्री, ले।भो, और स्त्रीप्रिय तृतीय दे काणमें चतुर, अल्पभाग्ययुक्त और मिलन होता है।

लम्न और राशि दें।नों यदि एक हो, तो मिश्रित कपमें जातकके शुभाशुभ फल निर्णीत होते हैं। लग्न, राशि या रिव आदि प्रहका अवस्थान और उनकी दृष्टिके सम्बन्धमें—इन सबेंका मिलित कपसे फल निर्देश करना होता है। ( बृहजातक और केंग्छोप्र०) इस राशिका आकार बृष (बैल)को तरह है, इसोलिये इसका नाम बृष पड़ा है।

४ चार प्रकारके पुरुषें में एक पुरुष । बहुगुणशाली और बहुत तरहसे रतिबंधमें अभिद्यनत, शरीर, सुन्दर देह, और सत्यवादो—१न गुणेंवाला पुरुषका नाम वृष है। इस पुरुषको शङ्किनी नारी बहुत प्रिय है।तो है।

(रतिमञ्जरी)

पग्यारहवें मन्वन्तरके इन्द्र। (गवड़पुराया ८० अ०) कामान वर्षतीति वृष-क। ६ धर्म, वृषक्षी चतुष्पाद धर्म। ७ श्रुको। यह शब्द उत्तर पदस्य देनेसे श्रेष्ठार्थावक होता है। ८ मूर्षिक, चूहा। ६ शुक्कल। १० वास्तुस्थानमेद। (मेदेनो०) ११ वासक, अङ्ग्रा। (विश्व) १२ श्रोक्षण। १३ शत्रु। १४ काम। १५ वल-वान। १६ वृषम नामकी औषध। १७ पति। १८ नदी महातक, नदीमें होनेवाला भिलावां। १६ गोधूम, गेहूं। २० वासामूल, धमासेकी जड़। २१ वह, मोरका पंख। वृषक (सं० पु०) १ यृष, सांड़। गान्धारराजक एक पुत्रका नाम। २ सामभेद। वृष देखो।

वृषकणीं (सं० स्नो०) १ सुदर्शन नामकी लता। २ एक प्रकारकी विधारा।

वृषकर्मा (सं० जि०) धर्मकर्मा । वृषका (सं० स्नी०) एक प्राचीन नदीका नाम । पृषकाम (सं० ति०) १ धर्मकाम । २ जो वृषकी कामना करे।

बृषक्षत ( सं० त्नि० ) वृषयुक्त । वृषकेतन ( सं० त्नि० ) वृषध्यज्ञ ।

वृषकेतु—१ वृषध्वज्ञ, शिव। २ कर्णके एक पुत्रका नाम।
वृषकतु (सं वि ) वर्षा करनेवाले, इन्द्र। (मृक् ४।३६।६)
वृषकादि (सं वि वि ) १ सोमपायी, वह जो सोमपान
करता हो। २ इन्द्र जिसके अस्त्र सक्तप है।

( ऋक् शह्याश्० सायगा )

वृषगण (सं०पु०) एक ऋषिसमूहका नाम।

( अहक हाहबाद )

वृषगम्बा (सं० स्त्री०) १ ककहो या कंघी नामका पौधा। २ अतिबला, एक प्रकारकी विधारा। वृषगम्बिका (सं० स्त्री०) वृषगम्बा देखो।

वृष्यकः ( सं० क्की० ) वृषाकारं चक्कं। कृषिकर्मोक वृषाकारचक्रविशेष। सर्वावयवयुक्त एक वृषकी प्रतिमूर्ति अङ्कित कर उसका मुख, आँख, कान, शीर्ष, सींग और स्कम्धदेशमें यथाक्रम कृतिकादि दो दो नक्षत रखे जाते हैं। पीछे उसकी पीठमें स्वाती, विशासा, और अनुराधा ; पूंछमें उवेष्ठा और मूला, प्रत्येक पाद-में पूर्वाषाढ़ा तक यथाक्रमसे दो दो कर अभिजित् सहित उत्तरभादपद तक आठ और उसके उद्दमें रेवतो, अध्विनी और भरणी ; इन सब नझलोंको यथायथ स्थानमें रख कर उससे हलप्रवाह और बीज बपनादि कार्यके फलका शुभाशुभ निर्णय किया जाता है। अर्थात् अद्भित वृषके मुखिक्यस्त नक्षत्रमें चन्द्रके अवस्थान कालमें हल प्रवहनादि करनेसे कार्यकी हानि, नेत्रस्थ नक्षतमें चन्द्रके अवस्थानमें ये सब कर्म करनेसे सुब, कर्ण स्थित नक्षत्रमें चंद्रकी अवस्थिति कालमें भिक्षा और भ्रमण ; शोर्षमें धृति ; श्रुष्ट्रस्थमें सीक्य ; कार्यकालमें स्कन्धदेशस्थ नश्तमें कर , पृंखमें मङ्गल ; पादमें भ्रमण, चन्द्र रहनेसे शुभ, पृष्ठस्थित नक्षसमें कष्ट, पूंछमें कुशल, पादमें भ्रमण मीर उदरदेशविश्यस्त नक्षत्रमें चन्द्र रहते समय कार्य करनेसे सुक होता है। (ज्योतिस्तस्य ;

वृषच्युत (सं० ति०) से।मदाता ऋत्विक् द्वारा परि-न्तुत। वृषज्ञति (सं ० ति ० ) वर्षणगमन, वर्षणकी गति । वृषण (सं ० पु०) अएडकेष, रक्त, मांस, कफ और मेदके सार अंशसे वायुके संयोगसे इसकी उत्पत्ति है । (सुभूत)

गठड़पुराणमें लिखा है,—पक वृषण व्यक्ति अत्यन्त दु:को होता है। जिसके देशों अएडकेष परस्पर समान होंगे, वही ध्यक्ति राजा होगा। केष देशों असमान होनेसे मनुष्य स्त्रीचपल होता है। जिस मनुष्यके देशों अएडकेष लम्बे भावसे स्थित रहते हैं, वह अल्पायु और निर्देश समन्ता जाता है।

वृषणकच्छू (सं क्सी ) वृषणस्य कच्छुः। क्षद्ररीग विशेष। स्नान अथवा पीसी हुई कच्ची हस्त्री आदिकी मालिशसे शरीर का मल साफ न करनेसे यदि वह मल मुक्कदेशमें जम जाता है, तो वह स्थान अत्यन्त स्थेदयुक्त और क्लिन्न होता तथा वहां लाज उत्पन्न हो कमसे उससे स्फाट या फुंसियां और उनसे पीव या मवाद निकलने लगता है। स्रेक्मा और रक्तकं प्रकोपवश्तः रेगोके ये सब छक्षण दिखाई देनेसे उसीको वृषणक

वृषणकच्छु कहते हैं।

चिकित्सा—हिराकस (कसीस), गोरीचन, तुंतिया, हरताल और रसाञ्चन, काँजीके साथ पीस कर प्रलेप करनेसे अथवा बेरका छिलका, सेंधा नमकके साथ पीस कर लेप करनेसे अहिपूतनक और वृषणकच्छु रेगकी ग्रान्ति होती है। सर्जरस, माथा, कुट, संधा नमक, सादी सरसों उत्तमकपसे पीस कर उबटन लगानेसे वृषणकच्छु रेगकी समाप्ति होती है। तुँ तिया या जली मिट्टी अथवा खपड़े की चूण कर घिसनेसे भो यह रेग दूर होता है।

वृषणाश्व (सं० पु०) १ इन्द्रका घोड़ा। २ एक स्वनाम-स्यात राजाका नाम। (ऋक् १।५१।१३) (ति०) ३ सेचनसमर्थ अश्वयुक्त, जा घोड़ा सिंचन कार्य्यमें निपुण हो। (ऋक् ८।२०।१०)

वृषण्यत् (सं॰ क्रि॰) सेचनकत्त्रीयुक्त, सेचनकारी सम-न्यित।

वृषण्वसु (सं० ह्वी०) १ इन्द्रका धन । (ति०) २ वर्षण कर्त्ता। (ऋक्२।४१।८) वृषत्य (सं० ह्वी०) सेचनसामध्यो । (ऋक् १।५४।२) वृषदंशक (सं० पु०) वृष-इन्श अच् वा ण्युल्। जा वृष अर्थात् सूहेका दंशन करे, विल्ली।

वृषद्श्व (सं कि ) वर्णणकारी पदार्थ द्वारा जा सिञ्चनकरे।

वृषदग्त (सं ० क्रि०) वृषस्य मूषिकस्य दग्त इव दंता यस्य। जिसके दांत चूहेके दौतकी तरह हो।

बृबदमं ( संपु॰ ) १ काशीराजकं एक पुत्रका नाम।
२ शिविके एक पुत्रका नाम। ३ श्रीकृष्णका एक नाम।
वृषदेवा (सं॰ स्रो॰) वसुदेवकी एक पत्नोका नाम।
(वायुपराया)

व बदुगु ( सं ॰ पु॰ ) एक राजपुत्रका नाम । वृषद्वीप ( सं ॰ पु॰ ) देशमेद ।

व षधूत ( सं ० त्रि ० ) प्रस्तर द्वारा अभियुत ।

वृषध्वज्ञ (सं • पु०) वृषो वृषभे मूर्षिको धर्मो वा ध्वजे विद्वं यस्य । १ शिव । २ गणेश । ३ वह जो पुण्यास्त्र हो, पुण्यास्त्रा । ४ एक राजपुत्रका नाम । ५ थक पर्शतका नाम : ६ तांत्रिक मंत्र-रचयिताभेद । स्त्रियां टाप् । वृषध्वजा, दुर्गा ।

पुषध्वाङ्क्षा (सं क्यी ) नागरमोधा ।

बृषन् (सं ० पु ०) कृष-किन्तः, (यु व वृषीति । उपा् १।१५६ ) १ इन्द्रः २ कर्णः। ३ वेदनाज्ञान अधवा उससे उत्पन्न अचेतनता । ४ वृषः । ५ सम्बः। ६ विष्णु । ७ वृक्षः ।

वृषनाभि (सं० ति० ) वर्षणक्षम नाभि अर्थात् का छित्रयुक्त जिसे नाभिया सक्रक्छित्रकी वर्षण्यास्त्रका है।

पुषनामा ( सं • क्ली • ) वर्षण भौर नमन अर्थात् नत सा संघोगति होना । ( ऋक् हाहणधू४ )

वृषनाशन (सं पु॰) चृषान् मूपिकान् नाशयित नश-णिख् त्यु । १ विडक्क, वायविडक्का । २ श्रीकृष्ण, मरिष्ट क्यो बृषको श्रोकृष्णने नाश किया था, इससे भगवान् भूननाशन कहे जाते हैं।

वृष्यसम ( व व वि ) अत्त्रमत्वर्धणकारी ।

( Mai fiffetso )

वृषपति ( सं० पु०) वृषस्य पितः । १ षण्ड, ऋति, ध्वजभक्कः । २ शिव, महादेव ।

बृषपितका (सं० स्त्रो०) वस्त्रांत्रो, छागलांत्री गामकी ओपिध जो विधाराका एक भेद है।

वृषपत्नो (सं ० स्त्रो०) वह जिसके पतिमें वर्षण करनेकी क्षमता है।

वृषपणिका (सं० स्त्रो०) भारङ्गी, ब्राह्मणयिका। वृषपणी (सं० स्त्रो०) वृषस्य पर्णादय पर्णमस्याः। १ आखुपणी, मूसाकामी। २ पुरातिका वृक्ष। ३ इन्न्ण-दश्ती।

बृषपर्वन् (सं०पु०) बृषे पर्व उत्सवो यस्य । १ शिव, महादेव । २ दैत्यका नाम । ३ एक वृक्षका नाम । ४ केशर, कलेक । ५ बिष्णुका एक नाम । ६ एक राजाका नाम । ७ भंगरा । ८ एक प्रकारका तृण ।

वृषयाण (सं क्री०) परिसेचनक्षम पदार्थीका पान, जो पदार्थ सेचन कार्यमें समर्थ है उसका पान।

( ऋक् १,५१।१२ )

बृषपाणि ( सं॰ ति॰ ) वृषा सेश्वनसमर्थाः पाणिर्यास्य । जिसका द्वाथ परिसेश्वन कार्यमें निपुण है ।

( ऋक् ६।७५।७ )

मृषप्रभगेन् (सं० त्रि०) वर्षणशीलके प्रहर्सा। (ऋक् पाइराध)

मृषप्रयावन् (सं ० व्रि०) जिसमें संचन और गमनकर्ता हो। (श्वरू ७।२०।६) मृषप्रिय (सं ० पु०) विष्णु।

बृषभ (सं०पु०) वृष अभच ( ऋषित्रियमं कित्। उस् ३।१२३।१) बृष, बैल, वद<sup>°</sup>, सांद्र। २ वीर, बहादुर, श्रेष्ठ। ३ साहित्यमें वैदभीं रीतिका एक मेद। ४ आदिजिन। ५ कणंछिद्र, कानका छेद। ६ ऋषभ नामकी मोषि। ७ विष्णु। ८ चार तरहकं पुठषोंमें एक पुठष, जिसके लिये संकिनो स्त्री उपयुक्त कही गई है। वृष शब्दमें विशेष देखो।

स्तियां की वृषभी। ६ विधवास्ती। १० कर्ण-शब्दुली, कानके भीतरका वह सूक्ष्म खमड़ा जिस पर शब्दोंका टक्कर लगता और उससे वर्णहान हीता है। ११ हाथीका कान। १२ औषध। १३ द्रव्यक्षिशेष। १४ ऋषभ । १५ अष्टावि'श मुद्धर्यभेद । १६ एक असुर-का नाम । विष्णुने इसको मारा था। १७ दशवें मनुके एक पुत्रका नाम । १८ एक योद्धा। १६ कुशाप्रके एक पुत्रका नाम । २० अधसपि णीके १ला अर्हत्। २१ गिरिवजको अन्तर्गत एक पर्शत । २२ कार्यवीर्यके पुत्रका नाम । २३ महाभद्र सरोवरके उत्तरस्थ एक पर्शत । यह रुद्रकेतिके नामसे पुजित हैं।

( क्षिक्रपुराया ४६।५४ )

वृषभकेतु (सं०पु०) शिवः वृषभगति (सं०पु०) वृषभेण गतिर्घास्य। १ शिव, महादेव। २ वह सवारो जो बैलके द्वारा खींची जाती है।

वृषभवरित (सं० क्षि०) ज्योतिषशास्त्रोक दोषविशेष। जन्म राशिसे बारहवीं राशिमें चन्द्रके अवस्थान कालमें जीवको यह कष्ट होता है अर्थात् व्ययके साथ जीव उस समय उन सब दोषपूर्ण कार्यों को करता है।

( बृह्त्स० १०४।१० )

वृषभतीर्था—एक प्राचीन तीर्थका नाम। वृषभतीर्थः माहारम्य और वृषभादिमाहारम्यमें इसका परिचय दिया गया है।

बृषभत्व (सं० क्को०) वृषभका भाव या धर्म, वृषभता। बृषभध्वज्ञ (सं० पु०) वृषभः ध्वजो वाहनं यस्य। १ शिष। (रष्ठ २।३६) स्त्रियां टाप्। वृषभध्वजा। २ वृह-दन्ती वृक्ष, बड़ी दंती। ३ एक पर्वतका नाम। ४ शिव-का वाहन।

वृषभपल्लव ( सं॰ पु॰ ) अड्रुसका वृक्ष ।

वृषभवीधि (सं० स्त्री०) स्टर्धकी विधियोमें एक वीधिक। नाम। वीथि शन्द देखो।

वृषभस्वामी (सं० पु०) इक्ष्वाकुवंशीय राजपुत्रभेद्। वृषभसेन—जैनभेद।

वृषभा-एक प्राचीन नदीका नाम।

वृषमाभ (सं० पु०) विष्णु।

घृषभाक्षो (सं॰ स्नी॰) इन्ह्वावणी लता, ग्वालककड़ी। वृषभाङ्क (सं॰ पु॰) शिव।

वृषभानु (सं० पु०) सुरभानके पुत्र। इनकी माताका

नाम पद्मावती था। यह नारायणके अंशसभ्भूत तथा जातिस्मर तथा श्रोराधिकाके पिता थे।

( ब्रह्मवे ० भीकृष्याज० ख० १७।१०७।१३१ )

वृषभानुपुर-विज्ञमण्डलके अन्तर्गत एक प्राप्तः। संकेत-प्राप्तसे एक कोस पर यह अवस्थित है।

वृत्रभातुनन्दिनो (सं० स्त्रो०) श्रोराधिका ।

वृषभानुसुता सं स्त्री ) वृषभानुकी पुत्री श्रोराधिका । वृषभासा (सं क्सी ) वृष्णा इंद्रेण भासते भास-अञ् तत्रष्टाप्। अमरावती।

व बमेक्षण (सं० पु०) वृषभो घेदः ईक्षणं झापको यस्य । घेद हो जिसका झापक है, विष्णु।

वृषणस् (सं ० त्रि०) कामाभिवष कमनस्क जिसका मन कामाभिवष ण करे। (मृक्श ६३।४)

वृषमण्यु (सं० क्ति०) जो अभिमत वर्षणके लिये मान्य करे। (मृक्शश्वशार)

वृषमूल (सं० क्की०) वासकमूल, अङ्गसंकी जड़। वृषय (सं० पु०) वृक्षयन् वृहोः खुग्दुकी या। (उण् ४।१००) आश्रय।

वृष्यु (सं ० त्रि ०) सन् शब्दकारी, जी 'सन्' ऐसा शब्द करे। (ऋक् १७७।५)

वृष्रथ (सं० क्षि०) वर्षणकारक रथयुक्त, जिसको वर्षणकारक रथमें जुता गया हो। (ऋक् १।७९।२) वृषरिव (सं० पु०) वृष्मानु देखो।

वृषरिम (सं० ति०) जिसको रिश्म अर्थात् प्रप्रदरज्ञ कामाभिवर्णणकारी हो ।

वृषराजकोतन (सं० पु०) वृषकोतन, शिव। वृषक्षन (सं० पु०) शिव, महादेव।

वृषल (सं 0 पु 0) वृष-कलस् वृषादिम्पश्चित् (उपा् १ १०००) १ शूद्र। २ गृञ्जन अर्थात् शालगमः, गजरा। ३ घोटकः, घोड़ाः, अश्व। ४ सम्राट् चन्द्रगुप्तः का पक नाम। वृषं धर्मः लुनातोति। ५ अधार्मिकः, पाप या दुष्कर्म करनेवासा। मनुका कहना है, कि जो वृष अर्थात् कामचर्षे धर्मको सलं अर्थात् व्यर्थ या निर्धक करता है, उसको देवता लोग (वृष + अलं = वृष्ठं)

वृषल कहते हैं। (मनु नारई)

व्यलक ( सं ॰ पु॰ ) मृषल पव वृषल खर्ये कन्। वृषल।

बुष्रुक्तन्त् (सं•पु•) वृषो वृषभः स एव लक्त्म विश्वं यम्य। वृष्ठांछन, महादेव, जिनको वृष् पर देख कर पहचाना जाये। वृष्ट्रता (सं•क्षी•) वृष्ठका भाव यो धर्म। व ष्ठ्रव (सं•क्षी•) व ष्ठता।

बृषलस्य ( सं॰ क्लो॰ ) बृषलता । बृषल।ऽछन ( सं॰ पु॰ ) महादेव, वृषभाङ्क । वृषलात्मज (सं॰ पु॰) शूदोद्वभव, शूद्रजात । २ अधार्मिः कोत्पन्न, पापोन्डज ।

वृषली (सं० स्त्रो०) १ अविवाहिता रजःखला कन्या, जिस कन्याका विवाह न हुआ हो पर रजस्वला हो चुकी हो। अति और कश्यपका कहना है, कि पिताके घर अविवाहिता अवस्थामें जे। कन्या रजे। दर्शन करती है, यह बृषली कही जाती है। ऐसी कन्याके पिता पातकी है।ता है और उसकी भ्रूपहत्याका देख लगता है। (उदाहतत्य) २ वह स्त्रो जो अपने पितको स्थाग दूसरे पुरुषसे प्रेम करती हो। काशीक्षण्डमें लिखा है, कि केवल शूद्राकी ही वृषली नहीं कहते, वरं चाहे जिस वर्णकी हो, जिसने अपने पितको स्थाग दूसरे पुरुषको प्रेमी बनाया, वह वृषली कही जायगी।

"स्ववृधंया परित्यज्य परवृषे वृषायते। वृषक्तीसाहि विज्ञेयान शूद्री वृषक्री भवेत्॥"

३ शूदा। ४ वृषल जातियां स्त्री अर्थात् अधार्मिका, पापिष्ठा, या दुष्कर्म करनेवाली स्त्री। ५ नीचकी स्त्री। ६ ऋतुमती स्त्री। ७ मृतसन्तानप्रसवकारिणो, वह स्त्री जो मधी दुई सन्तान उत्पन्न करती हो।

(काशीखयड 🕦

बृष्णीपति (सं०पु०) बृष्णी कत्याका विवाह करने बालां, वह जिसने वृष्णी कन्याका विवाह किया है।। बृष्णी कन्याका विवाह करनेबाला शास्त्रानुसार श्राद्धादि कर्मों के अधिकारी नहीं होता। अपनी जाति में वह पंक्तिमें भे।जन करनेका अनधिक रो होता है। (उद्दाहतस्व)

ब्रह्मवैवर्शपुराणमें लिखा है, कि ब्राह्मण यदि शूदा स्त्रीसे सहवास करे, ने। उसके। भी वृषलीपति कहते हैं।

"नदि खूद्रा अजेत् विमो वृषक्षीपतिरेव सः।" (अझवै० ५०)

वृष्वते चन (सं० पु०) वृष्य ले चने इन ले चने यस्य।
१ चृहा। २ वृष्य नेत्र, वैलको आंख।
वृष्यत् (सं० पु०) एक पर्शतका नाम।
वृष्यासी (सं० पु०) केरलदेशके वृष्यर्शत पर बसनेबाले, शिषजी। २ शङ्कर।
वृष्याहन (सं० ति०) वृषो वाहनं यस्य। १ शिव, महादेवजी। २ वृष्यत्पवाहन अर्थात् यान।
वृष्योमस्स (सं० पु०) एक प्रकारकी कोंछ या केवांच।
यृष्य प्र (सं० क्की०) एक प्रकारका साम।
वृष्यत (सं० ति०) वृषकर्मा, वर्षणकारी।

(ऋक् शहराहर)

वृषवात (सं० ति०) सेचनसमर्था, जी सेचन करनेमें

समर्था हो। (ऋक् शट्याप्त)

वृषशातु (सं० पु०) १ विश्वणु। २ वृषका शतु।

वृषशात (सं० पु०) वैदिककालका एक असुर।

वृषशोल (सं० ति०) यृषत्त । (निष्क श्रेष्ट्र)

वृषशुष्ण (सं० पु०) वातावत महर्षिक अपत्य।

वृषशुष्ण (सं० ति०) १ वृषकी तरह बलगाली, वलवानें।

के शोषणकारी। २ एक प्राचीन ऋषिका नाम जो जतु-

वृष्यग्रह (सं० पु०) एक ऋषिका नाम। (प्रवराध्याय) वृष्यय (सं० पु०) वह जिसने यह करनेके लिये मंगल स्नान किया हो। (ऋक् १०।४२।८) व्यस्मार (सं० प०) १ शक्तवर, सफेड थड़। २ देवक्रमी.

क जीके पोते थें । ( ऐतरेयबा॰ ४।२६ )

वृषसार (सं • पु •) १ शुक्कवट, सफेद धड़ । २ देवकु म्यी, बड़ा गूमा ।

घृषसाह्या (सं० स्त्री०) एक प्राचीन नदीका नाम जिसका उल्लेख महाभारतमें मिलता है।

वृषसाह्य (सं० स्त्री०) एक नदीका नाम । वृषस्क्री (सं० पु०) भृंगरील नामका कीड़ा, वृष-श्रृङ्गिन्।

वृषसेन (सं० पु०) १ कर्णके पुत्रका नाम । २ सह्याद्रि वर्णित एक राजा। (सह्याद्रि ३४।६)

वृषहकम्ध (सं० पु०) वृषहय हकम्ध इव हकम्धो यहय।
१ जिसका कंधा बैलके कंधेके समान हो। (रघु १।१३)
२ शिव। (भारत शान्तिपर्व)

खृषस्यम्ती (सं०स्त्री०) १ अतिशय कामुकी । २ शुक-शिम्बी। ३ वृषार्थिनी गाय। वृषा (स ० स्त्रो०) १ लघुमूषिक पणीं नामकी लता, सूसाकानो, आखुकर्णी। २ द्रवन्तो, बड़ी दन्ती। परण्ड वृक्षकी तरह इसके पत्ते और साख होते हैं। ३ अध्वगम्धा, असगंधा । ४ महाज्योतिष्यतो नामकी लता। ५ शुक्तशिभ्वो, कविकच्छु। ६ गी, गाय। वृषाकपायी ( सं क्य्री ) वृषाकपेः विष्णाः शिवस्य अपने रिन्द्रस्य वा भार्य्या। १ लक्ष्मी। २ गौरी। ३ स्वाहा । ४ शची, इन्द्राणी । ५ जीवन्यी, डोडी । ६ शतावर। बृषाकपि (सं • पु॰) वृषः कपिरस्पैति अम्पेयामपोति दोर्घः ( उषा ४।१४३ उल्ल्बल्ट्स ) १ त्रिष्णु । २ शिव । ३ अग्नि। ४ इन्द्र। ५ सूटर्ग। खुषाकार ( सं ० पु० ) उइद, माष। बृषाकृति (सं ० त्नि०) विष्णु । (भारत १३।१४६।२५) वृपाक्ष (सं ॰ पु॰) १ विष्णु । २ वह जिसकी वृषकी तरह आंखें हो। वषास्य (सं९ पु॰) वृष नामका ऐन्द्रजालिक। घृषागिर (सं०पु०) एक ऋषिका नाम । बार्षगिर देखो । वृषाङ्क (सं०पु०) वृषोऽङ्कोऽस्य। १ शिव। २ साधु। .३ पानीका भिलावां। ४ हिजड़ा, नामर्द। ५ धार्मिक मनुष्य । वृषाङ्कत (सं० पु०) उमहा। वृषाञ्चन (सं० पु०) वृषेण अञ्चति गच्छतीति अन्ध् दयु । शिवः। वृषाणक (सं० पु०) १ शिव। २ शिवके अनुष्यका नाम । वृषाणी (सं० पु०) ऋषभक्त नामकी भोषधि जो अष्ट-वर्गमें है। बृषाण्ड ( सं० पु० ) एक असुरका नाम । युषादनी (सं० स्त्री०) इन्द्रवारुणी, इनाह्र । वृषाद्भी (सं० पु०) यदुवंशीय जिविके पुत्र। वृषादर्भि (सं०पु०) शिविका पुत्र। वृषादिश्य (सं०पु०) वृष राशिके सूर्य, उचेष्ट्रमासके संकारितके सूर्य।

वृषाद्रि (सं०पु०) एक पर्शतका नाम जो केरलदेशमें वृषाम्तक ( सं ० पु० ) वृषस्या सुरस्याम्तकः । विष्णु ! वृषामिस ( सं ० पु०) महाभारतीक एक ब्राह्मण। वृवामोदिनी ( सं ० स्त्रो० ) पति अनुरागिणी । वृषायण ( सं० पु० ) १ शिष। गौरैया नामको चिष्ठिया। बृषायुध (सं० ति०) सेवनसमर्थ वीरके साथ युक्त करनेवाला। ( प्रमुक् १।३३।६ ) वृषारणो (सं कस्री ०) गङ्गा। (का ० स० २६।११२) वृषारव (सं • पु • ) १ कर्कश शब्दकारी, जिसके मुंहसे कर्कश शब्द निकलता है। २ मिंगुर, भिल्ली आदि। ( ऋक् १०।१४६।२ ) बृषाशील ( सं० क्षि०) बृषल । (निरुक्त ३।१६) वृषाश्चिता (सं० स्त्री०) गङ्गा । (काशीलयह २६।१२७) बृषाहार (सं० पु०) वृषा मूषिकः आहारी यस्य। बिल्ली। (हारायक्ती) बृवाही ( सं० पु॰ ) बृवाहिन्, विक्णु । वृषिन् (सं पु ) मयूर । वृषिमन् (सं० पु०) वृष-इमनिच्। (पा ४।१।१२२) धृषका भाव या धर्म। वृषो ( सं । स्त्री ।) व्रतियों के कुश आदिके वने आसन ! वृषेन्द्र (सं० पु०) १ सौंड़। २ नन्दी। नृषोटसर्ग ( सं ० पु० ) घृषस्य उत्सर्गः । घृषत्याग, सांड् दागना। मृत व्यक्तिके उद्देशने उसके पुत्र आदि व्यक्तियों द्वारा शास्त्रीक विधिपूर्वक साँड वाग कर छोड़ना। प्रेतक उद्देशसे सशीचान्तमें दूसरे दिन अर्थात् ब्राह्मणोंको ११ दिन पर, क्षत्रियोंको १३ दिन, वैश्योंको १६ और शूद्धोंको ३१ विन पर यह वृषीत्सर्ग करना चाहिये। जिस प्रेतके उद्देशसे पृषोत्सर्ग किया जाता है, वह प्रेतत्यसे विमुक्त हो स्वर्ग गमन करता है, इसलिये पुत्रको मृषोटसग जकर करना चाहिये। अशीचाम्तकं दूसरे दिनके बाद भो वृषोर्ट्या किया जा सकता है। इसके सम्बन्धमें यहो नियम है, कि प्रथम कहर अशीचान्तके दूसरे दिन यदि किसो तरह यह काये न हो सके, तो तीसरे पक्षमें, छठें मड़ीने तथा समिएडीकरणके दिन नृषीत्सर्ग किया



जा सकता है। सपिएडोकरणके बाद फिर कभी बृषो-टसर्ग नहीं हो सकता।

अशीसानतके दूसरे दिन जिस प्रेतके उद्देशसे वृषी-टसर्ग नहीं किया गया, उसके उद्देशसे सैकड़ों आद करनेसे उसकी मुक्ति नहीं होती। अर्थात् जिस प्रतके उद्देशसे वृषीटसर्ग नहीं किया जाता, उसकी प्रेतलोक-फी गति होतो है। सुतरां उसकी मुक्ति नहीं है। केवल वृषीटसर्गसे ही मुक्ति और स्वर्गगति प्राप्त होती हैं।

पिताके एकसे अधिक लड़के हों, उनमें यहि एकने आद किया, तो केवल यह आद करनेवाला लड़का हो वृषोत्सर्गका अधिकारी नहीं; बाकी सभी लड़के वृषो तस्मां कार्य कर सकते हैं। और तो क्या, पुत्री भी इस कार्यकी कर सकती हैं। किन्तु विशेषता यह है कि जब कम्याकी वृषे।त्सर्ग करना हो तो वह केवल अशीवान्त-के दूसरे दिनकी ही कर सकती है, इसके बाद नहीं। जैसे लड़के तोन पक्ष पर, छः मास या सपिएडीकरणके दिन वृषे।त्सर्ग कर सकते हैं, वैसे कम्या नहीं कर सकती।

पुत्रके सम्बन्धमें पूर्वोक्त नियम लागू होता है। यह मी बात है, कि सभी प्रतें के उद्देशसे वृचे। तस्यां न किया जाये इसके लिये नियम हैं। जब पतिपुत्रवती स्त्रोकी मृत्यु हो, तब वृचे। तस्यों आवश्यकता नहीं। उसके लिये वृचे। तस्यों बदले सम्बन्धेनुकी प्रकिया करती चाहिये। इसमें भी एक नियम हैं, जे। पतिपुत्रवती स्त्री रजःस्राव वन्द होनेके पहले ही मरे उसीके उद्देशसे सम्दन्धेनु और जी पतिपुत्रवती रमणी रजःस्राव बन्द हो जानेके बाद अर्थात् यृद्धावस्था उपस्थित होने पर मरती हैं, उसके लिये वृचे। तस्यों ही उचित हैं सम्दन-धेनुकी प्रकिशा न होगी।

पुत ही बन्दनधेनुकी प्रक्रिया कर सकेगा, पुतो वा कन्या नहीं, किन्तु इन चार दिनों के मोतर कन्या पति-पुत्रवती मृत की के उद्देशसे वृषेत्सर्ग हो करेगी, कुन्दन-धेनु नहीं। वृषेत्सर्ग तथा बन्द्रका पुत्र हो होता है इन दोनों कडमोंसे प्रतस्व विकास हो बन्द्र कन्या उक्त चार दिनके भीतर वृषीत्सर्ग कर सकती है, इसके बाद नहीं। किन्तु इन चार दिनें के भीतर यदि किसी दिन वह ऋतुमती या अशीचापगम है। जाय तो वह जिस दिन अशीचका अन्त है। उस दिनके बादवाले दिनकी कर सकती है। इस दिन वह यदि यृषीत्सर्ग किसी तरह न कर सके तो यह फिर उस प्रतके लिये वृषीत्सर्ग करनेकी अधिकारिणी न रह जायगी।

प्रतके उदेशके सिवा भी वृषेश्सर्ग किया जा सकता है। कार्सिकी पौर्णमासी और रेषती आदि नक्षत्नों में ऐसे वृषेश्सर्ग करनेका विधान है। इस वृषेश-त्सर्गमें वृद्धिश्राद्ध करना है। गा। किन्तु प्रते। द्देशसे वृषेश्सर्ग करने में वृद्धिश्राद्ध करनेकी जकरत नहीं।

वृषीत्सर्गमें चार बत्सतरी (बिछिया) के साथ वृषी-रसर्ग करना है।ता है। वत्सतरी और बृषका स्थाण निर्दिष्ठ है। इसके अनुसार स्थाणाकान्त वृष और सुस्थणा वस्सतरीके साथ वृषीत्सर्ग करना चाहिये।

जिस वृष या बैलके किसी अङ्गमें देश न है। अर्थात् जो अङ्गद्दीन नहीं हो। और यह जीववत्सा और पयस्विनी गायकी सन्तान है। और जे। बैल एक या दे। अङ्गका हो। तथा यूथसे भी ऊंचा हो, ऐसा बैल हो उत्सर्ग किये जाने ये। यह ।

भीर भी लिखा है, ले। इसीलिये बहुत पुत्रकी कामना करते हैं कि उनमें कोई भी पुत्र पेसा निकले जो गया जा कर पिएडदान कर देगा, या गौरी अर्थात् अछ वर्षीया कन्यादान कर देगा तथा नीलवृष उत्सर्ग करेगा, जिससे उसकी मुक्ति हो जायेगी।

जिस घृषका पैर, मुक, पुच्छ सादा और उसका रङ्ग लादशारके समान हो, जिसे देहातों में "सोकना" बैल कहते हैं, उसोका नाम नीलवृष है। इस तरहका बैल यदि उत्सर्ग किया जाये, तो प्रोतको शीध ही मुक्ति मिलती है; भोजराजकत युक्तिकस्पतक और मत्स्य-पुराणमें वृष और बरस्तरीको परोक्षाका बिषय वर्णित है।

बृक्केर्सनी क्रुनेके समय पहले वत्सतरो और वृव उल्लि-वित कक्षणोंके क्रुक्सार ठीक करना चाहिये। जिस वस्सतरीको कोई अङ्गहानि न हो, जो जीववस्सा गोसे उत्पन्न हुई हो, जिसका रङ्ग, खुर और सी'गे' स्निग्ध हों, जिसको आहाति मनोहर हो, जो सीम्या, अरे।गिणो, अनुद्धता, ताम्रीष्ठो, रक्तजिह्ना, विस्तण जघना हो, वही वस्सतरी प्रहण करनी चाहिये। इस पर यदि पड़ुन्नता, पार्थ्वां उत्पन्दर पञ्चपृथु, अष्टायता वस्सतरी मिल सके, तो और भी उत्तम हो। उरः, पृष्ठ, शिर, कुक्षि और श्रीणिद्धय जिसके उन्नत हों वह पड़ुन्नता कही जाती है। सिवा इसके दोनों कान, दोनों नेत्र और ललाट ये पांच सम और आयत तथा पूंछ, साम्ना और सक्ष्यिनी द्वय ये चार सम और शिर नथा प्रीवादंश आयत होने पर भी उत्तम गाय कही जाती है।

वृष्ठक्षण—जिसकं कन्धा और ककुत् उन्नत हो.
पृंछ और कम्बल ऋजु, वैद्र्यमिणिकी तरह लो बन, प्रवाल
गर्भको तरह श्रुङ्गाप्र, सुदीर्घ और पृथु वालिधयुक्त और
जिसके हे या ८ दाँत हों, वह बैल ही उत्तम कहा जाता
है। ताझकपिल या श्वेत, रक्त, कृष्ण, गौर या परवलकी
तरहका बैल ब्राह्मणोंके लिपे उत्तम है। उपरोक्त लक्षणयुक्त वृष या बैल तथा वत्सतरी या बिल्या वृषोत्सर्गम
प्रशस्त है। सामवेद, ऋग्वेद और यज्जर्येदभेदसे थृषे।
तसर्गकी पद्धति भी तीन तरहकी है।

वृषोत्सर्गकं खिस्तवाचनकं वाद महाभारत नामाधारण करना होता है और राढ़देशवासी महाभारतकं
विगारपर्शका पाठ किया करते हैं। वृषोत्सर्गके
लिये निस्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होतो है।
सबसे पहले गोशाला, या किसी पुण्यभूमिमें खीकोन
और चार हाथका एक मण्डप तच्यार करना होता है।
मण्डपान्तवितान १ प्रस्थ, पञ्चगव्य, ५ घड़े, १ शान्ति
कुस्म, घटाच्छादनवस्त्र ५ प्रस्थ, शान्तिकुस्मका युग्मवस्त्र
१ प्रस्थ, चन्द्रातप और उर्जाव वस्त्र, गणेश और प्रहः
विष्णुपूजाके वोड़शोपचार द्रव्य, १ वृष, १ वत्सतरी,
(लादित, नोल, पाण्डुर और कृष्ण होनेसे और भी अच्छा)
वृषका काञ्चनश्रद्भ, काञ्चनवीर पष्टक, रजतकुर, दर्पण,
लोदयस्टा, ताम्रपृष्ठ, काञ्चनवीर पष्टक, रजतकुर, दर्पण,
लोदयस्टा, ताम्रपृष्ठ, कांस्यकोड़, लोदनूपुरचतुष्ठय, चामर,
मुकुट, सीपकरणपेटिकाचतुष्ठय, अङ्कनार्था, सिन्दूरादि
वा कुंकुम (अभावमें हरिद्रा) दर्ष्डोत्पलदरुष, लोद-

विदाह, स्नानांथां सवींषधि, कलसहय, बोकल, मूसल, जलधाराधां चमस, बोडुम्बर समिध, कुशतिल, वरण-वस्त्र,—१ ब्रह्मवरण, २ हे।तृवरण, ३ बाचार्धा, ४ सदस्य और ५ विराटवरण। गे।पालकवस्त्र, विश्ववृक्षयूप, उप-यूपचतुष्टय, यूपाच्छादन, ब्रह्मदक्षिणार्धा पूर्णपात्र, पञ्चवर्ण गुण्डिका, पञ्चवल्लव, होमका घृत, बालि, चरका-दुग्ध, आज्यस्थाली, चरुस्थाली, ताम्रघट, टाट बादि। इन सब दृश्योंका एकत कर भृषेत्सर्ग करना चाहिये। उक्त वेदेंकी पद्धतियोंमें विशेष विवरण लिखा गया है।

यजुर्ब दी और ऋग्वेदी छै:गे(की वृषे।हसर्गकी प्रणाली प्रायः हो एक तरहकी है। सामाभ्य सामान्य मभ्तों का प्रभेद है। यजुर्ब दियों के वृगोत्सर्गमें खृषके कर्णमें समग्र ठद्राध्यायका पाठ करना होता है। मश्त्र में भी कहीं कहीं प्रभेद है। ऋग्वेदियों के वृषोत्सर्गमें सङ्कल्प और वरणादिके बाद पावमानो और पुरुष-स्क पाठ करना होता है। पद्धतियोमें विशेष विवरण देखना चाहिये।

स्वार्थमे अर्थात् जब काम्य वृषोत्सर्ग करना हो, तब कार्शिक मास, बैशासमास और पीर्णमासी आदि तिथियो'में भी करनेका विधान हैं।

वृषोत्साह (सं पु॰) घिष्णुका नाम। 'वृषोत्शाह' भी होता है।

बृषोदर ( सं० पु०) विष्णुका एक नाम । घृष्ठ ( सं० पु०) कुला। धृष्टि ( सं० स्त्रो•) वृष-क्तिन् । मेशोंसे जल टपकना। पर्याय,—वर्षा, गोधृत, परामृत, वर्षण।

मनुका कहना है,-

"अरनो प्राप्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याजायते वृष्टिवृष्टे रन्न ततः प्रजाः ॥"

अग्निमें आहुति देने पर सब रसके चूसनेवाले सूर्य-देवको ही वह अदूर्य भावमें प्राप्त होता है। सूर्यसे वही रस वृष्टि क्रयसे पतित होता है। वृष्टिसे अग्न उत्पन्न होता है और इस अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है। अत-एव यहादि ही वृष्टिके कारण है। बहुत परिमाणसे यह करनेसे बहुत वृष्टि भी होती है।

रघुवंशमें लिका है, कि सूर्य्य पृथ्वीके रसको चूस

होते भीर उस रसको सहस्र गुणामें वर्षण कर देते हैं। । ''सइस्रगुणामृत्सर्मादको हिरसंरिवः।'' (रघु १ मं)

ब्रह्मवे वर्त्तपुराणमें लिला है, कि नन्द आदि गोपोंने इन्द्रके लिपे महोतसब और पूजा करनेका आयोजन कर श्रीकृष्णसे कहा था,-वत्स कृष्ण ! महेन्द्रकी यह पूजा इमारी पुरुषानुगत और सुबृष्टिकरण है। वृष्टिसे ही इस जगत्की रक्षा होती है। इन्द्रदेव यह वृष्टि किया करते हैं। सुतरां उनकी पूजा करना सर्वतोभावसे कर्राव्य है। कुल्लने यह सुन कर कहा था, कि पितः! आपके मुखसे भाज वडी विचित्र तथा आश्चर्यजनक बात सुनी। इन्द्रदेवकी वृष्टि करनेकी बात लोक और शास्त्र दोनों मतोंसे उपहासास्पद और देवविगहित है। कहीं ऐसा विधान नहीं, कि इन्द्र द्वारा वृष्टि होती है। आपके मुखसे अ!ज यह अपूर्व नीतिवाक्य सुना। आप फिर इस तरहको बात न कहें। इस समय पण्डितोंको नीति-के वाक्य सुनिये। भगवान् सूर्यसे वृष्टि हुवा करती है और इसो वृष्टिसे शस्य (फसल) और वृक्ष, पीछे ब क्षसे फल, और शस्यसं अन्नकी उत्पत्ति होती है तथा अन्त और फर्लो द्वारा ही जीवधारी जीवधारण करनेमें समर्थ होते हैं। समय पर सुर्य ही जलप्रास करते हैं और समय पर उन्हों सूर्यासे उसका उद्भव होता है। सूर्य मेपादि सभी विधाताने निरूपण किये हैं। हस्ती अपने शुण्ड द्वारा समुद्रसे इच्छानुक्य जल प्रहण कर मेधको देता है। मेघ वायु द्वारा चालित हो कर समय समय उसी जलको पृथ्वी पर चारों तरफ बरसाता है। यह सब घटना ईश्वरकी इच्छाके अनुदूष हुआ करती है। इसमें कुछ भी प्रतिवन्धक नहीं होता। भूत, भविष्यत वर्त-मान, महत्, शुद्र और मध्यम चाहे जो हो, सभी एकमाल भगवत्की इच्छासे ही होता है।

( ब्रह्मवैवर्सपुराणा श्रीकृष्णजनमल० २१ ४० )

वृहत्संहितामें लिखा है—मार्गशीर्ग महीनेकी शुक्का प्रतिपदासे जिस दिन चन्द्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें सङ्गत होता है उसी दिनसे वृष्टिके गर्भके लक्षण दिकाई देते हैं। चन्द्रके जिस नक्षत्रमें आनेसे मेघका गर्भ होता है, चन्द्रवशमें अर्थात् चन्द्रके दिनानुसार १६५वें दिन उस गर्भका प्रसवकाल है अर्थात् उसी दिन वृष्टि होती है।

सितपक्षजातगर्भ कृष्णपक्षमें, कृष्णपक्षसम्भव गर्भ शुक्कपक्षमें, दिवाजात गर्भ राजिकालमें और राजिप्रभव सम्ध्याकालमें प्रसवकाल दोता है अर्थात् उसा समय वृष्ठि दोती है।

मार्गशोर्ष मासजात गर्भ और पौष शुक्कपक्षजात गर्भ मन्द्रफलयुक्त देता है। माघमासके शुक्कपक्षका गर्भ श्रावणके कृष्णपक्षमें, माघमासके कृष्णपक्षके गर्भका प्रसम्बकाल भादमासके शुक्कपक्षमें अर्थात् इसी समय पृष्टि देती है। फाल्गुन शुक्कपक्ष जात गर्भमें भादमासके कृष्णपक्षमें और फाल्गुन कृष्णपक्षोय गर्भ आश्विनमास-के शुक्कपक्षमें, चैतके सितपक्षजात गर्भ आश्विनके कृष्ण पक्षमें और कृष्णपक्षजात गर्भ कार्सिक मासके शुक्कपक्षमें प्रसूत है।ता है अर्थात् उसी समय वृष्टि होतो है।

पूर्वसे उठा हुआ मेघ पश्चिम दिशामें जाता और पश्चिमसे उठा हुआ मेघ पूर्व दिशामें जाता है। उत्तर और दक्षिण वायुका भी इसी प्रकार विपय्यंय होता है। ईशाण कोण और पूर्वकी वायुसे आकाश साफ, आनन्दकर और मृदु मृदु बृष्टि होतो है। चन्द्र और सूर्य स्निन्ध और बहुल शुक्कमण्डलोंसे परिव्याप्त होते हैं। मार्गशीर्थमें अति शीत और पौषमें अत्यन्त हिमपात होनेसे गर्भकी पृष्टि नहीं होती। फालगुनमें यदि इवा तेज और कलो बहतो हो, मेघ सञ्चय क्रिन्ध, परिवेष असम्पूर्ण, सूर्य अनिकी तरह पिङ्गल और ताम्मवर्ण हो, तो मेघका गर्भ शुभ सम-फना चाहिये। चैक्नमें गर्भ यदि पवन, मेघ, वृष्टि और परिवेषयुक्त हो, तो शुभ जानना चाहिये। वैशासमासमें यदि मेघ वायु, जल और शब्दित विद्युत्युक्त हो, तो गर्भ द्वारा शुभ होता है।

मुक्ता वा रौष्यसिनम या तमाल, नोलोहपल मौर अञ्चनकी घृतिविशिष्ट या जलवर प्राणियोंकी तरह आकारवाले मेघ वहुत वृष्टि करनेवाले होते हैं। किर गर्भ सूर्यके तीव्रकिरणमें अतितापित और मन्द्रमाठत समन्वित होने पर मेघ माना प्रसयकालमें अस्यन्त कृपित हो बहुत वृष्टि करते हैं।

अशनि, उल्का, पांशुपात, दिग्दाह, भूमिकस्प, गम्धव नगर, कीलक, केतु, प्रह्युक्त, निर्घात, रुधिरादि वृष्टि विकृति, परिघ; रुम्द्रधनु और राष्ट्रदर्शन--दन सब उत्पात

और अन्य जिविध उत्पात द्वारा गर्भ नष्ट हे।ता है।

ऋतुस्वभावजनित जिन सब समान सामान्य लक्षणीं द्वारा जो गर्भ वृद्धिप्राप्त होता है, उसके विपरीत लक्षणों द्वारा उनका विपर्थ्य होता है। सब ऋतुओं पूर्व भाद्रपद, पूर्वावाद्या, उत्तरावाद्या और रोहिणी आदि नक्षत्रमें विद्यत गर्भा बहुत जल प्रदान करता है। शत-भिषा, अक्ष्रेवा, भाद्रा, स्वाति और मघा नक्षत्रका गर्भ शुभमद है। यह बहुत दिनों तक पोषण करता है और क्षिविध उत्पातों द्वारा हत होने पर भी हनन करता है।

सम्द्र इन पांची नक्षतीं के किसी एक में जथ अवस्थान करते हैं, तब मार्गशीर्ण से वैणास तक ६ मास में यथा कम ८, ६, १६, २४, २० और तीन दिन उपर्युपरि वर्णण करता है। कर प्रह्युक्त होने से गर्भा करका, अशिन स्थान और मत्स्यवृद्धि होती रहतो है। चन्द्र या सूर्य शुभ प्रह बोक्षित होने पर गर्भ बहु बृष्टिकर होता है। गर्भ के समय में अकारण जब बहुत वृष्टि होती है तब गर्भ का अभाव होता है। द्रोणपरिमाण के अष्टांश से अभिक वर्षण होने पर भी गर्भ नष्ट हो, ते। प्रसवकाल में करका मिश्र वृष्टि होती है।

जा गर्म पांच प्रकारके निमित्तांसे पुष्ट होता है, यही गर्म शत योजन विस्तृत भूमिमें वर्षण करता है। इन पांच निमित्तमें यदि एक-एक निमित्तका अभाव हो, तो शत वोजनमें आधा कम कर देता है। जैसे—चार निमित्तां में ५० योजन, तोन निमित्तों में २५ योजन और दे। निमित्तों में १२॥ योजन और एक निमित्तमें ६। योजन तक वर्षो करता है। पञ्चनिमित्तक गर्म १ द्रोण परिमित जल, पषन निमित्तक गर्म ३ आहक और विद्युग्निमि

पवन, सिलल, बिचुत्, गर्जित और मेबक्रप इन पाची निमित्तोंका गर्भ बहुत जल वर्षाता है। यदि गर्भा कालमें अतिबृद्धि हो, तो प्रसदकाल अतिक्रम कर जल कणा बर्धक करता है।

अवैद्यमासके शुद्ध पक्षके अध्ययादि चार दिन वायु द्वारा मेचका गर्भ स्थिर करना देखा है। इन दिनी सृदु शुम वाबु या स्निग्ध मेघाण्याल आकाश दें। तो शुभ है। इन चार दिनोंमें यदि स्वाति आदि चार मक्स हो, तो श्रावण आदि मासोंमें उत्तम वृष्टि होगी।

उयैष्ठी पूर्णिमा पार कर जाने पर यदि पूर्वाबाहा आदि नक्षत्रोंमें वृष्टि हो, ते। उसके द्वारा शुमाशुम निरूपण करना आवश्यक है। एक हाथ परिमित परिधि-विस्तृत कुएडधारण कर जलका परिमाण निर्देश करना होता है। उक्त पालका परिमाण १ साहक है। जिससे पृथ्वी मुद्ति। या तृणाश्रमें विन्तु पड , उसी व हि द्वारा जलका प्रथम परिमाण निरूपण करना है। कुछ लोगोंका कहना है, कि जितना देखा जाता है. उतनी दूर अतिवृष्टि और कुछ लेग उक्त लक्षणसे दश पाजन मएडलमें अतिवृष्टि होना वशिष्ठ और पराशरके मतसे किन्तु गर्ग, मेघ १२ योजनसे अधिक दूर वृष्टि नहीं ' सकता। जिन सब नक्षत्रोंमें बहुत वृष्टि होतो है, प्रायः उन्हों सब नक्षत्नोंमें ही वृष्टि होती है। किन्तु यदि पूर्वाषाद्वासे मूला तक सब नक्षतीमें वृष्टि न हो, तो सब नक्षतोंमें अनावृष्टि हो होती है। यदि निरुपद्रव चन्द्र पूर्वाषाढ़ा, मृगशिरा, दस्ता, चित्ना, रेवती और धनिष्ठामें हो ते। १६ द्रोण परिमाण वृष्टि होती है। शतिभषा, उपेष्ठा और स्वातिमें ४ द्रोण, कृत्तिका आदिमें १० द्रोण, फलगुनीमें २५ द्रोण, पुनर्शसु, विशासा, और उत्तराषादामें २० द्रोण, अङ्लेषा नक्षत्रमें १३ द्रोण, उत्तरभाद्रपद, उत्तर फल्गुनी और रोहिणोमें २५ द्रोण, पूर्वभाद्रपद, पुष्या और अश्विनी नक्षत्रमें १२ द्रीण और आदा नक्षत्रमें १८ द्रीण परिमाण वृष्टि होती है। सब नक्षत्र यदि सूर्य, शनि या केतु द्वारा पीड़ित और मङ्गल द्वारा तिविध अहुभुत द्वारा आहत हो, तो वृष्टि नहीं होती। किन्तु शुभयुक्त और निचपद्रव होने पर पूर्वीक फल होता है।

सद्योवृष्टि लक्षण—जिस समय वृष्टिविषयक प्रश्न किया जापे, उस समय यदि चन्द्र सिललानय (अर्थात् जल आनयनकारो ) राशिको अर्थात् कर्कट, कुम्म, मोन, कन्या और मकरकी अर्द्धार्द्ध राशिका आश्रय कर यदि लन्नगत या शुद्ध पक्षमें केन्द्र और शुभव्द द्वारा दृष्ट हैं।, ते। शीम ही बहुत वृष्टि होगो । पापवह हारा दृष्ट होने पर अस्प वृष्टि होती है। शुक्त मी चन्द्रकी तरह ्री फल देनेवाला है। यदि प्रश्नके समय प्रश्नकर्ता आई द्रश्य या जरु या जलवत् कोई वस्तु स्पर्श करे अथवा जलके निकट या जल. सम्बन्धीय किसी काममें लगा है। और पूछनेके समय जल या जलवाचक शब्द भुत है। तो समकता चाहिये, कि शोध ही जल है। गा।

वर्षाकालमें जिस दिन सूर्य दांति द्वारा दृष्टिसन्तापक, द्रवीभृत कनक सदूश या व दूर्यकी तरह क्निग्ध कानित विशिष्ठ हों, उस दिन वृष्टि होगो। विरस्न जल, गोनेत सदूश गगन, विमल दिक लवण, जलकी तरह विकृति, काकाएडसदूश वर्णाविशिष्ठ मेघे।दर, निश्चल पवन, मछ-लियोंका जल्द-जरुद क्दना और मण्डुकों (मेद्दकों)की बारं-वार ध्वान आदि एक्षण शीव्र वृष्टिकारक हैं। इन लक्षणों का देखनेसे समस्ता चाहिये, कि शोब्र हो वृष्टि होगी। विक्लोके नख द्वारा मिद्धी कोड़ने, लेखारके मलोद्धिमों कच्चे मांसकी तरह गम्ध निकलने गोर राहमें लड़कोंके पुल बनानेकी कीड़ा देखनेसे शीव्र ही वृष्टि होती है ऐसा जानना चाहिये।

पहाड़ यदि अञ्जनपुञ्जसदूरा या वादानिरुद्ध कन्दर और चम्द्रके परिवेष मूर्गेकी आंक्षकी तरह हो, तो शोध ही वृष्टि होगी। उपधातके सिवा चीटियोंके अण्डे, सर्पोका स्त्रीप्रसंग, भुजक्कोंका वृक्ष पर चढ़ना और गै।ओं-का कूदना शोध यृष्टिकारक है। यदि क्रकलास वृक्षकी चै।टी पर उठ कर गगनकी ओर देखें और गै।यें उत्दुध्वं-नेजसं सूर्य देखें, तो शोध हो वृष्टि है।ती है। यदि पशु घरसे बाहर निकलनेकी इच्छा न करे तथा कान और खुर कंपाते हों और कुसे भी इन पशुओंकी तरह कार्य करें, तो शीध ही वृष्टि होगी, समक्षना चाहिये।

जब गृहपटलमें कुत्ते अवस्थान करें, या ऊपरको मुख करें और जब दिनकी ईशाणकीनमें तिइत् उत्पन्न दें।, ते। अतिवृष्टि होती है। जब चन्द्र शुक्त या कपीतले। खन सदूश और मधुसन्निम हो। और जब आकाशमें प्रतिचन्द्र विराजित हों, तब आकाशके शीघ ही बारिपात होता है। रातको जब विद्युत्तका शब्द हो और दिनमें दिश्वरसदृश या द्युवत् विद्युत् हो और पवन पहले शीतल हो जाय ते। उसी समय बृष्टि होती है। लताओं के पत्तों का मुख्य यदि गगनतलको ओर हो, विह्नुसम यदि जलमें स्नान करे, सरीस्प तृजके अप्र भागमें विचरण करें, ता शीव्र वृष्टि होती हैं। जब शामके मेघ मयूर, शुक्त, नोलकराठ या गौरेया पक्षीको तरह वर्णके हो अथवा जवाकुसुम और पद्मकी श्रुतिको हरण करनेवाले हो , तो शीघ वृष्टि होती हैं।

यदि सूर्णके उदय या अस्तकालमें दृग्द्रधनु, परिघ, प्रतिसूर्ण, दृग्ताकृति दृग्द्रधनु या विद्युत्का परिवेष प्रकाशित हो, ते। शोघ्र यृष्टि होगी। सूर्णके उदयास्तके समय यदि गगन तिलिएके पांजका रङ्ग धारण करें और पक्षो आनन्दित हो कलस्व करें, ते। दिनरात प्रसुर यृष्टि होतो है।

वर्षाकालमें चन्द्र यदि शुभ प्रदृष्ट शुक्रसे सप्तम राशि-गत या शनिसे नवम, पञ्चम, या सप्तम राशिगत हो, ते। वृष्टि होती है। प्रहेंके उद्यास्त समयमें मण्डलके संक मण और समागम होने पर तथा देए पक्षमें अयनान्तमें और सूर्य आद्वानक्षत्र गत होने पर नियमके अनुसार प्रायः वृष्टि होती है। जब सूर्यावलम्बी प्रद सूर्यके पूर्व और पश्चिममें हों, तब प्रभूत वृष्टि होती है। इसके सिवा स्वातियेग, रै।हिणी येग, आदि येगों में भी भित वृष्टि होती है। (बृहत्स० २१ २५ ४०)

वृष्टिजलके गुण आदि विषयों में वैद्यक्त यह लिखा है, कि जल दे। तरहका है—आन्तरीक्ष जल और मौम जल। इनमें जो आन्तरीक्ष जल है, यह चार प्रकारका है। यथा—धारामव, करकाजात, तौवार और हैम। वृष्टिका जो जल धारावाहो कपसे स्कीत वस्त्र पर या सुधीत प्रस्तर या भूमि पर पतित होता है, सुवर्ण, रीप्य, ताझ, स्फटिक, कांच या महीके वर्त्त नमें रखनेसे उसकी धारामव जल कहते हैं। यह जल विदेशवनाशक है, फिर लघु, सीम्य, रसायन, बलकारक, तृप्तिकर, आहु, लादजनक, प्राणधारक, पाचक, बुद्धिजनक और मुच्छां, तन्द्रा, आन्ति, झान्ति और विवासानाशक भी है। वर्षाकालमें यह जल विशेष उपकारक है।

थृष्टिका धाराजात जल फिर दे। तरहका है, गाङ्गेय भीर सामुद्र। मेघाभ्यन्तरस्थ दिग्गज आकाशगङ्गा-सम्बन्धीय जल ब्रहणपूर्णक वर्षण करते हैं। इससे इसका नाम गङ्गाजल है। मेघ प्रायः आश्विन मासमें हो यह जल वर्षण किया करते हैं। यह जल सब प्रकारके हितजनक है। सुनर्ण, रोप्य या मृत्यानमें स्थापित अन्तके ऊपर वृष्टिका जल पतित होने पर यदि यह अन्ति हिन्न या विवर्ण न हो, ते। उसकी हो गङ्गाजल कहना चाहिये। उक्त जल समस्त दोषनाशक है। इसके विपरीत लक्षण दिखाई देने पर समस्ता होगा, कि वह समुद्रका जल है। यह जल झारयुक्त, लवणरस, शुक्त नाशक, नेत्रहानिकारक, बलापहारक, आमगन्धि, दोष प्रदायक और ठोइण है। यह सब कामोंके लिये अहित-जनक है। यह समुद्रजल आहिवन मासमे गाङ्गे जलके समान गुणकारो हो जाता है। अगरस्य नक्षतके उदय होने पर जी वृष्टिका जल पतित होता है, वह समी निर्मल, निर्विष, मधुररस, शुक्रजनक और देषप्रदायक नहीं।

दूसरे प्रश्यमें लिखा है, कि गगनविद्यारी नागें के फुटकार के लिये सविष वायुसंस्पृष्ट हो पतित होने पर आधिनमासके जलको छे। इ अन्य वर्षा ऋतुका यृष्टिजल विषाक्त होता है।

मेघ अकालमें जो जल वर्षाते हैं वह समस्त देद-धारियों के लिये तिदोषप्रकीपक कहलाते हैं। अकाल शब्द से पीय, माध, फाहगुन, चैत ये चार मास समझना होगा। इन खार मासोंका घृष्टिजल तिदोषप्रकीपक है। उनीरी या शिलाका जल जो दिव्यवायु और तेजः संयोगसे संहत है। आकाशसे शिलाके आकारमें नीचे गिरता है उसका शिलाजल या बनीरोका जल कहते हैं। यह जल अमृत तुल्य गुणकारक, रुक्ष, अपिष्छल, गुरु, स्थिर-गुणयुक्त, अतिशय शीतल, किन, पिस्तनाशक, और कफ तथा वायुवद्धंक है।

नदीसे समुद्र तक सब जलाशयांके अन्तर्वती तेज-संपोगमें धूमके अवयव सदृश या वाष्पाकारमें उठता और नीचे जल कपमें पतित होता है, उसकी तुषारजल कहते हैं। यह जल प्राणियोंके लिये अहितकर हैं। किन्तु वृक्षेकि लिये विशेष हितकारों हैं। यह शोतल, ठक्ष, बायुवर्षक, पिक्ताशक, कफ, ऊरुस्तम्म, कर्डराग, मन्दान्नि, मेद और गलगण्डादि रेगनाशक है।

हिमालयके शक्त भादि हिमाञ्छन प्रदेशोंसे द्रव हो

कर जो जल पितत होता है, उसको हैमजल कहते है। यह जल शीतल, पित्तनाशक, गुरू और बायु-बद्ध क है। यृष्टिके इन चार तरहको जल उक्त गुणविशिष्ट होते हैं।

#### पाभात्यमत ।

पार्चात्य मतसे पार्थिव जलराशि सूर्यालाकसे उत्तत हो कर बार्यमें परिणत होता है। भूबायुमें प्रतिदिन ही यह जलीय वाष्प मिश्रित होता रहता है। स्थलभाग और समुद्रसे अनवरत हो इस तरहका वाष्य उठता है। बाष्या-त्यादन प्रभृतिकी एक नित्य किया है। इस जहां जलका लेशमात अनुभव नहीं कर सकते, सुध्मिकयामयी अघटन घटन-पटोयसो प्रकृति देवी वैसे स्थलसे भी वाध्यादन पूर्व क भूवायुसे विमिश्रित कर रक्षती है। मैदान, रास्ता, वाजार, अर्एण्य, कानन, मरुभूमि, कूप, नद नदी, समुद्र, सब स्थानों से ही बाष्य निकलता है। वर्त्त मान पाश्वात्य वैश्वानिकांका कहना है कि वाष्प कभी दूरियभाव या अदूर्य भावसे वायुराशिका आश्रय छे कर श्रम्य देशमें विचरण करता है। ओस, कुहासा, तुषार, मेघ और वृष्टि इसी वाष्पे।द्रम घटनाको परिणति हैं। ऊदुध्ये आकाशमें यह वाष्पराशि मेघाकारमें परिणत है। जाती है। आकाशके निम्न प्रदेशमें सञ्चित जलोय वाष्यसमूह कुउम्हिका नामसे पुकारा जाता है। मेघसे भूपृष्ठ पर जा जलधारा पतित होती है, उसका नाम वृष्टि है। भारतीय आर्थ-ऋषियोंने भी सहस्राधिक वर्ष पूर्व इस तरह बृष्टिको उत्पत्तिकी घेषण को है--

विज्ञानको उन्नतिके साथ मेघसे जलधारा गिरनेके कारणोंके सम्बन्धमें भी बहुतेरी गयेषणाये जल रही हैं। आणविक जड़विज्ञानमें (Molecular physics) और सूक्ष्म वायवीय विज्ञानशास्त्रमें (Dynamic meteorology) मेघ वृद्धिके सम्बन्धमें अधुना इन सब विषयें। की वैज्ञानिक आलोखना चल रही है।

मेंघसे वृष्टिविन्दुओं के गठन तथा घृष्टिघारा पतंत्र के सम्बन्धमें पाश्चात्य विश्वान बहुत दिनोंसे कई तथ्योंका अनुसन्धान कर रहा है। सुक्षम वाष्पाणु वशीभूत है। कर बृष्टिविन्दुका आकार धारण करता है। बाष्प क्यों घनी भूत होती है इसके सम्बन्धमें भी बहुतेरे सिद्धान्त दिकाई देते हैं। जैसे---

- (१) मेघसे तावराशि विकीण हो जाने पर शीतल हों जाती है। यह शीतलता ही घनकी कारण है।
- (२) वायु द्वारा मेघाकार वाष्पराशि विभिन्न शीतातप प्रदेशमें परिचालित होती है और भिन्न भिन्न प्रदेशकी वाष्प राशिके साथ मिश्रित हो जाती है। इसके फलसे भी घनस्व साधित होता है।
- (३) उच्च देशके वाष्प स्वभावतः ही ऊपरकी और या शीतप्रदेशमें परिचालित होता है। ऊपर शीतल वायुके स्पर्शसे वाष्पराशि घनोभूत हो कर यृष्टिबुन्दके कपमें परिणत होतो है।
- (%) भृवायुके अधिक दबावसे भी वाष्य घनीभूत हो जाता है।
- (५) वाष्प्राशिके सञ्जयाधिकय अथवा पर्वतादि द्वारा इनकी गतिके रोकनेमें भी ये सत्वर चनीभूत हो जाते हैं।

कई वर्ष पहले पे सब सिद्धान्त प्रचलित थे, किन्तु आधुनिक वैद्यानिक इससे और भी आगे बढ़ गये हैं। वाष्पराशिमें जब तक वाप वर्शमान रहता है, तब तक अणु आयतनमें छोटे और लघु होते हैं। इस अवस्थामें ये गगनपथमें स्वच्छन्दभावसे विचरण कर सकते हैं। किन्तु शैरयसंस्पर्शांदि या जब इनका क्षुद्रस्व दूर होता है, अथवा ये घनीभृत हो कर परस्पर मिल कर वृहदाकार घारण करते हैं, तब भूवायु इनको अपने दवावमें रख नहीं सकती। ये माध्याकर्षणसे आकृष्ठ हो भूष्ठ पर पतित है। ते हैं। यृष्टिबिन्दु गठन और वृष्टिपातके सम्बन्धमें आधुनिक विद्यानमें अभी भी कोई निक्ष्मयात्मक सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ है। इस समय इसके सम्बन्धमें जो कई सिद्धान्त प्रचलित हैं, नीचे उनके सार मर्ग प्रकाशित किये जाते हैं।

(क) सूक्ष्म सूक्ष्म वाष्पकणा वायुराशिमें प्रवाहित होते रहते हैं। वायु द्वारा ये भाकाशपथमें परिवालित हेति रहते हैं और ये भापसमें मिल जाते हैं। यहाँ वायुका वेग हो विश्लिश वाष्पाणुसमूहके मिल जानेका कारण है। इस तरह सम्मिलित हो कर वाष्पविन्तुका भागतन बड़ा हो जाता है। इस मवस्थामें ये आकाश-की वायुराशिमें घूमनेमें असमर्थ हो जाते हैं और ये मारी वृष्टिविन्दु नीचेकी और पतित होते हैं। अधःपतित होनेके समय इनकी प्रबल गतिमें निम्नस्थ वाष्पिवन्दु भी इनके साथ मिल जाते हैं। इससे ये अकारमें और बड़े हो जाते हैं। इस तरह ये बड़े बड़े वृष्टिके बुग्वोंमें परिणत ही पृथ्वी पर गिरते हैं।

- (ख) विकिरणवंशतः हो हो या दूसरी वाल्पकणाओं के साथ मिल जाने के कारण हो—मेचके उपरांशकी वाल्पकणा निस्नभागकी वाल्पकणाओं की अपेक्षा बहुत जल्द शीतल हो जाती है। छाया या रातिकालको ऐसी शीतलत।साधनी प्रक्रियाकी प्रधानतम हेतु है। शीतल वाल्पकणा संस्पृष्ट भूवायु-स्तर भी शीतल होता है। इसी शैत्यके फलसे वाल्पकणाओं की अन्तभूत वायु अप्रस्त हो जाती है। ये आपसमें मिल कर वृष्टिविन्दुमें परिणत होता हैं। इसी तरह बड़े बड़े वृष्टिविन्दु गठित होते रहते हैं।
- (ग) वृधिविश्तुगठनमें तड़ितका भी यथेष्ट प्रभाव है। ति इत्याक्तिके स्पर्शका प्रभाव दो तरहका होता है। एक तरहके प्रभावका नाम 'पे।जिटिव' (Positive) और दूसरी तरहके प्रभावका नाम 'निगेटिव' (Negative) है। मेघका एक स्तर वाष्प पे।जिटिव भावसे तिहतस्पृष्ट होता है। और दूसरा एक स्तर वाष्प निगेटिव भावसे। इससे देनों स्तरीमें एक प्रवल तिहतक्षण संघटित होता है। इस आकर्षणके फलसे वाष्पिवन्दु परस्पर सिमलित हो कर बृहदाकार धारण करते हैं।
- (घ) नाना कारणोंसे वायुराशिमें तरङ्ग उठ सकती है। वज्रध्विन निमित्त शब्दतरङ्गां वायुराशि आन्दोलित होतो है, तोपोंकी ध्वनिसे भी वायुराशिमें भीषण तरङ्ग आदि उठ सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से वायुराशि स्थित जलीय वाष्य आन्दोलित हो कर आपसमें मिस जाते हैं। इस तरह परस्पर मिल कर कुट्ट कुट्ट वाष्य विन्दु पृहदाकार धारण कर वृष्टिविन्दुमें परिणत होते हैं।
- (क) कुडम्बरिका या मेघकी अन्तर्निहित वाल्पराशि साधारणतः ही साधारण वाल्पको अपेक्षा अधिकतर

गुर होता है। ये कणा ऊपरमें उठ कर अधिक शीतल होती हैं। इस अवस्थामें ये अपने अपने भाणविक पाथक्यके संरक्षणप्रयास (Moleculor strain) स्थिर नहीं रक सकते। अतप्य ये अपने गुरुत्वसे दूसरी देहमें ढठ जाते हैं; लघुवाध्यकणा इनका गुरुवेग-धारण न कर सकनेसे उनकी देहमें हो आत्मविसर्जन करती है। सुत्ररां मेधकणा और साधारण वाध्यकणा मिल कर शीव हो वृष्टिविन्दुमें परिणत होती है। मिश्रण-प्रक्रियाकी अधिकतासे (Super saturation) इसी तरह वृष्टिविन्दु बनते हैं।

(च) यृष्टिविन्दुके उत्पादनके सम्बन्धमें केम्ब्रिजकं प्रोफेसर मिष्टर सी० टी० बार० विलसनने बहुत गवेषणा की है। इनका कहना है, कि वायुराशिमें बहुत सुक्ष्म धूलिकणा वर्त्तमान रहती है। वायुके शीतल होने पर इस धूलिकणा पर सुक्ष्मतम जलीयवाष्पकणा घनीभूत मीर सञ्चित होती है। भूवायुमें धूलिकणा विमिश्चित न रहने पर जलाय सूक्ष्म बाष्पकणा सहसा घनीभूत नहीं है। सकती। किंतु अधिकतर स्थानव्यापी वायुराशि वदि अधिकतर शोतल हो, ते। ऐसी अवस्थामें वायबीय वाष्पका घनीभूत होना असम्भव हो जाता है। धूलि-समन्वित वायुराशि धूलिकी अपेक्षा डेढ गुणा अधिक विस्तृत न होनेसे निर्मल वायुमें वाष्य घनीभूत नहीं हो सकता। मिछर विलसनने परोक्षा कर देखा है, कि जिस नलिकाके भीतर वायुको इस अवस्थाकी परीक्षा को जातो है असी नलिकामें रणजेन-भालोकप्रवेश, युरे-नियम विकिरणी प्रक्रियासाधन अधवा सुर्यालोक प्रये शन द्वारा वायुराशिका जलीय वाष्पमें घनीभृत बनानेके लिये उपयुक्त बनाया जा र कता है।

विलसनने इसके सम्बन्धमें और भी बहुत सूदम-परीक्षा की है। अन्तमें उन्होंने सिद्धान्त किया है, कि बायुराशिमें अवस्थित धूलिकणा निगेटिव भावसे ताड़ित शक्तिविशिष्ठ होनेसे इन जलीय बाष्पको धनीभूत करनेका प्रकृष बीजीभूत हेतु (Muclei) होता है। प्रजिटिव भायसे तड़ित्विशिष्ठ धूलिकणाको इस सम्बन्धमें ऐसी शक्ति परिलक्षित नहीं होती। उनका और भो करना है, कि यह मुग्नय धरणीमएइल निगेटिव तड़ित्की कोड़ाभूमि है। बृष्टिविन्तु आकाशके निगेरिव तिड्त्को (Positive Electricity) छे कर ही घरे।धाम पर अवतीर्ण होता है। विष्यातका स्थाननिर्धिय।

जिस स्थानसे जिस परिमाणमें वाष्प उपत्थित होता है, उस स्थानमें उतनी ही वृष्टि होती है। प्रोध्म-मण्डलमें जैसी वृष्टि होती है, सममण्डलमें वैसी वृष्टि नहीं होती। किर सममण्डलकी अपेक्षा शोतमण्डलमें बृष्टिका परिमाण बहुत कम है। वृष्टितस्विधिद्वीने गणनासं स्थिर किया है, कि ब्रोध्ममएडलमें कुल प्रति-वर्ष ८० बुदल गभीर जल वाष्पमें परिणत होता है, और इस प्रदेशमें बृष्टि प्रति वर्ध कुल १००।११० बुक्ल होतो है। किन्तु उत्तर सममण्डलमे ३० बुरुलसे अधिह बाध्य नहों उठ सकता। सुतरां यहां वृष्टिका परिमाण ३५ बुदलसे अधिक नहीं। सिया इसके प्रीष्ममण्डलमें दृष्टिका जैसा समय निर्दिष्ट है, बैसा और कहीं दिखाई नहीं देता। समुद्रमें वालिज्यवायु नियमित रूपसे प्रवाहित होतो है, अतएव समुद्रमें बहुत कम ही पृष्टि होतो है। सममण्डलमें समय समय पर जैसी वृष्टि हुआ करती है, बैसे तुफान भी आया करता है। प्रीध्म-मएडलमें ब्रीध्मवर्षादि ऋतुओंका नियमपूर्वक आविर्भाव तथा तिरोभाव दिखाई देता है। द्रष्टाम्तस्थलमें दक्षिण अमेरिकाका नाम उल्लेख किया जा सकता है। यहां शोतकालमें आकाशमण्डल साफ रहता है, वसन्तकालः में भूवायु बाद होती है। मार्च मासके प्रारम्भसे आंधी बहुने लगती है। अफ्रिका आदि विवुव रैलाके निकट वसीं स्थानीमें अप्रेल महोनेसे वर्षाकालका आएउम होता है। इसके उत्तरांशमें जूनसे अक्रोबर तक वर्षाका प्रभाव सम्यक् इत्पसे दिखाई देता है। भारतवर्षमें वायुकी गतिके साथ धृष्टिपातका सम्बन्ध बहुत घनिष्ट 81

हिमालयके ढालुए स्थानों में तथा उपस्यकाओं में अधिक वृष्टि होतो है, किन्तु अधित्यकामें वै नो वृष्टि नहीं होती। इसन भी इसका हुए। त्तरथल है। इसन देशमें प्रायः ही मेत्र दिखाई नहीं देते। फिर भी उसके निकटके आजे-न्द्रम प्रदेशमें प्रसुर परिमाणसे वृष्टि होती है। समुद्रतटों पर वाष्य अधिक परिमाणसे उत्थित होता है और वृष्टि भी अधिक परिमाणसे होती है। सुवृहत् भूखएडके मध्य भागमें अधिक वाष्पोत्पत्तिकी सम्मावना नहां, ऐसे स्थलांमं वृष्टि भी अधिक नहीं होती। सममएडलमें भूमि-के पश्चिम पार्श्वमें और प्रीध्ममएडलमें भूमिके पूर्वपार्श्वमें में अधिक वृष्टि होती है। वायुको गतिकं भेदसे हो वृष्टिका ऐसा परिमाणभेद हुआ करता है।

किसी किसी स्थानमें बारह महीने ही फूछ न कुछ वर्ष भरमें न हो करती है। कहीं तो यूष्टि हुआ २ या ३ मास खुष जोरोंकी वृष्टि होती है। कहां शीत-कालमें, कहीं श्रीध्मकालमें, कहीं हैमन्तमें, कहीं वर्षा कालमें वृष्टिपात होता हैं। प्रीप्ममण्डलमें निरक्षवत्तके समयमें और उसके दक्षिण उत्तर दक्षिणायन समयमें दृष्टि होतो है। फलतः पृथ्वीके स्थान स्थानमें जिस नियमसे वृष्टि होती है वह देख कर वर्षाकालको एक ऋतुमें गणना की नहीं जातो। ऋतु विभागमें शोत और प्रीष्म ही प्रधान विभाग है और यह विभाग अति सुरूपष्ट है। स्पेन, पुत्तेगाल और इटली प्रभृति देशोंके दक्षिण भागमें तथा सिसिली और मेसिना द्वीपमें अमेरिकाके उत्तरी भागमें समप्र युनानमें और पश्चिया भूभागके उत्तर-पश्चिम अञ्चलमें भयानक शोतके समय भी प्रवल चृष्टिपात होता है। फिर अल्पस पर्वतके उत्तर-भागस्थ जर्मनी देशमें, फान्सके पूर्व भागमें, नेदरलैएड प्रदेश, स्वीजरलैएड देशके उत्तरी भाग, डेनमार्क और भोराल पर्वतके पूर्व साइवेरिया देश तकके स्थानीमें प्रोप्त कालमें वृष्टि होती है। इन सब स्थानोंमें शोतके मौसम में कुछ भी वृष्टि नहीं होता । युरोपखरडके पश्चिम पाइवंस्थ देशोंमें और वृटिशद्वोपपुत्र प्रभृति स्थानां में वर्षाकालमें वृष्टि होती है। अफ्रिकाके दक्षिण भागमें और अन्द्रेलिया द्वोपमें वर्षा और शीतकाल वृष्टिका समय है।

प्रीष्ममण्डलमें दो मास जिस परिमाणसे वृष्टि होती है, शीतमण्डलमें दो वर्षमें भी वैसी वृष्टि नहीं होती। जुटलैण्डके निकट सिटका द्वोपमें सारे वर्षमें ४० दिन हो आकाशमण्डल परिष्कृत देखा जाता है। यहां नित्य वृष्टि होती है। किन्तु इससे क्या होता है, कलकल में एक वर्षमें जितनो दृष्टि होती हैं सिटका द्वोपकी पृष्टिका परिमाण

इसका एकचतुर्थां श भी नहीं । जगत्में वृष्टिपातका प्रधानतम स्थान चेरापुञ्जी हैं। चेरापुञ्जीमें जितनी वृष्टि होती हैं इतनी अधिक वृष्टि और कहीं नहीं होती। चेरापुञ्जीमें प्रायः तीन मासमें २५०से ५५० बुरुल परिमित वृष्टि होती है। फिर भी समूचे वर्षमें नौ महीनेसे अधिक समय तक चेरापुञ्जीका आकाश निर्मल और सुनील सीन्दर्यकी लोलास्थली है।

सेण्टिपिटर्शवर्ग (पेद्रोबाड) में प्रतिसप्ताह ही कुछ न कुछ वृष्टि होतो हैं। यहां वर्णमें ६ माससे अधिक समय वृष्टि होतो है। किन्तु वृष्टिका परिमाण १७ बुरुलमात है वृष्टितत्विव्यंनि इसो तरह वृष्टिका स्थान निर्देश किया है। उनके मतसे के।ई प्रदेश "शीतपृष्टिमण्डल" के।ई प्रदेश "प्रोध्मयृष्टिमण्डल" के।ई स्थान "प्रावृद् वृष्टि-मण्डल" काई स्थान "सामयिक वृष्टिमण्डल" और काई स्थान "विरवृष्टिमण्डल" कहा जाता है।

भारतवर्षमें मौसमी वायु (Monsoon ) ता प्रभाव अत्यधिक हैं। इसीलिये भारतवर्षमें अयनभेदसे वृष्टिका तारतम्य नहीं होता। मौसमके अनुसार ही वृष्टि दुआ करती है। अग्निके एके मौसममें मलवारके तट पर, ईशाणको एके मौसममें चारमण्डलतटमें वर्षाका प्रादु-भाव होता है। घाटपर्वतकी बाधासे समुद्रको वाष्प्पूर्ण वायु दक्षिण देशमें सर्वत प्रवाहित नहीं होती। इसीलिये भिन्न भिन्न ऋतुओं में इन सब स्थानों में वर्षा उपस्थित होती है। नोचे कई स्थानों के वार्षिक वृष्टि-परिमाणको एक फिडरिस्त दी जाती है।

| युरुषा ।    |
|-------------|
| 400         |
| १५०         |
| १२५         |
| 60          |
| 86          |
| 8.5         |
| २७          |
| ६५          |
| <b>२</b> द् |
| 460         |
|             |

| सेष्टभोमिन्दोद्वीव | १२०        |
|--------------------|------------|
| म् जेडाद्वीप       | ११२        |
| रोम                | ३६         |
| <b>लि</b> षरपुल    | <i>3</i> 8 |
| लएडन               | २३         |
| पेरिस              | <b>२</b> १ |
| सेएटिएटर्सवर्ग     | १७         |
| भापसाला            | १६         |

फिर निर्वर्ध प्रदेशमें कभी वृष्टि होती ही नहीं। तिब्बत देशकी अधित्यका, पारसका मध्य भाग, मङ्गोलिया, गोधिमरुभूमि, अरबदेशके उत्तर और मध्यभाग मिस्रदेश, सहारा मरुभूमि आदि स्थान "निर्वेष देश" कहे जाते हैं। इन सद देशोंमें बृष्टि नहीं होतो। और तो पया यहांके आकाशमण्डलमें मेघ भी दिखाई नहीं देते। यहांके किसी किसी रुधानमें २०।३० वर्धमें एक बार थोडी वृष्टि, कहीं वर्णमें दो एक बार थोडी वृष्टि होतो है। फिर कोई स्थान तो पेसे हैं, कि युग पर युग बीत जाता है, किन्तु वहां वृष्टि नहीं होती । अनन्तयुग-व्यापिनी तृष्णाकुला वसुन्धरा कभी भी एक विन्तु जल नहीं पाती। फिर किसी स्थानमें वृष्टि नहीं होने पर भा नदनदियोंके प्रवाहसे बसुमतीका तृष्णास प्राण शोतल होता है। मिस्नदेशमें वृष्टि होतो नहीं, किन्तु नील नवकी बाइसे उसके निकटके प्रदेश जल सिक्त होनेसे खेत शस्यशाली होते हैं।

उत्तर अमेरिकाके मेक्सिकोकी अधित्यका, गोयाटीमाला, और कालीफोर्गियामें घृष्टि नहीं होती। किर
दक्षिणी अमेरिकाकं पश्चिम भागमें चृष्टिका अत्यक्त
अभाव है। इस देशमें दैवात् कभा मेघगर्जन या घृष्टि
हो, तो शताधिक वर्ष तक वह घटना विशेष स्मरणीय
घटनामें परिगणित होती हैं। नाइसा प्रदेशमें १६५२
ई०को १३वीं जुलाईके प्रातःकाल माठ बजे, इसके बाद
सन् १७२० ई०में, इसका बाद सन् १७४७ ई०में, इसके
बाद १८०३ ई०की १६वीं प्रिलको मेघगर्जन हुआ था।
इस अञ्चलमें मेघगर्जन एक अद्युत स्मरणीय घटना
होनेसे पेतिहासिक इसे विशेषक्रपसे लिख रकते हैं।
पेकदेशवासी जीवनमें कभी कभी चपला की चमक देख

लेते हैं, किन्तु मेघगर्जन किसको कहते हैं, उसे बे जानते हो नहीं। सैकड़ों वर्णमें भी यहां दो एक बार वृष्टि होती है, या नहीं इसमें सन्देह है। देश और कालमेदसे यृष्टिपातका ऐसा प्रसुर तारतम्य उपस्थित होता है। पूर्वोद्धत उदाहरणोंसे प्रमाणित होता है, कि—

- १। वायु और शैरयोष्णताके साथ बृष्टिपातका सम्बन्ध हैं।
- २। अयन और ऋतुमेदसे देशविशेषमें यृष्टिका तारतम्य होता है।
- ३। पर्वंत और अरण्य आदि द्वारा वृष्टिपातका न्यूनाधिक होता है।

क्रित्रमतासे वृष्टि-उत्पादन—हमारे देशमें वृष्टिकं लिये याग यहकी व्यवस्था है। ऋग्वेदमें इन्द्रही वृष्टिके देवता कहे गये हैं। वृष्टिपातके लिये तथा अधिक वृष्टिपातको रे।कनेके लिपे इंद्रकी उपासना की जाती है। यह काम बहुत प्राचीन काळसे होता चला आया है। वृत्रासुर वृष्टिका रीकता था, इसीलिपे इंद्रका उसके साथ युद्ध हुआ। ऋग्वेदमें इन सब विषयोंक बहुतेरे मंत्र दिखाई देते हैं। इस समय नाना स्थानोंमें निम्नजातीय एक श्रेणीके लेगा देखे जाते हैं, जो मन्त्र प्रक्रिया द्वारा मेघ चलाते और घृष्टिपात करते हैं। यह व्यवसाय उनकी जीविका है। कहीं कहीं ये "शिरेल" कहे जाते हैं। खेतांमें जा शिला वृष्टि होतो है, उसके निवारण करनेमें ये दक्ष हैं इससे इनका नाम "शिरेल" इस देशके जनसाधारणमें पेसा एक विश्वास है, कि मन्त्र द्वारा वर्णण संघटित और वृष्टि स्तम्भित की जा सकतो है।

मानव-समाजके नित्यनैमितिक बहुत कार्यांके साथ वृष्टि. का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। सुतरां इसके सम्बन्धमें मनुष्य के किसी तरह शक्ति सञ्चालनके उपाय मनुष्यके आयत्तः-धीन होने पर मनुष्यको अनेक विषयमें सुविधा होती है। मानवसमाज इस सुविधाको मोहिनी आशामें विमुग्ध हो इन सब कार्मोमें विश्वासो होना, इसमें विधित्तता ही क्या है? किन्तु इस समयके शिक्षित सम्बद्ध्य मंत्रादि-के साह्यस्यसे वृष्टिपात या वृष्टिक्तम्मव पर विश्वास करनेको राजो नहीं है। फिर भी , विद्वानको दुदाई दे कर इस सम्बन्धमें उनसे कोई बात कहने पर वे उसकी वैद्यानिक से।च साद्रसे मान छेते हैं। किन्तु प्राकृतिक नियमके सम्बन्धमें जिनका विशिष्ट शान है, उनको इन सब बार्ती पर पद पदमें भविश्वास और सन्दे ह होता है। इटली, अधिया और फ्रान्स देशमें हाल-में एक अंगीके वैद्यानिक मेघों के साथ युद्ध कर बृष्टि उद्भावन कर रहे हैं। ये उत्पादनका उपाय मेघकी और तोवकी मावाज करनेका मादेश देते हैं। इस तरह इस श्रेणीके लोगोंने बहुत लोगों-के बहुत धन विनष्ट किये हैं। किन्तु ক্রভ ताडित् भीषण फल नहीं हुआ। घास, ताप, निनाद्जनक प्रश्फोटन आदि विविध उपायों द्वारा वृष्टि-पातको चेष्टा की जा रही है। जिनामाइट अग्निस ये।गसे जला कर बाकाशमार्गमें कृतिम मैघके उत्पादनकी चेष्टा हो रही है। किन्तु ये सब उपाय केवल वैद्यानिक भिन्ति पर प्रतिष्ठित नहीं हैं। फलतः आधुनिक विज्ञान त्रान षृष्टि और वज्रवातादि अनिष्ट निवारणके निवित्त अभो भी किसी प्रकारका उपाय उद्भावन कर न सके हैं।

वृष्टिका जल अति पवित है। इसमें उत्पादिका शक्ति भी यथेष्ट हैं। वृष्टिके जलसे हमारे खेत बहुत शस्यशालो हो उठते हैं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। भाधुनिक विद्यान द्वारा इस वृष्टिके जलमें बहुत रे गुण निर्दारित किये गये हैं। इसके पहले इस प्रवंधके आरभ्भमें बृष्टिजलकी आयुर्वे दशास्त्रसम्मत जे। गुणावली कही गई है, आधुनिक वैद्यानिक परीक्षालब्ध गुणावली भी बैसी हो हैं।

२ ऊपरसे एक साथ बहुतसी चीजोंका गिराया जाना। जैसे-पुष्पवृष्टि।

ृष्टिका (सं० स्त्री०) शणपुष्पी, बनसनई।

वृष्टिकाम (सं० ति०) वृष्टिकामनाकारी।

(तैतिरीयस । इ। ४। ६। ४)

वृष्टिझ (सं० ति०) वृष्टि हम्तीति हन् रक् । १ वृष्टिनाशकः । स्त्रियां कोप्, वृष्टिझो । २ भृङ्गपर्णिका, छोटी इकायची, गुजराती इछायची ।

वृष्टिजीवन (सं । सि ) वृष्टिः वृष्टिजलमेव जीवनं पालनो पायो यस्य । १ खातकपक्षी । इस पक्षीका केवल वृष्टिकं जल पर हो जीवन निर्मर करना पड़ता है, क्योंकि नही, तालाब भादि जलाशयोंसे ये पानी पोनेमें अक्षम हैं। २ देव मातृकदेश, जिस देशमें दृष्टिके जल पर हो कृषिकार्य भवलम्बित है।

युष्टिभावन (सं० ति०) युष्टय्थं स्तुत, वृष्टिके लिये जिसका स्तुति की जाये। ( ऋक् ४।६८।४)

यृष्टियु (सं० ति०) वृष्टिको लक्ष्य कर जिन्होंने युक्ते। क अर्थात् अन्तरोक्षको सृष्टिको है। (मृक्हार०दाह)

वृष्टिभू (सं. पु॰) मण्डूक, मेढक । वर्षीम् देलो ।

वृष्टिमत् (सं० ति०) वृष्टियुक्त, वर्षेणशोळ।

वृष्टिमानयम्ब—वह यम्ब्र, जिसके द्वारा यह जाना काता है, कि कितनो वृष्टि हुई। इसकी अंग्रेजोर्ने Pluviometer कहते हैं।

बृष्टिमारुत ( सं० पु० ) तूफान, बृष्टि । वृष्टित्रनि ( सं० ति०) बृष्टिप्रार्थी, जे। बृष्टिके लिपे प्रार्थना करे ।

वृष्टिवात ( सं॰ पु॰ ) बृष्टिमादत ।

वृष्टिचैष्टत (सं० क्ली०) वृहत्संहिताके अनुसार बहुत अधिक वृष्टि होना, या बिलकुल वृष्टि न होना, जी उप

द्रव आदिका स्तक समभा जाता है।

वृष्टिसनि (सं० ति०) वृष्टिवनि ।

वृष्ण (संपु॰) ऋषिभेद् ।

वृष्णि ( सं० पु० ) वृष-नि । (सुदृष्मियां कित् । उत्प् ४।४६) १ मेघ । २ यादव, यदुवंश । ( महाभारत ५।७२।४ )

३ श्रीकृष्ण। ४ इन्द्र । ५ अग्नि । ६ वायु । ७ ज्योतिः ।

८ गे। (ति•) ६ पामर। १० प्रखर्ड, डप्र।

वृष्णिक ( सं० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम ।

वृष्णिगर्भ (सं० पु०) श्रीकृष्ण।

वृष्णिगुप्त-पक प्राचीन कविका नाम ।

वृष्णिन् ( सं० पु० ) बृष्णि देखो ।

बृष्णिमत् ( सं ० पु० ) राजपुत्रभेद ।

वृष्णिय (सं० ति०) वृष्णिवंशभव।

ब्रुट्य (सं ० ति ०) बोर्य। (मृक्द्। ८१३)

ब रणयाबस् (सं • कि • ) १ वर्णकर्शवान्, वर्धकर्शविशिष्ठ ।

२ बळबान्। ( मृक् ६।२२।१ )

वृष्य (सं • क्ली • ) वृष वयप्। (विभाषाक वृष्धेः। पा

शश्री १ वाजीकरण वस्तु, शुक्रपदार्था, जिन सव पदार्थीके सेवन करनेसे शुक्रकी वृद्धि होती है। सेमल-का मूल आदि। २ चिक्तकी हर्षीत्पादक वस्तु, जिसके सिंवनसे चिक्तमें हर्षीदय होता है, मेादक आदि। ३ ओज स्कर दृद्ध, जिससे वल और वोर्ण वहुं। (चरक वि०)

चरकमें जो द्रध्य मधुर, स्निग्ध, जीवनीय, वृंहण, गुरु भीर मनके लिये हर्षजनक है, उनके। वृष्य कहते हैं। इन चीजोंके साथ जो सब बीवध प्रस्तुत होता है, उसके। वृष्य योग कहते हैं। जैसे—

वृष्यक्षीर—कर्जु रवृक्षका मस्तक, उड़द, क्षीर कृष्णेली, शतमूलां, कर्जुर, मीलफूल, किसमिम क्षीर अलकुशीका फल—इनके प्रत्येक १-१ पल। पाकार्थ कल १६ सेर। इसके क्याथमें चार सेर मिलाना और दुग्धावशेष रहे तो उतार लेना। उसमें उपयुक्त मालामें चानी मिलानी चाहिये। इस क्षीर या दुग्धके साथ घृतवहुल षष्टि हान्न भाजन करना चाहिये। यह अतिशय बृष्य है।

बृद्यचृत—गायका चृत ४ सेर । कहकार्ध जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवक्तो, श्रावणीह्रय, (हं सपदी और बड़ी हं सपदी), कर्जुर, मुलेठी (बिट्टमधु), द्राक्षा (अंगुर), पिपुल, २ सीठ, पानीफल या लिंघाड़ा और भुहं कुम्हड़ा, ये सब मिलकर १ सेर । चृतावशेष रह जाने पर उतार लेना चाहिये, पीछे इसकी छान कर उसमें चीनी आध सेर मिलाना होगा। इस चृतकी भीजनके साथ उपयुक्त माहामें काने पर अत्यन्त वृद्य होता है। यह बलवर्ष क, कर्यं का सुखरदायक और वृद्धण है।

वृष्यपृततिलतमांस—रेह्न मछली या ताजा मांस पृतमे भुन कर वृष्यपृतिलेख मांस कहलाता है।

वृष्यदध्यादि— निर्मेल और दोषरहित दि ले कर उसमें यथोपयुक्त चीनो मिला कर मधु, मिर्च, व शलोचन और इलायचीका चूणे मिलाना चाहिये। पीछे इसे छान कर नये मिद्दीके बरतनमें रखना चाहिये। घृतयुक्त अम्मके साथ इसका सेवन कर पीछे रसाल दृष्य भोजन करना चाहिये। इस वृष्यद्धिके सेवनसे बल, वर्ण, खरं आर शुक्त विदेत होता है।

वृष्यदुग्धादि—दुग्धके साथ चीनी और मधु मिला कर धृताक अन्नके साथ सेवन करनेसे अतिवृष्य होता है।

मरस्यका डिम या अण्डा, हंस, मयूर या मुर्गेका अण्डा, इन्हें जलमें सिद्ध कर घृतमें तल कर भक्षण करनेसे भो वृष्य होता है।

वृष्यल्रसी—चीनो १०० पल, घृत ५० पल, मधु २५ पल सीर जल २५ पल इन सब द्रश्यों से साथ गेहूं का चूर्ण २५ पल मिला कर एक चिकने खलमें रक कर उत्तमक्रपसे मद<sup>°</sup>न करना होगा। उससे अति शुम्न उत्कारिका ( मोहनभोगवत् पदार्थ) प्रस्तुत होगी। यह अग्निके बलके अनुसार सेवन करनेसे अतिशय वृष्य होगा।

यह सब बृष्यपेग खस्य शरीरको छोड़ दुर्बल शरीरमें सेवन करना न चाहिये। अखस्य शरीरमें सेवन करने तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। खस्य शरीरमें संशोधन द्वारा शरीरके रसादिस्थ स्रोतःसंशुद्ध अर्थात् मल निहंण हे तु शरीर शुद्ध रहनेसे उस समय यदि पूर्वोक्त संध्य बृष्यपेग सेवन कराया जा सके ते। शरीर दूढ़, बलवान और वृष्यत् मेथुनमें समर्था हो सकता है। शुद्ध शरीरमें सेवित वृष्यपेग ही बृद्धण और वलप्रद होता है। अतप्य बृष्य सेवनसे पहले बलानुक्त पंशीधन कर्षाय है। मिलन वस्त्रमें लाल रङ्ग रंगनेसे यह जिस प्रकार चमकता, उसी प्रकार अशुद्ध शरीरमें या असंशोधित शरीरमें इन सब योगोंका प्रयोग करनेसे ये कार्याकारी नहीं होते। (चरक-चिकित्सा २ अ०) (पु०) ४ ऊख। ५ उड़द। ६ ऋषम नामकी ओषधि।

वृष्यकत्त्वा (सं० स्त्री०) वृष्यं बलकारकं कन्दं यस्या। १ विदाराकन्द, भुशंकुम्हडा। २ मूली।

वृष्यगन्धा (सं० स्त्री०) वृष्यो गन्धो यस्याः । १ वृद्धः दारक, विधारा । अज्ञान्त्र नामकी लता । ३ ककही, अतिबला ।

वृष्यगन्धिका (सं० स्त्री०) ककहो, स्रतिवला । वृष्यवण्डो (सं० स्त्री०) मूसाकानो, स्राखुकणीं। वृष्यपणो<sup>९</sup> (सं**० स्त्री०) भुरंकुम्ह**ड्डा । वृष्यफलो (सं**० स्त्री०)** सांबला।

वृष्यवस्तिका (सं • सहो • ) विदारोकत्त्, क्षुरं कुस्दहा। बृध्यस्वकी (सं क्रिका) विदारोक्तर । बृब्धः (सं क्रो०) १ ऋदि नासकी बोपधि। २ शता-इर । ३ आंवळा । ४ भुद्र कुम्ह्या। ५ मतिवस्रा। ६ वृहद्ग्तो, बंगडेरा। ७ केवांच, कीछ। ८ विहारी-कम्य। बृह--१ बृद्धि । म्यादि० परस्मै० सक्क सेट्। छट् वह ति । लुक् सबही त, सब्दत । वृह--- २ उद्यम । तुरादि० परस्मै । अक सेट्। छट बृहित लिट् वयर् । ३ शन्द । **अभादि । अवादि० परस्मै० अक० सेट् । छट् वृह**ति । मृद्धि अर्थमें यह घातु आत्मनेपदी भी हे।ता है। लट् षुंदते सुरादिः परसमै० अदः सेट्। लट् वृंदयति । वृंह, -१ ध्वनि। २ हाथोकी चिंघाड़। ३ वृद्धि, भ्यादि० परस्मै० भक्त० सेट्। लट् वृंहयति । लुङ् भवः वृंयत्। वृहस्यङ्यु (सं० पु०) बृहतीक्ड्युः शाकविशेषः। १ महा चञ्चु शाका। (ति ) २ दो हो च उचु युक्त, 'बॉश्रवाला । बृह्वकमेद (सं• पु॰) ज्ञवस्ती, जैत । बृहस्थित (सं० पु०) फलपुर, विजीस नीबू। बृहच्छद ( सं॰ पु॰ ) अखरे।ट। वृहच्छतावरीघृत (सं० ह्यो०) प्रदररागाधिकारीक घृती-षध विशेष। वृहच्छद ( सं० पु०) अक्षाट वृक्ष, अवारे।टका बृक्ष। बृहच्छफरी (सं० स्त्रो॰) मह।प्रोद्यो, मटस्यविशेष, सफरी नामकी मछली। इसका गुण—स्निग्ध, मुख और कण्डरागनाशक। वृहच्छदक (सं ० पु॰ ) वृहद् शक्की यस्य। िकंगा नामको मछलो । वृहच्छाळवणी (सं॰ पु॰) मदाशालक्णी, बड़ो सरिबन, इसी बम्बईमें तौड़ोला कहते हैं। वृहच्छिभी (सं० स्त्री०) सेम। वृहज्जोरक (सं• ह्यो॰ ) मोटा जीरा, मंगरेला । वृहजीवन्तो (सं० स्त्री०) सनाप्रकृयात भीवधविशेष, बड़ी जीबन्ती। पर्याय-पत्रभद्रा, प्रियङ्करी, मधुरा, जोव-

पुष्टा, वृहक्कोरा, वशरूकरी । गुण-वृह्ववीर्याष्ट्र, भूतिवदा

Vol. XXII, 17

वणकारी अर्थात् भूतोन्मादादि रेशममें प्रहादिका अपसारक रसनियामक अर्थात् पारद आदिसे होनेवालो विकृतिका विनाशक है। वृहज्जीवा (सं० स्त्रां०) बड़ी जीवन्ती। बृहङ्ह्हा (सं० स्त्री०) वाद्ययम्त्रविशेष, ढक्का, ढाक । मृहत् (सं । ति ।) बृह-स्रति (वर्त्तमाने पृषद्वृहन्मगच्छत् वच्च । उण् २।८४ ) निपातनात् साधु । भहत्, विपुल, बड़ा, प्रकाएड, भारी, महान्। जैसे - आपने यह बहुत बृहत् कार्य उठाया है। बृहतिका (सं० स्त्री०) वृहती देखो। युह्ती (सं क्यो ) युह्ती-कन् मृहत्या आच्छादन (पा ४।४।६।१) उत्तरीयवस्त्र, सद्दर, दुवहा। २ व्यकारी, छे।टी कंटाई। २ वनभण्टा, बड़ी कंटाई। ३ वैंगन । ४ वैद्यकके अनुसार एक मर्शस्थान, जे। छातियोंके ठोक पीछे पीठमें देानें। बोर होता है। इस मर्भस्थानमें चेहर लगनेसे अधिक खून गिरता है और मृत्यु भी होने-का डर रहता है। ५ विश्वावसु नामक गन्धर्वकी बीणा-का नाम। ६ वाक्य। ७ एक प्रकारका छन्द्। इसके प्रत्येक चरणमें भगण, मगण और सगण होता है। जैसे—भाव सुपूजा कारज जू। प्रात गई सीता सरजू। कण्डमणि मध्ये सुजला। दूर परीं खे।जें अवला। (काव्यप्रभाकर) ८ महती। ६ वारिधानी। बृह्तोकस्य (सं• पु॰) चिकित्साका करूपमेद् । बृहतीद्वय (सं० पु० क्की०) १ बृहती और कण्टकारी । २ मोटे और पतले फलेंके अनुसार दे। तरहकी बृहती। बृहर्तापति (सं॰ पु॰) वृहतीनां वाचां पतिः। वृहस्पति । बृहतीफल (सं० ह्यां०) वनभण्टा, बृहतीका बीज। वृद्दत्क (सं वि व ) वृद्दत्कन् (चञ्चद् इतोरपसंख्यानम्। पा ५। ४। ३ वार्सिक ) वृहत् देखो ! बृहत्कट्बरतैल-जबराधिकारीक व्यवध विशेष। बृह्दत्कन्द (सं० पु०) १ गृञ्जन, गाजर। २ विष्णु। वृहत्कस्तूरीभेरव रस-ज्वराधिकारी रसीवधविशेष। इसका सेवन करनेसे उवर आदि विविध पीड़ाओंडा उपशम होता है।

बृहत्कालशाक (सं०पु०) महाकासमर्द नामका श्रुप्र,

कसौदो ।

बृहत्काश (सं • पु • ) उल्रक नामका तृण, खगड़ा। यृहत्कुक्षि (सं ० क्रि०) तुन्दिल, वह जिसका पेट आगे-को निकला रहता है, तोवल। बृहत्कोशातको (सं०स्रो०) तरोई, ननुशाँ। वृहसाल ( सं० पु० ) श्रीताल या हि तालका वृक्ष । ष्ट्रं सिक्ता (सं० स्त्रो०) पाठा, पाढ़ा। बृहत्तृण (सं० पु०) बाँस। बृहत्त्वक् ( सं ० पु ०) सप्तपर्णवृक्ष या सतावनका वीधा । वृहत्त्वच (सं०पु०) निम्बव्रक्ष । वृहत्पश्चमूल (सं॰ क्लो॰)बेल, सोनापाठा, गभारी, पाँडर और गनियारी इन पाँचोंका समूह। बृहत्पत्र (सं०पु०) वृहत् एतं यस्य। १ हस्तिकन्द। २ श्वेतलोध्र, पठानी लोध । स्त्रियौँ टाप् । चृहत्पत्रा । ३ तिपणिका। ४ कासमदंक्ष्प। ब हत्पर्ण ( सं० पु० ) शुक्कले। घ्र, पटानी लोध । बृहत्पणीं ( सं ० पु० ) महाशणपुष्पो, वनसनईं । षृहत्पारलो (सं० स्त्री०) धत्रा। गृहत्पाद (सं• पु॰) वृहत् पादो यस्य। चटवृक्षा वृहत्पारेवत ( सं० क्री० ) वृहत् महत् पारेवतम्। महापारेवतफल, वड़ा कब्तर। बृहत्पाली (सं०पु०) वनजोरक श्रुप, वनजीरा। बृहत्पिष्पलाद्य तैल-ज्वराधिकारोक्त तैलीषध विशेष। इस तेलको मालिश करनेसे कई तरहके विषमज्ञर नष्ट होते हैं। वृहत्पोलः (सं॰ पु॰) वृहनः पीलः। महापोल्का वृक्ष, पहाड़ी अखरोट । वृहत्पुष्प (सं०पु०) १ महाकुष्माएड, सफेद कुम्हड़ा। (क्को०) २ बड़ा फूल। (स्रो०) कदलीवृक्ष। वृहत्पुष्पो (सं० स्त्रो०) सन, सनई। बृहत्फल (सं० पु०) बृहत् फलं यस्य । १ चिचड़ा । २ कुम्हड़ा। ३ कटहल, पनस। ४ जामुन। षृहत्फला (सं० स्त्रो०) १ अलाबू, लौको । २ तितः लौकी। ३ महेन्द्रवारुणी, इनारुन। ३ भकेद कुम्हड़ा। ५ बड़ा जामुन। स्वरं हे हत्यादि (सं ० पु०) एक प्रकारका पाचन। जैसे--

बृहती, पुष्कर, भागीं, शठीं, श्टङ्गी, दुरालभा, बत्सक वोज, परवल और कटुकी—इन सब द्रव्योंको आध सेर जलमें पका कर आधा पाव उतार कर सेवन करना चाहिये। यह पाचन सेवन करने पर सन्निपात ज्वर प्रशमित होता है। व हरङ्ग (सं ० पु०) ब हत्यङ्गं यस्य। धार्था। वृहदम्ल (सं॰ पु॰) वृहन् अम्ला यस्य । कर्मरङ्गवृक्ष, कम रखका पेड़। वृहदुगङ्गाधरचूर्ण--- प्रहण्यधिकारोक्तः चूर्णौषधविशेष । मृहदुगुल्मकालानलरस—गुल्म और हदुरीगाधिकारोक्त रसीषधविशेष । वृहदुगृह (सं०पु०) वृहदु गृहं यस्मिन्। कारुषदेश। यह देश विम्ध्यपर्गतके पश्चात् भागमें मालवाके तिकट अवस्थित है। कहीं कहीं यह बृहत्गुहके नामसे भी उल्लिखित है। वृहदुगाल (सं० ह्यो०) वृहत् गालं गालाकारफलं यस्य। शीणोव्रस्त, तरबूज। वृहद्यहणोमिहिरतैल-प्रहण्यधिकारोक्त तैलोषध्विशेष । वृहज्जोरकादिमोदक--एक तरहका मोदक। इसके संवनसे बतीसार, अदर और सुतिकादि नाना रोग दूर हाते हैं। वृहद्दन्तो (सं ० स्त्रो०) परएडके पत और शाखाके समान पत्रभाषाविशिष्ट, दस्तीविशेष, द्रवस्ती। वृहद्दल (सं०पु०) वृहद्वलंस्य। १ पटिकालोध, पठानी लोध । २ सप्तपणे, सतीवन । ३ हिन्ताल वृक्ष । ४ लाल लहसून । ५ लजालू, लजावती । वृहह्रोणी (सं क्लो॰) द्रोणी परिमाण । बृहद्भल (सं० क्ही०) वृहत् हलं यस्य । बड़ा हल। वृहदात्रीघृत – मेदाधिकारीक घृतीषधभेद। वृहद्भात्यादि—मूत्रकृष्णाधिकारीक भौषध भेद। इस काथके पान करनेसे मूलकृच्छ्र और उससे उ स्पन्न जलन आदि निवारण होते हैं। वृहद्यान्य ( सं० पु० ) क्षेत्रे क्षू, यावनालवृक्ष, उवार । वृहदुबदर ( सं० पु०) बड़ी बेर। गुण-कफ और पित्तवद्धंक, गुरु। बृहदुवला ( सं० स्त्री०) १ पोतपुष्पा, सहदेई। २

पठानी लेथि। 🗀 ३ लजावन्ती।

वृहदुवासावलेह—यक्ष्मारे।गाधिकारे।क अवलेहभेद । इसके सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, रक्तवित्त और श्वासाहि नाना रेगा नष्ट होते हैं।

बृह्द्वीज (सं०पु०) बृह्त् वीजं यस्य। आम्रोतक, आमङ्ग ।

वृहदुभट्टारिका (सं क्लोक) दुर्गा।
वृहदुभट्टारिका (सं क्लोक) लायमाणा नामको छता।
वृहत्भानु (सं क्लोक) श्लायमाणा नामको छता।
वृहत्भानु (सं क्लाक) १ अग्नि । २ चित्रकपृक्ष, चीता।
३ सूर्य। ४ सत्यभामाके एक पुत्रका नाम। ५ सत्नायणके एक पुत्रका नाम। ६ पृथ्रलाक्षके एक पुत्रका
नाम। (लिक) ७ वृहत्रश्मिविशिष्ट, प्रवृद्ध रिश्मयुक्त।
पृहद्वध (सं क्षा कुला वृहत् रथो यस्य। १ इन्द्र। २ यह
पात्र। ३ मन्त्रविशेष। ४ सामवेदका अंश। ५
वसुदामके पिता, तिग्मका पुत्र। (मत्स्यपुक ५०८५)
६ शतधन्वाका पुत्र। (भागवत १२।१।१३) ७ देवरातका पुत्र। ८ तिमिराजपुत्र। ६ पृथुलाक्षके एक पुत्रका
नाम। १० मौर्यराज्ञवंशका अन्तिम राजा। (ति क)
११ प्रभूत रथविशिष्ट, जिसके पास अनेक १थ
हों। (ऋक् ८।८०।२) स्त्रियां टाप् वृहदुरथा।१२ एक
नदीका नाम।

बृहद्राव ( सं॰ पु॰ ) उल्लू पक्षी।

वृहद्वण (सं०पु०) सोनामक्की।

वृहद्वल-भानर्राजभेद।

बृहत्वहरू (सं॰ पु॰) बृहन् बह्कः बह्कर्रः यस्य। १ पठानी लोध। २ सप्तपर्ण, स्रतिवन।

बृहद्वल्ली (सं० स्त्री०) करेला।

बृहद्वात (सं०पु०) बृहन् वातो यस्मात्। देवधान्य, यह अश्मरीरोगनाशक है।

बृहद्वारुणी ( सं० स्त्री०) महेन्द्रवारुणी लता, इनारु।

वृहरनल (सं० पु॰) १ वाहु, बांह । २ अर्जुन । बृहरनला (सं० स्त्री०) १ अर्जुन, अर्जुनका उस समय-का नाम जब से वनवासके उपरान्त अक्षातवासके समय राजा विराट यहां स्त्रीके सेशमें रह कर उसकी कत्या

वृहस्मिन्द ( सं ० पु० ) मदानिन्द, बकायन । '

उत्तराको नाच गान सिकाते थे।

वृहनारायणोपनिपषदु—एक उपनिषद्का नाम। यह याक्षिको उपनिषदु नामसे विख्यात है। वहस्मतिन (सं. १००) हालो गिर्ल गेप्लिको ।

वृहन्मरिच (सं॰ पु॰) काली मिर्च, गेालमिर्च।
वृहन्मेथीमेादक—प्रहणीरागकी एक औषधका नाम।
इस दवाके सेवन करनेसे अग्निमान्य और प्रहणी
प्रभृति बहुतेरे गेग दूर होते हैं।

वृहरूपति—१ वृहरूपतिसंहिता नामक प्रन्थके रचयिताः का नाम।

वृहस्पति (सं o go) बृहतां वाचां पितः। (पार्स्करेति। पा ६।१।१५७ इति सुट् निपाल्यते) अङ्गिराके पुता। ये देवें के गुरु हैं, घर्मशास्त्र प्रयोजक और नवप्रहों में पञ्चम प्रह हैं। पर्याय—सुराचार्या, गोष्पति, धोषण, गुरु, जीव, आङ्गिरस, वाचस्पति, चित्रशिखण्डिज, उत्रध्यानुज, गोविन्द, चारु, द्वादशरिष्म, गिरीश, दिदिव, पूर्व-फल्गुनोभव, सुरगुरु, वाक्पित, वचसाम्पति, इन्द्रेज्य, देवेज्य, बृहताम्पति, इज्य, वागीश, चक्षाः, दोदिवि, द्वादश-कर, प्राक्फाल्गुन और गोरध।

यह प्रह पीला, सूर्यास्य, चतुं भुज और पद्मस्थ है। इनका शरीर ६ अंगुल लम्बा है। चार हाथों में कमसे अक्ष, वर, कमण्डल, और दण्ड धारण किये हुए हैं। ब्रह्मा इनके अधिदेवता और इन्द्र प्रत्यधिदेवता है। ये ईशानकाण, पुरुष, ब्राह्मण जाति, ऋग्वेद, सत्वग्रुण, मधुररस, धनु और मानराशि, पुष्यानक्षत्र, बस्त्र, पुष्परागमणि और सिन्धुदेशके अधिपति हैं। प्रातःकालमें ये प्रवल शुनप्रह, द्वग्रहस्वामो, वृद्ध, रक्तद्रध्यस्वामी, वातिपत्तकारातमक और विणक् कमंकसां कपसे फलदाता हैं।

पुराणादिमें वृहस्पतिको देवगुरु, देवकुल, पुरे।हित, मन्त्रपोलक और तिदशचएडी कहा है। इस कारण दानव द्वारा सुरनिष्ठहकालमें उन्हें भी यथेष्ट कष्ट भुग-तना पड़ा था।

ब्रह्मवैवर्शपुराणादिमें लिखा है, कि बङ्गिरामुनियत्नी अपने कर्मके दोपसे मृतबत्सा हुई थो। उन्होंने ब्रह्माके बादशानुसार सनत्कुमारके द्वारा श्रीहरणके उद्देश से पुंसवन नामका वत किया। इस पर सन्तुष्ट हो सर्वयक्षे वद हरि उस व्रतक्षीणा मुनिपरनोके समीप

आ कर बोले, सुब्रते ! यह्नफलखरूप मेरे वरसे तुनको मेरे वंशका पक पुत्र होगा। तुम्हारे गर्भ में मेरा यह पुत चिरजीवी, देवताओंका गुरु और ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ होगा। (ब्रह्मच पु॰ प्रकृतिस० १६ अ०) ज्योतिर्विज्ञानका यह श्मश्रह बहुत दिनोंसे ही आर्य समाजमें परिचित और उनके द्वारा पुजित है। पुराणशास्त्रमें वृहस्पति जिस तरह देवगुरु रूपसे सम्मानित होता है सुपाचीन ऋग्संहितामें भी वे उसी तरह देवशकिमें विराजित हैं। ११वें सूक्तके किसी किसी मन्हमें वे अकेले और किसी-में इन्द्रके साथ देवतारूपमें स्तुत हुए हैं। समप्र संहितामें प्रायः १२० बार वृहस्पति और प्रायः ५० बार ब्रह्मणस्पति नाम पाये जाते हैं। ऋक् ४।४६।१-६ मन्त्रमें इन्द्र और वृहस्पतिको सोमपानके लिये आह्वान किया गया है। ४।५०।१-११ मन्त्रमें बृहस्पतिको फिर यज्ञरक्षाकर्ता, शब्द द्वारा बलका नाशकारी और भीग-प्रदाती और हव्यप्रेरिका गौओं के बाह्वानकारी, सर्व मय पिता, सर्वदेवताखरूप और अभोष्टवर्षी आदि विशेषणोंसे अलंकत देखते हैं। उक्त संहितामें उनकी मार्तका जो रूप अभिव्यक्त है, उससे हम जान सकते हैं, कि व्हरूपति सप्तमुख और गमनशोल तेजीविशिष्ट (४।५०।४), आह्वादक जिह्वाविभिष्ट (४।५०।१, १।१६०।१), ति'क्ष्णश्रंग (१०।१५५।२), नीलपृष्ठ या स्निग्धाङ्ग, हिरण्यवर्ण और अग्निवर्ण (५।४३।१२), शतपक्ष या बाहन युक्त, दीप्तिमान्, हित और रमणीय वाक्यविशिष्ट, शुचि ( ७)६९)५.७ ), वे वाणक्षेत्री, सत्यक्रप ज्याविशिष्ट, धनुद्धारो ( २।२४।८ ) अथर्च ( ५।१८।८-६ ), हिरण्यवर्ण इस्पात निर्मित कुठाराकृति आयुधधारी ( ७)१।७७), त्वष्टा कत्त्र शाणित लीहमय कुटार व्यवहारकारी हैं। (१०।५३।६)। वे रथमें आरोदण कर राक्षसोंको वध और शत्रऑको निर्जित करते हैं (१०।१०३।४); ये रथ ज्योति-विशिष्ट यह्मप्रापक, भयानक, शतु हि स्नक, राझस, नाशक, मेघभेदक और खर्गप्रदायक (२।२३।३) है ! उज्ज्वल, वहनशील और भादित्यकी तरह ज्योतिःपूर्ण घोड़े उनको इस रथमें बहन करते हैं (७।६७।३)।

मृहस्पति महान् आदित्यके परम उच्च आकाशमें आस्रोकसे प्रथम उत्पन्न हुए थे और शब्द द्वारा उन्होंने अन्धकारको दूर किया था (४।५०।४, १०।६८।१२), खावा-पृथ्वी वृहस्पतिदेवकी माता है (७)६७।८ और त्वच्टा उन के उत्पादक हैं (२।२३।१७)। दूसरी और वे देवोंके पिता हैं (२।२६।३) और उन्होंने कर्मकारकी तरह देवताओंकी उत्पन्न किया था (१०।७,२।१)।

यृहस्पतिका पौरे। हित्य सब पर विदित है (२।४।६ ऐतरेय ब्रा०) ८।२६।४, तैसिसं ६।४।१०, शुक्कयञ्च २०।११ और ऋक् २।१३ मन्त्रमें उनको मन्त्रके अधिपति ब्रह्मणस्पति वेत्र कहा गया है। प्राचीन द्युतिमान, मेथा। वियोंने उनको सबके "पुरे।धा" कपसं खोकार किया है (४।५०।१)। वे से।मके पुरे।हित (शतप० ब्रा० ४।१।२।४) है, देवों के स्तुतिवाक्यकप ब्रह्म (तैत्तिरीयसं० २।२।६।१) हैं। उनके प्रसादके सिवा यक्रफल लाम नहीं होता (१।१८।७) उनके पठित मन्त्रमें इन्द्र, अमि; व्यण; मित्र, अर्थमा सदा सन्तुष्ट होते हैं। वे मन्त्र और छन्द गान कर घुलोकको व्यवस्त करते रहते हैं, अङ्ग्रिराओंके साथ स्तोतकिशीन करते हैं इससे वे गणपति कहलाते हैं। (२।२३।१) मन्त्राधिपति और स्तोतकर्शासे हो वे वाच-स्पति हैं।

वेदमें उनका अग्रिके साथ स्तव किया मया है। (३।२६।२)। वे बलके पुत्र हैं (१।४०।२); अक्रीरस तनय होनेसे आङ्गिरस (२।१०।४) हैं; वे अश्नदाता, आकाश पथमें परमधाममें निवासभूत (१०।६७।१०), अङ्गिरावंशोय वृहस्पति पवंत द्वारा आवृत गौओंको वाहर कर देते हैं। उन्होंने रन्द्रको सहायतासे वृत्न द्वारा आकानत जलको आधारभूत जलराशिको अधामुल कर दिया था। (२।२०।१८) गोधनमुक्तिके समय उन्होंने हो पहले अश्धकारमें ऊषा और आलेक देशा था (१०।३८।४); पूरीको ध्वंस कर गुहा द्वारा उन्मोचन कर उन्होंने प्राताकालमें सूर्य और सब गोओंको देशा था। वे असुरहन्ता असूर्य है (२।२३।२), वे जगतक नियन्ता है (२।२३१८), उनकी हो आहासे सूर्य और चन्द्र यथासमय विकशित होते हैं (१०।६८।१०), वे हो व्यू होंके रसदाता हैं। (१०।६७।१५)

वेदके ये देवता ही पिछन्ते युगमें ग्रहाधिकारी हुए थे भ्राग्वेदमें उसका सामास मिलता है। श्राक १०१६८।११ मन्त्रमें लिखा है, कि "जैसे पिङ्गलवर्ण घोड़े को विविध भूषणोंसे सज्जित करते हैं, उसी तरह पितास्वक्रप देव-ताओने गगनको सुसज्जित किया। उन्होंने अन्यकारको राह्रिमें रखा था और आलोकका दिनमें कर दिया। वृह-स्पतिने पर्वंत तोड़ कर गोधन प्राप्त किया।" तैक्तिरीय संहितामें (४।४।१०) वे तिष्यनक्षत्रके अधिष्ठातृ देवता कपसे गृहीत हैं। वैदिककालके वृहस्पति ज्ञिपटर प्रहके प्रतिनिधित्वमें किएत हुए हैं। वे ही वृहस्पति प्रहके प्रतिनिधित्वमें किएत हुए हैं। वे ही वृहस्पति प्रहके कीर्तित हैंते हैं। प्रहपरिचालनके लिये उनके नीति घोष नामका एक रथ है। यह रथ आठ घोड़ोंसे परिचालत होता है। वृहस्पति प्रहका एक राशिमें भ्रमण करते करते ६० वर्ष (60 Year's cycle of Jupiter) अतिवाहित होता है। उपोतिषशास्त्रमें यह वृहस्पति-चक्र नामसे विदित है। प्रह देखो।

पीराणिक युगमें वृहस्पति ऋषिरूवसे वर्णित है। अङ्गरा अरुषिके पुत्र होनेके कारण वे आङ्गिरस नामसे विख्यात है। देवताओंके उपदेश आचार्य होनेसे वे अनिमिषाचार्य, बक्षा, इज्य और इन्द्रें ज्य आदि नामोंसे पूजित हैं। सेाम कीशलसे उनकी परनी तारादेवीकी हरण कर ले गये। इसके लिये "तारकामय" युद्धका आरम्भ हुआ। उशना, ठद्र और दैत्य दानव सोमकी पक्ष और रुद्रके अधीन देवोंने बृहस्पतिका पश्च अवलम्बन किया। उस युद्धमें बसुन्धरा कम्पित होने लगी। उन्होंने ब्रह्मासे जा कर अवनी दुरवस्थाकी बात कही। ब्रह्माकी मध्यस्थतामें तारा स्वामोकं पास लौट बाईं। किन्तु तारा इस समय गर्भवती थी। बृहस्पति और सीम दोनोंने तारा-के गर्भसे उत्पन्न बालकको पानेका दावा किया। फिर विरोधको सम्भावना देख ब्रह्मा वहां आपे और उन्होंने वारासे पुत्रके प्रकृत पिताकी बात पूछी। उस समय ताराने सोमको ही गभेज सन्तानका विता कहा । इसो पुत्रका नाम बुध है। बुध देखो।

स्कन्दपुराणमतसे वृहस्पति पीछे हैं। वे देवींके पुरोहित हो पक बार देवींको विपदुप्रस्त करनेमें कुण्डित नहीं हुए। मरस्यपुराण, भागवतपुराण और विष्णुपुराण सादिमें बृहस्पतिके पृथ्वीदोहनको बात है। उत्तध्य- यनिता ममताके गर्ममें उनको भरद्वाज नामक पुत्र उल्पन्न हुआ । भरद्वाज देखो ।

द्वितीय मध्यस्तरमें घृहस्पति नामक और ऋषिका नाम मिलता है। यह एक धर्ममतका प्रवर्शक है।

शन्यान्य विवरण पवर्गके वृहस्पति शन्यमें देखो । बृहस्पतिचक (सं० क्की०) बृहस्पतिञ्चकम् । लोगोंके शुमाशुमके निर्णयाय बृहस्पतिके सञ्चारकालोन अधिवन्यादि २७ नक्षत्रयुक्त नराकृति चक्रविशेष । सञ्चार अर्थात् एक राशिसे दूसरी राशिमें या नक्षत्रसे दूसरे नक्षत्रमें जानेके समय बृहस्पति पहले जा कर जिस नक्षत्रमें अवस्थित होते हैं, उन नक्षत्रोंको ले कर चार नक्षत्र चक्रांकित पुरुषके शोर्षदेशमें विन्यास करना होगा। उसके बादके चार उसके दक्षिण हाथमें, उसके उत्तर करतें, उसके बाद पांच वक्षमें, इस तरह यथाकम दक्षिण और वाम पैरमें तीन तीन करके छः, इसके बाद बाद हाथ-में चार और नेत्रमें तीन यथायथभावसे विन्यस्त करना। बृहस्पतिचार (सं० पु०) बृहस्पतिमहका सञ्चार। बृहस्पतिस्त्र (सं० क्की०) चार्वाकों का मूलशास्त्र।

वृ, वरण या आवरण करना । क्यादि० उम० सक-सेड् । लट् बुणाति, बुणीते ।

वे—'वे' हिन्दीमें वहुवचन सर्गनाममें व्यवहृत होता है। 'वह' एकवचन, इसका बहुवचन वे होता है। आधुनिक हिन्दी जगत्में वे की जगह कुछ छे। यह ही व्यवहृत करते हैं। जैसे हिन्दी बङ्गवासी, यह पत बहुत पुरावा है। इसमें सदासे वे की जगह वह ही व्यवहृत किया जाता है। ऐसे ही और मो कितने ही छे।ग हैं, कि 'वे' को 'वह' ही छिसा करते हैं।

वेशावर (व्यावर )--राजपूतानेके अजमेर मेरबाइ-विभागका एक नगर।

वहांके लाग इसकी नवा नगर भी कहते हैं। अज्ञ-मेर मेरवाड़ा विभागके अंग्रेज कमिश्नरने सन् १८६५ ई॰में इस नगरको सेनानिवासके सम्निकट क्लाबा था। मेवाड़ राजधानी उदयपुर मीर मारवाड़ राज-धानी योधपुरके मध्य स्थानमें रहनेसे यह स्थान बहुत जन्द एक प्रधान वाणिज्यकेन्द्रमें परिणत हो गका और धनजनसे पूर्ण हो कर शोम ही श्रोबृश्विसम्पन्न हो इका। नगरके चारों ओर परधरको सहारदीवारी है और इसके भीतरकी प्रायः सभी इमारते पक्को हैं। राह, घाट सभी परिकार हैं। राहोंके दोनों ओर शायेदार पेड़ लगाये गये हैं। नगरमें नानाश्रेणोंके दुकानदारों और व्यवसा-यियोंका वास है। नगरको प्रतिष्ठाके समय दुकानदारोंके सुभीतेंके लिये उनके आवेदनके अनुसार ही श्रेणों विभागके साथ दुकानोंका भी पृथक पृथक स्थापित

यहां कपासका बहुत बड़ा कारवार है। यहां रुईकी गांठ बांधनेके लिये हाइब्रालिक मशीने है, जिसे 'कटनप्रेस' (Cotton Press) कहते हैं। सिवा इसके लौहनिम्माण के लिये भी बहुत बड़ा कारखाना है। यह लौहपाल और यहांके छपे कई तरहके रङ्गीन कपड़े यहांसे बाहर रफ्तनी किये जाते हैं। पहले वहां अफीम भी पैदा की जाती थी। यहांका व्यवसाय ही मुख्य है।

वेकट (सं० पु०) १ एक तरहकी मछली, भाकुर। २ युवक। ३ वैकटिक। ४ मसखरा, विद्वक। ५ जीहरी। वेकास (वैकास्)—पाश्चात्य जगत्की प्राचीन जातियोंकी पुजित एक देवमुर्ति । प्राचीन यूनानियोंमें ये ज्यूसके पुत्र देवनिसस, लेटिन जातिके वेकास ( Bacchus ) और मिस्रवासियोंके ओसिरिस हैं। पाश्चात्य जगतमें . वैकासके सम्बन्धमें प्रचलित कि वद्गितयें की पर्याले। चना करने पर मालूम होता है, कि माने। वहां बहुतरे वेकास विद्यमान हो। वेकासने कादुमास राजतनया सिमिली-के गर्भसे और 'जुपिटर' वृहस्पतिके औरससे जन्म लिया था। मिस्रीय किंवदन्तियोंका अनुसरण करनेसे मालूम होता है, कि युवराज वेकास यौवनकालमें नाक्षस द्वीप-में एक दित सो रहे थे। इस अवस्थामें कितने ही मलाह उनको अपहरण कर ले गये। इस पर उन्होंने कद हो कर उन मलाहोंको श्राप दिया, इसलिये वे सबके सब मछलो हो गये। यहांसे हो वेकासको ऐशी-शंक्तिका परिचय मिला। उन्होंने अपने पुण्यबलसे मौर पिताकी सम्मतिक्रमसे माता सिमिलोको नरकसे उद्धार कर स्वर्ग भेजा था। उस समयसे वे 'साइओन' नामसे विख्यात हुए। इसके बाद वैकास पूर्वाभियान में जमन कर उस देशके अधिवासियों के। द्वाक्षाकर्षण और मधु आहरण करनेकी शिक्षा दे गये। इसो कारण वे मद्यपायो जाति देवता कपसे पूजित हुए। वेकास-के उत्सव अगिज, केनिफीरिया, फालिका, वाका-नालिया या देवनिसिया नामसे पाश्चात्यज्ञगत्में विदित हुए। दनायुस और उनकी कन्ययाओंने भिस्नसे यह पूजा यूनानमें जारो की। इस उत्सवमें लेग अत्य-धिक मद्यपान करते थे। और तो क्या—वे आत्मविस्मृत है। अनेक निन्दित कर्म करनेमें भी कुण्ठित है। ते न थे। ईसासे १८० वर्ष पहले बेकासप्रवित्त त उत्सवको दुर्दशा-का अवलेकन कर रोमगवर्गमेण्टने इसको बन्द कर देनको आहा प्रचारित की।

वेकासपूजामें जो रमणियां पुराहितके कार्यमें लिप्त रहती थीं, उत्सवभेद और देशभेदसे वे विभिन्न वस्त्र पहनती थीं। परिच्छदके तारतम्यानुसार वे मेनाडिस, थायाडिस, वेकाएटस, मिमालानाडिस, वासाराइडिस आदि नामें से विदित थीं। मिस्रवासी उनकी तृप्तिके लिये गृहके द्वार पर शुकरकी बलि देते थे। अधिकांश स्थलोंमें वकरेकी ही बलि देखी जाती थी। क्योंकि वकरेका वंश द्राक्षालताके नाश करनेमें सदा ही तैयार रहते थे। प्रिनिका कहना है, कि देवताओं में इनका मस्तक मुद्भराल कृत, कामदेवकी तरह सुरम्य और कुञ्चित केशकलापमें मस्तक समाच्छादित रहता था. मानो चिरवीवन इस मुखचन्द्रमें सदा विराजमान था। कभी तो वे श्रङ्ग हाथमें विराजित देखे जाते थे। इस श्रुक्कं सम्बन्धमें पाश्वात्य जगत्में किवद्ग्ती हैं, कि वेकासने बैठोंसं भूमिकर्षण ( खेत जात कर ) किया था, उसीके निद्रांन स्वरूप उन्होंने हाथमे श्रुङ्ग धारण किया है। फिर काई कोई कहते हैं, कि लाइरियाके महक्षेत-में जब वे ससैन्य उपस्थित हो निदारुणतृष्णासे फातर और मृतप्राय हुए थे, उस समय उनके पिता जुपिटर ( बृहस्पित )ने भेडें का रूप धारण कर उनके जलपानकी सुविधा कर दी थी। उस घटनाके कृतझताखक्त वे श्रुङ्गधारी हुए हैं। दिओदोरसने जा तीन तरहको चैकास-की मूर्त्तिका उल्लेख किया था, उनमें (१) भारतिवजयी वेकास दोर्घशमश्रुसमन्वित अर्थात् लम्बो दाढीदार, (२) जुपिटर और प्रसापांइनके पुत्र श्रुङ्गधारी वेकास और (३) जुपिटर और सिमिलिकं पुत धेविसका वेकास। सिसरोकं लिखे अनुसार (१) प्रसार्पाइनके पुत्र, (२) नेसुसके पुत्र, (३) कंप्रियासके पुत्र। इन्होंने भारतमें अपना प्रभुत्व विस्तार किया था। (४) धिओनी और नेसुसके पुत्र, (५) जुपिटर चन्द्रके पुत्र।

वर्षामान मिस्नको राजधानी कायरा नगरसे इसी मील दक्षिण-उत्तर मिस्नके शिवा नामक ओयसिसमें अनुमान १८०० ईसासे पूर्व प्रतिष्ठित जुपिटर (बृहस्पति)-के मन्दिरका ध्वस्तनिदर्शन निपतित है।

पाश्वात्य-जगत्में नानारूपसे लिङ्गरूपकी उपासना होती है। कभो तो वे भीक रमणोजनोचित सुकुमार युवक, मस्तकमें द्राक्षा या आइभि लताका किरीट, हाथमें बिश्रूल रहता है। व्याव्र और सिंह उनके वियवाहन और मागदाई पक्षो उनकी अतिविय वस्तु है। उन्होंने व्याव्यवर्मसे आवृत हो कर भारतविजयके लिये याता को थी। कभो तारकामण्डित भूगोल पर उपविष्ट मूर्सिमें

या ओसिविस कह कर पूजित होते हैं। भारत-भ्रमणकारी अनेक यूनानी प्रन्थकारोंने हिन्दू जातिके उपास्य एक वेकासका उल्लेख किया है। हो सकता है, कि वे भारतवर्षमें महादेवको लिङ्गपूजाके साथ यूनानी वेकासको लिङ्गमयी देवमूर्शिका सादृश्य देख कर ऐसा निर्णय कर गये हों।

वेकासो (मौलाना)—एक मुसलमान-कविका नाम। ये सम्राट् अकदरके समय जीवित थे।

वेकुक—मुसलमानें के एक फिर्केका नाम। धर्मप्रतारक एक मुसलमान नकलो फकीर इसके चलानेवाले थे। १८वीं सदीके एक्ष्ले भागमें इस व्यक्तिने दिल्ली राजधानों में उपस्थित हो कर जनसाधारणमें घोषणा प्रचारित की, कि मैंने ही यह ग्रामिच कुरान पाया है। इसमें धर्मका सार लिपिवद्ध हैं। इस कुरानका भाव स्वयं ईश्वरने व्यक्त किया है, इत्यादि। लेग यह बात सुन और प्रधके मर्भ और मूलतस्वसे अवगत हो कर शोध उसके चेले बन गये। देखते देखते इस नये कुरानवालें। का एक सम्प्रदाय कायम हुआ। इस सम्प्रदायके गुघ या आचार्य वहांके मौलवी वेकुक नामसे पुकार जाते हैं और इकके चेले फरायुद। उक्त नकली मुसलमान

फकारने प्राचीन फारसीकी एक किताबसे कितने ही चचन उद्धृत कर जो अपने मतके अनुकूल थे, अपनी करपनासं इस नकली कुरानकी सृष्टि की थी। वेक्षण (स० ह्यी०) अव ईक्ष-ण्वुल् अवस्थादिलेएक अवेक्षण, अच्छी तरह खोजना या द्वंदना। वेग (सं० पु०) विज्ञ-घञ्च। १ प्रवाह। पर्याय— ओघ, वेणी, घारा, जब, रंह, तर, रय, स्यह। २ महा-कोलफल। ३ रेतः, शुक्त। (हेम) ४ मूलविष्ठीदिकी निर्गम प्रवृत्ति। ५ न्यायके अनुसार २४ गुणान्तर्गत गुणविशेष, संस्कार गुण, वेगाष्य संस्कार। किति, जल, तेज, वायु और मनः इनमें वेदास्य संस्कार-की विद्यमानता देखो जाती है। (भाषापरिच्छेद)

वेग शब्दका साधारण अर्थ गति है। न्यायके अनुसार नी द्रव्योंमें उक्त क्षित्यादि पांच ही गतिशील है अर्थात् जगत्में जितने प्रकारके गतिविशिष्ट पदार्थ दिखाई देते हैं, उन सबोंमें उल्लिखित पांच द्रव्योंका वेग अन्यतम अंश है। यह वेग स्थूलद्रष्टिमें कुछ तो जागतिक पदार्थमें खस्तःप्रवृत्त और कुछ काल और कारणान्तर साक्षेत अवस्थामें विद्यमान देखा जाता है। प्रहनक्षतादिका वेग मूलमें स्वतःप्रवृत्त है। किन्तु कारणास्तरमें इनमें किसी किसीके वेगकी हास-बृद्धि होती रहती है। क्षिति, जल, वायु और अग्नि आदि तेजः हैं, इन सबोंका वेग कारणान्तरसापेक्ष हैं। शरीर, मन और मनका वेग काल और कारणाम्तरसापेक्ष है। जलका बेग साधारणतः नीचेकी ओर, कारणान्तरमें ऊपर-को और तिर्याग्भावसे भी हो सकता है। मूल बात है, कि कारणान्तरसे जिन वैगोंकी उत्पत्ति होती है, उनकी हास-वृद्धि और दिक्विदिक्के सम्बन्धमें कुछ निंद्रश नहीं है। वे नियत ही तत्प्रवर्शक कारणके अनुवसी हैं।

सुविधाके अनुसार सांसारिक और शारीरिक कार्यके उन्नतिसाधनके लिये हमें कितने वैगोंकी परिवृद्धि और कितने दो वेगोंका निरोध करना पड़ता है। सीच-विचार कर देखनेसे जगत्की उन्नतिका कारण भी वैग है और अवनतिका कारण भी है। यथार्थ दिग्निणीय कर वेगके प्रवर्शन कर सकने पर हो जगत्में उन्नति-

क्राम किया जा सकता है। दिग्हारा हो कर अयथा-भावसे वेयका परिवालन ही अवनतिका कारण है। दिग्निक्षण करनेमें समर्थ हैं। कर हो आर्था ऋषियोंने जगत्में शोर्धस्थान अधिकार किया था और वर्शमान पाश्चात्य विज्ञानिवद् पण्डित पकमान तेजाबेनके कार्यकारित्वको वर्षालेखना करके ही आज सिक्पनैपुण्यमें जमत्के शोर्धस्थान पर चढ़नेमें उद्यत है।

किसी अभिलिषित बस्तुके प्रति मनका एकान्त वेग दोने पर यदि कारणान्तरसे वह अप्रतिहत हो, तो लोगों के मनमें इस समय कोअबेगकी उत्पत्ति होती है, कोध-प्रदर्शनका स्थानाभाव होनेसे मेह उपस्थित होता है। इससे हो स्मृतिम्नंश होता है, स्मृतिभ्रंभसं बुद्धिनाश सौर अन्तमं जोवन तक नष्ठ हो या न हो लोगोंको मृत्यु तुस्य होना पष्ट्रता है। अत्यय्व इन सब अवस्थाओं में अनको कम कमसे संयत कर विषयान्तरमें अर्थात् सद्धिषय में किस करना कर्शव्य है। सिवा इसके शास्त्रान्तरमें और भी जिस जिस विषयके वेगनिरोधसे जो सब अनिष्ठ हो सकता है, नीचे कमशः उनका उल्लेख किया जाता

चरकमें लिखा है, कि मल, मुझ, शुक्क, वायु, के, हफानी. बद्धार, हुमांई, क्षुघा, पिपासा, अश्रु, निदा और श्रम अबित विश्वास—इन सबका वेग रोकना न चाहिये; मलः बेग रेकनेसे पकाशय और मस्तकमें शूलवत् वेदना होता है। मल और मधोवायुके रोधमें पैरको पिडलियोंमें इद और उदराध्मान-ये सब स्रभण दिलाई देते हैं। इससे स्वेद्किया, अभ्यङ्ग, अवगाहन, गुह्ममें फलवर्शि-त्रयोग, वस्तिकर्म और वातानुलोमक अन्नपानादि द्वितकर है। मूलवेग धारण करनेसे मूलाशयमें और लिक्समें मूलवत् वेदना, मूलकृड्छ, शिरापीड़ा व्यथा नियम्भन देहमें नमन (फुकता) और वरुक्षणद्वयमें आकर्षणबत् यन्त्रणा, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। पेसी अवस्थामें स्तेदिक्या, अवगाहन, अभ्यङ्ग, चृतका अवपीड़ ( नस्यविशेष ) और अनुवासन, निरुद्धण और इत्तरपश्चित-ये तीन तरहके बस्तिकर्ग करने चाहिये। शुक्रवेग धारण करने पर लिक्क्सें और अण्डकीवमें वेदना,

अङ्गमर्द, हृदयमें स्थथा और मूलको विषद्धता होती है। इन सब लक्षणोंके दिखाई देने पर अभ्यङ्ग, अवगाहन, महिरापान, कुफ्कुटमांस, शालीबानका बावल, दुग्भ और निक्रह दितकर है। अवस्थाविशेषमें इसमें मैथुन किया भी प्रशस्त है।

अधीवायुका वेगधारण करने पर वात, मूल और पुरीषके अप्रवर्शन, उदराध्मान, क्लान्ति, उदरमें चेदना और तोंद्र श्रुलादि अन्वान्य यातज पीड़ा होती है। इस रेगामें स्तेह, स्वेद, फलवर्श्त और बातानुलेमक अन्नपान भीर बस्ति प्रशस्त है। बमनका बेगधारण करनेसे कण्डु, कें।ठ, भवचि, व्यङ्ग, शेथ, पाण्डुरेग, उत्तर, कुछ वमनवेग और विसर्प-पे सब उपद्रव उपस्थित होते हैं। इस अवस्थामें भीजनके बाद वमन. धूमपान, उपवास, रक्तमेक्षण, रुक्ष अन्न और पानीय, व्यायाम और विरेचन ( जलाब लेना ) कर्राव्य है। आब अर्थात् इफनीका वेग धारण करनेसे मन्यास्तम्म, शिरा-शुल, अर्दित रेाग, अर्द्धावभेदक, ( अधकपारी ) और इन्द्रियदीर्वेदय - पे सब लक्षण दिखाई देते हैं। इससे मस्तकमें तैलाभ्यकु और वातन्न धूम, नस्य और खाद्य तथा आहारके बाद चुतवान हितकर है। उगारवेगेरद निरोधमें हिचकी, खांसी, अरुचि, कम्प, हृदय और वश्रस्थलकी विवस्ता, ये लक्षण उपस्थित होते हैं, किन्तु इनमें हिचकी रेगकी चिकित्सा करनेसे सब उपसर्ग हो नष्ट हो जाते है। जुभाई रोकनेसे देहके विनमन, आक्षेप, पर्वी के आकुञ्चन, स्पर्शशक्तिका विलोप, शीतजनित कम्पन, और विना शीतके भी द्वाथ पैरमें कंप कपी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोगमें वातझ औषधःगैर पाच-नादि व्यवस्थेय है। श्रुधाका वेग रोध करनेसे देहकी कुशता, दुर्गलता, विवर्णता, अङ्गमर्द, अठिच भीर देहका घूमना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें स्निग्धाक लघु भोजन करना चाहिये। विवासा राक्षनेसे कएठ और मुख सुख जाता, वधिरता, श्रान्तिबोध, श्यास मीर हृदयमें व्यथा उपस्थित होती है। इस मवस्थामें शोतल तर्पण अर्थात् मन्ध, यदाग् आदि श्रीतल पध्य देना चाहिये।

शोकादिज्ञतित अश्रुवेग धारण करनेसे नासासाव,

चक्षुका लाल होना, हृदुरोग, अरुचि और गालघूर्णन आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें निद्रा, मद्य और प्रिय वाष्य हितकर है। निद्राका चेग संवरण करनेसे जुमाई, अङ्गमर्व, तन्द्रा, शिरोरोग और नेत्रमें भारीपन, पे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्थामें निद्राको चेष्टा और हाथ पैर पर हाथ फेरना, या सब अङ्गोंको मर्वन करना उचित है। अमजनित निश्वासवेग धारण करने से गुल्म, हृदुरोग और सम्मोह उत्पन्न होता है। इसमें विश्राम और वातझ किया हितकर है।

जिनका वेग धारण करना आवश्यक है, अब उनका उल्लेख किया जाता है। यथा—अनिष्ठकर साहस, लोभ, शोक, भय, कोध, द्वेष, अभिमान, परनिन्दा, निर्लेखता, किसी विषयके प्रति अध्यक्त आसक्ति, परधन-विषयक स्पृहा, अतिकर्कश, दूसरेके विशेष अनिष्ट-स्चक, मिथ्या और अनुपयुक्त स्थलमें वाक्ष्यप्रयोग, स्वभावतः या परपीड़नार्थ चौर्या, परस्रीसम्भोगेच्छा, और हिंसादिका प्रवृत्ति, इन यथानिर्देष्ट काविक, वाचिक और मानसिक वेगोंको ऐहिक और पारतिक सुखाभिलाषी व्यक्ति मातको यथायथ भावसे मनको कम कमसे संयत कर धारण करना चाहिये।

( चरक सू० ७ अ० )

चूतकी डा आदिका परिवर्जन, शिक्षाके लिये उत्साह, परोपकार आदि सदनुष्ठानमें प्रमृत्ति आदि मानसिक वेगकी यथे।चित परिवृद्धि करना आवश्यक है। क्योंकि, पैसा होनेसे इहकालमें क्यों, परकालकी उन्मतिका पथ लेगोंके लिये साफ होता है।

विश्वानमें वेग गतिके शक्तिपर्याय कपसे निक्कित हुआ है। इससे वेगके बलावलका वर्णन करनेसे पहले गित और उसकी शक्तिका न्यूनाधिक जानना आवश्यक है। विश्वानमें प्रत्येक पदःश्रीकी एक स्थिति और गति निर्द्धारित है। एक स्थानसे दूसरे स्थान जानेका गति कहते हैं और उसका अभाव ही स्थिति है। किसी निर्दिष्ट वस्तुके सम्बन्धमें किसी वस्तुकी स्थिति परिवर्धति हो तो उसका सचल कहा जाता है। यह कोई वस्तु एक स्थानमें ही जड़की तरह निश्चेष्ट भावसे रहे, तो उसका निश्चल समका जाता है।

सापेक्ष और निरपेक्ष भेदसे गति और स्थित दो तरहकी हैं। किसी एक वस्तुके साथ तुलना कर अन्ध किसी वस्तुको गतिका अनुभव किया जाता है। यदि वस्तु वास्तविक निश्चल हो, तो उस वस्तुकी गति निरपेक्ष गति है और इसके विपरीत यदि किसी वस्तुको निश्चल समक्त अन्य किसी वस्तुको निरूपण किया जाय, वह यदि यथार्थमें निश्चल न हो, तो उक्त गतिको सापेक्ष गति कहते हैं।

यदि के हैं वस्तु अनश्त आकाशके सम्बन्धमें नियत एक स्थानमें ही स्थिर हो, तो उसकी उस स्थितिकी निरपेझ स्थिति और यदि किसी वस्तुको चारों ओरसे यस्तुसम्बन्धमें निश्चल समक्षने पर भी अनश्त आकाश-के सम्बन्धमें उसकी अवस्थितिका हमेशा परिवर्शन होते देखा जाय, तो पेसी दशामें उसकी बैसी निश्चलता या स्थितिको सापेश्व स्थिति कहते हैं। निरपेश्व गति या निरपेश्वस्थिति कहों भी देखी नहीं जाती। धर्योकि, हम लोग जहां जहां स्थिति और गति देखते हैं, वे सभी आपेश्विक कही जाती हैं।

रेलगाड़ीमें इधर उधर आने जानेके समय हम गाड़ी-के गति निरूपण करनेमें गाड़ीको निश्चल समक्त कर हो इसके द्वुतगामीको धारणा करते हैं और इस गाड़ीमें जा सब मनुष्य, बैल तथा वस्तुएँ रखी रहती हैं, वे जो वास्त-विक स्थिर नहीं हैं, यह भी हम समक्त सकते हैं। क्येंकि, गाड़ीकी गतिके साथ उसकी अन्तर्गत वस्तु या व्यक्तिकी भी गति सिद्ध समक्षी जाती हैं।

पर्वत, तृक्ष और अट्टालिका आदि स्थावर पदार्थं गाड़ीको गतिके सम्बन्धमें निश्चल हैं पे सा प्रतीत होने पर भी य यथार्थमें निश्चल नहीं। क्योंकि पृथ्वी उनकी वक्ष पर धारण कर नियत ही पूर्वकी और दीड़ रही है। सूर्य भी पृथ्वो आदि प्रहोंके साथ- एक दूसरे विशाल सूर्यके चारों और तथा यह भी सम्भवतः हमारे इस सीरजगत् और अभ्यान्य जगत् ले कर एक महान सूर्यके चारों और परिभ्रमण कर रहे हैं। मालुम होता है, कि इसी कारणसे इस विश्व संसारमें किसी पदार्थको एक मुद्दुल के लिपे भी निरपेक्ष गति या स्थित प्राप्त नहों होता।

पाश्वात्यज्ञगत्में पहले गेलिलिओ, पीछे न्यूटन और इसके बाद हुक, हुगेन और रेन् आदि वैद्वानिक धीरे धीरे गतिका एक बलया शक्ति निर्द्धारण कर निस्नलिखित नियमावली (Laws of motion) अवधारण कर गये हैं। ये नियम तोन हैं—

१, प्रत्येक वस्तु हो निश्वल भावसे विद्यमान है, ऋज़ु अथवा एक सीधी रेखा पर सर्वदा एक भावसे गति हो रही है। केवल अनिर्दिष्ट कोई शक्तिकप ही इसका वह भाव परिवर्शन करनेमें बाध्य होता है।

२, गतिका परिवत्तन केवल बलके द्वावके अनुपात-से हो संघटित होता है और जिस सीधी रेखा पर बलका कार्य्य सम्पादित होता है, उस रेखाकी और हो कार्य्य सम्पादित हुआ करता है।

३, प्रत्येक कार्यके ही सब समयमें सम और विषम फलेक्ट्रान्पित्त है। अथवा किन्हीं दे। वस्तुएँ के परस्परके कार्य समान है।ने पर भी एक ही सीधो रेखा पर उनकी विपरीत गति सूचित है।ती है।

इस शेपोक्त नियमके उदाहरण स्वरूप कहा जाता है, कि जैसे घे। इंको लगाम पकड़ कर खोंचनेसे घे। इंग पीछे हट आता है, फिर उसी तरह धींचंकर एक नावका मा सामनंकी ओर ले जाया जाता है। ठोक उसी भावसे ही पृथ्वी सूर्यका और सूर्य पृथ्वीका अपनी अपनी ओर खोंचते हैं और उसी एक नियमसे विद्युत् और चुम्बक (Electricity and magnetism ) आकर्षण और विकर्षण शक्तिकी किया उपलब्ध होती है।

जड़ बस्तुकी गतिका उत्पादन, परिवर्शन या निवर्शन जिससे साधित है। ते हैं, उसका शक्ति ( Poice ) कहते हैं। निश्वल बस्तुका चलानेमें जैसे बल या शक्तिकी आवश्यकता है, उसी तरष्ट सचल वस्तुका निश्वल करनेमें भो बलप्रयागको आवश्यकता है। बलप्रयागको आवश्यकता है। बलप्रयागको हो। गतिके दिग्या परिमाणका परिवर्शन उपलब्ध होता है। सुतरां गति और स्थितिसाधन पक्तमात बलका हो कार्य है। किसो निर्दिष्ट संख्यक बलका पकाई (Unit) सक्त्य अवलम्बन कर बलका परिमाण निर्द्धारत है। किसी जड़विन्दु पर दें। विपरीत दिशासे चिंद्र दें। बल्दी कर प्रयुक्त हो। और पर्दि यह विन्दु किसो और

न हट कर स्थिर रहे, तो उस बलको समान बल कहा जाता है। इस तरह दे। यो उससे अधिक बलके संघातसे जो कार्या होता है, एकमाल बलसे उसी परि-माणका फल उत्पादन करनेमें जिस बलका प्रयोग भाव-श्यक होता है, उसकी इस समिष्टका संघात बल कहत हैं। जैसे दे। बलोंके संघातसे एक बल उत्पन्न होता हैं उसी तरह दे। बलके विघातसे भी भिग्न भिग्न दे। बल पाये जाते हैं। शक्ति देलो।

जड़ वस्तुकी गतिके बलानुसार ही बेग निक्रितित होता है। यह वस्तु कैसे पथमें और कैसे वेगसे चलती है, इसका जानना प्रथम आवश्यक है। यह अचल वस्तु पक सीधी रेखा पकड़ कर एक ही ओर दोड़ती है, तो उसको सोधी रेखा सम्बन्धीय या ऋजुगित कहते हैं। फिर यदि उसो वस्तुको नियत ही दिक्परिवर्शन करते देखा जाये, तो उसको चक्रगित कहते हैं।

वैश्वानिकोंने वेगकी विभिन्नता देख उसके प्रकारका निर्देश किया है। एक गतिशोल वस्तुको जड़ अवस्थासे पहले जो गति होतो है, उसका Intial velocity कहते हैं। जैसे ते।पके मुंहसे निकलते ही गे।लेका बेग प्राप्त है।ता है। जिस वेगमें एक वस्तु अन्य दिशाको ओर अप्रसर होतो है या पछि ही ओर लौटती है और जब दोनें। प्राप्त गति होती है, अथवा एक स्थित रहती है, तब उसकी Relative velocity कहते हैं। एक परिमित एकाई संख्या (Number of units of space) प्रतिबादक दूसरे पकाई समयमें जिस वंगसे दौडतो है, उस वेग-की Unifom velocity कहते हैं। यदि उक्त एकाई संख्या पुनः पुनः गति परिवर्शन करती है। अर्थात एक बार बढ़तो और दूसरी बार घटती है।, ते वह Veriable velocity कहलाती है। यह दे। तरहकी है-१ वर्द्धित वेग या Accelerating velocity और २ हासमान चेग या Retarded velocity । जहां वल-संघात होता है और यथार्थ बेगके परिमाण वे बैक्क नहीं होता, उसका Virtual velocity कहते हैं।

गतिशक्तिके परिमाणको ही वेग कहते हैं। जो एक घंटेमें एक मोल जाता है, उसका वेग घएटे में १ मील है। इसी तरह जो वस्तु एक घएटे में ५ या १० मील बलतो है, उसका वेग उसके अनुपातसे जानना । अर्थात् यदि कोई वस्तु ५ घएटे में ५० मील पथ तय करती है, उसके वेगका परिमाण १ घएटे में १० मील कहना होगा । अत्यव घएटा और मोल यदि कमसे काल और दूरत्वका एकाई झापक हो, तो १ घण्टेमें जे। १ मील चलता है उसका वेग १ है। मिनटका कालका एकाई माननेसे उसका वेग ६० है। किन्तु साधारणतः १ सेकेएडमें १ फुट चले, ऐसे एक सिद्धमानका (Standard measure) वेगकी एकाई कहपना कर वेगका परिमाण गिना जाता है।

वेग दे। प्रकारका है — सम और विषम। कालका परिमाण अल्प होने पर भी यदि जड़विन्दु समानकोलमें समान दूर जाये, ते। उस गतिके वेगके! समवेग और उसको अन्यथाका विषमवेग कहते हैं। समवेगका परिमाण निर्देश करनेमें जड़विन्दु कितने समयमें कितनी दूर जाता है, पहले वह जानना आवश्यक है। मान लें।, कि एक जड़विन्दु १ मिनटमें २०० गज जाये, ते। पूर्वसिद्धान्तके अनुसार १ सेकेएडको कालकी और १ फुटको दूरत्वको एकाई स्थिर कर अङ्कृपात करनेसे मालूम होता है,—

 $\frac{200 \times 3}{2 \times 40} = 20$ ; फिर जे। जड़िबन्दु १५ घण्टेमें ४४० मील जाये, उसके बेगका परिमाण

$$= \frac{880 \times 980 \times 3}{84 \times 60 \times 60} = 83 \times \frac{8}{84}$$

इससे स्पष्ट मालूम होता है, कि एकाई परिमित कालमें जड़वस्तु चेगपरिमित दूरत्वकी एकाई गमन करती है, अर्थात् दूर = चेग × काल। अतएव दूरत्व, काल और चेग इन तीनोंके बीच दो मालूम रहनेसे अनायास ही तीसरा जा मालूम नहीं है, जाना जा सकता है।

समगितसम्परन सब वस्तुपं प्रति कालकी एकाईमें समान समान दूर गमन करतो है, किन्तु विषमगित-सम्परन वस्तुओं के गमनमें वैसा काई नियम नहीं है। इसीलिये समगितके स्थानमें दूरत्वकी संख्यासे भाग देने पर वेगकी संख्या मिलतो है। नियत परिवर्शनीय विषमगितिविशिष्ट कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट समयमें जिस भावसे गमन करती है, ठीक उसी भावसे

चलनेसे यह वस्तु प्रतिकालको एकाई जितना दूर गमन करती है, वही उसका उस निर्दिष्ट क्षणके वेगका परिमाण है।

क्षेत्रके न्यूनाधिकके अनुसार यदि किसो सचल जड़-बिन्दुका चेग उत्तरोत्तर वर्द्धित होता है, तो उसकी वर्द्ध न-शील या उपचीयमान चेग और उसके विपरीत अर्थात् जहां सचल वस्तुका चेग क्षमशः वर्द्धित न हो क्षमागत क्षय प्राप्त होता रहे, वहां उसको अपचीयमान या क्षय-शील चेग कहा जाता है।

यदि किसी जड़विन्दुका वैग समान कालमें समान परिमाणसे हमेशा बढ़ता रहे तो वह समवद्ध मान वेग कहा जाता है । इसकी अन्यथा हानेसे उसी वेगको विषम वर्द्ध मान वेग कहते हैं। समवर्द्ध मानके स्थानमें एकाई परिमित कालमें जो वेग बढ़ता है, यही वेग बृद्धिका मान है और विषम-वर्द्ध मानवेग स्थानमें किसी निर्द्ध समयमें जिस परिमाणसे वेग रहता है लगातार उसी एकाई परिमित काल तक उसी तरहका वेग उपस्थित रहनेसे जिस परिमाणसे वेगकी वृद्धि हो सके, वही उस निर्द्धि क्षणका वेगमान है।

पतनशील वस्तु समयद्धंमान वेगका एक उत्सृष्ट उदाहरण है। जब एक वस्तु आश्रय-भ्रष्ट हो कर ऊपरसे नीचेकी गिरती है, तब उसका वेग श्रीरे धोरे समभावमें बढ़ता है। पतनशील वस्तु साधारणतः एक सेकंएडके अन्तमें जितना वेग होता है, दें। सेकंएडमें उसका दुगना और तीन या चार सेकंएडके अन्तमें उसकी अपेक्षा तीगुना या चीगुना वेग उत्पन्न होता है। उसका कालकी संख्यासे गुणा करनेसे उस कालके अन्तमें जो वेग उत्पन्न हुआ है, वह मालूम हो जाता है। परीक्षा कर देखा गया है, कि पतनशील द्रव्य पहले सेकंएडमें ३२ २ परिमित वेग पाता है; सुतरां २, ४,५, ७,१० प्रभृति सेकंण्डमें पतनशील वस्तुका तद्गुणक अर्थात् ३२ २×२ इत्यादि वेगफल लाम होता है।

पतनशोल वस्तुका वेग जैसे कालकी वृद्धिके अनुसार विद्वित होता है वैसे दूरत्व नहीं होता अर्थात् कोई वस्तु एक सेकेएडमें जितनी दूरमें गिरती है, दे। सेकंएडमें उससे दुगुनी दूर और तोन सेकेएडमें उससे तोगुनी दूरमें नहीं गिरती। वस्तुतः १ सेकेएडमें कोई वस्तु जितनी दूर आ जाती है, देा सेकेएडमें उसका चौगुना और तीन सेकेएडमें उसका नौगुना आ कर गिरती है। अर्थात् कालके वर्णानुसार ही दुरत्वकी वृद्धि होती है।

परीक्षासे स्थिर हुआ है, कि पतनशील वस्तु मात ही पहले सेकेएडमें १६ १ फुट नोचे गिरती है, सुतरां यह वस्तु २, ४, ५,७, सेकेएडमें कितनी दूर गिरेगो, उसका निरूपण करनेमें कालके वर्गसे गुणा करनेसे प्रयोजनीय फल मिलता है।

पक्त पर्वत-शिक्षरसे एक दुकड़ा पत्थर नीचे गिराया गया। यह दुकड़ा २॥ संकेएडमें जमीन पर आ गिरा। ऐस होने पर उस पर्शतशिक्षरकी ऊंचाई कितनी होगी? वह दुकड़ा २॥ सेकेएडमें १६ १ $\times$  (२॥) $^2$ = १६ १ $\times$   $\frac{24}{8}$ =  $\frac{802.4}{8}$  = १०० ६२५ फीट ऊंचाईसे गिरा था अर्थात् शिक्षरकी ऊंचाई प्रायः १०१ फीट हैं।

फिर काई वस्तु यदि ऊपरका फेंकी जाये, ता मध्या-कर्जणकी प्रतिकूलता वशतः वह समान वेगसे न उठ कर प्रति सेकेएडमें कपशः ३२'२ फुटके कमसे हास की प्राप्त होती है। इससे क्रमशः समुचा वैग नष्ट हो जाता है और फेंकी हुई वस्तु ऊपर न उठ कर फिर नीचेकी ओर गिरती है। यदि के।ई द्रव्य पेसे बेगसे फेंका जाय, कि प्रति सेकेएडमें १६१ फुट ऊंचा जा सके और मध्याकर्णणकी प्रतिवश्धकता न हो, ते। भी प्रथम सेकेएडके अन्तमें उसका वेग १६१ - ३२ २= १२८ ८ और पांचर्चे सेकेएडके अन्तर्में ही उसका येग १६१-५×३२ २=० होगा । सुतरां यह वस्त ५ सेकेएडकं बाद और ऊपर न जा कर नीचे गिरेगी। इससे समभाया गया, कि पतनशील वस्तुका वेग प्रति सेकेएड ३२'१ परिमाणसे वर्द्धित होता है और उत्पतनशोल वस्तुका वेग वैसे ही प्रत्येक सेकेएडमें इसी परिमाणसे कम है। जाता है।

यदि कोई जड़िबन्दु भिन्त-भिन्न ओर एक ही समय दे। समघेगका प्राप्त हो, तो इनके संघातवेगका दिक् और परिमाण एक समान्तर क्षेत्रके विपरीत केनिमें प्रकट होगा। यदिक नामक बिन्तुको इस जड़विन्दुका खरूप पकड़ कर उससे क्रमसे क ख और क ग दें। चेगकी दिशा और परिमाण प्रकट किया जाये, तो इन दें। रेखाओं पर अङ्कित समान्तराळ क्षेत्रके जिस के।णमें क बिन्दु अवस्थित हैं ठीक उसके विपरांत के।णको ओर वेग हीड़ेगा।

उदाहरण स्वरूप कहा जा

रहा है, कि क विग्दु समतल जलराशिकी एक नाव है; वह ख और ग तक एक हो समयमें क पहुंच सकती हैं; किन्तु यदि युगपत् यह दोनों ओरसे समान बल प्रयुक्त हो, तो यह नाव इन दोनों ओरमें किसी ओर न जा कर 'क च' वर्ण रेखा अवलम्बन कर उसी ओर जायेगो। उसका बेग उसी ओर प्रवाहित होगा।

यदि के हैं जड़ विन्दु एक ही समय दे। भिन्न भिन्न दिशासे दे। भिन्न भिन्न परिमाण समवद्ध न वेगको प्राप्त है। और यदि किसो विन्दुको इस विन्दुके खक्तपकी कल्पना कर उससे दें। सीधी रेखायें खींच कर उनकी वेगवृद्धिका वेग और परिमाण निर्देश किया जाणे, तो उस समान्तराल क्षेत्रके जिस कर्णका एक प्रान्त उस विन्दुमें संलग्न है, उसके द्वारा उनके संघात समवद्ध -मान वेगवृद्धिका दिक् और परिमाण प्रकाशित होगा।

यदि 'ख क ग' कोई एक समकोण हो, और यदि 'क ख' और 'क ग' का परिमाण कमशः ३ और ४ के समान हो, तो 'क च' का परिमाण ५ के बराबर होगा। सुतरां बल समान्तराल क्षेत्रस्थलमें ऐा समक्षना होगा, कि क विन्दुमें प्रयुक्त क ख और क ग की ओर कार्यकारो ३ सेर और ४ सेर परिमित दो बल कार्यतः क च को ओर कार्यकारी ५ सेर परिमित दो बल कार्यातः क च को ओर कार्यकारी ५ सेर परिमित दो बल कार्यातः क च को ओर कार्यकारी ५ सेर परिमित एक नलके समान है। फिर बेग समान्तराल क्षेत्रस्थलमें ऐसा समक्षना होगा, कि क विन्दुमें यदि एक समय ऐसे दें। वेग प्रयुक्त ही, कि उनमें से एकके प्रभावसे वह विन्दु किसी निर्दिष्ट कालमें क ख की ओर ३ फुट और दूसरेके प्रभावसे उसी समयमें ४ फुट जा सके, तो यह विन्दु उक्त समयमें क च को ओर ५ फुट जा सेगा। फिर बेग

वृद्धिविषयक समास्तराल क्षेत्रस्थलमें ऐसा समकता होगा, कि क विन्दु यदि के ख और क ग की और इस तरह दो समवर्ज मान वेगकी प्राप्त हों, कि उनके प्रभावसं किसी निर्दिष्ट समयमें क ख और क ग की ओर कमशः वेगके ३ और ४ एकाई परिमाणसे उसके वेगकी अधिकता हो, तो कार्यातः इस विन्दुका वेग क च की ओर वेगके ५ एकाई परिमाणसे वेगकी वृद्धि होगी।

वेग और वेगवृद्धि संघात और विघातविषयक प्रक्रियाएं सर्वतोभावसे बलसंघात और वलिध्यात-घटित प्रक्रियां के अनुरूप है। इसी लिपे उनका विशेष विवरण यहां लिखा न गया। शक्ति शब्द देखो।

६ त्वरा, शीघ्रता । ७ आनन्द, आह्राद । ८ दूढ़ प्रतिका । ६ उद्यम । १० प्रणय । ११ आम्नविशेष । १२ वाणपति । १३ वृद्धि । १४ प्रवृत्ति । १५ महाज्ये।तिष्मती स्रता । (वैद्यक नि०)

वेगग (सं कि ) वेगेन गच्छतीति गम ड। १ तेजीसे चलनेवाला।

वेगगा (सं० स्त्री०) वेगवती नदी, जिस नदीकी धारा तेज हो ।

वेगदशीं (सं ० पु०) एक बन्दरका नाम । वेगधारण (स० क्की०) मल आदिका वेग रेकिना। वेगनाशन (सं० क्की०) वेगस्य नाशनं येन। श्लेण्मा। इसके द्वारा देहके स्रोत रुद्ध हो मल आदिकं निकलनेमें रुकावर आती हैं, इससे इसका वेगनाशन नाम हुआ:

वेगनिरीध (सं० पु०) व गधारण।

वेगनूरिन खां कुचोन—एक मुगल सेनापतिका नाम।

उन्होंने मुगल सम्राट् अकबरशाहकं एक सेनापित

मुइजूलमुल्कके अधीन खैराबादके युद्धमं विशेष प्रसिद्धि
लाभ की थो। इसके बाद सम्राट्के राजत्यमें ३२वें और

३३वें वर्षमें 'यथाक्रम अबुल मतलब और कादिक खांके
अधीन उन्हों ने तार्राक्षणों साथ युद्ध किया था। उनके
अधीन एक सहस्र सैनिक रहते थे। १००१ हिजरीमें
उनकी मीत हो गई

वेगम—( बेगम ) अश्वकुले। द्वय मुसलमान रमणियों की एक उपाधि। साधारणतः मुगल बादशाहकी पित्नयां

इसी उपाधिसे सम्मानित होती हैं। मुगल बेगकी उपाधि पुरुषके लिये और बेगम उपाधि स्त्रोके लिये व्यवहृत होती हैं। पडानों में बोबी, निसा, खनुम, खनुस, बानु आदि उपाधियां 'बेगम' की तरह ही सम्मान-स्चक हैं। इसलिये बेगम या बेगम साहबा कहनेसे साधारणतः बादशाहकी पत्नी तथा रानीका बोध होता है।

वेगमगञ्ज—( बेगमगञ्ज ) बङ्गालके नोआखाली जिलेका एक प्राप्त । यहां एक थाना है। स्थानीय बाणिज्यकी समधिक उन्नति देखी जाती हैं।

वेगमपुर—( बेगमपुर ) हुगली जिलेके अन्दर एक प्राम इस प्राममें कईके व्यवसायकी उन्नति देखी जाती है। वेगमपुर—( बेगमपुर ) बम्बई प्रेसिडेन्सीके सें।लापुर तालुकका एक प्राम। यह भीमा नदीके किनारे अवस्थित हैं। यहाँ सम्राट् औरक्रुजेबकी कारो कन्या बेगामीका समाधिमन्दिर हैं। जब औरक्रुजेब दाक्षिणात्य विजय करनेके लिये यहां आया था, तब गांवके निकट मचान-पुरमें उसने छावनी डाली थी। उसी समय इस कन्याकी मृत्य हुई थी।

वेगमपुर-(बेगमपुर) यशोहर जिलेके अन्तर्गत एक समृद्धिपूर्ण प्राम । यहां देशी खुष्टानींका बास है। यहांके अधिकांश लोग वस्त्र बुननेका ही काम करते हैं। वेगमशमक--काश्मीरवासिनो एक मुसलमान रमणी। यह पहले नर्राकी अर्थात् नाचनेवाली वेश्या थी। लेकिन अपने भाग्यके बलसे पीछे एक राजाकी रानी बन गई। फ्रान्स राज्यके द्विवस प्रामवासी वाल्टर रिनहाई नामक एक फ्रान्सीसी युवक नौसेनादलमें वढ़ईके काममे नियुक्त हो कर भारत आया था। इसके बाद इसने जलविभाग परित्यांग कर विभिन्न स्थानों में देशी सामन्त रजवाडींके अधीन काम किया था। बङ्गाल-के नवाब मीरकासिमके अघोन गिगरी नामक जो अमें-नियन सेनापति था, मौका देख कर रिनहाईने उसके अर्थान भी संनाविभागमें काम किया। मीरकासिमके कीशलसे पटनेमें घिरे अङ्गरेजों की इत्या कर रिनहाई नवाबके प्रिय है। उठे। किन्तु शोघ ही वह अङ्गरेजों के हाथ नवाबकी दुद्शा और पतन अवश्यम्मावी समभ

कर बङ्गाल छोड़ कर भरतपुरराजकी शरणमें आया। अन्तमें भरतपुरके सरदारका काम छोड़ कर उसने नजफ कांके अधीन सेनानायकका कार्य किया। सन् १७७८ १०में उसकी मृत्यु हुई। नजक खांदेखो।

कुछ लोगों का कहना है, कि रिनहाई ने अङ्गरेजो समासँ (Summers) नाम प्रमण किया था। उसने पूर्वोक कई जगाहों में कार्य कर बहुत धन एकल कर लिया था। एक दिन काश्मीरमें एक मुसलमान युवती नर्सकी से उसका प्रमालाप हुआ। कुछ हो समयके बाद उससे उसकी शादी है। गई। फलतः युवतीने अपना नाम बेगम शमक रखा।

खामीकी मृत्युके बाद बेगम शमरु खामी द्वारा अर्जित सरदाहान राज्यको अधीश्वरो हुई। सन् १७८१ ई॰में इसने कैथलिक गिरजेमें खृष्टधर्म प्रहण किया और सन् १७६२ ई०में फिर मुसो ले वाइसिउ नामक एक फ्रान्सोसोसे विवाह कर लिया । यह मनुष्य अपने स्वभाव दे।वसं प्रजावर्गसे अप्रिय हो उठा और प्रजा विद्रोही हो रिन हाईके पुत्र जाफर याव खाँके नेतृत्वमें वाइसिउका मारनेके लिये आगे बढ़ी। सुचतुरा समक्रने प्रजायर्गके मनावादमें अपना सर्वनाश उपस्थित देख कीशलसं नव-परिणत स्वामीकी आत्महत्या कर छेनेका पगमर्श दिया । वाइसिउ मारे गये । इसके वाद जाजे टामस-ने जा बेगमका एक कर्मचारी था, इस विद्रोहका दमन किया। सन १८०२ ई०में जाफरको मृत्यु हुई। समक्रने अपनी मृत्युकं पहले अपनी नाती डेविड अकुलोंनी इ।इस सोम्ब्रेका उत्तराधिकारी बनाया। इसने केथलिक-धर्मके गिरजे और विद्यालयोंका ३७४०००) कर दान किया था।

वेगम सुलतान एक मुगल राजकुलललना। आगरेकी इतिमाद उद्दीलाकी मस्जिदकी बगलमें इसका मक्बरा मीजूद है। उस मक्बरेमें जो शिलाफलक है उसमें लिखा है, कि सम्राट् हुमायूं के राजत्वकालमें १५३८ ई० को उसकी समाधि हुई। यह सेख कमालकी बेटी थी। वेग महम्मद --सम्राट् अकबर शाहका एक सेनानायक। वेगमाबाद -- युक्तप्रदेशकं मोरट जिलेका एक नगर। यह मीरट शहरसे १४ मील तथा दिल्लीसे २८ मील दूर

अक्षा० २६ प्रिंड ० तथा देशा० ८१ प्रिं प्रके मध्य अवस्थित है। करीब डेढ़ सी वर्ष हुए ग्वालियरकी राजमहिषी रानी वालाबाईने यहां एक सुन्दर देवमन्दर-की प्रतिष्ठा की। नगरके बाहर नगरस्थापियता नवाब जाफरअलीकी प्रतिष्ठित एक मसजिद अभी भग्नावस्थामें एड़ी हैं। नगरकी श्रोवृद्धिके लिये १८५६ ई०की २०वीं धाराके अनुसार मैला फेंकने और पुलिस रखनेके लिये कुछ राजस्व वसूल होता है।

वेगराज वेगराजसंहिताके रचयिता। इन्होंने १४६४ ई०में उक्त प्रन्थ की रचना की।

वेगरीध (सं॰ पु॰) वेगिविधृति, वेगधारण। मस्र,
मूत्र या शरीरके इसी प्रकारके और किसी वेगका
रोकना जो स्नास्थ्यके लिये हानिकारक होता है।

वेग शब्द देखो।

वेगवत् ( सं० ति० ) व गे। ऽस्त्यस्येति व ग मतुष् मस्य वत्यम् । १ व गविशिष्ठ, व गवाला । (पु०) २ विष्णु । ( भागवत १३।१४६।४।३ )

वैगवती —दाक्षिणांत्यके काञ्चीपुर जनपदमें प्रवाहित एक नदी । काञ्चीपुरके समीप वेगवती और पलाड़्कं सङ्गमस्थलमे अवस्थित विल्लिबलमको कोई कोई प्रता-तत्त्विद् प्राचीन पल्लिबराजधानी विल्वल नगर वत-लाते हैं।

वेगवान् ( सं • ति • ) ये गपूर्वक चलनेवाला, तेज चलने-वाला । (पु॰) २ विष्णु ।

वैगवाहिनो (सं० स्त्रो०) १ गङ्गा । (रामा० १।४५।८) २ पुराणानुसार एक प्राचीन नदीका नाम । (मार्के पडेयपु० ५७।२७) (स्त्रि०) ३ व गपूर्वक चलनेवाली, तेज चलनेवाली।

वेगविघात (सं०पु०) शरीरसे निकलते हुए मलमूत आदि वेगोंकी सहसा राक लेना जे। स्वास्थ्यके लिये हानिकारक समका जाता है।

वेगपृष्टि (सं० स्त्री०) तीववेगसं वर्षण, बड़ी तेजीसे बरसना ।

वेगसर (सं०पु०) वेगेन सरित गच्छतीति स्टट। १ वेगगामी अभ्व, तेज चलनेवाला घे।ड़ा। २ अच्बर। (क्रि०) ३ वेगगामी, तेज चलनेवाला। वेगा (सं ० स्त्रो०) बड़ी मालक गनो, महाज्योतिकाती। वेगातिग (सं ० ति ०) येगातिशय्य। येगवशतः जी अतिकम किया जाय।

वेगानिल (सं•पु•) वंगविशिष्ट वायु, प्रबल वायु, तूफान।

वेगायम्मापेट — मन्द्राज प्रदेशके गीदावरी जिलेका एक बड़ा गाँव जी रामचन्द्रपुर तालुकाके अन्तर्गत है। यह द्राक्षारामसे २ मील तथा रामचन्द्रपुरसे ५ मील दक्षिण पूर्व पड़ता है। प्रामके पश्चिमांशस्थ प्राम्यदेवीपीठके समीप बौद्ध प्रतिमूर्शिका निदर्शन पाया जाता है। वेगित (सं० ति०) वेगा सञ्जातोऽस्य तारकादित्वादित्व (पा प्राश्व ) वेगा विशिष्ट, जिसमें वेग हो। वेगिन (सं० ति०) वेग अस्त्यस्पेति वेग इति। १ वेग वान, जिसमें वहुत अधिक वेग हो। पर्याय—जङ्घा कारिक, जाङ्घिक, तरस्वी, त्वरित, प्रजवो, जवन, जन।

(पु॰) २ श्पेनपक्षो, बाज नामकी चिड़िया। वेगिहरिण (सं॰ पु॰) वेगी वेगवान हरिणः। श्लोकारी सृग।

वेगी—मन्द्राज प्रदेशकं अन्तर्गत एक प्राचीन नगर। यह इल्लोर नगरसे ६ मील उत्तर अवस्थित है। जनसाधा-रणका विश्वास है, कि वे क्वीके तेलिक्व राजाओंने पहले यहां राजधानी बसाई थी। ६०५ ई०में चालुक्य-विजयके बादसे ही उस वंशका प्रताप जाता रहा। ४थी सदीमें उस्कीण एक ताम्रफलकमे उस वंशको शालक्वा-यणराजवंश कह कर विणित देखा जाता है।

शिलालिपि प्रमाणसे और भी जाना जाता है, कि व क्रीराज्य दाक्षिणात्यका एक अति प्राचीन देश है। परूजवगण यहां राजत्व करते थे। काञ्चीपुरकं परूलव-राजाओं के साथ इनका नैकट्य सूचित होता है। प्रतन-तत्त्वविद् युनेलका कहना है, कि यह राज्य २री सदोमें प्रतिष्ठित हुआ। चालुक्यराजाओं द्वारा व क्रीका अधा-पतन होनेके बाद काञ्चीपुर ही परूलवराजाओं को राज धानी हो गया।

उक्त पेह्वेगी नगर ही में प्राचीन राजधानी थी, यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती। क्येंािक, उसीके पास छिन्नव गी नामका एक और प्राम देखा जाता है। वेगी नगरसं ५ मील दक्षिण पूर्व देएडलू र प्राप्त तक पुराने महानों का खएडहर पड़ा है। वह प्रायः पेह्वेगी और छिन्नवेगी तक विस्तृत है। यह तिस्तृत ध्वंसा-वशेष प्राचीन वेन्नी राजधानीकी समुद्धकीर्त्त है। उसीसे नगरकी प्राचीन वाणिज्य समृद्धि और श्रीसीन्द्र्यकी करणनाकी जा सकती है। किंवदन्ती है, कि मुसलमानों-ने वेगो और देएडलूरके ध्वंसप्राय मन्दिर।दिका प्रस्तर ले कर हले।रैका दुर्ग बनवाणा था।

वेगूसराय—विहार और उड़ोसाके मुङ्गेर जिलेका एक उपविभाग। यह अक्षा॰ २५'१५'से २५'४६'उ॰ तथा ८५'५१'से ८६'३५'पू॰के मध्य अवस्थित है। भूपरि॰ माण ७६६ वर्गमील है।

विशेष विवरण बेगूसराय शब्दमें देखो वे गूर -- बम्बईप्रदेशकं महिसुर जिलान्तर्गत एक प्राचीन माम । यहां पहलवराजाओं को शिलालिपि विद्यमान है। वेघराम-एक प्राचीन नगर। वर्रामान समयमं यह ध्वंसावस्थामें पड़ा है। यह अक्षा० ३४ ५३ उ० तथा देशा० ७६ १६ के मध्य काबुल नगरसं २५ मोलको दूरी पर अवस्थित है। इस नगरकं चारों ओर ईंटकी दोवार बड़ो है। भुदातश्वश्च भ्रमणकारो चार्लस मेसनने इस नगरको पर्यवेक्षण कर Alaxandria ad Caucasum नामसे इसकी तुलना को है। नगरके ध्वंसावशेषका अनुसन्धान कर मेसन और अन्यान्य प्रतनतत्त्वविदोने यहांसे प्रथम वर्षमे १८६५ ताम्न और कुछ रीप्य मुद्रा तथा अंगूठी, ताबिज, कवच और अन्यान्य स्मृति निदर्शन पाये हैं। दूसरे वर्ष १६०० और उसके बाद २५००, फिर १३४७४ और सबसे वीछे १८३७ ई०में ६० हजार प्रीक और रोमन, प्रोकवा**ह**क, वाहिक, हिन्दूपारद, शासनोय हिन्दू और हिन्दू मुसलमान हिन्दू शक, मुद्रा पाई गई। अध्यापक विलसनने अपने Ariana Antiqua प्रन्थमें उन सब मुद्राओंसे अफगानिस्तान. मध्यपशिया और भारतका पैतिहासिक सम्बन्ध निक-पण किया है। स्थानीय प्रवाद है, कि इस नगरमे मुसलमान राजाओंकी राजधानी थी। आगे चल कर महामारीसे यह नगर वीरान हो गया है। आज कल हिन्दुओंने इस नगरका बलराम नाम रखा है।

बेङ्कट् ( सं ॰ पु॰ ) द्राविड़ देशस्थित पर्वतभेद । ( भागवत १०।१६।१६ )

वेडूट -१ हाश्चिणात्यवासी एक पण्डित । इन्हों ने रघु-वीर गद्य नामक एक प्रन्थको रचना को थो। २ उत्तर रामचम्पू के प्रणेता, रघुनाथके पुत्र और अप्ययके पौत्र । ३ विजयनगरके एक राजा। आप अप्यय दीक्षितक पतिपालक थे। ४ शब्दार्थक त्यतक नामक अभिधानक प्रणेता। १६वीं सदीके आरम्भमें इन्हों ने उक्त प्रन्थ सङ्कलन किया। ये मन्द्राजवासी चेडूटके पुत्र और सूर्यानारायणके पौत्र थे। ५ दाक्षिणात्यका एक प्राचीन तीर्थक्षेत्र। भागवतादिमें इस पुण्यमय क्षेत्रका परिचय है। भाग० ५।६।६ और १०।६।१३, भविष्योत्तरपुराणके तथा स्कन्दपुराणके चेडूटमाहात्म्यमें इसका विशेष

वे द्भूट १म और २य - कर्णाटक के दो राजा। इन का टूसरा नाम वेद्भुटदेव भी था।

वेङ्कर अध्वरिन्—१ विधितयपरिताणके प्रणेता। २
शङ्कारदीपकभाण और श्रवणान्दस्तोतके रचिता।
३ श्रीनिधासचम्पूके प्रणेता। इनके पिताका नाम मशक

वेङ्कटथाचार्ट्या—१ तस्वमार्सएड नामक प्रन्थके रर्वायता । कोई कोई इन्हें बेगट आचार्य्य भी कहते हैं। २ अझैत-विद्याविचार। ३ अशीचदशकके रचयिता। ४ अल-द्कारकीस्तुभ, गजस्तवादार्थ, णत्वक्षएडन, तात्पर्या-दर्पण, नञ्सूत्रार्थबाद, पुच्छब्रह्मबादखएडन, प्रच्छन्न ब्रह्मबादनिराकरण, वेदान्तकीस्तुभ, वेदान्ताचार्ध-चरित्रवे भवप्रकाशिका, शिवादित्वमणिदोपिकाखएडन, श्रुङ्गार तरङ्गिणी नाटक और षष्ट्यर्थदर्पणके प्रणेता। ये सुरपुरवासी थे। ५ अशौचशतकटीकाके कर्ता। ६ आचार्याचम्पके रचिता। ये परवस्तु वेङ्कटाचार्य नामसे प्रसिद्ध थे। ७ उत्तरचम्पूके प्रणेता। ८ जयतीर्थः इत कर्मनिर्णयटीकाकी टिप्पनीके प्रणेता। ये रोटिः वे ड्रुटाचार्य नामसे परिचित थे। ६ चिदानस्दस्तवराजः दीकाकार। १० जैमिनिस्त्वटोका नाम्नो उघोतिप्र नथके प्रणेता। ११ तत्त्वचिन्तामणिदीधिकोड्कं रचयिता। १२ पादुकासहस्रके प्रणेता। १३ प्रणवद्र्पणके प्रणेता।

प्रद्युम्नानन्द भाण और सुभाषितकीस्तुभके प्रणेता। वे अरशानिपाल वेङ्कराचार्य नामसे प्रसिद्ध थे। १५ भैमीपरिणय नाटकके रचयिता। १६ मीमांसामक-रन्यके प्रणेता। १७ यादवराघवीय नामक प्रभ्थके रच यिता । १८ योगप्रन्धका प्रणेता । १६ राघवपाएडवीय-काव्यके प्रणेता। २०रामायणसारसंप्रहके प्रणेता। २१ वृत्तदर्गणके रचयिता। २२ वेदपादस्तवके रचयिता। २३ श्लेषचम्पूरामायणके प्रणेता। २४ सात्विकपुराणके प्रणेता । २५ सिद्धान्तसंब्रह नामक घेदान्त प्रांथके रचयिता। २६ समार्त्तप्रायश्चित्तविनिर्णययके प्रणेता। २७ हयप्रीवदण्डक नामक प्रंथके रचयिता। २८ संकरूप सूर्योदय नाटकके प्रणेता। ये अनन्तसुरके पुत्र और वे ङ्कटनाथ नामसे भो परिचित थे। २६ कोकिलसन्देश-काध्यके प्रणेता। इनके पिताका नाम तातय था। ३० सिद्धास्तरत्नावली नामक व दास्तप्रस्थके रचयिता। इनके विताका नाम ताताचार्य था । ३१ लक्ष्मोसहस्रतामस्ते।त्न, विश्वगुणादशी और हस्तिगिरिचम्पू नामक तीन प्रन्थेंकि भ्रणेता। काञ्चोनगरमें इनका जन्म हुआ। इनके पिता-का नाम रघुनाथ दीक्षित और पितामहका नाम अप्पय दोक्षित था। ३२ अघनिणीय और तद्दीका, रहस्यत्रय-सार तथा शतदूषणी नामक प्रन्थके कर्त्ता। ये श्रोरङ्गनाथ-के पुत्र तथा वे डूटेश भाचार्य नामसे भी परिचित थे। वेङ्कटकवि—१ काञ्चीपुरनिवासी एक कवि। इन्हेंनि कन्द्पेद्पेण नामक एक भाषाकी रचना को थां ! २ नर-सिंह भारतीविलासके प्रणाता । ३ वेड्डरकवीय नामक काध्यके प्रणेता।

वेङ्कटरुष्ण—१ पद्मनाभके पुत्र और जयरुष्णके गुरु। २ एक धर्मशास्त्रकार। ३ विष्टृति और शब्दभेदनिरूपण नामक व्याकरणद्वयके प्रणेता।

वे ङ्कटकृष्णदीक्षित—उत्तरचम्पू, कुशलविजय नाटक, नटेश विजयकाय्य और रामचन्द्रोदयकाव्यके प्रणेता। ये चे ङ्कटाद्रि उपाध्यायके पुत्र तथा यक्तरामके पुत्र रामभद्रके समसामयिक व्यक्ति थे।

वेङ्कटगिरि—१ दाक्षिणात्यके मन्द्राजप्रदेशके नेव्लूर जिले-का पक तालुक । भूपरिमाण ४२६ वर्गत्रील है । २ उक्त जिलेका पक नगर, वेङ्कटगिरि तालुक और उसी नामको जमो दारोका विचारसदर । यह अक्षा० १३ ५८ उ० तथा देशा० ७६ ३८ पू०के मध्य अवस्थित है। यहां एक डिपटो तहसीलदार हैं।

३ उक्त जिलान्तर्गत एक विश्तृत भूसम्पत्ति। भूपि रिमाण २११७ वर्गमील हैं। समस्त वेङ्कटगिरि, दशि पेदिलो, पोल्लूर तालुका, गुड़्रूरकिगिरि और अङ्गोल तालुकका कुछ अंश ले कर यह वड़ी जमींदारी बनी है। यहांके जमींदार गवर्मेंग्टको वार्षिक ३७४३१०) रु॰ पेशकस देते हैं। इस जमोंदारीके प्रतिष्ठातास बन्नेमान वंशधर २८वीं पीढीमें हैं।

वेङ्करगिरि—मन्द्राज प्रदेशके उत्तर आरकर जिलेके वित्तूर तालुकके अन्तगेत एक वड़ा प्राम । यह पारमन जानेके रास्ते पर अवस्थित है। यहां एक प्राचीन देवमन्दिर और उस मन्दिरके समीप एक पुष्करिणो है। लोगोंका विश्वास है, कि पुष्करिणो पुण्यतोया है तथा उसमें मान-सिक करके स्नान करनेसे मनस्कामना सिद्ध होती है। वे ङ्कर्रगिरि—दाक्षिणात्यका एक प्रसिद्ध गएडशैल। यह स्थान देवताओंका पुण्यक्षेत्र है। इसका दूसरा नाम वङ्कराद्दि और वेङ्कराचल है। गरुडपुराण, मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रह्मपुराण, क्रह्मपुराण, हिर्द्भंश आदिके अन्तर्गत वेङ्करगिरिमाहात्म्यमें इस स्थानका विशेष परिचय है।

वेङ्करिगिरिकोर — मन्द्राज प्रदेशके उत्तर आरकर जिलेकं पाल्मन तालुकके अन्तर्गत एक बड़ा गाँव। एक समय यह स्थान समृद्धिसम्पन्न था। यहां पोलेगारोंने एक दुर्ग बनाया था।

वेङ्करिगिरिनाथ — यतोन्द्रमतदीविकाके रचिता श्रोनिवास-दासके गुरु । ये चेङ्करेश नामले भी पूजित हैं। चेङ्करगुरुवाधूल — तत्त्यसंप्रद्वीविका नामक तत्त्वार्थदीविका-रोकाके प्रणेता। ये श्रीशैलदेशिक (श्रीमाथ) के पुत्र थे।

वे क्रूटनाथ—१ शरणागितरीकाके प्रणेता। २ अशीचशतक,
गृह्यरक्ष और विबुधकर्ठभूषण नामको उसकी रोका,
दशनिर्णय, पितृमेधसार और स्मृतिरत्नाकर नामक
प्रश्थके प्रणेता, रङ्गनाथके पुत्र और सरस्रकोवस्नमके

पौत । ३ सर्गदर्शन संप्रद्वके मध्यगत रामानुज दर्शनोक्त एक प्राचीन पिएडत । ४ अभयदानसार, अभयप्रदान, अभयप्रदानसार, गोपालविंशति, निश्चेप रक्षा, प्रसन्नमालिका और लक्ष्मीस्तोत्रके रचयिता तथा गोपालपञ्चाशत् और द्याशतकके प्रणेता । ५ प्रहादविजयकाव्यके प्रणेता । ६ प्रहातन्दिगिरिविर-चित भगवद्वोताकी टोकाके टिप्पनीकार । ७ यमुना-चार्यकृत स्तोत्वके टोकाकार ।

वे क्रुटनाथ वे दान्ताचार्य—१ अधिकारसंग्रह, तस्वमुका कलाप, न्यायसिद्धाञ्जन, पादुकासहस्र, यदुवंशादिपञ्च-काष्य, रहस्यत्रयसार, संकल्पसूर्योदय और सुभाषित-नीवि नामक ग्रन्थके प्रणेता। ये द्राविङ्वासी थे तथा १३वां सदीके शेषभागमें विद्यमान थे। २ यतिराज-सप्ततिके प्रणेता। ३ हयप्रोवस्तोतकं रचिता।

वेङ्कटपति देवराय—दाक्षिणात्यके एक हिन्दूराजा। विरिश्चिपुरी इनकी राजधानीधी।

वे द्वरपुर—मन्द्राजप्रदेशके गोदावरी जिलेमें भीमवरम् तालुकके अन्तर्गत एक बड़ा प्राप्त । यहां सात सौ वर्ष का एक देवमन्दिर है। स्थलपुराणमें उन देवमूर्त्तिका विशेष परिचय पाया जाता है।

मन्द्राज प्रदेशके सलेम जिलेमें उतङ्कराई ताल्कके अन्तर्गत एक बडा प्राम ।

वेङ्कट वाजपैयो—१ शुल्बकारिकाके प्रणेता। २ प्राय-श्चिक्तशतद्वयोकेरचयिता।

बं ड्रुटविजयी--कर्मप्रायश्चित्त हे प्रणेता ।

बेङ्कटबुध, राविल्ल—चिन्नमभट्ट प्रणीत तक भाषाप्रका-शिकाके टिप्पनप्रणीता। दूसरे प्रम्थमें इनका रोस्थिल बेङ्कटबुध नाम मिलता है।

वेङ्करभट्ट—१ वेतोलविंशतिके प्रणेता । २ भोसले-वंशावलोके रचयिता । ३ अनुमध्वविजयके गूढ़ार्ध-प्रकाशिका नाम्नी टीकाकर्ता ।

बेङ्कर-यज्यन् १ कालामृत और उसको टीकाक प्रणेता। यह प्रम्थ ज्योतिषविषयक है। किसी किसी पुस्तकमें इसका कर्णामृत नाम मिलता है। २ यतिप्रतियन्दन साइनके रचयिता।

व क्ट-योगिन् -ितयायोगरामतारकमन्त्रटीकाके प्रणेता।

वे ङ्कटराज—चत्रराशिभृविलिप्रकरणके प्रणेता । वेङ्कटराजदीक्षित—चम्पृरामायण लङ्काकाएडके रचयिता। वेङ्कटराम—स्यायकीमुदीके प्रणेता । वङ्कटराय—सर्वपुराणार्थसंब्रहकार। वेङ्करराय—१ विजयनगरके एक राजा। अच्युतरायके पुत्र । विजयनगर देखो । २ नरगुएडके एक सामन्त राजा। टोप्सुलतानने जब इनसे अधिक कर मांगा, तब इन्होंने पहले अङ्गरेजों और पीछे फरासोसियोंसे सहायता मांगी थी। टोपूने नानाफडनिधशकी बात न मान कर नरगुएड पर आक्रमण कर दिया। युद्धमें व द्भुटराय परास्त और बन्दो हुए तथा उनको कन्या टीपूके अन्तःपुरमें लाई गई। यह घटना १७८५में हुई है। इस युद्धमें टीपूको सेनाने रामदुर्ग पर अधिकार जमावा। वेङ्कर शर्मा—शब्दार्थिचन्तामणिके प्रणेता। वेङ्कटशास्त्री-अद्वैतानम्बलहरीके प्रणेता। वं ङ्कटशिष्य-वं दाग्ततत्त्वसारके रचिता। वे ङ्कटसमुद्रम्—मन्द्राज प्रदेशक उत्तर आर्कट जिलेके पारमन तालुकके अन्तर्गत एक प्राप्त । यहां पोलेगारोका प्रतिष्ठित एक मन्दिर है।

व ङ्कटसुब्बाशास्त्रो—भोषामञ्जरीके प्रणेता ।

वे ङ्कुटाचल स्रि-१ सुबोधिती नोस्नी काव्यव्रकाशरीकाके रचर्यता। २ सुधाप्र नामक टिप्पनके प्रणेता। यह प्रथ भास्कराचार्यकृत शिवाष्टोत्तरशतनाम प्रथिकी टीका है।

चेङ्कराचल—दाक्षिण।त्यके उत्तर आर्कर जिलेके तिरुपति-के अन्तर्गत एक पवित्र तीर्थक्षेत्र । वेङ्करगिरि देखो । चेङ्कराचलेश्वर—वेङ्करगिरिस्थित शिवलिङ्कभेद ।

वे द्भराचार्य—१ वे द्भराचार्यवादार्थं नामक न्यायशास्त्रके रचियता। २ यादवाम्युदय और वे द्भरेश्वरमाहात्यके प्रणेता। शेषोक्त प्रन्थ तेलगू भाषामें लिखा है।

चे ङ्कटादि-१ वे ङ्कटगिरि। २ एक मराठा सरदार, रामराजके भाई।

बंङ्कराद्रिनाथ—शिवगीतारीकाकार । ये वंङ्कराद्रि नामक वा वंङ्करेश्वर नामसे भी परिग्चित थे।

वेङ्कटादिपालेम — मन्द्राजप्रदेशके कर्नुल जिलाग्तर्गत मार्कापुर तालुकका पर बड़ा गांव। मार्कापुरसे यह २१॥० मील उत्तरमें अवस्थित है। यहां एक सुप्राचीन विष्णुमन्दिर है। उक्त मंदिरके गर्भमें विजयनगरराज वे क्कटपतिके शासनकालमें १५३६ ई०को उत्कीर्ण एक शिलाफलक देखा जाता है। १५४५ ई०में उक्त राज-यंशके राजा रामदेवकी भी एक शिलालिप उस मन्दिरगालमें उत्कीण देखी जाती है।

बे द्धराद्रिभद्द—दाक्षिणात्यवासी एक पिएडत, तिरुमल भद्दके पिता।

वे ङ्करादियज्वन्—एक पण्डित, सुरमहके पुत्र और मयूबर मालिकाके प्रणेता सोमनायसहके भाई।

वे ङ्कटाद्रिरायस—अशौचनिर्णय या स्मृतिकौस्तुभके प्रणेता।

वे ड्रूट पैशवराय—एक मराठावीर। ये विजापुरराजके सेनावित थे।

वं क्रुटेश—१ जैमिनोस्करीकाके प्रणेता, गङ्गाधरके पुता।
२ समृतिसंप्रह और तर्न्त्युं क अशीच नामक दो प्रथीके प्रणेता। ३ कालचक्रजातक, ताजिकसार, भावकीमुदी, मुहुर्च चिन्तामणि, योगाणिव और सर्वार्धचिन्तामणि नामक ज्योतिर्प्रस्थके रचिता। ४ चतुःश्लोकीरोकाके प्रणेता। ५ वृत्तरत्नावलाके प्रणेता।
६ समृतिसंप्रहके प्रणेता। ७ समृतिसारसंप्रहके रचयिता। ८ इ ससंदेशकाष्यके प्रणेता। ६ श्लोनिवासविलासचन्द्रके प्रणेता।

वे क्रूटेश—दाक्षिणात्यस्थ सुप्रसिद्ध विष्णुमूर्सिमेद। इन देवताका मंदिर दाक्षिणात्यवासीका परम पवित्र तीर्ध है। यहां प्रति वर्ष सैकड़ों तीर्धायात्रो इक्ट्टे होते हैं। आदित्य-पुराण, पञ्चरात्र, ब्रह्माएडपुराण, मार्क एड यपुराण और वराहपुराणके अन्तर्गत वे क्रूटेशमाहात्म्यमें इनका विशेष विवरण उल्लिखित है।

वेङ्कटेशकवच—धारणीय मन्त्रीषधभेद। अग्निपुराणमें इस कवचका विषय वर्णित है।

वे ङ्करेशकवि—उन्मसप्रहसन, रुष्णराजिवज्ञय, चित्रवन्ध-रामायण, भानुप्रवन्धप्रहसन, राघवानन्दनाटक, रामाभ्यु-दयकाव्य और वे ड्रुटेश्वरीय काव्यके प्रणेता।

वे ङ्कटेश शोभवोल — कृष्णामृततरङ्गिकाके रचिता। राधागङ्गाधरके पुत्र और विनायकके शिष्य। वेङ्कटेशपण्डित—१ जातकचिन्द्रकाके रस्रयिता। २ सम्मार्ग-मणिवर्षणके प्रणेता।

वेङ्कटेशपुत--तिपधगानाम्नी परिभाषेन्दुशेखरटीकाके प्रणेता।

वेङ्कटेश्वर—१ राघवाम्युदयनाटकके प्रणता। २ वेङ्कटेश-प्रदस्तके रचयिता।

वेङ्कटेश्वरकोण्डिन्य—शाब्दिक विद्यत्कविप्रमोदक और लिलता नाम्नी पतञ्जलिचरितटीकाके प्रणेता। ये दाक्षिणात्यमूर्शिके पुत्र और रामभद्रके शिष्य थे। ये १७वी सदीके शेष भागमें विद्यमान थे। कुष्पुलामीने पतञ्जलिवरित्रको अणुक्रमणिकामें इनको उल्लेख किया है।

विङ्ग्टेश्वरक्षेक्षित—आग्नीघ्रयोग, दशपूर्णमास्त्रयोग, बीधा-यनकर्मान्तसूत्रमीमांसा, बीधायमचयनमम्त्रानुक्रमणि, बीधायनमहाग्निचयनप्रयोग, बीधायनशुक्वमीमांसा, बीधा-यनसोमप्रयोग और दुप्टीकाके वार्सिकाभरण नामक टिप्पनके रचयिता।

वेङ्कप्प-कामविलासभाणके रचयिता। वेङ्कप्परविषयान-अलङ्कारमणिदर्गण और चिद्वे तकत्प तथा चिद्वे तकस्पयन्ती नामक तीन प्रम्थके प्रणेता। वेङ्करयप्रभु-कुशलचम्पू के रचयिता।

वेङ्काजी—महाराष्ट्रपति शिवाजीकं वैमात्रेय भाई। इन्होंने शिवाजीकी ओरसे अनेक बार युद्ध किया था।

वेङ्गदह---२४ परगनेके अन्तर्गत एक नहीं। यह सोध-नालो नामसे प्रसिद्ध है।

वेङ्गा—यशोर जिलेमें प्रवाहित नवगङ्गा नदीकी एक शाला।

चेङ्गी—दाक्षिणात्यका एक प्राचीन देश। यह पूर्वघाट या करमण्डलके किनारे अवस्थित है। इसके पश्चिममें पूर्वा-घाट पर्वातमाला, उत्तरमें गोदावरी और दक्षिणमें कृष्णा-मदी है। गोदावरी जिलेके हल्लोर तालुकके वेगी यो पेङ्गवेगी प्रामका ध्वंसावशेष ही प्राचीन वेङ्गी राजधानी की मध्कीर्लि समभी जाती है। वेगी देखो।

सालुक्यराज २य पुलकेशीक भाई कुब्जविष्णु वर्द्धनने कराव ६१७ ई०में यहां पूर्वाचालुक्य राज-वंशकी प्रतिष्ठा की थी। इसके दाद ७३३-७४७ ई०के

मध्य पहुव-सेनापति उद्यन्नम्द्रने अश्वमेधयक्षकारी निषादसरदार पृथ्वीव्याव्रको परास्त कर वेङ्गी राज्यसे मार भगाया । पूर्व-चालुक्यराज ३य विष्णुवद्ध नने राजा नन्दिधर्माकी वश्यता खीकार की। इसके बाद ७६.-८४३ ई० तक बेङ्गी-सिंहासन पर चालुक्यराज नरेग्द्र मृगराज २य विजयादित्य अधिष्ठित थे। राष्ट-कूटपति ३य गोविन्द इसे परास्त कर अपने राजाके समीप लागे। उक्त घेड्नीराज नौकरकी तरह सर्वदा गोविन्दके निकट रहते थे तथा इन्होंने मालखेड दुर्ग-प्राचोर बनवानेमें राजा गोविन्दकी विशेष सहायता की थी। १३३ ई०में राष्ट्रकूटराज १म अमोधवर्षाने फिरं-मं वेङ्गोराज्यको पददलित किया तथा विङ्गवली प्राम-मं चालुक्य सेनाको हराया। **बालुक्यराज** विजया-दित्यने ३य गोविश्दके लिये मान्यखेटपुरीका जिस दुर्ग-प्राचीरकी नीव डाली थी उसे अमीघवर्णने ६४० ई०में समाप्त किया।

पक दूसरी शिलांलिपिसे मालुम होता है, कि पूर्वं चालुक्यराज गुणक विजयादित्य ३य (८४४-८८८ ई०में) रष्ट और गङ्गराजाओंको परास्त किया तथा राष्ट्रकूट-२य छण्णको परास्त कर मालखेड़ नगरको जला डाला। राजा २य छण्ण इस अपमानका अधिक दिन सहन न कर सके। उन्होंने बेङ्गोराज्यको लुट कर बदला चुका लिया। किन्तु चालुक्यराज १म भीमने अपने बाहु-बलसे पितृराज्यका उद्घार किया।

१०१२ ई०में चोलराज राजदेवने बेङ्गी देशको फतह कर वहां पञ्चवमहाराय नामक एक महादएडनायक नियुक्त किया था।

इसके बाद कल्याणके पश्चिम चालुक्यराज छठें विक्रमादित्यने यह राज्य जय किया (१०७६-११२६ ई०)। इस समय चेङ्गोराज राजीव वा कुलोत्तुंग चोड़देवनं काञ्चोपुर राज्य पर आक्रमण किया। राजा निक्रमा-दित्यके भाई २य सोमेश्यरने राजेन्द्रचोड़की सहायता की। यह संयादसे विचलित हो कर राजा विक्रमादित्य दल बलके साथ अप्रसर हुए। युद्धमे विक्रमादित्यकी जीत होने पर राजीवने भाग कर आत्मरक्षा की तथा सोमेश्यर बन्दी हुए। वेङ्गोपुर-वेङ्गोनगर।

वे ङ्गोराष्ट्—दाक्षिणात्यका एक देश। पछव राजाओंकी दशनपुर-प्रशस्तिमें इसका उल्लेख हैं। सम्भवतः वे ङ्गो-राज्य वे ङ्गोराष्ट्र नामसे प्रसिद्ध था।

वेचराजी—बम्बई प्रदेशके बड़ौदा राज्यके पत्तन उप-विभागके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध देवमन्दिर और तत्-संलग्न एक वड़ा प्राम! अहमदाबाद जिलेके विरम गांबसे यह २५ मोलकी दूरो पर अवस्थित है। यहां प्रति वर्षके आश्विन मासमें एक मेला लगता है जिसमें प्राय: २०।२६ दजार यातियोंका समागम होता है।

बेचा (सं०स्रो०) वि-अच्-तत्ष्टाप्। १ मूल्य, बेतन। २ विकय करना, बेचना।

व चाराम-कविकल्पलतारोकाकं प्रणेता।

वेचाराम न्यायालङ्कार—आनन्दतरङ्गिणी और सिद्धान्ततिर नामक उम प्रन्थको टोकाके रचियता। प्रन्थकर्त्तामें उस प्रन्थों खकुत काव्यरत्नाकर, चैतन्यरहस्य, भैपउय-रत्नाकर और सिद्धान्तमनोरम नामक प्रन्थका उद्युख किया है। इनके सिवा सिद्धान्तमणिमञ्जरी नामक इनका बनाया हुआ एक ज्योतिर्प्रन्थ भी मिलता है। वेचुराम—स्मृतिरत्नावलीके रचयिता।

वेजगडला—मन्द्राज प्रदेशके कृष्णा जिलेके गुण्टुर तालुकके अन्तर्गत एक प्राचीन प्रामा । यहांके गोपाल खामीके मन्दिरके प्रवेशद्वार पर एक प्रस्तरलिपि खुदी है। वेजनोनेस—दम्बई प्रदेशके काठियावाड़ विभागके गोहेल वाड़ प्रान्तस्थ एक छोटा सामन्तराज्य। भूपरिमाण २६ वर्गमील है। यहांके सामन्त बड़ीदाके गायकवाड़-को वार्षिक ३१) रु० कर देते हैं। वेजनोनेस प्राममें हो सरदार रहते हैं।

वैज्ञवाड़ा (बेजवाड़ा) १ मन्द्राज प्रोसिडेन्सोकं छुणा जिलेका एक तालुका। भूपरिमाण ५३४ वर्गमील है। यहां चार नगर और १०७ प्राम हैं। इनमें आटुकुरु, छिग्ग रेड्डीवाडु, गनववरम्, कोएडवल्ली, कोएडरु, मस्कापुरम्, मोगलराजपुरम्, पोतवरम्, ताड़ेवली, बेल-गलेक, पेनिकंपाड, जकमपुड़ी और जुपुड़ी आदि स्थान प्राचीनत्वके निदर्शनपूर्ण हैं। कोएडपली नगरके गिरि-दुर्ग उल्लेखयोग्य है। कोयहपलो देखो।

इस उपविभागमें ७ धाने, १ दोवानी और ३ फौज-दारी कचहरियां हैं।

२ उक्त उपविभागका प्रधान नगर। यह अक्षा० १ 🗧 ३० ५० उ० तथा देशा० ८० ३६ पू० कृष्णानदीके उत्तरी किनारे मछलीपत्तन बन्दरसे २० कोस उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। मन्द्राज, कलकत्ता, इल्लोग, मछलीपत्तन, कोकनाडा, राजमहेन्द्री, आदि नगरींके साथ यहांका बाणिज्यविनिमय चलता है। यह स्थान वर्रामान समय-में भी दक्षिणभारतका एक बाणिज्यकेन्द्र कहा जाता है। इतिहासमें यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन राजवंशींकी कीर्सियोंका अनुसरण करनेसे स्पष्ट ही जाना जाता है, कि ईसाके जन्म समयमें इस अञ्चलमें इस नगरने विशेष समृद्धिलाभ किया था। वैङ्गोराजाओंका धर्मकेन्द्र प्रतिष्ठित था। ये वेङ्गोराजे एक समय बेङ्गोराउय पर शासन करने थे। सन् ६१५-७ ई॰के निकटवर्ती किसी समय कल्याणराज कुब्ज विष्णु-वर्द्धनने अपने चालुक्य भौनिकांके साथ आक्रमण कर राज्य पर अधिकार कर लिया और ये पूर्वचाल क्य राज-वंशकी स्थापना कर गये। चीनपरिवाजक यूपनश्वक्ष भारत भ्रमणके समय सन् ६३६ ई०में इस नगरके पूर्व शिला सङ्घाराममें कई महाना वास किया था। उनकी लिखी विवरणीसे इम जान सकते हैं, कि उस समय इस देशमें बौद्धीका प्रभाव प्रायः नष्ट हो चुका था। सन् १०२३ ई०में चोलराजाओंने "वेङ्गीदेश" पर अधिकार कर सन् १२२८ ई० तक शासन किया है। इसके बाद यहां वरङ्गलकं गणपति राजाओंका अधिकार हुआ। सन् १३२३ ई॰में मुसलमानींने गणपतियोंको पराभृत कर राज्याधिकार कर लिया और राज्यशासन करते रहे। मुसलमानोंकी शक्तिका हास होनेसे वहांके रैं इंडी (रह) सरदारोंने इस देश पर अपना शासनदर्ख फैलाया। उन्होंने कीएड विड्रमें राजधानी स्थापित कर सन् १४२७ ई० तक राज्यशासन किया था। उक्त वर्धमें ही गोल-कुएडाकं कुतुबशाही यंशीय मुसलमान राजाने रहींको पराजित कर राज्यसे भगा दिया।

सचमुच इस समयमं सन् १५१५ ई० तक इस देशका

कोई यथार्थ इतिहास नहीं मिलता। इस समय यहां मुसलमानोंका राज्यशासन अक्षुण्ण था। किन्तु यह जाननेका कोई उपाय नहीं, कि वढांक किसी दूसरे हिन्दू-राजवंशने इस स्थान पर अधिकार कर हिन्दूशासन-भित्ति सुप्रतिष्ठित को थी।

हम हिन्दू राजाओं को व'शमालासे जान सके हैं, कि इस समयके प्रथमांशमें लांगुलिया नामके गजपितराज यहां के राजा हुए। इसके बाद विजयनगरके दो राजाओं ने यहां राजत्व किया था। उनका राज्य भ्रष्ट कर किर यहां गजपित-राजवंशीय 8 राजे यथाकम राज्यशायन करते रहें। इसके बाद सन् १५१५ ई०में राजा कृष्ण-देवरायने गजपित राजाको पराजित कर इस राज्य पर अधिकार किया। सन् १५६५ ई०में तालोकोटके युद्धमें मुसलमानोंने विजयनगरपितको पराजित कर यह राज्य किर हस्तगत कर लिया। निकटवर्त्ती कोण्डपक्टीकं गिरिदुर्गमें मुसलमानोंकी राजधानी कायम हुई थी। पीछे इनके हाथसे अङ्गरेजोंने इस स्थानको लेलिया।

सन् १७६० ई० में ईप्ट-इण्डिया कम्पनीने यहां एक किला बनवाया। किन्तु सन् १८२० ई० में आवश्यकता न देख उस किलेको तोड हिया गया।

यहां प्रत्नतत्त्वके और स्थापत्यशिक्षके (कारीगरीके) बहुतेरे आदरणीय निवर्शन मिलते हैं। चीनपिर आजक यूपनचवङ्ग इस स्थानको धनाककट (धान्य कटक) कहा है। यहां वौद्ध युगके अनेक पावेत्य गुहा मिन्दर और प्राचीन हिन्दू-शासनकालके बहुतेरे पागोड़ा देखे जाते हैं। नगरके पश्चिमके पर्वतको इन्द्र और अर्जु नका युद्धस्थल वहां के लोग कहते हैं। यहां हु जार नदी पर जहां पनिकट निर्मित हुआ है, उसके स्थानमें और नहर खोदनेके समय मुस्तिकागर्भसे बहुसंख्यक प्राचीन कीर्त्तियोंके ध्वंसावशेष आविष्ठत हुए थे। नीचे वेजवाड़े की प्राचीन कीर्त्तियोंको फिहरिस्त देते हैं—

१ नगरके पूर्धपार्श्वस्थ पर्शतगातमं खोदित "पूर्ग शिला" बौद्धसंघारामको सोपान श्रेणो ।

२ पश्चिमकं इन्द्रनीलादि शैलके गावखोदित कांत्तियां। इस पर्शतको यहांके लोग अर्जुनकोएड और अङ्गरेज Telegraph hill कहते हैं। ३ पूर्वशिलशङ्क्षसे प्राप्त दानादार पत्थरको एक मुर्त्ति।

४ पश्चिमशेलके पश्चिम प्रान्तमें प्राप्त बुद्ध मूसि । ५ पश्चिम पार्श्वकं शैलोपरिक्ध कई शिलालिपियां । ६ ब्रह्मण्य प्रभावकालके प्रतिष्ठित मल्लेश्वर, अर्जुन, कनकदुर्गा मन्दिर और उनमें सटी शिलालिपियां।

शिल्पनेषुण्यपूर्ण स्तम्भराजि, मएडप और उसमें
 रखी प्रतिमृर्शियां।

८ छोटे छोटे गुहा-मन्दिर आदि।

वर्तमान नगरकं नीचेसे खेाद कर मृत्तिकागर्भसे कितनो ही प्राचीन कीर्तियों के निदर्शन पाये गये हैं। इनसे बौद्ध युगके इतिहासके बहुतरे विषय जाने जा सकते हैं। नगरके उत्तर अंगमें एक प्राचीन दुर्गका भी निदर्शन मिलता है। मह्ले श्वर खामीको मंदिरमें १३३१ शकमें रेड्डी सरदारों के राजत्वकालके खुदी शिलालिपिय इस स्थानका नाम श्रीविजयवाड़पुर लिखा है।

वेजा खाँ - सिन्धुप्रदेशका एक विख्यात डाकू सरदार।

ये मुमलमान थे। डाकेजनो इनकी जीवनवृति
थी। फिर भी ये निष्ठुर हृदयके नहीं थे। अपनी
दयाके कारण ही ये दूसरों को अपने साथमें ले लेते थे।
और तो क्या जनसाधारणमें वे एक परम दयावान योद्धा
कहे जाते थे।

सन् १८४४ ई ० में सरचार्लस् नेपियरने अपने पैतृकराज्य पुलाजीगढ़ पर आक्रमण करनेके उद्योगी हो कप्तान टेट् को ५०० घुड़सवार तथा २०० उप्नारोही सैनिकोंके साथ लेफ्टनेएट फिटस्जिराल्डको पर्वतप्रदेश पर विजय करने-के लिये भेजा। अङ्गरेज दोनों सेनापितने मरुप्रदेशको पार कर देखा, कि वेजा खां सुसज्जित सेनाके साथ अङ्गरेजोंकी सैन्यको रोकनेके लिये खड़े हैं। उभय क्षेत्रमें संघर्ष हुआ। टेट् श्रुतिप्रस्त और पराजित हो कर भाग गया। इस समय वेजा खांने कुओंको भर दिया। इससे अङ्गरेज सैनिक बहुत जल बिना ही मर गये। किन्तु अङ्गिकं सीभाग्यसे एक कुआं बच गया था, इससे कुछ अङ्गरेजोंके प्राण बच गये।

वेजा खांके इस विजयलाभसे बहुतेरे मुसलमान

उनके दलमें आ कर शामिल होने लगे। उन्होंने घेषणा प्रचारित की, कि वे अमीर शेर महम्मदको बुला कर फिर सिन्धु पर राज्य स्थापित करेंगे।

इधर दुमकी और जाकरानी जाति सीमान्त पर विद्रोही हो उठी। इस समय शिकारपुरमें ६४ देशी पैदल सैश्यदलमें भी विद्रोहिताके लक्षण दिखाई दिये। यह देख सर चार्लस खयं शीघ्र सन् १८४५ ई०की १८वीं जनवरीको विद्रोहियोंको दएड देनेके लिपे चले। विद्रो-डियर हएटरने थोड़े ही समयमें सिपाहियोंको परास्त किया। कप्तान सल्टरने दिखा खांके अधीन ७०० जक-रानी डाकुओंको परास्त किया। ठीक इसी समय कप्तान जेकबने वैजा खांके पुत्रके अधीन सेनाओंका नाश किया।

अङ्गरेजिमत सरदार बुली चाँदने इसी समय पुलाजी दुगमें वेजा खांको परास्त किया। उपयु परि तीन युदों में पराजित हो वेजा खांने कोधसे अधीर हो कर उक्त पर्वातक पश्चिम पार्श्वाम पार्श्वाम निका। इधर सल्टर उच्छकी बोर खड़े ये और जेकब और कुलीचांदने फिर पुलाजी दुर्ग पर आक्रमण किथा। इधर नेपियरने भी सदलबल जा कर उसको घेर लिया। उस समय निरुपाय हो कर घेजा खांने सन् १८४५ ई०की ध्वी मार्चको अङ्गरेजको हाथ आत्मसमर्थण किया।

घेजानी (सं स्त्री) वि-अच् तमानयतीति आनी उ गौराहित्यात् ङीष् । सीमराजी । (शब्दचन्द्रिका)

घेजापुर - बम्बर्ड प्रदेशके महीकान्धा राज्यके अन्तर्गत एक प्राचीन नगर। इसका संस्कृत नाम विजयपुर है। कच्छ्यराज्य, पञ्चमहल और बड़ोदाराज्यमें बहुतसे वेजा-पुर, विजापुर वा विजयपुर है। विजापुर देखो।

धेजित् ( सं० ति० ) विज-णिच्का भीत, डरा हुआ।

ये अलियोर—पञ्चपलीके एक सामन्तराज । ये उदैयाके अभेराजेन्द्र चोलदेवके समसामयिक थे।

येट्(सं० पु०) स्वाहाकार शब्द । वैदिक कालमें यहीं अविदेमें स्वाहाके स्थानमें येट्शब्दका व्यवहार होता या। (शुक्तयजुः १७१४)

षेटकं ( सं ॰ पु॰ ) माधवदेवके पिता। ( नैधवटु )

वं टवत् (सं० ति०) व दुयुक्त ।

वे ह्चम्दन (सं० ह्यो०) श्रोखएडचन्दन भिन्न अश्य चन्दन, मलयागिरि चम्दन । इसे महाराष्ट्रमें वे हश्रीखएड और कर्णाटमें वे तृपध्चेगन्ध कहते हैं। यह चम्दन मलय-पर्वतके समीपस्थ वे हिगिरिसे उत्पम्न होता है, इस कारण इसका नाम वे हचम्दन पड़ा है। इसका गुण— तिक, अतिशोतल तथा दाह, पित्त, जबर, मिन, तृष्णा, कुछ, चक्षरोग और उतकास आदि रोगनाशक।

(राजनि०)

बोड़ ( सं० क्लो० ) १ सार्द्रविच्छित्र, श्वोतचन्दन। २ बोछन, घेरा। ३ वृत्तकी परिधि। ४ वगोची अथवा खेर्तोका घेरा।

वे इसा—बभ्वई प्रदेशके पूना जिलान्तर्गत मावल तालुक-का एक प्राम । यहां बहुतसे बौद्धगुहामन्दिर विद्यमान हैं।

घेड़ा (सं० स्त्री०) नीका, नाव। वेड़ा देखो। घेढ़िमका (सं० स्त्री०) कतान्तभेद, वह रोटी या कचौड़ी जिसमें उड़दकी मीठी भरी हो। इसकी प्रस्तुत-प्रणाली राधावन्लभी सी है।

उड़्दको भूसी निकाल कर उसे पीसे। पीछे गेहूं-को बनी हुई लोईमें उसे भर कर रोटो बनावे, इसीका नाम वेढ़िमका है। रोटो बेलते समय विशेष ध्यान रखना चाहिषे जिससे उड़द बाहर निकल न आवे। इसका गुण--उल्णा, सम्तर्पक, गुरु, गृंहण, शुक्रप्रद, बल-कारक, वोर्थ्यवद्ध क, रोचक, वात्रक्ष्म, मूलनिःसारक तथा स्तन्य, मेद, पित्त और कफवद्ध क। फिर अर्श, अहि त, श्वासरोग और यक्तत्शूलमें भी यह विशेष लाभ-जनक है। (भावप्रकाश)

योण—१ गति । २ ज्ञान । ३ चिन्ता । ४ निशामन, प्रत्यक्षज्ञान । ५ वाहिलमहण, बजानेके लिये वाद्ययन्त्र लेना ।

वेण (सं०पु०) वेण-अच्। १ वर्णसङ्कर जातिविशेष। इसको उरपत्ति वेदिहक माता और अंबष्ठ पितासे मानी गई है। (मनु०१०।१६)

२ सूर्यवंशीय राजा पृथुके विताका नाम। (विक्सुपुराण्य) वेणा देलो। वेण-पञ्जाबक हुशियारपुर और जालम्बर जिलेमें प्रवा-हित एक मन्दस्रोता नदी। कपुरथाला राज्यमे प्रवा दित धेणनदीसे इसकी खतन्त्रता निर्देश करनेके लिये वहांके लोग इसको पूर्ववेण वा सफेदवेण कहते हैं। शिवालिक पर्यतपादसे निकले कुछ भरने एकत मिल कर इस नदीमें परिणत हो गये हैं। हुशियारपुर और जालम्बर जिलेकी सोमाके ह्यामें रहते समय उत्तरकी ओरसे कुछ पहाडी सोते इसके कलेवरकी पुष्ट करते हैं। मलकपुर नगरके समीप यह पश्चिममुखी गतिमें अप्रसर हो कर समतलक्षेतमें टेढो चालवाली हो गई है। पोछे विपाशा-सङ्गमसे ४ मील उत्तर शतद्रुमें मिलती है। जालम्धर सेनानिवाससे ३ मोल दूर इस नदीमें एक पुल है। उस पुलके ऊपरसे प्राएडद्राङ्क रोड चली गई है। शातऋतुमें इस नदीकी स्रोत बहुत कम हो जाता है। नदीक दोनों किनारे ऊंचे हैं इस कारण यहांसे नहर कार कर निकरवत्ती शरूयक्षेत्रमें जल नहीं लाया जाता। किन्तु वर्त्तमानकालमें "पारसीकचक" नामक यन्त्र द्वारा क्षेतादिमें जल सींचनेकी व्यवस्था हुई है।

पश्चिम वा कृष्णवेण शिवालिक पर्वतके दसुर्यं परगनेसे निकलो है। हुशियारपुर और कपूरिथलांके मध्यसे बह कर यह शतद्रु और वेण्वासङ्गमसं ५ कोस उत्तर विपाशा नदीमें मिलो है। कपूरिथला राज्यके दलालपुरसे उत्तर इस नदीमें पुल है।

२ पञ्जाबके गुरुदासपुर जिलेमे प्रवाहित एक नदी।
सुकुचक नगरके चारों ओरके कुछ छोटे छोटे सीतोंको
ले कर इस नदीका कलेचर परिपुष्ट होता है। गुरुदासपुरसे सखरगढ़ और सियालकोट आ कर यह नदी देरानानकके दूसरे किनारे इरावतीमें मिली है। इसकी
स्रोतोगित प्रायः २५ मोल है। प्रीष्मकालमें इसमें बहुत
थोड़ा जल रहता है, किन्तु वर्षाम्बतुमें यह पूर्ण कलेचरको धारण करती है। इसका जल कृतिम उपायसे
क्षेतादिमें लाथा जाता है।

वेणकणकोएड—बम्बई प्रदेशके रानोवेग्नूर तालुकके अग्त-गैत एक बड़ा प्राम। यह रानोवेग्नुरसं ५ मोल दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। यहां करूमेश्वर महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है। स्थानीय करूलेश्वर मन्दिरके दक्षिण ६५५ और ११२४ शकमें उन्हों वो शिलालिप हैं। निकटस्थ पुष्करिणोमें १२०६ शककी उन्हों पक बोर गल प्रतिष्ठित है।

वेणकुलम्—मन्द्राज प्रदेशके तिचिनपव्ली जिलान्तर्गत पेरम्बलूर तालुकका एक बड़ा प्राप्त । यह पेरम्बलूर सदरसे ११ मोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है । यहां एक मन्दिर है । मन्दिरगातमें बहुत-सी शिलालिपियां देखी जाती हैं । वे सब शिलालिपियां बहुत पुरानी हैं । वेणगानूर—मन्द्राज प्रदेशके तिचिनपव्ली जिलान्तर्गत पेरम्बलूर तालुकका एक बड़ा गाँव । स्थानीय शिव-मन्दिर बहुत प्राचीन तथा नाना शिव्पनैपुण्यसे परिपूर्ण है । मन्दिरगातस्थ शिलालिपियां उसके प्राचीनत्व-का साध्यप्रदान करती हैं ।

वेणगाँव—शम्बई प्रदेशके कोङ्कण-राज्यास्तर्गत एक प्राम।
यहीं पर सिपाही-विरोहके सुप्रसिद्ध नामासाहबका
जन्म हुआ था। पीछे उस दरिद्र ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न
बालकको पेशवा बाजोरावने गोद लिया था। बाजोराब,
पेशवा और महाराष्ट्र शब्द देखो।

वेणगुरला—बम्बई प्रदेशके रक्षगिरि जिलेका एक उप-विभाग। भूपिरमाण ६५ वर्गमील है। १ नगर और ६ प्राम ले कर यह उपविभाग बना है। इसकी दक्षिणी-सीमा पर पुर्त्तगीजोंका गोभाराज्य और उत्तरी-सीमा पर पर्वतमाला विराजित है। बोच बीचमें छोटो छोटो उपत्यकार्य हैं। बे सभी उपत्यकार्य उर्चरा और शस्य-शालिनो हैं। यहां नारियल और सुपारी बहुतायतसे पैदा होतो है।

२ उक्त क्रिलेका एक नगर और उपविभागका विचार-सदर। समुद्रकं किनारे स्थापित होनेके यह वन्दरक्षव-में गिना जाता है। यह अक्षा॰ १५ ५२ उ० तथा देशा॰ ७३ ४० पू॰के मध्य रत्नगिरिसे ८४ मील दक्षिण-पूर्वमें अवस्थित है। यहां एक दुर्ग है।

पहले समुद्रकं किनारे विचरनेवाले जल उकतेत यहां अङ्डा दे कर रहते थे। १८१२ ई०में सावन्तवाड़ीके सामन्त सरदारने इसे अङ्गरेज गवर्मण्डके हाथ समर्पण किया। यहां १८६६ ई०में बन्दर आदिकी सुविधाके लिये बहुतसे आलोकभवन (Vengurla port's lighthouse)

बनाये गये हैं। यह वेणगुरला रक्तलाइट हाउससे स्वतन्त्र है।

उक्त पोर्टलाइट हाउस उपकूलको उत्तरी पर्धतको उपर चूड़ोकार आलेक्षभवनमें बने हैं। उबारकी जलरेकासे उसको उचाई २५० फुट है।

१६३८ ई०मे आलन्दाजीन यहां एक वाणिज्यकेन्द्र स्थापन किया। गांथानगरमें जब आठ मान तक घेरा डाला गया था. उस समय वे लोग इसी नगरन खाध-द्रव्य संप्रह कर पोतादिको पूर्ण कर जाते थे। १६६० ई॰में पाश्चात्य वणिकींने इस नगरका मिङ्ब्रेला नाम रका। वे लोग इस नगरकी समृद्धि तथा पथघाटकी श्रीसीन्दर्यको यथेष्ट सुख्याति कर गये हैं। उक्त वर्ष महाराष्ट्रकेशरी शिवाजीने यहां सेनादल रखा था। १६६४ ई०में स्थानीय विद्रोहियोंको दएड देनेके लिपे उन्होंने सारे नगरको आगसे छारबार कर खाला। १६७५ ई०में मुगल-सेनाने फिरसे नगरमें आग लगा दी। १६६६ ई०में सावन्त वाडोके क्षेमसावन्तने इस नगरको लुटा और ओलन्दाजों-के सर्वप्रधान कर्मचारीसे मिलनेके बहाने कोठोमें घुस उसे दखल कर लिया। क्षेमसावन्तकं समय इस्युसर-दार अङ्क्रियाने इस नगरको आक्रमण किया और लुटा। १७७२ ई०मे अंगरेज कम्पनीने वेणगुरलामं एक कोठी खोछी। १८१२ ई०में सावन्तवाडोकी रानाने इसे अंग रेजोंकं हाथ सौंप दिया।

वेणगुरला रक लाहट हाउस १८७० ई०में समुद्रवक्षों परिस्थ एक पर्वतके उत्पर बनाया गया। यह अक्षा० १५ ५४ उ० तथा देशा० ७३ ३० पू०के मध्य अवस्थित है। वेणगुरलासे ह मील पश्चिम उत्तर वेणगुरला पर्वत माला वा दग्ध होपपुञ्ज है। समुद्रके किनारे विस्तृत पहाड़ी होप उत्तर-दक्षिणमें ३ मील तथा पूर्व पश्चिममें १ मील है। समुद्रकों ओर जो तीन वड़े होप हैं उनमेंसे आगेवाले होपके उत्पर यह आलोक मवन स्थापित है। इसकी रोशनी ७२ वर्गमोल तक फैलती है। उपकृतसं १५ मील दूरवर्त्ती जहाजके उत्परी तलसं इसका आलोक दिखाई देता है।

वेणसट (सं० पु०) वेण्यानदीके किनारे अवस्थित एक देश और वहांके अधिवासो। वेणनगर—अयोध्या प्रदेशकं सीतापुर जिलास्तर्गत एक प्राचीन नगर। यह गोमती नदीकं किनारे अवस्थित है। यहां एक ध्वस्य स्तूप पड़ा है। स्थानीय लोग इसंराजा वेणका राजप्रासाद कहते हैं।

वेणम शम्मीन्—एक वेदश ब्राह्मण । वेद, वेदाङ्ग और हिरण्यकेशोस्त्रमं इनकी विलक्षण व्युत्पत्ति थी। ये कौशिक गोताय थे। पूर्व चालुक्यवंशीय महाराज विजयादिस्यने इनको ब्राम दान किया था।

वेणयोनि (सं० स्त्री०) एक प्रकारकी लता। वेणविन् (सं० ति०) १ वेणुयुक्त, जिसके पास वेणु हो। (पु०) २ शिव, महादेव।

वेणा—रामायणके अनुसार एक प्राचीन नदीको नाम । इसका दूसरा नाम पर्णासा भो है ।

वेणा (सं० स्त्री०) स्वनामप्रसिद्ध सुगन्ध तृण, उशीर, खस । यह भिन्न भिन्न देशमें भिन्न भिन्न नामसे प्रसिद्ध है, जैसे -पञ्जाद--पिन ; दाक्षिणात्य-वालेको घास ; बङ्गाल—वाला, खसबस, कुग, सनदकी भाड़ ; अरब— उशोरः पारस्य -खसः, सिङ्गापुर – सवन्द्रमूलः, ब्रह्म--मिबा सोई; मराठी—वाला; वम्बई--खसखस, वाला; कच्छ — वाला ; अयोध्या—तिन ; गुजरात—वाला ; सन्धाल— शिराम ; कणाडी-लावञ्चा ; मलयालम-विस्तिव र, तामिल—व स्तिबेर, रमच्छम बेर ; इलामिछम्बेर, वीरणम् ; तेलगू-वेस्तिवेरत, छाभज्ञकमूवेरत ; संस्कृत-उशीर, धीरण। यह साधारणतः बङ्गाल, ब्रह्म, महिसुर, करमएडल उपकूल तथा कटक विभागको निम्न भूमिमें और नद्यादिक किनारे प्रसुर परि-माणमं उत्पन्न होतं देखा जाता है। पञ्ज व और युक्त-प्रदेशको कुमायुं प्रदेशमें प्रायः २०० फुट ऊंची भूमि पर यह पैदा होता है। राजपूताना और छोटानागपुरको गे।विन्दपुर विभागमे इसकी खेती होती है।

बहुत पहले हीसं इस दंशके लेगा वेणकं व्यवहारसे अवगत हैं। वैद्यकशास्त्रमें यह ओषधिकपमें गिनी जाती है। इसके रेशेको सिद्ध कर खुआनेसे एक प्रकारका सुग-न्धित तेल निकलता है। वही खसखसका इतर कह-लाता है। मूलसे निष्पेषण द्वारा बड़े कएसे एक प्रकार-का निर्यास (Resin) और तेल (Volatile oil) पाया

जाता है। किन्तु यह विशेष कार्याकर नहीं है।ता। बेणाके मूलसं पंखे, चटाई, परदे आदि बुने जाते हैं। ब्रीष्मकालमें इसको जलसिक्त कर घरके दरवाजे पर लट-कानेसे एक प्रकारको सुगन्ध निकलती है। ध्रवको मारे कितना ही लेख पोध क्यों न हो जापे, खस-खसके नीचे आनेसे ही तरावट आ जाती है। इतर, पंखा, परदा आदिको छोड कर कागज बनानेके लिपे प्रति-वर्ण ७० हजार मन लसके मूलको पक्रमात पञ्जाबको हिसार जिलेसे रफतनी है।ती हैं। प्रायः सभी क्षेत्रोंमें धान्यादि शस्यके मध्य बेणाधास उत्पन्न है।ती है। खेतमें यह इतनी मजबूती से जड पकड़ती है, कि सहजमें ्र उखड नहीं सकती। कहीं कहीं खसकी घाससे रस्सी बना कर उसे देशान्तरमें भेजते हैं। कई जगह तो खस-के पत्तींसे घर छाने जाते हैं। इसके मजबूत रेशोंसे पंखा, भाड़ू, वक्स आदि वनते हैं। वर्षात्रहतुके बाद जब घास बढ़ती है, तब उसे काट कर अस्तबलमें बिछा हेते हैं।

वोरण शब्दमें इसका आयुर्वेदिक गुण लिखा जा चुका है। यह पड़क्नु पानीय आदिमें दाह-विवासा-निवर्त्तक शैत्यकर भैवजक्रवमें व्यवहृत हुआ है। शरीर-की जलन और चमड़े पर का असहा ताप दूर करनेकी लिये इसकी जडको पीस कर प्रलेप देना होगा। पुराने समयके लेग सुगन्धवाला, रक्तचन्दन, पद्मकाष्ठ और खसखसकी जड़को चूणं कर एक जलसे भरे बरतनमें डाल देते थे, पीछे उस सुगन्धित जलसे स्नान करते थे। इससे शरीर ठंढा रहता था । यह शैत्यकारक, पिपासा-निवारक, ज्वर, प्रदाह और उदरवेदनानाशक है। वेओ-यिन ( Benzoin ) द्वारा सिगारेट बना कर पीनेसे सिर-का दर्द जाता रहता है। खसके पत्ते और मूलको जलमें सिद्ध कर विषम वा जीर्ण उवरमें रोगोको उसके बाज्य द्वारा भाफ देनेसे पसीना बहुत निकलता है। विसुचिका रोगमें वमनका वेग दूर करनेके लिये इसका दो विन्तु इतर खानेको दिया जाता है।

विश्वानविद् भास्कुलिनने खसखसका विश्लेषण कर उसमें प्राया धूनेको तरह गाढ़े लाल रंगका एक प्रकारका लासा पाया है। उसका खाद कटु वा कसैला तथा गन्ध मुसब्बर नामक द्रव्यको तरह है। इसके सिवा उन्हें इसके मध्य एक प्रकारका रंग (जा पोनीमें गल जाता है), अम्ल, लवण (Salt of lime) अक्सा इद आव आयरण (Oxide of iron) और काष्ठ मिला है।

वेणि (सं० स्नो०) वो-नि वोज्याश्विश्यो निः (उण् ४१४८)
पृषोदरादित्वात् णत्वम् । १ प्रोषितमकतृकादि कत्तः के केशरचनाविशेष, स्त्रियों के बालों की गूयी हुई चे। दो। २ विरहिणी कत्तः के केशविन्यास । (जटाधर) पर्याय—प्रवेणि, वेणो, प्रवेणो, वेणिका । ३ जनसमूह । ४ जलम्बाह, पानोका बहाव । ५ भीड़भाष्ट्र । ६ देवदालो, बंदाल । ७ मेषी, भेंड़ो । ८ एक प्राचीन नदीका नाम । ६ देवताड़ ।

वैणिक (सं॰ पु॰) १ जनपद्भेद। २ इस देशका निवासी।

वेणिका (सं० स्रो०) केशबन्धनविशेष, स्त्रियों के बालोंकी गूथी हुई चे।टी।

वेणिन ( सं० पु० ) नागभेद । (भारत भादिपर्व )

वेणिबेधनी (सं० स्त्री०) जलौका, जॉक ।

वेणिमाधव (सं० पु०) प्रवागस्थ पाषाणमय चतुभु°ज देवमूर्त्शिवशेष ।

वेणिराम-मनारमापरिणयनचरित और सुदर्शनसुकर्णक-चरित नामक दे। प्रन्थोंके प्रणेता ।

वेणी (सं स्त्री०) कवरो, बालोंकी गूथी हुई चेटो। वेणि देखो।

वेणो — मध्यप्रदेशके भंडारा जिलेकी तिराहा तहसीलके अन्तर्गत एक नगर। यह वेणगङ्गा नदीके किनारे अयि स्थित है और सदरसे ५० मोल उत्तर-पूर्वमें पड़ता है। यहां कपास बिननेका एक छोटा कारखाना है जिसमें अच्छे अच्छे गलीचे तैयार होते हैं तथा वस्त्रादिमें रंग चढ़ानेमें वे विशेष पारदर्शिता दिखलाते हैं।

वेणी—बङ्गालकं यशोर जिलेमें प्रवाहित एक नदो। फटकी और यदुकाली नहरसे मिल कर यह विशस्तालसि बुना-गातिके समीप चित्रा नदोमें गिरती है।

वेणीग (सं० ह्यां०) उशोर, खस।

वेणीगञ्ज-अयोध्या प्रदेशके हदोई जिलास्तर्गत एक नगर।

Vol. XXII. 23

यहां प्रायः २५०० अहोरोंका बास है। नगर खूब साफ सुथरा है।

वेणीदस—१ औदीच्यप्रकाश नामक दीधितिके प्रणेता । २ तस्वमुकावली टीकाको बालभाषा नामनी टिप्पणाके प्रणेता । ३ शतश्लोकी अन्द्रकलाटीकाको भावार्थदीपिका नामनी टिप्पणीके प्रणेता । ४ पञ्चतत्त्वप्रकाश नामक अभिधान और पद्मवेणीके सङ्कलयिता । जगज्जोवनके पुत और नीलकएठके पौत्र थे । १६४४ ई०में इन्होंने उक्त अभिधान सङ्कलन किया ।

वैणीदस वागीशमह—तक समयखएडनके रचिता।
वेणीदसतर्कवागीश भट्टाचार्य—अलङ्कारचन्द्रोदय और
रिसकरिजनी नाम्नी रसतरिङ्गणो टीकाके प्रणेता। इन्होंने
१५५३ ई०में शेषोक्त प्रन्थ समाप्त किया था। इनके
पिताका नाम विश्वेश्वर और पितामहका नाम लद्मण

वेणोदास—एक बुन्देला सेनापित। ये मुगल सम्राट् शाहजहां बादशाहके अधीन ५०० और २०० घुड़सवार-सेनादलके नायक थे। उक्त सम्राट्के शासनकालके तेरहवें वर्धीमें वे राजपूर्तीके हाथसे मारे गये।

वैणीफल (सं० क्की०) देवदालीका फल।

वेणीमाधव—१ शब्दरत्नाकर नामक व्याकरणके प्रणेता।
- २ होलिकोत्पत्तिके रचिता।

वेणीमाधव—प्रयागस्थ देवमूर्शिमेद । वेणीमाधवका ध्वजादशीन पुण्यजनक है।

वेणीमूळ ( सं ॰ पु॰ ) उशीर, खस।

वेणीमूलक (सं० क्लो०) उशीर, खस।

वेणोर (सं०पु०) १ अरिष्ट ग्रह्म, नोमका पेड़ । २ रीठा । वेणीरसुलपुर—बिद्दारके पूर्णिया जिलास्तर्गत एक बड़ा गांव । यह अक्षा० २५ ३० उ० तथा देशा० ८७ ५२ पू०के मध्य पूर्णिया सदरसे १० कोसकी दूरी पर अव-स्थित है। यहां समृद्धिशाली कुछ मुसलमान जमीं-वारोंका बास है।

वेणोरामधर्माधिकारी-- पण्डिताहादिनी नाम्नी बालभूषा-सारटोकाके प्रणेता।

वेणीराम शाकद्वीपी—जातिसङ्कर्य्यवाद और मांसभक्षण-दोपिकाके प्रणेता। वेणोराय-गुजरातके एक सामन्त राजा।

वेणी बहातुर ( राजा ) अयोध्याके नवाब सुजा उहीलाका एक विश्वस्त मन्त्री। यह एक दरिद्र गृहस्थका लड्का था। राजा महानारायणने इसे पहले जल ढोनेके काम-में नियुक्त किया। पीछे इसकी शिक्षा और सदुगुणींका परिचय पा कर राजाने इसे उक्त नवाब-सरकारका वकोल किन्तु अभागे वेणीने अपने मालिकका निन्दा शिकायत करके नवाबके कान भर दिये तथा वह उनका अनुगत और प्रिय बन गया। नवाबने इसे पहले कुछ जिलोका शासनकर्त्ता बनाया। इसकी तक-दीर खुल गई। इस काममें बड़ी दक्षता दिला कर यह अभिल्षित पद पानेके लिपे अप्रसर हुआ। कुछ समय बाद ही इसने राजा बेणी बहादुरकी उपाधिक साथ नायव नाजिमके पद पर अभिषिक्त हो महामुरातिके नीवतकाना और रोशनचीकी आदि राजसम्मानको द्रव्यादि पाये। इसी वेणी बहादुरने, अङ्गरेजोंके साथ नवाबकी जो लड़ाई हुई थो उसमें अङ्गरेजीका पक्ष ले कर विश्वासघातकताका चूड़ान्त दिखलाया था। इस दोवसे नवाबने इसकी दोनों आंखें फोड़ डालीं।

वेणाविलास—लक्ष्मीविलासकाव्य और वृतसुधोदय नामक दो प्रंथोंके रचयिता।

वेणासंवरण ( सं ० क्वी० ) वेणीसंहार ।

वेणीसंहरण (सं० क्की०) वेणोसंहार।

वेणोसंहार (सं० पु०) वेण्याः द्रीपदीवेणिकायाः संहारो भोमेन मारित दुर्योधनशोणितेन मे। चनं यहः १ भट्टनारायणकृत सप्ताङ्कयुक्त नाटकविशेष। इसमें द्रीपदीके केशाकर्णणसे ले कर भोमकन् क दुर्योधनका वध तथा द्रीपदीका वेणोबन्धन पर्यम्त विवरण लिखा है। २ वेणोबंधन, केश बांधना।

वेणोस्कन्ध (सं०पु०) नागभेद । (भारत धादिपर्न) वेणु (सं०पु०) अज-णु (धिजवृरीभ्यो निच । उष् ३१३८) अजेबी भावो गुणश्च । १ वंश, बाँसा । २ बाँसकी बनी हुई वंशी। पद्मपुराणके पातालखण्डमें वेणुकी उत्पत्तिके संबंधमें यो लिखा है, पुराकालमें देववत नामक एक सान्तपनादि वताचारो शान्तदान्ति ज्ञ हरि नामविरहित पतित-ब्राह्मणमण्डलोमें रहते हुए भी

सर्गदा सरकर्म किया करते थे। एक दिन एक वैदानितक ब्राह्मण इनके घर साथे। इन्होंने परम भक्ति और
प्रीतिसे पाद्य अर्घ्य आदि द्वारा उनका खागत किया।
किन्तु उक्त व दान्तविद्व ब्राह्मणने उस घरमें किसी विष्णुभक्तको तुलसो द्वारा पूजा करते देख देवव्रतके दिथे हुए
फलमूलादिको बड़ी अश्रद्धासे प्रहण किया। इसी
पापके कारण व व णुरवको प्राप्त हुए। ३ नृपभेद।
व णुक (सं० क्को०) वेणुरिव व णोर्विकारो वा कन्।
गवादिताड़नदएड, वह लकड़ी या छड़ी जिससे गींओं,
बैलों आदिको हांकते हैं। २ अंकुश, आंकुस। (पु०)
हखो व णुः संज्ञायां कन् (पा प्रा३।८०) ३ शुद्ध वेणु, छोटी
यंशो। ४ पला, इलायची। किसी किसी प्रन्थमें
रेणुक पाठ भी देखा जाता है।

वेणुकर्कर (सं०पु०) कवींरवृक्ष, कनेरका पेड़। वेणुका (सं०स्त्रो०) १ वंशी, बौसुरी। २ एक प्रकारका वृक्ष। इसका फल बहुत जहरीला होता है। ३ हाथी-को चलानेका प्राचीन कालका एक प्रकारका दंड जिस-में बांसका दस्ता लगा होता था।

वेणुकार (सं०पु०) वंशीनिर्माणकारक, वंशी बनाने-वास्रा।

वेणुकीय (सं० ति०) वेणुकाज्ञातं वेणुक-छ नड़ादीनां कुक च। (पा ४।२।६१) वेणुसे उत्पन्न, वेणुका।

वेणुगढ़ — विहार के पूर्णिया जिलान्तर्गत रुष्णगञ्ज उपविमागका एक दुर्ग और तत्संलग्न एक नगर। इमको पूर्व समृद्धि जाती रही। वर्लमान समयमें उस
दुर्ग के प्राकार और प्राचीरादिका ध्वंसावशेष मात
देखा जाता है। दुर्गभित्तिका कुल अंश तथा ध्वस्त
अद्यालिकादिका निदर्शन नगरकी अतीत समृतिको आज
भी दिखा रहा है। किन्तु दुःखका विषय है, कि किस
समय यह दुर्ग बनाया गया और कौन इसके निर्माता
हैं इसका आज तक पता नहीं लगा हैं। स्थानीय
प्रवाद है, कि राजा विक्रमादिस्य के शासनकालमें ५७
वर्ष ईसा-जन्मके पहले पांच भाइयोंने एक रातिके मध्य
जो पांच दुर्ग बनवाये, यहां उनमें से एक दुर्ग है।

वेणुगोवालपुर नमन्त्राज प्रदेशकं गञ्जाम जिलाम्तर्गत मन्द्सा जमीदारीका एक बड़ा प्राम। यह सोम्पेटसे ६ मोल दक्षिण-पश्चिम तथा बड़े रास्तेसे २ मोल पश्चिममें अवस्थित है। मन्दसा जमींदारवंशके किसी
व्यक्तिने प्रायः ४०० वर्ष पहले यह मंदिर बनवाया।
वेणुगोपालस्वामी—दक्षिणात्यकी एक सुप्रसिद्ध विष्णुमंदिर। यह मन्द्राज प्रदेशके कड़ापा जिलेके सिद्धचहम तालुकके सदरसे ७ मील उत्तरमें अवस्थित है।
यह मंदिर दक्षिणात्यवासियों का एक पवित्त पुण्यतीर्था
समक्ता जाता है। मंदिर बहुत पुराना है। यहांके
लोग इसे गोपालस्वामीका पागोद्धा कहते हैं।
वोणुप्रध (सं० पु०) एक प्रकारकी ओषिध।

वे णुप्राम—वर्ग्ड प्रदेशके अन्तर्गत एक स्थान । अभी यह वे लगाम् नामसे मशहूर है। प्राचीन शिलालिपिमें यह प्रदेश वेणुप्रामसप्तति नामसे उल्लिखित देखा जाता है। ११६६ ई०में सीन्दिसके रह सरदार ४र्थ कार्स्व वीर्या यहां राज्य करते थे। गोआके काद्म्ब वंशीय राजा देय जयकेशी इस स्थानके शासनकर्सा थे। उन्हें परास्त कर रह लोगोंने यह स्थान दखल किया।

होणुज (सं॰ पु॰) होणोर्जायते जन इ। १ होणुयव, बांसके फूलमें होनेवाले दाने जो चावल कहलाते हैं और जे। पीस कर ज्वार आदिके आदेके साथ खापे जाते हैं, वांसका चावल। २ मरिच, गोलिमर्च। (ति॰) ३ वंश-जात दृश्यमात्न, जो बांससे उत्परन हुआ हो।

वेणुजमुक्ता (सं॰ स्त्री॰) वंशजात मुक्ताभेद, बांसमें होनेवाला एक प्रकारका गाल दोना जा प्रायः माती कहलाता है!

थे णुजङ्घ (सं०पु०) महाभारतके अनुसार एक मुनिका नाम।

वे णुजस्मन् (सं० पु०) ठोणुयव, बांसका चावल । वे णुथली—वन्थलीका प्राचीन नाम । वन्थली देखो । वे णुदस्त (सं० पु०) एक ऋषिका नाम ।

वेणुदारि (सं०पु०) महाभारतके अनुसार एक राज-कुगारका नाम।

वेणुध्म (सं० ति०) वेणुं धमतीति धमा-इः। वेणु-वादक, वंशी क्जानेवाला।

वेणुन (सं० क्ली॰) मरिच, गोल मिर्च। किसी किसी प्रन्थमें रेणुज पाठ भी देखा जाता है।

वेणुनिःस्त (सं०पु०) इक्ष, ईख। वेणुनिर्लेखन (सं०क्की०) वंशत्वक, बांसकी छाल। वेणुप (सं०पु०) १ महाभारत उद्योगपवंके अनुसार एक प्राचीन देशका नाम। २ इस देशका निवासी। रेणुप आर रेणुक पाठ भी देखा जाता है। वेणुपत्र (सं०क्ठी०) बांसका पत्ता। वेणुपत्र (सं०पु०) मण्डली सर्पंविशोष।

(मुभ्रत कल्प ४ अ०)

वेणुपतिका (सं० स्त्रो०) वंशपती वृश्च। पर्याय— हिंगुपणीं, नाड़ो, हिंगुशिराटिकाः (रत्नमासा) वेणुपुर (सं० क्षी०) वेणुप्राम, आधुनिक बेलगांवका प्राचीन नाम। शिलालिपिमें वेणुप्राम नामभी पाया जाता है।

वेणुबीज (सं० क्ली०) वेणोबीजं। वेणुयव, वांसका चावल।

वेणमण्डल (सं० ह्यो०) कुशद्वीपके अन्तर्गत एक वर्ष। (महाभारत भीष्मपर्व)

वेणुमत् ( सं ० ति ० ) वंशविशिष्ट । २ पर्वतभेद । इ अरण्यभेद ।

वेणुमतो ( सं ० स्त्री०) नदीभेद। (मार्क ०पु० ५८।३५) वेणुमय (सं ० क्रि०) वेणु-मयट् स्वरूपार्थे। वेणुका स्वरूप, बांसका बना हुआ।

वेणुमान्—वेगुमत् देखा ।

वेणुमुद्रा (सं० स्त्री०) मुद्राविशेष । मुद्रा शब्द देखो ।
वेणुयव (सं० पु०) वेणोर्यवः । वंशफल, बांसका वावल । यह ज्वार आदिके साथ पीस कर खाप जाते हैं। संस्कृत पर्याय—वेणुज, बेणुबीज, बंशज, वंशतण्डुल, वंशधान्य, वंशाह्व । इसे महाराष्ट्रमें बेणुजब, कर्णाटमें विदरको, तेलगूमें वेदेक और विरयमु कहते हैं। इसका गुण—रुक्ष, शील, कषायानुरसमधुर; कफ, पित्त, मेद, किमि, विष और मूलनाशक, बल, पृष्टि तथा वीर्यप्रद, कटुपाको, मूलविवन्धक, सारक, वातविवग्रंक।

वेणुवंश (सं० क्की) १ वंशीका बांस, वह बांस जिससे वंशी बनाई जाती है। २ पुराणानुसार एक राजाका नाम। वेणुषन (सं क्रिनं) १ वरण्यभेद । राजगृहके पासका एक उपवन । राजा बिंबिसारने गौतम बुद्धको बुला कर यहीं ठहराया था।

वेणुवाटिका—चन्द्रद्वोपके अन्तर्गत एक प्राचीन प्राम ।
( भ० ब्रह्मख० १३।१७-१६ )

वेणुवाद ( सं॰ पु॰ ) वेणुं बाद्य-तोति वद-णिच्-अण् । वेणुक, वह जो वंशो बजाता हो, बांसुरी बजानेवाला । वेणुवीणाधरा ( सं॰ स्त्री॰ ) स्कन्दानुचर-मातृभेद । ( भारत शल्यपर्व )

वेणुहय ( सं ॰ पु॰ ) यदुवंशीय सहस्रजित्के एक पुत्रका नाम । ( भागवत हा२३।२१ ) किसी किसी प्रन्थमें रेणुकहय पाठ भी देखा जाता है।

वेणुहोत्त (सं० पु०) घृष्टकेतुके एक पुत्रका नाम।
वेण्टिक (लाई विलियम, जो, सी, यो)—भारत-राजप्रतिनिधि। इनका पूर्व नाम लाई विलियम हेनरीं कायएडस थेण्टिङ्क था। ये पोर्टलैएडके ३य ड्रयूकके द्वितीय
पुत्र थे। विद्याशिक्षाके बाद संनाविभागमें प्रयोग कर
इन्होंने पहले क्राएडसी, कस और मिस्रके युद्धमें अच्छी
ख्याति पाई थी। धोरे धीरे उच्च पद पा कर ये अङ्गरेज कम्पनीके सेनापितके येशमें भारतवर्ण आये।
१८०३ ई०की ३०वीं अगस्तसे १८०७ ई०की १०वीं
सितम्बर तक ये मन्द्राजके फोर्ट संएट जार्ज दुर्गके गवर्नर
रहे। १८०६ ई०में मन्द्राजो सिपाहीदलमें इन्होंने
मूं छ वाढ़ो और शिरस्त्राणके संस्कारके लिये एक नया
कानून निकाला। इससं सिपाही दल वागी हो गया।
यहो इतिहासमें "भेलोर विद्रोह, १८०६ ई०" नामसे मणहर है।

इस गोलमालको अङ्गरेज शासनका अनिष्ठकर समभ कर कम्पनीके डिरेक्टरो'ने इन्हें इङ्गलैएड वापस जानेका हुकुम दिया। विलायत लौटनेके वाद इन्होंने राज-सरकारसे सम्मानस्चक उपाधि पाई। पीछे ये राजनैतिक क्षेत्रके कुछ प्रसिद्ध राजकीय कर्मोंमें नियुक्त रह कर फरासीसियोंके साथ प्रेट ब्रिटेन युद्धके समय स्पेन और इटलीमें प्रोरित सेनादलके नायक बन कर वहां गये। इसके बाद कैनिङ्गके प्रभुत्य कालमें ये १८२८ ई०की ध्रथो जुलाईको भारतवर्षक राजप्रतिनिधि हो कर यहां आये।

इस बार भी 'इन्होंने सेनाधिभागके संस्कारमें ध्यान दिया। इससे सेनादलमें असन्तोषका लक्षण विकाई दिया सही, पर पहलेकी तरह विद्वोहवांह्र धधक न उठो। वे भारतवासीके पुज्य हुए थे। और तो क्या सतीदाह तथा भारतके अन्यान्य रूथाना में हिन्द ललनाओंका बलपूर्वक जीतेजी जला देनेकी निष्द्र प्रधा-का इन्होंने महात्मा राममाहन राय आदिकी सहायतासे भारतवर्षसे बिलकुल उठा दिया । राममोइन राय देखो ।

१८२६ ६०की १७वीं दिसम्बरमें सहमरणप्रधाको नीतिबिरुद्ध बतला कर राजाबिधिमें विघोषित किया। सहमरण देखो ।

मुद्रायन्त्रकी स्वाधीनता तथा उगी इकैती आदि अत्याचारनिवारण इनके भारतशासनकालकी प्रधान घटना है। मुद्रायन्त्र और ठगी देखो।

इसके सिवा कुर्गपितको युद्धमें परास्त कर इन्होंने उनकी सम्पत्ति जन्त कर ली और अंगरेज साधारणकी भारतवर्षमें उपनिवेश स्थापन करनेका अधिकार दिया। शिक्षाविषयकी उन्तति करना, अंगरेजीविद्यालय खोलना और देशो शिक्षित व्यक्तियोंके हाथ धर्माधिकार देना, ये सब महान कार्य इन्हीं महामना द्वारा किये गये हैं। इनके समय प्रत्येक प्रसिडेन्सीमें एक एक व्यवस्थापक सभा ( Legislative Council ) हुई थी। १८३० ई०में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और भारत राजप्रति निधित्वका पर स्वच्छासे परित्याग कर वे उसी सालकी २०वीं मार्च तक भारतका शासन कर खदेशको लौट गये।

उनके भारत छोडनेसे देशी प्रजा बहुत दुः खित और कातर हुई थी। उन लेगोंने इनके सुशासनका स्मरण रखनेके लिये एक अध्वारीही प्रतिकृतिकी प्रतिष्ठा की!

खदेश जा कर १८३६ ई०में ये ग्लासगो नगरवासीको ओरसे पार्लियामेएट महासभाके हाउस आव कामन्सके सभ्य चुने गये। इस पद पर रह कर १८३६ ई०को १७वी जुनका इन्होंने इस लोकका परित्याग किया।

वेण्णा ( लं स्त्री ) नदीभेद । इसका दूसरा नाम कृष्ण-घेण्णा या घेण्या है।

वैण्णिकव्लू-मग्द्राज प्रदेशके वैलुरी जिलान्तर्गत कुडलिपि तालुकका एक प्राम । यहां भारकर्यशिक्यसमन्वित एक प्राचीन शिवमन्दिर विद्यमान है।

वेण्णिहली-- मन्द्राज प्रदेशके वैल्लरी जिलान्तर्गत हुपैणहली तालुकका एक बडा श्राम । यहांके विरूपाक्षेश्वर मन्दिर-में पांच शिलाफलक देखे जाते हैं।

वेण्य (सं० स्त्री०) विनध्यपर्शतसे निकली हुई एक नदी। ( मार्क ० पु० पू ७ २४ )

वेण्वा (सं क्ली ) पारिपात पर्वतसं निकली हुई एक नको । ( मार्क ० पु० पू ७ । १६ )

वेण्वातर (सं० क्ली०) १ वेण या वेण्वानदोकी तीरभूमि। २ उसके किनारे अवस्थित एक देश। ( भारत २।३१।१२) वेण्वातीर्ध-वेण्वा नवीतीरस्थ तीर्थभेद ।

वंत (सं ० पु०) वंतसलता. बेंत । वेत्र शब्द देखो। व तचेरबु - मरदाज प्रदेशके कर्नु ल जिलान्तर्गत नन्दाल ताल कका एक बडा प्राम । मानचित्रमें यह वैभूमचेलू नामसे उल्लिखित है। यहांके आञ्जनेय मन्दिरमें १४७० शक और १४६७ ई०में उत्कीण दी शिलाफलक देखे जाते हैं। ये फलक विजयनगरराज सदाशिवके किसी राजवंशीय द्वारा विधे गयेथे। इसके सिवा प्रामके अन्यान्य स्थानोंमें और भी कितनी शिला-लिपियां हैं।

वेतङ्का-बङ्गालके फरीवपुर जिलान्तर्गत एक प्राप्त । यह अक्षा॰ २३ उ॰ तथा देशा॰ ८६ ५७ पू॰के मध्य चन्द्रना-नदीके किनारे अवस्थित है। यहां चावल और उड़ह आदि अनाजोंका जारों कारवार चलता है।

बेतएड (सं ० पु०) १ हस्ती, हाथी। २ वह व्यक्ति जी ताडनेकं धाग्य हो।

व तन (सं क्री ) बी-तनन् (वीपतिभ्यां तनन् । उप् ३।१५०) १ कर्मदक्षिणा, वह धन जो किसोकों केई काम करनेके बदलेमें दिया जाय। २ वह धन जी बराबर कुछ निश्चित समय तक, प्रायः एक मास तक, काम करने पर मिले, तनलाह, दरमाहा । २ जीवने।पाय, जीवनका सहारा । ३ रोप्य, चौदी ।

बेतनभूज (सं० ति०) वेतनभागी, जो तनसाह छै कर काम करता है।।

वेतनानपाकर्मान् (सं० क्की०) व्यवहारभेदः । कृतकर्मके
भृतिदानके सम्बन्धमें नियम और व्यवस्था या विचार।
वोरमिक्रोदयमें इस प्रकार लिखा है,—

"भृतानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिकमः। वेतनस्यानपाकर्म तद्विवादपदं समृतम्।" (नारद)

नारदका कहना है, कि भृत्योंके वे तन वा कर्ममूल्यके दानादानके सम्बन्धमें जो विधि निर्दिष्ट हो रही है, यदि उस वेतनका अनपाकर्म हो अर्थात् भृत्योंको उचित प्राप्य न दिया जाय अथवा भृत्य यदि अपने मालिकसे पेशगी ले कर काम पूरा न करें तो वह विवादका कारण होता है।

वेतना—बङ्गालके २४ परगना जिलेमें प्रवाहित एक छोटी नदी। यह बुधाटा नामसे भी परिचित है।

वेतना—बङ्गालके दिनाजपुर जिलास्तर्गत एक बड़ा प्राप्त।

वेतिनम् (सं ॰ ति॰) भेतनप्राहो। (भारत वनपर्व)
वेतमङ्गला—१ दाक्षिणात्यके महिसुर राज्याक्तर्गत कोलर
जिलेका एक तालुक। भूपरिमाण २६० वर्गमील है।
पालर नदी इस उपविभागके मध्यसे बहती है और इसी।
से तालुकके सदर वाउरिंपेट नगरके समीप रामसागर
हद बनता है। इस उपविभागके पश्चिम खर्णमयीभूमि
है तथा मार्कुपम प्रामके समीप सोनेकी खान है।
इसकी दक्षिणी सोमाको पूर्वाघाटपर्वातमाला छूती है।

२ उक्त उपविभागके अस्तर्गत एक प्राम । यह अक्षा॰ १३ १ र उ० तथा देशा॰ ७८ २२ पू॰ के मध्य पालर नदी-के दिहने किनारे कोलरसे १८ मील दक्षिण पूर्व में अविध्यत है। प्रवाद है, कि किसी चोलराजाने इस नगरकी प्रतिष्ठा की। अभी नगरका पूर्व सौन्दर्य देखनेमें नहीं आता। १८१४ ई॰ में वाउरिंपेट नगरमें उपविभागका विचारसदर उठ जानेसे तथा रेलगाड़ीके खुल जानेसे, नगरवासियों के दूसरे देशमें चले जानेसे नगर अभी एक वहें प्राममें परिणत हो गया है।

वैतबोलु—मन्द्राज प्रदेशके कृष्णा जिलान्तर्गत एक प्राचीन नगर। यह निन्द्रियाम तालुक सद्रसे १५ मील उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। इस नगरके निकटवत्तीं पहाड़के ऊपर जो बड़ा खंडहर है उसकी गठनप्रणाली

देखनेसे वह एक बौद्धस्तूप सा मालूम होता है। उस-का व्यास प्रायः ६६ फुट और चारों और भास्करशिव्य-बहुल प्रभीर पत्थर जड़ा है। प्राचीन समाधियोंके ऊपर बहुतसे पत्थरके बने चक्र दिखाई देते हैं। एक चक्रके नीचे घे। हे की कुछ हड़ियां पाई गई हैं। देखनेसे मालम होता है, कि समाधिक पहले घोड़ेको दो दुकड़े कर एक गड्डिमें गाड़ दिया गया था। क्यों कि घोड़ के मस्तककी हड़ियां दूसरी जगह रक्खी गई हैं तथा उस गड़दें के चारों कोनमें चार बड़े बड़े पात्र रखे हुए हैं। घोड़ेकी वह हड़ियां अभी आक्स-फोई नगरीके Ashmolean Museum गृहमें रक्ली हैं। वेतस (भ्रं ० पु॰) वे (वेशस्तुटच्। उष् ३।४४८) इति असच्, तुइ।गमश्च। १ खनामख्यात पत्रशा ह-लगा, बेता इसे महाराष्ट्रमें वेडिस्, व तपू, तैलडुमें जोतयुरकुली कहते हैं। संस्कृत पर्याय-रथ, अभ्रपुष्य, विदुल, शीत, वानीर, वञ्जल, प्रिय, मन्ध-पुष्प, रथाभ्र, वेतसी, निचुल, दीर्घपतक, कलम, मञ्जरी, नम्र, सुचेण, गन्धपुष्पकः। गुण—खादु, कटु, शीतल, भूत, रक्त, पित्तोद्भव रोग और कुष्ठदेशवनाशक है। (राजनि०) इसके फलका गुण-वातनाशक, अम्ल-वित्त और श्लेष्मदीवनाशक। शाकका गुण-कटु, तिक, अम्ल और अधोमार्गप्रवर्शक। (चक सुत्र २३ भ०) २ जलवेतस, जलबेत। पर्याय—निकुञ्चक, परि-व्याध, नादेय । गुण--शीतल, संब्राही और वात-बद्धेक। (भावप्०) ३ जलजात अग्नि, व इवानल। ( भुक ४।५८।५ )

वेतसक (सं ० पु०) जनपदभेद । (भारत द्रोपपपर्व ) वेतसकीय (सं० ति०) वेत्रवृक्षसम्बन्धीय वा इससं उत्पन्न ।

वेतसपत्रक (सं० स्त्रो०) ध्यधनार्धक शस्त्रविशेष, सुश्रुतके अनुसार प्राचीन कालका एक शस्त्र। यह प्रायः एक अङ्गुल मोटा और चार अंगुल लंबा होता था। इसका व्यवहार चोरफाडमें करते थे।

वाग्भटकी टीकामें अठणदत्तने व्याख्या की है। कि यह शस्त्र बेंतके पत्तेके आकारका, छः अंगुल लंबा और व्यथनकार्यमें व्यवहृत होता है। 'वेतसं वेतसपत्नाकारं शस्त्रं षड्गुं लं पूर्वोक्तफलं तच व्यथनं योज्यम्'

( अध्यदत्त )

वेतसाम्च ( सं॰ पु॰ ) व तसप्रधानोऽम्नः । अमुर्वेत । वेतिसनो ( सं॰ स्त्री॰ ) नदोभेद । ( वायुपुराण्य ) वेतसी ( सं॰ स्त्रो॰ ) व तस ।

वेतस्र (सं • पु • ) असुरभेद । (भृक् ६।२०।८ सायस्य ) वेतस्तत् (सं • ति • ) वेतसाः सन्त्यत्न (कुमुदनड़वेतसे-म्यो ड्मतुग् । पा ४।२।८७) इति ड्मतुप्, मादुपधायाः, इति मस्य वत्वं (पा ८।२।६)। १ वेतसलताबहुल देश, वह देश जहां वेत बहुत होता है। २ नगरभेद ।

( पञ्चविश्राता । २१।२४१२० )

वेता (सं क्यो ) येतन, तनखाह । (इलायुध ४।४३) वेतागड़ि बङ्गालके रङ्गपुर जिलान्तरीत एक बड़ा प्राम । यह स्थानीय उत्पन्न द्रव्योंका बाणिज्यकेश्द्र है तथा २५ ५२ उ० और देशा० ८६ ११ पू०के मध्य पड़ता है। यहां प्रधानतः चावल, तमाकू और परमनकी आमदनी होती है।

वेतागांव—अयोध्या प्रदेशके रायबरेली जिलेका एक प्राम।
यह भितरगांव नगरका एक अंश है। यहां अन्नदादेवीका मन्दिर है। प्रति वर्ग देवीमन्दिरके सामने एक मेला
लगता है। भितरगांव देखो।

वेताल (सं० पु०) १ द्वारपालक, संतरी। २ भूता-धिष्ठित शव, वह शव जिस पर भूतोंने अधिकार कर लिया हो। ३ मलभेद। ४ शिवगणाधिप विशेष। ५ छप्पयके छठे भेदका नाम। इसमें ६५ गुरु और २२ लघु कुल ८७ वर्ण या १५२ मालापे अथवा ६५ गुरु और १८ लघु कुल ८३ वर्ण या १४८ मालापे होती हैं।

रेट लघु कुल टर बण या र्षट मालाय हाता है। वेताल भूतों में प्रधान है। समाधिस्थलमें या जहां मुद्रा रखा जाता है वहीं बेतालका आगमन होता है। प्रवाद है, कि महाराज विक्रमादिस्य किसी योगीके उभाइनेसे प्रान्तर-स्थित युक्ष पर स्थापित राजा चन्द्रकेतुका शव लानेके लिये गये। यहाँ बेतालके साथ राजाको भेंट हुई। वेतालके कुछ प्रश्नोंका सदुत्तर देनेके कारण बेताल राजा पर तड़ा प्रसन्त हुआ और बोला, 'राजन! विपद्वमें पड़ कर आप जहां भी मेरा स्मरण करेंगे वहीं

में आपको सहायता करूंगा। इस घटनाके बाइसे राजा तालबेताल सिद्ध हुए और उनको सहायतासे अनेक अलीकिक कार्य किये।

वेतालकवच -धारणोय मन्त्रीपत्रभेद ।

वेतालप्रह (सं० पु०) भूतप्रह विशेष । वेतालप्रहा-विष्टको गन्धमाल्यादिमें अत्यन्त आसक्ति होती है। वे सत्यवादो, कम्प्युक और बहुदोषदृष्ट होते हैं।

वेतालपश्चिवंशित (पचीसी)—एक अति उपादेय संस्कृत प्रम्य। वेताल और राजा विक्रमादित्यके प्रश्न २५ विभिन्न गल्पाकारों में लिखे गये हैं, वही वेतालपचोसी नामसे मशहूर हैं। लेगोंका विश्वास हैं, कि अग्भल-भट्टने पहले पहल इसका रचना की। क्षेमेन्द्र (बृहत्कथा-मञ्जरीमें), वल्लभ, शिवदास और सामदेव (कथासरित-सागरमें) इस गल्पकी खतन्त्र रचना कर गये हैं। भारत वर्षकी प्रायः सभी भाषाओं में इस गल्पका अनुवाद हुआ है। वेङ्कटमट्टविरचित वेतालबीसी नामक एक और प्रम्थ मिलता है।

वेतालभट्ट (सं०पु०) राजा विक्रमादित्यके नवरत्नां में-से एक। आप एक कवि कह कर परिचित हैं। नीति प्रदीप नामक प्रन्थ आप हीका वनाया हुआ था।

वेतालभैरवरस—वैद्यकोक रसीपधियशेष । यह ज्वराहि रागमं विशेष फलप्रद है।

वेतालरस (सं ॰ पु॰) रसीषधिवशिष । प्रस्तुत प्रणाली— पारा, गम्धक, विष, गिर्च, हरिताल, समान भागमें महीन कर कज्जलो करें और १ रत्तीकी गीलो बनावें । इस गीलीका सेवन करनेसे साध्यासाध्य ज्वर और सुदारण सम्निपात ज्वर नष्ट होता है।

दाँतमें दर्द होने, आँख आने, इन्द्रियोंके विचल होने तथा विषम अज्ञानावस्थामें यह वेतालरस शरीरमें लगाने या इससे स्नान करानेसे विशेष उपकार होता है। (स्तेन्द्रसारस० ज्यरचि०)

वेतावाद—बम्बई प्रदेशके खान्देश जिलान्तर्गत भूसावाल उपविभागका एक नगर। यह अक्षा॰ २१ १४ उ॰ तथा देशा॰ ७५ ५७ पू॰के मध्य अवस्थित है। यहां एहेले उपविभागका सदर था। म्युनिस्पलिटो रहनेके कारण नगर खूब साफ सुधरा है।

वेताहाजोपुर-युक्तप्रदेशकं मीरट जिलेका एक बडा गाँव। वह लोशी नगरसे ३ मोल पश्चिममें अवस्थित है। यहां मुसलमान फकीर अबदुल्ला शाहकी दरगाह और सम्राट औरङ्गजेवकी बनाई हुई एक मसजिद है। वेति-अयोध्याप्रदेशके प्रतापगढ जिलान्तर्गत एक नगर। वर्रामान समयमें यह एक वड़े गाँवमें परिणत हो गया है। यह प्राप्त एक सुविस्तीण हदके किनारे अवस्थित है। हदका आयतन वर्षाकालमें १० वर्गमील और प्रीष्म ऋतुमें ३ वर्गमील रहता था। अभी गङ्गाके साथ जो एक नहर काट कर मिला दी गई है, उससे तथा जलोत्तोलक वाष्पयस्वकी सहायतासे उसके जलका परि-माण बहुत घटा दिया गया है। हदके उत्तरी किनारे अच्छे अच्छे पृक्षोंका उपवन है तथा अन्यान्य किनारे खेतीबारी होती है। कहते हैं, कि अयोध्याके किसी राजाने यहां यञ्चकुण्ड खुदवाया था। आज भी उसका पार्श्ववर्ती स्थान कोडनेसे यहीय दग्ध शस्यादि मिलते हैं। हदमें बहुतसी वडी बडी मछलियाँ रहती हैं तथा इसके तौरवसी वनभागमें अपर्याप्त जंगलीमुग देखे जाते हैं। हदके मध्यस्थित छोटे द्वीपके बीचमें पक छोटा प्रासाद निर्मित है। उस स्थानसे राजपुत्रगण पंश्ली आदिका शिकार करते थे। इसके सिवा यहां दो प्राचीन हिन्द्रेवालय है।

वेतीकलान—अयोध्याप्रदेशके रायवरेली जिलेका एक नगर। यहां एक सुन्दर महादेवका मन्दिर है। मन्दिर बहुत पुराना है।

वेतोगेड़ा—बम्बईप्रदेशके धारवाड़ जिलान्तर्गत एक नगर।
यह अक्षा० १५ २६ उ० तथा देशा० ७५ ४१ पू०के
मध्य गड़गसे १ मोल दूर अवस्थित है। गड़ग और
वेतीगेड़ी नगर एक म्युनिस्पलिटीके अधीन है। यहां
सप्ताहमें एक दिन हाट लगती है। हाटमें काफो कई, कपास
और रेशमी कपड़े विकते आते हैं। प्रायः लाखसे
अधिक रुपयेकी रुई विकती है।

वेतुगीदेव—चालुक्यवंशीय एक राजा । सङ्गमेश्वरमें इन लोगोंको राजधानी थी।

वेतुल—मध्यप्रदेशके छिन्नवाड़ा विभागके अन्तर्गत एक जिला। यहा अक्षा० २१ २१ से २२ २५ तथा देशा० 99' ८ से 9८' २० पू०के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर और पश्चिममें होसङ्गावाद जिला, पूर्वमें छिग्द-वाङ्ग और दक्षिणमें अमरावती तथा इलिचपुर जिला है। भूपरिमाण ३६०५ वर्गमोल है। बदनूर नगर इसका बिचारसदर है। इसका शासनकार्य मध्यप्रदेशके कमिश्नर द्वारा परिचालित होता है।

जिलेका समस्त स्थान पहाड़ी अधित्यकासे पूर्ण है तथा समुद्रकी तहसे प्रायः २००० फुट ऊँचा है। भूपञ्जर मृत्तिका तथा प्राकृतिक दूर्यकी पर्यालीवना करनेसे यह प्रकृति द्वारा दो भागोंमें बंटा-सा मालूम होता है। इसका प्रधान नगर बोतुल है जो जिलेके ठीक मध्यस्थलमें समतल और पलिमय अववाहिकादेशमें अवस्थित है। इस अववाहिका प्रदेशमें प्राछना और सापना निद्याँ बहुता हैं जिससे खेतीकी उर्वराशिक खुव वढ गई है। नदीतर या उसके निकरवत्ती प्राप्त शस्यसमृद्धिसे श्रीसम्पन्न हो रहा है। दोनों नदीके पश्चिम भागमें ज्वालामुखी पहाड़ है। उसीके पश्चिम निविड़ जङ्गलके मध्यसे ताती नदी वह गई है। जिलेके दक्षिण भागमें एक पर्वत है जिसको चोटी पर पवित मूलताई नगर विद्यमान है। इस मूलताईकी अधित्यका भूमिसे ताप्ती, बर्झा और बैल नदी निकल कर पूर्व और पश्चिमकी ओर बह गई हैं। तपनदी जिलेके उत्तर-पूव<sup>°</sup> कोणमें बहती है। पूर्वकथित माछना, सापना और मोरन निवयोंको छोड कर पर्वतके उपत्यकादेशमें और भी कितने पहाड़ी स्रोते बहते हैं। पश्चिमके पार्चत्य बनभागमें शाल, शीशम, अर्जुन, देवदार आदि वृक्षोंका वन है। वनमें गोंड और कुकुर्जातिका बास है।

अति प्राचीनकालसे घेतुल नगर खेरलाके गेंड़-राज्यका शासनकेन्द्र था। फिरिस्ताके विवरणसे किसी किसी गेंड़राजाका इतिहास छोड़ कर और कहींका भी धारावाहिक इतिहास नहीं मिलता। उक्त प्रनथसे मालूम होता है, कि १५वीं सदोमें खेरलाके गेंड़िराजके साथ मालवराजक। घे।र युद्ध हुआ था। उस युद्धमें कभी मालव-राजकी और कभी गेंड़राजकी जीत हुई थो। इसके बाद गैं।लि राजाओंने प्राचीन गेंड़राजबंशको परास्त किया। किन्तु थोड़े ही समयके मध्य उस गोंड़जातिने फिरसे शक्तिसञ्चय कर अपने पूर्वराज्यको मधिकार कर लिया। जो हो, प्रायः १७०० ६०में हम लेग गोंइसरदार राजा भकत बुलश्दकी य तुलके सिंदासन पर अधिष्ठित देवते हैं। राजा गोंड़ जातिके होने पर भा इस्छामधर्गीं दीक्षित हुए थे। देवगढ़ राजधानोमें रह कर राजा भकत बुलम्द घाटपर्व तमालाकं निम्नवत्ती कुल नागः पुर राज्यका शासन करते थे। उनकी मृत्युके बाद उनके एक-मात्र पुत्र हो राजा हुए। किन्तु १७३६ ई०में उनका देहानत हो गया। पोछे उनके दे। राजकुमारोंमें राज्याधिकार ले कर भगड़ा खड़ा हो गया। घरारके महाराष्ट्र-सरदार रघुजीभींसले उस विवादकी निवहाने-के लिपे मध्यस्थ हुए। किन्तु दोनोंके बीच राज्य बांट देनेके वद्छे उम्होंने वेतुल राज्यको भोंसले अधिकृत नागपुर राज्यमें मिला लिया। १८१८ ६०में भव्या साहबकी पराजय और पलायनके बाद अङ्गरेज कम्यनीने युद्धके व्ययस्करप दाक्षिणात्यमें जो प्रदेश पाया था, वर्त्त-मान चेतुल जिला उसीका एक अंश है। १८२६ है०. की सन्धिके अनुसार वेतुल भूभाग षृटिश अधिकार-भुक्त हुआ। १८१८ ई॰में अप्या साहबके साथ अ का जब युद्ध होता था उस समय अङ्गरेजो ने मूलताई, वेतुल और शाहपुरमें संनाको छायनी डाली थी। अप्या साहब अङ्गरेजो सेनाको आंतकम कर पांचमादासे पश्चिमको ओर दलबलकं साथ भाग गये। १८६२ ई० तक वेतुलमें अङ्गरेजो सेना रखा हुई थी।

इस जिलेके चेतुल, मूलताई, बदनूर, भेसदेशी और अतनेर नगरमें दो हजारसे अधिक छोगोंका बास है।

यहां गेहूं, धान, उड़द, तेलहन, ईख, रूई, पटसन. तमाक् तथा अन्यान्य अनाजींको खेती होती है।

यहांका जलवायु उतना खराब नहीं है। वृष्टि प्रायः प्रति दिन हुआ करती है। चैत्रमासके शेष पर्यन्त यहां खामसारौसका अधित्यका देश गरमी रहती हैं। भङ्गरेजोंक लिपे विशेष मनारम है। उदरामय राग यहाँका मारात्मक है।

२१ से २२, २१ उ० तथा देशा० ७७ १४ से ७८ १५ पूर्क मध्य अवस्थित है।

२ उक्त जिलेकी एक तहसील। यह अक्षा० २१

३ उक्त जिलेका एक नगर। यहांसे ५ मोल दूर बदनूर नगरमें जिलेहा सदर उठ जाने हे पदले चे रूप नगरमें हो अङ्गरेजोंका आबास था। यह अन्ना० २१ पर् उ० तथा देशा० देश पर्द पूर्क बीच पड़ता है। यहांका प्राचीन दुर्ग और अंप्रेजेांका सनाधि-उद्यान देखने लायक है। यक्षांके लेग एक तरहका बढिया महोका बरतन तैयार करते हैं तथा वह नाना स्थानाम बेचनेक लिये भेजा जाता है।

घेतुलप्युवङ्गङ्गो —मन्द्राजप्रदेशके मलवार जिलान्तर्गत एक नगर। यह तिरुर रेलप्टेशनसे २ मोल पूरव अक्षा॰ १० ५६ उ० तथा देशा० ७५ ५६ पू०के मध्य अवस्थित है। यहां बेतुलनाद-राजय शका एक प्रासाद था। १७८४ई०में टीपू सुलतानने उसे तहस नहस कर डाला। उस खंडहरका मालमसाला लेकर यहांको जज-अदालत और कलकृरी कचहरी बनाई गई है।

वेत्ततुर—मन्द्राज प्रदेशके मलवार जिलान्तर्गत वरुवयः नाड़ तोलुकका एक प्राचीन बड़ा प्राम ।

वेत्तवलुम-मन्द्राज प्रदेशके दक्षिण आर्केट जिलान्तर्गत करपकुचिं तालुकको एक जमीं दारो।

वैत्ता (सं० क्रि० ; वेत्तृ देखो ।

घेत्तादपुर-दाक्षिणात्यके महिसुर राज्यके अन्तर्गत महि-सुर जिलेका एक पर्वत । यह समुद्रकी तहसे ४३५० फुट ऊंचा है और अक्षा० १२ २६ उ० तथा देशा० ७६ ह पूर्क मध्य विस्तृत है। पर्वात की णाकार है। उसकी चाटोके ऊपर सुप्रसिद्ध महिलका जुन महादेवका मिन्दर है। पर्नतके नीचे वेत्तादपुर नगर बसा हुआ है। यहां सङ्केति ब्राह्मणींका बास है। १०वीं सदोमें मेङ्गलराम नामक एक जैन राजाने लिङ्गायत धर्ममतका अनुकरण कर इस देवमंग्दिरका संस्कार किया। टापू सुलतानके अभ्युद्य तक यह स्थान देशो सामन्तराजके अधीम रहा |

वैत्तिया-बङ्गालके पश्चिमदेशवासी असम्य जातिविशेष । वेसु—दक्षिण भारतका जैन देवस्थानविशेष। पहां मन्दिर या तीर्धाङ्करोंकी प्रतिमूर्त्ति नहीं है। यह केवल एक प्राचीरवेष्टित विस्तृत प्राङ्गण है। यहां गे।मती या गै।तमराजकी मूर्शि प्रतिष्ठित इहती है। ब्रह्मंके ले।ग उन्होकी पूजा करते हैं।

वेसुर—महिसुर राज्यके देवनगर तालुकान्तर्गत एक बड़ा गांव। यह अक्षा० १८ १६ उ० तथा देशा० ७६ पू०के मध्य अवस्थित है। किंवदस्ती यह है, कि १६वीं सदीमें यहां देवगिरिके यादव राजाओं को राजधानी थी।

घेत्वा--- मध्यभारत पजेन्सीके बुग्देलखर्डके अन्तर्गत पक नदी। इसका प्राचीन नाम घेत्रवती है।

वेषवती देखो ।

वेसृ (सं कि ) वेस्तिति विद-तृण् । श्वाता, जाननेवाला । वेत (सं पु पु ) वो (गु.श्व-वी-पटीति । उण् प्राश्हें १ । इति सा स्वनामस्यात युक्ष, बॅत । पर्याय—वेत, योगिदण्ड, सुदण्ड, सृदुपर्यक । यह पांच प्रकारका है । गुण—प्रोतल, क्षाय, भूत और पिसहर । इसका अगला भाग वेताक कहलाता है । मुण—दीपन, रुचिकर, तिक्त, पिस और कफनाशक । फलका गुण—वातिपसनाशक और अम्ल ।

इस स्वनामप्रसिद्ध गृक्षको अंगरेजोगं Canes वा Rattans कहते हैं। उद्भिद्विश्वानमें इसको तालगृक्ष जाति (Calamus) में माना गया है। भिन्न भिन्न देशमें यह भिन्न भिन्न नामसे प्रसिद्ध है। यथा,— फरासी—Canne, rosaau; Baton. Raton; अर्मना— Rohrt. मलय रातन; इटली—Canna, bastone, स्पेन—Canao, Juneo de Indias, तामिल—परम्बुगल; तेलगू—वेत्तमुलु; पारस्य—वेत्, गुजरात—नाथुर, संस्कृत—वेत् ; बङ्गाल—वेत्, वेत्, वेत् !

भारतीय द्वीपपुञ्ज, मलय प्रायोद्वीय, मन्द्राज प्रसिडेन्सी के जलमय भूभागमें तथा करमएडल उपकूलमें, चट्टप्राय, श्रोहट्ट, आसाम और पूर्वयङ्गके बनोंमे तथा छे।टे जंगली में, हिमालय पर्वतके देरादून अञ्चलमें नाना श्रेणीके बेत देखे जाते हैं। चीनदेशमें एक प्रकारका मोटा चेंत मिलता है जो पण्यद्रव्यके हिसाबसे 'चैना केन' नामसे प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 'मलका केन' भी खतन्त परि-चित हुआ है। चाणिज्यके पण्यहिसाबसे 'Dagon's blood' और 'Malacca' जातिका चेंत विशेष आदरणीय है।

हम लोगोंक देशमें 'कृष्ण चेत्र' नामक एक जातिका

वैत है जिसका अप्रमाग पासनादिमें व्यवहृत होता है। इसके पत्ते वाँसके पत्तों के समान और कंटाले होते और उन्हों के सहारे यह लता ऊ'चे ऊ'चे पेड़ों पर चढ़ती है। इसके इंडल बहुत मजबूत और इक्षोले होते हैं और प्रायः छड़ियाँ, टो किरियाँ तथा इसी मकारके दूसरे सामान बनाने के काममें आते हैं। इंडलों के ऊपरको छाल कुर्सियाँ, में।टे पलंग आदि बुनने के काममें भी आती है। हमारे यहां के प्राचीन कियों। पर वास्तवमें यह बात ठीक नहीं है। इसमें गुच्छों में एक प्रकारके छोडे छोटे फल लगते हैं जो खाप जाते हैं। इसकी जड़ और के। मल पत्तियाँ भी तरकारीको तरह बाई जाता हैं।

वङ्गदेश, ब्रह्म और भारतीय द्वापपुञ्जमें घँतका बहुत व्यवहार देखा जाता है। पयंतगातस्थ नदीकी पार करनेके लिये जगह जगह केवल बँत या बौंसका बना हुआ पुल है। बँतके छिल केसे बनी हुई रहती श्रोहह, नोआ खाली, चहुमाम और ब्रह्मराज्यके उपकूलवर्शी देशों में व्यवहृत होतो है। जहां खारे जलके कारण लीहबरधनी द्वारा गावको लकड़। आपसमें नहीं जोड़ी जाती वहां बंतके बरधनसे नाव बनाई जातो है। ब्रह्मकी बड़ी बड़ी नावोंके एक मस्तुलसे दूसरे मस्तुल बांधनेका रस्सो धंत हो की होती है। मलका द्वोपजात C. Rudentum जातिक बंतसे एक प्रकारका मोटा रस्सा बनाया जाता है। इससे स्टीमरक साथ माटो लकड़ी और वह बड़े प्रथर खों चे जाते हैं। उस माटे रस्सेस कभी कभो जंगली हाथों भी बांधा जाता है।

ब्रह्मराजके वनभागमें नाना प्रकारका वेंत उत्पन्न होते देखा जाता है। करेन झातियाँ प्रायः १७ प्रकारके येंतिके नाम जानती हैं। जो सब बंत लताकी सरह बढ़ते हैं उनमें Calamus Verus श्रेणो १०० फुट तक, C. Oblongus ३००सं ४०० फुट; C, Redentum ५०० फुटसे भा अधिक; Extensus ६०० फुट तक बढ़ती है। रिम्फियसने अपने प्रन्थमें १२०० फुट लम्बे एक प्रकारके बेंतका उल्लेख किया है।

यूरोपमें बे तकी छड़ी, छत्नदएड, स्रोक, सेनाओंको टीपो, घोड़ का साज, घरका असवान, भरोखेके किनाड श्रादि वनाये जाते हैं। नागा लेग बेंत के छिलकों को तरह तरहके रंगों से रंगाते और उसीको हाथ और पैरमें अलक्कार खरूप पहनते हैं। नागा, कुकी आदि असम्य जातियाँ तथा प्राचीन बङ्गालको ढाली सेना बेंतका बना हुआ ढाल व्यवहार करती थी। बेंत के ऊपरकी छाल अलग कर भीतरमें जो गूदा या तम्तुमय दएड रहता है उससे जीतप्रधान देशों में एक तरहकी चटाई दनती है। इन सब कारणों से बेंत पण्यद्रव्यरूपमें नाना स्थानों में भेजे जाते हैं। बेंतका अप्रदएड तीता और पका फल खट्टा होता है।

२ असुरविशेष, ब तासुर।

वेसक (सं ० पु०) रामशर, सरपत।

चेतकार (सं ० पु०) चेत्र द्वारा त्रव्य प्रस्तुतकारी, यह जी वे तके सामान बनाता हो। (राम॰ २।६०।१६)

धेलकोय (सं • ति •) येत छ (नड़ादीनां कुक् चा पा ४।२।६१) इति कुक् च। वेलसमूह्युक्त देशादि, वह देश या स्थान जहां बेंतको अधिकता है। यह स्थान शाहादाद जिलेमें अवस्थित है। अभो यह विह्ता कहलाता है। वेलकूट—पुराण। नुसार हिमालयकी एक चोटीका नाम। वेलगङ्गा—हिमगिरिपादसे निकली हुई एक नदीका नाम।

वे स्नप्रहण (सं० क्की०) १ व्एडधारण । २ दीवारिकत्व । (रध ६।२६)

संस्रप्राम -- बङ्गालके चन्द्रहोपके अन्तर्गत एक प्राचीन ग्राम। (भविष्य ब्रह्मख० १३।१८)

वेत्रधर सं ॰ पु॰) वेत्रस्य धरः। १ द्वारपाल, संतरी। २ यष्टि धारक, लठैत, लठवंद।

वेत्रधारक (सं•पु॰) वेत्रस्य धारकः। द्वारपाल, संतरी।

व सनगर—चम्पारणकं अन्तर्गत एक प्राचीन नगर।
(भिवष्य ब्रह्मल० ४१।४६) उक्त प्रन्थमें यहांके राजवंशका
परिश्रय है। (ब्रह्मल० ४३।८७)

वेतमूला ( सं ० स्त्री० ) यब सिका, शंखिनी।

वेत्रसत् ( सं० ति० ) वेत्र अस्स्वर्धे मतुप्-मस्य वः। वेत्रविशिष्ट, वेत्रयुक्त।

वैत्रवती (सं० स्त्री०) नदीविशेष। यह नदी मालवदेश-

से निकल कर कालची नामक नगरमें यमुनानदीके साथ मिली है। (मार्क पडेयपुर ४७१०)

इसका वर्तमान नाम वेतवा नदी है। यह अक्षा॰ २२ ं ५ से २५ ं ५५ ं उ० तथा देशा॰ ७७ ं ४० से ८० ं १६ ं पु॰के मध्य बुश्देलक्षएड राज्यमें बहती है। मध्यभारतको भूपाल राजधानीसे १॥० मील दक्षिणमें अवस्थित बंड़े हुदसे निकल कर दक्षिण-पूर्व की ओर २० मील तक बहती हुई शतपुरमें आई है। पोछे उत्तर पूर्व गतिसे ३५ मील प्रवाहित हो ग्वालियरराज्य अतिक्रम कर लितपुर, कांसी और हमोरपुर जिलेमें चली गई है। इसके बाद ३६० मीलका रास्ता तें कर नगरसे ३ मील दक्षिण यमुना नदोमें मिली है। यमुना, दशान, कोलाहु, पाधन और ब्रह्मन् नदो नामकी शाखाएं इसके कलेवरको पुष्ट करती हैं। उत्पत्तिस्थानसे वेतवती नदो पहले विश्व्यगिरिके बालुकामय प्रस्तरखएडको धोती हुई कांसी जिलेमें दानेदार पत्थरों के उत्पर बहु गई है।

निमाच, कानपुर और गुणासे इस नदीके ऊपरसे पक राक्ता सागरमें, भांसोसे नम्दगाँवमें और बांदासे काल्पोमें खला गया है। उन सब क्थानोंमें नदीको पार करना असम्भव और विपज्जनक है। ग्रीष्म ऋतुमें पहाड़ी नदियोंमें प्रायः जल नहीं रहता। वह सूक्ष्म जलरेखा जब पहाड़ी देशका परित्याग कर समतल भूमि-में आती है, तब उसके जलका वेग प्रति सेकेएडमें २ लाख क्युविक पुट होता है। अत्यन्त बाढ़के समय वह वेग प्रति सेकेएडमें ५ लाख प्रति सेकेएडमें ६ लाख प्रति सेकेएडमें ५ लाख प्रति सेकेएडमें ५ लाख प्रति सेकेएडमें ५ लाख प्रति सेकेएडमें ५ लाख प्रति सेकेएडमें ६ लाख प्रति सेकेएडमें ६ लाख प्रति सेकेएडमें ५ लाख प्रति सेकेएडमें ६ लाख प्रति सेकेएडमें ५ लाख प्रति सेकेएडमें ६ लाख प्रति सेके एडमें ६ लाख प्रति सेकें एडमें इसे नदी सेकें एडमें इसेकें सेकें एडमें इसेकें सेकें एडमें इसेकें सेकें से

२ वेतासुरकी माता। (वराइपुराख)

वेतराज्य-जनपदभेद । वेत्रनगर देखा वेतराङ्कुपध-जनपदभेद । (मत्स्यपुराष्प १२१।५६) वेतरहन् (सं ॰ पु॰) वेतं इतवान, हन-किए। इन्द्र ।

वेतावता (स'० स्त्री०) वेत्रवती नदी। इस नदीका जल मंधुर, कान्तिप्रद, पुष्टिकारक, बलकर, सृष्य सीर पाचन है। (राजनि०)

( अमर )

वेतासन (सं० पली०) वेतस्यासनं। वेतिनिर्मत आसन, वेतका बना हुआ किसी प्रकारका आसन। पर्याय-आसन्दो। वेत्रासुर (सं॰ पु॰) वेत्रनामकोऽसुरः। स्वनामस्यात असुर। इस असुरकी उत्पत्तिका विवरण इस प्रकार लिखा है-पूर्व समयमें सिन्धुद्वीप नामक एक प्रताप-शाली राजा थे। यरुणके अंशसे इनका जन्म हुआ था। डम्होंने एक ऐसे पुत्रके लिये तपस्या आरम्भ कर वो जो किसी समय इन्न्का वध कर सके। जब वे घोरतर तपस्यामें नियुक्त थे, उस समय वेतवती नदी रमणीको रूप धारण कर वहां आई। राजाने उस स्त्री को देख कर वड़े कोधसे कहा, 'तुम कौन हो ? यहांसे चली जाबी, मेरी तपस्थामें बाधा न बाली।' चेत्रवती ने जवाब दिया, 'राजन् ! मैं जलपति महातमा वरुणकी पत्नी हूं। मेरा नाम वेलवती है। मैं आपको पानेके लिये यहां आई हूं, मुक्ते निराण न लीटावें। जो पुरुष सामिलाषा और भजमाना परस्त्रीका परित्याग करने हैं, वे पाप पुरुष कहलाते हैं तथा ब्रह्महत्याका बन्हें पाप लगता है।' राजाने भीतिप्रद वाष्ट्रय सुन कर उसके साथ सहवास किया। इससे उसी समय चे ल घतीके गर्भ से बारह सूर्यको तरह काश्तियुक्त, अति बल वान् और तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम वे सासुर रखा गया। वह प्रागज्योतिषपुरका अधिपति था। वेत्रासुरने पहले समस्त वसुन्धराकी जीत कर पीछे इन्द्र, अग्नि और यम आदिको परास्त किया। (वराइपु० देवोत्पत्तिनामाण्याय)

इसके वाद इन्द्रने उस असुरका वध किया।
विक्रिक (सं० पु०) १ महाभारतके अनुसार प्राचीनकालका एक जनएक्का नाम। २ इस जनएक्का निवासी।
३ वे त्रधारी, द्वारपाल, संतरी।
च त्री (सं० पु०) वे त्रोऽस्थास्तीति खेत्र-इनि। १ द्वार
पालक, संतरी! २ चो बदार, असा बरदार।
खेतीय (सं० त्रि०) १ वे त्र सम्बन्धीय, बें तका। (पु०)
२ ब्राह्मणभूमिके अन्तर्गत प्राममेद। यह शिलावती
नदीके किनारे रसकुएडसे २ योजन पश्चिममें भवस्थित
दे। यहां सर्व मङ्गला देवोमूर्त्ति है।
वे धिम्रा—वेतिया देखो।
वे धिस्रह (सं० क्ली०) नगरमेद।
वेद (सं० पु०) विद्व-युक्त वा विक्त-च्रज्ञ। १ विच्छा।

२ गृत्त । ३ वित्त । ४ यज्ञाङ्ग । ५ धर्म ब्रह्मप्रतिपादक अपौरुषेय वाक्य । (वेदान्त ) ६ मीन शरीराविच्छिन्न भगवद्याक्य । (न्यायशास्त्र ) ७ ब्रह्ममुखनिर्गत धर्म-ज्ञापक शास्त्र । (पुराया ) पर्याय—श्रुति, आस्ताय, छन्दः, ब्रह्म, निगम, प्रवचन । (जटाधर)

अमरकोषकें अनुसार इसके तीन पर्याय हैं — अृति, वेद, आम्नाय। 'श्रूयते धम्मोंऽनया संकायां किरिति श्रूतिः। आम्नायते उपदिश्यते धमोंऽनेनेति आम्रायः।'

तयो जन्तेंसे फिर युगयत् ऋक, साम और यजु इन तीन वेदोंका अर्था समक्ता जाता हैं। यथा—

"श्चियामृक्सामयजुवी इति वेदाश्चयस्त्रयो ।' (अमर )
किन्तु शतपथ-झाह्मणमें लिखा है:—
"त्रयी वै विद्या मृचो यजु वि सामानि ॥" (४।६।७।१)
त्रयी ।

कुछ लोगोंका कहना है, बेद रखनामें गद्य, पद्य और गान ये तोन तरहकी प्रणाली अवलिम्बत है, इससं इसका नाम "लयो" है। जो सब अ'श पद्यमें रचे गये थे, पुराकालमें उनको भ्रह्म, जो अ'श गद्यमें रचा गया था उसको यज्ञः और जो सब रचनायें गानोंमें हुई, उनको साम कहा गया। जब गद्य, पद्य और गानातिरिक्त रचनाकी दूसरी कोई प्रणाली नहीं, तब श्रृक्संहितामें सामसंहिताका अथवा अथवंसंहितामें इन ग्रृक्, यज्ञः और सामके सिवा दूसरा किसी तरहका वेदमण्ड नहीं है। गद्य, पद्य और गानके अतिरिक्त दूसरी किसी तरहकी रचनाप्रणाली पहले भी न थी और अब भी नहीं है। श्रृक, यज्ञ और साम ये तीन नाम केवल वैदिकी मण्डरचनाप्रणालीके नाममात्र हैं। भगवान जैनिनीकी उक्ति ही इस विषयका प्रमाण है। यथा—

"तेषामुग् यक्षार्थवशेन पाद्य्यवस्था। गीतिषु सामास्या शेषे यज्ञः शब्दः।"

( मीमासादरीन २।१।३२, ३३, ३४)

अर्थात् इन तीनों वैदोंके मध्य जहां अर्थवश पाद-व्यवस्था होती है, उसे ऋक्, जहां जहां गान है, उसको साम और अपरांशको यज्ञः कहते हैं। माधवाबार्धने न्यायमालाविस्तर नामक प्रम्थमें इस विषयको सवि स्तार आलोखना को है। मन्त्रोंको रचनाके नियमानुसार ही तयी नामकी उत्पत्ति हुई है। सुतरां प्रचलित चेदके मन्त्रभागको ही तयी कहा गया है। ब्राह्मणभाग मुक्य अर्थमें त्रयी नहीं है। तैक्शियब्राह्मणमें लिखा गया है—

"अहे बुघ्नीय मन्त्र मे गोवाय य मृषय स्त्रेविदा विदुः। ऋचः सामानि यजुंषि।" (१।२।१।२६)

माधवाचार्यंने अधिकरणमालाके उद्धृतांशकी व्याख्या कर प्रमाणित किया है,—मन्त्रभाग ही तयी शब्दका वाच्य होने पर भी मन्त्रभागानु तत ब्राह्मणांश व्यव-दारिक भावसे त्रयोशव्द वाच्य है। ब्राह्मणभाग भी येदसंहासे संहित हुआ है। क्योंकि, संहा चिर दिन ही व्यवहारनियमके अधीन है। किन्तु सच पूछिपे, तो मन्त्रभागका ही वेदत्व, श्रुतित्व, आस्नायत्व वा त्रयोत्व मुख्यार्थ सिद्ध है। ब्राह्मणभागको वेद या त्रयो कहा जाता है सही; किन्तु वेदसंह्माधिकारमें इसका प्राधान्य नहीं है। त्रयो हो वेद है। यह वेदका अर्थान्य नहीं है।

## वेद शब्दकी ब्युस्पत्ति।

प्राचीन पिएडतोंने बहुत स्थलें में बहुत तरह से वेद शब्दका व्युत्पत्यर्थ प्रकाश किया है। कुछ लोगोंका कहना है, "विद्यन्ते झायन्ते लभन्ते वा एभि धर्मादि पुरुषार्था इति बेदाः।" अर्थात् इसके द्वारा धर्मादि पुरुषार्थ समूह जाना जाता या लाभ किया जाता है, इसीसे ये येद नामसे ख्यात है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमविषय समूहमें जो अन्तिम या चरम स्थानीय है वही सर्वाविषय मूल वेदशास्त्र है। अथवा "समयबलेन सम्यक् परीक्षानुभवसाधनं बेदः।" अथवा "अपौरुषेयं वाष्यं वेदः"। सायणाचार्य ऋग्वेदके भाष्यमें वेदकी ऐ सब निरुक्तियां लिख गये हैं। यहां और भी एक व्युत्पिक्त-का उल्लेख किया जाता है। यथा—

"इष्ट्रशस्त्यनिष्टपरिहारयोरलीकिक मुपायं यो वेद-यति स वेदः।" अर्थात् जिससे इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहारके सम्बन्धका अलीकिक उपाय जान जाये, वही वेद हैं; यह भी सायणोक्त व्युत्पिल है। सायण और भी कहते हैं— "प्रत्यक्षेषानुमित्वा वा बस्तूपायो न बुध्यते । एवं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य बेदता ॥"

अर्थात् प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा जो उपाय नहीं जाना जाता, वेद द्वारा वह उपाय लाभ किया जाता है। यही चेदका चेदरव है।

आपस्तम्ब यञ्चपरिभाषास्त्रमं येत्के स्वक्रप सम्बन्धः में कहते हैं—"मन्द्रब्राह्मणयोवे दनामधेयम्" अर्थात् मन्द्र और ब्राह्मण ये दोनों हो वेद नामसे अभिहित होते हैं। सर्शव दभाष्यकार सायणाब्वार्यने और भी आपस्तम्बकी उक्तिकी प्रतिध्वनि कर कहा है—

"मन्त्रवासयातमकशब्दराशिवे दः।"

अर्थात् मन्त्रव्राह्मणात्मक शब्दराशि हीं वेद है। सर्वानुक्रमणीवृत्तिकी भूमिकामें वड्गुरुशिष्यने स्निता है---

''मन्त्रब्राह्मणायो राहुवेद शब्द महर्णयः। बिनियोक्तश्यरूपे यः स मन्त्र इति चन्नते ॥ विधिस्तुतिकरं शेषं बाह्मणं कथवन्ति हि। विनियोक्तस्यरूपश विविधं सम्बद्धर्यते ॥ भूक यजुसामरूपेया मन्त्रो बेदचतुष्टये। अहे बुध्नीय मन्त्रं मे गोपायेत्यमिधीयते ॥" इसके बाद एक टीका है, यथा-'श्रुक् पादवन्धो गीतस्तु साम गद्य' यजुर्मन्त्रः" प्रश्थकारने इसके बाद लिखा है--"चतुष्कीपि हि वेदेषु विभेव विनियुज्यते। वेदैरशून्य इत्यादी मन्त्रे त्रेविष्यमुच्यते॥ सर्व ब्रह्मे ति (यं पं २२) स्त्रेडिंग चतुर्भिरिति निर्मायः प्रस्तुतकविषाचित्वोबामन्त्रं सुत्रकारयो । भूरक्रप मन्त्र वाहुल्याद् भूरवेदः स्यात् तथेतरी । शान्तिपुष्ट्यादिकत्रक्षवर्षे प्रयाव विद्यवा। भूचाञ्च यजुषां तूर्यो वाहुस्येन विभायकः ॥"

इसका अर्थ यही है, कि मन्त्र और ब्राह्मण इन होनोंको ही महर्जिगण व द शब्दसे अभिहित कर गये हैं। जो विनियोगका निषय है, वही मन्त्र तथा जो बिधि और स्तुतिकर है वह ब्राह्मण है। विनियोक्तव्यक्त्य मन्त्र तीन है—ऋक्, साम और यद्धाः। अर्थात् व दखतुष्ट्यमें जो जो स्थल पदवदःया प्रमय हैं के सभी भ्रांक् हैं, जे। जो स्थल गोतमय है, उस स्थलमें साम, दूसरे जो गद्यमय है उसे यज्जः समक्षना चाहिये। वे दो के तीन प्रकारको रचनाये हैं। वर्षामान विभागको मूलप्रणालो यह है, कि जिसमें प्रयांग अधिक है, वह ऋक, जिसमें गानका अंश अधिक है, वह साम और जिसमें गद्यांश अधिक है, वह यज्जुव द नामसे अभिष्ठित है।

कुछ लोगोंका कहना है, कि प्राचीन कालमें वेद-शब्द विद्या शब्दके दूसरे पर्यायक्ष्यसे व्यवहृत होता था। सब मन्त्र सर्वविद्याके निभान हैं। ये मन्त्र तीन प्रणा-लियोंमें रचे जाते थे, इससे वेद लयी नामसे क्यात होते थे। मन्त्रभागप्रकाशके समयमें लिविध प्रणालीस रचित मन्त्र लयो नामसे क्यात हुए। ब्राह्मणप्रकाशके समय ब्राह्मणने भी वेद या लयी नाम प्राप्त किया। स्तृतकालमें मन्त्र और ब्राह्मण ये दोनों ही बेद या लयी संशासे संश्वित होते थे। इससे तीन पक्षकी सृष्टि

- (१) मन्त्र और ब्राह्मण-इन दोनोंके चेदत्व।
- (२) ब्राह्मण प्रम्थेकि ही मुख्यभावसे घेदस्य।
- (३) सर्वविद्याविधान मन्त्रोंका वेदस्य।
  वहुत प्राचीन कालमें मंत्र ही येद नामसे विख्यात
  थे।

## वेद शब्दका प्राचीनस्व।

शुक्लयजुर्वेदकी माध्यन्दिना शास्त्रामें इसका उरलेख हैं, कि वेद शब्द तयो शब्दार्थवाच्य है। जैसे—

''वेदेन रूपे व्यपिषत् सुतासुतौ प्रजापतिः।'' (१६१७)

यहां महीधरने चेद शब्दके दो अर्थ किये हैं—एक अर्थज्ञान और दूसरा त्रयोविद्या। श्रेषोक्त अर्थ ही सुसङ्गत है। पाणिनिके उप्तकादिगणमें भो (पा द्वाराश्देश) चेद शब्द दी। दन सब स्थानों भो त्रयी अर्थ में चेद शब्द है। इन सब स्थानों भो त्रयी अर्थ में चेद शब्द है। इन सब स्थानों भो त्रयी अर्थ में चेद शब्द है। इन सब स्थानों भो त्रयी अर्थ में चेद शब्द पवहत हुआ है। तैं सिरीय-संहितामें भी त्रयी शब्दार्थ वाचक चेद शब्दका उल्लेख देखा जाता है। यथा—'यस्मिन् चेदा निहिता विश्वक्षपास्तेनीदनेनाति तराणि मृत्युम्' ( ४।७।५६ ) सब संहिताओं हो त्रयी शब्दार्थ वाचक घेद शब्दका उल्लेख है।

सभी ब्राह्मण-प्रधीमें 'त्रवी" भर्य में ही घेद शब्दका

हयबहार देखा जाता है। बहु ख-ब्राह्मणमें "सभी वेदा अज्ञायनत ऋग्येद एवाग्नेरजायत यज्ञवेदी वायोः साम-येद आदित्यात् तान् येदानम्पतपत्" (ऐतरेय ब्राह्मख ४।४।६) तैसिरीय-ब्राह्मणके तृतीय काएडमें (१०।११।४) उक्त अर्थामें वेद गड्दका उत्लेख है।

छान्दोग्य ब्राह्मणमें भी वंद शब्दका उल्लेख दिकाई देता है—"स होवाचग्वेंदं भगवोऽध्येमि यज्ञवेंदं साम-वंदं अथवंणं चतुर्धम्" (८।१।२) अथवं ब्राह्मणमें भी वंद शब्द दिखाई देता है। यथा—"इमे सर्वे वंदाः" (गोपयबाह्मण १।२।३) इस तरह सब ब्राह्मण-प्रंथोंमें हो तयी अर्थवाचक वंद शब्द दिखाई देता है।

आपस्तम्बादि स्त्ररचनाकं समय ब्राह्मण प्रंथाहि भी वेद नामसे अभिहित होना आरम्भ हुआ। जैसे — "मन्तव्राह्मणेयो वेदनामधेयम्" (यशपि० ३८ दम)। इसी समयसे धर्मसंहिता मंत्रमें हो मंत्र और ब्राह्मण चेदसं क्रासे संक्रित होते आ रहे हैं।

श्रति ।

इससे पहले तयो शब्दकी आलोचना की गई हैं। व द शब्दकी भी आलोचना हुई। अब श्रुति शब्दको कुछ आलोचना की जातो हैं। श्रुति व द शब्दको हो नामा-न्तर हैं। श्रवणात् श्रुतिः। जो श्रुत होता आ रहा है, वही श्रुति हैं। श्रुति शब्द श्रवणेन्द्रियपर हैं। श्रु+किन्=श्रुति। ब द सदासे गुरुपरम्पराके अनु-सार श्रुत होता आ रहा हैं। कोई भी आज तक इसके एक मन्त्रके प्रणयनकालके निर्णय करनेमें समर्थ नहीं हुआ। इसीलिये व दको अनादि और अपीरुपेय कहा जाता है।

वेदार्शवास्त्रक श्रुति शब्द किस समयसे प्राचीन संस्कृत साहित्यमें व्यवद्वत हो रहा है, उसका स्पष्ट इतिहास नहों मिलता। किन्तु यह निश्चित है, कि मन्त्रकालमें इस अर्थामें श्रुति शब्दका प्रयोग दिखाई नहीं देता था। मंत्रसंहितामें वेदके अर्थमें श्रुति शब्दका प्रयोग दिखाई नहीं देता है। वैदिक साहित्य कालका विभाग करनेमें निम्नलिजित रूपसे श्रेणी-विभाग किया जाता है। यथा—

प्रथमतः-मन्त्रकाल।

हितीयतः—यक्वादिमें मंत्रका व्यवहारकाल । तृतीयतः—तादृश प्रवादका श्रुतिकाल । चतुर्थतः—गांथाकाल ।

पञ्चमतः—ब्राह्मणकास्त्र, गांधामूल बहुल ब्राह्मण-बचन ।

पेतरेय-ब्राह्मणमें इस श्रेणो विभागका वीजखरूप श्रमाण मिलता है। यथा--

"तस्मादपत्नीकोऽप्यग्निहोत्रमाहरेत् । तदेषाभिषश्चगाथा गीयते,—यजेत् सौत्रामयथा अपत्नीकोऽप्यसोमपः। मातापितुः भ्यामनृखाद्यजेति वचनाच्छ्ुतिः इति । तस्मात् सौम्यं पाज-येत्।" (ऐ०ब्रा० ७।४।८)

ब्राह्मणकालान्त्रमें मंत्र और ब्राह्मण इन दोनोंके प्रवाद अर्थामें श्रृति शब्दका व्यवहार दिकाई देता है। यास्क अपने निरुक्तप्रश्यमें लिखते हैं—

"सेयं विद्याश्रुतिमतिबुद्धिः।" (१३।२।१३)

इसके बाद हम मनुस्मृतिमें वेदार्शभ्रुति शब्दका प्रयोग देखते हैं, यथा—

"श्रुतिस्पृत्युदितं धर्मामनुतिष्ठन् हि मानवः।"

( मनुस० २।६ )

मनुने और भी स्पष्ट भाषामें लिखा है—"श्रुतिस्तु वेहो विक्रयः।" (मनु २।१०) मनुका और भो कहना है—

"उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युविते तथा। सर्वथा बर्त्तते यज्ञ इतीय वैदिकी श्रुतिः॥" (मनु २।१५)

दर्शनादि शास्त्रोंमें "अनुश्रव" शब्दका प्रयोग है। यह भी व दार्शवाचक श्रुति शब्दमूलक है। यथा— सांस्वकारिकामें—

''दृष्टवदानुश्रविकः''

इसकी टीकामें वाचस्पातिमिश्र महाशयने लिखा है— "गुरुमुखादनुश्रूयते इत्यनुश्रवः वेदः इति" अर्थात् गुरुके मुखसं अनुश्रुत हुआ, इसलिये इस विद्याका नाम अनुश्रव अर्थात् वेद है।

लीकिक प्रवादवाषय भी "श्रुति" आख्यासे अभि-दित होता है।

१। ब्रे चास्य भार्ये गर्भिण्यो वभूवतुरिति श्रुतिः। (रामायण २।११०।१८) २। एव में कृष्ण सन्देशः श्रृतिभिः स्वातिमेष्यति। (महाभारत १।५०)

३। इति सत्यवती श्रुतिः।

( भीमद्भागवत ४।२१।४५ )

इसी तरह बहुत स्थलों अं तिशब्द का प्रयोग दिखाई देता है। इसका फलितार्थ यह है, कि जिन सब वाक्यों का प्रचारकाल निर्णीत नहीं दोता, किस समय किसने कहा है, यह भो नहीं मालूम होता, फिर भो ; वाक्य प्रामाणिक करसे गुठवरम्परासे उपदेशक वमें चले आ रहे हैं, वे हो वैदिक या तान्तिक वचन अं ति नामसे अभि-दित होते हैं।

स्तीलिपे मनुकी टोकामें कुल्दूकने उद्गृत किया है।—

"वैदिकी तान्त्रिकी चेव दिविधा भू ति की चिताः।"

एतद्देशीय स्मृतिनिधम्ब्रमें ऐसे अनेक विधान
दिखाई देते हैं, कि साक्षात् सम्बन्धमें उन सब विधानों के
वैदिक प्रमाण नहीं मिलते। किन्तु ऐसा न होने पर
भी ऐ सब विधान अ तिमुलक है, इसलिए इनको
"स्मृति" कहा जाता है। जिन सब प्रामाणिक श्रुतिबचनों के मूल सक्त साक्षात् चैदिक बचन नहों मिलते,
उनके मूलमें च दिक बचन प्रकल्पित होते हैं। वे कलिएत
बचन भी श्रुति कह कर रघुनन्दन आदिने प्रहण
किए हैं। च देके मन्त्रभागका श्रुतिस्व सर्घवादिसम्मत
है—- ब्राह्मणभागका श्रुतिस्व मन्वादि स्मृतिनिवन्धकारों
हारा स्वं। इत है। प्रवादवाक्य और लोकिक वाक्यका
श्रुतिस्व व्यवहारिक मात है। रघुनन्दन प्रभृति बहुतेरे
किएत श्रुतिक रूपा और समर्थक है।

## भाम्नाय ।

वेद शब्दका और एक प्याय है—"आम्नाय"। आम्नाय शब्दका दूसरा एक प्रति शब्द "समास्राय" है। नागेशभट्टने उधुशब्देन्दुशेखरमें लिखा हैं—"आस्रायसमास्रायशब्दी वेद एव कड़ी" अर्थात् आस्राय और समास्राय पे होनों शब्द कड़ भावसे 'वेद' शब्दार्थवाचक है। स्वकालसे मन्त्र और प्राह्मण वेद शब्दक वाच्य है। भगवान् औमिनीकृत मोमांसादर्शनक वहुत स्थानोंमं वेदार्थमें आस्राय शब्दका प्रयोग दिलाई देता है। यथा—

१। "आस्नायस्य कियार्थत्वादानर्धास्यमतद्धानाम्।' (१।२।१)

२। "उक्तं समान्नायैदमर्थाम्।" (१।४।१)
बाजसनेय संदिताके प्रातिशास्यस्त्रकी व्यास्यामें
अक जगह लिखा है—"आन्नायो वेदः।"

अथवंघेदोय कौशिकसूत्रमें और भो स्पष्टतर प्रमान चन्नन है--यथा--

"भामनाय पुनर्मन्त्राश्च वाह्यसानि च"

यास्कीय निरुक्तमें "आम्नाय" शब्दमें प्रस्त और ब्राह्मण ये दीनों गृहीत दुए हैं और बहुत स्थानोंमे वेद अर्थमें आम्नाय शब्दका प्रयोग है। निरुक्तकारने वेदाङ्गको भी आम्नाय कहा है। यथा—

"समाम्नासिषु वे°दञ्ज घेदाङ्गानि च।" ( शहीप् )

इस वचनमें देखा जाता है, कि मन्त्र, ब्राह्मण और चेदाङ्ग ये तीनों ही आक्नाय पदवाच्य है। नागेश-भट्टने पाणिन व्याकरणको भी वेदान्तके अन्तर्गत कह कर इसका आक्नायत्व प्रमाणित किया है। भट्टोजी दोक्षित आदि ''आक्नाय'' शब्दका प्रचार आर भी बढ़ा गये हैं।

## सन्दः ।

व दका बहुत प्राचीन दूसरा नाम छन्दः है। प्राचीन संस्कृत साहित्यमें हम अधर्वाव दसंहितामें सबसे पहले छन्दः शब्दका प्रयोग देखते हैं। यथा—

'क्षोणि छन्दांसि कवयी \* \* आपो वाता ओषधयः।' (१८।१।२।७)

यहां छन्दःका अर्थ जगदुवन्धन है। निरुक्त कारको कहना है,—'छन्दांसि छादमात्।'(७।३।६)

छादन अर्थात् वन्धन । विषय मात्र हो वन्धन है। सांस्यतत्त्वकीमुदीकारने लिखा है—

ं विभिग्नवित्त विषयिणमनुबध्नित स्वेन द्वपेण निद्यपणीयं कुर्वन्तीति यावत् विषयाः पृथिव्यादयः सुखा-व्यवस्थासम्बद्धादीनाम् ।" (५ स्रोक)

जो विषयियोंको अनुवन्ध अर्थात् स्वीय कपसे निक्कषणयोग्य करता है, वह विषय कहलाता है। जैसे, पृथिव्यादि और हमारे सुन्न दुःक आदि। फलतः अति प्राचीनतम संस्कृत साहित्य आदिमें इस तरह विषयवन्त्रन और पृथिव्यादि अर्थमें ही छम्दःका प्रयोग दिखाई देता है।

किन्तु कहीं कहीं केवल सामधेदीयकर्वाको ही छन्दः कहा है। अध्वैथेदसंहितामें—"ऋवः सामानि छन्द्रांसि पुराणं यजुसा सह। उच्छिष्टाज्ञित्तरे सर्वे" इत्यादि। (भ० ६० ११४।२।४)

> "तस्मात् यद्वात् सर्वद्भतः ऋचः सामानि यद्विरे। छन्दांसि यद्विरे तस्माद्व यञ्चस्तस्भादजायतः॥"

( ऋक् सं० १०।६०।८)

इन सब स्थानीमें "छन्दांसि" पदका अथे सामवेदी यचा है। सामवेदियोंका संदिताप्रस्थ दें। आयोंमें विभक्त हैं,—गान और छन्दः। गानप्रस्थ भा फिर चार अणियोंमें विभक्त हैं, गेय, आरण्यक, उह और उहा।

छन्दांप्रभ्ध दो भागों में विभक्त है, योनिर दम)।
ये दोनों हो आर्चिक कहलाते हैं । उद्ध तार्र आद्धाण
यह है, कि उस यह से महत्त्व दोय, साम
व दोय, वृत्तगीतिवविजित यद्धव दीय वा
समूह उत्पन्न हुए थे। यहां छन्दः औा की गई है।
सामव दाय गानांद मूलोभूत छन्दो श्रुति शहन्त्व समूह।
दूसरा नाम। "

वंदका दूसरा नाम "स्वाध्याय है, यथा--"स्वाध्यायोऽध्येतव्य " (तैः आ० २।१५।७)

श्रुति और समृतिमें कई जगह 'स्वाध्याय" शब्दका प्रयोग देखनेमें आता है। वेदशास्त्रका सम्यक् रूपसे अध्ययन करना ब्राह्मणेंकि लिपे अति कर्रात्र्य है, इस कारण वेद 'स्वाध्याय' शब्दवाच्य है;

वेदका दूसरा नाम 'आगम'' है। पाणिनिके वार्त्तिककार काट्यायनने लिखा है — 'रक्षोहागम लब्ब-सन्देहाः प्रयोजनम्।''

भाष्यकार पतञ्जलि मुनिने लिखा है — "आगमः — बद्धि ब्राह्मणेन पड़को वेदे। उध्येषे। श्रेयश्व।"

कुम।रिलभट्टने स्वकृत श्ले।कवात्तिक प्रश्नका भूमिका-में लिखा है—-

"भागप्रवर्षारचार्" नापवाद्यः स्वळ्जपि'' सांस्यकारिकाकार ईश्वरक्षणाने लिखा है— "तस्माद्पि चासिद्धं परोत्तमातागमात् सिद्धम् ।"

इससे साबित होता है, कि वेदका यह 'आगम' नाम बी अति प्राचीन है। इसका दूसरा नाम 'निगम' है। यास्कीयनिष्ठकमें निगम शब्दका बहुत उब्लेख है तथा वेदसे इनके अनेक उदाहरण दिये गये हैं। यथा—

१। "तत्र खल १त्येतस्य निगमा भवन्ति खल्लेन पर्धान्।" ( ऋक्स० ऽ।१।६।२ )

२। "अथापि नौगमेभ्यो भाषिकाः उष्यां घृतमिति।" ( ऋक्त० २।१।३)

प्रथमतः निगम शब्द मन्त्रभागके दूसरे नामक्यमें व्यव-हत होता था। निरुक्त प्रन्थमें सभी मन्द्र निगम नामसे अभिहित हुए हैं, ब्राह्मण निगम नहीं कहलाते। यथा— "निषयटवः कस्मात् १ निगमा इसे भवन्ति'' (१।१।१)

मनु कहते हैं, "निगमांश्च वैदिकान्" इसकी व्याख्यामें कुल्लूकने लिखा है-"तथा पर्यायकथनेन वेदार्थावदोधकान् निगमाख्यांश्च प्रन्थान्" इति । परवत्तीं कालमें ब्राह्मण भी निगम कहलाने लगे।

हमने उल्लिखितांशमें वेदके कई पर्यायोंकी आलोचना की है। आलोचित पर्यायके नाम ये हैं—(१) वेद, श्रुति, (३) आभ्नाय (४) समाम्नाय (५) छन्दः (६) स्वाध्याय (७) आगम और (८) निगम।

संहितासन्चया

अभी संदितालक्षणके सम्बन्धमें कुछ आलोचना को जाती है। श्रोभागवतने वेदको निगमकल्पतरु कहा है। वेद यथार्थमें मिगमकल्पतरु हैं। गद्य, पद्य और गान विविध रचनात्मक होनेके कारण वेद क्यों नामसे प्रसिद्ध है। किन्तु त्यों होने पर भी वेदसंहिताके चार मेर हैं, ऋक्संहिता, यज्ञःसंहिता, सामसंदिता और अधव्ये संदिता। प्रातिशाख्यादिमें संदिता लक्षणका उल्लेख इस प्रकार है—

१। पद-प्रकृतिः संहिता ( ऋक् प्रा० २।१)

२। वर्णानामेकप्राणयोगः संहिता।

( यज्ञामा० १।१५८ )

३। परः सिक्षकर्णः संहिता। (पा १।४।१०८) यद्यपि चारों संहितामें ऋग् लक्षण पद्यात्मक मन्द्रका उच्छेख देखनेमें आता है, किन्तु जिस प्रन्थमें इस ऋग्लक्षण ( मन्तातमक ) मन्त्रको छोड़ दूसरे कोई लक्षणविशिष्ट अर्थात् पद्य भिन्न गद्य वा गीतात्मक एक मन्त्र भी नहीं देखा जाता उसका नाम ऋक्संहिता हैं।

अन्य प्रकारकी रचनाप्रणाली रहने पर भी जिस संहितामें केवल गद्यकी प्रधानता है वही यजुवें दर्सहिता है तथा जिस संहितामें केवल गानकी हो प्रधानता है उसीका नाम सामवेदसंहिता है। पहले कहा जा चुका है, कि लिविध रचनाप्रणालोक भेदसे ही लिविध संहिताका नामकरण हुआ है। चतुर्थसंहिताका नाम अथर्चसंहिता है। किस प्रकार अथर्कासंहिताका नामकरण हुआ है। चतुर्थसंहिताका नामकरण हुआ है। चतुर्थसंहिताका नामकरण हुआ, उसकी कुछ आलोचना करना आवश्यक है। कोई कोई कहते हैं, कि अथर्का नामक ऋषिके नामानुसार अथर्कासंहिता नाम रखा गया है। अथर्काऋषि ही यहप्रक्रियादिक प्रथम प्रकाशक हैं। इन्होंने ही होतादि कार्यके सौकर्व्यार्थ सबसे पहले यहादि कियाका सुत्रपात किया।

ऋक्संहितामें लिखा य--

१। यहारथवर्ग प्रथमः पथस्ततं।

( ऋक्सं शह ४।५ )

२। अग्निर्जातो अथव्वीणा ! ( ऋक्सं ७।७।४।५ )

३। त्वामग्ने पुष्कराद्ध्यथन्त्रं निरमन्थत। (ऋक्सं शपार्श३)

इन सब मन्त्रोंसे रूपए हैं, कि अथव्ये ऋषि हो यहा प्रक्रियाके आदि आविष्कर्सा हैं।

इससे साफ साफ मालूम होता है, कि यहकार्यके सौकर्यके लिये वेद विभागकी जकरत होती है। ऋग द्वारा होत, यद्घः द्वारा अध्वय्युं और साम द्वारा यहकी उद्घोध कियाका विधान किया जाता है तथा समस्त लयी हो ब्रह्मत्वकरणमें साधिकाकपसे निर्दिष्ट होते हैं। अधर्य-संिताका अध्ययन नहीं करनेसं समस्त लयोमें झानलाभ नहीं होता। होता, अध्वय्युं और उद्घाताके व्यवहारको छोड़ कर उसमें ऋक् और यद्धः के अनेक मन्त हैं। अधर्व- वेद ही ब्रह्मा होते हैं। वे हो यहकी रक्षा करने हैं। यास्क का कहना है, ''ब्रह्मा सर्व विद्यः सर्व वेदतुमहित।'' (१।३।३) गोपधबाह्मणमं यह अधिकतर परिस्फुटकप-से दिखलाया गया है। यथा—''तस्माद ऋग विदमेव

होतारं वृणीष्व यजुर्विदमध्वय्युं सामविद्मुद्गातारं अथवींद्गिरोविदम् ब्रह्माणम् ।''

(गोपथपूर्वाद्ध<sup>°</sup>में १।३।१,२) अ**तएव अधर्व्वसंहिता सर्वतोभावमें आद्रणीय है।** वेदिवभाग ।

यज्ञीय होता दि कार्यानुसार ही चार वेदका विभाग सम्पन्न होता है। सर्वानुकमणीवृत्तिको भूमिकामें लिखा है—

"विनियोक्तव्यरूपो यः स भन्त्र इति चन्नते । विधिस्तुतिकरं शेषं त्राह्मर्या कथयन्ति हि ॥"

येदकी जो सब उक्तियां विनियोगकी योग्य हैं वही मन्त हैं तथा जिसमें विधानादि हैं वही ब्राह्मण है। फलतः यश्चार्थमें एक वेद ही चार भागोंमें विभक्त है। होता, अध्वय्युं, उद्गाता और ब्रह्मा, पुरोहित हैं। होताके व्यवहार्य मन्त्र मात्र ही ऋक है। इन ऋक् मन्त्रींकी संहनन वा एकत्र कर जो प्रन्थ बनाया गया है उसका नाम ऋक्संहिता है। ऋक् मन्त्रके विनियोगादि अभिधायक प्रनथका नाम ऋग ब्राह्मण है। ऋक्संदिता और ऋग् ब्राह्मण ये दोनों ही पकत ऋ वेद नामसे प्रसिद्ध हैं। अध्वय्यु के व्यवहार्य मन्त्रोंका अधिकांश यजुः है, परन्तु इसमें ऋक भी है। इस ऋग् यज्ञःके एकत्रसं निवद्ध प्रन्थ हो ऋक्संहिता है। इसके विनियोगादि अभिधायक प्रथका नाम यज्ञ र्बाह्मण है। ये दोनों प्रन्थ एकत यजुर्व्वेद नामसं प्रसिद्ध हैं। उद्गाताके व्यवद्दार्थ मन्त्र है, ऋक्, यज्जः ओर साम। इनके संप्रहसे निवद्ध प्रथका नाम सामसंहिता है। इसके ब्राह्मण और मन्त्र दोनों ही एकत सामवेद संदिता नामसं प्रसिद्ध हैं। जो अहुग्वेदका अध्ययन कराते हैं, ऋग्वेदका कार्य करते हैं, वे ऋग्वेदो है।

जो यजुर्व दमन्त्रका अध्ययन कराते हैं तथा यजुर्व द मन्त्रका कार्या निष्पन्न करते हैं वे यजुर्व दो हैं। यजुर्व दे से सहक् और यजुर पे दोनों हो वेद रहनेसं यजुर्व दी हिवेदी भी कहलाते हैं। बालचालमें इन्हें 'दूबे' कहते हैं। जो केवल सामवेदका अध्ययन कराते हैं और सामवेदीय कार्य करते हैं वे सामवेदी हों। सामवेद-में ऋक, यजुर और साम ये तोनों ही वर्षमान हैं, इस कारण सामवेदियोंको "त्रिपाठो" वा त्रियं दो कहते हैं। बोलचालमें ये तिबाड़ी कहलाते हैं।

अथव्य वेदसंहिता अवशिष्ठ मन्त्रोंका पेटिकास्वरूप है। अथव्यं वेदसंहितामें ऋक् और यज्ञः दोनों ही हैं। अथर्वमन्त्रके प्रयोग और अभिधायक प्रथका नाम अथव्जिल्लाह्मण है। अथव मन्त्र और अथव ब्राह्मण इन दोनोंकी एकत्र निवद्ध संद्विताका नाम अथर्ज-चेदसंहिता है। यश्रमें ब्रह्मत्व कार्यामें अथर्वमन्त्र और अधर्वब्राह्मणका झान रहना आवश्यक है। अतएव ऋक, यज्जः और सामवेदसंहिता पदे जाने पर भी यदि अधर्ववेदका ज्ञान न रहे, तो व दिविषयमें सर्वा-मभ्तव त्रव सम्भवपर नहीं होता । होतृकार्थामें ऋग्वेद-का ज्ञान, अध्वय्युके कार्यामें यजुर्वेदका ज्ञान और उदुगातु कार्यामें सामवेदका ज्ञान प्रयोजनीय है। इस कारण ऋग्वेद होतृवेद, यजुर्वेद अध्वय्युविद और सामवेद उदुगातुवेद नामसे पुकारे जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मकार्यके निष्पादनार्थ अथर्यं व द प्रयोजनीय है। इसी कारण अथव वोद 'ब्रह्मयोद' कहलाते हैं। बोलचालमें इन्हें 'चौबे' कहते हैं। अधर्व संहिताभाष्यमें सायणने लिखा है--

"यमृषयः त्रै विंदा विदुः। ऋचः सामानि यजुंषि।" (तै॰ ब्रा० शशाशास्त्र)

इस तैविध्यका उल्लेख वेदगत मन्तरचनाका तै विध्य हो अभिन्नेत है। जैमिनिने स्पष्ट कहा है, ''तच्चोदकेषु मन्त्राख्या। तेषामृग् यत्नाथँवशेन पाद्यवस्था। गीतिषु सामाख्या। शेषे यज्ञः शब्दः''

( जै० स्० राशावर, न्ध्र, इ६, ३७)

गोपथन्नाह्मणमें लिका है—

"चत्वारो वा इमे वेदा ऋग वेदो यजुर्ज्वदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति।" चतस्रो वा इमे होताः। होत्रमाध्वय्यं वमीदुगातं ब्रह्मत्वमिति। तद्य्येतद्वचोक्तम्—चत्वारि श्रङ्गास्त्रयो ऽस्य पादाः होशीर्षे, सप्त हस्तासोऽस्य। तिधा बद्घो वृषमो रोरवोति महो देवो मस्यामाविवेशः (ऋक्स० ४।५८)३) चत्वारि श्रङ्गोति वेदा वा एत उक्ताः।"

( श्वाशु )

गोपथब्राह्मण और ऋग्वेदसंहिताके उक्त प्रमाणों

द्वारा चार वेदका विषय सायणने स्पष्टक्रपसे प्रमाणित किया है। अतएव चारों ही वेद "त्रयी" हैं।

मन्त्र ।

पहले ही कहा जा चुका है, कि चतुर्वेद मन्त्र और ब्राह्मणके भेदसे दो भागों में विभक्त है। यञ्चपरिभाषा-सुत्रमें आपस्तम्बने कहा है—

"मन्त्रज्ञाद्याणयोर्वेदन।मधेयम्।" मन्त्र किसे कहते हें ? यास्कने कहा है—

"मनत्रा मननात्।" ( ७।३।६ )

दुर्गाचार्यने उसको वृत्ति कर लिखा है-

''तेभ्यः (मन्त्रेभ्यः हि अध्यास्माधिदैवाधियज्ञादि-मन्तारो मन्यन्ते तदेषां मन्त्रत्वम्।" अर्थात् मन्त्रप्रयोग-कारी मन्त्रोंसे अध्यातम्, अधिदैव और अधियज्ञादि मनन करते हैं, इस कारण इनका नाम मन्त्र दुआ है। यास्कने और भी कहा है —

"यत्कामऋषिर्यस्यां देवतायामर्थापत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्कोतत् देवतः स मन्त्रो भवति ।"

(নিহক্ষ ৩।१।१)

अर्धात् कामनावान् ऋषिने किसी देवताके निकट अर्थापत्य प्रभृतिके लिपे जो स्तुति-पाठ किया वही देवताका मन्त्र है।

भाष्यकार उवटने यजुर्मन्त्रभाष्यको भूमिकामें तेरह प्रकारके मन्त्रभेदकी बातोंका उल्लेख किया है। यथा—

- १। विधिवाद (परमेष्ठ भिहितः) अश्वस्तूपरो गो मृगस्ते । (वा० स० २४।१)
  - २। अर्थवाद-देवा यज्ञमतन्वत । (वा०स० १६।१२)
  - ३। यांच्ञा--तनूषा अग्नेऽसि तन्त्रं मे पाहि। (वा० स० ३।१७)
  - 8! आशो:-आ वो देवास इमहै।
  - ५। स्तुति अग्निमूर्ध दिवः ककुत्।
  - ६। प्रेष-होता यषत् समिधाग्निम्।
  - ७। प्रवह्मिशा-- इन्द्राम्नी आपादियम्।
  - ८। प्रश्न-कः खिदेकाको चरति।
  - ह। व्याकरण सूर्य एकाकी खरति।
  - १०। तर्क-मा गुधाः कस्य स्विद्धम्।
  - ११। पूर्ववृत्तानुकीर्शन-औषध्यस्समवदन्त ।

- १२। अवधारण--तमेव विदित्वातिमृत्युमेति।
- १३। उपनिषत्—ईशावास्यमिदं सर्वम्।

शवरभाष्यमें भी तेरह प्रकारके मन्त्रभेद खीकृत हुए हैं। किन्तु वे सब दूसरे प्रकारके हैं।

यासकने ऋकोंको इसके तीन भागोंमें विभक्त किया है—

१ परोक्षकत, २ प्रत्यक्षकत, ३ आध्यात्मिक । परोक्षकत और प्रत्यक्षकत मंत्रकी संख्या अनेक है, आध्यात्मिक मन्त्रकी संख्या बहुत थोड़ी है। संहिताभेद।

संहिता साधारणतः दो प्रकारकी है, निभु जसंहिता और प्रतृणसंहिता।

यथायथ पाठ ही निर्भु जसंहिताका पाठ है; इस निर्भु जसंहिताको आपींसंहिता भी कहते हैं। इसमें यथा-यथ पाठ रहता है। जैसे "अग्निमोडे पुरोहितम्।"

प्रतृणसंदिता दे। प्रकारकी है—पदसंदिता और क्रा-संदिता। पदसंदिताका पाठ इस प्रकार है —अग्निम्, ईड़, पुरःऽदितम्।

क्रमसंहिताका पाठ अन्य प्रकार है, यथा—"अग्निम्, ईड़े, ईड़े पुरोहितम्, पुरोहितमिति पुरःऽहितम्।"

इस क्रमसंहिताका अवलम्बन कर आठ प्रकारकी विकृति पाठका विषय विकृतिवल्लो नामक प्रथमें लिखा है। जैसे—

> ''जटा माला शिखा लेखा ध्वजो दयडो रथोधनः। अष्टी विकृतयः श्रोक्ताः ऋमपूर्व मनीषिभिः॥'' वेदशाखा-परिगयाना।

पक पक मंत्रके ग्यारह प्रकार संहिता पाठ हैं। संहिताएं बहु प्राचीन हैं। इस कारण कालमेद; देश-भेद और व्यक्ति आदि भेदोंसे तथा अध्यापना और अध्या-प्रनायके उच्चारणादि भेदसे पाठभेद हुआ है। पाठमें कुछ कुछ कमीवेशो भो हुई है। आचार्यों के प्रकृतिवे पभ्य-कं कारण तथा उनके अपने अपने दंश और समयभेदके कारण बहुल अनुष्टेय भेद तथा प्रयोगभेद भी हुआ है। इस प्रकार एक एक संहिता अनेक शास्त्राओं में विभक्त हुई है। पड़गुरुशिध्य कहते हैं—

ऋग्वेद विंशतिशाखायुक्त, सामवेद सहस्रसाखाः

युक्त, यज्ञः एकशतशाखायुक्त और अथर्घवेद नवशाखा-युक्त है । कोई कोई कहते हैं, कि अथर्घ्वदेद पन्द्रह शाखाओंमें विभक्त है।

गीनकीय प्रातिशाख्यके मनसे यह चेद गाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और माण्डूक नामक पांच शाखाओंमें विभक्त हैं।

सबसे पहले शाकलमुनिने बड़े यससे ऋग्वेदका अभ्यास किया था। सांख्यायन, आश्वलायन, माण्डूक और वास्कल, थे लेगा भी ऋग्वेदियोंक आचार्य तथा सबके सब एक बेदी थे। शीनकके मनसे ये ऋषि थे, किन्तु आश्वलायनगृह्यके मनसे ये आंचार्य थे, ऋषि नहीं। आश्वलायनगृह्यके मनसे ये आंचार्य थे, ऋषि नहीं। आश्वलायनने जहां देवता, ऋषि और आचार्यों-का तर्पण स्ववद्ध किया है, वहां इन्हें आचार्या हो माना है।

ऋग्येदकी उल्लिखित पांच शाखा प्रधान है। इन-के सिया ऐतरेय, कीवातक, शैशिर, पैंड्र इत्यादि और भी कई शाखाएं देखी जाती हैं, वे प्रधान शाखा नहीं हैं। प्रातिशाख्यके मतसे ये उपशाखा मानी गई हैं। विष्णु-पुराणमें भी ऐसा हो आभास मिलता है। यथा—

''मुर्गक्षो गोकुलाः वात्स्याः रंशिरः शिशिरस्तथा । पञ्चेते शाककाः शिष्याः शाखाभेदपवत्तकाः॥"

मुद्रल, गोकुल, वात्स्य, शैशिर, (शिशिर) ये सब शाकलके शिष्य तथा शाखाविशेषके प्रवर्शक हैं। अत-एय कुल मिला कर ऋग्वेद २१ शाखाओं में विस्तृत हैं।

"यज्ञवे दस्य षड्गीतिभे दा भवन्ति। तत्र चरका नाम द्वादश भेदा भवन्ति—चरकाः, आह्वरकाः, कडाः, प्राच्यकडाः, फिष्टलकडाः, आष्टलकडाः. चारायणीयाः, वारायणीयाः, वार्त्तान्तवेयाः, श्वेताश्वतराः, औपमन्यवः, मैत्रायणीयाः।"

इनमें से शेषोक्त मैत्रायणीय भी फिर सात भागोंमें विभक्त है, यथा—मानव, दुन्दुभ, चेकेय, वाराह, हारिद्र-वेष, श्याम, शामायनीय।

वाजसनेय सत्तरह भागों विभक्त है — जावाल, गोधेय, काण्य, माध्यन्दिन, शापीय, तापनीय, काण्य, पौण्ड्रवत्म, आवटिक, परमावटिक, पराशरीय, वैरेय, यैनेय, अधिय, गालय, वैजक और कात्यायनीय। इनके सिवा ४८ उपप्रमध भी हैं।

यह मैतायणीय शासा छः प्रकार की हैं—मानन, वाराह, वुन्दुभ, छागलेय, हारिह्रवीय और श्यामायनीय । खरक-शासाकी २ श्रेणियां हैं, औस्त्रीय और खाण्डकीय । यह खाण्डिकीय शासा भी फिर ५ प्रशासाओं में विभक्त हैं। यथा—आपस्तम्बो, घीधायनी, सत्याषाढ़ो, हिरण्यकेशी और शाट्यायनो।

वारतन्तवोय, बौखीय तथा खाण्डिकीय और तैसि रीय ये सब पद पाणिनिस्त्रके 'तिसिरि वरतन्तु-खण्डि कोखाच्छण्" द्वारा निष्पन्न होते हैं । आपस्तम्बी इत्यादि पांच शब्द भी "कलापिवैशम्पायनान्तेवासि • भ्यश्च" निणिश्रत्यय द्वारा निष्पन्न हैं।

शुक्क यजुर्धं दकी १५ शास्त्रापं हैं। काण्व, माध्यन्दिन, जाबाल, बुधेय, शाकेय, तापनीय, कापील, पौष्ड्वत्स, आवटिक, परमावटिक, पाराशरीय, वैनेय, बौधेय, अधिय और गालव इन सव शास्त्राओं की वाज सनेयी शास्त्रा भी उहते हैं।

दे। इजःरसे सौ मन्त्र कम मन्त्र वाजसनेय अर्थात् शुक्क यज्जुर्वेदमें हैं। वालखिलय शाखाका भी यही परिमाण है। देनोंसे ४ गुण अधिक इनके ब्राह्मण हैं।

सामवेद—पौराणिक मतसं पहले सामवेदकी हजार शाखाएं थों। इन्द्रने वजाघातसे बहुतेंका ध्वंस किया। जो कुछ गई वह इस प्रकार है राणायनीय, शाट्यमुप्रय, कापोल, महाकापोल, लाङ्गलिक, शाट्यू लीय, कीथुम। इस कुथुम शाखाकी छः उपशाखाएं हैं। यथा—असुरायण, वातायन, प्राञ्जलीय, वैनिधृत, प्राचीनयोग्य, नैगेय।

सामवेदकी शासा—असुरायनीय, वासुरायनीय, वासुरायनीय, वार्तान्तवेय, प्राञ्जल; इनमेंसे फिर राणायनी नामक नी प्रकार देखे जाते हैं। यथा—राणायनीय, शाहायनीय, सात्यमुद्गल, मुद्गल, महास्वन्य, याङ्गन, कीथुम, गौतम, जैमिनीय।

इनमेंसे सोलह शांखाओं के मध्य अभी सिफं तीन शास्त्रा विद्यमान हैं—गुर्जरदेशमें कीथुमी शास्त्रा, कर्णाटकमें जैमिनाय शास्त्रा और महाराष्ट्र देशमें राणा-यनी शास्त्रा !

अध्वविद्—६ भागोंमें विभक्त है। यथा--

पैप्पलाद, श्रीनकीय, दामोद, तोसायन, जामल, ब्रह्मपालास. कुनला, देवदर्शी, चरणविद्या । एक दूसरे प्रम्थके मतसे अथर्ववेदकी ह शाखाएं हैं, यथा—
पैप्पलाद, आन्ध्र, प्रदात्त, स्नात, स्नीत, ब्रह्मदावन, शीनक, देवदर्शति, चारणविद्या । इनके सिवा तैत्तिरीयक नामक दो प्रकारके भेद देखे जाते हैं। यथा—औख्य और काण्डिकेय । काण्डिकेय भी फिर पांच भागोंमें विभक्त है। यथा—आपस्तम्ब, बौधायन, सत्यायात्री, हिरण्यकेशी, बौधेय ।

वेदकी किस प्रकार अनेक शालाएं हुईं ? इस सम्बन्धमें सभी पुराणोंमें थोड़ा थोड़ा प्रसङ्ग देखनेमें आता है। परन्तु ब्रह्माएडपुराणमें कुछ विस्तृत विवरण लिखा है।

पराशरके पुत्र व्यासने ब्रह्माके कथनानुसार वेदविभागके लिये चःर शिष्य प्रहण किये। इनमेंसे पैलको
ऋग्वेदके, वैशम्पायनको यजुर्व दके, जैमिनिको सामवेदके और सुमन्तुको अध्व्य वेदके कर्ताह्मपमें नियुक्त
किया। उन लोगोने यजुर्व दसे अध्वय्यु , ऋक्से होत,
सामसे उद्गात और अथव्वविद्सं यक्षमें ब्रह्मत्वका निर्देश
किया था। इससे सभी ऋक् उद्गुत कर ऋक्संहिता
को गई, उससे जगत्दितकर यक्षवाह होता कल्पित हुआ
था। सामसे सामवेद और उससे उद्गात रचा गया
था तथा अथब्वविद्सं अनुसार राजाओंको यक्ष कर्ममें
नियुक्त किया गया।

यज्ञवेदके अनेक पद उठा दिये गये थे, इस कारण वह विषम अर्थात् छन्दोहीन हुआ। उससे वेदपारग ऋत्विगों द्वारा उद्घृतवोर्ध अश्वमेधयज्ञ प्रयुक्त हुआ। अथवा अश्वमेध यज्ञ द्वारा ही वेदयुक्त हुआ है।

पैरुऋषिने मन्त्रीको ले कर दो भागोंमें विभक्त किया। इसके बाद उन्होंने फिर उन्हें दो भागोंमें विभाग तथा पुनः संयोग कर दोनों शिष्ट्रोंको अर्थण कर दिया था। इन्द्रमित नामक शिष्यको पहला और वास्क लको दूसरा अर्थण किया गया। द्विजश्रेष्ठ चोस्कलने चार संक्षिता करके शुश्रूषानरत दिताकाङ्क्षी शिष्यों-को उन्हें पढ़ाया था। बोध नामक शिष्यको प्रथम शास्त्रा, अग्निमाठरके शिष्यको द्वितीय शास्त्रा, पराशरको तृतीय शास्त्रा और याझत्रस्थको चतुर्थ शास्त्रा पढ़ाई गई।

ब्राह्मणश्रेष्ठ इन्द्रप्रमितने महाभाग यशस्तो भाषांण्डेय-को एक संदिता पढ़ाई। महायशस्त्रो मार्कण्डे यने ज्येष्ठ पुत्र सत्यस्त्राको, सत्यस्त्रवाने सत्यिहितको, सत्यिहत-ने अपने पुत्र सत्यतरको तथा विभु सत्यतरने महाहमा सत्यधर्मपरायण सत्यश्रीको अध्ययन कराया था। तेजस्त्रो सत्यश्रोके शाकत्य, रथीतर, वास्किल और भर-द्वाज ये चार विद्वान् शिष्य थे। ये सभी अध्ययन-निपुण और शास्त्रायवर्शक हैं। शब्दशास्त्रक्क देवित्रत और महातमा शाकत्यने पाँच संहिता प्रकाशित कीं। महर्णि शाकत्यके मुदुगल, गोलक, स्नालोय, मतस्य और शैणिरेय ये पांच शिष्य थे।

द्विज्ञवर शाकपूणी रथीतरने तीन संहिता और एक निरुक्तकी रचना की। उनके केतव, दालिक, धर्मशर्मा और वेदशर्मा ये चार व्रतधारी ब्राह्मणशिष्य थे।

भारद्वाज, याज्ञवत्कय, गालिक, सालिक और धीमान् शतवलाक, ये लोग भी संहिताकक्तां हैं। द्विजोक्तम नैगम, वास्कलि और भरद्वाजने तीन संहिता प्रणयन कीं। रधीतरने पुनः चतुर्थ निष्ककी रचना की थो। उनके गुणवान तीन शिष्य थे। धीमान् नन्दायनीय प्रथम, बुद्धिमान् पन्नगारि द्वितीय और आर्ट्याच तृतीय थे। ये सभी तपत्वी व्रतधारी विरागी, महातेजस्वी और संहिताज्ञानमें विशेष पःरदर्शी थे। ये संहिता प्रवर्त्तक वहुन्य कहे जाते हैं।

महर्षि वैशस्पायनके शिष्योंने यजुब्वे दके भेदकी प्रजान को। उन्होंने ८६ अच्छी अच्छी संहिता प्रणयन कर शिष्योंको प्रदान की थी। शिष्योंने भी उनका विधिपूर्वक अध्ययन किया। इनमेंसे महातपा याझ-वल्क्य परित्यक्त हुए थे। उक्त शिष्योंने उपरोक्त ८६ संहिताओंका भेद किया था। वे सभी संहिताए तीन भागोंमें विभक्त हुई। उन तीनोंमेंसे प्रत्येक फिर तीन तीन भागमें विभक्त हो नौ प्रकार हुए हैं।

उत्तरदेश, मध्यदेश और पूर्वदेशमें पृथक् पृशक् यज्ञः-संहिता पढ़ो जातो हैं। उनमेंसे उत्तर प्रदेशमें श्यामा-यनि, मध्यदेशमें आरुणि और पूर्वदेशमें आलक्षि प्रधान रूपमें गिनी जाती हैं। ये संहिताबादी सभी वित्र चरक कहलाते हैं। अधवा जिन्होंने ब्रह्मवध्या व्रतका आचरण किया था वे ही "चरक" कहलाये। इसी कारण वैशम्पा-यनके शिष्य चरक नामसे विख्यात हैं।

अश्वक्रपमें याञ्चवक्ष्यको यज्ञः दिया गया था, इस कारण जिस किसोने यज्ञःका अध्ययन किया था वे याजी कहलाये। अतप्त्र वाजिगण याञ्चवक्ष्यके शिष्य हैं; कण्व, वैधिय, शाली, प्रध्यन्त्रिन, शापेयी, विदिग्ध, उद्दाल, ताम्रायण, वातस्य, गालव, शैशिर, आश्व, पर्ण, वीरण और परायण ये पन्द्रह बाजी कहलाते हैं। इस प्रकार एक सी एक यज्ञवे दके विभागकस्त हुए।

जैमिनिने अपने पुत्र सुमन्तुको, सुमन्तुने अपने पुत सुरवाको और सुरवाने अपने पुत्र सुकर्माको संहिता पढ़ाई थी। सुकर्माने सहस्र संहिताको शीघ्र अध्ययन कर सूर्यावच्चा सहस्रको अध्ययन कराया । अनध्याय-के दिन अध्ययन किया था, इस कारण देवराज इन्द्रने उम्हे मार डाला। अनन्तर सुकर्माने शिष्योंके लिये प्रायोपवे शनवत अवलम्बन किया । उन्हें कुद्ध देख कर इन्द्रने वर दिया और कहा, 'आपके ये दोनों महाभाग महाबोर्घ शिष्य सहस्र संहिताका अध्ययन कर महाप्राज्ञ और अनलतुल्य तेजस्वो हो गे, अतएव हे द्विजसत्तम! आप कोध न करें। देवराजने यशस्वी सुकर्माको इतना कह कर उनका कोध शान्त किया और पीछे आप अन्त-हित हो गये। उनके शिष्य धीमान् पौष्यञ्जी थे। पीष्यञ्जोके हिरण्यनाभ और कौशिक्य नामक दो शिष्य थे (दोनों हो र जपुत थं)। पौष्यञ्जीने उन्हें पांच सी म हिता पढाई थी, इस कारण पोष्यञ्जोक उदीच्य-सामान्य शिष्य हुए थे।

कौशिषयने पांच सौ संहिता की थीं। हिरण्यनाम-के शिष्य प्राच्य सामग नामसे प्रसिद्ध हैं।

लोकाक्षी, कुथुमि, कुशीती और लाङ्गलि, पौष्यञ्जीके ये चार शिष्य संदिताकर्त्ता हैं।

तिएडपुत राणायनीय, सुविद्वान, मूळचारी, सकेति-पुत्र, सहसात्य पुत्र, ये सब लोकाश्लीके शिष्य हैं। कुथुमिके तीन पुत्र थे। औरस. रसपासर और तेजस्वी भागविश्वि। ये सभी कीथुम कहलाते हैं। शौरियु और शृङ्गिपुत इन दोनोंने व्रतका आच-रण किया था। राणायनीय सौमिति ये दोनों सान-चे दमें विशेष पारदशों थे।

महातपस्तो शृङ्गिपुत तीन संहिता प्रणयन कीं। चैल, प्राचीनयोग और सुराल इन द्विजीत्तमीने छः संहिता वनाई थी। पाराशर्य्य कींथ्रम थे। आसुरायण और वैशास्य थे दोनों द्विज वेदपरायण और गृद्धसेषी थे। प्राचीन योगके बुद्धिमान् पुत्रका नाम पातञ्जलि था। पाराशर्य्य कींथ्रमके छः प्रकारके भेद हैं। लाङ्गिल और शालिहोत्तने छः संहिताएं प्रणयन कीं।

भालुकि, कामहानि, जैमिनि, लोमगायिन, कएड और कोइल ये छः लाङ्गल कहलाते हैं। ये सभी लाङ्गलिके शिष्य और संहिताके संस्कारक हैं।

हिरण्यनाभके शिष्य नृपातमज्ञ थे। उन्होंने चौबीस संहिताएं प्रकाशित कीं। उन्होंने जिन सब शिष्पोंको उसका पाठ कराया था उनके नाम ये हैं—

राढ़, महावीर्घा, पंकुम, वाहन, नालक, पाएडक, कालिक, राजिक, गौतम, आजवन्त, सोमराज, अपतत्तत, पृष्ठघ्न, परिकृष्ट, उलुखलक, यवीयस, वैशाल, अ'गुलीय, कौशिक, सालिमझरी, सत्य, कापीय, कालिक और धर्मातमा पराशर! ये २४ व्यक्ति २४ स'हिनाका पाठ कर सामग हुए थे।

सामगोंके मध्य सभी संहिताओंके प्रभेदकारक पौष्यञ्जि और कृति ये दोनों सर्वापेक्षा प्रधान हैं।

समन्तुने अथव्वविद्यको दो भागो में विभक्त कर कबन्धको प्रदान किया। उन्हों ने यथाक्रम उनका अध्ययन किया था।

फिर कबन्धने भी उसके दो भाग कर एक भाग पथ्यको और दूसरा भाग वेदस्पर्शको प्रदान किया। वेदस्परीने उसे चार भागोंमें बाँट कर चार शिष्यों को दे दिया। ब्रह्मपरायण मोद, पिष्पलाद, धर्मझ शोका यनि और तपन ये चारों वेदस्पर्शके शिष्य थे।

पथ्यने फिर उसे तीन भागों में विभक्त कर जाजिल, कुमुरादि और शाँनकको प्रदान किया। शाँनकने उसे दो भाग करके वभ्रु और घोमान् सैन्धवायनको पढ़ाया। सैन्धवने मञ्जूकेशको प्रदान किया। इससे वह दो

भागों में बंट गया। नक्षत्रकरूप, बैतान, तृतीय संहिता-विधि, चतुर्धा अङ्गिरसकरूप तथा पञ्चम शान्तिकरूप अध्वविदेशों के मध्य इन सब संहिताओं के प्रभेदकारक ऋषिगण हो प्रधान हैं।

इसके सिवा यज्ञ वर्ष तो लोम दिर्गिका प्रथम, काश्य-पिका द्विताय और साथिणिका तृताय भाषा कहलाती है। अन्य प्रकार शांशपायिनका हैं। आठ हजार छः सी, अन्य प्रकार पन्द्रह और फिर दश प्रकारको अहक कही जाती हैं। इनके सिवा बालिखिल्य, समग्री थ और सावणं कहे गये हैं। आठ हजार साम और चौदह साम तथा सहाम आरण्यक ये सब सामग ब्राह्मण गान करते हैं। व्यासदेवने यज्ञः और ब्राह्मणके आरण्यकको तथा मन्त्रकरणकके साथ बारह हजार आध्यय्य्यं वेदका विभाग किया। ऋक ब्राह्मण और यज्ञः ये तीन प्रामा-रण्य हैं तथा समन्त्रकं भेदसे दे। प्रकारके हैं। फिर हारिद्रवीयसमूहके खिल और उपखिल ये दे। प्रकारके प्रभेद हैं। तैतिरोय समूहके बाद भी दे। भेद किएत हुए हैं पर और शुद्र। (ब्रह्मायडपु० पूर्व ६५। ई६ अ०)

यथार्थमें ऋग्वेदको दें। ही शाखा प्रधान हैं
शाकल और शाङ्खायन । यह शाकल शाखा
हो शिष्पोंक उच्चारणादि भेदसे पांच भागेंमें विभक्त
हुई है। विकृतिकीमुदोकारने लिखा है, कि शैशिरीय,
वास्कल, सांख्य, वात्स्य और आश्वलायन, --शाकलशाखाको यही पांच उपशाखा हैं। व्याहि प्रणीत
'विकृतिवल्ली' नामक प्रन्थमें इन पांच शाखाओंकी जटादि
आठ प्रकारको पाठप्रणालो लिखी है। शाङ्ख्यायनके
भेदसे दूसरो सीलह शाखाएं हैं। इनके भी पाठिनया
मक प्रन्थ हैं। उक्त प्रन्थ माण्ड्केयका बनाया है।

यजुःसंहिता भी पहले तीन भागांमें विभक्त थी। पीछे वह चरक अध्वय्यु उन्नीस शाखाओं में, वाजसनेय सत्त-रह शाखाओं में तथा तैत्तिरीय ६ शाखाओं में विभक्त हुई। वेदका शाखाभेद मन्वादि प्रंथके अध्ययनभेद जैसा नहीं है। प्रत्युत वह भिन्न कालमें लिखित भिन्न देशियों के उच्चारणादि भेद-जनित तथा अनेक आदर्श पुस्तकों के पाठादि भेदजनित हैं। शाखाप्रवर्शकों के प्रवचनमें कुछ कुछ खतन्त्रता है।

पेसा होने पर भो यजुन्वे दक्के वाजसनेय और तैसिरोव शाखामें सचमुच पृथक्ता है। इस कारण प्राचीनोंने इस भेदका शुक्रयजुने द और रूष्णयर्ज नेद नामसे अभिहित किया है। जावालो आदि सत्तरह वाजसनेय शाखा शुक्रयजुने द तथा ओख्याद्रेय तैसिरीय छः शाखा रूष्णयजुने द नामसे पुकारा जाती है। नैदिक मन्त्रभाग ऋक् यजुः ओर साम यह जिविध रचमात्मक होने पर भो होत, आध्वर्यंव, औदुगात और ब्राह्म यह चतुः शंहितात्मक है। पीछे यजुः शंहिता शुक्क और रूष्ण इन दो भागों में विभक्त होने के बाद नेद पांच शाखाओं में विभक्त हुआ—यथा, ऋग्वेदशंहिता, शुक्क्यजुन्वे दशंहिता, रूष्ण्यजुन्वे दशंहिता, सामने दशंहिता और अथव्वीन दे संहिता।

इन पांच चेद संहिताओं में कीन पहले और कीन पोछे प्रकाशित हुई, पाश्चात्य अध्यापकोंने यह ले कर अपना बहुत दिमाग लड़ाया है।

जगत्सृष्टिकं पहले ब्रह्माकं चारों मुखसे चार वेदोंकी सृष्टि हुई थी, यही पौराणिकोंका अभिप्राय है। सायणने भो पौराणिकमतको ही ब्रहण किया है। अतपव आधु-निक अध्यापकोंको विचारप्रणालीकी और ध्यान देना भी सायणके लिपे असम्भव है। वरं पुराणका मत लेनेसे यज्ञुब्वे दको ही आदि मान सकत है तथा उसीके आगे चल कर चार भागोंमें विभक्त होनेसे चार वेदोंकी उत्पत्ति हुई।

''एक आसीत् यजुन्वे<sup>°</sup>दश्चतुर्घा तं न्यकल्पयत्।" ( विष्णुपु० )

फिर एक बात यह है, कि जो सब गवेषणापरायण सूक्त्रदशों पिएडत कहते हैं, ऋक्संहिता हो वेदका प्रथम प्रन्थ हैं, साम और यज्ञः इसके पीछेका हैं वे क्या ऋक्संहितामें यज्ञः और सामका उल्लेख देख नहीं पाते? साम और यज्ञः यदि ऋक्संहिताके बादकी है, तो ऋक्संहितामें इन दोनों नामोंका उक्लेख क्यों आया? ऋक्संहितामें क्या है निम्नलिखित ऋचाओं-से उसका पता चलेगा —

- १। "यजुस्तस्माद्जायत। (१०१६०।६)
- २। गायत्साम नभन्यम्। (शर्७३।१)

३। यजुवा रक्षमाणः। ( ५।६२ ५)

४। तमु सामानि यन्ति । ( ५।४४।१४ )

इस प्रकार और भी कितने उदाहरणका उन्लेख किया जा सकता है। फलतः जो इस प्रकार ऐतिहासिक कालनिर्णय करनेकी कोशिश करते हैं, उनकी उक्तियाँ स्वक्रपोलकल्पित माल हैं।

इन लोगोंने और भी कहा है, कि ऋग्वेदका द्वितीय-मण्डल अपेक्षाष्ट्रत अर्थाचीन है। ऋक्संहिताक द्वितीय-मण्डलके सायणभाष्यमें लिखा है—

"यः आङ्किरसः शौनहीत्र भृत्वा मार्गवः शौनकोऽभवत् स गृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपश्यत्।"

इन लोगोंने इस अनुक्रमणी वचनको उद्धृत किया है। किन्तु इनकी बात पर थोड़ा विचार करना उचित है। इन लोगोंका कहना है, कि ब्रितीयमण्डल जो शीनकाय है वह इस उक्तिसे स्पष्ट मालूम होता है। पाणिनिस्त्रमें भी इसका उल्लेख है। यथा—

गौनकादिभ्यश्छन्दसि । (पा ४।३।१०५)

पाणिनिके स्वमं जो शीनककी बात लिखी है, शीनक प्रोक्तप्रन्थ ही उक्त स्वका विषय है। शीनकप्राक अथर्थ वेदीय संहिता प्रन्थ जो अध्ययन करते हैं वे शीनिकन कहलाते हैं। शीनकदृष्ट प्रन्थ इस स्वका विषय नहीं है।

भनुकमणिकामं लिखा है — "द्वितीयमगडलमपश्यत्।''

यहां 'भपश्यत्' किया है, ''अवोचत्' किया नहीं अतपव द्वितीय मण्डल शौनकप्रोक्त है ऐसा अर्थ लगाना गलत है।

वे लोग द्वितीयमण्डलसे दो एक यञ्चीय शब्द उज्जात कर प्रमाणित करना चाहते हैं, कि इस मण्डलमें यज्ञीय शब्द हैं। अतप्त यह यज्ञकं समय विरचित हुआ है। यह एकदेशदर्शिताका भ्रान्तिमय कल माल है। ऋक्संहिताकं प्रत्येक मण्डलमें हो यह्यीय शब्दका उन्ने ख देखनेमें आता है। यथा—

१। होत्रम्, पोत्तम्। (१।७६।४) २ ऋत्वियम्। (५।४०।११) ३ नेष्टः । (१।१५।३) अग्निध्नम् । (१०।१४।२०) ५ प्रशस्ता । (१।६४।६) ६ अध्वरीय- ताम्। (१।२३१९५) ७ ब्रह्मा। (१।८०।१) ८ गृहपति। (१।१३।६) ६ दमे। (१।१।८)

चे लोग दशम मण्डलको ऋक् परिशिष्ट मानते हैं। उनको युक्ति यह है, कि दशम मण्डलको भाषा पृथक् हैं। किन्तु जो चेदाध्यनमें निषुण हैं, संस्कृत भाषा जिनकी मातृभाषा खक्कप है, वे अन्यान्य मण्डलों की भाषासं दशम मण्डलको भाषामें जरा भी पृथक ता देख नहीं पाते। पाश्चात्य संस्कृत पण्डितें ने इस भाषाकी पृथक ता किस प्रकार को उसे इस देशके सुपण्डित भी समक नहीं सकते हैं।

सामवेदियाचि क ग्रन्थका मन्त्र क्ष्यवेदसे उद्धृत नहीं है। पाश्चात्य वैदिक गवेपणाकारियोंका और भी एक भूमसिद्धान्त यह हैं, कि सामवेदीयाच्चिक प्रन्थके मन्त्र भूग्येदसे उद्धृत हैं। यह पौद्धिवादमात्र हैं। क्योंकि, स्टिस्टिस्क्रमं स्पष्टतः सामवेदीय छन्देंका पृथक उल्लेख है। यथा—

> "तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः श्रृचः सामानि जिज्ञरे । छन्दोति जिज्ञरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥ ( श्रृक्सेहिता १०।६०।६ )

इस ऋक् में 'छन्दांसि' कह कर जो पद है वह सामवेनीयचर्चा भिन्न और कुछ नहीं है। सामवेदी-यचर्चा हा छन्दःशब्दका वाच्य है, यह पहले ही लिखा जा चुका है। पाणिनिने भा सामवेदीय छन्दोग्रन्थके मंत्रोंको छन्द कहा है। यथा—

सोऽस्योदि छन्दसः प्रगाथेषु । ( ४ १।४५ )

प्रगाथ केवल सामचेदमें हो देखा जाता है, अन्यत नहीं। सामचेदीय ताण्ड्यमहाब्राह्मणमें प्रगाथका उल्ल है। सामचेदियोंको छन्दाग कहा जाता है। इन्हें कभी भी कोई "ऋग्ग' नहीं कहते। सामचेदीय ब्राह्मणप्रन्थ और उपनिषद्ध हो छान्दीग्य कहलाते हैं। पाणिनिने छान्दोग्य शब्दकी जा च्युत्पत्ति की है वह इस प्रकार है—छन्दोगीक्थिक। (शश्थरह)

इन सब उक्तियों द्वारा उद्धृतत्वदोषारोप सहजमें हो निरस्त होता है। पाश्चात्यने स्वक्षपोलकल्पनाके बल इसो प्रकार वेदके पौर्वापर्य सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी कल्पना कर रखी है। किन्तु सारसिद्धान्त यह है, कि ऋक् और यज्ञुष्ये द एक हो समयमें उत्पन्न हुए हैं। यथा अध्वयं वेदमें—

> "शृचः सामानि छन्दांसि पुरायां यजुवासह । उच्छिष्टाज्जित्तिरे सर्वे दिवि देवा दिविभिताः ॥"

> > (१७।७।२८)

पूर्वकालमें मन्त्रसमूद इधर उधर विखरे हुए थे। पीछे उनका संप्रह और विभाग किया गया।

सायणने कहा है, कि ब्राह्मण हो प्रकारके हैं—विधि और अर्थवाद । अन्यान्य मतसे भी अर्थवाद ब्राह्मण-काएडके अन्तर्गत है। आपस्तम्बने अर्थवादको चार मार्गो-में विभक्त किया है, यथा—निन्दा, प्रशंसा, परकृति और पुराक्त्य । निरुक्तकारने भी अर्थवादका ब्राह्मणस्व स्वीकार किया है। यथा - "प्राशित मस्याक्षिणी निर्जा-धानेति च ब्राह्मणम्" (१२१२।३)

जैमिनिका कहना है-

· "शेषे ब्राह्मयाशब्द: ।" ( २१।१।३३ )

भाष्यकार शवरखामीने लिखा हैं—

''मन्ताश्च ब्राह्मणानि च वेदः। तत मन्त्रलक्षणे उक्ते परिशेषसिद्धत्वात् ब्राह्मणलक्षणमवस्वनोयम् । मन्त्रलक्षणेनैव सिद्धम् । यस्यैतलक्ष्मणं न भवति तदा ब्राह्मणमिति परिशेषसिद्धं ब्राह्मणम्।''

अर्थात् मस्त और ब्राह्मण इनकी समष्टि हो वेद है। मस्त्रकं लक्षण कहे जानेसे यदि परिशेषसिद्धताकं कारण ब्राह्मण लक्षण न कहा जाय, तो कोई हर्ज नहीं। मस्त्रके लक्षण कहे जाने पर उसके बाद जो अवशिष्ट रहता है, यही ब्राह्मण है।

हेतु, निर्धाचन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, पर-कृति, पुराकत्प, व्यवधारणकताना और उपमान यही ब्राह्मण प्रम्थके लक्षण हैं। नोचे उनके उदाहरण दिपे जाते हैं—

- १ हेतु-"शूर्पेण जुहे।ति, तेन सानं कियते"
- २ निर्वचन-"तह्रमो द्धित्वम् ।"
- ३ निन्दा- ''उपवोता वा पतस्याम्नयः।"
- ४ प्रशंसा—"वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता।"
- ५ संशय-"तदुविचिकित्सन् जुदुवाणीमा हौषाम्।"
- ६ विधि-"यज्ञमानसम्मिता भौदुम्बरो भवति।"

शरे सर्वे दिवि देवा दिविभिताः ॥" तावतो सारुणांश्चतुषक्रपासान् निर्वे पेत्।"

न समभा।

उपमानका उदाहरण जैमिनिभाष्यकार शवरस्वामी द्वारा दिखलाया नहीं गया। फलतः ब्राह्मणप्र धर्मे उप-मानका उदाहरण धतना स्पष्ट और अधिक है, कि उसके उदाहरणका उस्डेख करना उन्होंने कुछ भी प्रयोजनीय

ह व्यवधारण-ऋष्यना--- 'यावतां ऽश्वान् प्रतिगृहोयात्

७ परकृति—"मायानेव महा पचति।"

८ पुराकल्प--"पुरा ब्राह्मणा अभेषुः।"

इतिहास और पुराया।

ब्राह्मणप्र'धमें इतिहास और पुराणको उहलेखनीय कुछ घटनाओंका बिवरण देखा जाता है। वह इतना अपरिस्फुट है, कि उससे कोई विशेष तस्व सङ्कलन नहीं किया जा सकता। परन्तु इतिहास और पुराणका उक्लेख देखनेसे मालूम होता है, कि प्राचीन महिष्योंमें भी इतिहास पुराणका प्रचलन था। यथा—

- १। ''स होबाच ऋग् वेदं भगवोऽध्येमि \* # इतिहासपुराणम्।'' (छान्दाग्य ७११३)
- २। "अधाष्टमेऽहन् \* \* तानुपदिशतीतिहासो-वेदः सोऽमिति किञ्चिदितिहासमान्धः।तैवमेधाध्वय्युः सम्बोध्यति।" (शातपथ अश्वमेधप्रकरण १३।४।३।१२)
- ३। "अध नवमेऽहन् \* \* तानुपदिशति पुराणं वेदः। साऽवमिति किञ्चित् पुराणमाचक्षोतैवमेवाध्वय्युः सम्प्रोध्यति।" (शतपथब्रा० १३।४।३।१३)
- ४। "यद् ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि करणान् गाथानाराश सीम्मेदाहुतयः।" (तेतिरीय भार० २।६।२) नाराशंती।

ब्राह्मणप्रंथमें एक और विषयका उक्लेख है, उसका नाम है "नाराशंसी"। नरस्तुति-विषयक श्रुतियां नारा-शंसी वा नाराशंस्य कहलाती हैं। नाराशंसी तीन प्रकार की हैं—मन्सात्मिका, गांधात्मिका और ब्राह्मणा-त्मिका।

#### गाथा।

ब्राह्मणप्र'यमें गाथा भी दिखाई देती है। गाथा इलेक्स्ट और प्रवादवास्यखद्भप है। गाथा ब्राह्मण-प्र'यसे भी बहुत प्राचीन है। ब्राह्मणप्र'थके अनेक

Vol XXII 29

स्थानेंग्रे गाथाका उल्लेख है। यह पूर्वकालमें गाई जाती थी। यथा—

- १। "वमगाथाभिः परिगायति।" (तै॰स॰ ५।१।८।२)
- २। "तदेषाभिर्यज्ञगाधा गीयनते यजेत् सौतामण्या सप्तनीकाऽप्यसामपः । मातापितृभ्यामनृणार्थाधजेति वचनाच्छतिः।" (ऐतरेयब्रा० ७१२१६)

#### ब्राह्मया-प्रनथ।

प्रत्येक शास्त्राके भिन्न भिन्न ब्राह्मणप्रंथ है। किर सभी शाकाओं का भी एक ब्राह्मणवंथ नहीं है। किन्त ऋग्वेदके शैशिरीय, वास्कल, सांख्य, बात्स्य और आश्व-लायन शास्त्राका सिफ<sup>°</sup> एक ब्राह्मणप्र'थ हैं । उसका नाम है पेतरेयब्राह्मण। इसे वहुग ब्राह्मण भी कहते हैं। फिर कीषीतकी आदि सीलइ शाखाओं का एक ब्राह्मण है। उसका नाम कीषीतकी ब्राह्मण है। उसे शाङ्कायन या साङ्कायन भी कहते हैं। यजुर्वे दकी मैक्कायणी आदि उम्नीस चरकाध्वय्युं शास्त्राका एक ब्राह्मण है जिसका नाम मैत्रायणी-ब्राह्मण है। यह अध्वुर्य-ब्राह्मण नामसे प्रसिद्ध है। वाजसनेयादि १७ शाखाओंका एक ब्राह्मण है। वाजसनेयक ब्राह्मण उसका नाम है। इसका दूसरा नाम शतपथत्राह्मण भी है। तैतिरीय छः शाखाओं का एंक ब्राह्मण है। उसका नाम है तैत्तिरोय-ब्राह्मण। साम वेदकी इदानी जैमिनि, कौधुम और राणायनीय ये तीन शाखाएँ पढ़ी जाती हैं। इन तीन शाखाओं के ब्राह्म प का नाम छान्दोग्य ब्राह्मण है। वर्रामान सामवेदके ८ ब्राह्मण देखे जाते हैं। यथा—सामविधान, मन्त्र, आर्षे य, वंश, दैवताध्याय, संहितापनिषत, तलयकार भीर ताण्ड्यब्राह्मण । अथर्ववेदका सिर्फ एक गोपथ-ब्राह्मणप्रचरद्रूप देखनेमें आता है। इसके अन्यान्य ब्राह्मण शायद लुप्त हो गये हैं।

प्राचीन भाष्यकारोंने खोकार किया है, कि आरण्यक अति प्राचीन और वेदके अन्तर्भुक्त है।

# उपनिषद् ।

यूरोपीय परिडत उपनिषदेंको भी अप्राचीन मानते हैं। उपनिषदु वेदांशवाचक है। पाणिनिमें इसका कोई प्रयोग देखनेमें नहीं आता, अतपव पाणिनिके पूर्व उपनिषदु विलकुल न था, यही पाश्चास्य परिडतोंका सिद्धान्त है। परम्तु यह सिद्धान्त वैदिक साहित्या-भिन्न व्यक्तियोंके लिये बडा हो विस्मयजनक है।

उपनिषत्के सम्बन्धमें यास्क क्या कहते हैं, वहीं देखना चाहिए। यास्कने एक ऋक्का भी विचार किया है। वह ऋक यह है—

"यत्रा सुपर्यो।" ( ऋक् शशश्राह)

यासक इसकी व्याख्या करके कहते हैं,—"इत्युपनि-वद्वर्णो भवति।" (३।२।६)

दुर्गाचार्यने भी इसके भाष्यमें कहा है—"यया ज्ञान मुपगतस्य सतो गर्भजनमजरामृत्यवे। निश्चपेन सीद्रन्ति। सा रहस्यं विद्या उपनिषदित्युच्यते। उपनिषद्भावेन वण्येत इति उपनिषद्भणेः।"

अतपव उपनिषदींको आधुनिक वा अप्राचीन नहीं कह सकते

### वेदोत्पत्तिकास्नका विचार।

वेदोत्पत्ति कालनिर्णयके सम्बन्धमें यूरोपीय पण्डित अनेक प्रकारकी करपना कर गये हैं। किन्तु पहले हम लोगोंके हृद्यमें इस बातका प्रश्न न उठा, कि हम वंदो-टप्तिके काल निर्णयमें समर्थ है वा नहीं ?

- १। अपीरुषेयोऽयं वेदः।
- २। नित्यावागुत्सष्टा स्वयम्भुवा।
- ३। अग्निवायुरविभ्यस्तु तयं ब्रह्म सनातनम् । दुरोध यष्ट्रसिद्धार्थमृग् यज्ञःसामलक्षणम् ॥

( मनु शा२३ )

ये सब वचन देखनेसे मालूम होता है, कि प्राचीन गण वेदको अपीरुषेय और नित्य समभते थे। उनके इन सब सिद्धान्तोंसे जाना जाता है, कि वेद मनुष्यरचित प्रस्थ नहीं है। अतएव प्रश्यमें व्यक्तिनिर्णयको आशा करना विद्रम्बना माल है। किन्तु यह बात निश्चप है, कि वेद आयों का आदि धर्मप्रस्थ है।

मीमांसादशेनका अभिप्राय ।

मोमांसको ने वेदको ले कर यथेष्ट परिश्रम किया है। उनका सिद्धान्त यह है—

"न केन चिदपि पुरुषेया प्रयातो वेदः।" अर्थात् कोई मनुष्य वेदके प्रणेता नहीं हैं। वेद अवीरुषेय है। यह सिद्धान्त स्थिर रखनेके लिये मीमांसा दर्शनके प्रणेताने यथेष्ट प्रयत्न किया है।

"धेरांश्चैकं सन्निकर्षं पुरुषाख्याः । अतिस्यदर्शनात्" वादिपक्षके इस पूर्णपक्षका विचार करते हुए उन्हों ने लिखा है, कि यह उक्ति युक्तिसंगत नहीं है। क्यों कि—-''उक्तन्तु शब्दपूर्णत्वम् । आख्या प्रवचनात्। परन्तु श्रुतिसामान्यमालम् । कृते वा विनियोगस्यात् कर्मणः सम्बन्धात्।" (मीमांसादर्शन १।१।२६—३२)

इन सब सूत्रों का अवलम्बन कर शास्त्रदीपिकां में वेदके अपीरुषेयत्वविषयमें यथेष्ठ विचार है।

वेदाम्तदर्शनका अभिप्राय।

भगवान् वादरायणने बेदान्तदर्शनमें भो वेदको 'अगी-रुषेय" अभिश्राय कहा है। कोई भी व्यक्ति वेदके प्रणेता नहीं हैं, इस बातकी उन्होंने स्पष्टक्र पसे घोषणा कर दी है। वेदास्तस्त्रमें लिखा है,—

"शास्त्रयोनित्वात् ।" ( १।१।३ )

इस ता अर्थ यह है, कि ब्रह्म ऋग्वेदादि शास्त्रके कारण खरूप हैं, अतप्य वे सर्वाझ हैं। इस स्त्रके अनुसार वेदका मनुष्पप्रणेतृत्व स्चित नहीं होता। वेद अपीरुपेय है, ब्रह्मसूत्र भी इसे स्वीकार करता है। अत-एव वेदका काल निर्णय करना किन है। कालनिर्णय उसीका हो सकता है जो मनुष्यकृत है, अपीरुपेय प्रन्थ-का कालनिर्णय हो नहीं सकता।

वेशेषिक, न्याय, सांख्य और पातञ्जलदर्शनमें भी वेदका प्रामाण्य स्वोक्तत हुआ है। किन्तु वेद अकर्त्तृ के वा ईश्वरकृत हैं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। कोई कोई कहते हैं, कि उन्होंने वेदकी ऋषिकृत कहा है। किन्तु हम लेगा इसे विश्वास नहीं करते। ऋषि गण ही वेदके कर्त्ता हैं, यह बात किसी भी दर्शनमें देखी नहीं जाता। ऋषियों द्वारा वेद प्रकाशित हुए, यही दार्शनिकोंका अभिप्राय है। वेदकी सबोंने 'सिद्ध' कह कर स्वीकार किया है। पतञ्जल कहते हैं—

"नित्यपर्यायवाचो सिद्धशब्द: ।'

अर्थात् सिद्धशब्द नित्यपर्यायवाची है। अतंपव पतञ्जलिको उक्तिमें भी चेदको नित्य माना है।

किसी किसो मन्त्रमें ऋषिकृत निरुक्त और ऐतरेय-ब्राह्मणमें उसका प्रमाण मिलता है। यथा— १। 'विश्वामित्रऋषि \* \* नदीग्तुष्टाच गाधा भवतेति ।' (निष्० २।७।२)

२। "ऋषिपुत्रग्रा विलिपतं व दयम्ते ।" ( निरु० ५।१।२ )

३। "गृत्समर्मर्धमभ्युतिथतं कपिञ्जलेशिववाशे तद्भिवादिग्येषण् भवति।" (निरु० ६।१।४)

निरुक्त के इन सब वचनें द्वारा के ई कोई कहते हैं, कि व द ऋषि-प्रणीत प्रम्थ हैं। इसके सिवा ऐतरेय ब्राह्मणमें भी ऐसे प्रमाण देखनेमें आते हैं। यथा—

"सप ऋषिमीनत्रकृत् ।" ( ऐतरेयब्रा० ६।१।१ )

उनका यह भी कहना है, कि मन्त्रोंकी समालीचना करनेसे देखा जाता है, कि चेद धीमत्पुरुषस्त है। चेद-मन्त्रके कर्त्ता एक हैं, यह भी प्रतीत नहीं होता। चेद-मन्त्रमें हो उसका प्रमाण है। यथा—

"सक्तूमिव तितउना पुनन्तो यत्र भीरा मनसा वा मकत । अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रौपां क्षदमीनि हितानिवाचि ॥''
( ऋकसः ८।२३।२ )

ये सब बचन देख कर इन्होंने यह स्थिन किया है, कि चेद ऋषि प्रणीत है। दूसरे पक्षका कहना है, कि आदि कविके हृदयमें नित्य सत्य ब्रह्मने चेद प्रकाश किया था। चेद अपीरुपेय है।

जो हो, विद ऋषिप्रणीत प्रत्थ होने पर भी अब देखना चाहिये, कि इम लोग उसके कालनिर्णयमें समर्थ हैं वा नहीं। आधुनिक लोगोंने बड़े कष्टसे पाणिनिकालका निर्णय किया है। यास्क पाणिनिसे भी पहले के हैं। वाभ्रव्यादि कमकारगण यास्कसे प्राचीन है। परकार शांकल्यादि उससे पूर्वतन हैं। ऋक्तल्ले प्रणेता शांकटायनादि इनसे भी पहले विद्यमान थे। कल्पस्तकार लाट्यानादि शांकटायनादि के भी पृष्वतन हैं। इनके भी पहले कुसुरिवन्धादि ऋषियोंने अनु-ब्राह्मण प्रन्थ प्रकाश किया। इसके भी पृष्व तन हैं। इनके भी पहले कुसुरिवन्धादि ऋषियोंने अनु-ब्राह्मण प्रन्थ प्रकाश किया। इसके भी पृष्व समयमें महोद्दासादिन क्लोकानुक्लोकशांकादिका संप्रह कर तदनुसार पेतरेयब्राह्मणादि लिखे। इसके भी पहले प्रवादका अवलम्बन कर क्लोकानुक्लोक शांका प्रकाशित हुई। उसके पूर्व समयमें सभी प्रवाद विकीण भावमें विद्यमान थे। ये सब विकीण प्रवाद आज

मो श्रुति नामसे प्रसिद्ध है । इसके भी पहले यद्मप्रयोग आरम्भ हुआ । इसके भो बहुत पहले अध्वर्ध वा ब्राम्म द्वारा चार संहिताएं संगृहीत हुईं। इसके पूर्व समयमें स्कामण्डलादि संगृहीत हुए। इसके भी बहुत पहले भिन्न भिन्न समयमें भिन्न भिन्न ऋषियोंने चैदिक मन्त्र धीरे धीरे प्रकाश किये। अतपन्न वेद कब रचा गया, इसका पता लगाना बहुत कितन है। व्यक्तिनिर्णय द्वारा कालका निर्णय होता हैं। यहां पर व्यक्तिनिर्णय दिलकुल असम्भव है। जहां ऋषिविशेषको किसो मन्त्रका द्रद्धा कहा गया है, वहां द्रद्धा शब्दका अर्थ यदि प्रणेता लिया जाय, तो कालनिर्णय सम्मयपर नहीं होता । किसी मन्त्रके द्रद्धा अग्नि हैं। इस प्रकार नाम द्वारा क्या कालनिर्णय हो सकता हैं।

इसके सिवा मनुने स्पष्ट लिखा है-

ं भग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम्" (१।२३) इस वचन द्वारा जाना जाता हैं, कि अग्नि, वायु और ग्विसे ही चेद प्रकाशित हुए हैं।

पेतरेव ब्राह्मणमें जनमेजय परीक्षित् आदि नामोंका उले ख है। इसे देल कोई कोई समक्तते हैं, कि यह प्रन्थ अवश्य हो महाभारतके पीछे वर्णित हुआ है। ऐसी उक्ति बिलकुल अयौक्तिक है। जनमेज्रय परीक्षित आदि नामविशेष हैं। ये सब नाम महाभारतके पहले थे या नहीं, इसका भी क्या परिमाण है? किर पेतरेय आदि प्रन्थोंमें वे सब नाम देल कर ही परवर्त्तीकालमें ऐसे नाम नहीं रखे जाते थे, इस पर किर अविश्वास हो क्यों किया जाये? पाणिनिके ब्याकरणों भी ब्राह्मण प्रम्थके प्राचीनत्वका प्रमाण मिलता है। जनमेजय परोक्षित नाम देल कर ही पाश्चात्य पण्डितोंने जी काल-निर्णयका उपाय निकाला है, इस पर भी विश्वास किया नहीं जा सकता।

हम ऋग्वेद तं हितामें "भोज" नाम देखते हैं। यथा— "भोजस्येद पुरुकरिणीव वेश्म" ( कृक् ुाई।४।४ )

इसमें इस श्रेणीके पण्डित समक्ष सकते हैं, कि सुविख्यात भोजराजके बाद ही वेद रचा गया है। इन भे।जराजके समयमें ही वेदभाष्यकार उद्यदका जण्म हुआ। सुतरां उद्यट भी वेदरखनाके समसामयिक वाक्ति हैं। इस प्रकार नाम देख कर कालनिर्णयका उपाय आविष्कार करना जा उपहासका विषय है यह सब कोई समक सकते हैं।

वेद श्रति गम्भीर है। इसका अर्थबोध सहजमें नहीं होता। वेदका अर्थ समभतेके लिये ही पड़क्को सिष्टि हुई है। यह सतुवेदके साथ पड़क्क 'वेदका पड़क्क' और अपरा विया कहलाता है। मुण्डक उपनिषद्भें लिखा है—

"ये विद्ये वेदितवा इति ऽस्मायतुष्ठहाविदो वद्नित परा चैवापरा च । तत परा ऋग्वेदा यजुर्वेदः साम-वेदोऽधर्ववेदः शिक्षाकल्पा व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अधापरा यया तदक्षरमधिगम्यते ।"

( १1818-4)

अर्थात् ब्रह्मविद्गण कहते हैं, कि अपरा और परा ये दोनों विद्या हो हो य है। ऋग्वेद, यज्जेद, सामवेद और अथर्थवेद ये चारों वेद तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः और उच्चेतिष यह धड़क्त है। ये सब अपरा विद्या कहलाते हैं। जिस विद्या द्वारा वह अक्षर पदार्था जाना जाता है वही परा विद्या है। म'त और आह्मणसंहिताकारमें प्रथित होनेके बाद इस यड़क्ती सृष्टि हुई। षड़क्त शब्द देखो।

वेदका मंत्र समभतेमें पहले ऋषि, छन्दः और देवता इन तोन विषयका झान होना आवश्यक है।

ऋषि, छन्दः, देवता और विनिधागके विषयमें ज्ञान रहना यञ्चवित् ब्राह्मणके लिये नितान्त प्रयोजनीय है। वैदिक निवन्धकारोंने इस सम्बन्धमें बहुल अनुशासन किया है।

वैद्याठकों को मंत्रादिक ऋषि, छन्द, देवता और विनियोगके विषयका झान न रहना दुः सकी यात है। शास्त्रकार कहते हैं, कि वैदिक मंत्रादिके ऋषि, छन्दः, देवता और विनियोगका विषय जाने बिना जा वेदका अध्यापन, अध्ययन यो मंत्रादिका जप करते हैं उन्हें प्रस्थवायप्रस्त होना पड़ता है। किया हेतु ऋषि, छन्द, देवता और खरादिकों न जान कर यदि ब्राह्मण मंत्रका प्रयोग करें, तो वह प्रयोग मंत्रकण्टक कहलाता है। महाभाष्य भी इस बातको समर्थन करते हैं। यथा---

"मन्त्रोहीनः स्वरतो क्या<sup>९</sup>तो वा।" इस सम्बन्धमें और भी शास्त्रीय विधिवाक्य है। यथा—

''स्वरो वर्षोऽत्तर' मात्रा विनियोगोऽये पत्र च । मन्त्रजिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥'' अर्थात् मंत्रपाठार्थं के लिये स्वर, वर्ण, अक्षर, मात्रा, विनियोग और अर्थं पद पदमें वेदितवा है ।

भृषि ।

यहां ऋषि प्रभृतिके सम्बन्धमें कुछ आलोचना को जाती हैं—''ऋषि ऋषगती सर्वधातुभ्य इन्।'' (उष्धुधार् ६ ) ''इगुपधात् कित्।'' (उष्धुधार्रः) इसी प्रकार ''ऋषि'' शब्द ''दुयुत्पादित'' हुआ हैं। तैसिरीय आरण्यकमें लिखा हैं—''अतान् ह चै पृश्नोंस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयन्तभ्यानर्थसृदूषयोऽभवन्।'' (२।६०।१)

जिन्होंने ईश्वरकी कृपासे पहले पहल अतीन्द्रिय वेदके दर्शन पाये थे, वे ही ऋषि हैं। यथा समृति—

> ''युगान्तेऽन्तिहितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षेयः। लेभिरे तपसा पूत्र'मनुज्ञाता स्वयम्भुवा॥''

युगान्तमें इतिहासके साथ जब समस्त थेद अन्त-हित हुए, तब स्वयम्भुके कहनेसे महर्षियोंने तपस्या द्वारा इतिहासके साथ समस्त वेदोंको पाया था।

मन्त्रकृत् ऋषिगया।

ब्रह्माएडपुराणमें लिखा है, कि ईश्वरगण, ऋषिकगण और उन्होंकी तरह जो हैं, वे ही मन्त्रकृत् ऋषि हैं। "ईश्वरा ऋषिकाश्चैष ये चान्ये वै तथा स्मृताः। एते मन्त्रकृतः सर्वे कृतस्त्रशस्तानिवोधत॥" ( अनुषद्ग ६४।६५)

ब्रह्माके मानससे जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं वे हो ईश्वर हैं। इनकी संस्था १० है। यथा--भृगु, मरीचि, अति, अङ्गिरा पुलह, कतु, मनु, दक्ष, विशष्ठ और पुलस्त्य। अक्त १० ईश्वरके पुल हो ऋषि के तथा

# ''मृगुर्मेरीचिरित्रिश्च अङ्गिराःपुष्नहः ऋतुः।

मनुद<sup>°</sup>को विस्तिष्टश्च पुष्ठस्त्यश्चेति ते दश॥

ब्रह्मणो मानसाह्ये ते उद्भूताः स्वयमीश्चराः॥''

(ब्रह्मायडपु॰ अनु० ६४।८८)

ተ "ईश्वर।यां सुतान्त्वेते भूषरस्तानिबोधत।" (ब्रह्मायडपु० अनु० ८६ रक्षोक ) ऋषिपित्वयों के गर्भ से उत्पन्न ऋषिपुत्रगण ऋषिक नाम-से प्रसिद्ध हैं। शुक्र, वृहस्पित, कश्यप, उशना, उत्रथ्य, बामदेव, अपोज्य, उशिज, कर्दम, विश्ववा, शिक्त्व, बाल-खिल्यगण और धरगण ऋषि हैं। वत्सर, नश्रहु, भर-ब्राज, बृहदुक्थ, शरद्वान, अगस्त्य, औशिज, दोर्घतमा, बाजश्रवा, सुवित्त, सुवाश्वेष, परायण, दधोच, शङ्कमान् और राजा वैश्ववण ये सब ऋषिक हैं। श्रह्माएडपुराण-कारने इन सब ऋषियों और ऋषिकों तथा दूसरे जिन सब वेदमंत्रकारकोंका उल्लेख किया है, उनके नाम ये हैं—

भृगु, काठ्य, प्रचेताः, आतमवान, और्व, जमदिन, विद, सारस्तत, आर्ष पेण, अक्षप, वीतहस्य, सुमेधाः, वैण्य, पृथु, दिवोदास, प्रश्वार, गृत्समद् और नमः ये उग्नोस ऋषि मंत्रवादो है। अङ्गिरा, मेधस, भारद्वाज, वास्कलि, अमृत, गार्था, शेनो, संकृति, पुरुकुटस, मान्धाता, अम्बरीप, आहाय्य, आजमीद, ऋषभ, वलि, पृषद्श्व, विरूप, कण्व, मुद्रल, युवनाश्व, पौरुकुटस, त्रसदस्य, सदस्युमान, उतथ्य, वाजश्रया, आयाप्य, सुवित्त, वामदेव औशिज, यृहदुक्भ, दीर्घतपा और कक्षीवान ये तंतीस अङ्गिरसके पुत्र हैं। ये श्रेष्ठ ऋषिपुत्रगण मंत्रप्रणयनकर्त्ता हैं।

कश्यपपुत्रगण, यथा—काश्यप, वत्सार, विभ्रम, रैभ्य, असित और देवल ये छः काश्यप हैं; ये सभी ब्रह्मवादी हैं। सित, अन्ति श्वर्यन्, श्यामवान्, निष्ठुर, बलगूतक, धीमान् और पूर्वातिधि ये सभा अतिके पुत्र हैं, महर्षि और मंत्रद्रष्टा हैं।

विश्वष्ठ, शिवत, पराशर, चतुर्ध इन्द्रप्रमित, पञ्चम भरद्वसु, पष्ठ मैतावरुण, सप्तम कुण्डिन, अष्टम सुद्युम्न, नवम गृहस्पति और दशम भरद्वाज ; इन्होंने मंत्र और ब्राह्मणका संकलन किया। पे ही मंत्रादिके कर्ता और विध्यम के ध्वं सकारक हैं। इन्होंने मिल कर ब्रह्म (वेद) और चेदशाखाका लक्षण किया है।

( ब्रह्मायडपु० ६४—६५ अ० )

ण "मृषिपुत्रान् मृषिकांस्तु गर्भो त्यक्षान्निबोधत्।" ( ब्रह्मायहपु० अनु० ६२ रक्षोक )

Vol, XXII, 30

#### वैदिक देवता।

ऋक, साम, यज्ञः और अधव वेदमें हम मंत्रात्मक अनेक देवताओंका उल्लेख पाते हैं। उनकी शक्ति कैसी कार्यकारों है तथा मानयज्ञातिमें उनका प्रभाव कैसा पड़ता है, मंत्र पढ़नेसे ही उसका पता चलेगा।

किन्तु वेदका देवतस्य एक प्रकार्ड घटना है। सव प्रकारके यहां और यहाङ्कों में फलदानके लिपे जिस किसो पदार्शको स्तुति को जाती है, वे ही उस मंत्रके देवता हैं।

वेदमें आकाशमण्डलवासी देवताओं की ही अधिक प्रधानना तथा गुणकोर्सन देखा जाता है। देवतस्य इस प्रकार विशाल होने पर भी इसमें यथेष्ट विशिष्टता है। यास्कका कहना है, कि देवगण तिस्थानवासो हैं— अग्न पृथियोवासी, वायु अन्तरीक्षवासी और सूर्ण युस्थानवासी। कोई केई वायुको हो इन्द्र कहते हैं, यथ ''वायु वैंइन्द्रः।'' किन्तु ये सब पदार्थ जब वैदिक मन्त्र द्वारा घोतित होने हैं, तब वे देवता कहलाते हैं। देवता मन्त्रमयी हैं, यही मोमांसकों का सिद्धान्त है।

यद्यपि तें तीस कोटि देवताओं का प्रवाद है, तथापि चेद पढ़नेसे मालूम होता है, कि चेदमें प्रश्रानतः तेंतीस देवता कल्पित हुए हैं।

पेतरेयब्राह्मणमें तेंतीस देवताओंका विभाग इस प्रकार है, ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ प्रजापित, और १ वषट्कार यही तेंतीस देवता हैं।

अब प्रश्न होता है, कि उक्त अष्ट वसु कीन कीन है? निरुक्त कारका कहना है, रिश्मयोंके असु हो वसु कहलाते हैं। फिर निघण्टुके दूसरे स्थानमें (४।६।२८) लिखा है, कि घुस्थानबासी देवताओंके असु ही वसु नामसे प्रासद्ध हैं।

निरुक्तकं मतसे पार्थिव अग्निशिखासमूह, वे चुता-ग्निप्रमा और स्ट्रिशम वसु कहलाते हैं तथा पृथ्वी, अन्तरीक्ष और घु पे लिविध स्थान इनके बासस्थान कल्पित हुए हैं। शतपथन्नाह्मण कहते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरोक्ष, आदित्य, घौ, चन्द्रमा और नक्षत्र पे ही वसु हैं। इन सबों के मध्य जगत्के सभी पदार्थों का बास है, अतपव पे वसु हैं। (शतपथनाह्मण १४।४।७।४) अष्टिविध अग्नि हो अष्ट वसु हैं, यही सार वैदिक सिद्धान्त है।

कहीं कहीं अग्निको भो रुद्र कहा है, फिर कहीं कहीं इन्द्रको ही रुद्रकी कल्पना की गई है। शतपथ ब्राह्मणमें रुद्रगणको यायुक्त है। यथा—

"कतम रुद्रा इति, दशमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादश-स्ते यदस्मान्मच्याऽचरीवादुत् क्राम्यन्तम रोदयन्ति तद्-यदु रोदयन्ति तस्मादु रुद्रा इति।" (१४।५।७।५)

तैत्तरीय सारण्यकमें वायुक्ते ग्यारह भेद कहे गये हैं। सादित्यसमूह—आदित्यगण द्युस्थानिस्थत देवता हैं। निरुक्तकारने आदित्य शब्दका जो निर्वचन कियो है वह विकानसिद्धान्तसम्मत है। यथा—"आदन्ते रसान, आदन्ते भासं ज्योतिषाम्, आदीसो भासा इति वाः अदितेः पुत्र इति वाः"—( २।४।२ )

इस निरुक्ति द्वारा जाना जाता है, कि जो रस प्रहण करते हैं अथवा ज्ये।तिर्भय पदार्थकी प्रभा प्रहण करते हैं अथवा जो अदितिके पुत्र हैं वे ही आदित्य हैं।

इसके सिवा इसका और भी एक निर्धाचन है जिसका अर्थ है, जो धुनिवासी देवताओं के अप्रगामा है वे हा आदित्य हैं। शतपथन्नाह्मणमें लिखा है—

"कतमे आदित्या इति; द्वादश मासाः, संवत्सर-स्यैत आदित्याः, एते हादं सर्वमाददाना यन्ति, तस्मादा-दित्याः इति ।" (१४।५।७।६)

शतपथब्राह्मणमें जिस प्रकार द्वादश आदित्योंका उल्लेख है, अन्यान्य वैदिक प्रन्थमें भी वैसा ही देखा जाता है। वैदिक साहित्यमें द्वादश आदित्यके द्वादश नाम देखनेमें आते हैं। यथा—

स्विता, मग, सूर्य, पूषा, विश्वानर, विष्णु, वरुण, कंशो, यृषाकिप, विधिता, यम, अजैक्याद और समुद्र।

द्वादश मासके लिये द्वादश आदित्यको कल्पना की गई थी। अभिधानभेद और कर्मभेदसे देवताभेदकी कल्पना होती है, यह निरुष्तसम्मत है। अतप्य एक तेज पदार्थ ही अभिधानभेद और कर्मभेदसे अभिन, विद्युत् और सूर्य इन तीन नामोंसे अभिदित हुए हैं। फिर एक अग्नि हो अग्नि, जातवेदा, द्रविणाद और

वैश्वानर इन चार देवताक्रपमे विभक्त हुए हैं। चेदमें प्रजापति देवताका नाम ब्राह्मणकाएडमें विवाह स्थलमें कई जगह आया है। निरुक्तकार कहते हैं—

"प्रजापतिः प्रजानां पाता वा पाष्त्रयिता।"

पेतरेयब्राह्मणमें लिखा है — "प्रजापति वां इदमेक पकाप्र आस, से 15 कामयत प्रजापेय भूयान्त्सामिति " (ऐतरेयब्राह्मण शक्ष)

यह श्रुति पढ़नेसे मालूम होता है, कि प्रजापित देवताको वेदमें परमेश्वर कहा है। इसके सिवा अन्यान्य स्थानोंमें और भो अनेक अर्थों में प्रजापित शब्दकों व्यवहार है। यास्कने इस सम्बन्धमें एक विशाद व्याख्या की है। यथा —

"यह्यै देवतायै हवियु होतं स्यात् तां मनसा ध्यायेदु वषट्करिष्यन्निति ह विश्वायते।" ( निरुक्त ८।२।७ )

ऐतरेय ब्राह्मणमें इसकी और भो सुष्पष्ट और पूर्ण व्याख्या देखनेमें आती है। यथा—''यस्ये देवताये हिर्गु'होतं स्यात्, तां मनसा ध्यायेद वषट्करिष्यन् साक्षादेव तह वतां प्रीणाति प्रत्यक्षाद देवतां यज्ञति।'' (३।१।८)

अर्थात् जिस देवताके लिये हिवः गृहीत होता है, यजमान वषट ध्वनि करके साक्षात् सम्बन्धमें उन्हें परि-तुष्ट करते हैं तथा प्रत्यक्षमें देवताको यजन करते हैं। ( उद्यध्वनिको "वौषड़्" कहते हैं।) वही उद्यध्वनि वपट्कार देवता हैं।

शतपथत्राह्मणमें लिखा है—

"प्राच्यो की वपट्कार:।" ( ४।२।१२६)

यद्यपि शतपथन्नाह्मणमें वषट्कारकी कथा उल्लिखत है, किन्तु ऐतरेयन्नाह्मणकी तरह शतपथन्नाह्मणमें वषट्-कारको तें तीस देवताओं के अन्तर्भुक नहीं किया गया है। शतपथन्नाह्मणमे वषट्कारकी जगह "इन्द्र" शब्द देखनेमें आता है। यथा—

"अष्टी वसव पकादश रुद्रा द्वादशादित्या स्तु पक-ति शत् रन्द्रश्च प्रजापतिश्च त्रयाखिशी।"

( ११।६।३।५ )

शतपथत्राह्मणमें वैदिक इन्द्र देवताकी भी संख्या की गई है। शतपथत्राह्मण कहते ईं— "स्तनयितनुरेव इनद्रः"

अर्थात् स्तनियत्तु ही इन्द्र है। यहा पर स्तनियत्तु शब्दका अर्थ मेघचालक बायु विशेष है।

वेदमें इन ३३ देवताओं को "सामपा" अर्थात् साम-रस-पानकारो देवता कहा है। किग्तु इनके सिवा वेदमें और भी अनेक देवताओं का उल्लेख है। वे 'सामपा' नहीं कहलाते हैं।

वहि, इध्म, ऊषा, नका, त्वष्टा, तनुनपात्, इष्टा, स्वाहाकृत्, नराशंस, वनस्पति और खिएकृत् ये ग्यारह असामपा देवता कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त तैत्तिरोयमें उपयाजदेवताओं का नामाहलेख देखनेमें आता है। यथा—समुद्र, अन्तरीक्ष, सविता, अहाराल, मिलावरण, सीम, यह, छन्दः, द्यावापृथियी, दिथा, नभः और वेशवानर। इन सब देवताओं की संख्या ६४ वा ६५ है। इनके अतिरिक्त वेदमें जिन सब पारिभाषिक देवताओं का उल्लेख देखनेमें आता है उनकी गणना करना यद्यपि विलक्षल असम्भव नहीं है तो सहजसाध्य भो नहीं।

यारकने खर्गीय, अन्तरीक्ष और मर्च्य इन तिविध देवताका उक्लेखः किया है। यथा--

१ घी:, २ वरुण, ३ मित्र, ४ सूर्य, ५ सिवरू, ६ पूषा, ७ विष्णु, ८ विषस्वत्, ६ आदित्यगण, १० दक्ष ११, ऊषा, १२ अश्विद्य ये स्वर्गीय देवता कह कर पूजित हैं, १३ इन्द्र, १४ तित आप्त्य, १५ अपांनपात, १६ मात्तरिश्वा, १७ अहिर्बु धन्य, १८ अजयकपाद, १६ रुद्र, रुद्रगण, २० मरुद्रण, २१ वायु-वात, २२ पर्शन्य, २३ आपः, ये आन्तरोक्ष हैं तथा २४ नदो और जल, २५ पृथिवी, २६ अमिन, २७ वृहस्पति २८, सोम ये मर्स्टा हैं।

पतिन्त्रम्न विश्वकर्मा, प्रजापित, मम्यु, श्रद्धा, अदिति, दिति, विश्वदेवा, सरस्वतो, सुनृता और इला आदि देवियाँ, स्रभुगण, त्वष्ठा, रम्द्राणा आदि देवियाँ, पृश्नि, यम, आर्य्यामा, वसुगण, उशना, वेश्वानर, ३३ देवता, आप्रोदेवता, रे।दसी, ऋभुक्षा, राका, सिनोवाली, गुङ्गु, राति, धिषणा आदि देवताओं के नाम भी ऋग्वेदमे देखे जाते हैं। ऋग्वेदमें कहीं कहीं द्यावापृथियी, मितावरण आदि इन्छ देवहयको शक्तिपूजा भो एकत प्रचलित देखी जाती है। विशेष विशेष गम्धवे और अप्सरोगण तथा

उद्धरापित और वास्तोस्पित आदि क्षेत्र पवं गृहरक्षक देववृन्दने भी वैदिक प्रन्थादिमें अपेक्षाकृत निम्नस्तरमें स्थान पाया है! इन सब देवताओंका विवरण यथा-स्थानमें लिपिवद्ध हो चुका है, इस कारण यहां उनका उद्लेख करना निष्प्रयोजन है!

यद्यपि चेदमें इस प्रकार असंख्य पारिभाषिक देवताओं का उल्लेख देखने में आता है, तथापि चेदके मन्त्र भागमें अग्नि, चायु, इन्द्र और सूर्यके ही अने क स्तोत देखे जाते हैं। किन्तु निरुक्तकारने तीन मुख्य देवताओं को बात लिखी है। यथा—"तिस्रो देवता इति"

ये तीन देवता अग्नि, वायु और सूर्य है। इसी कारण निरुक्तकारने कहा है—

"अग्नि पृथिवीस्थानो वायुवै इन्द्रो वान्तरीक्षस्थानः सूर्यो द्युस्थानः।" ( ७२।१ )

इससे जाना जाता है, कि पृथिवोमें अग्नि हो मुख्य देवता है। यहां जनादि अप्रधान देवता हैं। अश्वादि चेतनदेवता तथा इष्टमादि अचेतनदेवता यहां पर पारि भाषिक देवता माने गये हैं। अन्तरीक्षमें वायु वा इन्द्र ही मुख्य देवता, पजन्यादि अप्रधान देवता, श्येनादि अन्त-रीक्षचर चेतन देवता तथा वागादि अचेतन देवता अन्त-रीक्षके पारिभाषिक देवता हैं। फिर द्युलोकमें सूर्य ही मुख्य देवता, अश्वि प्रभृति अप्रधान देवता, हैं। द्युलोक से पारिभाषिक देवताकी बात देखी नहीं जातो।

# वैदिक साहित्य ।

चैदिक साहित्य अतिप्राचान आर्योकी विशाल ज्ञानगरिमाका विपुल भाएडार है : वैदिक साहित्यकी
आलोचना करनेसे जाना जाता है, कि प्राचीनकालमें
इन निगमकस्पतस्का जो सैकड़ों शाखाएं थी, उनका
अधिकांश विलुत हो गया है। इस महा विलुत्तक बाद
आज भी चैदिक साहित्यके जो सब प्रन्थ वसमान हैं
उनकी सम्यक् आलोचना करना भी असम्भव है। इम
नीचे कुछ प्रधान प्रधान चैदिक प्रन्थोंका परिचय देते
हैं।

### ऋग्वेद ।

भ्राग्वेदसंदिता एक बृहत् प्रन्थ है। प्राचीन वैदिक साहित्यके पण्डितोंने इस प्रन्थके दो भाग कर रखे हैं। इस प्राचीन विभागका फिर दो नाम रखा जा सकता है।
यथा—अतिप्राचीन भौर अनित्राचीन। अनित्राचीनके मतसे ऋग्वेदसंहिता प्रथमतः आठ अष्टकमें विभक्त
हुई है। प्रत्यक अष्टक प्रायः समयितित है। फिर एक
एक अष्टक आठ अध्यायमें विभक्त है, प्रत्येक अध्यायमें
३३ वर्ग हैं। वर्गकी कुल संख्या २००६ है। यांच यांच
ऋक्ता एक एक वर्ग किल्पत हुआ है। यह विभागः
केवल प्रम्थका वाह्य विभागमात है। प्रम्थगर्भविष्णेहः
विचारसे यह विभागकस्थना नहीं होतो। किन्तु अति
प्राचीन विभागकस्थना नहीं होतो। किन्तु अति
प्राचीन विभागकस्थना अन्य प्रकारकी है। इस विभागः
के अनुसार ऋग्वेदसंहिता दश मण्डलोंमें विभक्त हुई
है। इसमें ८५ अनुवाक (परिच्छेद) तथा १०१७
स्कूत हैं। प्रचलित सभी प्रम्थोंकी ऋक् संख्या १०५८०
है। शुग्वेद देखो।

मण्डलोंका श्रेणीविभाग, ऐतरेय बारण्यकर्मे तथा अ श्वलायन और शाङ्कायन इन दो गृह्यसुत्रोंमें सदसे पहले दिखाई देता है। प्रातिशाख्य और निरुक्तमें इसके सिवा और कोई विभाग किएत नहीं हुआ है। शेषोक्त दो प्रग्थों में ऋग्वेदसंहिताका अध्याय विभाग 'दशति' नामसे अभिहित हुआ है। समानमन्त्रमें भी ऋग्वेदकी देखनेमं आख्या यह आतो है। कारयायनकी अनुक्रमणिकामें मएडलविभागका उल्लेख नहीं है । कात्यायनने अनितप्राचीन विभागका अनु-सरण कर अष्टक और अध्यायकी बात लिखी है। शक्र यजुरुवे दंकं ब्राह्मणकाएडकं द्वितीय भागमें हम 'सुक' शब्दका प्रयोग देखते हैं। पेतरेयब्राह्मण और पेतरेय आरण्यक आदिमें भी 'सूक्त' शब्दका प्रयोग है। वर्ष-मान कालमें ऋग्वेदको शाकल शालाके अन्तर्गत शैशिरीय उपशाका हो प्रचलित है। जगह जगह वास्कल शास्त्रा-का भी उल्लेख है। इन दोनोंका पार्थक्य उतना जटिल नहीं है। एक प्रधान पार्थक्य यह देखा जाता है, कि वास्कल शावाके ८म मण्डलमें आठ मन्त्र अधिक हैं. किन्तु बहुतेरोंको धारणा है, कि यह वालिखल्य भी है। शाकल्य एक ऋषिका नाम है। ब्राह्मणकाएड और सुतादिमें यह नाम देखा जाता है। यह शाकल्य ही ऋग्वेदसंहिताके 'पदपाठ' के प्रवर्त्तक हैं।

(पर्पाठ और क्रतपाठ। दिका विषय इसके पहले लिखा जा चुका है।) शतपथन्नाह्मण शुक्क यजुर्वेदका एक न्नाह्मण प्रन्थ है। इस प्रन्थमें शाकल्यका दूसरा नाम विद्य्य लिखा है। ये विदेहराज जनकके सभापण्डित थे। शाकल्य याम्बवलकके प्रतिद्वन्द्वी कह कर प्रसिद्ध हैं।

अध्यवेदसंहिताके क्रमपाठके प्रवर्शक पञ्चाल वास्रव्य हैं। ऋक्ष्रातिशाक्यमें (११।३३) ये केवल 'वास्रव्य' नामसे हो अभिहित हैं। इससे जाना जाता है, कि कुरुपञ्चालगण जिस प्रकार क्रमपाठके प्रवर्शक थे, कोशलविदेहगण अर्थात् शाकलगण भी उसी प्रकार पद पाठके प्रचारक।

ऋग्वेदसंहितामें अग्निका स्तोत ही सर्वापेक्षा अधिक है। अग्नि पार्शिव देवता हैं। ये देवता और मनुष्यकं मध्यवतीं है। अग्निकी सहायतासे ही दरस्थ अन्यास्य देवताओंका आह्वान होता है। अग्निके बाद ही ऋग्वेदमें इन्द्रस्तोतका वाहुत्य देखा जाता है। इन्द्र अति शक्तिशाली हैं, वे मेघचालक और बजा हैं। में मेघद्वारा यृष्टि होनेसं ही घरा शस्यशालिनी होसी है। इन्द्र वृष्टिके कर्ला हैं। वृतासुरके युद्धव्यापार और मेघवृष्टि वज्रवात आदि वर्णनासुचक अनेक ऋक हैं। ऊषाका स्निग्धमधुर कनकिकरण देख कर आयीं के हृद्य-में जिस कोमल कवित्व भावका सञ्चार होता था, तथा वे अषाके उस तरुण सीन्द्रम् पर मुख हो जिस भावमें पद्य लिखते थे, ऋग्वेदमें उसका यथेष्ट परिचय है। इस सम्बन्धमें काष्यसुधारसमय अनेक ऋक देखनेमें आती हैं। ऊषा सूर्यके आगमनकी सुचना करती है। सूर्य अंध कारको विमध्य करते हैं, प्रकाश देते हैं, आत्यन्तिक शैत्यको विनष्ट कर जोवशक्तिको कर्गमें प्रवर्शित करते हैं, र सूर्य द्वारा शस्यवीज अङ्क रित होता है, सूर्य ही प्राणशिक के मूल निदान और बुद्धिवृत्तिके प्रेरक हैं, यही सब जान कर आर्थ ऋषियोंने सुक्रके अनेक स्तोत प्रकाश किये हैं।

ऋग्वेदके आक्रोच्य विषय।

इसके सिवा मित्र, वरुण, अध्वद्भय, विश्वदेवगण, सरस्वतो, सुनृता, मरुत्गण, अदिति और आदित्यगण, ऋतुगण, ब्रह्मणस्पति, सोम, ऋभुगण, त्वद्या, इन्द्राणो, होता, पृथियो, विष्णु, पृष्टिन, नदी, जल, यम, पर्जन्य, अर्धामा, पूषा, रुद्रगण, बसुगण, उशना, ब्रित, वैश्वानर, मातरिश्वा, इला, आप्री, रोहसी, अहिब्रु धन, अजयकपात, प्रमुक्षा, राका, सिनीवाली और गुंगु आदि देवताओंका स्तोत है। कृषिकार्या, मेवपालन, देशभ्रमण, वाणिज्य, समुद्रगमन, नदी आदिका भौगोलिक विवरण, ऋस, सीरवरसर, चान्द्रवरसर, देवताओं को गामी और अध्व, पश्चक्रवि, प्राचीन कालके मन्द्रपकी परमाय, अविवीदिता कन्या, तश्तुवाय और वस्त्रनिर्माण, नापित, वर्ग, शिर-स्त्राण, तनुत्राण, वाद्ययन्त, अनार्यके साथ युद्ध, सर्प-का उत्पात और सर्पका मन्त्र, पक्षीको अमङ्गल, ध्वनिका मन्त्र, सुर्याकी दैनिक गति, शस्यादिका धिवरण, खदिर और शिशकाष्ट्रकी गाडी, रथनिर्माता शिख्यी, सुवर्णसज्जा विशिष्ठ अध्व, युद्धका अध्व, अमारयेवेष्टित गजस्कन्ध पर आहड राजा, प्रस्तरनिर्धित नगर, सरयुके पूरव आर्था-राज्यका विस्तार और आर्थाराजाओं का युद्ध, द्रवद्वती, बापया, यमुना, रसा, कुभा, सरखती, पराणी, सिंधु; गामती, हरियुपिया वा यव्यावती, विपाशा और शतइ नदी, शर्ट्यावती, अहुकत्या वा अहावी, अःजीकिया नदी, अनार्ट्य वर्वरज्ञाति, कोकटरेश (दाक्षण मगध) वर्धारमण, सूर्यप्रहण, पेश्वरिक बलकी एकता, एक ईश्वर-का अनुभव, सर्पनागको कथा, दिति और अदिति, सर्म -और प्रध्वीकी सिर्फ एक बार सृष्टि, ऋषियोंकी प्रति द्वश्विता, ऋषियोंका संसार और युद्धव्यापारमें प्रवृत्ति, भ्रष्टियोंको वंशानुकामसं मन्त्ररक्षा, सुद्राका प्रचलन, लीहकलस, खामीके साथ स्त्रीका यहसम्पादन, विवाहके समय वरका बेश, कमैकारका भस्त्रायन्त्र, त्रिधातुका गृह, दशयम्त उत्स, द्धिसुरा आदि रखनेका चर्माधार, हिरण्यमय कवच, विविध आभरण, भाषारहित और नासिकारहित अनायों का विवरण, युद्धमें अध्व ध्यवहार, गो-धर्म द्वारा आपृत युद्धरथ, युद्धदुन्दुभि, नदीकूल और उर्बरा मुमि ले कर विवाद, मरुभूमि, भेकस्तुति, पर्वत, मही, कुक्ष, गो और अध्व आदिकी स्तुति, सर्पविषका मन्त्र, सुदासराजाका विवरण, युद्धास्त्र भीर भायोजन, सर्ग और अमरत्वलाम, कृष्ण नामक भनार्य योद्धा, सोम-रस प्रस्तुत करनेकी पद्धति, विविध वैदिक उपास्यान,

समुद्रमम्थनसे अमृतलाभ, गरङ्कसृ क अमृत आहरण, समृत्यानसे देवताओंका अमरत्व, नवम मण्डलके शेव-भागमें ऋतुकी वर्णना, यमयमीका जन्म, यमयमीका कथोपकथन, अन्त्येष्ठिकियाका मन्त्र, (पुण्यातमा) पूर्व-पुरुषों का स्वर्गमें बास और यहमाग प्रहण, सत्यका सम्मान, पञ्चजनवासकी कथा, स्तोता, वैद्य, कर्मकार भादिका भिन्न भिन्न व्यवसाय, कन्याविवाहमें अलङ्कार-दान, अग्निदाहप्रथा, मृतदेह, मृत्तिकाका स्थापन, कूप खनन, पशुचारण, मेषलोमका बस्त्रवयन, सिंह, हरिण, वराह, श्रुगाल, शशक, गोधा, हस्तो और सर्पादिका उढ्छेब, संसारो ऋषियोंको सम्पत्ति, सृष्टिकी कथा, प्राचीनकालमें आर्थों का निवासस्थान, शांकप्रकाशको प्रधा, भाषांकी आलोचना, छन्दःज्योतिषकी कथा, सप दिनयों के ऊपर प्रभुत्वलाभका मन्त्र, गर्भसञ्चार और गर्भरक्षाका मन्त्र, रोगारीगका मन्त्र, अमङ्गलनाशका मन्त्र, पेचक डाककं अमङ्गलनाशका मंत्र, राज्याभिषेत-का मन्त्र इत्यादि अनेक सामाजिक, वैश्वानिक, गृह्य भौर धर्मविषयक विविध विषय न्यूनाधिक परिमाणमें ऋग्वेदमें देखनेमें आता है।

# वेदार्थप्रकाशक ग्रन्थ।

ऋग्वेदार्थाप्रकाशकके सम्बन्धमें निघण्डु और यास्क के निरुक्त थे दोनों प्रस्थ अति प्राचीन हैं। देवराज यज्वा निघण्ट्रके टीकाकार हैं। दुर्गाचारीने निघक्तकी सुप्रसिद्ध वृत्ति प्रणयन को । निघण्डुको टोकामें वेद भाष्यकार स्कन्द्स्वामोका नाम देखा जाता है । सायणा-चार्य वेदके आधुनिक भाष्यकार है। यास्क्रके समयसे ले कर सायणकं समय तक वेदके किसी भी भाष्यकार-का नाम सुननेमें नहीं आता। प्राङ्कराचार्य और उनके शिष्योंने उपनिषद्का भाष्य और व्याख्या की । वेदके भाष्य वा टीकाकी रचनाके लिये वेदान्तवादियों की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। परन्तु शङ्करशिष्य आनन्दतीर्धाने भरूक् हिताके कुछ अंशोंका श्लेकमय भाष्य किया था। रामचन्द्रतीर्धाने किर श्ले।कमय भाष्यको टोका की । इम सायण-इत विस्तृत ऋग्भाव्य देखते हैं। उस भाष्यमें भद्दभारकर मिश्र और भरतखामीका वेदका भाष्यकार बताया है । चण्डूपरिडत, चतुर्वे दस्वामी,

युवराज, रावण और वरदराजकृत भाष्यका कुछ अंश पाया गया है। इनके सिवा मुद्रल, कपहीं, आत्मानन्द और कीशिक आदि कुछ भाष्यकारोंके नाम सुननेमें आते हैं। कोई कोई कहते हैं, कि भट्टमास्कर रूक्ण-यजुर्य दके भाष्यप्रणेता हैं। निघण्डुके टोकाकार देव-राजने भी अपनी टीकामें भट्टमास्कर मिश्र, माध्यदेव, भवस्वामी, गुहदेव, श्रोनिवास और उवट आदि भाष्यकारोंका नामेव्लिख किया है। उवटने सृक संहिताकों कोई भाष्य किया है वा नहीं, कह नहीं सकते। किन्तु उवट-कृत शुक्कयजुर्व द-संहितामें एक भाष्य देखनेमें आता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने सृक प्रातिशाख्यका भी भाष्य किया है।

### भृगवासम् प्रनथ ।

अनुष्वेथके दे। ब्राह्मण प्रथ हैं। उनमेंसे एकका नाम पेतरेयब्राह्मण और दूसरेका नाम शाङ्ख्यायन ब्राह्मण है। शाङ्खायनका दूसरा नाम कीयोतिक ब्राह्मण हैं। इन दोनों प्रंथोंका सम्बंध अति घनिए हैं। होतें। प्रम्थमें जगह जगह एक ही विषयकी आलीचना की गई है, किन्तु कहीं कहीं उन्होंने एक ही विषयको एक दूसरेके विपरीत अभिनायका प्रकाश और प्रचार किया है । कीषोतिक ब्राह्मणमें जैसी सुप्रणालीसे आलोच्य विषयकी आलोचना को गई है, पेतरेयब्राह्मण-में घैसी सुप्रणाला दिखाई नहीं देती । ऐतरेयब्राह्मण के अग्तिम दश अध्यायमें जिन सब विषयोंकी आली चना की गई है, शाङ्खायन ब्राह्मणमें उसका कुछ भो उल्लेख नही है। किन्तु इस शाङ्ख्यायन प्रस्थमें पृत्तिं हुई है। प्रचलित पेतरेय ब्राह्मणमें ४० अध्याय हैं। ये चालास अध्याय ८ पश्चिकामें विभक्त हैं। शाङ्कायन ब्राह्मणः में सिर्फ ३० अध्याय हैं जिनसं पेतिहासिक घटना अच्छी तरह जानी नहीं जाती। किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण पढ़नेसे ऐतिहासिक विवरण अच्छो तरह जाना जाता है। उसमें अनेक भौगोलिक विवरण हैं। भारतवर्णका उत्तरो प्रदेश जिस किसी समय भाषाशिक्षाका केन्द्र-स्थल था, कीषोतिक या शाङ्कायन ब्राह्मण पढ्नेसं उसका भी विवरण जाना जाता है। शुक्कयञ्जब्दिमें

पैङ्ग ऋषिका नामोठलेख है। अन्यान्य प्र'योंमें भी यह नाम देखनेमें आता है। निक्क और महाभाष्यमें पैङ्गि-करूप प्र'थका नाम दिखाई हेता है। सायणके समय भी पैङ्गिब्राह्मण प्रचलित था। कीषीतकका नाम शाङ्का-यन ब्राह्मणमें बार बार आया है। फलतः शाङ्कायन-ब्राह्मणमें कीषीतिकयोंका ही सिद्धान्त आलोचित हुआ है। शाङ्कायन ब्राह्मणके भाष्यकारने इसीलिये इस प्र'थका कीषीतिक-ब्राह्मण नाम रखा है।

शाङ्कायन और पेतरेय ब्राह्मणमें अनेक प्रकारके आख्यान वर्णित हुए हैं। किस प्रकार किस मंत्रका आविर्माव हुआ वह इन सब आख्यानोंसे मालूम हो गया है।

गोवि वस्त्रामी और सायणाचार्य ने ऐतरैय ब्राह्मणका भाष्य किया है। माध्ययपुत्र विनायक नामक एक परिस्त कोवीतकि ब्राह्मणके एक भाष्यके प्रणेता है।

#### आर्ययक ।

इन देनों ब्राह्मणके ही आरण्यक प्रंथ है। निर्जंन निभृत अरण्यकी निस्तब्धतामें रह आर्थऋषिगण जो गास्त्र अध्ययन कर गभीरभावसे ब्रह्मचर्च्यामें निमग्न रहते थे वही आरण्यक नामसे प्रसिद्ध है। आरण्यक प्रंथमें उपनिषदकों अंग हो अधिक है। हम यहां सब-से पहले ऐतरेय आरण्यककी आलोचना करते हैं।

## ऐतरेय भारययक ।

ऐतरेय आरण्यकके पांच प्रंथ प्रचलित देखे जाते हैं, प्रत्येक प्रंथ "आरण्यक" कहलाता है। द्वितीय और तृतीय आरण्यक एक स्वतन्त्र उपनिषत् हैं। द्वितीय आरण्यक एक स्वतन्त्र उपनिषत् हैं। द्वितीय भागका अविशिष्ठ परिच्छेद-चतुष्ठय वेदान्तप्रंथके अंत- भुंक हैं, इस कारण वह ऐतरेय उपनिषद्ध कहलाता है। द्वितीय और तृतीय भाग महीदास ऐतरेय द्वारा सङ्कलित हुआ है। महीदासने विशालके औरस और इतराकं गर्भ से जनमप्रहण किया। माताकं नामानुसार इन्हें ऐतरेयकी उपाधि दो गई।

#### कीषीतकि आरययका

कीषीतिक आरण्यकके तीन खएड हैं। प्रधान दो खएड कर्म काएडसे परिपूर्ण हैं। इसका तृतीय खएड उपनिषत् प्रंथ हैं। यह प्रंथ कीषोतिक उपनिषद् कह-

लाता है। कौषीतिक उपनिषत् एक सारगर्भ उपादेय प्रंथ है। किस प्रकार आनन्दमय ध्यानमें प्रवेश किया जाता है तथा किस प्रकार वह आनन्द उपभोग किया जाता है इस प्रंथके प्रथम अध्यायमें उसकी आलोचना की गई है। गृह्यकृत पारिवारिक वंधनादिके लिये उस समयके सामाजिकोंके हृदयमें किस प्रकार कुसुम-कोमला हदुवृत्तियोंका विकाश हुआ था, द्वितीय अध्याय-में उसका परिस्फुट चित्र देखनेमें आता है। तृतीय अध्यायमें ऐतिहासिक वृत्तान्त, इंद्रके युद्धादिका उपा-ख्यान लिपिबद्ध हुआ है। चतुर्थ अध्याय भी आख्यान-संपरिपूर्ण है। काशीराज वीरेंद्रकेशरोने एक झानी ब्राह्मणको जो उपदेश दिया था इस अध्यायमे बहु भी लिखा है। इसमें नाना प्रकारके भीगोलिक विवरण हैं। हिमवत् और विन्ध्य आदि पर्वतों के नाम तथा पहाड़ी जातिके लोगों के नाम इस प्रंथमे दिखाई देते हैं। सायणाचार्यं ने पेतरेय आरण्यक और कौषीतिक आरण्यकका भाष्य किया है।

श्रीमच्छक्कराचार्य कीषीतिक उपनिषत् और पेतरेय उपनिषद्के भाष्यकर्त्ता हैं। शङ्करशिष्य भानन्दज्ञान, आनन्दिगिर और आनन्दितीर्था, अभिनवनारायण, नारायणेन्द्र सरस्वती, नृसिंहाचार्य और वालकृष्णदास, शाङ्करभाष्यकी टोका लिख गये हैं।

दनके सिवा बाह्कल-उपनिषत् और मैतायणी-उपनिषत् भी ऋक्उपनिषत् कहलाता है। वाह्कल ध्रुति-की कथोका सायणने भी उल्लेख किया है। ऋग्वेदकी वाह्कल शास्ता विलुप्त होने पर भी बाह्कल उपनिषत्-ने उस विलुप्त शास्त्रोको अग्तिम हमृतिको आज भी कायम रखा है।

#### श्रीतसत्र ।

ऋग्वेदोय श्रीतस्त प्रम्थों में सबसे पहले आश्वलायन श्रीतस्त्रकी बात ही उल्लेखनीय है। यह श्रंथं बारह अध्यायमें विभक्त है। शाङ्कायन-श्रीतस्त्रकी अध्याय संस्था ४८ है। ऐतरेयब्राह्मणके साथ आश्वलायनका घनिष्ट सम्बन्ध है। फिर उधर शाङ्कायनब्राह्मणके साथ शाङ्कायनश्रीत्रस्त्रका सम्बन्ध अति स्पष्ट है। अश्वल ऋषि विदेहराज जनकके होता थे। कुछ लोगोंका कहना है, कि अध्वलमें यह श्रीतस्त्र प्रवर्शित हुआ है, इस कारण इसका नाम आध्वलायनस्त्र पड़ा है।

शाङ्कायन-श्रीत्रस्तका १५यां और १६वां अध्याय ब्राह्मण प्रश्वको भाषामे लिखा है। उसकी रचना प्रणालोको बहुतेरे प्राचीन समभते हैं। उसका सत्तरहवाँ और अद्वारहवाँ अध्याय स्वतन्त्र है। उनकी भाषा भी स्वतन्त्र हैं कीषीतिक आरण्यकके प्रथम दो अध्यायके साथ इन दोनों अध्यायेांका सम्बन्ध अति घनिष्ट हैं। आश्व-लायन श्रीतसुवमें शाट्यायन ब्राह्मणका उरलेख हैं। आश्वलायन श्रीतसृतके ११वें भाष्यका सम्धान पाया गया है। भाष्यकारोंके नाम ये हैं-नारायणगर्ग, देवलात, विद्यारण्य मुनि, कल्याणश्री, द्याशङ्कर, मञ्चनभट्ट. मध्रानाथ शुक्क, महादेव, मलमदृसुत, षड् गुरुशिष्य और सिद्धान्ती। बाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध और सर्वमेध यज्ञ शाङ्खायन और आश्वलायन दोनें। ही सूत्रों-में दिखाई देता है। किन्तु इन सब यहां का विषय शाङ्कायनमें ही सविस्नार वर्णित है। नारायण नामक वक दूसरे सुपिएडतमे शाङ्घायन श्रीतसूत्रका भाष्य किया है। मह नारायण श्रीर आश्वलायनके भाष्यकार नारा-वण दो भिन्न भिन्न ष्यक्ति थेा नारायणगर्ग कृष्णजीके पुत्र और श्रोपतिके पौत्र थे। किन्तु शाङ्कायनके भाष्य-कार नारायणके पिताका नाम पशुपति शर्मा था। नारा-यणका प्रन्ध शाङ्खायनका भाष्य नहीं है, पद्धति मात है। ब्रह्मदत्तके आधार पर यह प्रंध रचागया है। श्रीपतिपुत विष्णुने भी अतुरत्नमाला नामक इस श्रीत स्तका एक भाष्य किया है। मलयदेशवासी वरदत्त-पुत्र परिडत भानत्तीयने शाङ्कायनसूत्रका एक भाष्य प्रण यन किया । इसके तीन अध्याय-( ध्वां, १०वां और ११वां ) का भाष्य नष्ट हो गया। दासशर्माने मञ्जूषा लिख कर इन तीन अध्यायोंका भाष्य पूर्ण किया। १७वें और १८वें अध्यायका भाष्य गोविन्द्कृत है।

## गृह्यसूत्र ।

ऋग्वेदके गृह्यसूत्रके मध्य आश्वलायन गृह्यसूत्र तथा शाङ्कायनगृह्यसूत्रका नाम ही विशेष उल्लेखनीय है। शीनकगृह्यसूत्र है, इस कारण ऋग्वेदके एक दूसरे गृह्यसूत्रका भी नाम सुननेमें आता है। किन्तु वह अभी कहीं भी नहीं मिलता। आध्वलायन गृह्यसूत्र चार अध्यायमें विभक्त हैं, शांङ्कायनकी अध्यायसंख्या छः हैं। इन सब गृह्यस्त्रोमें विवाद, गर्भाधान, जातकर्ग, चूड़ा, उपनयन, वर्णाश्रमधर्म और श्राद्धादि दशकर्मी का विधान सुन्नकारमें लिखा है। फलतः मनुष्यके आश्रमधर्मकं विषयको आलोचना ही गृह्यसूत्रका आलोच्य विषय हैं। 🥇 शाङ्कायनगृह्यसूत्रके हम अनेक भाष्यकारों के नाम 🎺 हैं। यथा—सुमन्तुसूत्रभाष्य, जैमिनीयसूत्रभाष्य, वे म्यायनसुत्रमाष्य और पैलसुत्रभाष्य गृह्यसूत्रादि । स्वन्तीय अनेक वै विक प्रभ्ध हैं। रामचन्द्र नामक एक सुपिएडतने नैमिषारण्यमें रह कर शाङ्कायनगृह्यसूत्रका एक भारत किया है। कुछ लोगों का रूगा है। कि वा नारण्यमें ही ये सब सुत्र संगृहीत हुए हैं 👸 इसके अतिरिक्त दया शङ्करने गृह्यसूत्रप्रयोगदोप नामसं, रघुनाथने अर्धादर्पण नामसे, रामचन्द्रने गृह्यसूत्रपद्धति नामसे, वासुदेवने गृह्य संप्रह नामसे तथा कृष्णजीपुत नारायणने भी एक शाङ्का-यनगृह्यसूत्रका भाष्य रचा।

# प्रातिशाख्यसूत्र ।

स्म संदिताका एक प्रातिशाख्यसूत्र है। प्रातिशाख्य सूत्र शीनक प्रोक्त कह कर प्रसिद्ध है। ये शीनक भाष्य लायनके गुरु समक्ते जाते हैं। ऋक्प्रातिशाख्यसूत्र एक बड़ा प्रम्थ है। यह तीन काएडों में विभक्त है। प्रत्येक काएडमें छः छः पटल हैं। इसमें कुल १०३ किएडको देखो जाती है। इस प्रम्थके प्रधम भाष्यकार विष्णुपुत्र हैं। इसके बाद उबटने इस भाष्यका संस्कार कर अभिनव भाष्य प्रणयन किया। प्रातिशाख्यसूत्रके आधार पर उपलेख नामक प्रातिशाख्यसूत्रका एक संक्षिप्त प्रंथ रचा गया। यह प्रंथ प्रातिशाख्यसूत्रका परिशिष्ट भी कहलाता है। प्रातिशाख्य और वेदाङ्ग देखो।

अनुक्रमणी नामक एक श्रेणीका ग्रन्थ वैदिक साहित्य् के अन्तर्भुक है। इसमें छन्दः, देवता और मन्त्रद्रष्टा श्रूदिकी पर्यायक्रमसे आलोचना की गई है। ऋक् संहिताकी अनेक अनुक्रमणिका हैं। शौनक प्रणीत अनुवाकानुक्रमणी तथा कात्यायन प्रणीत एक सर्वानुक्रमणी ग्रन्थ है।

इन दोनों प्रन्थों की अति विस्तृत और सुहि सित

टीका है। इस टीकाकारका नाम वह गुरुशिष्य है। षश्गुरुशिष्यका प्रकृत नाम क्या है अथवा किस समय उन्होंने यह प्रथ्य लिखा, कह नहीं सकते । षड् गुरुशिष्यका असल नाम प्रकाशित नहीं रहने पर भी इस प्रम्थकारने अपने प्रस्थमें पड़्गुरुका नामोव्लेख किया है। जैसे — विनायक, तिश्वालास्तक, गोविन्द, सुर्घा, व्यास और शिव-योगी, इनके सिवा ऋग्वेद सम्बन्धीय और भी एक प्रन्थ है। उसका नाम है वृहद्देवता। वृहद्देवता प्रन्थमें वैदिक आख्यानादि विस्तृतरूपमें वर्णित हैं। यह प्रश्य शौनकरचित कह कर प्रसिद्ध है। इसकी प्राचीनता भी सर्गसम्मत है। यह प्रम्थ श्लोकों में लिखा है। ऋग्वेद-संहिताके साथ साञ्चात् सम्बन्धमें इसका परिस्फुट सम्बन्ध है। ऋकसंहिताकी प्रश्येक ऋकका देवता निदे<sup>0</sup>श करना ही इस प्रन्थका उद्देश्य है। किन्तु यह कार्ण करनेमें चुहद्दे बताके प्रंथकारको देवता सम्बन्धीय विचित्र आख्यानों से वह प्रंथ पूर्ण करना पड़ा है। यह प्रंथ निरुक्तके बाद रचा गया है, ऐसा बहुतों का विश्वास है। अतरव एक श्रेणीके परिडत इस प्रंथ-को शौनक प्रणीत नहीं मानते। उनका कहना है, कि वृहद्देवता प्रन्थ शौनक सम्प्रदायके किसी व्यक्ति द्वारा रचा गया है। इसमें भागुरी और आध्वलायनका नाम है। इसमें वलभी ब्राह्मण तथा निदानसूत्रका नाम भी पाया जाता है। वृहद्देवता ब्रंथ शाकल शास्त्रके आधार पर नहीं लिखा गया है। उसमें शाकल शाखाका नाम अनेक वार आया है। वर्शमान कालमें प्रचरद्र्प शाकल शालाके साथ कई जगह उसका मेल नहीं है। इसके सिवा शौनक सङ्कलित ऋग्विधान आदि नामों-के और भी कितने प्रंथ हैं। इसके बाद वहवृच परि-शिष्ट, शाङ्कायनपरिशिष्ट और आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट नामके और भी अनेक प्रंथ हैं।

#### सामवेदसंहिता।

गीतामें भगवान्ते कहा है, "वेदानां सामवेदोऽस्मि" अर्थात् वेदमें में सामवेद हूं। श्रीपाद रोमानुजने इस भगवदुक्तिके भाष्यमें लिखा है, 'वेदानां ऋग्यज्ञः सामाध्याणां यदुत्कृष्टः सामवेदसोऽहमस्मि" अर्थात् ऋग, यज्ञः, साम और सथ्यविदकं मध्य सामवेद हो उत्क्रष्ट हैं तथा मैं हो वह सामवेद हूं। सामवेद उत्क्रष्ट क्यों है, टोकाकार श्रीमधुस्त्वन सरस्वती महोदयने उसका कारण इस प्रकार बतायों हैं—

"वेदानां मध्ये सामो माधुय्ये पातिरमणीयः।"

अर्थात् वेदोंमें सामवेद माधुर्यके कारण अति रमणीय है। इसका कारण यह है, कि सामवेदके संहिताप्रंध गीतसे भरे हैं, गीतिमायुर्ध्य खभावतः ही रमणीय होता है। गीतके उद्देशसे ही गाने गाय ऋक सामव दमें सङ्क लित हुई हैं। शवरखामीने कहा है, कि आभ्यत्तर प्रयत्नके लिये कियाधिशेष हो गीति हैं। इन गीतों के आश्रय स्वद्भप कुछ अगीत वाक्य द्वारा भी सामव दसंहिताका कलेवर पूर्ण किया गया है। इन अगीति वाक्योंमें गद्य और पद्य दोनों ही है। उक्त पद्योंके। ऋक तथा गद्योंको यज्जः कहते हैं। इस प्रणालीसे संगृशीत ऋक मंत्र ''आविर्चेक'' कहलाते हैं । पूर्वमीमांसाकी अधि-करणमालाके नवम अध्यायके द्वितीय पादमें एकादशा-धिकरणमें "स्तीभ"की एक संज्ञा लिखी है। उसका मर्म यह है, कि सामके आश्रय भ्रागतिरिक्त अथयागीतिका साधक जो शब्द है वही स्ताभ कहलाता है। यह स्तोत तीन प्रकारका है-वर्णस्ताभ, पदस्ताभ और वाक्य-स्ताभ । सामवेदके स्ताभका स्वतंत्र प्रंथ है। न्यायमाल विस्तर प्रथकारका कहना है, कि अन्नक का वर्ण विस्त हो कर यद्यपि कपांतरित नहीं होता, ता वर्णकी संख्या बढ सकती हैं। इन बढ़े हुए वर्णों की 'स्तीभ' कहते हैं। यह वर्णस्ताभका लक्षण हैं। पदस्तोभ देा प्रकारका है। अनिरुक्त और निरुक्त। प्रदस्तोभ सर्व साक्रयमें प्रमुद्ध और वाष्यस्तोभ नी प्रकारका है। यथा।

''आञ्चास्तिः स्तुतिसंख्याने प्रयायः परिदेवनम् ।

प्रैषमन्वेषण्यां व सृष्टिसल्यानमेव च॥"

साम आजिंक प्रस्थ प्रधानतः दो भागों में विभक्त है। द्वितीय भाग "उत्तरा" वा उत्तराष्ट्रिक नामसे प्रसिद्ध है। कुछ लोगोंका कहना है, कि भागका कोई नाम नहीं है। यह साधारणतः छन्दः आर्चिक और छन्द-सिका नामसे परिचित है।

सामवेदकी शाखासंख्या एक हजार होने पर भी अभी सिर्फा तेरह शाखा प्रश्वलित हैं। कोई कोई कहते

हैं कि व दकी यथार्थामें तेरह शास्ताप हैं। वे अपनी उक्तिके प्रमाण सक्ष्म कहते हैं, कि 'सहस्र' गीत्युपायाः' अर्थात् सामव दके गीति उपाय हजार प्रकारके हैं, इस कारण सामव द हजार शास्त्राश्रीमें विभक्त हैं। जो ही. प्रचरद्र प शास्त्राओं में अभी सिर्फा दो शास्त्राका अध्ययन और अध्यापना देखनेमें आती हैं। काशी, कान्यकुढ्ज, गुर्जार, नागर और वङ्गमें कीथुमी शास्त्रा तथा द्राविड्में राणायनी शास्त्रा ही प्रचलित हैं।

पहले कहा जा खुका है, कि सामये द दे। भागों में विभक्त है, पूर्वाई और प्रपाठक। प्रत्येक प्रपाठकमें दश करके 'दशत्' हैं। प्रत्येक दशत् दश करके मन्त्र की समष्टि है। शतपथन्नाह्मणके समयसे सामये दके भाष्यकार सायणाचार्यने कहीं भी 'प्रपाठकों पदका व्यवहार नहीं किया। उन्होंने 'प्रपाठक' पदकी जगह 'अध्याय' पदका व्यवहार किया है। अर्क्ष प्रपाठ क नामक जो वेदसंहिता-प्रन्थका अन्यविध छेद है वह भी सायणभाष्य पहनेसे मालूम नहीं होता।

आविर्गक भागमें जो 'दशत्' नामक छेदकी वात पहले लिखी जा चुकी है, सायणने उसी दशत्की जगह 'खएड' शब्दका प्रयोग किया है। अधिकांश रथलेंका प्रथ्य ही छन्द आविर्गक और प्रपाठकमें विभक्त है तथा आरण्यक प्रथ्य भो उससे पृथक् समका जाता है। किन्तु सायणभाष्यमें लिखा है, कि उन्हेंने छन्द आर्थिक को पांच भागोंमें विभक्त किया है तथा आरण्यकको उस आ्विर्गक प्रथमें हो छठे अध्यायक्तपमें माना है। प्रथम द्वादश दशत्में अग्निको तथा अन्तिमके दशत्में सोमका और मध्यवत्ती देद दशत्के अधिकांश मन्त्रोंमें ही इदका स्तव किया गया है।

द्वितीय भाग नौ प्रपाठकों में समाप्त है। प्रत्येक प्रपाठक दो या तोन अध्यायमें विभक्त है। इसका प्रत्येक अध्याय एक एक करके स्क्रमें विभक्त हो गया है। प्रत्येक स्क्रमें तीन वा तीनसे अधिक ऋक् हैं। प्रामवेदसंहितामें जो सब ऋक् हैं, उसका अधिकांश ऋग्वेदसंहितामें दिखाई देता है। किन्तु सामवेदगृहीत ऋकोंके-वर्ण और पदम्यासमें उच्चा-रणका स्वतन्त्र नियम है।

### छन्दः वा आचिचीक।

आचिक प्रन्थकी संख्या तीन है, छन्दः, आरण्यक और उत्तरा। छन्द आधि कमें जितनी ऋक् हैं उनमें से प्रत्येकके समान और भी दो ऋक् उसके साथ उत्तरा- िर्चाकमें सुनी जाती हैं। उत्तराचिन कमें एक छन्दर्का, एक स्वरकी और एक तात्पर्यकी तीन तीन ऋकों में एक एक सूक्त गठित हुआ है। यह सूक्त "तृच्" नामसे भी प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार समभाधापन्न नो दो ऋकों की एक एक समष्टि "प्रगाथ" कहलाती है। क्या तृच, क्या प्रगाध इनमें से प्रत्येककी प्रथम ऋक् छन्द आधिक से निकली हैं। उस छन्द आचिर्चक वाचिक से तिकली हैं। उस छन्द आचिर्चक को एक ऋक् मिला कर एक "तृच्" होता है। फिर इसी प्रकार प्रगाथकी भी सृष्टि होती हैं। यही कारण है, कि इनकी प्रथम ऋक् योनिऋक कहलाती हैं। यह योनि ऋक् सभीकी पेटिकास्तरप हैं। "आचिर्चक" योनिश्रक नामसे भी प्रसिद्ध हैं।

योनि ऋक के उत्तर ही उसी तरहकी दो खा एक ऋक जिस प्रश्यमें देखी जाती है, उसीका नाम उत्तरा है। अरण्यमें अध्येय एकाध्यायविशिष्ठ प्रश्य आरण्यक कहलाता है। सभी वेदोंमें एक एक आरण्यक है। योनि, उत्तरा और आरण्यक इन तोन प्रश्योंका साधारण नाम आर्ट्सिक अर्थात् ऋक्समूह है। छन्दोप्रश्यके आधार पर जो सब साम हैं उनका गान करनेके कारण सामवेदीयगण छन्दोग कहलाते हैं। इन छन्दोगोंके कर्मकाएडके लिये व्यवहृत आठ ब्राह्मण प्रंथ छान्दोग्य नामसे प्रसिद्ध हैं। इनके आरण्यक प्रंथ भी छान्दोग्य एयक कहलाते हैं।

#### गानग्रन्थ ।

इन तीन छन्द प्रंथके आधार पर तो सब साम गाये जाते हैं वह सामगान नामसे प्रसिद्ध है। सामवेदोय गीतिप्रंथ चार भागोमें विभक्त है, यथा—गेय, आरण्य, ऊह और ऊहा। गेय गीतिकाका दूसरा नाम "प्राम्यगेय-गान" है। गेय शब्द अपभ्रष्ट हो कर "गे गान" नामसे भी प्रचलित हैं। गेय गानको गुर्जरवासी वियगान' भी कहते हैं। गुर्जरवासियोंका इस प्रकार कहनेका एक कारण भी हैं। ये लोग यद्यपि समस्त बेद पढ़ने- में समर्था नहीं हैं, फिर भी ब्राह्मयह पढ़नेमें एकान्त यहान हैं।

#### ग्राम्यगेय गान।

ब्रह्मयहका मन्त आरण्यगानमें है। अत्यव उन्होंने पहले आरण्यगानका अध्ययन किया। पोछे समर्थ होने पर वे गेय गानके अध्ययनमें प्रवृत्त हुए। गुर्जार- वासियों के लिये इसी कारण गेयगान द्वितीय है। अतः वे लोग उसे "वेयगान" कहते हैं। 'वेय' शब्द गुर्जार माणामें द्विवाचक है। वेयगान शब्दका अर्थ द्वितोय गान है। आरण्यगानके विपरीत होने के कारण इसका दूसरा नाम "प्राम्यागय गान" है। गेयगान प्र'यमें योनिम्हकोंका व्यवहार हुआ है। अत्यव ब्राह्मणप्र'यमें यह प्राम्यगय गान "गेनिगान" नामसे भी अभिहित हुआ है। किन्तु सायणने इसका 'वेदसाम' नाम रखा है। छन्द आर्ज्विकमें जिस ऋक् के बाद जो ऋक् है, गेय गानमें भी उस ऋङ्मूल गानक बाद हो वही ऋङ्मूल गान है।

सामवेदका आरण्यक सामसंहिताके अन्तर्भुक है। आरण्यक आचिर्चक तथा आनुविक्कि अन्यान्य महत्तोंके आधार पर जो सब साम गाये गये हैं वह प्रपार्ट क्षयहक्षों और द्वादश प्रपाठकार्द्ध में विभक्त है। आरण्यक अरण्यगान नामसं अभिहित हुआ है, आरण्यक आचिर्च के और उसके अवलम्ब पर गोत अरण्यगान हो सामवेदका आरण्यक है। सामवेदो ब्राह्मण छन्दो मय मंत्रोंका गान करते हैं, इस कारण उनका "छन्दोगाः" नाम हुआ है तथा उसीके अनुसार उनका ध्यवहाय्यं यह आरण्यक प्रथ "छन्दोगारण्यक" कहलाता है। ब्रह्म चर्यायक्थः में अरण्यमें रह कर यह साधित होता है, इसीसे आरण्यक नामकी उत्पत्ति हुई है। तैसिरीय आरण्यक भाष्यमें लिखा है—

"अर्पयाध्ययन।देतदारपयकमितीर्ध्वते । अर्पये तदक्रीयेतेत्वेवं वाक्यं प्रचक्कते ॥"

यह प्रंथ छन्द आिर्चिकमें गाया जाता है : और गेय-गानसे सम्पूर्ण विभिन्न है। इस कारण इसको द्वितीय गानप्रंथ कहा जा सकता है। प्रथम गानप्रंथ जिस प्रकार प्रथम मार्चिक प्रंथका ऋगनुसारी है यह वैसा नहीं हैं। इस आरण्यक प्रंथके ऋक सम्निवेश क्रमके साथ सामसन्निवेशक्रमका अधिकांश स्थलों हो अनैक्य दिखाई देता हैं। और तो क्या, इस आरण्यक गानमें ऐसे अनेक साम हैं जो सबीके मूलस्वरूप ऋक् आरण्यक नामक द्वितीय आधिक प्रंथमें विलकुल दिखाई नहीं देते। छन्दों नामक एक प्रथम आधिक प्रंथ हैं। सामवेदका आरण्यक तथा आरण्यकगान यथार्थमें पृथक होने पर भी ये दोनों हो प्रंथ मिल कर सामवेदका आरण्यक कहलाते हैं। यह आरण्यक गान छः प्रपादकों में विभक्त हैं।

### जह और जहामान।

छन्द आचि कके साथ गेयगानका सम्बंध जिस क्रमसे विद्यमान है, आरण्यकके साथ अरण्यगान वा उत्तराचि के साथ ऊद और ऊह्यगानका उसी क्रमानुसार संबंध दिखाई देता है। अधिक तु अरण्यगानमें पेस अनेक गान देखे जाते हैं जिनका मूल ऋक आरण्यकमें दिखाई नहीं देता । किंतु छन्द आचि कमें दिखाई देता है। फिर पेसे अनेक गान हैं, जो ऋक से उत्पन्न हुए हो नहीं, किंतु स्तोभप्रंथमें उसकी उत्पत्तिका वीज देखारीमें आता है। ऊह और ऊह्य गानमें जो सब गोत हैं उनकी मुलस्थिति यद्यपि ओरण्यगानकी तरह विकोणी नहीं हैं और वह एक उत्तराचिकमें हो सीमायद्व हैं. तथापि उत्तरात्रिकके ऋक सन्तिवेश क्रमानुसार इन सब गानीमें सामसन्निवंशकम नहीं हैं; वह उसके सम्पूर्ण विषरीत है। गैयगानको तरह तीन तीन सामोंको एकत कर सबसे पीछे एकमात निधनके योगसे एक पक स्तोत सम्पन्न होता है। ऊह गानमें प्रायः सभी इसी प्रकारके स्तीत हैं। उत्तराचि कके प्रत्येक ऊदकी प्रथम ऋक् छंद आचिकसे उद्धृत है। उसी प्रकार ऊह और ऊह्य गानके भी प्रत्येक स्तोतका प्रथम साम गेय गानसे उद्भुत माना जाता है। इसी कारण ताण्ड्य ब्राह्मणमें लिखा हैं--

"यद्योन्यां तदुत्तरयोगीयति"

अर्थात् उत्तराचिर्वककं तृच्स्त्रको प्रथम ऋक् पूर्व-परिचित है। परवर्ती दो ऋक् उत्तरा कहलाती है। इस योगि ऋक् के आधार पर गैय गात्रसं जो खर

निकलता है, ऊह और ऊहा गानमें दोनों ऋक्में भो उसी स्वरसे गान करना होगा, अनएव ऊह और ऊहा इन बोनों गानोंके प्रायः प्रत्येक स्तोतका हो प्रधम साम पूर्वपरिचित है, यही छ।न्दोगों का अभिप्राय है। ऊद-गान २३ प्रपाठकमें तथा ऊह्यगान ६ प्रपाठकमें विभक्त है। ऊहाका दूसरा नाम रहस्यगान है। ऊह भीर ऊह्य गान गेय गानको तरह आचिर्चक क्रमानुसार प्रकाश योग्य नहीं है। ये दोनों गान मिलनेसे गेय और आरण्य-गान प्रस्थसे प्रायः दुने होते हैं। यहां यह भी कह देना आवश्यक है, कि यद्यपि समस्त गान शीघ्र हो गैय है, तथापि प्रथम गान प्रस्थका विशेष नाम न रहनेके कारण वह साधारण "गेय" गान नामसे पुकारा जाता है। इम इसके पहले इसका दूसरा नाम भी निर्देश कर चुके हैं। यथा "प्राम्यगेय" गान । आरण्यक गानके साथ पृथक्ता दिखलानेके लिये इस श्रेणीका गान ''व्राम्यगान" नामसे अभिदित हुआ दै। सुप्रसिद्ध सायणाचार्यको छोड़ भरतस्वामी, महास्वामी और नारायणपुत्र माधवने भी वक वक सामसंहिताभाष्यकी रचना की है।

# सामवेदीय ब्राह्मणा

सामवेदीय ब्राह्मण प्रन्धोंमें सबसे पहले ताण्डय महाब्राह्मणका नाम उल्लेखनीय है। निरुक्तिक पन्नोस अध्याय हैं, इस कारण इसका दूसरा नाम पञ्चिवंश-ब्राह्मण है। इसके प्रथम अध्यायमें यजुरात्मक श्रति-मन्त्र सन्निविष्ट हैं। द्वितीय और तृतीय अध्यायमें अनेक स्तोमविषय, चतुर्थ और पश्चममें गवामयन नामक संबत्सर सत्तप्रकरण और षष्ठाध्यायमें अग्निष्टोमकी प्रशंसा लिखी गई है। इस तरह अनेक प्रकारके याग यञ्चका विवरण इस ताण्ड्यमहाब्राह्मणमें वर्णित है। पणैन्याय, प्रकृतिविक्तत लक्षण, मूलप्रकृतिविचार, भावना-का कारणादि शान, षोड्शर्टियक् परिचय, सोम-प्रकाशपरिचय, सहस्रसंवरसरसाध्य विश्वसृष्ट साध्य सत किस प्रकार मनुष्यके सम्पाद्वय हैं इस विषयमें विचार आदि ताण्ड्यमहाब्राह्मणमें दिखाई देते हैं। इसके सिवा इसमें अनेक प्रकारके उपारवान तथा पेति हासिकों के शातव्य अनेक विषयों का उदलेख है। इस प्रम्थमें सोमयागकी कथा तथा तत्सम्बन्धीय सामगान-

का उच्लेख विशेषक्रपसे किया गया है। विविध समय-च्यापी सत्नों की व्यवस्था ताएड यहाह्मणमें दिखाई देती है। कोई सत्न एक दिन स्थायो, कोई सी दिन स्थायी, कोई वर्ष भर स्थायी, कोई सत्न सौ वर्ष, यहां तक कि हजार वर्ष स्थायी इत्यादि अनेक प्रकार के सत्नोंको प्रणाली और व्यवस्था है। इस प्रकार सभी सत्नों में सामगानकी पवित्र भङ्कारके उरसवपूर्ण विवरण ताण्ड्यब्राह्मणमें आलोचित हुए हैं। सायणाचार्चने ताण्ड्यब्राह्मणके भाष्यके तथा हरिस्वामीने वृत्तिकी रचना की हैं।

सामवेदीय द्वितीय ब्राह्मणप्रन्थका नाम षड्विंश ब्राह्मण है। सायणने ब्राह्मण प्रन्थके भाष्यके प्रारम्भमें लिखा है, कि पञ्चिष्ण ब्राह्मणमें जिन सब कियाओं का उल्लेख है, कि पञ्चिष्ण ब्राह्मणमें जिन सब कियाओं का उल्लेख है, क्या क्या उसमें जिन सब कमीं का उल्लेख है, क्या क्या पृथक्ता है, वह भी इस प्रन्थमें दिखलाया गया है। सुब्रह्मण्य, सवनत्वय, ब्रह्मकर्त्त्र्य, व्याहृति होमादि, नैमित्तिक प्रायश्चित्त, सौम्य चठविधि, विद्यानमान कमें, होसादि उपहव, म्हत्विगादि विधान, नैमित्तिक होम, अध्वय्यु प्रशंसा, देवयजनमें विद्या कमें, अवभृत, अभिचार संबंधीय विवृति, द्वादशाहस्तुति, स्पेनादि विधि, वैश्वदेवसल, अद्वभुत समृहकी शान्ति, इत सव विषयों का उल्लेख है।

तुतीय ब्राह्मणका नाम सामविधान है। साम विधानब्राह्मण सामवेदीय तृतीय ब्राह्मण कहलाते हैं। इस ब्राह्मणमें भधिकारभुक्त और अगक्त लोगों को शुद्धिके लिपे कृष्कुादि प्रायश्चित्त और अग्न्याधान अग्नि-होतादिका सामविधान संगुहीत हुआ हैं।

अविय ब्राह्मण सामवेदका चतुर्थ ब्राह्मण है, सायणा-चार्यने इसका भी भाष्य किया है। इस गृम्धमें ऋषि-सम्बन्धीय उपदेशोंका विवरण है। ऋषिनामधेय गोत छन्दोदेवादि बाचक शब्द द्वारा सामसमूहका बाच्यत्व-इन रखना ही इस ब्राह्मणका आलोचित विवय है।

पश्चम—देवताध्यायब्राह्मा हैं। इस प्रन्थमें देवता सम्बन्धीय अध्यनादि हैं, इस कारण इसका नाम देवताध्याय हुआ है। इसके आद्य अध्यायमें सामवेदोय देवताओंका विविध देवतावीतिको सैन है। द्वितीय अध्यायमें वर्ण और वर्णदेवताकी तथा तृतीय अध्यायमें इनकी निरुक्तिकी आलोखना की गई है।

सामवेदीय धष्ठ ब्राह्मणका नाम मन्त्रब्राह्मण है। इस ब्राह्मणमें सिर्फ १० प्रपाठक हैं। गृह्मयहकर्म विहित प्रायः सभी मन्त्र इस प्रभ्यमें संगृहोत हुए हैं। यह उपनिषत् और संहितोपनिषत् ब्राह्मण वा छान्दीय ब्राह्मण नामसे भी परिचित है। इसमें सामवेदाध्येतृ गणकी प्रकृति उत्पादनके लिये सम्प्रदायप्रवर्शक ब्राह्मणकी वालें लिखी गई हैं। इस ब्राह्मणका ८मसं १०म प्रपाठक ही छान्दोग्योपनिषद् नामसे प्रसिद्ध है।

सामवेदका ब्राह्मण प्रम्थ आठ भागोंमें प्रकाशित हुआ है, किन्तु प्रत्येक शाखाका एक एक ब्राह्मण प्रन्थ हो दिखाई देता है, यथा -शाकलोंका ऐतरेयब्राह्मण, बाज-सनेयोंका शतपथब्राह्मण, तैत्तिरोयोंका तैतिरोय ब्रायुण, इसी प्रकार कीथुमीका ताएड्य ब्राह्मण है। महर्षि तिएड द्वारा सङ्कलित दोनेकं कारण इसका ताण्ड्य-ब्राह्मण नाम हुआ है। यह छन्दोगोंका ब्राह्मण है, इससे इसका दूसरा नाम छान्दोग्यब्राह्मण भी है। पहले कह आये हैं, कि ताण्ड्यब्राह्मण पचीस अध्यायमें विभक्त है, किन्तु यथार्थमें यह चालीस अध्याययुक्त है। पड़् विंश ब्राह्मणका पञ्चाध्याय तथा पञ्चविश ब्राह्मणका पञ्चवि'शाध्याय, इनके मिलनेसे कीथुमशाखीय ब्राह्मण का श्रीतकर्मविषयक वकवि शाध्यायात्मक जो भाग प्रकल्पित हुआ है, वही ताण्ड्य ब्रोह्मणका प्रथम या श्रांत भाग है। यद्यपि षड् विश्वास्मणमें पष्ठ अध्याय नामका एक और अध्याय है, पर दूसरी जगह इस अध्यायका उल्लेख देखनेमें नहीं आता । यह अध्याय अद्भ तब्राह्मण नामसे प्रसिद्ध है । सायणने सामवेदीय सभी ब्राह्मणेंका भाष्य किया है। उन्होंने ब्राह्मणभाष्य भूमिकामें अन्यास्य जिन सब ब्राह्मणींका नामोल्लेक किया है, उन सब मन्त्रों और उपनिषदीकी समध्यिकी ताण्ड्यब्राह्मणका द्वितीय भाग कह सकते हैं। श्रीत और गृह्य कोनों प्रकारके विषय द्वारा जो ब्राह्मणप्रन्थकी पूर्णता सिद्ध होती है, उसके प्रमाणका भी अभाव नहीं है। जैसे-पेतरेय ब्राह्मणके पूर्व भागमें श्रीतविधि भीर ब्रितीय भागमें अभ्याश्य विधि है। तैसिरीयब्राह्मणमें भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है। उसके प्रथम भागमें श्रोतविधिकी अवतारणा की गई है, ब्रितीयमें गृह्म, मन्त्र और उपनिषद्व भाग है। इस श्रेणीका विभाग कल्पनाकारियों ने सामविधिको अनुब्राह्मणसंब्रामें शामिल किया है। उनका कहना है, कि पाणिनि स्त्रामें शामिल किया है। उनका कहना है, कि पाणिनि स्त्रामें (अनुब्राह्मणाहिभ्यो। अश्विद् ) अनुब्राह्मणका उल्लेख है। किन्तु सायणीय विभागकरानामें अनुब्राह्मणका उल्लेख नहीं है। किन्तु अनुब्राह्मण नामक और किसी भी प्रस्थका उल्लेख देखने नहीं आता। अतप्रव 'विधान' प्र'थो'का अनुब्राह्मणके संतर्भुक्त है।

#### उपनिषद् ।

सामवेदीय उपनिषद् प्रंथके मध्य छान्दोग्य उपनिषद् और केनोपनिषद्का नाम दिखाई देता है। छान्दोग्य उपनिषद् एक प्रधान उपनिषद् है। यह उपनिषद् आठ अध्यायमें विभक्त है। यह छान्दोग्य ब्राह्मणका अंश विशेष है। छान्दोग्य-ब्राह्मण दश अध्यायमें विभक्त है। इसके आदिके दो अध्यायों में हो ब्राह्मणका विषय आलोखित हुआ है। अवशिष्ट आठ अध्याय ही छान्दोग्य-उपनिषद् कहलाता है। छान्दोग्य-ब्राह्मणके प्रधम अध्यायमें आठ सूक्त उद्दुधृत हुए हैं। इन सब स्कों का जन्म और विवाहको मङ्गल प्रार्थनाके लिये छान्दोग्य प्रमाणमें ध्यवहार हुआ है। इस उपनिषद्का पारसो, फरासी, अङ्गरेजो, जवन आदि अनेक विदेशोय भाषामें अनुवाद किया गया है।

सामवेदका दूसरा उपनिषद् केनोपनिषद् है। 'केन' पहने इस उपनिषद्का प्रारम्म है, इसिल्पे इसको केनोपनिषद् कहते हैं। इसका दूसरा नाम तलवका-रोपनिषद् है। सामवेदका तलककार शास्त्रासम्मत है, इसी कारण इस उपनिषद् भी है। यह उपनिषद् तलवकार-ब्राह्मण गम्थकं अन्तर्भुक्त है। खाक्तर बुर्नेल-ने तम्बोरमें जो तलवकार ब्राह्मणप्रन्थ पाया है, उसे देस उन्होंने कहा है, कि तलवकार ब्राह्मणके १३से १४५ अर्थात् दश सगड तक तलवकार उपनिषद् या केनोपनिषद् है। अन्यान्य पाण्डुलिपिमें परिच्छे द भीर अध्याय

निर्धाचनके सम्बन्धमें मतभेद है। इस प्रम्थका भी पारस्य, फरासी, जर्मन और अङ्गरेजी आदि भाषाओं में अजुबाद हुआ है।

छान्दोग्ये। पनिषद्के अनेक भाष्य और भाष्यदीका देखी जाती हैं। उनमेंसे शङ्कराचार्यका भाष्य ही प्रधान है। आनन्दतीर्थ, झानानन्द, नित्यानन्दाश्रम, बालकृष्णानम्द, भगवद्भावक, शङ्करानम्द, सायण, सुद् शैनाचार्य तथा हरिभानुशुक्कको तृत्ति और सीक्षप्त भाष्य मिलता है। आनम्दतीर्थके संक्षिप्त भाष्यके उत्पर वेदेश निक्षु और द्यासतीर्थ आनम्दनिक्षने विस्तृत टीका की है।

सामवेदीय केनोपनिषत् वा तलवकार उपनिषद्ध पर शङ्कराचार्यकृत भाष्य, आनम्द्रतीर्थकृत भाष्यदीका और एक स्वतम्ब गृति, वेदेश और व्यासतीर्थकी उक्त गृत्ति की टीका, इसके सिवा दामोदराचार्या, बालकृष्णानन्द, भूसुरानन्द, मुकुन्द, नारायण और शङ्करानन्द रचित गृत्ति वा दीपिका पाई जाती है।

## सामश्रीतसूत्र !

सामधेदके जितने सुत्रप्रंथ हैं, उतने भीर किसी भी घेदक टेक्डनेमें नहीं आते। पञ्चविशवाह्मणके एक श्रीत सूत तथा एक गृह्यसूत्र है । सामवेदीय पहले श्रीत-सुत्रका नाम माशक है। लाट्यायनने इसका मशकसुत नाम रखा है। कोई कोई इस प्रथको कल्पसूत नामसे पुकारते हैं। सोमयागकं स्तांत्रमन्त्र धारावाहिक इपसं सुत्रमें संगुद्दीत हुए हैं। पञ्चविशवाह्यणकी प्रणालीके अनुसार प्रार्थनास्तोलोंको श्रेणांबद्ध किया गया है। अन्यान्य ब्राह्मण और क्रियाकाएडकी दातें कुछ कुछ इस सुत्रप्रश्यमें दिखाई देती हैं। इस प्रन्थमे यश्वका भा उक्लेख है। एका 'जनकसप्तराव' दश प्रपाठकमें पकाह्यागविवरण प्रथम पांच अध्यायमें तथा कुछ दिवसच्यापी यागीका विवरण छठेसे नचें तक चार अध्यायोंमें दिया गया है। द्वादशाहसे अधिक कालस्थायो याग सत कहलाते हैं। शेष दो अध्यायमे सलांका विवरण देला जाता है। वरदराजने इस प्रथ का भाष्य किया है।

लाट्यायनस्त हो द्वितीय सामश्रीतस्त है। यह श्रीतसूत कीश्रम शास्ताके अन्तर्गत है। यह प्रथ भी प्रश्च- विश ब्राह्मणके अनुगत है। उक्त ब्राह्मणसे अनेक वाष्य इस प्रंथमें उद्धृत किये गये हैं। इस प्रंथके प्रथम प्रपाठकमें सोमयागका साधारण नियम सन्निविष्ट किया गया है। अष्टम और नवम अध्यायके कुछ अंशों में एकाह्यागकी प्रणाली देखी जातो है। नवम अध्यायके शेषांशमें कुछ विवसस्थायी (अर्थात् अहिन) श्रेणीका यञ्चविवरण लिपि वद्ध किया गया है। दशम अध्यायमें सत्रका विवरण दिखाई देता है। इस प्रंथके रामकृष्ण दीक्षित, सायण और अग्निखामिकृत एक उत्कृष्ट भाष्य है।

तृतीय श्रीतसूत्रका नाम द्रः हा। यण है। लाट्यायन श्रीतसूत्रसे इसका प्रमेद बहुत थोड़ा है। यह सूत्र प्रथ सामवेदकी राणायनी शाखाके अन्तभुं क है। इसका दूसरा नाम वसिष्ठसूत्र है। माध्यामीने इसका भाष्य किया। ठद्रस्कन्द्रस्वामीने श्रीद्रातसारसंग ह नामक निवंधमें किर उक्त भाष्यका संस्कार किया है। धन्वनने भी किर द्राह्यायना श्रीतस्त्रकी छान्दोग्यस्त्र-दीप नामकी पक नृत्तिकी रचना की।

चतुर्ध सामस्त्रका नाम है अनुपदस्त्र । यह गृथ १० प्रपाठकमें विभक्त है। अनुपदस्त्र किसके द्वारा संकलित हुआ है, मोलूम नहीं। पञ्चविंशब्राह्मण के दुर्बोध्य वाक्योंकी ध्याख्या इस गृथमें देखी जाती है। इसमें पड् विंशब्राह्मणका भी उल्लेख है। इस गृथसे अनेक पैतिहासिक उपकरण और अन्यान्य अनेक प्राचीन गृथोंके नाम संगृहीत हो सकते हैं।

इसके सिवा स्वतंत्र भावमें और भी कुछ साम-चेदीय श्रीतस्त्र सङ्कुलित हुए थे। उनमें से निदानस्त्र एक है। यह गृंथ १० प्रपाठकमें विभक्त है। इसमें भिन्न भिन्न सामचेदीय उक्ध, स्तोम और गानके सम्बन्धमें पर्यालीचना दिखाई देती है। छन्दः और शब्दब्युटपत्ति, पे दोनों हो निदान शब्दके चैदिक पर्याय है। इस गृंथमें अनेक घंदशासाओं और चंदीप-देशओं का विविध सिद्धांत संगृहीत हुआ है। इसके सम्बन्धमें अनुपदस्त्रकं साथ इसका यथेष्ठ साहुश्य है। इस गृंथमें लाट्यायन और द्राह्यायणोक्त धनञ्जय, शाण्डिस्य और शोचिष्की आदि धर्मशास्त्र प्रवक्ताओं के नाम दिखाई देते हैं। परन्तु अनुपदस्त्रमें उन सब नामेंका कुछ भी उन्हें क दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार एक श्रीतस्त्रका नाम पुष्पस्त है। यह पुष्पस्त गोभिलक्षत कह कर प्रसिद्ध है। इस प्रश्यके प्रथम चार प्रपाठक नाना प्रकारके पारिभाषिक और व्याकरणशब्दसे भरे हैं, इस कारण इसका मर्ग सहजमें हदयङ्गम करना कठिन है। इन चार प्रपाठकोंकी वैसी टीका देखनेमें नहीं आती, किन्तु अवशिष्ठांशका एक बड़ा भाष्य है। भाष्यकारका नाम है अज्ञातश्र । श्रुक् मन्त्रकलिका किस प्रकार सामक्ष्य पुष्पमें परिणत हुई, इस प्रन्थमें वह सङ्केत दिखलाया गया है। इसी कारण इसका नाम पुष्पस्त है। दाक्षिणात्यमें इसे फुल्लस्त्र भी कहते हैं। वहां यह प्रन्थ वरकचिप्रणीत समक्षा जाता है। किन्तु यह उक्ति अप्रामाणिक है। इसका शेष अंश श्लोकोंसे भरा हुआ है। दामोदर पुत रामकृष्णरचित पुष्पस्तकी एक वृत्ति पाई गई है।

इस तरहका एक और भी प्रन्थ देखा जाता है, उसका नाम सामतन्त्र है। यह प्रन्थ तेरह प्रपाठकींमें विभक्त है। किस प्रकारसे सामगान करना होता है, इसमें उसका सङ्क्रोत और प्रणाली दी गई है। प्रश्थके शेवमें जो परिचय दिया गया है उससे जाना जाता है, कि यह सामवेदका व्याकरणांवशेष है । कैयरने लिखा है, कि यह ब्रन्थ 'सामलक्षणं प्रातिशाख्यशास्त्रम्' है। ऋक्मन्त्र साममें परिणत करनेकी प्रणालोके सम्बन्धमें सामवेदीय अनेक सुत्रप्रस्थ हैं। इनमेंसे एकका नाम पञ्चिषिधसुत्र और दुसरेका नाम प्रतिहारसूत है। यह प्रन्थ कात्यायन कृत समभा जाता है। मशकसुतके दृत्तिकार वरद-राजने इसकी एक यृत्ति की, उसका नाम दशतयी है। इसके सिवा 'ताण्ड्यलक्षणसूत्र', 'उपप्रश्यसूत्र, 'कंल्पा-नुपदस्त' 'अनुस्तोतस्त' और 'शृदस्त्त' आदि साम वेदीय स्त्रम् थ हैं। ऋग्वेदकी अनुक्रमणिकाके पङ्गुर शिष्यने कात्यायनको उपग्रंथसुत्रका प्रणेता बताया है। पञ्चविध सुत्र दो प्रपाठकमें विभक्त है। कल्पनानुपद स्वकं भी सिर्फ दो प्रपाठक हैं। शुद्रस्व, तोन प्रपाठकमें विभक्त है। उपग्रंथसृत्वमें प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देखा जाती हैं। दयाशङ्कर भौर पूर्वोक्त रामकृष्ण दीक्षित ने भी इस सामतंत्रमें वृष्टि की है।

## साम-गृह्यस्त्र ।

अभी सामवेदीय "गृह्यसूत्र"की बाते लिखी जाती हैं। गोभिलकृत गृह्यसुत्र ही विशेष उल्लेखपेग्य है। प्रश्य बार प्रपाठकमें विभक्त है। कात्यायनने इस गम्यका एक परिशिष्ट लिखा है। उसका नाम है कर्म-प्रदीप । यद्यपि इस प्रन्थकारने इसको गोभिलगृहा-सुत्रका परिशिष्ट बताया है, किन्तु यह गन्ध द्वितीय गृह्य-सुत्र और स्मृतिशास्त्ररूपमें समादूत होता आ रहा है। आंशादित्व शिवरामने इस कर्मप्रदीप प्रन्थकी टीका लिखी है। वे कहते हैं, कि गोभिलगृहासूत सामधेदके कौथुम शाखोय और राणायनी शाखोय इन दोनों ब्राह्मणीं-का अनुमोदित है। भट्टनारायण, सायण और विश्रामः सुर्व शिवने 'सुरोधिनीपद्धति' नामक गोभिलगृहा-सूबकी दृति लिखो ६। इसके सिवा खादिरगृह्यसूत नामक और एक गृह्यसूत देखनेमें आता है। कुछ लोगोंका कहना है, कि खादिर ही द्राह्मायणगृह्मसूत्रके कर्ता है। रुद्रस्कन्दस्वामीने इसकी युन्ति की है।

खादिरगृहास्त्रको एक कारिका भी देखी जाती है। वह वामनको बनाई हुई है। 'पितृमेधस्त्र' नामक साम-वेदीय और भी एक गृहास्त्र है। इसके प्रणेता गीतम हैं। इस प्रश्यके टीकाकार अनन्तद्वानका कहना है, कि न्यायस्त्रके प्रणेता महर्षि गीतम ही इस गृहास्त्रके प्रणेता हैं। इसके अतिरिक्त गीतमका बनाया हुआ एक और धर्मस्त्र है, जो 'गीतमधर्मस्त्र' कहलाता है।

## साम पद्धति ।

सामधेदीय विविध पद्धति प्रंथ हैं। ये सब पद्धतियां स्वाप्त्यके साथ घनिष्ठ सम्बंध रखते हुए क्रियाके प्रमाणके सम्बंधमें शिक्षा और व्यवस्था देती हैं। फिर सामधेदीय पिशिष्ठ प्रंथकी संख्या भी उतनी कम नहीं हैं। पद्धति-कार गण स्वाप्तंथका अनुसरण कर चलते हैं। किंतु पिशिष्ठमें वार्त्तिक प्रंथकी तरह बहुत-सी नई नई बातें जोड़ी गई हैं। यहां 'ताएड यपरिशिष्ठ' प्रंथका नाम भा उल्लेखयां यहैं। इसके अतिरिक्त सामधेदीय और भी अनेक प्रंथ हैं।

## यजवें द संहिता।

वाजसनेय-संहिताके वेददीय नामक भाष्यके प्रारम्भमें भाष्यकार श्रीमनमहीधरने लिखा है,—महर्षि वेदब्यासने ब्राह्मण-परम्परासे प्राप्त वेदको मन्द बुद्धिवाले मनुष्योंके प्रति कृपा कर ऋक्, यज्ञः, साम, अधर्व इन चार भागों में विभक्त किया तथा स्विष्य पैल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु इन चारोंको उपदेश दिया । विष्णुपुराणने भी इसका समर्थन किया है।

महोधर व्यासदेवके जो चार शिष्य थे, आश्वलायनः गृह्यसूत्रमें भी उनका नामोल्लेख हैं।

विष्णुपुराणके मतसे वैशम्पायन ही युचुर्वेदके प्रथम प्रवर्शक हैं। इन्होंने तैतिरोय-संहिता नामकी यजुर्वेदस'हिता प्रवर्त्त की । इसका दूसरा नाम ऋषाः यज्ञः है। तैसिरीयसंहिता २७ शाखाओं में विभक्त है। वैशस्पायनने याञ्चवत्क्यादि शिष्योंको वेदाध्ययन कराया। किन्तु इस समय एक विचित्र घटना उपस्थित हुई। महोधरने अति संक्षेपमें उसका उढ्लेख किया है। उसका मर्ग इस प्रकार है,-किसो कारणवश वैशस्पा-यन अपने शिष्य याज्ञवल्ययके प्रति कोध करके बोले, 'तमने मुक्तसे जो धेद सीखा हैं, उसे लौटा दो।" याक्र-वद्यय परम योगी थे। उनके योगका प्रभाव भी यथेष्ट था। गुरुकी बाझासे उन्होंने योगके बल पढ़ी हुई विद्याकी मूर्त्तिमती करके वमन कर दिया। इस समय वहां वैशम्पायनकं अन्यान्य शिष्य भी उपस्थित थे। वैशम्पायनने शिष्योंको सम्बोधन कर कहा, "तुम लोग इस बान्त अर्थात् उगले हुए यज्जःको प्रहण करे।" वैशम्पायनके शिष्योंने तित्तिर पक्षो बन कर उन्हें (यज्ञुओंको) चुग लिया। इसी कारण यज्ज्वेदसंहिता का तैलिरीयसंहिता नाम हुआ है। बुद्धिमालिन्यवशतः वे सब यजुः काले हो गये। अतः यह यजुःसंहिता कृष्णयञ्जर्बेद नामसे भो पुष्ठारी जाने लगो। किंतु योगी याज्ञवरूप घेद खे। कर निश्चिन्त बैठनेवाले आदमी नहीं थे। उन्होंने सूर्यके उद्देशसे कठार तपस्या ठान दी। भगवान् सूर्व देवको कृपासे उन्हें दूसरे प्रकारका यजुः प्राप्त हुआ । उनसे जाबाल आदि पनद्रह शिष्योंने इस वेदका उपदेश लिया। सूर्य से उन्हें यह असी

शुद्ध यज्ञः मिला था, इस कारण यह शुक्क यज्ञ वेद नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसका दूसरा नाम वाजसनेय संहिता है। मही घरने वाजसनेय पक्ष मा इस प्रकार अर्थ किया है। यथा—

'वाजस्य अन्नस्य सिन्दांनं यस्य' = वाजसिनः अर्थात् अन्नदान हो जिसका वत है वे वाजसिन हैं। उनके पुलने इस अर्थ में तिखत प्रत्यय ''वाजसिनय'' पद सिद्ध किया है। याह्मवरूपके पिताका नाम वाजसिन था। वे अपने पिताके नामसे भो वैदिक साहित्यमें परिचित होते आ रहे हैं। इसी कारण शुक्कयज्ञवेंद वाजसिनय-संदिता नामसे प्रसिद्ध है। याह्मवरूपके पन्द्रह शिष्योंमें माध्यन्दिन एक थे। माध्यन्दिनसे ही यज्ञवेंदकी माध्य-स्थिन शाखा प्रचलित हुई। हम अभी वाजसिनयसंदिता-की माध्यन्दिन शाखा ही प्रचरद्व प देखते हैं।

कृष्णयजुवंद वा तै तिरीयसंहिता तथा शुक्कयजुर्वेद वा वाजसनेयसंहिता कार्यतः एक होने पर भी देविंमें पृथकता है। इससे माल्म होता है, कि आपसमें यथेष्ट शत्ना थी। कृष्णय जुवेद मंत्रोंके साथ साथ कियाप्रणालो त्रिवृत हुई है तथा जिस उद्देशसे जे। मंत्र व्यवहार होता है, उसका भी उल्लेख हैं। कृष्णयज्ञ-वेदके ब्राह्मणप्रंथको उसका परिशिष्ट भी कह सकते हैं। फलतः यह संहिता एक प्रकारके ब्राह्मणकी प्रणाली-से हो प्रचलित है। बाजसनेयसंहिता वैसी नहीं है। उसमें म'त और बाह्मणाचित क्रियाकलाएका एक ही स्थानमें समावेश नहीं हुआ है। मंत्रभाग खतांत है। यही मंत्रभाग वाजसनेयसंहिता कहलाता है। इसमें कियाप्रणालोको संधान नहीं दिया गया है। ऋग्वेद संहितामें जिस प्रकार मंत्र और ब्राह्मणकाएडकी प्रथ-कता है, वाजसनेयसंहिताके सम्बन्धमें वैसी ही प्रणाली अवलम्बत दुई है। इन दोनें। संदिताओं में पृथक ना इतनी हो है, कि कृष्णयञ्जुर्वेदमें होता और उनके कर्नाट्य कार्यके सम्बन्धमें सिवशेष आलेखना देखी जाती है. शुक्रपञ्जवे दमें इस विषयकी आले।चना वहुत कम है । कृष्णयजुर्वे दके चरकशास्त्री केवल शुक्रयजुर्वे दके अध्यय्यु हो नहीं कहछाते, बल्कि उनकी निन्दा भी की गई है।

# कृष्णयजुर्वेद या तैतिरीय-संहिता।

तैतिरीय शब्द कृष्णयजुने दके प्रातिशास्यसूत्र तथा मामसुत्रमें दिखाई देता है। पाणिनिका कदना है, कि तिसिरी ऋषिके नामसे ही तैसिरीय गब्दकी उत्पत्ति हुई है। आलैय शाखाकी संहितानुक्रमणिकामें भी यही व्युत्पित्त देखनेमें आती है। किन्तु पहले हमने महीधरके भाष्य-प्रारम्भसे देखा है, कि वैशस्पायनके शिष्योंने तित्तिर पक्षी वन कर याज्ञवल्क्यके उगले हुए यज्ञश्रोंको प्रहण किया था । परवसी साहित्यमें इसी आख्यायिकाका प्रचार देखा जाता है। कृष्णयज्ञवेद को शाखाओं में एक चरक सम्प्रदायकी हो बारह शाखाएं थीं। यथा-- नरक, आह्ररक, कठ, प्राच्यकठ, कपिछल-कड, आष्ठलकड, चारायणीय, वारायणीय, वार्त्तान्तवेय, श्वेताश्वतर, औपमन्यू और मैत्रायणि । मैतायणिसे फिर सात शाखाओंकी उरपत्ति हुई है। यथा-मानव, दुन्दुभ, पकेय, वाराह, हारिद्रवेय, श्याम और शामानयीय । कृष्णयजुवैदिका एक सम्प्रदाय खाएडकीय कहलाता है । पाणिनिका कहना है, विरिडक ऋषिसे ही खारिडकीय सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ है। कुछ लोगोंका कहना है, कि कुण यज्ञवीद खएडणः विभक्त हैं. इसी कारण कृष्णयज्ञवीद-संप्रदायिओंको खाण्डिकीय कहते हैं। कृष्णयज्ञवे द या तैलिरीयसंहिता ७ काएडोंमें विभक्त है। प्रत्येक काएड फिर अनेक प्रपाठकोंमें विभक्त है। सभी काएड समभावमें विभक्त नहीं हैं, किसी काएडमें सात, किसीमें आठ, इस प्रकार प्रवाठक हैं । ऋग्वेदीय दशकर्मकं मन्त और विधिकी इस संहितामें आलोचना हुई है । कृष्ण यजुर्वेदके एक और सम्प्रदायके प्रस्थका नाम आपस्तम्ब यज्ञःसंहिता है। यह ब्रन्थ ७ अष्टकों में विभक्त है। वे अष्टक ४४ प्रश्नमें, ये प्रश्न फिर ६५१ अनुवाकींमें और ये अनुवाक २१६८ काण्डिकामें विभक्त हैं। साधारणतः ५० शब्दोंमें एक एक काण्डिका गठित हुई । आतेय शालाका यजुरुवें द काएड, प्रश्न और अनुवाक इन तीन प्रकारके परिच्छवोंमें विभक्त है। काठकोंकी संदिताका विभाग अन्य प्रकारका है। यह पांच भागोंमें विश्वक है। प्रथम तीन भाग ४० स्थानकमें विभवत हैं। पश्चम

भागमें अध्वमेधयंत्रका विषयण है। खरक शासाके प्रथम तोन भागका नाम इधिमिका, मध्यमिका और अरिमिका हैं। आलेय ऋषि पादकर्ता थे। कुण्डिन वृक्तिकार कहलाते हैं। उस्त आलेयके गुरु माने जाते हैं।

इसके सिवा यज्जुक्षेंदकी मैत्रायणी शास्ता भी मिलती है। इसमें ५ काएड हैं। सम्मवतः यज्जुकेंदके और भी भिन्न भिन्न शासाके संहिताप्रस्थ हो सकते हैं। यजुकेंद वेंद यागयहकियाबहुल है। इसो कारण यज्जुकेंद सर्वदा अति प्रयोजनीय समभा जाता था और इसकी भिन्न भिन्न शासाके अनेक संहिताप्रस्थ प्रचारित थे। सायणाचार्याने तैत्तिरीयसंहिताका भाष्य किया है। इसके अतिरिक्त बालकृष्णदीक्षित और भारकर मिश्र यितत छोटे भाष्य भी मिलते हैं।

### यजुर्बोह्मण् ।

सामत्रेदीय ब्राह्मणप्रन्थमं आपस्तम्ब ब्राह्मण और आक्षय ब्राह्मण ही विशेष प्रसिद्ध हैं। अनुक्रमणिकामं संदिता और ब्राह्मणकी कुछ भी विभिन्नता नहीं की गई है। कोई कोई शाखा जो संदिताप्रन्थमें नहीं है, ब्राह्मणमें उसका उल्लेख है। जैसे पुरुषमेश यहका विवरण संदितामें नहीं दिखाई देता, किन्तु ब्राह्मणांशमें दिखाई देता है।

तैत्तिरीयब्राह्मण आपस्तंब और आतेय शाखाका ब्राह्मण प्रम्थ कहलाता है। तैत्तिरीयब्राह्मण-गृंथका भा भाष्य है। इस भाष्यकी भूमिकामें संहिता और ब्राह्मणका पार्थक्य विचार किया गया है। ब्राह्मणगृंथमें स्पष्टक्रपसं मम्ब्रका उद्देश्य और व्याख्या को गई है। सायणाचार्य और भासकरमिश्र तैत्तिरीय ब्राह्मणके भाष्यकार हैं। तैत्तिरीयब्राह्मणका शेषांश तैत्तिरीयआरण्यक है। यह आरण्यक गृंथ दश काएडोंमें विभक्त है। काठकमें परिकोश्ति आरण्येय विधि भी इसमें आलोचित हुई है। इसका प्रथम और तृतीय प्रपाठक यहाम्बिस्थापक नियमसे लिखा गया है। द्विताय प्रपाठकमें अध्यायका नियमसे लिखा गया है। द्विताय प्रपाठकमें अध्यायका नियम, चतुर्थ, पञ्चम और षष्ठमें दशपूर्णमासादि तथा पितृमेध सादि विषयों की आलोचना को गई है।

ं कृत सायण, भास्करमिश्र शीर वरदराजने तैलिरीय

सारण्यकका भाष्य लिखा है। तेसिरोय सारण्यकका सप्तम, अष्टम और नवम उपनिषद्भे पर्यवसित हुआ है। ये तोन प्रवाठक तेसिरोय उपनिषद् कहलाते हैं। दशम प्रवाठकके भाष्यारम्भमें लिखा है—

> ''वाह्ययुपनिषदयुक्ता ब्रह्मविद्या संसाधना । याज्ञिक्याः खिल्रारूपायां सर्वे शेषोभिधीयते ॥"

अतपव दशम प्रपाठक याहिकी वा नारायणीयोपनिषद् नामसे प्रसिद्ध है। तैसिरीयोपनिषद्धके बहुतसे
भाष्य और यृस्ति दिखाई देती हैं। इनमेंसे शङ्कराखार्थारिचत भाष्य हो प्रधान है। आनम्द्रतीर्ध और रङ्ग
रामानुजने उस भाष्यके उत्पर टीका की है। सायणाचार्थ और आनम्द्रतीर्धने भी इस उपनिषद्धका भाष्य
प्रकाशित किया। अप्यण्णाचार्या, झानामृत, व्यासतीर्थ
और श्रीनिवासाचार्या, इन्होंने फिर आनन्दभाष्यकी टोका
लिखी है। इनके सिवा कृष्णानम्द, गोविम्दराज, दामोदराचार्या, नारायण, बालकृष्ण, भट्टभास्कर, राधवेम्द्रयित,
विज्ञानभिक्ष और शङ्करानन्द आदि तैसिरोयोपनिषद्धको
दीपिका या चृस्ति लिख गये हैं। सायणाचार्य योह्मस्युप
निषद्धका भाष्य और विज्ञानातमा, इसकी एक स्वतन्त
यृत्ति तथा 'वेदशिरोभूषण' नामक इसका एक ध्याख्यान
प्रम्थ मिलता है।

तैत्तराय उपनिषद् तान भागोंमें विभक्त है। प्रथम भाग संहितोपनिषद् अथवा शिक्षावलो कहलाता है। इस अंशमें व्याकरण सम्बन्धीय कुछ आलोचना है। इसके बाद अद्वैतवादकी श्रुति आदि आलोचित हुई है। द्वितीय भागका नाम आनन्दवली और तृतीय भागका नाम भृगुवली हैं। ये दोनें भाग पकत वारुणी उपनि-षद् नामसे प्रसिद्ध हैं। इस उपनिषद्धमें औपनिषदी ब्रह्मविद्याकी पराकाष्ठा दिखलाई गई है।

इसके बादके अध्याय याज्ञिक्युपनिषद् वा नाग-यणीय उपनिषद्में मूर्सिमान् ब्रह्मतस्य विवृत हुआ है। श्रीशङ्कराचार्यने तैसिरीय उपनिषद्का भाष्य किया है।

फलतः तैसिरीय आरण्यकमे एक ओर वेदके अनेक विषयोंका विचित्र समावेश देखा जाता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और ब्रह्मविद्याका सारतस्य इस प्रन्थमें भालोचित हुआ है। नारायणो उपविषद भिन्न भिन्न देशमें भिन्न भिन्न नामसे प्रचलित है। द्राधिड, अन्ध्रदेश और कर्णाटक आदि स्थानेंमें यह उपनिषद् अथडवींपनिषद् नामसे भी परिचित है। प्रत्येक स्थलमें इसके पाठकों कुछ कुछ पृथक्ता देखी जातो है।

वहाभी और सत्यायनी नामक यजुर्वेदके और भी दो ब्राह्मण गृन्थोंकी वाते सुनी जाती हैं। पाणिनिसूत्रमें और वृहद्दे बता प्रंथमें वहाभी श्रुतिका नाम दिखाई देता है। सुरेश्वराचार्य और सायणाचार्यने इस बहाभी श्रुतिका उछलेल किया है। श्वेताश्वतर और मैतायणीयोपनिषद्व यजुर्वेदोय उपनिषद्द कहलाता है। शङ्कराचार्य उक्त दोनों उपनिषदों का भाष्य, विद्यानभिक्षु 'उपनिषदालोक' नामकी विस्तृत दोका, नारायण, प्रकाशातमा और रामतार्थ दोपिका लिख गये हैं। इनके अतिरिक्त केवल श्वेताश्वतरके उपर रामानुज, वरदाचार्य, सायणाचार्य और शङ्करानन्दके भाष्य तथा नृसिंहाचार्य, वालकृष्णदास और रङ्गरामानुजकृत शङ्करभाष्यकी टीका मिलती है। श्वेताश्वतर, छागलो और मैतायणो आदि भिन्न भिन्न वजुर्वेदो शाखाका नाम वैदिक साहित्यके इतिहासमें किसी समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था।

## स्त्रग्रन्थ ।

यज्ञव दोय स्तूत्र थकी संख्या भी यथेष्ठ है। पहले श्रीतस्तू की बाते लिखी जाती हैं। कठस्तू त मानवस्त्र, लीगाक्षिस्त्र और कारयस्त्र आदि यज्ज्ञवेदीय श्रीतस्त्रों के नाम सुने जाते हैं। किन्तु कल्पस्त्र के भाष्यकार महादेवने अपने भाष्यमें इन सब स्त्रोंका नामाल्लेख नहीं किया है। उनके भाष्यमें यज्ज्ञवेदीय बीधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब; हिरण्यकेशा, वाधूल और वैखानसस्त्रका नामोल्लेख है। आपस्तम्बस्त्रका अनेक भाष्यकारों के नाम जाने जाते हैं। यथा—धूर्णस्वामी, कपिह स्वामी, कददस्त, गुरुदेव स्वामी, करिवन्द स्वामी, अहोबल दूरि, गोपाल, रामाग्निज, कौशिकाराम, ब्रह्मानंद आदि। ताल- इन्तवासी नामक एक दूसरे भाष्यकारका नाम देखा- जाता है। फलतः तालवन्तवासी व्यक्ति विशेषका नाम स्था है और उनका आवासस्थान कहां है, ठीक ठीक मालूम नहीं होता।

आपस्तम्ब-श्रीतस्त्रमं ये सब विषय देखे जाते हैं---

१—३ अध्यायमें दर्शपूर्णमास, ४ याजमान, ५ अग्न्या-धानकमं, ६ अग्निहोत्रकमं, ७ पशुरम्धयाग, ८ चातु-मस्य, ६ विध्यपराधनिमित्त प्रायश्चित्त, १०—१७ सोम-याग, १८ वाजपेय और राजस्य, १६ सोतामणी, काठक चिति और काम्पेष्टि, २० अश्वमेध और पुरुषमेध, २१ द्वादशाह और महावत, २२ उत्सर्गियोंका व्ययन, २३ सत्रायण, २४ परिभाषास्त्र, प्रवरखण्ड और होत्रक, २५—२६ गृह्यमन्त्र, २७ गृह्यतंत्र, २८—२६ सामया-चारिक धम स्त्र, ३० शुक्वस्त्र।

मनुरचित मानवश्रीतस्त्र भी विशेष प्रसिद्ध है। इसमें १ प्राक्सोम, २ अग्निष्टोम, ३ प्रायश्चित्त, ४ प्रवग्ये, ५ इष्टि, ६ चयन, ७ साजपेय, ८ अनुप्रह, ह राजस्य, १० शुक्वस्त्र और ११ परिशिष्ट ये सब हैं। अग्निः स्वामा, कुमारिलभट्ट और वालकृष्ण मिश्र मानव-श्रीत-स्त्रके भाष्यकार हैं।

बीधायन श्रीतस्त्रका सम्पूर्ण प्रंथ नहीं मिलता, जहां तक मिला है उसमें इस प्रकार है -

१ दर्शपूण मास, २ आधान, ३ पुनराधान, ४ पशु, ५ चातुमास्य, ६ सामप्रवन्य , ७ पकादशिणोपशु, ८ चयन, ६ वाजपेय, १० शुल्वस्त्र, ११ कर्मान्तस्त्र, १२ द्वैधस्त्र, १३ प्रायश्चिसस्त्र, १४ काठकस्त्र, १५ सोता मणीस्त्र, १६ अग्निस्टोम, १७ धर्म स्त्र।

केशव कपिंह स्वामी, केशवस्वामी, गोपाल, देवस्वामी, धूर्त्तस्वामी, भवस्वामी, महादेव बाजपेवी और सायण रचित बौधायन श्रीतसूत्रका भाष्य देखा जाता है।

गोपीनाधमह, महादेव दोक्षित, महादेव सोमयाजी, मातृदत्त और वाञ्छेश्वर आदिने हिरण्यकेशि-श्रौतसूत्रका और गोपालमह भारद्वाज-श्रौतसूत्रका भाष्य रचा है। मैतायणी और छागलका श्रौतसूत्र भो प्रकाशित हुआ है।

#### गृह्यस् त्र

पूर्वोक्त जिन सब महात्माने कृष्णयजुर्वे दीय श्रीतः सुत्रकी रखना की, उन्हींका रचा गृह्यस्त्र तथा उन सब गृह्यस्त्रोंके ऊपर बहुतसे भाष्य और दृष्टि देखी जाती हैं। उनमेंसे कर्काचार्य, सुदश नाचार्य, तालवृत्तवासी, हरदत्त, कृष्णमह, रुद्रदेश, धूर्तस्वामी आदि
आपस्तम्ब-गृह्यस्त्रका, केशवश्वामी और कनकसभापति
बोधायन-गृह्यस्त्रका ; कपांद स्वामी, रङ्गमह आदि
भारद्वाज गृह्यस्त्रका और मातृदत्त हिरण्यकेशि गृह्यस्त्रका भाष्य लिख गये हैं। इनके अतिरिक्त मानवगृह्यस्त्र तथा अष्टावक-रचित उनका गृत्ति, लौगाश्चिरचित काठकगृह्यस्त्र और देवपालरचित काठकगृह्यवृत्ति तथा मैतायणीय गृह्यस्त्र पाये गये हैं। कृष्णयज्ञवेदीय बहुसंख्यक शुल्यस्त्र और धर्मस्त्र हैं।
आपस्तम्ब, बोधायन आदि श्रीतस्त्रकारोंने ही उन सब
गुल्यां और धर्मस्त्रोंकी रचना की है। शुल्यस्त्र ज्यामिति (Geometry) शास्त्रका तथा धर्मस्त्र प्रचलित स्मृतियोंका मूल है।

शुक्वस्तको मध्य शङ्कर और शिवदास मानवः शुक्वस्तका; कपदि स्वामी, करिवन्दस्वामी, सुन्दर-राज प्रभृति आपस्तम्ब शुक्वस्तका; द्वारकानाथ और वेङ्कटेश्वर दोक्षितने बौधायनीय शुक्वस्तका भाष्य ना वृत्ति लिखी है।

आपस्तम्बधर्मसूत 'सामयाचारिकस्त' मा कह-लाता है। हरदत्त, अड्वील, धूर्शस्वामा और नृसिंहने इस धर्मसूतको वृत्ति लिखी है। गोविन्दस्वामि-रचित बौधायन धर्मसूतको तथा महादैव-रचित हिरण्यकेशि-धर्मसूतको वृत्ति है।

मैतायणीय यज्ञुर्वे दपद्धति नामका एक और प्रंथ पाया गया है। इसके बाद कृष्णयजुर्वे दीय प्राति-शाख्यसूत्र और अनुक्रमणिका गृंथका नाम भी उल्लेख-याग्य है। अनुक्रमणीकं मध्य आत्रेय और काठक शाखा-कं चारायणीय सम्प्रदायके कृष्णयजुर्वे दकी अनुक्रमणी प्रचरद्रूप देखी जाती है।

शुक्कायजुर्वेद वा वाजसनेय संहिता।

यज्ञ वे दकी और एक संहिताका नाम शुक्र यज्ञ वे द वा वाज सनेयसंहिता है। हम अभी जो वाज सनेयसंहिता देखते हैं, वह माध्यिक्तोय वाज सनेयसंहिता नामसे प्रसिद्ध है। मध्यिक्त ऋषिने सबसे पहले इसको पाया था, इसोसे यह शासा माध्यिक्त कहलाती है। आलोध्य-संहिता माध्यिक्त शासासे प्रवर्त्ति है। यह संहिता ४० वध्याय, ३०३ अनुवाक और १६७५ किएडकामें विभक्त है। अध्याय अनुवाचक तथा अनुवाक किएडकामें विभक्त हुए हैं। पहला पचीस अध्यायमें दशपूर्णमाशादि विविध प्रकारका यहमन्त्र, अग्निस्थापनादि और सोतः यागका मन्त्र, सोमपानके आतिशय्यसे उत्पन्न दोषशान्तिकं लिये सीलामणी मंत्र आदि और अश्वमेध यह-का मन्त्र लिखा हुआ है। कात्यायनको अनुक्रमणिका, परिशिष्ट तथा महीधरका भाष्य पढ़नेसे मालुम होता है, कि पचास अध्यायसं पैतीस तक अर्थात् १५ अध्याय 'खिल' अर्थात् परवर्त्तां कह कर प्रसिद्ध है।

१५ अध्यायके प्रथम चार अध्याय पूर्व बत्ती अध्यायमें आलो(चत यश्चादिका मन्त्र लिखे हुए हैं। तत्परवत्ती दश अध्यायम पुरुषमेधयञ्च, सर्वमेधयञ्च, पितृमेधयञ्च और प्रावर्ग्य आदि विषयक मन्त्रादि लिखे हुए हैं। अध्यायके साथ यञ्चक्रियादिका काई सम्बन्ध नहीं हैं। यह अध्याय ईशोपनिषत् है। "ईशावास्यमिद' सर्व" इत्यादि सुविख्यात औषांनषदु वाष्यमें इस अध्यायका भारमा है। यहां यह भी कह देना उचित है, कि सोलहवें अध्यायको शतकद्रोय, इकतोसचे अध्यायको पुरुषसूक्त और बसासवे अध्यायको तदंब कर्मकाएडीय नहीं कह कर्म काएडाय विषय प्रायः इसा तरह तै।स-रीय संहितामें भी आलोचित हुए हैं। शुक्क यद्भव्यं दमें ब्राह्मणकी प्रणालीकं अनुसार कही गई अनेक किएडका देखा जाता है, किन्तु वे सब काएडका मन्त्रकी व्याख्या नहां हैं, स्वतन्त्र मन्त्र है। यजुवैदमें भा ऐसी अनेक ऋक् है, जो ऋग्वेदसंहिताक मन्त्रींस बिलकुल मिलती जुलता है। वाजसनयसंहिताका माध्यन्दिन और काण्वशास्त्रीय संदिता गृथ सभी प्रचलित है।

वाजसनेयसंहितांकं कुछ भाष्यकारींके नाम प्रसिद्ध हैं। यथा—उवट, माधव, अनन्तदेव। आनम्द भट्ट और महोधर। अभी महोधरका भाष्य ही पूर्णांक्न देखनेमें आता है।

#### शतपथनाह्यया ।

वाजसनेयसंहिताके ब्राह्मणमें शतपथब्राह्मण सुप्र-सिद्ध है। यहां तक, ि समग् ब्राह्मणगृंधीके शतपथ गृंध ही सर्वापेक्षा समादृत और सुविक्तात है। माध्यन्दिन और काण्य इन दोनों ही शास्त्राओं का शत पथत्राह्मण मिलता है। माध्यन्दिन शाखाका शतपथ-ब्राह्मण चोदह काएडों में विभक्त हैं। ये चौदह काएड फिर १०० अध्याय (या ६८ प्रपाठक) में विभक्त हुए है। इसमें बालोचित सभी ब्राह्मणों की संख्या ४३८ हैं। ये ब्राह्मण फिर ७६२४ किएडकामें विभक्त हुए हैं। किंतु काण्वशाखाके मृतपधब्राह्मणमें सतरह काएड हैं। उसका पहला, पांचवां और चौदहवां काण्ड दे। दो भागोंमें विभक्त हैं। आज तक उसके साढ़े तेरह काण्ड मिले हैं। इसमें ८५ अध्याय, ३६० ब्राह्मण और ४६६५ करिसका हैं। किंतु एक दूसरो पाण्डुलिप-सं जाना जाता है, कि इस गंधमें कुल १०४ अध्याय; 88६ ब्राह्मण और ५८६६ कण्डिका विद्यमान हैं! प्रातपथ-ब्राह्मणके प्रथम नौ काण्डों में, संहिताके १८ काण्डों के यद्भः उद्देश्वत किये गये हैं तथा जिस जिस कियाकर्गः में उनका व्यवहार होता है, उसे व्याख्या करके अच्छी तरह समभा दिया गया है। दशम काएडमें अग्नि-रहस्य वियुत दुव हैं। इसमें बहुतसे छे।टे छे।टे उपा-ख्यानांके साथ अम्निस्थापनप्रणाली आले। चित हुई है। ग्यारहवां काएड ८ अध्यायमें विभक्त है। इस अध्यायके पूर्ववर्णित कियाकाएडो के संक्षिप्त विवरण छोटे छोटे यागयश्चीय उपाख्यान आदि विष्टत हुए हैं। बारहवें काएडमें प्रायश्चित्त और सीतामणी कियाकी भालाचना, तेरहवें काएडमे अध्वमेध और संक्षेपमें पुरुष-मेघ, सव मेघ और पितृमेधका उक्लेख किया गया है। चौद्दवां काएड 'ओरण्यक' कहलाता है। इसके प्रथम तोन अध्यायमें 'प्रवर्ग' क्रियाका उल्लेख हैं। इसके सिवा संहिताके ३७से ३६वें अध्यायमें संहिता. को बातें अच्छी तरह उद्देश्वत को गई है। विष्णु जो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, यहां उसका भी उन्लेख है। इसके अवशिष्ट छः अध्याय सुविख्यात बृहदारण्यक उपनिषद् हैं। इस ब्राह्मणमें १२००० ऋक्, ८००० यज्ञः तथा ४००० सामसंगृहोत हुप है। महाभारत-के अनेक आख्यानोंका संक्षिप्त विवरण तथा महाभारत वर्णित अनेक नाम तथा रामसोताका नाम शतपथन्नाह्मण-में देखा जाता है। कद्रु और सुपर्णाके युद्धकी कथा,

पुरुत्या तथा उर्वशिके प्रेम और विरहकी कथा, अश्वि-द्वय कर्नु क च्यवनऋषिके युवकरव प्राप्तिको कथा इत्यादि उपाख्यान भी शतपथन्नाह्मणमें संक्षेपसे वर्णित हैं। उप्रसेन और श्रुतसेन आदि नामोंका उल्लेख हैं। कुरु-पाञ्चाल आदि ऐतिहासिक नामादि भी इस प्रन्थमें दिखाई देते हैं।

माध्यन्दिन शासाके शतप्यश्राह्मणके तोन भाष्य देखनेमें आते हैं। एक हरिस्वामिक्रत, दूसरा सायणकृत तथा तीसरा कथोन्द्राचार्य सरस्वती रचित है। माध्य-न्दिन शासाके वृहदारण्यक उपनिषद्के भाष्यकार दिवेद गङ्ग है। ये गुजरातके रहनेवाले थे। श्रोमच्छङ्करा-चार्यने जो वृहदारण्यक उपनिषद्का भाष्य लिखा है, वह काण्यशासाके अन्तर्गत है। शङ्करके शिष्योंने शाङ्कर भाष्यकी कुछ टीकाएँ प्रणयन की हैं। उनमेंसे आनन्द तथि, रघुसम और व्यासतीर्थका नाम उल्लेखनीय है। सिवा इसके गङ्गाधरकी दीपिका, नित्यानन्दाश्रमको मिताक्षरा वृत्ति, मथुरानाथकी लघुगुत्ति, राघवेन्द्रका खएडार्थ, रङ्गरामानुज और सायणका भाष्य है।

### श्रीतसत्र ।

शुक्र्यज्ञेंदीय श्रीतस्त्रों में "कात्यायन श्रीतस्त्र" का नाम हो उल्लेखिएय है। यह प्रन्थ २६ अध्यायमें विभक्त है। शतपथन्नाह्मणके प्रथम नो काण्डों में जिन सब कियानों को आलोचना हुई है, इसके प्रथम १८ अध्यायमें उन सब कियानों को आलोचना है। नचें अध्यायमें सीता मणी, विंश अध्यायमें पुरुषमेध, सर्वमेध और पितृमेध, बाईसवें, तेईसवें और चौबंसवें अध्यायमें एकाह, अहीन और सत्र आदि याधिककिया, प्रचीसवें अध्यायमें प्राय रिचन्त तथा छन्दीसवें अध्यायमें प्रवर्गकी आले।चना की गई है।

कात्यायनस्त्रके अनेक भाष्यकार वा वृत्तिकार हैं। उनमें यशोगोपी, पितृभूति, कर्क, भत्तः यह, श्रोअनम्त, गङ्गाधर, गदाधर, गर्ग, पद्मनाभ, गिश्राग्निहोत्री, याह्यकदेव श्रीधर, हरिहर और महादेवका नाम हो विशेष उल्लेख योग्य हैं। यजुर्जेदीय श्रीतस्त्रकी अनेक पद्धति और परिशिष्टप्रंथ हैं। इन सब प्रंथोंका अधिकांश कात्या-यनके नामसे ही परिचित हैं। इनके अनेक टीकाकारके नाम भी सुननेभें आते हैं। यहां निगमपरिशिष्ट और चरणब्यूहप्रथका नाम भी देखा जाता है।

चैजवापश्रीतस्त्र नामक एक स्त्रगृन्थ है। चैज बापरुत गृह्यस्त्रका भी एक ग्रन्थ देखनेमें आता है।

कातीयगृह्य गृश्ध ३ काएडों में विभक्त हैं। वह गृश्ध पारस्करहात है। वासुदेवने इसकी पद्धति प्रणयन की है। जयरामहत उसका एक टोकागृश्ध है। किन्तु रामहत्व्य उपे शक्करगणपतिने इसकी जो टीका की है, वह टोका सम्पूर्ण पाएडिश्यपूर्ण। इस गृथकी भूमिकामें वेदसम्बन्धमें विशेषतः यज्ञव्वेद सम्बंधमें विशेष आलेखना है। रामहत्व्यने यज्ञवेदीय काण्य शाखाको ही श्रेष्ठ बताया है। इसके सिवा कर्क, गदाधर, जयराम, मुरारिमिश्र, रेणुकाचार्य, वागोश्वरी दस, वेदमिश्र आदिके भाष्य भी प्रचलित हैं। पारस्कर स्मृति भी इस देशमें प्रचलित हैं। वह पारस्करगृह्य स्मृति भी इस देशमें प्रचलित हैं। योज्ञवहत्वय स्मृतिसंहिता आदि और भी कितने यज्ञवेदीय गृह्यस्त्वानुयायी स्मृतिसंहिताशास्त्र प्रचलित हैं।

# प्रातिशाख्यसूत्र ।

शुक्तयज्ञवेदीय प्रातिशाख्यस्त और इसका अनुक्रमणी गृथ काट्यायन-इत समका जाता है। इस
प्रातिशाख्यस्त्रमें वैयाकरण शाकटायन, शाकल्य, गार्था
और काश्यपके नाम हैं। दाल्भ्य, जातुकर्ण, शौनक
और औपशिवीका नाम भी देखनेमें आता है। यह
गृथ बाठ अध्यायमें विभक्त है। इसके प्रथम अध्यायमें
"संशा" और "परिभाषा" को आलोचना, द्वितीय
अध्यायमें "सर" और "उद्यारण", तृतीय, चतुर्ध और
पञ्चममें "संस्कार", पञ्चममें कियापदका कमविनिर्णय,
अतमें स्वाध्यायका कम और नियम आलोचित हुआ है।
उपसंहारमें कुछ श्रोकोंमे वर्ण और शब्दके देवताओं की
कथा उल्लिखन हुई है। उबटने इस प्रन्थको एक सुन्दर
टोका लिखी है। काट्यायनइत अनुक्रमणी प्रथ पांच
अध्यायमें विभक्त है। श्रीहलधरहत इस अनुक्रमणोकी
पक्त उपादेय पद्धति है।

### अध्यक्षेवेद ।

अधर्कवेदसंहितामें बोस काएड हैं। ये बास

काएड फिर ३८ प्रपाठकांमें विभक्त हैं। इनके ७६० सूक्त और ६००० मनत हैं। किसी किसी शालाके पन्धमें अनुवाक-विभाग भी देखनेंमें आता है। अनुवाककों संख्या ८० है। शतपध्रप्राष्ट्रणमें अध्ववेदेदके 'पर्व' विभागका उल्लेख है। किनतु अभी जो इस्तलिपियां मिली हैं, उनमें कहीं भी पर्व-विभाग देखा नहीं जाता। शौनकशालाकों संदिता और पिण्पलाद-शालाके संहताप्रन्थकी इस्तलिपि अभी भी प्रचलित है। बाजसनेयसंदिता, शतपध्रत्रात्राण, छान्दोग्य-उप-निषत् तथा तैत्तिरीयआरण्यकमें अधव्ववेदका उल्लेख दिखाई देता है। ऋग्वेदमें भी जो अधव्ववेदका आभास है, वह इसके पहले वेदप्रदन्ध-प्रारम्भमें लिखा जा चुका है।

होत, आध्ययाच और उद्गात इस आख्या द्वारा तीन चेदोंके प्रति सर्चदा होतादि कर्त्तव्य प्रतिपादन पर-त्व हो जाना जाता है। इसका ब्रह्म कर्राव्य प्रतिपादन तात्पर्धा सम्भावित नहीं होता । होत्कर्ताव्य विषयमें जिस प्रकार दूसरे विषय-मूलक यजुर्वेदका तात्वर्धा नहीं है, अग्निहोत्र जिस प्रकार ऋग्वैदका तात्पर्ध नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मत्व भी बाकी तीन वेदोंका तात्पर्धा नहीं परन्तु ब्रह्मत्वविषयमें दूसरे वेदमें सुमभा जाता। भो उसका कुछ न कुछ उल्लेख अवश्य है। किन्तु ब्रह्मत्वकी इन तीन घेदांका तात्पर्य नहीं मान सकते। अन्यान्य तोन धेदोंमें जे। ब्रह्मत्व विषयका उन्लेख देखा जाता है, वह उन तीन वेदी का अतात्पर्धा विषयत्व असम्यक्टबनिवन्धन आदरणीय नहीं है। अकुटरनत्व एक प्रधान दोष है। आश्वलायन का कहना है, कि अस्टत्सन दीपदुस्ट शाखापरीक होत-भी अनुष्ठेय नहीं है, यथा—सामवेद वा यजुन्वेदमें होतृकमेक जो सब अंश है, उन्हें नहीं करना चाहिये। षयोंकि, वे सम्यक् नहीं हैं। (आख० ८।१३) वाङ्मनस निर्वत्य यश्चशरारका अर्थ तीन वेद द्वारा ही निष्वन्न होता है। किन्तु अर्थान्तरको व्यवस्था अधर्वाबेद द्वारा हो कही गई हैं; गोपधन्नाह्मणमें-"प्रजापतिने यह विस्तार किया, उन्होंने ऋक् द्वारा होत, यञ्ज द्वारा आध्य- र्याव, सामद्वारा औदुगालका तथा अथर्घावेद द्वारा ब्रह्मत्व निष्पन्न किया।''

इस प्रकार प्रक्रम करके गोपथब्राह्मण यह भो कहते हैं, कि व द द्वारा यहका अन्यतर पक्ष संस्कृत होता है, किन्तु मन द्वारा ब्रह्मा यहके दूसरे पक्षका संस्कार करने हैं। (गोपथ ३।२)

इस व दके सभी मन्त्र ऋग्व दोक्त मन्त्रलक्षणसमा युक्त। अन्यतम दो घेदाँके भी उपदेशोंसे वे भरे हुए हैं। यह वेद अथवं ज्य ऋषि द्वारा देखा गया है, इस कारण इसका नाम अथर्व वेद है। फिर कोई कोई ब्रह्मकार्य-के लिपे इस घेदकी प्रयोजनीयता बतलाते हुए इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अधव ऋषिके दूष्ट मन्त्रों को छे कर इस वेदकी सृद्धि हुई, इस सम्बन्धमें एक वौराणिक कि वदस्ती इस प्रकार है। पुराकालमें स्वयम्भू ब्रह्माने सुष्टिके लिये कठिन तपस्या आरम्भ कर दी। समय उनके लोमकूर्पोसे खेदधारा वह चली। उस स्व दजात जलमें अपनी छाया देखनेसे उनका रेतःस्खलित हो गया। उस रेतके साथ जल दो भागोंमें विभक्त हुआ। एक भागसे भृगु नामक महर्षि उत्पन्न हुए। वह भृगु अपने उत्पादक ऋषिप्रवरका न पाकर उनके दर्शनके लिपे बड़े उत्सुक हुए। इसी समय आकाश वाणो हुई। "अधहर्वाग्य ' एतग्ख वाप् खन्विच्छ'' (गोपथना०१।४) इसी कारण उन्हें अशब्बांख्याकी प्राप्ति हुई। अवशिष्ट रैते।युक्त जलसे आवृत वरुणशब्द-वास्च तत्यमान ऋषिके सारे अंगका रस टक्क गया जिससे अद्भिरा नामक महर्गिकी उत्पत्ति हुई। इसके वाद उन कारणभूत ब्रह्मने अधवर्ष और अङ्गिराका अभ्यतप्त किया था। उससे क्रमणः एक दे। आदि ऋङ्मं तद्रष्टा बोसवां अथवां द्विरस उत्पन्न हुआ।

त्रामान उन ऋषियों के समीप स्वयम्भु ब्रह्मने जो सब मन्त देखे थे वे ही 'अथर्व्वाङ्गरस' शब्दवाच्य वेद कह-लापे। एकार्चादि ऋषियों को संख्या बोस रहने के कारण उस वेदके वीस काएड हुए। सभो वेदों का सारतस्य इस वेदमें है, इस कारण यह सभी बेदों में श्रेष्ठ माना गया है। यथा—गोपध्वाह्मणमें लिखा है, "श्रेष्ठोहि वेदस्तपसोधि जातो ब्रह्महानं हृद्ये सम्बभूव।" (१।६) "पतद्वेभृयिष्ठं ब्रह्मा यद् भृग्विङ्गरसः। येऽङ्गिरसः स रक्षः। येऽथव्वीणक्तद्भेषक्रम्ः यद्भेषज्ञम् तदसृतम्। यदसृतं तद्ब्रह्म।" (३।४)

सभी वेदोंका सारभूत ब्रह्मात्मिक और ब्रह्मकर्त्तव्यता का प्रतिपादक है, इस कारण यह ब्रह्मवेद नामसे प्रसिद्ध हुआ।

"चत्वारो इमे वेदा ऋगवेदो यजुक्वेदः सामवेदो ब्रह्म-वेदः।" (गोपथ २।१६)

सारवस्वके कारण इसके मन्त्र भी सिद्धमंत्र समके जाते हैं। यथा-

"न तिथि नै च नक्तर्ग न प्रहो न च चनद्रमाः । अथव्यमनत्रसंप्राप्त्या सर्वेसिद्धिभ बिष्यति ॥" (अथव्येपरि० २)५)

इस वेदके पांच अङ्ग हैं। ब्रह्मा ही उसके छाए हैं। वे यथाकम सर्पवेद, पिशाचभेद, असुरवेद, इतिहासवेद और पुराणवेद नामसे प्रसिद्ध हैं। (गोपथबा० १।१०) गोपथ-बाह्मण।

अधव्हिवेदके ब्राह्मण प्रम्थमें गोपथब्राह्मण ही प्रसिद्ध है। यह गृन्ध पूर्व और उत्तर इन दो खएडोंमें तथा समस्त गृन्ध ग्यारह प्रपाठक में विभक्त है। पूर्वार्द्ध में ६ और उत्तराद्ध में ५ प्रपाठक हैं। पूर्वार्द्ध में नाना प्रकारके आख्यान और अन्यान्य विषयकी आलोचना है। उत्तरार्द्ध में कर्मकाएडकी आलोचना देखी जाती है।

अथव्वविदका प्रतियाद्य विषय।

स्विविद्यित दशपूर्णमासादि कर्मका अपेक्षित ब्रह्मत्व अन्य वेदमें अलभ्य हैं, केवल अध्वध्वेदका हो समधि-गम्य है। शान्ति और पुष्टिकर्म, राजकर्म और तुला-पुरुष महादानादि तथा पौरोहित्य और राज्याभिषेकादि विषय देखे जाते हैं।

इस अथर्डियेदकी नी शास्त्राप हैं। यथा— "पैप्पलादा स्तीदा मीजाः शीनकीया जालला जलदा ब्रह्मददा देयदर्शा स्चारणयैद्याश्चेति।"

दन सब शासाओं में शीनकादि चार शासाओं की अनुमेदित अध्वयं वेदसंदिता के अनुधाक, सूक्त और अग्रुगादिके कर्मकाएडीय विनियोगके लिये गोपधन्नाह्मण का अवळम्बन कर पांच "सूत्रमन्ध्" कल्पित हुए हैं ; यथा—कै।शिकसूत्र, वैतानस्त्र, नक्षत्रकरुपसूत्र, आङ्गिः रसकरुपसूत्र और शान्तिकरुपसूत्र।

# भायवर्षे सम्म ।

कै।शिकस्तको जगह "संहिताविधि" नामका उल्लेख किया गया है। सायणाचार्यने संहिताविधि नामकी व्याख्या कर लिखा है,—"तत साकत्येन संहितामंत्राणां शान्तिपै।ष्टिकाविषु कर्मसु विनिधागविधानात् संहिता-विधिनाम कै।शिकस्त्रम्।"

अर्थात् ज्ञान्ति और पुष्टि कर्मादिके सम्बन्धमें संहिता मन्तें के साकल्यमें विनिये। ग-विधान, इस स्त्रप्रन्थमें आया है। इससे इसका नाम संहिताविधियुत वा कै। शिकसूत्र हुआ है। अनेक स्त्रगृत्थों में अथर्ध्वदेके प्रतिपाध कर्माका विधान विधकीण भावमें ध्यवहित हुआ था। उसमें ये सब विषय यथार्थमें दुर्वोध्य समक्ते जाते थे। उन सब कर्मकाएडीय विधानकी स्रविधाके लिपे सभी इसी प्रन्थमें संगृहीत हुए हैं। या की शिकस्त प्रत्य बहुतसे दूसरे दूसरे स्त्रप्रत्ये अथ-ध्वीदेश स्त्रप्रत्ये संस्थान है।

इस कीशिक स्वयन्थमें जो जो कर्ग करनेका विषय लिखा है, वह इस प्रकार है,—

१ स्थालीपाकविधानमें दर्शपूर्ण-मासविधि, २ मेधा-जनन, ३ ब्रह्मचारिसम्पद्ग, ४ प्रामदुर्गराष्ट्रादि लाभविषय, ५ पुत्र-पशु-धनधान्य-प्रजा स्त्री-करि-तुरग रथान्दोलि-कादि सर्वसम्पत्साधक, ६ मानवेंकि ऐकमत्य सम्पादक साममनस्यादि।

इसके बाद सभी राजकर्म कहे गये हैं; यथा—शतु-हिस्ततासन, संप्राम-विजयसाधन, इच्च अर्थात् वाण-निवारणार्थ खड़्गादि सर्भशस्त्रनिवारण, शतुपक्षीय सेनाका मोहन, उद्वेजन, स्तम्भन और उच्चाटन, अपनी सेनाका उत्साहबद्धन और अभयरक्षा, संगाममें जय और पराजयकी परीक्षा, सेनापित आदि प्रधान नायकीं-को जीतना, दूसरो सेनाके सञ्चरण प्रदेशमें अभिमन्तित पाणासि-काणादि फेंकना, जयकामो राजाका रथ पर आरोहण और रणक्षेत्रमें अभिमन्तित भेरी पटहादि सभी प्रकारके बाजे बजाना, सपरनक्षयकर्म, शतु कर्नुक उत्सादित राजाका खराष्ट्रप्रवेशोवाय और राज्याभिचेक ; पापश्चय, निर्मातिकर्म चित्राकर्मादि, पौष्टिककर्म, गो-समृद्धि कर्म, लक्सोकर कार्य, पृष्टिके लिये मणिबन्धनादि कृषिपृष्टिकर कर्म । अनुस्तम्मुद्धिकर कार्या, गृहसम्पत् कर कार्य, नवशालानिर्माणविषय, वृषोत्सर्ग, आग्रहाय णीय कर्म, जन्मान्तरकृत पापजन्य दृष्टिचिकित्स्य विविध-रोगकी चिकित्सा ( उनमेंसे उचर, अतिसार, बहुमूत और सब वाधि विशेषरूपसे वर्णित है), शस्त्रादिके अभि घातसे प्रवाहित रुधिरका निरोधकर्म, भूत-प्रोत विशाचाव स्मार-ब्रह्मराक्षम बालग्रहादि वात-पिस निवारण. रलेकाको अविध व्यवस्था, हृदुराग और कामला श्वित निवारण, सन्तत उवर, एकाहिकादि विषमज्यर, राज यक्ष्मा और जलीदर निवारण, गवाश्वादिका कृमिहरण, कन्द्रमूल, सर्पवृष्ट्रियक आदि स्थायर और जङ्गप्र विषनिवारण, शिरः, अक्षि, नासिका, जिह्ना, कर्ण और प्रीवादिरागको औषधदावस्था, बाह्मणादिका आकोश निवारण, गएडमालादि विविधरीगकी चिकितसा, पुत्रा-दिकाम स्त्रीकर्म, सुखप्रसव कम गर्भाधान, गर्भाद्र हण और पुंसवनादि कर्ग, सीभाग्यकरण, राजादिका मध्य नियारण, अभोष्टसिद्धपसिद्धिविज्ञान, दुदि नाशन्यति वृष्टिनिवारण, सभाजय, विबादजय, और कलह शमन, स्व-इपछासे नदी प्रवाहकरण, वृष्टिकमं, अर्थोटधापन कर्म, द्युतजयकर्भ, गावरसविरोध निवारण, अश्वशानित वाणिज्यलाभ कर्म, स्त्रीका पापलक्षण निवारण, वास्तु संस्कारकर्म, गृदप्रवेशकर्म, कपीत वायसादि कत्तेक उपहत गृहकी शान्तिविधि दृष्प्रतिष्रह और अध्यया जनादि दे।पनिवारण, दःस्यप्न निवारण, पुत्रके पापनक्षतः जन्मकी शास्ति, ऋणापनादन, दृःशकुनशान्ति, आभि-चारिकादि कमं, परकृताभिचार निवारण, खस्त्यनादि, भायुष्य कर्म, जातकर्म, नामकरण भीर चुडाकरणीय नयनादि, एकाग्निसाध्य कास्ययागसमूदः ब्रह्मोदन स्वर्गीद्रनादि व विंशति सव यज्ञ, ऋष्याच्छमन, आव-सध्याधान, विवाह, वितृमेधिककमे, विएडवितृयह, मधु-पर्क, पांश्रुकधिरवर्षण, यक्ष-राश्रसादि दर्शन, भूकम्प, धूमकेतु और चन्द्राकींपप्लवादि अनेक प्रकारके उत्पात-की शास्ति, आज्यतस्त्रविधि, अष्टकाकप्ते, इस्द्रमह तथा सबके अंतर्मे अध्ययनविधि।

वैतानस्त्रमं अयनांतिन्त्याद्य त्रयीविहित दर्शपूर्णमासादि कम के ब्रह्मा, ब्राह्मणान्छं सो, आग्नोध और
पेता इन चार ऋत्विक कमों की कर्त्तव्यता प्रतिपादित
हुई है। इस विषयमें अनुकान मन्त्रादि ब्रह्मका, शस्त्रादि
ब्राह्मणान्छंसीका, अन्वाहार्यश्रपणपिस्थत आज्यादि
ब्राह्मणान्छंसीका, अन्वाहार्यश्रपणपिस्थत आज्यादि
ब्राग्नीधका तथा प्रस्थित आज्यादि पेताका, पे चार
विभाग देखे जाते हैं। इस विषयमें कम कम कैसा है
वही पीछे यथाकम वर्णित हुआ है। यथा—प्रथम दर्श
पूर्णमाम, इसके वाद अग्न्याधान, अग्निहोत्न, आग्रयनेष्टि,
चातुर्मास्य, विश्वदेव, वरुणप्रधास, शाकमेध, शुनासीरी,
पशुयाग, अग्निष्टोमोक्ट्य, चेग्ड्शअतिरात्नात्मक, प्रकृतिभूत और चतुर्हास्य सोमयाग, वाजपेय, अत्रोर्याम, अग्निचयन, पुरुषमेध, सर्वं मेध, बृहस्पतिसव, गोसवादि
पकाह, सोमयाग, व्युष्टिद्विरात, प्रकृति और अहीन यक्क,
रातिसत्नसमृद, साम्बटसरिक अयन, दर्शपूर्णमांसायन।

नश्चतकल्पमें पहले कृत्तिकादि नश्चतीकी पूजा और होम ; उसके बाद अद्भ न महाशान्ति, नैऋ तकमी, अमृतसे अभयपर्यन्त तीस महाशान्तिकी निमित्ताभेदसे कर्त्तव्यता है। यथा-दिव्यान्तरिक्षभूमिमें उत्पातसे अमृताख्य महाशान्ति । गतायुकी पुनजीवनप्राप्तिके लिये बैध्व-देशो : अग्निभय निवृत्ति और सर्वकामना प्राप्तिके लिये आग्नेयो। नक्षत्र और प्रहोपसृष्ट भयार्श रोगीकी रोग-मुक्तिके लिये भागीवी। ब्रह्मवर्च्यासकामीके वस्त्रशयन और अम्बिज्यलनके लिये बाह्यो। राज्यश्रो और ब्रह्म वर्ष्णसकामीके लिये बार्हस्पती । प्रजा, पशु और अन्नलाभ तथा प्रजाक्षय निवृत्तिके लिये प्राजापत्य । शुद्धि कामीके लिपे सावित्रो। छन्दः और ब्रह्मवर्च्छाकामीके लिये गायती। सम्पत्कामो और अभिचारक कर्णक अभिचर्च्याण व्यक्तिके लिये आह्रिरसो। विजयवज् पुष्टिकामी और परचक्रोद्वे जनकामोके लिधे ऐस्तो। अञ्चलविकारनिवृत्ति करनेमें इच्छक और राज्य-कामनाकारीके लिये माहेन्द्रो । धनकामी या धनक्षय निवृत्तिकामीके लिये कीयेरी। विद्या, तेज और धनायुष्कामोके लिपे आदित्य, अन्यकामीके भृतिकाम और वास्तुसंस्कार कर्ममें बैध्णवो । रागार्श और भाषदुबस्तके लिये बास्तोष्यत्या ।

रौद्री। विजयकामनाकारीके लिये अपराजिता। यम भयमें याज्या। जलभयमें बारणी। वास्याभयमें बायवी। कुलक्षयनियृक्तिके लिये सन्तित । वक्षश्चयनियृक्तिके लिये स्वाष्ट्री। बालककी ज्याधिनिवृक्तिके लिये कौमारी। निम्नह तिव्रस्तके लिये नैम्नह ती। बलकामोके लिये माठ-सुगणी। अध्वक्षयनिवृक्तिके लिये गान्धव्यी। गजक्षय-शान्तिके लिये पारावती। भूमिकामनाकारोके लिये पार्शियो और भयार्शके लिये भया नामक महाशान्ति।

आह्रिरसकरपमें — अभिचार-कर्गकालमें कर्सा और कारियता सदस्योंकी आत्मरक्षाकरण विधि कीरित हुई है। इसके बाद अभिचारके उपयुक्त देश, काल, मएडप, कर्सा और कारियताके दीक्षादिधर्म, सिमध् और आज्यादिसम्भारके निक्रपण आदि विषय विशित देखे जाते हैं। अनग्तर अभिचारकर्म तथा परकृताभिचार निवारण और अन्यान्य कर्मादि हैं।

शास्तिकत्पके आरम्भमं घैनायकप्रहगृहोत लक्षण हैं। उसकी शास्तिके लियेद्रव्यसम्भारके आहरणकी व्यवस्था है। अभिषेक और वैनायक होमादि, तत् पूजाविधान और आदित्यादि नवप्रहयहादि कर्म इस करुपमें सम्निविछ हैं।

इन सब करूपोंमें जो राज्याभिषेकको स्थापार वर्णित हुआ है उससे उपयुक्त द्रव्य-प्रकृति, द्रव्यपरिप्रद भीर पुरोहितवरणादि शेष पर्यत्न सभा कार्य समन्ते जाते हैं। पहले राज्याभिषेक-प्रातःकालमें प्रातवंस्त्र, गंध, अल-ड्रार, सिंहासन, अभ्य, गज, आन्दोलिका, खड्ग, ध्वज, चामरादि तथा मन्त्रों से अभिमतित कर राजाको देना ही पुरोहितका कर्म है। सुवर्णधेन, तिल और भूमि-दोनादि रोजाकी दैनिक कर्राव्य है। पुजित पिष्टमय सदीप राजिप्रतिमा द्वारा राजाका नीराजन है। रक्षाकरण इत्यादि पुरे।हितका रात्रिकम<sup>6</sup> है। राजाका पुष्याभिषेक, रांतिमें राजाका भारतिकविधान, प्रातःकालमें प्रातचू त दर्शन, कपिलादान, तिलधेतुदान, रसादि धेतु, कृष्णाजिन दान, तुलापुरुषविधि, भादित्यमण्डलाकार अपूपदान, हिरण्यगर्भविधि, हिस्तरण्डान, वृषोत्सर्ग, कोटिहोम, लक्षहोम, अयुतहोम, चृतकम्बलचिध, तराकप्रतिष्ठा, पाशुपतवत इत्यादि अभ्याम्य दानवत है।

किस प्रकार, किस और और कहां पर ये सब कार्य करने होते हैं वह भी उक्त प्रन्थमें लिखा है। नित्य नैमिलिक और काम्य भेदसे यह तीन प्रकारका है। यथा—जातकर्माद नित्य, दुदिनाशनिनिवारणाश्व-शाग्त्यक्रूत कर्म नैमिलिक तथा मेधाजननमामसम्पदादि काम्य है। यह नित्य और नैमिलिक कार्य प्रामके बाहर पूर्वोक्तर महानदी वा तटाकके उक्तरीकिनारे करना होता है।

"पुरस्तादुत्तरतोऽरयये कर्मग्या प्रयोग उत्तरत उदक!न्ते" (कौशिकसूत्र १।७)

पुंसवनादि नित्य कर्म गृहमें तथा आभिचारिक कर्म प्रामके दक्षिणदेशमें कृष्णपक्षमें कृतिकानश्रसमें होगा। (कौशिकसूत्रह्।१)

शुभ नित्यकर्मी का काल देशों पर्व और पुण्य नक्षत्र-युक्त तिथि है।

"अमावस्या पौर्षामासी पुरायनक्षत्रयुक्तिथिः ।

एतएव त्रयः कालाः सवे वां कर्माणां स्मृताः ॥

अद्भुतानां सदाकालं आरम्भः सर्वकर्माणाम् ॥'

( रुद्रभाष्य )

## भाषर्थीय उपनिषत्।

दूसरे सभी वेटें।से अधव वेदीय उपनिषद्की संख्या हो अधिक है। ब्रह्मतस्वप्रकाश ही उपनिषद्का उद्देश है। अतएव अधिकांश उपनिषत् ब्रह्मवेदका अङ्ग समका जायेगा, इसमें सन्देह ही क्या! विद्यारण्य स्वामीने सर्वोपनिषदुर्थानुभृति प्रकाश" नामक प्रन्थमें मुएडक, प्रश्न और नृसिहै। तर तावनीय इन तीन उपनिषदें। की अधव वैदीय आदि उपनिषदु कहा है। किंतु शङ्करा-अ।य ने मुएडक, माण्डूक्य, प्रश्न और नृसिंहतापिनी इन चारोंकी ही प्रधान आधर्षण उपनिषद् कहा है। यहां तक कि वादरायणने अपने चेदांतसुत्रमें इन चार उपनिषदेंकि प्रमाण अनेक बार उद्गृध्त किये हैं। मुण्डित मस्तक एक श्रेणीके मिक्ष् सं हो मुएडकोपनिषदुका नामकरण हुआ है। कोई कोई पाश्वात्य परिस्त इसके छांदे।ग्यापनिषद्का पूर्ववर्ती तथा श्वेताश्वतर भीर वृहदा-हुण्यकका समकाळीन मानते हैं। ब्रह्म क्या है, किस प्रकार उनका जान होता है और किस उपायसे

वे पाये जाते हैं, इस उपनिषद्में उसका बिस्तृत विवरण दिया गया है। शङ्कराचार्य, आनस्तीर्थ, दामोद-राचार्य, नरहरि, भट्ट भास्कर, रङ्गरामानुज्ञ, नारायण, व्यासतीर्थ, शङ्करानस्य, विज्ञान भिक्ष, और नरसिंह यित ने इस उपनिषद्का भाष्य या यृत्ति प्रकाश की है। इसके शाङ्करभाष्य पर भी बहुत भी टीकाएें देखी जातो हैं। उनमेसे आनस्दतीर्थ और अभिनव नारायणेंद्र सरस्तती रचित भाष्यटीका ही प्रधान है।

प्रश्नोपनिषद् गद्यमें लिखा गया है। ऋषि पिप्पलाइ के ब्रह्मजिलासु छः गिष्योंने गुरुसे वेदान्तके मूळ षटतत्व का प्रश्न किया। उन्हीं छः प्रश्नोत्तरको ले कर प्रश्नोप निपद्द बना है। प्रजापितसे असत् और प्राणको उत्पत्ति दूसरी वित्यक्तिसे प्राणको श्रेष्ठता, चित्यक्तियों के लक्षण और विभाग, सुयुक्ति और तुरीयावस्था, ओम्कारध्यान निणय और षांड्शेन्द्रिय ये हो छः विषय प्रश्नोपनिषद्द के प्रतिपाद्य हैं। शङ्कराचार्य प्रश्नोपनिषद्द के भाष्यकार हैं। आनम्द्रतोर्थ, श्लोनियास, क्लानेन्द्र सरस्ततो, दामोदराचार्य, धर्मराज, बालक्षणानम्द, रङ्गरामानुज, रामानुजमुनि, नारायण, विज्ञानभिक्षु और शङ्करा नन्द ये सब वृक्तिकार हैं। भानन्दतीर्थ नारायणेन्द्र सरस्तती आदिने उक्त शाङ्करभाष्यको टीका की है।

माण्डूक्योपनिषदु बहुत छोटा गद्य प्रन्थ है। छोटा हे।ने पर भी सर्धप्रधान समका जाता है। मैती याणोपनिषदुके साथ इसके प्रतिपाद्य विषयका मेल रहने के कारण बहुतरे इसे मैतायणोपनिषदुका परयत्ती समक्षते हैं। गीड़ापादाचार्य इस उपनिषदुको कारिका, शङ्कराचार्य भाष्य और विश्वानिभक्ष, 'आलोक' नामको ध्याख्या, आनन्दतीर्था, मथुरानाथशुक्क और रङ्गरामानुज भाष्यटोका, आनन्दतीर्था क्षुद्रभाष्य, राघवेंद्र, ध्यासतार्थ और श्रोनिवासतीर्था उक्त आनंदभाष्यकी टोका, इनके अतिरिक्त नारायण, शङ्करानंद, ब्रह्मानंद सरस्त्रती, राघवेंद्र आदि दोपिका वा वृत्तिकी रचना कर गये हैं।

नृसिंहतापनी पूर्व और उत्तर इन दो भागों में विभक्त है। पूर्वतापनोका सिर्फ शाङ्करभाष्य मिलता है। किंतु गोंड्यादने उत्तरतापनोक्ती कारिका, शङ्करा-चार्य और पुरुषोत्तम इन दोनोंने भाष्य तथा नारायण और शङ्करानंदने, 'दीपिका' नामकी वृत्ति लिखी है।

उक्त चारोंको छोड़ कर मुक्तिके।पनिषद्से और भो ६३ आधर्म्वण उपनिषदींके नाम पाये गये है। यथा-५ स्राप्त, ६ अक्षमालिका, ७ अद्वय, ८ अध्यातम, ६ अन्न-पूर्णा, १० अध्वत्व शिखा, ११ अध्वतिशरः, १२ अमृतनादः १३ अमृतंविन्दु, १४ अवधूत, १५ अध्यक्त, १६ आहमा, १७ सात्मबे।घ, १८ आरुणि, १६ एकाक्षर, २० कडरुद्र, २१ कलिसन्तरण, २२ कालाग्निष्ठद्र, २३ कुण्डिका, २४ कृष्ण, २५ कैंबल्प, २६ क्षुरिक, २७ गणपति, २८ गर्भा, २६ गारुड़, ३० गोपास्रतापनी, ३१ ह्यूडा, ३१ जालदर्शन, ३३ जावाल, 38 जायालि, ३५ तापनी, ३६ तारमार, ३७ तुरीया-तीत. ३८ तेजावि द, ३६ तिपुरा, ४० तिपुरातापन, ४१ तिशिखा, ४२ दत्तातेय, ४३ दक्षिणामूर्त्त, ४४ देवी, ४५ ध्यानवि द्, ४६ नादवि दु, ४७ नारायण, ४८ निरालम्ब ४६ निर्वाण, ५० पञ्चब्रह्म, ५१ परब्रह्म, ५२ परमहंस, ५३ परमहं स परिवाजक, ५४ परिवाज, ५५ पाशु ।त, ५६ पैङ्गल, ५७ प्राणाग्निहोत्र, ५८ वृहज्जावाल, ५६ ब्रह्म, ६० भस्मजावाल, ६१ भावना, ६२ भिश्नु, ६३ मएडल, ६४ म'तिक, ६५ महत्, ६६ महानारायण, ६७ महावाषय, ६८ मुक्तिका, ६६ मुङ्गल, ७० मैत्रेयो, ७१ याञ्चवल्पय, ७२ योगकुएडलो, ७३ योगतस्व, ७४ योगशिक्षा, ७५ रहस्य, ७६ रामतापनी, ७७ रामरहस्य, ७८ रुद्राक्ष, ७६ वज्रसुचि, ८० वराह, ८१ वासुरेव, ८२ विद्या, ८३ शरभ, ८४ शादयायणी, ८५ शाण्डिल्य, ८६ शरीर, ८७ संन्यास, ८८ सरस्रतीरहस्य, ८६ सर्वामार, ६० सावित्री, ६१ सीता, ६६ सुवाल, ६३ सूर्व, ६४ सीभाग्य, ६५ स्कन्द, ६६

इनके सिवा और भी कितने आधर्यण उपनिषद्दके नाम सुने जाते हैं। सबेंकिंग एकत करनेसे देा सीसं अधिक है। मकते हैं। वे सब आधुनिक हैं, विस्तार है। जानेके भयसे उनके नाम नहीं लिखे गये।

ह्यप्रीच और ६७ हृद्य ।

## वैदिक आयोवास ।

आर्र्यावर्चा हो आर्र्यों की आदि आवासभूमि है। यहां एकमात आर्र्याजाति हो प्रधान थी तथा वे लोग बार बार इस स्थानमें जन्म ले कर लीला कर गये हैं, इसीन्टे इसका नाम आर्यावर्चा हुआ है। मनु २।२२ टोकामें कुल्लूकने लिखा है—"आर्ट्या मनावर्चान्ते पुनः पुनवद्भवन्तीत्याच्यावर्तः।" "आर्ट्यः १ श्वरपुत्रः" (यास्क ६ । ११३) वेदके शालाविभागप्रसङ्गमे लिला जा चुका है, कि ब्रह्माएडपुराणानुसार आदि ऋषिगण हो १ श्वर कहे गये हैं। उनके पुत्रगण हो यास्कके मतसे आर्टा हैं। जहां वे आर्टागण जनमप्रहण और वास करने थे बहो स्थान आर्थावर्त्त है।

यह आर्यावास कहां है ? ऋक्संहितासे हमें मालूम होता है, कि हिमवत्पृष्ठके दक्षिण भागमें बसा हुआ सुवास्तु जनपद प्रकृत आर्यावर्स पूरवमें अवस्थित था। यास्कने लिखा है, "सुवास्तुनेदी तुग्व तीर्धा भवति तूर्ण मेतदायन्ति।" (४।२।७)

प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि भी "सुवास्त्वादिभ्योऽण्" (४।२।७९) सूत्रमें सुवास्तुजनपदका परिचय दे गये हैं। पाणिनिके समय यह जनपद जो आयों को वासस्थान कह कर प्रसिद्ध था उक्त सूत्र हो उसका प्रमाण है। आर्थ्यावर्स शब्दमें दिखला चुके हैं, कि वर्षमान स्वात् वा सुवात् नदी हो वैदिक सुवास्तु है।

महन्संहिताके ५।५३।६ मन्त्रमें लिखा है, कि रसा, धनितभा, कुमा, जिन्धु और जलमयी सरयू जिससे जलण्डावनावि द्वारा विहरणमें बाधा न पहुंचावें। उक्त मन्त्रोक्त निर्योका संस्थान निर्णय करके हम पूर्व तन आर्यावर्सकी एक सीमा निर्देश कर सकते हैं। उज्जिहान प्रदेशकी सुवास्तु नदीतीरस्थ सुवास्तु जनपद-सं बहुत दूर उत्तर रसा नदी बहती है। वही नदी आर्यावासकी उत्तरी सीमा, वर्रामान समयमें काबुल नदी नामसे प्रसिद्ध हीनप्रभवा कुमा पश्चिमी सीमा, तक्ष-शिला प्रदेशीय सरयू नदी पूर्वा सीमा और कुमाके दिश्चण कुमु सिन्धु-सङ्गम हो इसकी दिश्चणी सीमा है।

इस सुवास्तुप्रदेशके पिश्वममें अवस्थित निषध पवंत पर भी आर्थागण वास करते थे। ११९०४११ मन्त्रके "योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि"से निषदमें आर्था धिकार साबित होता है। शतपथ ब्राह्मणके ३।३।२।१-२ मन्त्रमें "नड़ो नैषिध" पदका उस्लेख है। फिर १।१०४।४ महङ् मन्त्रमें अञ्जसी, कुलिशो भीर वीरपटनी नामकी तीन नदियोंके प्लावनसे राजाकी नामि (अर्थात् प्रधानायास या राजधानो )-रक्षा करनेकी कथा है। चे सब निदयां कहां बहती थीं ? अञ्जसी सुन्न स्तुसे ईशानकोणमें और कुलिशी सुनास्तुसे वायुकीणमें दक्षिणका और तथा चौरपत्नी अग्निकोणसे दक्षिणकी और बहती थी।

इस प्रकार क्रमशः सुवास्तुसं पूर्वको ओर बहुत दूग्में अवस्थित श्लोकराउशैलसे निकलो हुई जह नुमुनिकी आश्रमतलवाहिनी जाहृबी नदाके तट पर्यन्त आर्थावास विस्तृत था। ऋक्संहिताक "पुराणमोकः सक्यं वां युवीन रा द्रविणं जहाव्याम्।" (३,५८,६) मन्त्रोक्त जाहृबी प्रदेश जाहृबीके किनारे अवस्थित था। यह पञ्ज-कोराके पूर्व, सिन्धुके पश्चिम और बर्नूके उत्तर तथा सुवास्तु जनपदकं समीप था।

भार्य भीर भार्यावर्त्त देखो।

इसके बाद यहांसे आर्यावास क्रमशः सारस्वत-प्रदेशमें फैल गया। यह शस्यबहुल उत्कृष्ट प्रदेश यह-भूमिके लिये प्रशंसनीय था। आर्य ऋषिगण यक्षां बहुतसे यागयह कर गये हैं। अनेक ऋङ्मखों इस स्थानकी यागविषयक षरिपुष्टिका उन्हलेख हैं। ऋक् ३।२३।४ मन्त्रके "दूषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवद्गने दिदांहि" वचनमें दूषद्वती तीरसे ले कर सरस्वती तीर तक तीन नदीका तट सारस्वतक्षेत्र नामसे प्रसिद्ध था। इस स्थानका दूसरा नाम ब्रह्मावर्ष्ट हैं। हम मनुसंदितामें उसका उल्लेख देखने हैं—

"सरस्वता हमद्वत्यो दें वनद्योर्धीदन्तरम्। तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तां प्रचक्कते ॥'' ( मनु २।१७) इसके बाद ही मनुने लिखा है, ब्रह्मावर्त्तकं बाद कुरुक्षेत्रादि आयोजनपद महापुण्य देश हैं;---

''कुरुक्तेत्रश्च मत्स्याश्च पश्चाक्षाः श्रुरसेनकाः। एषो ब्रह्मविदेशो वे ब्रह्मावर्क्तदनन्तरम्॥''

( मनु० २। १६)

भभी पाठकोंको मालूम होगा, कि आर्यावास किस प्रकार घीरे घीरे उत्तरभारतमें फैल कर ब्रह्मिंबेश नामसै प्रसिद्ध हुआ था। आश्वलायन शास्त्रा ११३।१०-१२, २।३०।८, २।३१।१६-१८, ६।६१, ६।८५।१-३, १०।१७।७ ६ ब्रह्म भादिकी आलोचना कर देखते हैं, कि यथार्थमें वह स्थान ब्रह्मार्थयोका निवासकेन्द्र था। यहाय धूमसे वह
स्थान परिव्याप्त रहता था। इस सारस्वत प्रदेशमें पहले
ही आर्ट्यासाम्राज्य प्रतिष्ठित हुआ था। ऋक् ८।२१।१८
मन्त्रमें सारस्वत प्रदेशके राजा चित्रके यह और धनदानादि
के महत्त्वका परिचय वर्णित है। यास्कने लिखा है,
"विश्वामित्रफ्रिंषः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो वभृव।
स विक्तं गृहीत्वा विपार् सुतुम्योः मन्नेद माययावनुय
युरितरे।" (२।७।२) राजा सुदासकं यहकी दात किसीसे छिपी नहीं है, विश्वविषयात है। विश्वामित्र और सुदास
देखा।

इस आर्यदेशमें बहुतसी निदयां बहती थीं। सिन्धुनदके पूर्वी किनारे जो निदयां वैदिक युगमें बहती थीं, उनका उल्लेख निम्नोक्त ऋङ मन्त्रमें हैं—

'इम' में गगे यमुने सरस्वती शुतुद्धि स्त्रोमं सचता परुष्या । असिक्त्या मरुद्वृधे जितस्तयाजी कीये श्रृष्योद्धा सुषोमया॥'' (शुक् १०।७४।५)

इस गङ्गानदीका परिचय किसीकी भी देनेकी जरू रत नहीं। इसोके पश्चिममें यमुना, यमुनाके पश्चिम-में सरस्वती और सरस्वतीके पश्चिममें शुनुद्रु वा शतद्रु है। शतद्व के पश्चिममें परुष्णी नदी बहुता है। यास्ककं समय वह इरावती नामसे प्रसिद्ध थी। ( निरक्त २।३।५) पोछे वह पैरावतो कहलाने लगी। उमी के पश्चिम असिक्ती है जो अभी चन्द्रभागा कहलाती है। अभिक्रोके पश्चिम वितस्ता नदी अवस्थित है। पेरावती, चम्द्रभागा और वितस्ता नामकी नदियां सम्मिलित हो कर पञ्जाबके कश्यपपुरके पश्चिम दक्षिणमें जा महानदीके आकारमें वह रही है, उसोका प्राचीन नाम मरुद्धा है। उक्त कश्यपपुरके प्रवर्मे प्रवाहित शतद् नदीकी कलेवरपुष्टकारिणी पश्चिमी शासाका नाम आर्जीकीया है। यारकके समय यह विपास तथा उसके पहले उदिश्वरा नामसे प्रसिद्ध थी। (निक्क ६।३।५) अभी इसका नाम विवाशा है। गया है। अक्षशिलाप्रदेश-के निम्नदेशमें प्रवाहिता सुषेतमा नदी सिन्धुसङ्क्रममें मिल गई है। यह सप्त नदीमय भूभाग सप्तनद वा सप्तसिंघ नामसं परिचित है। गङ्गा और यमुनाप्रवाहितप्रदेशका छोड़ देनेसे उक्त भूभागका पश्चनद प्रदेश वा सारवत प्रदेश कह सकते हैं।

सिन्धुनदके पृथीं किमारे जिस प्रकार सात नदियां बहती हैं उसी प्रकार उसके पश्चिममें भी सात नदी भार्यावासमें बहती थीं। ये सब निहयां अभी आर्थाः वर्शके वहिभागमें चला गई हैं. किन्त वैदिक युगमें भार्यावर्शके अन्तर्भुक्त थी। ऋक्संहिताके १०७५।६ मन्त्रमें लिखा है, कि तृष्टामा, सुसर्री, रसा, श्वेती, कुभा, गामतो और मेहत्त्रुसंयुत क्रुमु ये सात नदियां पूर्वपश्चिमामिमुखो है। पांछे पूर्वदक्षिणमें सिन्धुनदके पश्चिममें मिली हैं। ये सभी नहियां मध्य हिमालय से निकली हैं। वर्समान चित्रल प्रदेशके पूरव पञ्ज-कार प्रदेशमें जा त्रावयव नदी बहती हैं उसीका नाम तृष्टामा है। सुसत्तुंका दूसरा नाम सुवास्तु है। रसाकी बात पहले ही लिखी जा चुकी है । वर्रामान देश इस्म।इल खाँ प्रदेशकी तलवाहिनी अर्जानी नदी ही श्वेतो कहलाती थी। कुभा काबुलनदी और क्रम वर्गु-प्रदेशमें प्रवाहित वर्रामान कुरम नदी है तथा गै।मती अभी गे।मल नामसं प्रसिद्ध है। ये सातो नदियां सिन्धुमें मिली है।

अतपव इससे साबित होता है, कि चित्रलप्रदेशके पूर्व और बेलु विस्तानके ऊर्दु ध्व पश्चिमोत्तरभागमें जो पुरातन भार्यावासांश था वही पश्चिम सप्तनद प्रदेश है। इस पश्चिम सप्तनदके अन्तर्गत अफगानपञ्जकोर प्रदेश है। अतएव प्राचीन गाम्धार राज्य भी आदर्था वासके अन्त्रभुक्ति थो। ऋक् १।१२६७, ब्राह्मण अपाट, पाणिनिका "साक्वेय गाम्धारिभ्याञ्च" ( ४।१।१६६ ) तथा "मद्रेभयोऽञ्।" ( ४।२।१०८ ) सूत्रमें गाम्बार और मद्रदेशका परिचय है। उन दो जनपदोंके साथ जो भायं संस्रव था, वह महाभारत पढ़नेसे हो अच्छो तरह मालूम होता है। कुरुराज ध्तराष्ट्रपत्नी गाम्धारी देवी दुर्योधनादिकी माता और पाण्ड्रराजपत्नी-माद्री देवी नकुल भीर सहदेवकी माता थों। पाणि निने पौर्व मद्रपदसिख करनेके लिपे (४।२।१०८) सुत्रका संक-लन किया था। इसीसे अनुमान होता है, कि पारस्य-के उत्तर प्रान्तवर्त्ती वर्त्तमान मिदिया नामक साम्राज्य-का उत्तरांश मद्रराज्य समभा जाता था।

इस पूर्वापर सप्तनद प्रदेशके मध्यस्थलमें मध्यहिमा-

लयपादसे निकलो हुई सिन्धु नदी ही प्राचीन शास्त्री वर्तको दो खएड करके बह रही है। उसीके उत्तर पास हीमें और भो सात निदयों का उक्लेख ऋक्संदिताके १०।७५।७-८ मं तमें देखा जाता है—

"मृजीत्मेनी इराती महित्वा परिष्रयांति भरते रजांति । अदन्धा सिन्धुरप सामघस्तमाश्वा न चित्रा वपुषीव दर्शेता । स्व श्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा हिरपवयी सुकृता बाजिनीवती । ऊर्पावती युवतिः सीधमावत्युताधि वस्ते सुभगामधु वृषम् ॥
( सृक् १०।७५।७।८ )

उन निर्योमें ऊर्णावती कैलासिनम्मध्य ऊर्णा प्रदेशमें बहती है। हिरण्मयी, वाजिनीवती और सीलमान्वती नामकी तीन निर्वयां उत्तरदेशमें बह गई हैं। पना नदी आज भी निस्नवेलु बिस्तानमें मौजूद है। चिक्रा चित्रल प्रदेशसे निकल कर कुमामें मिलती है। ऋगोती एक समय उसीके शास पास बहती थी।

इन ७३ निद्योंका उल्लेख हम ऋक् १०।७।१ मन्त्रमं पाने हैं। उन निद्योंमें सिंधु ही प्रधान हैं तथा उन सब निद्योंसे इसका कलेबर पुष्ट होता है। (ऋक् १०।७५।४) अतपन उक्त २१ निद्यां सिंधुशिशु हैं। उनके मानों अनण हैं, यह सोच कर ऋक् १०।६४।८-६ मंत्रमें "त्रिः सप्त सम्ना नद्यः" इत्यादि वाक्योंसे उनकी स्तृति की गई है।

अभो देखा गया, कि तिसप्त निर्यो से परिवृत्त सिन्धु मध्यप्रदेश ही प्राचीन कालकी आर्टाभूमि है। इस आर्यावासमें कहां क्या मिलतो था तथा किस किस विशेष विषयके साधनके लिये कीन कीन स्थान निर्दिष्ट था, वह पेतरेयबाह्मणके "यस्तेजो ब्रह्मवर्धसमिच्छेत् \* \* प्राङ्स इयात्। योऽश्राद्यमिच्छेत् \* दक्षिणा स इयात्। यः सोमपीथमिच्छेत् \* \* उदङ्स इयात्।" (१।२।२) मंत्रमें लिखा है।

ऋक्संहिताके वर्णनानुसार सिंधुको हो प्राचीन आर्थभूमिका मध्यकेन्द्र माननेसे देखा जाता है कि सिन्धुके पूर्वमें हो सग्स्वत्यादि तीरभूमि हैं। वही स्थान यज्ञानुष्ठान द्वारा ब्रह्मख्य्यं तेज लाभ करनेके योग्य है। शतद्र और सिंधुसङ्गमके दक्षिण हिम-प्राचुर्य्य न रहने तथा प्रवल तापके कारण वहां काफी फसल लगती हैं। अतएव जिन्हें अन्नलाम करनेकी इच्छा हो वे दक्षिण दिशामें ही जायें! सिंधुके पिश्तम बहुतसे जंगल हैं, इस कारण यहां पशुलाभकी अधिक सम्भावना है तथा शतद्रु सिंधुसङ्गमके उत्तर शीतकी अधिकता रहनेसे सोमवलोकी वृद्धि और बाहुल्य स्वित होता है।

ऊपरमें द्वितीय नदी सप्तकके अंतर्गत जिस रसा नदी. का उल्लेख किया गया है वह आर्यावासकी उत्तरो सीमा है। ऋष्संहिताके १०१०८ स्तकं ग्यारहर्षे म'त्रमें सरमा और पणियोंके कथोपकथनप्रसङ्गमें अनार्यो द्वारा आर्थो का गोहरण वृत्तांत सूचित हुआ है। पणिगण वणिक जातिके थे। वे आर्थी के साथ ही रहते थे, इस कारण उनकी भी गिनती आर्थी में की गई है। असुर वा बलशाली अनार्याण आर्थी की गी चुरा कर ले गये थे, पीछं कुत्तों की सहायतासे उनकी पुनः प्राप्ति हुई थी। इस समय अनार्यवासमें उन्हें रसा नदीको पार करना पड़ा था। ( ऋक् १०।१०८।१) ऋक संहिताके ८।४६।२ मन्त्रमें तथा १०।१२१।४ मन्त्रमें दो विभिन्न रसा निवर्गेका उव्लेख हैं। निरुक्तके मतसे रसा नदी शब्दकारिणी है। पर्शतवक्षको भेद कर कलकल-नदसे बहुती है अथवा पर्शतगात्रसे प्रपाताकारमं गिरती है। १०।७५।६ मन्त्रमें एक रसाका सिन्धुसङ्गत तथा १०।१२१।४ मन्त्रमें दूसरी रसाकी समुद्रसङ्गत कहा है। वह आर्यावर्शके बाहर और वर्जमान खाराशान राज्यके अन्तर्गत है। अवस्ता प्रन्थमें रंहा नामसे यह वर्णित है।

प्रक्रम् संहताके टाइइ।१३१५ मन्त्रमं अंशुमती नदीके किनारे आर्यप्रमाय फैलनेकी कथा है। उक्त अंशुमती नदीके नदी यमुनामें गिरती है। और द्ववद्वतीकं पूर्व में अविश्वत है। १०,५३।८ मन्त्रमें अश्मन्यती नदीतीरकी छोड़ कर और नदीकी पार कर आर्थोकं दुरान्तर जानेका उल्लेख देखा जाता है। यह अश्मन्यती शतद्व के पूर्व और घर्व राके पश्चिम विनशन प्रदेशमें बहती थी। इससे प्रमाणित होता है, कि पूर्व तन आर्थागण मध्यपशियासे नहीं आये, वे हिन्दूकुश पर्धतके समीपवत्ती विश्वत स्थानमें हो रहते थे।

१।१०४।१३ मन्त्रमें शिका नदी निषद प्रदेशमें बहती थी, निषध शन्दके साहचर्यासे ही इसका अनुमान होता है। ऋक् ६।२७।६ नम्लमें "हरियुवीया" "यथ्या-खती" नदाक किनारे तोन सी वर्मधारी वृश्वीवत् पुत एक साध मारे गये थे। जिस नदीके किनारे यह महायुद्ध हुआ था, यह नदी कहां हैं? सम्मवत अफगान राज्य ही उसकी स्थिति हैं। वहांके हजारा प्रदेशमें अभी जो हरिषद् नदी बहती है उसीको बैदिककालका हरियुपीया नदी मान सकते हैं। ऋक् १०।२७।१७ मम्समें जिस अक्षा नदीका उल्लेख देखा जाता है यही अफगानिस्तान-के उत्तरमें प्रवाहित आक्सस नदी है। श्वेतपर्व तपादसे निकली हुई श्वेती नदी अर्जु नी नामसे प्रसिद्ध थी (शत-प्य १४।६।८।६) इस श्वेतपर्व तसे श्वेतयावरी नामकी एक और नदीका वर्णन देखा जाता है। (भृक् ८।२६।१८१) यह श्वेतयावरी और ऋक् १०।७५।६ मम्लमें वर्णित श्वेती, क्या एक है?

ऋक्संहिताके ४।३०।१८, ५।५३।६, और १०।६४।६ मन्त्रमें जिस सरयुका उल्लेख है वह सिन्धुसङ्गत और तक्षशिला प्रदेशवाहिनी है। किन्तु वाजसनेयसंहितामें (२३।१८) "काम्पिल्यवासिनी"का उव्लेख देख कर मालूम होता है, कि उत्तर पाञ्चालकं अंतर्गत काम्पिल्य नगर होती हुई २व सरयू चली गई है। वृहदारण्योक्त कपि प्रदेश (३।३।१, ७)१।६, ७)५ १) उसके पास ही अवस्थित था । साङ्काश्य (वर्शमान संकिश) नगरी उसके नैऋतमें पड़ती थी। आर्यापरिवाजकोंकी वर्णित चक्षु, वक्षु, सोता, गौरी आदि नदियां भी आर्यानिकेतनभूमिमें बहती थीं। हिमालयके पूर्व और पश्चिम भूकाएडसं दक्षिणको और प्रवाहित सभी नदियाँ तथा विन्दुसर, मानससर और रावणहदादि आर्थीके परिवात थे। ऋक संहिताके १।८८।१४ मन्त्रमें जिस शर्याण।वत् सरोवरका उक्लेख है, शाटयायनके वचनोद्धारमें सायणने उसके विषयमें कहा है, "शर्याणावद्ध वे नाम कुरुक्षेत्रस्य जघ नार्झे सरः स्यन्दते"

फिर ऋक् १०।३४। १ मन्त्रमें "प्रवातेजा इरिणे वधु-तानाः" और "सोमस्येव मीजवतस्य भक्षो" पदमें इरिण और मूजमान् शब्दका व्यवहार देखनेसे मालूम होता है, कि उस समय आर्थागण कैलासके समीप मुजवान पर्वत पर और वर्शमान इरान् नामक देशमें बस गये थे। अधर्गसंहिताके पश्चम काएडकी चतुर श अद्यां बाईस वें सूक्त के ३ यम लमें पर्य जनपद अर्थ में लमें महागृष प्रदेश, पम और अम मंलमें मूजवत् प्रदेशान्तर्गत बहिक देश, अष्टममें महागृष और मूजवान, नवममें फिरसे चाहि लक, सबसे पोछे १४वें मंलमें अङ्ग, मगध, मूजवह, गांधार आदि देशों का उल्लेख रहनेसे अनुमान होता है, कि उस समय उन सब प्रदेशों में आर्यवास प्रतिष्ठित था।

उक्त पर्यय देशका पौराणिक नाम पुरुषपुर है। अभी इसे पेशावर तथा गान्धार कन्धार कहते हैं। शतपथ ब्राह्मणमं (१८।३।३।३ "वह्लीकः प्रातिपोय शुश्राव "वचनसे प्रमाणित होता है, कि पूर्व कालमें यहां भी आर्थों का बास था। यह वहि लक्षेश भ्वेत पर्वत-के पश्चिममें अवस्थित है।

अङ्ग और मगधराज्य प्राचीन कालमें आयों के लिये निन्दनीय था। उस समय उक्त दोनों स्थानोंमें अना-यों की ही प्रधानता दिखाई देती है। यथा—

"िकं कृष्वन्ति कीकटेशु गाबो नाशिरं दुहे न तपन्ति धर्मन्।" (शृक् ३।५३।१४)

की कर का दूसरा नाम मगध है। निरुक्त कार उसे अनार्थों का वासक्थान बतलाते है। महाभारतीय युग-में महाराज दुर्योधनके समय मगध और अङ्गराज्य आर्था-वासक्रपमें परिगणित हुआ था।

उक्त मृतवान नामक नगराज प्राचीन कालमें आर्था वर्त के उत्तर सीमक्यमें हिमालयण्ड पर अवस्थित था। यहां आर्थ और अनार्थ दोनों ही जातियां रहती थीं। वाजसनेय-संहिताके शहर मंत्रमें तथा शतपथब्राह्मणके राधागरि मंत्रमें उक्त यज्जवेंदोक्त वाक्यकी विवृतिमें मृतवान पार करनेकी प्रार्थना को गई है। इससे अनुमान होता है, कि उस समय आर्थनण मृजवान पर्व तके वहिभीगको आर्यावर्शसे बाहर समक्षते थे। इसोसं हम सकते हैं, कि पारस्पराज्यके पश्चिमोत्तरस्थ पश्चिमागर राज्यके पृथ्य तथा अनुगङ्ग पदेशके पश्चिम, सिंधुसागर सङ्गमके उत्तर तथा मृजवान पर्वातके दक्षिण चेत्संहिताकालीन आर्यावर्श फैला हुआ था।

इस प्रकार उस संहिता कालसे ही धीरे घीरे भाय निवास एक देशसे दूसरे देशमें फैल गया। आहरू संहिताके ७१८ स्कमें इन्द्रको सम्राट्, सुदास राजाके यह की कथा, तृत्सुगणका इन्द्रके साथ युद्धमें परास्त हो निम्नगामो जलकी तरह धावन तथा वाधा पा कर सुदास को समस्त भोग्य वस्तु हेनेकी कथा है। ७१८८१७ मन्द्रमें इन्द्रने दिद्ध सुदासको सहायतासे एक कार्य किया था। उन्होंने सूची द्वारा युपादिका कीण कार डाला और सुदास राजाको समस्त धन दान किया था। ७१८८११ मन्द्रमें लिखा है, "यमुना" "तृत्सयः" "अजाम" "शिव्रवः" "यक्षवः" सादि यामुनप्रदेशादि निवामी सामन्तराजीने घोडे, या मनुष्यके शिर पर उप-होकन लाद कर इन्द्रको उपहारस्वस्त्र मेजा था। यहां इन्द्रको सम्राट् कहा जा सकता है तथा अज, शिव्र, यसु और यामुन जनपदादिके सामन्तराजीने उसकी अधीनता स्वीकार कर यहां विल भेजो थी।

उक्त यामुनावि जनपद पूर्वतन या अधुनातन आर्था-वक्त के विद्यागिमें था। यह यमुना गङ्गाके पश्चिम पार्श्ववाली है या दूसरी ? अभी इसी पर विचार फरना चाहिये। जह माबी प्रदेश वर्षामान गाङ्ग्य प्रदेशसे जिस प्रकार बहुत दूरमें अवस्थित था, उसी प्रकार यह यामुन प्रदेश भी संहिताकालमें उत्तरी सीमा पर हो वर्षामान था। शिष्र जनपद चन्द्रभागा-प्रवाहित देशके जदुध्वेदेशका पक करदराज्य था।

ऐतरेय कालमें अर्थात् ब्राह्मण-युगमें इस आर्थावर्षा-का भायतन कहां तक फैला था वह उक्त प्रथंके अभि-वेकप्रकरणमें लिखा है, "प्राच्यां दिशि ये के चप्राच्यानां राजानः \*\* दक्षिणस्यां दिशि ये के चस्त्यतां राजानः \* \* प्रतोच्यां दिशि ये के चनोच्यानां राजानो येऽपा-च्यानां \* \* उदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमयन्तं जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमद्रा \* \* भ्रवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुदपञ्चालां राजानः सवशो-शीनराणां राज्यायैव तेऽभिष्ट्यक्ते।" (ऐतरेयबा० ऽ।३।२)

यहां "प्राच्यानां राजानः" इस सामान्योक्ति द्वारा अनुमान किया जाता है, कि उस समय पूर्व देशमें बहुतसे छोटे छोटे राजाओं में एक प्रवल पराकान्त राजा भी थे। अन्य मंत्रमें भी (३।४।६) "प्राव्यो प्रामता बहुलाविद्याः" उक्ति द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। संहिताकालमें पूर्वदेशीय जे। सद पहाड़ी जनपद विद्यमान थे, वही अभी प्रसिद्ध नेपालादि किरात नगरी है। पाणिनिके (१।१।७५) सुत्रसे भी हमें मालूम होता है, कि प्राच्यभूममें कान्यकुब्ज, अहिच्छतादि प्रसिद्ध पुरो विद्यमान थी। ऐतरेय ब्राह्मणकालमें वे सब स्थान प्रामक्कपमें थे, ऐसा हो प्रतीत होता है।

उस समय दक्षिण देशमें जो वलवत्तम सत्वत् राज्य था, वह परवर्त्ति कालमें छल्लपुरी नामसे प्रसिद्ध हुआ। ऐतरेयब्राह्मणमें तथा शतपथब्राह्मणके "आदत्त यहां काशीनां भरतः सत्वतामित्र" (शतपथत्रा० १३।४।४।२१) गाथावचनमें भरताधिकृत इस प्राचीन राज्यका अस्तित्व दिलाई देता है। दौष्मन्ति भरत तथा उनके वंशधरगण जो इस प्रदेशके राजा थे वह ऐतरेयब्राह्मण (८।४।६)के निम्नोक्त श्लोकसं स्पष्ट माल्म होता है। यथा—

> "श्रष्टासप्तति भरतो दौष्यन्तिय मुना मनु । गङ्गायां वृत्रघ्नेऽवष्नात् पञ्चपञ्चाशतः हयान् ॥ त्रयस्त्रिशच्छतः राजाश्वान् वध्वाय मेध्यात् । दौष्यन्तिरत्यगाद्राशे मार्या मायिवत्तरः ॥"

शतपथब्राह्मणके १३।५।११-१४ मंत्रमें यह विषय अच्छी तरह समभाया गया है।

प्रतीचयदेग बहुत सी निद्योंसे परिपूर्ण था। यहां पक भी सुममुद्ध राज्य न था। इसके उत्तरी भागमें पर्वतपादस्थ भूमिपगण 'तीश्व' कहलाते थे। दक्षिण भागमें अवाच्य और मध्यभागमें केवल आरण्यदेश था। वहां अपाच्य और नीच्चगण रहते थे। यह प्रत्यश्चदेश जो अरण्यमय था, ३।४।ई मंत्रमें उसका उल्लेख है।

उत्तरदेश अर्थात् हिमालय पृष्ठद्रएडके उत्तरी भागमें और प्राचीन आर्यावर्त्त के वहिंदे शमें आर्य मित जनपद् उत्तरमद्र और उत्तरकुरु विद्यमान था। मालूम होता है, कि हिमालयके दक्षिण आर्यावर्त्त के अन्तर्गत मद्रदेश और कुरुदेश उस समय दो भागोंमें विभक्त हुआ था तथा आर्यावर्त्त के अन्तर्गत मद्रदेशके उत्तर जो देश था यहां उत्तरमद्र और कुरुदेशका उत्तरो देश उत्तरकुरु था। आर्यावर्त्त के प्रत्यन्तदेशके बाद जो सब देश और महा-देश हैं, बहां आर्य वा अनार्यका कोई विचार मधा। मनुकी उक्ति हो इस बातको समर्थन करतो है। परन्तु इस उत्तर कुरुदेशमें उस समय आर्यगण क्यों जाते थे उसको आलोचना करतेले मालूम होता है, कि उत्तर-कुरुका नैसर्गिक सौन्द्र्य और स्वास्थ्य ही उनके जिल की आकर्षण करता था। वहांके लेगा भी शान्तिप्रिय, तपःपरायण और देवस्वभावसम्पन्न थे। इस कारण वह पुण्यमय देवसेल जनसाधारणके लिखे अजेय है, क्योंकि, वे लेगा दैवशिकां वै तन्न वैतन्मस्यों जेतुमह ति।" इस प्रकार देवसेलका उल्लेख है। ये देवसेलवासी कैसे महाबलिष्ठ थे, वह महाभारतके सभापव में अर्जुन दिग्वजयप्रसङ्ग एढनेसे झात होता है।

'तांस्तु सान्त्वेन निर्जित्य मानसं सर उत्तमम्।
भृषिकल्पांस्तथा सर्वोन ददर्श कुरुनन्दनः ॥ \*\*
तत एवं महावीर्यं महोकाया महाबस्ताः।
द्वारपालाः समोसाद्य हृष्टा बचनमम् वन ॥
पार्य नेदं त्वया शक्यं पुरं जेतुं कथञ्चन ।
उपावत्तस्य कल्यागा पर्याप्तमिदमच्युत ॥ \*\*
नचापि किञ्चिज्जेतन्यमर्ज्जनात्र प्रदृश्यते ।
उत्तराः कुरवो ह्यं ते नात्र युद्धं प्रवस्ति ॥"

(भारत शरपा४-१३)

यही उत्तरकुरु अभी रुस कहलाता है। यहांके राजाने युश्चित्रिरको करपण्यस्वरूप दिख्य वस्त्र और आभर णादि तथा दिख्य भौमाजिनादि दिये थे।

पक दूसरे देशका नाम कुरुवर्श है। वहां भी आर्थागण जाते आते थे। अभी वह साइवेरिया नामसे प्रसिद्ध है। रामायण और महाभारतमें यह देश स्वर्गरूपमें वर्णित हुआ है।

> 'अहो सहरारीरेण प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्। उत्तरान वा कुरून युगयनथवाष्यमरावतीम्॥'

> > (भारत १३।५४।१६)

फिर उक्त पर्व के ५७वें अध्यायके ३३वें श्लोकमें लिखा है, कि खाध्यायचरित्र सर्व गुणान्वित ब्राह्मणोंको सर्व गुणसम्पन्न नैवेशिक प्रदान करनेसे परलोकमें सुख संभोगका अधिकारी होता है।

इसके बाद मध्यदेश है। कुरु, पञ्चाल, शिवि

और सीवीर ये चारों प्रदेश "मध्यमायां दिशि" कह-लाते हैं, प्रत्येक राज्यका एक एक राजा शासन करते थे। श्रुतिमें जिस बशोदेशका उक्लेख है यही महाभारतप्रसिद्ध शिवि जनपद है।

इससे अच्छी तरह समभमें भाता है, कि पैतरैय-ब्राह्मणकालमें आर्यनिवासकी सीमा बहुत दूर तक फैली हुई थी। उस समय हिमायलके दक्षिण पार्श्वकी निम्नभूमिमें किरातजातिकी बासभूमि जो किरातनगरी विद्यमान थी वही आर्यावर्सकी प्रवीसाहै। दक्षिण और भरतयंशधरींका अधिकृत सत्यत राज्य आर्था-वर्सके अन्तर्गत था । पश्चिममें गिरि और गिरिनदी समाकीर्णं गानधार देशादिके अन्तर्भुक्त वहुतसे प्राम ही आर्यावर्मकी सीमा तथा उत्तरमें अजेय उत्तरकुरु ही आर्ट्यावत्रकी उत्तरी सीमा है। उक्त ब्राह्मणके "एतेऽम्प्राः पुण्डाः शवराः पुलिन्दाः मुतिवा इत्युद्ग्त्या वहवो भवन्तीति, (ऐतरेयब्रा० ७।३।६) वचनसे उक्त अन्ध्रादि जाति प्रत्यन्तदेशवासी अनार्य समभी जाती है। अतपव उन सब देशोंकी मध्यस्थित भूमि ही आर्यभूमि थी, इसमें जरा भी संदेह नहीं। प्रतनतस्व-विदोंकी आले।चनासे जाना गया है, कि अन्ध्रजाति एक समय दक्षिण भारतमें प्रवल थी। पुण्डदेश कहनेसे वन्ते-मान बगुड़ा, मोलदह दिनाजपुरके निकटस्थ देश समभ्रे जाते हैं। शवर, पुलिन्द और मुतिष जाति विम्ध्यगिरिवास म्लेच्छ जातिविशेष हैं, अतएव उस समय विन्ध्यगिरिके उत्तर, दिनाजपुरके पश्चिम और गान्धरादि देशके पूर्व जो विस्तीर्ण उत्तरभारत भूभाग है, वही आर्यावर्त्त नाम-से प्रसिद्ध था।

शतपथन्नाह्मणके १।३।३।,०-१६ मन्त्रमें विदेध और माथव नामके दो जनपदका उच्छेख हैं—"विदेधोह माथवोग्नि वैश्वानरं मुखे वभार । \* \* तत पतिह प्राचीनं वहवो ब्राह्मणस्तद्धा क्षेत्रतरमियास स्नावितविषयास्या-दितमग्निना वैश्वानरेणेति । तदु हैतिह क्षेत्रतरिमव \* \* \* सैवाप्येतिह कोशछविदेहानां मर्यादा । ते हि माथवा।"

इस भास्यानसे ज्ञात होता है, कि विदेह नामक मैथिल जनपद प्राचीन कालमें भार्याभूमिके अन्तर्गत था, किन्तु उस समय भी दक्षिण मगध आर्यावर्शके अन्तर्भुक न हुआ। परवर्ती कालमें पतञ्जजलिकत महाभाष्यसे मालूम होता है, कि दक्षिण मगध आर्यावर्त्तकी सीमाके अन्तर्गत हुआ था।

पतञ्जलिने आर्यावर्शकी जो सीमा निरे°श की है वह इस प्रकार है,—

''कः युनराय्यांवरााः ? प्रागादशात् प्रत्यक्कालकव-नात् दक्षिणेन हिमवन्तं उत्तरेण पारिपात्रम्।" (२।४।१०) टीकाकार कैयटके मतसे आदर्श नामका एक पर्वत था। वह आर्यावस की पश्चिमी सीमा तथा पूर्वोक्त श्वेत पर्वतका दक्षिणांश सीमापर्वत था । इसे लोग अञ्जन पर्वत भी कहते थे। वर्त्तभान कालमें वह सुले-मान पर्वतश्रेणो कहलाता है। आर्यायक्त को पूर्वी सीमा पर कालकथन था। वही कालकथन धर्मारण्यके पूर्व और दक्षिण मगधके पश्चिममें अवस्थित वकास्तर (वर्त्तमान बक्सर) प्रदेशका सुप्रसिद्ध ताइकवन है। प्राचीन कालमें वह वन कालयवनके अधिकारमें रहनेसे कालयन यो कालकवन कहलाता था। और विज्युप्राणमें (५)२३/५) कालयवनके साथ मगध-राज जरासम्धकी मित्रताकी बातें लिखी हैं। उससे कालकवन और मगधका सामीप्य ही समका जाता है। उस समय पूर्व मगधमें अनार्यगण रहते थे। पतञ्जलिने लिखा है--

"हम्मितः सुराष्ट्रेषु रहितः प्राच्य मगधेषु । गिममेव स्वार्ट्याः प्रयुक्षते ।" ( महाभाष्य पम्पशा० )

इससे जाना जाता है, कि सीराष्ट्रजनपद और प्राच्य-मगधीय कुसुमपुर आर्यावर्श सीमाके वहिभूत था। इसके सिवा शतपथमें वाहोक (१११६१३१३) और कम्बोज (२११३१४) शब्दका उव्लेख है। पाणिनिके ५३११७; ४११७५ और ४१३१६३ सूत्रमें तथा महाभारत-के द्रोणपर्व —११७वें और १५५वें अध्यायमें कम्बोज और वाहिकोंका विवरण वर्णित है। वह जनपद पहले आर्या-वर्शके अन्तर्गत था।

प्रोक्त भृगुसंहितामें मनुने आर्यावर्शकी सीमा इस प्रकार निर्दिष्ट की है— "मासमुद्रास्तु वे पूर्वीदासमुद्राच पश्चिमात् । तयोरेवान्तरं गियो रार्शवस्तुं विदुर्बुधाः॥"

( मनु २।१२)

अर्थात् उत्तर और दक्षिणमें विम्ध्यागिरिका मध्यवत्तीं भूभाग आर्यावर्त्ता है। यह आर्थभूमि ब्रह्मायर्त्ता, ब्रह्मिकी देश, मध्यदेश और यिश्वय देश नामक चार भागोंमें विभक्त है। उसकी बाग्तभूमि म्लेच्छभूमि कहलाती है।

"सरस्वती द्ववस्योर वनद्योर्धदन्तरम् ।
तं देवनिर्मितं देश अहावर्चा प्रचलते ॥
कुदल्चे त्रच मत्स्याश्च पद्धाक्षा श्रूग्सेनकाः ।
एव अद्यविदेशो व अद्यावर्चादनन्तरम् ॥
दिमबद्धिन्ध्ययोमीध्यं यत्प्राग् विनशनादि ।
प्रत्यगेव प्रयोगाच मध्यदेशः प्रकीर्त्तिः ॥
कृष्याखारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः ।
स शेयो यश्चियो देशो मलेस्छदेशल्ततः परम् ॥"

यही तो आर्यावर्श है। इसके वहिर्भागमें इंअनार्य और यवनों का बास है। वामनपुराणमें लिखा है, "पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्मृताः। आन्धा दक्षिणतो वोर तुरुस्कास्टविप वे। तरे।" (वामनपुराण १३।४०) अतपव उस समय कोरासान, तुरुस्क, आन्ध्र आदि प्रदेश म्लेच्छदेश हुए थे। उसके साथ साथ दक्षिणवङ्ग, अङ्ग, पूर्वं मगधादि देश भी इंडण-सारविहीन अयहियत्वके कारण म्लेच्छदेश समका जाता था।

इसी कारण-

"अज्ञवज्ञकिञ्चेषु सीराष्ट्रमगधेषु च। तीर्थायात्रीयिना गच्छन् पुनः संस्कारमह ति॥"

इस स्मृति वचनसे वहां अवैदिक प्रभावका होना साबित होता है। इन सब देशों में जन्म होने पर भी ब्रिजके यहार्थ उक्त अह्यावक्तीदि चार देशोंका आश्रय लेना कर्लाब्य है। (मनु २।२४)

प्रास्थमगध अर्थात् पटना सञ्चलमें, अङ्ग प्रदेश अर्थात् भागलपुर-आदि स्थानो'में पोछे शाकलद्वीपित्राक्षण बङ्गमें आ कर बस गये हैं। कुलपंजी ग्रंथ ही उसका प्रमाण है। उसी प्रकार आगे चल कर कलिक्न और सौराष्ट्र प्रदेशमें ब्राह्मण बस गये थे। पाणिनिके ३ २।११४ सूल-भ प्यमें भगवान पतञ्जलिने कहा है, "नो कलिङ्गान जगाम" कलिङ्गाज्यमें तोर्धायालाको छोड़ कर जाना निषिद्ध था। वर्त्तमान मेदिनीपुरसे ले कर तैलङ्ग देशांन पर्यन्त लिकलिङ्ग है अर्थात् उत्कलिङ्ग, प्रध्यक्रलिङ्ग और कलिङ्ग है।

अपेक्षाकृत परवसीं समयमें अर्थात् अमरकोषके प्रणेता अमरसिंदके साथ भो आर्यावर्स प्राच्य, उदीच्य, प्रत्यन्त आर म्लेच्छ देणमें विभक्त थो।

'आयीवर्ताः पुरायभृमिर्मध्यं विन्ध्यहिमासयोः ।" ( अमर-कोष २।१।८ )

अमरसिंहके समय गरावती नदो प्राच्य और उदीच्य सोमामें पड़तो थी। उस आर्यावर्त्त प्रवेदक्षिणदेश प्राच्य, पश्चिमोत्तर उदीच्य, प्रत्यक्त क्लेस्ड और मध्य देश मध्यांशमें ही अवस्थित था। (२।१।६९७)

इस शरावतीके बाद जो अनार्यावास था वह काशिकावृत्तिके श्लोकोंसे स्पष्ट प्रमाणित होता है।

''प्रागुद्दञ्ची विभजते हंसः क्षीरोदके यथा। विदुषां शब्दतिद्ध्यर्थं सा नः पातु शरावती।'' (१।७।७५ वृति)

इसोसे पाठक समक सकेंगे, कि आयों ते वाणिज्य-केंद्रों ले अनार्यादि निवासमें पदार्पण कर उस स्थानकों अधिकार कर लिया था। जब पश्चिम गान्धारसे पारस्य सोमा तक आयोवास यसनोंके दखलमें आ गया, तब उन लोगोंने जह नावी, यमुनो और सार-स्वत आदि प्रयोदित प्रदेशमें अपने लीलाक्षेत्रकों दुर्में य कर रका था। इसके बाद वे लोग दक्षिणमें विक्थ्य-पादमूलस्थ नर्मदा तट तक पहुंच गये। ऋक्संदिताके ११३०१६ मन्त्रमें "अनुप्रलस्योकसो हुवे तुवि प्रतिं नरम्।" याक्यमें पुराने आवासका उल्लेख रहनेसे पाश्चात्य पिएडतोंका कहना है, कि सारस्वत प्रदेशवासो आयों के आदिपुक्षोंका बास मध्यपित्रयाखाएडमें था, पीछे उन्होंने भारतमें आ कर उपनिवेश स्थापित किया है। किन्तु ऊपर कहे गये परिमाणसे हम इसको कभी भी युक्तिसंगत नहीं मान सकते। वेद-पक कवि। रग्होंने सङ्गीतपुष्पाञ्जलि और सङ्गीतः मकरन्द नामक प्रग्ध राजा मकरन्द श्रीसाहके लिपे लिखे थे।

वेद-निम्न श्रेणीकी एक जाति। वेदक (सं० ति०) झापक, परिचय करानेवाला। वेदकदमङ्गुग-मन्द्राज प्रदेशके सलेम जिलान्तर्गत उतङ्का-रई तालुकका एक बड़ा प्राप्तः यहां तथा इसके चारों और बहुतसे प्राचीन निदर्शन दिखाई देने हैं।

घेदकत्ती (सं० पु०) १ घेदरचियता, वह जिसने वेहोंकी रचना को। २ सूर्य। (भारत वनपर्य) ३ शिव। (पद्मरत्न शहाश्य) ४ विष्णु। (पद्मरत्न शहाश्य) ५ घर पक्षके वडे बुढ़े जो विचाह हो सुक्रनेके उपरान्त वेदी पर बैठे हुए वर सीर बधूको आशीर्बाद देनेके लिये जाते हैं।

वेदकविस्वामी—विद्यापरिणयनाटकके रखयिता। वेदकार (सं०पु०) वेदकर्ता। (कुसुमा०३७।२) वेदकारणकारण (सं०क्की०) श्रोक्तव्यः।

(पञ्चरत्न शश्रा ७५)

वेदकुम्म (सं० पु०) वैदिक आचार्यभेद । वेदकीलेयक (सं० पु०) शिवका नामास्तर । (शब्दार्थवि०) वेदगङ्गा—दाक्षिणात्यमें प्रवाहित एक नदी । यह वम्बई प्रदेशके कोल्हापुर राज्यसे निकल कर दुधगङ्गाकी शाला क्रयमें धारे घोरे बेलगम् जिलेक उत्तरसे आ कर (अक्षा० १६ वर्ष उ० और देशा० ७४ ४२ पू०) इष्णानदीमें मिली हैं।

वेदगर्भ (सं० पु०) घेदा गर्भे अन्तरे यस्य। १ ब्रह्मा। (भाग० २।४।२४) २ ब्राह्मण।

वेदगर्भा (सं की ) १ सरखती नदी। २ रेवा नदी। वेदगर्भापुरी—एक प्राचीन देवक्षेत्र। ब्रह्माएडपुराणोक वेदगर्भा पुरी माहात्म्यमें इसका विशेष विवरण दिया गया है।

व दगाथ (सं० पु०) ऋषिमेद । (इरिव श) वेदगुप्त (सं० ति०) व दो गुप्तो पेन । १ श्रीकृष्ण । २ पराशरके एक पुत्रका नाम । व दगुप्ति (सं० स्त्रो०) व दानां गुप्तिः । श्राह्मणादि कस्तृ क

वं दरक्षा।

वेदगुह्य (सं० पु०) विष्णु । वेदघोष (सं० पु०) ब्रह्मघेषि, वेदध्वित । वेदचक्षुस् (सं० क्षी०) ज्ञानचक्षु । वेदजननी (सं० स्त्री०) येदस्य जननी माता । वेद-माता, साविती ।

वेदक्ष (सं० त्रि०) घदं जानातांति क्रा-क। १ वेदिवदु, घेदिविदित कर्म जाननेवाले। २ ब्रह्मक्र, ब्रह्मक्रानी। (मनु १२।१०१)

वेदतत्त्व ( सं० क्ली०) वेदस्य तत्त्वं। वेदका तत्त्व, वेद निहिततत्त्व।

वेदतस्त्रार्थ (सं॰ पु॰) वेदनिहित विषयोंका तात्पर्ध-

वेदता (सं ० ति ०) स्तुतिकारक । (मृक् १०)६०।११) वेदतीर्था —पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थका नाम । वेदत्य (सं ० क्की ०) वेदका भाव या धर्म । (इरिबंश) वेददर्श (सं ० पु०) पुराणानुसार एक प्राचीन मृषिका नाम । अथर्शव दिविद् मुनि सुमन्तुन वेददर्शको अथर्श वेद पढ़ाया था । (भागवत १२।७)१)

वेददर्शन (सं० क्ली०) १ चेदमन्त्रदृष्टि । २ यह जो देखनेमं वेदोंका खरूप जान पड़े ।

वेददर्शो (सं० ति०) व द वेदार्था परयति दूश-णिनि। व दार्थाद्रष्टा, वह जो वेदोंका झाता हो।

वेददान (सं० क्की०) वेदविषयक उपदेश दान, वेद-पढ़ाना।

वेददीप (सं०पु०) महीधरस्त शुक्कयजुर्वेदका भाष्य। वेदधर (सं०पु०) वासबदत्तावर्णित व्यक्तिभेद। वेदधर्म (सं०पु०) वेदविहितः धर्मः। १ वेदोक्त वा वेदिविहित धर्म। २ पैलके एक पुत्रका नाम। वेदध्वनि (सं०पु०) वेदस्य ध्वनिः। वेद्घोष। वेदन (सं०क्की०) वेदना देखो।

वेदना (सं० स्त्री०) विद-ल्युट्, पक्षे (विद्वनिद्विदिभ्य उपसंख्यानं। पा ३।३।१०७) १ दुःख या कष्ट आदिका होनेवाला अनुभव, व्यथा, तकलीक । पर्याय—अनुभव, संव दे, झान, दुःख । २ बौद्धोंके अनुसार पांच स्कन्धोंमें से एक स्कन्ध । ३ विवाह । ४ विकिट्सा, इलाज । ५ ट्वक, चमझा । वेदनायत् (सं० ति०) येदना-अस्त्यर्थे मतुप् मस्य वस्वं। बेदनायुक्त।

वेदनिन्दक (सं० पु०) बदं निन्दतीति निन्द-ण्युल्। १ वह जो घेदोंको निन्दा करता हो, वेदोंकी खुराई करने-वाला। र नास्तिक। ३ भगवान खुद्धका एक नाम। ४ बौद्धधर्मका अनुयायो।

वेदनिधितीर्था—आनन्दतीर्था प्रवित्ति सम्प्रदायके एक गुरु । ये पद्दले प्रद्युम्नाचार्य नामसे प्रसिद्ध थे। विद्याधीश तीर्थाके बाद इन्होंने आचार्यपद पाया। वेदनिर्घोष (सं० पु०) व दस्य निर्घोषः। व देघोष, वेद-पाठ ध्वनि ।

बेदनीय (सं० त्रि०) १ इत्रातब्य, जानने योग्य। २ बेदनायोग्य, कष्टदायक।

वेदनूर—दाक्षिणात्यके महिसुर राज्यान्तर्गत एक नगर।
यह समुद्रकी तहसे ४ हजार फुट अंचेमें अवस्थित है।
इसका दूसरा नाम हैदर नगर भी है। एक समय यह
नगर धनजनसे परिपूर्ण था। १७६३ ई०में हैदर अलीने
इस नगरको अधिकार किया और लूटा। प्रवाद है,
कि उसने इस नगरसे १२० करोड़ रुपयेका धनरतन
संप्रद किया था। हैदरने यहां टकसाल घर खोला और
अपने नाम पर सिक्का चलाया। वह सिक्का हैदरीपगोष्टा कहलाता था। १७८३ ई०में अङ्गरेज सेनापति
जेनरल माथिउसने यह स्थान दखल किया। किन्तु
कुछ समय बाद ही टीपूसुलतानको सेनाने नगरको
आक्रमण कर तहस नहस कर हाला। उस समय
सभो नगरबासी टोपूके हाथ बन्दी हुए थे। तभीसे
यह नगर क्रमशः श्रोहीन होता आ रहा है। यहांकी
जनसंख्या डेढ हजारसे ऊपर है।

वेदनूर—राजपूतानेके आरावक्लो पर्वतपादमूलस्थ एक सामन्त-राज्य और नगर। यह मेनार राज्यको सीमाके अन्तर्गत है। यहांके एक प्राचीन सरदारका नाम राव-सुरतान था। राजस्थानका इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि राव सुलतान सोलङ्की वंशीय राजपूत तथा अनहलवाड़के सुविक्यात बलहरा राजवंशके वंशधर थे। १३वीं सदीमें वे पितृराज्यसे विताड़ित हो मध्य-भारत आये और रङ्का थोड़ प्रदेश तथा बृतास् नदी तीर- वर्तीं स्थानको जीत कर गाउयशासन करने लगे। इसके बाद अफगान सरदार लिल्लाने उनसे थे। इराज्य छीन लिया। अब केवल वेदनूर ही उनके अधिकारमें रह गया। उनकी कम्या पृथ्यीराजपत्नो ताराबाईने कैसी बीरतासे चौहानकुलगौरवकी रक्षा की थी, भारतके इतिहासपटमें उसका पूर्ण चित्र अङ्कित है।

पृथ्वीराज और ताराबाई देखो ।

वेदपथ ( सं॰ पु॰ ) वेदस्य पग्था, षच् समासान्तः । वेद विदितमार्ग, वेदनिर्दिष्ठ पथ ।

वेदपाठ (सं०पु०) वेदस्य पाठः। वेदाध्ययन। येदपारग (सं०पु०) वेदस्य पारं गच्छतीति गम ड। १ वेदवेत्ता, वद जो वेदोंका झाता हो। २ वेदिक कर्ममें पारदशीं, वद जो वेदिक कर्मीका झाता हो।

वेदपुण्य (सं क्री ) वेदपाठेन जातः पुण्यं। वेदाध्ययन जात पुण्य, वह पुण्य जो वेद पढ़नेसे दोता है। वेदपुर—दाक्षिणात्यका एक प्रधान नगर । (दिग्विजयप्र०) वेदपुरुष (सं 0 पु०) १ वेदरूप पुरुष । २ मूर्त्तिमान् वेद । वेदपदान (सं 0 क्री 0) वेदस्य प्रदानं। वेददान । उपनयनके बाद आचार्य वेददान करते हैं, इसोसे वे पिता स्वरूप

हैं। घेदप्रपदु(सं०स्त्री०) घेदवचन। स्टेडफ्टर (सं०स्टी०) वेदविक्ति

बेदफल (संक ह्योक) वेदिविहित कर्मानुष्टानके लिये फल वेदिविहित यागयहादि कर्म करनेसे जो फललाम होता है, आचारभ्रष्ट ब्राह्मण वेदिनिहें छ यह फल महीं पाते। (मनु १।१०६)

वेदवाहु (सं०पु०) १ पुलस्त्यके एक पुत्रका नाम। २ श्रीकृष्ण। ३ रैवत मन्बन्तरोक्त सप्तलोकभेद।

( मार्क यडेयपु ० ७५।७३ )

वेदबीज ((सं० पु०) श्रीकृष्ण। (पञ्चरत्न १।१२।७५) वेदब्रह्मचर्य (सं० पु०) व दोपदेशलाभार्थ माणवकका ब्रह्म चर्य। (शास्त्र ग्रह्म० १।२२।३)

वेदझाह्मण (सं०पु०) १ वेदझ ब्राह्मण । २ वेदाश्तर्गत ब्राह्मणभाग।

ये दभाष्यकार (सं॰ पु॰) वह जिन्हों ने चेद्मंतादिकी भाष्य रचना की है। सायणाचार्या, महीधर, प्रभृति। ये दभू (सं॰ पु॰) देवगणभेद। (भारत भनुसासनपर्या) वंदभृत् (सं॰ पु॰) ऋषिभेद । वंदमंत्र (सं॰ पु॰) वंदज्ञोः मंत्रः । १ वंदों में आए हुए मंत्र । २ पुराणानुसार एक जनपदका नाम । ३ इस जनपदका निवासी । (मार्क ०पु० ५८।६)

वेदसय (सं० पु०) व द सक्क पार्थं मयट् । वेदसक् प। १ गायत्री, सावित्री। २ तुर्गा। (वेदीपु० ४५ अ०) ३ सरस्वती। वेदमातु हा (सं० स्त्रो०) वेदिक आचार्यभेद। वेदमित (सं० पु०) वेदिक आचार्यभेद।

( ऋक्प्राति । १।११)

वेदमित —ऋक् प्रातिशाख्यभाष्यके प्रणेता, विष्णुमित्रके पिता, उत्रटने इनका नामोल्लेख किया हैं।

वेदिमिश्र—१ पारस्करगृह्यप्रकाश और वशिष्टस्मृति-टीका-के रचियता। २ शान्तिभाष्यके प्रणेता।

वेदमुख्या ( सं॰ स्त्री॰ ) सपक्षमत्कुण, पंखदार खटमल । वेदुमुण्ड (सं॰ पु॰ ) असुरभेद ।

येदमूर्त्त (सं० पु०) १ सूर्ण देव। (मार्क ०पु० १०२।२२)
२ वेदम ब्राह्मणोंकी सम्मानसूचक उपाधि। ३ वह जो
वेदोंका बहुत बडा ब्राता हो।

वेदमूल ( सं ॰ ति ॰ ) वेद जिसकी भित्ति है, वेदमूलक । वेदयह ( सं ॰ पु ॰ ) वेदाध्ययनकाप यह, वेदपाठ ।

(मनु २।१८३)

वेद्यितु (सं • त्रि •) विद णिस् तृच् । इापयिता, जानने-वाला ।

वेदर—हिम्दूकवि सनाथ सिंहका मुसलमानी नाम। ये १७५० ई०में विद्यमान थे।

वेदर—पक मुसलमान पेतिहासिक । इनका असल नाम इमाम वक्स था । ये अम्बालाको रहनेवाले थे। "तारीका सम्मादत्" नामक इतिहास इनका लिखा हुआ है। उक्त प्रश्यमें इन्होंने अयोध्याके सुप्रसिद्ध नवाब सुजा उद्दीलासे लेकर सम्मादत अली काँ तक शासनकर्त्ताओं की वंशकहानी और वोरताका वर्णन किया है। इन्होंने अयोध्याके नवाब नासिर उद्दीन हैंदरके शासनकालमें १८१२ ई०को उक्त प्रश्य समाप्त किया था। इनको बनाई "गुलशान-ई-समादत" आदि अनेक मसनवी पाई जाती हैं।

वेदरक्षण ( सं ० क्ली० ) घेदकी रक्षा ।

वेदर बख्न-दिल्लीश्वर अहमदशाहके पुत्र। १७८८ ई०में गुलाम कोदर शाहने आलमको कैंद्र किया और १ली सिकं पक्त मास बारह दिन राज्य किया था। उसी सालकी १२वीं अक्टूबरको मराठा सेना जब दिल्ली पहुंची, तब वेदर बख्तत भयसे भाग गये। पोछे शाह आलमके हुकुमसे वे पकड़े और मार डाले गये।

वेदर बखत्—दिस्लीश्वर भादिल शाहके पुत्र । १७०७ ई० की ८वीं जूनको आजिम शाहके सिंहासनाधिकार ले कर सम्राट् बहातुरके साथ युद्ध छिड़ गया। आगरा और ढोलपुरके मध्यवत्तीं जजीबान नामक स्थानमें दोनों दलमें मुठमें इ हुई । इस रणक्षेत्रमें वेदर और उनके माई बलाजा पिताके साथ यमपुरकी सिधारे।

वेदग्हरूप (सं० क्की०) वेदानां रहस्य । उपनिषद् । वेदगिश (सं० पु०) वेदानां राशिः । वेदसमूह । (मनु १।२१ कुल्लूक)

वेदराजस्वामी -- महाभारत तास्पर्यं निर्णयके प्रणेता । वेदवत् (सं० ति०) वेदं झानं अस्त्यस्य मतुप् मस्य व । आनयुक्त, झानी । २ वेदविशिष्ट ।

वेदवतो (सं० स्त्री०) व दवत स्त्रियां ङोष । १ कुशध्वत राजकम्या । यहो दूसरे जम्ममें सीतादेवीके कपमें अवन्तीणी हुई थीं । ब्रह्मवैवर्रापुराणमें लिखा है, कि राजा कुशध्वजने लक्ष्मीको कम्याक्षपमें पानेके लिपे कहोर तपस्या को । इस तपे बलसे कुशध्वजको परनी माला वतीने कालकमसे लक्ष्मोको अंशक्षपिणी एक कम्या प्रसव की थो । यह कम्या भूमिष्ठ होनेके बाद ही स्तिकागृहमें वेदध्विन करने लगी, इसलिपे इनका वेदवतो नाम हुआ । बालिकाने उत्पन्न होते हो स्नान कर तपस्याके लिपे वनमें जा कर पुष्करतीर्थमें एक मन्वस्तर काल कहोर तपस्या की । इस तपस्यामें उनको जरा मो क्रिश नहीं हुआ । वर्ष नवयीवनसम्पन्ना हो उनका शरीर हुछ पुष्ठ हो गया । उस समय वेदवतीने एकाएक आकाशवाणो सुनी—तुम जन्मांतरमें हरिको पतिक्रपमें पाओगी । यह देववाणी सुन कर वेदवती

गम्धमादनपर्वात पर जा कर फिर कठोर तपस्यामें प्रमुख हुई। इसी अवस्थामें लङ्क श्वर रावण एक दिन अकस्मात् उनके समीप आया। वेदवतीने अतिथिके स्यालसे उसकी अर्धपाधादिसे पूजा की। रावणने वेदवती द्वारा दिपे हुए फलमूलका भोजन न कर उनके निकट जा उनसे पूछा, 'कल्याणि! तुम कीन हे।? किसकी पुत्रो हो?' यह कह कर पापिष्ठ रावण काम-बाणसे पीड़ित और मूच्छि तमाय हो कर उन मनो-हारिणी पीनोम्नतपयोधरा वेदवतीको पकड़ कर उसी जगह विहार करने पर उद्यत हुआ।

सती वेद्यतीने कीप दृष्टिसे रावणको स्तम्भित कर दिया। इससे रावणका हाथ, पैर, मुख आहि सभी जड़ीभूत हुए। उस समय रावण उनका मन ही मन स्तव करने लगा। देवीने उसके स्तवसे सन्तुष्ट हो उसको पुनः प्रकृतिस्थ कर यह अभिशाप दिया, कि तुम मेरे लिये ही सवान्धव विनष्ट होगे। तुमने मेरा शरार स्पर्श किया है, मैं इस देहको त्याग करती हूं, देखो। यह कह कर सतीने योगवलसे देहको पित्याग कर दिया। फिर रावण उस देहको उठा कर गङ्गामें खाल अपने स्थानको चल दिया।

कालान्तरमें यह साध्वी जनकातमजा रूपमें जनम प्रहण कर सीता नामसे स्थाता हुई। रावण इनके लिये सवंश नष्ट हुआ। देवीके अभिप्रायसे प्रकृत सीता अग्निके समीप रहीं और रावण छाया-सीताकी हरण कर लङ्कामें ले गया। रावण वधके बाद अग्नि-परीक्षाके समय अग्निदेवने प्रकृत सीताको अर्पण किया।

राम और अग्निके उपदेशानुसार इसे छाया सीताने भो पुष्करतीर्थमें तीन लाख वर्ण तक तपस्या की। इस तपोबलसे वे यक्ककुण्डसे उत्पन्न हो पाण्डव-रमणी द्रुपदात्मजा द्रीपदी नामसे प्रसिद्ध हुई। (बहाव ०पु॰ प्रकृतिख॰ १३-१४) २ पारिपालपर्धतस्थ नदीविशेष। ३ एक अप्सराका नाम।

वेदवती—दक्षिणभारतमें प्रवाहित एक नदी । इसके उत्तर ओर काराष्ट्र नामक विस्तृत जनपद है। यहांके ब्राह्मण काराष्ट्र ब्राह्मणके नामसे परिचित हैं।

( सह्या० राशक )

सम्भवतः पुराणवर्णित यह वेदवती नदी इस समय घेदावतो नदीके नामसे विख्यात है और तङ्गभद्राकी शास्त्रा रूपसे विद्यमान है। महिसुर राज्यके कदूर जिलेमें बाबा बुदन पर्ध तके पश्चिम ढालू देश हो कर वेद और अवती नामक दो पर्वातोंके बीचसे बहुनैवाली स्रोतिखिनी घोर मन्धर गतिसे बहती है। उत्पत्तिस्थानसे व द नदी गौरीहरूल नामसं परिचित हुई है। यह अपने गर्भदेशमें अध्यङ्करे नामक सुवृहत् भीलका आकार परिणत कर फिर आगे बढ़ी है। इसके बाद इसने वेद नाम धारण किया है। इसी तरह अवती शास्त्रा भी मध्यस्थलमें इसी तरह भोलका आकार बना कर उत्तर पूर्वाका ओर आ कर आपसमें कदूर नगरके दक्षिण मिल गई है। सङ्गमके वाद व दावती नामसे यह नदी उत्तरपूर्वगतिसे प्रवाहित हो चित्तलदुर्ग जिलेमें होती हुई क्रमसे माडिकनिये गिरिकन्दर और हरियुर नगर-को पार कर मन्द्राज श्रेसीडेन्सीकं वे इलरी जिलेम आ गई है। यहां दोनों किनारेसे कई शाखा नदियोंसे पुष्ट हो कर बदाबतः अधारी (पापवन्ध मुक्तकारिणी) नामसे उत्तरको और प्रवाहित हो कर चेल्लरी नगरके १० मील पश्विममें हुवहली प्रामके निकट तुङ्गभद्रामें मिल गई है।

वर्षाऋतुके सिवा प्रायः सब समयमें ही इस नदी-को पार किया जाता है। हरियुर जानेके रास्तेमें तथा परमदेवनहल्लो प्राममें वेल्लरी बाख्य रेलपथके लिये नदी बक्ष पर पुल बना है।

वेदवदन ( सं ० क्को० ) वेदानां बदनिमव । १ श्याकरण ।
( गोक्षाध्याय ) ( पु० ) वेदा बदने यस्य । २ ब्रह्मा ।
( वेवीभाग० ७।३०।८ )

वेदवाक्य (सं ० पु०) १ वेदका कोई वाक्य । २ ऐसी बात जो पूर्ण रूपसे प्रामाणिक हो और जिसका खरडन न हो सकता हो।

वेद्याद (सं ० पु०) वेद्स्य बादः । वेद्याष्य । वेद्यादिन् (सं ० ति०) वेदं वदित वदः णिनि । वेदिवद्, जो वेदां का अच्छा ज्ञाता हो । (भागवत १।५।२३) वेद्यास (सं ० पु०) व दानां वासा यह्मिन् । ब्राह्मण, व द ब्राह्मणमें अवस्थान करते हैं, इसोसे ब्राह्मणका नाम च द्यास है।

व दवाह (सं ० ति ०) व दपाठक। (नोजकपठ) व दवाहन (सं ० पु०) सूर्यादेव। षेदिविस्य ( सं ० क्की० ) व दिविद्रो मावः त्व । व दिविदुका भाव या धर्म, वेद्झान। व दिवदु (सं ० पु०) व दान ब त्तीति विदु-किए। १ विष्णु-का एक नाम। २ वंदझ, दक्ष जो वेदोंका झाता हो। व द्विद्या (सं ० स्त्री०) व द्रह्मपा विद्या। व द्रह्मप विद्या, वंदशान। व दिवद्वस ( सं ० ति० ) व दं विद्वान् । व दिवदु, व दह, जो व दका झाता हो। व दिवल।सिनी-एक तन्त्रप्रंथ। ष दविद्वित (सं० ति०) च दिसञ्ज। व देवस (सं ० क्की०) व देधर्ग। व दवृद्ध ( सं ० पु॰ ) व दिक आचार्याभेद। व दव नाशिका (सं ० स्त्री०) नदोभेद। वेरव्यास ( सं ० पु० ) वेदं व्यासति पृथक करातीति वि-अस अण्। मुनिविशेष, कृष्णद्वेषायन नामक प्रसिद्ध वेदविभागकर्सा । स

यक वेदको किन्त्रांने चार भागोंमें विभक्त किया था, वे हो वेदव्यास हैं।

ये साधारणतः माठर, द्वेपायन, पाराशयं, कोनोन, वादरायण, व्यास, कृष्णद्वेपायन, सत्यभारत, पाराशरि, सारयवत, वादरायणि, सत्यवतोसुत, सत्यरत नामसं भो परिचित हैं।

महाभारतमें वेदव्यासका जन्मयृत्तान्त इस तरह लिखा है—एक दिन मरस्थगंधा पिताकी आझासे नाव खेनेमें लगी हुई थी। ऐसे समय तीर्धयाताके लिए निकले पराशर मुनिने उसको देखा। अत्यंत रूपवती मधुरहासिनी मनेरामा उस वसुकन्याको देखते हो मुनिवर कामाभिभूत हो गए। मुनिने कहा, 'कल्याणि! मेरा मनेरथ पूर्ण करो।' इस पर कन्या बोली, 'हे भग बन्! देखिए, नदीके दोनों किनारे ऋषि लेग वत्तमान हैं, वे हम लोगोंको देख रहे हैं, इस समय हम लोगोंका समागम कैसे हो सकता है?' मतस्यगंधाके इस तरह आपत्ति करने पर भगवान पराशरने कुहासेकी सृष्टि को। अब समृत्वा देश अधकारसे ढक गया।

किसीको कोई देख नहीं सकता था। इसके वाद महिंदी द्वारा सुष्ट इस अन्धकारको देख कर तपस्विनी कन्या विकास और लिजात हुई। धीरे धीरे सत्यवतीने ऋषि वरसे कहा, 'भगवन ! मेरा विवाह नहीं हुआ है। आपके समागमसे मेरा कन्याभाव दूषित होगा। ऐसा होनेसे मैं किस तरह पितृकुलमें अवस्थान कर सकूंगी। आप इन सब बातों पर विचार कर जो उचित समक्षें, करें।'

सत्यवतीके ऐसे कहने पर पराशर परम सन्तृष्ट हो कर कहने लगे-मेरे सहयोगसे तुम्हारा कन्याभाव दूषित नहीं होगा। तुमको जो इच्छा हो, वरकी प्रार्थना कर सकती हो। मेरी प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं जाती। इस पर सत्यवतीने अपनी देहमें सीगम्ध्य होनेकी प्रार्थना की। मुनिवरने तथास्तु कहा।

इसके बाद सत्यवतीने ऋतुमती और वरलाभसे सन्तुष्ट हो कर पराशर मुनिके साथ संगम किया। उसी समयसे उसका नाम गम्धवती हुआ। मनुष्य चार कोससे ही उसके शरीरकी गम्धका अनुभव करने लगे। इससे इसका दूसरा नाम योजनगन्धा भी है।

सत्यवतीने इस तरह उत्तम वर पा कर पराशरके मनोरथको पूर्ण किया और आप उसी समय गर्भवती हो गई। उचित समय पर उसने प्रसव किया। उस गर्भासे पराशरनन्दन उत्परन हुए। यह पुत्र कृष्णकाय थे और यमुनागर्भास्थ द्वोपमें जन्मे थे, इससे कृष्ण द्वैपायन कहलाये। वे जन्मते ही माताकी आश्वासे तपस्या करने लगे। जाते समय वे मातासे कह गये थे, कि जब तुमको कोई जहरत हो, मुक्ते स्मरण कर लेना। तुम्हारे स्मरण करते ही मैं आ जाऊ गा।

द्वैपायनने इसी तरह पराशरके औरस तथा सत्य-वतीके गर्भसे जनम लिया था। उन्होंने देखा, कि प्रत्येक युगमें धर्मका एक पैर कम होता जा रहा है और परमायु क्षीण हो रही है। तब उन्होंने वेदको रक्षा और ब्राह्मणोंके प्रति अनुप्रह दिखलानेके लिये वेदका ध्यास अर्थात् विभाग किया। इसीसे उनका नाम वेद-व्यास पड़ा। उन्होंने सब वेदोंको विभाग कर शिष्य सुमन्तु, जैमिनी, पैल, वैशम्पायन और पुत्र शुकदेवको अध्ययन करा कर महाभारतका उपदेश दिया था। उन्होंने महाभारतकी एक संहिता प्रकाशित की थी।

( भारत आदिपव<sup>°</sup> ६२ थ० )

कालक्रमसे सत्यवतीके साथ चन्द्रचंशीय श्रुतिय राजा शान्त जुसे विवाह हुआ। कुरुकुल ियतामह भोष्मने इस विवाहको स्वार्ध त्याग कर किस तरह सम्पन्न किया था, महाभारतके पहनेवालोंसे यह लिया नहीं है। इसके बाद शान्त जु-तनय विचित्र बीर्याकी मृत्यु हो जाने पर सत्यवतीने व्यासकी बुलाया और उन्हें विधवा पुत-बधुओंसे नियाग करा कर धृतराष्ट्र और पाण्डुका उत्पन्न कराया था। धर्मातमा विदुर भी व्यासनन्दन कहलाते हैं। भोष्म, पायडु और शान्त जुदेला।

हम पुराणों से जान सकते हैं कि चे द्व्यासके पहले भिन्न भिन्न कल्पमें भिन्न भिन्न व्यास आविभूत हुए थे। कूर्म, वायु, और विष्णुपुराणमें २८ व्यासों-का उल्लेख है। चे विष्णु और ब्रह्माके स्वरूप कहे गये हैं। कल्प कल्पमें धर्मका अपलाप देख कर धर्मरक्षा-के लिये स्वयं भगवान ब्रह्माने कई व्यास रूपमें अवतीणं हो। वेदकी रक्षा और विभाग किया था। ब्रास व्यक्ति चिशेषका नाम नहीं है। यह वेदविभागकारो ऋषियोंकी सम्मानजनक एक उपाधि है।

हमारे देशमें चेद-विभागकारियों के लिये जैसे ध्यास उपाधि हैं, वैसे ही यूनानियों में झानगरिमान्यञ्जक हामरस (Homoros) उपाधि विद्यमान है; किन्तु हमारे व्यास शाश्वत है। वेदांतदर्शनकार, महाभारतकार, अष्टादश महापुराणकार और चारों वेदों के विभागकर्ता व्यासदे वकी एक व्यक्ति समक्तना भूल है। किन्तु इतना जक्तर खीकार किया जा सकता है, कि किसी एक कल्प-में एक व्यास जी सम्पादन कर गये, दूसरे कल्पमें उसे लुप्तवाय देख एक दूसरे ऋषिने उस शास्त्रकी मर्यादा-रक्षा करनेके लिये व्यास उपाधि धारण कर उस शास्त्रकी रक्षा की थी। बेदान्त, पुराण या महाभारत शास्त्र उनमेंसे एकका प्रणयन है।

नीचे २८ व्यासोंके नाम दिये जाते हैं—ये प्रध-मादि द्वापरमें एकके बाद एक समुदुभूत हुए थे। जैसे—१ स्वयम्भू। २ प्रजापति या मनु। ३ उशना। ४ तृहस्पति। ५ सिवतृ । ६ मृत्यु या यम । ७ इन्द्र । ८ विशिष्ठ । ६ सारस्वत । १० तिथामन् । ११ ऋषभ या तिवृषन् । १२ सुनेजा या भारद्वाज । १३ आस्तरिक्ष वा धमं । १४ सपुनेजा या भारद्वाज । १३ आस्तरिक्ष वा धमं । १४ वपुनन् या सुचक्षुः । १५ तय्यारुणि । १६ धनञ्जय । १७ कृतञ्जय । १८ मरद्वाज । २० गीतम । २१ उत्तम । २२ वाचश्रवस, वेण या नारायण । २३ सीममुख्यायन या तृणिवन्दु । २४ ऋक्ष वा वालमीि । २५ शक्ति । २६ पराशर । २७ जातूकर्ण । २८ कृष्ण- द्वैपायन । व्यास देखो ।

चे द्यास —अग्नपूर्णास्तीत, प्रणवकरूप, माधवस्तवगःज और वकतुएडाष्टक नामक प्रनथके प्रणेताः

वे दब्यासतीर्ध—माध्यसम्प्रदायके एक गुरु। इनका असल नाम व्यासाचार्यथा। ये रघूत्तमतीर्थके शिष्य थे। १५६० ई०में इनका देहान्त हुआ।

वे दथ्यास स्वामी---एक स्मृतिशाखाके प्रवर्त्तक, स्मृत्यर्ध सागरमें इनका उल्लेख है।

वेदवत (सं० छो०) वेदाध्ययनानुरक्त, वह जो वेदींका अध्ययन करता हो।

वंदशर्मन्—राजपूतानावासी एक कवि। १२७४ ई०में इन्होंने अर्बुद पर्धत परकी राणा समरसिंहकी शिला-लिपि लिखो थी।

चेदशब्द (सं॰ पु॰) घेदोक्त शब्द, वेदध्वनि । (मनु शर्१)

बेदशाला (सं० स्त्री०) वेदस्य शास्ता । येदको शास्त्रा!

चेदशास्त्र (सं० क्लो०) चेद एव शास्त्रं। चेदरूप शास्त्र।

वेदशिर (सं o पु o) १ क्रशाश्वके पुत्र । (भागवत ६।६।२०) २ अस्त्रविशेष । (जिक्कपु o २४।६८)

वेदिशिर—राजपूतानेके वीकानेर राज्यान्तर्गत एक नगर।
यह अक्षा० २६ ४६ उ० तथा देशा० ७४ २३ पू०कं
मध्य अवस्थित है। यहां बहुतसे अश्वबाल वंशीय सेठ
और अन्नयाल विणकोंका बास है। यहां १० मिन्दर
और कुछ छत भी देखे जाते हैं।

बेदिशिरस् (सं० क्ली०) मार्कएडेय और मूर्कण्याके गर्भाजात पुत्र। कहते हैं, कि भार्गव लोगोंका मूल पुरुष यही था।

वेदिशिरा-पम्द्रहवें द्वापरमें भगवान् रुद्र ब्राह्मणकुमार वेदिशिराके रूपमें अवतीर्ण हुए। (लिक्कपु॰ २४।६८) वेदिशीर्ष (सं॰ पु॰) पर्धतभेद । (क्रिक्कपु॰ २४।६८) वेदिश्रवा (सं॰ पु॰) एक प्राचीन ऋषिका नाम। वेदिश्री सं॰पु॰) एक प्राचीन ऋषिका नाम। (माक पडेयपु॰ ७५।७३)

च दश्रुत ( सं ॰ पु॰) वसिष्ठके एक पुत्रका नाम। ( भागवत ८।१।२३ )

वंदश्रुति (सं० स्त्रो०) १ वंदमन्त्रका श्रवण । २ वंदध्विन । ३ नदीभेद । (रामायस २।४६।६) वंदस् (सं० पु०) यझभागप्रापक कर्मविषयक झान । (मृक् ३।६०।१ सायस)

वेदस (सं० क्की०) धन। (ज्ञृक् ११७०।१०) वेदसंन्यासिक (सं० क्षि०) वेदिविहितानिहोत्नादि कर्मत्योगी। (मनु ६।८६) वेदसंस्थित (सं० क्षि०) वेदयुक्त। (मार्क०५० १०१।२०) वदसंहिता (सं० स्त्री०) वेदस्य संहिता। वेदको संहिता, मन्त्र-ब्राह्मण। (मनु ११।२५६)

वेदसमाप्ति (सं•स्त्री०) वेदाध्ययनशेष ; (आस्त्र० रहा० १।२२।१८)

(राजनि०)

वेदसम्मत (सं० ति०) वेदोक्त मतानुरूप।
वेदसम्मत (सं० ति०) वेदानुरूप परिमाणविशिष्ट।
वेदसार (सं० पु०) विष्णू।
वेदस्तिनी (सं० स्त्री०) नदीभेद। (वायुपुराण्)
वेदस्तुत (सं० स्त्री०) वेदमन्त्रानुरूप स्त्रा।
वेदस्तुति (सं० स्त्री०) ब्रह्मस्तुति। भागवतका १०।८७वां
व्यथ्याय वेदस्तुति कह कर प्रसिद्ध है।
वेदस्पर्श (सं० पु०) वैदिक आचार्यभेद।
वेदस्मता (सं० स्त्रो०) नदीभेद। (भारत भीष्मपर्व)

वेदस्पर्श (सं०पु०) वैदिक आचार्यभेद । वेदस्मृता (सं०स्त्रो०) नदीभेद । (भारत भीष्मपर्व) वेदस्मृति (सं०स्त्री०) व दस्मृता, नदीभेद । (भाग० ५।१६।१८)

वेदहोन (सं० क्रि०) घेदेन होनः। वेदरहित, जो वेद नहीं जानते या जिन्हें चेदमें अधिकार नहीं है। वेदाप्रणो (सं० स्त्री०) वेदानामप्रणो । सरस्वती।

चेदाङ्ग (सं क्ट्री०) व दस्य अङ्गः। १ श्रुत्यवयत्र षट्

प्रकार शास्त्र, व दोंके बङ्ग या शास्त्र जो छः हैं भीर जिनके नाम इस प्रकार हैं—शिक्षा, करुप, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द।

"शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गणः। छन्दोविचितिरित्येतैः षड्क्को वेद उच्यते॥" (शिक्षा) इनमेंसे व्याकरणको लेग च दोंका मुख, शिक्षाको नाक, निरुक्तको कान, उपोतिषको आँख, करुपको हाथ और छन्दको पैर मानते हैं। वेद देखो।

२ सूर्यादेव । (भारत वनपर्व ) ३ द्वादश आदित्य-भेद, बारह आदित्योंमेंसे एक आदित्य। वेदाङ्गतीर्धा—मध्वविजयटीकाके प्रणेता। वेदाङ्गराय-१ अशीचचित्रकाके रचिता। २ महारुद्र-पद्धतिके प्रणेता । ३ पारसीप्रकाश और श्राद्धदीपिका-के रचयिता। ये गुजरातप्रदेशके श्रीक्थलवासी तिएडल-भट्टके पुत्र थे। मुगल-सम्राट शाहजहांके आदेशसे इन्होंने १६४३ ई०में पारसोप्रकाशकी रचना की ! वेदाचार्य (सं ० पु०) व दशास्त्रीपदेष्टा। वेदानार्धा आवस्थिक - स्मृतिरह्नाकरके प्रणेता। वेदातमन् (सं ० पु०) १ बिष्णु। २ सूर्यादेव। वेदादि (सं क्वी०) व दानामादि, स्विचिदीपचारिकाः शब्दाः स्वलिङ्गमपि त्यजन्ति इति श्यायादस्य क्लीवत्वं। १ प्रणव, ओङ्कार। २ वेदका आदि। वेदादिशीज (सं क्रो०) व दस्य आदी प्रयुक्तं वीजं। प्रणव। वेदादि-मन्द्राज प्रदेशके कृष्णा जिलाम्तर्गत नन्दीप्राम तालकका एक बडा प्राम। यह कृष्णा नदोके किनारे अविस्थित है। यहां एक प्राचीन दुर्ग तथा अभ्यान्य अट्टालिकाओंका ध्वंसायशेष दिलाई देता है। वेदाधिगम ( सं० पु० ) बेदस्य मिनमः। वंद श्वोकरण, व दिविद्यालाम । (मनु २।२) वेदाधिदेव (सं० पु०) ब्राह्मण। बेदाधिए (सं ० पु०) व दानामधिपः। चतुर्वेदका अधि-

अधिपति शुक्त, सामवेदके मङ्गल और अधर्षवेदके अधि-पति बुध हैं। चेदाध्यक्ष (सं॰ पु०) श्लोक्तला। (इतिका)

Vol. XXII. 40

पतिप्रह । ऋग्वेदके अधिपति वृहस्पति, यञ्जूबेदके

वेदाध्ययन (सं० क्ली०) वेदस्य अध्ययन । वेदपाठ, धेद पढ़ना। वेदाध्याय (सं० पु०) वेदोपदेश। वेदाध्यायिन (सं० क्लि०) वेदमध्येति वेद-अधि-इ-णिनि। वेदपाठकारी, वेद पढ़नेवाला।

वेदानुवचन (सं० क्ली०) वेदवाक्य । वेदाक्त (सं० क्ली०) वेदानां अक्तः वेदाक्तः । वेदका अक्त अर्थात् शेष भाग ही वेदाक्त हैं । इस प्रकार अर्थां करके कोई कोई येदके अविशिष्ट अंशको ही वेदाक्त कहते हैं । उनका कहना है, कि ब्राह्मणब्रंथके साथ जो उपनिषद् अंश है, यही वेदाक्त हैं ; आभिधानिक हेम-चक्द्रका यही अभिप्राय है । फिर वैदाक्तिक लेग कहते हैं, "वेद्स्थाक्तः चरमोह्रेश्यः प्रदर्शिता यत्न स एव येदाक्तः ।" अर्थात् जिसमें वेदका चरम उह्रेश दिखाया गया है, यही वेदांत हैं । परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीसदानंद योगीक्द्रने स्वरचित सुविक्यात वेदांतसार प्रथमें लिखा है, "वेदांतों नाम उपनिषत्प्रमाणं तदुप-कारिण शारोरकस्वादोनि च।"

श्रीमन्त्रुसि ह सरस्वतीने इस व दांतसारकी टीकामें उक्त उद्धृत अंशकी जो व्याख्या की हैं, उसका अर्थ इस प्रकार है; - "उपनिषद हो प्रमाण है" इस अर्थ से उपनिषत् प्रमाण अथवा उपनिषद् हो प्रमाणस्वरूप व्यवहृत हुआ है जिस शास्त्रमें वही उपनिषत् प्रमाण है। तदुपकारक शारीरकसुत्रादि भी घेदांत कहलाते हैं। अतएव उपनिषद्ध और शारीरकसूत्र ही वेदांत-शास्त्र है। अतएव व दांतके सम्बन्धमें बालोचना करते समय उपनिषदु और सभाष्य ब्रह्मसुत्रकी आलीचना करना फर्राष्ट्र है। उपनिषत्के सम्बन्धमें दूसरी जगह भाले। बना की गई है। उसमें उपनिषद्के प्रतिपाद्य विषयका कुछ कुछ उल्लेख है। ब्रह्मविद्या ही उपनिषद का विषय है। उप पूर्व नि पूर्व वध गति और अवः सादनाथ सदु धातुके उत्तर किन्यू प्रत्यय करके यह शब्द बना है। धातुगत ब्युत्पत्तिके अनुसार उपनिषत् शब्दका निम्नलिखित अर्थ प्रतिपन्न होता है। यथा-

(१) क्रो ब्रह्मविद्यामें आसक्त नहीं, उपनिषद् द्वारा उनके संसारकी सारस्व बुद्धि विनष्ट होती हैं, इसीलिये इसका नाम उपनिषद्व है। यहां "सद" धातुका "बध" अर्था लिया गया।

- (२) इससे परम श्रेयःखरूप प्रस्थगातम ब्रह्मपदार्था को उपलब्धि होती है, इसीसे इस शास्त्रका नाम उपनिषदु हुआ है। यहां गत्यभमें (प्राप्यर्थ) सद धातुका अर्थ गृहीत हुआ है।
- (३) यह शास्त्र दुःख-जन्म-प्रवृत्तिमूलक अज्ञानको नष्ट करता है, इसोसे इसका नाम उपनिषद् है। यहां अवसादन अर्था लिया गया है।
- (8) सदु घातुके अवसाइन अर्थमें यास्ककृत निरुक्तके भाष्यमें दुर्गाचार्यने भी उपनिषदु शब्दका एक ब्युत्पत्तिः गत अर्था इस प्रकार किया है। यथा—"यया झानमुप-गतस्य सतो गभैजन्मजरामृत्यको निश्चयेन सीद्दन्ति सा रहस्यं विद्या उपनिषदित्युच्यते।"

अर्थात् जिस विधा द्वारा श्वानियोंके गर्भजन्मजरा-मृत्यु दोष सचमुच अवसन्त होते हैं, वही विद्या उपनिषद् कहलाती है।

यह औपनिषदी विद्या बहुत पुरानी है। किन्तु पाश्चात्य पिएडतों में से कोई कोई उपनिषदों के पाणिनिके पीछे के प्रन्थ बतलाते हैं। उनका कहना है, कि उपनिषद् पद पाणिनिके व्याकरणमें साधित नहीं हुआ है, इसलिये पाणिनिके समय उपनिषद् या वेदान्तसाहित्यका बिल-कुल प्रचार न था।

पाश्चात्य पिएडतोंका यह अभिनय सिद्धान्त हम लोगोंके लिपे सचमुच बड़ा ही विस्मयजनक है। जिम्होंने पांच वैदिकसंहिता और ब्राह्मणप्रन्थकों बड़े ध्यानसे पढ़ा है, उम्होंने अच्छी तरह देखा है, कि उन सब साहित्योंमें जगह जगह उपनिषद् लक्षणके वचन विकीर्ण हैं। फिर यह भो जाना जाता है, कि बहुतसे उपनिषद् ही ब्राह्मण और आरण्यकप्रनथके अन्तर्भुक्त हैं। पाश्चात्य पिएडत ब्राह्मण-प्रनथको पाणिनिकं पहलेके मानते हैं।

पाणिनीय गणपाठमें उपनिषत् पदका उल्लेख देखनेमें आता है—

- (१) अनुगयनादिभ्यः (४।३।७३)
- (२) वेतनादिभ्या जीवति (४।४।१२) इन दोनां सुत्रोय "ऋगयनादि" गणमें तथा 'वेतनादि'

गणमें उपनिषत् शब्दका पाठ भी देखा जाता है। यह गणपीठ आज कल प्रचलित है, यह पाणिनाय नहीं है, यदि इस बातको स्वीकार किया जाय, तो पहले कोई भी पाणिनीय गणपाठ था, इसे अबश्य स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा ''ऋगयनादिभ्यः" तथा ''वेतनादिभ्य" इस्यादि सभी जगह जो 'आदि' शब्दका व्यवहार देखा जातो है, उसकी सार्थकता नहीं रहतो।

उपनिषत् शब्दसाधनप्रक्रिया केवल पाणिनीयमें नहीं है, पैसा नहीं कह सकते। वार्सिक वा महाभाष्यमें भी यह शब्द नहीं है। यहां तक कि, भाधुनिक अनेक व्याकरणें। में भी इस शब्दका उल्लेख नहीं है। इससे क्या समभा जायेगा, कि उपनिषत् शब्द आधुनिक समयसे भी अप्रा-चीन हैं?

पर हां, इतना जरूर हैं, कि अभो हम जो सवें साकल्यमें २३५ उपनिषदुप्रत्थके नाम पाते हैं, वे सबके सब वेदे। पनिषत् नहीं हैं। किन्तु नहीं होने पर भी वेद्शाण शिष्पोंके लिये वेदार्शबीधक अनेक उपनिषत् प्रिथत कर गये हैं। परवत्तीं सभी उपनिषत् व दे। पनिषत् नहीं होने पर भी वे उपनिषदुके समान हैं, इसीसे उनका उपनिषदु नाम हुआ हैं। रामतापनी आदि कुछ साम्प्रदायिक उपनिषदु उन्हीं सब सम्प्रदायोंके प्राह्य हैं। अल्लोपनिषत् नामक एक अति आधुनिक उपनिषदुका विषय दूसरी जगह विस्तृत भावमें आलोचित हुआ है जो नितान्त अग्राह्य हैं। उपनिषद् शब्द देखो।

परम्तु मन्त्रक्य और ब्राह्मणक्कप उपनिषत् पाणि नीयके वहुत पहले थे, इसमें सन्देह नहीं। इसके बाद उपनिषत्के समान अनेक उपनिषत् प्रधित हुए। यह बात पाणिनीय सूत्रपाठसे भो जानी जातो है। यथा—

"जोविकोपनिषदावीपम्ये।" (१।४।७८)

भट्टोजो दोक्षितने इस सूलको जो व्याख्या को है उससे जाना जाता है, कि पाणिनिके समयसे पहले भी एक श्रेणोकं वेदिवत् परिंडत उपनिषद्धभंध प्रथित कर जीविका निर्वाह करते थे। भट्टोजो दोक्षितने लिखा है "उपनिषत्श्वत्य" इसका अर्थ है ''उपनिषद् प्रन्थतुल्यप्रम्थ-कारणाम्तरं"। पाणिनिके उक्त सूलका यह अर्थ सर्व वैयाकरणसम्मत है। जिन्होंने अपने सुलग्ने 'उपनिष- सुत्य' आधुनिक उपनिषद्धं धको बात कही है, वे प्राचीन तम उपनिषद्की बात अच्छो तरह जानते थे, इसमें जरा भी संदेह नहीं!

पाणिनिका और भी एक सुत है। यथा-

"पाराशर्यशिक्षालिभ्यां भिन्नुनटस्त्रयोः।" (४।३।२२०) पाणिनि जो भिक्षु सूत्रका विषय जानते थे, यह सूत्र ही उसका प्रप्राण है। यह भिक्ष्म् हो च दान्तदर्शन का वीजभूत है। भिक्षुसूत्र उपनिषद्के आधार पर लिखा गया है।

यास्त्रके निरुक्त प्रश्यमं भी हम "उपनिषत्" शब्द देखते हैं। ऋग्ये दमें "यत्रा सुपर्या" (मृ० स० २।२।१८।१) इत्यादि एक मन्त्र है। इस मन्त्रके अधिदेवता व्याख्यानमे यास्त्रने ळिवा है—"इत्सुपनिषद्वर्या भवति।" (निरुक्त ३।२।६)

निरुक्तके भाष्यकार दुर्गाचार्यने इसीकी व्याख्या करनेमें उपनिषत् शब्दका व्युत्पत्तिगत अर्था किया है। इसके पहले उसका उल्लेख हो चुका है। अतपव बे दोपनिषद्ग्रन्थोंकी प्राचीनतामें सन्देह करनेका कोई भी कारण नहां।

वैदिक उपासना श्रीर उपनिषत् । . .

उपनिषद् जो आधुनिक वा अनितप्राचीन नहीं है, यह प्विकिखित युक्तियोंसे अच्छी तरह जाना जा सकता है। हम लोगोंका विश्वास है, कि वैदिक मन्त्रयुगके समय भी औपनिषदी शिक्षा तथा औपनिषदी उपासना इस देशमें प्रचलित थी। बहुत पहलेसे ऋषिगण ऋक्मन्त्रसे उपास्य देवताकी उपासना करने थे। संहितायुगके बहुत पहले वैदिक मन्त्र प्रचलित और प्रचारित था। उन सब मन्त्रोंमें भी उपनिषद्का मूलवं।ज निहित देखा जाता है। अतप्य वेदान्तके उद्भवकालका निर्णय करना सहज नहीं है।

ऋक्संहितामें ऊपाकी स्तुति यथार्थामें हो कवित्यमयी है। जिन्हों ने वेदान्तशास्त्रका उपनिषत-अंश पढ़ा नहीं केवल ब्रह्मसूत्र मन्त्र पढ़ा है, वे समक्ष सकते हैं, कि वेदान्तमें उपा और अग्नि आदि देवताओं के नामका बिलकुल उल्लेख नहीं है अथवा ये सब देवता कह कर स्वीकृत नहीं हुए हैं। किन्तु यह सिद्धान्त सम्पूर्ण भ्रमात्मक है। अपनिषदु येदान्त शास्त्र होने पर भ इसमें येदिक देवताओं की मर्यादा भ्रम्बीकृत नहीं हुइ है। ब्रह्मकानलाभ जीवकी मुक्तिका उपाय हाने पर भी उपा और अग्निकी कथा उपनिषदुमें भो आई है। अपनिषदु और घेदका वाह्यावयव भिन्न होने पर भो दोनों के अभ्यन्तर एक महान् अखण्ड्य उपास्य पदार्श स्वीकृत हुए हैं, घेदको साथ यह जो एक हो सम्बन्धमें भूतित है, इसमें जरा भो संदेह नहीं। चेदमें जिन सब देवताओं के स्तोत्र दिखाई देते हैं, घेदान्त वा उप-निषदुमें भो उन सब देवताओं के नाम आये हैं। प्रथम उपाकी बात हो लिखी जाती है। यथा—चृहदारण्य-कोपनिषदमें—

(१<sup>-)</sup>'"ऊषा वा अश्वस्य मेध्वस्य शिरः"

( वृ० अ० उ० १ १।१ )

(२) "मधुनक्तमुतोषसः" (वृ० अ० उ० ६। ३।६)
वेदान्तमें सूर्याकी गायत्रोमें स्तुति की गई है, वेद-संहितामें भी उनके सैकड़ों स्ताल देखनेमें आते हैं। वेदके इन प्रधान देवताका उपनिषद्में भी बडे, आदरसे पूजित देखते हैं। यथा—

१। देवो वरुणेः प्रजापतिः सविता ।

( क्रा० शश्राध्)

२। तत्सवितुव्णीमह इत्याचामित ।

( छा० प्रारा७ )

३ । तत्सविद्धव<sup>६</sup>रेण्यं भगी देवस्य धीमहि । ( यृ० आ० ६।३।६, मेत्रा० ६।७ )

श्व ताश्वतर प्रभृति उपनिषद्में भी इस देवताका उल्लेख हैं। सूर्य प्रभृति अन्यान्य पर्दाधका उल्लेख छान्दोग्य, यृहदारण्यक, तैत्तिरोय, कठ, मुएडक, महा-नारायण भीर प्रश्नोपनिषद्में कई जगह दिखाई देता है। सामवेदीय ब्राह्मण संध्यायन्दनके समय इस प्रकार पढ़ते हैं—''सूर्ये ज्योतिषि परमात्मिन स्वाहा''

यह वैदिक उपास्यदेव उपनिषद्में भी उपासित हुए है। यथा--''सर्थे ज्योतिषे जुहोमि।'' इस मन्त्र द्वारा भो सूर्णमण्डलस्थित परमात्माकी ही उपासना की गई है। वेदमें जो अग्नि साक्षात् सम्बन्धमें एक पार्थिय देवता कह कर पूजित हाते थे, वेदाग्तके ब्रह्मझानके प्रवल प्रभावके समय भी उस अग्निका अनाहर वा परि-त्याग नही हुआ। औपनिषदु-झानोउउवल ऋषियोंने उस अग्निमें भी ब्रह्मसत्ताका अनुभव कर उच्चैःखरसे कहा है—

(१) "पतद्वै ब्रह्म दोप्यते सदम्निर्जानीत"

(कोषितकीउपनि०१२)

(२) "अग्निर्वा अहमस्मि।" (केन १७)

यहां 'शहं' शब्द परमात्मवाचक है। किन्तु फिर दूसरो जगह देखा जाता है, कि उपनिषत्मवक्ताओंने अग्निमें ही ब्रह्मकी सक्ताका अनुभव कर अग्न्यधिष्ठित ब्रह्मकी उपासना को है। पेतरेय, कीषितकी, केन, तैक्ति-रोय, कठ, श्वेताश्वतर और प्रश्न, विशेषतः छान्दोग्य और वृहद्वारण्यक उपनिषद्में कई जगह इसी प्रकार अग्निमें अधिष्ठित ब्रह्मका उल्लेख कर अग्निको ही भात्मा और अग्निको हो ब्रह्मा कहा गया है। अन्यान्य देवताओं के सम्बन्धमें भी इसी प्रकार उल्लेख देखनेमें भाता है।

असल बात यह है, कि चेदमें ब्रह्मतस्य विकीणं था, परवर्ती ऋषियांने उन थीजोभूत मन्त्रोंका अवलम्बन कर अथन चैदिक देवताओं के मध्य उस "एकमेवाद्विती-यम्" पदार्थकं अधिष्ठानको उद्घोषणा कर चेदान्तशास्त्रका प्रसार किया है और उसके कलेवरको नये भावमें संग-ठित और सम्पुष्ट कर खाला है। हम क्रमशः चेदान्तको उत्पत्ति, विकाश और विवर्शनका इतिहास लिखते हैं। वेदमें एकेश्वरवाद।

वैदिक मन्त्रकी पर्यालोचना करनेसं देखा जायेगा, कि वैदिक युगके ऋषियोंकी उपासनामें भी पकेश्वर-वाद है। जब जिस देवताके निकट प्रार्थना की गई तब उसी देवताको प्रधान समक्त कर पकनिष्ठभावमें उन्होंकी प्रार्थनाका मन्त्र ऋक्संहितामें दिखाई देता है। ऋग्य देके अम मण्डल ३२वें स्कमें लिखा है—

"न त्वावा अन्यो दिश्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। अश्वायन्तो मधवन्निनद्र व जिनो गव्यन्तस्त्वा इवामहे।''

(२३ मृक्)

अर्थात् हे इन्द्र ! तुम्हारे सिवा मेरे और कोई मित्र

नहीं है, न सुख है और न कोई जन्मदाता ही है। स्वरं-में या पृथियो पर तुम्हारे जैसे शक्तिशाली कोई भी दिखाई नहीं देता।

> "इन्द्र ऋतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा। शिकाषो अस्मिन पुरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि॥"

अर्थात् हे शक्तिशाली इन्द्र ! पिता जिस प्रकार पुत्रको झान देते हैं, तुम भी उसी प्रकार हम लोगोंको झान देते हो । तुम भी दुष्टोंके हाथसे बचाओ । हम लेग तुम्हारे हैं, तुम्हों छोड़ कर हमारे और कोई भी नहीं हैं। फिर हम लेगोंके कोई बल भी नहीं हैं। उपनिषद्दके ब्रह्मको और वेदके इन सन स्तुतिष्राहो देव-ताओंको जगह जगह एक हो प्रकारसे स्तुति की गई है। १म मएडलके दशम सुकको नवम ऋक्में लिखा है—

> ''आश्रुत्कर्या भुधी इव' नू चिह्नधिष्व मे गिरः। इद' स्तोमिममे मम कृष्वा युजिन्चिदन्तरम्॥"

अर्थात् हे इन्द्र ! तुम्हारे कान सभी विषय सुननेमें समर्थ है। तुम हमारी प्राथेनाको रक्षा करना ।

फिर १म मण्डलके १६०वें स्कमें सूर्यके स्तोत्तमें कहा गया है, "सूर्यने घूमण्डल और पृथ्वीको उत्पादन किया है, वे सभी जीवोंके उपकारी हैं। वे अनन्त ब्रह्माण्डके परिमापक हैं, हम उनका स्तब करते हैं।"

इस प्रकार अन्यान्य देवताके स्तोत भी ऋग्वेद्में देखे जाते हैं। व दमन्त पढ़नेसे मालूम होता है, कि ऋषिगण जड़के साथ चिन्मयतत्त्व और चिन्मयके साथ जड़तस्वको विज्ञड़ित करके हो उपासना करते थे। किन्तु ऐसा होने पर भी व जड़के उपासक न थे। ऋकोंका "मन्त्र" नाम रखा जाता था। यास्कने कहा है, "मननात् मन्त्रः" अतपव मन्त्र मानसिक व्यापार है। आर्याऋषिगण इस विशाल विश्वब्रह्माएडके प्रत्येक पदार्थमें हो चेतना और ज्ञानका प्रभाव देख कर विश्मित होते थे तथा मन्त्र द्वारा उनकी उपासना करते थे। सुतरां हम वैदिक उपासनाको सिर्फ प्राकृत उपासना नहीं कह सकते और न वैदिक स्तुतिकी अच्छी तरह आलोचना करनेसे हम लोगोंको ऐसो धारणा हो हो सकतो है, कि केवल स्वार्थ वा अभावको पूरण करनेके

लिये हो वे वैदिक देवताओं के निकट भिक्षाक लिये जाते थे अथवा यहमें घृतके आहुतिक्वप उत्कोच प्रदान कर देवताओं को वशीभूत करने की चेष्ठा करते थे। नीलाकाशमें ऊषाकी उज्जवल किरण देखने से वे फूले न समाते थे। उनका हृदय आनश्दसे विवश हो जाता था, उसो आनश्दके मारे वे बहुत स्तव किया करते थे। प्रकृतिके सौन्द्ये पर विमुग्ध हो वे आहुाद से नाच उठते थे। इस प्रकार प्रदुवियों के हृद्यमें क्रमशः औपनिषदो प्रतिभाका आविर्माव होने पर पक दिन उन्होंने सारे संसारके सामने एक महासत्य उत्योवित कर कहा—

''भौं सत्यं शिव' सुन्दरम्"

इसके स्वार्थ नहीं है, कामना नहीं है और न किसी भी इतररागका आभास हो है, केवल सौन्दर्शियता और सौन्दर्शानुराग है। इस उपासनाका ममें बड़ा ही गभीर है। इसके माधुर्शसे इस मरलेकिमें रह कर मनुष्य भूपानन्द लाभ करते हैं, इसो कारण ऋषियोंने अनुभवानन्दकी धोर गम्भीर भाषामें कहा है—

''सत्यं ज्ञानममृतमाननदरूपं यद्विभाति 🖑

व दक्षे मन्त्र और उपनिषद्धाक्यमें जगह जगह इसी तरह आनन्द-ध्वनि सुनाई देती है।

व दकी सतुति पढ़नेसे मालूम होता है, कि वैदिक ऋषिगण जा अनेक देवताओं के नाम करते थे, वह केवल नाममात है। किन्तु सर्वात ही वे देवशक्तिका अनुभव करते थे, भक्ति और श्रद्धाका भाव सव<sup>8</sup>त ही उनके हृदयमें जागरक रहता था। समस्त प्रकृति उनके सामने सजीव और सामर्थाशील मालूम है।ती थी। इस महाशक्तिका भिन्न भिन्न प्रकाश देख कर वे कभी अग्नि, कभी इन्द्र, कभी सूर्य, कभी विष्णु, कभी मरुत् नाम रख कर भिन्न भिन्न मन्त्रसे स्तव करते थे। किन्त उनके स्तात मन्त्रमें सभी जगह एके ध्वरवाद भारतकता था। अग्निसे पे होग जिस विषयके लिपे प्रार्थना करते थे, सूर्य, वायु, इन्द्र आदिसे भी उसी विषवकी प्रार्थना की जाती थी। शब्दकी प्रार्थनाके समय जिस प्रकार सर्वे सर्वा कह कर उनको स्तुति करते थे, दूसरे दूसरे देवताओं के गीरवकी चैनमें भी वहां किसी भी अंशमें तुटि नहीं देाती थी।

किसी एक देवताकी प्रार्थनाके समय वे अन्य देवताको बात भूल कर एक मनसे एक प्राणसे एक ही भावसे
स्त्यमान देवताका गुणकी त्तन करते थे। उनके उपासित सभी देवता सत्यसङ्कल्प, उदार, परोपकारो, सर्वदशीं और सब शक्तिमान, दानदाता, सत्य, नित्य,
जगत्स्रष्टा और समुज्जवल थे। सभी जोवेंकि हितकारो थे। यहां तक, कि जब एक देवता दूसरे देवताकं प्रतिद्वन्द्विक्पमें प्रतिभात होते हैं, तब जगत्के जीवेंको भलाईके लिये कार्यतः उनका एकत्व ही स्वित
है। इन्द्रने जब महत्का निहत किया, तभी इस
एकत्वका भाव हो प्रदर्शित हुआ। यथा—

"कि न इन्द्र जिघांसिस भातरो महतस्तव" (१११७०१२)

हे इन्द्र! महत्गण तुम्हारे हो भाई हैं, अतएव इम लेगोंक प्रति हिंसा न करें।

फिर दूसरी जगह देखिये। ऋषि कहते हैं, कि हे देवगण! तुम लेगोंमें कोई छेग्टा बड़ा नहीं है तुम सभी समान हो, सभी प्रधान हो।

हम यद्यपि व देमें प्रधानतः ते तीस देवता भों का परिचय पाते हैं, परन्तु उपासनाका मन्त्र और भाव देख कर यह सहज ही स्थिर कर सकते हैं, कि वैदिक ऋषियोंने झानशक्तिके दिव्यचश्चसे इन सह देवताओं को "एक मेवादितोयम्" कह कर हो उनका स्तव किया है। एक देवतामें हो उन्होंने सव देवाधिष्ठानकी कल्पना की है। यथा—ऋकुसं दितामें—

"त्वमग्ने इन्द्रो वृषभः सतामसि त्व' विष्णुहृहगायो नमस्यः।
त्वं ब्रह्मा रियविद्वह्मद्यस्पतं त्व' विधार्तः स्वतं पुरन्ध्या ॥३
त्वमग्ने राजा वृह्यो धृतव्रतस्त्व' मित्रो भवसि दस्म ईस्यः।
त्वमग्ने राजा वृह्यो धृतव्रतस्त्व' मित्रो भवसि दस्म ईस्यः।
त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यं तव ग्नावो मित्रमहः सजात्यम्।
त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यं तव ग्नावो मित्रमहः सजात्यम्।
त्वमग्ने हदो असुरो महो दिवस्त्व' राधो माहतं पृत्त ईशिषे।
त्व' वातरहर्षोयिस शृह्यस्त्व' पृषा विधतः पास नु तमना ॥" १

अर्थात् हे अग्ने! तुम इन्द्र हो, तुम विष्णु है।, तुम वरण हो, तुम मिल हो, तुम हो रुद्र हो, इत्यादि। द्वितीय मर्डलके १म सुककी सभी ऋकोंमें इसी प्रकार भग्निका स्तव किया गया है। यह एकेश्वरवादका ही प्रतिपादक है।

फिर एक अग्निका ही जी कार्य भेदसे भिन्न भिन्न देवताके कपमें नाम रखा गया है, वैसे मन्त्रका भी अभाव नहीं है। यथा--

''त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्वं मित्रो भविस यत्सिमद्धः।
त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवा स्न्विमन्द्रो दाशुपे मत्त्रीय॥
त्वमर्यं मा भविस यत् कनीनां नाम स्वधावनगुद्ध विभिन्धि।
अञ्जनित मित्रं सुधितं न गोभिर्यं ह्रम्पति समनसा कृणोिन॥
सव श्रिये मस्तो मर्ज्यम्त सद्र यत्ते जनिम चार चित्रम्।
पदं यद्विष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुद्धं नाम गोनाम्॥''
( ऋक्स॰ ५।३।१.३)

इसमें हम "पको बहुस्याम" इस औपनिषदी श्रुति को स्पष्ट व्याख्या पाते हैं। वैदिक म'त्रके साथ उप-निषदुका सम्बंध कितना घनिष्ट हैं, इससे सहजमें मालूम होता है। नवम मएडलके ८६ सूक्तमें भो सीम-स्तुतिमें सीमको भी अद्भुतीय ब्रह्मके पद पर अक्रुढ़ किया गया है। "सीम हो अनन्त जगत्में स्रष्टा है, सीम से हो अन्यान्य देवताओंकी उत्पत्ति हुई हैं" ऐसी ऋक् भी देखी जाती हैं।

इससे जाना जाता है, कि वैदिक ऋषियोंने यद्यपि भिन्न भिन्न देवताका नाम उद्खेख किया है, किन्तु जब वे मिक्सभावसं किसो देवताकी उपासनामें प्रवृत्त होते थे, तब विशुद्ध एकेश्वरवादसे ही उनका उपासना कार्या सम्पादित होता था, उसी देवताको व द्वितीयम्" समऋतं थे। सुतरां चेद वेदांतकी उपासना-प्रणालीमें जै। मूलतः बहुन्यवधानता थो, उसका अनुमान नहीं होता । परम्तु अवान्तर रूपमें उपासनाका प्रणाल। भेद यथेष्ठ था, वह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। किन्तु वैदिक मंत्र जो उपनिषद् वाष्यके वीजीभूत तथा वैदिक उपासनाके मूलसूत हैं, इसमें तनिक भी सदि नहीं । सुक्ष्मभावसे वैदिक उपासनाकी आले।चना करनेसे देखा जाता है, कि एक देवता हो अनेक नामों भौर अनेक भावोंमें उपासित हुए हैं। महोधरने गायता की जो व्याख्या की है, उसमें परब्रह्मको हो गायतीका प्रतिपाद्य बताया है।

पक उपास्य देव हो जो अनेक नामोंसे परिचित और अनेक प्रणालीसे उपासित हैं, यह हम लेगोंकी कल्पित वा आनुमानिक कथा नहीं है। ऋक्संहितामें इसका प्रमाण स्पष्ट देखनेमें आता है। यथा—

''इन्द्रं मित्रं वरुग्यमग्निमाहुरथो दिब्यः छ सुपर्गो गरुत्मान् । एकं सद्विपा वहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥'' (श्रुक् शार्द्धार्थः)

अर्थात् सद्विप्रगण ही एक देवताको इन्द्र, मिल, वरुण, वायु, यम आदि नामोसे पुकारते हैं।

ऋग्वेद--१०म मएडलके १२६ सुक्तमें ठोक उपनिषद-की श्रुतिको तरह मन्त्र देखनेमें आते हैं। वह गुहातस्य और चरमकारणतस्वके सम्बन्धमें वैद्यानिक युक्ति और दार्शनिक तत्त्व प्रतिष्ठित तथा गम्भोर भाषद्योतक है। यह विद्वानोंसे छिपा नहीं है कि हमारे दर्शनशास्त्र केवल मनस्तरव ( Metaphysics ) नहीं है, उसमें पदार्थविज्ञानकी भो आलीचना है। क्योंकि, प्रत्येक दर्शनमें ही सृष्टितस्वके सम्बन्धमे थोडी बहुत आलोचना को गई है। वेदान्तशास्त्रमें भी वैद्यानिक और दार्शः निक तस्वका समाचेश है। वेदान्तशास्त्रके बीजसक्षप वेदसंहितामें भी वैद्यानिक और दार्शनिक तत्त्वकं मन्त देखनेमें आते हैं। यहां ऋग्वेदक १०म मएडलका १२६-वां सुक्त उदुधृत किया जाता है। यथा-"नासदाधीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमे परा यत्। किमावरीवः कुइ कस्य शर्मजन्मः किमासीद्गइनं गभीरम् ।१ न मृत्युरासीदमृतं न तहि न र त्र्या शहन आसीत्पकेतः। आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परं किंच नास ।२ तम आसीत्तमसा गूड़ इमग्रे ऽप्रकेतं सिक्कलं सर्वमा इदम् । तुन्छयेनाभ्यपिहितं यद।सीनापसस्तन्महिनाजायतैकम् ।३ कामस्तदमें समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं थदासीत् । सतो बन्धुमसति निरविन्दन् दृदि प्रतीष्या कवया मनीषा ।४ तिरभीनी विततो रिश्मरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्। रेताधा आसन महिमान आसन्त स्वधा अवस्तात् प्रयति परस्तात् ।४

को भद्धा वेद क इइ प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः।

अवींग देवा अस्य विसज्जीनेनाथा को वेद यत आवभूव।६

यो अस्याध्यक्तः परमे व्योमन्त्सो अङ्गवेद यदि वा न वेद ।"७

इयं विस्विधियंत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न।

१। उस समय जो नहीं, यह भी नहीं था। जो है, वह भी नहीं था। पृथ्वी भो नहीं थी, बहुत दूर तक विस्तृत आकाश भी न था। आवरण करनेवाला ऐसा कीन था? कहां किसका स्थान था? दुगैम और गभोर जल क्या उस समय था?

२। उस समय मृत्यु भी न थी, अमरत्व भी न था, रात्रि और दिनका प्रभेद न था। केवल वही एकमात पदार्थ बिना वायुकी सहायताके आत्मामात्र अवलम्बन कर निश्वास प्रश्वासयुक्त हो जीवित थे। उनके सिवा और कुछ भी न था।

३। सबसे पहले अन्धकारके द्वारा अन्धकार आवृत था। सभा चिह्नवर्जित था और चारों ओर जलमय था। अविद्यमान बस्तु द्वारा वह सर्वध्यापी आच्छन्न थे। तपस्याके प्रभावसे वे उत्पन्न हुए थे।

8। सबसे पहले मनके ऊपर कामका आविभीव हुआ, उससे सर्व प्रथम उत्पत्ति-कारण निकला। बुद्धि मानेंने बुद्धि द्वारा अपने हृदयमें पर्यालीचना कर अविद्य मान वस्तुमें विद्यमान वस्तुकी उरपत्तिका स्थान निक पण किया।

५। रेताधा पुरुष उत्पन्न हुए। उनकी रिशम दानों बगल और नीचे तथा ऊपरकी ओर फैल गई है।

६। कीन प्रकृत जानता ? कीन वर्णन करेगा ? कहां से इन सबकी सृष्टि हुई ? देवगण इन सब सृष्टिके पोछे हुए हैं। कहांसे हुआ, इसे कीन जानता ?

७। यह विविध सृष्टि कहांसे हुई, किसीने सृष्टि की, क्या नहीं की, यह वे ही जानते हैं, जा इसके प्रभु-खरूप परमधाममें हैं।अथवा वे भी नहीं जानते होंगे।

परमात्माको हो इस सूक्तका देवता कहा गया है।

यह सूक्त देख कर प्रतीत होता है, कि अति प्राचीन ऋग्
वेदसंहितामें भी उपनिषद्का भाव विस्तृत रूपसे विद्यमान था।

कुछ लेगोंका कहना है, कि ऋग्वेदके दशम मण्डलका कोई कोई सुक्त संयोजित हुआ है। इस प्रकार आपित्तका खण्डन 'वेद' शब्दमें लिखा जा सुका है। बस्तुतः समग्र ऋग्वेदमें हो औपनिषदी श्रुति विकीणं भावमें दिखाई देती है। यहां १म मण्डलके १६४वें सुक-

से तीन ऋक् उद्धृत कर वैदिक ब्रह्मतस्वका निदर्शन दिखलाया जाता है---

"को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभक्ति ।

भूम्या असुर सुगात्मा क्व स्थित्को विद्वांसमुपगात् प्रष्टुमेतत् ।४

पाकः पृच्छामि मनसा विज्ञानन्देवानामेना निहिता पदानि ।

वत्से वष्कयेऽधि सप्तन्त्तन्व तिनरे कवय ओतवा उ ।५

अचिकित्याञ्चिकितुषश्चिदत्र कवीन पृच्छामि विद्यने न विद्वान ।

वि यस्तस्तम्भ पड़िमा राजांस्यजस्य रूपे किमपि स्थिदेकम् ।६

अर्थात् प्रथम जायमानको किसने देखा था ? जब अहिरहिताने अहियुक्तको धारण किया । भूमिसे प्राण और शोणित निकला, लेकिन आत्मा कहांसे निकली ? कीन विद्वानोंके निकट यह बात पूछनेके लिये गया ? (8)

में अपक्षत्र बुद्धिवाला हूं, कुछ भी समक्ष न सकतेके कारण पूछता हूं। यह सब संदेहपद देवताओं के निकट भी निगूढ़ है। एक वर्ष के बछड़ को घेरनेके लिये मेधा-वियोंने जो सप्ततग्तु फैलाया है यह क्या है? (५)

में अज्ञान हूं, कुछ भो ज्ञान न रहनेसे ही मेधावियों-से पूछता हूं। जिन्होंने इन छः लोकेंका स्तम्भन किया है, क्या वही एक हैं जो जन्मरहित क्यमें निवास करते हैं? (६)

यहां भी हम उपनिषद्के भाषापन्न गूढ़गभीर प्रश्ना-वली देखते हैं। यहां उस उपनिषद्के ब्रह्मकी तरह एक "एकमेवाद्वितीयम्" पदार्थ ही ध्यक्त हुए हैं।

दिताय मण्डलके १२वे स्कमें जहां इंद्रका स्तव-कीर्चान है, वहां इंद्रको ही सूर्यका उत्पादक कहा है तथा इस स्ककी २।७।६ और १३ ऋक्में एकेश्वरवादका भाव प्रतिफलित हुआ है ।

तृतीय मण्डलके ५५वें स्कमें समस्त देवोंके महन् बल वा ऐश्वयं एक है, यह बार बार उद्देशिषत हुआ है। यह स्क भी वेदान्तशास्त्रके वीजीभृत कह कर यहाँ इसके सम्बन्धमें कुछ आलीचना की जाती है। इस स्क देश स्थान प्रतिक प्रतिक विश्व में नामसुरत्वमेकम्" लिखा है।

इस स्कमें प्राकृतिक कार्य परम्परामें जो ईश्वरका एक मङ्गळमय भाव अनुस्यूत है वही द्शित हुआ है।

अग्नि वेदीमें विराजते हैं, वनमें प्रज्वलित होते हैं. भाकाशमें उत्पन्न होते हैं, पृथ्वीमें विकशित होते है ( ४ ऋक् ); वे उत्तमरूपसे शस्य ( फसल ) उत्पादन करते हैं। ( ५ ऋक ) सूर्य क्यसे पश्चिम दिशामें अमृत है। कर पूव<sup>6</sup> दिशामें उदित होते हैं (६ ऋक<sub>़)</sub>, आकाशमें विचरण करते हैं, भूमिमें वास करते हैं (७ ऋक), रात दिन आपसमें मिल कर आते जाते हैं (११ ऋक ), आकाश और पृथ्वी परस्परकी वृष्टि और बाब्प रूपसे रसका आदान प्रदान कर रहे हैं (१२ ऋक्), जिस नैसर्गिक नियमसे एक और वृष्टि हो रही है, फिर उसी नैसगि क नियमसं दूसरी ओर वृष्टि हो रही है (१७ प्रक्रिक)। एक ही निर्माणकर्त्ताने मनुष्य, और पशु पक्षीकी सृष्टिकी है (१६ और २० ऋक्), वे हो शह्य उत्पादन करने हैं; वृष्टि करने हैं, धनधान्य उत्पादन करते हैं ( २२ ऋक ); प्रकृतिके अनन्तकार्य परस्परका ही भिन्न भिन्न देवेंकि नामसे स्तुति की गई है। उसी कार्य-परम्परामें पकता देख इस सुक्तमें कहा गया है, कि जिन देवोंके कार्य भिन्न नहीं, उनका महदेश्वर्य पक है। प्राकृतिक कार्यों में मङ्गलमय स्रष्टाके इस तरह एक उद्देश्य और एक भावका अस्तित्व अनुभव करना आधुनिक विज्ञान और दर्शनका स्थिर सिद्धान्त है। यह सुक्त वैद्वानिक तत्वका भी वोज्ञोभूत है। हम पहले ही कह आये हैं, कि उपनिषद्में एक ओर जैसे सृष्टितत्वकी आलोचना हुई है, वैसे ही दूसरी ओर इस विज्ञाल विश्वब्रह्माएडके अनस्तद्रव्य और अनस्तकार्या परम्परा देख इन सब द्रव्य और क्रियाओं के कारणतरा-का निश्चय किया गया है। किन्तु उपनिषदु शास्त्रका मुख्य प्रयोजन है-जीवके अशेष क्लेशबीजींका विनाश कर चरमध्येय साधन।

ऋक्संहितामें जिन विश्वकर्माकी बात आई है, ऋक् मन्त्रानुसार वे भी जगदीश्वर या परमातमा समक्ते जा सकते हैं। ऋग्वेदके १० मण्डलके ८१ और ८२ स्कमें इन विश्वकर्माके स्वकृष और कार्य आदि विद्यत हुए हैं। जो इस विशाल विश्वब्रह्माण्डके कर्क्ता और नियन्ता हैं, जो परमातमा और परब्रह्म हैं, वे ही विश्वकर्मा हैं। ऋषि कहते हैं— "य इमा विश्वा भुवनानि जुह्नद्वविहाँता न्थासीद्व-

स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छर्वराँ आविवेश ॥ १ ॥

कि खिदा सीद्धिष्ठानमारम्भण कतमत्-स्तित्कथासीत्।

यतो भूमि' जनयन्विकर्मा विद्यामीणॉन्महिना विश्वचक्षाः ॥२॥

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोषाहुरुत विश्वतस्पात्।

सं वाहुभ्यां धमित सं पतत्र है यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥३॥

किं स्विद्वनं क उस वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्ष्यः।

मनोषिणो मनसा पृच्छतेदु तद्यद्ध्यतिष्ठद्भुवना नि धारयन् ॥४॥

या ते घामानि परमाणि याधमा या मध्यमा विश्व कम<sup>°</sup>न्तुतेमा ।

िशक्षा सिखम्यो इविषि स्वाधवः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ॥५॥

विश्वकम<sup>°</sup>न्हविषा वावृधानः स्वयंयज्ञस्य पृथिवी मृत द्यां।

मुद्यां त्वन्ये अभितो जनास इहास्माक मधना सुरिरस्तु॥६॥

वाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मने।जुव वाजे अदा हुवेम ।

स नो विश्वानि हवनानि जाए द्विश्वशस्भूयवसं साधुकर्मा''॥॥

१। अर्थात् हर लोगोंके पिता वहो ऋषि हैं, जो विश्व भुवनमें होम करने बैठे थे, उन्होंने अभिलाषके साध-धनकी कामना कर प्रथमागत व्यक्तियोंको आच्छादन कर पोछे आनेवालोंमें अनुप्रवेश किया।

२। सृष्टिकालमें उनका अधिष्ठान, अर्थात् आश्रय स्थलमें पदा था ? किस स्थानसं किस तरह उन्हों ने सृष्टिकार्य आरम्भ किया ? उस विश्वकर्मा, विश्वदर्शन-कारी देवने किस स्थानमें रह पृथ्वी निर्माण कर अनन्त आकाशमें विस्तारित किया। ३। वे ही एक प्रभु हैं, उनकी सब दिशाओं में मांसें हैं, सब ओर मुख, सब ओर हाथ, सब ओर पैर है, उन्हों ने दो हाथोंसे और विविध पक्ष सञ्चालन कर निर्माण किया, उससे बहुत दालोक और भुलोक रखित हुए ?

8। वह कीन वन हैं ? किस यूक्षकी लकड़ी हैं ? जिससे घुलेक और भूलेक गठित हुआ है। हे विद्वान्गण! तुम लेग एक बार अपने अपने मनसे पूछे। गौर देखें।, कि वे किस वस्तु पर खड़े हैं। कर विश्व-ब्रह्माएडकी धारण करते हैं।

५। हे विश्वकर्मा! हे यहमाग लेनेवाले! तुम्हारे जितने उत्तम, मध्यम और निम्नवर्त्ती धाम हैं, यहके समय उन सबेंका वर्णन करा, तुम खयं अपने हो यह कर अपने शरीरका पुष्ट करा।

६। है विश्वकर्मा! पृथ्वी या खर्गमें तुम खयं यह कर अपने शरीरकी पुष्टि करें। वारीं ओरके तावत् छेक निर्वोध हैं। इन्द्र हम छेगोंके प्ररणकर्त्ता है। अर्थात् बुद्धिस्पुर्त्ति कर दें।

9। आज इस यहमें उन विश्वकर्माको रक्षाके लिये पुकार रहा हूं। वे वासरपति हैं, अर्थात् वाक्यके अधिपति हैं, मन उनमें संलग्न होता है। यह सब कल्याणेंकि उत्पत्तिस्थान हैं, उनके कार्यमालमें ही चमत्कार है, वे हम लेगोंके ताबत् यह खीकार कर हमलेगोंकी रक्षा करें।

इस स्नात द्वारा भी हम विश्वके आदि कारणका तस्य जान रहे हैं। ऋग्वेदके ऋषियोंने प्राकृतिक कार्यों-का पर्यविक्षण करने करने जड़ प्रकृतिमें विभिन्न शक्तिकी लीला देखी, अन्तमें उनकी यह झानविझानमयी धारणा उत्पन्न हुई, कि ये सब भिन्न भिन्न शक्तियाँ एक हो परम पुरुषकी शक्ति हैं। ये प्राकृत जगत्के चम त्कार कार्या देखते देखते इस विश्वकार्यके परमक्षांका अस्तित्व अनुभव करने लगे। ऋग्वेदके ऋषिने एक दिन इस सम्बन्धमें जिस तरह तस्वानुसंधान किया धार, आधुनिक पाश्चात्य किया अपने कान्यमें उसी बात-की घोषणा कर रहे हैं।

"From Nature to Nature's God"
Vol. X VII 42

स्कले जो ऋक उछ त को गई हैं, उनकी तृतीय ऋक के अनुकर और एक ऋक १०म मर्डल के ६० में स्काम है। ६० में स्क पुरुष स्क कह कर परिचित है। यह स्क कम कार्डमें समधिक आदर के साथ व्यवहृत हुआ है। अहिन्दू समालोचक इसे अनादर कर इसके प्राचीनत्वमें संदेह करने पर भी वेदाधिकारो वेद ब ब्राह्मण समाज चिरित्न से ही इसका आदर और व्यवहार करता आया है। इस पुरुष स्कालो प्रथम ऋक् और दशम मंडल के ८१ में स्कान तृतीय ऋक् एक ही भाव। तमक हैं। इस स्कान पढ़ने से मालूम होता है, कि यह विशाल विश्व- ब्रह्माएड उनका अवयवमात तथा व असीम शक्तिशाली और असीम प्रभावशाली हैं। ऋग्वेद में एके श्वरवादका यथेष्ट प्रमाण है। उनमें यह स्क भी अन्यतम है। जैसे,—

"सहस्रशोषी बुद्धाः सहस्राद्धः सहस्रपात्। स भूमि विश्वतो बृत्वात्यतिष्ठदशाङ्ग प्रम्॥१॥ पुरुष एवेद 'सर्व ' यद्भूत 'यच्च भव्य'। उतापृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुष: । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ त्रिपाद्भ्यं उदैत पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः । ततो विष्वङ् ब्यकामत् साशनानशने भभि ॥४॥ तस्माद्विराङ्जायत विराजो अधिपूरुषाः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भ मिमयो पुरः ॥४॥ बाह्यणोऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां श्रुद्रो अजायत ॥१२॥ चन्द्रमा मनसो जातभन्नोः सर्यो अजायत । मुखादिनद्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥१३॥ नाभ्या आसोदन्तरिषः शोध्यां द्यौः समवर्तत । पद्भ्यां भृमिदि शः श्रोत्रात्तथा छोकां अकल्पयन्' ॥१॥ ( 20160 )

१। पुरुषके सहस्र मस्तक, सहस्र नंत और सहस्र बरण हैं। वे पृथ्वीको सर्वज्ञ स्थात कर दश उंगली परि-माण अतिरिक्त हो कर अवस्थान करते हैं। २। जो हो गया है अधवा जो होगा, वे सब वही पुरुष हैं। वे अमरत्वलाभके अधिकारो होते हैं क्योंकि वे अन्न द्वारा अतिरोहण करते हैं।

३! उनकी ऐसी महिमा है, किन्तु वे इससे भी
वृहत्तर हैं। विश्वजीवसमूह उनका एकपाद माह्र है,
आकाशमें अमर अंश उनके तीन पाद हैं।

8 । पुरुष अपना तोन पाद (या अंश) लेकर ऊपर-को चढ़ें। उनका चतुर्ध अंश यहां हो रहा। तदनलार वे भोजनकारी और भोजनरिहत (चेनन और अचेतन) तावत् वस्तुमें ज्याप्त हुए।

५। उनसे विराट्तथा विराट्से वही पुरुष उत्पन्न हुए। उन्होंने जन्म ले कर पश्चान्द्राग और पुरोभागमें पृथिवीको अतिकाम किया।

१२। इनका मुख ब्राइगण हुआ, दो बाहु राज्यन्य हुई, जो उठ था वह वैश्य हुआ, दो चरणसे शूद्र उत्परन हुआ।

१३। मनसे चन्द्र, चक्षुसे सूर्यं, मुखसे इन्द्र और अग्नि तथा प्राणसे वायु उत्पन्न हुई।

१४। नाभिसे आकाश, मस्तकसे खर्ग, दो चरणोंसे भूमि, कर्णसे दिक और सभी भूवन बनाये गये।

ऋग्वेदके यह पुरुष कभी 'विश्वकर्मा', कभी हिरण्य गभी, कभी इन्द्र, अग्नि और वरुण आदि नामोंसे अभि-हित हुए हैं। उपनिषद्भी जिस प्रकार सृष्टिविवरण है,—ऋग्वेदके केवल एक प्रकर्मे नहीं — अनेक स्कोंगे उसी प्रकार सृष्टिका विवरण लिखा है। यहां भी हम इस सम्बन्ध्में एक ऋक् उद्धृत करते हैं—

"चत्तुषः पिता मनसा हि धीरो धृतमेने अजनन्नमनमाने। यदेदन्ता अददृहन्त पूर्व आदिहावापृथिवी अप्रथेताम्॥१॥ (१०म । ८२ सक्त)

उस सुधीर पिताने उत्तमरूप दूष्टि करके मन ही मन आलोचना कर जलाकृति परस्पर सम्मिलित इस द्यावा पृथिवीकी सृष्टि की। जब इसकी चतुःसोमा क्रमशः दूर हो गई, तब द्युलोक और भूलोक पृथक् हो गया।

इसमें प्रगाद वैज्ञानिक सत्य निहित है, इसमें संदेह नहीं। इसकी परवर्ती ऋक्में इस परम पुरुषके चिन्मयधामका निर्णय हुआ है। उस धाममें वे अकेले विराजमान हैं। यहां भी एकेश्वरवादका तस्व परिष्कुट हुआ है। इस स्कको तृतीय श्रृक्भी उस विषयकी एक प्रमाण है, यथा—

"यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा एक एवं तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ।३

अर्थात् जो हम लोगोंके जग्मदाता पिता है, जो विधाता हैं, जो विश्वभुवनके सभी धामोंसे अवगत हैं. जो एक हो कर भी सभी देवोंका नाम धारण करते हैं, दूसरे भुवनके लोगोंमें भी उनका विषय जिल्लासायुक्त होता!"

''जो अनेक देवोंके अनेक नाम धारण करके भी एक'' वे ही वे दाक्तों के परमब्रह्म हैं। वेदांतके मूल वैदिक प्रमाणके सम्बन्धमें इससे परिक्फुट वाक्य और क्या हो सकता ? इस सूक्तको छठी ऋक्में लिखा है— "अजन्य नाभावध्येकमपितं यहिमन विश्वानि भुवनानि तस्थुः"

अर्थात् उसी 'अज' पुरुषके (नाभिदेशमें समग्र विश्व-भुवनने अवस्थान किया था।

यह सब ऋक् समस्वरमें एक महान पदार्थ 'पक्षो' भी कहलाता है। यथा—

"एकः सुपर्याः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचिष्टे । तं पोकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेल्इ स उ रेल्इि मातरम्।" (१०।११८।४।)

पक पश्ची समुद्रमें घुसा, उसने इस समस्त विश्व-भुवनको देखा। परिणत बुद्धि द्वारा मैंने उन्हें देखा है। यह निकटवर्सिनी माताको चाटना है, माता भी उसको चाटनी है।

यह पक्षी एक है, उसका भी प्रमाण इसके बाद १०।११४।५ मन्त्रमें वर्णित है। यथा—

'मुवर्या' विष्रा कवयो वचोभिरेक' सन्त' बहुधा कल्पयन्ति ।''

यह पक्षी एक हो है, दो नहीं, किन्तु परिडतों ने वाक्य द्वारा इसके बहुत्वकी कल्पना की है।

इस सुवर्ण या पक्षीका विषय उपनिषद् और तत्-परवत्ती साहित्यमें भी यथेष्ठ देखनेमें आता है। मुएड-कोपनिषदमें लिखा है—

> "द्वा सुपर्ग्या सयुजा सखाया समानं वृक्तं परिषक्त जाते। तयोरन्य पिष्पक्तं स्वादुवत्य नश्ननन्यो अभिचाकशीति॥" ( मुगडकोपनिषाद् ३।१।१ )

श्वेताश्वतरमें भी यह प्रमाण वजन मुर्डककी भाषा में लिखा है। वृहद्वारण्यकीपनिषद्वमें भी लिखा है— "तानिन्द्रों सुपयों भृत्वा वायवे प्रायच्छत्।" (३।३।२)

इसका अर्थ यह है, कि इन्द्रने (अश्वमेध यहको अग्नि) पक्षीका रूप धारण कर पारोक्षितोंकी वायुके निकट समर्पण किया था।

इस उपनिषद्का "सुपर्ण" परमातमा अर्थवे। धक मालूम नहीं है।ता, इस उपनिषद्के दूसरे स्थानमें भो (४।३।१०) "सुपर्ण" शब्दका प्रयोग है। इसका भो ऋग्वे दके मतानुयायी मुएडकमें और श्वेताश्वतरमें व्यवहृत सुपर्ण शब्दकी तरह परमातमा अर्थमें व्यवहार नहीं हुआ। किन्तु मुएडककी उक्त श्रुति परवर्त्तीकाल में श्रीमद्भागवतमें भी गृहीत हुई है। ऋग्वे दमें इसका केशल परमातमा अर्थमें ही व्यवहार हुआ है। सुतरां ऋक्मन्त्रमें "एक सुपर्ण" कहा गया है। उपनिषद्में परमातमा जोवातमा दे।नों हो अर्थमें "सुपर्ण" शब्दका व्यवहार है।

ऋग्वेदसंहिताके दशम मण्डलका १२१वां सुक्त हिरण्यगर्भा स्ते।त्रमय है। 'क' नामधारो प्रजापति हो इस सूक्तको ऋकोंके देवता हैं। इस सुक्तमें दश ऋक् हैं। प्रत्येक ऋक्में एकेश्वरवाद सुचित हुआ है तथा उस एक अद्वितीय देवनाकी महिमा कीर्सन की गई है। उपनिषद्की श्रुतिको तरह इस सुक्तको ऋषि कहते है, सबसे पहले केवल हिरण्यगर्भ ही विद्यमान थे। वे हो सर्वाभृतके अधीश्वर हैं। यह पृथ्वी और आकाश उन्हीं के द्वारा अपने अपने स्थानमें स्थापित हुआ। उन्होंने 'जोवातमा' दिया है, मन दिया है, उनकी आज्ञा सभी देवता पालन करते हैं। उनकी छाया अमृत स्वरूप है। मृत्यु उन्होंकी अधीन हैं। वे अपनी महिमाके दर्शनेन्द्रियसम्पन्न और गतिसम्पन्न सभी जोवांके 'अद्भितीय' राजा हैं। उन्हों के द्वारा दिमवन्त पर्वत उत्पन्न हुए हैं। ससागरा धरा उन्हीं की सृष्टि है। दिक् विदिक् सभी उनके बाहुसक्दप है। इस समुत्रत आकाश और इस पृथ्वीका उन्होंने दूढ़ कर रखा है, खर्गछोक और नागछोग उन्हों के द्वारा स्तम्मित होते हैं। उन्होंने ही अन्तरीक्ष लीकका परिमाण किया है। उन्हों का आश्रय कर सुर्यादि आकाशमें चमकते हैं। इस सूक्तके द्विरण्यगर्भने ही उपनिषद्में ब्रह्मपद्का प्राप्त किया है।

ऋग्वेदके अनन्तभाएड। रमें वेदान्तशास्त्रका इन प्रकार कितने असंख्य बीज छिपे हैं, कि वेदाध्ययन निपुण सूक्ष्मदशीं सुपण्डितोंको भी उनका पता न लगा है। यहां एक बहुत छोटा उदाहरण दिया गया। अन्यान्य संदितासे भो वेदान्तको बोजीभूत बैदिक श्रुति उदा-हरणक्पमें उद्धृत को जा । कती है। किन्तु विस्तार हो जानेके भयसे यहां उसका जिक नहीं किया गया।

कहनेका तात्पर्व यह, कि सुप्राचीन घैदिक युगके ऋषियोंके हृदयमें जिन परम तत्त्वोंका सुक्ष्महान आवि-भूत हुआ था, उपनिषदुमें उसीका विवरण है, वही अनेक प्रकारसे कहा गया है। इन्द्र, अग्नि, वायु, वरुण आदि विविध देवता मिन्न भिन्न नामें से उपासित होने पर भी उनमेंसे प्रत्येक जो कार्य-भेदसे दूसरे दूसरे नामों से अभिद्वित होते थे अर्थात् एक इन्द्रो ही जिनको कभी वायु, कभी अग्नि आदि नामों से स्तुति की जाती थी, ऋग्वेदसे उसका यथेष्ट प्रमाण दिखलाया गया है। वृहदारण्यकोपनिषद आदिमें भी एक देवता इसरे देवताके नाम पर संक्षित होनेका विषय देखा जाता है। एक परम तत्त्व ्ी जो कार्य-भेदले भिनन भिन्न नामें। पर अभिहित होते थे, ऋग्वेदसे उसका भी प्रमाण दिख-लाया गया है। यह देवता जो अनन्त शक्तिशाली है तथा इनसं किस प्रकार यह विशास विश्वब्रह्माएड प्राद-भूत हुआ है, ये दो तस्व भी ऋग्वेदमें आलोचित हुए हैं। जीवतत्त्वकं सम्बन्धमं भी दशममण्डलके १२१वें सूक्तमें हमने संक्षिप्त भावसे दो एक बाते उद्धृत की हैं। अधिक प्या, ब्रह्मतस्य, सृष्टितस्य और जीवतस्य ये तोमीं हो तस्य वेदान्तके प्रतिपाद्य हैं तथा इन तीनों तस्यका बोज अति प्राचीन कालमें ऋकसंहितामें वाले।चित हुआ था।

आर्य ऋषिगण अनेक देवताओं में एक प्रमतस्य-स्वक्रप देवताका अनुसन्धान पा कर भी उन्हें कभी अन्नि, कभी इन्द्र और कभी वायु नामसे पुकारते थे तथा कभी एक साथ सभी देवताओं का स्तव करते थे तथा पित्र होमानलमें पित्र वैदिक मन्त्रसे इनके नामगुण लीलादिका उल्लेख करते हुए घृताहुति देते थे। इस प्रकार कह तक चला कह नहीं सकते। किन्तु परवर्ती समयमें एक श्रेणीकं ऋषि अति प्रगादमायमें "एकमेवा-द्वितीयम्" तत्त्वके अनुसन्धानमें प्रवृत्त हुए। इस अनुसन्धानके फलसे ऋषियों के हृद्यमें जा तत्त्व परि स्पुटक्त्यमें प्रकाशित हुआ, वही ब्रह्मतत्त्व है, औपनिषद् ह्यान ही इसका साधन है। ऋषियों के हृद्यमें जब यह ह्यान समुद्भवल भावमें उद्दय हुआ, तथ वे जगत्के सामने एक विशाल तत्त्व व्यक्त कर कहने लगे।

- १। "यद्वावानैभ्युदितं येन वागऽभ्युद्यते तदेव ब्रह्म टवं विद्धि नेटं यदिदमुपासते ।४।
- २। यन्मनसान मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि मेदं यदिदमुपासते।५।
- ३। यश्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म हवं विद्धि नंदं यदिदमुपासते ।६।
- ४। यच्छ्रेत्रिण न श्रणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्
   तदेव ब्रह्मरचं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते । । । ।
- ५। यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते
  तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।८।
  (केनोपनिषत् प्रथम खगड)

अर्थात् जो वाक्य द्वारा साफल्यक्र पमें उक्त नहीं हुए, किन्तु जिनसे अभ्युदित हो कर पुरुष वाक्योश्वारण करते हैं, तुम उन्हीं को ब्रह्म मानना, जिनको उपासना की जाती है, वह ब्रह्म नहीं हैं। (४)

मन द्वारा जिनका मनन नहीं होता, किन्तु जिनसे मनका विषय जाना जाता है, उन्हीं को ब्रह्म जानना, जिनकी उपासना की जाती, वह ब्रह्म नहीं हैं। (५)

जिनको चक्षु द्वारा देखा नहीं जाता, किन्तु जो चक्षके भी स्नष्टा हैं, उन्हीं को ब्रह्म जानना, जिनकी उपा सना होती हैं, वे ब्रह्म नहीं हैं। (६)

जो हमारे श्रवणेन्द्रियके विषय नहीं; किन्तु जो श्रवणशक्तिके प्रेरियता हैं, उन्हींका ब्रह्म जानना, जिन की उपासना होती हैं, वह ब्रह्म नहीं। (७)

जो प्राणके विषयोभूत नहीं, किन्तु जो प्राणके प्रेर-यिता हैं, उन्हीं के। ब्रह्म जानना। जिनकी उपासना की जाती है, वे ब्रह्म नहीं हैं। (८) केनोपनिषद्भें ब्रह्मतस्य निक्षित हुआ है। इसी उपनिषद्भें ऋषिने कहा है, "श्रोतस्य श्रोतं मनसा मना यद्वाचे। ऽवाचम्, प्राणस्य प्राण श्वक्षुस श्वक्षु रितमुत्य-धाराः प्रत्या स्माले। कादमृता भवन्ति" अर्थात् जे। श्रोतादिके प्ररक्ष और प्रकाशकखक्षप हैं, उनको जान लेनेसं मनुष्य इस धामसे अमृतले। कमें जाते हैं।

बृहदारण्यक कहते हैं --

"ये। ऽत एकै कमुपासते न स वेदाक्षत्सनो हा पे। ऽत एकै केन भवत्यात्मेरये। वे। पासीतात हा ते सर्व एक भवस्ति—तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यद्यमात्मानेन हा तत् सर्व वेद यथाह वे पदेनानुविन्देदेव की सिं इस्टोक विन्दते य प्रवं वेद।" ( १० अ० ३० १।४।७ )

अर्थात् जो एक एक कियाविशिष्ट प्राणादिका एक एक संझासे अभिदित कर उनकी उपासना करते हैं, वे परम तस्वके सम्बन्धमें अनिमझ हैं। उपाधि सम्बन्धिन विशिष्ट परिच्छिन्त आत्मा एक एक विशेषणसे विशेषित होती हैं। सुतरां उपाधि नाम परित्याग कर केवल एक आत्माकी ही उपासना करना कर्ल ब्य है। आत्मा ही सबोंकी वीज खक्ष हैं। आत्मामें ही सभी प्रतिष्ठित हैं। जिस प्रकार पदिचह्नसे पशुका पता चल जाता है, उसी पकार सभी पदार्थों से आत्माका अनुसन्धान कर लेना होता है। आत्माको प्राप्त करने हीसे सभी प्राप्त होते हैं। जो ऐसा जानते हैं, वे कोशिलाभ करते हैं और कवियोंके वर्णनीय होते हैं।

बृहद्दारणयक और भी कहते हैं—"तदेतत् प्रयः पुत्रात् प्रयो विकात् प्रयोऽन्यस्मात् सव स्माद्न्तरतरं यद्यमात्मा स चेऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रे।त्स्यतीतीश्वरे।ह तथैव स्याद।त्मानमेव प्रियम् मुपासीत स य भात्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्यप्रियं प्रमायुकं भवति।" (इ० आ० उ० १।४।८)

यह सारी वस्तुओं से अन्तरतर हैं, अत्वव यह पुत्रसे वियत, विससे वियतर तथा अन्यान्य सब वस्तुओं से वियतर है। जो अनात्माको आत्मासे वियतर कहा करते हैं, जो व्यक्ति कहते हैं, कि तुम्हारा अभिमत यह विय वस्तु तुम्हारे खक्कपका आवरण है अर्थात् नष्ट करेगो, वे यथार्थ वक्ता हैं, यह कहनेका उनका अधिकार है।

यह यथार्थ वक्ता जो कहते हैं, वह सफल भी होता है। आत्माको हो प्रिय बुद्धिसे उपासना करेगी। जो आत्मा-को हा प्रियबुद्धिसे उपासना करते हैं, उनकी प्रियवस्तु कभी भी मरणशील हो नहीं सकती।

इसके बाद जो लिखा गया है, उसका मर्म इस तरह है—'ब्रह्मविषयिणी ब्रह्मविद्या द्वारा सब मनुष्य सफल होंगे अर्थात् सब भूतमें आत्माका दर्शन करें, ऐसा ही आचार्य गण समकते हैं, वह ब्रह्म क्या है? और वे क्या वह झानलाभ कर चुके हैं, जिस झानसे वे सफल हुए हैं ?'॥६॥

"सृष्टिके पहले पे सभी ब्रह्ममय थे। ब्रह्म अपनेको मैं ब्रह्म हूं अर्थात् सर्व शक्तिसमिन्वत जानते थे। वे अपनेको ऐसा ब्रह्म समभते हैं, इसलिये वे सर्वमय होते हैं। देवताओं में भो जा अपनेको उसी ब्रह्मको शक्ति कह कर विदित होते हैं, ऋषियों और मनुष्यों में भो आत्म तस्वका सर्व मयत्व सिद्ध होता है। अतएव उसी ब्रह्मका दर्शन कर तदायत्तवृत्तिकत्व प्रयुक्त होता रहता है। अत एव उसी ब्रह्मको दर्शन कर तदायत्तवृत्तिकत्व प्रयुक्त अर्थात् अपनी निक्किल्युत्तिको तद्यीनत्ववशतः उनसे अभेदश्चानमें वामदेव ऋषिने 'में मनु हुआ था, में सूर्य हुआ था' इस तरह याक्य प्रयोग किया था।

'अतएव इस समय भी जे। ब्रह्मशक्ति पर्में शकि मत् ब्रह्मसे अभिन्न हुं, इस प्रकार विदित होते हैं, वे अपनेका सबमय देखते हैं। उनके सामने देवता भी महावीर्य नहीं विवेचित होते और उनके किसी कार्यमें विघन और बाधा डालनेमें समर्थ नहीं होते। क्यों कि वे सर्वाटमाके साथ मिल कर इन सबकी आत्मा हा जाते हैं। जिसमें में, दूसरा इस तरहका भेदझान है और इसी झानसे जे। देवतांतर की उपासना करते हैं, वह अतस्वझ व्यक्ति हैं। मनुष्यके लिये जैसे गाय आदि पशु हैं, वैसे ही देवताओं के लिये अतस्वझ व्यक्ति हैं। पशु जैसे मनुष्यों के कार्यसाधक हैं। यक पशु खो जोनेसे जैसे अनिष्ट होता है, वैसे ही एक मनुष्यके तस्वझ होनेसे देवताओं का अनिष्ट होता है। इसीलिये देवता अपने अविय बोधसे पैसा नहीं चाहते, कि

मनुष्य तस्वज्ञ हों। किन्तु उनकी अवज्ञान कर ब्रह्म-शक्तिकानसे यदि कोई यथायेग्य श्रद्धा करें, वे भो उनके कार्य में किसो तरहका विघ्न न डाल तस्वज्ञानोपयागो उपदेश दे कर अभोष्ट सिद्धिके लिथे साहाय्य करते हैं'॥१०॥

"ब्रह्म वा इदमब्र आसीदेकमेव" इत्यादि यृहदारण्यक श्रुतिका भाव हमने इससे पहले ऋग्वेदसे बहुत बार उद्धृत किये हैं। फिर इसके बाद ही कहा गया है "आत्मैवेदमब्र आसीदेक एव" सुतरां जो ब्रह्म है, वे आत्मा हैं। आत्मतस्य और ब्रह्मतस्य एक ही है, पेसा उपनिषदुका सिद्धान्त है। "अहं ब्रह्म अस्मि' ऐसा झान हो आत्मा और ब्रह्ममें अभेददशीनका मूलं साधन है। उविलखित छत्रों में इन उपनिषदु तस्यकी संक्षित ध्याख्या की गई है। यृहद्दारण्यक उपनिषदु शुक्क युद्धवेदके अन्तर्गत है। इसका सविशेष परिचय वेद शब्दमें देखना चाहिये। फिर ईशोपनिषदु में हम ऐसी ही भावातमक श्रुति देखते हैं। इस उपनिषदुका सीलहवां मन्त यह है—

'पूषन्तेकर्शे यम सूर्य प्राजापत्यव्यूहरश्मीन समूह तेजे। । यसे रूपङ्कट्याणतमन्तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽमस्मि॥"

अर्थात् हे पूषन, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापते, आलोक का विस्तार करें। मुक्तको उसी आलोकमें प्रविष्ट करें। माना में तुम लेगोमें हो प्रविष्ट हें।ऊ'। जिससे में तुम्हारी मङ्गलमयी मूर्सि देख सकूं। वहाँ जी पुरुष हैं, वे पुरुष हो में हूं।

यहाँ आतमा या ब्रह्मके परिवर्शनमें पुरुषको बात कही गई। हम ऋग्वेदके दशम मण्डलके ६० स्कमें इस पुरुषका परिचय पाते हैं। सुविख्यात भाष्यकार रामानुजने भी इस उपनिषद्को "ब्रह्मविद्या" कहा है। उन्होंने कहा है, कि यद्यपि "ईशावास्य" उपनिषद्भें किसी मन्त्रमें १८ श्लोक ही श्रीमदुभगवदुगीताके १८ अध्यायके वीजस्वक्रप है। किस प्रकारसे वेदोक्त परमपुरुषको जाना जाता है और किस तरह उसकी प्राप्त किया जा सकता है, इस उपनिषद्भें उसका उपदेश है। ईशीपनिषद्भ वाजसनेय-संहिताके श्रंतर्भुक

है। यह उक्त संहिताका ४०वां अध्यायमात है। ब्रह्मतस्य, जीवनस्य और जगत्नस्य, अन्यान्य उपिन- षदों का जैसा प्रतिपाद्य है, इस उपिनष्द्रमें इन तीन विषयों की उसी तरह आलीचना हुई है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, विद्या, अविद्या, कर्म और झान इन सब विषयों की आलीचना ही उपिनष्दुका लक्ष्य है। इन सब विषयों के तस्वझान द्वारा जीवें का कर्मा वंधन मुक्त होता है और आनन्दसाक्षात्कार होता है। यह आनन्दसाक्षात्कार हो जीवों का पुरुषार्ध है। ईशीपिनषद्रमें ऋषिने कहा है, 'सूर्य मएडलस्थ पुरुष हो में हूं।'' यह भ्रृति श्रीमच्छङ्करा- चार्यके अभेदवायको पाषिका है। श्रीमद्भरामानुजने यद्यपि विशिष्टाद्वैतवादके मतको व्याख्या की है, फिर वह ध्याख्या करपना मस्त ही माल्य होती है:

यद्यपि वेदांत या ब्रह्मविद्याके शिक्षास्थान हो उपनिषद्का प्रधान लक्ष्य है, फिर भी, बृहदारण्यक और छान्दोग्य आदि कई उपनिषदोंमें वेदके ब्राह्मण भागके यश्च आदिकी कर्त्तव्यताकं सम्बन्धमें भो बहुतेरे तथ्य आलोचित हुए हैं। सिवा इनके कई छोटे छोटे उपनिषदींको छोड कर अन्यान्य बैंदिक उपनिषदों में छोटे छोटे आख्यान भी यथेष्ठ परिमाण-से दिखाई देते हैं। ये सब उपाख्यान ऋपकके आकारमें गठित हुए हैं, किन्तु उनका उद्देश्य इसी ब्रह्मविद्याका उप-देश दोना ही हैं। छान्दोग्य उपनिषद्को वेदान्ततस्य-की खान कहतेसे भी कोई अत्युक्ति नहीं कही जा सकती। इसके प्रारम्भमें केवल 'बोम्' शब्दका माहाटम्य वर्णित हुआ है। यह सामवेदीय उपनिषद् है। सुतरां सामवेदकी महिमा भी इसमें बहुत गाई गई है। अतःपर आकाशादि पदार्थ तत्त्वके सम्बन्धमें आलोचना हुई है। फिर यज्ञादिका विषय आलंबित हुआ है। देवताओंको स्तुति आदि भी प्रचुर परिमाणसे इस उप-निषदुमें दिखाई देती है। छान्दोग्य उपनिषदुमें वैदिक उपा सनाका सम्मान यथेष्ट संरक्षित हुआ है। इस इस प्रन्थमें गायतोका माहारम्य-कीर्शन भी यथेष्ट देखते हैं। तृतीय प्रपाठकके शेषांशमें ब्रह्मतत्त्वके संबंधमें उपदेश है । चतुर्थ प्रपाठकके आरम्भमें गणश्र तिप्रत्यायनके प्रसङ्गः

में चेदान्तिक तस्य विवृत हुआ है। इसो तरह सत्यकाम, उपकोशल, कामलायन और श्र्वे वकेतु आरुणेय
प्रभृतिके प्रस्तावमें चैदिक यह और ब्रह्मतत्त्वकी मोमांसा,
श्र्यं प्रपाठकके १५ खल्डमें मृत्युके बाद जीवात्माका
देवपथसे गमनका विषय, पञ्चम प्रपाठकमें सगुण
ब्रह्मतत्त्वके निरूपणके उदेश्यसे इस प्रपाठकके प्रथम
कल्डमें पञ्चे निरूपोंकी अपनी अपनी श्रष्ठता कथन और
उसकी मोमांसाके लिये प्रजापतिके पास गमन और
उनके साथ मन्त्रणा और उसके फलसे प्राण वायुका
माहात्म्य और श्रेष्ठता कीर्शनके प्रसङ्गमें प्रकेश्वरवादका
समर्थन किया गया है। इस प्रपाठकके दशवें खल्डमें
कर्ममेदसे जीवकी पारलीकिक गति और जात्यन्तर
परिणतिका उपदेश है। पांचवें प्रपाठकके ११वें खल्डके
प्रारम्भमें प्रकृत वेदान्तकी सूचना दी गई है। जैसे—

"प्राचीनशास उपमन्यवः सत्ययक्षः पौलुषिरिन्द्रग्रुम्नो भास्त्रवे यो जनः शाकराक्षो बुड्लि आध्वतराश्विस्ते है ते महाशाना महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसां चक्रुको न आत्मा किं ब्रह्मोति । १।"

अर्थात् उपमन्युपुत प्राचीनशाल, पुलुषपुत सत्य-, यह, मल्ल्वीपीत इन्द्रद्युन, शर्कराक्षपुत जन और अध्यः तरके पुत्र बुड़िल पे सब प्रधान धार्मिक गृहस्थ एकत्र हो आत्मा कीन हैं और ब्रह्म कीन हैं इनके सम्बन्धमें आलोचना आरम्म करते हैं। पे इस तस्वकी मीमांसा- के लिपे आत्मसक्दप वैश्वानरके तस्वाभिष्ठ उद्दालकके समीप गये। उद्दालक इस प्रश्नको मीमांसामें अपनेको असमर्थ जान इन सबेंको ले कर अध्यपति कैकेयके समीप गये। पञ्चप्राणको तृतिसे हो जगत् तृत्र होता हैं और यह न जान कर अग्निहोत्न करने पर वह अग्निहोत्न सिद्ध नहीं होता, अध्यपतिने इन्हें यह तस्व अच्छी तरह समक्ता दिया। इसीसे इतना भी आभास दिया जाता है, कि जगत् आत्ममय हैं।

इसके बाद ही श्वेतकेतु और उनके पिताकी तस्व-जिज्ञासा है। पछ प्रपाठकके प्रथमकाएडसे ही इस प्रसङ्कमें प्रकृत वेदांतका तस्व आलोचित हुआ है।

इस प्रपाठकके प्रथम अध्यायमें श्वेतकेतुके प्रति प्रश्न कर उनके पिताने वेदांतके निगूद्रतस्वको कथा उठाई। श्चेतकेतुके पिताने कहा, 'श्चेतकेतो ! तुम बारह वर्ष तक वंद पढ़ कर सर्ववंदिवदु कह कर अहङ्कृत होते आ रहे हो। तुमसे मैं आज एक बात पूछता हूं। तुमने क्या अपने गुरुसे प्रकृत शिक्षा पाई है जिस शिक्षासे अश्चृत-श्चृत, अननुभूत, वस्तुअनुभूत और अज्ञात ज्ञात होते हैं ?' जैसे—

"येनाश्रुत' श्रुतं भवत्यमतं मतमविश्वातमिति ?" इस पर भ्येतकेतुने विस्मित हो कर कहा—"वह क्या भगवन्! वह शिक्षा कैसी हैं ?"

इस प्रश्नके उत्तरमें श्वेतकेतुके पिताने कहा—मृत् पिएड देखते हो मृत्तिका द्वारा प्रस्तुत सब द्रव्योंका तत्त्व जाना जाता है। मृत्तिका द्वारा प्रस्तुत भिन्न भिन्न नामों द्वारा जितनो वस्तुएँ चाहे क्यों न हो, ये सब पदार्थ मृत्तिकाके सिवा कुछ नहीं है। नाम केवल वाचारमण विकार हैं—केवल मृत्तिका ही सत्य है।

"यथा सौभ्येकेन मृत्विण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद् वाचाऽऽरम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव असत्यम्।" (ह्याः उः देशिश)

इसी तरहके और भी तीन उदाहरण दे विताने पुतकी सारतस्व समका दिया। पुत्र श्वेतकेतु इस विषय पर और भी सुननेके छिपे उत्सुक हुए। इस पर विताने कहा,—

"सदेव सोम्यदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। तदेक आहुरसदेवेदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्माद-सतः सज्जायते।"

अर्थात् आदी यह एक अद्वितीय वस्तु थी । कुछ लोग कहते हैं, पहले कुछ भी न था। इसके बाद असत्से सत् हुआ। इसके बाद कहा जाता है, कि यह किस तरह सम्भव हो सकता है, कि असत्से किस प्रकार सत्की उत्पत्ति होती है । असल बात यह है, कि इसमें सन्देह नहीं, कि सृष्टिसे पहले एक अद्वितीय पदार्थ हो विद्यमान था। इसके बाद यह "एकमेवाद्वितीयम्" पदार्थसे किस तरह इस विश्वकी सृष्टि हुई ! छाम्दोग्य उपनिषदुमें इसकी आलोबना की गई है। जैसे—

"तदेशत वहुस्यां प्रजापेतेति तत्ते जे।ऽस्जत वत्तेज ऐशत बहुस्यां प्रजापेयेति तद्पे।ऽस्जत । तस्माधत वृचा श्चे।चति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तद्ध्यापे। जायन्ते।"

छठे प्रपाठकसे हमने यहां जो श्रुतियां उद्घृत की हैं, वे हो ब्रह्मस्त्रके प्रथम कई स्त्रको अवलम्बन हैं। इससे ''जन्माधस्य यतः'' और ''इक्षतेर्नाशब्दम्'' इन दो स्त्रोंका अनुसन्धान मिल रहा है।

'शातमा वा इदमेक एवाप्र आसीश्वान्यत् किञ्चन मिषत् स पेक्षत लेकाग्नुस्जा इति'' इस तरहकी श्रुति अन्याग्य उपनिषद्में भी दिखाई देती हैं। ये सब श्रुतियां उपनिषद्में निकीर्ण भावसे वर्त्तमान हैं। भगवान् ब्रह्मसूबकारने इन सब श्रुतियोंको सूबाकारमें संप्रद्व किया था। इसके बाद इस विषयमें विस्तृत रूपसे आलोचना की जायेगी। इस प्रपाठकके भाठवें खएडके अन्तमें श्वेतकेतुके पिता कहते हैं,—

"स प्रेषाऽनिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेते। इति ।"

यही औपनिषद् ब्रह्मतस्व है, यही औपनिषद् आत्म-तस्य है। छान्देग्य औपनिषद्में वेदान्तकं गूढ गम्भीर उद्यतम तस्व विदित हैं। नीचे कई श्रुतियां उद्धृत की गईं,—

१। "यो वै भूमा तत्सुखं नात्पे सुस्तमस्ति भूमैव सुस्तम्" (अम प्र०२३ खपड । १)

अर्थात् भूमा हो सुखखक्तप है, अल्पमें सुख नहों है, भूमा हो सुख है।

२। "यत नान्यत् पश्यति नान्यत् श्रुणे।ति नान्यत् विज्ञानाति, स भूमाऽथ यत्नान्यत् पश्यत्यन्यत् श्रुणे।त्यन्य-द्विज्ञानाति तद्व्यन् । यो वे भूमा तदसृत मध्य यद्व्यं तन्मसंत्रम्।" (७म प्रपाटक २४ ख० १)

अर्थात् जहां जिसके सिवा अन्य कुछ दिखाई नहीं देता, अन्य शब्द सुनाई नहीं देता, जिसके सिवा और कुछ जाना नहीं जाता, वही भूमा हैं। इसके विपरीत अरुप है। भूमा ही अमृत और अरुप हो मस्पे हैं।

३। "स पवःधस्तात् स उपरिष्ठात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स पवेदं सर्गामत्य-धाते।ऽहं कारादेश, पवाहमेवाधस्तदादहमुपविष्ठादहं पश्चादहं दक्षिणते।ऽहमुत्तरते।ऽहमेवेदं सर्गं सर्विभिति।" (अम प्र०१५ खपड। ६) अर्थात् यह भूमा अधीद शमें, कद् र्घ देशमें, पश्चात् देशमें, सम्मुख, दक्षिण, उत्तर, सर्व त्र ही विराजमान है। इसी तरह 'मैं' भी सर्व त्र विराजित हूं। सुतरां इसके द्वारा आत्माका भी साव त्रिकत्व सुसित हुआ है।

४। "तदेष श्लोको न पश्यो मृत्यु पश्यति नरेगां नेति दुःखताम् सर्व ह पश्यः पश्यति सर्व्धामाप्नेति सर्वशाहति।" (अम प्रपाटक १६ ख०२)

जो ज्ञानी पुरुष इस तरह आत्मतत्त्व सन्दर्शन करते हैं, वे क्लेश, राग और मृत्युके हाथसे छुटकारा पाते हैं, वे सर्व दर्शिता पाते हैं, सभी सर्व प्रकारसे उनके करतलगत होते हैं।

५। "मघवन मर्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्यु ना तदस्यामृतस्या शरीरस्याऽस्यात्मने।ऽधिष्ठानमात्तोवै स शरीरः वियावियाभ्यां नवै शरीरस्य सतः वियाविय यारपद्दति रस्त्यशरीरं त्राव सन्त न वियाविये स्पृशतः।" (प्रपाठ प्रारश्र)

अर्थात् हे इन्द्र ! यह देह मृत्युके हाथमें हैं, यह अनश्वर अशरीरी आतमाका आवासस्थल मात है। इस देहमें सुख दुःख हैं। क्योंकि यह सुख दुःख के अधीन हैं। किंतु अशरीरी आतमाकी सुख से दुःख से स्पर्श नहीं कर सकता।

छान्दोग्य उपनिषद्में आतमतत्त्रके सम्बन्धमें इसी तरहकी उद्यतम शिक्षा और उपदेश दिखाई देते हैं। अपिनिषदी श्रुतियोंकी निविद्यमावसे अध्ययन करने पर सहजसे यह प्रतिपन्न होता हैं, कि ब्रह्मसूत्र प्रधानतः छान्दोग्य आदि उपनिषदोंके अवलम्बनसे सङ्कलित किया गया है। यहां छान्दोग्य उपनिषद्ते संक्षितक्ष्यसे जो श्रुतियां उद्धृत की गईं. अन्याम्य उपनिषदोंमें भो वैसी श्रुतियां दिखाई देतो हैं। भगवान सूत्रकारने इन सब श्रुतियां दिखाई देतो हैं। भगवान सूत्रकारने इन सब श्रुतियां का सार संप्रह कर सूत्तमस्त्रमें औपनिषदों श्रुतियां का सार प्रधित किया है। विश्वतत्त्व, जीवतत्त्व ओर ब्रह्मतत्त्व इन तीन तरहके तत्त्वोंके अनुसंधानमें भारतीय ऋषियोंके मनमे किस परिमाणसे प्रगाद स्पृक्षा उत्पन्न हुई थी, छे।टे बड़े प्रत्येक उपनिषद्भें ही उसका यथेष्ट परिचय मिलता है। हारवर्ष स्पेनसार आदि

श्वेतकेतुकी तरह अपरा विद्याका अनुसंधान करने गये थे। इसीलिपे वे अज्ञात या अज्ञेयको (unknowable) जान नहीं सके हैं। श्वेतकेतु भी इस तरह वेदादि शास्त्र पढ़ कर भी अश्रुत, अननुभृत और अज्ञातको कुछ भी जान नहीं सके थे। किंतु उनके ब्रह्मनिष्ठ पितान की कुपासे अंतमें उनका ब्रह्मतस्वज्ञान या उस अज्ञेय अज्ञाततस्वका ज्ञान परिस्फुट हो उठा।

इस ब्रह्मात या अहे य पदार्थके (unknowable)
विशेष झानका उपदेश करना हो उपनिषद्शास्त्रका एक
प्रधान लक्ष्य है। इसके संबंधमें भारतवासी जिस
तरह अप्रसर हुए थे, मानव जगत्की अन्य के।ई जातियां
उसके अंशकलाझानलाभमें भी समर्थ न हो सकी।
यह सभी खीकार करते हैं, कि इस तरहका झानलाभ
करना बहुत साधन सांपेक्ष है।

पेतरेय उपनिषद्की जी कई श्रुतियां वेदांतशास्त्रके वीअक्रयसे कही गई हैं, वे पे हैं—

- १। 'आतमा था इदमेक एवाप्र आसीत् नान्यत् किञ्चनमिपत्। स इक्षत छे।करन सजा इति। (१।१)
  - २। स इक्षते मेनु लेक्षा लेकपालान्नु सजा इति। (११३)
- ३। स एक न प्रश्ने नारमिनाऽस्मावलेकाादुत्कम्या-मुस्मिन स्वते लोके सर्वान् कामानापत्वाऽमृतः सम भवत् समभवत्। (४।५)
- 8। स पवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादृर्व उस्क्रम्या-मुष्मिन् स्वर्गे छे।के सर्वान् कामानास्त्वाऽमृतः सम-भवत् समभवत्।" (४।६)

छान्दोग्य-उपनिषद्में जैसे प्रणव शब्दका बहुत माहारम्य की त्तित हुआ है, तै तिरोय उपनिषद्के अष्टम अध्यायमें भी उसी तरह प्रणवकी माहारम्य सुचक एक श्रुति दिखाई देती हैं। इसी एक श्रुतिमें अध्याय समाप्त हुआ हैं। भाष्यकार भगवान शङ्कराचार्यने कहा है, कि यह प्रणव हो ब्रह्मका स्वकृप हैं। इसी एक शब्दमें हो विश्वतत्त्व और ब्रह्मतत्त्व भरा पड़ा हैं। इस उपनिषद्के प्रारम्भमें नाना प्रकारके कर्त्व व्य-परिपालन-कं निमित्त "सत्य वह" "धम" चर" "मातृद्वेश भव" "पितृदेशे भव" "अतिथिदेशे भव" इत्यादि उपदेश दिये गये हैं। इनके सिवा "प्षः आहेशः। एषः उपदेशः। एषा वेदोपनिषत् इत्यादि।" नाना प्रकारके गृह्याचारके उपदेशकी दृढ़ता प्रदर्शित हुई है।

इस उपनिषदुमें सर्वात्रश्चत सुप्रसिद्ध कई ब्रह्मा निक्रपणलक्षणश्चति दोखतो हैं, जैसे—

"यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। स्थानन्द' ब्रह्मण्यो विद्वान् न विभेति कदाचन॥"

विस्तार हो जानेके भयसे अधिक नहीं लिखा गया।
फलतः तैत्तिरीय उपनिषद्धके ब्रह्मानम्द्यवली और भृगुबल्ली पे दोनों ही अंश उच्चतम औपनिषदी श्रुतिसे
परिपूर्ण हैं। इस उपनिषद्धों आनम्दतस्य श्रुति अति
उपादेय है। इम नीचे दो श्रुतिको उद्घृत कर इस उपनिषद्धा विशेषस्य दिखलाते हैं।

१। 'रसो वैसः। रसं हो वायं लब्धाऽऽनन्दो भवति।"

२। "आनन्दो ब्रह्मेति व्यजनात्। आनन्दाद्धे व स्रहिवमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रत्यभियन्ति, संविशन्तीति।"

तैत्तिरीय उपनिषदुकी ये दो उत्कृष्ट श्रुतियां वैदान्त प्रमध्में अनेक बार आई हैं। ब्रह्मसुत्रका "आनम्द्रमयो-भ्यासात्" सूत्र इस आनन्दश्रुतिकी ही प्रतिध्वनि है। ये दो श्रुतियां वैष्णव धर्मकी मूल वोज हैं। इन्हीं दो श्रुतियोंसे वैज्यावोंके रसिकशेखर आनन्दमय श्री-भगवान् हैं, इन्हीं से उनका रास है और इन्हीं से उनकी आनन्दलीलाकी सैकड़ों उत्ताल तरङ्ग हैं! घे दान्तस्तक बैकाव भाष्यकारीने कई जगह ये दो उपनिषद्वाषय उदुघृत किपे हैं । मूलतत्त्वाभिष्यञ्जक प्रणवके माहा-रम्यकोत्त्रीनसं इस उपनिषदुका प्रारम्भ है, किन्तु ऋषि, अनुभवानन्दके गम्भीर, गम्भीरतर और गम्भीरतम स्तरमें जहां तक गये हैं, वहीं साङ्के तिक अभिव्यक्तिसे प्रगादतर भावरसमें निमक्तित हो आनन्दलीलारसके चिर सुधाखादके आखादनमें विभोर हुए हैं। इस अवस्थामें ब्रह्मपृच्छा स्वभावतः ही तिरोहित हो जाती है, केवल आनन्द आखादनके लिपे ही प्राण व्याकुल हो उठते हैं। साधनाके अनुसार हो सिद्धि है। ब्रह्मा-नन्द्वल्लोमें ऋषि सचमुच आनन्द्सागरमें निमिक्कत

हैं। अन्याग्य स्थानोंमें हम ब्रह्मको विविध नामोंसे अभिहित देखते हैं, कहीं वे पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ, कहीं वैश्वानर इत्यादि विविध नामेंसे अभिहित हुए हैं। किंतु ऋषिगण जब ब्रह्मतत्त्वके गभीर स्तरमें पहुंचे, तब उन्होंने "ब्रह्मेंव सुलम्" "आनन्द ब्रह्म" "रसेा वै सः" इत्यादि अनुभूतिमयी श्रुति द्वारा ब्रह्मख्रूप अभिव्यक्त करनेको चेष्टा की। बाह्य जगत्से किस प्रकार अन्तर्जागतके गर्भारतर प्रदेशमें प्रवेश कर ब्रह्मा-नन्दका उपभाग करना हाता है, किस प्रकार ऐहिक जगत्कं सुखभागकी काममाका परित्याग कर रससुधाः निधिकं आनन्दरसमें निमज्जित है।ना पडता है, सै दिक साहित्यकी आछात्रनाकं बाद औपनिषद साहित्यके आलाचना-क्षेत्रमें प्रवेश करनेसे उस ब्रह्मानन्दकी विमल प्रतिच्छवि सहसा मानसनेत्रके सामने प्रतिभात होतो है। वैदिक उपासनासे वेदान्तकी उपासनाके अनन्त आकाशमें हम उपास्यके जा अभिनव वस्तु देखते हैं, वह अभिनववत् प्रतीयमान होने पर भी वैदिक मन्त्रकं अभ्यन्तर हमने उसको अति सुद्म बीज देखा है। एकेश्वर-वादका विपुल तत्त्व वैदिक ऋषियों के हृद्यमें नित्य प्रतिष्ठित था । सुतरां वैदिक उपासना और वेदान्तकी उपासनामें यह पार्शक्य आकस्मिक नहीं है। दहत दिनोंसे तत्त्वक ऋषियोंके हृदयमें ब्रह्मतत्त्वकी प्रतिच्छवि धीरे धीरे समुद्धासित होतो थी। उपनिषदु गुगमें यह प्राकृतिक नियमकी तरह क्रमिकाशकी प्रणाली क्रमसे भारतीय ऋषिसमाजमें भीरे भीरे अभिन्यक होता था। इम तैसिरीय उपनिषदुमें ही उसका पूर्ण विकाश देखते हैं।

वृहदारण्यकसे हम लोगोंने सुना है, "ये हमारे वित्तसे प्रिय हैं, पुत्रसे प्रिय हैं, जगत्में हम लोगों का प्रियतम जो कुछ है, सबों की अपेक्षा ये हमारे प्रिय हैं।" मुएडकका कहना है, "सत्यकी ही जय है, ब्रह्म उसो सत्यका परम निधान हैं। सूत्तमसे सूत्मतर, दूरसे दूर, फिर निकटसे भी सन्निकट, वे आत्माक्रपमें हम लोगों के अति निकटवर्षी है, उनके समान निकटवर्षी और कुछ भी नहीं हैं।" मुएडकने सत्यकी महिमा घोषित करते हुए कहा है—

"सत्यमेत्र जयित नानृतं सत्येन पन्धा विततो देवयानः । येना कमन्तृय्षयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥" (३।१।६)

इस उपास्य पदार्थकी अचिन्त्य महिमाकी कथा प्रकटन कर ऋषिने कहा है---

"वृहच तहिश्यमचिन्त्यरूपं सूरमाच तत्सूरमतरं विभाति । दूरात् सुदूरे तहिहान्तिके च पश्चात् स्विदेव निहितं गुहायाम् ॥" (३।१।७)

महानारायण उपनिषद्में हम सत्यका प्रगाढ़ सम्मान देखते हैं। इस उपनिषत्कारका कहना है, कि सत्य-से ही वायु प्रवाहित होती है, सत्यसे हो सूर्य रोशनी देते हैं, सत्यसे हो यह विश्व स्थिर है, सत्य सर्वोपरि हैं। यथा "सत्येन वायुरावाति, सत्येनादि-त्योरोखते दिवि, सत्यं वाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सर्व प्रति-ष्ठितं, तस्मात् सत्यं परमं वदश्ति।"

(महानारायणोपनिषत् २२।१)

"ऋतं सत्यं परं ब्रह्म" यह भी महानारायणीप निषद्की उक्ति हैं (१६)। महानारायणोपनिषत्ने ऋग्वेदके दशममण्डलके १६० सुक्तका 'ऋत' च सत्यं साभीद्वात् तपसोऽध्यजायते" मन्त्र भी प्रहण किया है । छान्योग्यने कई जगह लिखा है, "तत्सत्यं आत्मा ब्रह्मणो नाम सत्यमिति।" वृहदारण्यक उपनिषत्में भी अनेक स्थलोंमें ब्रह्मके सत्यखरूपश्वका उल्लेख देखनेमें आता है -- "सत्यं सर्वेषां भूतानां मधु" "सत्यं ब्रह्म" इत्यादि उक्ति सभी जगह देखी जाती है। सर्वोप-निषदुकी सार बात-"सत्यं ज्ञानमनस्तमानन्दंब्रह्म" श्रीभागवत आदि पुराणेंकि उपक्रमसे ले कर उपसंदार तक प्रतिध्वनित हुई है। वेदान्तशास्त्रने इस सत्यतस्य-को ले कर गभीर साधना की है। फलतः "सत्यक्षान मानन्द और ब्रह्म है" यह बात महाबाष्यर पमें चली आतो है। इम लोग अभी बात बातमें चैदान्तके उच्च-तम तरवमय "सिष्मदानन्द" वाष्यका व्यवहार करते हैं। फलतः इस देशमें इस प्रकार वेदांतके अनेक मूलतस्य घर घरमें प्रचारित हुए हैं । मुगडकोपनिषदु-के सम्बन्धमें दो एक बातें लिखी जाती हैं।

मुएडकोपनिषदुके वाष्य एक भोर जिस प्रकार

भावगम्भीर हैं, दूसरी ओर उसी प्रकार सुगम्मीर भाषा-में प्रथित हैं। प्रथमें ब्रह्मधाम और उसकी प्राप्तिका उपाय वर्णित हुआ है। ऋषि कहते हैं—

१। "स वेदैतत् परमं ब्रह्मघाम यस विश्वं निहितं भाति शुस्रम्।

उपासते पुरुषं ये हाकामा क्ते शुक्त मेतदति वर्चाकत धीराः॥ (३ मुग्ड २४ सम्पड ।१)

श "तत्त न सूर्यो भाति न चम्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाग्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भाग्ति मनुमाति सर्वः तस्य मासा सर्व मिदं विभाति ॥"

( २य मु० २।१० )

३। "नायमात्मा प्रवस्तनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रृतेन। यमैवैष वृणुते तेन लम्य स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम्॥" (२य मुपड ३।३)

हम पहले लिख चुके हैं, कि वैदिक ऋषिगण प्राकृतिक पदार्थमें देवमूर्त्तिको प्रत्यक्ष करते थे, वे साक्षात् सम्बन्धमें देवताओं को आह्वान करते थे। इस समय ऋषियों के माय और भाषा प्रसन्न और प्रशांत गाम्मीर्थामें परिणत हुई थो। उनको आकांक्षा तूर हो गई थी, विह्विषयमें सुखानुसंधानके दूर हो जानेसे ब्रह्मानुसंधान उत्पन्न हुआ था। उपास्य दर्शन से उनके चर्मचक्षुको किया बंद हो गई थी। कितु इससे भी उनके प्रत्यक्षको हानि न हुई, वे चर्मचक्षुसे आकाशको ओर सूर्यको देखते थे, मरुदुगणका अस्तित्व जानते थे। पार्थिव मग्नि जला कर अन्तिहोलादि कार्यमें निरत रहते थे। कितु वेदांत युगमें ऋषियों को दूसरे प्रकारको दिख्य दृष्टि खुल गई, वे साधकोंको उपरेश वे कर कहने लगे—

''न चक्कुषा ग्रह्मते नापि बाचनान्येदे वे स्तपसा कर्मग्या वा । शानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व स्तुतस्तु तं पश्यते निष्फलं ध्यायमाना ॥''

अर्थात् चक्षु उन्हें कोज कर निकाल न सके, वाक्य उन्हें कोल कर कह न सके, वे अन्यान्य इन्द्रियों के भी अन्नाह्य हैं, तप और कर्म द्वारा भी उन्हें पा नहीं सकते। वे केवल ज्ञानप्रसन्न विशुद्ध ध्यायमान चिक्तके हो हो य हैं। इस सर्वभूतमें विराजमान क्र्यस्य पुरुष चर्मसक्षुके अगोकर होने पर भी घोर प्रशास्त ध्यायमान ऋषियोंने आनश्कुले उन्हें प्रत्यक्ष साक्षात् पाया। इस प्रकार प्रत्यक्ष करके उन लोगोंने शिष्योंको उपदेश दिया—

"तिक्कानेन परिपश्यन्ति धीराः

थानंदरूपममृतं यद्विभाति ।" (मुराडक २।२।७)

धीरगणने विज्ञाननेत्रसं देखा, कि वह आनम्द रूप अमृत वस्तु ऊपर, नीचे, वार्ये, दाहिने, आगे, पोछे सभी जथह विराजमान हैं। इस प्रकार ब्रह्मदर्शन होनेसे हो इद्यप्रिम्थ भिन्न होती है, सभी संशय जाता रहता है, कमैराशि क्षय होती है, यहां तक कि अविद्या वा कमेवीज सहाके लिये विनष्ट हो जाता है।

उपनिषद्द मात्रसे हो हम इस प्रकार शिक्षा पाते हैं।
उपनिषद्दके इन सब सारतस्वके आधार पर ही वेदाम्तसूत्र प्रधित हुआ है। ब्रह्मसूत्रको मालोचना करनेमें
सबसे पहले उसके मूलायलम्बन उपनिषद्द शास्त्रको
आलोचना करना कर्तव्य है। हम इसके पहले कुछ
सुप्रसिद्ध उपनिषदोंको बात लिख खुके हैं। अभी
कठोपनिषद्दको दो एक बातोंको भालोचना को जाती है।
मृत्यु और नाचिकेत संवादमसङ्गमें कठोपनिषद्दका
उपदेश दिया गया है। अचिन्त्यकें श्र्यां ब्रह्मके अहुमुत
प्रभावका विषय इस उपनिषद्भे दिखाई देता है। भ्रष्टिष
कहते हैं—

"भामीनो दूरं बजित शयानो याति सबैतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु महीस ।" (२।२१)

वे बैठे रहने पर भी बहुत दूर तक जाते हैं, शयन करने पर भी सभी जगह उनको गतिविधि है, वे हर्षा हुई उभय भावविशिष्ठ हैं, "अहं" छोड़ कर कीन उन्हें जानेगा ? इस शरीरमें जो अश्वरीरो हैं, अनवस्थित अतित्य पहार्थमें जो अश्वस्थित और अजित्य हैं, ऐसे अख्वतस्थका हाज हो जानेसे किसोका भी शोक नहीं रह सकता। पाश्चात्य दाशीनक परिवत्त हार्थेट स्पेन्सरने अनेक वैद्यानिक युक्तिकी सहायतासे यह सावित करने को चेष्टा की है, कि इस अनस्त परिवर्त्तनमय विश्वके अस्तरालमें एक अद्वितीय अपरिवर्शनीय महाशक्ति अवश्य है। उस शक्तिके अवलम्बन पर हो इस विश्वजानुका

सस्तित्व है, यह विश्वजगत् उसी शक्तिका प्रकाश है तथा उसी शक्ति पर इस विश्वका विश्राम है। हारवर्ट स्पेन-सरने यह कह कर अहातसारसे कठोपनिषद्के वाक्योंको प्रतिध्वनित किया है। हम कठोपनिषद्भे इन वाक्योंको परिष्कुर श्रुति उद्धृत कर वेदान्तशास्त्रकारोंको गभीर गवेषणाका उदाहरण प्रकट करते हैं। ऋषि कहते हैं—

"एकोबशी सब<sup>8</sup>भूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं योऽनु पश्यन्ति धीरा स्तेषा सुलं शास्वतं नेतरेषाम्॥"

"नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानां मेको बहुनाम् यो विद्धाति कामान् । तमात्मस्यं योऽनु पश्यन्ति धीराः स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥" ( ५।३०-३१ )

आधुनिक विज्ञान सभी जगह शक्तिका एकत्ववाद स्थापन करनेकी चेष्टा करता है। इस इस उपनिष-द्वाक्यमें इसका सुद्रुष्ट सिद्धान्त सुत्राकारमें देवते हैं। इस बालुके कणमें जिस शक्तिका अस्तित्व नित्यक्रपसे प्रतिष्ठित है, वह विशाल हिमगिरि भी उसी शकिकी र्भाभव्यक्ति है। एक विन्दु जलमें जिनकी सस्वा विद्या मान है, उत्तालतरङ्गमालामय असोम अनन्त महासागर भी उग्होंकी सरवाका साक्ष्यप्रदान करता है, लता पत्ता-में प्रह नक्षत्रमें कीट पतंगमें जड और चैतनमें इस एक हो शक्तिका भिन्न भिन्न प्रकाश है। कोकिलके कल कुजनमें, शिशुकी कोमल कलध्वनिमें जिस शक्तिके श्रवणहारि माधुयं पर इम विमुग्ध होते हैं, वजने गर्जनसे भी उसी शक्तिकी लोला प्रकट होती है। जो शक्ति कुसुममें कोमछता कह कर भनुभूत होती है, वह शक्ति वज्रकी मी कठिनताका हेतु है। जो "भानन्दममृतक्ष विभाति" हैं, वे हो फिर "महज्जयं वज्रमुचतम्" हैं, भवभोत शिशुके अन्तर जो भवकी सङ्कोच मू (त के कपमं प्रत्वक्ष होते हैं, वे फिर "भयानां भयम्" "भयादानिक लित, भयात्तपति सूर्यः। भयादिग्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्घावति पञ्चमः" है। प्रस्तरमें जो अचेतन रूप हैं,--मानव हृद्यमें वे ही हानभक्तिक्वमें विराजमान हैं। दार्श-निक परिद्रत हारवट स्पेनसरने इस ब्रह्मविभूतव झानका लेशाभास प्राप्त कर कहा है, कि शक्ति जह विश्वके

चिद्धृत्ति क्यमें प्रकटित है। # अधिवयक्ति अनस्त हैं, किस्तु ब्रह्म एक है तथा यह सभी ब्रह्मको ही अभिद्यक्ति है। चेतनाचेतने। द्विद्यमय यह विशाल विश्व ब्रह्माएड अनस्त अगण्य द्वश्यका विपुल रङ्गालय है, किस्तु इसका प्रत्येक पदार्थ एक अद्विनोय शक्तिको की झापुत्तली है। समग्र विश्व उन्होंकी मूर्त्ति हैं, किस्तु वे इससे पृथक् हैं। शिष्यने इस पदार्थका तस्त्व जाननेके लिये श्रोगुरुके चरणतलमें बैठ कर प्रार्थना की श्री—

"अन्यत्र धर्मोदन्यत्रा धर्मोदन्यत्रास्मात् कृताकृतात्। अन्यत्र भूताश्च भव्याश्च यत् पश्यति तद्वद ॥" ( कठवछी २।१४ )

यही पदार्थ वेदान्तका आलोच्य है तथा वेदान्तका उपास्य है, इसमें हो अनन्त विश्व प्रतिष्ठित है। इससे कोई भी पदार्थ स्वतन्त नहीं रह सकता। सूर्य जिस प्रकार हम लेगोंके नयन हैं, किन्तु नेत्रकी वृटि वा दे। पसे जिस प्रकार सूर्य कलुषित नहीं होते, उसी प्रकार विश्वको मिलनता भी विश्वेशवरको स्पर्ण नहीं कर सकती। इस श्वेताश्वतर उपनिषद्में भी इसी प्रकार प्रहातस्व देखते हैं। श्रीभगवद्गीतामें इस तरहका वेदान्त विश्वानात्मक सारसत्य अनेक प्रमाणोंमें दिखाई देता है।

वस्तुतः स्वरमें जैसे शब्द है और तिलमें जैसे तैलका अस्तित्व विद्यमान हैं, ब्रह्म भी इस विश्वमें वैसे ही भावसे विद्यमान हैं। अगत्में अनस्त परिवर्त्तन प्रतिमुह्त में साधित होता है, किस्तु वे चिर अपरिवर्त्त नोय हैं। किस प्रकार इस नियम परिवर्त्त नके शासनदण्डके हाथसे जीव बच सकता है, किस प्रकार जीव शोक और मृत्युसे छुटकारा पा सकता है, उपनिषद् युगमें भारतीय आर्य नरनारियोंके हृदयमें यह वासना बहुत बलवती हुई थी। इस समय जीवन-मरणका

रहस्य जाननेके लिये कै।तृहल झानियोंका हृदय अधिकार कर बैठा था। मृत्यु क्या है, मृत्युके पोछे जावकी क्या गति होती है, इत्यादि विषयमें झान लाभ करनेके लिये गागी गादि महिलायें भो उपनिषद्का प्रश्न उठाती थी। उपनिषद्में हम इन सब प्रश्नोंकी हो सुमी-मांसा देखते हैं।

. उपनिषदु हो ब्रह्मविद्या है। यह विद्या समी विद्याका सार है। मुएडकापनिषदुमें ऋषि कहते हैं, कि वो ही विद्या हम लेगोंको ज्ञातव्य है---एक अपरा और दूसरी परा। वेद्वेदाङ्ग आदि अपरा विद्या और वेदान्त वा ब्रह्मविद्या हो परा विद्या है। इस ब्रह्मविद्या-में सभी विद्या निहित है। इस कारण आर्यगण वेदास्तका इतना आदर कर गये हैं। उपनिषद्कारोंने इस ब्रह्मविद्याके शिक्षाप्रचारके लिये अधिक नहीं कहा है,--उपनिषद्वाक्य सुत्राकारमें रचित नहीं हाने पर भी यह सुत्रको तरह सारगर्भ है, सुत्रकी तरह विश्वतो-मुख है। वेदान्तकी शिक्षा अति उदार है। शिष्य बड़े नम्रसे गुरुसे कहते हैं,-गुरुदेव, आप उपनिषत् कहिये। परम कारुणिक गुरुदेवने उसी समय कहा, "तुम लोगोंसे ब्रह्मविषयिणी उपनिषत् कहता हु"-इतना कह कर वे ब्रह्मतत्त्व समकाने लगे। दो चार बातोंसे ही शिष्योंके चित्तमें ब्रह्मझान उमड़ माया, उनका हृद्य प्रस्का हो गया, सभी भूतोंमें ब्रह्मकान फैल गया। शिष्योंने समभा, कि यह विशाल विश्वब्रह्माएड विलक्कल ब्रह्ममय है। उन्हें बड़े छोटे ब्राह्मण श्रद्ध आदिका भेद-हान है। गुरुदेवने समका दिया-

> "यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये वानुपश्यति । सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विज्रुगुपश्यते ॥ यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मेवाभूद्विजानतः । तत्र को मोदः कः शोकः एकतव् मनुपश्यतः॥"

> > ( ईशोपनिषत् ६।७)

वे सर्वभूतको अपनी आहमामें देखते हैं, इस जगत् का कोई भी पदार्थ उस समय उनके निकट क्षुद्र होनेके कारण हैय नहीं समका जाता था। सबींको जो अपनी आत्मामें देखते हैं यथा सभी जगह जो एकत्वका अनुभ् भव करते हैं, उन्हें शोक मोहादि कहां ?

<sup>• &</sup>quot;The Power manifested throughout the universe, distinguished as material, is the same Power which in ourselves wells up under the form of consciousness" (Religion, a Retrospect and Prospect.)

#### ब्रह्म या भातमाका स्वरूप

वाजसनेय-उपनिषत् कहते हैं, - आतमा प्रकाशकप अलएड, अशरीरा, विशुद्ध, अपापविद्ध, कवि, तिकालड, मनीषो, अन्तर्यामी, विभू, सर्वोत्तम और खयम्भू हैं। वृहदारण्यक उपनिषत्का कहना है, कि ये सबसे प्रियतम ्र हैं, ज्योतिके ज्योति हैं। विश्वब्रह्माएड उन्हों पर स्थिर है। मुएडक इस प्रकार कहते हैं - ये अशब्द, अस्पर्श, भक्तव, भववय, भरस, नित्य अगम्धवत्, भनादि अनन्त और पराहपर 🧃 ६न्हें जान छेनेसे मनुष्य मृत्युमुलमें पतित नहीं होते। श्वेताश्वतर उपनिषत्ने कहा है,--वे वृहत् हैं।ने पर भी वृहत्तर हैं, महत् होने पर भी मह-सर हैं, पूर्ण आनन्द्र य हैं, विश्वके कर्सा और गेाप्ता हैं। विश्वमें काई भी उनसे बड़ा नहीं है और न काई उनके समान हो है। वे चर्मचक्षुके अदूश्य हैं। उनके हाथ पैर नहीं हैं, किन्तु वे प्रहण कर सकते हैं। उनके कान नहीं है, पर सुनते हैं, चक्षु नहीं है, पर देखते हैं, चे सर्वश्व हैं फिर भी उन्हें कोई देख नहीं सकता। वे अक्षय अज और सर्वेष्यापा है। जी उन्हें जानते हैं, वे हो अनन्तशांतिलाभ करते हैं, दूसरा काई भा शांति लाभ नहीं कर सकता।

## सान्नात्कारका साधन।

अन्यान्य वेदे।पिनपतुमें इसके खक्रपको जे। वर्णना को गई है तथा इन्हें लाभ करनेका जे। उपाय दिखलाया गया है, पहले तो इसको आले। जना हो चुकी है। किस प्रकार मनुष्य विमल आनन्द्रपथके पथिक होंगे, उसके लिये क्या उपाय अवलम्बन करना उचित है, यहदारण्यकमें उसका एक उपदेशवाक्य कहा गया है। ऋषि कहते हैं, पवित्र कार्य द्वारा हो मनुष्य पवित्र होते हैं, कुश्सित कार्य से अन्तरात्मा कुश्सित और कदर्य हो जाती है। जिसकी जैसो वासना है उसका वैसा हो सङ्ख्य हैं; जैसा सङ्ख्य वैसा हो कार्य और जैसा कार्य वैसा हो फल है; यथा—''यथाकारी यथाचारी तथा भवति काममय प्रवाय पुरुष इति, स यथाकाम्ये। भवति तत्कतुभी विति तत् कर्म कुरुते। यत् कर्म कुरुते। तदिम सम्पद्यते।'' (४ अ० ४ वा० १)

कठोपनिषद्वमें लिका है---

"नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो ना समाहित:।
ना शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेन माण्नुयात्॥" (२।२४)
अर्थात् कुकर्मसे अनिष्ट्स, अशांत, असमाहित,
अशांतमानस (सकाम द्वारा उद्विप्नचित्त) व्यक्ति आत्मइ।न लाभ नहीं कर सकते।

ब्रह्मदर्शन हो जीवका पुरुषार्थ है—उपनिषद्भाम उसका प्रधान है। किंतु पूर्णको किरण अधकारको दूर करनेमे समर्थ होने पर भो जिस प्रकार प्रतिबंधकताक लिये हम लेगोंको अधकारका भेग करना पड़ता है, इस प्रकार उपनिषद्वाष्ट्रक आधार पर साधनपथसे पदार्णण करने पर भो पद पदमें हम लेगोंके सामने बाधा उपस्थित हाता है। विक्तसे क्रिटिसत कर्मकी वासना त्याग नहीं करनेसे, ब्रह्मसाधनामे एकाप्र नहीं होनेसे, केंचल शास्त्र पढ़नेसे विमल ब्रह्मझान लाभ नहीं हो सकता। इस कारण साधनप्रिय ऋषिगण मरल प्राणसे देवताके निकट कातरकण्डसे प्रार्थना करते थे—

"अवतो मा सद्गमय, तमसो मा

ज्योतिर्गमय मृत्युमामृत गमय।" (बहदा० उ० १।३।८)
अर्थात् 'हे दंव! तुम मुक्ते असत् पथसे सत्-पथमें
ले जाओ। अधिकारसे उजालेंगें ले जाओ तथा मरण-के शासनसे अमृतके पथ पर ले जाओ।' फलतः वेदांतके सम्बदानन्दमय राज्यमें घुसनेके लिपे इस प्रकार विषयवैराग्यर्जानत आकुल प्रार्थाना ही प्रधानतम प्रथम साधन है। शिष्यगण इस प्रार्थनाको अव-लम्बन करके हो आगे बहते थे।

### औपनिषदी उगासना ।

उपास्यके खक्रवकं अनुसार ही उपासनासिद्धि होता है। उपासकके भाव और आत्मोत्कर्णकं अनुपातसे उपास्यदेव उपासकके हृद्यमें प्रकट होते हैं।
उपनिषदु युगके अनुषियोंको ज्ञानतेत्रके सामने जो उपास्य
प्रतिभात हुआ, उसको उपासनाविधि खतम्ब हो उठो।
नाना प्रकारके बलिदान, होमान्निकी पवित्र आहुति
अथवा कर्ण्डयंत्रको स्तुतिमय वाक्यावली उपासनाको
योग्य न समको गई। एक अणिक सृषि उन्हें "अवाङ्मनस्गोखरा" कह कर नोरव हो गये, उनका कर्ण्ड

वक गया, आंखें बंद हो गई, शरोर निस्पत्य हो उठा, वे ब्रह्मानन्दके ध्यानसागरमें निमज्जित हो गये। उन्होंने सदाकारकारित चित्तगृत्ति द्वारा ब्रह्ममदासागरमें आत्म निर्भारणीको एकदम चिमिश्रित कर दिया। निर्भारणी जिस प्रकार गिरिचरणप्रान्तमें अपना क्य अभिष्यक्त करके विशाल आयतन धारण करती है तथा तरङ्ग रङ्गमें कलकल निनादसे सागरकी ओर दीड़ती है, आखिरको अपना नाम रूप छोड़ कर अनन्त असीम सागरके साथ मिल जातो है, इस श्रेणीके साधकगण भी उसी प्रकार उपासनाके रससे दिना दिन संपुष्ट है। कर आखिर ब्रह्मसागरमें आत्मविसर्जन करते हैं तथा अपनी निखल उपाधि छोड़ कर ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं। इसी कारण मिल करते हैं

''यथा नदाः स्पन्दमानाः समुद्रो स्तं गच्छ्यन्ति नागरूपे विद्वाय । तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम ॥'' (तृतीय मुगडक २।८)

अर्थात् जिस प्रकार स्पन्दमान निद्यां नानारूप स्याग कर समुद्रमें मिलती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मसाधक विद्वान पुरुष नामरूपादि उपाधिका परित्याग कर परा त्पर ब्रह्ममें विलीन होते हैं। इसके बाद ही कहा गया है—

"स योह चैतत् परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति नास्याऽब्रह्म विरक्तले भवति ।

भरति शोकं भरति पाष्तानं गुहाप्र'धिभ्या विमुक्तोऽमृते। भवति॥''

इससे जाना जाता है, कि यह ब्रह्मविद् ब्रह्मत्वका प्राप्त होते हैं। ये शोकमोहपापादिसे विमुक्त हो अमृत धाममें जाते हैं। ये पुनः पुनः जन्ममृत्युके शासनसं सम्पूर्ण इपसे मुक्तिलाभ करते हैं, केवल ध्यान हो उन-की प्राप्तिका साधन है। यथा—

"न सन्दर्श तिष्ठति रूपमस्य नः चन्नुषा पश्यति कश्चनेनम् । हृदा मनीषा मनसाभिकल्योथ एतद् बिदुरमृतास्ते भवन्ति ।" (कठवल्ली ६५१)

अर्थात् ये चक्षुकं अगाचर हैं, इन्हें चक्ष से देखा नहीं जाता, बुद्धिपूर्व चित्तसंयम ध्यान-द्वारा वे मानस-नेत्रके सामने प्रकाशित हाते हैं। जी इन्हें आनते हैं, वे अमरत्वकी लाभ करते हैं। जो चाहै जिस तरह ब्रह्मलाभ क्यों न करे, उपासना सभोके लिये प्रये।जनीय है। बिना उपासनाके उस अपापविद्ध विशुद्ध पदार्थकी धारणाके निमित्त चित-भूमि बिलकुल प्रस्तुत नहीं होतो। निर्विशेषमें ब्रह्म-वादियोंके मतसे "साऽह" ध्यानसे ही ब्रह्मोपासना साधित होती है, परन्तु एक दूसरी श्रेणोके वेदान्ती उस ब्रह्मकां "सत्यं शिवं सुन्दरम्" कह कर हो विश्वास करते हैं।

शतपथत्राह्मणमें भी हम द्रव्यादिविवर्जित अध्यात्म-भावको श्रेष्ठताका कोर्त्तन देखते हैं। द्रव्यसम्भारसे उपासनाको शतपथत्राह्मणमें वैश्यवृत्तिका प्रणोदित कार्य कहा है। विश्वसंयम, चित्तको सदुवृत्तिका उत्कर्ण साधन और शम दम आदि द्वारा चित्तको उपासना लायक करनेका उपदेश प्रायः सभी उपनिषदें में दिलाई देता है। नैतिक वृत्तियों के उत्कट साधन द्वारा चित्त-पापप्रलोभनके आक्रमणसे क्षाना जा कर्मकाण्डीय कार्यप्रणालीकी अपेक्षा अधिक उद्दार ब्रेनीय है। उपनि पदुमुखमें ऋषियोंने उसके अनेक उपदेश दिये हैं। क्षमा, सत्य, दम और शम द्वारा चित्तवृत्तिके उत्कर्ण साधनके सम्बन्धमं श्रीभगवद्गीतोपनिषद्में बहुतसे भग-वद्याक्य हैं। मुण्डकमें साफ साफ लिखा है—

"नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनां श्रुतेन।

्रमेवैष वृणुते तेन लभ्य स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्याम्॥

नायमात्मा बलहोनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो बाच्यलिङ्गात्।

प्तैक्रपायै र्यतते यस्तु विद्वान् स्तस्यैष आत्मा विशति ब्रह्मधाम ।" ( मुपडक ३११३-४ )

फलतः इस आत्माको वक्तृता द्वारा और मेघा ( प्रन्थार्थाघारणाशक्ति ) वा अनेक श्रुत (अध्ययन) द्वारा लाभ नहीं किया जाता । यह आत्मा केवल झानादि-परत्वमय निष्काम तपस्या द्वारा तथा अनात्म वासना त्याग द्वारा पकनिष्ठ भजनसे ही लभ्य है। झानतृप्त वोतराग कृतात्मा प्रशान्तिच् युक्तात्मा वेदांतिविद्यान-सुनिश्चितार्थ संन्यासीगण ही ब्रह्मलाभके अधिकारी हैं। यथा—

"संव्राप्येनमृषये। ज्ञानतृप्ताः कृतास्माने। वीतरागा व्रशस्ता ।

ते सर्वंशः सर्वतः प्राप्य धीरा सुकात्मानः सर्वमेवा विशस्ति॥

वेदान्तविश्वानसुनिश्चितार्थाः संन्याससंयोगाद्यतयः शुद्धसत्वाः

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यस्ति सर्वे ।"
( तत्रैव ४।६)

मुग्डकोपनिषद्के बहुत पहले भी 'वेदान्त' शास्त्र धा, अभी वह जाना जाता है। वस्तुतः प्राचीन वेदान्ती किस प्रकार ब्रह्मसाधना करते थे तथा ब्रह्मसाधनाके लिए वे अपनी चिस्तभूमिको किस प्रकार उपयुक्त करते थे, इन दो श्रुतिवाक्योंसे उसका स्पष्ट प्रभाण मिलता है। मुग्ड-कोपनिषद्के प्रथम मुग्डकके द्वितीय काग्डमें झानियोंके कर्मकाग्डीय विधि छोड़नेका उपदेश दिखाई देता है। इस काग्डको एक श्रुतिमें इन सब कार्यों के यजमानको "अध्यनीयमान अध्या" कहा है। ब्रह्मचर्य, सत्य, शान्ति वैराग्य, औदार्या, श्रम, दम, त्यागस्त्रीकार, श्रद्धा, ब्रह्म-निष्ठता और ध्यान धारणा आदि द्वारा ब्रह्मोपासनाके लिये चित्त उपयुक्त हो जाता है। श्रद्धा और निष्ठादि जो ब्रह्मसाधनाका विशेष अङ्ग है, छान्दोग्य उपनिषद्में वह साफ साफ लिखा है।

#### प्रस्थान-त्रयभाष्य ।

हम पहले लिख चुके हैं, कि ईश, केन, क3, प्रश्न,
मुण्डक, माण्डुक्य, तैंसिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, वृहदारण्यक, कौषितको और श्वेताश्वतर ये सब उपनिषद् हो
इस देशमें अधिकतर प्रचारित हुए थे। इन सभी उपनिषदोंका वेदान्तोगण अधिक आदर करते हैं। ये सब
उपनिषद् "प्रस्थानत्रय"-के अन्तर्गत हैं। "प्रस्थानत्रय"
किसे कहते हैं, यहां उसका आभास देना प्रयोजनीय
है। उपनिषद, वेदान्तस्त्र और श्रीमद्भगवद्गोता इन
तोनोंको समिष्ट हो वेदान्तशास्त्र नामसे प्रसिद्ध हैं। ये
पत "प्रस्थानत्रय" भी कहलाते हैं। उपनिषत् श्रृतिप्रस्थान, ब्रह्मसूत्र न्यायप्रस्थान और श्रीभगवद्गोता
स्मृतिप्रस्थान नामसं परिचित हैं। भिन्न भिन्न
वेदान्ति-सम्प्रदायने इस "प्रस्थानत्रय"-का भिन्न भिन्न

भाष्य किया है । इन तीन श्रेणीके प्रस्थ भिरन वेदास्त-की पूर्णता नहीं होते। अत्यव भिन्न भिन्न सम्प्रदाय-कं पण्डितोंने अपने अपने सिद्धान्तके अनुयायो उपनिषत् या "श्रुतिप्रस्थान", ब्रह्मसूत या "न्यायप्रस्थान" तथा भगवद्गीता वा "स्मृतिप्रस्थान"-का माध्य किया है। एक ही ब्रह्म जिस प्रकार उपासकींके साधनानुसार भिन्न भिन्न क्रपमें प्रकाश पाते हैं, उसी प्रकार एक ही वेदान्त भिन्न भिन्न सम्प्रदायप्रवर्त्तकांके ज्ञान, बुद्धि और पारिडटयकोशलसे भिन्न भिन्न रूपमें विषयात इआ दे तथा भिन्न भिन्न दार्शनिक सिद्धांतोन्द्राचनामें वेदांत वैचित्रोकी भिनन भिनन प्रतिच्छवि ऐतिहासिक द्रप्राकं सामने प्रतिभात होती है। उपनिषद्, ब्रह्मसूत और भगवद्गीताक अनेक भाष्य हैं। अति प्राचीन भाष्य-कारींका नाममात्र सुननेमें आता है, किंतु उनका कत-भाष्य आज भा हम ले।गेांके नयनगाचर नहीं हुआ है। इन सब भाष्यकारोंमें हमें भगवान् श्रीरामानुज-कृत वेदार्थसंत्रह प्र'थमें बीधायन, टङ्क, द्रमिड, गुहदेव, कपहीं और भारको आदि पूर्वाचार्यों के नाम दिलाई देते हैं। इनके सिवा यादवभाष्यकी बात भी सुनी जाती है। इन सब भाष्यकारीने प्रस्थानत्वयका भाष्य किया था अथवा एक ब्रह्मसुलका, यह अच्छी तरह मालूम नहीं। कि तु परवत्ती भाष्यकारींने पूर्वभाष्य देख कर "प्रस्थान-त्रय" का भाष्य कर रखा है। इससे मालूम होता है, कि इन्होंने भी सम्भवतः पूर्वाचार्यंगणका ही पदानु-सरण किया था। भिन्न भिन्न वेदांति सम्प्रदायके प्रवर्त्तकोंने वेदांतभाष्य कर अपने सम्प्रदायका सिद्धांत वेदांतसम्मत कर लिया है। इसने जे। उत्परमें कुछ पूर्वा-चार्यों का नामोहलेख किया है, उनके भाष्यको छे।इ कर दूसरे और कोई पूर्वाचाय थे वा नहीं, कह नहीं सकते। गौडपादम्नि और शङ्कराचार्य श्रीरामानुजके पूर्ववर्ती थे। इनके शमेदवादके साथ श्रीमदुरामानुजके मतकी एकता नहीं है, इसीसे शायद श्रीमदुरामानुजने इन्हें पूर्धाचार्यन कहा हो। कुछ ले।गेंका कहना है, कि सुवकारके समयसे ले कर शङ्करके समय तक बेदांत एक हो भावमें व्याख्यात होता आ रहा था, यह बात ज़ी युक्तिसंगत नहीं है, उसका प्रमाण श्रीरामानुज-इत

वेदांतसारसंग्रह है। इसी प्रंथमें भिन्न मनावलको दूसरे दूसरे भाष्यकारों और वृक्तिकारों के नाम देखनेमें आते हैं। शङ्करके पहले जो सब भाष्यकार थे उनमें अधिकांश शङ्करके मनावलको नहीं थे, रामानुजाचार्य ने इसे भी प्रमाणित करनेकी चेष्ठा की हैं। फलतः शङ्करसे भी बहुत पहले, यहां तक कि ब्रह्मसूत्र संग्रहसे भी बहुत पहले वेदांतशास्त्र लेकर ऋषियों में जे बड़ा मतभेद था, ब्रह्मसूत्रमें भी उसका स्पष्ट प्रमाण हैं। श्रह्मखियोंका जो मतभेद था, वह केवल अवान्तर विषय लेकर नहीं, प्रधान प्रधान चैदान्तिक सिद्धांत सम्बन्ध में भी मतद्वेधका यथेष्ट परिचय पाया जाता हैं। आते यो, आश्रमरथ्या, औड़ लेकि, कार्णाजनि, कार्णाक्रिते और वादरि आदि ऋषियोंक चैदान्तिक सिद्धांत सम्बन्ध से भी मतद्वेधका यथेष्ट परिचय पाया जाता हैं। आते यो, आश्रमरथ्या, औड़ लेकि, कार्णाजनि, कार्णाक्रिते वीदान्तिक सिद्धांतमें प्रचुर मतभेद देखा जाता है।

चतुर्धा अध्यायके चतुर्धापादसे यहां इस विषयके दो एक उदाहरण दिये जाते हैं—

- १। ब्राह्मेण जैमिनिक्रयन्यासादिभ्यः ।५
- २। चितितस्माक्षेण तदारमकत्यादित्यौडुलोमः ६:
- ३। प्रवम्पयुपत्यासात् पूर्वभावादविरोधं वाद रायणः ।७

यहां पर मुक्तातमाके लक्षणके संवंधमं औड़ लोमि कहते हैं, मुक्तातमा चितितश्मातमं अवस्थान करती हैं, क्योंकि जोवातमा तदातमाक है। जैमिनि कहते हैं, कि मुक्तातमाके सर्वाझत्य आदि कुछ उद्यतम गुण हैं। वाद-गयणका कहना है, कि मुक्तातमा चिन्मय हैं और ऐश्वर्ध-मयत्वादि जनित गुणमय भी हैं।

वेदान्तियोंके मध्य ऐसे मतभेदका विषय ब्रह्मसूत्रमें भीरंभी देखनेमें आता है। यथा—8र्था अध्यायके तृतीय पादमें (७-१४ सूत्रमें) जैमिनिने कहा है, कि सगुणब्रह्मकानी परब्रह्मको लाभ करते हैं; ('परं''— जैमिनिर्मुख्यत्वात् ४।३।१२ - "स यतान् ब्रह्मप्रापयित'' जैमिनिराचार्य्यः) किन्तु वादिर कहते थे, कि इसका कार्य ब्रह्मप्राप्ति है। शङ्करने वादिरका सिद्धान्त हो प्रहण किया है।

"स पतान् ब्रह्म गमयति" उपनिषद्की इस श्रुतिके विवारसे हो इन दो परस्पर विरुद्धमतको अवतारणा की गई है। प्राचीन वैदान्तिकोंके और भो एक विवादस्थलमें ब्रह्मस्वके प्रथम अध्यायके चतुथ पार्मे इस प्रकार देखा जाता है—

- १। प्रतिक्रा सिद्धे लिङ्गमाश्मरथ्य । ( श४१२० )
- २ । उत्क्रामण्यतः एवस्मावादित्यौडुलामिः ।

( शशर )

३। अवस्थितेरित काशकृतस्तः। (१।४।२२)

जोव और ब्रह्मका सम्बंध निर्णय करनेमें यहां पर तीन प्राचान घेदांतीका मतभेद दिखलाया गया है। इनके नाम ये हैं—आश्मरध्य, औडुलोभि और काशकरस्न। शङ्कर कहते हैं, कि आश्मरध्यके मतसे ब्रह्मके साथ जीव भेदाभेद सम्बंध है अर्थात् जीव ब्रह्मसे बिलकुल अभिन्न भी नहीं है। अर्थात् अग्निके साथ अग्निके स्फुलिङ्ग-का जैसा सम्बंध है ब्रह्मके साथ जीवका भी वैसा हो सम्बन्ध हैं। औडुलोमि कहते हैं, कि जब तक जीव मोक्ष पा कर ब्रह्ममें पकदम मिल नहीं जाते, तब तक जोव ब्रह्मसे अवश्य पृथक हैं। काशकृतस्नका कहना है—जोव ब्रह्मसे सम्पूर्ण अभिन्न हैं, लेकिन न मालूम पृथक क्यों प्रतीत होते हैं।

इससे स्वष्ट प्रतिपन्न होता है, कि वेदांतस्त्न रचे जानेके बहुत पहलेसे उपनिषद्की व्याख्या ले कर ऋषियों में भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रचलित था तथा भिन्न भिन्न रूपमें उपनिषद्को व्याख्या को जाती थी। शङ्कर स्वयं भी अपने भाष्यमें कई जगह उनके स्वीकार्य सिद्धांतके विरुद्ध प्रतिवादियोंके अभिप्रायकी बात खोकार कर गये हैं। यथा—"अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेंव जैवं रूपमिति मन्यन्ते अस्मदीयांश्च केचित्।" (शश्रश्र सत्रका भाष्य) किर कई जगह शङ्करने प्राचीन वेदान्तियों के ऐसे मतभेदका प्रमाण भी दिखलाया है। सुतरां शङ्कर वा रामानुजका भिन्न भिन्न वेदांतिक सम्प्रदायका आदिप्रवर्शक नहीं कहा जा सकता। परंतु इतना जकर है, कि शङ्कराचार्थने सिर्फ उसका बहुत दूर तक विस्तार और प्रचार किया था।

श्रीरामानुजने बहुत पहले एक श्रणोक प्राचीन वेदांतीने जिन सब सिद्धांतों को सूब्रक्षमी अतिसंक्षेपसे प्रचार किया था, रामानुज भी शङ्करको तरह उसी प्राचानसिद्धांत

का प्रचार कर गये हैं। रामानुजने ब्रह्मसूत्रको बीधायन वृत्तिके आधार पर भाष्य लिखा था। उन्होंने स्वटां लिखा है, 'भगवत बौधायनकृतं विस्तीर्णं ब्रह्मसुत्रवृत्तिं पूर्वाः चार्याः संचिमिषुः तन्मतानुसारेण सुत्राक्षराणो व्याख्या स्यन्ते" अर्थात् भगवद् दीघायन कृत विस्तीर्ण ब्रह्मसूत्र वृत्तिको पूर्वाचार्योंने संक्षेप किया था। तदनुसार सुताक्षरोंकी व्याख्या की जातो है। श्रीभाष्यमें वई जगह बौघ यनगृत्तिका स्थलविशेष उतुघृत हुआ है। शङ्करने वृत्तिकारके मतका खरखन किया है, वह वृत्ति-कार कीन हैं ? वे क्या बीधायन हैं वा उपवर्षाचार्य कोई कहते हैं, कि वे बौधायनका खण्डन क नेमें ही प्रयासी हुए थे! वेदार्थसंप्रह नामक प्रथमें श्रीरामा मुजाचार्यने जो बीधायन, टङ्क आदि पूर्वाचार्यो'का नामोल्लेख किया, इसके पहले वह लिखा जा चुका है। भाष्यके कई स्थानों में द्रमिद्धाचार्य भाष्यकार और टङ्क वाष्यकार कह कर अभिदित हुए है। द्रमिड्।च।यां जो शङ्कराचार्यकं पूर्ववत्ती थे, शङ्करशिष्य आनन्दगिरिः कं वचनसे वह जाना जा सकता है। शङ्कराचार्यने छान्दोग्य उपनिषदुकी जो भाष्य किया है, ३।१०।७ भाष्यको टोकामें आनम्ब्गिरिने लिखा है, कि भ्रोमत्शङ्कराचार्य उपनिषद्के सृष्टिका तस्व और स्मृतिके सृष्टितस्थका सामञ्जल्य करनेमें प्रयासी हुए हैं। उनके पहले द्रमिडाचाय ने इस प्रणालोका अवलम्बन किया । श्रोमत्शङ्कराचार्यने उनकी प्रणालीका ही भनुसरण किया है। इससे स्पष्ट जाना जाता है, कि रामानुज वा शङ्करके पहले बहुतीने उपनिषद्का भाष्य लिखा था, किन्तु अभी वे सब भाष्य नहीं मिलते। शहर, रामानुज और मध्याचार्यके प्रस्थानत्वयका भाष्य देखनेमें आता है। ये तीनों ही उपनिषद्, ब्रह्म-सूत और भगवद्गीताक भाष्यकार हैं। गोता और ब्रह्मसुत्रके भाष्यकारकी संख्या भी अनेक है। श्रीगी-राङ्ग सभ्प्रदायके सुविख्यात दार्शनिक परिडत बलदेव विद्याभूषण महाशयने भी प्रस्थानसयका माध्य किया है। निम्बाके सभ्प्रदाय तथा बल्लभाचाय सम्प्रदाय भो प्रस्थानसयके भाष्य हैं। किन्तु इनके उपनिषदु माध्यका बहुत कम प्रचार है, केवल ब्रह्मसूत्रभाष्य और

गीताभाष्य सभी जगह प्रचलित है। रामानुजका ब्रह्मसूत्रभाष्य 'श्रीभाष्य', बल्डभाचाय का भाष्य 'अणु-भाष्य', निम्बाकिचाय का भाष्य 'चेदान्तपारिजातमीरभ' और बलदेव विद्याभूषणका भाष्य 'गोविन्दभाष्य' कहलाता है। इनके सिवा विद्यानभिश्चका भो ब्रह्मसूत्रभाष्य है, इसमें कर्मकी प्रधानता बतलाई गई है। श्रीकान्ताचार्य का एक और भाष्य है जो शैवमतका पोषक है। इन सब भाष्यादिका विशेष परिचय 'ब्रह्मसूत्रभाष्य' प्रकरणमें आले।चित होगा।

### भित्तुस्त्र ।

वेदान्तप्रस्थकं स्वयुगके प्रन्थमें कंवल एक ब्रह्म स्वका नाम हो सुप्रसिद्ध है। किन्तु इसके पहले भा वेदान्त सम्बन्धीय स्वप्रन्थ प्रचित्त था। फलतः ब्रह्मस्वको आले।चनास ब्रात होता है, कि प्राचानाने वेदान्तशास्त्रके सम्बन्धमें अनेक भिन्न भिन्न सिद्धान्त किथे थे। ब्रह्मस्वकारने साक्षात् सम्बन्धमें सचमुच उनके मुखसं व सब अभिप्राय संप्रह नहों किये। शायद इस सम्बन्धमें बहुतसे छे।टे छाटे स्वप्रन्थ थे। जिस प्रकार स्वर्थोंद्य होने पर आकाशके अगण्य तारे बिलकुल अद्भय हा जाते हैं, शायद ब्रह्मस्वक्रप चंदान्त स्वर्थके उद्य होने पर चं सब छोटे छाटे स्व उसी प्रकार अद्भय हा गये हैं। किन्तु 'मिक्षुस्व' नामक एक चंदांतस्व प्रथिका नाम आज भी बिद्यमान है। मिक्षुस्वको एक टोका भा है। भिक्षुस्व प्राचीन प्रथ है, इसका प्रमाण भा मिलता है। पाणिनिन कहा है—

"पाराशय्यांशिलालिभ्यां भिक्षनटस्त्रत्योः" (४।३।१४०) काशिकार्यात्तमे लिखा है—"सूत्रशब्दः प्रत्येकमि सम्बध्यते।"

अर्थात् भिक्ष और नट इन देशों शब्दों के साथ सूत शब्दका सम्बन्ध है। अतएष 'भिक्षु सूत्र प्राचीन प्रथ है, इसमे तिनक भा संद ह नहां। भिक्षुके पर्याय परि-वाट, कमें दी, मस्करों और पाराशरी हैं।

"पराशरेण प्रोक्तं भिक्षुसूत्रं पाराशरि तद्याते पाराशरी।"

इससे जाना जाता है, कि पराशर और कमन्द दोनेंने पृथक् पृथक् भिश्चसूत्रकी रचना को थी। श्री- मन्त्रगवदुगीताके १३वें अध्यायके 8थे श्लोककी टीकामें रामानुजने लिखा है — "ऋषिभिः पराशरादिभिन्नीहुप्रकारं गीतं" पराशरादिने भी जो कई तरहसे ब्रह्मतस्वकी ब्रालीचना की थी, इससे भी वह जाना जाता है।

कोई ऐसा भो कह सकते हैं, कि यह भिक्षसूत्र बौद्धः प्रन्थ है। क्योंकि, बौद्ध लोग ही भिक्ष् कहलाते हैं। परन्तु हम इसे युक्तिसंगत नहीं मान सकते।

संन्यासाश्रम हो भिश्न आश्रम है। पराशर और कर्मनन्द ये दें। नाम बौद्धाखार्थों के नामकी तालिकामें नहीं देखे जाते। सुतरां भिश्नुसूत्र हिन्दुओंका शास्त्र-प्रन्थ है। चतुराश्रमका अन्तिम आश्रम हो भिश्नु आश्रम है, संन्यासी हो भिश्नु हैं। चेदान्त हो संन्यासियोंका शास्त्र है। अतपन 'भिश्नुसूत्र' चेदान्तमूत्र है, इसमें जरा भो सन्देह नहीं हो सकता।

ब्रह्मप्रतिपादक शास्त्रादि पढ़ना भिक्षुबीका कर्क्स व्य है। वानप्रस्थाश्रमसे ही इसके आरम्भकी कथा है। मनुसंहितांमें लिखा है—

> "एताभान्याश्च सेवेत दीन्ना विप्रो वने वसन् । विविधाश्चीपनिषदीरात्मसंसिद्धये अ्तीः॥"

> > (मनु ६।२६)

भिक्षुका लक्षण और वैदान्तशास्त्रका अधिकारि-लक्षण समान है । असत्शास्त्र पढ़ना भिक्षका अर कर्त्तव्य है। वेदास्त हो मारगर्भ सत्शास्त्र है। अत-एव वैदारत ही भिक्षुओंका अधीतव्य है। भिक्ष गण उपनिषत्शास्त्र अध्ययन करते थे, किन्तु उपनिषदुमें बहुत उपदेश थे, उनका सारगर्भ उपदेश संक्षेपमें पाना कठिन था, इसा कारण भिक्ष् सूत्रकी रचना हुई थी। हमें केवल पूर्वोक्त दो भिक्षुसूलके नाम मालुम है। इसके सिवा और भी मिक्षु थे, ऐसी ही हम लोगोंकी धारणा है। इन सब भिश्न सूत्रोंमें भिन्न भिन्न वैदांति-सम्प्रदायने अपने अपने सम्प्रदायके लिपे वेदांतका उप-देश श्रुताकारमें लिपिवद्ध किया था । पीछे अन्यान्य मूल्यवान् प्रंथकी तरह ये सब सुत्रप्रंथ भी कालगर्भमें विलीन हो गये हैं। किंतु यह निश्चय है, कि शास्त्रोक्त भिक्षुगण वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मसाधनामें प्रवृत्त रहते थे तथा वैदान्त हो उनका अधीतब्य शास्त्र था। श्रोभाग- वतके ग्यांरहवें स्कन्धके अडारहवें अध्यायमें भिक्षु आश्रमकी कर्त्त व्यता विशेषक्र पसे वर्णित हैं। टोका कारोंने उपनिषत्से यतिधर्मके अनेक प्रमाणों का उच्छेख किया है। संन्यासाश्रमका दूसरा नाम यति आश्रम और भिक्षु आश्रम है। ब्रह्म पूत्र रचे जाने के बहुत पहछे भिक्षु गण उपनिषद् और भिक्षुस्त्र अध्ययन कर अपने आश्रमके धर्मोपदेश सीखने थे। उपनिषद् वाक्य उस समय भी संक्षिप्त भावमें रचा जाता था। भिक्षु गण इन सब स्त्रोंसे हो वेदांतका उपदेश पाने थे। किन्तु अभी ब्रह्म स्त्रके प्रकल प्रभावसे भिक्षुस्त्र विरल वा विलुप्तपाय हो गये हैं।

# ब्रह्मसू 🛠 🛊

हम पहले लिख चुके हैं, कि ब्रह्मसूत वेदांतका "न्यायप्रस्थान" हैं। वेदांति समाजमं इस ब्रंथका आदर हैं। अतप्रव बहुसूत सम्बंधमें हम कुछ विस्तृत-कृपमें आलोचना करेंगे। कहना नहीं पड़ेगा, कि ब्रह्मसूत्र भारतवर्षका एक चिर गौरवस्तम्भ है। भारतवर्ष ही क्यां कहा जाय, समस्त मानव समाजका हो यह गौरवकी त्ति खरूप हैं। मनुष्यकी आत्मा चिन्मय राज्यका अनुध्यान करते करते कितने ऊंचे प्रदेशमें विचरण कर सकती हैं तथा उस सूक्ष्मतम अनुध्यानके फलको सुंदर प्रणालीसे सारगर्भ संक्षिप्त भाषामें प्रथित कर परवर्ती मानवों के शिक्षाविधानमें किस प्रकार यत्नवान हैं ब्रह्मसूत्र उसीकी चिरक्षानो उत्वल शाध्वती प्रतिच्छिय हैं। ब्रह्मसूत्र उसीकी चिरक्षानो उत्वल शाध्वती प्रतिच्छिय हैं। ब्रह्मसूत्र विदातदर्शन कहलाता है। इसके और भी अनेक पर्याय हैं। हम एक एक कर सभी नामोंकी आलोचना करते हैं।

१। ब्रह्मसूत्र । श्रोमद्भगद्गीताके तेरहर्वे अध्यायके ४थे श्लोकको टोकामें भी स्वामाने लिखा है—

"ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव—ब्रह्मसूत्राते स्च्यते । किञ्चिद्रव्य वधानेन प्रतिपाद्य अतिरिक्त ब्रह्मसूत्राणि"

मधुस्दन सरस्वतो महाशयने भी श्रोधरस्वामीका व्याख्यानुकरण कर ब्रह्मस्त्रकी ब्युत्पित्त और ब्याख्या को है। श्रोधरने गोताटीकामें साफ साफ कहा है, "ब्रह्मस्त्र" पद सुविक्यात वेदांत स्त्रार्थवाचक है। जैमिनिका सूत्र 'धर्मसूत्र' कहलाता है ; यह कर्मकाएड प्रधान। कर्मका परवस्ता झानकाएड ही इस सूत्रप्र'याका आलोचित विषय है। अतपव धर्मसूत्रके साध पृथक्ता सुचित करनेके कारण हो इसका नाम 'ब्रह्मस्त्र' हुआ है।

- २। "वेदांत-सूत्र"—वेदांतवाक्यों का सूत्रस्वरूप होनेके कारण हो प्रंथको घेदांतसूत्र कहते हैं।
- ३। 'वादरायणसूत्र'—वादरायण इस सुत्रप्रंथके प्रणेता है, इसीसे यह प्रंथ 'वादरायणसूत्र' कक्ष्ठाता है।
- ४। 'व्यासस्त्र'—व्यास वादरायणका दूसरा नाम है।
- ५। 'शारीरक-मीमांसा'—शङ्करभाष्यके टोकाकार गोविन्दानंदवे 'रत्नप्रभा' टोकामें लिखा हैं—

"शरीरमेव शरोरकं कुहिसतत्वास् तिश्वासी शारीरको जीवस्तस्य ब्रह्मत्विचारो मीमांसा तस्या-मित्यर्थाः।"

अर्थात् श्ररोर. और श्ररीरक एक हो बात है। श्ररीर शब्दके उत्तर कुटिसत अर्थामें 'क', श्ररोरमें वास करते हैं 'जीव' ही श्रारीरक शब्दका वाच्य है। जोवका ब्रह्मत्व बिचार जिस प्रस्थमें प्रतिपाद्य हुआ है वही 'श्रारीरक-मीमांसा' नामसे प्रसिद्ध है। इस कारण इसका दूसरा नाम 'श्रारोरकसूत' है।

- ६। 'उत्तर-मोमांसा'— जैमिनिकृत मोमांसाप्र थका नाम 'पूर्वमोमांसा' है, कर्मकाएडप्रोक्त कियानुशोलनके बाद भी ब्रह्मप्राप्तिके लिपे वासना होतो है। इसीसे ब्रह्मिबचारात्मक सूत्र उत्तरमीमांसा नामसे ब्रिभिहित हुआ है।
- 9। 'वेदान्तदर्शन'—शारीरक स्त वा ब्रह्मस्त्रका दूसरा नाम वेदान्तदर्शन है। वेदान्तदर्शन कहनेसे उप निषद्के दार्शनिक तत्त्वका आलेखनापूर्ण प्र'य मान्न हो समक्षा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मस्त्रका शाङ्करभाष्य, रामानुजभाष्य और अन्यान्य भाष्य भी 'वेदान्तदर्शन' कहलाते हैं। 'वेदान्त' कहनेसे हा 'वेदान्तदर्शन' नहीं समक्षा जाता । उपनिषद्की श्रुतियां वेदांतश्रुति कहलाती हैं। इन सब श्रुतियों के आधार पर युक्ति द्वारा जो बिचार वा मोमांसा और सिद्धान्त प्रदर्शित द्वारा है,

तदात्मक प्रंथ घेदांतदर्शन नामसे प्रसिद्ध हैं। किन्तु साधारणतः ब्रह्मसूत्र प्रंथ घेदांतदर्शन कहलाता है।

## सत्रकार ।

मदर्शि वादरायण शारीरक मीमांसाक सूत्रकार कह कर प्रसिद्ध हैं । इसींसे शारीरक-मीमांसाका दूसरा नाम 'वाद्रायणस्त्र' है। वाद्रायणका दूसरा नाम 'व्यास' है, इससे ब्रह्मसूत्र 'व्याससूत्र' नामसे भी परि-चित है। किन्तु 'वादरायण' और 'व्यास' किसी व्यक्ति विशेषका नाम नहीं है। विष्णुपुराणमें लिखा है, कि प्रति मन्त्रस्तरमें द्वापर युगमें एक एक व्यासने जन्म ले कर वेदकों विभाग किया, इसीसे वे वेदव्यास नामसे अभिहित हुए । वाद्रायण भी व्यक्तिविशेषका नाम नहीं है। 'वदरे वदरिकाश्रमे अयनं वासा यस्य सः वादरायणाः' अर्थात् बदरिकाश्चनमं जिनका बास है, वे ही वादरायण हैं। वादरायण ही बेद्व्यास हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं! किंतु ऐसे बादरायण और वेद्व्यासको संख्या अनेक हैं। यहांतक, कि हम ब्रह्मसूत्रमें भी कई जगह 'वादरायण' नामका उल्लेख पाते हैं।

- (१) तदुपर्म्यपि वादरायणसम्भवात्। (शशर्६)
- ( २ ) पूर्धन्तु वादरायणे। हेतुव्यवदेशात् । (३!२।४२)
- (३) पुरुषार्थतः शब्दादिति वादरायणः।

( ३१४१४२ )

- ( ४ ) अधिकापदेशात्तु : वादरायणस्यीव तद्दर्शनात्। ( ३।४।८ )
- ( ५ ) अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुते । ( ३।४।१६ )
- (६) अप्रतिकालम्बनान्नयतीति बाद्रायण उभयधाऽ-देखात् तत् कतुश्च । (४।३।१५)
  - (७) एवमप्युपन्यासात् पूर्णमावादिवरीधं वादरायणः। ( ४१४।७ )

हम सामविधानब्राह्मणमें 'वादरायण' शब्दका उत्लेख दे सते हैं। सामविधानब्राह्मणके वंशप्रकरणमें यह नाम दिखाई देता है। यह वादरायण पाराशरायणके शिष्य थे और व्यासपाराशर्ट्यांसे चार पीढ़ी नीचे थे। जैमिनिस्त और शाण्डिल्यसूत्रमें वादरायण शब्दका उल्लेख हैं। अब प्रश्न यह होता है, कि कृष्णद्वेपायन वेदध्यास ही ब्रह्मसूत्रकं प्रणेता वादरायण थे वा नहीं और ये वादरायण शुकदंवकं पिता कृष्ण-है पायन थे वा नहीं ? हम शाङ्करभाष्यमें वेदव्यास कृष्णहे पायनकं सम्बंधमें एक कहानी देखते हैं, वह कहानी यह है, कि अपान्तरतमा नामक एक पुराणिर्ध थे, वेहां विष्णुकं नियामसे काल और द्वापरकी संधिसे कृष्णहें पायन नामसे आविभूत हुए थे। यथा—

"अपांतरतमा नाम व दाचार्याः पुराणऋविविष्णु नियागात् कलिद्वापरथाः सन्धौ कृष्णद्व पायन संवभूते ति समरणम्।" (ब्रह्मसूत्रभाष्य ३।३।३२)

यह कृष्णद्वे पायन वेद्व्यास ब्रह्मसूत्रकार वाद्रायण थे वा नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस पर कोई कोई समक्त हैं, कि व्यास वाद्रायण और व्यास कुष्णद्वे पायन दोनों ही पृथक व्यक्ति थे। महोमारत पढ़नेसे जाना जाता है, कि जो व्यास पाराशय हैं वे ही कृष्णद्वे पायन वेद्व्यास हैं तथा शुक्रदेव इन्हां के पुत्र है। व्यास वाद्रायण स्वतन्त्र व्यक्ति थे। किन्तु श्रामदुभागवत तथा अन्यान्य ब्रन्थोंमें 'शुक्रदेव' वाद्राय के अपस्य है, इसी अर्थ में वे 'वाद्रायणि' नामसे अभिहित हुए है। इन वाद्रायणका नाम श्रीभागवतमें कई जगह आया है।

ब्रह्मसूत्र-प्रन्यका विभाग । ब्रह्मसूत्र प्रन्य चार अध्यायमें विभक्त हैं। प्रत्येक अध्याय किर चार चार 'पाद'में, विभक्त हुआ है।

सम्रसंख्या इस प्रकार है-

| 4             |              |          |
|---------------|--------------|----------|
| १म अध्याय     | १म पाद       | ३१ सूत्र |
|               | २य ,,        | ३२ "     |
|               | <b>३</b> य " | ४३ ,,    |
|               | 8र्थ ,,      | २८ ,,    |
| <b>२</b> ग ,, | १म "         | ३७ ,,    |
|               | २य "         | 84 ,,    |
|               | ३य "         | ५३ ,,    |
|               | 8ર્થ ,,      | द२ "     |
| ३य "          | १म ,,        | २७ ,,    |
|               | २य "         | 8१ ,,    |
|               | <b>३य</b> "  | ६६ "     |
|               |              |          |

|         |        | ५५.४  |
|---------|--------|-------|
|         | 8र्थ " | २२ "  |
|         | ३य "   | १६ ,, |
|         | २य "   | २१ "  |
| કર્થ ,, | १म "   | 88 "  |
| _       | 8र्थ " | ५२ "  |

समस्त स्वकी संख्या पाँच सी पखपन है। किसी किसीने और भी तोन स्व बढ़ा कर ५५८ कर दिया। किन्तु प्रायः सभी मुद्दित प्रन्योंमें ५५५ संख्य। हो देखी जातो है।

#### अधिकरण।

वेदारतस्कोंको 'अधिकरण' संझाकी एक दूसरी श्रेणीमें शामिल किया गया है, वह दार्श निक विचारसम्मत हैं। न्यायदर्श नमें पञ्चावयव द्वारा विचारपद्धति निर्दिष्ठ है, यह पाठकोंको अच्छो तरह मालूम है। वेदान्त विचारमें में भी पञ्चावयव है। हम पहले लिख चुके हैं, कि वेदान्तस्त्र वेदारतशास्त्रके न्याय प्रस्थान नामसे अमिहित है। यह स्त्र-प्रस्थ विचारपद्धतिसे प्रथित है। न्या के पञ्चावयवकी तरह इसके जो पञ्चावयव हैं, वही अधिक करण कहलाता है। यथा—

"एको निषयसन्देहपूर्व पत्तावभासकः । रक्षोकोऽपरस्तु सिद्धान्त वादी सङ्गतयः स्फुटाः ।"

अर्थात् अधिकरण पश्च वयवविशिष्ट है यथ, विषय, सन्दे ह, सङ्गति, पूर्व पक्ष और सिद्धान्त । साधारणतः हो शिलाकों में एक अकिरण संगृहीत होता है। उनके आद्य श्लोकके पूर्वाद हो अवयव, उत्तराद में एक अवयव, दितीय रलोकमें एक अवयव, इन चार अवययों के अनुसन्धान हे पोछे सङ्गति देखनी होगी। यह तीन प्रकारकी है, शास्त्र सङ्गति, अध्यायसङ्गति तथा पादसङ्गति, इस अवयव द्वारा स्वार्थ का विचार किया जाता है। वेदान्तस्त्र व पढ़नेमें सबसे पहले इस अधिकरणमालाका ज्ञानसञ्चय करना आवश्यक है। भारतीतीर्थ कृत व्यासाधिकरणमाला नामक एक प्रस्थमें वेदान्तस्त्रकों अधिकरणके सम्बंध-में अति परिस्कुट आलोचना देखी जाती है।

# वेदान्त सूत्रका प्रतिपाद्य

अह्मसूत्रके प्रत्येक सूत्रका प्रतिपाद्य एक एक विषय है तथा कीन सूत्र किस अधिक गणके अंतर्गत है उसका निरूपण किया गया है। संक्षेपमें उसकी तालिका नीचे दो जातो है।

| समन्वयभाष्य प्रथम अध्याय प्रथम                                           | पाद।               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| प्रतिपाद्य विषय                                                          | स्त्राङ्क अधि      | करण      |
| १। ब्रह्मका विचार्य्यात्व                                                | १                  | 8        |
| २। ब्रह्मका लक्ष्यत्व                                                    | <b>ર</b>           | <b>२</b> |
| ३। ब्रह्मका वेदकर्त्तृत्व) २ वर्णक<br>ब्रह्मको वेदैकमयता २ वर्णक         | 3                  | 3        |
| ४। वेदांतका ब्रह्मवोधकत्व<br>ब्रह्ममें हो वेदांतका<br>अवस्तितत्व २ वर्णक | 8                  | 8        |
| ५। प्रधानके जगत्कत्तृत्वका अभाव ' (यह साङ्कादर्शनका प्रतिवाद है)         | 4-88               | <b>u</b> |
| ६। आनन्दमय कोषका<br>परमात्मत्व २ वर्णक                                   | <b>२-१</b> ६       | દ        |
| ७। आदित्वके अंतर्गत हिरण्मय                                              |                    |          |
|                                                                          | o- <b>२</b> १      | 9        |
| ८। परब्रह्मका आकाश शब्दवास्य                                             |                    |          |
| १। ब्रह्मका आकाश शब्दवत्                                                 |                    |          |
| कटव                                                                      | २३                 |          |
| १०। परब्रह्मका ज्योतिशब्द वाच्यत्व                                       | २४-२ <b>७</b>      | . १०     |
| ११। ब्रह्मका प्राणशब्द वाच्यत्व                                          | २८-३१              | ११       |
| प्रथम अध्यायका द्वितीय पाद                                               | 1                  |          |
| १। ब्रह्मका उपास्यत्व                                                    | १-८                | १        |
| २। ब्रह्मका जगत्कर्त्तृत्व                                               | ६-१०               | २        |
| ३। चेतनजीवेश्वरका हृदुगुहागतत्व                                          | ११-१२              | 3        |
| ४। छाया जीवादि अदेवसमूह त्या                                             | ग कर परब्र         | स्रका    |
| द्दी उपास्यत्व                                                           | १३-१७              |          |
| ५। प्रधान जीवेतर ईश्वरका अन                                              | तय्वीमित्व         | গ্ৰহ     |
| वाच्यत्व                                                                 | १८-२०              | -        |
| ६। प्रधान और जीव निराकरण व<br>योनिस्व                                    | हर ईश्वरक<br>२१-२३ |          |
| Vol XXII 47                                                              |                    |          |

|       | प्रतिपाद्य विषय सूत्राङ्क अधिकर्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91    | ब्रह्मका बैश्वानर शब्द वाड्यत्व २४-३२ ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | प्रथम अध्यायका तृतीय गाद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १।    | भारमा हिरण्यगर्भ प्रधान भोक्तृजीव और ईश्वर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | के मध्य केवल ईश्वरका ही सर्वाधिष्ठान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | भूतत्व १.७ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २।    | प्राण और परेश इन दो शब्दें कि मध्य सत्य शब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | द्वारा परेशका ही श्रेष्ठस्य ८६ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ३ ।   | प्रणव और ब्रह्मके मध्य ब्रह्मका ही अक्षरश <b>ब्द</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | वाचित्व १०-१२ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 1   | अपर और परब्रह्मके मध्य विमात प्रणव द्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •     | परब्रह्मका ही घेयत्व १३ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41    | दहराकाश रूपमें प्रतीयमान वियज्जीव और ब्रह्मके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | मध्य ब्रह्मका हो तदाकाश वाच्यत्व १४-१८ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ६।    | अक्षिपुरुषरूपमें आपाततः प्रतीयमान जीव और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | परेशके मध्य परेशका हो अक्षियुरुष शब्दका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | वाच्यत्व १६-२१ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 91    | जगत् प्रकाशत्वरूपमें उपलब्ध सूर्यादि तेज पदाधो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | और चैतन्यकं मध्य चैतन्यका ही तत्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | प्रकाशत्व २२⋅२३ ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱ ک   | जीवातमा और परमातमाके मध्य परमातमाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | हो अङ्गुष्ठ मात्र पुरुष कह कर प्रति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | पादन २४-२४ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 3   | देवताओंका निर्गुण विद्यामें अधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | निरूपण २६ ३३ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १०।   | शूद्रोंका वेदमें अनधिकारकथनपूर्वक शोका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | कुलस्वव्युत्पत्ति द्वारा शूद्रनामधारीका जानश्रुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | का वेदिवद्याधिगम ३४-३८ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ११ ।  | प्राणत्वरूपमं आख्यात वज्र वायु और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | परेशके मध्य परेशका हो तादृश प्राणशब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 D 1 | बाच्यत्व ३६ ११<br>ब्रह्मका परत्वे ज्योतिस्त्व ४० १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ब्रह्मका परत्व ज्यातरत्व ४९ १३<br>ब्रह्मका आकाश शब्द वाच्यत्व ४१ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •     | ब्रह्मका आकाश शब्द याच्यत्य ०५ ६२<br>ब्रह्मका विद्यानमय शब्द वाच्यत्य ४२-४३ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ₹8 1. | प्रथम अध्यायका चतुर्थ पाद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 1   | कारणावस्थापन्न स्थुल शरीरका अध्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ζ,    | and the state of t |

| प्रतिपाद्य विषय                                     | सूत्राङ्क शिकरया     | प्रतिपाद्य विषय सूत्राङ्क अधिकरर                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                     |                      | ८ । अद्वितीय ईश्वरके कमानुसार नाना कार्यों क           |
| २। भ्रुतिप्रमित प्रकृति और स                        | वृतिसम्मत प्रधान     | स्षिसम्भावना २३-२५                                     |
| के मध्य तादृश प्रकृतिक                              | ही अजा शब्द          | ६। ईश्वरका उपादानक्रप परिणामकारणस्वरुपमें व्यव         |
| वाच्यत्व                                            | ८-१० २               | स्थापन . २६-२६                                         |
| ३। प्राण, चक्षु, श्रोत, मन औ                        | र अन्नका पञ्च शब्द   | १०। ईश्वर अशरीरी होने पर भी माया                       |
| वाच्यस्य                                            | ∢१-१३ ३              | शरीरी ३०-३१ १०                                         |
| <b>४। ब्रह्मप्रतिपादक वेदांतवाक्य</b>               | समन्वयका युक्तिः     | ११। नित्यतृप्त ईश्वरका दिना प्रयोजनके भी अशेष          |
| युक्तस्य                                            | १४-१५ ४              | जगदुत्पादन ३२ ३३ १                                     |
| ५। प्राण जीव और परमाटमाके                           | मध्य परमातमाके ही    | १२। कर्मनियश्वित जोवोंके सुख दुःखके निमित्तमात         |
| इटस्त जगत् कत्तृत्वके छि                            |                      |                                                        |
| ब्रह्म कह कर उक्त घोड़श पुर                         | षका कर्त्तृत्व िरा-  | भाव ३४३६ १ः                                            |
| करण                                                 | १६-१८ ५              |                                                        |
| ६। संशयित जीव और परमाहमा                            | के मध्य परमाहमाके    | सिद्धि ३७ १                                            |
| ही श्रवण मननादि विषयमें का                          | र्तृत्व १६२१ ६       | द्वितीय अध्यायका द्वितीय पाद।                          |
| <ul> <li>। ब्रह्मके निमित्त भीर उपाव</li> </ul>     | ान ये दो कार-        | १। साङ्क्ष्यानुमत प्रधानका जगत्हेतुस्य खंडन            |
| णहब                                                 | २३-२७ ७              | ११०                                                    |
| ८। श्रुरयुक्त परमाणु और श्रून्थारि                  | इका जगत्कारणस्व      |                                                        |
| परिदार कर ब्रह्मका हो प्रति                         | नियत जगत्कार-        | ११                                                     |
| णत्व                                                | 26 6                 | ३। परमाणुके संयोगसं जगत् उत्पत्तिकी विरुद              |
| ( भविरोध आल्या द्वितीय भध्या                        | य प्रथम पाद )        | युक्ति १२.१७                                           |
| १। साङ्ख्य स्मृति द्वारा वेश                        | र संक्षेपकी अयु      | 8। इंश्वरसं भिन्न वाह्यबस्तुके अस्टिवत्ववादी बीद्ध     |
| कता                                                 | 8.2 6                | विशेषके सम्मत परमाणुओंका जगदुत्पादक मत                 |
| २। किसो <b>स्मृ</b> ति द्वारा वेद                   | सङ्कोचकी अयु         | खर्डन १८.२७ १                                          |
| कता                                                 | <b>३</b> २           | ५। विद्यानवादी वौद्धसम्मत विद्यानका जगत                |
| ३। वैलक्षण्य माख्य युक्ति द्वार                     | त वेदास्त वाष्यका    | कत्तृ <sup>°</sup> त्वादिखएडन २८ ३२ ७                  |
| अवाध्यत्व                                           | ४-११ ३               | ६। जीवादिसप्तपदार्थवादी बौद्धविशेषका मत                |
| <b>४। काणाद बौड आदिको स्</b>                        | इतियुक्ति द्वारा वेद | खाएडन ३३.३६ ६                                          |
| वाष्यकी अवाध्यता                                    | <b>१२</b> ४          | <ul><li>उ। तटस्थ ईश्वरवादकी अयुक्तता ३७ ४१ उ</li></ul> |
| ५। भोक्तृ भोग्य मेदविशिष्ट हो                       | ने पर भी परब्रह्मके  | ८। जीवोत्पत्यादिको अयुक्तता ४२-४५ ८                    |
| भद्वेत भावका साध्यत्व                               | १३ ५                 | द्वितीय अध्यायका तृतीय पाद।                            |
| ६। ब्रह्ममें भेदाभेदका व्यवहारिकर                   | व तथा अद्वितीयस्व    | १। वेदान्त वादिमतसे आकाशः। नित्यत्व                    |
| का तास्विकस्य                                       | १४-२० ६              | कथन १-७ १                                              |
| <ul> <li>। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, वे जीव संव</li> </ul> |                      | २। स्वक्रपवान ब्रह्मसे वायुका उत्।ति कथन ८ व           |
| मीर निर्ह्णेय हैं, अत्रव्य उन                       | हे दिताहितभाग् दोष   | ३। सद्रूप प्रसुका अजन्यत्व तथा जगजनकत्व ६ ३            |
| महीं है ।                                           | 28.23 (0             | o l Kin Kirmilan armya masi da                         |

|     | प्रतिपाद्य विषय सूत्राङ्क अधिकरण                      | प्रतिपाद्य विषय सुनाङ्क अधिकरण                           |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     | सृष्टि १० ४                                           | ५। प्राणवायुकास्वतंत्रताकथन १-१२ ५                       |
| 41  | वेदोक तेजकप ब्रह्मसे जगत् सिद्धि ११ ५                 | ६। प्राणके समाधिकपमें आधिदैविकत्य आदिकी                  |
| ६।  | छान्दोग्यापनिषदुक्त जले।स्पन्न अन्नका पृथिवी-         | माले।चना १३ ६                                            |
|     | अर्थं करव १२ ६                                        | <ul> <li>इ'द्रिपेंका देवताधोनत्व कथन १४-१६</li> </ul>    |
| 91  | पूर्व पूर्व कार्योपाधिसं ब्रह्मकी उत्तर उत्तर कार्यो- | ८। प्राणसे इंद्रियोंका पृथक्त्व १७-१६ ८                  |
|     | त्पत्ति सिद्धि १३ 👁                                   | र। सव <sup>°</sup> जगत्का सृष्टिविषय जीव अशक्त है तथा    |
| 61  | लयकालमें पृथिवी आदिका विपरीत क्रम-                    | ईश्वर ही सर्व'शक्तिमान हैं इसलि <b>पे जगत् ईश्वर</b> -   |
|     | कहपना १४ ८                                            | का निर्मित हैं २०∙२≺ ६                                   |
| £ } | प्राणादि भूतोंमें अन्तर्भाव निबन्धन उसके संबंध-       | साधनारूय तृतीय अध्याय प्रथम पाद ।                        |
|     | में सृष्टिका क्रम भंग नदीं दें।ता १५ ६                | १। भावी शरीर वीजरूप सुक्तभूत वेष्टित जीवका               |
| १०। | देहके जन्म-मरणमें मुख्यत्वक्रवसे जीवके संबंधमें       | यहांसे बहां गमन १.७ १                                    |
|     | इन दोनोंका भक्तिस्व १६ १०                             | २। कर्मान्तर द्वारा सानुशय जीवका लोकान्तरा-              |
| ११। | जोवका जन्म उपाधिक है, सुतरां वस्तुतः जोव              | रीहण ८-११ २                                              |
|     | नित्य हैं १७ ६१                                       | ३। पापियोंका यमलेक गमन १२२१ ३                            |
| १२। | जीवको अञ्चिद्ग् पत्य खण्डन तथा उसकी चिद्रू-           | 8। अवरोही जीवका विषयादि समानत्व २२ ४                     |
|     | परव सिद्धि १८ १२                                      | ५। स्वर्गसे अवतरणकालमें स्वर्ग, वृष्टि, पृथियो,          |
| १३। | जीवका अणुत्व खर्डम कर उसका सर्वागत्व                  | पुरव, योषित् आदि जनिष्यमान जीवींका स्वर्ग                |
|     | प्रतिपादन १६-३२ १३                                    | अार दृष्टिमें अति शोध ही जन्म हुआ करता                   |
| १८। | जीवका अकसृत्य निरसमपूर्वक तत् कसृत्य                  | है। तदितर पदार्थमें जन्मविषय बिलम्बसं                    |
|     | प्रतिपादन ३३३६ १४                                     | होता है २३ ५                                             |
| १५। | जीवकत्तृ त्य अध्यासजनित है, सुतरां अवास्त-            | ६। शस्यादिमें जीवका मुख्य जनम नहीं है। यह                |
|     | विक है 80 १५                                          | संश्ठेषमात दें २४२७ ६                                    |
| १६। | जीवका ईश्वरप्रवृत्तस्य ही सिद्ध है, जीवका राग         | तृतीय अध्यायका द्वितीय पाद ।                             |
|     | प्रवृत्तत्व सिद्ध नहीं ४१ ४२ १६                       | १। स्वप्तद्वष्टिका मिध्यात्व कथन १६ १                    |
| १७। | उपाधिक कल्पना हो जीव और ईश्वर तथा जीवीं-              | २। सुचुप्ति स्थानक्रप हृत्स्थ ब्रह्मका एकत्व             |
|     | की परस्पर व्यवहार-व्यवस्था ४३-५३ १७                   | स्थापन ७८ २                                              |
|     | द्वितीय अध्यायका चतुर्थ पाद।                          | ३। खप्नावस्थित जीवका उससे समुद्वीध ६ ३                   |
| १।  | इन्द्रियोंका अनासिस्व निराक्षरण तथा उनका              | ४। मुच्छां जाप्रदादि अवस्थान्तरसे भिन्न १० ४             |
|     | आत्मसमुत्पन्नत्व-मत संस्थापन १-४ १                    | ५। निरूपमाव ब्रह्म वेदान्तसम्मत ११२१ ५                   |
| २ । | इंद्रियोंकी संख्या जी ग्यारह हैं वह वेहांत            |                                                          |
|     | सम्मत हैं ५-६ २                                       | ६। निषेधातात ब्रह्मका सत्यत्व स्थापन २२-३० ६             |
| ३ । | साङ्क्यसम्पत इंद्रियगस्य मत निराकरण और                | <ul><li>अ। 'अहा अन्योग्य वस्तु नहीं हैं' यह मत</li></ul> |
|     | उनका परिच्छिम्मस्य कथन 🧣 🥞                            | स्थापन ३१-३८ 9                                           |
| 81  | प्राणका अमादिस्य सार् <b>डम तथा</b> उसकी उत्पत्ति     | ८। कर्मकलोटपत्ति सम्बन्धमें ईश्वरका ही कच्चृ टब है,      |
|     | समाधान ८ ४                                            | अपूर्वका कर्तृत्य नहीं ३८-४१ ८                           |

|            | तृतीय अध्यायका तृतीय पा <b>द</b> ।                             |      | प्रतिपाद्य विषय सूत्राङ्क भधिकरण            |
|------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
|            | प्रतिपाद्य विषय . सूत्राङ्क अधिकरण                             | 138  | ब्रह्मतत्त्वज्ञानीकी मुक्तिकी नित्यता ३२ १६ |
| <b>१</b> i | छान्दोग्य बृहद्दारण्यक श्रुत्युक्त पञ्चाग्नि विद्योपा          | २०।  | आत्मसक्दव लक्षण निषेध समूहको परस्पर उप-     |
|            | सनाका विधिथनुष्ठानफलसाम्यमे एकत्व १४ १                         |      | संहर्र् व्यक्ता ३३ २०                       |
| २ ।        | गुणोपसंहारमें कर्त्तव्यता ५ २                                  | २१ । | "ऋतं विवन्ती" पत्रं "द्वा सुवर्णी" दोनीं    |
| ३।         | छान्दोग्य और काण्वशास्त्राका उत्गीधविद्या भेद                  |      | श्रुतिका एक धेद्यत्व ३४ २१                  |
|            | कथन ६-८ ३                                                      | २२ । | एक शास्त्राके उपस्त कहोल दो ब्राह्मणींका    |
| 8 1        | अक्षर और उद्गीधका एकत्व मम्पादन ६ ४                            |      | विद्येष्टय प्रतिपादन ३५-३६ २२               |
| 41         | विशिष्ठत्वादिगुणका उपसंहर्त्ते व्यत्व १० ५                     | २३।  | उपासनाके निमित्त उपास्यका द्वीधज्ञान        |
| ٤ ١        | आनम्दसत्यत्वादि ब्रह्मगुण सव शाखाओंमें ही                      |      | ३७ २३                                       |
|            | प्रतिपत्ति विषयमं समान पर्व उनको व्यवस्थापक                    | २४ । | सत्यविद्याका एकत्व प्रतिपादन ३८ २४          |
|            | विधिका भी अभाव नहीं है, इस हेतु उनका उप                        | २५ । | दहराकाश और हार्दाकाशका रूप संहर्त्त -       |
|            | संहत्तं व्यत्व ११-१३ ६                                         |      | व्यत्व ३६ २५                                |
| 91         | पुरुषद्वान संसारका कारण है, इस कारण पुरुष                      | २६ । | उपासकके भोजनमें प्राणाहुतिकी छोपापत्ति      |
|            | वेदा दे १४-१५ ७                                                |      | ४०-४१ २६                                    |
| 61         | ईश्वर भात्मशब्द बाच्य हैं. किन्तु विराज्ञ शब्द                 | २७।  | उद्दगीथ कर्माङ्गीभूत देवता उपासनाका         |
|            | वाच्य नहीं १ १७ ८                                              |      | अनियतत्व ४२ २७                              |
| 1 3        | काण्य और छान्दोग्यका यस्तु एकत्य १८ ६                          | २८ । | संवर्ग विद्योक्त आधिदंवतादि अध्यातम सीर     |
| १०।        | प्राणोपसन सम्बन्धमें प्राणविकाप्राप्तिकी अनग्नता               |      | प्राणके अनुचिन्तनकी पृथकता ४३ २८            |
|            | बुद्धि आचमनको अनग्नता बुद्धिको विधे                            | २६ । | मन और चिदादिका स्वतन्त्र दिद्यात्व          |
|            | यता १६ १०                                                      |      | स्वोकार ४४-५२ २६                            |
| ११ ।       | काण्वज्ञाखियोंका अग्निरहस्यब्राह्मण और गृहदा                   | ३० । | भौतिकका आत्मस्य निराकरण पूर्वक दूसरेका      |
|            | रण्यककी पठित शाल्डिल्य विद्याका एक-                            |      | आत्मत्व प्रतिपादन ५३-५४ ३०                  |
|            | विषयत्व २०३२ ११                                                |      | पेतरेय उक्त उक्ध उपासना और कीषीतकी की       |
| १२।        | "अहः" आदित्यगत तथा "अहं" अक्षिगत इस वेद्य                      |      | उक्थ उपासनामें समानता ५४ ५६ ३१              |
|            | पुरुषकं एक होनेसे भी कहीं कहीं इनके नामविषय                    | ३२ । | विराट्रूप चैश्वानरका समग्रत्व हो ध्येय है,  |
|            | की युक्तता २३ १२                                               |      | अशमाल व्यय नहा । ३२                         |
| १३।        | विधाके एकत्वभावमें सम्भृति आदि गुणकी                           | ३३।  |                                             |
| 9.1.       | शाग्डित्य विद्यादिमें अनुपसंहार्यत्व २४ १३                     |      | ब्रह्म भिन्नत्व निवन्धन भिन्नत्व ५८ ३३      |
| 881        | तैत्तिरीय ताएडीको पुरुषविद्यामें पृथक्तः २५ १४                 | ₹8 ! | उपासना बाहुत्यमें आत्माका चैकत्तिपक नियम    |
| १५।        | वेदमंत्रादि विद्याका अनङ्गत्य २६ १५                            |      | कथन ५६ ३४                                   |
| १६।        | पापपुण्यका बिचार (३ वर्णको ) २७२८ २६                           | 341  | विकल्प वा समुख्य प्रतीक उपासनाका            |
| १७।        | अध्विद्यार्ग केवल उपासकके लिए हैं, आनियोंके लिये नहीं २६-३० १७ |      | पेच्छिकत्व ६० ३५                            |
| १८।        |                                                                | ३६ । | विकल्प भी समुख्यको यथाकामता ६१ ६६ ३६        |
| र्८।       | सब प्रकारकी उपासनामें हो उत्तर मार्गका<br>विधान                |      | तृतीय अध्यायका चतुर्थ पाद।                  |
|            | विधान ३१ १८                                                    | १।   | अ।त्मज्ञानका स्वतन्त्रत्व, यह कतु अर्धमूलक  |

|                | प्रतिपाद्य विषय सूत्रांक अधिकरण                    | प्रतिपाद्य विषय सूत्राङ्क अधिकरण                              |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                | नहीं है १-१७ १                                     | <ul> <li>पकाव ध्यान साधनकी प्रधानतामें दिग्देश और</li> </ul>  |
| ٦ ۽            | ऊदुर्ध्वरता उपाश्रमणोंका अस्तित्व व्यवस्थापन       | कालादिका नियम नहीं हैं ११ ७                                   |
|                | और लोककामी आश्रमियोंकी ब्रह्मनिष्ठामें             | ८। उपारिधयोंकी आमरण आवृत्तिकी व्यवस्था                        |
|                | अयोग्यता १८.२० २                                   | १२ ८                                                          |
| ३ ।            | उद्गोधाके अवयव स्वरूप ओङ्कारका                     | ६। ज्ञानियों का पापलेपासाव १३ ६                               |
|                | ध्येयत्व २१ २२ ३                                   | १०। ज्ञानियोंका पुण्यलेपाभाव १४ १०                            |
| 8 1            | उपनिषदु आख्यानोंकी विद्या स्तावकता                 | ११। सञ्चित और आरब्ध पापपुण्यके ज्ञानीदयके समय                 |
|                | <b>૨રૂ</b> .૨૪ <b>૪</b>                            | विनाशामाव १५ ११                                               |
| 41             | आत्मवीध व्यक्तिके कर्मकी अनपेक्षता २५ ५            | १२। अग्निहोत्नादि नित्य कर्मके विद्योपयोगि अंशका              |
| ६।             | विद्याकी उत्पत्तिके विषयमें कर्मसापेक्षता          | विनाश १६-१ <b>७</b> १२                                        |
|                | २६-२ <b>७</b> ई                                    | १३। उपासनाशोल और निरुपासना व्यक्तिक निरुप                     |
| 91             | आपत्कालमें सर्वोकी अन्नकी ही व्यय-                 | कर्मका तारतम्यसं विद्यासाधनत्व १८ १३                          |
|                | हार्याता २८-३१ ७                                   | १४। अधिकारियोकी मुक्तिकी निश्चयता १६ १४                       |
| 61             | विद्यायी और आश्रमधर्मियोंके यहादिका                | ४र्थ अध्यायका द्वितीय पाद ।                                   |
|                | सक्दनुष्ठान ३२-३५ ८                                | १। मनमें रागादिका वृत्ति-प्रविलय खरूपतः                       |
| <b>8</b> 1     | अनाश्रमीका श्रान सम्भावन ३६-३६ ६                   | नहीं है १-२ १                                                 |
| १०।            | आश्रीमयो का अवरोहअभाव निरूपण ४० १०                 | २। वृत्ति द्वारा प्राणमें मनका प्रविलय ३ २                    |
| ११।            | भ्रष्ट ऊद्रध्वरताओं का प्रायश्चित्त विधान          | ३। जोवमें प्राणका लय, पुनर्वार भूतमें लय ४-६ - ३              |
|                | <b>४१-४</b> २ ११                                   | <b>४। उत्कान्त ज्ञानी और अज्ञानीका साम्य</b> ७ ४              |
| १२।            | भ्रष्टरेताओं का प्रायश्चित्त केवल आमुस्मिक शुद्धिः | ५। तेजः प्रभृति भूतोंका परमात्मामें वृत्ति द्वारा             |
|                | जनक है, वे बाबहारके योग्य नहीं ४३ १२               | लय ८-११ ५                                                     |
| (३ ।           | उपासनाका ऋत्विक्कात्व ४४४६ १३                      | ६। देहसे प्राण उत्क्रान्तिका निषेध १२-१४ ई                    |
| 81             | मीनकी विधेयता ४७-४६ १४                             | <ul><li>तत्त्वद्वानी व्यक्तिके रागादिका परमात्मामें</li></ul> |
| 41             | बाल्यभावशुद्धिकी प्रयोजनोयता ५० १५                 | स्रय १५ ७                                                     |
| ६।             | इहकाल वा जन्मान्तरमें ज्ञानोत्पत्ति ५१ १६          | ८। तत्त्वविदुके रागादिका निःशेष रूपसे परमात्मामें             |
|                | सालोक्यादि मुक्तिका जन्यत्व विधाय होनेके           | लय १६ ८                                                       |
|                | कारण सातिशयस्व, निर्वाणमुक्तिका निरति-             | ६। उपासकका उत्क्रान्ति विशेषत्त्र १७ ६                        |
|                | शयहव ५२ १७                                         | १०। निशिमें मृतेंकी रश्मियाप्ति १८-१६ १०                      |
|                | फलाल्यं चतुर्श अध्यायक। प्रथम पाद ।                | ११। दक्षिणायनमें मृत उपासककी ज्ञानफलप्राप्ति                  |
| 81             | श्रवणादिका भावसीनीयस्व १-२ १                       | २०-२१ ११                                                      |
| २।             | इनाताजीवका ब्रह्म प्राह्मत्व ४ २                   | चतुर्ध अध्यायका तृतीय पाद ।                                   |
| <b>3</b> i     | प्रतीकमें अहं दृष्ट्यभाव ४ ३                       | १। ब्रह्मलोकमार्गानुसन्धानतत्पर अचिर्चरादिओंका                |
| 81             | ब्रह्मोतर प्रतीकमें ब्रह्मज्ञानकी कर्राव्यता ५ ४   | पकत्व १ १                                                     |
| 41             | कर्माङ्गमें आदित्यादिद्वष्टीकी कर्राव्यता ६ ५      | २। संवत्सर और आदित्यके मध्य देवलोक और वायु                    |
| <b>&amp;</b> I | उपासनामें भासनका नित्यस्य 🧣 १० ६                   | लोक सम्निवेशियतव्य २ २                                        |
|                | Vol. XXII. 48                                      |                                                               |

|            | प्रतिपाद्य विषय                            | सूत्राङ्क अधि         | करय   |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------|
| <b>3</b> I | वरुणादिके सन्निवेशसे अचि <sup>°</sup> रादि | मार्गका               | व्यव  |
|            | स्थापित्व                                  | 3                     | •     |
| 8 1        | अर्जिरादिका आतिवाहिकत्व                    | ક-ફ                   | 8     |
| ५ ।        | उत्तरमार्गसे कार्यब्रह्ममें गमन            | 9 88                  | u     |
| ६।         | वतीकोपासकोंकी ब्रह्मलोककी                  |                       |       |
|            | अप्राप्ति                                  | १५.१६                 | 8     |
|            | चतुर्थ अध्यायका चतुर्थ पाद ।               |                       |       |
| १।         | मुक्तिरूप वस्तुका पुरातनत्व                | १-३                   | 8     |
| २ ।        | मुक्त और ब्रह्मका एकत्व                    | 8                     | ર     |
| <b>३</b>   | मुक्तस्वरूपभूत ब्रह्मका युगपत् सवि         | वशेषत्व               | ओर    |
|            | निविशेषश्व                                 | 49                    | 3     |
| 8 l        | अचिर्चारादि मार्गमें ब्रह्मलोकवास          | उपास                  | ककी   |
|            | भोग्यवस्तुकी सृष्टिमें मानस                | सङ्कल्प               | हो    |
|            | कारण                                       | ८∙६                   | 8     |
| 41         | एक पुरुषकी ही देहके भाव                    | और अ                  | भाव   |
|            | सम्बन्धमें ऐच्छिकत्व                       | 89-08                 | 4     |
| ई ।        | सभी देही हो सात्मक हैं                     | १५.१६                 | ફ     |
| 9 1        | ब्रह्मलोकगत उपासकींके जग                   | । <b>त्सृ</b> ष्टिविष | षयमें |
|            | खतन्त्रताका अभाव होने पर                   | भो भोग                | गोक्ष |
|            | क्षयमें उनकी स्वतन्त्रता-सिद्धि            | १७-२२                 | 9     |
| ₹3         | सके सिवा एक और स्थूल तालिक                 | ा दी जातं             | हि    |
|            | इस तालिकासे प्रत्येक अध्यायके              | प्रत्येक प            | गद्-  |
|            | का प्रतिपाद्य विषय जाना जायेग              | । यथा                 |       |
|            | प्रथम अध्याय ।                             |                       |       |
| १म प       | पादमे— सुस्पष्ट ब्रह्मबोधक श्रुतिवाक्य     | का सम्ब               | वय ।  |
| २य         | पादमेंउपास्य ब्रह्मवाचक अस्पष्ट            | श्रतिवाद              | यका   |

समन्वय ।

- पादमें इय ब्रह्मप्रतिपादक अस्पष्टश्रुतिवाक्यका
- ४थे पादमें-अवाकादि सन्दिग्ध पदीका समन्वय। द्वितीय अध्याय।
- पादमे --सांख्ययोगकाणादादि स्मृति द्वारा सांख्यादि प्रयुक्त तके द्वारा वेदान्त समन्वयका विरोध परिहार।
- पादमें सांख्यादि मतका दुष्टस्य पदर्शन।

- वादमें पूर्वभागमें वश्चमहाभूत श्रुतियों तथा उत्तरभागमें जीवध तियोंका परस्पर विरोध परि
- 8र्था पादमें— लिङ्गशरीर श्रुतिका विरोध परिहार। तृतीय अध्याय ।
- पादमें --- जीवका परलोक गमनागमन विचार-पूर्वक वैराग्य निरूपण।
- वादमें पूर्वभागमं त्वं पदार्थका और उत्तर भागमें तत्पदार्शका शोधन।
- पार्मे—सगुणविद्यामें गुणोपसंहारका निर्गुणब्रह्ममें अपुनरुक्त पदोपसंदार हा निरूपण।
- पादमें—निगु<sup>°</sup>ण ज्ञानका वहिरङ्गसाधनभूत आश्रम यज्ञादिका तथा अन्तरङ्ग साधनभूत शम-दम श्रवण मननादिका निरूपण।

## चतुर्थ अध्याय।

- पादमें -- श्रवणादियृत्ति द्वारा निगु णब्रह्म, उपा-सना द्वारा सगुण ब्रह्मसाक्षात्कार जीवकी पुण्य-पापलेपविनाशलक्षणा मुक्तिका अभिधान।
- पादमें म्रियमाणका उत्पक्ति प्रकार दर्शन।
- पादमें—सगुणका ब्रह्मविदुमृतका उत्तरमार्गाभि गमन ।
- ४र्छा पादमें-पूर्वभागमें निगु णब्रह्मविद्वकी निदेह-कैवल्यप्राप्ति तथा उत्तरभागमें सगुणब्रह्मविद्का ब्रह्मलोकमें स्थिति निरूपण ।

श्रोमत् शङ्कराच।येके भाष्यानुमोदित प्रतिपाद्य विषयों-में ही यह तालिका दिखलाई गई। श्रोमत् शङ्कराचार्य कंवलाहै तवादी या मायावादो थे। उन्होंने जिस भाव-में ब्रह्मसूत्रका भाष्य किया है, उसका यद्यपि बहुत प्रचार है, फिर भी ऐसा समभना गलत है, कि वही ब्रह्मसूतका सर्वासम्मत तास्पर्य है तथा उन्होंका भाष्य अविसम्बा-दित यथायथ भाष्य है । अतएव ऊपरकी तालिकामें इमने वेदांतको प्रतिपाद्य कह कर जो तालिका दो उसे शाङ्कर भाष्य अनुमोदित समक्त छेना होगा। वेदांतस्त्रके अवलम्बन पर शङ्कर जिस पथसे चले हैं वह यद्यपि बिलकुल अदूष्टपूचे नहीं है, फिर भी इसमें जरा भी संदेह नहीं, कि शङ्कराचार्यने ही उसका प्रसार

किया तथा लाखों मनुष्यों के लिये सुगम बनाया तथा आज भी हज़ारों मनुष्य शाङ्कर भाष्यकों हो वेदांत समक्तते हैं। किश्तु ऐसा होने पर भी श्रोमदुरामानुजका भाष्यपाण्डित्य तथा तर्कविचार किसी अंशमें शाङ्करभाष्यसे कम नहीं है। अतप्य रामानुजीय मतके प्रतिपाद्य विषयकी एक तालिका भी यहां संक्षिप्तभावमें दो जाती है। बह इस प्रकार है।

खतन्त्रप्रधान कारणवादनिरास, आनन्दमयादि वाषयोका ब्रह्मपरत्व, ब्रह्मकी समृतियोका ब्रह्मपरत्व, ब्रह्मोपासनाओमं दंवताओंका अधिकार सम्पादन, ब्रह्मो-पासनामें श्रद्रका अनधिकार, अंगुष्ठ मात्र आदि श्रुतिका ब्रह्मपरत्व, प्रकृतिवाद निरसन, हिरण्यगर्भादि जोवींका परमेश्वरत्वनिरा ।, योगमत निरास, ब्रह्मका प्रपञ्च उपा-दानत्व, समस्त विरुद्धमत निरास उपसंदार, सांख्य स्मृतिका अप्रामाण्य, प्रकृतिका प्रपञ्च उपादानस्य-निरास, सभी प्रपञ्चका परमातमकायत्व, परमातमकायत्व प्रति-पादन, प्रपञ्चका ब्रह्मण्यत्व, अन्य कारणकलाप अनपेक्ष ब्रह्मका स्वष्ट्रत्व, निरंश परमात्माका परिणाम उपपादन, कर्मापेक्षामें सुष्ट विषयवेषम्य, प्रकृतिकारण-वाद्निरास, परमाणुकारण-वादनिरास, क्षणिकवाद निरास, जैनमन निरास, पशुपतिमत निरास, भागवतमत संस्थापन, भाकाशकी उत्पत्तिका निद्धाण, जीवका कर्त्तृत्व परमा-त्माके अधीन उस विषयका निरूपण, जीवका ब्रह्मांशत्व निक्रपण, इन्द्रियों का पकादशत्वकथन, इन्द्रियका अणुत्व निरूपण, प्राणका अणुत्वकथन, प्राणेन्द्रियों के अधिष्ठा-क्षियों का अधिष्ठातीत्व ब्रह्माधोन, व्वष्टि सृष्टिके सम्बन्धः म्रें **अतुमु** अका कत्त्रृतेव निरास, सूक्ष्मभूतस्यक्रप जीवका प्रयाण, विदित प्रतिसिद्ध कर्म नहीं करनेसे नरकप्राप्ति, जीवका आकाशादि भाव उसीको तरह, आदित्यकी स्थिति. नियम, सुषुप्ति, उत्थान बित्रार, परमात्मामें जोधद्धिका असम्बन्ध, अचितुर्धका ब्रह्मांशत्व, जगत्-कारण खद्भप परमात्मासे परतस्वका परबोध, पर-मात्मा हो कमैफल प्रदान करते हैं, विद्याओंका भेदा भेद विचार, ब्रह्मगुण चिन्तनकालमें ब्रह्मचिन्तनकी आव श्यकता, अन्तरात्मरूपमें जीवचिन्तन, वैश्वानर विद्या, ब्रह्मविद्यासमृह परस्पर अभिनन ब्रह्मप्रापक विद्याओंमें एक

का उपादान, विद्या द्वारा पुरुषार्थ लाभ, गृहस्थानुष्ठेय विद्याओंका कर्मापेक्षत्व, गृहस्थके लिपे भी शपदमादि-को अपेक्षा, अमुमुभू ओंको भी यज्ञादिकी कर्त्तव्यता, आश्रम भ्रष्टका विद्यामें अनधिकार, विद्यासिद्धिधिचार, निदिध्या-सनका विदित्तत्व, जीवात्माका आत्मस्य खोकार ब्रह्मा-पासना नहीं है, प्रतीक उपासना विचार, ब्रह्मोपासनामें देशकालादि विचार, मरणकालमें इन्द्रियादिलय विचार, भूतों की परमातम-सम्पत्ति, परमातमसम्पत्तिको अविभाग-रूपता, अविर्वारादि मार्गनिरूपण, आतमा और परमातमा दोनोंके उपासककी मुक्ति, मुक्तका खयं असाधारण भाविर्माव, आविर्भू तमुकस्वरूपविचार, मुक्तकं स्वसंकरूप-से समीहित शाक्ष, मुककी स्वेच्छापूर्वक शरीरादि समस्या, स्वर्गादिव्यापारहोन मुक्तका पेश्वर्थ, इत्यादि विषय श्रीरामानुजने माध्यानुसार वेदान्तसूत्रके प्रतिपाद्य हैं। शाङ्करभाष्यको अनुमोदित जिस प्रकार अधिकरणः माला है उसी प्रकार रामानुजम।ध्यकी अनुमोदित अधि-करणमाला भी देखी जाती है। श्रीरामानुजक मतसे वैदान्तसूत्रकं प्रत्येक सुत्रका प्रतिपाद्य विषय अधिकरणः कं साथ दिखलाया जा सकता है, किन्तु इसमें अति बाहुत्यकी आशङ्का है।

श्रीरामानुजभाष्य अति विस्तृत है, शङ्कर भाष्यकं बाद यह भाष्य रचा गया है, इस कारण इसमें शङ्कर-भाष्यके अनेक सिद्धान्तींका खएडन किया गया है। श्रीरामानुज बीधायन पृत्तिके अवलम्बन पर मूल चेदांत-स्तकं प्रति लक्ष्य रख कर हो भाष्य कर गये हैं। भगः वान् शङ्कराचायेके भाष्यमें उच्चतम अभिनव दार्शनिक सिद्धांत स्थापन करनेके लिये जिस प्रकार विवुल प्रयास देखा जाता है, वेदांतसूत्रका प्रकृत तात्पर्य प्रकाश करने के लिये वैसी चेष्ठा देखी नहीं जाती। शङ्कर केवल सहैत-वाद संस्थापक थे, उन्होंने वेदांतको दर्शनके उडचतम चिन्ताक्षेत्रकपमें प्रतिष्ठित किया है। रामानुज विशिष्टा-द्वैतवादके प्रवर्शक थे। उन्होंने उपास्य उपासककी पृथक्ताको कायम रखा है। रामानुजीय भाष्य अतीव पारिडस्यपूर्ण है। इसकी तर्कप्रणाली शङ्करकी तर्क-प्रणालीसे अधिक युक्तिसङ्गत है। रामानुजने मूल-स्वकी ओर तीव दृष्टि रखते हुए वेदांतकी प्राचीन पृत्तिकाकी बौधायन वृत्तिका अवलम्बन कर श्रोमाध्य प्रणयन किया है। सुतरां वेदांतस्त्रका प्रकृत मर्ग समक्षतेमें शाङ्करभाष्य पढ़ना जैसा प्रयोजनीय है, रामानुजका श्रीभाष्य पढ़ना तथा उनके अनुमोदित प्रतिपाद्य विषयको आलाचना करना किसी अंशमें तुच्छका विषय नहीं है। प्रत्युत श्रीरामानुजने वेदांतस्त्रके आधार पर एक स्वतन्त्र दार्शनिक प्रणाली गठित करनेकी कोशिश नहीं की। शाङ्करभाष्यके पद्यदमें वैसा स्वतन्त्र अधिनय प्रयास देखनेमें आता है। शङ्करने कई जगह मूलस्त्रके तात्पर्यकी और लक्ष्य नहीं रखा है, किन्तु श्रीरामानुज उस विषयमें सवदा सतर्क हैं। इस कारण वेदान्तस्त्रका मूल तात्पर्य समक्षनेमें श्रीभाष्य हो विशिष्टक्ष से आलोच्य है।

### स्मृतिप्रस्थान वा भगवद्गीता।

हम पहले लिख चुके हैं, कि वेदान्तशास्त्र तीन प्रस्थानमें समाप्त है। श्रुति और न्याय प्रस्थानका परिचय दिया जा चुका है। दूमरे प्रस्थानका नाम स्मृतिप्रस्थान है। श्रीप्रद्भगवद्गीता ही वेदान्तशास्त्रके स्मृतिप्रस्थानके अन्तर्गत है। श्रीमद्भगवद्गीताका विशेष परिचय देनेकी जकरत नहीं। यह सार्धभौम प्रन्थ सर्वाजनपरिचित है, जगत्की अनेक भाषाओं में इस प्रन्थ-का अनुवाद और विभिन्न स्थानमें प्रचार हुआ है।

गीता देखो ।

#### शङ्करका वस्तुविचार ।

इस विशाल विश्वब्रह्माएडकं सभी पदार्थों को तीन
प्रधान भागों में विभक्त कर वेदान्तदर्श नमें तस्वनिक्षपण
किया गया है। ब्रह्म, जोव और विश्व इन तीन पदार्थों की आलोचना हो वेदान्तदर्श नकी प्रतिपाद्य है। भिन्न
भिन्न आचार्यों ने वेदान्तदर्श नके सम्बन्धमें आलोचनामें
प्रवृत्त हो इन तीन विषयों को हो आलोचना को है,
किन्तु वेदान्ती आचार्यों की इन ब्रिविध वस्तुओं के
निक्षणमें अधिक पृथक्ता देखो जाती है। वह
पृथक्ता केवल अवान्तर नहीं है, मूल विषयमें भी
यथेष्ठ मतभेद दिखाई देता है। शङ्कराचार्य केवलाह त
वाही थे, उनके मतकी एक सार बात यह है, कि ब्रह्म
ही एकमान्न अद्वितीय वस्तु हैं, जोब ब्रह्मवस्तु छोड़

कर और कुछ भी नहीं है, जगत् मायाकी प्रहेलिका है। ब्रह्म, जीव और माया इन तीनों के सम्बन्धमें शङ्कराचार्य-ने अतीव पारिडत्य प्रतिभाके साथ दाश निक बिचार किया है। एकमाल ब्रह्म हो सत्य हैं और सभी माया किएत और मिथा है। जीव और ब्रह्ममें कुछ भी विभिन्नता नहीं है। अविद्याके विनष्ट होनेसे हो जीव और ब्रह्मका पार्थाक्यज्ञान विनष्ट होता है। ब्रह्म निर्गुण हैं। वे अनमय नहीं हैं, किन्तु झानस्वरूप हैं। यह चिन्मात झान स्वगतादि तिविध भेदरहित यह चिदेक वस्तु और जोवातमा एक ही पदार्थ है। अविद्याकी आवरणी और विक्षेपिका शक्ति ही जीववैचित्रीकी हेत् है। इस अविद्या मायासे ही पञ्च तन्माताकी और पञ्चतन्मातासे स्थल पञ्चभूतकी उत्पत्ति है। पश्चदशी और वेदान्तसार प्रन्थमें वेदांत सभ्मत पञ्चोकरण प्रणाली लिखी है। इसके सिवा अन्तमयादि पञ्चकाषका विवरण भी इन दो प्रन्थोंमें विस्तृतक्रपसे आलोचित हुआ है। मायाका विशेष विवरण पञ्चदशी पढ़नेसे जाना जाता है। कहीं प्रकृति नामसे, कहीं अविद्या नामसे, कहीं ब्रह्मशक्ति नामसे मायाके सम्बन्ध-में आलोचना की गई है। यह माथा गुणमयी, कार्या-नुमेया, सदसदुविलक्षण है, ( अर्थात् माया सदुवस्तु नहीं है, असद्वस्तु भी नहीं है। वेदांत झानोदयक पहले मायाके अस्तित्वमें मायाके कार्य प्रकृत समभ्र जाते हैं, इसी कारण माया सत् है। फिर जब विश्वान-का उदय होनेसे मायाका विनाश होता है, इस जगत् प्रपञ्चका श्वाम विषष्ट हो जाता है। इसलिये माया अनिर्वाचनोया है ) माया अध्यक्ता है । भगवदुगीतामें इसी मायाको प्रकृति बताया है-

"विकारांश्र गुर्खारचेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान ।"

( १३।१६ )

अपितु "मायां तु प्रकृति विद्यान्, मायिनस्तु महेश्वरम्" इस श्लोकाद्धं को बहुतोंने उद्दुधृत किया है।
पञ्चदशी प्रंथके चित्रदोपमें माया और ईश्वरकी विशेष
भालोचना देखी जाती है। यह माया ही जगत्की उपादान है। यह विशाल विश्वब्रह्माएड केवल मायाका
ही वैचित्रामय इन्द्रजाल है। जीव तुरीयचैतन्यका

हो अविद्योपहत अंगवत् है। मायाको उपाधि नष्ट होने पर इस विश्वब्रह्माएडका इन्द्रजालमय द्वश्यजाल जिस प्रकार तिरोहित होता है, जोवके अनन्तत्व झानका भी उसी प्रकार तिरोधान होता है। मायाके साथ प्रतिभात ब्रह्म हो ईश्वर कहलाते हैं। झानकाएडकी प्रणालीकी तरह तत्त्वज्ञान लाभ करने होसे माया दूर होती और विशुद्ध झानका उदय होता है। उस समय चिद्दैक्झान भी उदय होता है। शाङ्कर-दर्शनका संक्षित तात्पर्यसूचक एक श्लोक इस प्रकार है—

> "श्लोकाह्येन प्रवच्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। वहा सत्यं जगन्मिथ्या जोवो ब्रह्मेव नापरः॥"

अर्थात् कोटिप्रन्थमं जो कहा गया है, श्लोका है में वही कहा जाता है, --- बृह्म सत्य है, जीव और बृह्म एक ही वस्तु है। "शङ्कराचार्य" शब्दमें इस विषयकी गहरी आलोचना की गई है।

रामानुजदशेनका सिद्धान्त

इसके बाद श्रीरामानुजका संक्षिप्त मर्ग कहा जाता है। रामानुज भो अद्वैतवादी थे। एक अखएड अद्वितीय बहा ही रामानुजका भी प्रतिपाद्य है। अतएव रामानुज अद्वौतवादी थे। किन्तु अद्वौतवादी होने पर भी रामानुज शंकरकी तरह केवलाहै तवादी नहीं थे, विशिष्टाद्वैतवादो थे। रामानुजका बृह्म 'चिन्मात्र' नहीं है। रामानुजका ब्रह्म चिद्चित् विशेषपदार्धासमन्वित है। यह विशेष पदार्थ भी ब्रह्मके हो जरीरवत् है। शङ्करने माया द्वारा विश्वप्रपञ्चको इन्द्रजालको तरह अलोकक्रपमें दिखलाया है। रामानुजने जोवका नाम चित् और ब्रह्मजीवके अतिरिक्त पदार्थी का नाम अचित् रखा है ! ये सब पदार्थ उनके मतसे नित्य और ब्रह्मके अङ्गरवरूप हैं। यथा—"प्रकृतिपुरुषमहदङ्कारतन्मात्रभूते-न्द्रिय चतुर्द शभुवनातमक ब्रह्माएडतदन्तर्शहिद वितिष ङ मनुष्य स्थावरादि सर्वाप्रकारसंस्थानसहितं कार्यमित सर्व ब्रह्मेष इति।"

रामानुजने इस निखिल कल्याणद्रवागुणकर्मः विशिष्ट ब्रह्मका वासुदेव नाम रखा है। यथा —

"वासुदेवः परं ब्रह्म कल्यायागुर्यासंयुतः । भुवनानामुपादानं कर्ता जीवनियामकः ।" Vol, XXII, 49 परमब्रह्म वासुदेव अनेक कल्याणगुणयुक्त हैं। ये चतुर्वश सुधनके कर्ता और उपादान तथा जीवों के अन्तर्यामी और नियामक हैं। ये परमब्रह्म परमकारुणिक भक्तवश्सल परमपुरुष सर्वाञ्च, सर्वाशिक्तमान तथा सर्वाव्यापी हैं। निल्लिल चित् अचित् पदार्था इन्हों का प्रकार है। ये सब पदार्था नित्य हैं। ये ब्रह्ममें लीन हो कर भी कभी भो अपना अस्तित्व त्याग नहीं करते। ये दो अवस्थामें रहते हैं। प्रलयमें इनके समस्पगुणादि अभिव्यक्त नहीं हो सकते, उस समय वे अव्यक्त अवस्थामें रहते हैं, जीवात्मा भो सङ्कोचभावमें अवस्थान करता है। ब्रह्म उस समय कारणावस्थामें रहते हैं। इसी कारण श्रुतिन कहा है—

''सदेव सीम्यमिदमग्रमासं।देकमेवाद्वितोयमिति''

किन्तु इस अवस्थामं भी ब्रह्म विशेष विवर्णित नहीं हैं। विशेष पदार्थ उस समय अवत्रकावस्थामें रहता है, इस कारण उनकी स्फूर्त्ति नहीं होती। प्रलयके अवसान पर ब्रह्मको इच्छासे फिर उसकी अवत्रक प्रकृतिसे अनन्त ब्रह्माएडका आविर्भाव होता है।

रामानुजने अपने वेदान्तदीपमें लिखा है, कि जीव अचित् प्दार्थासे भिन्त है, ब्रह्म जीवसे भिन्त हैं। ब्रह्म इस विश्वकं स्वष्टा हैं। यह विश्व चिद्वचिदात्मक है। चिद्वचिदात्मका प्रकृति ब्रह्मको हो देह हैं। अचित् पदार्था चित्पदार्था से सञ्चारसे सजीव हो उठता हैं। ब्रह्म चिद्वचित्पदार्थी सञ्चारसे सजीव हो उठता हैं। ब्रह्म चिद्वचित्पदार्थी प्रकाश पा कर उन्हें शक्तिप्रदान करते हैं। ब्रह्म सभी पदार्थी के मध्य अन्तर्यामक्तपमें विद्यमान हैं। विश्वब्रह्माएडके सभी पदार्थी के अभ्यन्तर वे सर्वाव्यापिक पमें विराज करते हैं। उसके प्रभावसे हो अन्यान्य सभी पदार्थी प्रकाश पाते हैं। विश्व ब्रह्मकी हो कार्याव्य सभी पदार्थी प्रकाश पाते हैं। विश्व ब्रह्मकी हो कार्यावस्था है — ब्रह्मका ही परिणाम हैं। गीतामें श्रीभगवान्ते कहा है —

"मयाध्यद्मेषा प्रकृतिः स्यते सचराचरम् । हेतुनानेन कीन्तेय जगद्विपरिवर्त्तते॥"

ध्यान और भक्ति द्वारा ही यह पुरुषोत्तम पाये जाते हैं। श्रीमदुशमानुजने जिस ध्यानका स्थल कहा है, यह इस प्रकार है—

''ध्यानञ्च—तैलघारावद्यच्छिन्नस्मृतिसन्तानद्भपा वा

स्मृतिः" श्रीमद्रामानुजने गोतासे भगवद्याक्य उद्धृत कर ब्रह्मप्राप्तिके उपाय दिखलाये हैं। यथा— "तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकः। द्वामि बुद्धियोगं तं येन मामुप्यान्ति ते। पुरुषः स परः पार्था! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।" भक्ति किसे कहते हैं, रामानुजने उसकी भी व्याख्या कर लिखा है।

भक्तिस्तु—''निरतिशयानन्द्रियानन्यप्रयोजनस्कलेत-रबोतृरण्यवद्व भ्रानविशेष एव ।''

किस प्रकार मुक्तिलाभ होता है, उसका उपाय भो दिखलाया गया है। इन सब विषयोंकी विस्तृत आलो चना "रामानुजाचार्य और पूर्ण प्रक्ष" शब्दमें हो चुकी है।

शहर और रामानुज मतका पार्थ क्य।

शङ्कर और रामानुज दोनों ही अद्वैतवादी थे। ये दोनों सांख्यकी तरह प्रकृतिपुरुषवादी नहीं थे और न न्याय वैशेषिक आचार्यों की तरह कहुपदार्थ बादी ही थे। वे एकमात्र अद्वय ब्रह्मवादी थे। किन्तु फिर भी दोनों में बहुत पृथक्ता थी। शङ्कर चिन्मात ब्रह्मवादी थे। रामानुजका ब्रह्म निर्विश प नहीं — विशेष (चित्- और अचित्) सम्बद्धित था।

शङ्करके मतसे चिग्मात ब्रह्मको छोड् कर और सभी पदार्थ मायिक इन्द्रजालवत् प्रतीयमान हैं। रामानुजने भी 'सर्व ब्रह्ममय' कह कर स्वीकार किया है, किन्तु यह ब्रह्म खजातीय विज्ञातीय और खगत भेदविव जित नहीं है। विश्वब्रह्माएडका अनन्त सृष्ट पदार्थ इस ब्रह्मके ही अन्तर्गत है,-इस ब्रह्मके ही शरीरखरूप है । यह अनन्त जगत् शङ्करके मतसे मायांकल्पित हैं, अतएव मिथ्या है। किन्तु रामानुजने मतसे ये अवास्तव नहीं --यथार्थं में वास्तव हैं। शङ्करका ब्रह्म निर्मुण, निर्विशेष और चिदेकमाल है। किन्तु रामानुजका ब्रह्म सृष्ट असृष्ट जीव और समस्त वस्तुसमन्वित गुणमय पुरुष है। शङ्करने जो ईश्वर स्वीकार किया है वह मायाबिलसित है, अतएव वह मायिक और अलोक हैं। रामानुजका ब्रह्म सर्व शक्तिमान्, सर्व स्नष्टा और सर्व कर्ता हैं । शङ्करके मतसे फेबल माया उपाधि भिन्न जीव और ब्रह्ममें कुछ भी पृथक्ता नहीं है। रामानुजके मतसे प्रत्येक जीव विस्कण है तथा ब्रह्मका हो अंशख्य है। किंतु ऐसा होने पर भी इसकी खत'त सत्ता है तथा यह पृथक् सत्ता सर्वदा वर्त्तमान रहती है। शङ्करके मतसे मुक्ति— ब्रह्मिवर्षण अर्थात् जीव और ब्रह्मके भेदझानका अरथन्त तिरोधान है। रामानुजके मतसे जीवकी भगवद्याममें नित्य प्रतिष्ठा हो परमामुक्ति है। रामानुज शङ्करकी तरह निर्गुण सगुण भेदसे दो प्रकारके ब्रह्म खीकार नहीं करते। शङ्कर विवर्शवादी और रामानुज परिणामवादी थे। इस सम्बन्धमें और भी कई वार्ते कही जा सकतो हैं, किन्तु बढ़ जानेके डरसे केवल प्रयोजनीय बार्तोका उल्लेख कर शेष कर दिया गया।

# मध्याचार्यका द्वेतभाष्य।

वेदांतदर्शनके विरवैचित्रीमय अनन्त आकाशमें एक और समुज्ज्वल प्रहका उदय हुआ । इनका युक्तितर्क सम्पूर्ण खतन्त्र है। ये शुष्क झानी नहीं थे, शुष्क तार्किक भी नहीं थे, श्रीभगवान्में इनका प्रगाह विश्वास था, अथच पे पडदर्शनमें अति श्रेष्ठ पिएडत थे। श्री भगवत् साधनामें ही ये जीवन बिता कर पूर्णप्रह नामसे प्रसिद्ध हुए। इनका दुसरा नाम मध्वाचार्य और संन्यासनाम आनन्दतीर्था था। इनका परिचय 'मध्याचार्य' में आ गया है। इनका असल नाम वासुदेव था। ये हो द्वैतभाष्यके प्रवर्शक हैं। इनका दार्शनिक अभिमत पूर्णप्रश्वदर्शन कहलाता है। इनके उपनिषद्भाष्य, ब्रह्म-सूत्रभाष्य और गीताभाष्यका परिडतसमात्रमें वडा आदर है। भाष्यको छोड़ कर वेदांतसूत्रके सम्बंधमें ये और भो तीन प्रस्थ लिख गये हैं। इनके वेदांतसूत्रभाष्यमें दार्शनिक तत्त्वकी यद्यपि गहरो आलोखना नहीं है, किर भी इनके बनाये अणुभाष्यमें पारिडस्यकी पराकाद्या-दिखलाई गई है। ये ३७ प्रंथ लिख गये हैं। शायद १२वीं सदीके प्रारम्भमें ये प्रादुभूत हुए थे।

श्रीमद्यानन्दतीर्थं श्रोमदुरामानुजकी तरह विशिष्टा-द्वौतवादी नहीं थे। यद्यपि जीवका अणुरव, दासत्व, घेदका अपौरुषेयत्व, स्रतःप्रामाण्यत्व, प्रमाणितत्व और पञ्चरात्र उपजीव्यत्व आदि विषयोंमें श्रीरामानुज सिद्धान्त-कं साथ इस दाशंनिक मतका कुछ कुछ साम्य दिखाई देता है, किन्तु रामानुजके सिद्धान्तानुयायो परस्पर भेदादि तीन पक्षोंके साथ अर्थात् श्रीरामानुजने जो ब्रह्म जीव और अचित् इन तीन पदार्थों को अद्वेततस्वके नामसं प्रसिद्ध किया है, श्रीमदुआनन्दतीर्थ इस सिद्धाग्तसे सम्पूर्ण भिग्न प्रस्थानावलम्बी हुए हैं। उनके मतसे तस्वपदार्था हो है, स्वतग्त्व और अस्वतग्त्व। निर्दोष अशेष सद्गुण सम्पन्न भगवान् विष्णु ही स्वतग्त्व पदार्था हैं, इनके अतिरिक्त और सभो अस्वतग्त्व हैं। सर्वदर्शनसंप्रहकार पूर्णप्रज्ञने दर्शननिषम्बके आरम्भमें ही इस दर्शनसम्मत भेदतस्य निज्ञपणकी विशुद्ध विचार प्रणालीकी आलो-चना कर इस प्रकार सिद्धान्त किया है—

"परमेश्वरो जीवाद्भिन्नः तं प्रतिसंब्यत्वात् यो यं प्रतिसंब्यः स तस्माद्भिन्नो यथा भृत्याद्राजा।"

अर्थात् परमेश्वर जीवसे भिन्न हैं। क्पेंकि, परमेश्वर सेव्य हैं। जो जिनको सेव्य वस्तु है, वह उससे भिन्न हैं। जैसे भृत्यसे राजा भिन्न हैं। भृत्य यदि राजपद पाने की आशा करें, तो वह पद पदमें ठोकर खाता है। भृत्य राजाके आझानुसार चलनेसे सुखो होता है। जो भृत्य राजाके समीप अपनेको राजा बतलानेकी केशिश करता है, राजा बैसे भृत्युको यमपुर भेजते हैं। फिर जो उनका गुणानुकोर्शन करता है वह राजाको छपासे सुखसे दिन बिताता है।

इस प्रकार अहै ततत्त्वका छएडन करनेकं लिये साधा रण लेगोंके उपयोगा विचारका पहले दिखलाया गया है। इसके बाद शाकल्यसंहितापरिशिष्टसे तथा तैसिरीय उपनिषद्से हैं तवादको समर्थक श्रुति उद्धृत की गई हैं। अनस्तर अग्निपुराणसे स्वसम्प्रदायमें ध्यवहृत चक्रादि धारणके नियमाका उस्लेख कर भेदप्रमापक श्रुतिका उस्लेख किया गया है।

''सत्यमेतमनुविश्वे मद्दिराति देवस्य गुणते। मघोनः सत्यासा अस्य महिमागुणे शवोधश्चेषु वित्रराज्ये सत्य आत्मा सत्य जीवः सत्यंभिदा सत्यंभिदा मयिवारुण्ये। मयि वारुण्ये। मयि वारुण्य इति।"

यह श्रुति भेदवादको समर्थक है। श्रीभगवद्गीतामें भी कहा है—

"इदं ज्ञानमुपाभित्य मम सामध्यमागताः। सगे ऽपि नोपजायन्ते प्रक्षयेन स्थयन्ति च ॥" है तपे। पक पक ब्रह्मसूत इस प्रकार है-

"जगद्यापारवर्जप्रभुकारणासम्निहितस्वात्" दूसरे पक्षमें "ब्रह्मविद् ब्रह्मै व भवति" इस श्रुतिके वल जीव कभी भी पारमैश्वर्य्यका अधिकार स्थापन नहीं कर सकता। भक्तिपूर्वक ब्राह्मणसेवी शूद्र भी ब्राह्मणकी तरह पूज्य है। सकता है, इस वाक्यकी तरह उक्त श्रुतिको केवल अर्धा-वादपर ही समकता होगा।

इस सम्प्रदायके मतसे भेद पांच प्रकारका है—(१) जीवेश्वरभेद, (२) जड़े श्वरभेद, (३) जीव जीवमें भेद, (४) जड़ जीवमें भेद तथा जड़ जड़में भेद। यह भेदपञ्चक अनादि और नित्य है।

इनका नाश नहीं है, ये भ्रान्तिकल्पित भी नही है। अतप्य द्वेत नहीं, यह अझानियोंका सिद्धान्त है। सभी श्रृति भगवान्की हो श्रेष्ठताको की चैन करती है। यथा—

"न च नाशं प्रयात्येष न चासौ प्राप्तिकल्पितः।
कल्पितश्चेत्रियत्ते त न चासौ विनिवर्त्तं॥
देतं न विद्यते इति तस्मादशानिनां मतं।
मतं हि शानिनामे तदिदं ततं हि विष्णुना॥
तस्मानमात्रमिति प्रोक्तं परमो हरिरेष तु॥"

श्रीभगवद्गीतामें भो लिखा है—

"द्राविमी पुरुषी क्षोके क्ररश्चाक्तर एव च । क्ररः सर्वाधि भूतानि क्टस्थोऽक्तर उच्चते ॥'' इत्यादि "तत्त्वमस्यादि" श्रुति भी तादात्म्यकी समर्थक नहीं है । इस सम्बन्धमें श्रीमदानन्दतीर्थकी भापत्ति इस प्रकार है।

आह नित्यपरोक्षन्तु तच्छब्दोह्यविशेषितः। त्वं शब्दश्चापरोक्षार्थं तयोरेषयं कथं भवेत्॥'

इस अुतिमें "आदिश्य युपपत्" सादृश्यमालको दिखलाया गया है, तादारम्यका समर्थन नहीं हुआ है।

जीवका परम पेक्य चाहे बुद्धिसारूप्यमात हो या एक स्थान स्मिवेशमात अथवा व्यक्तिस्थानसम्बन्धीय हो, यहां तक कि जीव जब मुक्त होते हैं, तब भी यह पृथक्ता रह जातो है।

पूर्णप्रहका कहना है, जगत्को जो मिध्या बतलाया

जाता है, उसका प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता, है तवाद-के प्रवर्शक श्रोमदानन्दतीर्था और उसके परवर्ती सम्प्रायके पण्डितों ने न्यायदर्शनकी सहायतासे हैं त-वादकी युक्तियों की पृष्टि की हैं। उन लोगों का कहना है, कि इस जगत्को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। वै लोग ग्यायनिर्वाणसे एक नित्यानित्यके विचार सिद्धान्त हारा इस उक्तिको प्रमाणित करने हैं। यथा-

"नित्यमनित्यभावादिनित्यनित्यत्वोपपत्ते नित्यसम इति।"
अर्थात् अनित्य पदार्थ जो नित्य और अनित्य है,
ऐसे अनित्यको नित्यताका प्रमाण नित्यसम है। तर्कः
रक्षा नामक प्रन्थसे भी इस विषयका प्रमाण उद्धृत
हुआ है। यथा—

"धर्मस्य तदतद्रूपविकल्पानुपपिडतः। धर्मिणस्तद्विशिष्टत्वभङ्गो नित्यसमो भवेत्॥"

इस प्रकार अनेक युक्ति द्वारा जगतुके नित्यत्व और अनित्यत्वके सम्बन्धपं आलोत्तना की गई है। फलतः नैयायिकोंको तरह जगत्को नित्यता दिखलाना ही इनका उद्देश्य है, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। क्योंकि, ऐसा होने पर भी वह जो सिथ्या वा ब्रह्मसे अभिन्न है, इसे घे लोग माननेको तय्यार नहीं। इनके सिद्धान्तको सार बात यह है, कि नारायण स्वतन्त्र पदार्थ हैं, नारा यण भिन्न और सभी पदार्थ अस्वतन्त्र हैं, इस प्रकार वे लोग दो तत्त्वको स्वीकार करते हैं। श्रीरामानुज सम्प्रदाय चित् और अचित् इन देनों जातिक पदार्थीं का ब्रह्मत्वके अन्तर्गत मानते हैं। यही उन लोगांक तस्वज्ञानकी विशिष्टता है। ये देनों ही सम्प्रदाय वैष्णव हैं। उपासना और साम्प्रदायिक चिह्नादिमें यथेष्ठ पृथक्ता है। मायावादशतदृषणी वा तत्त्वमुका-वली आदि प्रन्थोंमें ह्रौतवादके समर्थन और अह्रौतवाद-के खरडनके सम्बंधमें अनेक युक्तियाँ दिखलाई गई हैं। श्रीक्रयठभाष्य ।

शैवमत समर्थक एक ब्रह्मसूत्रभाष्य हम लेशों के द्रृष्टिगोचर हुआ है। यह भाष्य श्रीकर्ठाचार्यका यनाया है। श्रीकर्ठाचार्य श्रीमत् गङ्कराचार्यके परवत्ती समयके ध्यक्ति थे। यहां तक कि, हम लेश उन्हें श्रीरामानुजके परवत्ती ही समकते हैं। श्रीकण्डने रामा

नुजकी विचारप्रणालीका अवलम्बन किया है। इन्होंने स्वप्रणीत वेदांतसूत्रभाष्यके प्रथम सूत्रभाष्यमें जे। ब्रह्मतत्त्वका निक्रपण किया है, वह श्रीमदुरामानुजके सिद्धांतको ही स्पष्ट प्रतिध्वनि है—

"सकलिवत्वित् प्रपञ्चाकारपरशक्तिविशिष्टाद्वितोय-वैभवस्य सकलिनगमसाररदृस्यनिधानस्य भवशिवशर्धाः पशुपतिपरमेश्वरमद्दादेवकद्रशम्भुप्रभृतिपर्यायवाचकशब्दः सारप्रकाशितपरममदिम-विलासस्य अशेषभूतिनिखल चेतनसमुपासनानुगुणसमुदितनिजप्रसादसमपितपुरुषार्थः सार्थस्य परब्रह्मणः।"

दससे स्पष्ट देखा जाता है, कि ये विशिष्टा है तवादी
थे। भक्ति इस मतका साधनीपाय है। फलतः
दक्षिण भारतमें श्रोरामानुजके भाष्यको यथेष्ट प्रधानता
देखी जातो है। श्रोकण्ठाचार्या शैवसम्प्रदायके पण्डित
थे। उन्होंने शैवसम्प्रदायके वेदांतस्त्रके भाष्यका अनु
भव करके ही इस भाष्यकी रचना की है। बहुतेरे
ऐसा समक्ष सकते हैं, कि शैवसं प्रदायके भाष्यमें शङ्करके अहैं तवादका हो समर्थान होना उचित था। श्रो
कण्ठने उस पथका अवलंबन क्यों नहीं किया ? इसके
उत्तरमें इतना हो कहना पर्याप्त होगा, कि शङ्करका
अहैं तवाद मायावादमाल है। इस मतका अवलंबन
करनेसे उपास्य उपासक संबंध्य विनष्ट हो जाता है।
अतपन्न पञ्चोपासकके संबंधमें मोयावाद केवल विरुद्ध
सिद्धांत स्थापित करता है। शैवभाष्यकार श्रोकण्डने
इसीसे प्रंथावतरणिकामें साफ साफ कहा है—

''व्यासस्त्रमिदं नेत्र' विदुषां ब्रह्मदर्शने । पूर्वाचार्ट्यैः कलुषितं श्रीकपटेन पृसाद्यते ॥''

हम श्रीमाधवाचार्यविरचित सर्वदर्शनसंग्रहमें जेल शैवदर्शन देखते हैं वह विशिष्टाद्वेत नहीं होने पर भो शङ्करके अद्वेतवादका विरोधी है। उसमें चित् और अचित पदार्थका नित्यत्व और सत्यत्व स्वीकृत हुआ है। शैवदर्शनमें साधारणतः तीन पदार्थ स्वीकृत हुए हैं—पति (ईश्वर), पशु (आत्म) और पाश (अचित् वा जड़)। ज्ञानरत्नावलोग्नंथमें भी छः प्रकारका उक्लेख देखनेमें आता है। यथा— "पतिविद्ये तथाविद्या पशुः पाशश्च कारण्यम् ।

तिवृत्ताविति प्रोक्ताः पदार्थाः षट् समासतः ॥"

अर्थात् ईश्वर, विद्या, अविद्या, आतमा, पाश और
कारण ।

शैववेदानती कहते हैं, कि पति, पशु और पाश पे तीन प्रकारके पदार्थ तथा विद्या, किया, योग और चर्चा ये चार पाद हैं। पशु वा जीव अखतनत है, पाश वा जड़पदार्थ अचित् हैं। अतप्रव पति इन दोनों प्रकारके पदार्थ से भिन्न हैं। किन्तु भिन्न होने पर भी शैववेदान्ती हैं तवादीको तरह प्रथक्त्व स्चित नहीं करते। वैष्णव-की तरह शैववेदान्ती भो भगवद्वविष्रहका निष्ट्यत्व मानते हैं। भगवद्वविष्रह अष्राकृत है इसे शैववेदान्ती भो स्वोकार करते हैं।

श्रीभगवद्देह मनकर्पादिपाशजाल द्वारा उत्पन्न नहीं है। वह शक्ति और मंत्रक्रप है। किंतु उपासनाके लिये उनके आकारका प्रयोजन होता है। यहां पर उसका भी प्रमाण दिया गया है। यथा—

"भाकारवास्त्व' नियमादुपास्यो न वस्त्वनाकारमुपैति बुद्धिः।"

अर्थात् विना आकारके तुम्हारी उपासना नहीं हो सकती । क्योंकि, निराकार बुद्धिकी धारणासे अतीत है।

इसके पहले शैवमतमें ब्रह्मतस्व निक्रियत हुआ है। जीवतस्वके संवंधमें अभी कुछ कहना आवश्यक है। शैवदर्शनके मतमें जीवकी 'पशु' कहा है। इसीसे शिव ''पशुपति'' नामसे प्रसिद्ध हैं। जीव अनणु और क्षेत्रका है।

वृहदारण्यकके मतसे ब्रह्म अनणु है। शैवदाशं-निकने जीवका अनणु नाम रखा है। ये चार्वाकादिकी का तरह देहात्मवादी नहीं हैं। नैयायिकोंको तरह ये आत्माको प्रकाश्य भी नहीं मानते। क्योंकि ऐसा होनेसे अनवस्थादोष लगता है। ये आत्माको जैनोंके ज्यापक चा बौद्योंकी तरह क्षणिक भी नहीं मानते। इनकं मतसे जीवात्माका लक्षण इस प्रकार हैं—-

"चैतन्यं दक्षियारूपं तदस्यात्मनि सर्वदा।

सर्वतिश्च यतो मुक्तौ श्रूयते सर्वतोमुखम्॥"

Vol. XXII 50

श्रोकराठभाष्यसे शैचदर्श नके अनेक तथ्य संप्रह किये जा सकतं हैं। शैवसम्प्रदायके लोग श्रोकर्ठभाष्य-को प्राचीन भाष्य मानते हैं। किसी किसीने तो इसं वहत ही प्राचीन कहा है । किंतु प्रथ पढनेसे ऐसा माल्म नहीं होता। यह प्रंथ सुप्रसिद्ध श्रीरामानुज आचार्य के बाद रचा गया है, यही हम लोगोंकी धारणा है। इसकी लिपिप्रणाली अति प्राञ्जल और पाण्डिस्य पूर्ण है। युक्ति, शास्त्रीय प्रमाण और सिद्धान्तपरिपक परिडतोंका पारिडत्यसम्मत है। श्रीमद्प्यय दीक्षितकी शिवाकैमणिदीपिका नाम्नी इसकी एक व्याख्या है। उसकी भाषा प्राञ्जल और गभीर गवेषणापूर्ण है। शाङ्करभाष्यमें गोविन्दानन्दने, रामानुजभाष्यमें सुदर्शनने, मध्यभाष्यमें जयतार्थं ने, श्रीकर्रुभाष्यमें अप्ययदोक्षितने तथा निम्याकभाष्यमें श्री श्री निवासाचार्यने भाष्यकी व्याख्या लिख कर दाशांनिक जगत्में ऊंचा स्थान पाया है।

# निम्बार्क सम्पदाय भाष्य।

वैष्णव सम्प्रदायके वेदांतियों में निम्बार्क सम्प्रदाय मेदाभेदवादी हैं। इनका वेदांतवग्राख्यान है ताह तेपर है। श्रोरामानुजनं जिस प्रकार बौधायन वृक्तिके आधार पर श्रोभाष्यकी रचना की, चतुःसन सम्प्रदायी प्राचीन वैष्णवाचाय श्रीमिन्नम्बार्क ने भी उसी प्रकार औड़ लोमि प्रणीत वेदांतस्त्रवृक्तिके आधार पर वेदांतपारिजात सीरभाष्य ब्रह्मस्त्रका एक वाक्यार्थ प्रथ्य प्रणयन कियो। निम्बार्क सम्प्रदायका प्रकृत भाष्यप्रथ श्रीश्री निवासकाचार्यकृत वेदांतकी स्तुभ है। श्रीनिवास श्रीमिन्नम्बाक के शिष्य थे। श्रीनिवासका वेदांतकी स्तुभ प्रथ असाधारण पाण्डित्यपूर्ण है। केशवकाश्मीरीकृत की स्तुभ प्रभावृक्ति और भी विस्तृत तथा यथेष्ट विचारपूर्ण प्रथ है। निम्बार्क सम्प्रदायके परपक्षगिरिव्रज वाद्य और भी अनेक पाण्डित्यपूर्ण वेदांत प्रथ है। इन्होंने इसके व्यास्थारम्भी इस प्रकार लिखा है,—

भगवान वासुदेव पुरुषोत्तम श्रोक्तणाने श्लास्त स्वभक्तिविवर्णित जीवेंकि हृद्यमें अपनी भक्ति हुढ़ करनेके लिये कृष्णहें पायणक्षपमें परतस्वप्रकाशक, सम स्वय, अविरोधसाधन और फल इन चार अध्यायवाले वेदांतसूत्रको प्रकाशित किया। सुद्शीनावतार श्रीमिन-म्बाक ने वेदांतपारिजात नामक एक वाक्यार्थ लिखा। इसके बाद शङ्करावतार श्रीश्रीनिवास आवार्यने उसके एक माध्यकी रचना को।

इस सम्प्रदायका प्रम्थ पढ़नेसे मालूम होता है, कि भगवान् औड़ लोमि ऋषि हो है तथाइक प्रवर्शक थे। हम श्रीनिवास आचार्यके वेदान्तकीस्तुभम द्वैताहै त-वादका उल्लेख देखते हैं।

इनके मतसे तत्त्व तीन प्रकारका है, चित्, अचित् और ब्रह्म । किन्तु चित् और अचित् ब्रह्मसे भिन्न हो कर भी अभिन्न हैं। यथा—

"भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा। सर्वं प्रोक्तः त्रिविधं ब्रह्म एतत्॥"

ब्रह्मका खरूप—श्रचिन्त्य, अनन्त, निरितशय खाभाविक, यहसम, खरूप गुणादिका आश्रयभूत, सर्वाङ्ग सर्वाशक्ति, सर्वेश्वर, सर्वाकारणरूप, समानातिशयशून्य, सर्वाव्यापक, सर्वावेदैकवेद्य श्रीकृष्ण हो परम ब्रह्म हैं। ये सर्वाङ्ग और सर्वेश्वर हैं। श्रुतिने कहा है—"पराऽस्य श्रक्ति विधिव श्रूयते। खाभाविकी झानवलिक्या च" श्रुतिने और भी कहा है।

'तमीश्वराणा' परमं महेश्वरं तं देवताना' परमञ्च देवतं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।''

इत्यादि अनेक श्रृतियों का उल्लेख कर भाष्यकारने परश्रक्षके स्वरूपका निर्दारण कर श्रीकृष्णका उक्त नाम रस्ता है। वेदान्तके मतसे ज्ञान हो इस ब्रह्मसाक्षात्कार का उपाय है। ध्यान ध्रुवास्मृति और पराभक्ति आदि ही ज्ञान शब्दके पर्याय हैं। श्रवण, मनन और निहिध्यासन उनकी प्राप्तिके उपाय हैं।

इसके बाद जीवका लक्षण कहा जाता है,। अबिदु वर्ग भिन्न झानस्वरूप, झातृत्व कस्तृत्वादि धर्मविशिष्ठ, भगवदायसस्वरूपस्थितिप्रकृतिशील, अणुपरिमाण, प्रति-शरीरमें भिन्न, मोक्षाई चितपदार्थ हो जीव है।

श्रुतिने कहा है --

"भगुर्ह्मोष भातमाऽयं वा ऐते छि नीताः पुगर्या पापम्।"
भाष्यकारने जीवसम्बन्धमें ऐसे कितने प्रमाण उद्घृत कर जोवतत्त्वका निर्णयकिया है। इसके बाद अचित् पदार्थको बात लिखी जाती हैं — अचित् पदार्थ तोन प्रकारका है, प्राइत, अप्राइत और काल। ये सभी अचेतन पदार्थ माया और प्रधान्त और काल। ये सभी अचेतन पदार्थ माया और प्रधान्त हैं। गुणत्रयाश्रयभूत द्रश्य प्राइत है, यह नित्य और परिणामादिविकारी हैं। "अजामेकां लेखितशुक्क कणां" श्रुति भी गृहीत हुई है। इत्यादि प्राइत अचित् पदार्थ हैं। अप्राइत अचित् पदार्थका लक्षण इस प्रकार है—यह त्रिगुण प्रकृति और कालसे अत्यन्त भिन्न और अचेतन हैं। प्रकृतिमण्डलभिन्नदेश-वृत्ति, नित्यविभृतिविशिष्ट परन्योम, परमपद, ब्रह्मलें। कादि हो अप्राइत अचित् पदार्थ है। इस सम्बन्धमें अनेक श्रुतिक्षृति प्रमाणोंका भाष्यकार श्रोनिवासाचार्यने अपने प्रभेषों उल्लेख किया है। ये सब धाम अप्राइत तथा कालके प्रभावातीत हैं।

प्राष्ट्रत अप्राष्ट्रतको छोड़ कर और भी एक अचित् द्रव्यका उल्लेख हैं जिसका नाम है काल । यह काल निस्य और विभु हैं अधितका कहना है, ''अध निस्यानि ह वै पुरुषः प्रकृति कालः ॥''

इस भाष्यमें कालको नित्यताके सम्बंधमें श्रुति और स्मृतिके अनेक प्रमाण दिये गये हैं। न्याय दर्शनमें भी काल नित्य पदार्थक्रपमें आलोचित हुआ है। सभी प्राकृत पदार्थ कालतन्त्र हैं।

भेदाभेदबादकी युक्ति।

असो सेदासेदबादका श्रुति-प्रमाण दिखलाया जाता है। ये कहते हैं, कि ब्रह्म जो चिद्दचित्से अभिन्न हैं, श्रुतिमें उसके भी अनेक प्रमाण हैं। किर ब्रह्म जो इन सबोंसे भिन्न हैं उसके भी कितने प्रमाण दिखाई देते हैं। पहले अभिन्नताका प्रमाण उद्धृत किया जाता है। यथा—

- (१) सदेव सौम्पेदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्
- (२) आत्मा वा इदमेक प्वाप्र आसोत्।
- (३) तत्त्वमिस।
- ( ४ ) अयमातमा ब्रह्म ।
- ( ५ ) त्वं वा अहमस्मि भगवी देवते ।
- (६) तदारमानमेव चेदाहं ब्रह्मास्मि।

प्रे सब वाष्य चित् और अवित् पदार्थाकन्नस्रता-

दारम्यका ही है। अर्थात् चिद्वचित् पदार्थं जो ब्रह्मसं अभिन्न है, इन सब श्रुतियों द्वारा वह प्रमाणित होता है। फिर चित् और अचित् पदार्थ जो ब्रह्मसे भिन्न है, तिन्निर्देशक श्रुतिका भी अभाव नहीं है। यह पहले भी लिखा जा चुका है। यथा—

- (१) अज्ञामेकां लोहितशुक्करुष्णामित्यादि।
- (२) त्रिगुणं तज्जगदुयोनिरनादिप्रभवोऽप्ययम्। अचेतना परार्था च नित्या सततविक्रिया।
- (३) तदधीनत्वादर्शवत्।
- (४) आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्।
- (५) अणुहाँ व आतमा।
- (६) अस्ति स्वव्यव्य परो भूतात्मा । योऽयं सितासितैः कर्गफलैरभिभूयमानः ।
- (७) अथ नित्यानि ह वै पुरुषः। प्रकृतिः, कालः। हस प्रकार होनों प्रकारके वाक्योंसे यद्यपि वित् और अचित्को भिन्नता है की जातो है, तथापि ऊपर कही गई श्रुतियों द्वारा चिद्चित् और ब्रह्मका अभिन्नत्व प्रमाणित हुआ है। इन होनों प्रकारके श्रुतिवाक्योंके प्रति दृष्टि रख कर श्रोमिन्निकार सम्प्रदायने जो सिद्धान्त किया है उसका मर्म इस प्रकार है—

छान्दोग्यकं प्राणिन्द्रियसंघादके प्रमाणमें ब्रह्म और चिद्वचित् पदार्थका भिग्नत्व और अभिग्नत्व वोनों प्रकारके प्रमाण देखनेमें आते हैं, अतएव 'भिग्नाभिग्न-जिह्यास्य' हो ब्रह्मसूखकारका अभिमत है। भाष्यकार श्रीनिवासाचार्यने वेदाग्तका जो 'विषय' निर्देश किया है, उसमें भी यह भेदाभेद सुचित हुआ है।

इस सम्प्रदायके मतसे मेदाभेदाश्रय श्रोकृष्ण ही वेदान्तका विषय है तथा श्रीभगवज्ञावलक्षण मोक्ष ही वेदान्तशास्त्रका प्रयोजन है। इस सम्प्रदायके प्रन्थ अनेक पाण्डित्यपूर्ण हैं जिनमेंसे 'परपक्षणिरिवज्र' प्रन्थका नाम विशेष उस्लेखनीय है। इस सम्प्रदायके श्रीमत्-शुकदेव नामक एक महात्माने श्रीमञ्ज्ञागवतकी टोका लिखी है।

# विशुद्धाद्वे तभाष्य ।

इसके बाद विशुद्धाद्वेत सिद्धान्तकी बात लिखी जाती 'है। श्रीमद्भवल्लभाचार्यने अपने मतसे वेदांतका भाष्य

किया। वेदांतमत 'विशुद्धाद्वेतवाद' नामसे प्रसिद्ध है। उनका बनाया हुआ भाष्य "अणुभाष्य" कहलाता है। केवल है तवादी श्रीमत् शङ्कराचार्यने ब्रह्मकी अत्यंत निर्धार्मक, निर्हिशेष, निराक्षार और निर्मुण बताय! है। श्रीवल्ल-भाचार्य सम्प्रदायीका कहना है, कि केवलाह तवाद वेदांतसूत्रका शुद्धसिद्धांत नहीं है। क्यों कि, ब्रह्मसूत्र-कारने ब्रह्मस्वरूप लक्षणमें लिखा है, "सर्वाधर्मोपपसेश्च" "सर्वोपेता च तह्शनात्" । ऐसे सुक्षों से जाना जाता है, कि ब्रह्म निर्धार्मक, निर्धिकार और निर्विशेष नहीं हैं। केवलाह्नेतवाद ब्रह्मसूतका विशुद्ध सिद्धांत नहीं हो सकता। ब्रह्म जो एक और श्रद्धैत हैं इसमें इस सम्प्रदायका मतभेद नहीं है। किंतु शङ्कराचार्यका अत्रतेवाद स्तसम्मत नहीं है, उनका अहै तवाद भी शुद्ध नहीं है। अतएव शङ्करके अशुद्ध केवलाई तबादको खएडन कर विशुद्ध। द्वैतवाद शंस्थापन करना ही इस सभ्पदायकः अभिप्राय है । श्रीमदुवल्लभाचार्याने अपने भाष्यमें ब्रह्मका सर्वधर्मवस्व, विरुद्धसर्वधर्माश्रयत्व, ब्रह्मसर्व कस् त्रेंदव, ब्रह्मगतवेषम्य, नैवृ ण्यदोषपरिहार, ब्रह्मसे जगत्का अनन्यत्व, अक्षरब्रह्मरूप, जीवस्वरूप, जीवका झातृत्व, जीवका परिणाम, जीवका कस्तृत्व भाक्तृत्व, जीवका अंशस्व, जीवब्रह्मका अभेदत्व, जगत् सत्यत्व, जगत् संसारभेद, अविद्यत परिणामवाद, वाविर्माव-तिरोभाववाद, भक्तिसाधनत्व और पुष्टिमार्ग आदि विषयों की आलोचना की है।

#### ब्रह्मल्च्या ।

इनके मनसे परब्रह्म नर्शनिशिष्ट, सिट्चिदानन्द, व्यापक, अध्यय, सर्शनिकान, स्वतन्त्र, सर्शक्च, निगुँण (अर्थात् प्राकृत धर्मरहित) है, देशकाल-वश्तुस्वक्कप ये चार प्रकारके परिच्छेदसे रहित हैं। स्वज्ञाति-विज्ञातीय-स्वगतभेद-विवर्णित हैं, अन्तर्यामी, अनन्त स्वाभाविक गुणविशिष्ट मायाधीश हैं। अभिन्नतिमित्तकारणोपा-दानस्वक्कप, निराकार लौकिक प्राकृत आकार रहित हैं, किन्तु सिच्चिदानन्दमूर्शि, आनन्दाकार, रसाकार, विध-ग्रसर्वधर्माश्रय, जैसे श्रुति एक बार कहती है, "यतो वाचा निवर्शन्ते, अप्राप्य मनसा सह" फिर भी कहतो है, "आनन्द ब्रह्मणों न विभेति कुत्रश्चन।" ब्रह्म निर्धर्मक हो कर भी सधर्मक हैं, निराकार हो कर भी साकार हैं, निर्विशेष हो कर भी सविशेष हैं, निगुण हो कर भी सगुण हैं। आत्मराम हो कर भी रमण हैं, शिशु हो कर भी रसिकशेखर हैं, इत्यादि; उनके समान वा उनसे बढ़ कर कोई भी नहीं है, फिर भी वे "समो मशकेन समो नागेन" है, ब्रह्म सर्वमय हैं। शुद्धाद्वीत सिद्धान्तके मतसे ईश्वरका कर्चृत्व मायाकृत नहीं है, आरोपित भी नहीं है—वह स्वकीय पूर्ण-माहातम्यप्रदर्शन-मात्र है। निगुण ब्रह्मका जगत्कर्चृत्व असम्भव है, सगुणब्रह्म परतन्त्र हैं, परतन्त्रका भी कर्चृत्व नहीं रह सकता। उससे ब्रह्मकी स्वतन्त्रताकी हानि होतो है।

"बहु स्थाम प्रजायेय" "सह एतावान आस" "तत् आत्मानं स्थयमकुरुत" "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि श्रुति द्वारा प्रमाणित होता है, कि ब्रह्मके सर्वा कर्रात्व दे, वेदान्त भी वही कहते हैं "जन्माद्यस्य यतः।" श्रीभगवद्गीतामें लिखा है, "श्रष्ठं सर्वास्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा" इन सब प्रमाणोंसे ही ब्रह्मके कर्त्रात्वका उपदेश दिया गया है।

#### जीवतत्त्व ।

विशुद्धाद्वैत भाष्यमें जीवका चितकण नाम रखा गया है। जीव अति सूक्ष्म, परिच्छिन्न चित्प्रधान और आनत्व स्वरूप है। किन्तु मायाके अनादिप्रभावसे यद जीव आनन्दस्वरूपत्वको खो कर सांसारिक क्रोश पाता है। इसीसे जीवकी दीनता, जीवका दुःख, जीवके शरी-रादिमें अहंबुद्धि हुई है। जीव नित्य है, इसकी अनित्यता अलीक है। श्रुति कहती है, "अयमात्मा अजड़ः अमरः" जीव झाता है। "झः अतः एवच" इस सूत्रमें आत्माका बातृत्व आलोचित हुआ है। मायावादी जीवकी ब्रह्म समभते हैं, उनके मतसे जीव विभु है। किन्तु विशुद्धा-द्वौतवादिगण कहते हैं, कि जीव अणु है। जीवकी उरकान्ति, गति, आगति आदिकी बार्ते शास्त्रमें आले।चित हुई हैं। जीवका कर्त्तृत्व भीक्तृत्व और जीवांशत्व आदि विशुद्धाद्वैतवादमें स्पष्टक्रवसे स्वोक्तत हुआ है। किन्तु याद रखना है।गा, कि विशुद्धाद्वैतवाद वैष्णव-सम्प्रदायका वैदान्तसिद्धान्त होने पर भी दूसरी तरहसे भद्रौतवाद है। इसमें जीव और ब्रह्मका अभेद किएत

हुआ है। ब्रह्म चित् और पूर्णप्रकटानन्द है और जीव तिराहितानन्द है। तिराहितानन्द होने पर भो शुद्धजीव और ब्रह्म वस्तुतः एक ही पदार्थ है। विशुद्धाद्वेतके मत-से जावब्रह्मों अभेद स्थोकृत हुआ है।

#### जगत्सत्यत्व ।

श्रीमत् शङ्करके मायावादमें जगत्को मिथ्या बताया है। विशुद्धाद्वैतवादका सिद्धान्त इस पक्षमें उसके विपरीत है। विशुद्धाद्वैतवादियोंका कहना है, कि जगत् सत्य और नित्य है। जगत् भगवद्रूप और भगवान्से अनन्य है। इस सम्बन्धमें ये लोग "भावे च उपलब्धेः" इस ब्रह्मसूत्रको प्रमाणस्वक्षय मानते हैं। इसके सिवा उनके और भी अनेक श्रुत प्रमाण है। यथा—

- (१) सदेव सौम्य इदमप्र आसीत्।
- (२) यदिदं किञ्च तत् सत्यमिति आचक्षते।
- (३) असद्वा इदमम आसीत्।
- ( ४ ) पूर्णीमदः पूर्णमदः इत्यादि ।
- (५) तदेतदक्षयं जगत्।

इन सब श्र तियों द्वारा जगन् नित्य और सत्य हे, ऐसा स्थिर हुआ है। इनके मतसे भक्ति ही परमतस्व श्रीशृहणको पानेका एक साधन है। फलतः श्रोमदुरामा-के विशिष्टाद्वैतवादके साथ इस सम्प्रदायका मतपार्थक्य है। वह यह है, कि विशिष्टा है तवादो स्थूल और सूक्ष्म अचित् पदार्थी को अचित् मानते हैं तथा प्रलय कालमें भा वे स्क्ष्माकारमें अचिद्धावमें ही वर्रामान रहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म जीवके सम्बन्धमें भी वहा बात है। किन्तु विशुद्धाद्धैतवाद इन दोनों पदार्थींको भी ब्रह्मसे अभेद मानते हैं। श्रीरामानुजीयगण केवल ब्रह्मके पूर्णत्व और अखरडत्वका नहीं मानते ! किन्तु विश्वा-द्वैतवादियोंका जीव और जगत् पृथक्कपमें नित्य और सत्य कह कर प्रकल्पित होने पर भी ब्रह्मसे अभिनन माना गया है। ये लोग रामानुजीयगणकी तरह जोव और जगत्का ब्रह्मका शरीर नहीं मानते, ब्रह्मके अभेदकी नित्य पदार्थ मानते हैं। विशिष्टाद्वैतवादी सालेक्यादि चार प्रकारके भेदातमकका माक्ष स्वीकार करते हैं। किन्तु विशुद्धाद्वैतवादी अभेदातमक सायुज्यमाक्षको भी अस्वोकार करते हैं।

अचिन्त्यमेदाभेदबाद और गीविन्दभाष्य।

इस प्रकार भारत्वर्षके भिन्न भिन्न सम्प्रदायके सुपण्डिलाप्रगण्य सम्प्रदाय-प्रवर्शक आवार्यों ने ब्रह्मसूब्र-भाष्य प्रणयन कर अपने अपने सम्प्रदायकी दार्शनिक-भिलिको प्रतिष्ठित किया। पाठकवर्ग श्रीशङ्करके अहे तिवाद, श्रीरामानुज्ञके विशिष्टाहे तथाद, श्रीमन्मिम्बार्क के भेदाभेदवाद और श्रीमद्वल्लभाचार्यके विशुद्धाह तथाद कथाएं सुन चुके हैं। अब हम श्रीगौराङ्गमहाप्रभुके अभिन्न्य भेदाभेदवादका कुछ परिचय दे कर इस प्रवंधिको श्रीय करते हैं। अवतारी श्रीगौराङ्गमहाप्रभुने संप्र दाय-प्रवर्शक अन्यान्य आचार्यों को तरह वेदांतभाष्यको प्रणयन नहीं किया, यह कार्या भी उनका नहीं है, भाष्य प्रणयन करनेकी प्रयोजनीयता भी उस समयके भक्त-समाजमें समक्तो नहीं जाती थी। श्रीमहाप्रभुके मतसे श्रीमद्भागवत ही वेदांतस्त्रका अकृतिम भाष्य है।

गरहपुराणमें लिखा-

"अयो र्ं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्धविनिर्णयः । गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिवृ'हितः॥"

श्रीपाद श्रीजीव गोखामीने श्रोमञ्चागवतकी कमसन्दर्भ-टीकाके उक्त रलोकको व्याख्यामें लिखा है, कि श्री-भागवत ही ब्रह्मसुबोंका अकृतिम भाष्य है। अतपव यह खतःसिद्ध भाष्यभूत श्रीमञ्चागवतके सामने अन्यान्य भाष्य खक्कपोलकल्पितमात्र है, किंतु भागवतके अनु-गत भाष्यमात्र ही आदरणीय है।

इस कारण श्रोमहाश्रभुके पार्श्वर भक्तींने वेदांत-सूत्रका भाष्य प्रणयन करनेको चेष्टा नहीं को। किंतु श्री महाप्रभुने उस समयके प्रधानतम वेदांतियोंके सामने सभी जगह वेदांतके अभिनय सिद्धांत अचिन्त्य-भेदाभेदवाद-का प्रचार किया था। काशीधाममें मायावादो पण्डितों के सर्वाप्र्यगुरु श्रीमत्प्रकाशानन्द सरस्वती, नवद्वोपके अद्वितीय सर्वाद्श्वनिवत् नैयायिक पण्डित श्रीमद्वासुदेव सार्वामीम आदि वेदांतस्त्वकी अभिनव व्याख्या और सिद्धांत श्रवण कर श्रोगौराङ्गको अमानुषी प्रतिभाके महामंत्र पर विमुग्ध हुए थे तथा उन्होंने महाप्रभुके चरणोंमें आत्मसमर्गण कर अपने जीवनको साफस्य गौड़ीय वैकावसमाजके स्वीकृत वेदांतसिद्धांतको श्रीयुग्दावनमें श्रीपाद सनातनादि गोस्वामिवर्गने अपने अपने प्रथमें सन्निविष्ठ कर रखा है। श्रीपाद श्रीजीव गोस्वामिकृत श्रीभागवतकी कमसन्दर्भाटीकामें तथा तत्कृत वट्सन्दर्भमें वह लिपिवद्ध किया गया है।

किंतु फिर भो परवर्ती बैज्यवों के मध्य स्वसाध-दायमें वेदांतभाष्यप्रंथका अभाव था। कहते हैं, कि वाञ्छाकव्यत्व स्वयं भगवान् श्रोगे। विंद्ने उस अभाव-को पूर्शि कर एक श्रोणीके भक्तोंका चित्त परितृत किया। विस्तृत विवरण वैष्णव शब्दमें देखो।

### विज्ञानामृतभाष्य

ब्रह्मसूतका एक भाष्य प्रंथ हम लेगोंके दृष्टिगांचर हुआ है। इसका नाम है विद्यानामृतभाष्य। विद्यान भिक्षु इस प्रंथके रचिवता हैं। जो सांक्यप्रवचनभाष्य लिख कर जगत्में प्रसिद्ध हो गये हैं, सम्भवतः ये वही विद्यानभिक्षु हैं। इस भाष्यका स्वयं प्रंथकारने "ऋजुव्याक्या" नाम रखा है। येगासंख्या और कर्मकाएडांय मतको दृद्धताप्रतिष्ठा ही इस भाष्यका उद्देश है। इसमें विवर्शवाद और परिणामवाद निराकरणकी प्रतिशा और चेष्ठा दिखाई देता है।

इस भाष्यके अधिकांश स्थानों से स्मृतिवश्चन ही प्रमाणक्यमें माने गये हैं। स्मार्शसांस्य और योगमतके समर्थनमें ही इस प्रथकारका युक्तितके व्यवहृत हुआ है। प्राचीन भाष्यके मध्य भास्कर मत प्रभृति और भी अनेक प्रकारके वेदांतका आज भी प्रचार देखा जाता है।

आज तक दो हजारसे अधिक चैदांत प्रश्थ आवि क्कृत हुए हैं; उनमेंसे उत्कृष्ट जितने प्रश्यों और उनके प्रण-यनकर्ताओं के नाम जहां तक मिले हैं, नोचे अकारादि वर्णानुक्रमसे लिखे गये हैं—

अंशुमद्भेदसंप्रह—काश्यव, असएडविषय, अस-एडाटमदीविका, असएडाटमप्रकाश, असएडाधीनक्रपण, अणुभाषा (माध्य), अद्भुतगीता—दत्तात्रेय, अद्भेत-कामधेनु—डमामहेश्यर, अद्भेतकालानल—माध्यनारायण, अद्भेतकालामृत—नारायण पण्डित, अद्भेतकीस्तुम— भहोजिदीक्षित, अद्भेतकीस्तुम—महादेव सरस्तती, अद्भेत-

अद्वैतचन्द्रिका-नरसिंहभट्ट, ·चन्द्रिका—अनन्तभट्ट, अह्रैतचिन्ताकीस्तुभ-महादेवानन्द, अह्रैतचिन्तामणि-अद्वेतजलजात--पाण्डुरङ्ग, अद्वेतज्ञान-सब्बेख-मुकुन्दमुनि, अब्बेततत्त्वदाप, अब्बेततर्शकुणी-रामेश्वर शास्त्री, अद्वौतदर्गण-भजनानन्त, अद्वौत-अह तदीविका - नृसिंहाश्रम, दोपिका-विद्यारण्य, भद्वेतनिर्णय-अप्पयदोक्षित, अद्वेतिनिर्णयसंप्रह -तीर्थाखामी, अहै तपञ्चदशी, अहै तपञ्चपदी-शहुरा-चार्या, अद्वौतपञ्चरत्न-नरसिंह मुनि, अद्वौतपरिशिष्ट-केशव, अद्वैतप्रकाश—रामानन्दतीर्था, अद्वैतप्रकाश— बासुदेवज्ञान, अह तब्रह्मसिद्धि—मधुसूदन सरखती, अद्वीतश्रह्मसिद्धि—मदानन्द काश्मीर, अद्वीतश्रह्मसिद्धि-विनियोगसंप्रह, अद्वौतब्रह्मसुधा, अद्वौतभूषण, अद्वौतः मकरन्द्र -लद्मीवर कवि, अद्वौतमकरन्द्संप्रह, अद्वौत-मकरन्दसार, अद्वोतमतसार, अद्वोतमुकामार, अद्वौत-मुखर-रङ्गराज, अद्वैतरल, अद्वैतरलकाश -अवएडा-नन्द, अह तरत्नकांश-नृसिद्दाश्रम, अह तरत्न संशपूरणो, भद्वैतरत्नकोशांचवरण-भट्टाजि, अद्वैतरत्नतत्त्वदीपिका, अद्वौतरत्नरक्षण-मधुसूरन सरस्वता, अद्वौतरसमञ्जरा-नहापिएडत, अङ्गैतरहस्य-रामानन्दतीर्थं, अद्वौतराति-नरसिंह पद्माश्रमा, अह्रौतवाद - नृसिंहाश्रम, अह्रौतविद्या-विचार—वेङ्कराचार्या, अद्वैर्तावद्याविनाद्, विवेक-भाशाधरमह, अद्वैतविवेक -रामकृष्ण, भद्वैतघेदान्तसार—नर्रासंह, अद्वैतशास्त्रसाराद्वार— रङ्गाजिभट्ट, अद्वीतसंप्रह, अद्वीतसार, अद्वैतिसिद्धान्त, अद्वैतसिद्धान्तचन्द्रिका, अद्वैतसिद्धान्तविद्यातन-ब्रह्माः नन्द सरस्वती, अद्वैतिसिद्धि—सहजानन्दतार्थ, अद्वौता-दित्य-गोविन्द वक्षः, अझै ताधिकरणिवन्तामणि, महैतानन्द-- ब्रह्मानन्द, अहैतानन्द लहरा-चेङ्कटशास्त्रा, महौतानन्दसागर—रघूत्तमतीर्थ, अहौतानुभूति, अहौता-नुभूषण, अञ्जैतानुसन्धान, अदुव<sup>े</sup>तामृत--जगन्नाथ सरस्वतो, अधिकरण।चन्ताम/ण—वदान्त नथनाचार्या, **मधिकरणमाला—भारतःताथे,** अधिकरणमाला---वंब रामभद्द, अधिकरणयुक्तिविलास, अधिकरणवाक्यार्था, अधिकरणार्थासंब्रह, अधिकारमाला, अधिकारसम्ब्रहाय-ध्याक्या, अध्यातमकल्पद्रूम, अध्यातमचन्द्रिका --अदुव<sup>3</sup>-

तानन्द, अध्यात्मिचन्तार्माण-सौम्यजामातृ, अध्यात्म-प्रकाश-शङ्कराचार्य, अध्यात्मप्रदीपिका, बासुदेव-राममणि दास, अध्यात्मविन्दु-रामानन्दतीर्धा, अध्यात्मबोध-शङ्कराचार्यं, अध्यात्ममीमांसा, अध्याय-पञ्चपादिका—वाचस्पति, अध्यारोपप्रकरण, अनुसर-तत्त्वविमर्शिना, अनुबन्धदर्शन-इरियशाः अनुभवप्रकाश, अनुभवादर्शार्ट्यां, अनुभृतिप्रकाश—सायणाचार्यां, अनु-भूतिरत्नमाला, अनुवागपद्धति—आनम्दतीर्था, अनुवाग-प्रयोग, अनुवेदांत-आनन्दतीर्धा, अनुध्याख्यान---यानम्दतीर्था, अनेकार्थाध्यनि, अन्तर्भावप्रकाशिका, अप-रोश्चचुडामणि, अवरोक्षानुभव-वासुदेवेन्द्र, अवरोक्षानु-भूति—शङ्कराचार्या, अपरोक्षानुश्रुति—शङ्कराचार्या, अप्पर्यक्रपोलचपेरिका, अभिनवगदा-सत्यनाथ, अभि-नवर्चान्द्रका - सहयनाथ र्यात, अभिनवतर्कताएडव-सत्यनाथ, अभिनवताएडवषट्कएठ, अभिनननिमित्त-अनम्ताचार्या, अभेदखएडन, अभ्यागताचार, अरणी, अर्थदापिका, अर्थासंब्रह, अवधूतगोता—दत्तालेय, अवधूत-प्रभ, अवधूतयोगिलक्षण, अवधूतपर्क-शङ्कराचार्य, अवधूतार्या, अविद्याप्रकरण, अविद्यालक्षणोपपत्ति— त्रयम्बकशास्त्री, अष्टब्रह्मविवेक, अष्टादशसंवाद, अष्टावकः गोता-अष्टावक, अष्टावकदोपिका वा वेदान्तरहस्पदीपिका, अष्टात्तरशतमहावाष्यरत्वावली- रामचन्द्र अनङ्गात्मधकरण और उसकी टोका-शङ्करभारतीतीथ, आकाशाधिकरणवाद्-अनन्ताचार्यः, आकाशोपन्यास-चित्सभेश।नन्दतोथ<sup>°</sup>, आश्चे पसार—वर्षं द्वितम्मण्ण, वागमप्रामाण्य—यामुनाचार्यः, आचार्याव्यः वया— सिश्वदानन्द सरस्वता, आत्मतत्त्व--रामानम्ब्रतार्थः, आत्मतत्त्वप्रकाश-नन्दराम, आत्मतत्त्वप्रकाशको टोका-काशीराम, आत्मतस्वप्रदीप--भूदेवशुक्क, बात्मनिक्रपण-शङ्कराचार्या, आत्मनिर्णय, आत्मपुराण या उपनिषदुरतन-आत्मप्रकाशव्याख्या—चिदानग्द शङ्करानम्द, अभ्यपूत, सरखतो, आत्मप्रकाशिकाविवरण, आत्मबोध-शङ्कराचार्य बातमबोध मुकुन्दमुनि, बात्मबोधसार—वासुदेवेन्द्र, भातमिलङ्गपूजापद्धति, भातमशाद-पापेश्वर, भातमिष्या-वली—सदाशिव ब्रह्म, आत्मविद्याविला :--शम्भू-राम, आत्मविद्याविलास—सदाशिवब्रह्म, आत्मविवेक,

भात्मशुद्धि, भात्मषद्क-शङ्करांचार्या, भात्मसिद्धि, भात्मा-नात्मविवेक--शङ्कराचार्या, आत्मानात्मविवेककी टीका--आत्मनात्मविचेक-सायण, विवेक-स्वयंत्रकाणयतीन्द्र, आत्मानुभाव, आत्माक"-बोध-गोविन्द्रभट्ट, आत्मावबोध या आत्मबोधटीका---पूर्णानभ्द, आत्मोपदेशविधि-शङ्कराचार्य, आत्मोपदेश-शक्तिविचार, आत्मोल्लास, आदेशकीमुदी-रङ्गाचार्या, आदेशकीमुदोखएडन—गोपालाचार्य, आनन्दकलिका, अभिन्द्रतौरतस्य, श्रानन्द्रतारतस्यखग्डन—सुरप्रवेडुटा-वार्ण, आनन्दतारतस्यवाद—विजये द्वभिक्षः वीपिका भूषणटीका-वास्त्रेवेद, आनन्दाधिकरण-वल्लभाचार्या, आम्नायक्रियार्थरवादिसविचार, आर्या-पञ्चाणत्, आर्यापञ्चाजीति वा परमार्थासार—शेष, आविः भीवतिरोभायवाद--पुरुषोत्तम, इष्ट्रसिद्धि--विमुक्ताचार्या, र्रेश्वरमिद्धि, उत्तमश्लोकच'द्रिका, उत्तरपरिभेद्य, उत्तर-पाराणर्थ्यभाष्य, उत्तरषटक, उत्तरसाराम्बादिनी--रामा न्जस्वामी, उपदेशविधि, उपदेशव्याख्यान-अष्टांवक उपदेशषोद्धशक, उपदेशसहस्रकतुब्याख्या—नामतोर्धा, उपदेशसार—विश्वनाथ, उपदेशसाहस्त्री—प्रङ्कराचार्या, उपदेशसूत्रव्याख्या, उपनिषत्कला, उपनिषत्वकाशिका— रङ्गरामानुज, उपनिषन्प्रस्थान—आनंदतीर्था, उपशम प्रकरण, उपसंहारविजय-विजये द्रभिक्षु, उपादानत्व-समर्थान-—सुरपुर श्रीनिवास, उपाधिखण्डन--आनंद-तीर्घ, उपाधिखण्डनपरश्, ऋभुगीता, ऋष्यश्रङ्गसंहिता. एकश्रत्युपदेश—गङ्कराचार्या, एकश्लोकचाख्या—स्वयं-प्रकाशमुनि, एकश्लोकीव्याख्या-शङ्कराचार्या, ऐश्वर्य-विवरण-हरिदास, अंकारवाद-अनन्ताचार्य, कएट-कोद्धार-रामानुज, कथालक्षण-आनन्दतीर्थ, कमला-पूर्वपक्ष, कमलासिद्धान्त, करणप्रकाशिका, करणप्रबोध --गोकुलनाथ, कर्मानिर्णय-आनन्दतोध, कल्पलता-भवानन्द, कारिका-हरिराय, क रिकादपैण-वरदकवि, कारिकावली--श्रीनिवास, कालतस्वनिक्रपण, कालतस्व-निरुपणप्रकरण, कालवञ्चन-योगिनां, कार्शामोक्ष-विश्वेश्वराचार्या, काश्मीरपुष्पाञ्चलि, किरणबोध, कुलतस्य-निरूपण, कुलरहस्य, कूरेशविजय-श्रोवतसाङ्क, कूशीश विजय-श्रोबत्साङ्क, केवलाह्ने तवादकुलिश-कृपापात्र,

कैवरुपसीधनिःश्रेणिका, कोशरस्त्रप्रकाश—अनुभवानन्त्र, कौरतुभद्रषण-भारकरदीक्षित, खर्डन-भोषामिश्र, लएडनभूषामणि-रघुनाथ, खएडव्याख्यानमाला-नारा-यण, गोतालय, गुणलयविवरण, गुरुशिष्यसंवाद, गोपी-रसविवरण - घनश्याम, चकारसमर्थन, चएडभास्कर-अमरेश्वर शास्त्री, चएडमारुत-रामानुजदास, चण्डातप, त्रदुर्भातसारसंप्रह—अप्पय्यदोक्षित, चतुर्भातसार, चतुर्वर्गचिन्तामणि-गङ्गेशमिश्र, चतुर्वेदतस्वार्धसार-संप्रह, चतुर्वेदतात्पर्य्या, चतुर्वेदतात्पर्यप्रकाश-हरदस, चतुर्वदसार, चरिद्रका (लघु)—गौड् ब्रह्मानन्द, चरिद्रकाः खरडन, चित्रानुदोधटीका—भास्करक<mark>रठ, चित्ररक्तपट,</mark> चित्रसुधा, चिद्रचिद्विवेक, चिद्रद्वेतकरुपविश्व-प्रधानो वेड्डर, चिदम्बरकला, चिद्ववलास, चिम्मालकाशिका, जगदुत्यत्तिप्रकरण, छल।रोय—छलारि, जलभेद-वहुभाचार्य, जावन्मुकलक्षण, जोवन्मुकिः विलास, जीवन्सु किविवेक —सायण , झानतिलक, आन-दीपिका, ज्ञानप्रकाणिका, ज्ञानप्रयोध, ज्ञानप्रश्रोधमञ्जरी, ज्ञानप्रभाव, ज्ञानवाध-शुरुयोगो, ज्ञानवोधिनी, ज्ञान-मयूख, ञ्चानमुद्रा, ज्ञानरत्नप्रकाशिका, ज्ञानरत्ना· वली, बानशास्त्र, ज्ञानषट्क, ज्ञानसंन्यास— ज्ञानांकुश, ज्ञानानन्दतरङ्गिणी—हेम**ः** शङ्कराचार्य, टिप्पन्याशय—हरिदाम, मीथिल, तत्त्वचिन्द्रका--- उमामहेश्वर, गुरुकाएडीय, तत्त्व-चिन्द्रका—महादेव संरखती, तरवचन्द्रिका—पञ्चोकरणः विवरणरीका (जगन्ताश्रमणिष्य ), तस्वरीका, तस्वस्रयः गोठवाणप्रतिपद्, तस्वदोप-कविराज भिक्षु, तस्वदीप-तस्वदीय— सीम्यजामातृमुनि, वलभाचार्या, दोपन—जगन्नाथ सरस्वतो, तत्त्वदीपन—अ**मृतानम्इ**, तत्त्वप्रदोपन —नृसिंह, तत्त्वप्रदोपन —पञ्चपादिका विष-रण (अलण्डानन्द्र मुनि), तरवदीविका--रामदेव, तरव-नवनोत, तस्वनिर्णय-वरद्राज, तस्वपद्वी, तस्व-पदार्थविमाग, तस्वपरिशुद्धि—झानघनाचार्या, तस्वपाद, तरवप्रकाशिका, तरवप्रकाशिकातरवालोकटोका--प्रकानाः नन्द, तरवप्रकाशिका विवरण, तरवप्रक्रिया, तरव-विन्तु —वाचरपतिमिश्र, तस्वबोध—वासुदेवेग्द्र, तस्व-मञ्जरो, तरवमातुका, तरवमार्गसम्दर्शनी, तरवमार्श्व एड---

वेदुराचार्या, तस्वमार्त्तगड-श्रीनिवासाचार्या, तस्व-मुक्ताकलाप, तरवमुक्ताकलापकान्ति—नैनाराचार्या, तरव मुक्तावलि-अप्ययदोक्षित, तत्त्वमुक्तावली-गौडपूर्णा-नन्द, तरवरत्नप्रकाशिका, तरवरत्न।यलि, तरवरत्ना-विलसंब्रह, तरववाष्यसुधा, तस्वविचारमाला, तस्व विवेश-भानम्दतीर्थं, तरविवेश-नृसिंहाश्रमं, तरव-विवेक-विद्यारस्त्र तत्त्वविवेककी टीका-रामकृष्ण, तस्वविवेक--पूर्णामग्द सरस्वती, तस्वविवेकरीका-जयतीर्थ, तस्वविधेकरीका--ध्यासराजस्वामी, तस्व विधेकटीका-भट्टोजि, तत्त्वविवेकसार—क्रतभूषणः तस्वविधेकसार-वज्ञभूषण, तस्वविधेचन (अद्वेतरतन कोशरीका) अग्निहोत्रसुरि, तस्वशिक्षोपन्यास, तस्वशिकाः मणि-चुडामणि दीक्षित, तरवसंख्यान-आनग्दतीर्धा, तस्वसंस्यानटोका —जयतीर्था, तत्त्वसं ख्यानटी का — यदुपति, तरवसमीक्षा (ब्रह्मसिद्धिटीका) —वाचस्पतिमिश्र, तस्वसंप्रह-शङ्कराचार्य, तस्वसंप्रह-राधामोहनगो स्वामी, तरवसार-वैतन्यमुनि, तरवसार-रघुनाथ तस्वसारटोका - नग्ददास, यतीग्द्र, तस्वसूत्रस्त ( इसको टीका )-रामानन्दतीर्थं, तस्वसूत्र, तस्वादि-तरवानुसन्धान - महादेव सरखती, तरवा-भरण--रामचन्द्र भट्ट, तश्वार्थंपरिशुद्धि, तस्वार्था-धिगम, तरवालोक —जनाद<sup>९</sup>न, तस्वचंद्रिकाचपञ्चीकरण प्रक्रियाटीका, तत्त्वबोधिनी पञ्चदशीटीका, तत्त्वोद्योत-पश्चिका, तत्त्वोपनिषदु, तश्वसार—भगवत्पादाचार्यः, तम्बसार टोका -जनार्वनसुत व्यास, तम्बसार -आनम्द तीर्थ, तन्त्रसारकी टीका-मधुमाधवसहाय, तंत्रसार-की टीका-नृसिंदाचार्याशिष्य, तंत्रसारकी टीका-बलारिशेषाचार्यं, तंत्रसारकी टोका—श्रीनिवासतीर्थः तरक्रिणी—रामाचार्यं, तर्काताएडव (द्वेत)—ध्यासः तीर्थं, ताटपर्यं चिन्द्रका-व्यासतीर्थं, ताटपर्यद्यंण -वेङ्कटाखायं, ताहपर्यं दीपिका — अमृतानं दतीर्थं, ताहपर्य-दोविका (रामानुजको घेदार्थ संप्रदरीका)-सुदर्शनसूरि, तास्पर्यनिर्णय, तास्पर्यं बोधिनी (पञ्चद्गीटीका)-राम-कृष्ण, तारपर्धारत्नावलो, नारपर्यसंप्रह-श्रीशैलताता चार्यं, तारकनिर्णंय, तारतम्यस्तव—विदुलाचार्यं, तिरु मलकारिका ( है त ), त्राक्षरिभाष्य, दसात्रेय -गोरक्ष,

दशप्रकरण-तिविक्रपाचार्यं, दशक्लोकी या चिदानग्द-दशश्लोकी, दशश्लोकी या सिद्धान्तरस्र—निम्बाकी, दशक्लोका टोका-पुरुषोत्तम आचार्य, दशक्लोकी टीका-हरिट्यास, दुर्गापूर्वपश्च, दुर्मतखण्डन, द्वादश-सिद्धान्त, द्वादशान्तप्रकरण, द्वैतिविद्धि-तिरुपलाचार्य, नयद्य मणि, नयनप्रसादिनी-प्रत्येकस्वद्भप भागवत, नयमार्च एड, नामचित्रका—रघुनाथ, नामधेय पाद-कीस्तुभ, नामरस्रविवरण-देवकीनन्दन, नामसिद्धान्त, नाहायण शब्दार्थं, निकासभाम-भाष्य--निकासभ म, निभेष-चिन्तामणि-गोषालदेशिकाचार्य, निक्षेपरक्षा-वेङ्गटनाथ, निगमाग्तार्थरसाकर, निगूढार्थ-मञ्जूषिका, निरालम्ब, निर्वाक्तिलक्षण, निरोधलक्षण-निरे।धलश्रण—बहुमाचाये, निर्धुणत<del>र</del>व, रघुनाथ, न्यायकत्वलता—प्रमाणलक्षणरीका निवि<sup>९</sup>शेषनिरास, जयतोर्ध, न्यायतत्त्वविवरण—नरिसंह यतींद्र, श्याय-दोपावली—आनंद्बोध, ्यायपरिशुद्धि—रामानुज, न्यायभासकर-अनन्ता नार्यः न्यायमकरन्द-आनि'द-बोध परमहं स, न्यायमकरन्द - लक्ष्मीश्रर, न्यायमहोद्धि, न्यायविवरण-आनन्दतोर्धं, न्यायसिद्धाञ्जन-वेदान्ताः चार्यः, न्यायसिद्धाञ्जन-रामानुज्ञ, न्यायसिद्धाञ्जन-रामक्रत्णाचार्या, न्यायस्वरूपनिरूपण, न्यायामृत-व्यास-तोर्धा, न्यायार्धादीपिका, न्यासखण्डन, न्यासत्लिका, न्यासविद्यादर्गण, न्यासविद्याविलास, क्षाप्रर व्याख्या, पञ्चप्रस्थो-अप्तय्य दीक्षित, पञ्चदशो-मायण (विद्या-रण्य ), पञ्चर्शोटोका—सदानन्द, पञ्चर्शोपकरण— धर्मराज्ञाध्वरिन, पञ्चवकरण, पञ्चवकरणदोषिका, पञ्च प्रकरणो-शङ्कराचार्या, पञ्चामध्यात्वटीका, पञ्चरत्नकरा, पञ्चरत्नकिरणावलो, पञ्चरत्नप्रकाश-पाण्डु रङ्ग, पञ्चविजय, पञ्चविधनामभाष्य, पञ्चशरः ध्रास्या— माधवाचार्या, पञ्चरलोकी, पञ्चसार-शङ्करभट्ट, पञ्चाः शिका, पञ्चाशीत, पञ्चीकरण--मुकुन्दराज, पञ्चीकरण-प्रक्रिया-शङ्कराचार्या, पञ्चोकरणप्रक्रिया विवरण-स्वयं पञ्चीकरणप्रक्रियाविवरण-आनं दतीर्धा, त्रकाशमुनि, पञ्चीकरण-भाषप्रकाशिका, पञ्चीकरणतारवर्धनं दिका---रामानंद सरस्वतो, पञ्चीकृत टीका, पत्नावलभ्यन-वल्लम दीक्षित, पत्नाबलम्बनटोका—पुरुषोत्तम, पद्पञ्चक,

पत्योजन-रामचंद्र सरस्वती, पद्धतिप्रकाशिका--प्रमाणपद्धतिरोका (अनन्तभट्ट), पद्यमाला-जयतोर्घा, परतत्त्वनिर्णय-वरदाचार्या, परब्रह्मान देवीध, परमतः खएडन-संप्रद, परमतत्वप्रकाशिका, परमतभञ्जन, परम पदनिर्णायक - अग्रुत।नभ्दतीथ<sup>९</sup>, परमपदसीपान, परम रहस्यवाद, परमहं सनिर्णय, परमहं सपद्धति । ज्ञानसागर, परमहं ससंहिता-लक्ष्मण, परमात्मगतिवकाश - नञ्ज गुडु रामप्य, परमार्धात्रकाश, परमार्धावोध, परमार्धाविवेक --गोविंद, परमुखचपेटिका-कृष्णताताचार्या, परिभाषार्थाः संप्रह—वैद्यनाश शास्त्रो, परिभाषासार, परिमल -पषा-पादाचार्या, पहाचीरीका, पुच्छब्रह्मवाद, पुच्छब्रह्मवाद-खर्डन-वेड्डटाचार्या, पुरुषार्थकार, पुरुषार्थकीमुदी--रघुपति, पुरुषार्धाप्रकोध-श्रह्मानंद, (पुरुषार्धारत्नाकर, पुरुषार्थसूत्रवृत्ति—राम ज्योतिषिक, पुरुषोत्तमवाद, प्रकाशसप्तात सुत्राणि, पूर्णाश्रमीय-पूर्णाश्रम, प्रच्छन्नब्रह्मवाद्निराकरण, प्रत्यकतस्वचिन्तामणि—सदा नन्द, प्रत्यक्-तत्त्वदोषिका या चित्सुखी—चित्सुख, प्रत्यक्तत्त्वदीविका या चित्सुखी टोका—सुखप्रकाश मुनि, प्रपञ्चिमध्यात्वानुमान, प्रपञ्चिमध्यात्वानुमानः खर्डन—आनम्दतोर्धा, प्रवञ्चिमध्यात्यानुमानखएडनः टीका-जयतीर्घा, प्रपञ्चामध्यात्वानुमान-खएडन-परश्, प्रवञ्चसार-शङ्कराचार्या, प्रवञ्चसारटोका-सिम्बराज, प्रपत्ति-परिशोलन, प्रपन्नगतिदीपिका, प्रवोध—विद्वलेश, प्रयोधचन्द्रोदयहस्तामलकः—प्रहाद, प्रवोधमञ्जरी— वैकुएठ विरणु, प्रबोधमानसीलास, प्रबोधरलाकार, प्रमाणपद्धति-जयतोर्थ, प्रमाणपद्धतिरोका--विद्वलभट्ट, प्रमाणपद्धतिरोका—बेदेशतोर्धा, प्रमाणपद्धतिरीका— सत्यनाथ, प्रमाणभाष्यरोका, प्रमाणलक्षण-आनश्दतीर्धा, प्रमाणलक्षणपरोक्षा, प्रमाणसंब्रह, प्रमाणसार-शठारि मुनि, प्रमेयसंप्रद-वरदाचार्या, प्रमेयसंप्रद-विष्णुचित्त, प्रमेयसारसंप्रह—विद्यारण्य, प्रमेयसार, मालिका-मैघवर्ष, प्रश्लोत्तरस्त्रावलो, प्रस्थान रस्नाकर-पुरुषोत्तम, प्रहस्तवाद--पुरुषोत्तम, प्राकृतपञ्चोकरण, प्रागुद्धारसंप्रह-रामानन्द तीर्धा, प्रौद्ध्यञ्ज ह- -कृष्णाचार्धा, बालबोध-देवकोनन्दन, बालबोध-स्माम्बक, बिम्बतस्य-प्रकाशिका—देवराज, विम्बप्रतिविम्बवाद—पुरुषोत्तमः,

वृद्धिप्रदीप, वृद्दोश्वर दीक्षितीय—ईश्वरदीक्षित, बोध-प्रक्रिया-दिगम्बरानुचर, बोधसार--नरहरि, बोधसार--नित्यमुक्ति, ब्रह्मकारणवाद, ब्रह्मचन्द्रिका-भैरवदस्त, ब्रह्मचिम्तन —निराकरण, ब्रह्मजीवनिर्णय—मनोहर, ब्रह्म-मानविप्रतिपत्ति, ब्रह्ममानोपदेश, ब्रह्मतस्वपश्नोसर रसावला, ब्रह्मतस्यविवरण, ब्रह्मतस्वसंहितोद्दीपनी-वाचरपति मिश्र, श्रह्मतस्वसुबोधिनो, श्रह्मतर्कस्तव — अप्ययदीक्षित, ब्रह्मनिरूपण, ब्रह्मनिर्णय, ब्रह्मशेध-ब्रह्मको धिनी —योगेश्वर, ब्रह्मरहस्यसंहिता, रघुनाथ, ब्रह्मविद्यामहोद्धि, ब्रह्मविद्याविजय, ब्रह्मविद्याविलास, ब्रह्मशब्दवार्—अनम्या वार्य, ब्रह्मशब्दशक्तिवाद् --अनम्ता-ब्रह्मशब्दार्थावाद, ब्रह्मशब्दार्धावचार— चाटो, कृष्णताताचार्या, ब्रह्मसिद्धि—मण्डनमिश्र, ब्रह्मसुब्रकारिका, ब्रह्मसुब्रतन्त्रदीपिका, ब्रह्मसुब्रलघुवासिक, ब्रह्मसूत्रसङ्गति, ब्रह्मसूत्राणुभाष्य—ब्रह्मभाचार्या, ब्रह्म स्त्रानुभाष्य-भानन्दतीर्धा, ब्रह्मस्त्राणुष्यास्यान-अनन्दतोर्थ, ब्रह्मानन्द--आनन्दतीर्थ, ब्रह्मानन्द--राम-कृत्या, ब्रह्मानन्दीयखण्डन — वनमालिमिश्र, ब्रह्मामृत--राम-भट्ट, ब्रह्मामृतविशेणी ब्रह्मसूत्रटीक.—रामानन्द सरखती, ब्रह्मावबेश्य-रघुनाथशेष, ब्रह्मावबेश्यविवेकसिन्धु, ब्रह्मा-वलोभाष्य, भगवदुगोतासार—कैवस्यानन्द सरस्वती मञ्जन, भावदीपि**का**—विजयध्वज, भावद्योतनिका — भावप्रकाशिका—प्रपञ्चसिद्धान्तानुः सुखप्रकाशमुनि, मानखएडनटीका, धिवृत्ति-ध्यासयति, भावप्रकाशात्म-भावविवेक, भावसारविवेक-गङ्गाधर, बोधरीका, भाष्यचद्रिका—देशिक, भाष्यरीत्वनी—शिवपत्रर, भाष्य-टोका--शङ्कराचार्या, भाष्यदीपिका, भाष्यप्रतयय, भाष्य-प्रत्ययोद्धोध, भाष्यप्रदीप, भाष्यप्रदीपोद्यातन, भाष्यभानु-प्रमा, भाष्यरत्नप्रकाशिका, भाष्यरत्नप्रमा विदांतसूत्र-भाष्य)—गोविग्दानन्द, भाष्यरत्नावली, भाष्यवार्त्तक, भाष्यविषयवाष्यदीपिका, भाष्यव्याख्या, भाष्यावतारिका, भारकरभाष्य—अनग्तासार्था, भृगुगोता, भेदसएडन, भेदवर्राण, भेददीपिका—माधविमश्र, भेदधिकार — नृसिंहाश्रम, भेद्धिकार-त्यकार-निरूपण -नरसिंहदेव, भेद्धिकार-स्यकार हु कृति, भेद्धिक ृतितरवविषेणन---मेदप्रकार, भेदप्रकाश--शङ्करमिश्र, नरसिंहमुनि,

भेदविभीषिका, भेदाभेदवाद-भणसिदास, भेदोकिजीवन भेदोज्जीवन-व्यासतीर्घा, भ्रष्टवैष्णवस्तर्ज्जन-श्रीधरिमश्रं मङ्गलवाद-वल्लभाचार्या, मणिदर्पण-रामानुजाचार्या, मणिमञ्जरी—नारायण, मणिरत्नमाला—तुलसीदास, मणिरहनमाला-शङ्कराचार्या, मतभेदन, मध्यतन्त्रचपेटा प्रदीय-रामकृष्णभट्ट, मध्यतन्त्रदृषण, मध्यमतप्रकरण, मध्यमतविध्यं मन —श्रोनिबास, मध्वमुखमह न-निम्बार्क, मध्यमुखमईन-अप्पय दीक्षित, सिद्धान्त-आनन्दतीर्थ, मननप्रन्थ-वासुदेव यतिशिष्य, मनोषापञ्चक-सदाशिव, मनोद्तिका, मनोराञ्जनो (वेदांत मारटीका ) रामतीर्थ, मनोरूक्षण, मन्त्रशारीरक-नील-कण्य, मन्दारमञ्जरी प्रपञ्चिमख्यात्वानुमानखण्डनटीका विवृत्ति च्यासतीर्था, मानसदीपिका, मानसदौराग्य, मानसनयनप्रसादिनी (चित्सुखोटीका) - प्रत्यकस्वरूप, मानसोक, मानसोहलास गोविन्द, मानसोहलास-सरे-श्वर, मार्यावादखण्डन-आनंदनीर्धा, मायिमत खण्डन, मितप्रकाशिका, मितभाषिणो--आनंदतीर्ध, मुकावली-( ब्रह्मसूत्रवृत्ति ), मुकावली—कल्याणराय, मुक्तित्रयभेद निरूपण, मुक्तिमप्तगती, मुक्तिसार, मुनिभावप्रका शिका--कृष्णगुरु, मुम्श्रजनकरूप, मूलभावप्रकाशिका--रङ्गरामानुज, मूलमंत्रसार, मूलमंतार्थंसार, मोक्ष निर्णय--शिवयोगीं द्व. मोक्षलक्ष्मीविलास-चलुम, मोक्षराज-अन ताचार्य, मोक्षसाधनोपदेश, साम्राज्यसिद्धि --गङ्गाधर सरस्वती, यतिराजीय, यतींद्र-मतभास्कर श्रीनिवास दास, यथार्थमञ्जरी--रामानंद यमकरत्नाकर - चेदांतदेशिक, युक्तिमल्लिका --वादिराज, योगदोपिका--विविक्रमशिष्य, योगिनां काल-वञ्चनं, रत्नकोष -अखएडानंद यति, रह्मवरोक्षा. रतावली-ब्रह्मानन्द स्वामी, रससंप्रह, रसाद्वेत. रहस्यनवनीत, रहस्यपदवी, रहस्यमञ्जरी, रहस्य-मातृका, रहस्यषोड्शीटोका, रहस्यसन्देशविवरण, रहस्य-सार, राजमात्त एड-भोज, रामानन्दीय-रामानन्द, रामायणतात्पर्यदीपिका, लक्ष्मीपुरुषकार, लघुविन्दुशेखर, लघुभावप्रकाशिका--- लच्चीकुमार ताताचार्य, लघुः मञ्जुषा--निम्बाके, लघुविमर्शिनो, ललितत्रिभङ्ग--वज-नाथ, लोकायतिकपञ्चनिरास, वचनभूषण-लक्त्मीद्राः

चार्या, वज्रसूची—सिद्धाचार्या घोषपाद, वाक्यदीपिका, वाक्यप्रकरण—शिवयोगीन्द्र, वाक्यसंप्रह, वाक्यसुधा— भारतोतीर्थं विद्यारण्यस्वामीके शिष्य, वाक्यार्थाचन्द्रिका, वाष्यार्धार्याण-रामतोर्धा, वाक्यार्थदीपिका, वाक्यार्थ-बोध, बाचारम्मण-नृसिंहाश्रम, वाणीपूर्धपक्ष, वाद-कथा-गोपेश्वर, वादनक्षत्रमालासूर्योदय, वादावली-जय वादिभूषण-पुरुषोत्तमाचार्टा, तीर्घ, वादिखएडन, वार्त्ति कसार---सुरेश्वर, वार्त्तिकसारसंप्रह--सुरेश्वर, वासिष्ठसार--रामानन्दतीर्थः वासिष्ठसारगुढार्थ, वासुदेवमनन—वासुदेव यति, विचारमाला—नरोत्तम-पुरी, विचाराक संप्रह—रामानन्दतीर्थ, विजयेन्द्र पराः भव, विज्ञानतरङ्गिणी—महारुद्र सिंह, विज्ञाननौका— शङ्कराचार्या, विज्ञानविलास, विज्ञानशास्त्र, विज्ञानशिक्षा, विज्ञानसंज्ञाणकरण, विद्यागीता –दत्तात्रेय, विद्यामाध-वोय, विद्यासागरपार, विद्वतुन्त्यासलक्षण, विद्वदुविनोद-मञ्जूषा विद्वद्विवाद, विदुवन्मनोरञ्जिनो-राममोर्थकृत-वेदांतः ारटोका, विरोधवरुथिनी, विरोधवरुथिनीटीका, विरोधवरुधिनोनिरीध—श्रोनिवासभट्ट, विरोधवरुधिनो मञ्जनी, विरोधिपुरुषकार, विरोधीद्धार, विलक्षणमीक्षा-धिकार, विवरण—विद्यारण्य, विवरणदर्शण, विवरण प्रमेयसंब्रह भारतोतीर्थ विद्यारण्य, विदरणप्रस्थान, विवरणभावप्रकाशिका—परिवाजकाचार्याः विवरणसंब्रह, व्रण---वादिराज, विवरणोपन्यास--विद्यारण्य, विवेकफल, विवेकमकरन्द वासुदेवेग्द्र, षडगुणाचार्या, विवेकमात्तर्एड, विवेक्शतक -प्रबोधानन्द सरस्वतो, विवेकसार-रामेन्द्र यति, विवेक-सार-सायण, विवेकसारिसन्धु या वेदान्ताथ विवेचन महाभाष्य – मुकुन्द मुनि, विवेकामृत—गोपाल, विशिष्टा-द्वेतचन्द्रिका, विशिष्टाद्वेतवादार्थ, विशिष्टाद्वेतविजय-वाद-नरहरि, विशिष्ठाह्नैतसमर्थन, विशिष्टाद्वचैत सिद्धान्त-श्रोनिवास दा ४, विषयवाष्यसंग्रह, विषयासिद्धदीपिका, विष्णुसिद्धान्त, वीतमहोपाख्यान, वीरमहेश्वराचार नीलकग्ठनाध, चीरमहेश्वरीय. वृत्तिप्रभाकर (पञ्चदशीटीका) निश्चलदास स्वामी, वैद्दोपिका-रामानुजानार्धा, वेदानुस्मृति, वेदान्त-स्वात्मानग्दीपदेश, वेदास्तकहपतक-नीलकग्रु, वेदास्तकहा,

तर-अमलानन्द, वेदान्तकल्पतरपरिमल-अप्ययदीक्षित, वेदान्तकरपलिका-मधुसुद्व सरस्वतो, वेदान्तक।रि कावलि--वरददेशिकाचार्या, वेदान्तकीमुदी-रागाहर या रामपण्डित, वेदान्तकीस्तुभ-श्रीनिवास, वेदान्त-कीस्तुभ-वेड्डटाचार्या, वेदारतकीस्तुभवभा केशावदस्त, वेदान्तप्रन्थ-सदानन्द सरखती, वेदान्तच'द्रिक' -रामे श्वर दस, वैदांत चिंतामणि -गोवद्ध<sup>°</sup>न, वेदांतचिंतामणि प्रकाश-शुद्धभिक्ष्, वेदांतिडिएडिम, वेदांततस्य, वेदांततस्व कौमुदी-वाचस्पति मिश्र, वेदांततत्त्वदीपन-अमृतानंद, वैदांततत्त्वबोध--निम्बार्क, वेदांततत्त्वबेोध--शङ्कराचार्या, वेदांततस्वसार-रामानुज, वेदांततः वसार-विद्ये द्र सरस्वती, वेदांतनस्वोदय-आनन्दम साचार्या, वेदांतदीय रामानुज्ञ, वेदांतदीप – वनमाली, वेदांतदीपिका- -गङ्गा-दास, वेदांतदीांपेका — ब्रह्मदृत्त, / वेद्ांतनयनभूषण -- स्वय-म्प्रकाशानंद, वेदांतनामसहस्त्रव्याख्यान-खद्भपानुसंधान-शिवेंद्र सरस्वती, वेदांतनि'र्गय, वेदांतन्यायमोला-रामा-नुज, वेदांतन्यायरत्नावजी ब्रह्माद्वेतामृतप्रकाशिका पुरुषोत्तमान दतीर्था, यदांतपदार्थसंग्रह -- नञ्जगू बुरामप्य, वेदांतपरिभाषा—धर्मराज अध्वरी द्व, वेदांतपरिभाषा— काणीनाथ शास्त्रो, बेदांतपरिभाषा, नृसिंह यतीं द्र, चेदांतपरिशाषा-ब्रह्मोन्द्र सरस्रती, चेदांतपारिजात-सौरभ-निम्बाक , घेदांतप्रकरण, चेदांतप्रकरण— वाक्यामृत, वेदांतप्रक्रिया — शङ्कराचार्या, वेदांतभाष्य, बेदांतभूषण, वेदार्थमङ्गलदोपिका, चेदांतमनन— वेदांतमं त्रविश्राम--शङ्कराचार्या, संख्ये याचार्या, वेदान्तमाला—पुरुषोत्तम, वेदान्तमुक्तावली—ब्रह्मानन्द सरस्वती, वेदान्तरत्नकोष-नृसिंहमुनि, वेदांतरत्नमंजुषा-पुरुषात्तमाचार्या, बेदान्तरहस्य-बेदांतवागीश भट्टाचार्या, वेदास्तवाष्यार्थ, वेदास्तपदावलो—जयतीर्धा, वात्ति क-अानन्दतीर्धा, वेदाम्तवात्ति क-विद्यारण्य, वेदास्तविलय—माधवाचार्य, धेदांतविजय—रामानुजदासः वेदांतविश्वाननीका-शङ्कराचार्या, वेदान्तविभावना-ना-रायणाचार्या, वैदान्तविभावना —नारायण तार्था, वेदान्त-विवेक-नृसिंदाश्रम, वेदान्तविवेकचुड़ामणि-श्रद्भरा-चार्या, वेदान्तशास्त्रसंक्षिप्तप्रक्रिया—शङ्कराचार्या, वेदांत-

शास्त्राम्बुधिरत-रामेश्वर, वदांतशिक्षामणि-रामकृष्ण, वेदान्तश्रुतिसारसंप्रह—गङ्गाधर, वेदांतसंप्रह—शिवराम-भट्ट, वेदांतसंब्रह –श्रीनिवास राघवाचार्य, वेदांतसंब्रह – खवश्यकाश, ब वांतसं प्रहटोका-योगोन्द्र, व दान्तसं ज्ञा टीकाकार-आदित्यपुरी, व दांतसं ज्ञानिक्रपण, वेदांतसंज्ञा-प्रक्रिया, वेदांतसभ्मत कर्भतस्व, वेदान्तसार-नील, व दान्तसार--रामानुज, व दांतसार--शङ्कराचार्य, वेदां-तसार—सदानन्द योगीन्द्र, चेदांतसारपद्यमाला, वेदांत-सारसंप्रह—भट्टगोवद्ध न, घेदांतसारसंप्रह सदानन्द खामी, वेदांतसारसंप्रह—धर्मशास्त्रो काएडद्वयातीत योगो, घेदांतसारसार, घेदांतसारसिद्धांततात्पर्धा, घेदांत-सिद्धांत – टोकाकार शङ्कराचार्या, वेदांतसिद्धांतचिद्रका — रामानन्द सरस्वतो, वेदांतसिद्धांतदोषिका—वैकुएउशिष्य, व दांतसिद्धांतप्रदीप--नियमानन्द, व दांतसिद्धांतमुकाः वली—प्रकाशानन्द, वेदांतसिद्धांतरत्नाञ्जलि—हरिव्यास-देव, व दांतसिद्धांतसुक्तिमञ्जरी-गङ्गाधर सरस्यती, व -दांतसुधारहस्य-शिवकीप मुनि, व दांतसूत्र, व दान्त-सुत्रवृत्ति, व दान्तस्यमंतक—राधा दामोदर, व दान्ता-धिकरणमाला-विद्यारण्य, बेदान्तामृत, बेदान्तामृत-चिद्रह्मचषक-गोपाले द्र सरस्वती, व दान्तार्धाविर्वाचन-महाभाष्य, वेदांतार्धासंप्रह—रामशर्मा, वेदान्तार्धासार-संप्रह —धर्मशास्त्रो, वेदांताले। क, वेदान्तोपनिषद्व, वेदांतो-पन्यास, वैकुएठदोक्षितीय—ष कुएठदोक्षित, व कुएठदी-पिका, वैज्ञयंतो—स्राम्बक शास्त्री, वैदिकविजय, वैदिक-सिद्धांत- ब्रह्मानंद योगी, वैराग्यश्रश्वाशीत-काशी-नाथ, बैज्यावकर्णाभरणसंप्रह, बैज्यावशरणागति, व्यव हारिकतत्त्वखएडन, व्यामोहविद्रावण-गोवद् नामार्था, व्यासदर्शनप्रकार - विद्यारण्य, व्यासा द्वतरङ्गिणी--व्या-साद्रि, शङ्करपादभूषण—रघुनाथ, शङ्करभाष्यत्यायसंप्रह, शतद्वणी-रामानुज, शतद्वणी-वेङ्कटाधार्या, शतद्वणी-श्रीनिवास, शतद्वणां—मुदुगलाचार्य, शतद्वणीखएडन, शरच द्विका, शरीरवाद-असंताचार्य, शांतनवषर्स्त्र, शारीरकत्याय, शारीरकमीमांसा, शारीरकमीमांसाम्याय-संप्रह-प्रकाशात्मन्, शास्त्रदर्णण, शङ्कराचार्य शास्त्र-दर्पण अमलानन्द, शास्त्रसिद्धांतलेशसंब्रह या सिद्धांत शास्त्रारमसम्योन - अन ता-लेश - अप्वयदाक्षित,

चार्य,-शस्त्रारम्मसर्थन स्त्राम्बन्न, शिवादित्यप्रका शिवादित्यमणिदोपिका-अप्पयशेक्षित, शिवोटकर्ष, श्कोठवंशीसंवाद, श्ष्कम्नाननिराद--श्रोधर-मिश्र, शेषत्वविचार, शेषवाषयार्थचित्रका, शैवनव-दशप्रकरण, शीवपञ्चक, शैवभाष्य-श्रीकण्डशिवाचार्या, शैववेष्णव, शैववैष्णववाद, शैववैष्णववादार्थ, श्रीकर्ष नाधीय, श्रीबएडीवेदान्तसार, श्रीधरीवञ्चद्यां, श्रीभाष्य --रामानुज, श्रीहर्शलएडन, श्रुतदीप, श्रुतप्रकाशिका-सुदर्शनाचार्याक्त श्रीभाष्यरीका, श्रुतप्रकाशिकाखण्डनः सिद्धाञ्चन, श्रुतप्रकाशिका संप्रह, श्रुतप्रदीप, श्रुत-प्रदीपिका, श्रुतभावप्रकाशिका—रङ्गराभानुजस्वामिन् अ्तिकरुपद्रम-दरिदास, अ्तिकरुपलता श्रीपति, श्रुतिगीता, श्रुतिचिष्टिसा, श्रुतितत्त्वनिर्णेय, श्रुति-तारपर्यानिर्णय, श्रुतिप्रकाशिका, श्रुतिमतानुमान-त्राम्बकशास्त्री, श्रुतिमितप्रकाशिका-त्राम्बकशास्त्री, श्रुतिवाक्सारसंब्रह, श्रुतिसंक्षिप्तवर्णन—सुब्रह्मण्य, भ्रुतिसंब्रह, भ्रुतिसार – तौदकानार्य, भ्रुतिसार – पूर्णानन्द, श्रुतिसार—धस्त्रभाचार्य श्रुतिसारसमुखय— श्रुतिसारसमुद्धरणप्रकरण—तोटकाचार्या, पूर्णानस्द, श्रुतिस्मृत्यादितात्पर्यं, श्लोकद्वयव्याख्या, श्लोकपञ्चक विवरण—हरिदास, पट्पदार्थं विवरण, षड्दर्शनीश्करण, षोडशमहासाम्यानि, षोडशवर्ण वासुदेवेन्द्रशिष्य, सम्बत्पकाश-वामनदत्त, सम्बत्सिद्ध-यमुनाचार्य सगुणनिगु णवाव, संक्षेपशारीरक सर्व बात्मन् महा-मुनि, संक्षेपशारीरकभाष्य-शङ्कराचार्य, संक्षेपाध्या हमसार—रामानग्रतीर्थं, शंप्रद - वीरमहंश्वराचार्यं, संप्रहिष्वरण, संज्ञाप्रकरण, सिष्यदानन्दानुभवदीपिका (पश्चप्रकरणी टीका)—शङ्कराचार्य, सत्तक्वरत्नमाला ताम्राणीचार्यं, सत्सिद्धान्तमात्तंगड, सत्सुखानुभव — इच्छारामस्वामी, सदाशिव ब्रह्मन्, सद्विद्याविजय-दोडुः ब्याचार्य, सदुवृत्तरत्नावली, सनकसंदिता—गौरीकान्त, सम्धानकरुपवली सिंबदानम्द भारती, सम्म्यासाश्रयः विचार, सपर्यासप्तक, सप्तप्रन्थी, सप्तमङ्गीतरङ्गिणी, समाधितकरण, समीचीनभाष्यटीका, सम्प्रदायचन्द्रिका, सम्प्रदायपरिश्वि, सम्बन्धोद्यात--रभसनन्दी, सरस्वः तीय-स्वयभ्यकाश सरस्रती, सध्वैलिङ्गसम्म्यास, सर्वे

सार, सर्वसिद्धान्तसंप्रह, सर्वाङ्गयोगदीविका-सुन्दर-दास, सर्वार्धसिद्धि—वैदान्ताचार्या, सहस्रकिरणावली सहस्राख्य बोधिसिद्धि. सात्वतसिद्धान्तशतक, साम्राज्यसिद्धि - गङ्गाधरसरखती, सारशुलुक - तैयन न राचार्य, सारदीपिका – श्रोनिवासाचार्या, सारप्रका शिका-श्रोनिवासाचार्धा, सारभोग, सारसमुख्यप, सारासारविषेक, साराखादिनी गोपाळदेशिकाचार्या, सारास्वादिनी--रामानुज स्वामी, सिद्धान्तकस्पलता, सिद्धान्तकरूपवरली षड्गुरुशिष्य, किद्धान्तगीता, सिद्धान्तप्रम्थ, सिद्धांतचन्द्रिका अनंतमद्द, सिद्धांत-च द्रिका-रामानंद, सिद्धांतचद्रिका-शिवचंद्रसिद्धांत, सिद्धांतच दिकाखण्डन, सिद्धांतचितामणि - कृष्णभट्ट, सिद्धांतचूडामणि, सिद्धांतजाह्वी-श्रीदेवाचार्या, सिद्धांततत्त्व-अनंतदेश, सिद्धांततत्त्वदीप, सिद्धांत-तत्त्वप्रकाशिका, सिद्धांतदीप-विश्वदेव, सिद्धांतदीपमें तत्त्वप्रकाश-हयप्रोव, सिद्धांतदीपिका नाना दीक्षितः कृत चेदांतसिद्धांतमुक्ताललोटोका, सिद्धांतन्यायचंद्रिका, सिद्धांतमकरभ्द, सिद्धांतमञ्जरी, सिद्धांतमं जुषा शिव-भारती, सिद्धांतमुकावली, सिद्धांतरतन, (निश्वाक ) सिद्धांतरत्नमाला-श्रीवरस शर्भन्, सिद्धांतरत्नाकर, सिद्धांतरत्नावली—वैंकटाचार्टा सिद्धांतरहस्य,---कल्याणराय, सिद्धांतरदृष्टयदृत्तिकारिकां---हरिदास, सिद्धांतवेद, सिद्धांतशतक, सिद्धांतशिरोमणि-राघवेद्व-सरस्वती, सिद्धांतसंप्रह्—अप्पय्यदीक्षित: सिद्धांतः संप्रह—चेंकटाचार्य, सिद्धांतसारसंप्रह, सिद्धांतसारा-वली-धानंदभट्ट, सिद्धांतसिदुधाञ्जन अनंताचार्या सिद्धांतसिद्धाञ्जन-ऋष्णानंद, सिद्धांतसि धू, सिद्धांतः स्किमञ्जरो, सिद्द्यांतसेतुका—सुंदरभष्ट, सिद्द्यांताः र्णव-रघुनाथसाव भौम, सिद्दिधत्रय - यमुनाचार्या मिद्विधसाधक, सुझानविंशति—मुकु दक्वि, सुबोध पश्चिका-मातृसूनु, सुवोधिनी - गङ्गाधर, सुवोधिनी-नृसिंहसरस्वती, सुवोधिनी-पुरुषोत्तम, सूत्रपाद - काशी-स्त्रप्रकाशिका, स्तार्थाच दिका-केशवशेष. स्कोपन्यास, सेश्वरमीमांसा, सोपदेशधारण, सापान-पञ्चरः न, स्थूलप्रकरण शङ्कराचार्या, स्थूलसूद्धमप्रक-रण, स्फुटवोध, स्वप्रमा-प्रत्यक्तस्विनितामणिटोका--

सदानंद, स्वमार्गमभीविषरण—हरिदास, स्वयं बोध, स्वक्षपिक्षपण, स्वक्षपिय, स्वक्षप्रभाश—सदानंद काश्मीर, स्वस्पाद्ध तप्रकाश (ब्रह्मस्वटोका)—रामानंदतीर्य स्वात्मिक्षपण या स्वात्मानंदप्रकाश—शङ्कराचार्य, स्वात्मप्रजा—शङ्कर, स्वात्मप्रयोगप्रशेष—अमरेश्वयोगीन्द्र, स्वात्मसंवित्यप्रदेश—इन्तालेष, स्वात्मानंदोपदेश, स्वानंद चंदिका, स्वानुमवादर्श—माधवाश्चम, स्वानुभूतिप्रकाश—दंषेंद्र, स्वाराज्यसिद्धि, हंसमीन—सत्यजननानंदन तीर्थ, हंसविवेक—सत्यजननानंदतीर्थ, हरिगुणमणि दप्ण—सुरपुर श्रानिवास, हरिहर्धिकार बोधेंद्र, हरिहरीपाधिविषयं चन—अमृतानंदतीर्थ, हस्तामलकः स्तोत या हस्तामलकसंवादस्तीत।

वेदान्तच्चूडामणि—दाक्षिणात्यवासी एक सुपण्डित ब्राह्मण।

वेदान्तदेशिक-अच्युतशतक और यमकरह्माकरके रच यिता।

घेदाम्तनपनाचार — अधिकरणचि तामणिके प्रणेताः वेदान्तवागीश मद्दाचार्य — १ वेदांतरहस्य और वेदांत-स्वा नामार्थदीपिकाके प्रणेता। २ हरिनेषण नाम ६ रिका अधिक स्वयिता।

वेद<sub>्र</sub>नस्ता (सं**० पु०) महर्षि वादरायणकृत स्ता जे।** चेदांतशास्त्रको मूळ माने जाते हैं। विशेष विवरण वेदान्त कब्दमें देखो।

वेदान्तानार्या—बहुतसे प्रंथ रचिताकी उपाधि। संस्कृत साहित्यमें लक्ष्मण, वेङ्कृटनाथ, श्रीनिवास, श्रादि पिएडतोंकी दे दांताचार्या उपाधि दिखाई देतो है, किंतु निम्नोक्त प्रंथ किस वेदांताचार्यके रचित हैं, उसका पता नहीं। नीचे कई प्रंथकर्त्ता वेदांताचार्यका उल्लेख किया जाता है

१ अधिकरण-सारावली, तत्त्वमुक्ताकलाष, भ्याय-परिशुद्धि, भ्यायरत्नावली, पञ्चरात्तरक्षा, भगवद्गीता-तात्त्वर्णच द्विका, रङ्गनाथपादुकासहस्र, रहस्यत्वयसार, शतद्वणी, सच्चरित्ररक्षा, सर्वार्शसिद्धि और हंस-संदेशके रचयिता।

२ अभयप्रदानसार, दशदोपनिषण्डु और यतिराज-सप्ततिके प्रणेता। ३ गुणरत्नकोषटीकाकं प्रणेता।

४ प्रमेयटी का और बहुवी हिवादके रचयिता।

५ यादवाभ्युदयकाष्यके रचयिता।

६ "अनुमानस्य पृथक्षामान्यकण्डनम्"-के रचः यिता। ये बहुभनृसिंहके पुत्र थे।

वेदान्तिन् (सं०पु०) येदांते।ऽस्यास्तीति वेदांत-इनि। वेदांतशास्त्रवेसा, वह जे। वेदांतका अच्छा झाता है।, ब्रह्मवादी।

बेदाप्ति (सं क्लो : वेद्शानप्राप्तकाम।
वेदाभ्यास (सं व पु ) वेद्रस्य अभ्यासः। वेद्योड,
वेदाभ्यास (सं व पु ) वेद्रस्य अभ्यासः। वेद्योड,
वेदानुशीलने। शास्त्रमें लिखा है, कि बेदाभ्यास पाँच
प्रकारका है। ब्राह्मणका वेदाभ्यास ही परम तपस्या
है। दिनके दूसरे भागमें वेदाभ्यास करना होता है।
पहले पड़कुके साथ वेदस्थीकरण, पीछे वेदविकार,
वेदाभ्यास, वेदजप और वेददान ये पाँच प्रकारके
वेदाभ्यास हैं।

बेदाम — मन्द्राज प्रसिद्धें सीके गञ्जाम जिलेका एक छोटा साम त राज्य । व दाम प्राम दे। धर्गमील विस्तृत है । वेदार (सं० पु०) कुकलास, गिरगिट ।

वेदार—एक प्राचीन जनपद । प्राचीन विद्म राज्य घोरे घोरे घेदार कदलाने लगा है । यह स्थान महिसुर, हैद । बाद और महाराष्ट्र प्रदेशके मध्यस्थलमें अवस्थित था : विद्म राज नलके बाद इस स्थानको समृद्धि बा विशेष इतिहासका परिचय नहीं पाया जाता । दासि-णात्पके हिन्दूराजाओं के प्रभावकालमें भी यह सुप्रतिष्ठित न हो सका था। इसके बाद मुसलमानी अपलसे इसका इतिहास मिलता है। आज भी इस देशमें विस्तृत स्थानों में वेदारी जातिका बास देश कर मनुमान किया जाता है, कि प्राचीन वेदार जनपद बहुत दूर तक फ़ैला हुआ था।

१८३६ ६०के पूर्व पर्य न्त वेदारोगण छै। टे छे। टे कितने हिन्दू और मुसलमान राजाओं के शासनाधीन था। उनमें से वङ्गनपल्लीके सैयद-वंशीय नवाव 'सिडेड डिस्ट्रिक्' के पूर्वा शमें, कर्नू लके पठान नवाव तुङ्गमद्भाके दक्षिणा किनारेके देशों में तथा पश्चिमभागमें गढ़वालके रेड्डोगण, सन्दूरके घोड़पड़ वंशीय महाराष्ट्र सहवार भीर आनगुड़ां के क्षत्रियराज राज्य करते थे। राजा विजयनगरराज रामचंद्रके वंशघर हैं। गोलकुएडा, कुलवर्गा, विजापुर और अध्यदनगरके मुसलमान-राजाओं के अभ्युद्ध्य पर विजयनगर जब श्रीभ्रष्ट हो गया, तब उनके वंशघर सम्दूरमें आ कर बस गये।

इसके सिवा शाहनूरके पठान सरदार, गजन्धर (गदाधर) गढ़के घोड़पड़े वंशीय महाराष्ट्र-सामन्त तथा अकालकोट, घोरघंट और वेदार जोरापुरके सामन्तीने इस राज्यका एक एक अंश प्रहण किया था। शेषोक्त तीन सामांत पीड़ नायक नामक एक वेदारवासीके सैनिकके वंशधर थे। विजापुर अवरोधके समय इस व्यक्तिने मुगल बादशाह औरक्रुजेबकी सहायता की थी, इस पुरस्कारमें उन्होंने रायचूड़ नामक अन्तवे दो-को जागीरमें पाया था। आज भी उनके वंशधर वेदार-राज्यके दो स्थानींका शासन करते हैं।

वेदारराज्यके अधिवासी वेदार वा वेदारी कहलाते हैं। जारापुरके वेदारी बहुत मजबूत होते हैं। ये तथा घे।रघएटवासा वेदारी शराब पात तथा जूअर, बराह, गाय, भैंस आदिका मांस खाते है।

पे लोग साइसो तथा शिकार और दस्युवृत्तिमें बड़े विलक्षण होते हैं। जिस पिएडारी दलने एक समय ५० वर्ष तक मध्यभारतको धर्रा दिया था उस दलमें वेदारी जातिको संख्या ही बलवती थो तथा उसाले इस दलका पिएडार नाम हुआ। जीरापुर नगर पर्व तकं ऊपर स्थापित होनेकं कारण इकैतंकि रहनेका उपयुक्त स्थान था।

महिसुर राज्यमें भी अनेक वेदारियोंका बास है। उनमें बहुतेरे शिकार कर अथवा पक्षोंको पकड़ कर अपना गुजारा चलाते हैं। कुछ लोग तो छोटे छोटे घोड़े रखते और उनका पीठ पर अनाज लाद कर दूसरी जगह ले जाते हैं। १६वीं सदीके मध्यकालमें वेहरी जिलेमें जिस वेदार-वानलू अर्थात् वेदार जातिका बास था, वह भी इसी तरह घोड़ का पीठ पर माल असवाय लाद कर दूसरा जगह ले जाता था। अनेक समय युद्ध क्षेत्रमें रसद पहुंचानेके लिपे सामरिक विभागसे इन्हें नियुक्त किया जाता था। रमणमह पर्वत पर भो पक

दल वेदारीका बास है। इनमेंसे महिसुरवासी वेदारी हो सबसे अधिक उन्नत हैं।

महिसुर और बेह्नरोवासो बेदारोके अधिकांश मनुष्य इंग्लामधर्ममें दोक्षित हुए हैं।

हिन्दू घेदारियों में जब कोई कन्या जनम लेतो है, तब वे लोग उसे किसी देवताके नाम पर उत्सर्ग कर देने हैं तथा वह कन्या देवरिक्षता है, इस बातका जतानेके लिये वे कन्याके शरीरमें मुद्रा वा छाप लगा देते हैं। तभो से वह कन्या वसवी वा मुरली कहलाती है। पुरुष लोग "दशारो" हो ब्रह्मचर्य अवलम्बन कर भिक्षासे जीविका चलाते हैं।

वेदार वाश्विणात्यका प्राचीरद्वारा वेष्टित एक प्राचीन नगर। यह हैदराबाद नगरसे ७५ मोल उत्तर-पश्चिम मिश्वरा नदीके दाहिने किनारे (अक्षां १७ ५४ उ० तथा देशा० ७७ ३५ पू०के मध्य) अवस्थित है। नगरभाग समुद्र-पृष्ठसे २२५० फुट और तोरणचूड़ा २३५० फुट ऊंची है। १६वीं सदीके मध्यकालमें यह बाह्मनी राजवंशकी राजधानी रूपमें गिना जाता था। उस समय इसकी श्रीबृद्धि भी यथेष्ट थी। जिस प्रकारड प्राचीर और बुज से एक समय इसके चारों ओरर, रा था, वह अभी तहस नहस हो गया है।

मुगल बादशाह बाबरके भारत पर चढ़ाईके समय वेदार राज्य पारवंवली राजाओं के हाथ था। १५७२ ६०-में निजामशाही राजाओं ने इस देशमें अपना शासन फैलाया। १७५१ ई०में पेशवा बाजाराव मौर सलावत्-जङ्गके साथ इस नगरमें सन्धि हुई थी।

वेदारमें एक प्रकारके बढ़िया मिट्टोके बरतन तथा तरह तरहकी धातुओंके बरतन तैयार होते थे। यूरे।पीय बाणिज्य पण्यमें वह 'वेदार वेयर' (Beder-ware) नामसे प्रसिद्ध है। डा॰ हाइन, बुकानन हमिल्टन इस मिश्रधातुकी प्रस्तुत प्रणालो देख कर जे। लिपियद्ध कर गये हैं, यह परस्पर स्वतन्त्व है।

डा॰ हाइनके मतसे —१६ भी स तौबा, ४ भी स सोसा भीर २ भी स टीन इन्हें एकत गला कर प्रत्येक ३ भी समें १६ भी सके हिसाबसे रांगा (zink) मिलावे। पोंछे भौनमें पर चढ़ा कर गलानेसे वह धातु पाताहि

कारण

वनाने लायक हो जाती है अक्सका रंग प्युटर या जिंककी तरह सफेद होता हैं, विक्र बारीगर बरतनको तैयार कर उस पर काला रंग चढ़ा देते हैं। वह रंग सोरा, लवण और तृतियाके कोस्से बनाया जाता है। डा॰ इमिल्टन-ने परीक्षा कर देंबा 🖏 कि १२३६० घ्रेन जिल्क, ४६० प्रेन तौंबा और ४१४ प्रेन सीसा इन्हें कुठालीमें रख कर गलाते हैं। आँच लगने पर वे सब कुठालियां नष्ट हो जार<sup>े के</sup> इस कारण गलानेके समय उसमें थोड़ा मोम भीर शाम लगा दी जाती है। की उस गली हुई धातुको लाँचैमें ढालते हैं। ठंढा होने पर महोके साँचे-को धीर धीर फोड कर बरतन बाहर निकाल लेने हैं। एक बाहरी हिस्सेको साफ करनेके लिये रेंतीसे रे'त रेते हैं। इसके बाद बरतनको तृतियेके जलमें डुबो रखते हैं, इससे उसके ऊपर काले रंगका दाग पड़ जाता है। नक्काशको नक्काशी करनेमें इससे बड़ी सुविधा होती है। ये सब बरतन साधारणतः बेदारी बरतन कहलाते हैं।

ऊपर जिस बरतनकी बात लिखी गई, उसे प्रधानतः तीन श्रेणीके होग बनाते हैं। एक श्रेणीके होग साँचे बनाते हैं। यह साँचा बड़ी अनुत्री प्रथासे बनाया जाता है। वे मिट्टीका सांचा वना कर उसके भीतर मोम और रजन भर देते हैं। द्रव धातु ढालनेके समय उस सांचेका थाडा गरम कर लेते हैं जिससे भीतरका में म धोरे भोरे गल कर बाहर निकल आता और भीतरमें शन्य स्थान बन जाता है। पीछे उसमें द्रव पदार्थ ढाल देते हैं। इस धातुमें कभी भी मीर्चा नहीं लगता। हथीड से पीट कर इसे बढ़ानेका भी उपाय नहीं जारसे चार देने पर वह दुकड़े दुकड़े हो कहना है. हमिल्टनका ंजाती है : **310** यह मिश्रधात आंच लगने पर भो रांगे और सीसेकी तरह जल्द नहीं गलती, किंतु उसमें तांबेका जा भाग है वह जल्द गल जाता है। अभो यह कारबार कारीगर-के अभावसे लुप्तप्राय हो गया है। सिफ दो एक घर लिङ्गायत वा जैन आज भी पूर्वस्मृतिकी रक्षा करते आ रहे हैं।

वेदारण्य-मन्द्राज प्रेसिडेन्सीके नागवसनके निकटवत्ती

पक प्राचीन तीर्थ। ब्रह्माएडपुराणके संतर्गत चेदारपय-माहात्म्य और स्कन्दपुराणकी सनत्कुमार-संहितामें इसका विषय लिखा है।

वेदार्ण (सं o पुo) पक तीर्शका नाम । वेदार्थ (सं o पुo) वेदस्य अर्थाः अभिधेयः प्रयोजनं वा । १ वेदप्रतिपाद्य विषय, वेदबोधित विषय । २ वेदका प्रयोजन, वेदकी आवश्यकता । ३ वेदके निमिक्तः वेदके

वेदा वेदीना—युक्तप्रदेशके इलाहाबाद विभागके कानपुर जिलांतर्गत एक गाँव। यहां नाना शिल्पोंसे युक्त एक प्राचीन हैंटका मंदिर है।

चेदाश्वा ( सं॰ स्त्री॰ ) एक प्राचीन नदीका नाम । इसका उस्लेख महाभारतमें आया है ।

वेदि (सं० स्त्रां०) विद्यते पुण्यं अस्यामिति विद् इन (उण् ४।१९८) १ यज्ञार्थं परिष्कृता भूमि, यज्ञ कायं के लिये साफ करके तैयारकी हुई भूमि । इसके आकारादि देश और कार्यं भेदसे विभिन्न प्रकारके हैं, जैसे देशभेदसे अंतर्षेदि, उत्तरकेदि, दक्षिणवेदि इत्यादि । कार्यभेदमें भी बहुत विभिन्नता है, परंतु प्रायः उमक्की तरह आकार वाली और चौकान वेदी हो देखी जाती है।

तुलादानादिके अङ्गयक्कती मएडपस्थ वेदीकी लक्षण यो है मएडपका तिहाई भाग वेदीकी लम्बाई चौड़ाई निक्रपण करें। पीछे उसके तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम्न, सप्तम, नवम वा एकादश भाग परिमाणमें उच्छायविशिष्ट बेदी बनावे। यह तुलादानादि कार्थमें ध्यवहृत वेदी ईंटकी बनानी होती है।

नोचे कात्यायन श्रीतस्त्रोक चैदिक कर्माङ्गमें सायश्य-कीय कुछ घेदीका लक्षण कहा जाता है।

> "त्र्यङ्कुक्षखातां" (कात्या० श्रो० २।६।१). 'त्र्यरत्नि प्राचीम्' "भपरिमितां वा

तीन उंगलीका गड्ढा वना कर आह्वनीय वेदि बनानी होती है।

चेदिमएडपके पूर्व पार्श्वमें मुठलो हाथकी तीन रेक्सासे तिकोणाकार क्षेत्र अङ्कित कर उसीके सदृश चेदि बनानी होगी। दूसरेके मतसे क्षेत्राङ्कित करनेके समय किसी प्रकारका निर्दिष्ट परिमाण न दे कर केवल उक्त आकारमें भावश्यकतानुसार कुछ अधिक परिमाणमें बनानेसे भी काम चल जायेगा।

किसो किसी वेदिके पूर्व और, किसीके उत्तर भोर निम्न अर्थात् ढालवाँ रखना होता है।

२ अंगुलिमुद्राविशेष, उँगलोकी एक प्रकारकी मुद्रा।
३ गृहोपकरणविशेष, घरका सामान आदि । ४ गृहमध्यस्थित मृत्तिकास्तूपविशेष, घरकी पिंडो।
५ अम्बद्या। ६ नामाङ्कित अंगुठि, वह अंगुठी जिसमें
नाम अंकित हो। ७ पण्डित, विद्वान्।

वे दिका (सं ॰ स्त्री॰) ये दि रक् खार्थ कन्। १ किसी शुभ कार्यके लिये साफ करके तैय्यार की हुई भूमि। पर्याय— बितर्दि, बितर्दी, वे दि, बे दी। वेदि देखो।

२ जैन पुराणोंके अनुसार एक नदीका नाम।

(जैनहरि०)

वे दिजा (सं क्यी ०) वे द्या जायते इति जन-छ। द्रीपदी।
(हेम)

में दित (सं• ति॰) विद-णिच्का। १ ज्ञापित, जे। कुछ बतलाया या सूचित किया गया हो। २ साक्षात्कत; दर्शित, जो देखा गया हो।

य दितव्य (सं० ति०) विद्-तब्य। येद्य, ज्ञातव्यः जो जाननेकं योग्य हो।

वे दितु (स॰ त्रि॰) विद-तृञ्। श्राता । पर्याय—विदुर, धिन्दु । (हेम)

वेदित्य (सं० क्को०) चेदिना भावः त्व। चिदित है।ने का भाव, ज्ञान।

वैदिन् (सं•पु॰) वैत्तोति विदु-णिनि । १पिएडत, चिदुवान् । २ ब्रह्म । (सि॰)३ झाता, जानकार । ४ परिणेता, विवाह करनेवाला ।

वंदिमती (सं ० स्त्रो०) राजपुराङ्गणाभेद ।

( दशकुमार ११८।३)

वेदिमेसला (सं • स्त्री • ) उत्तरवेदोका सोमासूत्र ।
( भागवत ४। १। ११ )

वेदिया—छे। टानागपुरवासी कृषिजीवी जातिविशेष। ये लेग कुर्मीजातिके मसेरे भाई समभ्रे जाते हैं। इनके शरीरकी गठन देख कर पाश्चात्यजातियां कहती हैं, कि यह जाति द्राविडीय वंशसे उत्पन्न हुई है। इन देग श्रेणियोंकी वर्त्तमान पृथक्ताके सम्बन्धमें एक किंवदर्शा इस प्रकार है। पहले कुर्मी कौर बेदिया लेगोंमें आदान-प्रदान चलता था, किन्तु जब कुर्मियोंने देखा, कि बेदिया लेग गेन्मांस खाते हैं, तब उन्होंने नोख जान कर वेदियोंका संस्रव छे। इस्में भी श्रेणीगत विभाग है। वह विभाग साधारणतः जीवजन्तु भीर वृक्षादिके नाम पर श्रसिद्ध है।

इन लेगोंके विवाहमें नाई हो पुराहिलाई करता है। ये लेग कुशियोंके हाथकी कच्ची रसीई खाते हैं।

चम्पामें परित्यक्त १२ घर मूलाल मूलजातिसे पृथक् रह कर वेदिया नामसे परिश्वित हैं। केटानांग-पुरके वेदिया उसीकी एक शाखा है। ये हो ग आदि-वाससं पूर्व की ओर न जा कर इधर ही बस में हैं। इस वेदिया जातिक साथ बङ्गालक वेदिया जातिक सम्मक्त नहीं है।

वैदिया—बङ्गालदेशवासी जातिविशेष यथा नी दूर, ये लोग एक जातिक नहीं हैं। निम्न श्रेण्ये हिंद अर्ज सम्य आदिम तथा बाबांजिया, लावा, प्रशासादि कुछ निकृष्ट जातियाँ वेदिया नामसे जनसाधारणमें परिचित हैं। शेषाक्रमें बहुतेरे अपनेका मुसलमान कहते हैं। आहार विहारमें वे लेगा मुसलमानका आचार पालन करते हैं तथा सभी जानवरोंके मांस खाते हैं। फिर कहीं कहीं वे फलमूलादि बेचनेके कारण फिड्या नामसे प्रसिद्ध हैं। कोई कोई हिन्दू शासा उद्धिज्ञ मूलादि, ओषि, मन्त्रोषि तथा अनेक वस्तुओंक मेलसे हातुरिया वैद्यकी तरह चिकित्सा करती है। बहुतोंका कहना है, कि चिकित्सातस्वद्ध वैद्य जाति का अनुकरण करनेके कारण इनका वेदिया नाम हुआं है।

इनमें बहुतोंका वासक्थान निदिष्ट नहीं है। कभी कभी ये लोग एक गांवसे दूसरे गांवमें जाते हैं और किसीके बाग वा मैदानमें खेमा खड़ा कर स्त्रीपुलके साथ रहते हैं। जाड़ की मौसिममें इन्हें किसी प्रकारका कष्ट्र या रेग नहीं होता। ये लोग कभी सकेला बाहर नहाँ निकलते, पांच सात घरके साथ बाहर निकलते हैं।

इनमें कृषिजीवांकी संख्या बहुत कम है। दो एक घर सभ्यताक आलेकमें सभ्य जातिका अनुकरण करते हुए घर बांध कर खेतीबारी करते हैं सही, पर उन्होंने अपना जातिगत व्यवसाय छोडा नहीं है। जो घरसे बाहर निकलते हैं, घे दिनको रामलक्ष्मणको कोत्ति नाधा गान कर प्राप्तवासोसे भिक्षा मांगते हैं तथा जङ्गली औषधादि संप्रद कर उनके हाथ बैचते हैं। स्त्रियां भी उसी प्रकार महलमें घुस कर हन्मान तथा अन्यान्य पौराणिक चित्नोंको दिखा कर पैसा कमाती हैं।

इसके सिवा दीर्घ त्यनाश, वातकी व्यथा तथा बालराग दूर करनेके विषयमें इस जातिकी स्त्रियां बड़ी निपुण हैं। कलकत्तेमें बेदिया रमणियां औषधकी थैली-को गलेमें लटकाये गली गली घूमती हैं। 'दांतका कीडा' 'वातकी व्यथा' दूर करनेके लिये वे जे। औषध और मंत्रप्रक्रिया दिखाती हैं वह आश्चर्यजनक है।

बेदिया-रमणियां और बालक तरह तरहकं खेल दिखलाते हैं। पुरुष गोलक अथवा ५।६ छुरो ले कर खेल करते हैं तथा शून्यमार्गमें दो बांसके ऊपर रस्मी लगा कर उस पर चढ़ते तथा तरह तरहके खेल दिखलाया करते हैं। पश्चिम बङ्गालके मलजाति हो साधारणतः ये सब न्यायामकीशल दिखा कर अर्थोपाज न करते हैं।

इनमें कोई कोई श्रेणी चिड़ीमार वा मीर-शिकार नामसं मशहूर है। वस्तुतः पक्षी मारना ही इनका व्यवसाय है। जिस पक्षीको शौकीन आदमी खाते वा पासते हैं उसे वे बाजारमें बेचते हैं, किंतु जिनकी हड़ी वा मांस औषधके काममें आता है उन्हें वे बेचते नहीं, अपने पास ही रख लेते हैं। के ई कोई हड्डी भौतिक वा पे दुजालिक खेल करनेमें बड़ी उपयोगी है। जैसे वान-राह्न या वज्रकीट। इसका छिलका कवचक्रपमें धारण करनेसे हुनुराग भाराग्य हाता है। उँगलीमें अंगूठी-की तरह पहननेसे यह उपदंशक्रनित रेगिका प्रतिषेधक होता है। मङ्गल वा शनिवारको पानकौड़ी पार कर उसका मांस खानेसे प्लीहा और स्तिका रेग दूर होता है। उल्लुकी आंख, नाखुन वा मल अनेक कार्यों में व्यवद्वत होता है। उल्लुकी बिद्धा सुपारोक सूरके साथ वीस कर वशीकरणीषभद्भवमें तथा डाकपश्लीका सुका मौस वातनाशक इपमें ये व्यवहार करते हैं। एक और

श्रेणीके वेदिया हैं जो मंत्रके कल वा कीशलसे साँप पकड़ने निकलते हैं। गाखुर वा केउटा साँप पकड़नेमें ये जरा भी नहीं खरते। विषधर सांपका पकड़ कर वे विष-वाँतका तोड़ देते और विषकी थैलीको बाहर निकाल लेते हैं तथा उसे आयुर्वेदिवत् कविराजोंके निकट बेवते हैं। साँपके चक्रके मध्य पक प्रकारका छोटा कीड़ा रहता है। उस कीड़ को भी व बेच लेते हैं। कहते हैं, कि वह कोड़ा साथमें रहे तो साँपके काटनेका भय नहीं रहता।

ये लोग सांप भी पोसते हैं। मछली, मूसा, बेंग आदि पकड़ कर सांपोंको खिलाते हैं तथा मेले या किसी देवदेवीको पूजाके समय वहां सांप ले जा कर खेल दिखाते हैं। उस समय पुरुष वंशी बजाते और स्त्रियां एक प्रकारका गान करके सांपोंको नचाती हैं। उस समय सांप तर्जन गर्जन करते हुए काटनेके लिये दौड़ते हैं। उनके काटने पर ये मन्त्र पढ़ कर विष उतारनेकी कोशिश करते हैं।

रसिया वेदिया रांगेके बाला, इंसुलो आदि बनाते हैं। वह कम मोलका अलङ्कार गरीब हिन्दू और मुसल-मान अपनी पुत्रीका पहनाते हैं। रस या पारेको तरह रांगेकी आकृति होती है, इस कारण इनका रसिया नाम हुआ है। ये प्रायः हो कृषिजीयो हैं। उत्तर-पश्चिम-के इस श्रेणोके वेदिया प्रायः मुसलमान और फराजी-मतावलस्थी हैं। इनमेंसे बहुतेरे नाव खे कर अपनी जाविका निर्वाह करते हैं। उनकी नार्वोकी आकृति खतग्त होती हैं।

व दिया जातिके दूसरे सभी दलोंमें सानदार ही सभ्य और शिक्षित होते हैं।

वे दिलमी ज्ञां — मुसलमान किंव साइदाई गिलानी की उपाधि। मुगलसम्राट् जहांगीर बादशाहके समय छे भारत पधारे तथा सम्राट्के अनुप्रहसे जार्गर-खानाके दारागा नियुक्त हुए। इसी काममें इन्हें वे दिल्की उपाधि मिलो थी। इसके बाद इन्होंने नुकान् वे दिल, तुकायत् वे दिल और चहार धानसुर नामके दे। दीखान काठ्योंकी रचना की। १११६ दिजरोमें इनको मुख्य हुई। बेदिपदु (सं० ति०) १ वेदिमें बैठनेवाला । (पु०) २ अम्म । (भृक्श ४०।१) ३ प्राचीन वर्हिः।

( भागवत ४।२४।२७ )

वेदिष्ठ (सं ० ति०) सर्व हा। (मृक ८।२।२४ वायण) यदी (सं ० स्त्री०) कृदिकारादिति छोष्। १ किसी शुभ कार्यके लिये तैयार की हुई भूमि। जैसे विवाहकी बदो, यहकी वदी। २ सरस्वती।

वेदी—गुरु नामक के वंशधरगण । ये लोग सिख-सम्भहायके मध्य 'वेदी' नामसे सम्मानित हैं ' वे लेग पक्ष्णे नानक की वेदो (गद्दो) पर बैठते थे, इस कारण इनका वेदो नाम पड़ा है, अथवा गुरु नानक के प्रव-चिंत धर्ममतको अच्छो तरह जानते थे, इससे सभी उन्हें वेदी कहा करते थे। अभी वे लोग वंशपरम्परासे सिखों के मध्य वेदी नामसे पुरोहित कपमें पूजित हैं। केवल नानक के वंशधर ही वेदो नामसे सर्व साधारण मे सम्मानित थे, सो नहीं। नानक ने जिस वंशमें जनम लिया उस वंश वा जातिका नाम भी वेदो है। पर-वत्तीं काल में नानक वंशीय वेदोने सिखसमा जमें बड़ा आदर पाया था, किन्तु उनकी अन्यान्य शाखाओं के वेदी मर्यादाहीन हो कर समाज में लुप्तप्राय हो गये हैं। इस शेवोक दल में बहुतेरे सिख सम्प्रदाय मुक्त नहीं हैं।

वर्शमान फालमें पञ्जाबके वेदी प्रायः सभी जगह फैले हुए हैं। कांगरा पर्शतके पाद्देशस्थ भूभागमें, रेकना दोआवके गुजरानवाला विभागमें, इरावती तोरवर्ती गोगैरा नगरमें, केलम तोरस्थ शाहपुरमें तथा रावल- विग्रुडीमें उसका बास देखा जाता है; किन्तु शतद्रुके दक्षिण बहुत थोड़े वेदियोंका बास है। इरावती तोरस्थित भताला नगरके निकटवर्ती देरावाली नामक स्थान ही उसका आदि बासस्थान है।

वेदी लोग पहले कन्याकी हत्या करते थे, इस कारण 'कुमारीमार' नामसे उनकी प्रसिद्धि थी। राजपूतकी तरह कन्याविवाहमें अधिक खर्का होनेके उरसे वे लोग यह जघन्य कार्य करते थे, सो नहीं। पुरोहित वा गुरुव शघरकी हैं सियतसे वे सिकोंसे यथेष्ट धन और अनेक प्रकारके उपढीकनादि पाते थे, जिससे वे स्वच्छ-न्द्रतासे कन्याका विवाह कर सकते थे, इसमें संदेह नहीं।

परम्तु उनका कहना है, कि पूर्व पुरुषोंको अनुझाके वश-वर्त्ती हो कर वे लेग यह कार्य करते आ रहे थे। यह उन लेगोंका एक कीलिक नियम था।

प्रवाद है, कि इस वंशके धरमचौद नामक किसो आदिपुरुषको कन्याके विवाहमें जब घर और बारात कन्याको ले कर घर लौट रही थी, तब धरमचौद के दो पुत्र सौजन्य दिखानेके लिपे कुछ दूर उनके साथ गये। ज्येष्ठका महोना था, उस दिन बड़ी गर्मी पड़ी थो। सभी लोग विवाहके आमोद और मध्यानसे मतबाले ही नीच प्रकृतिके आमोद दिखलाते हुए बालक व दोका नियमित स्थानमें न ले जा कर उन्हें वृथा कछ दे बहुत दूर पैदल ले गये। जब ब दोनों भाई क्षत विक्षत पदसे घर लीटे तब धरमचौद उनकी दुई शा और कछ देख कर बड़े दुः खित हुए। उन्होंने अपने पुत्रोंसे पूछा, 'चरकर्ताने तुम दोनों-को शोघ लीट जानेका क्यों नहीं हुकुम दिया ?' पुत्रोंके मुखसे यथायथ विवरण सुन कर व वड़े बिगड़ें और बोले, "आजसे कोई भो वेदी अपनी कन्याका जीवित नहीं रख सकता, पैदा होते ही उसे यमपुर भेज देना होगा।"

विताका कठोर आदेश सुन कर पुत्रगण भयसे विद्वल इए और उन्होंने पितासे कहा, "शास्त्रमें पुतहत्याकी महापातक वताया है, अतप्य इस नियमका प्रतिपालन करनेमें घेदियोंको सदाके लिपे पापपङ्कार्व निमाजितत रहना पडेगा।" इस पर धरमचौदने जवाब दिया, 'यदि व दोगण सत्य धर्मका आश्रय कर अपना समय बितावें तथा असत्य वचन वा प्रवञ्चना अथवा मद्यपान द्वारा अपनेको कलुपित न करैं तो उन्हें पुत्र छे। इ कर कभी भी करवा पैदा न होगी, किन्तु वर्समान कालमें वह पाप मैं अपने माथे पर लेता हूं।' इतना कहते ही घरम-चौंदका शिर घडसे अलग हो उसकी छाती पर आ गया। जे। हो, इसी अनुहाके वशवसीं हो व दी लोग ३ सी वर्ष सं कन्या हत्या करते आ रहे थे। अभी गृटिश शासनसे वह प्रधा दूर हो गई है। उस समय यदि कोई बोदी स्नेह वशतः कन्याको न मार कर खुपकेसे उसका प्रति-पालन करता और पीछे समाजमें यह बात खुल जाती थी, तो उसे समाजसे भगा दिया जाता था और सभी उसे भंगोक समान मानते थे।

वेदोतीर्था (सं क्की ) एक प्राचीन तीर्थाका नाम । ( भारत वनपर्व्व )

वेदीयस् (सं ) क्षि ) अतिशय विद्वान्। ( मृक् णहिनाः ) वेदीश (सं ) पु ) वेदानां परिष्ठतानामीशः। ब्रह्मा। ( त्रिका )

वेदुक (सं ० कि ०) १ वे त्ता, जाननेवासा। (तेत्तिरीयसं ० १।१।५।३) २ प्रापक, पानेवासा। ३ प्राप्त, जो कुछ मिला हो। (तैत्तिरीयबा० ३।६।२२।२)

वे दुर—मन्द्राज प्रेसिडेन्सीके दक्षिण आकट और पुंदि-चेरी जिलेके विक्लुपुरम् तालुकके अन्तर्गत एक गएड-प्राम । यह विक्लुपुरम् सदरसे ११ मील उत्तरपूर्वमें अवस्थित है। यहां एक जैनमन्दिर है।

वे दुराहलापाड़ु — मन्द्राज प्रेसिडेन्सोके नेस्लुर जिलेके पोदिले तालुकके अन्तर्गत एक बड़ा प्राम । पोदिले नगरसे यह ११ मील पश्चिमां त्तरमें पड़ता है। इस प्रामके उत्तरमें तथा गड़िपली जानेके रास्तेके पूर्वमें एक शिला-फलक मौजूद है, जिसकी लिपि बहुत प्राचीन है।

वे दुवर — मन्द्रोज प्रे सिडेन्सीके कड़ावा जिलेके अन्तर्गत कड़ावा तालुकका वक प्राम । यह कड़ावा सदरसे १५ मील उत्तरपश्चिममें अवस्थित है। यहां पैनेक और पापन्नाके संगम पर संगमेश्वरस्वामोका मन्दिर विद्यमान हैं। यह मंदिर हजार वर्षका है।

वे दुल्लवलस—मन्द्राज प्रोसिडेन्सोके विजगापट्टम जिलेके अंतर्गत जगपितनगरम् तालुकका एक गण्डप्राम । यहां एक प्राचीन देवमंदिर है। देवपूजाका खर्च चलानेके लिपे राजप्रदत्त एक ताम्रशासन मंदिरमें रखा हुआ है। बेदुवाली —युक्तप्रदेशके बलिया जिलांतर्गत एक बड़ा प्राम । यह बलिया सदरसे एक मील उत्तरमें भवस्थित है। यहां एक प्राचीन नगरका ध्वस्त स्तूप पढ़ा हुमा है।

व देश (सं० पु०) १ व दघर । २ ब्रह्मा । व देशभिक्षु (सं० पु०) एक प्रंथकारका नाम । ये व्यासतीर्थके शिष्य थे । इम्होंने आनम्दतीर्थकृत पेत-रेयोपनिषद्भाष्यकी टोका, काठकोपनिषद्भाष्यटोका, केनोपनिषद्भाष्यटोका, पदार्थाकौमुद्दो नामक छादोग्योप-निषद्भाष्यको टोका, तस्वोद्योतविवरणको टाका और प्रमाणपद्धतिकी टोका लिखो। इनका दूसरा नाम व देशतीर्घा था।

व देश्वर (सं० पु०) ब्रह्मा।

वेदोक (सं० ति०) वेदे उक्तः। भ्रुतिकथित, जो वेदमें कहा गया है।

वेदोजोपुरम्—मन्द्राज प्रेसिडेन्सीके उत्तर आकर्ट जिले-की आर्णिजागीरके अंतर्गत एक बड़ा प्राम । यह आर्णिसे ८ मोल उत्तर पश्चिममें सवस्थित है । यहांके राजनाथेश्वर स्वामीका मंदिर प्रायः पाँच सी वर्णका है । मंदिरगालमें बहुत सी शिलालिपियाँ हैं ।

व दोद्य ( सं o पु०) व दः विषयज्ञानमुद्ये यस्य । सूर्य। ( त्रिका०)

वेदोदित (सं० ति०) वेदे उदितः । वेदोक्त । वेदोपकरण (सं० पु०) वेदाङ्ग । (मनु २।१०५) वेदोपप्रहण (सं० क्की०) वेदपरिशिष्ट ।

( रामायण शपा )

व दोपनिषदु ( सं ॰ स्त्री॰ ) एक उपनिषदुका नाम । ( तैत्तिरीय उप० शश्शाप्तं )

व दोपशृंहण (सं • क्की०) ब देपरिशिष्ट । (वेदान्त) व दोपस्थानिका (सं • स्त्री०) व देरक्षाका स्थान । ( इरिव त्र )

वेदीयम् (वेदावी) अरबजातिकी एक शाला। येमेन, हेजाज, पालेस्तिम, सिरिया, युफ्तेतिस और नाजद नदी तोरवर्ती प्रदेशमें तथा मध्य अरबके प्रदेशोंमें इनका बास देला जाता है। ये लोग प्रायः एक स्थानमें नहीं रहते, बासस्थान वदल कर घूमा करते हैं। इसके सिवा ऊंट पर पण्यद्रव्याहि लाद कर मठप्रदेशसे देशां-तर ले जाना ही इनका प्रधान कर्म है।

विभिन्न स्थानमें बास होनेके कारण इनके नाममें भा पृथकता हुई है। जबल सम्माके रहनेवाले सम्मार कहलाते हैं। वे लोग १७वीं सदीमें आदि वासभूमिका परित्याग कर उत्तर मठमें था कर वस गये। पीछे अनाजा जातिने उन्हें युक्ते तिस नदीके दूसरे किनारे मार भगाया। उनमें जेरबा, फदाघा. सलामा और पससाफुक नामके पांच वंश हैं। वेदीकी लोगोंमें अनाजा हा विशेष प्रवल और संख्यामें अधिक है। ये मठदेणमें ऊंट आदि पशुओं का चराते हैं तथा जकरत पड़ने पर एक देशसं दूसरे देणमें चले जाते हैं। पहले ये लोग नाजहु प्रदेणमें रहते थे। १६वीं सदीके आरम्भमें ओहावियोंने इन्हें उक्त प्रदेशसे मार भगाया। तभीसे ये प्रोष्मके समय सिरिया और युफ्ते तिसके मध्यवत्तीं मठदेशमें जा कर रहते हैं तथा शीतकालमें दक्षिण नाजद तक चले जाते हैं। इस समय ये लोग दमक्कस, हामा, होमस, अलेपो आदि सिरिया प्रान्तवत्तीं नगरवासो विणकोंके साथ पण्यद्रध्यादिका विनमय करते हैं।

इनमें भी बहुत-सी शाखाएं हैं। वे शाखाएं विशार तथा वालद और जेलस नामक दो बड़े विभागके अन्त-भुक्त हैं। मेकरान घंशसम्भूत धर्मसंस्कारक आवद उल् हाथ मेसालिक अनाजा शाखाभुक्त थे। उत्तरदेशमें जा कर इन्होंने सम्मारोंके साथ युद्ध ठान दिया तथा घोरयुद्धके बाद उन्हें युक्त तिस नदःके दूसरे किनारे मार भगाया। कुछ ता नाजद प्रदेशमें, कुछ दक्षिणमें और कुछ पालेस्तिनके पूर्वांशमें जा कर वस गये। वालाद अली गण खैबरमें रहते हैं। सिरिया हो कर जो सब 'हाज' पथ गये हैं उन्हों के वे लेग अधिकारों हैं। अनेक समय वे लेग वणिकांका माल असबाब लुट लेते हैं। वे खभावतः ही बीर और साहसी होते हैं। फरासी सेना-पति क्लेवर (Kleber) उन लेगोंसे परास्त हुए थे। वे लेग घोड़े पर चढ़ कर युद्ध करनेमें दड़े निपुण होते हैं, इसीसे वे अच्छे अच्छे घोड़े भी रखते हैं।

वानोशहर, आमूर अमराह, परफुद्दे, ठउल्ला और जेलस, शेमिलात, हिससा, आदजादजारा, आलघावुन, जेदाआ, सप्त सवाक्षा जाति, फादान, आवादात्, दुआम आदि शास्त्राप्यं भी आनजा शास्त्राकी संश्लिष्ट हैं।

मोवेद भीर ताई शास्ता बहुत प्राचीन भीर अस्यन्त शक्तिशास्त्री योद्धा है। ये लोग मोसलके निकट बास करते हैं तथा पशम बेचनेके लिये छागादि रस्तते हैं। ताई जाति मेमेनसे ताईप्रीसके किनारे मा कर बस गई है। इनमें ७ स्वतन्त्र; वंश है। हातेम जानि क्षनशीलताके कारण विख्यात है। मन्तिफितस, अलिहन्दी और श्राद आतियां इराक प्रदेशमें रहती हैं। वे लोग अरब-में नहीं रहते। मन्तिफिसगण मरस्पजीवो हैं। वे लोग घोड़ भी पालते हैं। अलिह्न्दी कृषिजीवो हैं। शस्यादि वोना और काटना तथा गाय चरामां, इनका एकमाल कार्य है। ये लोग धनी हैं। श्लादजाति कृषिजीवो है। माल असबाब ढानेके लिये सफेद गदहे पालते हैं।

उत्तर महभागके मयाली हेजाजसे भाये हैं। इनके शिल अपनेकी अव्यासी खलीफाके वंशधर बतलाते हैं। सम्मार और मयालियोंकी बासभूमिके मध्यवत्तीं दश भागका लेकर इनमें ५०-६० वर्ष तक विवाद चला था।

वादादिन धनवान और मेषपालक हैं। ये शान्ति-प्रिय है। युक्त तिसके तीरवर्सी वेलदोजाति रुषि जीवी है। पहले ये लेग मिसीपोटेमियामें रहते थे। आव-वेदे।त्गण कृषिजीवी, धनशाली और मेषपालक है, ये लोग तंबुमें रहते हैं। वैनीखासिदगण हास्सीसे मरुभूमिके विभिन्न स्थानों में फैल गये हैं। सोहनी सोडा नामक क्षार बनान हैं। फार्दुन, घेस और लाहेप खेती-बारो करके अनाज अपजाते हैं, परन्तु एक जगह वे चिर स्थायी नहीं है, जमीनकी उव रता कम होनेसे उस स्थानका परित्याग कर अन्यत चले जाते है। बान् सैयद घाडे पर चढ कर केवल दस्पुरृत्ति द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। युक्त तिस नदीके दाहिने किनारे इनका बास है। ये लोग किसी तरहका बाणिज्य नहीं करने और न घोड़े आदि ही पालते हैं। सुभागण बकरे, उँट कीर घोड़े आदिका पालन करते हैं। ये लेग युद्धविद्यामें भी निपुण हैं। अलजाजिरावासी सम्मारींके साथ इनका सर्वदा युद्ध हुआ करता है। आलग्लात्, आल-मेदजादमा, आल-बोला, आल-मेषदा, आलवासोख, बालवासासिम आदि शाखाएं अपेक्षाकृत बहुत कम हैं । ये ले।ग युद्धविद्यामें सुद्ध नहीं हैं। इनके सिवा केरेश जातिके हेरनन्दि तथा अघेलजाति वेदौयन जातिमें गिनी जाती हैं। प्रथमीक शासाके लेग सिरियामें रह कर घुड़सवार सेनादलमें नियुक्त हैं।

पहाड़ी प्रदेशमें जो सब वेदीयिन रहते हैं, वे बकरे पालते हैं। सभी वेदीयिन बड़े बड़े चूल रखते हैं। व वपति हो सिर नहीं मुड़बाते। ये लेग तमाकू खूब पीते हैं। पढ़े लिखेको संख्या इनमें नहीं के समान है। वेइदनील—मन्द्राज में सिडेन्सीके गोदावरी जिलान्तर्गत एक गएडप्राम। यह निजामराज्य सीमासे ४ मील दूर तथा राजमहेन्द्रीसे ३८ मील उत्तर पश्चिममें अवस्थित है। रसके चारों और केग्यलेका गड़दा और पहाड़ है। गाँवका मध्य भाग साढ़े पाँच वर्गमील है।

वेज्रव्य (सं० ति०) जा वेधने या छेदनेके पाग्य हा, बेधा जानेके पाग्य, वेध्य ।

वेद्धः (सं० ति०) वेधकारी । (भारत आदिपर्धः) वेद्यनीर—राजपूतानेकं उदयपुर राज्यान्तर्गत एक नगर। उदयपुर राजधानीसे यह ६३ मील उत्तर-पश्चिम पड़ता है। नगराधिपति एक प्रधान सामन्त है। ये साठ गांवका उपसत्तव भोग करते हैं।

वेद्य (सं० ति०) विद-ण्यत । १ चेदितव्य, जे। जानने या समभानेके येग्य है। २ धनके विषयमें दितकर । ( ऋक् २।२।३)

र् ३ स्तुत्य, जे। स्तुति करनेके योग्य हो। ( मृक् ४।१५।१) ४ लब्धन्य, जे। प्राप्त करनेके योग्य हो। ५ वेदिहत, वेदप्रतिपाद्य।

वे घटव (सं० क्की०) ज्ञान, जानकारी।

वेद्या (सं । स्त्री । वे दितव्या । विद्या । ( सृक् १०१९।८ ) वेद्वला—राजपूतानेके उदयपुर राज्यास्तर्गत एक नगर । यह उदयपुरसे ३ मील उत्तरमें अवस्थित है। यहांके सामस्त ६१ गाँवोंके उपसस्वभोगी हैं।

वेध (सं० पु०) विध-धञ्। १ किसी नुकीली चोत्रसे छेदनेकी किया, वेधना, विद्ध करना। २ गभीरता, गह रापन। ३ मन्त्रों आदिकी सहायतासे प्रहों, नक्षत्रों और तारों आदिको देखना। ४ उपीतिषके प्रहोंका किसी ऐसे स्थानमें पहुंचाना जहांसे उनका किसी दूसरे प्रहमें सामना होता हो। जैसे,—युतवेध, सप्तश्रक्षाकावेध, पताकीवेध इत्यादि।

वेधक (सं क्ष्री ०) विध् ण्वल्। १ धान्यक, धनियाँ। (राजनि०) २ कर्णूर। (त्रिका०) ३ थम्लवेतस। (पु०) ४ वह जो मणियों आदिको वेध कर अपनी जीविका चलाता हो। (ति०) ५ वेधकर्ता, वेध करनेवाला। वेधशाला देखो।

वेधनिका (सं० स्त्री०) विध्यतेऽनयेति विध-करणे-स्युट्ं। ततः खार्थे-कन्। वह औजार जिससे मणियों आदिमें छैद करते हों। पर्याय—आक्फोटनी, लाक्फोटनी, स्फेंग्टनी. यूषदंशिका। २ सूची, तुर्णुन।

बेधनी (सं क्ली०) विध्यतेऽनयेति विधि ल्युट्, स्त्रियां डीव्। १ वेधनिका, वह औजार जिससे मणियों मादिमें छेद करते हों। २ हस्तिकर्णवेधनास्त्र, अंकुश। (त्रिका०) ३ मेधिका।

वेधमय (सं ० ति ०) छिद्रयुक्त, छैदवाला। चेधमुख्य (सं ० पु०) वेधे वेधने मुख्यः श्रेष्ठः। कचूर। (राजनि०)

वेधमुख्यक (सं० पु०) वेधमुख्य खार्थे कन् । हरिद्राजृक्ष, हल्हीका पौधा। पर्याय—कर्ळारक, द्राविड्क, काल्पक, काल्पः। (अमर)

वेधमुख्या (सं० स्त्री०) वेधे मुख्या । कस्तूरो । (राजनि०)

वेधशाला (सं क्त्री) वह स्थान जहां प्रहों और नक्षतों आदिका बेध करनेके यन्त्र आदि रखे हों, वह स्थान जहां नक्षतों और तारों आदिको देखने और उनकी दूरी गति आदि जाननेके यन्त्र हों। अंगरेजोमें इसे Observatory कहते हैं। मानमन्दिर और वेधान्नय देखो।

वेधस् (सं० पु०) विद्धातीति वि-धा (विधाओ वेधव।
उया ४।२२४) इति असि वेधादेगस्त । १ ब्रह्मा।
२ विष्णु। (अमर) ३ शिष्टा। ४ सूर्य। (शब्दरत्ना०)
५ पिष्डत। (विश्व) ६ स्वेताक वृक्ष, मदारका पीधा।
(शब्दच०) ७ अनंतपुत्र। (अग्निपुराया सागरोपाल्यान
नामाध्याय) ८ प्रजापति दक्ष आदि। (त्रि०) ६ मेधाषी।
(निधयद्व) १० विविध कर्ता। (शृक् ४।४२।१२)

वेधस (सं० ह्यो०) अङ्गुष्ठमूल, इथेलोके अंगूठेकी जड़ के पासका स्थान। इसे ब्रह्मतोर्ध भी कहते हैं। आख-मनके लिपे इसी गड्ढेमें जल छेनेका विधान है।

वंधसी (सं० स्त्री०) एक प्राचीन तीर्यका नाम। वैधम्या (सं० स्त्री०) याग्विधानकी इच्छा। (त्रुक्) शप्ति।२)

Vol. XXII. 55

बंधा (सं० पु०) वेधस् देखो ।

वेधालय (Observatory)—एक शलाका या यण्नि अथवा अन्य किसी पदार्थ में सूर्याद आकाश-मएडलस्थ प्रदादि और धराका वेध कहते हैं। उक्त शलाका आदिमें उस्थ पदार्थ को विम्न विद्ध होता है, इससे वेधसंझा पड़ी है। यण्या शलाकादि यम्बों द्वारा नक्षत्रादिके संस्थान और गतिनिर्णयका ही वेध (Observation) कर्रते हैं और जिस घरमें इस तरहके यम्ब आदि रक्षित और कार्य साधित होता हो, उस गृहका प्राचीन पुरुषोंने वेधशाला या वेधालय कहा है, इस समय जनसाधारणमें यह 'मानमन्दिर' (Observatory) नामसे परिचित हैं।

यूरेापियांका विश्वास है, कि इस देशमें बहुत बहुले से उयोतिषकी चर्चा रहने पर भी यहांके लेगोंमें येथ-श्वान न था । सुतरां प्राचीनकालमें यहां कोई वेध-शाला भी न थी। युनानियोंसे ही भारतवासीने वेधकान सीखे हैं। किन्तु यह बात सच नहों। इसमें सन्देह नहीं, कि भारतवासी ईमाके जन्मसे बहुत पहले अर्थात् सहस्र सहस्र वर्ष पहलेसे वेधापाय जानते थे। जगतुकं आदि प्रंथ ऋकसंदितासे हो २७ नक्षत और सप्तर्षिका संधान मिलता है। तैतिरोयसंहितामें नक्षत तारेमें राहिणोके प्रति चंद्रकी अतिशय प्रीति है या चंद्र राहिणीके निकटयुति ऐसा कहा है। आध्वलायन श्रौतसूत्रमें ध्रव और अरुम्धतीके शनिकृत राहिणीशकटमेद, रामायण और महामारतमें नाना नक्षत्र और तिथिवर्णना तथा नामा प्राचीन समृतियोंमें नक्षत्ववीधिके उद्लेखसं अच्छी तरह जाना जाता है, कि भारतीय आर्यों ने उस ऋक् संहिताके समयसे ही अर्थात् सात हजार वर्षसे भी पहलेसे व धशिक्षा की थो। वराहमिहिरने वृहत्संहिता में केतुचारके प्रसङ्गमें लिखा है-

> "गार्गीय' शिखिचार' पराशरमिततदेवॐकृत' च । अन्यांश्च बहून दृष्ट्वा क्रियतेयमनाकुकाचार: ॥"

उक्त प्रमाणसे जाना जाता है, कि गर्गे, पराशर, असित, देवल आदि बहुतेरे ऋषियांने केतुचार निर्णय किया है। उक्त बृहत्संहिताकी होकामें भट्टोस्पलने भी इस तरह पराशरकी बात प्रकाशित की है- "पैतामहश्चलकंतुः पञ्चवर्षशतं प्रोष्य उदित । अधीहालकः श्वेतकंतुद्शीलरं वर्षशतं प्रोष्य दूश्यः । अधीहालकः श्वेतकंतुद्शीलरं वर्षशतं प्रोष्य दूश्यः । अधारालाकारां शिखां दर्शयन् ब्राह्मनक्षमुपस्त्यमनाकः भूवं ब्रह्मराशिं सप्तर्षीन् संस्पृश्यः अधिराश्चरः श्वेतः केतुः पञ्चदशं वर्षशतं प्रोष्येग्द्रगं पद्मकेतोश्चाराग्ते । अधाराश्चरः निवृत्याद्धे प्रदक्षिण जटा-कारशिकः स यावग्तो मासान् दृश्यते तावद्वर्षाण सुभिक्षनमावहित ॥ अधारश्मकेतुर्विभावसुज प्रोष्य शतमावर्षः वितोद्यदितश्चाराग्ते स्राह्मकेतुर्विभावसुज प्रोष्य शतमावर्षः वितोदितश्चाराग्ते स्राह्मकासु धूमशिखः ।" (पराशर)

अर्थात् पैतामह केतु पांच सी वर्ष प्रवासमें रह कर उदित होता है। इस तरह उद्दालक श्वेतकेतु ११० वर्ष, शूलाप्राकार, शिखाधारी, काश्यप श्वेतकेतु १५०० वर्ष और विभावसुज्ञ रश्मिकंतु १०० वर्ष प्रवासके बाद कृत्तिकामें धूमशिखवत् उद्दय होता है।

इस समय जैसे यूरे। पियों के आविष्कर्त्ता के नामानु-सार Halley's Comet आदि विभिन्न केतुके नाम सुनाई देते हैं वैसे ही अतिप्राचीन कालमें इस भारतवर्ष में जिन सब ऋषियोंने वेधकानवलसे विभिन्न केतुचारका आविष्कार किया है, उनके नामानुसार ही उन केतुओं-का नामकरण हुआ था। वह भट्टोस्पलधृत पराशरीकि-से जाना जाता है।

आर्यभट, ब्रह्मगुप्त आदि प्राचीन उपातिषाचार्याण स्वाधीनभावसे अपने अपने उद्भावित यंत्रसाहायसे अत्यन्त पूर्वकालसे आज पर्यान्त वेध करते आते हैं। आठगढ़के राजकुमार चन्द्रशेखर सिंहको जीवनीसे उसका विलक्षण परिचय मिलता है।

विस्तृत विवरण चन्द्रशेखर सिंह शब्दमें देखो।
वेधके लिये वेधशालाकी आवश्यकता है। बराहमिहिर आदिके उपातिर्मन्थसे जाना जाता है, कि राजनिर्देशसे कितने हो नक्षतद्वा दिन रात निभृत कक्षमें
बैठ कर नक्षत्नादिको गतिविधि 'पर्याव क्षण और उनके
दर्शनका फलाफल लिपिवस करते थे। भोजराजकत
राजमृगाङ्ककरण और बल्लभव शीय दशकलराजके
करणकमलमार्चाएडप्रन्थ इस तरह राजज्यातिषयोंके
पर्याव क्षणका फल हैं। केवल रोजज्यातिषो हो क्यों

अनेक स्थलों में कितने स्वाधीन उयोति विं तु अपनी भू द कृटिमें बैठ कर भी वेधक्वानका परिचय दे गये हैं। नाना वैदेशिकों के आक्रमण और सैकड़ों राष्ट्रविष्ठवसे भारतकी कितनी ही प्राचीन विध्यशालायें विलुप्त हुई हैं, किन्तु भारतकी उत्तर सीमा के बाहर चीनदेशमें ऐसे राष्ट्रविष्ठव और ध्वंसकाएड न हो सकनेसे आज भी वहां सहस्न वर्षों के वेधालय दिखाई देते हैं। इनमें चीन राजधानी पेकिङ्ग शहरका वेधालय जगत्मसिद्ध है। पहले यहां एक छोटा वेधालय था; किंतु सन् १२७६ ई०में को-सौकिन धर्मान वृहत् वेधालयका निर्माण किया था। सन् १६७३ ई०में उक्त मानमन्दिर में हो वार्विषष्ट (Verbiest) प्रमुख जेसुइटधर्म प्रचारकों के यक्तसे बहुत रेन ये यन्त्र निर्मित् हुए। आज

भारतयप में जभी किसी श्रेष्ठ उपातिय दुका आवि-भाव हुआ है, तभी उन्होंने वेश्व द्वारा पूर्व वसीं उपाति-विक मत शोधन करनेका यस किया है। बहुत अधिक दिनकी बात नहीं, प्रहलाधव नामके प्रसिद्ध उपातिप्र न्थ-प्रणेता गणेश देवझके पिता केशवाचार्यने १५वीं शताब्दी-में जिस तरह वेशका परिचय दिया है, उसके पढ़नेसं विस्मित होना पड़ता है। उनके प्रहकौतुककी स्वरचित मिताक्षराटीकामें लिखा है—

"ब्राह्मार्यभरसौराद्ये स्विप ब्रह्महरणेषु बुधशुक्रयार्म हर् दन्तरं अङ्कृतया दृश्यते । मन्दे आकाशे नक्षत्वप्रह्योगे उद्येऽस्ते पञ्चमागा अधिकाः प्रत्यक्षमन्तरं दृश्यते । ...... पवं क्षेपेस्वन्तरं वर्धभोगेस्विप अन्तरमस्ति । पवं बहुकाले बहुन्तरं भविष्यति । यतो ब्राह्मोद्यो स्विप भगणानां सावनादीनां च बहुन्तरं दृश्यते एवं बहुकाले बहुन्तरं भवस्येव । ..... एवं बहुन्तरं भविष्येः सुगणकैः नक्षत्र-योगप्रह्योगोद्यास्तादिभिर्शामानघटनामवलेष्य श्यूना धिकभगणाद्ये प्रह्मिणतानि कार्याणि । यहा तत्-कालक्षेपक वर्धभोगान प्रकल्य लघुकरणानि कार्यानि । ... एवं मया परमफलस्थाने ब्रह्मित्ययंतादिलेमिविधना मध्यश्वंद्रो ह्यातः तत्र फलहासवृद्ध्यभावात् । केंद्र-गेलादिस्थाने ब्रह्मितिध्यन्तादिलेमिविधना चंद्रोच्चना-कलितं । तत्र फलस्य परमहासयुद्धिस्वात् । तत्र चंद्रः सूर्यपक्षात् पञ्चकले। तो दुष्टः । उच्चं ब्रह्मपक्षा-श्रितं । सूर्यः सर्वापक्षेपीवदन्तरः स सौरा गृहीतः । अन्थे प्रहा नक्षत्र प्रहिपागप्रहिपागास्तीद्यादिभिर्वार्शमान-घटनामवले। षय साधितः । तत्रेदानीं भौमेउयौ ब्राह्म-पक्षाश्रितौ घटतः । ब्राह्मो बुधः । ब्राह्मार्थमध्ये शुकः । शिनः पक्षत्रयात् पञ्चभागाधिको दृष्टः । पवं वर्शमान घटनामवले। षय लघुकर्मणा प्रहर्गणितं कृतं । "

ब्राह्म, आर्याभट और सौरादिके सिद्धान्त प्रम्थमें प्रहकरणमें बुध और शुक्रका बड़ा अस्तर दिखाई देता है। मन्दाकाणमें नक्षत्र प्रध्योगमें, उदय और अस्तमें पञ्चभाग अन्तर अधिक हैं, यह प्रत्यक्ष स्पसे दिखाई देता है। इस तरह वर्षभोग क्षेपमें भी विशेष अन्तर है और इसी तरह बहुत कालमें बहुत अन्तर हो जाता है। प्योंकि, ब्राह्मादिमें और सावनादि भगणमें बहुत अन्तर दिखाई देता है। खीर इसके भी बहुत कालमें बहुत अन्तर हो जाता है। सुगणकोंने नक्षत्रयोग प्रह्योग और उद्यास्तादि वर्त्तमान घटनाका अवलोकन कर न्यूनाधिकभावसे भगणादि द्वारा प्रह्माणित करना चाहिंगे, ऐसा स्थिर किया है। अथवा तरकालक्षेपक वर्षभोगकी कल्पना कर लघुकरण करना।

परमफलस्थानमें चन्द्रप्रहण तिथिके अन्तसे विलोम विधि द्वारा मध्य चन्द्र द्वारा मध्यचन्द्र झात होगा। इसमें फलकी हास यृद्धि नहीं होती। केन्द्रगोलादि स्थानमें और प्रहणतिथिके अन्तसे विलोमिष्यिधि द्वारा चन्द्रोध किल्पत हुआ है। उसमें फलका परम, हास और यृद्धि होती है तथा चन्द्रसूर्णपक्षसे पञ्चकला कम भाषसे दिखाई देती है। यह ब्रह्मपक्षाश्रित जानना होगा। सूर्यका सब पक्षोंमें ही जरा अन्तर रहता है और यह सौर कह कर गृहीत हुआ है। अन्य सब प्रह नक्षत्रप्रहयोग और नक्षत्र प्रह्मीगास्त तथा उद्यादि वर्त्तमान घटनाका अवलोकन कर साधन करना उचित है। अधुना भीम और इन्य ब्राह्मपक्षाश्रित है। ब्राह्म अर्थात् बुध, ब्रह्मार्थमें शुक, शिन पक्षत्रयसे पञ्च भाग अधिक दिखाई देता है। इस तरह वर्त्तमान घटना देख कर लघुकर्मा द्वारा प्रहगणना करनी चाहिये।

इसो तरह प्रसिद्ध ज्योतियो कमलाकरने भो अपने सिद्धान्ततस्यविवेक नामक प्रन्थमें पूर्वाचार्योके सिद्धा न्तोंका खर्डन कर ध्रुवनक्षतको गित प्रकाशित की है।
महामहोपाध्याय चन्द्रशे करकी बात पहले हो कही जा
चुकी है। अभी थोड़े हो दिन हुए, कि उन्होंने परलेक गमन किया है। उन्होंने अपनो चेष्टा और अपने
रचित यन्त्रके साहाय्यसे कैसी वेध-दक्षता दिखाई है,
उनके सिद्धान्तद्रपंण प्रन्थके पहनेसे उसका यथेष्ट
परिचय मिलता है। उनकी असाधारण शक्ति देख
इस देश या विदेशके ज्योतिषयोंने इनको 'ताइको
वाही" उपाधि हो है।

इस देशमें ऐसे भी कई ज्यातिकी देखे गये हैं, जा संस्कृत और अंब्रेजी दोनें। भाषा नहीं ज्ञानते। अथच उनको नक्षत्र देख कर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ है, कि वह अनायास ही कह सकते हैं, कि कीन कै।न तारा पूर्व से पश्चिम और कीन कै।न पश्चिमसे पूर्व अस्त हुए।

प्राचीन कालमें भारतवर्ष में व धशालामें कीन कीन यम्त व्यवहृत होते थे, भारकराचार्यने अपने यम्ताध्यायमें उन यं तोंका इस तरह नामोल्लेख किया है—१ चक्रयंत्र, २ चाप, ३ तुर्णोल, ४ गेलियंत्र, ५ नाड़ीबलय, ६ घटिका, ७ शंकु, ८ फलकयंत्र, ६ यष्टियंत्र और १० स्वयंवह-यंत्र। भारतीय उगितिर्विद् लल्लाचार्य और ब्रह्मगुप्तके समयसे बाज तक इन सब यं तोंके साहाय्यसे हो वेध कार्य साधन करते आ रहे हैं। १८वीं शताब्दोमें जय पुराधिय सवाई जयसिंहने तत्कालीन भारतके प्रधान नगरों में वेधशाला यो मानमन्दिर प्रतिष्ठित कर उनमें ये सब यंत्र रखे थे। उन्होंने फारसी भाषामें ऐसा विवरण लिख कर रख दिया है, जिससे उनके नये उद्धा-वित यंत्रों का व्यवहार सहज ही समक्रमें आ जाता है।

जब यूरोपीय ज्योतिष शास्त्रकी आलोचनामें और यम्त्रादि साहाय्यसे ज्योतिष्क्रमण्डली अर्थात् प्रह-नश्नतादि गतिस्थितिनिर्णयके विषयमें जगत्में अभिनव-पम्थाकी प्रसारवृद्धि कर रहे थे, जब कांपणिकासके (१८७३-१५८३ ई०) आलोकित ज्योतिष्मांगीमें विचरण कर हर्सेल (Sir William Herschel 1738-1822 A D) आदि ज्योतिर्विद प्रहनक्षत आदि आधिष्कार और गति-निर्णय द्वारा जगत्में अशेष ख्याति उपार्जन कर रहे थे, उससे भी कुछ पहले अर्थात् १८वीं शताब्दीके प्रथममें

भारतवर्शमें भी ज्योतिष शास्त्रविशारद एक अद्वितीय पुरुषने जन्मगहण किया था। केशव दैवह और गणेश दैवहके ज्योतिःशास्त्र-सागरका मन्धन कर उसके सरोद्धार सर्वा शमें तदुप्रन्थनिष्वयकी विशुद्धिता सम्पादन करने पर भी वास्तवमें वे जयसिंहकी तरह ज्योतिषशास्त्रा लोचनाका पथ उन्मुक कर नहीं सके हैं।

राजपुतानेके अन्तर्गत अम्बरराज्यके अधोश्वर जय-सिंह संवत् १७५० विक्रमीय (१६६३ ई०)में पैदा हुए थे। वयोवृद्धिके साथ साथ उन्होंने भारतीय, मुसल मानी, यावनी और यूरोपीय नाना उपातिगैन्थोंकी आलोचना को। इन सब ज्यातिष प्रंथोंका पढ कर जब वह समक्त गये, कि हिपांकास, टलेमी, जमसेद कासि और नासिर तुषो आदिके प्रंथ प्रमाणसे विकप्रत्यय करनेकी जब सुस्पष्ट सुविधा नहीं दिलाई देती, तब उनके ये परिश्रम व्यर्ध हुए, यह सहज ही अनुमान किया जाता है। सिवा इसके प्रदुनक्षत आदिकी स्थिति गणनामें से यद गुर्गानि खकानाको प्रवर्शित सुची, तृषिठात् मूलचौँद अक-वरशाही, संस्क्षे ज्यातिप्र'न्थ और यूरापीय गणना-सुची आदि प्रचलित थों, उसके साथ प्रकृत गणनामें अनेक चैवम्य रहनेसे वे स्वतः प्रवृत्त हे। वेधयन्त्र स्थापन कर प्राचीन पद्धतिके संस्कारसे नये प्र'थ और तालिका प्रण यनमें यस्नशील हुए।

इस समय दिल्लीके बादशाह महम्मद शाहने उनके ज्येशित विषयक ज्ञानका परिचय पा कर और वेधशाला स्थापनमें उनका उद्यम और आप्रह जान कर उनकी दिल्ली दरबारमें बुलाया और उनके आने जानेका व्ययभार अपने ऊपर लिया था। इसके अनुसार जयसिंहने दिल्ली राजदरबारमें आ कर मुसलमान ज्येशितिर्विद्ध और उपामितिज्ञोंके, उपातिशास्त्राभिष्ठ ब्राह्मण पिष्डतोंके और कई यूरीपीय उपातिर्विद्धोंके साहाय्यसे कई प्रहोंका गति कोल प्रत्यक्ष कर आपसमें परामर्श किया और गणनामें जो भ्रम था, उसका संशोधन कर लिया। इस समय सुश्रृङ्खला पूर्णक कार्य निर्वाह करनेके लिये वैदेशिक यम्बादिका अनुकरण कर उनका भी कई यम्ब निर्माण कर लेना पड़ा था।

राजा जयसिंहने मुसलमानी प्र'थोंके अनुसार समर-कन्द्रमें प्रतिष्ठित मानमन्दिरका अनुकरण कर दिल्लीमें उन सब यन्त्रादिको स्थापित कर सबसे पहले ब धशाला की मित्ति कायम की। समरकन्दमै उस समय तीन गज परिमित व्यासविशिष्ट जात् उल-इलक और जात्-उल सावेतिन, जातु-उल-फस बेतिन, सादस फकेरी और मशालाभादि कई पोतलके बने यन्त्र थे। ये सब यन्त्र छोटे आकारके थे। इससे इनमें मिनट विभागकी सुविधा न थी। फिर स्थानमें वैषम्य होनेके कारण यस्त्रोंक स्थापनमें गडबडोसे अनेक समय गणनामें विभ्राट उपस्थित होता था। कभी ते। मध्यद्ग्ड (axes) क्षयप्राप्त है। या कम्पित है। वृत्तींका केन्द्रस्थानच्युत है। जाता था, उससे भी गणनामें गडबड़ी उपस्थित होती थी। इन्हीं सब कारणोंसे हिपाकांस आदि प्राचीन ज्ये।तिर्विदों की गणना सर्वाङ्क सुन्दर नहीं हुई। यह विचार कर उन्होंने अपने इच्छानुसार राजधानीके नामानुसार "दर उल खिलिफात् शाह जहानाबाद," "जयपकाश" "राम-यन्त्र" और "सम्राट्य त्र" निर्माण किया था। इसका व्यासाद्धे प्रायः १८ हाथ, १ मिनटके निरूपणका अंशांश परिमाण १॥ जो था। यंत्र पत्थर और चूने आदिके संवागसे बने थे। चौड़े होनेसे इनमें गति और दूरत्व-का परिमाण निर्देशि करनेकी विशेष सुविधा है।

इस तरहकी प्रणालीसे वेधशाला स्थापित हुई सही; किन्तु निक्कपित गृहनक्षत्र आदिका स्थान और वर्षामान यंत्रके साहाय्यसे अधःपतित इन सच स्थानों-का प्रकृत स्थितिनिर्णय द्वारा इन दोनोंमें दूरत्य या कालका व्यवधान करनेके लिये जयसिं हने विशेष अध्यवसायके साथ सवाई जयपुर, मथुरा, बनारस, और उज्जैन नगरीमें और भो चार स्वतन्त्र वेधालय स्थापन किये। इन सब स्थानोंमें स्वतन्त्र भावसे प्रहन्तक्ष्वादिका सञ्चालन और गणना को गई थी। उसी गणनाका फल ले कर उन्होंने दोनों नक्षत्रोंके अक्षांशका व्यवधान छोड़ सामञ्जस्य द्वारा इन सब गणनाओं को प्रमित्रहोन और सर्वाङ्ग सुन्दर सिद्धान्त किया था। आज भी इन सब स्थानोंमें वेधालय विद्यमान हैं। किंतु वे आलोचनाके अभावमें अनादृत अवस्थामें निपतित

और ध्वस्तप्राय हैं। जनसाधारणकी जानकारीके, लिये एक एक करके कई वेधालयोंके यन्त्रादिका उल्लेख किया गया है।

दिल्ली नगरके प्राचीरके विहर्भागमें १। मील दूर पर जुम्मा मसजिदके ३२ दक्षिण-पश्चिममें दिल्लीका मानमन्दिर अवस्थित है । इङ्गलैएडके प्रीनवीच (Greenwich) मानमन्दिरसे यह स्थान अक्षा० २८ ३८ उ० तथा देशा० ७७ २ पू० दूरवर्ती है। ये कई खएड खएड अट्टालिकामें विभक्त हैं। यक यक अट्टालिकामें एक या अधिक यन्त्र रखे हुए हैं। इन सब यन्त्रोंके कुछ विवरण यन्त्रशब्दमें लिखा जा चुका है। इससे यहां अधिक नहीं लिखा गया। केवल नाम और परिमाण निर्देश कर संक्षेपमें उनका परिचय दिया जाता है।

(१) सम्राट्यन्त (Equatorial dial) वा नाड़ी-वलय । इसका शंकु ११८ फीट ७ इश्च लम्बा, मूल-देश १०४ फीट १ इश्च और ऊंचाई ५६ फीट ६ इश्च है। यह प्रस्तरप्रधित है। किन्तु स्थान-स्थानमें ट्रट गया है।

(२), उक्त यन्त्रसे कुछ दूर उत्तर पश्चिममें और एक अपेक्षाइत छोटा नाड़ी वलय है। इसके बीचमें शङ्क है है। इस पर चढ़नेके लिये सीढी लगी है। इसके शङ्क के दोनों पार्श्वमें ही समकेन्द्रके अर्ड इस है। शङ्क बहि-युक्तके व्यास खरूप ३५ फोट ४ इश्च लम्बा है। वहिगोंलकका एक एक अंश ३१०० इश्च है। वहिन्द से मध्यगुक्तकी व्यवधान रेखा २ फीट ६ इश्च है। प्रत्येक अंश १० भागमें और प्रत्येक भाग ६ कला (Minute) में विभक्त है।

इस गृहके उत्तरी प्राचीरमें और पश्चम और की एक खतन्त्र अट्टालिकामें खगे।लक्ष्य नक्षत्नोंकी ऊंचाईके निर्कर पणार्थ याम्ये।त्तररेखाविलम्बित एक यन्त्र है। यह द्विवृत्तपाद (Double quadrant) है। इसका एक एक अंश २ दू अब है और उसमें कलाविभाग है।

(३) वृक्ष्माड़ीवलय-यंत्रकं दक्षिण कुछ दूर पर "उसतुयाना" नामकी दे। अट्टालिकार्ये है इनसे क्रमे।लस्प नश्रतोंके उन्नतांग और दिगंश (azimuth) निरूपण किया जाता है।

(५) इन दे। गृह और नृहन्नाड़ो वलयके मध्यस्थल में शाम्ला नामक यंत्र प्रतिष्ठित हैं। यह कुब्ज (Conc-ave)-पृष्ठ अर्द्ध गृस है। इसमें सगालके निमाद्ध की रेला अङ्कित है। याम्ये। सररेलायें १५ अंशकी दूरी पर स्थापित हैं।

जयपुरनगरमें इस समय जितने अयोतिषिक यंत्र विद्यमान हैं, उनमें निम्नलिखित यंत्र प्रधान हैं—

१, याग्ये।त्तरभित्तियंत ( Meridianal wall ) । इस यंत्रके द्वारा ज्यातिकांके याभ्यात्तर अतिक्रमकालीन ( Transit on the meridian ) उन्नतांशमें, सुर्वाकी मह-त्तम कांति ( greatest declination ) और स्थानीय अक्षांश ( Latitude ) निर्णीत होता है। वर्तामान कालमें यूरीप आदि स्थानेंमें Mural circle नामक यंत्र द्वारा ये सब उद्देश्य साधित होते हैं ! पर्यविभाणिका भूमिके ऊपरी भागमें एक प्राचीर है। यह प्राचीर सम्पूर्ण रूपसे याम्यात्तर रेखा पर अवस्थित है। प्राचीरके पूर्व गात्रमें २० फुट व्यासाई विशिष्ट दें। वृत्तपाद (Quadrant) और पश्चिमगात्रमें १६ फीट १० इञ्च व्यासाद्धे विशिष्ट एक वृत्ताद्व चित्रित है। परिधियां मर्गर पत्थरसं निर्भित हुई हैं और अंश ( Degree ), कला ( Minute) प्रभृतिमें विभक्त है। पत्थरमें खेाद कर उसमें सोसा प्रविष्ठ करा कर विभागोंको रेखाये अङ्कित हुई हैं। वृत्तके कंन्द्रस्थानमें एक कील गड़ी हुई हैं। उसमें सूत बांध कर सारे विभागांशों वर उस सुतके अवभागको घुमाया जा सकता है। यदि किसी उयोतिष्कके उन्नतांश निर्णय करने की आवश्यकता होती है तब इसकी याम्यालर रेखा अतिकाम करनेके समयकी प्रतीक्षा करनी होती है। जब ज्योतिषक याम्योत्तर रेका पर उपस्थित होता है, तब सुत-का अप्रयाग किसो विभागांशमें पकड़नेसे कील और यह ज्योतिष्क समसुत्रपात पर अवस्थित दिलाई देगा, तब यह विभागांश वृत्ताद्ध के निकटकी सीमासे कई अंश दूर पर देख लेगा । यह अंश संख्या उक्त ज्योतिष्ककी उन्नतांशचोतकहै।

निर्सालखित उपायसे जयपुरमें अक्षांश निर्णीत हुआ

है। प्रतिहिन मध्याह्नकालमें याग्यात्तर रेखा अतिक्रम कालीन सूर्यका उण्नतांश देख लेना होता है। ६० अंश-से यह बाद देनेसे सम्बक्तिकसे दूरस्य अर्थात् नतांश मिलता है। लगातार कई महीने तक इस तरह उन्नतांशसे निर्णाय करते करते सबसे जो कम और सबसे जो अधिक है, उन दोनोंका अन्तर ले कर उसका आधा प्रहण करना होगा। यही विषुषरेखा और राशियलयके अंतर्गत कोणका परिचायक है। अर्थात विषुषरेखा लघुतम नतांशमें अवस्थित है और महत्तम नतांशमें अबस्थानके मध्य विंदुसे हो कर गई है।

सन १७२७ ई०में महाराज जयसिंहने जयपुरकी रवि-परमाकान्ति (Obliquity of the ecliptic) २३ डिग्री २८ मिनट निर्णय को है। उस समय यह यथार्थमें २३ डिग्री २८ मिनट २६ सेकेएड (चिकला) थी। अतप्य यह गणनाका सामान्य व्यतिक्रम मात्र जानना होगा। परमाकांतिमें सूर्यका लघुतम नतांश जाड़ देनेसे जयपुर-का अक्षांश (Latitude) मिल जाता है। लघुतम नतांश किञ्चिद्धिक साढ़े तीन भंश मात्र है। इसो-लिये जयपुरका अक्षांश २७ डिग्री है। इससे पाठक समक्ष सकते हैं, कि सूर्य जयपुरके खन्बस्तकमें अर्थात् शिर पर कभी उपस्थित नहीं होता। उसका चूड़ांत उत्तर प्रयृति जयपुरके ख मेंसे ३॥ डिग्री दक्षिणमें हो रह जाता है। अतप्य जयपुर समकटियंत्र (Temperate zone)में अवस्थित है।

भित्तियं सकी ऊंचाई प्रायः १८ हाथ है और लम्बाई इसके दुगुनेसे भी कुछ अधिक है। अत्यव पर्यवेक्षणकी सुविधाके लिये सारी वृत्तपरिधियों की बगल में सीदियां बनी हैं। इन्हीं सीदियों से ऊपर चढ़ा जा सकता है।

2, ''नाड़ीवलययं त''—इसके विषयमें पहले कुछ वर्णन लिखा जा चुका है। जयपुरके नाड़ीवलयकी पोठ पर लिखी कवितासे यंत्रालयका आरम्भकाल निर्णीत होता है, इसोसे वह कविता यहां उद्घृत कर दी जातो हैं।

"धर्मग्जानिम धर्मवृद्धिमनजोक्यात्मा जगत्तस्थुषोः। राजेन्द्रो जयसिंह इत्यभिषयाविर्भूय व शे रघोः॥ लुप्त्वा धर्म विरोधिनोऽध्यरमुखेश्वाचीर्य वेदाध्यभि-धर्म न्यस्य धरातले रचितवान् यन्त्रान् सुबोधान बहून् ॥ गोझप्रवृत्तेगं गने चरायां जिज्ञासया श्रीजयसिंहदेवः । श्राज्ञासवान् यन्त्रविदः पुनस्ते चक्रुहिं याम्योत्तरमित्तिसंज्ञम् ॥ सत्रज्ञलेपांशुविशुद्धपायवं -द्वयस्य-नाड़ीबळयेककेन्द्रम् । श्रुवाभिकेन्द्रश्रृतिमार्गं कीषां कीषां कीषांश्रमासृचिनाड़ीकाद्यम् ॥ पितामहोच्छिष्टमयांश्र भाका रोहवरोहान् नवनन्दनवृत्तान् । प्रतापसिंहश्र विश्वध्य विद्म्यस्तान् कारयामास सुपार्श्वं युग्मे ॥ भारोपमम्लेच्छगयस्य वृद्ध-मुभारशान्त्ये पुनरादिदेवः । इत्त्वाकुवःशेऽप्यवतीर्यं पूर्वावतारितान् देवगयानयुङ्कः ॥ धर्माधिकारी विधिदेवकृष्यः प्रायुक्ति संरोहितधर्मपादाः । यन्त्रेषु वेदाङ्गविभूषयोषु द्वितीय यन्त्रोद्धरयाञ्चकार ॥ यस्मिल्लिह्यं चतुषुं पक्तिथिवारच्नेषु पक्तोपित्रध्नानस्य सः । नन्दम्निस्थितिरपययुक् स च सबो विश्वघ्नवारोपययुक् वातत्वघ्न भमन्ययुक्तमथवैषाऽस्योद्धृतस्योतिथितिः॥"

अव यंत्रस्थापनका पक्ष, तिथि, वार और नक्षत्र द्वारा सिद्ध होता हैं, कि इस दिन कृष्णपक्ष, नवमी, शुक्रवार और कृत्तिको नक्षत्र विशिष्ट तथा १६४० शक (अर्थात् १६१८ ई०) की घटना है।

उपर्युक्त किवतासे मालूम है।ता है, कि यम्बालयके वर्त्तमान सब यंत्र अकेले जयसिंह द्वारा हो नहीं वने हैं, उनके पौत्र प्रतापसिंहने अनेक यंत्र बनवाये थे। जयसिंहके समयसे श्रोमाधोक्तिंहके समय तक प्रत्येक राजाने हो अल्पाधिक परिमाणसे यंत्रालयको श्रीवृद्धि और उन्नतिसाधन-करनेमें अर्थ व्यय किया है। उक्त यंत्रालयोंमें जिस उद्देश्यसे जो यंत्र निर्मित और जिस राजाके समयमें स्थापित या संस्कृत हुए हैं, उनका विवरण नोचे दिया जाता है।

## वेघालयके यत्रीकी सूची।

| सं (ठय     | ।। नाम                        | किससे          | क         | तं रखे   | कसा व्यवहार            | िक                | स राजाके  | किस राजाके राजस्वमें                   |
|------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------|------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|
|            |                               | निर्मित        |           | 1ये      |                        |                   | राज्यमें  | पुनः संस्कृत या संबद्धि <sup>°</sup> त |
| १          | याम्योत्तरभित्तियंत्र         | इमारत          | उचे।तिषिश | यग्त्राल | य उन्नतांशानेण         | य सवाई            | #यसिंह    | सवाई रामिसंह                           |
| ર          | षष्टांशयं त                   | n              |           | 79       | "                      |                   | 19        |                                        |
| 3          | रामयंत्र                      | ,,             |           | "        | उन्नताश और दिग         | <b>ांशनिर्ण</b> य | 71        | सवाई माधविलंह (२य)                     |
| 8          | दिगंशय ंत्र                   |                |           |          |                        |                   |           |                                        |
|            | (Azimuth circle)              | ,,             |           | 17       | दिगंशनि                | र्णय              | 11        |                                        |
| ۲,         | सम्राट्य त                    | 1)             |           | "        | कालनिक्सपण, न          | तकाल              |           |                                        |
|            |                               |                |           |          | ( hour angle )         | कास्ति            | 92        |                                        |
| <b>Ę</b> . | नाड्डीवलय                     |                |           |          |                        |                   |           |                                        |
|            | (Equatorial dia               | l) .,          |           | **       | कालनिक्रपण, न          | तकाल              | n         | सवाई प्रतापसि ह                        |
| 9          | राशिवलय                       | 11             |           | ,,       | खगे।लीय शर,            | दाधिमा            | 13        |                                        |
| ٥,         | क्रांतिवृत्त                  | *              | मीर पीतल  | n        | "                      | "                 | ,,        | सवाई माघवसिंह (२४)                     |
| £ 5        | <b>प्रतालीयंत्र</b> ](Clepsyd | lra) <b>इम</b> | ारत       | "        | "                      | 11                | <b>)1</b> | •                                      |
| १०         | जयप्रकाश                      | ' ?            |           | "        | >9                     | "                 | 11        |                                        |
| ११         | उन्नतांशय'त्न                 | पोतल           | 5         | ,,       | उन्नतांशनिर्ण <b>य</b> |                   | 71        |                                        |
| १२         | चक्रयन्त्र                    |                |           |          |                        |                   |           |                                        |
|            | (Vertical circle)             | 11 .           |           | 55       | क्रांति नतकाल          |                   | "         |                                        |
| १३         | यं स्नराज                     | 17             |           | " और     | उन्नतांश बीर           |                   |           |                                        |
|            |                               |                |           | जाद्घर   | अन्यान्य गणना          |                   | 17        |                                        |

| संख्य | ा नाम                                                 | कि <b>यमे</b><br>निर्मित | कहां रखे<br>गये          | केसा व्यवदार                             | किस राज।के<br>राज्यमें       | किस राजाके राजत्वर्ध<br>पुनः संस्कृतया संवद्धित |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|       | षष्टियंत<br>(Graduated staff)<br>भ्रवभ्रमयंत्र और तुर | •                        | ज्योतिर्चिदींके<br>घरमें | कालनि <b>रूप</b> ण<br>,, और कांतिवृत्त-  | सवाई माधवी                   | संह (१म)                                        |
|       | यंत्र (Quadrant<br>गोलब'ध                             |                          | जादूघर                   | " आर कातवुत                              | परिडतगण                      |                                                 |
| • •   | पालव ध<br>(Armillary spher<br>अभ्याभ्य बहुतेरे यह     | ,                        | ः<br>यसिंहका चतरभ        | ',<br><sub>1. पु</sub> लभायंत्रं या धूपघ | सवाई माधव<br>डी, अप्रयंत ( अ | , ,                                             |

स्वामं जो कई यंत्रोंके नाम उल्लेख किथे गये, उनके सिंघा और भी कई पीतल या काठके बने यंत्र जादूघरमें और उयोतिर्हादों के घरमें रखे हुए हैं। स्वीमें निर्दिष्ट उद्देश्यके सिवा और भी अनेक विषयों को गणना एक यंत्र द्वारा साधित होती है। उक्त यंत्र आदिके सिवा जयसिंदने 'जीज महम्मद' सूची संग्रह की है। वह ग्रहनिर्णयके लिये विशेष फलप्रद है।

अन्यान्य विवरमा यन्त्र शब्दमें देखो ।

जयपुरके राजमहलके तिपोलिया दरवाजा नामक तोरण द्वार पार कर कई पैर उत्तर और जाने पर प्राचीर वेष्टित एक चब्तरा दिलाई देता है। इसकी लम्बाई चार सी हाथ और चीड़ाई दो सी साठ हाथ होगी। इसो जगह उपोतिषिक यंत्र वनते हैं। इसके उत्तर और राजभवन और कचहरो इमारत है, पश्चिम ओर कई देवालय, पूर्व और अध्वशाला और दक्षिण ओर कई देवमंदिर हैं। इस अध्वशाला और मंदिरके बाद हो बाजार है। कोलाहलपूर्ण नगरके केंद्रभागमें ही यह अवस्थित है; किंतु चब्तरेके मध्यमें उपस्थित होने पर किसो तरहका शारगुल या कोलाहल सुनाई नहीं देता, बिलकुल शांत और नीरव निस्तब्ध। रातिको महाराज जयसिंह राजकार्यको भंभटोसे छुटकारा पा कर इस विबुध-संध्य स्थानमें समागत हो कर गभोर गवेषणामें समय बिताते थे।

महाराज सर्वाई जयसिंहने जयपुर नगरके निर्माण और ज्यातिषिक यंस्रालय-प्रतिष्ठाके विषयमे शिल्पनैपुण्य (Engineering skill) का यथेष्ट परिचय दिया है। उपातिषकं सम्बंधमें जगनाथ आदि पण्डितोंकी गणना आदि और प्रंथ प्रणयन आदि कार्यों में आदिष्ट रहने पर भी यंत्रालयका तत्त्र्वावधानभार वे खयं निर्माह करते थे। कहा गया है, कि उनके बंगाली दोवान विद्याधर स्स विषयमें विशेष उद्योक्ता थे। जयपुरके उपातिषिक यंत्रालय भारतवर्णकी अद्धितीय कोर्क्ति है।

उखाड दिये गये हैं )

महाराज जयसिंहने जयपुरके सिवा दिल्लो, मथुरा, बनारस और उर्जीन नगरमें भी अल्पाधिक परिमाणसे ज्यातिषिक यन्त्रादि निर्माण किये थे। काश्मीरके मानमंदिरके यन्त्र आदि जयसिंह द्वारा स्थापित है। बहुतेरे समक्षते हैं, कि काश्मीरके मानमंदिरके यंत्र महाराज मानसिंहके द्वारा स्थापित हैं, किंतु यह बात ठोक नहीं। मानमन्दिरका प्रासाद अवश्य हो महाराज मानसिंहने तीर्थयातियों तथा विद्यार्थियोंको सुविधाके लिये तथ्यार कराया था। महाराज जयसिंहने उसमें हो यन्त्र स्थापन किया था। जयसिंहके पहले जयपुरसे व देवे दांतादि शास्त्र अध्ययन करनेवाले यहां आ कर इसी प्रासादमें उहरते थे।

## पारचात्य वेधालय ।

उचे। तिष्कमएडलोकी गतिविधिकी पर्यालाचनाके विषयमें पाश्चात्य जगत्वासी प्राचीनकालमें विशेषकपसे अप्रसर हो नहीं सके हैं। इतिहासको आलोचना करने पर मालूम होता है, कि ईसासे ३०० वर्ष पूर्व यूरे। पर्मे कहीं भी वैधालय प्रतिष्ठित नहीं थे। फिर भी दें। एक दार्शनिक सर्शसाधारणको जगत्की गठनके सबंधमें ज्योतिष्क तस्व वितरणके माभससे कभी कभी गृहनक्षत्नादिकी गति और स्थित लक्ष्य कर वह विषय लिपवस कर रखते थे। वे गतिनिर्णयके लिपे अति सामान्य भाधसे यंत्रादिका व्यवहार करते थे। इसके बाद ये इन सब खएडखएड विषयोंकी एकत कर जगत्की गठन और प्रहस्थान निर्णयविषयमें साधारणकों प्रयास यृद्धि हुई और धीरे धीरे ज्योतिषशास्त्रकों झानोन्नित होतो रही। इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिपे अलेकजेन्द्रियामें सबसे पहले विद्यालय प्रतिष्ठित हुआ। चार सदो तक तो विशेष उद्यमके साथ इस मानमन्दिरमें प्रहस्थान निरूपण कार्य चलता रहा। इसके बाद अर्थात् ररो शताब्दीमें किसी समझ यह विल्लत हो गया।

यहां यूरोपीय ज्योतिषशास्त्रके प्रतिष्ठाता हिपार्कास्ने (Hiparchus) पूर्ववत्ती दार्शानको द्वारा आलोचित प्रह-विधादिकी आलोचना कर उनका याधार्थ्य निर्णय किया था। इनके बाद और भी कई ज्योतिर्विद्यने इन सब प्रहोंका पर्यायक तत्त्व उद्याटन कर ज्योतिषशास्त्रा लोचनाको और भी उन्नति और प्रसारवृद्धि को। ई॰सन्को दूसरी शताब्दोमें भौगोलिक टलेमोको गवेषणाके फलसे अलैकजेश्द्रियाका वेधालय उन्नतिकी चरमसीमा तक पहुंचा था।

यथार्थामें इसं। समयसे उयोतिषशास्त्रकी आलीवना-का यथ तथ्यार हुआ। उसीके फलसे अरबं! राजाओं के उत्साहसे पहले पहल बुगदाद नगरमें और दमस्क्रसमें वैधालय स्वापित हुए। ६वीं शताब्दों के प्रारम्भमें खलीका अलमामूनने बहुत अर्था व्यय कर इन दे। अट्टा लिकाओं का निर्माण किया। इसके बाद करी। १००० ई०में प्रसिद्ध ज्योतिषोने इबन्खुनिशके ज्योतिर्विपयक बानचर्चाके लिये खलोका हकीम कायरे। नगरके समीप में।कहमके जगर एक वेधमन्दिर बनवाया। इस मन्दिरमें ही सूर्य, चंद्र और प्रहोंकी गति और दूरस्व परिमापक सूर्या (Hakimite table) सङ्कृतित हुई थी।

अरबेंको ज्योतिष्विषयमें आगे बढ़ते देख मुगठ-वंशीय क्षां छेगोंने उनके पदका अनुसरण किया और उनके यक्सने फारसके उत्तरपश्चिम मेराघा नगरमें १२६० ई॰में पक सर्वोत्कृष्ट वेधशाला निर्मित हुई। हलाकू कां इस मंदिरके प्रतिष्ठाता और प्रसिद्ध ज्ये।तिर्मिद्ध नाशिर उल दीन तुषा इसके परिदर्शक हैं। तुषोक यक्षसे यहां "इले।ह खानिक" सूची (llobkhanic tables) तय्यार हुआ। इसके बाद १५वीं शताब्दीमें राजैश्वर्यपरित्यागी मुगल-राजकुमार मीरजो उल्घवेगने समरकन्द्में एक व धमन्दिरकी प्रतिष्ठा कर प्रहसम्बंधीय एक नई सूची (Planetary tables) भीर नक्षत्रसूची तय्यार की। अम्बरराज जयसिंहके संगृहीत "ज्ञीज महम्मद" नामकी प्रहगणनाको सूची इस विषयमें बड़ी उपयोगी है।

१५वीं शताब्दीमें यूरे।पमें विज्ञान चर्चाका स्त्रपात इआ। उस समय नक्षतांकी गतिनिर्णयके लिये ज्योति-षोक्त प्रहवेधके निद्धवणकी आवश्यकता जान पड़ी। यद्यपि उसके दे। सी वर्ण पहलेसे कोई कोई आदमी खतः प्रवृत्त हो प्रद्गतिका प्रदर्शन करते थे और विश्व-विद्यालगों में अध्योगक भी उस विषयमें वक्ता देते थे, फिर भी, उस समय स्वतंत्र वैधशाला निर्माणके साथ ज्योतिष्कमएडलोका पर्यावेक्षण कार्या निर्वाह है।ता था। सन् १४७२ ई०का नुरेम्बार्ग नगरमें यूरेलमें सर्वे प्रथम वेधशाला निर्मित हुई। वानी हार्ड वेल्थर एक धनी व्यक्ति इसके प्रतिष्ठाता हैं। सन् १५०४ ई०में प्रतिष्ठाताके मृत्युकाल तक इस व धमन्दिरमें विशेष उद्यमके साथ परिदर्शन कार्य चला था । विख्यात ज्यातिषा रेजि-बोमएटानाकं सहये।गसे बेलधरने प्रहगतिगणनाकं विषयम कई आंभनव तत्रवांका आविष्कार किया। यथार्थ में इस वैधालयकी प्रतिष्ठा ही यूरे। वमे प्राकृत ज्योतिष ( Practical Astronomy ) आले।चनाके पुनरभ्युद्यका समय है।

इसके बाद १६वीं शतान्दांमें यूरे। यमें दे। प्रसिद्ध वेश्वमन्दिरांकी प्रतिष्ठा हुई। उनमें एक ताइकी ब्राहि (Tycho Brahe) द्वारा डेनमार्कावालेंके अधिकृत श्रुपन द्वोपमें (१५७६-१५२७ ई० तक विशेष उद्यमसं परिवर्शन हो रहा था) और दूसरा काशेल नगरमें ४थे लेएडप्रेम विलियम द्वारा (१५६१-१५६७ ई०) प्रतिष्ठित हुआ था। इन दो वेश्वमन्दिरोंके वेश्वोपलक्षमें यूरोपमें

नयं युगकी अवतारणा हुई है। इस समय कई नये यग्त आविष्ठत हुए। इसके लिये खर्य ताइको-ब्राहि और लैएडप्रेभके ज्योतिर्विद् बुगीं (Burgi) हो विशेष प्रशंसाके पात हैं। ताइकोब्राहि वेधशालाको नाम युरानिवर्गम है। यह स्थान वर्शमान कई वेधालयोंसे भी उत्छए था। ताइकोब्राहिकी गवेषणाके फलसे ज्योतिषशास्त्र विश्वानकी दृढ़ भिक्ति पर प्रतिष्ठित हुआ था और उससे हो वह विश्वविद्यालयके आलोच्य विषय क्रपसे गृहीत हुआ। लिनडेन और कापेनहंगेनके विश्वविद्यालयके अध्यक्षने ज्योतिषशिक्षाका सिद्ध साधनके लिये सबसे पहले विद्यालयोंके साथ एक एक वेधमंदिर संगठन किया था।

इसके बाद धारे धीरे नाना स्थानों में वैधमन्दिर प्रतिष्ठित होने लगे। १७वीं शताब्दीके मध्यमागमें डानजिक् नगरमें जोहानस् हेमेलियस नामक एक व्यक्ति ने एक वेधशाला स्थापित की। इसके बाद ही राजा-जुप्रहसे पेरिस नगरमें और प्रोनवीच (Greenwich) शहरमें जगत्की विख्यात वेधशाला प्रतिष्ठित हुई। इसके उपरान्त प्राच्य और प्रतीच्य जगत्में बहुतेरे वेधा-लय प्रतिष्ठित हुए थे।

पश्चात्य और प्राच्यजगत्में सभी प्रधान शहरों में अभी यूरोपोय प्रणालीकी वेधशालायें दिखाई देने लगीं। किस स्थानमें किस समय वेधशाला प्रतिष्ठित हुई है, नाचे उनकी अकारादि कमसे सूची दो जाती है—

किस नगरमें वेधशाला है किस राज्यमें कब प्रतिष्ठित हुई आषसकोई **इङ्गले**एड १७७१ **अ**श्रपोलिस अमेरिकाके मेरीलैएड भन्न भारवर मिचिगन १८५४ दक्षिण-अप्रे लिया भावेलेड १८६१ आधेग्स युनान १८४५ वापसला रकन्दनाभ १७३० आबो **रु**स-फिनलैएड 868€ आमहरू अमेरिका मासचुसेट 2640 थालजियसी अफ्रिका-मलजिरिया १८७२ बालवानी अमेरिका-श्युयार्क १८५१ **भा**लतोना जर्मनी १८२३

| कस नगरमें वेधशासा | है किस राज्यमें कब प्रतिशि | इत हुई        |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| आलीघेनो           | अमेरिका-पेन्सिळवानीया      | १८६०          |
| <b>इ</b> लिङ्ग    | इङ्गलैएड लएडनके            |               |
|                   | पश्चिमांशमें               | 1698          |
| पश्चिनवर्ग        | स्कारलैएड                  | १८११          |
| पटना              | <b>इ</b> रली               | १८७६          |
| उत्तमाशा अस्तरीप  | धफ्रिकाकं कंपराउनकं निकर   | १८२०          |
| <b>उगि</b> ला     | हङ्गरो                     | १८७१          |
| ओडेसा             | <b>क</b> स                 | १८७२          |
| ओरवेलपार्क        | इप्सविच                    | <b>१.८७</b> ४ |
| कक                | <b>इ</b> ङ्गलेग्ड          | १८७८          |
| कर्दोभा           | दक्षिण-अमेरिका             | १८७१          |
| कलोक्जा           | अप्रोहङ्गरी                | १८७८          |
| कसान              | <b>द</b> स                 | १८१४          |
| काकफिल्ड          | <b>इ</b> ङ्गलेएड           | १८६०          |
| केविज             | स्पेन                      | १७६७          |
| किफ्              | <b>द</b> स                 | १८४०          |
| किल               | <b>ज</b> र्भनी             | १८७२          |
| केड               | रिचमएड                     | १८४२          |
| केश्विज           | अमेरिका संयुक्तराज्य       | १८३६          |
| 11                | <b>इ</b> ङ्गलैएड           | १८२०          |
| कोइम्बा           | पुर्त्तगाल                 | १७६२          |
| कोलिप्सवर्ग       | <b>ज</b> र्मनी             | १८१३          |
| कोपेनहेंगेन       | डेनमार्क                   | १६४१          |
| क्रिएटन           | न्यूयार्क                  | १८५२          |
| क्रमसमुनद्यार     | उत्तर-अध्रिया              | १७४८          |
| खारकफ             | रूस                        |               |
| गटिञ्जन           | जर्मनो                     | १८११          |
| गरुपरेत           | इटली                       | १८६०          |
| प्र रस्हेड        | <b>इ</b> ङ्ग <i>लै</i> एड  | १८७०          |
| गोधा              | जमैनो                      | १७७१          |
| प्रीनविच          | <b>१</b> ङ्गलैगड           | १६७५          |
| ग्लासगो           | <b>र</b> ङ्गलैएड           | १८४०          |
| "                 | अमेरिका-युक्तराज्य         | १८७६          |
| चापुलतंपेक        | मेक्सिको                   | १८७७          |
| जार्ज टाउन        | अमेरिका युक्तराज्य         | १८४४          |

| किस नगरमें वेधशासा है | किस राज्यमें       | कब प्रतिष्ठित हुई | किस नगरमें वेधशाला है | किस राज्यमें कव प्रति       | इत हुई       |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| जूरिच                 | खोजरलैएड           | १७५६              | बारमारसाइड            | <b>१</b> ङ्गलैएड            | १८७१         |
| जेनोवा                | 11                 | १७७३              | बोरकासल               | आयर्लें एड                  | १८३६         |
| ट्यूरिन (तुरीन)       | <b>इट</b> ली       | १७६०              | बुड़ापेस्त            | अष्ट्रोहङ्गरी               | <b>१९९</b> ० |
| टिफलिस्               | <b>रू</b> स        | १८६३              | बोधकस्प               | जर्मनो                      | १८७०         |
| डब <b>रि</b> न        | <b>आयर्लेएड</b>    | १७८५              | बोलोना                | इटली                        | १७२४         |
| <b>बरहम्</b>          | इङ्गलैएड           | १८४१              | ब्रुसेल्स             | <b>बेल</b> जियम             | १८२६         |
| <b>ड</b> ानवक         | स्काटलैएड          | १८७२              | बेमेन                 | <b>जर्म</b> नी              | १८३५         |
| डोरपाट<br>डोरपाट      | <b>द</b> स         | १८०८              | ब्रे सलड              | ,,                          |              |
| इ सडेन                | जमेनी              | १८८०              | मास्को                | <b>द</b> स                  | १८२५         |
| ता <b>सकन्द</b>       | तुर्किस्थान        | १८७४              | माउएट हेमिस्टन        | अमेरिका-युक्तराज्य          | 1608         |
| तौलोस                 | फ्राग्स            | १८४०              | मादिसन                | 99                          | १८७८         |
| <b>स्निव</b> ण्द्रम   | भारत-तिवांकुर रा   | ज्य १८३६          | मादिद                 | स्पेन                       |              |
| दशेलदफ                | जर्मनी             | १८४०              | मान्द्राज             | भारतवर्ष                    | १८३१         |
| दरवन                  | <b>अफ्रिका</b>     | १८८२              | मानहिम                | जमेनी                       | १७७२         |
| नार्थफिल्ड            | अमेरिका-युक्तराज   | į į               | मारक्रोकासल           | भायर्लेएड                   | १८३४         |
| नाइस                  | फ्राम्स            | १८८०              | <b>अ्यू</b> निक       | जर्भनी                      | १८०६         |
| <b>न्यू</b> यार्क     | अमेरिका-युक्तराज   | य                 | मिला <b>न</b>         | <b>इ</b> टली                | १७६३         |
| न्यू हे <b>बे</b> म   | "                  | १८३०              | <b>म्यूद</b> न        | फ्रान्स                     | १८७५         |
| <b>म्यू</b> सादेल     | स्वीजग्लैएड        | <b>१८५८</b>       | मेलबोरन               | अन्द्रे लिया                | १८५३         |
| निकोलेक               | <b>द</b> स         | १८२४              | ोदेना                 | इटली                        | १८१६         |
| नेपव्स                | <b>इट</b> ली       | १८१२              | मोनपुरिस्             | फ्रान्स                     | १८७'4        |
| पादुया                | ,,                 | १७६१              | राग्वी                | इङ्गलैए <del>ड</del>        | १८७२         |
| पारामत्ता             | अष्ट्रे लिया       | १८२१              | रिउद्योजानरो          | दक्षिण-अमेरिका ब्रेजिल      | १८४५         |
| पेरिस                 | फ्रान्स            | १६६७              | राचेष्टर              | अमेरिका युक्तप्रदेश         | १८७६         |
| पालकोवा               | <b>रू</b> स        | १८३६              | रेाम                  | <b>इ</b> रली                | १८४८         |
| वालेमॉ                | इरली               | १७६०              | ल <b>सनऊ</b>          | भारतवर्ष                    | १८४१         |
| पेकिङ्ग               | चीन                | १२७६              | लान्द                 | नारचे                       | १७६०         |
| पोटस्डम               | जर्मनो             | १८७४              | लिओ <b>नस</b> ्       | फ्रा•स                      | १८७७         |
| पोला                  | अध्निया            | १८७१              | <b>लिप</b> जिक्       | जर्मनी                      | १७८७         |
| विम्सटन               | अमेरिका-युक्तराज्य | १८७७              | लिवर <b>पु</b> ल      | इङ्गलैएड                    | १८३८         |
| प्रेग                 | अष्ट्रोहङ्गरो      | १८५१              | लिमा                  | दक्षिण-अमेरिका पेस          | १८६६         |
| <sup>र</sup> लनस्क    | पे।लैएड            | १८७५              | लिलिएनधल              | अर्भनो                      | 3008         |
| क्लोरेग्स             | इटली               | <b>१७७</b> ४      | लेडेन                 | हालेएड                      | १६३२         |
| वन ( Bonn )           | जमैनी              | १८8५              | वारसा                 | <b>इ</b> सिया               | १८२०         |
| बर्लिन                | <b>51</b>          | १७०५              | वासिङ्गदन             | <b>अमेरिका-संयुक्तराज्य</b> | १८३८         |

| किस नगरमें वेधशाला है       | किस राज्यमें कब प्र       | तिष्ठित हुई     |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| विएडसर                      | न्यूमा उथवेल्स            | १८६१            |
| विलियमसटाउन अं              | मेरिका-मासचुसेट <b>स</b>  | १८३१            |
| विलियमसाफेन उ               | <b>पु</b> सिया            | १८७४            |
| वियना                       | अस्ट्रिया                 | १७५६            |
| विलना                       | रूस                       | १७५३            |
| <b>प्राक्ष</b> हो हम        | स्वोडेन                   | 8900            |
| ष्ट्रोनीहाष्ट् <sup>8</sup> | इङ्ग <i>लै</i> एड         | १८६७            |
| ष्ट्रासवर्ग                 | जर्भनो                    | १८८१            |
| सान्तियागे।                 | दक्षिण-अमेरिका चिल        | ती <b>१८</b> ४६ |
| मिउनी                       | अध्द्रे लिया              | १८५५            |
| सेएटहेलना                   | अफ्रिका                   | १८२६            |
| सेर्टिपटर्सवर्ग             | रूम                       | १७२५            |
| स्पीरेल                     | जर्भनी                    | १८२७            |
| स्लाफ (हसॅलमन्दिर)          | <b>इ</b> ङ्गलैएड चूएडसरके |                 |
|                             | समीव                      | १७८६            |
| हाङ्गकङ्ग                   | न्त्रो <b>न</b>           | १८८३            |
| हनोवर                       | अमेरिका⊦युक्तराज्य        | १८५३            |
| हमवर्ग                      | जर्भनी                    | १८२५            |
| हेरिणी                      | <b>ह</b> ङ्गरी            | १८८१            |
| हैक्सींफोर्स                | फिन <i>लै</i> एड          | १८३२            |
| हेष्टिङ्गस्                 | अमेरिका युक्तराज्य        | १८६०            |
|                             |                           |                 |

यूरे।पकं वेधालयोमं प्रह्वेधार्थ जा सब यन्त्र व्यवहत होते हैं, उनमें ताइकोबाहिक आविष्कृत Muralquadrant और Sextant नामके दे। यग्त प्रधान हैं। परवर्त्तीकालमें गणना और पारंदर्शनको सुविधाके लिये
सेक्सटेएटयन्त्रके साथ टेलिसकोप और माइकोमिटर
नामके दे। यन्त्रोंको संपाग कर दिया जाता है। इसके
बाद जब पाइचात्य जगद्वासो माध्याकर्शणतत्त्व जान
गये, तव मौरजगत्के प्रहनक्षतादिकी गतिकी सूत्त्मता
जाननेकं लिये उत्तरीक्तर यग्तादिकी उन्तित और परिशुद्धिको अध्यक्ता हुई और द्वानजिट नामक यग्त्र
सेक्सटेएटको अपेक्षा अधिक उपयोगी समक्ता गया।
इस यग्त्रके साहाय्यसे निरक्षाद्यको (Right ascension) विभिन्नता सहज हो मालूम होती है। इसी
समयमें घटिका (Clocks) और क्रणमिटर (Chrono

meter) यन्त्रको संस्कार हुआ । इसके बाद १६वीं शताब्दीमें सूद्मगणनासे भ्रमनिवारणाके लिये जब उत्तरी-त्तर परिदर्शनफलका अनुशोलन आवश्यक हो जाये, तब म्युग्लकोयाङ्गाएटके साथ द्रानजिट् यन्त्र मिला कर एक नया यन्त्र गठित हुआ। वह "द्रानजिट् या मेरिडियन मर्कल" नामसे पुकारा जाता है।

इसके उपरान्त क्थिर तारकाओं (Pixed stars) की प्रयुत गति अवधारित हुई, तब दूरवीक्षण यन्त्र और याम्योनर भित्तिमूलक यन्त्रोंकी (Meridian Instruments) उन्तिकी चेष्ठा की गई और उससे ही इन सब यन्त्रोंके नाना तरहसे संस्कार करनेकी आवश्यकता हुई।

यूरीपोय वेधालयोंके परिदर्शन कार्यमें नियुक्त एक एक सहकारी एक एक यन्त्रके निकट रह कर अपने अपने कर्संट्य पालन करते रहते हैं। वे सभी एक ज्योतिषराज (Astronomer Royal)के अधीन हैं। हमारे देशमें सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधालयोंके अध्यक्षरूपसे भी एक एक पण्डिन ज्योतिष-राज नियुक्त थे। अमेरिकाके युक्त राज्यान्तर्गत वासिङ्गटन और फुलकेवा वेधालयमें एक एक यन्त्रकी परिदर्शन-व्यवस्था एक एक ज्योतिष्कि ऊपर छोड़ी गई है और उनके इच्छा-नुसार ही कार्य परिचालित होता है। कई छोटी छोटी वेधशालाओंमें भी इसी तरह शेथोक्त व्यवस्था ही दिखाई देती है।

वेधित (सं० ति०) विध णिच्का । छिद्रित, जिसमें छैद किया गया हो, जो वेधा गया हो ।

वेधित्व (भं ॰ क्की॰) वेधनका भाव या धर्म।

वेधिन् ( सं ० ति० ) विधतीति विध छिद्रीकरणे णिनि । १ वेधकर्त्ता, वेध करनेवाला । २ वेधविशिष्ट । (पु० ) अम्लघेतसः । (राजनि० )

वेधिनो (सं० स्त्री०) वेधिन् ङोष्। १ रक्तपा, जलौका, जोंक। २ मेथिका, मेथी। (त्रि०)३ वेध-कत्री<sup>९</sup>, वेधनेवालो।

वेध्य (संक्क्कीक) विधाण्यत्। १लक्ष्य, वेध करनेका विषय। (स्निक)२ वेधनोय, जो वेध करनेके पेग्य हो। वेन (सं पु ) अजतीति अज गती (धापृवस्यज्यित-भ्यो नः। उण ३।६) इति न, अजनेवीभावः। १ प्रजः पति, प्रथराजके पिता। हरिव शमें इसका विषय यों लिखा है-प्राचीनकालमें अतिव शमें अतितुल्य गुण-शालो अङ्क नामक एक प्रजापित थे। धर्मराजकी दुहिता सुनोधाके गर्भासे इन महात्माको चेन नामक एक द्रात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। कालकमसे वेन इस तरह कामासक और धर्मविद्वेषी हो उठा, कि उसके शासनकालमें वैदिक कार्यकलाप बिलकुल बन्द हो गया। यह धर्म-विगहित लोकनिन्दित असदनुष्ठानको हो गौरवका आस्पद और पुरुषकार समभने लगा। इससे ब्राह्मणीं को स्वाध्याय और वषट्कार अर्थात् वेदाध्ययन तथा यागानुष्ठानसे वश्चित रहना पडा। इससे पहले जो देवता सोमरसके पिपास हो यज्ञभूमिमें आहुत होते थे: इसके राजटचकालमें उनका नामोनिशान न रहा "विनाशकाले विपरीतबुद्धिः।" विनाशकाल उपस्थित होने पर द्रात्माओं को दुर्गति स्वतः हो ऐसी हो जाती है। वेनके भाग्यमें भी ऐसा ही हुआ। वेन अपने मनमें समक्तने लगा, कि इस तिभुवनमें मेरे सिवा और कोई पुज्य नहीं है। अतः देवोद्देशसे यागयह करना निष्फल बाडम्बरमात है। फिर भी ; जिनका ऐसा करनेकी प्रवृत्ति हो, उनके। चाहिये, कि वे मेरे उद्देशसे ष्येांकि मैं इसका अद्वितीय पात ही यागयज्ञ करें. और लक्ष्य हुं, मैं यहा और यज्ञ हुं।

पक बार मरोचि आदि महार्ग इसकी दुर्श ततासे नितानत असहिष्णु हो उस अतिकानतमर्याद अनुचित कार्यप्रवर्शियता बेनसे कहने लगे, ''बेन! हम लोगोंने हच्छा की है, कि बहुवत्सरसाध्य यक्ष करेंगे, तुम निरस्त हो। अब तुम अधर्माचरण करना छोड़ दो, यह सनात्तन धर्म भी नहीं है। तुम अतिवंशमें जन्म प्रहण कर प्रजापति हुए हो, इसमें जरा भी संशय नहीं। अतएव यथाधर्म प्रजापालन करना स्वीकार भी तुमने किया है।'' दुर्ग द्वि वेनने इन महर्षियोंकी बात पर हंस कर उत्तर दिया, कि ऋषिगण! मेरे सिवा धर्मके सृष्टिकत्तां और कीन है, मैं किससे धर्मकथा सुनने जाऊ'। इस पृथ्वोमें कान, बीर्य, तिपाहल तथा सत्यमें मेरे समान और कीन

है ? तुम लोग नितानत मूर्ण हो और तेजहोन हो, इसोलिये मुक्तको निख्ल प्राणोके, विशेषतः सर्वाधर्मके स्नष्टा नहीं समक्त रहे हो। इच्छा करने पर में पृथ्वोको दग्ध या जल हारा हुवा सकता हूं, खर्ग तथा मर्थको सहज ही अवस्त कर सकता है।

महर्गिगण मोहान्ध और नितान्त गर्गित वेनको इस तरह विविध मधुर अनुनय वाष्योंसे भी जब शान्त नहीं कर सके, तथ उनका कोधानल प्रश्वलित हो उठा। वे कोधित मुनिगण समवेत हो कर इस महाबल गर्गित वेनको निष्रह कर उसके वार्ये ऊठको मन्धन करने लगे। उस मध्यमान ऊठसे एक कृष्णवर्ण छोटे आकारका पुरुष उत्पन्न हुआ। इस तरह काला पुरुष जन्म प्रहण कर अरता हुआ हाथ जोड़े ऋषियोंके सामने खड़ा हुआ। ऋषिश्रेष्ठ अतिने उसको भयभोत देख 'निषोद' वैठा, यह कह कर उसका भय दूर किया। यह पुरुष ही निषाद्वंशका आदि पुरुष है। इससे धीवर सम्प्रदायको सृष्टि हुई है। सिवा इसके विन्ध्य गिरिमें जो अधर्मर्ति तुम्बर और तुयार नाम्नी असभ्य जातियां हैं, वे भो इस वेनके घंशसे उत्पन्न हैं।

इसके बाद महात्मा ऋषियोंने जातमन्यु हो वेनके दक्षिण हाथको मन्थन किया। इस मध्यमान वाहुसं हुताशनको तरह तेजःपुञ्ज शरीर ले कर पृथु पैदा हुए। इन पृथुकी उत्पक्षिसे जगतीतलके लोग सन्तुष्ट हुए। पोछे इन्हीं पृथु द्वारा पुकाम नरकसे परित्नाण पा कर वेन तित्वधाममें गया। (हरिवंश १ अ०) २ देवविशेष १३ यह। (ति०) ४ मेधावो। ५ कामयमान। (ऋक् ८।८६।४) वेनकूलेन—अंगरेजोंका एक प्रधान उपनिवंश। १८२५ ई०में मलक्का-प्रणालीके किनारे कुछ स्थानोंको जीत कर अंगरेजोंने यह स्थान ओलन्दाजोंको दे दिया था।

वेनचंश—राजपूत जातिको पक शाखा। मिर्जापुर और
रीवा अञ्चलमें इन लोगोंका बास है। दे। पोढी पहले ये
लेग खारबाड़ नामसे परिचित थे, किन्तु अवस्था परिवर्त्तनके साथ साथ उनकी जातिगत और सामाजिक बड़ी
उन्तति हुई। खारबाड़गण द्राविड़ोय वंशसम्भूत थे।
उस वंशका कोई एक व्यक्ति भाग्यवशतः उक्त प्रदेशका
सरदार बन बैठा। उसके बादसे ही इस वंशकी क्रमिक

उन्नति हुई। वर्तामान सरदार राज उपाधिधारी हैं। एक सम्भानत चन्देलवंशकी कन्यासे दनका विवाह हुआ है।

वेनाया — मुसलमान फकीर सम्प्रदायिवशीष । ख्याजा हसन बसरी इस सम्प्रदायके प्रवत्त के हैं। भिक्षा ही इन लोगोंकी एकमाल उपजीविका है। जब पे भिक्षाका निकलने हैं, तब गृहस्थके साथ अभद्रजनीचित याक्योंका प्रयोग करते हैं। प्रस्पेक वेनाबाई कमरमें चमड़े के तसमे पहनता है। वह तसमा खोल देना उनके लिपे लज्जा-का विषय है।

वेनून इलाहाबाद विभागके फतेपुर जिलाम्तर्गत गाजीपुर तहसीलका एक प्राचीन प्राम । यहां एक प्राचीन खंड-हर दिखाई देता है। स्थानीय लेग इसे प्राचीन राज-वंशका प्रतिष्ठित दुर्ग कहते हैं।

वन्तूर-मन्द्राज प्रदेशके दक्षिणकनाडा जिलान्तर्गत मङ्ग-लूर तालुकका एक नगर। यह मङ्गलूरसे २४ मील पूर्व उत्तर तथा मृद्विद्र (मैनुन) से १० मील पूर्व में अव-स्थित है। यहां ३५ फूट ऊँची एक जैनमू लिं चबुतरे पर खड़ी हैं। वह मुर्ति कारकलकी मृत्ति से छै। दो होने पर भी उसमें बड़ी कारोगरी दिखलाई गई है तथा वह उससे प्राचीन और श्रष्ट भी है। पास ही में एक मान्दर, मन्दरद्वार और सामनेमें एक प्रस्तर-स्तम्म भाष्कर शिल्पसं परिपूर्ण है। मूल मन्दिरकी बगलमें और भी एक जैन मन्दिर है। उसके चारों और स्तम्म खड़े हैं। इसके मूलदेशमें कुछ नागकल और एक वीरकल है। यहांके विमन्तर बस्ती नामक जैनमन्दिरमें १५३६ शककी उरकीर्ण पक शिलालिपि संलग्न हैं। गामतेश्वरदेव नामकी उक्त बड़ी प्रतिमृत्ति के शरीरमें एक शिलालेख दृष्टिगे। मर हे। इसके सिवा वेन्रके गामनेश्वर, अक्क कुल और तीर्थाङ्कर वस्तीमें १६०४ से १६२४ ई० के मध्य प्रदत्त कुछ शिलालिपियां नजर आती हैं। वे सभी शिलालिपियां मन्दिरके व्ययभारवहनके लिये दान उपलक्षमें खोदी गई हैं।

वेनोविशाले (सं॰ क्की॰) सामभेद।

वैग्निपुर-- उत्तर-भारतके काश्मीर राज्यका एक बड़ा गांव। बह काश्मीर उपत्यकाकी प्राचीन राजधानी समक्ताजाता है। आज भी यहां उस प्राचीन की त्ति की परिचय खरूपम अनेक भग्न अट्टालिकादि देखनेमें आतो हैं। यह नगर फेल नदीके किनारे श्रोनगरसे १६ मील दक्षिणपूर्व इसलामा वाद जानेके रास्ते पर अक्षा० ३० ५४ उ० तथा देशा० ४५ ६ पू०के मध्य अवस्थित है। काश्मीरके इतिहास से जाना जाता है, कि राजा अवस्तिवर्माने (८९६ ई०में) अपने नाम पर अवस्तिपुर नगरको बसाया। वही पीछे बस्तिपुर कहलाने लगा है। यहां घेडूटादेवो और वेस्तिमदाती नामको दो बड़ी अट्टालिकाको खंडहर दिखाई देता है। शायद उक्त दो देवमस्दिर संलग्न प्राचीन कोई अट्टालिका होगी। उनके बिलकुल नए हो जाने पर भी उसमें काश्मीरके प्राचीन स्थापत्य-शिख्यका अद्भूत निदर्शन देखनेमें आता है।

वेनीधा—उत्तर भारतका प्राचीन देशविभाग । यह धेनावत नामसे भी मशहूर है । जीनपुरका पश्चिमांश, आजमगढ़, वाराणसी और अयोध्या प्रदेशका दक्षिणांश से कर यह विभाग संगठित हुआ है । कोई कोई कहते हैं, कि बाईसवाइसे बीजापुर तथा गोरखपुर तकका स्थान इसी नामसे परिचित था। इसमें सभी ५२ परगने लगते हैं । १२ देशीय राजाओं से यह स्थान परिचालित होता है । उनमें से बीजापुर के गहरवाइगण, खानजादे और बहसगीती आदि जमीं दार ही प्रसिद्ध हैं।

वेन्दकार—उड़ीसावासी शवर जातिकी एक शाला। केउँ कर, वामड़ा औद दक्षिगढ़जात महलके नाना स्थानें। में इस जातिका बास है। केउँ कर और जामदापीरकें उत्तर कोलहान पहाड़ी प्रदेशकें निविद्धवनमें तथा वेग्द्कां कार बुठ नामक शैलश्युक्तके बनमें वेग्दकार जाति रहती है। शवर लोग साधारणतः पर्धतपादस्ये गादावरी नदीकी तोरभूमि पर्यान्त विस्तृत स्थानमें बास करते हैं सही पर बह वेग्दकारोंको वासभूमिकी तरह निविद्ध जङ्गलावृत नहीं है। शवर लोग अपनी आदि भाषा बोलते हैं, किग्तु वेग्द्कार शवरोंकी कोई निजस्त भाषा नह!ं है और न उनकी मध्य किसी प्रकारकी बंगगत किंवदग्ती ही है। उनकी भाषा उड़िया भाषासे मिलती है। जो समतल क्षेत्रमें अथवा अपेक्षाह्मत चनहीन प्रदेश के प्राम्यादिमें अन्यान्य

ज्ञातियों के साथ रहते हैं, उन्हों ने निम्न श्रेणीके उड़िया है। वे वाशुली वा वांसुरी देवो नामकी एक स्त्रोमृशिकी उपासना करते हैं तथा ठाकुरानी कह कर उनके प्रति बड़ी श्रद्धा मिक विखलाते हैं। प्रति वर्ण वे उस देवी मृशिके सामने मेड़ा और मुगी की बलि देते हैं। किन्तु प्रत्येक दश वर्णके अन्तर पर चेन्द्रकार-दल अपने वंशगत मङ्गलके लिपे इस देवों के सामने में स, जंगली सुअर, बकरें और १२ मुगेंको वलि चढ़ाने हैं।

विवाहके समय कन्याके आत्माय उसे छे कर वरके घर आते हैं, वहीं पर नव दम्पतीको आद्यवल्लवसे समा-च्छादित पूर्ण कलसके चारों ओर ढाई बार घुमाते और बादमे स्नान कराते हैं। स्नानके बाद वर और कन्याका हाथ एक साथ बांध दिया जाता है। वही विवाहवन्धनकी समाप्ति है।

ये लोग बृक्षकी डाल पत्ती और घास आदिसे अपना अपना घर तम्यार करते हैं जंगली फल मूलाहि ही उनका प्रधान खाद्य हैं। कभी कभी जंगली जानवरका शिकार कर उसका मांस खाते हैं। किसी किसी नदी वा कौराके किनारे वेन्द्रकार लोग थोड़ी मिट्टी कोड़ कर उसमें धान, जुनहरी आदि हो देने हैं। यही फसल उनकी उपजीविका है। इसके सिवा बनजात द्रख्योंका संप्रह कर वे निकटवर्त्ती प्रामवासियोंके साथ विनिमय करते हैं।

वेन्दामूर्लं क्का — मन्द्र । ज प्रदेशके गोदावरो जिलान्तर्गत एक नगर। यह अभा० १६ ५५ उ० तथा देशा० ८२ २ पू० के मध्य गोदावरोकी कौशिकी शास्त्रकं किनारे अवस्थित है।

्वेन्दी—मन्द्राज प्रदेशको गञ्जाम जिलान्तर्गत तेक्कलि राज्य-का एक नगर। यह नुब्बलु बन्दरसे ४ मील उत्तरमे अव-स्थित है। यहां एक प्राचीन शिवमन्दिर है जिसमें अच्छी कारोगरो दिखलाई गई है।

वेश्न-कोणमण्डलके एक सामन्त । वे मुग्मड़ो भोम १मके पुत्र थे।

वेग्ना (सं क्षी ) एक पवित्व नदी। इस नदीमें स्नान करनेसे सभी पाप विनष्ट होते हैं। "वेन्ना भीमरथी चोभौ नदौ पापभयापही।"

(भारत ३।८८ ३)

वेन्य (सं० ति०) १ कमनीय, खूबसूरत । (मृक् २।२४।१०) २ वेन नामक ऋषिके पुत्र ।

(स्क्राश्याध)

वेपथु (सं० पु०) वेपनिर्मात वेप (टि्वतोऽथुच्। पा ३।३।८६) इति अथुच्। कम्प, कांपनेका क्रिया, कॅपकॅपी। वेपथुमत् (सं० क्रि०) वेपथु अस्त्यर्थे मतुप्। कम्पयुक्त वेपन (सं० क्को०) वेप-स्युट्। १ कम्पन, कॉपना।

२ वातव्याधि ।

वेपमान (सं कि ति ) वेप-शानस्। कम्पमान। वेपस (सं क्वी ) वेप कम्पने (सर्वधातुभ्योऽसुन्। उया् ४।१८८) इत्यसुन्। १ अनवद्य । २ विरेप । ३ कर्म । (निषय इराश्री )

वंपिष्ठ (सं० ति०) अतिशय स्तुतिकारो ।

( शुक् देशिशा सायण )

वेपुर—मन्द्राज प्रदेशके मलवार जिलान्तग त एक छोटा नगर और बन्दर । यह अक्षा० ११ १० उ० तथा देशा० ७५ ५ पू०के मध्य कालीक्ष्टसे ७ मोल दक्षिण चेपुर नदीके किनारे अवस्थित है। १८५८ ई०में इस नगरमें मन्द्राज रेलपथका टिम नस स्थापित हुआ जिससे बाणिज्य-समृद्धिके साथ साथ इ स्थानकी बड़ी उन्नति हुई है। पुन्त गीजों ने यहांके कल्याण नामक स्थानमें एक कोठी बनाई, किन्तु उस कोठोका कार्य अधिक दिन सुश्दुल्लासे न चला। टोपू सुलतानने इस स्थानका मलवारकी राजधानी बना कर इसका 'सुलतान पन्ननम्' नाम रखा। आज भी उसके कितने निदर्शन दृष्टि-गीखर होते हैं।

१९६७ ई०में यहाँ आरेकी कल (Saw mill), १८०५ ई०में कैंग्विस बनानेका कारखाना, १८४८ ई०में लोहेका कारखाना, पीछे जहाज बनानेका इक और १८५८ ई०में रेल खुली जिससे इस स्थानकी दिनों दिन उन्नति होती जा रही हैं। भाटेके समय भी इस नदीमें १२ वा १४ फुट जल रहता है। अतएव नाव पर ३ सी उन माल लाद कर इस नदीमें सब समय ले जा सकते हैं।

अक्टरलोनी उपत्यका और वैनादके दक्षिणपूर्वमें

उत्पन्न सभी प्रकारके कहीं वे और चावलकी आमदनी इस बन्दरमें होती है। इसके सिवा घाट-पर्वतमालासे शालको लकड़ो ला कर यहाँ उसकी चिराई होती और बादमें अन्यान्य स्थानों में रफ्तनी होती है। यहां लोहा और लिगनाइट नामक खनिज पदार्थ मिलता है।

नगरके पास हो फेरोख नगरका परित्यक वास-भवनादि मीजूद है। टीपू सुलतान इस नगरकी श्री-युद्धि करनेके लिये बड़े यलवान थे। नगरसे ५ मील पूरव 'छातपरम्बा (मृतक्षेत्र) नामक मैदान है। यहां बहुतसे प्राचीन प्रस्तरस्तम्भ तथा जगह जगह वृत्ताकार-सज्जित पत्थरके टुकड़ों से घिरी हुई भूमि है। यहां के लोग उसे समाधिक्षेत्र कहते हैं।

यहां एक प्राचीन दुर्ग था। निकटवत्ती चालि-यम नामक स्थानमें अली अबदुव्लाकी १३०२ ई० की बनाई हुई मसजिद और पुर्तगीजों का एक दुर्ग था। १५७० ई०में कालीकटके सामरीने उस दुर्गको अधिकार कर लिया। पुर्नगीज गवर्मेएटके हुकुमसे दुर्गाध्यक्ष जि केष्टरका शिर काट डाला गया था।

वेपुर—मन्द्राज-प्रेसिडेन्सीके मलवार जिलेमें प्रवाहित एक नदी। वहांके लोग इसे पुण्यपयः वा पौनपृय कहते हैं। नेड्डियत्तम् गिरिसङ्कटकी दक्षिणस्थ शैल-मालासे यह निकल कर अक्तलोंनी उपत्यकामें चली गई है। पीछे कार्क्र सङ्कटके उत्तर घाटपर्वतपृष्ठ पर होती हुई समतलक्षेत्रमें आई है। पर्वतपृष्ठ पर नदीतटकी बनशोमा, रजताकार प्रपातोंका समृद देखने लायक है, उस और देखते हो पथिकोंका मन आकृष्ट हो जाता है।

पर्वत परसे जब यह नीचे उतरी है, तब बहुत-सी छोटी छोटी स्रोतस्विनीने मिल कर इसके कलेवरको बढ़ाया है। उनमें से करीमपुषा स्रोत हो प्रधान है। यहां नदीके कपर एक सुन्दर काठका पुल हैं। इस नदीके आरिक्कोद नगर तक आने पर के।दियातुर नामकी एक दूसरी शाखा नदी इसमें मिल गई है। वेपुर नदीकी बगल हो कर जहां यह समुद्रमें मिलती है वहां इससे एक दूसरो शाखा मिल गई है। दोनोंके संङ्गम पर जो बाल इकट्ठा हो गया है उससे श्वालियम द्वोपकी उत्पत्ति हुई है। यही पर मन्द्राज रेलपथकी दक्षिण-पश्चिम शास्ताका "टर्मिनस" स्थापित है।

सभी ऋतुओं में इस नदी है। कर बड़ी बड़ी नायें आरिकोद तक जाती आती हैं। वर्षाकालमें नदीका जल बहुत बढ़ जाता है जिससे नावें और भी दूर तक जाल सकती हैं। मुहानेका बालूचर उचारके समय १८ फुट और भाटेके समय १२ फुट निम्न रहता है।

वेपेरि मन्द्राज शहरका उपक्रग्रहिस्थत एक नगर।
यह अक्षा० १३ ६ ४० तथा देशा० ८० १६ पू०के
मध्य विस्तृत है। अभी यह मन्द्राजके साथ मिल
गया है।

वेष्यतुर—मन्द्राज-प्रदेशके तंजार जिलान्तर्गत कुम्मकोनम् तालुकका एक नगर । नगर दिन्दू प्रधान है, पांचहजारसे आधक हिन्दुओंका बास होगा ।

वेप्यु—मन्द्राज प्रदेशके कोचीन राज्यका एक उपविमाग।
कुछ निद्यों से जो वालू समुद्रके किनारे जमा है। गया
है उससे चर बना है, वह चर घोरे घोरे ही एके
आकारमें परिणत है। गया है। मलयालम् भाषामें
ऐतं चरको वप्यु कहते हैं। पुर्नगोर्जोने इसका
वाइपिन (Vypin) शब्दमें उस्लेख किया है। तभोसे यह स्थान इतिहासमें बाईपित नामसे ही लिखा
जाता है। अभी नदोके मुहाने और समुद्रकूलके
स्थिर जलमें वीप्यु एक छोटे हीपमें विराज कर रहा
है। खास कोचानसे यह समुद्र जल हारा विच्छिन्न है।

कीचीन राजसरकारके प्राचीन कागजाती से जाना जाता है, कि १३४१ ई०में यह पुतुचेत्पू समुद्रपृष्ठ से उन्तत हैं। कर देशक्ष्ममें गिना गया। इसका दक्षिणांश अङ्गरेजों के दखलमें आयकोड़ दुर्ग स्थापित था। १६६ ई०में यहां एक छोटा रेमन कैथलिक गिरजा स्थापित हुआ था। कालीकटके सामरीराज यहां १५०३ ई०में परास्त हुए थे।

वेष्पुर—मंद्राजः प्रोसिडेन्सीके उत्तर आक<sup>°</sup>ट जिलांतर्गत गुड़ियातम् तालुकका बड़ा प्राम । यह गुड़ियातम्से ३॥ मोल दक्षिणपूर्वामें अवस्थित है । यहां एक प्राचीन गणेशका मन्दिर है ।

वेप्पूर-मन्द्राज प्रदेशके उत्तर आकिट जिलांतर्गत आकेट

तालुकका एक प्राचीन नगर। यह आक ट सहरसे २ मील पश्चिममें अवस्थित है। यहां चोलराजा गैंका प्रतिष्ठित आफ-काड़ू वा षड्वनमंदिर विद्यमान है। यह विशिष्ठमंदिर नामसे परिचित है। मंदिरगालमें बहुत-सी शिलालिपियां देखी जातो हैं।

वेष्पमवद्द-मन्द्राज प्रदेशके सलेम जिलांतर्गत उत्तङ्कराई तालुकका एक बड़ा प्राम । यह वेलुरके पास अवस्थित है ! विजमनगरराज वीर प्रताप बुक्क २थ (१४०६ ईमें) मन्दिरमें कुछ दान कर एक शिलाफलक उत्कीर्ण कर गये हैं।

वेभारिज —भारतवर्धके सुप्रसिद्ध अङ्गरेजी इतिहास लेखक। वेम—कोएडविड्के रेड्डोव शोय एक राजा।

वेम (सं ु ु े व -मन् न आत्यं। वापद्राड । व मक (सं ु ु े ) एक खगां य ऋषि। ( इरिवंश ) व मिचित्र ( सं ु ु े ) असुरराजके एक पुत्रका नाम। ( अक्टितविस्तर )

वेमन (सं० पु०) वयत्यनेनेति वे (वे झाः सर्वत्र । उष्पू४।१४६) इति समिनन् । वापदण्ड । ( शुक्रयजुः १६।८३ )

वेसपल्ली—सन्द्राज-श्रे सिडेन्सीके कड़ापा जिलांतर्गत पुलि-वे एडला तालुकका एक नगर। यह अक्षा० १४ २२ उ० तथा देशा० ७७ ५० पू० के मध्य पाप्ति नदीके किनारे अवस्थित है। यहां वृषमाचलेश्वरस्वामी नामक एक प्राचीन शिष वा नन्दोंके उद्देशसे स्थापित मंदिर है। प्रवाद हैं, कि राजा जनमेजयने वह मन्दिर बनवाया था। मन्दिर नदीतोरस्थ एक बड़े पहाड़की चाटो पर स्थापित है। इससे इसकी शोभा और भी मनेश्म है। मन्दिर-गालमें कुछ शिलालिपियाँ भी देखो जातो हैं। यहांके अधिवासियोंने अधिकांश हिन्द हैं।

वेमपल — मन्द्राज प्रसिद्धेश्मीक कड़ापा जिलांतर्गत मदन-पली तालुकका एक बड़ा प्राम! यह मदनपलीसे ३ मील दक्षिण पश्चिममें अवस्थित है। गाँवके एक मन्दिरमें १६७६ शकको उत्कीर्ण एक शिलाफलक दिखाई देता है। वेमरविक्ली — मंद्राज प्रसिद्धेंसीके गञ्जाम जिलांतर्गत श्री-काकेल तालुकका एक बड़ा प्राम। यह श्रीकाकेलसं १५ मील उत्तर-पूर्णमें अवस्थित है। प्रायः तीन सी वर्ण बीत गये, यहां एक टीलेसे पचास छोटो छोटो देव- मूर्तियाँ निकाली गई हैं। प्रति वर्ण उन देवमूर्तियां के उद्देशसे भंडारा होता है और बहुतसे मनुष्य देवप्रसाद पानेकी आशासे यहां आते हैं।

वेमराज—१ दाक्षिणात्यका रेड्डांव शोय एक सरदार । यह प्रोलका लड़का था। २ श्टङ्गारदीपिका नामनी अमरु जतकटोकाके प्रणेता। इनका दूसरा नाम व मभूराल भी है।

वे मवरम् -- मन्द्राज प्रदेशके कृष्णा जिलान्तर्गत नरसवाबू-पेट तालुकका एक बड़ा प्राम। यहां एक अति प्राचीन विष्णुमन्दिर विद्यमान है।

व मवरम्—मन्द्राज-प्रदेशके गोद्दावरी जिलान्तर्गत एक नगर। यहां रेड्डा सरदारींका (१३२८-१४२७ ई०) प्रतिष्ठित एक प्राचीन मन्दिर है।

वं मानभैरवार्य - वर्णक्रमदर्गणके रचियता।

वेमुला—मन्द्राज-प्रदेशके कड़ावा जिलान्तर्गत पुलिवेएडला तालुकका एक नगर । यह पुलिवेएडलासे ७ मील दक्षिण पूर्वमें अवस्थित है। यहां पोलिगारोंका एक दुर्ग विद्यमान है।

येभ्बकोर्ट्स-मन्द्राज्ञ प्रेसिडेन्सीके तिन्नेवली जिलान्तर्गत सतुर तालुकका एक नगर। यह अक्षा० ६ २० उ० तथा देशा० ७९ ५० पु०के मध्य सतुर सदरसे १० मील पश्चिममें अवस्थित है।

वैयत — बम्बई प्रदेशके कच्छोपसागरस्थ पक द्वीप। यह अक्षा० दर' २५ से २२' २६ उ० तथा देशा० ६६' सं ६६' ६२' पू०के मध्य अवस्थित है। यह द्वीप उत्तरपूर्वासे दक्षिणपश्चिममें ५ मोल लंबा है। इसका वृक्षिणपश्चिममें ५ मोल लंबा है। इसका वृक्षिणपश्चिमांश प्रायः ६० फुट ऊँची एक पहाड़ी अधित्यका भूमि है। इसका पूर्वाश पगानामक बल्लुकाचरसे ३ मील दूर पड़ता है। यह स्थान हनूमान-पायेएट वा हनूमत अन्तरोप नामसे प्रसिद्ध है। अन्तरोपके मुलसे थाड़ी ही दूर पर हनूमानका मन्दिर है। अन्तरोपके मुलसे थाड़ी ही दूर पर हनूमानका मन्दिर है। असी मन्दिरसे इस स्थानका नामकरण हुआ है। यहांका दुर्ग अक्षा० २२' २८' उ० तथा देशा० ६६' ५' पू०के बीच पड़ता है। यहां हुल्लोपसनाका प्रादुर्भाय अधिक है। बहुतसे मन्दिरां- में आज मी कृष्णकी प्राधुर्यमयो मूर्त्ति विराज रही हैं। पंद्रा आधाण यहांक प्रधान अधिवासो हैं। प्रति वर्ण

बहु संख्यक यात्री द्वारका सन्निधिस्थ भगवान्के इस लीलाक्षेत्रमें आते हैं।

१८५६ ई०में अंगरेज राजने जब बाधिरोंसे यह छान लिया, तब दोनोंमें घमसान युद्ध चला था। उसी युद्धमें एहांका दुर्ग और प्रधान प्रधान मन्दिर तहस नहस हो गये।

वर (संक्क्षीक) अज्ञ-रन् अजेवीभावः। १ शरीर, देह, वदन। २ थार्साकु, बेंगन। ३ कुंकुम, केसर।

चेरक (सं० क्लो०) कपू<sup>°</sup>र, कपूर।

बेरट (सं॰ पु॰) १ मिश्रित, मिलाया हुआ। २ नोच। (क्की॰) ३ वदरीफल, बेर नामक फल।

वेरत्—बर्म्बई प्रेसिडेन्सीके कील्हापुर जिलाग्तर्गत एक नगर। यह अक्षा० १६ ३६ उ० तथा देशा० १४ ११ पू०के मध्य पञ्चगङ्गा नदीके किनारे कील्हापुर सदरसे ६ मील दक्षिण पश्चिममें अवस्थित हैं। इस नगरका दूसरा नाम बोड़ भी है। एक समय इस नगरमें कील्हा-पुर और पनालाके अधीनस्थ किसी सरदारकी राजधानी थी। अभी यह श्रीभ्रष्ट हो कर एक छोटे गांवमें परिणत हो गई है। गांवमें जहां तहां प्राचीन इमारतका खंडहर दिखाई देता है। गांवमें परथरका बना एक प्राचीन मन्दिर है। खंडहर देखनेसे मालूम होता है, कि १२०० ई०में उसका निर्माण हुआ था। नगरमें जे। प्राचीन मिट्टीका किला है उसमें आज भी प्राचीन मुद्रा पाई गई है। उक्त मन्दिरकी देवमुर्शिके पाददेशमें एक माचीन प्रस्तरफलक उत्कीण हैं।

वेरनाग—उत्तर भारतके काश्मीर राज्यान्तर्गत एक सोता।
यह श्रोनगर उपत्यकाके दक्षिण पूर्व अक्षा० २६ उ०
तथा देशा० ७५ १५ प्०के मध्य बहता है। १२० गज
परिधियुक्त भूमिके मध्यसे यह जलराशि निकल कर
केलम नदीके कलेवरको बढ़ाती है। मुगल सम्राट्
जहाँगीरने इसको बारों ओरसे बंधवा दिया था।

घेरवाड़—राजपूत जातिका एक शाखा। गाजियाबाद, शाजम गढ़ और फैजाबाद आदि जिलेंग्नें इन लेंग्नेंका बास है। गाजियाबादके बेरवाड़ा लेंग्नेंका कहना है, कि शुभक्षणमें नरौलियाको सहायताके लिये उन्हों ने अपनी बासभूमि दिस्लोके समीपस्थ वेरनगरका परित्याग किया था तथा चेरा जातिको परास्त कर वे उस प्रदेशके अधि वासी हुए । आजमगढ़के वेग्वाइका कहना है, कि वे लेग राजपूत हैं सही, पर भूमिहारोंके साथ भी उनका संस्रव है। दुःखका विषय है, कि उक्त दोनां जातियाँ किस पुरुषसे उत्पन्त हुईं, यो आज तक वे स्थिर न कर सके हैं। भूमिहारोंके व गुण्यानसे केवल इतना हो जाना जाता है, कि वे लेग पश्चिमाञ्चलसे इस देशमें आपे हैं। छितियोंका कहना है, कि वे लेग दिल्लीके निकटवर्त्तों नगरमें रहते थे। वे लेग तोमरवंशीय हैं, अपने देशका परित्याग कर सरदार गेरिक्षदेवके अधीन आजिमगढ़ आ कर बस गये। १३६३ १५१२ ई०के मध्य गेरिक्षदेव जीवित थे। फैजावादके रहनेवाले अपनेका धुण्डियाकेरावासी बाई वंशसे उत्पन्न बतलाते हैं।

छित और भूमिहारगण एक शाखासे उत्पन्न हुए हैं। विवाह वा अन्यान्य भाजके समय ये लेग एक दूसरेके यहां बड़ा नहीं खाते।

वेरसीवा—वर्ग्ड प्रेसिडेग्सीके ठाना जिलान्तर्गत एक नगर और बन्दर। इसका दूसरा नाम वेसावा भी है। यह अक्षा० १६ ६ उ० तथा देशा० ७२ ५ पू०के मध्य विस्तृत है। वर्ग्ड शहरसे १२ मील उत्तर समुद्रकी एक खाड़ीके मुहाने पर यह वसा हुआ है। इसके पास हो माध नामक द्वीप है। यह द्वीप दुर्ग द्वारा सुर्राक्षत है। वेरसीवा प्राम और माधद्वापक मध्यस्थल-में प्रस्तरमय भूमिके ऊपर वेसवा दुर्ग है। पुर्शगीजींने समुद्रके किनारे अपनी गीटी जमानेके लिये शायद यह दुर्ग बनाया होगा। इसके बाद मराठोंने उस दुर्गका पुनः संस्कार कर उसमें सेना रखनेकी व्यवस्था कर दी थी। यहांका सामुद्रिक वाणिज्य आज भी अप्रतिहत-भावमे चलता है।

वेरानिले—मन्द्राज प्रदेशके मदुरा जिलान्तर्गत मालुर तालुकका एक नगर। यहां प्रोयः ६ इजार लेगिका वास है।

वैरापाली—मन्द्राज प्रदेशके तिवांकुड़ राज्यके अन्तर्गत एक नगर। यह अक्षा० १० ४ उ० तथा देशा० ७६ २० पु॰के मध्य कोचीनसे । मील उत्तरमें अवस्थित हैं। यह स्थान कर्मेलाइट मिशनका प्रधान के न्द्र है। यहां खृष्टतन्त्रका एक भिकार एपाष्टलिक हैं। १६५६ ई०में उस एप्सटेालिक (Vicariate Apostolic of Verapoli) प्रतिष्ठासे हो वेरापालिकी प्रसिद्धि है। यह ईसाई मठ वहुत दूर तक फैला हुआ है। इसके बाद १६७३ ई०में यहां एक गिरजा बनायां गया। उस समय इस द्वापमें एक भी आदमी नहीं रहता था तथा यह द्वीप को बीनराजक अधिकारमें था।

गिरजा घरको छोड़ कर मठ-घाटिकाका दूश्य भो मनेश्म है। यह ई टेका बना हुआ है और तोन खण्डों में विभक्त है। इस मठवाटिकाके उत्तरी प्रान्तमें गिरजा घर अवस्थित है। उसकी आइति छोटी होने पर भो यह वेश्मकी राजधानोके सेएटपोटर गिरजा घरसे कम नहीं है। इसके विभिन्न भजन-मन्दिरों (Chapel) इसाईसाधुओं और नाना पौराणिक चित्रकी प्रतिमृत्ति प्रियत और रक्षित है।

भारतवर्षके अभ्याश्य स्थानों में प्रतिष्ठित १७वीं सदोके मठसे यह छोटा होने पर भो यहां बहुतसे देशी ईसाई पादरी और रोमन कैथिलिक ईसाई सम्प्रदायका बास है। यहां के रोमन कैथिलिक ईसाई सम्प्रदायका बास है। यहां के रोमन कैथिलिक की संख्या २ लाख ८० हजारसे भी उथादा है। धर्मयाजककी संख्या प्रायः ४ सी है। रोमन कैथिलिक ईसाइयों में तृतीयांश प्रायः सिरिय मतानुसरण करके ही चलते हैं। उनमें २ विशप और १४ प्रिष्ट हैं। ये लोग यूरोपीय तथा कर्माइट मतानुसरणकारों हैं। ऊपर कहे गये रोमन कैथिलिकोंको छोड़ कर यहां साइरो नेखीरियन वा जेकोवाइट मतावलम्बा भीर भी बहुतसे लेगोंका बास है। ये लोग साधारणतः सिरियन खृष्टान नामसे परिश्वत हैं।

/वेरामपुर (बहरमपुर)—बङ्गालके दिनाजपुर जिलेके अन्त-र्गत एक बड़ा गांव।

वेरार—मध्यभारतके अन्तर्गत एक खतन्त्र प्रदेश। यह बेरार राज्यके नामसे प्रसिद्ध था। हैदराबादके राजा निजामने जब इस प्रदेशका कर्त्तृत्व अप्रेजेंकि हाथ सौंपा, त्वसे यह हैदराबाद प्साइएड डिप्नोक्ट नामसे विख्यात हुआ। हैदराबादके रेजिडेक्ट वेरारके चोफकमिश्वरके पह पर रह कर शासनकार्य निर्वाह करते थे। इस समयसे बेरारराज्य सकोला, बुलदाना, वासिम, अमरा-वतो, इलिचपुर और बुन नामके ६ जिलेंमें बंट गया। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर मध्यप्रदेश, दक्षिणमें निजाम राज्य और पश्चिममें बम्बई प्रसिद्धेन्सी मौजूद है। इसका भूपरिमाण १८७१० वर्गमोल है।

समुचा बेरार राज्य पूर्वपश्चिममें विस्तृत एक सुदीर्घ उपत्यका भूमि है। इसके उत्तर भागमें सत-पुरेको पहाडियां और दक्षिणमें अजल्टा शैलश्रेणी है। वहांके लोग सतपुरेके सम्निहित उपत्यका देशको बेरार पयानघाट और अज्ञारदाशैल तथा उसके अन्तर्गत अधि-त्यका देशको बेरार बालाघाट कहते हैं। इन दो भागां-में उत्तरांश ही अपेक्षाकृत उर्धर और शस्यशाली है। यहां ताप्तीकी शाला स्वरूप पूर्णा आदि कई छै।टे छोटे पहाडी जलप्रवाह या कर ताप्तीमें मिल गये हैं। यहां नियमित भावसे और यथेष्ट परिमाणसे वृष्टिपात होता है। इन सब कारणेंसि यहाँ कभी भो जलाभाव नहीं होता । इससे सदा यहाँकी पृथ्वी शस्यशालिनी दिखाई देती है। शरतकालमें शस्यपूर्ण खेतीको श्रीशामा बड़ी ही आमन्दप्रद है। अधिकांश स्थान हो खेतीबारीके भीर उद्यमशील कृषिजीवी अधि-लिये उपयोगी हैं वासी विशेष परिश्रमके साथ भूमिकर्षन और वीजवपन किया करते हैं। कुनवो, भोल आदि द्रढकाय पहाडी लाग यहां कृषिकार्य करते हैं।

भूपरिमाणकी तुलनामें बेरारप्रदेश आयनियन द्वापको छोड़ यूनानके बराबर है। किन्तु यहांको लोकसंख्या वहांसे दूनी है। इसके पूर्व पश्चिमकी लम्बाई
प्रायः १५० मील और चौड़ाई प्रायः १४४ मील है। यहां
कुल मिला कर ५५८५ प्राम हैं। तासी, पूर्णा, बर्द्धा
और पेनगङ्गा या प्राणहिता नदो हो यहांकी प्रधान हैं।
किन्तु इन सबीमें बर्द्धा नदो द्वारा हो यहांका काम
अधिकतासे निकलता है। बुलदाने जिलेको लोनार
नामको लवणाक भील पहाड़। सौन्दर्यस पूर्ण है। इस
भीलके चारों ओर इनसे घिरा हो। ये पर्वतगाल नाना
जातीय पृश्लीसे परिशोभित हैं। भीलका जलमाग
३४५ एकड़ हैं। किन्तु तीरभूमिकी परिधि पा बील है।

कुछ दिन पहले यहां जो पैमाइश हुई थी, उसके अनुमार यहांका घनभाग ४३५४ वर्गमील अवधारित हुआ था। उनमें ११ ६ वर्गमील राजरक्षित, २८३ वर्गमील जिलेसे रक्षित और २६५५ मील अरक्षित अवस्थामें पड़ा हुआ है। इन सब चनमालामें गाविलगढ़ शैलका बन हो उत्कृष्ट है। यहां वेरार वासियोंका नित्यव्यवहार्थ और गृहनिम्माणकी उपयोगी वस्तु लकड़ी और बांस अधिक परिगाणसे उत्पन्न होते हैं। दिश्वण बेरारकी गांरा उपत्यकांके मेलघार नामक पार्वत्य प्रदेशमें सेगुनकी लकड़ी बहुतायतसे होती है। यहां पशुओंकी चराईके लिपे घास भी अधिक उत्पन्न होती है। यहां पशुओंकी चराईके लिपे घास भी अधिक उत्पन्न होती है। अमरावतीके उत्तरी तरके अधिवासी और पूर्णानदीके उत्तरी तरके प्रामवासी यह लकड़ी और घास घर बन नेके काममें लाते हैं।

बेरारराज्यके पूर्वा शमं और वहांके करञ्ज पर्वात पर प्रचुर परिमाणसे खनिज लीह पाये जाते हैं। दर्भाग्यका विषय है, कि देशीय लोग इस लीहका गला कर कोई काम नहीं करते। अथवा किसी धातुबिद्व वैज्ञानिक परीक्षा द्वारा उसका लौहांश निक्रपण नहीं करते। बन जिलेको वर्जाक<sup>°</sup> उपत्यकादेशमें उत्तर दक्षिणमें फैली हुई कोयलेकी एक खान ( Coal-field ) मिली है। उत्तरमें बर्झासं दक्षिण पेनगङ्गा तक यह क्षेत्र विस्तृत है। सन् १८९५ ई०में इसकी बातकी परीक्षा भूगर्भ खाद कर की गई, कि इस क्षेत्रमें कितना कायला है। इस समय कई जगहसे कायळा निकाला गया था। किन्तु उपस्थित कीयलेकी बिक्रोकी सुविधा न रहनेसे यह कार्टा स्थगित रखा गया। नागपुरसे भुसावल और वम्बई जानेके लिये रैलपथ इस प्रदेशके बोचसं पूर्व पश्चिम गया है जिससं कपास आदि वाणिजयकी विशेष उन्नति हुई है। भारतके अन्यान्य स्थानोंकी कईको अपेक्षा यहांकी कई उत्कृष्ट और यहाँ प्रभूत परिमाणसे इसकी खेती होती है।

यहांका जलवायु नितान्त खराव नहीं है। दाक्षिणास्य के सर्वात हो जिस तरह नातिप्रकर प्रीष्म और मलया निल सञ्चालित मृदुपन्द शैत्य अनुभूत होता है यहां भी प्रायः वैसा हो है। किन्तु प्यानघाट उपत्यकामें प्रीष्म ऋतुमें भयानक प्रोष्म मालूम होता है। मार्च महीनेके अन्तसे ही यहां प्रीष्प ऋतु आरम्भ होती है। अपिल महीने तक किसी तरह यहांकी धूप सही जाती है। किन्तु मईसे जूनके मध्य तक धूप बड़ी प्रखर और असहा हो उठतो है। इसके बाद जब वृष्टि होने लगती है, तब वहांकी वसुम्थरा शीतल है। जातो है। रातमें यह स्थान खमावतः हो शोतल है। चारों ओर पर्वंत और उपत्यका सूर्योत्ताप द्वारा दारण उतप्त होनेसे भी वहांकी मिट्टी काली होनेके कारण धूपका असर अधिक स्थायो नहीं होता। वर्षाके समय चारों ओर उएडा रहता है। अजग्दा शैलके ऊपर बाला घाट शैल पर समतल क्षेत्रको अपेक्षा उत्ताप कम है। सर्वोच्च गाबिलगढ़ शैलका तापप्रभाव नातिशोता एण है। इस पर्वातको पीठ पर ३७९९ फोट ऊंचे स्थान पर चिकालदा नामक खास्ट्यावास है। इलिचपुरसे यह बीस मोलको दूरी पर है।

वेरार देशका इतिहास बहुत अधिक दिनका पुराना नहीं है। नम दातर तक समग्र दाक्षिणात्य जब जिस भावसे जिस राजाके अधीन शासित हुआ है, यह वेरार भी उसके किसी न किसी राजाके अधीन शासित हुआ है। किन्तु इसके प्राचीनतम इतिहासका उद्धार करना कठिन है। शिलालिपियोंसे मालूम होता है, कि इस प्रदेशमें बहुतेरे सामन्त राजे थे, किन्तु यह बात मालूम नहीं होती, कि वे किस किस राजाके अधीन थे।

ऐतिहासिक आलोचना करनेसे यह दिखाई देता है, कि ११वीं और १२वीं शताब्दीमें यहां कल्याणके चालुक्य राजे राजत्व करते थे। १३वीं शताब्दीमें यहां देविगिरि (दीलताबाद) के याद्धवंशीय राजाओंका प्रभाव फैला, ऐसा हो अनुमान है। क्योंकि, उक्त शताब्दीके अन्तमें पठानराज अलाउद्दोनने देविगिरिके हिन्दू-राज रामदेवको रणमें परास्त किया था। रामदेव एक विख्यात और प्रवलप्रतापी राजा थे। उस समय इस देशमें याद्धवंशीय प्रभूत क्षमताशाली हो उठे थे, इसकी शिलालिपि और इतिहास साक्ष्य दे रहा है।

कल्याणके खालुक्यराज और देविगिरिके यादव-नृपतियोंके यहां एकादिकमसे राजटव करने पर हम प्राचीन देवकीर्त्तियोंके ध्वंसावशेष आदिसे अनुमान कर सकते हैं, कि वेरारप्रदेशके दक्षिणपूर्व जिले वरङ्गुल-के प्राचीन हिन्द्-राजव शके अधीनमें शासित होते थे।

बहांकी किम्बद्ग्ती यह है, कि इलिचपुर राजधानी के स्वाधीन नरपतिगण यहांके अधिपति थे। इस वंशमें इल नामक एक राजा हो। गये हैं, उन्हीं के नामानुसार इलिचपुरका नामकरण हुआ है। यही राजवंश दाक्षिणात्यमें मुसलमान प्रभावके अभ्युद्यसे पहले वेरारक। शासनकर्ता था। बहांकी कारोगरीकी कीरियोंकी आले।चना करनेसे मालूम होता है, कि वे जैन-धर्मावलम्बी थे, किन्तु इन सब ध्वस्त कीर्सियोंकी पूरी पूरी छान-बोन न होनेके कारण उक्त पेतिहासिक तत्त्वकी पृष्टि नहीं होतो।

सन् १२६४ ई०में दिल्लोश्वर फिरोज शाह घिलजाईके भतोजे और दामाद अलाउदोन् पहले दाक्षिणात्य पर विजय करने आपे। उन्होंने देवगिरिके यादवराजको युद्धमें पराजित कर केंद्र कर लिया। कुछ लोगोंका कहना है, कि रामदेव केंद्र करके मार डाले गपे। कुछ लोगोंका यह भी कहना है, कि अलाउदोनने बहुत रुपया ले कर रामदेवको छोड़ दिया था। किन्तु इलिचपुर राज्यको उन्होंने नहीं लौटाया अर्थात् अर्थके साथ इलिचपुर पर कन्जा कर लिया।

अलाउद्दोन्ने दिल्लीमें लीट कर अपने चाचाको मार दिल्लीका सिंदासन अपने कन्जेमें कर लिया। उनके राजत्वकालमें उत्तर-भारतसे मुसलमान सेनाओं ने दक्षिण-भारतमें बारंबार था कर देशी रजवाड़ों को तहस नहस कर दिया था।

अलाउद्दीन्की मृत्युके बाद देविगिरिके अधीनस्थ दाक्षिणात्य प्रदेश फिर खाधीनता अर्जन करनेमें समर्थ हुआ। किंतु वह उस खाधीनताको अधिक दिनों तक कायम न रख सका। १३१८-१६ ई०में मुबारक खिलजीने उस हिन्दू विद्रोहका दमन किया। उसने मुसलमानोंका कठोर प्रभाव दिखानेके लिये देविगिरिके अन्तिम राजा-को खाल उतरवा लो थी। इस समयसे सन १६०६ ई० तक वेरार-मुसलमानोंके हाथ शासित होता रहा। उक्त वर्णमें भारतके राजपतिनिधि लाई कर्जनने राज-नोतिक कारणोंसे निजामसे वेरारको निकाल लिया। उस समयसे हैदराबाद एसाइएड डिग्द्रिकृ खतन्त्रक्रपसे 'वेरार प्रदेश'-के नाम विघोषित हुआ।

मुसलमान-शासनकक्ताओं के अधीन वैरार खतन्त्र नामसे परिचित था। किन्तु शासकों के सामध्यां नुसार कभी कभी इसकी सोमा घटतो बढ़ती थी। सन् १३५० ई०में दिल्लीके मुसलमान-सम्राट् महम्मद तुगलककी मृत्युके बाद वेरार राज्य दिल्लोके तुगलकवंशकी अधीनतासे विच्युत हुआ और इसके बाद प्रायः २५० वर्ष तक यहांके मुसलमान शासनकर्त्तागण दिल्लीश्वर का प्रभुत्व अप्राह्म कर खाधीन नरपतिकी तरह राज्य-शासन करते रहे। इसके बाद प्रायः १३० वर्ष तक यह दाक्षिणात्यके बाह्मनी राजवंशके हाथ आया। अला-उद्दीन हुसेन शाहने अपने राज्यको ४ प्रदेशों में विभक्त किया। उनमें माहुर, रामगढ़ और वेरारका कुछ अंश ले कर एक प्रदेश संगठित हुआ था।

सन् १५२६ ई० में उक्त बाह्यनी व शका अधापतन होने पर यथार्धामें दाक्षिणत्य पांच मुसलमान राजव शके अधीन शासित है।ता था। इस समय इमादशाही राजे वेरारके अधीरवर थे। इलिचपुरमें उनकी राजधानी थी। प्रवाद है, कि इस राजव शके अधिष्ठाता एक कनाड़ी हिन्दु हैं। वे युद्धमें कैद किये जा कर वेरारके शासन कर्त्ता कां जहां के सामने लाये गये। खां जहांने उनकी बुद्धिशक्तिका परिचय पाकर उनको राजकीय उच्च पह पर नियुक्त कर लिया। क्रमशः वे इमाद-उल्मुक्क उपाधिके साथ साथ सेनानायकके पद पर अधिष्ठित हुए। इमा-दशाह पीछे बेरारके स्वाधीन राजा इए थे। इमाइके वंशधर वैसे शक्तिशाली और सीभाग्यवान नहीं थे। उनको राज्य रक्षामें असमर्थ जान सन् १५७२ ई०में वीजापुर और अदमदनगरराज दोनोंने एकत वेरार पर आक्रमण किया और वेरार राजा अहमदनगर-करतलगत हुआ। किन्तु अहमदनगर-राज राज्यका उपभाग बहुत दिनों तक कर नहीं सके। सन् १५६६ ई०में अहमदनगरराजने रक्षाके लिपे वेरार प्रदेशको मुगलसम्राट् अकबर-शाहके हाथ सौंव दिया । सन् १५६६ ई०में दाक्षिणात्यके लब्ध राज्योंमें प्रदश्ध करनेके लिपे सम्राट खय बुरहान

पुर नगरमें उपस्थित हुए। उन्हों ने अपने पुत्र दानियाल को घेरार और अन्यान्य प्रदेशक नवाब बना कर इस अञ्चलको शासनक्ष्यू रक्था की। आईन-इ-अकबरी नामक प्रम्थमें बेरार स्वेका राजस्व और परिमाण आदि निर्धा रित है।

सन् १६०५ ई०में सम्राट् अकबरको मृत्यु हो जाने पर मुगल-राजसरकारमें राजध्यवस्थाका विभ्राद् उपस्थित हुवा बीर मुगल दरवारने उत्तर भारतमें शृङ्खला स्थापन करनेमें फंसे रहनेके कारण दक्षिण भारतकं नवाधिकृत प्रदेशके शासनमें ध्यान न दिया। इस समय बेरारको अरक्षित देख कर दौलतावादके स्वाधीनता प्रयासी निजामशाही राजा अम्बरने बेरारके कुछ मंशों पर कब्जा कर लिया। सन् १६२८ ई० में उनकी मृत्युके समय तक बेरार निजामशाहीव शके अधिकारमें था। इसके बाद सन् १६३० ई०में मुगलेंाने इस पर अधिकार कर वर्धा दिल्लीश्वरको शासन-शक्तिका विस्तार किया। मुगळ-सम्राट् शाहजहांने अपने दाक्षिणात्वराज्यकी दे। पृथक् शासनकर्तामों के अधीन रका था। उस समय बेरार, प्यानघाट, जालना, खानदेश एक विभागमें थे। फिन्तु यह व्यवस्था बिशेष सुविधाजनक न है।नेसे उसं फिर एक हो शासनकत्त्रीके अधीन कर दिया गया। सम् १६१२ ई० में पहले पहल कर उगाहनेको व्यवस्था हुई। पाछे शाहजहांके समयमें उसका बहुत कुछ सुधार हुए। सन् १६३७-३८ ई०में यहां फसलो साल प्रवर्त्तित हुना।

इसके बाद सन् १६५० ई० तक धेरारका प्रादेशिक कोई खतम्ब इतिहास नहीं मिलता। इस समय दक्षिण भारतमे मुगल, मराठे और मुसलमान राजाओं में युद्ध विष्रह चल रहा था। सन् १६५०-१७०७ ई० तक मुगल बादशाह औरक्रुजेंब दाक्षिणात्य अभियानमें लिस थे। उस समयका बेरारका इतिहास औरक्रुजेंबकी दाक्षिणात्यविजयसे संश्लिष्ट हैं। सन् १७०७ ई०में अहमदनगरमें आंरक्रुजेंबकी मृत्यु हुई। इसके बाद वेरार प्रदेश मराठे और मुगलसेनाओं के लूट खसीट तथा अम्बिकाएडका केन्द्र बना हुआ था। इस समयसे हो यथाथें में इस देशमें महाराष्ट्रगण सरदेशमुक्को भोर खोय

अदा करते थे। सन् १७१७ ई०में समाट् फर्क सियरके सैयदवंशी मन्त्री भी यह कर देने पर वाध्य हुए थे। सन् १७२० ई०में दाक्षिणात्यके मुगल राजन्रतिनिधि चीन फिलिच जौ निजाम उल्मुलक् नाम रसकर स्वाधीनताके प्रयासी हुए। इस समाचारसे दोनों सैयद मन्त्रोने उनके विरुद्ध फीजें भेजीं। उन्होंने इन सेनाभों को तीन युद्धों में पराजित कर अपना प्रभुत्व विस्तार किया था। इस समय बेरारके सुबेदारने उनका साध दिया। सन् १७२१ ई०में बुरहानपुरमें पहला युद्ध हुआ और इसके जतम होते ही बालापुरमें दूसरा युद्ध हुआ। इसके वाद सन् १७२४ ई०में बुलदाना जिलेके संबर्खेलदा नामक स्थानमें तोसरा या अस्तिम युद्ध छिड़ा । उसी समयसे सम्बर्खेलदा 'फतंह खेलदा'के नाम विक्यात हुआ है। इस युद्धसे बेरार प्रदेश १६वीं शताब्दी तक नाममालको हैदराबाद राजवंशके अधीन रहा ।

१७वीं शताब्दीके अन्त भागसे ही वेरार राज्यकी पूर्व समुद्धिका हास होने लगा। सन् १५६७ ई०में फ्रान्सीसी म्रमणकारी Mr, de Thevnot ने इस देशका परि-दर्शन कर लिखा है, कि मुगलसाम्राज्यमें यह स्थान धनधान्य और जन-संख्यामें परिपूर्ण था । इसके बाद वहाँके राजस्व संप्रह करनेवालोंके चिद्रोहसे हो यह श्थान शस्यशून्य और जनहीन हुआ । इसके बाद राजाओं के युद्ध विष्रहसे यह श्रीम्रष्ट हो गया । इस समय मराठों ने वेशर गज्यको लूट पाट कर और भी नष्ट कर दिया । उनकी डाकेजनीके भयसे वहाँका बाणिज्य लुप्त हो गया । इससे बहुतेरे लोग देश छोड़ कर वहाँसे चले गये। मुगलसम्राट्ने यहाँ एक जागोर-दार नियुक्त कर राजस्वसंप्रहकी व्यवस्था की । इसी समय मराठीने भो एक स्वतन्त्र जागोरदार नियुक्त कर अलग राजस वयुल करनेके लिये व्यवस्था को थो। इस तरह वहाँकी प्रजाने करभारसे पोड़ित हो जमीनको छोड़ दिया । निरन्तर लूट और दूसरेका सर्वानाश आंखोसे देखते देखते उनका हृदय भी कलुषित हुआ, सुतरां वे स्थायो बन्दोवस्तको पक्षपाता न रह सकी।

सन् १८०४ ई०में हैदराबादको सन्धिशत्त से बर्दा

नहों के पूर्व वसी जिले समेत समम बेरार राज्य ( नाग-पुरका कुछ शंश भो सले व शके और पेशवाओं के अधीन रहा ) निजामके हाथ आया । गाविलगढ़ नरनाला दुर्ग नागपुरके महाराष्ट्र सरदारके अधीन था । फिर सन् १८२२ ई०में और एक सिन्ध हुई । उस सिन्धके अनुसार व रारकी सीमा जो निर्द्धारित हुई उसके अनु-सार वर्द्धांक पश्चिमका सारा प्रदेश निजामके अधीन हो गया और नागपुरराजने नदीके पूर्व स्थित देश भागको नाममाझके लिपे पाया । सन् १७६५ ई०में पेशवाने जिन जिलों पर अधिकार रखा था और सन् १८०३ ई० तक भगपुरराजने जिन स्थानोंको अधिकार किवा था, वे समी निजामको लीटा देने पड़े थे।

उपयुं क कारणें से अनेक राजाको हो सैन्यसंख्या-का हास करना पड़ा। निकाले हुए सिपाहो खेतीबारी न कर डाकेजनीसे अपना जीवन निर्वाह करने लगे। रन डाक्षं आं के अत्याचारसे राज्यरक्षा करनेमें निजामको बहुत कछ सहा तथा प्रचुर धनव्यव करना पड़ता था। इस अयथा धनब्यवके कारण निजाम ऋणप्रस्त हो गये और अङ्गरेजराज १८०० ई०की सन्धिशर्त्तों के अनुसार वृद्धिशराजकीयसे सेनाको वेतन देते थे। इस तरह उत्तरोत्तर विष्ठवसे निजामके अधिकृत प्रदेश नष्टपाय होने पर अङ्गरेज शान्तिस्थापनके लिये आगे बढ़े। अङ्गरेजोंने सन् १८४६ ई०में अप्यासाहबको केंद्र कर उस-के अधीनम्थ सिपाहियोंका भगा दिया।

अं प्रे जोंको इस सहायताके बदले निजाम "देदराबाद किएटजेएट" सेनादलका कर्च देते थे। किन्तु उस समय यह व्यथभार असहा हो उठा था, इससे निजामने इस व्यथभारको अं प्रे जोंके हाथ अपण किया। बहुत दिनेंं तक उसके प्रतिकारका अर्थात् उस रकमकी वस्छोका उपाय अं प्रे जेंको दिखाई नहीं दिया। उधर निजामका धनाभाव बढ़ने लगा था। एक तरहसे निजाम सरकार दिवालिया हो गई था। अत्यव अन्य उपाय न देख अं प्रे जोंने सन् १८५३ ई०मे निजामके साथ एक नई सन्धि की। इस सन्धिके अनुसार अं प्रे जोंको पूर्वप्रदत्त प्रहणपरिशोध करनेके लिये और हैदराबाद किएड-जेएट फीओंके व्यथभार निर्वाहके लिये ५० लाक अमन

दनीके कई जिले प्राप्त हुए। वे सभी जिले (धराशियो-भीर रायचूड़ देश्याव छोड़ कर) "हैदराबाद पसाइएड-डिन्द्रिक्ट" नामसे उसी समयसे अप्रेजेंक अधीन भा गये। इस सेनादलका मूलांश इलिचपुरमें और अकोला तथा अमरावतीमें कुछ पैदल सेनिक रखे गये।

इस संधिकी शत्तीमें एक शर्रा यह भी थो कि अक्न रेज निजामकी थार्विक हिसाब वेंगे और राजसमें अपना किस्त काट कर जे। बाकी निकलेगा, वह भी देंगे। उन की और अक्नरेजिंकी सहायताके लिये युद्धके समय सेना भेजनी न पड़ेगो। ये सैन्यदल अब उनके सेना-विभागके अधीन रहेंगे। केवल उन्होंके कार्यके लिये ये सेनायें अक्नरेजिंके अधीन रहेंगी।

पीछे सन् १८५३ ई०में जो सन्धि हुई, उसके अनु सार अंब्रोजोंको वार्धिक हिसाब दाखिल करनेमें असू-विधा मालूम हुई। इस पर सन् १८०२ ई॰की सन्धि शर्तक अनुसार ५ रुपये सैकड शहक वस्तुली देनेकी बात थी, उसके सम्बन्धमें दोनी पक्षमें गड़बड़ी चलने लगी। उस समय अंब्रोजींन इस विपक्तिसे छुटकारा पानेके लिये और सन् १८५७ ई०में सिपाड़ी-विद्रोहकं समय निजामके खोछत पुरस्कार देनेके लिपे सन् १८६० ई०के दिसम्बर महीनेमें निजासक साथ एक सन्धि को। इस-से मंत्रे जेाने निजामको ५० लाख रुपपेका माफी दे वी। सुरपुरके विद्रोही राजाका राज्य छोन कर अंग्रेजेंने निजामको दे दिया। इसके साथ हो घराशिया और रायचुडु दोशाब निजामका लीटा दिया गया। निजाम-का अंब्रेजोसे सम्पत्ति मिलो सहो ; किंतु निजामका भी इसकं बदलेमें अंग्रेज़ोका गादाबरी नदीके वाये किनारेके कई जिले और उस नवीमें वाणिज्यके छिपे जा शुक्क वसूल दे।ता था, उसकी छीड़ देना पड़ा।

इस तरह क्वलेमें निजामसे अंग्रेजोंको जो सम्पत्ति मिळी, उसका राज्ञस्य प्रायः १२ लाख द्यया था। अंग्रेज सरकार इस द्ययेसे १८५३ ई०की संधिके अनुसार कार्य करने लगी। निजाम सरकारको अब बार्यिक हिसाब देनेको भाषश्यकता न रह गई। उक्त वसाइएड डिप्टिक्टके मध्य फीजोंके वेतनके लिपे निजामप्रदक्ष जे। सब जागीर और निजामके सब्धं ध्यक्के लिपे जो सम्पत्ति था, उनको अंग्रेजोंके शासनाधोन करनेके अभिन्नायसे अंग्रेजेंने अन्य स्थलमें सम्पत्ति दे कर अदलाबदलो करली।

सन् १८६१ ई० में इस परिवर्शनके सिवा सन् १८५३ ई० से वेरारके राजनीतिक संकातमें और कुछ भी परिवर्शन नहीं हुआ। सन् १८५७ ई० में सिपाही विद्रोहके समयमें भी यहां विष्ठसकी विशेष सूचना न हुई। सन् १८५८ ई० में तांतियाटोपी दल-वलके साथ सतपुरेके पहाड़ पर आ उपस्थित हुए थे सही; किन्तु वे वेरार-उपत्यकामें प्रवेश कर न सके। प्रेट इण्डियन-पेनिन-शुला और निजामस् इंटेट रेलवेके खुल जाने पर यहां के बाणिज्यमें बड़ो उन्नति हुई हैं।

यहां नाना जाति तथा नाना वर्णके लेगों हा वास है। उनमें हिन्दू प्रायः २८॥ लाख, मुसलमान प्रायः २ लाख और भोल, गोंड, कुई आदि असभ्य जातियोका संख्या प्रायः १ लाख सत्तर हजार होगी। जैन, ईसाई, सिक्ख और पारसी भी रहते हैं; किन्तु इनकी संख्या-कम है। यहां जो लेग वास करते हैं, उनमें अधिकांश कृषिजीवी हैं। यहां मकई, गेहूं, चना, बाजरा, धान, तिल, पाट, सन, तम्बाकू, ऊख, रुई, सरसी और गांजा, अफीम आदिका खेती होती है। यहाँके अधिवासी माटो रकमके सुती कपड़े, गलीचा और चारजाम बैचते हैं सही : किन्तु ये चीजें आदूत नहीं होतीं। रेशमी वस्त्र तैयार करनेका साधन खुब सामान्य है। स्थान स्थानमे वस्त्र बननेका काम भी खेला गया है और बुलदानेक निकरवर्ती देवलघ रमें इस्पातके बने अस्त्रादिका भी कारीबार देखा जाता है। नागपुरसं बारीक कपडे और अन्यान्य आवश्यक सामग्री बम्बईसे मंगाई जाती हैं।

अमरावता, अक्षाला, आक्षार, अञ्चनगांत्र, वालापुर, वासिम, देवलगांव, दालचपुर, दिवारखेर, जालगांव, करिञ्जा, खामगांव, फरासगांव, मालकापुर, पातवाडा, पाथुर, सेन्दुरजना, सेगांव और जेठमलनगर वेदार प्रदेशको समृद्धिके परिचायक है। अमरावती, अक्षोला, खामगांव, सेगांव और वारिम नगरेंमि स्युनिसिपलि-रियां हैं।

भारतके राजप्रतिनिधि लाई कर्जनके राजनीतिक

कीशलसे सन १६०६-७ ६० में वेरारप्रदेशके निजामके अधिकार से च्युत होनेसे पहले हो यह प्रदेश एक चीफ किमश्नर के द्वारा शासित होता था, जिसका विवरण ऊपर
लिखा गया है। उनके अधीनमें एक जुडिशियल किमश्नर और एक राजस्व विभागीय किमश्नर, छः डिपटी
किमश्नर, १७ पिसस्टेएट किमश्नर और ६ इन्सपेकृर
जेनरेल आव पुलिस, जेल और रिजान्द्रेशन, ६ डिन्द्रिकृ
सुपरिडेएड आव पुलिस, २ पिसस्टेएट सुपरिण्टेण्डेएट
आव पुलिस, १ सेनिटरो किमश्नर (पे इन्सपेकृर-जनरल
आव डिस्पेन्सरो और मेक्सिनेशन पद पर भी काम करते
थे) ६ सिविल सर्ज न, १ डिरेंबटर आव पहलिक इन्स
द्रक्सन, १ कनजरवेटिय आव फारेष्ट और १ असिस्टेएट
कन्जारवेटिय थे। इन सबको दोवानी आदिके मुस्दमेविचार करनेकी क्षमता थी।

१६०३ ई०से वेरारका शासन-कार्य हैंदराबादके रेसि डेएटसे मध्यप्रदेशके चोफ-किमश्नरके हाथ आया शासनकार्यकी सुविधाके लिये यह अभी पांच जिलों में विभक्त हैं, यथा—अमरौती, इलिचपुर, ऊन, अकोला, बुलदाना और बिसम। प्रत्येक जिला एक एक डिपटो-किमश्नरके और प्रत्येक तालुक एक एक तहसीलदारके अधीन हैं। पुलिस-विभागमें एक सुपेरिण्टेण्डेंट और उनके सहकारी डिपटो किमश्नर तथा तीन तोन असि-च्टेएट सुपेरिण्टेण्डेंट हैं। डिण्टिक जेलका कार्यभार सिविल सरजनके हाथ सपूद हैं। प्राम्य कर्मचारी पटेल वा पटवारी कहलाते हैं। यह पद उनका वंशपरम्परासे आता हैं। प्रामका राजस्व वसूल करना ही उनका काम हैं। वे प्राम्य चौकीदारके कार्मोका भी निरीक्षण करने हैं। उन्हें अपराधीको एकड़ कर अदी-लत भेजनेकी भी क्षतता हैं।

वेरारमें एक भी कालेज नहीं हैं, परम्तु हाई स्कूल, सिकेण्ड्री, प्राइमरी और शिक्षक द्रे निङ्ग स्कूल बहुत हैं। स्कूलके अलावा ४७ अस्पताल और चिकित्सालय हैं। वेरावल (बलाबल, भेरील)—बम्बई प्रे सिडेम्सीके कालिया-वाड़ विभागके जुनागढ़ सामग्तराज्यके अन्तर्गत एक नगर और बन्दर। यह मङ्गरीलसे २० मील दक्षिण पूर्व स्क्षपाड़ेसे ८॥ मील और सोमनाथ मन्दिरसे २ मील उत्तर पश्चिममें अवस्थित है। अक्षा॰ २० ५३ उ० तथा देशा॰ ७२ २६ पू॰में अवस्थित है। मस्कट, बम्बई और करांची नगरसे यहांका प्रखुर बाणिज्य चलता है। वर्त्तमान समयमें इस बन्दरकी अच्छी उम्नति हुई है। विभिन्न स्थानोंसे प्रचुर परिमाणमें माल असबाब यहां आता है।

प्राचीन शिलालिपियों इसका नाम बेरावलपत्तन लिखा है। निकट ही सीमनाधपत्तनका सुविख्यात मन्दिर है। यह प्राचीन मन्दिर समुद्रके किनारे अविख्यात है। इसके ध्वस्त स्तूपों से प्रस्तर आदि ले कर वहां के लेगोंने मकान आदि वनवाये हैं। अविश्वष्ठ जो दे। घर मौजूद हैं, उनके गुम्बजकी छतों पर नाना पौराणिक चित्र अङ्कित हैं। पहला गुम्बज ६५ स्तम्भों पर बना है। द्वितीय गुम्बज एक शिखरमात है। जो इस समय है, उसकी लम्बोई ६०॥ पुठ, चौड़ाई ६८ पुठ और ऊंचाई ४८ पुठ है। प्रवाद है, कि ८५० वल्लभी अब्दमें यह मन्दिर निर्मित हुआ था।

सोमनाथका वर्रामान मंदिर इन्दोर राजपत्नी अहत्याः बाई द्वारा सन् १८०६ संवत्में पुनः निर्मित हुआ। इसके प्राङ्गणकी ल'बाई १२२७ फुट और चौड़ाई ८२ फुट है। किंतु मुलमंदिरकी लंबाई और चौड़ाई ३६ फुट और ऊंचाई ४२ फुट है। इन मंदिरमें गायकवाड़के दीवान बिद्रलदेवाओने एक धर्म शाला बनवाई है। इसके निकट ही अञ्जवूर्णा और गणपतिजोका मन्दिर है। मूलमंदिर-मोतरमें पहले शंको भ्वर लिङ्ग और उसके नोचे १२ फुट लम्बे चौड गडढेमें सोमनाथलिङ्ग स्थापित है। इसके ऊपर गुम्बज ३२ स्तम्भों पर रक्षित है। यह पत्तन पवित्र तीर्थ गिना जाता है। सरस्रतो, द्विरण्या और ुकपिला नदीका सङ्गम हो यहांकी त्रिवेणी है। पत्तनको बाजारके किनारे जो जुमा मसजिद है, वह हिन्दू मन्दिर पर स्थापित है। अब भी मन्दिरगात्रमें प्रस्तरखोदित सुम्बर सुन्दर सूर्शि सटी दिखाई देती हैं। ये १११ फुट×१७१ फुट और इसकी छत्त २५१ स्तम्मी पर बाडी है। प्राचीन सूर्यकुएड अब हीजमें परिणत है। गया है।

इस मसजिदके निकट जो मुसाफिरकाना है वह Vol; XXII, 61 भी एक जैन मन्दिरका भग्न निद्धान है। इसकी छसका
गुम्बज भाग भीर स्तम्भ भादि भास्कर शिल्प समन्वित
हैं। इस अट्टालिकाकं निम्न भागमें ३५×४७॥ की एक
गुहा है। यह प्रस्तर द्वारा ६ गृहों में विभक्त हैं।

पत्तन और वेरावलके नीच समुद्रके किनारे भिविया मन्दिर है। अधिक सम्भव है, कि भिन्नअन महादेवके नामसे अपम्रंशमें भिविया हो गया है। यह मन्दिर ४० फुट ऊंचा और १३७ फुट लम्बा और २२ फुट चौड़ा हैं। यह प्रस्तरनिर्मित है और इसका गुम्बज २० स्तम्मों पर खड़ा है।

वेरावल और पत्तनके नीचे भारका कुएड है। उसका परिमाण २५×३७ फुट हैं। भालोदा वा भूल (तीरयष्टि) शक्ते इसका नाम हुआ है। यहाँ वाल नामक एक भीलने श्रीकृष्णको तीरसे मारा था।

पसनसे १० मोल दूर दो प्राचीन कुएड हैं। इसी कुएडसे सरखती नदी निकली हुई हैं। कुएडके किनारे प्राची-पीपल नामका एक पीपलका पेड़ हैं। दोनो कुएडों के उत्तर सरस्वतीके गर्ममें तीरस्थ जम्बू गृक्षकी छायाके नोचे माधवरायजीकी मूर्सि प्रतिष्ठित है।

पत्तनसे ३०० गज पूर्ण हिङ्गलाज माता नामकी गुहा है। इस गुहाकी लम्बाई ३६॥ फुट, चौड़ाई २८ फीट और गहराई १० फुट है। यह अति प्राचीन है, और दो प्रकोछों में विभक्त है। पक्रमें हिङ्गलाज देवोकी मूर्शि स्थापित है। वेरावलके हरसद मन्दिरमें श्रीधव-लेश्वर मूर्सिकी पूजा और गृहादि निर्माणके व्ययविषयक और श्रीगोवद्ध न मूर्सिमें (६२७ वल्लभी संवत्) तथा १४४२ सं०में सङ्गमेश्वरोमूर्सि स्थापना सम्बन्धीय शिलामाल

चोरवाड्के निकटके नागनाथ मन्दिरमें भी १४४६ संवत्में उत्कीणं एक शिलालिपि है। उसमें रानी विमला देवी द्वारा चार चरणीय विष्र प्रतिष्ठाकी बात है। वे राशेकण—मन्द्राज प्रदेशके गोदावरी जिलान्तर्गत भीमवर म्तालुकका एक नगर। इसका असल नाम वीरवासरम् है। वह नगर बहुत पुराना है प्राचीन पेतिहासिकों ने इस नगरका वे राशेकण नामसे उल्लेख किया है। १६३४ ई०में यहां अङ्गरेजों की एक कोडो और उपनिवंश स्थापित हुआ। १६६२ ई०में अङ्गरेजों ने इसे छोड़ दिया सही, पर १६७७ ई०में फिरसे वे यहां आ कर प्रतिष्ठित हुए। १७०२ ई०से अङ्गरेजों ने इसका बिलकुल परिस्थाग कर दिया है।

यहांके विश्वेश्वरस्वामीमिक्दिके समीप एक ध्वज-स्तम्म है। उसकी बगलमें ही नम्दीमूर्सि है। मिन्दर-गावस्थ शिलाफलक अस्पष्ट हैं। इसके सिवा यहां एक और अतिप्राचीन मिन्दर है। स्थानीय पूर्वतन जमीं दारी द्वारा प्रतिष्ठित एक पुराना दुर्ग भी नजर आता है।

वेरि (सं क्यो ०) बैंत भादिसे खुन कर बना हुआ पह

वेरि—१ मध्यभारत पजेन्सीकं बुन्देलखाएडके अन्तर्गत पक छोटा सामन्त राज्य। यह अक्षा० २५ ५५ से २५ ५७ प्० तथा देशा० ७६ ५५ से ८० ४ प्०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ३० वर्गमोल है।

२ उक्त राज्यका एक प्रधान नगर; वेतवा नदीके वाएँ किनारे काल्पीसे २० मोल दक्षिणपूर्व में अवस्थित हैं। यहांके सरदार पूअर वंशीय राजपूत हैं। दत्तक छेनेकी सनद इन्हें यहिश गवर्मेंग्टसे मिली हैं।

वेरि--पञ्जावके रोहतक जिलान्तर्गत एक नगर। यह अक्षा० २८' ४२' उ० तथा देशा० ७६' ३७' पू०के मध्य अवस्थित हैं। ६३० ई०मे दोगराव शीय विणिकों के हारा यह नगर प्रतिष्ठित हुआ। यहां प्रति वर्ष आश्विन और माधके महीनेमें देवीके उद्देशसे दो मेले लगते हैं। अन्तिम मेलेमें गाय, घोड़े और गदहे आदि विकनेको आते हैं। जार्ज रामस नामक एक अंगरेजपुद्भवने जार और राजपूत सेनाओं से यह स्थान दखल किया था। मराठेंनि उक्त जार्ज रामसको जा जागीर दी, यह वेरीनगर उसीके अन्तभु के हैं।

घोर-वेरि—रोगविशेष (Beri-Beri)। यह रोग दुश्चिकत्स्य है। काले उचरकी तरह कभी कभी यह दिखाई देता है। मन्द्राज प्रसिद्धे सोके अनेक अस्वास्थ्यकर स्थानीं इस रोगका प्रादुर्भाव है। डेंगू उचरकी तरह इसने १६०७ ८ई०में कलकत्ते और उसके निकटवर्ली स्थानवासियों पर आक्रमण किया। बहुतेरे अच्छे हो गये, परन्तु पूर्व-वत् खास्थ्य और बल उन्हों ने फिर नहीं पाया। इसमें थोड़ा थोड़ा उवर आता है। सूर्योदय होने पर पैरका अगला हिस्सा धोरे धीरे फूलता जाता है तथा उस अक् में उवरकी माला भी अधिक होतो हैं। सन्ध्याक समय सूजन कम है। जातो है तथा उवर भी उतर आता है।

वेरिकित्—मन्द्राज प्रदेशके गञ्जाम जिलान्तर्गत एक भू सम्पत्ति और उसके अन्तर्गत एक नगर।

वेरिया—मध्यप्रदेशके निमार जिलांतगत एक प्राचीन नगर।
मालवके घोरो वंशधरें ने इसे वसाया है। १४वीं सदी
से ले कर १६वीं सदीके मध्य उक्त राजाओं ने नगरके
दक्षिण २ मोल विस्तृत एक चहदचा बनाया। १८%६
ई०में उसका जीर्णसंस्कार हुआ। नगरमें एक सुन्दर
जैनमन्दिर और जैन-विणकसम्प्रदायका वास है।

वेरआ—पूर्व वङ्गवासी निम्नश्रेणीकी जातिविशेष। पे लेग कृषिजोवी हैं और धीवरका मो कार्य करते हैं। चएडालेंके ही साथ खाते पीते हैं, इस कारण इन्हें उक्त जातिकी ही एक शाखा माना गया है। किंतु उन् में आहोन-प्रदान नहीं चलता। पे लेग मल्लाहकी तरे जाल फैला कर मछली पकड़ते हैं।

वाँस या सरकण्डेका 'बेड़ा' बना कर उसीसे नहर वा से।तेका जल बांघ देते हैं। इससे मछली बांघसे बाहर निकल नहीं सकती, बेड़ेके ही चारों तरफ रह जाती हैं। इस प्रकार वे आसानीसे उन मछलियोंको पकड लेते हैं।

सभी बेचबा काश्यप गोलीय हैं। इनका व्लपति या मएडल पान्न बेचबा कहलाता है। बएडालोंका पुरो हित हो इनका पुरोहित होता है। कहते हैं, कि ये लोग सगोन्नमें विवाह नहीं करते, किन्तु यथार्थमें यह नहीं हैं, उसके विना काम चलता ही नहीं।

वेकर—मन्द्राज-प्रदेशके मलवार जिलान्तर्गत पोनानी तालुकका एक प्राचीन नगर। यह कुट्टिपुरम् रेल स्टेशनसे ३ मोल दक्षिणमें अवस्थित है। यहांके एक प्राचीन मन्दिरके सामनेवाले स्तम्भमें शिलालिप उत्कीर्ण है। वेरान्दा—मध्यभारत एजें सी बुंदेलक्षएडके अंतर्गत, एक सामंत राज्य। वरीयहा देखे। विणि-१ युक्तप्रदेशके मुरादाबाद जिलाम्तर्गंत एक बड़ा गांव। यहां एक बड़ा स्तूप है। स्थानीय लोग इसे राजा वेनका प्रासादावशेष बतलाते हैं।

२ युक्तप्रदेशमें पटा जिलाम्तर्गत एक नगर! यह स्थानीय बाणिज्य-केम्द्र समभा जाता है।

विद्दि°—मध्यप्रदेशमें छिन्दवाड़ा जिलान्तर्गत एक नगर । वेल ( सं० क्की० ) उपवन, बाग । ं ( हेम )

वेलका—बङ्गालके रङ्गपुर जिलान्तर्गंत एक बाणिजाप्रधान प्राम। यहां पटसन और सरसोंका जोरीं बाणिजा चलता है।

वेलकुचि—बङ्गालके पवना जिलास्तर्गत एक नगर। यह अक्षा० २४ र० उ० तथा देशा० २६ ४८ पू॰के मध्य यमुना नदीके किनारे अवस्थित है। यहां पटसन, स्ती कपड़े, चावल तथा अन्यान्य द्रव्योंका बाणिज्य चलता है।

चेलखार — युक्तप्रदेशके मिर्जापुर जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव। यह अहरीया नगरसे दक्षिणमें अवस्थित है। गांवके पासवाले एक मैदानमें ११। फुट लंबा और १५ इञ्च चौड़ा एक मोनार है। उस मीनारके ऊपर एक छोटो गणेशकी मूर्शि स्थापित है। मीनारमें कुछ शिलालिपियाँ भी देखी जाती हैं, उनमेंसे ऊपरकी लिपि १२५३ संवत्में कन्नोजराज लक्ष्मणदेवके राज्यकालमें उस्कोण है। उस लिपिसे जाना जाता है, कि कन्नोजके राठाराज जयचन्द्रके मुसलमानों द्वारा पराभव और मृत्युके ३ वर्ष पीछे वह मीनार खड़ा किया गया था। स्तम्भलिपि मुसलमान अभ्युद्रयका उल्लेख न करके हिन्दु राजत्वकी गरिमा ही कीर्शन करती है;

चेलखेरो-मध्यप्रदेशके जन्बलपुर जिलान्तर्गत एक वड़ा

विभागका एक जिला। ब्रह्मई प्रेसिडेन्सीके दक्षिण विभागका एक जिला। ब्रह्मा० १५ २२ से १६ ५६ उ० और देशा० ७४ १ से १५ ३५ पू०के मध्य अव-स्थित है। भूपरिमाण करीब पांच हजार वर्गमील है। इसके उत्तरकी सीमा पर निजाम भीर जाटराजा, उत्तर-पूर्व सीमा पर कलादगी जिला, पूर्व सीमा पर जाम-खरडो और मुधील राज्य, इक्षिण और दक्षिणपूर्व सीमा पर धारवाड़, उत्तर कणाड़ा और कोल्हापुरराज्य, दक्षिणपश्चिममें गांआराज्य तथा पश्चिम सावन्तवाड़ी और कोल्हापुरराज्य है। उत्तरपूर्वासे दक्षिणपश्चिम तक लम्बाई १२० मील और चीड़ाई ८० मील है।

यह जिला गएडरौल मालासे विभूषित हो स्थान-स्थानमें उपत्यका, अधित्यका और अत्युद्य श्रुङ्गावलीसे परिशोमित है। एक भोर जैसे शस्यपूर्ण समतल प्रान्तरवक्षमें नदीमालाकी शान्तिमयी शोभा है, दूसरी और वैसे हो अत्युग्नत शैल श्रङ्गोमें दुभे च गिरिदुर्गों का धीर गम्भोर दृश्य है। यह शैलश्रेणी पश्चिमघाट या सहादिशैलकी एक शासा है। जिलेके पश्चिम और वक्षिणांशको पार्वात्यप्रदेश अपेक्षाकृत उन्नत और क्रम-निम्नभावसे पूर्वाभिमुख कलाइगी जिले तक आया है। वक्षिणमें सहाद्रि-शैलके सशिखर शाखाप्रशाखाओंके इधर उधर फैले रहने पर भो बीच-बीचमें निविड धन-माला और जनहीन समतल भूमि वीखती है। इसके दक्षिण भागमें बड़ी बड़ी नदीके किनारे आम, जामन, कटहल, इमली बादि दृक्ष फलके बोकसे अव-नत है। उस जनहीनताक बीचमें भी वहांकी सीन्दर्ग-वृद्धि कर रहे हैं। जिलेके उत्तर और पूर्व अंग शस्य-पूणं श्यामल प्रान्तरमय हैं और उसमें छोटे छाटे क्रवकोंके गांव है।

इस जिलेके उत्तर कृष्णा, बीच भागमे घाटमभा और दक्षिणमें मानश्रमा नदी सह्याद्विपादसे निकल कर पूर्वा-भिमुख घोर मन्धर गतिसे बङ्गोपसागरसे गिरती है। इन तीन नदियोंके पश्चिमांशकी जलराशि मधुर है; किन्तु पूर्वा शका जल समुद्रस्रोतके साथ मिले रहनेसे कुछ लवणाक हो गया है।

इस पार्शतीय प्रदेशके स्थान-स्थानमें लीह, अभ्र, (अवरक), बेलपत्थर, दानादार और स्फटिक पत्थर आदि पापे जाते हैं। वनभागमें शाल, श्वेत शाल, हन्नि, हरीतकी और कटहल आदि पेड़ और जीव-जन्तुओंमें नाना जातिके हरिण, बनैले सूबर, ध्याघ्र, लकड़बाघा और नाना तरहके पक्षो दिखाई देने हैं।

यहांका इतिहास महाराष्ट्र इतिहासके साथ संशिल्छ रहनेसे खतन्त्र भावसे लिखा न गया । सन् १८१८ ई०में पूनेकी सिन्धकी शर्चाके, अनुसार पेशवाने अकुरेजोंके हाथ धारवाड़ विभागके साथ यह जिला दान दे दिया था। उस समयसे यह धारवाड़ जिला नामसे अंगरेजों द्वारा शासित होने लगा। पीछे शासनकार्यकी सुविधा-के लिये सन् १८३६ ई०में उक्त विभागके दक्षिणांशमें धारवाड़ और उत्तरांशमें बेलगांव नामसे दे। स्ततन्त्र जिलोंमें विभक्त हुआ। सन् १८४८ ४६ ई०में यहां पहली बार और १८८९ १८८२ ई०में दूसरी बार बन्दोवस्त हुआ। इस जिलेमें बेलगांव और उसके निकट छावनी, गा: क् अधनि, निपाणि, सौन्दती और यमकणमदीं प्रधान नगर हैं। यहांके अधिवासी साधारणतः लिङ्गा-यत शैव हैं। सिवा इनके अन्यधर्मके मतावलम्बी भी हैं। कैकारि नामकी दस्युजाति ही यहां प्रसिद्ध है।

यह जिला अथनो, घेलगांव, विदो, चिकोडां, गोकक, परेशगढ और साम्यगांव नामक उपविभागोंमें विभक्त है। परेशगढ उपविभागके पर्वत पर यन्लमादेवीका प्रसिद्ध तीर्था है। यहां प्रतिवर्ध कार्शिक और चैत्रके महीनेमें देवोके उद्देशसे महासमारे।हसे पूजा और तीन दिनस्थायो मेला लगता है। इस मेलेमें प्रायः ४० हजार तीर्थायात्री एकत होते हैं। कार्लिकमें यन्लमादेवोकं खामीकी मृत्युका पर्न और चैत्रमें उसका पुनर्जीयन समाधान है। कार्शिक मासमें मूलमन्दिरसे कुछ दूर पर एक छोटे पीठ पर जा मारणिकयाबोधक पूजनादि किथे जाते हैं। कुछ काल बीत जाने पर समागत स्त्रियां यहलमाडेवीके स्वामीको वियागदः खमें समवेदना प्रकट करनेके लिये रा उठती है। बोस या ३० हजार स्त्रियांकों रेादन ध्वनि कितनी हृदयिवदारक है।ती है।गी, यह सहज ही अनुमेय हैं। इसके बाद सभी स्त्रियां देवीके वैधव्यकी समवेदनामें अपने हाथको चूडियां फीड डालतो हैं।

२ बम्बईमें सिडेग्सीके बेलगाम जिलेका एक उप-विभाग। इसका भूपरिमाण ६६२ वर्गमोल है।

इस उपविभागमें निम्नोक्त गिरिदुर्ग विद्यमान है-

१ वेलगाम गिरिदुर्ग। २ महीपत्गढ़ गिरिदुर्ग, वेलगाँवसे ६ मोल पश्चिमात्तर सुन्दी नामक स्थानमें अवस्थित हैं। ३ कलानिधियढ़—वेलगामसे १७ मोल पश्चिम कलिवेड नामक स्थानमें हैं। ४ गम्धर्गगढ़— वेलगामसे १६ मील पश्चिमे। सर कोरज नामक स्थानमें हैं। ५ पारगढ़—वेलगामसे ३२ मील पश्चिम-दक्षिण पारगढ़ शैलश्कु पर अवस्थित हैं। ६ चौदगढ़—वेलगांवसे २२ मील पश्चिम हैं। (अक्षा॰ १५ ५६ उ० और देशा॰ ७४ १५ पू॰) यहाँ रेवलनाथका मन्ति । विद्यमान हैं।

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर । समुद्रपृष्ठसे १५००० फुटकी ऊ चाई पर बेहलरी नाला नामको माक पड़ी नदीके वक शाखा स्रोतके ऊवर स्थापित है। मार्क एडीके-घाट-प्रभामें मिलनेसे ही कृष्णा नदीका कलेवर पृष्ट इसा है। यह अक्षा० १५ ५२ पर्व देशा० ७४ ३४ पू॰में विस्तृत है। नगरके पूर्व दुर्ग और एश्चिमांशमें सेनानिवास हैं। आकृति असमवृत्त हैं। यहां बाँस बहुत होते हैं। इसीलिये कनाडी भाषामें इस नगरका नाम वेण्णुप्राम है और उससे ही वेणु, बेलु या वेलप्राम रूपान्तरित हुआ है । यहांका गिरिदुर्ग छोटा होने पर भी सुरक्षित है। आयतन १००० गम लम्बा और ७०० गम चौडा है। प्रस्तरवक्ष काट कर इस दुर्शके चारों मोर लाई तय्यार की गई है। सन् १८१४ ई०में पेशवाके पतन होनेके बाद अंब्रेजोंने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। २१ हिन तक अवरोध करने के बाद दुर्गस्य सैन्योंने अंप्रेजोंके हाथ आत्मसमर्पण कर दिया।

किम्बद्दनती है, कि सन् १५१६ ई० में यह दुर्ग बना था। इसमें आसद खाँकी द्रगाह या मसजिद्का सफा और १२ या १३वीं सदीमें स्थापित दे जैनमन्दिर हैं। मसजिद सफाके प्रवेशद्वार पर १५३० ई०का एक शिलाफलक हैं।

अङ्गरेजोंकं अधिकारमें आ जानेकं बादसे वेलगाँवकं नाना विषयोंमें उन्नति हुई है। बाणिज्यप्रभासे एह्न नगर धनसे पूर्ण हुआ है। सेनानिवास स्थाि कि साथ साथ देशीय बालकोंकी शिक्षाकी व्यवस्था हुई है। विनगुरला बन्दर यहांका प्रधान बाणिज्य-केन्द्र है। इस स्थानसे हो यहांकी आमदनो रपतनी होती है। यहां स्ती कपड़ा बुननेका बहुत बड़ा कारोबार है। अभी हालमें एक आर्ट कालेज बोलनेका निश्चम हो बुका हो है। इसके लिये लिङ्गायत सम्प्रहावके

किसी देशाई महाशयने एक लाख रुपया सालाना आमदनीकी सम्पत्ति वान की है।

वेलगावि-महिस्रर राज्यके शिमागो जिलान्तर्गत एक म्राम । यह मक्षा० १४ २३ उ० तथा देशा० ७५ १८ पु॰के मध्य अवस्थित है। पहले इस नगरमें कदम्ब-वंशीय राजाओंकी राजधानी थी। १२वों सदी तक यह हाक्षिणत्यके सभी नगरोंसे उन्नत रहा। दाक्षिणत्य-बासी इसे 'नगरमाता' कहते थे। यहां अनेक ध्वस्त देवमन्दिर और तत्तसंलम्न सोदित स्तम्भादि द्रष्टिगोचर होते हैं। सारे महिसुर राज्यमें पेसा भास्करशिहपपूर्ण की चि निदश न और कहीं भी नहीं है। यहांसे अनेक शिलालिपियाँ पाई गई हैं, उनमेंसे कुछका पाठोद्वार भी हुआ है। वे सब शिलाफलक प्राचीन राजवंशके गौरव ब्यञ्जक हैं। वल्लालवंशीय राजाओंके अधिकारकालमें भी यहांकी समृद्धि अभुण्ण थी, पीछे १३१० ई०में मुझल-मानो द्वारा जब उक्त राजवंशका अधःपतन हुआ तब उसके साथ साथ हिन्दुकी सिंका विलोप हो गया। वर्त्तमान कालमें उस मग्नावशेषका कुछ अंश महिस्तरके जाद्घरमें रखा हुआ है।

वेलघरिया—बङ्गालके २४ परगना जिलान्तर्गत एक बड़ा प्राप्त । यह कलकत्तेसे ७ मील उत्तरपूर्व में सबस्थित हैं। यहां इष्टर्न वेङ्गाल रैलवे का एक स्टेशन हैं।

बेल जियम — यूरोप के अन्तर्गत एक छोटा राज्य। यह हालेएड के दक्षिण में अवस्थित है। इसके उत्तर-पश्चिम में उत्तर सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में फ्राम्स, पूर्व में लक्ष्यम्वर्ग और बेनिस प्रसिया है। इसकी लम्बाई १७४ मोल और चौड़ाई १०६ मोल है।

व सहेस नगरी इसकी राजधानी है इसके सिवा पएटोर्यस, घेएट, लिज, बुजेस, बावियार, चुने, मालिन्स लीभेन, आलोंन, और नामूर नगर वाणिज्यके लिये प्रसिद्ध है। इस छोटेसे राज्यमें प्रायः दो हजार मोल रेल पथ फैला हुआ है। इस रेलपथमें तथा स्केब्ड मिडज और पेजार नदीसे यहांका वाणिज्य चलता हैं। यहां स्त, स्वीवस्त, गलोचे, प्रामीने, लिलेन, फीता, टोपी, मोजा, समझा, आयल क्राथ, कागज, कांचकी वस्तुएं, पोर्सिलेन दुन्य, बोजयुन्तली कांटापिरेक, रासायनिक दुन्य, बियार मध, अन्यान्य स्पोरिट, चीनी तथा वैज्ञानिक और वाद्य यन्तादि यहाँ प्रस्तुत हो नानास्थानों में भेजे जाते हैं।

पाचीन वेरजी (Belgae) जातिकी बासभूमि होने-से इस स्थानका नाम वेळिजयम हुआ है। १५वीं सदी से विभिन्न समयों में वेलिजयम राज्य अष्टिया और स्पेनराज्यके शासनाधीन हुआ था। सन् १७६५ ई०में फाम्सीसियों ने इस पर अधिकार किया और सन १८१४ रिकी सन्धिके अनुसार यह हाछएडके साथ मिल कर नदरलेएडके नामसे श्रीसद दुआ। वर्समान वेल जियमके अन्तर्गत फ्राएडार्स नामक प्रदेश जिसने एक समय खाधीन भावसे एक छोटे राज्यके रूपसे शासनकार्य परिचालन किया था वह युरोग्रीय इति-हासमें. "The Cockpit of Europe" नामसे लिखा है। सन् १८३० ई०की २५वीं भगस्तकी ब्रुसेल्स नगर-में एक राजविद्रोह उपस्थित हुआ। उसके फलसे उक वर्णसे ४थी अक्तूबरको उक्त प्रदेशको बिब्युति हुई थो। सन् १८३२ ई०की ४थी जनको यहां एक जातीय महा-समितिका अनुष्ठान हुआ । उसमें सामसेकोवर्गके युव-राज लिओ गोल्ड बेलजियनोंके राजा चुने गये। १२वीं जुलाईको वे राजपद स्वोकार कर दश्वी तारीसको सिंहासन पर विराजमान हुए। इससे पहले फ्रान्सोसी-राज लुई फिलिएके दितीय पुत इयुक डोबिमुरको उक राजपद देनेकी इच्छा प्रकट की गई किन्तु उन्होंने राजपद लेनेसे इन्कार कर दिया । जो हो, सन् १८३६ ई०की १६वीं अप्रिलको लएइन शहरकी सन्धिके अनुसार राजा १म लिओबोल्ड और नेदरलैएडके राजाके साथ शान्ति भीर सीहाद स्थापित हुना । इसके बाद युरोपके अन्यान्थ राजाओं ने बेलजियमकी एक स्वतन्त राज्य कह कर घे।पित किया ।

वेलडङ्गा----वङ्गालके मुझिदाबाद जिलाम्सर्गत एक नगर। यह अक्षा॰ २३ ५७ - ४० कथा देशा॰ ८८ १८ (पू॰के मध्य विस्तृत है।

वेलदार—हिन्द्राजाओं के अधीन रक्षित एक अंगोरकों सेना। ये लेग कुदाल आदि यम्त्र ले कर रमाक्षेकों जाते और अध्यक्ष्यकतानुसार मिहा के द कर दुर्ग प्राचीर अधि तो इनेके लिये सुरंग कराते हैं। वेलदार—विदार बीर पश्चिम बङ्गालमें रहनैदाली निस्न-श्रेणी भी दक जातिका नाम । वेल (कुदाली) ले कर मिट्टो खेला कईतो रहती है, इससे इस जातिका नाम बेलदार हुआ । राभीगञ्ज और दराकरकी कोवलेकी खानोंमें ये काम करते हैं।

विहारवासी बेलदारों में बौदान और कथीसिया या कथवा नामके हो वंश या दल और कश्यप गोत प्रव-लित है। इनमें बाल्य विवाह मौजूद है। किन्तु अनेक स्थलों में युवती कन्याका यिवाह भी देखा जाता है। ममेरा, बचेरा प्रथाके अनुसार यह विवाह सम्पन्न होता है। विवाहका नियम निस्नश्रेणीकी तरह ही है।

मैधिलब्राह्मण इनका पौराहित्य किया करते हैं। धर्म, कर्म, ध्राद्य और अन्त्येष्टि क्रिया आदि निस्नश्रेणीके हिन्दुओं को तरह ही होती हैं। मुसलमानोंके विवाहमें मसालक्षीका काम करके जी कुछ पाते हैं, उसीसे पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

उत्तर-पश्चिम भारतमें और दाक्षिणात्यमें भी चेलदार देखे जाते हैं। इनका कोई वासस्थान निर्देष्ट नहीं है। साधारणतः तम्बूमें ही ये बास करते हैं। जहां जब यह कामका समस्वार पाते हैं, उसी समय उस देशमें ये बले जाते हैं। कहों कहीं मिट्टोंकी जगह ये पत्थर भी काटा करते हैं। कुएं या तालाब मादि खेादा करते हैं और खहारदीवारी भी बनाते हैं। पूनाके बेलदार हिन्दी और मराठीमें बातचीत किया करते हैं। बे प्रायः १५० हाथकी पगड़ी बांधते हैं। ये बड़ी माई या शीतला माताकी पूना करते हैं तथा इनकी मृत्युकी अधिष्ठामी समक्ष कर मड़ी आई कहते हैं। सिवा इनके माता, आई, देवो, भवानी, आदि विभिन्न शक्ति-मूर्शियोंकी उपासना करते हैं। देवीपूनामें ये बकरेकी बलि चढ़ाबा करते हैं।

हिन्दूराजाओं के पास पहले बेलदार फीजें रहा करती थों। राजा सीतारामकी बेलदार फीज कभी मिट्टी के। इतो और बावश्वक होने पर युद्ध भी करती थी। उस समय इस निम्न श्रेणों के हिन्दु भों से फीजें एक क की जाती थीं।

उत्तर-पश्चिमके बेलदारोंमें बाछल, जीहान और करोत वंश विद्यमान है। प्रथम दे। राजपूज जातिका अनुकरण करते हैं। जर या खड़ नामक तृणसे चटाई तय्यार करनेके कारण खरात इनकी शाखा हुई है। सिवा इसके वरैलीमें माहुल और खोरा हैं; गीरखपुरमें देशी खरविन्द और सरबरिया; वस्ती जिलेमें खारविन्द और मासखावा बादि दल दिखाई देते हैं। वस्त मान समय-कें सुसम्य दिन्दुओं के सहवाससे वे बछगाती, वाछन, बहेलिया विभ्दवार, चौहान, दोक्षित, गहरवाड़, गोड़, गौतम, घोषी, कुमें नेनियो, थोरा, राजपूत, ठाकुर आदि बंशगत नाम तथा अमरवाला, अप्रहवंण, अधे।ध्यावासो; भदौरिया, दिलीवाला, गङ्गापारी, गेारख-पुरी, कनौजिया, काशीवाला, सरबरिया (सरयूतीर-वासी) और उत्तराह आदि नामोंसे विख्यात हैं।

जिस स्त्रीका सामी छोड़ देता है, वह दूसरा विचाह करती है। ये पांची पोरका पूजा खढ़ाते हैं। शिवराति-के पर्व पर महादेवजोकी पूजा तथा उपवासन्नत करते हैं।

उड़ीसे के बेलदार केवल तालाव पेकिर खेदित हैं। इनमें पक जमादार रहता है। जमादारके अधीन कई नायक रहते हैं। इन नायकों के अधीन दलके दल बेलदार रहते हैं। इनका भी कोई निद्धि वासस्थान नहीं है।

वेलन ( सं० क्ली० ) हिंगु, हींग।

वेलनाड़—वृश्विणात्यवासी तैंलङ्गी ब्राह्मणकी एक शासा।
इनकी संख्या अन्याग्य सम्प्रदायसे कहीं अधिक है।
१५ वीं सदीमें जिन बरूलभाचार्यको प्रतिभाने सारे
संसारको उज्ज्वल कर दिया था, जा एक दिन वैल्यावसमाजमें भगवद्यतार कह कर पूजित हुए थे, जिनके वंशा
धर आज भी राजपूताना, गुजरात और वस्क्रं प्रदेशमें
आदर पाते हैं, उन्होंने हो इस ब्राह्मणकुलमें जनमप्रहण
किया है। महिसुरमें प्रायः सभी जगह तथा गीदावरी
और कृष्णा जिलेमें बहुसंख्यक वेलनांडू ब्राह्मणों का बास
देखा जाता है।

वेलपुर—मन्द्राज प्रदेशके गोदावरी जिलांतर्गत तजुक तालुकका एक नगर। यह अक्षा० १६ ४४ विक्ता देशां ८१ ४५ पुरुके प्रथ्य अवस्थित है।

शिलालिपिमें है।यशालको राजध्यनी वेलपुरका उन्लेख

है। १म परमर्दिदेवने द्वारसमुद्र और बेलपुर राजधानी-की अधिकार किया था।

चेलवती—वम्बई प्रदेशके धारवाड़ जिलांतर्गत हाङ्गल तालुकका एक नगर। यह अक्षा॰१४ ५६ उ० तथा देशां ७५ १५ प्० के मध्य हङ्गलसे ८ मील उत्तर-पूर्वां अव-िष्यत है। यह प्राचीन लीलावती नामक नगरका एकांश माना जाता है। यहां गैलिकेश्वर शिवसूर्तिं विद्यमान है। मन्दिर काले पत्थरोंका बना हुआ है। यह नृहदाकार और नाना शिल्पयुक्त है। मन्दिरगालमें २ शिलालिपियां हैं।

वेलवा—महिस्तरबासी जातिविशेष। ता**ड्सीर अजूर** कारस संप्रह कर बेचना इनका ध्यवसाय है। ये लेग मलपालम् भाषामें बेलिचाल करते हैं।

वेलवारगी—वम्बईप्रदेशके धारवाड़ जिलाम्तर्गत नवलगुएड तालुकका एक बड़ा गांव। यह नवलगुएडसे ३ मील उत्तर-पूर्वामें अवस्थित है। यहां रामलिङ्गदेवका दूरा फुटा मन्दिर विद्यमान है।

वेलवाड़ी—वस्वईप्रदेशकं बेलगाम जिलाक्तर्गत सांप्रगांव तालुकका एक नगर। यह अक्षा० १५ ४२ उ० तथा देशा० ७४ ५६ पू०के मध्य सांप्रगांवसे १२ मील दक्षिण-पूर्णमें अवस्थित है! यहां बीरमद्रदेशका एक बहुत प्राचीन मन्दिर विद्यमान है। स्थानीय लोग उसकी गठनप्रणालीका "जलनाचार्यप्रधा" कहते हैं। किसुर देशाईके समय उसका संस्कार हुआ। यहां ६६२ शकमें उत्कीण पश्चिमचालुक्य राजवंशका एक शिलासेक

चेलवार—अपेश्च्यावासी कृषिकीची जातिवशेषः। इनमें सनाढ, बघेल, भोएडा और गौड़ नामके श्रेणीविभाग दिखाई देते हैं।

वेला (सं० स्त्रो०) वेल्यतेऽनयेति वेल 'गुरीश्व हलः' इति अ, तत छाप्। १ काल, वक्त । पर्याय—समय, भण, वार, अवसर, प्रस्ताब, प्रक्रम । २ मर्यादा । ३ समुद्रक्र, समुद्रका किनारा । ४ समुद्रको लहर । ५ अहिष्ट मरण । ६ रोग, वीमारो । ७ होरात्मक कालभेद, समयका पक विभाग जो दिन और रातका वौदोसको भाग होता है। कुछ लोग दिवमानके आठवें भागको भी

बेला मानते हैं । ८ वाक् , वाणी । ६ बुधकी स्त्री। (विश्व) १० दश्तमांस, मसूडा। (इरावक्षी) ११ भोजन, खाना। (जिकाल)

वेला—अधाध्याप्रदेशके प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत एक नगर।
यह इलाहाबादसे ( पौजाबाद जानेके रास्ते पर ) ३६
मील और प्रतापगढ़से ४ मीलकी दूरी पर अवस्थित है।
शहरमें दो देवमन्दिर और एक मसजिद है।

वेला—प्रध्वप्रदेशके नागपुर जिलाम्सर्गत एक नगर। यह बेरिसे १० मोल दक्षिण सक्षा० २०' ४७' उ० तथा देशा० ०६' ४' पू०के मध्य अवस्थित है। गीली जमींदारोंके आधिपत्यकालमें यह नगर स्थापित हुआ है। रायसिंह चौधरो नामक प्रक जमींदारने यहां एक दुगं वनवाया था। अभी यह दूरोफूरो अवस्थामें पड़ा है। पिडांरी युक्के समय यह नगर उक्त डकैतोंके उपद्रवसे दो वार मध्माब हो गवा था। आज भी यहां मोटा स्ती कपड़ा और चट बुक्नेका कारवार है। उस देशी खटसे थैले वनाये जाते हैं। वंजारा विणिक् उस थैलीमें माल भर कर यहांसे दूसरो जगह ले जाते हैं। यहां स्थानीय उत्पन्न द्रव्यविक्रयको एक वडी हार है।

षेला-बेलुचिस्तानके सास-विभागका एक प्रधान नगर। पुरली तिरवर्ती यहाड़ी अधिस्वकाभूमि पर यह नगर बसा हुमा है। प्राचीन अरबी कवियोंने इसका आर्मा वेल वा का दावेल नामसे उल्लेख किया है। यह नगर ध्वस्त और जनशूम्य अवस्थामें पड़ा रहते पर भी इसकी पूर्व स्मृति लूस नहीं हुई है। प्राचीन मुद्रा, नाना अलङ्कार, बिलीने और तरह तरहक पानादि इस जनपदकी अतीत समृद्धि घोषित करते हैं। इसकी पार्श्ववर्ती शैलक्षेणामें आज भी असंस्य गुहाएं तथा पर्णतगात्र पर बादिस देवमन्दिरे दिकाई वृते हैं। ये सब कीरियां यहांके द्विन्द्र प्राधान्यकी परिचायक हैं। किन्तु मुसलमानीका कहना है, कि वह फरहद और परियोंकी कीर्शि और वासभूमि है। यथार्थमें वह एक समय स्थानीय प्राचीन शासनकर्तामी वा विभिन्न सरदारोंका विभामस्थान या, इसमें जरा भी संदेह नहीं | मुसलमानी अमलमें यह स्थान उनके हाब बाया था। उस समय यहां बहुतसे मक्षरे बनाये वये थे।

माज भी यहांके अधिवासियोंका एक तृतीयांश हिन्दू है।

वेला युक्तप्रदेशके आगराविभागके अन्तर्गत इटावा जिलेका एक प्राचीन नगर। यह अभी एक छोटे प्राप्तमें परिणत हो गया है। आज भी नाना स्थानोंमें ध्वस्त-कोर्सि और नगरके तारणादि मानावस्थामें पड़े दिखाई देते हैं।

बैलाउर—भोज प्रदेशके अन्तर्गत एक गएडप्राम। यहां कुशको जड़से एक मुनि उत्पन्न हुए ये।

( भिष्ठिय ब्रह्मस्वयह० ३०१२१ )

वेलाकूल (संकक्की०) वेला पव कूलं यश्य । ताम्र लिस देशका एक नाम।

"वेक्षाकृष्त" ताम्रक्षितं ताम्रश्चिती तमाक्षिकः।" (त्रिका०) २ समुद्रकुछ, समुद्रका किनारा।

वे साउवर ( सं० पु० ) ज्वरविशेष । लक्षण-शोक, कोध, अजीर्ण, सन्ताप या बलहानिके कारण अन्तकालमें मानवोंके जा दावण उबर होता है उसे बेला कहते हैं। बे लाजलपान (सं॰ क्री॰) वे लायां जलपानं। समय पर जलपीना। राजनिघण्डके मतसे यह बडा स्वास्थ्यकर है। इस जलपानसे पानदेश, कफ और अवधि विनष्ट होती और भुक्त अञ्चका परिपाक होता है। (राजनि॰) बे लाधिय (सं• पु•) ये लायाः अधिपः । फलित स्पातिष-में दिनमानके भाठवें भाग या वे लाके अधिपति देवता। रिव, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, बृहरूपति और मंगल ये इसशः बेलाधिप होते हैं। जिस दिन जी बार होता है, उस दिनकी पहली बेलाका बेलाधिप उसी बारका प्रह है।ता है और पोछेकी बेलाओंके अधिपति उक्त क्रमसे शेष प्रष्ट होते हैं। जैसे--रबिचारकी पहली वेलाके वेलाधिय रवि, दूसरीके शुक्त, तीसरैके बुध, जीधीकं बन्द्र होंगे। इसी प्रकार बुधवारको पहली व लाके बेलाधिव बुध, दूसरोके धन्द्र, तीसरोके शमि, बीधीके वृहस्पति होंगे।

वेलापुर—वम्बई त्रे सिडेग्सोके थाना तिलेका एक बन्दर। वेलाम।रपलवलास—मन्द्राज प्रे सिडेग्सोके गञ्जाम जिला-न्तर्गत एक भू-सम्पत्ति। गांवका भूपरिमाण ३ वर्ग-मील है। वैलायनि ( सं० पु॰ ) एक गोत्नप्रवर्शक ऋषि । वैलावलि ( सं॰ पु॰ ) रागिणोभेद ।

वेळावित्त (सं० पु०) प्राचीनकालके एक प्रकारके राज-कर्म वारी । (राजतरक्षियो ६।७३)

बेलि ( Sir Stuart Colvin Bayley ) बङ्गालके अङ्ग-रैज-शासनकर्ता, साधारणतः छोटे लाट वा लेफ्टेनाएट गवर्गर नामसे प्रसिद्ध। वे माननीय इष्ट इरिजया कम्पनीके कर्मचारी और भारतके अस्थायी गवन र जन-रस विलियम वाटरवर्थ बेलीके पुत्र थे। इटन और हेलिबारि कालेजमें शिक्षालाम कर ये १८५३ ई०की ४थी मार्च को भारतवर्ग आये और २४ परगतेके असिष्टाण्ट मजिष्ट्रे ट कलक्टर हुए। पीछे उन्होंने यथाक्रम निम्न-लिखित पर पर विशेष दक्षताके साथ कार्य करके बङ्गाल-के छे।टे लाटके पद पर तरको पाई थी। १८५६-५६ ई॰में कलरोया बार्व्ह उपविभागके कलक्टर ; १८६२-६३में जुनियर सिकोटरी बेङ्गाल गवर्मेण्ट ; १८६५ मीर १८६७-में गवमे परके अस्थायी सिक्र ररी ; १८६७ ई०में शाहा-बादके दोवानी और सेसन जज तथा मुक्केरके मजिष्ट्रेट कलक्टर ; १८६८ ई०में बंगाल गवर्गेण्टके अतिरिक्त सिक टरी; पटनाके कलक्टर : १८०० ई०में सिमिल-सेसन जज तिरहुत ; १८७१ ई०में चहुवामके कमिश्तर मौर वंगाल-गवर्गेण्टके अस्थायी सिक्रेटरी, सालके नवम्बर मासमें स्पेसियल क्य टी पर ; १८७२ ई॰में प्रेसिडेन्सी कमिश्तर, चट्टवामके कमिश्तर और पटना विभागके कमिश्नर ; C. S, I, उपाधि-प्राप्ति (१८७५ ई०के सितम्बरसं १८७६ ई०के अक्तूबर तक खुट्टी ), फिर पटनामें उक्त पद पर नियुक्ति ; १८७७ ई०मं बंगाल गवर्गेण्टका सिक्रोटरी पद , भारतगबर्गेण्टके आयव्यय विभागके अतिरिक्त सिकोटरी, दुर्भिक्षके कारण भारत प्रतिनिधि लाड लीटनके ५ रल असिस्टाण्ट तथा कार्नके ऊपर भारत-गवमे पटके पूर्णविमागकी दुभिं झ शाखाके अतिरिक्त सिकटरी ; १८७८ ई०में होम डिपार में टके सिक ररी : भारत-गचमे प्रक K, C. S, I की उपाधि, आसामक अस्थायी खोफ किमिम्नर और व गालक अस्थायी छोटे लाट (१५वीं जुलाई-१ली दिसम्बर १८७६), फिरसे आसामक

स्रोफ किमश्नर; १८८१ ई० में हैदराबादके रैसिडेंट U. I, E, की उपाधि; १८८२ ई० में बड़े लाटकी समाके मेम्बर स्रीर १८८७ ई० की दर्श स्रित्रको बंगालके छोटेलाट हुए।

इनके शासनकालमें चट्टमाम पार्यतीय सोमान्तका उपद्रव दूर करनेके लिये सोमान्तदेशमें सिपाही रखने की ज्यवस्था हुई। इसके सिवा लुसाई और सिक्किम जीतने-की इच्छासे इन्होंने सेना भेजी थीं। १८८८ ई०की ७वीं अपिलको ढाकाके सुप्रसिद्ध टरनाडों और हुगली-तोर-वत्तीं टरनाडों नामक तृफानने लोगोंको बड़ा जुकसान पहुंचाया। इन्हीं के शासनकालमें इरी जनवरी १८६० ई०को हिज रायेल हाइनेस पिन्स अलवट मिकुरने कल-

आवकारो और पुलिस-विभागका संस्कार, लोकल टैक्स, कलकत्ता पोर्ट और अन्यान्य विषयोंका राजनैतिक परिवर्शन करके इन्होंने १८६० ई०में कार्यासे छुट्टो ले लो। उनके प्रति कृतज्ञता दिखानेके लिपे कलकत्तेको वृटिश इण्डियन सभाने उनको एक मूर्सि स्थापन को है।

इसके बाद इन्होंने Secretary in the Political and Secret department of the India office पद पर कार्य किया। १८६५ ई०को चे इरिडया कौन्सिल (Council of India -को मेम्बर हुए।

वेजिका (सं० स्त्री०) १ वेलाभूमि । २ नदोतटके आस पासका प्रदेश । ३ ताझिलिसि ।

वेलिकोर—बम्बई प्रदेशको उत्तर कनाड़ा जिलान्तगःत एक बन्दर और गण्डमाम । यह धारवाड़ नगरसे १३ मोल दक्षिण अक्षा० १४ ४२ ४५ उ० तथा देशा० ७४ १६ पू०को बीच पड़ता है। गाँव स्थानीय स्थास्थ्यनिवासमें गिना जाता है। इस कारण यहां समुद्रको किनारे बहुत-से बंगले हैं।

वेलिभुक् पिय ( सं॰ पु॰ ) सीरभयुक्त आम्र, वह आम जिनमें खूब सुगंध हो।

वेलियानारायणपुर—बङ्गालके मुर्शिदाबाद जिलान्तर्गत एक प्रसिद्ध प्राम । यह पगला नदीके दाहिने किनारै अव-स्थित है। पहले यह वीरभूम जिलेके अन्तर्गत था। १८५७ ई०में यहां खनिज लीह गलानेका कारखाना था। वेलियापाटम्—१ मण्ड्राज प्रदेशके मलवार जिलेमें प्रवाहित एक नदी। भारतीय मानिवलमें यह विलीपटम
नामसे उल्लिखत है। कूर्ग सीमान्त पर घाटपर्वतमालाके कुछ सोते तथा उत्तर-पूर्वमें मनत्तानसे एक बड़ो
शाखा नदी इसमें मिल गई है। पीछे यह पुष्ट कलेवर
धार ग कर इरिकुड़से पश्चिम इरवपुरको चली गई है।
यहां उसमें एक और शाखा नदीके मिल जानेसे उसका
आकार बड़ा हो गया है। बादमें यह वेलियापाटम् नगरको पार कर उक्त नगरसे ४ मील दक्षिण पश्चिम समुद्रमें मिलती है। समुद्रसन्निहित नदीके किनारे बहुतसे नारियल और सुपारीके पेड उरपन्न होते हैं।

२ मम्द्राजप्रदेशकं मलवार जिलेका एक नगर। यह अक्षा० ११ ५५ उ० तथा देशा०,७५ २५ पू०के मध्य मुहानेसे ४ मोल दूर वेलियापाटम् नामकी नदीके बाएं किनारे अवस्थित है। मलवालम् भाषामें यह बलार-पत्तनम् नामके मशहूर है। भौगोलिक इबनवतृताने इस नगरका 'जरफत्तन' नाम रखा है।

१७३५ ई०में केलिगिरिके राजाने अङ्गरेज कम्पनीकी इस नगरके समीप मादकर दुगे स्थापन करनेकी अनुमित दी। राजाको नत्थीमें लिखा है, "बड़ी सावधानी-से देखना जिससे हमारे शतु कनाइ।राजका कोई भी आदमी इस नदीमें घुस न सके" सुप्रसिद्ध मुसलमान-सैनिक हैंदर अलीने मलवार विजयमें आ कर यहां प्रथम जय लाभ किया था। नगरके दक्षिण एक देवमन्दिर है। श्रीकुगडपुरम् देखो।

बहुत प्राचीन कालसे यह नगर वाणिज्यसमृद्धिके लिये प्रसिद्ध था। अभी उस बाणिज्य प्रभावकी स्मृति-मात्र रह गई है। केल्ननतृर सेनानिवाससे यह स्थान ४ मील दूर पड़ता है।

वेलुड़ - कलकत्तेके उत्तर गङ्गाके पश्चिमी किनारे अवस्थित एक बड़ा प्राम। यहां परमहंस श्रीरामकृष्णदेशका एक मठ विद्यमान है। रामकृष्णदेन देखोः

वेलुन-धंगालका एक गएडप्राम । यहां गे।पीनाथ-मन्दिर विद्यमान है। (देशावक्षी)

बेलुव--उच संख्याभेद।

वे लुवाई—मन्द्राज प्रदेशके दक्षिण कनाड़ा जिलाम्तर त

Vol. XXII. 63

मङ्गलोर तालुकका एक वड़ा प्राप्त । यहांके एक खेतमें प्राचीन कनाड़ी भाषामें उत्कीर्ण शिलालिप देखी जाती है। वहां लिप इस स्थानकी प्राचीनता सुचित करती है।

वेलुर —१ मन्द्राज प्रदेशके महिसुर राज्यके अन्तर्गत हसन जिलेका एक तालुक। भूपरिमाण ३ सी वर्गमील है।

२ उक्त तालुकका एक नगर। वर्समान कालमें यह श्रीभ्रष्ट अवस्थामें पड़ा है, फिर्भी इसके प्राचीन गीरवके अनेक निदर्शन आज भी दिखाई देते हैं। यह नगर इसनसे २३ मोल उत्तरपश्चिम यगाही नदीके हाहिने किनारे अक्षा० १३ १० उ० तथा देशा० ७५ ५५ पु॰में अवस्थित है। पुराणिद तथा प्राचीन शिला-लिपियों में यह स्थान वेलपुर नामसे उह्लिखित है। यहांके लेग इसे विक्षण वाराणसी समभ कर भक्तिदृष्टि-से देखते हैं। यहां छिन्नकेशवका पवित्र मन्दिर है। इसी कारण यह दाक्षिणात्यवासीकं पवित्र तीर्धक्रपमें माना गया है। प्रसिद्ध भास्कर-शिल्पविद् जलनाचार्य-ने उस मन्दिरके शिल्पनैपुण्यपूर्ण चित्रादि खुद्धाये थे। १२ सदीके मध्य भागमें होयसाल बक्लालवंशीय राजाने पूर्वपुरुवके आसरित जैन धर्मका परियाग कर वैश्याय-धर्मका आश्रय लिया। उन्होनं ही अपने इष्ट देवकी प्रतिष्ठाके लिपे विष्णा मन्दिर बनवाया था। यहां प्रति वर्ष वैशाखके महीनेमं ५ दिन तक मेला लगाता है। इस 🖟 मेलेपं बहुतसे आदमी एकल है।ते हैं।

वे छुर ताछुकका विचार-सदर इसी नगरमें अवस्थित हैं।

वेलुर—मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके सलेम जिलान्तर्गत होसुर तालुकका एक नगर। यह होसुरसे ११ मोल उत्तरपूर्व-में अवस्थित है। यहां महिसुरराज दोड इदेव (बिक-देवराज) कं राज्यकालमें कुमार राय दलवाय छारा निर्मित १६७३ ई०में एक आनिकट है।

वेलुर—वस्वई प्रदेशकं कालादगो जिलान्तर्गत बदामी तालुकको एक नगर। यह बदामीसे ७ मील दक्षिण-पूर्वा-में पड़ता है। इस दुगे में नरनारायणमन्दिर स्थापित है। वेलूर-मन्द्राज प्रदेशके दक्षिण आर्कट और पुंदिचेरी जिलान्तर्गत तिभवन्तमलय तालुकका एक प्राचीन नगर। यहां एक भग्नप्राय दुर्ग और प्राचीन देवमन्दिर है। वेलूर-मन्द्राज प्रदेशके दक्षिणकनाड़ा जिलांतर्गत उड़िपि तालुकका एक नगर। यह उड़िपिसहरसे १७ मोल उत्तरमें अवस्थित है। यहां एक प्राचीन शिवमन्दिर है। मन्दिरके भीतरको दीवालमें उत्कीर्ण महादेव उदेवाकी जो शिलालिप है उससे जाना जाता है. ई॰में उन्होंने मन्दिरफं सचेवर्चके लिये सम्पत्ति दे दी थी। वेलो—बम्बई प्रदेशके सिंधुविभागके कराँची जिलांतर्गत सुजाबल तालकका एक बडा गाँव। यह अक्षा० २० ४४ उ० तथा देशा० ६८' ८ पू०के मध्य सिन्धुतद और तालुकको विचारसदरसे ४ मील दूरमें अवस्थित हैं यहां लोहाना और भाटिया नामक हिन्दू तथा सैयद औ मुहाना नामको मुसलमान श्रेणीका बास है। वेलोना—मध्यप्रदेशके नागपुर जिलेके कतो उता-६७-एक नगर। यह मोबार नगरसे ४ मील उत्तर-प्<sup>रहा</sup> वर्द्धा नदीकी एक छोटी शालाके ऊपर अवस्थितंट यहां स्थानीय उत्परन द्रव्यंका वाणिज्य होता है।

वेह (संक्क्षीक) वेहलतीत वेहल चलने पत्राधम्। १ विड्रंग। (अमर) वेल्ल भावे घञ्। (पु॰) २ गमन, जाना।

वेल्लक (सं• क्लो॰) विड्रंग।

वेक्लकोविल—मन्द्राज प्रदेशके कोयम्बतोर जिलेके अन्तगैत एक प्राचीन बड़ा गाँव । यह अक्षा॰ १० ५७ उ०
तथा देशां॰ ७७ ४१ पू॰के मध्य धारापुरम्से १८ मील
उत्तर-पूर्वमें अवस्थित है। यहां एक प्राचीन शिवमन्दिर
और शिवमन्दिरमें प्राचीन शिलालिपि है। गाँवकी
बगलमें एक प्राचीन स्मृतिस्तम्म दिखाई देता है।

वेचलङ्कोविल—मन्द्राज प्रदेशकं कोयम्बतोर जिलेका एक प्राचीन गएडप्राम। यह सत्यमङ्गलम्से १८॥ मोल दक्षिण-पूर्वमं अवस्थित है। यहां पुराने मठको दीवालमें एक प्राचीन तामिल शिलालिपि दिखाई देती है।

वेक्लगिरिका (सं० स्त्रो०) प्रियंगु । वेक्लज (सं० ह्वी०) वेक्लवस् जायते इति जन-छ । मरिस्र, मिर्च । वेल्लतङ्गाङ्गि-मन्द्राज प्रदेशके दक्षिण-कनाङ्गा जिल्लान्तर्गत उप्पिनङ्गाङ्गि तालुकका एक प्राचीन नगर। यह मङ्गलोरसे ३२ मील उत्तर पूर्वमें अवस्थित हैं। यङ्गाके राजाओंका प्रतिष्ठित दुर्ग और जैनमन्दिर विद्यमान है। इस नगरमें जो एक समय राजधानो थी, उसके भी अनेक निदर्शन पांचे जाते हैं।

वेक्लन (सं• क्लो॰) वेल्ल-स्युट्। १ घोड़ोंका जमीन पर सेटना। (सि॰) २ सञ्चालन।

वेक्लनी (सं० स्त्री०) व क्लिति लुडित अध्वादि रत्रेति व क्ल-ल्युट् डोष्। मोला दूर्वा, बक्ली दूब। (राजनि०) वेक्लन्तर (सं० पु०) वीरतरु, विक्रमानतर्द्वक्ष, बरबेल। यह व क्लिन्तर वृक्ष जगत्में वीरतरु नामसे मशहूर है। इसका फूल सफेदी लिये कुछ काला और आकारमें गाति फूलके समान होता है। इसके पत्ते शमी पत्ते के टैनपान होते हैं। यह पेड़ कांटोंसे मरा रहता तथा जल-परित्रच स्थान पर लगता है। इसका गुण—तिकरस, ली। वपाक, धारक, तृष्णा, कफ, मूलाघात, अश्मरी, वृटिभेरेग, मूलरोग और वायुरोगनाशक माना गया है।

वेक्लम्तरादिगण (सं ० पु०) वेक्लम्तर आदि करके द्रव्य-वर्ग । वाभटके स्त्रस्थानमें इसका उक्लेख है। वात-रोग, अश्मरो, शर्करा, मूत्रकुक्छ्र और मूत्राधात रेगमें यह बड़ा फायदा पहुंचाता है। (वाभट स्त्र० १५ अ०) वेक्लभव (सं ० क्ली०) मरिच, मिर्च । (वैद्यक्ति०)

विल्लमव (स० क्ला०) मारच, गमच । (वधकान०)

घेरलम्कोएडा — मन्द्राज प्रदेशके कृष्णा जिलान्तर्गत एक

पर्णत । यह समुद्रपृष्ठसे १५६६ पुट ऊ'चा हैं। तेलगू

भाषामें इसे विल्लमकोएडा (गुहा-गिरि) कहते हैं। इस

पर्णतके ऊपर एक टूटा पूटा गिरिदुर्ग है। करीब १५१५

ई०में कृष्णदेवरायने तथा १५३१ और १५७८ ई०में गोलकोएडाधिपति सुलतान कुलीकुतब शाहने इस पर अधिकार जमाया।

यह गुण्टूरसे नेलकोएडा जानेके रास्ते पर अक्षा॰ १६ ३१ उ० तथा देशा० ८० ४ पू०के मध्य अय-स्थित है।

चेस्लर (वशिष्ठ नहीं)—मन्त्रज प्रदेशमें प्रवाहित एक नहीं। यह सलेम जिलेके पहाड़ी प्रदेशसे निकल कर पत्तुर गिरिसङ्कट होतो हुई दक्षिण आर्कटके समनलक्षेत्रम खली गई है। पोछे इस जिलेको पार कर पोटोंनोबोके समोप समुद्रमें गिरतो है। इस नदीकी लम्बाई प्रायः १३५ मील है। वृद्धाखलम्के समीप मणिमुक्ता नामक एक नदी आ कर इसमें मिल गई है। इस नदीके ऊपर एक रैलवे पुल है।

वेहलरो (बहलारि, प्राचीन नाम बलहरि)—मन्द्राज प्रोसिडेन्सीका एक जिला। यह अक्षा० १४ १४ से १५ ५७ उ० तथा देशा० ७५ ४५ से ७७ ४० पू॰को मध्य अवस्थित है। इसके मध्यगत सन्दूर सामन्त-राज्यको ले कर भूपरिमाण ६ हजार वर्ग मील है।

इसके उत्तरमें खरप्रवाहा तुंगमद्रा नदीने निजाम राज्यको पृथक् कर रखा है। पूर्वमें अनस्तपुर और कर-नूल जिला, दक्षिणमें महिसुर राज्यके अस्तर्गत चित्तल-दुर्ग जिला तथा पश्चिममें तुङ्गभद्राने : बम्बई प्रेसिडेस्सी-के धारवाड़ जिलेको इस जिलेसे विच्छिन्न किया है। इसके कुछ अंशको ले कर अनस्तपुर गठित हुआ है। उसके पूर्वमें इसका आयतन और भी विस्तृत था।

यह ८ तालुकों और संदूर नामक एक साम त-राज्यमें विभक्त है। यहाँ कुल ११७४ प्राम १० नगर हैं।

इस जिलेमें अधिकांश स्थान कपासकी खेतीको लिपे उपयुक्त अर्थात् काली मिट्टीसे युक्त हैं। वृक्ष लतादि न होने तथा बीच बीचमें ऊँची ऊँची पहाड़ियें। को है।नेसे सारा देश मरुमय प्रांतर प्रतीत होता है। इसका पश्चिमांश घोटपर्शतमालाकी अधित्यका भूमि तथा पूर्वाश क्रमशः नीचा होता गया है। पश्चिममें बेलगाम जिलेको सोमांतदेशमें इसका अधित्यकादेश समुद्रपृष्ठसे २५८६ फुट ऊँचा है, पर पूर्वको तरफ मन्द्राज रेलपथको गेमटकल-जंग्शन नामक स्थानको उच्चता १४५१ फुट है।

अधित्यका-भूमिके इस प्रकार समुकत होनेसे यहां विशेषक्रपसे जलका अभाव तथा उसी कारण अन्याभ्य पृश्लोंकी उत्पत्तिकी सम्भावना भी बहुत कम है। जिलेकी उत्तर-सोमामें पक्रमास तुङ्गभद्रा नही है। वर्षाके समय होनों किनारे इब जाते हैं, जिससे अधिवासियोंका विपद्द-प्रस्त होना पड़ता है। दक्षिणभागमें उक्त नदोकी हागरी, वेदवती आदि शास्ताएं हैं। उनके किनारे हम्पसागर, होसपेट, श्रीगूपा, हम्पो और काम्पिली नगर है। राम-पुरके पास वेदवतीके ऊपर ५२ सम्मींका एक पुल है जिस परसे रेल चला करतो है। १८५१ ई०में वेदवती की बाढ़से गुलियम् नगर वह गया था। वेदवती इस जिलेमें १२५ मील तक बहती हुई हलिकोटाके पास तुंगभद्रामें जा मिली है। वेदवती देखो।

सम्बूर और काश्विलीके बीचकी पर्शतश्रोणी और पूर्णकी ओरका लङ्कामल्ल पर्शत उल्लेख-योग्य हैं। इन स्थानों में लोहा, तांदा, रसाञ्चन, सीस, माङ्गानीज, चून, फिटकरी पायी जाती है। कहीं कहीं से सोरा और नमक भी निकाला जाता है। बनों में जम्तुओं पिश्चयों का अभाव नहीं है। बबूल, वट और बनखजूर बहुत है। जगह जगह आझ, तिम्तिही, नारिकेल, ताड़, अश्वत्थ और नीमके पेड़ लगा कर उद्यानकी शोभा भी बढ़ाई गई है।

पूर्णमें अनम्तपुर जिला-विभागके समस्त जिले जिस रूपमें थे, उन स्थानों के साथ इस जिलेका इतिहास विशेष सम्बन्ध रखता है। होसपेट तालुकमें विजयनगर-राज्यकी प्राचीन राजधानी प्रतिष्ठित थी, इसलिए उस देशका इतिहास १४वीं शताब्दीमें प्रथम मुसलमान आक्रमणसे पहलेका है। विजयनगर देखी।

उसके वाद महाराष्ट्रकेशरी वीर शिवाजीके अम्युद्यके साथ साथ इस जिलेका इतिहास महार ष्ट्र-इतिहासमें संशिल्छ हुआ। १६४० ई०में शिवाजीको वीजापुरके सुलतानसे बेल्लरी दुग, अदोनी दुर्ग और उसके पासकी जागीर प्राप्त हुई। गुटीके चारों तरफका प्रदेश गोलकुएडाके राजाके अधीन रहा। रायदुर्ग, अनन्तपुर और हर्णणहल्लीके पलीगर सरदारगण महाराष्ट्री के अधी नस्थ सामन्त थे। १६८० ई०में शिवाजीकी मृत्युके बाद मुगल सम्राट् और क्रुजेबने दाक्षिणात्य-विजयके लिए आ कर जिलेको जीता और लूटा तो सही, परन्तु वास्तवमें मुगलशासनकी प्रतिष्ठा वे न कर सके। उ०हें वाध्य है। कर पलीगर राजाओं पर इस देशके राजस्की वस्लो और शासनका भार सी पना पड़ा था। पे पलीगर सरदार स्वेच्छासे दिल्ली राजकोषको जो भी राजस्व

भेज देते थे, दिल्लीभ्यरका उतने ही ले कर संतुष्ट होना पडता था।

और कुंजेबकी मृत्युके बाद, दाक्षिणात्यमें निजामकी शिक्त प्रतिष्ठित हुई। उस समय गुटी, सन्दूर आदि बेह्नरीके सरदारगण अर्छ-स्वाधीनक्षणमें राज्यशासन करते रहे। कुछ ही समय बाद महिसुर राज प्रबल है। उठ और वेल्लरी कुछ दिनोंके लिये उनके हस्तगत हुआ। निजामकी मृत्युके बाद हैदर अलीने महिसुर अधिकार किया। उब्हों ने अवोनीके शासनकर्त्ता बसालतजङ्गके आमन्त्रण से बेल्लरीको लूट कर महाराष्ट्रों को परास्त कर दिया। महाराष्ट्रगण तैयार न ये, इसलिए वे दुर्गकी रक्षा न कर सके थे। किन्तु बादमें शीघ्र ही दलबल बाँध कर वे रणक्षेत्रमें दिखाई दिये। हिट्टल्ली रणक्षेत्रमें हैदरअली परास्त हो गये और लब्ध राज्यको छोड़ छाड़ कर भाग चले। सिफ रायदुर्ग, चित्तलदुर्ग और हुष णहल्लीदुर्ग उनके अधिकारमें रहा।

१७६७ ई० में प्रसिद्ध महिसुर-युद्ध प्रारम्भ हुआ। उस समय हैदरअलीने अर्था-संप्रहके अभिप्रायसे निकट वत्तीं जिलेंसे बलपूर्विक चन्दा वसूल किया था। गुटी के सरदारने उनकी इस अन्याय प्रार्थनाकी पूर्ति नहीं की थी। आदेशनी राजके अधीन है। ने पर भी वेल्लरीसे वे विशेष कुछ न ले सर्

१९७४ ई०में वेहलंदा जागर बसालतजङ्गने जब निजामकी कर देना बन्द कर दिया तो निजामके आदेशसे उनके विरुद्ध मूसों लालीने युद्ध याता की। उस समय उपायान्तर न देल बसालतजङ्गने हैदराबादसे सहायता मांगी। है दरअलीने शठतापूर्वक अदोनी सेनादलको पराजित कर वेहलरीको अपने अधिकारमें ले लिया।

इसके बाद हैदरने तीसरी बार गुटी पर आक्रमण किया। अवकी बार युद्धमें उनकी विजय हुई और गुटी पर उनका कबजा हो गया। गुटीमें अपना राज्यकेन्द्र स्थापित कर दो वर्ष तक हैदर महाराष्ट्र और निजामके विरुद्ध छड़ते रहे। इस समय विक्तलदुर्ग, रायदुर्ग, हपणहल्ली और इस जिलेके अन्यान्य अंशोंके पलीगरोंने महिसुरके राजाके यहां सामन्त क्रमें कार्य किया था।

हैदरको मृत्युके बाद इन पलीगरोंने खाधीनता

प्राप्त की। हैदर वंशधर दुर्द्ध टोप् सुलतानने सामन्तोंका ऐसा व्यवहार देख कुद्ध हो उनके विरुद्ध अस्प्रधारण किया। उन्हों ने एक एक कर पलीगरों के द्वारा रक्षित दुर्गों की हस्तगत कर लिया और रायदुर्ग तथा हर्पणहल्ली के दो सामन्तें को यमपुर पहुंचा दिया। इससे अन्यान्य सरदारों ने द्वर कर फिर टोप् सुलतानके विरुद्ध आचरण नहीं किया। टोप्ने उनके अधिकृत अस्त्रास्त्र, धनरतन और रसद वगैरहको इक्टा कर अपने गुटो और वेस्लरी दुर्गोरें रख दिया था।

धीरे धीरे इस प्रदेशमें टीपूके प्रभाव और अस्याचारी-की वृद्धि होने लगी। टोपू मदमस हो कर अङ्गरेज गवन-मेग्टके विकद्ध भी आचरण करते रहें। इसी सूत्रसं १६८६ ई०में अं प्रोजोंके साथ उनका युद्ध हुआ। युद्धके बाद दोनों पक्षोंमें सन्धि हुई। उस सन्धिके अनुसार टोपूको शेष लब्ध राज्य दूसरें को लौटा देनेके लिए वाध्य होना पड़ा, तदनुसार बेलिर जिला निजामके राज्य-भुक हुआ।

उसके बाद । फिर युद्धको सूचना हुई। श्रोरङ्गपसन-रणक्षेत्रमें टोपू बन्दी हो कर मारे गये (१७६६)। उससे फिर बेहरी जिलेको निजाम और पेशवा दोनोंने बांट लिया। १८०० ई०में अंश्रे जोंने पेशवासे बेहरो ले लिया। १७६२ और १७६६ ई०की सन्धिमें निजामने अदोनी और बेहरीका जो अवशिष्टांश प्राप्त किया था, वह भी सेनाके थ्या वहनार्थ अंग्रे जोंके हाथ लग गया।

इस प्रकार सम्पूर्ण वेह्नरी जिला अंग्रेजोंके हाथ लगने पर उन्होंने कर वस्लीके लिये प्रयत्न किया, इस पर पलोगर सरदारोंने एक साथ मिल कर अंग्रेजोंके विरुद्ध विद्रोह करनेकी चेष्टा की। तब अङ्गरेजोंको वाध्य हो कर जेनरल कैम्बेलको सेना-सहित भेजना पड़ा। दुर्ख प पलोगरेंने अङ्गरेजो सेनासे डर कर उसकी वश्यता स्वीकार की।

उस समय अङ्गरेजोंने पलोगरोंके हाथसे प्रदेशके राजस्व बस्लोका भार छोन लिया और उन्हें सेनादल रखनेके लिये निषेध कर दिया। इससे पलोगरगण क्रमशः कम-जीर हो गये। इधर अङ्गरेजोंने राजस्व बस्लोकी सुविधाके लिए प्राप्त जिलोंको एक कमिश्नरके शासनाधीन रखा। १८०० ई०में कनैल मन्तो यहां के प्रथम कलकृर नियुक्त हुए; परन्तु १८०७ ई०में उनके अवसर प्रहण करने पर उक्त प्रदेशका कड़ापा और वेल्लरी इन दो जिलों में विभक्त कर दो कलकृरों के हाथ सींप दिया गया । तबसे यहां कर वस्तुली के सम्बन्ध में फिर कोई विभ्राट् नहीं हुआ।

अङ्गरेजोंके अधिकारमें बेलरीमें शान्ति स्थापन होने पर भी १८१४ ई०में पिडारी दस्युदलने हर्पणहली लुट लिया था। उसांके साथ साथ उन्होंने रायदुर्ग और कुदलियो पर आक्रमण किया था, किन्तु विशेष कुछ श्रति नहीं कर सके। दस्युदलके दमनार्थ बेलरोसे एक अङ्गरेजी फौज भेजी गई, जिसने बड़ी आसानीसे डकैतोंको भगा दिया। १८५० ई०में सिपाही-बिद्रोहकी विद्रे वाग्नि घारवार जिले म फैल गई और क्रमशः चारों ओर व्याप्त हो गई। हर्पण-हलीके तहसीलदार भी उस समय दलबल-साहत विद्रोही हो गये। रामणदुर्ग आक्रमण करने पर अङ्गरेजी सेनाने उनकी गति रोक दो और क्रोपिला नामक स्थानमें ७४ नं०के हाइलैएडर-दलने उन्हें पराजित और विध्वस्त कर देशमें पुनः शान्ति स्थापित की।

१८८२ ई०में प्राचीन वेल्लरी जिला पुनः दो भागों में विभक्त है। कर गठित हुआ तथा विचारकार्यको सुविधाके लिए नव-विभक्त वेल्लरो जिला अदोनी, अल्लूर, वेल्लरो, हपणहली, हविनहुसगली, होसपेट, कुदलिधि और रायदुर्ग इस प्रकार उपविभागों में विभक्त किया गया।

यहांके दश नगरों में बेहरी, अदोनी, हासपेट, कम्पती, रायदुर्ग, हपेणहृही जनसंख्यामें सबसे बड़े शहर हैं। यहां नाना श्रणीकं लेग रहते हैं। किसान लेग चना, रागों और जुनहरी नामक फसल पैश करते हैं। उसीसे जन-साधारणकी गुजर होती है। दलदल-भूमिमें धान्य और ईखकी खेती ही अधिकतासे होतो है। जलाभाव है।ने पर वे अन्य स्थानसे नाले काट कर पानी लाते हैं और उसीसे खेतींमें पानी देते हैं। ऊँची जमीन पर सिर्फ नारियल, सुपारी, कोला, पर्ण, तम्बाकू, मिर्च, हस्दी और नाना प्रकारकी सिंग्जियोंकी खेती होतो है। यहां कपास काफो तादातमें होता है।

अनाबृष्टि पड़ने पर वहां प्रायः दुर्भिक्ष और साथ ही

महामारी हुआ करती है। १७६२-१३ ई०में यहां जो दुर्भिक्ष इक्षा था उसमें रुपयेमें २ संर चावल और ।२ सेर चना विका था। १८०३ ई०में अनाजकी कीमत ३० गुनी बढ गई थी, जिससे लेग देश छोड कर भाग गये थे। १८३३ ई०का गुण्दरमें अकाल पड़ा, जिसमें ५ लाख अधिवासियांमें से १॥ लाख भूखों मर गये थे और उसके साथ ही विस्चिकाका प्राद्भाव हुआ जिससे वेह्नरी और गुटी नगरमें लगभग १२ इजार लेग मर गये। १८५१ ई०में यहां भारी तुफान हुआ, जिससे बाँध, तालाब और नालेको मरभ्मत न होनेसे और १८५२ ई०में अत्य-धिक वर्षा होनेसे सब बह गया, जिससे प्रजाका इससे बड़ा कष्ट सहना पड़ा था। उसके बाद कुल ६ इञ्च पानी पड़ा, जिससे फसल सुख कर जलगई। लगातार ३ वर्ष तक इसी तरह फसल बिगड जानेसे यहां फिर अकाल पड़ा। अवकी बार अज़रेजको सहा-यतासे ज्यादा आदमी नहीं मरे, परनतु गाय भैं स आदि पशु प्रायः सभी मर गये। १७६६ ई॰के दुभि क्षमें राजा-की सहायता पानेकी अभिलाषासे १ हजार आदमी इकट्ठे हुए थे। उस समय हैंजाकी बीमारी ऐसी प्रवल हो उठी थी कि लेगों को अपने आहमीयों का संस्कार करनेकी भो फ़ुरसत नहीं मिली थी, डरके मारे सब मुद्दें छोड़ छोड भाग गये थे।

१८५१ ई०में यहां जो भीषण तूफान उठा था, उसमें मूसल धारसे चर्षा होने से यहां के अनेक प्राप्त नगर आदि वह गये थे। गुलियम और नागरदोना नगर तथा अन्यान्य अनेक प्राप्तोंका पता भी नथा। लोगों ने गाय भैंस आदि पशुओं-सहित उस स्रोतमें दूव कर प्राण गमाये थे। वहुतों का यथासवेख हो नष्ट हो गया था। सड़क, नहर और बांधोंके टूट जानेसे लोगोंकी बहुत हानि हुई थी। वालुकापातसे बहुतसे उर्धरा क्षेत्र मक्स्मि सहूश हो। गये थे। ये सब दृश्य वर्णनातीत हैं, जिण्होंने आसोंसे देखा हैं, ये हो असली चित्र सामने रख सकते हैं। उसका स्परण होते ही आसोंमें पानी भर आता है। १९९६-९९ ई०में फिर भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। पूर्ण बिसागका काम करके अवकी वार बहुतोंने अपनी उदरपूर्ण की थी।

२ उक्त जिलेका एक तालुक । इसका भूपरिमाण-१०० वर्गमील है। अक्षा० १८ ५७ से १५ ४२ उ० तथा देशा० ७६ ४४ से ७७ १६ के मध्य अवस्थित है।

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर और विचार-सद्र। यह अक्षा॰ १५ है उ॰ तथा देशा॰ ७३ ५८ पू॰ के मध्य ४४० फ़ुटको ऊंचाई पर एक दानादार पत्थरके नीचे अवस्थित हैं। इसकी परिधि लगभग दो मील है। चारीं और युक्षहीन प्रान्तर है। पर्धातके ऊपर एक दुर्ग और समतल प्रदेशमें भी एक किला है। गिरिदुर्ग छोटा होने पर भी प्राचीरादिसे पेसा सुरक्षित है कि श**ल्** पक्ष सहजमें उस पर आक्रमण वा जय नहीं कर सकते। पूर्व प्रान्तक समतल क्षेत्रमें जा दुर्ग है, उसके पास हो अस्त्रागार ( Arsenal ), सेना रसदका गे।दाम भौर अन्याण्य राजकीय अट्टालिकाएं हैं। दक्षिण भागम देशीयोंकी बासभूमि है ; यह कावलीबाजार, ब्रूसपेट्टा और मेहलरपेट्टा नामक तीन ब्रामे। में विभक्त है। पश्चिम भागमें सुविस्तृत सेनावास है। यहां देा युरोपीय और देा देशीय सेनादलके बास करने याग्य स्थान है। कभो कभी यहां ते।पवालो फीज भी रखो जातो है। नगरके उत्तरी भागमें यूरीपियनेंका निवास है। यहां गिर्जा, रेख्वे स्टेशन, स्कूल, टेलिब्राफ आफिस मादि हैं। पूर्वोक्त गएडपर्वातके नीचे एक वाँध है, वर्षाके समय उसका घिराव करीब ३ मील होता है। मन्द्राज-से रैल द्वारा बेल्ली सदर ३५ मील हैं।

यहांका जलवायु विशेष स्वास्थ्यत्रद है। वायु शुक्क होनंसे प्रोध्मका प्रकाप अधिक होता है। चैत बैशालमें लगभग ६३ मि ताप होता है। यहां दे। प्रस्नवण थे, जो अब प्रायः सुखसे गये हैं। इसका जल अङ्गारीय चून और क्लोरिन-क्षार मिश्रित हैं।

विजयनगरराज कृष्णरायके समयसे इस स्थानकी श्रीवृद्धि हुई। उक्त राजवंशके अधीन एक सामन्तने यहाँ एक दुर्ग बनवाया था। उनके वंशधरोंने राजसरकारमें कर दे कर बहुत समय तक दुर्गकी रक्षा की थी। कालिकट-युद्धके वाद, यह बीजापुरके मुसलमान राजाके शासनाधीन हुआ, किंतु उक्त सामन्तगण मुसलमान शक्तिकी उपेक्षा करते हुए

स्वाधोनभावसे राज्य करते रहे। १५५० ६०में विजय-नगरके राजाने बेल्लरीके राजासे पहलेकी भांति कर मांगा, वोर गर्वसे मत्त बेल्लरीके राजाने हीनशांक विजय-नगराधिपतिकों कर देना अस्वीकार किया। इसी सूत-से दोनोंमें युद्ध हुआ। विजयनगरके राजा पराजित हुए। इसके बाद भी दोनों राज्यों के बोच कुछ समय तक युद्ध-विश्वह चलता रहा था।

उसके बाद इस देशमें निजामका प्रभाव विस्तृत हुआ। दोनों राज्य निजामने अपने राज्यमें मिला लिए और अपने भाई वसालत्ज्ञङ्गको अद्दोनोको साथ वेल्लरी राज्य प्रदान किया। परंतु निजामने जब कर मांगा, तो अदोनोको राजाने अपनी दुर्वलता-वश हैदरसे सहायता मांगी। मौका समक हैदर ससैन्य अग्रसर हुए। उन्होंने निजामको सेनाको परास्त तो कर दिया, पर स्वयं दुर्ग अधिकार कर बैठे। हैदरअलीने फरासीसियोंकी सहायतासे पुनः इस दुर्गको मरम्मत कराई थी। प्रवाद है, कि दुर्ग समाप्त होने पर हैदरने स्थपतियोंको मरवा दिया था। १७६२ ई० तक वह टीपूके अधिकारमें रहा। इसो वर्गकी सन्धिको (Partition treaty) अनुसार वह निजामको हाथ लगा। १८०० ई०में निजामने उसे अङ्गरेजोंको सो प दिया।

वैस्लरी (सं० स्त्री०) १ काला विधारा। २ माला दूर्वा, वस्ली दूर्व।

वेव्लह्स (सं० पु०) केलिनागर, लंपट, बदचलन । वेव्लि (सं० स्त्री०) वेव्लिन सञ्चलतीति वेव्ल-इन् । लता, बेस ।

वेक्लिको (सं० स्त्री०) इन्दुपोदकी, पोईका साग । (राजनि०)

वेहिलकाख्या (सं० स्त्री०) वेहिलका आख्या यस्याः।
१ वृक्षविशेष, बेलका पेड़। २ विल्यशलाटु, बेलको
फलका गृदा।

वेल्लित (सं० ति०) १ कम्पित, कंपा हुआ, डीला हुआ। २ लुग्डित, लूटा हुआ। ३ वक, कुटिल, टेटा। (क्री॰) ४ चलन, डीलना।

वेक्लितक (सं०पु०) बैकरञ्ज सर्वविशेव, एक प्रकार-का सौंप। वेल्ली (सं ॰ स्त्री॰) बेल, लता।

वेल्लुर—मन्द्राजप्रदेशको उत्तर आर्कट जिल**ः**न्तर्गत वेल्द्रर तालुकके अधीन एक प्रसिद्ध शहर। यह अक्षा० १२ ५६ उ० तथा देशा० १६ ११ पू०के मध्य पाला नदोके किनारेके मन्द्राजसे ८० मील तथा आक<sup>8</sup>ट-से १५ मील पश्चिममें अवस्थित है। यहां सेना-निवास, सवकलपटरको कचहरी, अदालत, सेना-बिभागोय कार्यालय, जेल, गिर्जा, अस्पताल, जाकघर, तारघर और गवर्में एटका भिग्न भिग्न कार्यालय तथा म्युनिरुपलिटी और मन्द्राज्ञ रेखवेका एक स्टेशन है। इसी कारण शहरकी आवादो ज्यादा है, ५० हजार आदमीसे कम नहीं होगा। यहांका दुर्ग अति प्राचीन है। प्रवाद इस प्रकार है —भद्राचलवास एक व्यक्तिः नै १२७४ से १२८३ ई०के मध्य उक्त दुर्गका निर्माण कर विज्ञमनगरराजवंशको भ्रषेण किया। प्रायः १५वीं सदोको मध्यभागमें विजापुरको सुलतानने उस दुर्ग पर चढ़ाई कर दो । १७७३ ई०में महाराष्ट्रनायक तुकाजिरावने ४॥ मास घेरा डालनेके बाद वेब्ल्रको अधिकार किया था। १७०८ ई०में दिस्लोसे दाऊद खाँ आ कर मराठों को मार भगाया। इस समय कर्णाटके मध्य बेल्ल्र दुर्ग ही सबसे भधिक दुर्भे च समभा जाता था। दोस्त अलोने पीछे यह दुर्ग अपने दामादको दे दिया। उसके लड़के मूर्त्तिजा अलीने यहां १७४१ ई०में सबद्र मलोकी हत्या की । मूर्राजा अपने अधिनायक आर्थेटके नवाबका आदेश उल्लाह्मन कर यहां स्त्राधीन भावसे राज्य करने लगा। इस समय अंगरेज आकेट के नवाबके मिल्ल थे। वे १७५५ ई०में मूर्चाजा पर शासन करनेके लिये वेक्लूर आये, किन्तु अञ्चतकार्य हो लीट गये। १७६० ई०में अङ्गरेज लोग फिरसे वेहल्र दुर्ग पर आ धमके। इस बार भो उन्हें निराश लौट जाना पड़ा था। जो हो, कुछ वर्ष बाद अंगरेजीने बेन्लूरको दक्ल कर लिया। १७६८ ई॰में हैदर अलीने घेरलूर दुर्गमें घेरा डालनेका आयोजन किया । आसिर १७८० ई॰में बहुतसे सैंश्य सामग्तोंका ले कर उसने तुर्गको अवरे। ध कर लिया। प्रायः दे। वर्गतक यह अवरे। ध चक्का था। इससे दर्गके अङ्गरेज सैनिकोंका नाकादम आ शाया था। यहां तक कि वे आत्मसमर्पण करने तथ्यार हो गये थे, किन्तु हैदर अलोको मृत्यु होने तथा मन्द्राजसे अंगरेजो सेनाके पहुंच जानेसे अंगरेजोंको मानरक्षा हुई थो। १६६१ ई०में लोई कार्नवालिसने इस दुर्गको केन्द्र बना कर रंगपुरकी याता कर दी। १७६६ ई०में श्रीरङ्गपत्तनके अधःपतनके बाद टीपू सुलतानके परिवार वर्ग इस वेल्लूर दुर्गमें आवद्ध रहे। १८०६ ई०में यहां जो सिपाहीविद्रोह हुआ था, उसमें बहुतोंका विश्वास है, कि उक्त सुलतानके परिवार भी शामिल थे। इस बिद्रोहमें सभी अङ्गरेज पुरुष और यूरोपीयगण विद्राहीके हाथसं यमपुर सिधारे थे। कनैल जिलेस्पीको लेखा से विद्रोहियोंका शोध ही इमन हुआ। टोपूके परिवार-थग कलकक्ते में भेज दिये गये।

उक्त दुन के छोड़ कर यहाँ पर्क सुन्दर विष्णुमन्दिर है। इस मन्दिरका काठकार्य और शिल्पनैपुण्य देख कर बहुतेरे मुग्ध हो गये हैं। मन्दिरके बाहरी चबूतरे पर जा अश्वारोही मूर्शि है उसमें ऐसी कारीगरी दिखलाई गई है, कि उसकी तुलना दूसरी जगह दुलेभ है। उक्त मन्दिरका छोड़ कर यहांकी चांद्साहबकी मसजिद भी देखने लायक है।

यह शहर गरम होने पर भी स्वास्थ्यकर है। यहां सुगश्धित पुष्पकी खेती होती है। प्रतिदिन रेलवे द्वारा टेक्सरी टोक्सरी फूल मन्द्राज भेजा जोता है।

वेबुर—बम्बईप्रदेशके कालादगी जिलान्तगैत एक बड़ा गांव। यह बागलकोटसे १२ मील पूर्वीमें अवस्थित है। यहां रामेश्वर, नारायण और कालिका भवानीका सुन्दर मन्दिर है। प्रवाद है, कि वे सब देवालय प्रसिद्ध स्थपति यखनास्त्रार्थिक बनाये हुए हैं।

वेश (सं० पु०) विशक्ति नयनमनांस्यतेति विश अधि करणे घञ् यहा विशति अङ्गमिति (पद्रज्जविशस्पृशो घञ्। पा शश्र्यः हित घञ्। १ कपड़े लत्ते और गहने आदि पहन कर अपने आपको सजाना। २ किसी-के कपड़े लत्ते आदि पहननेका ढंग। ३ पहननेके वस्त्र, पेशाक। पर्याय—आकल्प, नेपध्य, प्रतिकर्म, प्रसाधन, वेष। (भरत) विशक्ति कामुका यसेति, अधिकरणे घञ्। ४ वेश्याका घर। ५ गृह, घर। ६ वस्त्रगृह,

तंबू, खेमा। ७ प्रवेश। ८ पण्यस्त्री आदि। (मनु ४।८५)

वेशक (सं०पु०) वेश पव स्वाधे कन्। १ गृह, घर। (क्रि०) २ वेशकारक।

वेशकुल (सं० क्ली०)कुलटा स्त्री, दुश्वरिता स्त्री। २ वेश्या, रंडो।

वेशता (सं क्लो ०) वेशका भाव या धर्म, वेशत्व । वेशत्व (सं क्ली ०) वेशस्य भावः त्व । वेशका भाव

वेशदान (सं ० पु०) सूर्या शोभा। ( शब्दच० )

या धर्म, वेशता।

वेशधर (सं० पु०) १ वह जिसने किसी दूसरेका वेशधारण किया है।, वह जो भेष बदले हुए हो, छन्न-वेशी। २ जैनेंका एक सम्प्रदाय। १५३४ संवत्में यह सम्प्रदाय प्रवर्शित हुआ। जैन देखो।

बेशधारिन् (सं० पु०) वेशं तापसिलिङ्गं धर्सीति धृणिनि । १ छलतपस्वी, कपट तपस्वी, वह जो तपस्वी
न हो पर तपस्विपोंका-सा वेश धारण करता हो ।
२ सङ्कर जातिविशेष । गङ्गापुलकः कन्याके गर्भसे
वेशधारीकं औरससे वेशधारी जातिकी उत्पत्ति
हुई तथा उनके पुल जुङ्गो कहलाये । (ब्रह्मणैवर्त्तपु०
व्रह्मख० १० अ०) (लि०) ३ वेशधारक, वेश धारण
करनेवाला।

वेशन ( भां क्को ॰ ) विश-ल्यट्। प्रवेश करना। (भागवत १०।१२।२६)

वेशनद (सं० पु०) प्राचीनकालकी एक नदीका नाम।
वेशन्त (सं० पु०) वेशन्त्यत सेकाद्य इति विश ( जृ
विशम्या मृच्। उष् ३१२६) इति ऋच्। १ क्षुद्र
सरावर। प्रवस्त, कईम। ३ अग्नि।
वेशभाव (सं० पु०) वेशसज्जाकी परिपाटी।
वेशयुवती (सं० स्त्री०) वेश्या, रंडी।
वेशयोषित् (सं० स्त्री०) वेश्या, रंडी।
वेशवधू (सं० स्त्री०) वेशयोषित्, वेश्या, रंडी।
वेशवनिता (सं० स्त्री०) वेशस्त्री, रंडी।
वेशवनिता (सं० स्त्री०) वेशस्त्री, रंडी।

१ चेश्याके धनसे भएनी जीविका चलानेवाला ; २ वेश-ਦਿ∂ੰਗ छ ।

वेशवार (सं ० पु०) नीमक, मिर्च, धनिया आदि मसाले। वंशवास (सं० प्०) वंश्याका घर, रंडोका मकान। वेशस (सं ० पु०) बेंग-असुन् । १ वेश । (अथर्व ० राइराप्र ) २ बला।

व शस्त्री (संस्त्रो०) वेश्या, रंडी। वेशान्त (सं ० पु०) वेशन्त देखो । त्रेशि (सं ० क्ली०) सूर्यका अवस्थानगृह ।

( सघुजातक ह।ई )

वेशिक (सं क्वीं ) शिल्पविद्या, दाथकी कारीगरी। वेशिन् (सं० क्षि०) १ वेशधारो, वेश धारण करने-वाला । २ आवेशकारी।

वेशी (सं क्षी ) सुची, सुई।

घेशोजाता ( सं ० स्त्री० ) दुवदातो नामकी लता ।

वेशोक-सद्किकणामृत धृत एक प्राचीन किव।

वेशोभगीन (सं ० ति ०) वेशे। वलं अस्त्यस्य वेशस् ख ( पा ४।४।१३२ ) बलभाली ।

बेशम (सं० क्की०) गृह, घर।

वेश्मक ( सं ० ति०) गृहसम्बन्धीय ।

वेश्मकलिङ्ग ( सं० पु० ) वेश्मनः कलिङ्गः । चटक, गौरैया। इसका मांस सम्निपातनाशक तथा अतिशय शकवद्धं क माना गया है।

वेशमकुलिङ्ग ( सं ० पु० ) गृहकुलिङ्ग ।

वंशमकूल ( सं० पु० ) वेशम गृहं कूलयतीति-कूल-क। चिचित्रा, चिचडा ।

वेश्मन् ( सं० क्को० ) विशन्त्यत्रे ति विश-मनिन् । गृह, घर, मकान।

वेश्मनकुल ( सं० पु० ) वेश्मनो गृहस्य (नकुलः । मूबिक, छक्नं दर।

वेशम-पुरोधक (सं० पु०) दूसरेके मकानका तोड़ फर या उसमें से घ लगा कर चेारी करनेवाला।

वेश्मभू ( सं० स्त्रो० ) वेश्मना भूः । गृहकरणपेग्य भूमि, वह स्थान जे। मकान बनानेके उपयुक्त हो अथवा जिस पर मकोन बनाया जाय।

वेरमवास ( सं॰ पु॰ ) वासगृह, रहनेका घर, मकान ! वेशमस्त्री ( सं० स्त्री० ) वेशया, रंडो । वेश्मादीपिक ( सं ० पु० ) मकानमें आग देनेवाला । वेश्मान्त ( सं ० पु० ) गृहान्तःपुर, घरके अंदरका वह भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं, जनानवाना। वेश्य (सां० क्को०) वेशे भवां वेश (दिगादित्वात् यत्। पा ४। ३।५४ ) यद्वा वेश्याये हित चेश्या-यत् । १ चेश्या-लय रंडीका घर। (ति०) २ प्रधेशाह, प्रवेश करनेके याग्य ।

वेश्या ( सं० स्त्रो० ) वेशमईति वेशेन दीव्यति आचरति, वेशेनवण्य ये।गेन, जाक्ति वा व श-यत्-टाप । व श्या, रएडी, कस्बी, गणिका।

परपुरुषगामिनी स्त्री भाषारणतः वेश्या कह कर पुकारी जाती है। किन्तु शास्त्रमें इसका भेद इस तरह कहा गया--

''पतिवता चैकपत्नी द्वितीये कुलटा स्मृता। तृतीये वृषसी ज्ञेया चतुर्थे पुंश्चली मता॥ वेश्या तु पञ्चमे षष्ठे युङ्गी च सप्तमेऽष्टमे । तत ऊद्ध्ये महावेश्या साऽस्पृशा सर्व जातिषु ॥"

(ब्रह्मवें ० ५० ५० ५० ५० )

जो स्त्री एक पतिकी सेवा करती है, उसकी पतिवता, दो पुरुषोंको सेवन करनेवाली स्त्री कुलटा, तीन पुरुषों-को सेवा करने वाली स्त्रो तृषली, चार पुरुषोंसे रमण करनेवाली स्त्रो पुंश्चली, पांच और छः पुरुषोंकी सेवा करनेवालो बेश्या और सात आठ पुरुषोंसे सङ्गम करने-वाली स्त्री युङ्गी और इससे अधिक पुरुषों भी सेवा करनेवाली स्त्री महावेश्या कहलाती है । यह महावेश्या सब जातिके लिये अञ्चत हैं । ब्रह्मवैवर्रापुराणमं सीर भो लिखा है,—

जो द्विज कुलटा, नृषली, प्रश्चली आदि स्त्रियोसे रमण करते हैं, यह अवटोद नामक नरकमें जाते हैं।

वेश्या मृत्युके बाद वेधन नरकर्मे, युङ्गी दर्खताइन नरकमें, महावेश्या जलयन्ध नरकमें, कुलटा देहचूर्णक नरकमें पृंश्वली दलन नामक नरकमें और पृषली शोषक नरकर्मे वास कर अशेष यन्त्रणा भोग किया करती है। प्रायश्चित्त विवेकमें लिखा है, कि वेश्यागमन करने-

Vol. XXII 65

वाले पुरुषको प्राजापत्यवतका अनुष्ठान करनेसे पापक्षय होता है। इसमें अशक होनेसे एक धेनु दान कर दे। यह प्रायश्चित्त सकत् अर्थात् एक बार गमनकी बात कहो गई। अभ्यासी लोगों के लिये नहीं। अर्थात् कमागत वेश्यागमन करनेवालोंको इस प्रायश्चित्तसे वेश्यागमनका पाप नहीं खुटता । उनको सुच्छुसाध्य चान्द्रायण वतानुग्रान करना होगा। चान्द्रयणसे यह पाप विदृश्ति होगा। (प्रायश्चित्तवि )

धेश्याका अन्त भोजन करना न चाहिये। जो द्विज धेश्याका अन्त जाते हैं, वह कालसूत्र नामक नरकर्म जाते हैं और सी वर्ष तक नरकर्म बास कर शूद्र कपसे जन्म लेते हैं। उस जन्ममें नाना क्य क्लेश भोग कर शुद्धिलाभ करते हैं। (ब्रह्मवे ०पु० प्र० ख० ३१ अ०) वेश्यावर्शन करके यात्रा करनेसे शुभ होता है। धेश्यागण (सं० प्र०) वेश्यानां गणः। धेश्याओं का

वेश्यागण (सं॰ पु॰) वेश्यानां गणः । वेश्याक्षोंका समूह।

वेश्याङ्गना (सं क्षां ) कुलटा स्त्री, बदचलन औरत। वेश्याचार्य (सं पु ) वेश्यानामाचार्यः। पोठमई, वह जी वेश्याओं के साथ रहता और उन्हें परपुरुषेंसे मिलाता हो, रंखियोंका दलाल।

वेश्याजनसमाश्चय ( सं० पु०) वेश्याजनानां समाश्चयः आश्चयस्थानं । वेश्यालय, रंडीका मकान । पर्याय-चेश, वेश्याश्चय, पुर, वेश्य । ( जटाधर )

वेश्वर (सं० पु०) अश्वतर, गद्दा। (भृत्य०)
वेष (सं० पु०) वेवेष्टि व्याप्नोति अङ्गं वेषः, पचादित्वादन्। १ वेश देखो। २ नेपध्य, रंगमंचमं पीछेका वह स्थान
जहां नट लेगि वेश रचना करते हैं। ३ वेश्यागृह,
रहाका मकान। ४ संस्थानावशेष। (रामा० १।१७।१६)
वे वेष्टि व्याप्नोति कर्नुनिति, पचाद्यच्। ५ कर्म।
(निष्यर् २।१) विष व्याप्तो घञ्। ६ व्याप्ति। (शुन्छयज्ञ०१।६) ७ कार्या परिचालन, काम चलाना।

वंपकार (सं॰ पु॰) वंप्रन, किसी चोजको लपेटनेका कपड़ा।

संघण (सं० पु०) विष घ्याती ल्यु । १ कासमद्दै, कसौँती । ( हारावकी ) (क्वां०) विष ल्युट् । २ प्रवेषण । ३ परि-इ सर्या, सेवा । ( मृक् ४,७.४)

वंषणा (स० स्रो०) वं वे हि स्यादनीति विष-वयु-टाप्।
वितुश्नकः, धनियां।
वेषदान (सं० पु०) सूर्याशोमा।
वेषयारिन् (सं० पु०) वेष-धृ-णिनि । वेशधारिन देखो।
वेषवत् (सं० कि०) वेष-मतुष् मस्य व । वेशयुक्तः,
वेशविशिष्ट ।
वेषवार (सं० पु०) नमकः, मिर्चं धनिधां आदि मसाले।
वेषश्रो (सं० कि०) जिसमें सुन्दर और ललित वाष्य हों।
(शतप्यमा० नाधानः)

चे विका ( सं ० स्त्री० ) चमेलो । चे विन् ( सं ० त्रि० ) वे शधारी, चे श धारण करनेबाला । चे क्त (सं ० पु० ) जीवननाशक फंदा ।

(शतपथना ३।८।१।१४)

वेष्ठ (सं० पु०) वेष्ठ प्रञ् । १ वेष्ठन देखो । २ श्रीवेष्ठ , गंधाविरोजा । ३ वृक्षका किसी प्रकारका निर्यास । ४ गोंद । ५ धूपसरल । ६ सुश्रुतके अनुसार मुंहमें होनेवाला एक प्रकारका रोग । (सुश्रुत २११६) वेष्ठक (सं० क्री०) वेष्ठते इति वेष्ठ-पष्टुल् । १ उल्लीष, पगड़ो । २ वृक्षका किसी प्रकारका निर्यास । ३ गोंद । ४ श्रीवेष्ठ, गंधिवरोजा । (पु०) प्राचीर, परकोटा, चहारदीवारी । ५ कुष्माएड, कोहड़ा ।६ वदकल, छाल । (ति०) ७ वेष्ठनकारक, घेरनेवाला ।

वेष्टकापथ ( सं० पु० ) एक प्राचीन शिवस्थान ।

(सद्यादि १।२६।१४)

वेष्टन (सं क्क्री ) वेष्टते इति वेष्ट-च्यु । १ कर्णशंकुली, कानका छेद । २ उष्णोष, पगडी । ३ मुकुट । ४ वृति, वह कपड़ा आदि जिससे कोई चोज लपेटी जाय, बेउन । ५ वलयन, घेरने या लपेटनेकी किया या भाव । ६ गुग्गुलु, गुग्गुल । ७ वर्षरपोलिका । (धैद्यक्रनि ) वेष्टनक (सं पु ) वेष्टनेन कायतीति के क । रतिबन्ध-विशेष, स्नोप्रसंग करनेका एक प्रकार ।

''कान्तकचाशिता नारी' बन्धो वेष्टनकः स्मृतः ॥''
(रतिमम्बरी)

बैष्टनबैष्टक (सं० पु०) बेष्टनेन बेष्टते इति बेष्ट व्युङ्ग्। रतिबन्धविशेष। "ऊद्ध् पादद्वयं नार्या भुजाभ्यां वेष्टयेद् यदि । कराभ्यां कपठमा**क्षिक्क् य व**न्धो वेष्टनवे**धकः ॥**" (रतिमञ्जरी)

वेष्टवाल ( सं॰ पु॰ ) बौद्धभेद । (तारनाथ ) वेष्टवंश ( सं॰ पु॰ ) वेष्टः वेष्टनकारो वंशः । रम्ध्रवंश, एक प्रकारका बांस जिसे बेडर बांस कहते हैं। वेष्टव्य ( सं॰ द्वि॰ ) वेष्टनयोग्य, बेठन आदिसं लपेटने

बंद्रसार (सं॰ पु॰) बंद्रानां सारी यत्र । १ श्रीबंद्र, गंधिवरोजा । २ सरलकाष्ठ, धूपसरल, धूपका पेड़ ।

वेष्टा (सं क् स्त्री ) हरीतकी, हरें। (वे चकिन ) वेष्टित (सं क्षि ) नेष्ट-का। १ नदी या परकीटे आदि-सं चारों और घिरा हुआ। २ कपड़े आदिसं लपेटा हुआ। ३ ठड़, ठका हुआ।

वेष्टितक (सं० ति०) वेष्टित स्वार्धे कन्। वेष्टित देखो। वेष्प (सं० पु०) वेषेष्ठोति विष व्यासी (पानीविष्म्यः पः। उपा् श्वर ) इति प। पानीय।

वेसन (सं० क्ली०) वेस-त्युट्। १ मटर, खने आदि-की दाल पीस कर तैयार किया हुआ। आटा, वेसन। २ गमन।

वेसर (सं०पु०) अध्वतर, गदहा।

लायक ।

वेसवार (सं ० पु०) १ पोसा हुआ जोरा, गिर्च, लौंग आदि मसाला। पर्याय — उपस्कर, वेषवार, वेशवार। २ एक प्रकारका पकाया हुआ मांस। पहले हिंदुयां आदि अलग करके खाली मांस पीस लेते हैं और तब गुड़, घी, पोपल, मिर्च आदि मिला कर उसे पकाते हैं। यही पकाया हुआ मांस वेसवार इहलाता है। यह गुरु, स्निग्ध और बले। पचयकारक होता है।

वेसवारोक्त (सं० ति०) वेसवारी द्वारा संस्कृत । वेसारा—रङ्गपुरवासो एक मुसलमान सम्प्रदाय । व सुक—देवगिरिके यादवव शोय एक राजा । देवगिरि, यादवराजवंश देखो ।

वेसुगि-वेसुक देखो।

वेस्ट ( अं ॰ पु॰ ) परिचम विशा।

वेश्टकोर्ट (अ'॰ पु॰) एक प्रकारकी अङ्गरेजी कुरती या फतुदी जिसमें बांदें नहीं दाती' और जी कमीजके उत्पर तथा कोटके नीचे पहनी जाती है। चेहत (सं क् स्त्रोक) विशेषेण हिन्त गर्भमित वि-हन-श्रांत संश्वन्तृपद्वेहत् । (उण् २।८५) १ गर्भोपघातिना गौ, वह गाय जा ऋतुकालका छे। इ अभ्य समयमें साँहसे जाड़ का गर्भा नष्ट करती है। २ भेलम या वितस्ता नहीं। वितस्ता देखों।

वेदला--२५ परगनेके अस्तर्गत एक बर्क्जिणु प्राप्तः। यहां सब रजेष्ट्री, डाकघर और स्कूल हैं।

वेहिरः—१ मध्यप्रदेशके वालाघाट तिलांतर्गत एक तह-सील। भूपरिमाण १४५१ वर्गमील है।

२ उक्त तहसीलके अधीन एक बड़ा प्राप्त। यह बाला-घाट शहरसं ४१ मील उक्तर-पूर्वीमें अवस्थित है। यहां अधिकांश गोंड और प्रधानका बास है। अभी बैसा समृद्धिशाली नहीं होने पर भी एक समय यहां जो बहुत लोगीका बास था, उसका काफी प्रमाण मिलता है। बानेदार परधरके बने सुन्दर भास्कर शिल्पसमितित अति प्राचीन और अति बृहत् १३ मिन्द्रींका भग्नावशेष विद्यमान है।

वेहिस्तुन—पारस्य देशको सीमा पर किरमाणशाहसे २१ मील पश्चिममें अवस्थित पक प्राचीन प्राम! यह नाना भास्करशिल्पयुक्त प्रस्तरखोदित पक गिरिशैलके नीचे बसा हुआ है। इस प्राममें कई जगह सुन्दर मर्गर पत्थरके खंभे ध्वर उधर पड़े हैं। इसके सिवा अखमनीवंशके समय उत्कीण बहुत-सी कीलक्षण शिलालिपियाँ विद्यमान हैं। उनमे वाहिलकमद्रवासी दारयुसके अधिकार-भुक्त अनेक ध्रानोय जातियोंके नाम देखे जाते हैं। यहां-की दो शिलालिपि विशेष उदलेखयोग्य हैं। एकमें गीतार्धा के समयकी भग्न प्रीकलिपि और दूसरीमें पालिपिलिस का भास्कर्णशिल्प अलंकृत है। दूसरी लिपिमें १००० प्रक्रिक्त कीलिपि हैं जिसमें दारयुस विस्तास्पका धर्ममत, बवेरध्व सकी कथा तथा उनके हाथ उदपित या शासनकर्त्ता नेखनेतके पुत्र नेखुकादनेजारकी शासन कहानी लिखी है।

कीलक्षपा शिलालिपिमें यह स्थान 'विधिस्थान' नाम-से प्रसिद्ध है। प्रवाद हैं, कि यहां रानी सेमिरामिसका प्रमीद-उद्यान था।

यहां दारयुस विस्तापको जो बड़ी शिलालिप

भाविष्कृत हुई है, वह तीन भाषामें लिखी है-प्राचीन पारस्य, बाबेह (Babylonian) और शाक। किस प्रकार तीनीने अपने साम्राज्यमें जरशुस्त्रधर्मको पुनः प्रतिष्ठित किया, किस प्रकार तीनोंने अवस्ता शास्त्र और उसकी टोकाका उद्घार किया, उसका परिचय उक्त लिपि-भे दिया गया है।

भाषाविद्रगण उक्त शाकिलियकी भाषाको ईसाजन्म-के पहले ५वीं सदीमें व्यवहृत मद्रोंको भाषा मानते हैं, फिर भी उस भावांक साथ द्राविडोय भाषाकी उप्रश्ने णी के साथ यथेए सीसाद्रश्य है। इस कारण बहुतेरे अनु-मान करते हैं, कि मद्र-पारस्य (Medo Persians) जातिके अभ्युदयके पहले उन्नी भाषामें ही शाकलोग बातचीत भा करते थे, तुकी वा मोङ्गलीय भाषामें नहीं। वेँशतिक (स० ति०) विंशत्या क्रीत विंशतिक अण् ( प्राश्व ) विंगति द्वारा कीत, जो बीससे खरीदा गया हो ।

वैंचि - वंगालके हुगली जिलास्तर्गत एक गएडवाम । यह कलकत्तेसं ४४ मोल दूर व्रांडद्रंकरोड नामक रास्ते पर अक्षा० २३ ं ७ ं उ० तथा देशा० ८८ ं १५ इ५ ं पू०के बीच पड़ता है। यहां ईप्ट इं एडिया रेळवेका स्टेशन है। एक समय यहां मशहूर डकैतीका दल था।

वैकक्ष (संकृतिक) विशेषेण कक्षति व्याप्ने।ति वि-कक्ष-भण्। १ वह हार या माला जी एक ओर कंधे पर और दूसरी और हाथके नीचे रहे, जनेऊकी तरह पहना जाने वाला हार या माला। २ इस प्रकार माला पहननेका ढंग। ( पु॰) ३ पर्वतभेद। (भागवत प्राश्क्षी २६) वैकक्षक (स० क्वी०) धैकक्ष-कन् स्वार्थे । वी∗च देखो । वैकङ्कत (सं० पु०) १ तृक्षविशेष । पर्याय—वृतिक्षर, श्र वाष्ट्रक्ष, प्रन्थिल, स्वादुक्रएटक, ब्याघ्रपात्, काएटकारी, विकडूत। ( ति०) विकडूतस्यावयवी विकारी वा विकड्कत अण पलाशादिभ्या वा ( पा ४।३।१४१ ) जा विकङ्कतकी लक्ष्म आदिसं बना हो, विकङ्कतका । बैकटिक (सं • पु • ) १ रत्नपरीक्षक, जीहरी। (ति ।)

२ धिकट सम्बन्धोय, विकटका । वैकट्य (सं० क्ली०) विकट होनेका भाव या धर्म, विक-

रता ।

बैकतिक (सं०प्०) वह जी रत्नेंकी परीक्षा करता है।, जोहरो ।

वैकथिक (सं० पु०) वह जे। अपने सम्बन्धमें बहुत बढ़ा कर बार्ते कहा करता हो, शेखीबाज, सोटनेवाला।

वैकयत ( सं ० पु० ) जातिविशेष।

वैकयतिवध ( सं० पु०) वैकयतानां विषये।देश: (ति विधल। चैकयतोंका देश। (पा ४।२।४४)

(पा ४।१।८६) । विकरके पहले क्रीडित आदि।

वैकरञ्ज ( सं० पू० ) संकर जातिका एक प्रकारका साँप। दवींकर ( फणायुक्त ); मण्डलो ( फणाहीन) और राजिमान् ( रेखायुक्त ), इन तीन प्रकारके साँपों कं परस्पर योगसे जो साँप उत्पन्न होता है उसीका वैकरञ्ज कहते हैं। ये फिर माकुलि, पे। टगल और स्निम्धराजिके भेदसे तीन प्रकारके हैं। कृष्णसर्प और गोनसकं संगमसे माक्लि, राजिल और गोनसके संगमसे पेटिंगल तथा क्रणासर्प और राजिमानके संगमसे स्निग्धराजि उत्पन्न होता है। माक्किका विष पिताके समान तथा पेारगळ और हिनम्बराजिका विष माताके समान है।ता है। फिर ये दिल्यलेप, राध्यपुष्य, राजिनित्रक, पोटगल, पुष्पाभि-कोणं, दर्भाषुष्य और बेल्जितककं भेदसे सात प्रकारके हैं, जिनमेंसे पहलेके तीन राजिमानकी तरह हैं।

वैकर्ण (सं ० पु०) विकर्णस्थापत्यमिति विकर्णअण (विकर्पाशुक्कच्छ्रगणात् वत्सभरद्वाजाश्रियु । पा ४।१।११७) १ बात्स्य मुनि । (सिद्धान्तकीमुदी) २ एक प्राचीन जनपद । ( সূক্ ৩াংনাংং ) ३ अक्षचक्र । ( বাবে गृहा॰ ২।৪ ) वैकर्णायन ( सं ०५० ) वह जो वैकर्ण या वातस्य मुनिकं वंशमें उत्परन हुआ है।।

वैकर्णि (सं०पु०) विकर्णका अपस्य, बाहस्।

(पा ४।१।१२७)

बैकर्णेय ( सं० पु०) काश्यपकं व शघर। (पा ४।१।१२४) वैकत्त (संक्क्षीक) प्रीद मांसलएड।

( ऐत०बा० ७११)

वैकत्तन (सं० ति०) १ सूयके पुत्र । २ कर्णे । ३ सूय-वंशीय। ४ सुप्रीबके पूर्व पुरुष। (ब्रि॰) ५ सूर्य-सम्बन्धी, सुयका ।

वैकमें (सं० पु०) विकम या अपकमका भाव, दुष्कृत्य। वैकर्य (सं० क्की०) विकरका भाव या धम, करहीनता। वैकल्प (सं० पु०) विकल्पका भाव।

वैकल्पिक (सं० ति०) विकल्पेन प्राप्तः तत भवो वा विकल्प-ठक्। १ पकाङ्गी, जो किसी पक्त पक्षमें हो। २ संदिग्ध, जिसमे किसी प्रकारका संदेह हो। ३ जो अपने इच्छानुसार प्रहण किया जा सके, जो खुना जा सके।

वैकल्य (सं० क्ली०) १ विकल हे।नेका भाव, विकलता, धवराहर । २ कातरता । ३ विक्रत भाव, टेढ़ापन । ४ खञ्जता । ५ अङ्ग्रहीनता । ६ न्यूनता, कमी । ७ अभाव न होना । (ति०) ८ अपूर्ण, अधूरा।

वैकायन ( सं॰ पु॰ ) एक प्राचीन गीत्रप्रयत्तेक ऋषि । ( संस्कारकी० )

वैकारिक (सं॰ त्रि॰) १ विकारप्राप्त, जिसमें किसी प्रकारका विकार हुआ हो, विगड़ा हुआ । (क्की॰) विकार एव विकार-ठक्ः २ विकार, विगाड़ ।

वैकारिमत (सं० क्ली०) विकारप्राप्तमत, मतका विकार भाव। (पा २।२।३१)

वैकाय (सं० क्की॰) १ विकारका भाष या धम । (ति॰) २ विकारके पेग्य, जिसमें विकार हो सकता या होता हो।

वैकाल ( सं॰ पु॰ ) विकाल, अपराह्न।

वैकाल कसके अधिकृत ऐशियाक मंगालिया विभागमें अवस्थित एक विस्तृत हद । यह लम्बाईमें ४०० मील और चौड़ाईमें सबेल ही प्रायः ४५ मोल हैं। समुद्रकी तहसे यह १७१५ कीट ऊंचा है। यहां शील आदि नाना जातिकी मछल्याँ पाई जाती है। इस कारण कई एक जहाज इसके किनारे हमेशा यातायात किया करते हैं। विगत कस जापानकी लड़ाईके समय इस हदके बरफके ऊपरसे कसगण रेलबे लाइन ले गये थे। किन्तु दुःखका विषय है—बरफके ट्रूट जानसे सेनासे लदी एक गाड़ी नीचे जलमें गिर पड़ी। इसके पास ही धातब जलपूर्ण बहुनरे प्रसवण हैं। हदके उत्तर-पूर कोने पर ओलिओहन नामक द्वीप हैं। भ्रमण-

कारी मंगाल और पुलाते जातियाँ यहां आया करती हैं।

वैकालिक (सं० ति०) विकाले भवः विकाल-ठक्ः। १ अपने उपयुक्त समय पर न हो। कर असमयमें उत्पन्न हो। २ विकल सम्बन्धीय।

वैकाशीय (सं॰ पु॰) १ विकाशकं अपस्यादि । (पा ४।१।१२३)

( ति॰ ) २ विकाशके उपयुक्त, प्रकाशके ये।ग्य । वैकि ( सं॰ पु॰ ) गे।त्रप्रवत्तं क एक ऋषिका नाम । ( प्रवराज्याय )

वैकिर (सं श्रिक) विकि या प्रसवणादिका जल। (सुश्रुत)

वैकुट्यामीय ( सं० त्रि०) विकुट्यास सम्बन्धीय । (पा ४)२।८०)

वैकुएठ (सं० पु०) १ श्रांकृष्ण । (भागवत १।१५।४६) इस शब्दकी व्युत्पत्ति इस तरह है—चाक्ष्म मन्यक्तरमें पुरुषे। समदेवने वैकुएठमें विकुएठके गर्भसे जन्म प्रहण किया था, इसांलिये उनका वैकुण्ठ नाम इसा है।

"वान्तुस्यान्तरे देवो वैकुयठः पुरुषोत्तमः। विकुयठायामसी जज्ञै वैकुयठे देवतैः सह॥"

(बिह्मापुराया)

और भी लिखा है, कि कुएठा शब्दका अर्थ माया है, जिसकी कई प्रकारकी माया विद्यमान है, ये वैक्ष्रठ नामसे अभिदित होते हैं। कुएठत्यनया, कुएठा माया विद्यिधा कुण्ठा माया विद्यतेऽस्य धैकुण्ठः (विष्णुसहस्रनाम टीकामें शहराचार्य)।

ब्रह्मवैवर्त्त पुराणमें बैकुएउ नामको न्युत्पांत्त इस तरह लिखी हुई हैं—कुएउ शब्दसं जड़ या विश्वसमूह, इनको जो विशिष्ट करते हैं, वेद अतुष्टयने उन्होंको विकुएउ। या प्रकृति कहा है। भगवान निर्मुण होने पर भो गुणका आश्रय ले कर अपनी सृष्टिके संस्थापन करनेके लिये उसमें उत्पन्न होते हैं। इससे पिएडतगण परिपूर्ण तम ईश्वरको बैकुएउ नामसे पुकारते हैं।

श्रीमदुभागवतमें अज्ञामिलके उपाध्यानमें लिखा है, कि वैकुरठ नाम लेनेसे अशेष पाप कर जाता है।

Vol. XXII, 66

२ विष्णुश्रम विशेष, विष्णुलोक, भगवान जहां वास करते हैं, उसका नाम वैकृष्ठ है।

इस लोकका विषय पश्चपुराणके खर्गखएडमें इस तरह लिखा है। क्षितितलके ऊपरीभागमें ८ फरोड़ योजन ऊपर सत्य लोक हैं, सत्यलोकके ऊपर वैकुएठ लोक है। यह लोक भूलोककी अपेक्षा अष्टादश कोटि अधिक है। इस लोकमें खयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। वैकुएठके उत्तर शिवलोक है। (पश्चपु० खर्गख० है अ०)

विष्णुका यह लोक शाश्वत, नित्य, अनस्त, ब्रह्मानन्द, सुख और मोक्षप्रद है। शतकोटि कल्पमें भी इस स्थानको वर्णन किया जा नहीं सकता। यह स्थान नाना जनाकोण, रलमय प्राकार, सिंहामन और सीध्युक्त है। इस वैकुएठलोकमें अयोध्या नामको दिस्य एक नगरी है। इस नगरीमें हेमगोपुर आदि मणियुक्त नार द्वार हैं। इन द्वारोमें पूर्वद्वार पर चएड और प्रचएड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्रक, पश्चिम द्वार पर जय और विजय और उत्तर द्वार पर धाता और विधाता नामके पहरेदार पहरा दिया करते हैं। (पद्मपु० उत्तरल० २६ अ०) पद्म पुराणके उत्तरलएडमें २६ और ३० अध्यायमें वैकुएठका वर्णन आया है।

ब्रह्मवैवर्त्तपुराणमें लिखा है, कि वैकुर्द्धाम सब धामोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। यह धाम ब्रह्माएडके उत्पर बायु द्वारा धार्यमान और जरामृत्युनिवारक है। यह नित्यधाम ब्रह्मलोकसे कोटि येजन उत्पर विराजित है। विचित्र रक्षनिर्मित और कवियोंके भो वर्णनातीत है, उसका राजमाग प्रधाग और इन्द्रनीलमणि द्वारा भूषित हैं। इस धाममें खयं विष्णु पीताम्बर धारण कर रक्षकेयूर, रहनवलय, रत्तनृपुर और रत्नालङ्कारसे भूषित हो कर रत्निसंहासन पर अवस्थित हैं। चतुर्भु ज भग-वान, सहास्य बद्दनसे कोटिकन्द्रपों की शोभा पा रहे हैं। कमला उनके चरणकमलकी सेवा करतो है। इस धाममें गमन करने पर फिर लीटना नहीं पडता।

(ब्रह्मगैबसंपु० श्रीकृष्याजनम् ख० ४ ४० ) अन्यान्य पुराणीमं वैश्रुएठका चैन्न नाम भी मिलता है। कुछ लोग इस पुरोको मेरुशिखर पर; कुछ लोग उत्तर स।गरमें अवस्थित कहते हैं।

(पु॰) ३ वैकुएठमें स्थित देवगण । ४ रन्द्र । ५ श्वे तं-पत तुलसी। ६ छे। टो तुलसी। वैकुएठ—कविराज भिक्षुकं गुरु। वैकुपठशिष्य देखो। वैकुएउत्व ( सं ० क्वो० ) वैकुएउका भाव या घम। व कुएठनाथ आचार्य-गृह्यपरिशिष्टकं प्रणेता। वैकुएठपुर-पटना जिलास्तगत एक नगर । पौनपुना सङ्गमसं ५ मील दक्षिणमें यह गंगातीर पर अवस्थित है। यह नगर एक शैवतीथ है। शिवरावि पत्र में यहां बहुत ले।ग समागम होते हैं। याड और फतुआमें यहां ईष्ट-इंडियन रेलवेका एक स्टेशन तथा शहरमें म्युनिसि पिलिटि है। पूर्व में यह नगर अपेक्षाकृत बड़ा और धनः जनपूण था । यहांको तन्तुवायसमिति उत्कृष्ट यस्र बुनती थी। अभी वह कारबार बन्द सा हो गया है। व कुर्ठपुरी-प्रत प्रन्थकार । विष्णुपुरी देखी । व कुएठविष्णु-प्रबेष्धमञ्जरी नामक वेदान्तप्रनथकं रच-यिता।

वैकुएटशिष्य—एक प्रन्थरचिता । इनका दूसरा नाम किवराज भिक्षु था। इन्होंने विद्विश्वितप्रसादिनी नामकी पट्पदोटीका और सांख्यतस्वप्रदीप नामक प्रम्थ सिखे हैं।

वैकुएठ।श्रमिन् - वैद्यवल्लम नामक प्रम्थकार।
वैकुएठ।य (सं० ति०) वैकुएठ सम्बन्धो, वैकुएठका।
वैकृत (सं० क्लो०) विकृतमेव (मान्नायांनुजेति। पा प्राप्ताइ६)
इत्यस्य वार्त्तिकाक्त्या अण्। १ विकार, खराबा।
(रामायण ६।४८३२) २ दुनिमित्त, दुर्लक्षण। (भारत
३।१३०.३) ३ वीभत्स रस। ४ वाभत्स रसका आलभवन। जैसे,—खून, गे।इत, हड्डी आदि। (ति०) ५
विकारजात, जे। विकारसं उत्पन्त हुआ हो। (भागवत
२।१०।४५) ६ विकृतिसम्पन्त, जे। सहत्तमे ठीक न हो।
सके। ७ दुःसाध्य।

वैक्त ज्वर ( मं॰ पु॰ ) अपकृत कालजात उचर, वह ज्वर जो ऋतुकं अनुसार स्वामांत्रिक न हो, विकि किसी और ऋतुके अनुकूल हो । साधारणतः वर्षा ऋतुमें वायु, शरद ऋतुमें पित्त और वसन्त ऋतुमें श्लेष्मा (कफ) कुपित होता है। यदि वर्षा ऋतुमें वायुके प्रकोपसे उवर हो, तो वह वैकृत उवर कहा आयगा। वैकृतवत् (सं॰ त्नि॰) विकृत अस्त्यथं मतुप् मस्य व । वैकृतविशिष्ठ, वैकृतयुक्त ।

वैकृतिक ( सं ० ति० ) नैगिन्ति ह ।

वैद्यत्य (सं० क्को०) विकृतमेव स्वार्थे व्यञ्। १ वीभत्स रस । २ उसका आलभ्वन ।

'त्रिषु वीभत्सिविकृतं वं कृत्यं विततन्था।' ( शब्दरत्ना ० ) वैक्रमीय (सं० त्रि०) विक्रम सम्बन्धी, विक्रमका । जैसं,—वैक्रमीय संवत्।

वैकास्त (सं० क्की०) विकास्त्या दीव्यति विकास्ति-अण्। स्वनामस्यात मणिविशेष, चुस्ती । पर्याय—विकास्त, नीचवज्र, कुवज्रक, गेलास, क्षुद्रकुलिश, जोणीवज्र, गेलस्स । यह वज्र (हीरक)के गुणके समान होता है। (राजनि०)

मैकास्तक (सं क्ही ) वैकास्त स्वार्थे कन ।

वें कान्त देखो ।

वैकिय (सं० क्रि०) विकिया सम्बन्धी, विक्रीका, जी विक्रनेकी हो।

वैक्लव (सं० क्ली०) विक्लव-अण्। विक्लव सम्बन्धी। वैक्लड्य (सं० क्ली०) विक्लव-घज्ञ। विक्लवता, जड़ता। वैक्लड्यता (सं० स्त्री०) वैक्लड्यस्य भावः तल्टाप्। वैक्लड्य, जडता।

वैस्तरी (सं क्षी ०) १ बुद्ध्युत्थित कर्त्रगत नाद्रूप वर्ण, कर्त्रसे उत्पन्न होनेबाले खरका एक विशिष्ट प्रकार। ऐसा खर उच्च और गंभोर सुनाई पड़ता है।

(अक्षद्वारकीस्तुम)

२ वाक्-शक्ति। ३ वाग्देवी।

वैजानसः (सं० पु०) विज्ञानसं ब्रह्माणं येत्ति तपसा, विज्ञतस-भ्रण्। १ वानप्रस्थ। २ वनचारी ब्रह्मचारी विशेष। (लिङ्गपु० १०१६)( ब्रि०) वैज्ञानसस्येदः मित्यण्। ३ वैज्ञानस सम्बन्धो।

वैसानस—१ एक आयुर्व्यविचित्। टीडरानन्दमें रसका उल्लेख है। २ एक शिल्पशास्त्रके रचयिता। ३ श्रीतस्त्र, गृह्यस्त्र और धर्मस्त्र नामक प्रभ्योंके प्रणेता।

वैश्वानसतस्त्र—तस्त्रप्रश्यभेद् ।

बैक्षानिस (सं ० पु॰) एक प्राचीन गातप्रवर्शक ऋषि। बैक्षानसीर्धापनिषदु—एक उपनिषदु। गोपाल-पूर्वताप नीपापनिषद्के साथ इसका बहुत कुछ साहूश्य देखा जाता है।

वैग-छेटा नागपुरवासी धनुआ जातिकी एक शासा।
पे लेग जादूगिरी विद्या दिखा कर रुपये कमाते हैं।
उस देशके खरवाड़ भी वैग वा वैराग उपाधिसं परिसित
हैं। जनसाधारणकी धारणा है, कि ये लेग भौतिक
प्रक्रिया द्वारा स्थानोय देवताओंका शान्ति देनेमें समर्थ
हैं। बहुतेरे इन्हें स्थानीय आदिम अधिवासी भी
मानते हैं।

मण्डलाके आदिम अधिवासी वैग वा वंगा नामस परिचित हैं। कहीं कहीं पे लेग गींड़ जातिको पुरेा-हिताई करते हैं। ये साधारणतः भूमिज उपाधिधारी हैं। विश्ववार, मण्डिया और भिरोण्डिया नामके तान दलेंगि ये विभक्त हैं। उन तोन दलों में फिर सात वंग-विभाग हैं। ये लेग एक प्राप्तमें गीड़ोंके साथ वास तो करते हैं, पर कभा उनका संसर्ग नहीं करते. सर्वादा पृथक रहते हैं। इनकी भाषा विशुद्ध दिन्दी है। ये लेग नि कि, विश्वासी, स्वाधोनचेता, कर्मठ, कार्या-तत्पर और बलिष्ठ होते हैं।

वैगन्धिक ( सं ० पु० ) गन्धक । (बाभट उ० २६ भ०) चैगलेय ( सं ० पु० ) भूतगणविशेष । ( इरिवंश ) वैगुण्य (सं ० ल्ली० ) विगुणस्य भावः विगुण ष्यञ् । १ विगुणता, गुणहीन हेानेका भाव । २ अपराध, देाष । ३ गुणविसम्बाद । ४ नीचता, वाहियातपन ।

पूजादि कार्यमें भूलसे यदि कोई वैगुण्य है। जाय ती पूजादिके शेषमें वैगुण्य समाधान करना है।ता है। पूजाके अन्तमें भगवान विष्णुका नाम समरण करनेसे सभी देख विनष्ट है।ते हैं।

वैव्रदिक ( सं ॰ ति ॰ ) शरीर सम्बन्धी, शरीरका । ( पा ४।२।८० )

वैश्वेय (सं • पु • ) विश्वका अपत्य । (पा ४।१।१२३) वैधस (सं • पु • ) हरिवंश वर्णित एक व्याध । (हरिवंश) वैधात्य (सं • पु • ) वह जी घात करनेके येग्य हो, मार डालने लायक । वैद्धि (सं • पु • ) गोत्तप्रवस्त ऋषिभेद । (पा १।४।६१) वैद्धि (सं • पु • ) प्राच्यगे।तके अत्य । बहुबचनमें

व द्वीया होता है।

वैङ्गेय (सं० क्की०) वङ्गदेश। वैचक्षण्य ( सं ) को ) विचक्षणस्य भावः । विचक्षण या निष्ण होनेका भाव, निष्णता, होशियारी। वैभिन्य ( मं ० क्की० ) चित्तभ्रान्ति, भ्रम । वैचित (सं० क्वी०) विचितस्य भावः अग । विचित्रता, विलक्षणता। वै।चत्रबीर्थ ( सं ० पू० ) विचित्रवीर्यंका अपत्य, घृतराद्र, पाण्डु और विद्रादि। वैचित्रवार्यक (सं ० ति०) विचित्रवाय सम्बन्धीय। वै चित्रयायंयिन ( मं॰ पु॰) विचित्रवीयव शोय, यौचित्र-वीय । वैनित्रा (सं० क्की०) विनित्रस्य भावः एय । १ विचि-वता, विलक्षणता । २ विभिन्नता, भेद । ३ नाना रूपता । 8 सीन्वय . सन्दरता। वैच्छम्दस् । मं० ति०) विच्छम्दः सम्बन्धीय । ( छाटया ७।७।३३ )

वैच्युत (सं० पु०) मुनिभेद । वैच्युति (सं० श्वी०) स्वलन, पतन, गिरना । वैजन्य (सं० वि०) विजन्यका भाव, जो स्वाया गया हो । वैजनन (सं० पु०) विजायतेऽस्मिनिर्तत जन आधारे ल्युट्, ततः स्वार्थे अण । प्रसन्नमास, यह पास जिपमें किसी स्त्रोको संतान हुआ हो । वैजन्य (सं० क्वी०) जनशून्य, एकान्त ।

वैजयन्त ( सं ० पु० ) वैजयन्ती अस्त्यत्र ति अशे आद्यस् । १ इन्द्रप्रासाद, इन्द्रपुरी । २ इन्द्रध्वज । ३ इन्द्र । ४ गृह । ५ अग्निमन्थवृक्ष, अरणी ।

वैजयन्तिक ( मं ० ति०) धैजयन्त्यस्त्यस्येति बोह्य।दिस्यः श्चेति ठन् यद्वा वैजयन्त्या चरतीति ठक्। पताक।धारी, कंडा उठानेवाला।

चैजयन्तिका (सं० स्त्री०) चैजयन्ती स्वार्धे कन्।१ जयन्ती वृक्षः २ पताका, भंडा।३ अग्निमन्ध, अरणी। चैजयन्ती (सं० स्त्रो०)१ पताका, भंडा। २ जयन्ती वृक्षः ३ पक प्रकारकी माला जो पांच रंगीकी और घुटनों तक लटकी दुई होती थो। कहते हैं, कि यह माला श्रीकृष्णजी पहना करते थे।

व जयन्तो--दाक्षिणात्यका एक वड़ा गांव। प्रत्नतत्त्व-

विदोंके मतसे यही श्रोक भौगोलिकोंका वाणिउय-प्रधान

Buzantion नगरी है। फिर कोई कोई गुजरातके वलेभी-को Byzantium कहते हैं।

बैजिय (सं० ति०) १ मघवा, इन्द्र । २ जैनोंके बारह

बैजीय (सं० हि०) १ मघना, इन्द्र । २ जैनीके बारह चक्रवर्श्विमेंसे एक ।

वैजयिक (सं० ति०) विजयस्य निमित्तं विजयिना संयोग इति वा विजय ( तस्य निमित्तमिति । पा ४।१।३८ ) इति उस्। विजयसम्बन्धीय, विजयस्चकः ।

वैजियिन् (सं० त्रि०) विजयो एव स्वार्थे अण्। विजयो।

वैजर (सं० पु०) आहिष प्रवर्शित शास्त्राभेद । वैजल—प्रवोधचिष्ट्रिका नामक व्याकरणके प्रणेता । इन के आश्रयमे संस्कृत राजाविल रची गई। वैजवन —वैदिक शास्त्रामवर्शक ऋषिभेद । पैजवन,

। जनमः — नादक शाखाप्रवस्तक अहायमद् । पजन वैजन आदि पाठ भी देखा जाता है।

वैजात्य ( सं॰ क्को॰ ) वि-जाति भावे पय । विजातीय होनेका भाव । २ विलक्षणता, अद्भृततो । ३ स्वभाव-का प्रभेद । ४ लाम्पटय, बद-चलनो ।

वैज्ञान ( सं • पु • ) वृषके अपत्य ऋषिभेद । वैज्ञापक ( सं • ति • ) विज्ञापक देशभव ।

वैजाबाई - महाराष्ट्र-सरदार महाराज दीलतराव सिन्देकी महिषी। ये महाराष्ट्र-मन्त्री श्रीजीराव घटगेकी पुत्री थीं। १८वीं सदीके शेषभागमें इनका जन्म हुआ था। हिन्दू राव इनके भाई थे।

वज्यनसं ही जैजाकी प्रकृति दास्भिकतासे भरी थी। जो उनने एक बार कह दिया यदि उसका पालन न होता तो वह क्रोधित हो उठनी थी। पिताक आदरसे लालित पालित तथा अपनी प्रकृतिवशतः परिचालित हो रनका चरित धीरे धीरे पुरुषोचित बुद्धि और विक्रमसे परिपूर्ण हो गया था। स्वामीके पेश्वय और वीरत्वने रनके हृदयमें राजशक्तिके प्रभुत्व प्रभावको सम्पूर्णक्रपसे अङ्कृत कर दिया था।

१८२७ ई०में खामीकी मृत्यु होने पर इन्होंने राज्यभार अपने हाथ लिया। कुछ समय बाद जनकजी नामक खामीकें एक आत्मीयको इन्होंने गोद लिया और उसोको राजसिंहासनका भाषी उत्तराधिकारी बनाया। जनक जो नाबालिंग थे, इस कारण वे ही राजकार्यकी वेखमाल करती थीं। किन्तु नाबालिगके ऊपर कठोर व्यवहार और अत्याचार करनेसे वे बाज भी नहीं आती थों। इस प्रकार माताका बार बार प्रपीष्टन जनकजीके लिये असहा हो गया। उत्याचारोंसे छुटकारा पानेके लिये अंगरेज-शजकी शरण हो। फलतः अंगरेजराजने १८३३ ई०में उन्हें सिन्देराजको गद्दी पर बैठाया। इससे व जाबाईका प्रभूत्व जाता रहा । अब वे हीनतासे राजप्रासादमें रहना महीं चाहतो। आगरेमें आ कर निर्विधाद-पूर्व क रहना हो उन्होंने स्थिर कर लिया। यहां कुछ विन उहर कर धे फर्क खावादको चली गई। भासिर वाक्षिणात्यमें जहां उनको जागीर थी, वहीं जा कर बड़े कछसे उन्होंने जीवन ध्यतीत किया था।

वैजावी-मुसलमान पैतिहासिक। सिराजके निकटवत्ती वैजा नामक प्राप्तमें इनका जन्म हुआ था, इस कारण ये बैजावी नामसे प्रसिद्ध हुए। इनका पूरा नाम था नासिर उद्दीन अबुल घैर अबदुला इन्न उपर अल ये जावी । ये कुछ दिन सिराज नगरीके काजी पद पर ं अधिष्ठित थे। १२८६ ई०में (दूसरेके मतसे १-६२ ई०में) इनका देहानत हुआ। तफसिर वैजावि वा भनवर उल् तांजिल नामको कुरानकी टोका तथा असवर उल ताविल नामके दो प्रस्थ इन्हीं के बनाये हुए हैं।

निजामत तवारिख नामक एक इतिहास प्रथ्य इन्होंका रचित है। इस प्रम्थमें आदमसे तातार जातिके हाथ खलीफाओं की पतन-कहानी लिपिवद्ध है। कुछ लोगोंका कहना है, कि आच्च सैयद वैजावीने शेषीक प्रन्थकी रचना की।

बैजिक (सं० क्लो०) बीजाद्य त्यन्नं वीज-ढक्। १ शिष्रु-तैल। २ हेतु, कारण। ३ आत्मा। ४ सद्योङ्कुर, हालका अंकुर। (ति०) ५ वीज सम्बन्धी। सम्बन्धी।

वैज्—भारतके एक प्रसिद्ध सङ्गीतवैत्ता । उस समय नायक गोपाल और तानसेन नामक और मो दो गायक इनके जोडके थे।

वैद्यामिक ( सं• ब्रि॰ ) विद्याने युक्तः विद्यान (तत्र नियुक्तः । पा ४५४५६ ) इति छक्। १ नियुण, दक्ष। २ विज्ञान सम्बन्धीय। ३ विश्वानविद्व।

बैटव ( स्० पु० ) विद्यवका न्यवत्य । (वान्धाशश्य) वैद्वालिक ( सं० पु०) रुद्रपूजकविशेष । वैड्य-चीड्का अपस्य। (फचविंशना०११।५।६) वैडालम्स (सं० क्ली०) वैदालं विदालसम्बन्धनातम्। दुष्टाचारविशेष, कपटाचार, पाप और कुकर्म करते हुप भी ऊपरसे साधु वने रहना।

वैष्ठालवति (सं० पु०) अङ्गनादिके सभावके कारण इत-ब्रह्म वर्ग ।

वे आलवतिक (संब्युः ) विद्यालवतेन चरतीति विद्याल-वत-दक्। छद्मनपस्वी। पर्याय-छद्मतापस, सर्वाभि-सन्धी। शास्त्रमें लिखा है, कि इनके साथ बातचीत तक भी नहीं करनी चाहिये।

वैडालवतिन् (सं० पु०) वे झालवतमस्त्यस्पेति रिन । भण्ड तापस, वह तपसी वा साधु जो वास्तवमें पापा नीर क्रमा हो।

बैंड्रर्य (संक्क्षी ) वेंदुर्यमणि।

वैड्यंकान्ति (सं० ति०) वैद्यंको तरह कांग्तिविशिष्ट। वैड्यंप्रभ (सं० पु०) नागभेद।

वैद्वर्यमणिमत (सं० त्रि०) वैदुर्यमणि सदूश। वैडुर्यमय (सं० ति०) वैदुर्य सक्तप।

वैड यंशिखर (सं० पु०) पर्व तभेद । (भारतवनपर्व) वै इ येश्ट्रकु ( सं० क्की० ) नगरभेद । (कथावरित्सा० ६५।५७) वैण (सं० पु०) वेणु-अण उकारस्य लोपः । वेणु-सभ्बन्धी, बाँसका ।

वैणव (सं० क्लो०) वेणोरियं वेणु-भण । १ वेणुफल, बाँसका फल। (पु॰) २ वेणोरबयी विकाशे वा वेणु ( विक्वादिभ्योऽस् । प्रा ४।३।१३६ ) इत्यण्। ३ उपनयन-में बेणुक्एड, बाँसका वह इंडा जो यहोवबीतके समय धारण किया जाता है। ४ वेणु, वंशी। (भारत ४।५०।६ई) (ति०) ५ वेश्रसम्बद्धी, बेसिका ।

वैणविक ( सं० ति० ) बैणवी वेणुस्तदुवादनं शीर्कमस्य वैणय डक् ; (पा ४४।५५ ) चेणुवादक, क्षेत्री बजाने-वाका ।

वे पविन् (शं० कि०) १ वेणुकादक, वंशी विज्ञानेवास्ता। (पु॰) २ शिखा (भारत १३ प<sup>३</sup>)

व ज्यां ( सं : सी : ) वेजी र्वाहरतः वेज ( विकासिमारे क्या

Vol. XXII, 67

पा ४।३।१३६) इत्यण्-तती ङोष् । १ वंशलीचन । (ति०) २ घेणु सम्बन्धी, बांसका ।

बैणसोमकतबीय (सं० क्ली०) सामभेद।

वैणहोत्र (सं० पु०) १ वे णुहोत्रका वंश । २ घृष्टकेतुकी सन्तति परम्परा ।

वेणावत ( शं० ति० ) धनुककी तरह वक्रताविशिष्ट, जो धनुषकी तरह टेढ़ा हो । "वेणावताय प्रतिधन्ख-शङ्कम् ।" ( क्षाट्या० ३।१०।६ )

वैणिक ( सं॰ क्षि॰ ) बीणाबादनं शिल्पमस्य, बीणा (शिल्पं। पा ४।४।५५) इति ढक्। बीणाबादक, बंशी बजानेबाला।

वैणुक (सं०पु०) वेणुना कायति शब्दायते इति कैन्क, ततः स्वार्थे अण्। १ वेणुवादक, बंशी बजानेवाला। २ गजका तोदनदण्ड, हाथोका अंकुस!

षेणुकीय (सं० ति०) घेणुकस्यायमिति (वेशुकादिभ्य-श्रुण् । पा ४।२।१२८) इत्यस्य वात्तिको कत्याच्छण्। षेणु सम्बन्धोय, बांसका ।

वैणुकेय (सं० पु॰) चेणुवंश सम्बन्धीय।

वं णेय ( सं० पु० ) व दिक शाखाभेद।

योज्य ( सं॰ पु॰) वेणोरपत्यमिति वेण-६४ ञ्। पृथु, राजावेणके पुतः। ये सूर्यवंशीय पञ्चम राजाधे।

चैरांसिक (सं० त्रि०) वीरांसी मृगपक्षादि बन्धनीपाय-स्तेन चरतीति वितास (चरति । पा ४।४।८) इति उक् । मांसविक्रोता, मांस बेचनेवाला, बूचड़, कसाई । पर्याय— कीटिक, मांसिक । (अमर)

वंतिएडक ( सं० ति०) वितएडायां साधुः वितएडा (कथादिभ्यष्टक्। पा ४।४।१०२) इति ठक्। जो बहुत अधिक वितएडा करता हो, व्यथंका भगड़ा या बहस करनेवाला।

बैतएडी (सं० पु०) ऋषिमेद।

वैतण्ड्य (सं० पु०) आपके एक पुत्रका नाम।

( विष्गुपुराया )

स्रोतध्य (सं क्ही ) वितथ-ध्यञ् । १ विफलस्व, विफ लता क्षेत्र उपनिषद्भेद, चौतध्योपनिषद् ।

लता ≆्र उपानषद्भद्द, च तध्यापानषद्द्र। वैतिनिक (सं० ति०) जो चेतन ले कर काम करता हो, तनखाइ ले कर काम करनेवाला। पर्याय—भृतक, भृति-कर्मक भुकर,।

वैतरणा—दाक्षिणात्यके कोङ्कणप्रदेशमं प्रवाहित एक नदी । यह पुत्रेगीजोंके अधिकृत वसाई और दमन प्रदेशकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा हो कर चलो गई है। इसके किनारे सायवान् नामक स्थानमें शिवाजीने एक दुर्ग बनवाया था।

वैतरणां (सं० स्त्री०) वितरणीविस्ट्रच्ये पाताले भवा वितरणां इत्यन्ये। वितरणां विनीका, तरणश्रम्येत्यर्थः, स्वाधे क्ष्णे वैतरणीत्येके। १ नरकसिन्धु। नरकद्वार-स्थित नदी। इस नदीका वेग अत्यन्त प्रकृत है। जल बहुत उत्तर्स और अति दुर्गन्ध है। यह अस्थि, केश और रक्तसे परिपूर्ण है। यमद्वार पर यह नदी है। सृत्युके बाद इस नदोको पार कर यमभवनमें जाना होता है।

कालिकापुराणमें इस नदोका विवरणं इस तरह लिखा है,—महादेव सतोके वियोगमें जब रो रहे थे, तब उनको आँखोंसे अश्रपात हुआ। यह अश्रपात होते देख देवता से। बने लगे, कि यदि महादेवके नेहोंसे गिरा जल पृथ्वी पर गिरेगा, तेः उसी समय पृथ्वी भस्मीभूत हो जायेगी, यह सौच कर सभी देवता शनिके स्तवमें प्रवृत्त हुए — "हे शनैश्चर ! तुम प्रसन्त हो, शिवके शेकिसम्भूत नेत्रजलसं पृथ्वीकी रक्षा करों। जैसे तुमने पहले एक सी वर्ष वृष्टिकः जल धारण कर अनावृष्टिकी थी वैसे ही शिवके नेत्रोंका जल भी धारण करी । तुम जल धारण कर रहे हो, यह देख कर पृष्कर आदि मेघदेल इन्द्रकी आक्रांस सतत वृष्टि करने लगे थे, किन्तु तुमने उन सब जलको आकाशमें ही नष्ट किया था । उसी तरह अब शुलपाणिका वाष्य विनष्ट करो । तुम्हारे सिवा यहां पैसा कोई नहीं जो इसका निवारण कर सके। फिर इस अध्रजलकं पतित होने पर देवलीक, गन्धवं लोक, ब्रह्मलोक और पर्धातके साथ पृथ्वी दग्ध हो जायेगो। अतपव तुम अपने मायाबलसे इसे धारण करें।' देवींके इस तरह कहने पर शनिदेवने कहा, "हे देवगण! मैं यधाशक्ति तुम लोगों का कार्या कहांगा। किन्तु देशादिः देव महादेव मुफ्तको जान न सकें, ऐसा उपाय आप लोग कोजिये। यदि वह देख लें, तो उनके क्रोध से मेरा शरीर विनष्ट हो जायेगा।

ं इसके बाद ब्रह्मादि सभी देवगण शङ्करके समीप गरे । उन्होंने शङ्करको योगमाया द्वारा सम्मोहित किया। शनिने भूतनाथके निकट जा कर अश्रवृष्टिको मायाबलसे धारण किया। जब शनि अश्रवृष्टि धारण करनेमें असमर्था हुए, तो उन्होंने जलधर नामक महागिरिमें उसे निक्षेप कर दिया। जलधरगिरि लोका-लोक पर्धतके निकट पुरकरहोपके पश्चाद भागमे और जलसागरके पश्चिम अवस्थित है। यह पर्वत सर्वातो-भावसे सुमेर तुरुप है। यह पर्धत भी शङ्करके अश्रुतलको धारण करनेमें अक्षम हो उठा, शीघ्र ही इसका मध्य भाग विदीर्ण हो गया । इसके बाद वह नयनाम्ब गिरि भेद कर जलसमुद्रमें प्रविष्ट हुआ। समुद्र इस जलराशिको धारण करनेमें असमर्थ हुआ। इसके बाद सागरको पार कर यह जलसमृद्रके पूर्वीय किनारे पर आया और स्पर्श-मात्रसे ही उसे भेद कर दिया । वह पुष्करद्वीपमध्यगत ्श्रजल वैतरणां नदी हो कर पूर्वकी ओर चला । यह जलधारा गिरिभेद और सागरसंसर्गवशतः किञ्चित ृगीम्यताकी प्राप्त हुआ था, इससे पृथ्वी भेद कर न सका। इस नदीका विस्तार २ योजन है।

नौका, द्रौणी, रथ या विमान किसोके भी द्वारा इस नदोकी पार नहीं किया जा सकता। इस प्रतप्त जल-पूर्ण अति भीषण नदीके ऊपरसे देवता लोग भी नहीं जा सकते। यह नदीने यमद्वारको हवाकी तरह घेरे हुए हैं। (कालि॰पु॰ १८ अ०)

पापी मृत्युके बाद इस नदीको पार करनेके समथ अशेष प्रकारके कष्ट सहन करते हैं। इसीलिये शास्त्रमें लिखा है, कि यमद्वार पर अवस्थित वैतरणी नदी सुबसे तैरने के लिये मुर्मू खु व्यक्ति सवत्सा काली गो दान करे, इसी दान पुण्यकं फलसे मृत व्यक्ति सुबसे इस नदीको पार करते हैं। यदि मुर्मूखें कालमें वैतरणी अर्थात् गो दान आदि न कर सके हों, तो उनके उद्देशसे श्राद्ध करनेवाले को उचित है, कि अशोचान्त द्वितोय दिनको पहले वैतरणी कर पीछे तिल दान आदि करें। फलतः यह कार्य अध्य कर्राव्य है।

आसन्तमृत्यु व्यक्ति चैतरणोके लिये सवत्सा गे। दान करेंगे । अशक्त होनेसे एक गाय ही केवल दान की जाती है । गोके अभावमें गोमूल्य दान करनेकी भी व्यवस्था है।

गोदान करते समय निम्नलिकित मन्त्र पढ्ना चाहिये--

> "यमदारे महाघोरे तता वैतरणी नदी। ताञ्च तत्तीं ददाम्येनां ऋष्णां वैतरणोञ्च गाम्॥" ( शुद्धितत्त्व

पोछे दक्षिणास्त करना होता है। २ पितृकन्या।
३ कलिङ्ग देशस्थित नदोविशेष। (भारत ३।१४४।४)
चैतरणो—उड़ीसंमें प्रचाहित एक नदी। यमद्वारस्थ तप्तस्रोता चैतरणोकी तरह यह भी पापमान्नकारी और उसको तरह इहलेकमें पवित्र तीर्थ है।

उड़ोसेके केउइकर राज्यके उत्तर-पश्चिम लेहारद्यां जिलेके शैलपादसे (अक्षा० २३ २६ उ० और देशां० ८४ ५५ पू०) निकल कर दक्षिण-पूर्व और पोछे पूर्वकी ओर केउइकर, मयूरभञ्जराज्य, कटक और वालेश्वर जिला-की सीमा कपसे प्रवाहित हो शेषाक जिलेकी ब्राह्मणी नदीमें मिल गई है। मूलनदी अक्षा० २४ ४४ ४५ से २१ २७ १५ उ० और देशा॰ ८५ ३५ से ८६ ५१ १५ पू०के मध्य अवस्थित है। बालेश्वर जिलेमें ब्राह्मणी और वैतरणीके सङ्गमके बाद यह नदी धामरा नामसे प्रसिद्ध हुई है और बङ्गोपसागरमें मिल गई है। समूची नदीकी गति प्रायः ३४५ मील है।

नदीके मुहानेसे ओलख तक प्रायः १५ मील नहीं वक्षमें पण्यवाही नौका आ जा सकती है। प्रीष्म ऋतुमें इस नदीमें अधिक जल नहीं रहता। पैदल पार किया जा सकता है। हिन्दुओं के लिये यह अति पवित्र तीर्थ है। सुप्रसिद्ध विरजाक्षेत्र इसके निकट ही अविषयत है। याजपुर देखे। प्रवाद है, कि अयेष्ट्या पति रामचन्द्र जब सीता देवीके उद्धारके निये लङ्कापुरीने में गये थे, तब उन्होंने के उद्भारके अन्तर्गत वैतरणी नदी के किनारे विश्राम किया था। इस घटनाका स्मरण कर बहुतेरे आदमी माघ महीनेमें आ कर यहां स्नान करते है और पितृपुरुषके उद्देशसे पिएड चढ़ाते हैं।

इसको अन्यान्य शास्त्राओं में वालेश्वर जिलेकी शाल-नदी और मलय उन्लेखयोग्य है। शङ्क नामकी शास्त्रा ६५ मीलका प्रधातय कर इसके साथ मा मिली है। वैतरणीके किनारे आनन्दपुर, ओलख और खांदवाली नामक प्रसिद्ध कन्दर और नगर सप्षस्थित है।

गरहपुराणमें यह नदी गयाक्षेत्रके अन्तर्भुक गिनी गई है। इसका भौगोलिक विचरण सब मतसम्मत न होने पर भी इस स्थानको गयातीर्जको तरह तुल्यफल-पदः माना जाता है। यहां पिएडदान करनेसे पितृलोक स्थानको और आनन्दित होते हैं।

(गरइपुराया ८३।४४ ४०)

वैतस (सं॰ पु॰) वेतस यव खार्थे अण्। १ अम्लवेतम, अमलबेत । २ शिश्नदग्ड, लिङ्गा (निधगदु ३। ६) (ति॰) ३ येतस सम्बन्धो ।

मैतसक (सं• क्षि॰) वैतससम्बन्धीय। (पा ६।४।१५६) चैतसकीय (सं॰ क्षि॰) वैतससम्बन्धीय (पा ६।४।१५३) चैतसेन (सं॰ पु॰) राजा पुरूरवाका एक नाम जो चीतसेनाके पुत्र थे।

वैतस्त (सं श्रिक) वितस्तदेशमें होनेवाला। वैतस्तिक (सं श्रिक) वितस्ति परिमाणसम्बन्धोय। वैतहस्य—वीतहस्यके अपत्य वेदमन्त्रद्रष्टा असण ऋषि। वैताद्य (सं शुक्) पर्वतमेद।

वैतान (सं० ति०) वितान-अण् । वितान सम्बन्धी, वैतानिक।

वैतानिक (सं ॰ पु॰) विताने भवः, वितान, उक्। १ भीतहोत्न, वह हवन या यह आदि जो भ्रोत विधानोंके अनुसार हो। २ अग्निहोताहि कर्मसाधन अग्नि, वह अग्नि जिससे अग्निहोत आदि इत्य किये जायँ।

( भारव० ग० स० नारा० )

(ति॰) ३ बितान सम्बन्धीय, यहादि कार्यकारी।( भागवत १०।४०।६) वितानेन निर्मृत्तः उक् । ४ वितान साध्य सम्याधेय प्रभृति। ( भागव० य० औ० २ द० ) वैतायन ( सं॰ पु॰ ) वैतानका अपस्य। वैतासक (सं॰ ति॰) वेताल अग् । १ वेतालसम्बन्धीय, वेतालका। २ स्तुतिपाउक, वैतालिक। वैतालकि ( सं॰ पु॰ ) ऋग्वेदशासाप्रवर्त्तक आचार्यभेद वैतालस्स—उयराधिकारोक रसीषधमेद । प्रस्तुत अणालो—रस, गम्धक, विद्यासिक और हरताल समान भागः ले कर जलसे अच्छी तरह पीसे। जब वह काजलके समान दिलाई देने लगे, तब २ रशीको गोली बनावः। साम्निपातिक उधरमें मूच्छी और धर्माद उपद्रव रहने पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रम्थिकोषमें यह श्रीवेतालरस नामसे भी लिला गया है।

( भैवन्यरत्ना० ज्वराधिकार )

वैतालिक (सं o पुo) विविधेन तालेन चरतीति विताल-डक् । १ बोधकर, प्राचीन कालका वह स्तुतिपाडक जो प्रातःकाल राजाभों को उनकी स्तुति करके जगाया करता था । 'विविधो मङ्गलगीतिवाद्यादिक्कतस्तालशम्यः तेन व्यवहरन्ति वैतालिकाः' (भरत)

विविध प्रकारके मंगलगीत और वाद्याहिकी विताल कहते हैं। इससे जो जीविका निर्वाह करते, वे ही वैतालक कहलाते हैं। २ खेडिताला खेडितालकी जगह खड़जताल भी लिखा गया है।

वैतालिक—सद्यादिवर्णित राजभेद ।

वैतालम् सं ० पु॰ ) सम्त्यानुम्यसेद् । (भारत ह पर्व) वैतालम् भाट-वाराणसीयासी भाटों की एक स्वतम्ब शाखा। ये लोग गोंसाई उपाधिधारी हैं। प्रवाद है, कि राजा विक्रमादित्यकी समामें वेताल नामक एक भाट था। राजवंशानुकी र्रानमें अतिशय दक्ष रहने के कारण राजभाटकी उसे पद्यी दी गई। पीछे वह राजा-का आचरित हिम्दुधमें और राजकर्मका परित्याग कर गोंसाई सम्प्रदाययुक्त हुआ। तमी से उसके वंशधर होने के कारण वे भाट नामसे प्रसिद्ध हैं।

ये लोग मील मांग कर अपना गुजारा चलाते हैं, किन्तु वैष्णव गैंसिाईको छोड़ कर और किसीका भी दान प्रहण नहीं करते। उन गोंसाइयों का वंशकी तैन ही इनका कार्य है।

वैतालीय (सं०पु०) १ मालायुक्तभेद । जिसके प्रथम और तृतीय पादमें चौदह तथा द्वितीय और चतुर्थ पादमें सोलह माला रहती हैं, उसकी वैतालीय एक कहते हैं। किन्तु इसमें विशेषता यह है, कि इसकी माला केवल लघु वा केवल गुरु होनेसे काम नहीं चलेगा, वह मिश्र होनी चाहिये। किर युग्म माला पराश्चिता:नहीं होगी,

अर्थात् ३,५ ७ इत्यादि मात्रा युक्तवणं हो कर पूर्वमाताको वैदभृतीपुत्र (सं० पु०) वैदिक आचार्यभेद । गुरु न करे। इसके चरणके अन्तर्मेर, छ और गगण भवश्य रहेगा। (ति०) २ व तालका। वैतुस्र (सं० क्ली०) वितुलसम्बन्धीयः। (पा ६।२।१२५) वैतृष्ण्य ( सं० क्की० ) वितृष्णा-ष्यञ । तृष्णाराहित्य, लोभसं रहित होनेका भाव। वैश्वपाल्य ( सं० ति० ) विश्वपाल वा कुवैरसम्बन्धीय । वैतक (सं० ति०) वेत्र-कन्। वेत्रसम्बन्धी। वैत्रकीयवन ( सं० क्लो० ) एकचका । ( भारत वन०) वैत्रकेय ( सं० ति० ) वेत्र सम्बन्धीय। वैतासुर (सं० पु०) वृतासुरका अपत्य असुरभेद। वैद (सं० त्रि०) १ परिडतसम्बन्धो । (पु०) 🤊 एक प्राचीन ऋषिका नाम औ विद ऋषिके पुत्र थे।

( ऐतरेयब्रा० ३।ई ) वैदक (सं० पु०) वैद्यक देखो। वैदग्ध ( सं० क्की० ) १ विदग्धत्व, पूर्ण परिडत होनेका भाष । २ पटुता, कार्यकुशलता । ३ चतुरता, चालाकी । ४ रसिकता। ५ शोभा। ६ भक्ति, हाबभाव। चैदग्धक (सं० ति०) चैदग्ध स्थार्थे कन् । विदग्ध-सम्बन्धीय।

वैदग्धी (सं० स्त्री०) विदग्धस्पैयमिति विदग्ध अण स्त्रियां ङोप्। भङ्गि, हावभाव।

ष देग्ध्य (सं० क्लो०) विदग्ध-१वज्ञ। विदग्धका भाव, पारिइत्य, चतुरता।

बैदत (सं० त्रि०) विदत् (प्रशादिभ्यश्च। पा प्राप्ता । इति खार्थे अण् । बिदत्, जो किसी विषयका अच्छा ज्ञाता हो।

वैद्धिन ( सं ० पु० ) विद्धीके अपत्य ऋषि ।

( भृक् ४।१६।१३)

षैदद्श्व ( सं० पु० ) विदद्श्वकं अपत्य ऋषिभेद । ( भुक प्राधीशा१० )

वैदन्त (सं क्री॰) सामभेद : वैदम्यत (सं० ह्यो०) विदम्बतके अपत्य । ( पञ्चविशाबा० १३।११।६ )

वैदभृत (सं ० पु०) विदभृतके अपत्य। स्त्रियां ङोप् व दभृतो ।

Vol. XXII. 68

( शतपथब्रा• १४।६।४३२ )

वैदभृत्य ( सं० प्० ) विदभृतका गोतापत्य ।

(पा प्राशाश्वर )

वैदम्म ( सं० पु०) शिवका एक नाम । ( भारत १३ पव ) वैदर्भ ( सं० पू० ) विदर्भो निवासी उस्पेति विदर्भ अण्। १ विदर्भदेशीय राजा । २ दमयन्तीके पिता भीमसेन। ३ रुक्मिणोके विता भीष्मका । ४ बाक्चातुर्ये, बातचीत करनेकी चलुराई। ५ वह जो बातचीत करनेमें बहुत चतुर हो। ६ दन्तश्रुलरोग, एक रोग जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें पीड़ा होती है। (सुभूत नि० १६ भ०) ( स्नि०) ७ विदर्भदेश सम्बन्धीय। ८ विदर्भ-देशजात ।

व दर्भक (सं ० पु०) विदर्भदेशवासी। नैदर्भि (सं ० पु॰ ) विद्भैका अपत्य । ( प्रवराध्याय ) वैदर्भी (सं क्ली ) वैदर्भ-ङोष्। १ वाक्यको एक रोति, वह रोति या शैली जिसमें मधुर वर्णी द्वारा मधुर रचना होती है। यह सबसे अच्छी समक्षी जाती है। रीति देखो। २ अगस्टय ऋषिकी स्त्री। ३ दमयन्ती। ४ रुक्मिणी।

वैदर्य (सं • क्ली • ) बालककी क्रीड़ा, लड़कीका खेल। वैदल (सं० क्लो०) १ भिक्षकके मृण्मयादि पाल, मिट्टीका वह दरतन जिसमें भिलमंगे भोल मांगते हैं। (पु॰) विदली दालिस्तरमाज्ञातः विदल अण्। २ पिष्टकभेद, एक प्रकारको पीठा । गुण-गुरु, विष्टम्भो और वायुक्तर । (राजनि० १०)

वैदलाम्न (सं० क्लां०) बैदलयुक्त मक्त, दलपीडी । यह ठिचकारक और गुरु होता है।

वैदलिकशिभ्य (सं०पु०) वैदलकशिभ्यो। यह रुचिप्रद और दुजर होता है।

वैदायन ( सं० पु. ) विदक्षा अपत्य । (पा ४।१।११०) वैदारिक (सं॰ पु॰) सम्मिपात उवरविशेष । इसमें वायुका प्रकीय कम, विस्तका मध्यम और कफका अधिक होता है। रोगीकी हड़ियों मीर कमरमें पीड़ा होतो है। उसे भ्रम. क्वान्ति, श्वास, खांसी और हिषकी होती है और सारा शरीर सुरम हो जाता है। पेसा सन्मिपात जल्दी भड्छा

नहीं होता। यदि अच्छा भी हो जाय, तो कानको जड़ में एक बड़ा फोड़ा निकल आता है। उसमें बहुत पोड़ा होती है, रोगों के प्राण जानेका भय बना रहता है। इस दारुण सन्निपातका नाम बैदारिक है। इस रोगमें तीन रात्रिके बाद ऑपधादिको सभी किल्पना व्यर्थ होती है। अर्थात रोगो कराल कालका जिकार बन जाता है। बैदि (सं० पु०) विद्रमृषिका अपत्य। (पा 8)१।१०४) बैदिक (सं० पु०) वेदं जानातीति वेद ठञ्। १ वेदक्ष ब्राह्मण, वेदविद ब्राह्मण वह ब्राह्मण जो वेद जानता हो। (ति०) २ वेदोक्त। ३ वेदोक्त किपाकाणडका अनुष्ठाता।

किसी समय ब्राह्मण कहनेते ही वैदिक समक्ता जाता था। क्योंकि, प्राचीनकालमें वेदधार और वेदोक्त कियादि न कर सकतेसे कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता था। भारतवर्षमें जब नानो अवैदिक सम्प्रदायका अभ्युदय हुआ, तबसे ही ब्राह्मणोंमें भी उनके धर्म और कियाके अनुसार कई आख्यायें हो गई। जैसे—बोद्ध, श्रावक, निर्मान्थ, प्राक्त, आनोवक और कापिल आदिक्ष। इस समय जो वेदधार और वेदोक्त कियादि करते, वे हो केवल वैदिक कई जाते थे। इसी समयसे हो गीइवङ्गमें वैदिक शब्द पारिभाषिक हो गया। हिसको यथार्थमें वैदिक कहा जायेगा, इसके विषयमें सुप्रसिद्ध धर्माधिकारी हलायुधने अपने ब्राह्मण सबस्थें इस तरह विचार किया है—

"वेदः कृत्मनाऽधिमन्तन्त्रः सरहस्यो द्विजन्मनेति तिद्दयं इत्यनेत कृत्मन एव वेदो ब्राह्मणेनार्धतो ब्रन्थ तश्चाध्येतन्य इति स्थिते वेदाध्ययनवेदार्धञ्चानमन्त-रेण माहं स्थ्याश्रमाधिकार एव न स्यात्। तदनधिकारे च सकलकर्मानधिकार एव। यतः

''योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुक्ते शूम'। स जीवननेव शूद्रत्वमांशु गच्छति सान्वयः॥" इति वदता मनुना चे दे।ऽध्येतव्य इत्यनेन चेदार्थः

"बीद्धशावकिनिर्म नथशाक्ताजीवककाषिक्रान् ।
 ये धर्माननुबक्त नते ते वै नग्नादयो जनाः ॥"
 ( हेमाद्रि परिशेषखगढ शादकल्प ७ अध्याय )

क्षानपर। इमुख ब्राह्मणस्य शूद्रस्वमेव प्रतिपादितं। अत च कली लायुः प्रक्षोत्साह-श्रद्धादोनामस्वरत्वात् तत्-केवलोत्कल-पाश्चात्यादिभिवेदा ध्ययनमातं कियते। राह्मीय-धारेन्द्रेस्तु अध्ययनं विना कियदेव व दार्थस्य कर्म मीमां मा द्वारेण यश्चेति कर्ची ध्यताविचारः कियते। न चैतेनापि मन्त्रार्थक्ये दार्थक्यानं भन्त्रार्थक्यानस्यैव च प्रयोजनं। यतस्तत्परिक्षान प्रव शुभफलं तद्क्षाने च दोषः श्रुयते। तथा च योगियाक्षवल्क्यः —

"यस्तु जानाति तत्त्वेन आर्षं छन्दश्च दैवतम् । विनियोगं ब्राह्मणञ्च मन्त्रार्थज्ञानकमं च॥ एकैकस्या भृचः सोऽभिवन्द्यो ह्यतिथिवद्भवेत् , देवतायाश्च मायुज्यं गच्छत्यत्र न संशयः॥ पूर्वोक्तेन प्रकारेण ऋष्यादीन वेत्ति यो द्विजः। अधिकारो भवेत् तस्य रहस्यादिषु कमेमु॥ मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नेन शातव्यं ब्राह्मण्योन च। विज्ञाने परिपूर्णं स्तु स्वाध्यायफलमश्तुते॥ छन्दांस्ययातयामानि भवन्ति कल्कदान्यि।॥''

अतो बेदाध्ययने बेदमन्त्रार्थक्षातं हि तात्पर्यं। एतेस्तु राद्धीयवारेन्द्रैरर्धविचार एव केवलः कियते। एवं चोमयोरिष प्रन्थार्थतो बेदक्षानं नास्त्येव। तद्वरं बेद्दैकदेशस्यापि यथाविध्यध्ययनं इत्वार्थविचारः कियते। इत्युचित भवति। तथा च यमः—

'न श्रुद्रा वृषलो नाम वेदो हि वृप उच्यते । तस्य विप्रस्य तेनालं स वे वृपल उत्यते ॥ तस्माद् बृपलभीतेन ब्राह्मपोन प्रयत्नतः । एकदेशोऽण्यध्येतव्यो यदि सर्वो न शक्यते ॥

## तथा व्यासः--

"अधीत्य यत्किञ्चिद्षि वेदार्थोधिगमे रतः । स्वगं लोकमवाप्नोति धर्मानुष्टानविद्दिजः॥ तथा—समुचितं स्तोकमपि श्रुताधीतं विशिष्यते । चतुर्षामिषि वेदानां केवस्नाध्ययनादिजः॥' तत्रश्चैकदेशस्याष्यध्ययनेन गार्ड स्थ्याश्रमाधिकारो
भवत्येव । इत्थमेकदेशाध्ययने कर्त्वचे संशयः । किं
तृतीयोभागरचतुर्थो भागो वा अध्येतव्य उभानुष्ठानोचित-भागो वा । तत्र च यदि पाठकमानुरे।धेन प्रथमो भाग एकोऽधोयने । तदा तस्मिन् भागे सर्ध्यास्नानाद्या-ह्विकगर्भाधानादिकसंस्काराग्न्याधानादिकियाकः एडोप-युक्तमन्त्राणां सर्वे पामसम्भवातदनुष्ठानं न सम्भवति । तद्वरं सर्ध्यास्नानाद्याह्विकगर्भाधानादिसंस्काराग्न्या-धानादिकियाकाएडोपयुक्त-मन्त्रभाग प्रवाध्येत्युं युज्यते । अस्यै वाध्ययनेन च देश्वेशाध्ययनं पर्यं वस्यति ।

यस्तु कंचित, -

''गायत्री मात्रसारोऽपि वर' विष्रः सुयन्त्रितः। नायन्त्रितस्त्रिवेदः।ऽपि सर्वाशी सर्वं विक्रयी॥''

इति मनुवचनदशैनादंकदेशशब्देन गायलीमाल-मेथेच्छन्ति । तदयुक्तः । स्नानाद्यानुष्ठानसन्द्यान-भिक्षस्य स्नानादिश्य वायोग्यत्वात् तेषां गायली जपा-धिकारितैव न भवतीति सुदूरं निरस्तं गायलीमाल-सारत्यः । गायलोमालसार इति वचनस्य तु निन्दितप्रति-प्रहाद्यसन्किया निवृत्तस्य स्नानसन्ध्याद्यनुष्ठान-शालिने। विद्यातार्थागायलीजगनिरतस्य निन्दितप्रति-प्रहाद्य सन्कियायुक्तिवध दिवद्वाह्मणाच्छेष्ठत्वप्रति-पादने तान्पर्यः । न तु सक्तवध दानुष्ठानरदितस्य गायलीमालसारत्वे तान्पर्यमिति ।

तथा कात्यायनः---

''वेदे तथार्थज्ञानं च ब्राह्मणो यत्नवान च भवेत्। एव धर्मस्य सर्वस्य चतुर्वर्गस्य साधकः॥''

तथा श्रासः-

'अतः स परमो धर्मा यो वेदादवगभ्यते ।

अधरः स तु विशेषो यः पुराणिदिषु स्थितः ॥'

तथा "पकदेशोऽप्यध्येतव्ये।" अत्र कदेशशब्देन याव
दनुष्ठानोषयुक्तथे दभागाऽपेक्षितः ।

मनुः--यथाकाष्ठमयो हस्ता यथा चर्ममयोमृगः । यश्च विप्रा नाधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥'' तथा---"योऽनधीत्य दिजो वेदमन्यत्र कुरुते अमं स जीवननेत्र शूदत्वमाशु गच्छति साग्वयः ॥'' मनुः -- "ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाण्नुय।त् । स ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥'' व्यास सहितायां कूर्म पुराणे च — योऽघीत्य विधिद्वियो वेदार्थं न विचारयेत् । स सान्वयः श्रूदसमः पात्रतां न प्रपद्यते ॥ यथापशुभारवाहा न तस्य भजते फलं। दिजस्तथार्थानभिज्ञो न वेदकलमश्नुते ॥"

( ब्राह्मणसर्गस्व )

अर्थात्—सरहस्य समस्त वे द हो ब्राह्मणोंकी अध्ययन करना कर्राव्य है। इसो वाक्यके अनुसार 'रहस्य' ग्रब्दकं रहनेसे सारा वेद ही ब्राह्मणके अर्थानुसार और प्रस्था नुसार अध्ययन करना कर्राव्य है, यही स्थिर हुआ है। अतः वेदाध्ययन वा वेदार्धक्षानके सिवा ब्राह्मणोंकी गार्ह स्थ्याश्रममें कभी अधिकार नहीं होता। गार्ह स्थ्या-श्रमका अधिकारों न होनेसे सब कर्मोंमें अनिधिकारी रहना पड़तों है। किसी कर्ममें हो अधिकार नहीं होता। क्योंकि, शास्त्रमें कहा गया है, कि जी द्विज वेद अध्ययन न कर शास्त्रास्तर अध्ययन करते हैं, वे जीवित दशामें ही अति श्रांश्च सवंश श्रद्धत्वके। प्राप्त होते हैं।

इस मनुकं वाक्यके अनुसार येद अध्ययन करना हो होगा। इस तरहके अनुशासनसे ये दार्धज्ञान पर्रा-मुख ब्राह्मणोंका शूद्रत्व हो प्रतिपादित हुआ है : ऐसी अवस्थामें इस किन्में आयु, प्रज्ञा, उत्साह और श्रद्धा आदिकी हासताके कारण केवल उत्कल और पाश्चा-त्यादि ब्राह्मण हो ये दाध्ययन मात्र करते हैं। किन्तु बङ्गालके राढ़ोय और वारेन्द्रमण अध्ययनको छोड़ केवल कुछ अंशका वेदार्थकी कर्ममोमांसाक अनुसार जो। इतिकर्शव्यता विकारमात्र करते हैं, उसमें मन्त्रार्ध या वेदार्थज्ञान कुछ भी नहीं होता। फिर भी, मन्त्रार्धज्ञानका ही विशेष प्रयोजन है। क्योंकि, उसके परिज्ञानसे ही शुन फल और उनके अपरिज्ञानसे देष हो सुना जाता है।

इस विषयमं योगियाश्चरक्यतं लिखा है,—जो उपक्ति प्रत्येक मन्त्रके देवत, आर्थ, छन्दः, विनियोग, झाह्मण, मन्त्राधंझान और कर्म यथार्थ रूपसे जानते हैं, वे गुरुवत् पूज्य हैं। निःसन्दे ह उनकी देवताका सायुज्य प्राप्त होता है। पूर्वोक्त प्रकारसे जो द्विज ऋषि प्रभृतिको जानते

हैं, उनका रहस्य आदि सब कर्मों में ही अधिकार रहता है। ब्राह्मण यदि प्रयक्तके साथ प्रस्थेक मन्त्रमें ब्रान प्राप्त करे, तो सबं विक्रानमें परिपूर्ण हो वह स्वाध्यायज्ञनित फललाभ करनेमें समर्थ हैं। अयातयाम छन्दः उनके लिपे फलदायक होते हैं। इसके सिवा अन्य विषयों में योगिया ब्रबल्क्यने कहा है,—जो न जान कर न समक्त कर याजन, अध्यापन, जप, होम और अन्तज्ञ ल आदिका अनुष्ठान करता है, उसके इन कर्मों के अनुष्ठानज्ञनित फल अति अल्प हो संघटित होते हैं और वह व्यक्ति उद्दर्भया अधःपतनमें विपन्न होता है अध्या स्वयं हो आत्महत्या करता है। दूसरे बचनों से मालूम होता है,—अन्तर्जालादि विषयों में जो सब मन्त्र है, उसमें इतर व दानिमह व्यक्तियोंका अधिकार नहीं ऐसा हो स्मृतिनिदर्शन है—

सुतरां देखा जाता है,--ध दाध्ययन विषयो'में व द-मन्त्राधीझान ही तात्पर्या हैं। किन्तु राढीय और वारेन्द्र-गण कंवल अर्थ विचार ही करते हैं। इस तरह अर्थ विचारमें राढीय और वारेन्द्र इन दोनों श्रेणियों के ब्राह्मणोंको हो प्रन्थानुसार व दक्कान बिल्कुल हो नहीं है। ऐसे स्थलमें वंदक एकदेशका भा यथाविधि अध्ययन कर यदि अर्थ विचार किया जाय, तो वह विक अच्छा है और ऐसा करना अनुचित या अशास्त्रीय भी भी नहीं। इसके सम्बन्धमें यमने कहा है, कि शूदको ही केवल वृषल कहा नहीं जाता, चेद ही वृष कहा जाता है। जो विप्र उस वेदया वृषसे होन होते हैं, घे भी घूषल नामसे विख्यात है। सुतरां इस वृषलत्वभोतिके लिये ब्राह्मण प्रयत्नसे यदि सब वेद अध्ययनं कर न सके तो भो अन्ततः एकदेशका भी अध्ययन करना उनके लिपे अवश्य कर्राव्य है। इस सम्बन्धमें समुतिकार व्यासने भी कहा है-यत्कि ज्ञित अध्ययन कर ही द्विज यदि वेदा-र्थाधिगमविषयमें अभिनिविष्ठ हो, तो धर्मानुष्ठान-विषयमं अभिष्ठान वशतः उनकी खग लोक प्राप्त होता हं और चतुर्वे दके केवल अध्ययनकी अपेक्षा समुदाय अधवा अत्यव्य श्रुताध्यययन भी समीचीन कह कर निविष्ष है।

भीर एक बात है, कि चेद्के एकदेशके अध्ययन द्वारा

गाह स्थ्याश्रममें भी अधिकारी होनेके लिये कोई बाधा नहीं। यह अधिकार अवश्य हो हे।ता है। किन्तु इस तरह एकदेश अध्ययनको कर्राव्यता विषयमें संशय है। सकता है। बह संशय यह है, कि वेदका कीन भाग अध्ययन करना कर्राव्य है ? तृतीय भाग, चतुर्ध भाग अथवा देशों भागोंके अनुष्ठाने।चित भाग, इन सबेंका कौन भाग और कौन अंश अध्ययन करना कर्राटय है? यदि पाठके क्रमानुरोधसे एकमात्र प्रथम भाग अध्ययन किया जाये. तो उस भागमें सम्ध्या स्नानादि आहिकः गर्भाधानादि संस्कार और अक्याधानादि क्रियाकार्डके उपयोगी सब मन्त्रोंके असद्भाव होनेसे तत्तत् सभी अनु-ष्टान सम्भव नहीं होते । सुतरां इसकी अपेक्षा सम्ध्या स्म्नादि आहिक, गर्माधानादि संस्कार और अग्न्याधा-नादि क्रियाकाएड इन सर्वोमें मन्त्रमाग हो अध्ययन करना युक्तियुक्त है। इस मन्त्रमागके अध्ययन करनेसे ही वेदके एकदेश अध्ययनका फल होता है। किन्तु कुछ लोगोंका कहना है, कि बाह्य और अम्यन्तर इन दोनों तरहके शौच और नियमादिसम्पन्न ब्राह्मण केवल गायती अध्ययनमें रत रहने पर भी उनके ब्राह्मणत्सकी श्रेष्ठताहानि नहीं होती और नियमादि शून्य विश तिषेत्र होने पर भो बाह्मणत्व लाभमें समर्थ नहीं। मनुवचनमें भी जो एक देश शब्दमें केवल गायली ब्रहण-को इच्छा प्रकाशित हुई हैं, फल वह नही हैं। स्नानादि-का अनुष्ठान और सभ्यादि विषयोंमें अनभिन्न होने पर प्रथमतः स्नानादिमें अधिकार नहीं होता, सुतरां गायती जपकी अधिकारिना तो बिलकुल ही असम्मव है। इसीसं गायतोमात सारत्व कथाकी यहां निराशा दुई। किन्तु गायत्रीमात्रसार इस वचनका तात्पर्यं यह है, कि जो सब ब्राह्मण निन्दित प्रतिप्रहसे निवृत्त है, स्नानसम्ध्यादिके अनुशीलनमें निरत और अर्थक्वानपूर्वक गायलीजपमें तत्पर हैं, वे निन्दित प्रतिप्रहादि असत्कियां-न्यित त्रिवेदहसे श्रेष्ठकपसे प्रतिपन्न है। अर्थात् त्रिवेदह हो कर भी जो असत् कार्यमें लिप्त होते हैं, सत्कर्म-परा-यण ब्राह्मण सम्पूर्ण चेद्ध न होनेसे भो केवल गायको-जपकारी होनेसं उनको अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं। उक्त वचनींका तात्पर्य यह नहीं, कि निक्कि अनुद्रात-

विक्तित ब्राह्मणकं गायत्वामात रहनेसे ही हुआ। कात्या-यनका कहना है—चेदमें और उसके अर्थज्ञान विषयमें ब्राह्मण यक्तवान् हों। सब धर्म और चतुर्यंगका यही साधक है।

ध्यासने कहा है—जो वेदसे जाना जाता है, वही परमधमं है और जा पौराणिक है, वह अधम धर्म है। ''वेदका एक देश भी अध्ययन करना अवित है।'' इस तरहके बचनोंसे अनुष्ठानोपयोगो सब वेदभागोंको ही प्रयोजनोगता कहा गई है।

मनुने लिखा है—जैसं काष्ठमय हस्तो और चममय मृग हैं, वैसे ही वेदानध्यायी ब्राह्मण हैं—ये केवल तीन नाम-माल ही धारण करते हैं। सचमुच जे। द्विज वेदाध्ययन न कर शास्त्रान्तरमें यलवान् होते हैं, व जीवित अवस्था में ही पुलवीलादिक साध शूद्रत्यको प्राप्त है।ते हैं। वेद जिसका अनुमे।दित नहीं, जे। वेदाध्यायीसे वेदाभ्यास नहीं करते, उन वेदचे।र ब्राह्मणोंकी नरकमें स्थान मिलता है।

श्राससंहिता और क्र्मपुराणमें लिखा है, कि जो वित्र विधिवन् अध्ययन कर च दार्थ विधार नहां करते, व सवंश शूद्र तुरुप है। प्रकृत ब्राह्मणस्वलाम करनेसे विश्वात होनं हैं। पशु जैसे भार ही वहन करता है, किन्तु उसका फल उसका नहीं मिलता; व दाध्य पन कर वेदका अर्थ न जाननेसे ब्राह्मणको भी उसा तरह धिश्चत होना पड़ता है। (ब्राह्मणके स्व

हलायुधको युक्ति क्या हम लेगा समक्त नहीं रहें हैं, कि उस समय राष्ट्रीय और वारेन्द्र समाजसे वेद-ले। पके साथ ब्राह्मणत्वले। पकी सम्मावना हुई थी। वैदिक कुलब्रम्थोंकी आले। चना करनेसंभी हलायुधकी युक्तिका याथाध्ये अनायास ही निर्णय किया जा सकता है।

राह्मीय और वारेन्द्र-समाजसे वेदघर्म और वैदिक अनुष्ठान आदि एक तरहरी विलुप्त होने पर फिर वैदिक कार्य समाधान करनेके लिये जा सब ब्राह्मण पीछे बङ्ग-में बुलाये गये थे, समय पा कर वे हो वङ्गदेशमें वैदिक कहलाये।

पाश्चात्य वे दिककुल-पश्चिकामें लिखा है— Vol, XXII, 69 "वे ति यो विविधान् वेदानधीते वा यथाविधि। स्वधर्मनिरतो विशो वैदिकः परिकोर्त्तितः॥''

जो नाना बेद जानते हैं या यथाविधि अध्ययन जिन्होंने किया है, ऐसे स्वधर्मानरत ब्राह्मण हो बैदिक कहे जाते हैं।

'ये साङ्गवेदान विधित्रदिदन्ति ते बाह्मण वैदिक नामधेयाः । वेदेन हीना यदि केऽपि सन्ति ते शूद्रतुल्या भुवि सञ्चरन्ति ॥"

जा षडङ्गवेद विधिवत् जानते हैं, वे ही ब्रःह्मण वैदिक नामसे पुकारे जाते हैं। जो वेदहीन ब्राह्मण हैं, वे शूद्रतुख्य जीवन निर्वाद करते हैं।

बङ्गालमें इस समय दें। तरहके वैदिक ब्राह्मण दिखाई देते हैं, वे पाश्चारय और दाक्षिणात्य नामसं विख्यात हैं। इसमें सन्देह है, कि पहले ये दें। श्रेणियों के ब्राह्मण 'वैदिक' नामसे परिचित थे या नहीं। क्येंकि, हलायुधकं समयमें भी पाश्चात्य वैदिकाण केवल पाश्चात्य नामसे विख्यात थे, यह पूर्व विणेत ब्राह्मणसर्गम्बसे मालुम होता है। जब राह्मीय और वारेन्द्रश्लेणीने वैदिक कियाकलायों की छोड़ दिया, केवल पाश्चात्य और दाक्षिणात्य ब्राह्मण ही श्लाद्धादि वैदिक कार्य सम्पन्न करने लगे, तबसे हो ये दो श्लेणियां वैदिक नामसे बङ्गासमाजमें प्रथित हुई'। दोनों श्लेणियां वैदिक नामसे बङ्गासमाजमें प्रथित हुई'। दोनों श्लेणियों के वैदिक आख्यास्त होने पर भी परस्पर किसोके साथ किसोक्षा कोई सम्बन्ध नहीं।

हलायुधकी उक्तिसे प्रतिपत्त होता है, कि ब्राह्मणमाल को ही वेदाध्ययन और वेदका अर्ध ब्रह्ण, देनों हो एकान्त कर्सब्य है। यदि साङ्ग चतुर्वेदाध्ययनमें सुविधा नहीं होतो, तो अन्ततः एकदेश भी अध्ययन करना होगा। सम्ध्या स्नान।दि आह्निक, गर्भाधानादि दश विध संस्कार और अग्न्याधानादि कियाकाएडमें जो सब मन्त्र प्रयोग किये जाते हैं, ने सब मन्त्रभाग अर्थतः और प्रम्थतः अध्ययन करनेका ही एकदंश अध्ययन करना

उक्त प्रमाणके अनुसार पाश्चात्यगण "वे दिक" गिने जाते हैं। किन्तु इसके पहले अर्थात् गौड़े श्वर आदि शूरके समयमं पश्चसाग्निक विश्व आदि वे दिक गिने जाते थे। कुक्षीन, रादीय और वारेन्द्र शब्द देखो। नीलकण्ड वैदिक रचित यशोधरवंशमाल। नामक कुलप्रस्थमें लिखा है:—

"आसीतु गौडे महाराजः श्यामले। धर्मततुपरः। प्रचएडाशेषभूपालैरिक्यतः स महीपतिः॥ घेदप्रहप्रहमिते स वभूव राजा गौडे खयं निजवलै परिभूय शत्नु। श्ररान्वयानतिमदान् विजितोन्तरात्मा शाके पुनः शुभतिथौ श्रीजातस्य सुनुः ॥ तस्मै ददौ सुतां भद्रां काशीराजो महाबलः। गजाश्वरधरत्नादुयै राज्यैरपि पुरस्कृतः॥ वेदवेदाङ्गतत्त्वक्षं याचे बेदविदाम्बरं। यशोधरं महात्मनं शाखे।पशाखपारगम्॥ तस्मै समादिशद्वाजा गौडानां पावनाय सः। प्रासादं रत्नद्यदितं शाकुनपातदृषितम् ॥ द्रष्ट्या सुविस्मितो राजा यक्षं कत्तं मनो ददौ। वब यशोधरं तल स राजा यहकर्मणि॥ शाकुनेन च सुक्तेन समाहृतं पतिलणं। जहाव खएडग्रिछन्नं संस्कृतेऽन्नी यथाविधि॥ तमेवादुभूतकर्माणं द्रुष्ट्वा प्रीतो महामतिः। राज्यमद्भेश्च रत्नानि दक्षिणार्थेन कल्पितम्॥ भूमि प्रतिप्रहे पापं नास्तीति स द्विजाप्रणाः। प्रत्यप्रहीत् समस्यानां प्रामाणां द्वादशैव च ॥ ब्रह्मचर्यवतस्यास्य विवाहाय स भूपतिः। आनीतवान् द्विजान् पञ्च पञ्चगीतसमुदुभवान् ॥ शौनकश्चेव शारि्डल्या वशिष्ठश्च तथापरः । सावर्णोऽथ भरद्वाजः पञ्चगोताः प्रकीर्त्ताताः ॥ आदौ शौनकशारिडल्यी विशिष्ठी मध्यमस्तथा। सावर्णोऽथ भरद्वाजः कनिष्ठः परिकीर्तितः॥ धनुर्धारः शारिडल्यश्च विश्वष्ठः शास्त्रभृद्वरः । सावर्णीऽध भरद्वाजो देवतां देशलयानयत्॥ पञ्चगोत्रक्षिजैः साद्ध<sup>ः</sup> वेदाध्ययनतत्वरः। यशोधरे। बङ्गदेशे कुन्तलास्तु समागतः॥ शौनकश्चीव शारिडल्यः सुसिद्धः परिकार्शितः। भरद्वाजा वशिष्ठश्च सावर्णः सिद्ध एव हि॥ पञ्चगेत्वाद्वहिः साध्या वत्सवात्स्याश्च काश्यपाः भट्टी यशे।धरश्चीव ततश्चाषटु वे<sup>°</sup>द्वित्॥

श्रीकृष्णो वेदगर्भारक से दाध्यायी च शङ्करः। राज्ञः समाज्ञया विद्रा आगताः कुरतलात्ततः॥"

गौडदेशमें प्रबलप्रतापान्वित अशेषभूपालवृन्दप्जित स्वधर्मतत्वर श्वामलवर्मा नामके एक महापति थे। उनके पिताका नाम श्रीजात था। उन्होंने ६६४ शकमें अतिदुद्ध व शुरवंशीय राजाओंको पराभृत कर शुभितिथि नक्षत्रमं उक्त गौडसिंहासन पर उपवेशन किया। महाबल काशिराजने उनको राज्य, धन, हाथी, घोडे और धन-रत्नीके साथ अपनी भद्रानाम्नी कश्याको सम्प्रदान किया। कुछ दिनके बाद गौडनरेशके यहां अश्भ शकुन हुआ। इस अपशकुनके दोषको प्रशमन करनेको इच्छा-से इन्होंने एक यन्न करनेकी कामना की। इस यन्नके लिये इन्होंने काशिराजकी पास एक वैदिक ब्राह्मण भेज देनेको प्रार्थना की । इस पर काशिराजने वेदवेदाङ्गतस्वज्ञ शाखोवशाखवारग वैदिकश्रेष्ठ महात्मा यशोधरको गौडराजकी हितकामनासे वहां जानेके लिये आजा दी। गीडगजने भो यधासमय आपे यशोधरका सादर सम्मान पूर्वक यञ्चकार्थामें व्यती बनाया ।

ऐसे यहकार्यमें वती हो यशीधरने शाकुनस्क पाठ द्वारा पितिवियोंकी आकर्षण कर उनकी खएड खएडमें विभक्त कर सुसंस्कृत यहाग्निमें यथाविधि आहुति प्रदान की । महामित श्यामलवर्मा यशोधरकी इस तरहकी अद्भुत घटनाको देख परम आहु। दित हो यहके दिश्रणास्त्रक्षण आधा राज्य तथा प्रसुर धनरत देनेका सङ्कृष किया। यशोधरने भो भूमि प्रतिप्रह लेनेमें काई आपित्त नहीं समक्ष कर निकटके प्रामों से १२ प्राम लिये थे।

इसके बाद महीपितने ब्रह्मचर्यावलम्बी यशोधरके विवाहके लिपे चेष्टा को और शीनक, शाण्डिल्य, विशिष्ठ, सावणे और भरहाज, पञ्चगोत्रसम्भूत पांच ब्राह्मणों को बुलाया। इनमें शीनक और शाण्डिल्य पहले, विशिष्ठ मध्यमें, सावणे और भरहाज अन्तमें आपे । कुलश्र ष्ठशाण्डिल्य, शास्त्रज्ञप्रवर विशिष्ठ, सावणे और भरहाज ये सभी कूलेमें अपने अपने धरसे देवताओं को भी साथ ले आए। ये शौनक और शाण्डिल्य सुसिक्ष और भरहाज, विशिष्ठ और सावणे

सिद्ध कहे गये। सिवा इनके वत्स, वातस्य और काश्यप आदि पञ्चगोत्रोतर गीत्र साध्य कहे गये थे।

वेदाध्ययनतत्वर यशोधर इन पञ्चगोत्नोंको साथ ले कुन्तलसे वङ्गदेशमें आपे । इसके बाद राजाकी ब्राह्मासे अवटु यशोधर भट्ट, वेदवित् श्रीकृष्ण, वेदगर्भ और वेदाध्यायी शङ्कर कुन्तलसे वङ्गालमें आपे।

इन पञ्च गे।बोंके सम्बन्धमें ईश्वर वैदिकने लिखा है---

शाणिडल्य, वशिष्ठ, सावर्ण, भरहाज और एक शौनक ये पञ्चगाल हैं। इन पञ्चगालोंमें वशिष्ठ तपनके पुत्र गाविन्द, शाणिडल्य ईशपुत्र वेदगर्भा, सावर्ण रविके पुत्र पद्मनाभ, भरहाज कपलासनके पुत्र विश्वजित् और शौनक मनुके पुत्र यशीधर ये सभी पुत्रों के साथ आये थे। इनके। राजाने बुला कर यथायाग्य ताम्रशासन द्वारा विचित्र प्राम वान किया था।

राजा श्यामलवर्मा उन पञ्च-ब्राह्मणपुङ्गवको १४ प्राम प्रदान किये थे। इन प्रामोंके नाम इस तरह हैं—आलाधि, जयाड़ी, गौराली, कुमारहट्ट, पानिकुएड, आखोड़ा, सातौरा, ब्रह्मपुर मरोचिका प्रसार, दिख्यामन, चन्द्रद्वीप, नवद्वीप, कोटालिपाड और सामन्तसार।

इन सब प्रामोमेंसे आलाधि, जयाड़ा और गौराली — ये तीन प्राम विशिष्ठको ; कुमारहट्ट, पानिकुएड, आखाड़ा और सातौरा—ये चार प्रााएडल्यको ; मरोनिका प्रसार और दिधवामन —ये दें। सावर्णको ; चन्द्रद्वीप, नवद्वीप और कोटालिपाड़—ये तीन प्राम भरद्वाजको और केवल सामन्तसार प्राम शुनकको मिले थे। यह एक एक प्राम समाजके नामसे विख्यात था। ये चौदह समाज इन पाश्वात्य चै दिकोंको इसी तरह मिले थे।

पश्चगोधका समाज ।

उक्त १४ समाजोंके अवस्थानके सम्बन्धमे ईश्वरने भी इस तरह निदंश किया है,

के। टालिपाइ और चन्द्रद्वीप ये दे। स्थान पूर्व-बङ्गमें हैं। ये दोनें। स्थान नारियलके वृक्षें। और गुवाकादि द्वारा वेद्यित हैं। नवद्वीप गङ्गाके किनारे पर है। इस समाजमें चैतन्य-महाप्रभुने जनमब्रहण किया था। सामंत-सार ब्रह्मपुत्रके निकट और नवद्वोपसे बहुत पूर्वकी भोर अवस्थित है। इसका भूभाग खर्जूर, कटहल आहि बुक्षों और कई छोटो छोटो निह्यों से घरा हुआ है। आलाधि भात्रेयी और प्राची निह्यों की बगलमें अवस्थित है। इस स्थातमें बहुतेरे वेद्दिब वे दिकों का वास था। जयाड़ी अति समृद्धिशाली स्थान है। यह स्थान देवपुरी तुल्य है। यहां पुरस्री, देवस्त्री और हरि-हर विरक्षि आदिके बहुतेरे मन्दिर विद्यमान हैं। गौराली सर्व गुणसम्पन्न सुरम्य स्थान है। यहां बहुतेरे गुणसम्पन्न ब्राह्मणों का वास है। कुमारहट गङ्गाके किनारे अवस्थित है। यहां बहुतेरे वेद्द्र ब्राह्मण रहते हैं। गङ्गाके पवित्र वारिके स्पर्शासे यह निर्दोष स्थान सदा हो पवित्र है। आखड़ा पूर्वदेशोय वे दिक-समाजके निकट है। पानिक्षड भाग्यदह क्रोलके निकट है। ब्रह्मपुर आखड़ाके अन्तमें है। यह स्थान शाणिडल्य गोलीय वे दिकांका समाज है।

सामन्तसार—सामन्तसार इस समय फरोदपुर जिले-की मेघना नदीके किनारे गांसाई हाट पेष्टाफिसके अन्तर्गत हैं। इसकी पूर्वीय सीमा पर नागरकुएडा प्राम था, इस समय नदीके गर्भमें हैं। दक्षिणी सीमा पर धीपुर, पश्चिमीय सीमा पर चैांया और उत्तरमें कुल-कराठी प्राम हैं। इस समाजके वैदिक निकटके घेजिनी-सार, सिङ्गारडाहा, काकैसार, शीतल बुढिया, टेङ्गरा आदि स्थानमें भी वास करते हैं।

कोटाक्षिपाड़—कोटालिपाड़ पूर्व में चन्द्रद्वीप राज्यके अन्तर्गत था। इस समय यह फरोदपुर जिलेमें आ गया है। इस समाजके लोग मुख्य कोटालिपाड़, पश्चिम-पाड़, मदनपाड़, डहरपाड़ा आदि प्रामोंमें वास करने हैं।

चन्द्रद्वीप—यह प्राप्त वैरिशाल जिलेकं वाकला पर-गनेकं अन्तर्गत है। इस समाजकं वैदिक चन्द्रद्वीपकं अन्तर्गत वजीरपुर, शिकारपुर, रामचन्द्रपुर आदि स्थानों-में अवस्थान करते हैं।

मध्यभाग—मध्यभाग समाजके वैदिकके मतसे फरीदपुर जिलेक अन्तर्गत पाटगांवके निकटवर्ती मदारिया प्राम ही प्राचीन मध्यभाग है। इस समय यह
प्राम पद्माके गर्भमें है। इस समाजके लोग धुला और
और कुछ लोग इहिलपुरमें और कुछ लोग पाटगांवमें
वास कर रहे हैं।

आखोड़ा—हाके जिलेके माणिकगञ्ज महक्षमेके अधीन है। इस समय यह ब्राम भी पद्माके गर्भमें है। इस समाजके लेग भी निकटके नयाकाएडी, दुलारडाङ्गी आदि ब्रामोंमें रहते हैं।

पानिकु पहा—यह भी ढाके जिलेके माणिकगञ्ज मह-कमेके अधीन है। कई आदमियोंका ऐसा ही मत है। किन्तु ईश्वरके मतसे भाग्यदृष्ठके निकट है और पाश्चात्य कुलपञ्जिकाके मतसे गङ्गातीर पर अवस्थित है।

जोयारी (जयाड़ी) —राजसाहा जिलेमें हैं। नाटोर राज्य-संप्रायः ६ मील दक्षिण-पूर्वमें अवस्थित है। पहले इस प्राप्तको वगलमें आत्रेयी नदी थी। इस समय वह बहुत दूर हट गई है।

गोराजि या गौराइज--ढाकेके राजनगरके निकट है। इस समाजके लोग निकटके मसुड़ा, आकसा, श्रानुका, आदि स्थानीमें वास करते हैं।

आक्षाधि---राजसाही जिलेकी बातेबी और प्राची नदीके पाश्वेमें जलालपुरके निकट अवस्थित था। इस समय नदीके गर्भमें अवस्थित है, चिह्नमाल भी नहीं दिलाई देता।

दर्धाचि और मरीचि अवद्वीपके पूर्वोत्तर ओर अवस्थित है। इस समय अब इन दो स्थानोंमें पाश्चात्य वैदिकींका बास नहीं है।

नवदीय सुविख्यात प्राचीन नदिया ही पाश्चात्य वैदिकीका नवद्वीप समाज है, किन्तु प्राचीन स्थानका अधिकांश गङ्गागर्भ में जा चुका है। जहां इस समय लोग बल्लालनवन दिखाने हैं, उसके कुछ दूर पर यह समाज अवस्थित था। इस समय वैदिकीका वास रहने पर भी नवद्वीपमें पञ्चगीतके श्रेष्ठ पाश्चात्य वैदिकीके साथ प्रायः उनका सम्बन्ध नहीं होता।

शान्तर या सतीर—अब साँतौर नामसे विख्यात है।
फरीदपुर जिलेको भूषणाके निकट सुविस्तृत 'हावेलो साँतिरा' नामक प्रगनेके अन्तर्गत है। किसी समय यह स्थान एक प्रधान वैदिक समाज गिना जाता था।

ब्रह्मपुर -इस समय वै।रशालजिलेक अन्तर्गत है। दान्निगात्य वैदिक।

हरिनाभिनिवासी प्राणकृष्ण विद्यासागर राचित

"दाक्षिणात्य वैदिक-कुल-रहस्य" नामक एक कुल प्रस्थ १९४५ शकमें रचा गया।

प्राणकृष्णने लिखा है, कि पुराणादिमें कान्यकुष्त आदि जिन दश तरहके ब्राह्मणोंका उल्लेख हैं, उनमें द्राविड्श्रेणी एक हैं। बङ्गदेशमें जो सब दाक्षिणात्य घैदिक ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये सभी उस द्राविड्श्रेणीके हैं। दक्षिण-देशसे आनेवाले दाक्षिणात्य और वेद जाननेवाले वैदिक कहलाये।

प्रवाद है, कि काल पा कर इस प्रदेशमें वेदादिचर्चा और वैदिक कियाकलापका लोग होनेसे द्राविड देशसे इस श्रेणों के ब्राह्मण यहां लागे गये। मालूम होता है, कि राढ़ी और वारेन्द्र श्रेणों के बाद यहां यह आगे। उक्त श्रेणों के ब्राह्मणोंने इन्हें गुरु और पुरोहितके पद पर अभिषिक किया था। दाक्षिणात्यके वैदिकों में बहुतेरे छत्विद्य और प्रम्थप्रणेता थे। स्मार्च रघुनन्दन महा चार्यने अपने रचे मलमासतस्वमें "कालादर्श-कालमाधवीय आदि दाक्षिणात्य वैदिक प्रम्थेषु" जो पाठ रखा है, उसमें सायणाचार्य, प्रदूराचार्य आदि महातमा भी दाक्षिणात्य वैदिक होने हैं।

## म्रान्त मत्।

इसका ठीक कुलब्रन्थमें उल्लेख नहीं, कि दाक्षिणास्य वैदिक्षणण किस समय इस देशमें आये। राष्ट्रीय और वारेन्द्र श्रेणोके ब्राह्मणकं बाद ये आये हैं, केशल इतना हो प्रवाद है। फिर कितनों होका मत है, कि उत्कलकं सूर्या-वंशीय राजाओं ने जिस समय खिबेणी तक अधिकार कैलाया। उस समय याजपुर आदि ब्राह्मण शासनों के विशिष्ट वेदपारण साम्निक वैदिक्षणण खिबेणो-तोरम्थ बङ्गदेशमें सर्गदा आया करते थे। क्रमसे बङ्गीय ब्राह्मणकं निकट सम्मान लाभ कर उनमें किसी किसीने यहां वासम्थापन किया। इस तरह उत्कलके वैदिक इस देशमें वास कर दाक्षिणारय वैदिक नामसे विख्यात हए।

उत्कलके इतिहासमें लिखा है, कि सूर्यवंशीय राज्ञों मुकुन्द्देवने तिवेणी तक राज्य विस्तार किया

<sup>🕸</sup> सम्बन्धनिर्णय ( २य संस्करण ) ३५ पृष्ठ ।

था इन्होंने १५५० ई० में सिंहासन पर आरोदण किया। \*
उक्त प्रवाद-वाष्यको स्वीकार करने पर साढ़े तोन सी वर्ष पहले वङ्गों दाक्षिणात्य वैदिकागम स्वीकार करना पड़ेगा। किन्तु उसके वहुत पूर्व उस्कलसे वैदिक ब्राह्मण आ कर इस देश में वास करने थे, इस बातका प्रमाणाभाव नहीं। साढ़े तोन सी वर्ष पूर्व वेष्णय कि जयानन्दने (महाप्रभुके याजपुर आगमन-उपलक्षमें) अपने बङ्गला चैतन्यमङ्गलमें (उत्कललएडमें) लिखा है.—

'चैतन्यगोसाईके पूत्र पुरुष याजपुरमें आये ; किन्तु राजा भ्रमरके उरसे श्रोहट्टरेशमें भाग गये। उसी वंशमें एक वैष्णव हो गये हैं, जिनको नाम कमललोचन था। पूर्व जन्मके तपसे चैतन्य गोसाई ने, उनके घर विश्राम किया।'

सुनरां चैतन्यदेवकं आविर्भावसे बहुन पहले उनके पूर्व पुरुष याजपुरवासी थे । वैदिक मधुकर मिश्र राजा भ्रमरवरके भयसे श्रीहर्ट भाग गये, किन्तु महा प्रभुने जब याजपुर पदार्षण किया तब भी यहाँ उन जाति वालोंका वास था! श्रीहट्टवासी प्रद्युम्निमश्रके मनः-सन्तोषणो और चैतन्योदयाव श्री आदि प्रश्थानुसार चैतन्यदेवकं प्रिषतामह मधुकर मिश्र श्रीहट्टवासी हुए थे। इधर उड़ीसंके इतिहासमें और गोपीनाथपुरकी श्रिलालिपिमं उतकलपति किपलेन्द्रदेवकी 'भ्रमरवर' उपाधि दिख पड़ती हैं। सन् १८५१ ई०में उन का राज्याभिषेक सम्पन्न होने पर भी उसके बहुन पूर्व से ही उनका अभ्युदय हुआ था। ऐसे स्थलमें १५वीं शाताब्दीके सध्य भागमें उनके उत्पातसे मधुकर मिश्र पुत्र परिजनके साथ श्रीहट्टवासी हुए थे। सन् १८७२ ई०में वङ्गालमें

शान्ति स्थापित हुई थो × । इसके कुछ हो समय बाद मधुकर मिश्रके गील और चैतन्यदेवकं पिता जगन्नाथ मिश्र नवद्वीपवासी हो यहाँकं वैदिक समाजभुक्त हुए थे \* ।

चैतन्यदेवके पूर्वपुरुष याजपुरदासी थे; सुतरां वे उत्तर श्रेणी या पञ्चगीड़ ब्राह्मणों के अन्तर्गत हैं। गङ्गवंशीय राजकतं क करनोजसे ब्राह्मण लानेका प्रवाद यदि सत्य हो, तो यशोधरादिकी तरह महाप्रभुके पूर्व पुरुष भी पाश्चत्य वैदिक हैं। फिर उत्कल या दक्षिण देशसे श्रीहर्ट आगमनवयुक्त वे दाक्षिणात्य वैदिक भी कहे जा सकते हैं। इसी कारणसे ही महाप्रभुकी जीवनी लेखकों मेंसे कोई उनके पूर्वपुरुषकों "पाश्चात्य वैदिक" कहते हैं। इस तरह दोंनों समाजमें किसी समयमें सम्बंध स्थापित होना भी कुछ आश्चर्यकी बात नहीं। कटक और मेदिनीपुर जिलेमें दोनों श्रीणयोंका संमिश्रण दिखाई देता है। धहां पर्कुल या पड़गोत्र वैदिक ही सम्मानित हैं। यथा—

"करशर्मा भरद्वाजो धरशर्मा च गौतमः। आश्रेयो रथशर्मा च निन्दशर्भ च काश्यपः॥ कौशिको दासशर्मा च पतिशर्मा च मुद्र छः।"

भरद्वाजगीतमें करशर्मा, गीतमगीतमें धरशर्मा, काश्यप गीतमें निन्दिशमी, कीशिक गीतमें दासशर्मा और मुद्रलगीतमें पतिशर्मा (पे ६ घर) हैं। सिवा इनके उत्कल श्रेणिक कुलप्रधमें घृतकीशिक और काण्यायन गीत आदि भी वैदिक कहे गये हैं। याजपुरके पएडोंका कहना है, कि उत्कल, द्राविड, ताम्रपणीं, कामरूप (योनिपोठ), सागरसङ्गम, चन्द्रनाथ और सुद्धा देशमें जो सब वैदिक हैं, वे दाक्षिण त्य गिने जाते हैं। एक जो हो, उत्कल छोड़ कर इस समय बङ्गालका अनु-

<sup>\*</sup> Sterling's Orissa (in Aliatic Researches, Vol xv, p. 287)

क Asiatic Researches Vol, xv, p, 275, और विश्वकोषमें गोपीनाथपुर शब्द देखी!

Vol. XXII 70

<sup>×</sup> बङ्कर जातीय इतिहास (ब्राह्मण्यकायड १म अंश, १६६-६७ पृष्ठा दृष्टस्य)

अ जातीय इतिहास (ब्राह्मयाकायड) २४ भाग ३यांश ६२ पृष्ठमें जगन्नाथ मिश्रका जातिव श द्रष्टव्य।

<sup>ा &#</sup>x27;'उत्कक्ती ताम्रपर्यां च योनिपीठी तु सागरी। चन्द्रनायी तथा सूझी दाक्षियया बे दिकाः स्मृताः"

सरण किया जाये। इस देशमें किस समय दाक्षिणात्य वैदिक आये १ यही आलोच्य है।

बङ्गमें दान्तिगात्य वैदिकागमन-काज।

सन् १४३२ शकमें रिचत आनन्यभट्ट चल्लाल चरितः में लिखा हैं, गौड़ाधिय चल्लालसेनने गौतम गोलोय अनंत शर्मा नामक एक द्राविड़ श्रेणीके ब्राह्मणको सुवर्ण-भुक्तिके अ'तर्गत सर्वाशस्यसमिन्वत 'कासार' प्राम दान किया था। उस सुधाधवलित सर्वोपस्करसंयुत धानायनादि परिशोगित गृहपूर्ण राजदत्त ब्राह्मण-शामनमें दाक्षिणात्य विष्ठगण वास करते रहे।

बहालचरितकं रबिचता आनन्दमहने पूर्वोक्त अनंत शर्माकं वंशधरको भी दाक्षिणात्य ब्राह्मण कहकं परिचय दिया है। उनकं मतसं दाक्षिणात्य हा द्वाविण श्रेणी हैं । अतपव बहालसंनकं समयमें इस देशमें दाक्षिणात्य वैदिक थे, यह प्रामाणित हुआ। गौड़ाधिप बहाल जिता विजयसेन के शिलाफलक में उनके पूर्वपुरुष ''दाक्षिणात्यश्लोणों द्र'' कह प्रख्यात हुए और वे गोड़, कामकप और कलिङ्ग पर विजय कर राजचकवत्ती हुए थे। घरें द्रभूमिस्थ "प्रद्युम्नेश्वर" मन्दिर-प्रतिष्ठाकं उपलक्षमें महाकवि उमापितधरने उक्त 'विजयप्रणस्ति' रचना को थी। यह भी देवपाड़ास्थ विजयसेनको शिलालिपेके कपमें प्रसिद्ध है।

शाणकृष्णके वैदिक-कुलरहस्यमें लिला है, कि किसो कारणसे कितने ही वैदिक द्राविड़ देशसे उटकल देशमें आ कर बस गये। यहां कुछ दिनों तक वे सुखसे रहे थें इसके बाद विक्रपाक्ष नामक एक वीराचारा सिद्धपुरुषने आ कर भारी अनिष्ठ किया। उन्हों ने योगव उसे सारे देशको मिद्रामय बना दिया। नदमें, कीलमें, कूएं में, सरोवरमें, तमाम जलाशयंगिं जलके बदले शराब हो शराब दिखाई देने लगी। इस तरहको निपद में पूड़ कर कई प्रधान वैदिक उटकलसे बङ्गदेशमें चले. आये। उनके सदाचार, विद्याद्धि और क्रियादिको देख

% '' केचित् विधा आगताश्च वैदिका वेदपारगाः । पाश्चात्या दाक्तिग्गात्याश्च शेषोक्ता द्राविड़ा स्मृताः ॥'' ( बक्ष्माक्ष-चरित पूर्व खगड ) वङ्गज कायस्थ विक्रमादित्यसुत राजा प्रतापादित्यने सन् १५८२ शकमें उनकी सम्बद्ध ना की थो। उन्होंने ही दाक्षि. णात्योंको नाना सुखैशवर्ध प्रदान कर बङ्गमें बास कराया। जहां पहला बास उन्हों ने किया था, उसका नाम होम्झा है, दाक्षिणात्य वैदिकों की यही यृत्तिभूमि है। दाक्षि-णात्य कुलोनें के बीज पुरुषने सदाचार और स्वधमें निष्ठ हो कर यहां बहुत काल तक बास किया था। गङ्गा यमुना और सरस्त्रतीकी लिधारा एकत हो कर प्रयाग जैसे पुण्यम्य हुआ है, यहां उसी तरह वैदिक वंशीय लोगें की तोन धारायें विद्धित हुईं थों। किन्तु सदा एक समान नहीं बीतता है। यहां बनैले जन्तुओं का उपद्रव हुआ। कोई भी यहां रहने में समर्थ नहीं हुआ। वह वासस्थान वन्यभूमिमें बदल गया। कोई वङ्गमें, कोई अङ्गमें, कोई गड़िमें, कें रहे राढ़ में इस तरह नाना स्थानों में दाक्षिणात्य-गण चले गये।

अब मालूम हुआ, कि सेनव'शीय राजाओं के समयमें कई घर दाक्षिणात्यके बङ्गमं आ कर बास करने पर भी फिर बहुत दिनों के बाद यशाराधिय प्रतापादित्यके समयमें भी तीन घर बैदिकांने आ कर राजप्रदत्त है। मड़ा प्राममें वास किया।

गांत्र और उपाधि-निर्पाय—कुलरहस्यकं मतसे १ गीतम, २ काश्यप, ३ वात्स्य, ४ काण्वायन, ५ घृतकीशिक, ६ कृष्णात्रेय, ७ भरद्वाज और ८ कुश्मिक, ये आठ गांत्र ही महाकुल हैं। इनमें इस समय छः गांत्र केवल दिखाई देते हैं। कृष्णात्रेय और भरद्वाज—ये दे। गांत्र अब देख नहीं पडते\*।

फिर पश्चात्य व दिक कुलपश्चिकामें लिखा है,— १ जातुकर्ण, २ सावर्ण, ३ काश्यप, ४ घृतकौशिक, ५ वात्स्य, ६ काण्यायन, ७ कौशिक और ८ गौतम। दाक्षिणार्र्योम ये आठ गीत विख्यात हैं। इनमें दे। प्रकारके

( कुल**रहस्य १-३६-३७** 

 <sup>&</sup>quot;गौतमः काश्यपो वात्स्यः कायवायनपृतकौशिकौ ।"
 इत्यष्टगोत्रीत्वधुना गोत्रषट्कं प्रवद्धीते ।
 इष्यात्रियमग्द्वाजौ दृश्यते न च कुत्रचित् ॥"

यज्ञवंदी और दे। प्रकारके सामवेदीय हैं \*। प्राणकृष्णने जातुकर्ण और सावर्ण, इन गालोंका उल्लेख नहीं
किया है। फिर उनके मतसे कृष्णालेय और भरद्वाज ये
दे। गाल विज्ञत हुए हैं। किन्तु वर्रामान कालमे दाक्षिणाह्य वे दिकांमें घृतकीशिक, गीतम, कीशिक, काश्यप,
काण्वायन, वात्स्य, भरद्वाज, धृष्णालेय और जातुकर्ण
ये नी गाल ही दिखाई देते हैं।

इस श्रेणीके बीच यज्ज दीकी संख्या ही अधिक है। सामवेदियोंकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। ऋग्वे-दियोंकी संख्या उससे भी कम है। अधर्वविदीय यत्-सामान्य हैं, और ते। क्या, आज कल ये दिखाई भी नहीं देते।

इस श्रेणीमें आचार्या, भट्टाचार्या, चक्रवत्तीं, मिश्र, भद्र, घर, कर, नन्दी, पति आदि उपाधियां दिखाई देती हैं। इनमें मर्यादाके अनुसार कुछीन, वंशन और मौलिक--पेतीन भेद हैं।

कुछ्पया--आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थ-दशन, निष्ठा, आयुत्ति, तपः और दान ये नी कुलीनकं लक्षण हैं। कन्याके जन्मते ही जो। वाग्दान करते हैं अर्थात् जिनमें ऐसी वाग्दान प्रधा प्रचलित हैं, वे कुलीन हैं। कुल कन्यागत है, इसलिये कन्याकं आदान प्रदानसं ही कुलकी हास-वृद्धि हुआ करती है। कुलीनोंमे जे। कुलीनदीहित्रका कन्याका वाग्दान कर सके और जिनके लगातार सात पुरुष तक वंगज और मौलिक संस्रव नहीं हुआ, वे ही मुख्य और प्रधान कुलीन वह-लाते हैं। वंशज आदि संस्रव होने पर भी प्रधान कुलीनोंके साथ जिनका कुटुम्ब संस्रव है, वे मध्यम कुलीन हैं। वाग्द्सा कन्याके साथ जिसका विवाद हैनेकी बात हो, उसके साथ विवाद न हो, किसी द्वितीय कुलीन पात्रका यह कन्या दी गई हो, तो उसके। अन्य- पूर्वा कहते हैं। इस तरह अन्यपूर्वाकी गर्भजात कन्या-से जो विवाह करते हैं, वही कुलीन अधम कहलाते हैं। इस तरह आदान-प्रदानके ग्रुण-दोषों के कारण ढकाकृति, मृदङ्गाकृति और धत्रेकी आकृति - पे तीन भाव भी दिखाई देते हैं। सिवा इसके कुल-संबंधके अनुसार क्षम्य, उचित और आर्त्ति - ये तीन तरहके भेद भी सुने जाते हैं। अपने घरसे उत्तम घरमें कन्यादान करनेसे आसि, समान समान घरमें करनेसे उचित और अपने घरसे निकृष्ट घरमें कश्यादान करनेसे क्षम्य कहा जाता है। आत्ति -संबंध ही प्रशस्त है। आत्ति मिलने पर उचित संबंध करनेकी आवश्यकता नहीं। अकुलीन कभी कुलीन नहीं है। सकता। किन्तु कुलीन कुलधर्म-विराधी कार्य करनेसं अकुलीन है। सकता है। यदि कोई कुलीन अपने पुत्र या कन्याकी वागदान-संबंध-प्रधा तोड़ कर विचाह करे या अन्यपूर्वासं विचाह कर ले, तो उसका कुलीनस्य नष्ट हो जाता है और वह बहुत निन्दित गिना जाता है। वागृदत्ता-कन्याकी मृत्यु हो जाने पर वंशज कन्याका पाणिष्रहण करना उचित है। किन्तु मौलिक कन्या ब्रहण करना कर्राध्य नहीं। मॉलिक कन्या प्रहण करने पर कुल दुवील है। जायेगा। जिसकं सात पुरुष तक अविरोध कुलकिया चल रही हैं और मौलिक संबंध नहीं, यही कुल पवित्र है। यदि सात पुरुष तक कमागत मोलिक किया चले, तो शूद्रकभ्या विवाहवत् कुल नष्ट होता है। गर्भाजाता, रुपयासे खरीदी गई कत्या, रजखला, रे।गिणी और नीचकुलजाता —ये पांच तरहकी कन्या कुलाधम है। अन्यपूर्वा-कुलोन कन्या मौलिकको दान करनेसे कोई देख नहीं होता। किन्तु ऐसी कुलीन कन्याकं हाथसे अन्न प्रहण नहीं कर सकते।

वंशज—जो कुलीनके द्वितीय पुतको कन्या देते हैं और मीलिक कन्या प्रहण करते हैं, वे वंशज हैं। कुलरद्द्यमें लिखा दें,—"वंशज कुलीनोंके आश्रय खरूप हैं। सत्क लीनको कन्यादान और श्रेष्ठमीलिकसे कन्या प्रहण—इस तरह कन्यागत भाव रहना वंशजका लक्षण है। कुलीन वंशमें जन्म और कुलविप्लवके कारण वंशमातमें प्रतिष्ठित रहनेसे वंशज स्थाति होती

<sup>\* &</sup>quot;जातुकर्याश्च सावर्याः काश्यपो घृतकीशिकः । वात्स्यः कायवायनश्चेत्र कीशिको गौतमस्तथा ॥ अष्टावेते दान्नियात्ये गोत्राः संपरिकीर्त्तिताः । दो यजुः सामवेदौ च तेषां श्चेयौ बिशेषतः ॥'' (पाश्चात्य वैदिक कुलपिकका दै। २-६३)

है! वंशजोंकी नव गुणेंकी अपेक्षा नहीं है। उनकी वाग दानको यन्त्रणा सहनी नहीं पड़ती। कुछोनको कन्या दंनेसे ही उनके स्वगंका द्वार खुळ जाता है। वंशज कभी भी मीळिकको कन्यादान न करें। अन्य-पूर्वा-कन्या प्रहण और मीळिकको कन्यादान — रन दो कामेंसे ही वंशजधमें नष्ट होता है।

वंशज फिर दे। प्रकारके हैं—प्रकृत और विकृत। कुलविधिम्थापन-कालमें जिनके पूर्वेषुरुप वंशज हुए हैं, ये प्रकृत या आदिवंशज हैं और वाग दान न करने के कारण जो कुलसे च्युत हुए हैं। वे विकृत वंशज हैं। विक्लुधर, वरसधर, शेषपति और शूलपाणि—ये चार आदमी पूर्वज अर्थात् पहले वंशज कहलाये। इन लोगों के वंशधर हो आदिवंशज हैं। विक्लुधर वरसधरके सम्तान घृतकोशिक और शेष पति और शूलपाणिक यंशधर वातस्य कहलाये। राद अञ्चलमें हो ये प्रसिद्ध हैं। विकृत वंशज के नाना गोल हैं और वे नाना स्थानोमें वास करते हैं। इनके मध्य जो पुरुषानुक्रमसे कुलीनकों कम्यादान करने हैं, वे ही श्रेष्ठभावापन हैं।

मीलिक-जी अन्यपूर्वा कन्या प्रशण करते हैं, वे ही मीलिक है। मीलिकके सिवा कुलोनीकी अन्य गति नहीं। मीलिककी हो अस्यपूर्वा-कस्या दान की जाता है। इसलिये सन्मोलिक ही क्लांनके निकट भी सम्मानित हैं। मूल या आदिसं हो ये अन्यपूर्वा प्रहण करते आ रहे हैं । इमलिये इनका नाम मौलिक हुआ है। मौलिक अर्थ ले कर कभी विवाह मम्बस्ध त जी। धन लेंगे, या धन देंगे, वे दोनें। हा पतित हो ग। कस्या दे कर कस्याग्रहण करनेको कहते हैं । दाक्षिणात्य-समाजमें भो कन्याविक्रयको तरह निन्दित कर्म है; किन्तु अर्थ ले कर कन्या-विकयकी तरह पापजनक नहीं। किन्तु परिवर्श तथा शुक्रविकय दोनों ही गहि त कार्य समफ कर छोड देना चाहिये। मौलिकमें भी आर्ति, उचित और क्षम्य भेदसे तीन तरहके दान हैं। कुलीन का कन्यादान करनेका आर्सि, वंशजका दान करनेका उचित और मौलिकको मौलिकको कन्यादान देने पर वह क्षम्य कहलाता है। आर्त्ति दानमें यश, उचितदानमें सम-

चित मान और क्षम्यदान अत्यन्त गर्हित दान है। सात पुरुष तक जिन्हों ने आर्रिदान किया है, वे हो यथार्थमें मौलिक कहलाने योग्य हैं। मौलिक भी दो तरहके हैं—सम्मौलिक और असन्मौलिक। गङ्गाधर, रायचार, जटाधर भाएडारी, कविसुखडून और गाढ़मिश्र, ये ही चार आदि मौलिक थे। इन चारेंक हो वंशधर सम्मौलिक कहलाते हैं। सिवा इनके दूसरे जे। अन्यपूर्व कन्या प्रदण कर मौलिक धुए हैं, वे असन्मौलिक हैं।

समाज-स्थान, —पहले गङ्गा कालीघाटसे पूर्व दक्षि णाभिमुखो हैं। राजपुर, हरिनाभि, कें। वालिया, सिंडी पोता, मालञ्च, माईनगर, शासन, याकईपुर, मयदा, बारासात, जयनगर, मजिलपुर, विष्णुपुर, आदि प्रामोंमें होतो हुई सागरमें मिला थीं—इसीसे गङ्गावासके उपलक्षमें इन सब प्रामोंमें हो दाक्षिणात्य वैदिकांने वास किया था। वर्त्तमान समयमें गङ्गाके इन सब स्थानेंसे अन्तिहीता होने पर भी ये सब प्राम आज भी दाक्षिणात्य वैदिकांके समाज कहलाते हैं। इन सब स्थानेंके दाक्षिणात्य वैदिक बङ्गदेशके सब स्थानेंमें सम्मानित होते हैं और ते। क्या, राढ़ो, वारेन्द्र, पाश्चाह्य वैदिक प्रभृति ब्राह्मणोंसे यह दाक्षिणात्य वैदिक श्राह्मणों से यह विदक्त प्रमृति ब्राह्मणोंसे यह दाक्षिणात्य वैदिक श्राह्मणों के यह साम जाता, विक्रमपुर आदि स्थानेंमें अनेक ब्राह्मणोंके घर भी यह वैदिक भिन्न यूपोत्सर्ग आदि वैदिक कि ब्राह्मणेंके घर भी यह वैदिक

ऊपर जिन समाजोंका उन्हें ज किया गया, उन सब स्थानोंके वैदिकवंश हो श्रेष्ठ और सम्मानित हैं। उनके आत्मीय कुटुम्बगण नानास्थानोंमें फैल गये हैं।

चांडिपोता और तिक्रकटस्थ कोदालिया प्राममें कई घर मध्यकुलोन घृतकीशिकका वास है, वे अपने समाजमें विशेष सम्मानित हैं। ये सुप्रसिद्ध सार्वभीम भद्दाचार्य- के किनष्ठ विद्याधर वोचस्पतिके सन्तान कह कर अपना परिचय दिया करते हैं। ये और भी कहते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु आदिके तिरोधन होने पर क्षुब्धचित्त हो थिद्याधर श्रीपुरीधाम परित्याग कर कलकत्ते के दक्षिणपूर्व वांशङ्क निकटवर्ती नदीके किनारे सुजला सुफला ब्रह्मोत्तर भूमि पा कर वहां हो रह गये। कुलरहस्य-वर्णित दक्षिणात्योंकी यृत्तिभूमि 'होमड़ा' वांशङ्क अधिक दूर

नहीं है। विद्याधरवंशका विश्वास है, कि वांशड़ाके पाश्व से जो प्रकाएड नदी प्रवाहित हो सागरमें मिलो है, वह नदी उक्त विद्याधर विद्यावाचस्पतिके नामानुनार आज भी "विद्याधरी" नामसे विख्यात है। विद्याधरके परवर्त्ती वंशधर उक्त स्थानका परित्याग कर के।दालिया और इसके निकटके चांड़िपाता प्राममें आ कर वास करते है।

सुप्रसिद्ध सेमप्रकाशके सम्पादक द्वारकानाथ विद्याभूषणने भो उक विद्याधरवंशमें जनम लिया था। वे
नैयायिक हरचन्द्रन्यायरत्नके पुत्र हैं। इन आसाधारण
गुणावली नानाशास्त्रीमें सुपिएडत "विश्वेश्वरविलास",
"प्रास" और "रामका इतिहास" आदि बहुत प्रन्थोंके
प्रणेता विद्याभूषण महाशयका सम्यक् परिचय देना यहां
असम्भव है। उनका बङ्गोय संवाद पत्रोंके आदर्श
सम्पादक कहनेमें अत्युक्ति नहीं होती।

दानियात्य वैदिकों के वर्त्तमान वासस्थान।

२४ परगना और निद्या जिलेमें है—१ राजपुर, २ २ हरिनाभि, ३ मालञ्च, ४-५ मिलुकपुर, ६ गोविन्दपुर, ७ लाङ्गलवेड, ८ श्रीरामपुर, ६ वारद्रोण, १० बेलिसिझ, ११ वारकुओ, १२ बुड़ुन, १३ पा कुड़नला, १४ पाइकान १५ हांसुड़ा, १६ से ओड़रह, १७ मुलाका चक, १८ नितरा, १६ खनातपुर, २० रङ्गीलाबाद, २१ विष्णुपुर, २२ घाटे- प्रवरा, २३ वनमालीपुर, २४ जयनगर, २५ मिजलपुर, २६ दुर्गापुर, २७ बड़ु, २८ वारासन, २६ गोकर्ण, ३० वेलेच्या, ३१ तसरबला, ३२ वार्घरपुर, ३३ घवधित, ३४ रामनगर, ३५ मयदा, ३६ कोदालिया, ३७ चिंडिपोता, ३८ गोजीपुर, ३६ स्नानारपुर, ४० बोड़ाल, ४१ जगहल, ४२ सापुर, ४३ खिदरपुर, ४४ कालीघाट।

श्रीहड्ड वैदिक-समाज।

वैदिक पुरावृत्त और "वैदिक संवादिनी" नामक कुलप्रम्थसे विदित होता है, कि तिपुराके राजासन पर आदि धमेपा नामक एक नृपति अधिष्ठित थे। उनके राजप्रासादके ऊपर एक अशुभ पक्षी बैठा था, यह अम-कुल समक कर उसकी शान्तिके लिये उन्होंने अपने मंत्रियोंके साथ परामर्श किया। उस समय श्रीहर्ट्टमें वैदिक ब्राह्मण नहीं थे। वैदिक ब्राह्मण हो अमङ्गल दूर करनेमे समर्थ हैं, यह समक्त कर मिन्तियोंने राजाकी उपदेश दिया, कि मिथिलासे १८ गुणे।पेत कियानान वेद-विद् पञ्चगे।तीय पांच ब्राह्मण मंगा कर उनके द्वारा शाकुनिक गैर अग्निष्ठोम यह करानेसे आपको यह अम-कुल सर्वाङ्गीन दूर हे।गा। मिन्तियों द्वारा ऐसा परामशे था कर राजाने मिथिलापांतसे पांच वैदिक कर्म-तस्पर ब्राह्मण भेज देनेके लिये प्रार्थना-पत्न भेजा।

मिथिला देशमें उस समय बलमद्र नामके राजा राज्य कर रहे थे। उन्होंने तिपुराके प्रार्थना-पत्न पा कर हर्वान्वित है। बारस्यगालाय श्रोनन्द, बारस्यगालीय बानन्द, भरद्वाजगातीय गांविन्द, कृष्णात्रेयगातीय श्रोपति और पराशर गेातीय पुरुषे।तम-इन पांच वेदश ब्राह्मणोंको यङ्गालके तिपुरामें जानेको आदेश दिया। सद्।चारविहर्भृत देश वङ्गाल जानेसे पहले ब्राह्मणेंने हिला हवाला किया; किंतु पीछे ले।कतः और शास्त्रतः अनुसन्धान कर जब उन्हांने यह जान लिया, कि वह देश नोलपर्वतके सिद्धक्षेत्र कामरूप सोमांतवत्ती है और वहांके राजा चंद्रवंश सम्भूत हैं और विविध गुणशाली हैं, तब वे वहां जाने पर राजी हुए। इसके बाद किसी शुभ दिन और शुभ नक्षतमें याता कर तिपुरावें वे पहुंच गये। वहां पहुंच उन्होंने यथासमय और यथारोति यझ-पम्पन्न किया। श्रीइट्टके अन्तर्गात भानुगाछ परगनेके अधीन मङ्गलपुर ब्राममें उस प्राचीनतम यहकुएडका चिह्न आज भी दिखाई देता है।

यज्ञसम्पन्न होनेको बाद ब्राह्मणको यात्रा करनेकी
तैयारी करने पर राजाने हाथ जोड़ कर कहा -- आप
लोग स्थायीक्षपसे यहां बस जायें तो मैं नितान्त कतार्था
हुंगा। राजाकी प्रार्थना पर ब्राह्मण अत्यक्त संतुष्ट
हो वहां बस जाने पर सम्मत हो गये। उस समय राजाने
अत्यक्त आनन्दित हो। कर अपने राज्यमें तिपुराब्द
परेमें (६४१ ६०) उनको अपने राज्यमें ब्रह्मोत्तर दान
किया। इस प्रदत्त भूमिखएडको पश्चिमी और उत्तरी
सोमा पर कोशिरा नदो, दक्षिणमें हाङ्काला और पूर्वामें
कौकिकापुरो है। टेक्नरो कुकी जातिको कर्शितस्थान
होनेसे इसका नाम टेक्नरो या टक्नरो था।

उक्त श्रीनश्दादि पांच ब्राह्मण एक वर्ष तक वहां

वास कर खदेशमें लौट आपे और वहांसे स्ती-पुत आर्द और आहमीय-कुट्रम्बके साथ फिर श्रीहट्ट अपने अपने अधिक्रत स्थानको चले आये। जब वे अपनी अपनी भार्याको ले आये, तब पहले रङ्करी पर्धत पर वास करते रहे। टङ्करी पर्वातस्थ अपने अपने अधिकृत स्थान पांच भागों में विभक्त होनेसे "पञ्चखरूड" नामसे विख्यात शास्त्रीय कियाकाएडमें तथा आदान प्रशनमें सुविधा होनेके लिये उन्होंने अपने देशके कात्यायन, काश्यप, मोद्रस्य, खर्णकीशिक और गौतम इन पञ्चगे।तीय ब्राह्मणेंको भी बुलाया। उन सभी ब्राह्मणेंका क्रिया-कलाप मैथिल-कुलाचार और प्राचीन प्रथाके अनुसार होता था और आज भो हो रहा है। वङ्गके अन्याग्य स्थानेंकी तरह श्रीहट्टमें रघुनन्दनकी समृत्युक्त व्यास्था वैसी प्रचलित नहीं है। पर्यांकि, यहां मैथिल विप्रोंका हो प्राधान्य है।

वैदिक्षा ( सं० स्त्री० ) भूमिजम्बूवृक्ष, वनजामुन । वैदिश (सं० पु०) १ विदिशाका अधिवासी । २ विदिशाका ्निकटवर्त्ती नगर । इसका वर्त्तमान नाम वेशनगर है । वैदिश्य ( सं० त्रि० ) विदिशाके समीप होनेवाला ।

(सिद्धानतको०)

बैद ( बैद्य )-- बम्बई प्रेसिडेश्सीकी एक श्रेणोक वैद्य। हातुडिया वैद्यकी तरह या वेदे जातिक समान चिकित्सा करना हो इनका व्यवसाय है। ये पथ, घाट और एक ब्राम-से दूसरे प्राममें जा कर भेषज और नानाविध औषधादि बैच कर ही अपनी जोविका निर्वाह करते हैं। यथार्थमें इनको भ्रमणशील तेलगू भिक्षुक कहनेमें भी कोई हर्ज नहों। अहमदनगरवासी वैदुशोंमें भोई वैद्, धाङ्गड वेद, कोली बैंदु और माली बैंदु नामके चार दल हैं। ये अपनी अपनी श्रेणीमें प्रधान हैं। एक श्रेणीके लोग अन्य श्रोणोकी करया नहीं लेते। अथवा एकत आहार विदार नहीं करते । इनमें वंशगत कोई उपाधि नहीं है। एक ही वंशमे निकट सम्बन्ध और स्मर्थ कुटुम्बिता परित्याग कर ये परस्परमें आदान-प्रदान करते हैं। ऊपर कथित कई दलीमें भाकृतिगत, भाहार्य-सम्बन्धी, स्वभावगत, आचारगत और जातीय व्यवसायगत विशेष कोई पार्ध क्य नहीं। पूनेकं वैदुओमें भोलीवाले, चटैवाले, दाढ़ीवाले,

नामसे तीन दल हैं। भोलीवालोंमें आक्रप्ता, अम्बिले, चिरुकल, कोड़घण्टो, मानपाति, मेटकल, परकाँची और सिन्धाड़े नामसे कई बंशगत उपाधियाँ दिखाई देती हैं। इनमें एक तरहकी उपाधिवाले लोगोंमें चिवाहादि नहीं होता।

ये घरमे तेलगू और बाहर अर्छ-मराठी भाषा बोलते हैं उत्तर-अर्काट जिलेके तिरुपतिके चेङ्कट-रमण और पूनेके चतुःश्टङ्गी देवताकी ये विशेष भक्ति करते हैं। सिवा इनके घरमें स्वतन्त्र कुलदेवता भी हैं। प्रति वर्ष आश्विन महीनेमें दशहराके उत्सवके समय ये भेड़ का मांस रन्धन कर कुल-देवताको भोग लगाते हैं और इसके बाद वहं। प्रसाद कपसे भक्षण करते हैं। सिवा इसके इनके यहाँ और कोई पर्व या उपवास बत आदि नहीं हैं। निषद्ध मांस (गी-शूकर)के सिवा ये अन्य सभी पशुपिक्षयोंके मांस जाते हैं। मांसके अभावमें शाक सक्जीकी तरकारों, अन्न और जी (यव) की रोटी इनका प्रधान स्वाद्य है। ये स्त्री-पुरुष सभी गांजा, मद्य और तम्बाकू पीते हैं। किन्तु, भाँग और अफीम नहीं स्वाते।

ये साधारणतः शिरमं चोटो और दाढ़ी रखते हैं। यदि इनमें कोई दाढ़ी कटना दे या छ टना दे, तो वह जातिच्युत किया जाता है। पुरुष शिर पर पगड़ी, देहमें कुरता और पैरमें जूता या खड़ाऊ पहनते हैं। रमणियाँ घाँघरा और काँचली धारण करती हैं। गहनेमें ये हाथ-में काँचकी चूड़ी और गलेमें प्रवालकी माला पहनती हैं।

ये काले, लम्बे और विलष्ठ होते हैं। ये दूसरा कोई काम नहीं करते। कंवल वनमें जाते और वनस्पतियां चुन चुन कर ले आते और औषध बना कर घर घर और प्राम प्राममें जा कर बंबते हैं। हमारे देशमें जैसे वैद्य—कानका वैद्य, घावका वैद्य, सब बीमारी दूर करनेका वैद्य, तुम्बी लगानेका वैद्य कह कर घूमते किरते हैं, उसी तरह ये ी वहां घूमते किरते तथा औषध बेचा करते हैं या यों कहिये, कि ये बैद्धय बम्बई आदिमें ही नहीं, युक्त प्रदेश विद्यार आदिके गाँवां और शहरोंमें घूमते किरते हैं। आदिश्यक होने पर ये जों क लगा कर की इं आदि आदिश कार्त हैं। यो तुम्बी लगा कर विद्यत खूनको

मुंहसे खोंच लेते हैं। कभी-कभी मन्द्रसे उ। स्थित जनताको संग्मोहित कर अपना काम बना लेते हैं। आषधी विक्रयके समय ये विशेष की गलके साथ लेगों-को उगते हैं। इनका स्थभाव मिलन है। पुरुष कभी आषधी बेचते, कभी बनमें शिकार खेलते फिरते हैं। रमणी और बालक इस समय राह-राह भी स्थ मांगते फिरते हैं। यैमा अधिक मिलनेसे स्रोपुरुष मद्यपान और गीतवाद्यमें लिस होते हैं।

इनमें बाल-विवाह, बहु-विवाह और विधवा-विवाह प्रजलित है। प्रस्तवके बाद रमणीको कच्छे जैका आटा चूर्ण कर गुड़के साथ खानेको दिया जाता है। जात-बालकको १२ या १३ दिनके बाद सब कोई गोदमें लेने लग जाते हैं और उसका नामकरण होता है। पुत्र-सन्तान होनेसे उस दिन नाई आ कर मस्तक मुण्डन कर सनान करा देता है।

साधारणतः बालक २५ वर्ष और बालिका युवती होने पर इनका विवाह होता है। साधारणतः पुत्र-कन्या-का शैशवकालमें ही सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

वियोहके समय कश्याका विता यदि वरके वितासे कश्या-पण वसूल करे, तो वह समाजसे वहिण्कत होगा। रनके विवाहमें मन्त्र तथा देवपूजाका व्यवहार नहीं होता: केवल विवाहके दिन वर और कन्या पक्षके लोग अपने अपने गांवके माठित मिन्द्रिमें आ कर उस मुर्शि में तेल और सिश्दर मालिश करते हैं और एक नारियलके जलसे देवता के दोनों पैर श्रीते हैं। इसके बाद वर वाँसुरो बाजाके साथ बारात है कर कम्याके घर जाता है। तदनम्तर वर भीर कम्या दोनों एक चटाई पर बैठापे जाते हैं। इसके उपरान्त नाई आ कर पहले माचनेसे वरके शिरके कई बाल उलाड पीछे शिखाका छाड कर मुण्डन करना है और दाढी भी चिकना करता है। फिर वर-कम्याकी अन्य जलसे स्नान कराया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण या कोई घरका विवाहित पुरुष दे।नेंका गडबन्धन करते हैं। फिर बरके गलेमें पुष्पमाला और स्त्रीके गलेमें पवित्र सूत्र मालाके इत्यमें पहना दिया जाता है।

ये शबदेहका जमीनमें गाड़ते हैं। इस समय दे।

ध्यक्ति एक बांसके छण्डेमें लगे हुए भूलेमें शबदेहकी बैठ कर समाधिक्षेत्रमें लाते और कन्नमें बाल कर ऊपर-नमक और मिट्टो डाल उस गड्ढ की भर देते हैं। इसके बाद मृतकके उद्देशसे भातका पिएड बना कर कब्र पर रख कर चले आते हैं। कोई कोई मृतकके लिये अगीच मानते हैं। कोई मृतकके लिये अगीच मानते ही नहीं। इनके यहां प्रताह शसे कोई श्राद्ध नहीं होता। बारहवें दिन पे खजातिके छै।गेंकी भात खिला देते हैं। चैदुओं में जो जांत मांगते या सिलाई करते हैं, वे शीघ्र ही जातिसे च्युत किये जाते हैं। इनमें जातीयता कूट कूट कर भरी है। प्रति वर्श फाल्प्रनमासमें सेव गांवके माधि नगरमें जा इनकी सामाजिक बैठक होती है, उनमें पातिल (मेाइल) आ उपस्थित होते हैं। निजाम राज्यमें इनका बास है, धे ही पातिल सामाजिक विवादों को मिटाया करते हैं।

चैदुरिक (सं० ति०) विदुर द्वारा कृत।

(भागवत० १।१०)

वैदुल (सं • क्की • ) चेतसमूल, बें तभी जड़ । चैदुष (सं • पु • ) विद्वस् ( श्रज्ञादिभ्यभ्र । पा प्राप्ताद्य ) इति स्वार्थे अण् । विद्वान्, पण्डित ।

वैदुष्य ( सं॰ क्ली॰ ) विदुषः कर्म भावे। वा विद्वस्ष्यञ्। विद्वत्ता, पाण्डित्य ।

वैदूर—मन्द्राज-प्रदेशके दक्षिण-कनाड़ा जिलान्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० १३ ५२ १५ उ० तथा देशा० ७४ ३९ ३० पू०के बीच पड़ता है।

वैदूरपति (सं ० पु० ) वैदूर जनपद हे अधिपति ।
वैदूर्य (सं ० क्री०) विदूरात् प्रभवतीति विदूर (विदूरात् प्रयः ।
पा ४।३।८४) इति प्रयः । मिणिविशेष । यह मिणि कृष्णपोतवणे हे और इसके अधिष्ठालो देवता केतु हैं । केतु
प्रह विषद्ध रहनेसे इस मिणिके धारण करनेसे केतुका
दोष शान्त हो जाता है। पर्ध्याय—वालवायज, केतुरत्न, केतवप्रायुष्य, अभ्ररोह, खराजाकुंर, विदूररत्न,
विदूरज । गुण—अम्रु, उष्ण, कफ और वायुनाशक,
गुलम और शूलप्रशमक । इसके धारण करनेसे भी
शुभ फल होता है।

वैदूर्य रत्न महारत्नों में गिना जाता है। किसी किसी-के मतमे यह रत्न विदूर पवंत पर उत्पन्न होता है इसीसे इसका नाम वैदूर्य हुआ है। 'विदूरे भव' वैदूर्य' इस व्युत्पत्तिके अनुसार भी विदूरजात मणि हो वैदूर्य नामसे ख्यात है।

शुक्रनीतिमें दिखाई देता है, कि "तैदूर्य' केतुप्रीति कृतं" "तैदूर्य' मध्यमं स्मृतं" यह रत्न केतुप्रहका प्रीतिकारी है और हीरक रत्नापेक्षा मध्यम रत्न कहा जाता है। राजवल्लभमें लिखा है,—मुक्ता, विद्रम और वैदूर्य आदि रत्न सारक गुणविशिष्ट, शीतल, कपाय रस, म्बादु पाकी, उल्लेखनकर, चक्षुहित कारी है; इस रत्नके धारण करनेसे पाप और दरिद्रता दूर होती है। उद्में इस रत्नको लहसुनिया रत्न या लशनीय कहते हैं।

राजनिर्घण्टके मतसे यह रत्न साधारणतः कृष्ण-पीतवर्णे हैं, किन्तु शुक्रनीतिकं मतसे यह रत्न नीलरकः वर्णे हैं।

इस रत्नका रङ्ग चाहे जो भी हो, किन्तु इसमें जरा भी सन्देह नहीं, कि इसकी छाया या कान्तिगत विशेष चैलक्षण्य है। राजनिर्घण्टमें लिखा है —

वैदूर्ण तीन तरहके होते हैं—पहला वेणुपलाश अर्थात् वाँसकी पत्तीकी तरहका, मयूरकरठकी तरहका दूसरा, तीसरा मार्जार आंखकी तरहका है। इनमें जो बड़ा, खच्छ, स्निम्ध और वजनमें भागी हो, वह उत्तम है।

जो विच्छाय अर्थात् विवर्ण और जिसके भीतर मिट्टी या शिलाका दाग दिखाई देता है, जो वजनमें हरका, रूखा, क्षतयुक्त, तासचिह्नसे चिह्नित, कर्कश और कृष्णाभ है, वह वैदूर्ण निन्दित है, इसकी दूर फेंकना चाहिये। इस तरहका निन्दित वैदूर्ण धारण करनेसे अशुभ फल होता है।

इसकी परीक्षा—कसीटी पर वैदूर्ण धिसतेसे जिसकी की छाया और स्वच्छता परिस्फुट होती है, यही बैदूर्ण उत्तम है।

गरुडपुराणमे लिखा है, कि दैत्योंके महाप्रलय क्षुभित समुद्रगर्जनकी तरह अथवा वज्रानिर्धोष शब्दसे अनेक रङ्गके वैदुर्शकी उत्पत्ति हुई थी, ये सब वैदुर्श शोभायुक्त, मनोहर आभा और वर्णविशिष्ट थे। विदुर नामक पर्नत-के उच्च प्रदेशके निकट अर्थात् प्रान्तदेशमें कामभूति नामक स्थानमें इस रत्नका आकर है। दैश्यध्वनिसमुत्य होनेसे उसका आकार सुन्दर और महागुणविशिष्ट हुआ था। उस महागुण आकारसे उद्धृत या उत्पश्न होनेकं कारण यह लैलेक्षिपका भूषण हुआ है। उस दानव राजके गर्जनके अनुक्षप वर्षाकालके मेघराजकी तरह विचित्र मनोहर वर्णविशिष्ट और नाना प्रकार भास अर्थात् दीतियुक्त वैदर्श मणि उन आकरोंसे अग्नि-स्फुलिङ्गोंकी तरह आविभूत हुई।

वैदर्श कई तरहके होने पर भो मयूरक एउके रङ्गकी तरहका और वांसके पसेके रङ्गका वैद्र्श प्रधान या उत्कृष्ट है। जिसका वर्ण या वाणोक एउ पश्लीके प्रशाप्त भागको तरह है, उस वैद्र्श मणिके धारण करनेवालेको और उसके मालिकको वह सौभाग्यशाली बनाता है। किर कोई वैद्र्श दोषपूर्ण हो, तो वह दोप हो बुलाता है। इनलिये इसकी विशेषक पसे परीक्षा करनेको आवश्यकता है।

णिरिकाँच, जिशुपाल, कांच और स्फटिक आदि कितनी हो मणि चैदूर्य मणिको तरह जमीनमें विद्यमान हैं। इन सब मणियों का आकार चैदूर्यकी तरह होने पर भी परीक्षामें बैसी नहीं हैं। अतएव ये सब मणि चैदूर्यसं इतर जातिकी हैं।

लिख्याभाव अर्थात् प्रमाणकी शुद्रता होतु काँच, वजनमें हरका होनेकी वजह शिशुपाल, दीप्तिहीनता अयुक्त गिरिकांच, रङ्गकी उड्डवलता रहनेसे स्फटिक, विजातीय बैद्र्य कई तरहके होते हैं। अन्यान्य मणिकी तरह बैद्र्य मणि भी विजातीय हैं। समस्त विजातीय मणि ही सजातीय मणिकी समान वर्णयुक्त होता है। नाना तरह-के प्रमाणों द्वारा उनका धभेद स्थिर करना होता है। स्तेह प्रमेद अर्थात् लावण्यकी लुटि, लघुता (वजनमें हन्का) मृद्रदव (अक्ठितता) ये सब प्रधान चिह्न हैं।

सुतार, घन, अत्यच्छ, कलिल और व्यङ्ग ये पांच वैदूर्य महागुणसम्पन्त होते हैं। उनमें विक्लीके नेत्रकी तरह या लहसुनके रङ्गका कलिल, निर्मल और व्यङ्गगुण- विशिष्ट जो वैद्र्य है, उसे देवगण भूषणक्रपसे व्यवहार करते हैं।

यह मणि यदि दीति हो अर्थात् उससे तेजः निकलता हो, ते। यह सुतार कहलाती है। आकारमें देखने पर छोटी किन्तु बजनमें भारी ऐसी मणिके। यन कहते हैं। जो मणि कलङ्क आदि दोषमे श्रम्य है, यह अत्यच्छ है। जिसमें चन्द्रकलाको तरः एक तरहका चञ्जलवत् पदार्थ दिखाई देता है, यह कलिल कहलाती है। यह राजाओं को। भी सम्यन्तिशयक है। जे। अवयव-विशिष्ठ अर्थात् विशेषकाने अनंदत है, यह व्यक्क है।

इस मणिके जैसे पांच गुण हैं, बैसे हो इनके पांच महा दोष भी हैं। दोष, जैसे—कर्कर, कर्कण, लास, लड़ और देह। जो देखनेंमें शर्कशायुक्त अर्थान् कंकरयुक्त दिखाई दे, यह कर्क रदोष है। इसके धारण करने पर बन्धुनाश होता है। जिसके देखते ही टूटनेकी भ्रान्ति उत्पन्न होतो है, वह लास नामक दोषयुक्त है। इसके धारण करनेसे वंशनाश होता है। जिसकी गोदमें विज्ञातीय घन दिखाई दे, उस दोषका नाम कलड़ है। इसका धारण करनेवाला नाशको प्राप्त होता है। जिसमें देखनेसे मालू रहों, कि मललित है, वह भी सदोप है। इस दोषको देहदोष कहते हैं। इस देहदोषदृष्ट चैदूर्ध-की धारण करनेसे शरीर क्षयरेगयुक्त होता है।

( युक्तिकल्पतक )

इस तरह चैदूर्यके गुणदेश्वका विचार कर श्रारण करना चाहिये। वैद्यक्षप्रस्थमें औषध प्रस्तुतके स्थानमें जहां वैदूर्य मणिका उल्लेख है, वहां उसे शुद्ध कर लेना चाहिये। शोधनप्रणाली हीरैकी तरह है। अर्थान् जिस तरह होरा शुद्ध किया जाता है, उसा तरह वैदूर्य भी शुद्ध किया जाता है।

बीदूर्ण कर्षोतन मणिका प्रकारमेद है। प्रकृत बैदूर्ण सदा नहीं मिलता। इस जातिके जितने पत्थर हम देखते हैं, यह उतना पक्का दाना या कठिन नहीं है। साधारणतः हरिद्रा (जदं), कटा, सब्ज और कभी काले रङ्गका बैदूर्ण मिलता है। मयूरकएठकी तरह रङ्गविशिष्ट नीलाभक्षणकाय प्रस्तर सर्वापेक्षा उत्हृष्ट है। प्रस्तर चाहे जिस-जिस वर्णके क्यों न हों, उनके दोचमें विलीकी आंखको पुनलोके समान उउडवल श्वेत वर्ण एक रेखा या आलोकज्योतिः है। इस रेखाको दीप्ति कभी इन्द्रधनु-को तरह विभिन्त वर्ण धारण करती है, कभो वह कुछ उउडवल आलोक विकिरण करती है। पत्थरके दानेका गठनवैचित्र और निर्मलता हो इसका एकमात्र कारण है।

आलेकिविहीन स्थानमें वैदूर्य पर द्विष्टिनिक्षेप करनेसे एक सादा दागके सिवा पत्थरका कोई दूमरा सिरोपत्य दिखाई नहीं देता। गैसका आलेक अथवा प्रदीप्तसूर्या-लेक इस पर पड़नेसे इस रेखाको आभ्यत्त रिक दीप्ति उद्मापित हो उठतो है। पत्थरकी जितना हो इस ओर उस ओर फुकाया जाता है, उतनी ही आलेक रेखा दौड़ती है। किन्तु आलेकिको ओर रखनेसे इसका आलोक सङ्कुचित हो कर बिलोकी आँखकी पुनलीकी तरह दिखाई देता है।

भारतवासी ऐसे वैदूर्णको बहुत पसन्द करते हैं जो ओलिभ फलके रङ्गकी तरह काला हो और जिसके दोनों कोनोंसे दीप्ति उक्कवल और आलोक रेखा दूनी दिखाई दे। पाश्वाटय देशवासी सेवकी तरह समृज या गाढ़े ओलिभकी तरह रङ्गदार वैदूर्ण हो उत्तम सम-भते हैं।

बौद्र्यंको दूढ्रवका परिमाण ८'५; नीला, खुश्नी आदिको द्वारा उस पर आँचड़ दिया जाता है। इसका आपेक्षिक गुरुत्व ३'८ है; नलसे अभ्युत्ताप प्रदान करनेसे यह गल जाता है। किश्तु अभ्य आदि उसको शरारमें किसी तरहकी विकृति सम्पादन कर नहीं सकते। रासायनिक परोक्षा द्वारा जाना जाता है, कि उसमें ८० भाग पलुमीना और २० भाग ग्लुसिना है। इसका वर्णां श प्रोटक्साइड आयरन है।

स्फटिककी तरह वैद्धिक भी दाना होता है। यह तिपहल भीर चीपहल होता है। प्रस्तरकी प्रकृतिक अनुमार अर्थात् खच्छता और अस्वच्छताक कारण आलोककी दीप्तिका तारतम्य भी है। आलोकपात भो दोनों ओर प्रतिफलित होता है। घर्षण द्वारा यह वैद्युतिक शक्ति आकर्षण करतो है और अधिक क्षण स्थायी होता है। उत्तर अमेरिका, मेाराभिया, यूराल पर्वंत, भारत और सिंहलमें नीले पत्थरोंके साथ बैदूर्य दिखाई देता है। वर्षमानमें सिहलद्वीपमें सुन्दर रूपमे वैदूर्य काटा जाता है। वे कभो एक, कभी वो पृष्ठ न्युक्जाकार बनाते हैं, पारवात्य जीहरियोंकी भाषामें उस प्रथाको en cabo chon कहते हैं।

शिरके पीन तथा अंगूठीके लिये इसका प्रधान व्यवहार हे।ता है। होरेकी तरह इस पर कभी खुदाई नहीं होती। प्रस्तरका आकार और औडउवस्यके न्यूना धिक के अनुसार उसके मुल्यमें कमी बेशी होती है। वर्णविभेदमें इसके दाममें उतनी कभी बेशी नहीं होती। क्योंकि, लोग अपनी पसन्दको अनुसार केंद्रर्ध खरोदते हैं। किन्तु जिस पत्थरकी आलोक रैखा एक कोनके बीचसे दूसरे कोने तक प्रतिफलित होती है और निर्दिष्ट सीमाद्वयके नोचेमें भासमान होती है और जिसके औउउवत्यके बोच कोई दाग या काला चिह्न प्रतिविम्बित नहीं होता, ऐसं ही प्रस्तरोंका मूल्य अधिक है । साधारणतः १००) से १०००) मृत्यका वैद्यं अंगूटोमें लोग व्यवहार करते हैं। सुना गया है, कि किसी किसी राजाके घर लाखों रुपये मुहपके चैदर्य हैं। प्रायः अर्द्ध इश्च व्यासयुक्त अर्द्ध वृत्ताकार वैदर्य मिला है। मणिके इतिहासमें ये होप ( Hope ) नाम-से प्रसिद्ध हैं। सन् १८१५ ई०में यह प्रणि सिंहलद्वीपके राजासे प्राप्त हुई है। काएडी राजधानीके अधीश्वर इस मणिको विशेष सावधानीसे रखते आ रहे हैं। कई शताब्दीके (तिहासमें इस मणिकी प्रसिद्धिका जिक है। रिविरो (Ribiero )-के खरिनत सिंहलके इतिहासमें इस मणिका उदलेख है। यह १६वीं शताब्दीमें राजा उराके अधिकारमें थी । उन्होंने विशेष यतनके साध इस मणिको स्वर्णके ऊपर पद्मराग मणिमण्डित करा कर सुसज्जित कर लिया था। यह "en cabochon" प्रधासं कारी गई है। पण्डित लक्ष्मीनारायणके पास और एक बृहत् बैदूयं था। प्रवाद है, कि एक समय १०००) रुपये मूल्य पर भी उक्त पण्डित महाशय देना नहीं चाहते थे। अन्तमें उन्होंने इस पत्थरको ६००० द्वपे पर मैमनसिंहकं एक जमीन्दारकं हाथ बेच दिया। मुशिहा-

बादके प्रसिद्ध महाजन बाबू धानसिंदवैद्यके पास एक काला चैदूर्ण था। राय बदरादास मुकीमके घर नाना रङ्गोंके चैदूर्यों के गठित एक कण्ठा है। सृत महाराज यतीम्द्रमोहन ठाकुर बहादुरके एक पानदान पर एक कब्तरके अण्डेके समान एक चैदूर्य अङ्कित या जड़ित है। इसका वर्ण कुछ पिङ्गलवर्ण है और ज्यातिरेखा अत्यन्त स्पष्ट है।

इस मणिकी आलेकिरेखा एक कीनसे दूसरे कीनमें चली जाती है। इससे बहुतेरों का यह ख्याल है, कि अप-देवताके अधिष्ठानके कारण इस मणिके भीतर आलेकि प्रभाव होता है। प्राचीन आसीरीय इस मणिको देवता वेलास (Belus) के प्रिय कहते थे। इसीलिये पे Oculus Beli नामसे परिचित हैं। कोई कोई तो wolf's eye कहते हैं। कोई कोई जाति इसको पवित और भौतिक प्रभावनाशक समकती हैं!

प्रकृत वैदूर्यको तरह एक तरहका नकली वैदुर्य भो बाजारमें विकाई देता है। इसको रूफटिक वैदूर्य या Quarts Cats' eye कहते हैं। यह उज्ज्वलता और कठि-नतामें पूर्वोक्त मणिको अपेक्षा बहुत स्यून हैं। यह साधा-रणतः पिङ्गलवर्णको होता है। यह काठिस्यमें ६ से ६'५ है। आपेक्षिक गुरुट्य २'६५। इससे काँचके पालमें चिह्न दिया जा सकता है। पलुरिक पसिष्ठसे यह द्रव किया जाता है और सोष्ठ के येगसे अग्निमें महज ही गल जाता है। इसमें ६४ भाग मिलिकाम, ५१ अंश आक्सिजन और सामान्य परिमाणसे चूना तथा आयरन अक्सिड है।

अरबी इस मणिका जुजा कहते हैं। अरबी विवरणीसे मालूम होता है, कि यमन देशमें अकिक खानमें हाउस, खम्बायत और गुजरातमें किसी समय अधिकतासे वैदूर्घ उत्पन्न होता था: वे साधारणतः सादा, लाल, जर्व और काले हैं।ते थे। अरबी जीहरी अकीककी तरह पहले वैदूर्घ काट कर गर्भ जलमें डालते थे। इससे मणिकी उज्ज्वलता कई अंशमंबद्द जाती थी। वाधा-गुरी नामक पत्थरींका रङ्ग वाहरी एक तरहका और भातरका रङ्ग दूसरी तरहका होता है। सुलेमानी पत्थर साधारणतः लाल और काला दिखाई देता है। आय- नेलहार (हिङ्गिले)ह सानिया ) परधर सन्ज और हरिद्रा रङ्गका होता है। अतिशय खच्छ आले।क प्रतिफलिका शक्तिविशिष्ट हैं।

इसके धारण करनेसे खभावतः हो मनमें हुषे उत्पारन होता है। शरार पीला पड़ जाये, तो इस मणिके धारण करनेसे उपकार होता है। गुर्विणा प्रसव वेदनासे बहुकाल तक कछ भागती हो, तो उसके शिरके केशमें इसकी अंगूठी बांध देनेसे तुरस्त प्रसव वेदनासे मुक्त हो सम्तान प्रसव करती है। यहि बालकांका खांसी हो, तो उसके गलेमें बांध देनेसे तुरस्त कफ काट कर फॅक देता और राग आराम होता है। यह भूतभयनाशक और भौतिक प्रभाव अपनीदक है। इसको भस्म क्षत निवारक है। दस्तमञ्जनमें काम लानेसे दांतकी जड़का मजबूत करता और आँखमें सुरमंकी तरह लगानेसे जलका गिरना बन्द होता है। इसके धारण करनेसे अशुभ स्वप्नका अशुभ फल भी नहीं होने पाता।

वैदेशिक (सं० त्रि०) १ विदेश सम्बन्धो, विदेशका। २ विदेशसं भाषा हुआ।

वैदेश्य (सं० ति०) वैदेशिक देखो ।

वैदेश्यसार्थ ( सं॰ पु॰ ) विदेशी माल।

वैदेश्वर—उड़ोसा विभागस्थ गवर्नमेण्टकी बङ्कि जमींदारीके अन्तर्गत एक गण्डप्राम । यह अक्षा० २० २१ १५ उ० तथा देशा० ८५ २५ ३० पू० महानदीके तट पर अव-स्थित है। यहाँ नमक, मसाले, नारियल और पोतलके बरतनका विस्तृत कारवार हैं। सभी पदार्थ सम्बल-पुरसे यहां लागे जाने हैं। कई, गेहूं, चावल, तेलहन बीज, लोहा, तसरका कपड़ा आदि यहां बहुतायतसे उत्पन्न होता हैं। सम्बलपुरकं ध्यवसायी अपना द्रध्य बदल तथा खरीद कर उक्त द्रुग्य ले जाते हैं।

वैदेह (सं० पु०) विदेहस्यापस्यामिति विदेह-अञ् । १ राजा निमिकं पुतका नाम । इनका उत्पत्तिविवरण विष्णु-पुराणमें इस प्रकार लिखा है,—जब राजा निमि निःसम्तान मर गये, ता धर्मका लोप हो जानेकं भयसे श्रृषियोंने अरणीसे मध कर इन्हें राज्य करनेके लिये उत्पन्न किया था । इनके पुत्त उदावसु थे। (विष्णुपु० ४।५ अ०) २ वणिक, सौदागर। (अमस्टोका भरत) ३ प्राचीन कालको एक वर्णसंकर जाति। मनुकं अनुसार इस जातिको उत्पत्ति ब्राह्मणी माता और चैश्य वितासे है। इसका काम अन्तःपुरमें पहरा देना था।

(मनु १०।१६)

वैदेहक (स॰ पु॰) वैदेह एव स्वार्ध कन् । १ वाणक्, व्यापारी । २ वैदेह नामक वर्णसंकर जाति । वैदेहक व्यञ्जन (सं॰ पु॰) व्यापाराके वेशमें गुप्तचर । पे समाहर्ताके अधीन काम करत थे और व्यापारियोंमें मिल कर उनकी कार्रवाहर्योकां सूचना दिया करते थे। वैदेहिक (सं॰ पु॰) १ वणिक्, सोदागर । (अमरटीकां सारसु॰) २ एक वर्णसंकर जाति। (मनु १०।३६)

वैदेहो (सं • स्त्री •) विद्देषु भवा विदेहस्यापत्यं स्त्री वा विदेह-अण् ङीप्। १ विद्देह राजा जनककी कन्या, सीता। २ वैदेह जातिकी स्त्री। (मनु १०।३७) ३ रोचना। ४ पिष्यलो, पीपल ।

वैद्य (सं० पु०) विद्यां वेद विद्याः अण (तदधीते तद्व र । पा
४।२।६५) १ पिएडत । २ वासकतृक्ष, अड्रस । ३ आयुर्वेद वेत्ता, चिकित्सावृत्तिक । पर्याय—रागद्दारी, अगदङ्कार, भित्रक, चिकित्सक, स्रष्टा, विधि, विद्यान, सायुर्वेदी। यह चार प्रकारके हैं—रोगद्दर, विषद्दर, शल्पहर और कृत्याहर । महाभारत) वैद्यजाति शब्दमें विशेष विवरण देखो।

वैद्यके दोष और गुणको आलोचना वैद्यक प्रन्थमें (संस्कृत) विशेषक्र पसंकी गई है। संक्षिप्तकपसे यहां उसकी आलोचना करते हैं—

वैद्य-लक्षण--जो चिकित्साकार्य करते हैं, उन्हें वैद्य कहते हैं। इनमें जो प्रशंसनीय हैं, उनकी बात कही जाती है। जो वैद्य. शास्त्राणीं विशेष ट्युरपन्नमित, दूष्टकम्मां, स्वयं चिकित्साकुशल, सुप्रसिद्धहरूत, शुचि, कार्यदक्ष, अभिनव औषध और चिकित्साक उपयोगी उपकरणोंसे सुसज्जित, सहसा उपस्थितबुद्धि, धोशक्तिसम्पन्न, चिकित्साच्यवसायी, मिष्टभाषो, सत्यवादी और धर्म-परायण हैं, वे ही वैद्य यथार्थ वैद्य कहलानेके पात हैं।

निषद्भैद्य,—कुतिसत वस्त्रपरिधानकारी, अप्रियानिकाषी, अभिमानी, लोगोंक साथ व्यवहारमें अनिमानी और बिना बुलाये आ जानेवाला वैद्य यदि धम्बन्तरीके समान भी हो, तो किसी तरह वह प्रशंसनीय नहीं हो सकता।

वैद्यका कम —लक्षणादि द्वारा सम्यक्ष्यसे रोग और रोगका उपशम करना ही वैद्यकका कर्ग है। किन्तु वैद्य आयुप्रदाता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कि सम्यक् प्रकारसे ब्याधिका निणय और उसकी उपशम करना ही वैद्यका कर्ग नहीं, यर परमायु दान करनेमें समर्थ होना चाहिये। क्योंकि १०० तरहकी अपमृत्युत्वे बनानेवाला वैद्य ही है।

जैसे दीपकमें बत्ती रहते हुए भी प्रवत्र वायुके कींके-से दीपक बुक्त जाता है, उसी तरह आगश्तु हेतुजनित सृत्यु दुनिर्भित्त उपसर्गके प्रावत्यके कारण परमायु रहते हुए भी प्राणियों का प्राण विनष्ट हो जाता है।

सुश्रुतमें लिखा है, कि रसिकयाविशास्त्र वैद्य दोष निमित्त और आगन्तु निमित्त वेदनासे राजाको मुक्त करनेमें समर्थ हैं।

चरकमे लिखा है, कि बैच, द्रव्य, रोभीका परिचारक और रोगी ये चार उपयुक्त गुणविशिष्ट होनेसे ही रोग का उपशक्ति होता है। नहीं तो रोग शबल हो जानेसे रोगीकी मृत्यु हो जाती है।

वैद्य तीन प्रकारके हैं— छद्मचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुण युक्त भिषक । जो अब जिक्तित्सक औषधा-धार, औषध, पुस्तक और चातुर्य्यावलम्बन आदि द्वारा वैद्यों का अनुकरण कर भिषक नामसे अपना परिचय देते हैं, उन अब वैद्य प्रतिक्र पंकी छदुमचर भिषक कहते हैं। जो मूर्ख चिक्तरसक श्री, यशः, ब्रान और काय सिद्धि प्रभृति गुण शूल्य हो कर भी अपनेको श्रीसम्पन्न, यशस्त्री, ब्रानवोन् और छनकर्मा समक मिध्या परिचय देते हैं, उनको सिद्ध साधित भिषक कहते हैं। जो भीषध प्रयोग-शास्त्रक्रान, ध्यवहारकुशल और कार्यासिद्धि द्वारा सुप्रतिष्ठित और रोगीके लिये आरोग्यप्रद तथा जीवनरक्षक हैं, उनको वैद्य गुण युक्त भिषक कहते हैं।

वैद्य ही सारे शरीरके ज्ञानमें, शरीरकी उत्पत्तिके ज्ञानमें और प्रकृति विकृति ज्ञानमें संशयशून्य होते हैं। इसी तरह वैद्य ही सुखसाध्य, कृच्छ्रसाध्य, याप्य और प्रात्याक्ष्येय रोगों के निदान, पूर्वक्रिय, वेदना और उपश्चिष्ठ विज्ञानमें सन्देहशून्य हैं। ये ही तिविध आयुर्वेद सुत्र के हेतू हैं। लिङ्ग और आपध्यान के और दैवन्या

पाश्रयादि तिविध औषध प्रामके व्याख्याता, ३५ प्रकार मूलफलके, १६ प्रकार मूलप्रधान, १६ प्रकार फलप्रधान पृक्षके, १ प्रकार महां हने हके, ५ प्रकार लवणके, ८ प्रकार मृत्रके, ८ प्रकार दुर्धके, श्लीरप्रधान और त्वक्प्रधान, ६ प्रकार अन्यान्य पृश्लों के शिरोधिरेचना दिके, पञ्च कर्माश्रय औषधों के, १८ प्रकार यवागूके, ३२ प्रकार चूर्ण अंर प्रलेपके, ६०० विरेचनके, ५०० कषायके व्याख्याता और स्वस्थ एक्तिविषयमें भाजन, पान, नियम, स्थान, भ्रमण, श्रय्या, आसन, माला, द्रव्य, अञ्चन, भ्रम, अभ्यङ्ग, परिमाजन, ये गविधारण, व्यायाम, सातम्ये न्द्रिय परीक्षा, चिकित्सा और सद्धुन इन सब विषयों के विद्यानमें पण्डित; ये हो सोलह गुणवाले चतुष्पादका भेषज और विनिश्चय, तिविध पषणा और वातकलान्नान विषयों में संदेह रहित हैं।

ये २४ प्रकारके स्तेह विचारणाः ६४ प्रकार रस और बहुत तरहके स्तेहा, स्थेदा, बम्य और विरेच्य औषध विषयमें कुशल और शिरःपोडादि रोगोंके दोषांश, विक रुपज व्याधियोंकी क्षय पिडका और धिद्रधिरोगके तिविध शोधकं बहुत तरहकं शोधानुबन्धकं, १४८ प्रकारके रेगाः धिकरणके, १४० प्रकारके नानात्मज रोगके, ८० प्रकार वात और ४० प्रकार पित्तज रोगकं, २० प्रकार श्लेष्मज-रै।गर्के और २० प्रकारके नानात्मज्ञ रोगोंके निवारणप्रे कुशल हैं। इसी तरहके वैद्य विगहिंत, अतिस्थील्य और अतिकार्श्य रागके निदान, लक्षण और चिकित्साके व्याख्याता है। ये हो हिताहित, निद्रा, अनिद्रा और अतिनिद्रा आदिके चिकित्साविश्वानमें कुशल हैं। रत्यादि गुणयुक्त वैद्य हो ममृति, मति और शास्त्र-योजनाञ्चानसम्पन्न हो अपने सत्स्वभावकं गुणसे सब प्राणियोंको माता, विता और भाईके समान ही जगत्का हितमाधन करते हैं। उक्त गुणयुक्त चिकित्सक ही प्राणाभिसर और रे।गहन्ता कहलाते हैं।

उक्त प्रकारके गुणोंके विपरीत गुणविशिष्ठ वैद्योंको रोगाभिसर और प्राणहन्ता समभ्यता चाहिये। ये वैद्यवेगधारी लोककण्टक, अधार्मिक वञ्चक राजाकी असावधानीके कारण ही राज्यमें घूमते किरते हैं। इनका उद्देश्य है—चिकिटसा द्वारा धन लाभ करना। इसा

लोमके कारण बैद्यवेशका धारण कर अपनी अत्यन्त इलाघा करते हुए राहमें विचरण करते हैं। किसीकी पीडा-की बात सुन छेने पर वह उस व्यक्तिके घरके चारों और और श्राणवीय प्रदेशमें खड़ा है। घुमता रहता है कर ऊंचे स्वरसे अपनो चिकितसाको बडाई किया करता है। फिर जो चिकित्सा कर रहा है, वारंबार उसके दोवको घोषणा करता है। यह प्रकृषण, उपजलान और संवादि द्वारा रेगोके आत्मीय स्वजनका स्वपक्षमें लानेकी कोशिंग करता है और अपनी खर्गाकांछा दिखलाता है चिकित्सा-का भार सीं। देने पर यह अपनी अन्नानताको छिपा रखनेके अभिन्नायसे दक्षतासूचक चतुरताके साथ बार बार रोगोको देखता है। रोगप्रशमनमें असमर्थ होने पर रोगी पर "क्रपध्य" करता है, "बडा स्वादा" दोषा-रोप करता है। रोगोक्षी शेष दशामें वह स्थान छोड कर इसरे स्थानमें भाग जाता है। अर्थात् जहां मूखे है, वहां जाता है और उनसे अपनी चिकित्सः कुशलताः का वर्णन करता है तथा परिडतों के पारिडत्यका दोव वर्णन करता है। ये कभी पण्डित समाजमें नहीं जाते। असे भयङ्ग द्राम पथ देख कर पथिक द्रसंही उस पथको त्याग देता है, वैसे हो वश्चक वैद्यवेशधारी वैद्य भी दूरसे ही पिएडत-समाजका परित्याग करते हैं। यदि दैशत किसी तरह इनकी चिकित्सासे कुछ भी रोग आरोग्य हो जाता है, तो यह उसकी बारंबार प्रशंसा किया करते और अपने यशका पुल बांधा करते हैं। ये किसीके भी अनुयोगकी इच्छा नहीं करते और किसीका अनुयोग करते भी नहीं। अनुयोगसं यमकी तरह भय करते हैं। इनके कोई आचार्य नहीं, शिष्य भी नहीं और साहाय्य भी नहीं है।

व्याध जैसे फाँदा लगा कर पक्षियोंकी फंसाय। करते हैं, वैसं ही वैद्यक्त धारण कर जो रोगियोंका अग्वे-षण करते हैं, ये शास्त्रज्ञान, बहुदर्शन, मात्राज्ञान और देशज्ञान होन हैं, अतप्य इस तरहके येद्य वर्जनीय हैं। ऐसे वैद्य यमके अनुचरकी तरह पृथ्वीमें विचरण करते हैं।

जो सामान्य जीविकाके लिपे वे द्वामिमानी हैं, उन Vol. XXII 73 मूर्ल विशारहों की विद्वान रोगी परित्याग करें। क्योंकि वे वायुभक्षी सर्प हैं। सर्प जैसे वायु भक्षण करते हैं, वे भी वैसे ही जीवों की प्राणवायुका भक्षण किया करते हैं। ऐसे वैद्यों की दूरसे ही प्रणाम करना चाहिए।

यथार्थ वैद्य सबकं ही पूजनीय हैं। रसायन, वृध्य-योग और जो कुछ रोगेंकी श्लोषध है, वे सभी वैद्यों के अधीन हैं। अत्वव देवराज इन्द्रने जैसे खर्वेद्य अध्विमी-कुमारद्वयकी पूजा को थी, परिस्त व्यक्ति भी धैसे ही बुद्धिमान वेदपारग प्राणान्नाय वैद्यकी पूजा करें।

चिकित्सक जब जरामरण-रहित देवें के मी पूज्य हैं, तब स्समें कीन-सा आश्चर्य है, कि वे जराव्याधि-मरणशील दुः खी सुखार्थी मानवें के पूज्य हों। जो वैद्य सत्ख-भाव, मितमान, जास्त्रज्ञ और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य हैं, उसी वैद्यकी प्राणिगण प्राणरक्षार्थ आचार्य वत् पूजा किया करते हैं। अतप्य ऐसे गुणयुक्त बैद्य प्राणाचार्य नामसे अभिहित होते हैं।

ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार होने से उनकी द्विज्ञाति और वेदाध्ययन सम्पन्न होने पर तिज्ञाति कहा जाता है। जब तक वे अनधीतवेद रहते हैं, तब तक उनकी विज्ञाति अर्थात् वैद्य नामसे अभिहित नहीं किया जाता। जन्मसं ही वैद्य संक्षा नहीं होती। ब्राह्मणों के जन्म होने के बाद जितने दिन उपनयन संस्कार नहीं होता, उतने दिन उपनयन संस्कार नहीं होता, उतने दिन उपनयन संस्कार नहीं होता, उतने दिन उपनयन सोस होने पर वे द्विज्ञाति और वेदाध्ययन समाप्त होने पर विज्ञाति अर्थात् जिज्ञनमा वैद्य संक्षां अभिहित होते हैं। विद्या समाप्तिके बाद तत्त्वक्षान हेतु "ब्राह्मग्रमनः" या "आर्ष-मनः" उनका आश्रय करता है। ब्राह्मणादि द्विज्ञोंका इसी तरहसे वैद्यत्वक्षपंत्र जन्मान्तर होता है और वे तिज्ञ नामसे अभिहित होते हैं।

जो बुद्धिमान पुरुष दीर्घायुः लाभ करनेकी इच्छा करें, वे प्राणाचार्य वैद्यके धन आदि विषयमें स्पृद्धा या उसके प्रति कोध न करें तथा उसका कोई अद्दित न करें। जिस बैद्य द्वारा जो व्यक्ति चिकित्सित दुए हैं, उस बैद्यकी कोई उपकार-जनक वार्ते सुन कर या न सुन कर यदि वह उसका उपकार नहीं करता, तो उस मनुष्यकी इहजगत्में निष्कृति नहीं है। फिर बैद्य भी यि परम धर्म पानेके अभिलापी हों, तो उनको चाहिये, कि अपने सन्तानकी तरह रोगियोंकी पीड़ाको दूर करनेमें यत्नवान हों।

जो वैद्य रोगीके घर पूजित नहीं होने, उसका रोग नष्ट नहीं होता। रोगी या दूत शून्य हाथसे वैद्यका दर्शन न करें। क्योंकि शास्त्रमें लिखा है, कि राजा, वैद्य और गुरुका शून्य ढाथसे दशैन न करना चाहिये।

वैद्य निम्नोक्त व्यक्तियोंको छोड़ कर चिकित्सा करें। जो व्यक्ति अत्यन्त कोधी, अविचारितकार्यकारी, भयशील, वैद्य द्वारा उपद्यत होने पर भी उसे अथ्राद्य-कारी, व्यक्तिलचित्त, शोकाभिभूत, जिसकी मृत्यु निकट हो, इन्द्रियशक्तिरहित, वैद्योंके प्रति शठताचरणकारी, चिकित्सकके प्रति अविश्वासी या वैद्यके वाक्यकी अव हेला करनेवाला और जो व्यक्ति चिकित्साव्यवसायी हो, वैद्य इन व्यक्तियोंको चिकित्सा न करें। क्योंकि इनकी चिकित्सा करनेस कई तरहके दोयोंको आशंका है। (भावप्रकाश) २ जातिविशेष। वैद्यजाति देखो।

वेद ण्य । ३ वेद सम्बन्धीय । वैद्यक (सं० क्री०) आयुर्वेद चिकित्साशास्त्र । अष्टाङ्ग चिकित्साशास्त्र, या दशाङ्ग वैद्यशास्त्र । आयुर्वेद शास्त्रको हो वैद्यक कहते हैं । सुश्रुतके मनसे शत्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, अगदनन्त्र, रसायनतन्त्र और वार्जाकरणतन्त्र इन अष्टाङ्ग चिकित्साशास्त्रको वैद्यक कहते हैं ।

वैद्यक्रिनघंदुकं मतसे द्रव्याभिधान, वग्विनिश्चय, कायसीख्यसम्पादन, शास्त्रविद्या, पञ्चाक्षरीप्रभाव द्वारा भूतिनप्रह, विषप्रतीकार, वालोपचार, रसायन, शालाक्य और वृष्य—इन दशाङ्ग शास्त्रको धैद्यक कहते हैं।

ब्रह्मचैवर्त्तपुराणमें लिखा है, पहले प्रजापित ब्रह्माने ब्रह्म, यजुः, साम, अध्धानामक चार वेदों के दर्शन किये। पीछे उनके अधीं की पर्यालाचना कर आयुर्वेद नामसे एक पांचवें वेदकी सृष्टि की। इसके बाद भगवान ब्रह्माने उक्त पाचवां वेद भास्करदेवको दान किया। भास्करने भो इस आयुर्वेदसं स्वतन्त एक संदिता बनाई। अन्तमें अपनो बनाई संदिताके साथ उक्त आयुर्वेद

अध्ययन करनेसे उन सबीने दोनों शास्त्रोंका दर्शन कर एक संहिता तैय्यार को। इन सब संहिताओं का विवि-रण इस तरह लिखा है,-धन्वन्तरो, दिवोदास, काशी-अध्विनीकुमारद्वय, नकुल, सहदेव, यमराज, च्यवन, जनक, बुध, जाबाल, जाजलि, पैल, कवथ, अगस्य, ये सोलह भास्करके शिष्य हैं। पहले भगवान् धन्वन्वरिने अति सुन्दर "चिकिटसातर्चावश्वान" नामक एक संहिता रची, पोछे दिवोदासने चिकित्सादर्शन और काशीराजने 'चिकित्साकौमुदी, नामक अति उत्तमशास्त्रकी रचना की । अश्विनीकुमारद्वयने 'चिकिटसासारतन्त्र', नकुलने 'वैदुयक सर्वास्व', सहदेवने 'श्राधिसिन्धुविम ह न,' यमराजने 'झानाणीय' च्यावनने 'जीवदान', जनक-न 'वैद्यकसन्देहभञ्जन', बुधने 'सर्वासार', जाबालने-'तन्त्रसारक,' जार्जालने 'वेदाङ्गसारतन्त्र', पैलने 'निदान', कवथने 'सर्वाघरतस्त्र' और अगस्त्यने 'द्वेभनिर्णय' नागः को संदिता रची। ये पोडशतन्त्र ही चिकित्साग्रास्त्रक वाज स्वरूप है और व्याधिनाशके कारण तथा बला धानकारो है। इन वैद्यक प्रन्थोंमें रोगोंको चिकित्सा का वर्णन किया गया है।

(ब्रह्मवंबत्तीपुराया ब्रव्सव १६ अ०)

भावप्रकाशमें लिखा है, कि पहले ब्रह्माने आयुर्वे दका प्रचार करनेके लिपे लक्ष क्ष्रोकात्मक ब्रह्मसंहिता नामको एक आयुर्वे दसंहिता रची और दक्षको इस संहिताका उपदेश हिया । पीछे राजि दक्षसे अश्विनी-कुमार-ह्रयने आयुर्वे द अध्ययन कर चिकित्सकोंके कर्राव्य-ब्रानवर्द्ध नके निमित्त अपने नामसे अश्विनोक्कमारसंहिता बनाई ।

अश्वनीकुमारद्वयसे इन्द्रने इस आयुवे दको सीखा। पीछे आत्रेयने जगत्को व्याधित्रस्त देख कर अत्यन्त द्याद्व हो इन्द्रसे इस आयुवे द शास्त्रकी शिक्षा पाई। इसके वाद भरद्वाजने सुरपुरमें जा कर इन्द्रसे इस आयुवे द शास्त्रको अध्ययन किया।

जब नारायणने मतस्यावतारमें विदका उद्घार किया, तब भनम्तदेवने उस स्थानमें पड़्वेद और अधर्व वेदके अन्तर्गत सब भनुवेद पाये। इसके बाद एक दिन अनम्तदेवने भृतलकी अवस्थाका दर्शन कर चरक्रपसे पृथ्वीमें आ कर देखा, कि भूमएडलके लोग व्याधिप्रस्त हो वेदनासे पीडित हो रहे हैं तथा स्थान स्थानमें अस्यश्त उत्करित और मुमूर्षु प्राय हो रहे हैं। अनश्तदेव मानवोंको इस तरह दुरवस्थाप्रस्त देख कर अतिशय छपावशतः उनके दुःखसे दुःखित हो व्याधि दूर करनेकी चिन्ता करने लगे। इसके बाद विशेष विवेचना कर खयं अनश्तदेव मुन्पित्रक्षपसे पृथ्वी पर आविर्भूत हुए। यह कोई जान न सका, कि भगवान अनस्तदेव चरक्षपसे पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इस-लिपे वे चरक नामसे विख्यात हुए। चरकाचार्य मानवों-को व्याधि विनाश कर बृहस्पतिके पुश्नीय हुए।

आतेय मुनिके शिष्य अग्निवेश आदि मुनियोंने अपने अपने नामसे जिन तन्त्रोंकी रचना की थी, चरकने उन तन्त्रोंका जीणोंद्वार कर चरकसंहिता प्रणयन की। यह संहिता वैद्यक्यास्त्रों में सर्वोत्कृष्ट है।

चरकके प्राद्वभीय होनेके बाद धन्यन्तरि आधिभृति हुए। इस विषयमें लिखा है, कि एक बार पृथ्वीमें देव-राज इन्द्रने मनुष्यकी और देखा। मनुष्यों का दर्शन कर क्रवायणतः उनका हृदय व्यथित हुआ। इसके वाद द्यालु इन्द्रने धन्यन्तरिसे कहा,—तुम भूलोकमें जा कर काणीधामका राजां बन व्याधियों की चिकित्साके लिये वैधकणास्त्र प्रकाणित करो। धन्यन्तरि काणीमें एक क्षत्रियके घर जन्मप्रहण कर दिवोदाम नामसे प्रसिद्ध हुए। दिवोदासने राजपद पर अधिष्ठित हो जगत्के उपकारके लिये धन्यन्तरि-संहिता प्राणयन की।

विश्वामित आदि मुनियों ने झानचक्षुः से जान लिया, कि काशीधाममें धन्वन्तरिने दिवोदास नामसे जनम प्रहण किया है। तब विश्वामित्रने अपने पुत्र सुश्रुतसे कहा, कि तुम जीव लोगों के उपकारके लिये काशीधाममें जा कर आयुर्वे दशास्त्रका अध्ययन करों। सुश्रुत अपने पिताके आझानुसार काशीधाम चले गये। उनके साथ अन्यान्य १०० मुनि-पुत्र भी गये। इन सवों ने दिवोदाससे आयुर्वे द अध्ययन किया। यथा शास्त्र आयुर्वे दका अध्ययन कर सबों ने पक एक संहिता बनाई। इन सब संहिताओं में सुश्रुत संहिता सवोंत्रुष्ठ है। इस तरह कमसे व धकशास्त्रका बहुत प्रचार हुआ। (भाषप्र०)

वैद्यकशास्त्रमें चरक और सुश्रुत ही उत्तम है और इन्हीं से नाना व द्यक प्रम्थ उत्पन्न हुए हैं।

जो आयुर्वेदशास्त्र जानते हैं, या चिकित्साका व्यव-साय करते हैं, चे ही रैद्य या वैद्यक हैं। ये द्यक शब्द साधारणतः आयुर्वेद अर्थामें ही व्यवहृत होता है, आयुर्वेद शब्दमें वैद्यक शब्दके आलोच्य कई विषयोंकी आलो-चना की गई है। चेदविभागके बहुत पहलेसे ही जो इस देशमें चिकित्सा-व्यवसाय प्रचलित था, जगत्के प्राचीनतम प्रन्थ ऋग्वेद पाठ करनेसे उसके सम्बन्धमें धारणा उत्पन्न होती है। अथव चेदकी बात पीछे कहेंगे। पहले ऋग्वेदसे ही उस प्राचीनतम कालके चिकित्सा-विज्ञानके प्रकृति कई प्रमाण यहां प्रकृतित किये जाते हैं।

## भैपज्यतत्त्व या Pharmacology ।

१। ऋग्वेदकं समयमं भी आर्थागण जत सहस्र बोर्पाण द्रव्योका व्यवहार जानते थे। यथा—

''शतं ते राजन भिवजः सहस्र मुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु।'' ( ऋग्वेद १।२४।६ )

ध्रीत् हे राजर वर्षण ! तुम्हारी शत सहस्त्र ओषध्रियाँ हैं, तुम्हारी सुमित विस्तोण और गमोर हो । उसी प्राचीन समयमें फार्मोकोलोजो (Pharmiaeology) या मेटेरिया मेडिका (Materiamedica) आदि शास्त्रकी भी यथेष्ट आलोचना हुई थी, इसका भी यथेष्ट प्रमाण मिलता है।

स्रावेदकं दशर्य मण्डलका ६७वां स्क ओपिधका स्तोत्रमय है। इसमें २३ स्रक् हैं, इस स्कका देवता ओपिध, ऋषि भिषक है। प्रत्येक ऋक ऑपधकं माहातम्यस्तक और गभीर अर्थव्यक्षक है। इन सब ऋकोंका सम इस तरह है—पूर्व कालों तीन युगोंसं देवताओंने जिन सब प्राचीन ओपिधयोंको सृष्टि को है, उन सब पिकुलवर्ण औपधकं एक सी सात स्थान विद्यमान हैं और तो क्या, सहस्र स्थान हैं। ये जननीस्वरूप हैं, इनकी किया एक सी तरहकी हैं। रोगीको रोगसं बचाती है। ये फलपुष्पवती, दोतिशालिनी और जयशालिनी रोगोंके प्रति अनुबहकारिणी और इतज्ञताभाजन हैं। अश्ववती, सोमवती, उर्ज्वांचली, उदोजल आदि ओषिधका संबह

और उसके द्वारा रोगीके आरोग्यका विधान किया जाता था। ओष्धियोंका गुण प्रत्यक्ष होता था। औषध-का फल प्रत्यक्ष दिखाता था। भौषथ द्वारा द्वेल देह सबल होती था, मृत्देहमें प्राण सञ्चार होता था। बार-हुवीं ऋकमें लिखा हैं, "जिस तरह बलवान और मध्य-वत्तीं व्यक्ति सबको ही आयत्त करनेमें समर्थ होता है, हे बोषिधयां ! जिसके अङ्गर्मे, प्रत्यङ्कर्मे तथा गांठ गांठमें विचरण करो, उसके रोग उस स्थानेंसे दूर कर दो।" ओषधिकं गुणसे चिड्यिकी तरह रीग द्रतवेगसे भागता है। औषध आपसमें मिल कर काम करतो थी। १४ ऋक्के पढ़नेसे मालुम होता है, कि वैदिक समयमें भी बहुतेरी ओषधियां पक्रमें मिलाई जाती थीं। जैसे -- 'इस तरह सब परस्पर एक मत हो कर और एक कार्यकारिणी हो कर मेरी इस बातका रखा।' इत्यादि । फलतः ऋग्वेदकं समयमें सहस्र सहस्र उद्भिदु रेग आरेग्यकं लिये व्यवहृत होते और वे सब आष्टियां यथेष्ट सुफर प्रदान करती थीं।

शारी विद्या या Anatomy और Physiology

२। पनाटमी और फिजिओलजोका सूत्रपात भी ऋग्वेदमें दिखाई देता है। ऋग्वेदके १०वें मएडलके १३३ सूक्तमें नाक, कान, गाल, मस्तिष्क, जिह्वा, प्रीवा, शिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि, वाहु, इस्त, स्कन्ध, अन्ननाड़ी, कृद्रनाड़ी, वृद्दरत, हृदयस्थान, मूताशय, यक्तत्, ऊरु, जानु, पार्ष्णि, नितम्ब, मलद्वार, मूलद्वार, लेाम, नख, आदि नाम-दिखाई देते हैं।

क्षिति, अप्, तेजः, मसत् व्योम—इन पञ्चभूतो द्वारा मनुष्योका देव गठिम है। ऋक् संदिताके १० मएडल १६वं स्०३ ऋक् में उसका उब्लेख मिलता है। मृत् की दाद करते समय कहा जाता है—

"सूर्यं चत्तुर्गेच्छतु वातमात्मा यां च गच्छ पृथिवो च धर्मणा। अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हित्तभोषधिषु प्रतितिष्टा शरीरै:॥"

अर्थात् हे मृत्! तुम्हारे चक्षु (अर्थात् चक्षु ओंको ज्योतिः) सूर्यलेक जापे, तुम्हारा श्वास वायुमें मिल जापे, तुम्हारा पुण्यफल आकाशमें मिल जापे, जलमें मिल जानेसे यदि हित हो, तो जलमें जाये, तुम्हारो देह-के अवयव भोषधिवगैमें जा कर अवस्थान करें।

"तिधात शर्म वहतम्" इत्यादि उक्तिपेसि मालूम होता है, कि वात, पिक्त और कफ भी भ्रष्टाचेदके समय चिकि-त्सकों के सुपरिचित थे। आहार्य द्रव्यों के पाक, धमनी स्पन्दनके साथ जीवनीकियाका सम्बन्ध इत्यादि बहुत तरहके शरीर-विक्रयशास्त्रका अञ्जाक्य विषय वोजाकारमें ऋग्वेदमें दिखाई देता है

भ्रायतस्य या Embryology

ऋग्वेदकं दशवें मएडलके १७४ सूक्तमें लिखा है, 'विष्णु स्त्रां अङ्गको गर्भधारणके उपयोगी बनायें, प्रजा-पति शुक्रपात करें, घाता गर्भधारण करें, हे सिनांवालि, हे सरस्वति ! तुम लेगि गर्भको धारण करे।, पद्ममाला-धारी देव अश्विद्वय गर्नीत्पादन करें। हे परिन ! अश्वि-द्वय तुम्हारे गर्भास्थ जिस सन्तानके लिये सुवर्णनिर्मित दा अरणि घर्णण कर रहे हैं, दशवें महीनेमें प्रसूत होनेके लिये इम तुम्हारे उस गर्भास्य सन्तानका आह्वान करते हैं।' वैदिक साहित्य पढनेक्षे मालूम होता है, कि विष्णु जैविक ताड़ितके देवता, त्वष्टा जैविक तापके अधिष्ठाता और प्रजापति आर्राव शाणितक देवता है । उक्त वैदिक गर्भाधानमन्त्रका तात्पर्य यह है, कि गर्भाधारणापयागी जरायुमें विष्णु (वायुक्त अधिदेवता) द्वारा पितृवीज लाया जाता है और प्रजापति द्वारा मातृबीज संचित होता है। सिनीवालो और सरस्वती गर्भकी रक्षा करती हैं और अश्विद्यय भ्रूणको देह निम्माण करते हैं।

ऋक् संहिताका अनुसन्धान करनेसे इसके सम्बन्ध-में और भा प्रमाण मिल सकते हैं। पेतरेय ब्र ह्मण प्रन्थमें लिखा है.—

"तस्मात् परां यो गर्भाधीयन्ते पारां च सम्भवति \*\*\*
तस्मानमध्ये गर्भा धृता ।" ( ऐतरेयब्राह्मण ६।१० )

इसमें इसका भी प्रमाण मिलता है, कि गर्भ शिशु-सन्तान अधोमुख रहती है और उसके ऐसे स्थित रहनेसे प्रसवकं समय बड़ी सुविधा होती है।

अश्विनीकुमारद्वय और Surgery

ऋग्वेदके ११२।१मण्डलके पर्व ११६-१२० स्कृत तक हम अध्विद्वयकी स्तुति देखते हैं। इन सब स्तोतों में ऋग्वेद. के मन्त्र समयके चिकित्साशास्त्रने किस तरह उत्कर्ष लाभ किया था, चिकित्साके सम्बन्धमें ऋग्वेदकी कैसी धारणा थी, किस किस ब्यापारमें चिकित्सक आर चिकित्साका प्रयोजन होता था इत्यादि चिकित्सा सम्ब-म्धीय ऐतिहासिक तथ्यका बहुल सम्धान इन कई सूकों में दिखाई देता है। अमरकोषमें लिखा हैं!—

> " \* \* \* स्वर्वेद्यावश्विनी सुती । नासत्यावश्विनी दस्रावाश्विनयी च ताबुभी ॥'

अर्थात् अश्विनोकुमारद्वय स्वर्गवैद्य, नासत्य, अश्वी, दस्त्र और आश्विनेय इन कई पर्यायोंसे अभिहित होते हैं। सूर्यकी भार्या अश्विनोके गर्भसे इनका जन्म है।

भावप्रकाशसे जाना जाता है, कि पहले ब्रह्माने अधर्ष वेदके पेश्वर्यस्वरूप आयुर्वेदका प्रचार करनेमें इच्छुक हो ब्रह्मसंहिता नामसे लाख श्लोकोंकी एक आयुर्वेदसंहिताको रचना की। उन्होंने दक्ष प्रजापितको आयुर्वेद सम्बन्धीय उपदेश दिया। दक्ष प्रजापितने किर सूर्य-वंशसम्भृत विद्यान और देवताओं में श्रेष्ठ अश्विनीकुमारद्यको आयुर्वेदको शिक्षा दी थी।

भावप्रकाशसे जाना जाता है, कि ब्रह्मसंहिताक बाद हो अध्विनोसंहिता नामको एक आयुव द सम्बन्धिनी संहिता अध्विनोकुमारह्मय द्वारा लिको गई। भाव-प्रकाशमें और भी लिखा है, कि शिवने कोधित हो ब्रह्मा-का मस्तक काट डाला। अध्विनीकुमारह्मयने इस मस्तकको जाड़ दिया। इसी कारण अध्विनीकुमार-ह्मय उस समयसे यहांशके भागी हुए। कटे शिरको जाड़ देनेमें अध्विनोकुमारों की यथेष्ठ दक्षता थी। सुश्रुतके स्वस्थानमें भी इसके सम्बन्धमें प्रमाण निस्ता है, यथा—

"भथ तरोरथें देवा इन्द्र' यज्ञभागेन प्रसादयन् ताभ्या शिरः संहितभिति।"

सुश्रुतका कहना है, कि दैवासुरके संप्राममें शल्य-तंग्यको (Surgery विशेषतः military surgery) उत्पत्ति हुई। अध्यिनोकुमारहव शल्यनन्त्रके अधि-ष्ठातो देवता हैं। यक्षके कटे शिरको जोड़ देनेके कारण ही पे पक्षभागके अधिकारी हुए । दैत्यों के साथ युद्धमें देवगण क्षतविक्षत हुए थे। अध्यिनोकुमारद्वयने असाधारण क्षमताके प्रभावसे एक हो दिनमें सबको आरोग्य कर दिया। वज्रधारी इन्द्र भुजस्तम्म राग्यस्त और निशापित चन्द्रमएडलसे पितत हो प्रपीड़ित हुए थे। धिश्वनीकुमारोंने शीघ ही इनका आरेग्य कर दिया। सूर्यका दन्तरेगा, भगदेवका चक्षरेगा और चन्द्रका राजयक्ष्मा रोग अश्विनीकुमारद्वयकी चिकित्सासे शीघ ही प्रशमित हुआ था। भृगुमुनिके पुत्र च्यवन अतिशय इन्द्रियासक हो उचराप्रस्त हुए और चिक्तत हो उठे। अश्विनीकुमारद्वयने इनकी चिकित्सा की। उस चिकित्सासे ही उन्होंने चिरकुमार अवस्था पाई थी। राजयक्ष्मा चिकित्साके सम्बन्धमें दशयें एडलके अन्तमें जी एक सूक है, वह इससे पहले उल्लिखत किया गया है।

अश्विनोकुमारद्वय केवल मनुष्यों की ही चिकित्सा नहीं करते थे, वरं गाय आदि पशुओं का चिकित्सामें भी इनका यथेष्ठ क्षमता थी। जो गाय प्रस्व करनेमें असमर्थ हैं, उन गायको भा दुग्यवती बना देते थे (ऋक् श्रश्रा, श्रश्री, प्रक्रिं सिवा युद्धमें आहत घोडों की चिकित्सा कर शीघ्र हो उनको युद्धमें भेजनेके लिये उपयोगी बना देते थे। पश्चिगंकी चिकित्सामें भो अश्विनीकुमारद्वय सिद्धहरूत थे। (श्रश्री)

कुएं में फेके हुए और पाशवद रेभवन्धन, अनन्तक, कर्षन्ध और भुउप आदि बहुत ऋषियों की मृत प्राय अवस्था में उठा कर अश्वनी कुमार इयने जीवन दान किया था। यह कहा जा नहीं सकता, कि सिलवे एरको तरह कृतिम श्वास प्रश्वासका उपाय उन्होंने किया था या नहीं। किन्तु जलमन श्वासक छोगों को भी वे अनायास बन्ना देते थे। (११/१२/५-६)। रेभन्त्र खिनी खातिकी बात ११६ स्क्रको २४वीं महक्में विशेष कृपसे वियन हुआ है। इनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग तक विनष्ट हो गये थे। ये वश रात नौ दिनों तक जलमें थे।

Occulist

प्रथम मएडलके ११२ स्कर्की टवां स्टक्को पढ़नेसे मालूम होता है, कि ऋजाश्व ऋषि अंधे थे अश्विनी कुमारह्यने अपनी चिकित्सासे नेत अच्छे कर दिये। इसके बाद ११६ स्कर्स १२० स्क तक और भी कई अंधे ऋषियों के नेत्रप्रदान करनेकी बात देखी जाती हैं। ऋजाश्वके सम्बन्धमें सायणने उपाच्यान इस तरह लिखा है, अध्वह्नयका वाहन गर्भ है। यह एक बार मेडिया वन कर मुझाश्वके पास आया था। मुझाश्वके इसके भोजनके लिये १०१ नागरिकके मेधको खएड-खएड किया था। इस अपराधमें पिताने मुझाश्वको नेत्रहीन बना दिया। उन्होंने अश्विद्वयकी स्तुति की। इस पर अश्विद्वयने आ कर उनको नेत्र प्रदान किया।

Military surgeon 1

परावृज्ञ और श्रोण ये दोनों ही पंगु हुए थे। अश्विद्धयमें इनको अति शोध फुर्त्तींसे चलने लायक बना दिया। प्रथम मएडलके ११२वें सुक्तको २१वो और २२वीं ऋक् पढ़नेसं माल्यम होता है, कि अश्विद्धय समर-क्षेत्रमें आहत व्यक्तियोंकी चिकित्सा किया करते थे। प्रथम मएडलके ११६वें सुक्तकी १५वीं ऋक्को पढ़नेसे माल्यम होता है, कि खेल राजाका एखा विश्वपता युद्धमें गई थीं। उस युद्धमें उनका एक पैर कट गया था। राजिको आ कर अश्विद्धयने कटे हुए पैरमें लोहेका पैर जोड़ दिया। विश्वपना इस 'आयसी जङ्घा'के साहाय्यसे न्यस्तधनलाभार्थ किर युद्धमें गई।

पुनयौ वनदान या Rejuvenation ।

रम मण्डलके ११६वें स्ककी १०वीं ऋक्षे लिखा है,—''हे नासत्यवय! शरीरके आधरणकी उतार कर फेंक देनेकी तरह तुम लोगोंने जीर्ण च्यवन ऋषिके शरीरसे जरा उतार कर उनकी नवयौवन प्रदान किया था और तुम लोगोंने उन पुलादि त्यक्त ऋषिका जीवन बढ़ा दिया था और इसके उपरान्त तुम लोगोंने हो उनकी कई स्थियोंका स्थामी बनाया था।" ऋग्वेदमें दूमरी जगह भी यह आख्यान दिखाई देना है। शतपथ-ब्राह्मणमें भी यह आख्यान है। महाभारत बनपबंके च्यवन ऋषिका आख्यान कियोंसे छिया नहीं है।

विनष्टको प्रायादान या Resuscitation ।

उक्त ११६वें स्ककी १३वां ऋक में लिखा है, कि कृष्णके पुत्र ऋजुनापरायण विश्वकाय नामक ऋषिपुत्र-की मृत्युसे व्याकुल हो मृतपुत्र विष्णासुको ले अश्वि-द्वयके शरणापम्न हुए। इन्होंने उस विष्णासुकी मृत-देहमें प्राण डाला था।

# अद्भुत अस्त्रविद्या ।

११६वें स्ककी १२वों ऋक के भाष्यमें सायणने लिखा है, कि इन्द्र द्घीचिको प्रावण्यिद्या और मधु-विद्याका उपदेश दे कह गणे थे, कि यदि तुम यह विद्या किसी दूमरेको कहोंगे, ते। तुम्हारा शिरष्छेदन कक गा । अश्विद्यने दघीचिका मस्तक काट कर उसकी अन्य स्थानमें रख उस पर घोड़ का शिर जे। इ दिया। इस तरह अश्विद्यने दघीचिसं प्रावण्या अर्थात् ऋक साम यज्ञ और मधुविद्याका अध्ययन किया था। इन्द्रने यह बात जान ली और दघीचिका घोड़ का मस्तक काट डाला। अश्विद्यने फिर मानवाय मस्तक काट डाला। अश्विद्यने फिर मानवाय मस्तक काट डाला। वधीचिकी एक पौराणिक कथा प्रायः सभो जानते होंगे। आत्मत्यागी दघीचिने अपनी हड्डी इन्द्रको दो थी और उस हड्डीसे वज्र प्रस्तुत कर इन्द्रने वृतका संहार किया था।

## नामद्को पुत्र।

उक्त स्किकी १३वीं ऋक्के भाष्यमें सायणने लिखा है,—िकिसी एक राजर्शिको बद्धां मतो नामको एक पुली थो। इसका स्वामी नामदे था। बद्धीमताने पुतके लिये अश्विद्धयको बुलाया। बे बहां आये और उन्होंने उसको हिरण्यहस्त नामक पुत दान किया।

## गैज्ञानिक परिद्वत ।

अश्निद्वयने कै। शलसे नदीका जल खीं न कर कूल-प्रावित किया था (१म। ११२ स्०) । ऋचत्कके पुल शर नामक स्ताताको पीने को लिये उन्होंने कुएं का जल ऊपर उठा दिया, गातम ऋषिको पास कुआँ ले गये, उसका तल भाग उच्च और मुख नीचा कर दिया था। उस कुएं संतृपित गैतिमको पोनेको लिये और सहस्र धनलाभार्थ जल ऊंचा उठ आया था। (११६ सक्त ६ मृक)

# कुष्ठरोगकी चिकित्सा !

११७वें स्ककी ७वों ऋक् के भाष्यमें सा । णने लिखा था, कि घोषा नाम्नो ब्रह्मवादिनो कक्षीवानकी दृदिता धी, वह कुछरोगबस्त थो। इससे उसका विवाह नहीं हुआ। इस कारण वह अधिक उन्न तक पिताके घरमें अविषाहिताके कपमें पड़ी रहो। पोछे अश्विहयकी चिकित्सासे वह रोगमुक्त हो गई और उसका विवाह भी हो गया। कुछो श्याच्या नामक ऋषिते भी अश्विद्वयकी चिकित्सासे आरोग्य लाभ कर दोप्तिमतो स्त्रो पाई थो।

अन्ध और वधिरचिकित्सा ।

इसी स्ककी ८वीं ऋक से यह भी मालूम होता है, कि कण्व ऋषि की आंखें न रहनेसे वह चल फिर नहीं सकते थे। अश्विद्धयने उनकी नेल प्रदान किया था। नृपत्-पुत्र विधर हो गये थे। किसीकी बात सुन नहीं सकते थे। ये भी अश्विद्धयकी चिकित्सासे आरोग्य हुए थे।

## त्रिविषडत देहमें प्रायदान।

११७वें सूक्तकी २४वीं ऋक् में लिखा है, कि श्याध्या ऋषिको शतुओंने तीन टुकड़े कर दिये थे। अध्विद्वयने उस विस्तिएडत देहको जोड़ कर सजीव किया था। शस्यतन्त्र या सर्जरोमें अध्विद्वयका जैसा प्रमाव और प्राधान्य कहा गया है, अन्यान्य चिकित्यामें भी उस शे अपेक्षा उनके चिकित्सागिरचम कमो नहीं पई जाता। आधुनिक चिकित्साविद्यान जिल सब अदुभुत कर्मसाधनके निमित्त धीरे धीरे आशान्त्रित हो रहा है, ऋग्वेद चिकित्सक अध्विनोकुमारद्वय उन सब अवयोंमें विशेष दक्ष थे।

वैदिक ऋषि इसके लिये प्रार्थना करते रहते थे, जिससे उनको देह नोरोग रहे और सुदृष्टिके साथ एक सौ वर्णसे अधिक दिनों तक वे जीते रहें। जैसे—

''उत् पश्यन्तश्तुवन्दी र्धं मायुरस्तमिवेजरिमायां जगम्याम् ।''

( शारश्हीरप्र )

## स्वास्थ्यतत्त्व या Hygiene I

स्रावेदके समयमें इसिलिये लोग औषधकी ध्यवस्था करते थे, जिससे आजीवन जरा द्वारा आकारत न होना पड़े। इसका दृष्टान्त उपवन स्रुषिके प्रसङ्गमें दिया गया है। सूर्य जगत्के पवित्रतासाधक हैं , सूर्यकों किरणोंसे जगत् शुचि होता है। साथ ही कई तरहक दोष सूर्य द्वारा विनष्ट होते हैं। आर्य स्थियोंने स्रुग्वेदोय स्तोत्रमें सूर्यके इस तरहके विविध्व गुणोंको जान कर उनका स्तव किया है। सूर्य कर विस्तार कर विश्वका पुष्टिसाधन करते हैं। ''निश्वस्य हि पुष्टये देवा उत्तद्धवे प्रवाह वा प्रश्नुपारिय सिपात्ते"'
( ११३८)२)

अग्निका दूसरा नाम पावक हैं। ऋग्वेदमें इस अर्थसे बहुत स्थानों में अग्निका स्तोत्न है। मरुद्रुगण हमारे प्राण है और मरुद्रुगण हो हमारे जावनके सहा- यक हैं, इस स्तोत्नका भी ऋग्वेदमें अभाव नहीं हैं। जिस जलके गुणकी ध्याख्याकों ले कर आज कलके वैद्यानिकगण निरन्तर विव्रत हैं, पलेपिंथक विकित्साविद्यानमें जो जल औषध कह कर कियत हुआ है, अर्गनदेशके आधुनिक हाइड्रोपैधिकों ने जिस जलको रेगि प्रतोकारका प्रकमात्न उपाय निर्देश किया है, ऋग्वेदके प्राचीनतम ऋषियोंने उस जलको नैरुज्यसम्पादनों शक्ति (Vismedicatrix Naturae)के सम्बन्धमें कैसा अभित्राय प्रकाश किया है, वह भी देखिये—

"आपः इद्वा उ मेषजी रापो अमी वचातनीः । आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कयवं तु भषजम्॥"
(१०।१३७।६)

अर्थात् जल हो औषध, जल हो रे।गशान्तिका कारण और जल सब रे।गेंको औषध है। जल तुम ले।गेंको औषध विधान करे।

''अप्यु अन्तः अमृतम्, अप्यु भेषजम्, अपां उत प्रशस्तये देवाः भवत वाजिनः।" (१।२३।१६)

जलमें अमृत है, जलमें हो ओषध है, इसकी ऋक् में भो देखिये,—

"अप्रसुमें सोमः अववीत् अन्तः विश्वानि भेवजाः। अग्नि च विश्वऽशम्भूवं आप च विश्वऽभेवजाः॥" अर्थात् जलमें सब औषध हैं। सेग्मनं हमसे पेसी बात कही है और जगत्के सुखके लिये अग्नि है। (तैसिरीयसं० २।६।६।७)

महावेदमें और भी लिखा है—
"आपः पूर्णात भेषजं वहथं तन्वे मम ज्योक च स्थं हरो।"
( श. १ । २३ । २०)

हे आयः ! मेरे शरीरके लिपे रोगनिवारक भेषज्ञ परिपुष्ट करो।

सामवेदीय सम्ध्यावन्द्रमके प्रारम्मभागमें भी इसी तरह जलके गुणका की चन हैं— तैतिरोय-ब्राह्मणमें भी लिखा है —
"अवातवाही भेषजम् त्वंहि विश्वभेषजः॥"
(तै० ब्रा० २।४।१।७)

"आयो वन्नामि भेषजम्"—(तै० ब्रा॰ २।४।८।३) स्नान, आहार, पान, निद्रा, वायुसेवन और देहसञ्चा लन विषयमें भी यथेष्ट हितकर वैदिक उपदेश हैं। कल्प, गृह्यसुत्र और स्पृतियोंमें वे सब वैदिक उपदेश भरे पहुंहें।

वायुकं सम्बन्धमें भी १०वें मएडलके १३७वें सूक्तमें पैसा स्तोत है—

''द्वाविमी वाती वात था सिजोरा परावतः । दत्तनते अन्य था वातु परान्यो वातु यदूपः ॥ । था वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यदूपः । त्वं हि विश्वभेषाजो देवानां दूत ईयसे ॥ थात्वागमं शं तातिभिरथो थरिष्ट तातिभिः । दत्तं ते भद्रमाभाषें परा यद्दमं सुवासिते ॥''

अर्थात् समुद्र तक और तो क्या दूरवर्ती स्थान तक ये वायु बहती हैं। एक वायु तुम्हारे बलाधान करनेमें आगमन करें; दूसरी वायु तुम्हारे पाप ध्वंसके लिये बहती रहें। हे वायु! तुम इस ओर ओपिधयोंको उड़ा लाओ, जो वस्तु हमारे लिये शिहतकर हैं, उसे यहांसे ले जाओ। क्योंकि, तुम ही ससारके ओपिधस्वरूप हो। तुम्ही देवताओंके दूत वन जाओ।

इसके बाद और भी लिखा है—हे यजमान! तुम्हारे मङ्गलके लिये मैंने शान्ति खस्त्ययम किया है, तुम्हारे मङ्गलके निवारणके लिये कार्श भी किया है, जिससे तुम्हारा उत्तम बलाधान हो, बह भी किया है। तुम्हारा रोग मैं अभी दूर कर देता हूं। देवता तुम्हारी रक्षा करें, मरुद्वगण तुम्हारी रक्षा करें, चराचर रक्षा करें, यह स्वक्ति नीरोग हो।

इसी तरह बहुतरे स्तोत्रों में खास्थ्यरक्षाके शकि-विशिष्ट प्राकृत पदार्थका स्तव ऋग्वेदमें मिलता है। १०वें मण्डलके १८६वें सूक्तकों भी देखना चाहिये। ऐसा मालूम होता है, कि इन सब स्तात्रोंमें यथेष्ट वैश्वा-निक तथ्य निहित हैं। विषतत्त्व और विशिचिकित्सा Toxology

१म मण्डलके १६१वें स्कमें विषतस्व और विष-चिकित्साको विस्तृत आले।चना देखी जाती है। जल, तृण और सूर्य इस सूक्तके देवता अल्पविष प्राणी, महा-विषप्राणी (जलचर और स्थलचर) दाहकर प्राणी और अदृश्यक्षण (Pathogenic germs) विषको वात हम इस सूक्तकी पहली ऋक् में देखते हैं। अदृष्ट विषधर-की बात स्पष्टतः इस ऋक् में उल्लिखत हैं। जैसे—

"नि भद्दशः अक्रिप्सतः"

इस ऋक सं जान्तविष और अदृष्ट (जान्तव और उद्भिज) को बात जानी जाती है। इस स्कर्की दूसरी ऋक में अदृष्ट विष प्रशमनको वात कही गई है। औषध्र था कर अदृष्ट विष प्रशमनको वात कही गई है। औषध्र था कर अदृष्ट विषको नाश करती है। जिसके द्वारा रोग आरोग्य होता है, वही भेषज है। जल, वायु ताप, उपवास, मन्त्र ये सभी भेषजकी संझामें आ जाते हैं। तीसरी ऋक में उद्भिज आदिमें विषका स्थान निर्द्धारित किया गया है। शर, कुशर, दर्भ, शैर्या, मुञ्ज, वोरण, आदिमें विषधर अवस्थान करने हैं। पांचवीं ऋकमें लिखा है:—

"एत उ त्ये प्रत्यदृश्चन प्रदोधं तस्कराइव । अदृष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥"

रातमे ये सब विष तस्करकी तरह दिखाई देते हैं, ये अदूर्य होने पर भी सारे जगत्का देखते हैं। सुनरां हे जन! सावधान हो।

कहनेका प्रयोजन नदीं, कि इसका अर्थ गभीर वैद्यानिक तथ्य मूलक और निगूढ़ है।

दवी ऋक्में लिखा है, पूर्व और सूर्य उदित है। हैं, वे सारे धिश्वकी देखते हैं और अदूष्टचरेंकी विनष्ट करते हैं। वे समस्त अदृष्ट दिक का और यातुधामेंकी नाश करते हैं। सूर्यके उत्तापसे जी तरह तरहके वीजाणु (Pathogenic germ) विनष्ट है।ते हैं, वह आधुनिक चिकित्साविज्ञान आकाट्य सिद्धान्त है। आदृष्ट अन्धकार स्थानमें ही अदृष्ट विषका प्रादुर्भाव है। पूर्व ऋक्में इसका परिचय मिलता है। फलता होग आदि मयक्कुर संघातक रोगके वीजाणु ऐसे स्थानोंमे हो प्रमाव उत्पादन करते हैं, यह नये विज्ञानका भी दृढ़

सिद्धान्त है। मलेरिया प्रभृति विष राविकालमें ही प्रभाव प्राप्त करता है। यैदिक ऋषिने इस स्ककी हवीं और १०वों ऋकों में दूढ़ताके साथ सूर्यका विनाशकता-गुणके सम्बन्धमें उल्लेख किया है। शकुन्निका नामके छोटे छोटे पक्षी भी अनेक प्रकारके विषों का नाश करते हैं। १२वीं ऋक्में लिखा है,—इक्कीस अलिस्फुलिङ्ग विष नाश करें। यह भी वैक्षानिक सिद्धान्त सम्मत है। १३वीं ऋक्में लिखा है,—'मैं सब विषविनाशक नवों निद्धोंका नाम लेता है।' नवो-प्रवाहमें विष नाश होता है। यह भी आधुनिक चिकित्साविक्षानके सिद्धान्तित मत्य है। नकुल, इक्कीस तरहकी मयूरियों और सात निद्धोंके विषनाशक गुणका की तंन किया गया है।

७वें मण्डलके ५०वें सूक्रमें सर्पविष और अन्यान्य विषका उल्लेख है। नाना प्रकारके विषका उल्लेख इस सूक्रमें दिलाई देता है। यथा — 'कुलायकारी और सर्वदा वस मान विष", "अजका नामक रोगजनक दुव जनविष", वृक्षादिके पर्व स्थानमें उद्दभूत "जानु और गुल्क-स्फीतिकर बन्धनविष", "शालमलोमें उत्पन्न विष", "नदीजलस्थ उज्लिद्दपन विष" इत्यादि बहुनेरे विषोकी बात लिखा है। परवसी चिकित्सा शास्त्रमें "अगदनन्त्र" नामक चिकित्साक्र विभागमें विष और विष चिकित्सा का वर्ण न है।

यजुर्वे दजमें भो वे धकशास्त्रका पूरा उल्लेख है। भायुर्वे द शब्दमें देखा।

भथव वेद और भायुवे द।

यद्यपि ऋग्वेद और यज्ञ वे दमं वैद्यकशास्त्रका यथेष्ट उस्त्रे स दिल्काई देता है तथापि यथार्थ में अधव वेद ही वैद्यकशास्त्रका मूलप्रन्थ है और आयुर्वेद अधव वेद-का उपवेद हैं। पेसा चरक और सुश्रुतने अपने अभि-मत प्रकाश किये हैं। "आयुर्वेद" शब्द में इसका पूर्ण क्रपसे विचार किया गया है। यहां अध्वंवेदसे वैद्यक के सम्बन्ध में कुछ अलोचना की जाती है।

अथव वेदकं भेषज्य, आयूष्य, आभिचारिक, कृत्या-प्रतिहरण, स्त्रीकर्मा, साम्मनस्य, राजकर्म और पौछिक आदि स्यापार वैद्यक शास्त्रके वीजस्वकृप हैं। शास्त्रि स्वस्त्ययन और माङ्गल्य कर्मादि भी "भैषजी" के अन्तर्गत है। अध्विदक अधिकृत कीशिकस्त्रके र से दर अध्याय तक वैद्यक्षशास्त्रको आलोचनासं परिपूर्ण है। अध्विदके ब्राह्मण प्रन्थमं और अन्यान्य स्त्र प्रन्थमं भी वैद्यक्षके आलोचित विषयका उल्लेख है। इन सब विषयो में अध्विदमें बहुप्रकार औषध और बहुप्रकार की चिकित्साका विचरण दिखाई देता है। अध्विद्यक्षे मन्त्रों में जे। अस्पष्टक्ष से उल्लिखत हुआ है, स्त्र-प्रन्थमं चे सब विषय विवृत हुए हैं। फलतः जगन्के अति प्राचीन कालमें सिकित्साप्रणालो के सो थी, अध्विद्यक्षे और तद्रन्तभुं क ब्राह्मण और सूत्र प्रन्थ आदिमें उसका यथेष्ट प्रमाण मिलता है।

प्राचीन अथवेवेदमें उतर, यद्मा, अतिसार आदिका लक्षण है। वर्त्तमान आयुर्वेदमें भी ये दिखाई देते हैं। अथर्व वे देमें उबर "तक्मन" नामसे और अतिसार "बास्तव" नामसे अभिद्वित हुआ है। अधर्ववेदमें जिन सब रोगों और उज़िदों के नाम आपे हैं, उनमें संबक्ता सम भना बड़ा कठिन है। रोग और भूतादि प्रस्त रोगोकी पृथकस्त्रासे आलोचना नहीं की गई है। जो सब रोग श्रीपध आदि द्वारा चिकित्सायोग्य हैं, उन सब रोगेां-में भी मन्त्र और यन्त्र (ताबीज ) द्वारा चिकिटसादिकी व्यवस्था की गई है । ये सब ताबीजे प्रायः उद्भित द्रव्यसे ही प्रश्तुत होते थे । अधव वेदकी विकित्सा प्रणाली बहुत अद्भ तथी। कामलारोगमें देहका रंग पीला हो जाता है । सुतरां पात पदार्थमें ही रेगोके वोत वर्ण भेजनेके लिये प्रार्थना की जाती थी। तक्मन या उवर दोने पर शरोर गर्म है। जाता है। सुतरां शीतल पदार्था ही उसे भेजना कर्राव्य है। इसके लिये मेढककी देहमें उबरे। साप प्रेरण करनेके लिये मन्त्र पढा जाता था । ( अथव वेदका १।१२ और ७।११६ सुक्त देखो ) अथर्गवेदके ५।४ और १६।३६ मन्त्रमें उपररागक प्रतिकारके लिये कुछ नामक उद्भिद्दके आह्वान और स्तेत्व विलाई देता है। इसी तरह श्रत रीगके प्रतीकारके लिये कालो मिर्चाकी स्तुति भी (६।१०६) है।

तक्रमन या उवर रागा अथवंचेदके समय यथेष्ट सु-विदित थे। उवर उस समय भी उवर नामसे विकास महीं हुआ था। इसका 'तक्मन' नाम अथर्जवेदके बाद दूसरे किसी प्रन्थमें दिखाई नहीं देता।

् अवर्थ वेदमं उवररे।गचिकित्साके चार स्तीत (११२५, ५।२२, ६।२०, ७।११६) ऑर इसलिये उग्न ब्रुक्ष के दे। स्तव (५।४, १६।३६) हैं। सुश्रुतने उवरकी रेगका राजा कहा है। अथव वेदमें भी उवरका स्थान ऐसा ही उच्चतम कहा गया है। उवररेग मनुष्योंके लिये अति भयानक रेग हैं, ऐसी धारणा उस प्राचीन समयके ऋषियोंकी भी थी।

## अथव वेदमें ज्वरके अन्तर्या।

इस समय मलेरिया जबरके जो लक्षण देखे जाते हैं, अथवेबेदके जबरके वैसे ही लक्षण हैं। रोगाका कम्प हारा जबर चढ़ता था। इसके बाद देहमें जबाला है।तो थी, प्रत्येक दिन निहिंग्र समयमें जबर आता या एक दिन पांछे दूसरे दिन अथवा दें। दिनके बाद एक दिन—इस तरह जबर आता था। इस जबरमें कामलारोग है। जाता था। वर्षाकालमें ही ऐसे जबरका प्रायुगींव है। जाता था। इसके साथ शिरमें पोड़ा, लाँसा, बलास, उद्गयुग ऑर पामा (खे।प) रेगा भा दिखाई देते थे। जबरका प्रधान लक्षण उत्ताप है। अग्नि ही इसका हेतु है। स्तव स्तुति और कुष्ठ वृक्षके और जङ्गोड़ बृक्षके हारा प्रस्तुत ताबाजसे हो इस "तक्षमन्" रेगिका प्रतिकार किया जाता था। मेकका स्तव भा (७११६) अनेक समय जबर-चिकिटसामें प्रयोजनाय होता। कीशिक सूत्रमें भी इसका उहलेख दिखाई देता है।

#### जक्तोदर।

अथयं वेदमं जले ब्रिंग का भा वर्णन आया है। यह रेगा वरुणका दिया हुआ है। जी अनृतवादी हैं, उनके पापको लिये हा वरुणने इस रेगाका प्ररण किया (१।१०; ७।८३; ६।२४)। शेषे कि मन्त्रमें यह भी कहा गया है, कि यह रेगा छुद्रेगिका सहवर हैं। यह रेगि-निर्णय आधुनिक विद्यानको सिद्धान्तसे भिलता है। मन्त्रमें और सूत्रमें जल हा इस रेगिकी आपध कहा गई है। यह अवश्य हामिआपेयको सिद्धान्तक अनुकूल है। हेतु सहशिचिकित्सा प्रवत्ती समयसे आयुर्व दमे भा स्वोद्धत हुई है।

### भास्रव---भतिसार

अधर्य वेदमें आस्तर या अतिसारकी चिकित्सा भी (११२) देखा जाती हैं। इसालिये 'विधानकार" स्तेख (२१३,६१४४) हैं। भाष्यकारने आस्त्रवरेगको अतिसार रोग कह कर व्याख्या की हैं। आस्त्रव शब्द मूलाधिक्य या इसी तरह शरीरको किसी प्रकारको रसके क्षरणाधिक्य-में व्यवहृत होता था। के ष्ठवद्ध या मूलवद्धरेगकी चिकित्सा भी उक्त हुई हैं (११३)। कै।शिकस्त्रमें भी (२५१०१६) इन दोनी रोगीकी चिकित्सा है। शूलको चिकित्सा (६१६०) एक कै।शिक सूलको (३९११) देखो । चवलमंत छेदनेकी तरह कथा है।तो हैं, इससे चवलम आकारका ताबीज बनानेकी व्यवस्था है।

## श्वासयन्त्रकी पीड़ा।

अथर वेद के ऋषियोंने विविध पोड़ाओं के नाम और चिकिर साका उन्हें क किया है। वहास (६११४) खाँसी (६११०५,७११०९), यहमा, राजयहमा, अन्नात-यहमा, पापयहमा आदिका उन्हें क (२१३३,३११,६१८ १६१३६), पक्षाघात (हक्या)की चिकिरसा भी दें की जाती है। 'श्रेलिय' नामकी एक पोड़ाका (२१८-१०,३१९) उन्हें क अन्तर्भुक्त है। सम्भवतः उपदंश आदि राग इस श्रेणीकं अन्तर्भुक्त है। सिवा इसके जो सब रोग वंश-परम्परासं उन्द्रण होता आता है, वे भो 'श्रेलिय' रोग कहा गया है। 'सबेभैषज्य' और भी कितने हा रोगिका उन्हें ख (२१३३,६१८;१६१४) है।

# चमं पीड़ा।

किलासरोग कुष्ठका ही दूसरा नाम है। रजनी और स्थामा उद्धिद्दसे यह रोग प्रशमित होता है। अन्यान्य रोगों के साथ विद्रिध रोगका चिकित्सा भी (१।१२७, १ ऑर ८, २०) अथर्ववेदमें दिखाई देती है। अपचीत अर्थात् अर्थनों रोगको चिकित्साका यथेष्ट वाहुव्य ६।२५, ६।५७, ७।१४, १।२, ७ ७६, १।२, ७ ७६ ३ दिखाई देता है। गएडमाला, अर्बुद आदि इसी नामसे अभिहित होते हैं। पे सब रोग मन्त्रसे विताड़ित किये जा सकते हैं, इसके विधान हैं। पक्षा जैसे वृक्ष पर आश्रय लेते हैं, वैसं हो पे सब रोग भी मनुष्यों के शरीरमं अव

स्थान करने हैं, ऐसा हो ऋषियोंका विश्वास था। मन्त्रसे इनको उड़ा देनेके लिपे बहुतेरे स्तव स्तुति दिखाई देते हैं!

अथर्ववेदमें सर्जरीकी चिकित्सामें क्षतन्तिकित्सा और भग्न (Tractures) चिकित्साका भो विधान है। वह विधान केवल मंत्र ही है (४।१२; ५।५) अरुग्द्वति और लाक्षी तृक्षके स्तोत्र द्वारा क्षत और भग्न (टूटने)की चिकित्सा की जाती है। रक्तप्रवाह निरोधके लिये भी मन्त्र है (१।१७)।

सिवा इसके सर्पविद्या और विषविद्याका उन्लेख भी अथर्व वेदमें (५।१३, ५।१६, ६।१२, ७।५६, ७।८८) दिखाई देता है। अथर्ववेदके अन्तर्गत गठड़ उपनिषद् सर्प विषका ही प्रतिषेधक मन्त्र और उपायसक्त है।

किमी (मनुष्यकी किमी, पशुओं की किमी और शिशुओं की किमी) चिकित्सा (२।३१, २।३२ और ५/३३ भि अधर्ववेदमें आलोचित हुआ है। अधर्ववेदमें अनेक तरहकी किमियों का उल्लेख है। शिरकी जूँ भी किमीके नामसे अभिदित होतो है। परवर्त्ती चिकित्सा शास्त्रमें बोसों प्रकारकी किमियों का उल्लेख दिखाई देता है। चक्ष्र रागमें भी (आँखका आना) अल्पायु सर्षपका स्त्रोल हैं। कणें रागके नाम भी (६।८, १।२) अधर्व वेदमें उल्लिखत हैं।

अधव वेदके पढ़नेसे मालूम होता है, कि इस समय केशका बहुत आदर था! उससे जिर-में सुदीध घनकृष्ण कुन्तल राशि जनतो है। उसके लिये मंत्रस्तोल भी यथेष्ट (६।२१, १३६, १३७ और ६।१३७।३) है। नित्नी नामके एक प्रकारके उद्भिद्का उल्लेख हैं, इससे फेशवृद्धिके उपायकी कल्पना होती थी।

शेफ हर्षणके लिए भी कितने ही मंत्रोंका उब्लेख हैं ( 818, ६192, और-६1१०१ )। उन्मादराग गंधर्वा, अप्सरा, राक्षस आदिकी दृष्टि बाँध दी जाती थी। बकरेका सोंग, भेड़े का सींग और विशाली प्रभृति द्वारा राक्षस आदिकी दृष्टि दूर या भगाई जा सकती हैं। शांत काष्ठका तांबीज (२1६) धारण करनेके लिये उपदेश दिया गया हैं। सिवा इसके भूतादि प्रदर्शांतिक

और राक्षस और विशाचादिके उत्पात-प्रशमनके लिये भी मंत्रादि हैं (४)३६ और ३।३२)। इस तरह चिकि-टसादिकी व्यवस्था का गई है।

#### **अ।युष्या**णि

इसके लिये औषधका प्रयोग किया जाता है, जिससे आयुकी वृद्धि हो सके। जल, युश्च आदिसे सब तरह-के रोगोंसे देव विमुक्त रहनेकी प्रार्थना की जाती (६।२५,६।६५,६।१२७,१६।३८,६।६१,१६।४४; ।६६,८।७) थी।

आयुर्व दिके लिथे अग्निसे भी प्रार्थेना की जाती थी। अग्नि ही आयुके देवतासपसं गिनी जोती (२।१३।२८, २६, ७।३२) थी। आयुर्व दिके लिये संगिका नावीज व्यवहृत होता (१६, २६) था; अञ्जनका भी प्रचलन (४।६, १६, ४८, ४४—४५) था। आयुष्य स्तवों में १।३०, ३।११, ५।२८, ३०, ६।४१, ५२, १६, २४, २७, ५८, ७० आदि स्ते। त्रें। के। वंखना चाहिये।

सिवा इसके भूत प्रति पिशाच दैत्य दानवादि दूर करनेके लिये भी अधव विदमें कई तरहके मन्त्र और प्रक्रियायें दिखाई देती हैं। शबुद्मनके लिये भी कई तरहकी आभिचारिक प्रक्रियायें थीं। स्त्री-वशोकरण और पुरुष वशीकरण आदि प्रक्रियायें भी देखी जाती थीं, सब विषय वैद्यक्के अन्तर्गत नहीं। किन्तु इन सब वातेंके लिये भी औषध आदि व्यवहृत होती थी।

ब्राह्मण प्रस्थमें और उपनिषद्में भी देहविज्ञानका स्क्ष्मतत्त्व आलेकित हुआ है। अन्न प्राण मन आदि कीप स्क्मलच्चे परिपूर्ण है। हम उपनिषद्में स्क्ष्म शरीर बहुत तथ्य देखते हैं। सिवा इसके हृत्पिएड और धमनी प्रभृतिके भी यथेष्ठ तथ्य हैं। विषय बढ जानेसे यहां उपनिषद्के शरीर-विज्ञानकी आलेकिना न की गई। छान्देग्य उपनिषद्के हृत्पिएड और धमनी प्रभृतिके केवल एक उदाहरणका उल्लेख किया जाता है—"अध या पता हृदयस्य नाड्यस्त्याः पिङ्गल्यो निम्नास्तिष्ठन्ति नीलस्य पीतस्य लेकिनस्यत्याः पिङ्गल्यो वा आदित्यः पिङ्गल एषः शुक्क एषः नोल एषः पीत एषः लेकिनः" (ज्ञान्दोग्य ८१६) अर्थात् हृत्पिएडकी नाहियां पिङ्गल, श्वेत, नील, पीत और लेकित हैं। इस श्रुतिके

शाङ्कर भाष्यमें शरीर विषयक या फिजिओलजीका अद्-भुत तक्व दिखाई देता है।

छान्देग्य उपनिषद्के उक्त खएडके अन्तिम मन्त्रमें लिखा है—

"शतं चैका हृद्यम्य नाड्यस्तामां मूर्द्धानमि निः सृतेका। तर्यार्द्धमायन्तमृतत्यमेति विश्वड्सतन्या उत्-कमेणे भवन्त्यत्क्षमणे भवस्ति। ६।"

अर्थात् हत्पिएडकी १०१ धमितयां हैं। इनमेंसे एक मस्तिकमें कैलो है। इस नाड़ीके पथमें ही अमृत धाम प्राप्तिका पथ प्राप्त है।ता है। अन्यान्य नाडियाँ अन्यान्य कई ओरके उत्क्रमणके पथ हैं। इनके भाष्यमें शङ्करने कहा है, कि मानवदे तमें असंस्य नाडियां हैं, इनमें १०१ ही प्रधान हैं। इन नाड़ियों के पथमें जीवातमा उत्क्रमण करती है। इनमें एक ही ब्रह्मनाड़ी हैं, उसी ब्रह्मनाड़ीके पथसे जीव अपनी साधनाके फलसे ब्रह्मलेंकमें गमन करता है।

अन्यान्य उपनिषद्ंमें भी देहतत्त्वकी आले। चना दिखाई देती है।

भायुर्वे द-युग ( भाचार्य-युग )।

भरद्वाज, अङ्गिरा, जमदिन, आतेय, गौतम, अगस्त्य, यामदेव, किपछली, असमर्थ, कुणिक, भागेय, काश्यप, काप्य, शर्कराक्ष, शौनक, मैते य, मन्मतायिन, अग्नियेश, सुश्रुत, नारद, पुलस्त्य, असित, च्यवन, पैङ्गी, घौभ्य आदि बहुतेरे आचार्यों ने चिकित्सा-संहिता प्रस्थ प्रणयन किये थे। सुश्रुतमंहितामं जरायु भ्रूण विकाशमं इन सब अग्वार्योक्षा नाम दिखाई देता है। पाणिनिकं व्याकरणमें पत्रश्रुलिकं महामाध्यमं और पुराणोंमं भी इन सब संहिताओंका नाम दिखाई देता है। पाणिनिकं पूर्य समयमं इस देशमं आयुर्वेदकी यथेष्ट उन्नति हुई थी, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। पाणिनिकं व्याकरणमें अनेक सुक्षोंमं भी इसका परिचय मिलता है। जैसे,—

- (१) शिशुकन्दयमसभद्रन्द्वं न्द्रजननादिभ्यश्छः ४।३।८८
- (२) परिमाणान्तस्यामां झाशाणयोः । ७।३।१७
- (३) खार्याः प्राचाम् ५।४।१०
- (४) खार्या ईकन् ५।१।३३
- (५) भाढकाचितपात्रात् स्रोऽन्यतरस्याम् ५।१।५३

- (६) लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलघः ५।२।१००
- (७) सिध्मे।दिभ्यञ्च ५।२।६७
- (८) रोगाञ्चोपनयनमें ५।४ ४६
- (६) कालप्रयोजनादु रोगमें पाश्टर
- (१०) अर्श आदिभ्योऽच पारा१२७
- (११) रोगाख्यायां ण्युल बहुलम् ३।३।१०८
- (१२) कथादिभ्यष्ठक ४।४।१०२

वैदिकयुगकं बहुत बाद आयुर्वेद युगका स्वापत हुआ। किस युगसे चिकित्साणास्त्र श्रृङ्खलावद भाकारमें प्रवर्त्ति हुआ, इसका निर्णय करनेका ऐतिहासिक कोई उपाय नहीं। किन्तु इसमें जरा भी सन्देह नहीं, कि चरक स्थात आदिसे बहुत पहले ही आयुर्वेद सुप्रणाली-वद्ध हो गया था।

चरक नाम अवश्य ही बहुत प्राचीन है। यज्जुवेदि की शाखा-गणनामें चरकशाखाका उन्होल है। चरकः शाखाक अन्तर्गत यज्जुवेदिकी १२ शाखायें हैं। "चरक" पहले ब्युटपादनके लिपे पाणिनीय ब्याकरणमें भी एक सुत है। जैसे—"कटचरकाल्लुक्" 813180।

## चरक-संहिता।

फलतः चरकसंहिता नामसे हम जो प्राचीन चिकित्साशास्त्र प्रन्थ देखते हैं यह चरकवंशीय व्यक्ति-विशेषका प्रवर्शित है। हम नागेशभट्ट रचित लघु-मञ्जुषाको पढ़नेस्ट जान सके हैं, कि महाभाष्यकार पतञ्जलिने चरककी एक टोका लिखी थी। यथा—

"श्राप्त नाम अनुभवेन वस्तुतस्वस्य कात्र्रहोन निश्चयवान्।
रागादिवशादि नान्यथावादी यः स इति चरके पतस्रक्षित् ॥"
भोज और चक्रपाणि दोनों ही इसके समर्थक है।
चरककी आयुर्वेददीपिका नास्नी टीकाके रचियता
चक्रपाणिदत्तने छिखा है,—

''पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतैः। प्रनोवाक्कायदोषाणां हत्रं ऽहिपतये नमः॥'' चरकके पूर्ववर्त्ती प्रस्थ।

चरक-संहितामें वैदिक देवताके सिवा पौराणिक देवताका नाम नहीं मिलता। इससे भो मालूम होता है, कि यह प्रश्य बहुत प्राचीन है। चरकसंहिता अति-प्राचीन होने पर भी इसके पूर्ववत्तीं और भी छः संहित्ताओंका उन्हें सामलता है। जैसे—

अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षार-पाणि—ये सभी आत्रेय मुनिके शिष्य हैं।

चरकने अग्नियेशका अनुसरण कर हो इस संहिताका प्रणयन किया। वाग्भटने भी अपने प्रम्थमें हारीत
और भेलके नामोंका उल्लेख किया है। भेल मुनिका
दूसरा नाम "वेढ़" था। वेढ़मंहिता अब भी प्रचालित
है। चारकसंहिताका दूसरा नाम अग्नियेशसंहिता
है। काश्मीरके चिकित्सक चारक इस संहिताको
समाप्त नहीं कर सके। इसका शेष तृतीयांश कई शतावद्क के वाद काश्मीरके दूसरे चिकित्सक दूढ़बल द्वारा
रचित हुआ। दूढ़बल कपिलबलके पुत्र हैं। चाक्रपाणिइसने चारककी टोकामें लिखा है, कि वर्समान चारकसंहिताके चिकित्सित स्थानका १७वां अध्याय और कल्प
स्थानका ७वां और ८वां अध्याय दूढ़बल द्वारा रचित हैं।
चारकसंहितामें ३६० हड़ियां गिनो गई हैं। शतपथव्राह्मणमें भी इतनी ही हड़ियां बताई गई हैं। चारकसंहिता सर्व अध्यालत प्रन्थ हैं।

सुभूत संहिता।

सुश्रत किसी व्यक्तिविशेषका नाम है या चरक शब्द की तरह उपाधिविशेष हैं -इसका निर्णय करना कठिन है। अस्त्रीपचारमें इन्होंने ही भाचाययुगके आचार्योंमें सविशेष पारदर्शिताके साथ प्रन्थ लिखा है। ये शव-व्यवच्छोद करते थे। इनकी संहितामें वस्त्रमय पुत्तिका, अलाबु कर मपूर्ण भिक्तका प्रभृतिके साद्याय्यसे अस्त्र या शस्त्रकियाके व्यवहारका उपदेश है। दूरी हुई हड़ियों-का स्रोजना, प्रणष्ट शस्यका स्रोजना और निकालना; व्रण-का शोधन, रोपण, उत्सादन, अवसादन आदि सुश्रूत-संहितामें विशवस्त्रपसे वर्णित है। प्रलेप द्वारा लक्कायित शैल्यविनिर्णय करनेका उपाय था । विद्वधि या प्लीहाकी विद्वधि भेद करना, मुत्राशयसे अश्वरी (पथरी) काट कर फे कता, यंत्र साहाय्यसे मूढगर्भ आहरण करना, आधात लगनेके कारण अंतड़ीके बाहर निकल आने पर उसे पुनः यथास्थान रखना और सिलाई करनेका उपाय सुश्रुतसंहितामें विदृत है। विवर्शन आवर्शनक्रम-सं गर्भिणीके सुब्रमसक्ता उपाय लिखा हुआ है। घाकी परीक्षा. सन्तान परीक्षाकं सम्बन्धमें विशेष उपदेश है।

क्षतरोगमें धूपनकी व्यवस्था है। क्षतरोगोके शब्बासन।दि तक धूपित होता था । सुध्र तके मतसे राजयक्ष्मा, २।४ प्रकारके उत्तर, कई पावज व्याधि से संकामक हैं। गर्भा-वस्थामें पाएड्रोगमें रक्तको लाल कणिकाये कम हो जातो हैं। रक्तातिसार और उरःश्नतमें आभ्यन्तरिक क्षत-की चिकित्सा करनी पडतो है। राजयक्ष्मामें हत्विएडमें कोटर उत्पन्न होता है। विसर्पकी अ'तिम अवस्थामें रक्त विषाक हो जाता है। शस्त्रसाध्य रक्तार्चुद पक जाने पर जीवन कठिन, दश्वींकर (काले सांप) के कारने पर हृदयमें रक्तशुन्यता होतो है, इसलिये श्वास कुच्छतासे मनुष्य भर जाता है। सिक्षपात या विसु-चिका रोगमें हृदयके रक्तका दवाव होते रहने पर चिकित्सातत्त्वकं अनुसार सर्पविष उसकी महीषध है। इसके सिवा हृदयमें रक सञ्चालन क्रिया, शिरा, धमनी, स्नायु आदिका प्रसार या संस्थिति, रसादि धातुओंकी परस्पर परिणति, बातवाही शिरामएडलोका कार्या आदि अतीव दक्षताके साथ सुश्रुतसंहितामं आलोचित हुए हैं । सुश्रातसंहितामें लिखा है, कि रश्मिविन्दु अक्षितारकाके ऊपर पतित होता है, वही पदार्थकी रूपान्भृतिमें परिणत होता है। अर्थात् जैसे दे। समकालांतर खद्योतस्फुलिङ्ग युगपत् खद्योतके अंतर और विद्विजीगतुकी आलेकित करती है, आलेकरिम अक्षितारका पर पड़ कर उसी तरह वहिर्जागत्में रूप और अंतर्जागतुमं रूपानुभृति हो जाती है। यह समकालांत-रिन् है। यह सिद्धांत विज्ञानसम्भत है।

हम जो इस समय सुश्रुत प्रचलित देखते हैं, बौद्ध रसायनविदु नागार्जुन ही इसके संस्कारक हैं। इल्ला-चार्यने सुश्रुतको टाकामें साफ तौर पर लिखा हैं--

"यत तत्र परेक्षि नियाग स्तत्र तत्रेव प्रतिसंस्कत्तुं" सूत्रं झातव्यमिति प्रतिसंस्कर्त्तापीह नागार्ज्जन एव।"

सुश्रुतके उत्तरतंत्र नागाजुंन-रचित है। इहना-चार्णका कहना है, कि बौद्ध और हिन्दुओं में जब घे।रतर विवाद चल रहा था, तब सिद्ध नागाजुंनने सुश्रुत प्रंथका उत्तरतंत्र प्रणयन किया। इसके पहले यह प्रंथ सुश्रुत तंत्र नामसे विख्यात था। नागाजुँनके संस्कारके बाद-से ही यह सुश्रुत तन्त्र सुश्रुतसंहिता नामसे प्रसिद्ध हुआ। चरकसंहिता जैसी चिकित्साप्रधान हैं, सुश्रुत-संदिता वैसी ही फिर अस्त्रोपचार प्रधान हैं। चरक कायचिकित्सक-सम्प्रदायके अत्युज्जवल रहा है, दूसरी और सुश्रुत धम्बन्तरि सम्प्रदायके गौरव उज्जवलतर रहा है। धम्बन्तरि सम्प्रदायने अध्विनीकुमारद्वयसे शत्य और शालाक्य विद्याको शिक्षा की। महाभारतके पढ़नेसे मालूम होता है, कि सुश्रुत विश्वामित्रके पुत्र हैं। भाव-प्रकाशमें चरक, सुश्रुत आदिके प्रादुर्भावके विषयमें विस्तृत विवरण लिखा है। टीकाकारोंने वृद्ध सुश्रुत नामसे प्राचीन सुश्रुत प्रस्थकी वातों का उल्लेख किया है।

सुश्रानके सूत्रस्थानके सप्तम और अष्टम-इन दे। अध्यायें में अस्त्रोपचारके यन्त्रविवरण और पचीस अध्यायमें अस्त्रोपचारकी प्रणाली लिखी हुई हैं। चरक-संहिताके भी दे। स्थानोंमं अस्त्र-चिकिटमाका उल्लेख विखाई देता है। चरकके चिकिटिसत स्थानमें उदरव्यवः च्छेदकी प्रणाली लिखी हुई है । इसके शारीरस्थानके माठवें अध्यायमें मृतभ्रूण बाहर निकालनेकी प्रक्रिया विश्वदृद्धपसे विवृत हुई है। किन्तू इन दो स्थानोंमें कहीं कोई भी अस्त्रका नाम नहीं लिखा गया है। अद्या-दश अध्यायमें उदररागकी चिकित्सा कुल चरकका लिखो नहीं; वरं दूदवलको लिखो है। दूदवल सुभ्रात पढ कर ही जलोदरके अस्तोपचारकी प्रणाली लिख गये हैं। जलोदरीका जल निकालनेके लिये सुश्रुतमें बोहि-मुख नामक एक तरहके द्रोकार ( Trocar )का उढ्लेख किया है। चरकमें जिस अस्त्रोपचारकी बात लिखी हुई है, यह सम्भवतः दृढवलके प्रतिसंस्कारका ही फल है। सुश्रूतका टोकाकार।

चक्रशाणिद्सने चर्छकी टीका और सुश्रुतकी भी एक टीका की थो। शेषोक्त टीकाका नाम भानुमती टीका है। सुश्रुतकी टीकाकं दूसरे रचियता उदलना-चार्थ हैं। उदलनकी टीकाका नाम निवन्धसंप्रह है। उदलनाचार्य सहानपाल राजाके समसामिषक थे। उदलनने जेम्धन, गयदास और भास्करसे कृतज्ञता स्वीकार की है। इन २,व व्यक्तियोंने उदलनके पहले सुश्रुतकीटोका को थी।

## बौद्धयुग ।

बौद्धयुगमें इस देशमें चिकित्साशास्त्रकी यथेष्ट उन्नति हुई थी। जीवोंके दृःख निवारणके लिये शाक्य-सिंहका प्राण व्याकुल हो गया था। उनके शिष्यों भौर उस धर्मकं धर्मावलस्वी विषयी व्यक्तिपेाने मनुष्य और पश्चोंकी चिकित्साकं निमित्त स्थान स्थानमें चिकि-टसालय संस्थापन किया। वियदशी राजा अशोकके राजानुशासनमें लिखा है, कि उन्होंने मनुष्य और पश दोनेंकि लिपे विकित्सालय स्थापन किये थे । अज्ञोक-के राजस्वकालसे ७५० ई० तक बौद्धों का काल माना जाता है। इस समय आयुर्वेदकी उन्नति हुई थी। युनान, मिस्न, एशिया माईनर आदि दूर दुरान्तरमें आयुर्धेद-की महिमा प्रचारित हुई थी। नालन्द, राजगृह, गया, विहार, वैशाली आदि प्रधान प्रधान नगरीम चिकित्सा-गार, रुग्नावास (अम्पताल) और चिकित्माणिक्षा-लय (मेडिकल कालेज) संस्थापित हुए थे। इन सब चिकित्सालयों में बहुतेरी नई नई ओषिययां आविष्कृत होती थीं। महावग्ग नामके पालि बौद्धप्रन्थमें दिखाई देता है, कि शाष्यसिंहके समयमे जीवक कोमरभच्छा नामकं शाक्यसिंह एक चिकित्सकथे। यह जीवक अत्यन्त दरिद्रके सन्तान थे। बाह्यकालमें दारिद्र्यकं कारण आहार और सुचिकित्साके अमावसं जीवक उदरामयरोगसे बहुत कष्ट पाने थे। इस अवस्थामें जोवक ने विचारा, कि जगत्मं ऐसे वहत लोग हैं, जिन्होंने मेरे समान बहुत कए भाग किया है। मैं यदि चिकि-त्साविद्या सीख सक्, तो बहुत गरीबोंका कष्ट दुर करनेमें समथ हुंगा। यह सोच कर जीवक आयुर्वेद शिक्षार्थं तक्षशिलामें या उपस्थित हुए । उस समय तक्ष-शिलामें आयुर्वे दीय विश्वविद्यालय था । प्रतिभावान् मेघावी जीवकने अत्यल्प समयमं (४ वर्णमें ) आयुवै द-में अधिकार प्राप्त कर लिया। जीवकके आचार्यने जीवकके ओषधि झानकी पराक्षा करनेक लिये जीवकसे कहा, "जोवक ! इस थैलीको हाथमें लेकर एक योजन घूम आओ, राहमें जितनी भोषधियां मिले, उनकी इस-में संप्रह करते जाना।" चार पांच दिनके बाद राहको दोनों किनारोंके लतागुल्मोंको एकत कर जोवक ले

आये थे। जीवक साकेत नगरीमें आ कर एक विधवा रमणोक असाध्य शिरोरीगकी चिकितसा करने लगे। विधवाने कहा, "बहुतेरे विज्ञ, बहुदशीं, गृद्धवे हा मेरी इस बग्राधिको आरे।ग्य कर न सके हैं। तुम बालक हो, तुम इस असाध्य रे।गको कैसे दूर कर सकीगे।" जीवकने जवाब दिया, "विज्ञान बालक भा नहीं और न वृद्ध ही है।" उनकी चिकित्सासे विश्ववाकी वडा उपकार हुआ या थें। कहिये, कि वह पूर्ण आरेग्य है। गई। काशोमें पक आदमीको सन्निषद्भग्रद (Intersusception of the bowels ) हुआ था। जीवकने उसके उद्रमें अख ( Laparatomy Operation ) चिकित्सा कर अस्तीव-रीध आरीग्य किया। राजगृहमें एक धनवान् बणिक-के मस्तकका खर्पर खेल कर उसकी शिरःपीड़ाकी शान्त किया। इस चिकित्सामें उन्होंने ऐसी दक्षता-सं अस्त्र सञ्चालन किया था, कि उसका एक बाल भी स्पृष्ट नहीं हुआ था, मस्तकको संबनी-(Suture) लयमें एक सेवनी भी आहत नहीं हुई थी। इस समय बुद्ध देवका शरीर अस्वस्थ हुआ । प्रधान शिष्य आनन्दने जीवककी बुलाया। तीन खिले हुए पद्मपुष्पींके पत्ती पर औषधचूर्ण छींट उसे सुंघा कर ही उनका रे।ग जीवकने दूर किया था। इस समय काङ्गालक पुत जीवकने बुद्धदेवकी वैद्य होनेका सीमाग्य प्राप्त किया था।

बौद्धयुगके प्रस्थकारों में वाग्भरका नाम यहां प्रथम उन्लेख्य है। चरक और सुश्रुतके बाद ही बाग्भरका नाम आता है। वाग्भर या बाभर बौद्ध थे। ये सिन्धु-देशवासी थे। वाग्मरने चरक और सुश्रुतका सार संप्रहांकया है। सिवा इन दा प्रस्थिकि इन्होंने भेल और हारीतके प्रस्थेसि भी कुछ लिया है। प्रस्थके उपसंहारमें वाग्भरने लिखा है,—

वाग्भट

"ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मुक्तं चरकसुश्रुतौ । भेड़ाद्याः किं न पठ्यन्ते तस्मात्प्राह्यं सुभाषितम् ॥"

अर्थात् प्राचीन ऋषिप्रणीत प्रन्थ ही यदि प्रीतिजनक हो, तो केवल चरक सुश्रुत पढ़नेके सिवा भेलाच ऋषि प्रणीत प्रन्य क्यों नहीं पढ़ा जाता ?

वाग्भटके प्रम्थका नाम "अष्टाङ्गहृद्य" है। अष्टाङ्ग

हृद्यका अध यह है, कि आयुर्वेदो चिकित्साप्रणालों आठ भागों में विभक्त हुई है। उनके नाम इस तरह हैं,—

(१) कायिविकित्सा (Internal medicine) (२) शहय (Major surgery) (३) शालक्य (Minor surgery) (४) भूतिवद्या (Demonology) अथवैवेदमें यह चिकित्सा विशेषक्यसे दिखाई देती है। (५) विष (Toxicology) (६) रसायन (Tonics) (७) गृष्य (Aphrodisiaes) (८) कौमारभृत्य (Paedotrophy)—ये सब विभाग चिकित्सामें अष्टाङ्गके नामसे प्रसिद्ध हैं।

वाग्मटने शस्यतन्त्रमें बहुतेरे नये तथ्योंका समावंश किया है। खनिज और समुद्रज लवणें (नमक)का उन्लेख भी इनके चिकित्साप्रन्थमें दिखाई देता है। कचित् कुर्त्ताचत् पारदके व्यवहारका भी उन्लेख है। किसी किसी धातव औषधका व्यवहार भी अष्टाङ्गहृद्द्यमें है। वाग्भट पहले ब्राह्मण थे। पीछे बौद्धधम्मीवलम्बी हुए, ऐसा हो सुना जाता है। उनके प्रन्थके प्रारम्भमें नमस्कारस्त्रसं ही इसका प्रमाण मिलता है, कि वह बौद्ध थे। मृगाङ्कृद्रचंके पुत्र अक्णद्रत्तने अष्टाङ्गहृद्द्य-वाग्भटकी एक टीका की। इसका नाम "सर्वाङ्गहृद्द्य-वाग्भटकी एक टीका की। इसका नाम "सर्वाङ्गहृद्द्य-कार सुपण्डित हेमाद्रिने वाग्भटके स्त्रस्थानकां 'आयु-वैद रसायनाक्य' एक टीका की।

#### निदान ।

माधवकर द्वारा संगृहीत सुप्रसिद्ध निदान प्रश्यका परिचय देनेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं। यह प्रश्य सवंत ही सुप्रसिद्ध है। कविराजमात हो माधवनिदान पढ़ते हैं और तो क्या, चैद्यक शास्त्रमें जिनका कुछ भी पाण्डित्य नहीं है, वे भी माधवकरके निदानका पढ़ते हैं। विजयरक्षित इस प्रश्यके 'मधुकाष' नामकी जो टीका कर गये हैं, वह अत्यन्त उपादेय और यथेष्ठ पाण्डित्यपूर्ण है। सम्भवतः ८वीं शताब्दीमें यह प्रश्य रखा गया था। याचक्पतिकृत "आतङ्कद्पण" नामकी इसकी एक और भी टीका है।

#### सिद्धयोग ।

बुन्द नामक एक चिकित्सक सिद्धपेग प्रश्यक

रचिवता हैं। वृत्यने चरक, सुश्रृत और वाग्भटका पदाङ्क अनुसरण कर उद्भित औषधका व्यवहारजनक सिद्धवाग प्रम्थ प्रणयन किया था। हम इसके बाद चक्रपाणिदत्त-के लिखे चक्रदत्त प्रम्थमें भी इसका परिचय पाते हैं। औसे-

> ''यः सिद्धियोगिळिखिताधिकिसद्धयोगा । नत्रे व निच्चिपति केवलमुद्धरेद्वा ।''

गृन्दने माधवकरके निदानका अनुसरण कर सिद्ध-योग प्रन्थ लिखनेका क्रमाचलम्बन किया था।

#### चकदरा।

चरक और सुश्रृतके टोकाकार चक्रपाणिव्सने "चक्र-द्त्तसंप्रह्" नामक चिकित्सासम्बन्धमें एक उपादेवप्रन्थ-की रचना की। वृन्द और चक्रपाणि दोनों ही धातव द्वव्यादि आंषधार्थ व्यवहार कर गये हैं। यदुवि वाग्भरके समयसं ही धातव द्रव्य औषध इपमें प्रचारित होना आरम्भ हुआ था, किन्तु यृत्द और चक्रदत्तने अधि-कतासं घातव पदार्थको औषघरूपमं व्यवहार किया था। ईसाकं जन्मसे दश शताब्द बाद प्रायः प्रत्येक चिकित्सा-प्रस्थमें स्यूनाधिक परिमाणसे धातव पदार्थका व्यवहार दिखाई देता है। चक्रपाणिद्त्तकं पिता महोपालके उत्तराधिकारी नेपालके राजचिकित्सक थे। ११वीं शताब्दीको प्रारंभमे चक्रपाणिद्त्त प्रन्थादि प्रणयन करने-में प्रयुत्त हुए। चक्रदत्तनं चरक, सुश्रुत और वाग्भट-का पदाङ्क अनुसरण कर प्रन्थ रचना की। इसो समय सं धैदयक चिकित्सामें तन्त्रका प्रभाव प्रवक्तित होने लगा। मस्त्रपाठ द्वारा भी औषधक गुण और क्रियादि विद्धित होती हैं, इनके प्रन्थमं उसका भा उक्लेख दिखाई देता है। जैसे--

"अयं मन्तः प्रयोक्तव्यः भिषजाप्यभिमन्त्रणे । ॐ नमो यिनायकाय अमृतं रक्ष रक्ष, मम फलसिद्धि देहि होहि रुद्रवचनेन खाहा॥"

चक्रपाणिको रसायनाधिकारसे भी इस तरहको कितने ही मन्त्र उद्देश्वत किये जा सकते हैं। चक्रदत्तकी व्यवस्थित ओषधियां परमदृष्टफल कह कर किसो भी समयमें भिषक्समाजमें विख्यात थीं। इनके प्रन्थमें इनके समय और इनके वंशादिका परिचाय दिया हुआ है।

# तान्त्रिक युग ।

बीद्धयुगका प्रभाव और प्रतिपत्ति होनेके बाद ही तान्त्रिकसुगका आरम्भ हुआ। प्राचीन अथव<sup>९</sup>वेदके समय लोगोंके हृदयमें जिन सब विषयीकी प्राप्तिके लिपे वासनाका अनल सर्वदा प्रश्वलित रहता था। तान्तिक्युगमें भो वेही सब भाव दिखाई देने लगे। इन्द्रजाल, भूतविद्या और डामर आदिको और लोगोंका ध्यान आकर्षित हुआ। एक श्रेणोके पण्डित रात दिन अपना मस्तिष्क सञ्चालन करने लगे, जिससे अन्यान्य धातुओंको सहज हो स्वर्णमें परिणत किया जाये। इस उद्देश्यसे ये कई तरहके धातव पदाथ की परीक्षा करने के लिये रात दिन मुवा जलाए रखने थे। प्रज्वलित इस मूर्पेसं खर्ण, रोप्य, ताम्र और लीह, विशे-वतः पारद आदि विविव धातुओंको परीक्षा की जाती थी घोखा देकर प्रकृतिसे मूल्यवान् द्रब्य बसूल कर रातीं रात धनी हो जाने की इच्छा किसको नहीं है। फलतः तान्ति ह्युगमें प्रकृतिकं रक्षभण्डार पानेके लोभमें इस तरहकी एक साजिश चलने लगी।

दसरी ओर रक्तचन्दनचिंदीत रक्तवस्त्र और रक्तमाल्य-परिधायी, कृष्णशिरस्त्राणशील भीषण भैरवाचार्य श्मशानमें पडी शवकं वृक्ष पर बैट शवसाधनमें प्रवृत्त दुए । सिवा इसके पञ्चमकारका प्रादुर्भाव भी यथेष्ट रूपसे प्रवर्शित हुआ । इन सब घटनाओं के बोचसे उसी समय तान्तिकविकित्साका एक खर प्रवाह भी सहसा इस देशमें प्रवाहित होने लगा। इस समय शैव-तम्त्रकं प्रादुर्भावसं बहुतेरे चिकित्सक पारदके तथ्यान्-सन्धानमें अधिकतर मनोषेश्यो हुए। उम्होंने पारवर्मे वहुतरे गुण देखे। पारदका दूसरा नाम रस है। इस रसके सम्बन्धमें ऐसी विपुल आलोचना होने लगी, कि इस रसका लक्ष्य कर धातव द्रव्यादिको परीक्षा और प्रयोगके सम्बन्धमें बहुतेरे प्रन्थोंको सृष्टि की गई। रस रत्नाकर, रसहदय, रसेश्वर सिद्धांत, रसार्णव, रस-कीमुदी, रसंद्रचिंतामणि, रसेग्द्रसारसंप्रह और रसरह समुखय आदि बहुतेरे प्रन्थोंके आविर्भावसे तान्त्रिक चिकिरसाका प्रम्थाङ्ग परिपुष्ट हुआ। और ता क्या -सर्वादर्शनसंप्रद्रमें भी हम "रसेश्वरदर्शन" नामक पारद-माहात्स्यपूर्ण एक दर्शन शास्त्र भो देखते हैं।

यत्यपि पारद-चिकित्साका प्राधान्य प्रदर्शनार्ध इन सब प्रन्थोंके नामकरणमें प्रन्थके नामके पहले 'रस' शब्द प्रयुक्त होता है; किन्तु हीरा, ताझ, रीप्य, अञ्च और लीह आदि विविध धातुओंके जारण, मारण और शोधन ओषधार्थामें व्यवदार प्रपेग अतीव विस्तृत उपसे लिखा हुआ है। इन सब प्रन्थोंमें आधुनिक विज्ञान ही आलोचनाके उपयोगी भी कई विषय दिखाई देते हैं। इस प्रणालीकी चिकित्सा क्रमसे अरबमें और पारसमें प्रवर्शित हुई। बहुतेरे प्रन्थ अरबी और पारसीमें अनु-वादित हुए हैं।

### मुसद्यमानी युग।

महम्मदके समयमें अरबके सीना नगरमें एक चिकिटला-शिक्षालय या इकीमी मकतब था। इस शिक्षालयके प्रधान शिक्षक थे हारि वेल-कानदा । ये इस देशसे आयुर्वेदकी शिक्षासे शिक्षित है। कर गये थे। ८वीं शताब्दोमें हाठन-अलख-रसोदके पुत्र खलीफा अलमामुन्ते सबसं पहले फारसी भाषामें चरक और सुश्रतका अनुवाद कराया । पोछे इनके द्वारा अरबी भाषामें इन प्रश्योंका अनुवाद हुआ। बेागदादके बलीफोंकी राजसभामें बहुतेरे संस्कृतक भारतीय पिएडत रहते थे। इवन आधु तसेविया द्वारा रचित एक इतिहास प्रम्थमें इनका नाम मिलता है। ११वीं शताब्दीमें इसी प्रस्थकारने उक्त प्रस्थका प्रणयन किया। इसमें कडू, जेजर, सञ्जय, शनक और माङ्क आदि भारतीय आयुर्वेदविदु पण्डितोंके नाम लिखे हुए हैं। पे सब भिषक खलीफाके राजवैद्य पद पर नियुक्त थे। जै। सब मुसलमान सम्राट् भारतका शासन कर गये हैं, हिन्दुओं के वेदके प्रति उनमें किसी किसी के विद्वेष रहने पर भी आयुर्वेदके प्रति किसोका भी विद्वेष धा, पैसा मालूम नहीं होता । प्रत्युत कितनी ही राजसभाओं में आयुर्वेद वेद्वय नियुक्त रहते थे। चक्रदक्तके टीकाकार शिवदास तत्सामयिक बङ्गालके नवाबके राजवैद्वय थे। माघवीय निदानके "आतङ्कदर्गण" नामकी टोकाके रचिवता बाचस्पतिने अपनी प्रन्थ-भूमिकाके ५वें श्लोकमें लिका है, उनके पिता प्रमोद महस्मद हस्मीरके राजवैद्य थे। महस्मद हस्मीरका दूसरा नाम मैजुहोन महस्मद था।

ये महम्मद गोरोके नामसे परिचित हैं। ये ११६३ से १२०५ ई० तक दिलीके राजा थे। १२३० ई० में आतङ्कर्विण रचा गया। इसके २७ वर्ष पहले विजय रिस्तिने माधवीय निदानकी मधुकीपव्याख्या समाप्त को। सम्भवतः इससे भी २० वर्ष पहले अरुणदत्तने वाय्भटकी टीका को थी। मुसलमानी अमलके समय अनेक टीका रची गई। मूलप्रभ्थ भी दहुतेरे रचे गये थे। नीचे कितनोंके नाम उल्लेख किये गये, --

- १। भावप्रकाश—नटकनके पुत्र भाविमश्र प्रणीत (१५५० ई०)
- २। वैद्यामृत-भट्ट महेश्वर प्रणीत (१६२७ ६०)
- ३। योगचन्द्रिका परिडतदत्तके पुत लक्ष्मणकृत (१६३३ ई०)
- **४। वैद्यजीवन**—लेलिम्बराजकृत (१६३३ है०)
- ५। वैद्यवलभ-इस्तिस्रित (१६७० ६०)
- ६। थोगरस्नाकर--जैनाचार्य नारायणशेखरकृत (१६७६ ई०)
- वैद्यरहस्य—वंशीधरके पुत्र विद्यापतिकृत
   (१६६८ ई०)
- ८। चिकित्सासंब्रह—वङ्गसेनकृत
- ह। आयुर्वेदप्रकाश—काशीकं श्रीमाधवकृत(१७५१ ई०)
- १०। ज्वरपराजय-जयरिवकृत (१७६१ ई०)
  अन्थींकी सूची।

इन कई प्रश्यों के सिवा और भी कितने प्रश्यों के नाम प्रकाशित नहीं किये गये । इन सब प्रश्यों में मौलिक प्रतिभाका कुछ भी परिचय नहीं मिलता । बहुतेरे ही पाग्डित्य लाभ कर टीका और संप्रह प्रश्य लिखते थे। किश्तु प्राचीन आयुर्वेदकी सीमा के बाहर जा नये तत्त्वों का उद्भावन करनेका प्रयास इस समय केवल एक ताल्तिक चिकिरसामें ही कुछ कुछ दिखाई देता है। हम नीचे आयु-वेदके अरक, सुश्र्त और वाग्भटको छोड़ कर कई प्रधान प्रधान प्रश्योंकी सूची भी दे रहे हैं। नीचे जो अकारादि कमसे सूची दी गई है, उसे आयुर्वेदके सम्पूर्ण प्रश्योंकी सूची न समकता चाहिये।

अगस्टयसूक्त, अग्निकर्मन्, अग्निवेशसंहिता, अङ्गक्रम

लक्षण, अङ्गादियृत्ति, अजीणमञ्जरी—काशीनाथ, अजीण-मञ्जरी -काशिराज, अजीर्णमञ्जरीटीका -रमानाथ बैदुय, अजीर्णामृतमञ्जरी, अञ्जननिदान-अग्निवेश, अनवलोम-मन्त्र, अनिङ्ग, अनुपानमञ्जरी --पीताम्बर, अनुभवसार--संचिदानन्दयति, अन्तर्यामी ब्राह्मण, अमुन्तिकित्सा, अञ्चपानविधि, असृतमञ्जरी या अजीर्णमञ्जरी—काशीनाथ और काशिराज, अशोतबादनिदान, अष्टधातुमारणविधि, अष्टाङ्गनिघरत, अष्टाङ्गसंत्रह, अष्टाङ्गहृदयनिघएट, अष्टाङ्कहृदयसंहिता वाग्भर, इसकी टीकाकार अरुणदत्त, आजाधर, चन्द्रचान्दन, रामनाथ और हेमाद्रि, अष्टाङ्ग हृदयसंप्रह, आतेयसंहिता, आतेयसंहितासार, आनन्द-माला— शानन्दसिङ, आयुवृ ङि, आयुवे द,--श्रीसुख आयुर्वे ददोषिका, आयुर्वे दप्रकाश-माधव लता, उपाध्याय, आयुर्वे द्रप्रकाश—वामन, आयुर्वे द्रप्रकाश— सुधृत, आयुर्वे दमहोद्धि -श्रीसुख, आयुर्वे दमहोद्धि -सुषेण, आयुर्व<sup>६</sup>दरससार-माधव, आयुर्वे दरसायन, (अष्टाङ्गहृदयटीका )-हेमाद्रि । आयुर्वेदसर्वाख-भाज-राज, आयुर्वे दसिद्धांतसम्बोधिनी-रामेश्वर, आयुर्वे द सुधानिधि, आराग्यदर्पण, आरोग्यमाला, उद्कमञ्जरी, उदकलक्षण, उन्मादिचाकित्सापटल, उमामहेश्वरसंवाद-(तन्त्रोक्त) उपानिदान, उपूपयःकहप, -आतेय, ऋतु-चर्या, ऋतुलंहार, ऑपधकत्व, ऑपधप्रस्थ, ऑपध-प्रयोग—धन्वन्तरि, कङ्कालाध्याय—अञ्जनाचार्य, कणाद-संहिता—कणाद, कनकसिंहप्रकाश –रामकृष्णवीद्वयराज, कनकसिंहविलास, कपूरिप्रकाश, कमेदीपवृत्ति, कर्म-प्रकाश--नारायणभट्ट, कर्मावपाक, करपखर्ड, करप-तर-महिलनाथ, कहवभूषण, कहवाणकारक-अवादि-त्याचार्या, कव्याणघृत, कामद्ववटीसारसंब्रह, कामभूय, कामरत्न ( बृहत् और लघु ), कामरत्नटीका--श्रीनाथ, कौपालिकप्रस्थ, काथाधिकार, श्लेमकुतुहल-श्लेमराज या क्षेमशर्मा, राणाध्याय परमेश्वररक्षित, गर्वानप्रह -साढ्ल, गद्राजरतन, गद्विनिश्चव -- पृन्द, गद्विनाद-निधएट, गन्धकरसायन, गन्धदापिका, गुटिकाधिकार, मुटिकाप्रकार, गुड्,च्यादि अधन्यन्तरि, गुणशान, गुण-**म**ाननिघण्टु, गुणपरल, गुणपार – वाग्भर, गुणपार—

धम्बन्तरि, गुणमाला, गुणवीगप्रकाश, गुणरतनमाला, गुणरत्नाकर-वजभूषण, गुणसंत्रद्-सोढ्ळ, गुणा-गुणी-सुषेण, गुणादर्श, गूढवोध हसंप्रह-हैरम्बसेन, गृहनिप्रह, गोविन्दप्रकाश, गे।विन्दसे।मसेत्. गौरीकाञ्चो 🕝 शिव, चान्द्रकला, चान्द्रीद्यविधान, चामत्कारचान्ता मणि-ले।लिम्बराज, चारकसंहिता--चारक, आरुचार्या-चिकितसाकलिका—तीसर, धम्बन्तरि. त्साकलिका —दयाशङ्कर, चिकित्साकलिका रोका -तीसटपुत्र चन्द्राट, चि कित्साकौमुदी-काशीराज, चिकित्साचिन्तामणि, जिक्तित्साञ्जन, चिकित्सा तत्त्वज्ञान--धन्वन्तरि, चिकिटसातन्त्र, चिकिटसाद्यैण--दिवादास, चिकित्सादीपिका-धन्वन्तरि, चिकित्सा-नागाजु नीय, चिकिटमापद्धति-काशोराज, चिकिटमा-परिभाषा -नारायणदास, चिकित्सामालिका, चिकित्मा मृत-गणेश, जिक्तित्सामृतसार-देवदास, जिक्तित्या-योगशत, चिकित्सारत्न, चिकित्सार्णव —सदानन्दश्क्र, चिक्तित्सालेग--गांव**द्ध**ेन. चिकित्साशंतक्ष्रोक, चिकित्सासंप्रह -- घरवस्तरि, चिकित्सासंप्रह -- चक चिकित्सासं प्रहरीका -- शिवदाससे न, चिकित्सासर्वसंत्रद, चिकित्सासर्वसागर—वत्सेश्वर, चिकित्सासार --धन्वलरि, चिकित्सामार --हरिभारती, चिकितमासारसं प्रह—क्षेमशर्माचार्या, विकित्सामार-संश्रह—बङ्गलन, चिकित्सासारसमुख्य, चिकित्सा-स्थानटिप्पन -- चक्रपाणिट्स, चिकिटिसत, चेविचीनीप-काश, चेत्रचीनोसंबनविधि, जगद्वौदुयक, जराचिकित्सा, जरुपकरुपतर -( चरक टीका ) गङ्गाधर कविरत्न, जाव-दान-च्यवन, ज्योतिष्मतीकरूप, जवरकरूप, जवर्राच-कितमा, ज्वरतिमिरभास्कर—चामुण्डकायस्थ ( १६२३ ) ज्वरतिशती—शाङ्गेधर, ज्वरदर्पणमाला, ज्वरनिर्णय -नारायण, ज्वरपराजय—जरार, ज्वरशान्ति, ज्वरस्तोत्न, ज्वरहरस्ते।त, ज्वरांकुश, ज्वरादिरे।गचिकिस्सा, तत्त्व-कणिका-भारतकर्ण, तन्त्रराज--जाबाल, तन्त्रांक-चिकित्सा, तैले।पवेशनविधि, तिशता, तैले।क्यडम्बर, दश परीक्षा, दिश्यरसेन्द्रसार -धनपति, दूतपरीक्षा, देहसिद्धि-साधन, द्रव्यगुण-गापाल, द्रव्यगुणदोविका-कृष्णद्त्त, द्रध्यगुणराजवव्लभ-नारायणदास कविराज, द्रध्यगुण-

रत्नमाला—माधव, द्रव्यगुणविवेक, द्रव्यगुणशतक्लोकी — द्रव्यगुणसं ब्रह्- शक्रवाणिदत्तः द्रश्चगुणाक्षर, द्रव्यगुणादश्तित्रण्ट, द्रव्यगुणा-धिराज, द्रव्यरत्नाचली, द्रव्यशक्ति, द्रव्यादशी, धन्वन्तरि-प्रथ, धन्यन्तरिनिधण्डु, धन्वंतरिषञ्च ह, धन्वंतरिविलासः धन्व'तिरसारनिधि, धातुनिदान, धातुमञ्जरी – सदाणिय, धातुमारण--शाङ्ग<sup>६</sup>धर, धातुरत्नमाला--देवदत्त, नयबो-धिका, नागराजवद्धति, नागाजु नीय--- नागाजु न, नाडी-प्रथा, नाडीनिदान, नाडीपरीक्षा -दत्तातेय, नाडीपरीक्षा-मार्कण्डेय, नाडीपरीक्षादिचित्साकथन--रत्नपाणि, नाडी-प्रकरण, नाडोप्रकाश --गोविन्द, नाडोप्रकाश --रामराज, नाडं प्रकाश -शङ्करसेन, नाडीविज्ञान - गोविन्दरामसेन, नाइीविज्ञानीय, नाडीशास्त्र, नानीषधिविधि, नानाशास्त्र-नाममाला -धन्वन्तरि, नारायणविलास-नारायणराज, निघएट—राधाकृष्ण, निघएट्राज (राजनिर्घएट), निघण्टुशेष, निघण्टुसंब्रहनिदान, निघण्ट्रमार, निदान-माधव, निदान -वाग्भट, निदान ( गरुड-पुराणोक्त ), निदानप्रदीप -नागनाथ, निदानसंग्रह, निदानस्थान-अग्निवेश. निवन्धसंब्रह, (सुश्र्तरी हा) । उदलनाचार्यं, निवन्धमं प्रह्—लङ्कानाथ, नृ संहोदय-वीरसिंह, ं नेताञ्जन-अग्निवं श, पञ्च ममे-विधि, पञ्च इर्माधिकार-वागभट, पञ्चमविधास, पञ्च-मानक, पथ्यनिदान, पथ्योपथ्य-रघुदेव, पथ्यापथ्य निघएट -केयदेव पण्डित, पथ्यापथ्यनिणेय, पथ्यापथ्य-विधान, पध्यापध्यविधि - दक्षक्ष्य, पध्यापध्यविनिश्चय, पथ्यापथ्यविबोध (कंयदेव परिडत ), पदाधंगुणचिन्ता मणि, पदार्थेचं द्रिका वाग्भट, पदार्थेचं द्रिका (अष्टाङ्ग हदयरोका) चंद्रचन्दन—वा आयुवे दरसायण—हेमादि परिवतसंहिता-श्रीनाथ परिडत, परिभाषासंप्रइ -पर्यायमुक्तावली, श्यामदास, पाकादिसं प्रद, पाकाध्याय, पाकावली, पारदक्तवप, पालास करप, पायुषसागर, पोयुषसार, पुरातन योगसंत्रह, पुरुषार्थः प्रकोध, प्रकोधचंद्रोद्य-क्षेमजय, प्रयोगसार, प्रयोगा मृत-वैद्यचितामणि, बसवराजीय-बसवराज, बाल चिकित्सा—फल्याण भट्ट, बोल/चिकित्सा--ध्रम्बन्तरि,

बालचिकित्सा वन्दि मिश्र, बाल या (शिशुरश्लारत्न) – पृथ्वी मह, बाळतंत्र-कद्याण, बाळबेश्य-बानराचार्य, विन्दुसंग्रह, यहती बत्य, यहत् बत्यक्षान, भावत्रकाशः -भाविमिश्रः, भाविशकाश-वाग्भटः, भाव-प्रकाशकीय, भावस्वभाव भाष्यवदेव, भास्त्रती -- शतानन्त्र भिषक्वकवित्तीत्सव व्हंसराज, भिषक चक्रनिदान, भीषविनेदः, भेडसंहिता, भेषवक्त्व, भेषज कल्पसार मंत्रह, भेषजनको, भेषजमर्चम्ब, भेरवप्रसाद, भेषज्यरह्ना-कर-विचाराम, भैपज्यस्त्नावलो-गो।विन्ददास विशाः भैपज्यसार-अपे'द्रमिश्र, भैपत्यसाराम्बत-संहिता - प्राणनाथवैद्य, भोजनकस्तुरी, मगधपरिभाषा, मणिरत्नाकर -कंयदेव, मतिभुक्तर, मधुकोष-जयपाल-दं(क्षित, इसकी व्याख्या--मधुकोष, (माधवनिद्रानटोका) विजयरक्षित, मधूमती—नारायण कविराज, मनोरमा दिरुहन, महाप्रकाश, महाराजनिष्ठण्डु, मातङ्गलाला, मातङ्ग-लीलाप्रकाशिका, मात्राप्रयोग, मादेश्वरकवच, बोधारुवा ज्वरादि रेगिचिकित्सा, मुण्डो ब्ल्प, मूलपरीक्षा और नाई।पराक्षा, सृत्वत्याचिकित्सा, सृतसञ्जीवना, योगचन्द्रिका -लक्ष्मण, योगचन्द्रिकाः यस्त्रोद्धार. योगचिन्तामणि -गणेश, विलास, योगचिक्षितसा, यागिवन्ता (वैद्यक योगचिन्नामणि --धन्वन्तरि, योगतरङ्गिणो ( वृद्धती और संब्रह ) - हर्षकी त्रिंसूरि, योगदोपिका - धन्यस्तरि, लघ्यी )-- विमल्लभट, योगप्रदोव, योगमाला-गोगसिङ, ये।गमुक्तावली-(वैद्यविस्तामणि उद्धृत) योगमुकावली बहुमद्व, योग-रत, योगरतमाला, उसकी टं:को - गुणाकर (१२४०), योग रत्नावली —गङ्गाधर, ये।गशतक — वरुठचि, ये।गटीका 🕒 र्आमतप्रभ, बेागरोका-पूर्णसेन, बेागरोका--स्वनारा-यण, योगशतक-मदनसिंह, योगशतक-लद्मं दास, वे।गशतक-विदग्धवैद्य, योगसार-अध्विनोकुपार, योग-सारसंप्रद-तुलसीदास, योगसारसमुख्य गणपति-व्यास, योगसुधानिधि -वन्दिमिश्र, योगाञ्जन--मणि, योगाधिकार, योगासृत -गोपालदास (१९९२ ई०) योगा-मृतटीका सुवेशियती --(१७७२ ई०) योनिव्यापदु, रत्नकला चरित्र लालिभ्वराज्ञ, रह्नदीपिकाः रहनमाला—राजवहाम, रत्नसारचिन्तामणि, रत्नाकर, रत्नावला-कघोन्द्रचन्द्र,

रत्नावली--राधामाधव, रसकङ्कालि--कङ्कालि, रसकरूप-लता—काशीनाथ, रसकवाय—वैद्यराज, रसकीतुक, रसकीमृदी --माधवकर, रसकीमृदी-शक्तिवल्लभ,रस-गे।विन्द-- गोविन्द, रसचिन्द्रका --नीलाम्बरपुरे।हित, रस-विन्तामणि, रसतस्वसार, रसद्पेण, रसदीपिका— धानन्दानुभव, रसद्योपिका —रामराज, रसनिवन्ध, रस-पद्धति-विन्द्, रसपद्धति टोका-महादेवपरिडत, रस-पद्मचिन्द्रका, रसपारिजात, रसप्रकाशस्त्रधाकर--यशोधर, रसप्रदीय-प्राणनाथ, रसप्रदीय-रामचन्द्र, रसप्रदीय-वैद्यराज, रसभस्मविधि, रसभेषजकता –सूर्यापिडत, रसभे।गमुक्तावली, रसमञ्जरी--शालिनाथ, रसमञ्जरी-टोका - रमानाथ, रसमणि - हरिहर, रसमुक्तावली, रस-यामल, रसयोगमुक्तावली --नरहरिभद्द, रसरतन -श्री नाथ, रसरत्नप्रदीय--रामराज, रसरत्नप्रदीविका, रसरत्न-माला--नित्यनाथ, रसरत्नसमुखय-नित्यनाथसिद्ध, रसरत्नसमुद्यय-नित्यानन्द्, रसरत्नसमुद्यय-सिद्दगुप्त पुत्र वाग्भट वाहर, रसरत्नाकर, रसरत्नाकर--आदि-रसरत्नाकर-नित्यनाथसिङ, रसरत्नाकर-रैवणिसद्ध, रसरत्नाकर—शुक्रपाणि, रसरत्नावली --गुरुदत्तसिंह, रसरभार्णव, रसरहरूय, रसराज, रस राजलस्मो--रासेश्वरभट्ट, रसराजशङ्कर, शिरोमणि-परश्राम, रसराजइंस, रसवैशेषिक, रस शब्दसारणिनिघण्टु, रसशोधन, रससंस्कार, रस संकेत, रससंकेतकलिका—चामुग्डकायस्थ, रससंप्रह-सिद्धान्त--अस्युत गोणिगपुत्र , रससागर, रस रससारसंब्रहः गङ्गाधरपण्डित् सार-गोविन्दाचार्या, रससारसमुद्यय, रससारामृत-रामसेन, रससिद्धान्त-संप्रत, रससिद्धान्तसागर, रससिद्धिप्रकाश, सिंघु, रससुपकर, रससुघानिधि – वजराजशुक्क, रस सुधास्मेगधि, रससूत्रम्थान, रसहदय-गोविन्द. उसकी टोका--चतुर्भु जिमिश्र, रसहेमन् या कङ्कालीय-रसाधिकार-हरिहर रसहमन्, रसादिशुद्धि, रमाध्याय (कङ्कालाध्याय वार्त्तिक), रसाध्याय — जपदेव, रसाम्भाधि, रसायनतरङ्किणो रसायनविधि, रसार्णव, रसार्णवक्रला, रसालङ्कार, रसेन्द्र, रसे द्रकल्पद्रम -रामकृष्णभट्ट, रसे द्रकल्पद्रम-

रमानाधगणक, रसंन्द्रचुडामणि—सोमदेव, रसेन्द्र-मङ्गठ, रसेन्द्रसंहिता, रसेन्द्रसारसंप्रह -गोपालकृष्ण, रसेश्वरसिद्धान्त रसे। परस-माधवीप। ध्यायकृत आयु-वे इप्रकाशोक रसोपरसशोधन, राजवहरुभ (पर्यायरहनः राजहं ससुधाभाष्य, राजहंस, चिकित्सा (अर्कप्रकाश)—लङ्केश्वर राषण, रुग्विनिश्चय ( निदान )-माधयकर, रुग्विनिश्चयटीका सिद्धान्त-सन्द्रिका, रुग्विनिश्चय-गणेशभिषज रुग्विनिश्चय-(निदानप्रदीप)--नागनाथ, रुग्विनिरसय-भवानीसहाय, रुविनिश्चयः -रामनाथवेदुय, रुग्विनिश्चय (सातङ्कद्पेण) वैद्ययाचस्पति, कविवनिश्चय (मधुकोष)—विजयरक्षित, रुदन्तीकल्प, रुद्रदत्त, रुद्रयामलीयचिकितसा, रूपमञ्जरी-रेगिनिर्णय, रेगिपदोप-गावद्धनवैद्य, रेगिमूर्चिदान-प्रकरण, रेागळक्षण, रेागविनिश्चय ( रुग्विनिश्चय ), रागास्तकसारः रागारम्भ, रालिम्बराजीय, लक्षणरतन, लक्षणाटसव--लक्ष्मण, लघुनिदान--सुरजित्, लघुरता कर, लङ्कनपध्यनिर्णय, लेहिचिन्तामणि, लेक्प्रदीपा-न्वयज्ञानिद्रकानिदान, वसंतराजचिकित्सा, वाजीकरण, वाजीकरणतंत्र, वाजीकरणाधिकार, वात्रप्रस्वादिनिर्णय— नारायण भिषक , वातप्रभेहचिकित्सा, वातरीगहर-प्रायश्चित्त, वासिष्ठो, वासुदेवानुभव-वासुदेव, विचार-सुधाकर - राजज्यातिर्विद्, विश्वानानन्दकरी (वैद्वयजीवनः टीका ), प्रयागदल, विश्वकीष वा विश्वप्रकाशकीष--महेश्वर, विषतंत्र, विषमञ्जरी, विषवैद्य, विषहर-चिकित्सा, विषद्दमंत्रप्रयोग, विषद्दमंत्रीषध, विषी-द्धार, वृत्तरत्नावली-- मणिराम, वृद्धयागशतक, वृन्द--वीरवृन्द्भट्ट, वृन्द्टीका, यृंदमाधय, वृंदसंहिता, वृग्द-सिंधु-वृद, वैद्यकप्रधाताणि और टोका, वैद्यक-परिभाषा, वैद्यक्षये।गच्यद्रका-लक्ष्मण, वैद्यकरत्नाः वौद्यकल्पतर, वौद्यकल्पद्रम--वली —कविचंद्र, शुकरेव, वैद्यकशास्त्रवैष्णव-नारायणदास, वैद्यकः सर्वाख -- नकुल, चैदुयकसार-- राम, चैदुयकसारसंब्रह (रावसिंहोतसव) वैद्यकसारसंब्रह (वैद्यहिताप-देश )—श्रोकएठशम्भू, वौदुयकानस्त, वौदुयक्षतूहल— वं शोधर, वेदुयकौस्तुभ, वेदुयचंद्रोदय-ब्रिमस्ववेदुय यौ बुयचिकित्सा, वौ बुयिं बांतामणि—नारायणमह, बौ बुय

वे द्वयचिन्तामणि - ववलमेन्द्र, चिश्तामणि--रामचन्द्र. व द्वयजीवन--ले।लिखराजः व द्वयज्ञीयम-चाणस्य, वैद्यजीवनटीका-इतिदेव या दामे।दर, वैद्यजीवन ( विज्ञानान्दकरी )--प्रयागद्त्त, वेद्वयजीवन-भवानी-व द्वयजीवन-सहाय. व द्वयजीवन-- रुद्रदत्त, व दुवलि शहीका-चन्द्राट, च दुवद्रपण -हरिनाथ दलपति, वैद्यदर्गण -प्राणनाध, वैद्यनयबोधिका, वैद्यप्रतीय-उद्धविष्ठाः वैद्यवीधसंप्रह-भीमसेन् वैद्य-मनोटसव-वंशोधर, वैद्यमनोटसव-बालकराम, वैद्य मनोत्सव-रामनाथ, वै धमनोत्सव-श्रीधरमिश्र, वे ध-व वमहोद्ध -व चराज. व द्यमालिका, मनोरमा. वं चयोग, वैदारल, वैदारलमाला-मिलनाथ, वैदारलाकर भाष्य-रामकृष्ण, वैदारसमञ्जरी-शालिनाथ,वैदारसरत, वैद्यरसायन, वैद्यराजतम्ब, वैद्यवल्लभ--- उद्यरुचि, वेदः बल्लभ-बल्लभ, वैधवल्लभ-हस्तिरुचि, वैधवल्लभ ज्वरित्राती—शाङ्ग<sup>९</sup>घर, वैद्यटीका—नारायण, वैधवल्लभा-शतस्त्रोकीरीका व दारीका—मेघभट्र. व द्वयिकोद--शङ्करमह, वैद्वयिकोद--शिवानन्द, व द्वय टीका-रामनाथ, वैद्यविलास-रघुनाथ, वैद्य-विलास-राघव, वे दुयविलास-लोलिम्ब, वे दुयवृन्द-नारायण, बेंद्रयशास्त्रसारसंब्रह-स्यासगणपति, बेंद्रय-संक्षिप्रसार:--सोमनाधमहापात, वैद्यसंप्रद, वैद्य-सब ल-मनुज, व दुयसव स्व-लद्मणकायस्थ, व दुयः सार-इवं की सिं, वे दुवसारसं प्रद-गोवालदास, वे दुव-सारोद्धार, बैदुयसूबटी हा, बैदुयहितीपदेश-शिवपण्डित, वैद्यामृत, वैद्यामृत-मोरेश्वर, वैद्यामृत-श्रोधर, वैद्यामृतलद्दरी-मधुरानाथशुक्क, वैद्यालङ्कार, वैद्या-वतंस-लोलिम्बराज, व्याधिसिद्धाञ्चन, व्याध्यर्गल-दामोदर, व्रणचिकित्सा, शतकोकी-अवधानसरस्वती, शतश्तीकी--विमल्ल, शतश्तीकी--वाहर, शतश्तीकी--शतरहो होटीका—वैद्यवस्त्रम, शतरहोकी बोगदेय, टीका--कृष्णद्स, शतश्रीकी (भावार्धदीपिका) बेणी-दस, शतक्त्रोकी (शतक्त्रोकी अन्द्रकला)—घोपदेव, शहर-सन्द्रिका—वेदुवस्रकवाणिदस्त, शब्दरत्नावली, शरीर-लक्ष्मणः, शरीरविनिश्चायाधिकार-गङ्गाराम दास, शरीर स्थानभाष्य, शल्यतम्ब, शाकनिघण्टु ( उन्निज्जविदुया )---

शारीरिव-श्रीमुख, शारीरबद्ध्य, सीतारामशास्त्री, शाङ्क धरसं दिता-शाङ्क धर, शार्कु घरसं दिताटीका, शाङ्क घरटीका ( शाङ्क घरशारीरटीका )-आढमल्ल, शार्कु घरटीका ( गुढार्धातीयक ) काशीराम, न्नाकु घर-रुद्धर भट्ट, शाङ्क धरटीका- -बोपवेब, शालिहोत ( अभ्य और गजिबिकिटसा)-शालिहोत्रमुनि, शालिहोत-नकुल शालिदे।त्र—भोजराज, शालिदे।तसार, शालिदे।तोबनय, शाहमलीकरूप, शास्त्रदर्शण-चागमद्द, शिलाजतुकरूप, श्लेष्मज्वरनिदान, श्वेतार्भाक्त्य, पद्यमिवण्यु, पर्म-रत्नमाला, संख्यानिदान, संज्ञासमुखय-शिवइत्तमिश्र, सन्निपातकलिका-- रहभट्ट, सन्निपातकलिका-- शम्भू-नाथ, सन्निपातचन्द्रिका-भवदेव, सन्निपातचितिःतसा, सम्निपातना डोलक्षण, सम्निपातमञ्जरी, सम्पत्सन्तानः चिन्द्रका, सर्वसारसंप्रद-चकदत्त, सहस्रयोग, सार-कलिका—उदयङ्कर, सारकीमुदी, सारसंप्रह—कालीप्रसाद-वैद्य, सारसंप्रद्य-चक्रगाणि, सारसंप्रद्य-रघुनाथ, सारसंप्रर-विश्वनाथ, सारसंप्रह (अश्वनिकिट्सा)-गण, सारसंप्रहतिघण्ड, सारसमुख्य ( अश्वचिकित्सा ) सारसिन्ध, सारावली, साराद्वारसंग्रह, सिद्धमन्त -केशव, सिद्धटीका (सिद्धम लग्नकाश) धेापदेव, (सिद्धयोग-पृन्द, सिद्धयागसंप्रह (अभ्वायुर्वेद)-गण, सिद्धयागसंप्रह-सिद्धयागसंब्रह—वृन्द, सिद्धसारसंहिता, शालिहात. सिद्धांतचिश्द्रका (रुगविनिष्ठायटीका) सिद्धान्तमञ्जरी— वे।परेव, सिद्धीषधसंप्रह (तस्वकणिका) सुधासागर, सुवर्णसार, सुश्रुतसार, सुनमहोद्धि, सुतार्णव, सीभाग्य-चिन्तामणि, स्तरभनप्रकार, स्वप्तपरीक्षा, स्वरविधि, स्वर-स्वद्भव, इ'सनिवान, हरप्रदीविका, हिकमतप्रकाश (अरबी अनुवाद )-महादेवपिष्डत, हिकमतप्रदीप (अरबो प्रंथका अनुबाद), हितापदेश-वे दुयहितापरेश। वैद्यचिश्तामणि-एक आयुर्वेदविद्, वैद्यरसके पुत और नारायण कविराजके छात्र। इन्होंने प्रयोगासृत नामक एक वैद्वयक प्रस्थको रखना को थी।

वैद्यज्ञाति—वैद्य कहनेसे पहले चिकित्सक माल ही समक्षे जाते थे। सब जातियों में जो व्यक्ति या वंश खिकित्सा व्यवसाय करता था, वह बैद्य नामसे पुकारा जाता था। इस तरह ब्राह्मणसे ले कर चएडाल बहुत जातियों में वे दुयोपाधि देखी जातो है। किन्तु हुछ दिनके बाद यह वे दुय शब्द किसी जाति विशेषके प्रति व्यवहृत होने लगा। चिकित्सा व्यवसायी वे दुय जाति पूर्व समय में अम्बष्ठ नामसे ही प्रसिद्ध थी। वृद्धिय कहनेसे इसी अम्बष्ठ जातिका ही बोध होता था। यह अम्बष्ठ जाति भी एक तरहकी नहीं है।

तरह तरहके अम्बष्टों की उत्पति।

्रम अम्बष्टोंको उत्पत्तिको ले कर नाना मुनियांके नाना मत हैं। नीचे वे सब प्राचीन मत उद्युप्त किये जाते हैं—

१। गीतम धर्मसूत्रमं लिखा है-

"अनुस्नोमा अनन्तर्रेकान्तरद्वयन्तरामु जाताः। सवर्षाम्बद्धाप्रनिषाददौष्यन्तपारश्वाः।" ( ४।१६ )

अर्थात् अनन्तरज्ञ, एकोन्तरज्ञ, और द्वास्तरज्ञ, क्रमसं जात अनुलोम हो सवर्ण, अम्बद्ध, उन्न निषाद, दौष्यन्त और पारणव जाति हैं। वौधायन-धर्मसूत्रमें भी उक्त मतका समर्थन हुआ है। जैसे—

"ब्राह्मणात् चित्रियायां ब्राह्मणो वैश्यायामम्बधः श्रुद्रायां निवादः।" ( ११३ )

अर्थात् ब्राह्मणके औरससे और विधादिता क्षतिय-कन्याके गर्भासे ब्राह्मण, ब्राह्मणसे वेश्याक गर्भास अम्बष्ठ और श्रद्रसे निषाद।

भगवान् मनुने भी धर्मसूत्रानुसार हो लिखा है— "ब्राह्मणात् वैश्यक्तन्यायामम्बद्धां नाम जायते।"

( 2016 )

अर्थात् ब्रःह्मणसं वैश्यकस्याकं गर्भसं अध्यष्ठ नामकी जाति हुई है।

२। महर्षि याश्चबत्क्यने लिखा है—
"विपान मूर्आविसिको हि श्लित्यायां विशः स्त्रियम्।
अम्बष्ठः शूद्र्यां निषासो जातः पारशयोऽपि वा॥"
(शहर)

अर्थात् ब्राह्मणके औरस तथा श्रक्तियाके गर्भसे मूर्जा-वसिक्त, ब्राह्मणसे वैश्यको स्त्रोकं गर्भसे अम्बष्ट# और ब्राह्मणसे शूद्राके गर्भसे निषाद्या पारशव जाति उत्पन्न हुई है।

३। औशनस धर्मशास्त्रमें है--

"वैश्यायां विधिनां विपात् जातो हाम्बछ उच्यते। कृष्याजीवो भवेत् तस्य तर्थं वाग्नेयवृत्तिकः॥ ३१ ध्वजिनो जीविका वापि हाम्बछाः शस्त्रजीविनः।" ब्राह्मणसं विधिपूर्वाक वैश्यामे जा उत्पन्त हुआ है, उसको अम्बछ कहते हैं। वह कृषिजीवा है, वाजी करना और ध्वजा पकडना हो उसकी जीविका है। अम्बछ शस्त्रजीवो हैं—

8 । महर्षि नारदके मतसं — "उत्रः पारशवद्वैदनिषादश्वानुलोमतः । अम्बद्रो मागधर्वैय क्षत्ता च क्षतियात्मतः॥"

उन्न, पारशय और निषाद अनुलोमकमसं इनकी उत्पत्ति हुई है। अम्बष्ट, मागध और क्षत्ता—ये कई जातियां क्षतियसे उत्पत्न हुई है।

५। पीछे फिर उन्होंने कहा हैः —
''अम्बष्टोग्री तथा पुत्रावेवं क्षतियवैश्ययोः

एकान्तरस्तु चाम्बष्टां वैश्यायां ब्राह्मणान् सुतः॥

शूद्रायां क्षत्रियान् तद्वन् निषादां नाम जायते।
शूद्रा पारशवं सुते ब्राह्मणादुत्तरं सुतम्॥''

( 52:209-202 )

क्षतिय और वैश्यसं अम्बग्न और उन्न जाति हुई है। ब्राह्मण द्वारा वैश्यामें एकान्तर अम्बग्न, क्षत्रिय द्वारा वैश्यामें इस तरह निषाद नामको जाति और ब्राह्मण द्वारा श्रद्धांके गर्भ से पारशव पुत्रकी उत्पक्ति हुई है।

६ । मनुरोकाकार रामचन्द्रने एक स्थानमें लिखा है— 'नृप कन्यायां वैश्ये उत्पन्ने श्रद्धे उत्पन्ने सित उभी अम्बद्धी भवतः।' (मनुरी० १०।७)

चैश्यकं औरस तथा क्षत्रियकत्याकं गर्भसे और शूद्रके औरस और क्षत्रियकत्याकं गर्भसे दे। प्रकारकं अम्बष्ठ होते हैं।

७। स्मात्ते रामचंद्रने ''अम्बष्ठानां चिकिटिसतम्'' इसकी टीकामें लिखा हैं---

"अभ्बष्ठानां शूदादम्बष्ठा जाताः चिकित्सनं शास्त्रं चैद्यकं॥ (३०१४७)

अर्थीमें 'विवाहित वैश्वकत्या' अर्थी किया है।

अर्थात् अम्बष्ठोंकी चिकित्सा अर्थात् वैद्यकशास्त्र ही उपजीविका है। यह अम्बष्ठ शूद्रोंसे उत्पन्न हैं।

८। वृहद्धमपुराणकं उत्तरखएडमें (१०।३३—३६) लिखा है—

> "अयमन्यः सङ्गरे। हि वेणस्य वन्नगः पुरा। वैश्यां समुपसंगम्य चक्रे उन्यमिष सङ्करम्॥ तस्मादम्बद्यनाम तु सङ्करोऽयं धरापते। अस्माभिरस्य संस्कारः कत्तंत्र्यो विश्रजनमनः। येनासौ संस्कृतो भूत्वा पुनर्जात इवास्तु च॥

> > व्यास उवास ।

इत्युक्त्वा ते द्विजगणाः स्मृत्वा नासत्यद्स्नकौ । तयारनुप्रदाद्विप द्यावन्ता द्विजातयः॥ आयुर्वे दं ददी तस्मै वैद्यनाम च पुष्कलम् । तेनासी पापशून्ये।ऽभूदम्बष्ठख्यातिसं युतः॥ चारुक्रपशरी भूत्वा विप्राज्ञा शिरसाकरीत्। प्रणस्य भक्तिता विप्रान् सांऽम्बष्ठो विप्रसत्तम॥ इताञ्जलिप्रस्तक्यो ब्राह्मणाश्च तदाब वन्॥

व्राह्मणा उचुः । अस्माभियांनि शास्त्राणि कृतानि सङ्करात्तम । तानि तुभ्यञ्च इत्तानि गृहोत्वा कुशलीभव ॥ चिकित्साकुगली भूत्वा कुशली तष्ठ भूतले । शृद्धमान् समाश्रित्य वैदिकानि करिष्यथ ॥ इत्युक्तस्तैस्तद्मश्रद्धति कृतवानभूत्।"

हं भूपते! यह और एक सङ्कर है, यह जाति भी वेणका वशोभूत थी। ब्राह्मणने वैश्वामे उपगत हो कर इस संकरकी सृष्टि को है। इसोसे इस जातिका अम्बष्ट नाम पड़ा है। विवसे इसका जग्म हुआ है, इससे हमें इसका कुछ संस्कार करना चाहिये। जिसके द्वारा संस्कृत ही कर ये पुनर्जातिक समान हों। व्यासने कहा,—विवोन्ने यह कह कर अध्विनांकुमारद्वयका स्मरण किया। स्वर्वेद्यके अनुप्रहसे व्यावान् विवोन्ने अम्बष्टमा आयुर्वेद दे उसका वैद्य नाम रखा, उसो समयसं इस जातिकी दे। उपाधियां हुईं—वैद्य और अम्बष्ट। अम्बष्टमण सुन्दर मूर्ति धारण कर ब्राह्मणोंको आहा शिरोधार्यपूर्व क भक्तिभावसे प्रणाम कर हाध जे। इस हुं हुए। इस पर विवान कहा—हे वर्णसंकरों के प्रधान ! इम ले।गोने

जितने सब शास्त्रों की रचना की है, उन्हें भी तुम लेगों की हम दे रहे हैं । तुम लेग इन सबका अध्ययन कर चिकित्सा विद्यामें पारदर्शों वन कुगलसे रही। तुम शूद्र-धर्मका आश्रय ले तद्वयोगो चैदिक कार्यों का अनुष्ठान करें। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर अम्बष्ठ ''जी श्राह्म।'' कह कर अपनेकी कुतार्थ बेधि करने लगे।

ब्रह्मवैवर्शपुराणके ब्रह्मखएडमें दे। तरहसे वैद्य जातिकी उत्पत्तिको बात लिखा है। जैसे— ह। "इत्येवमाद्या विष्टेंद्र सच्छूद्राः परिकार्शिताः। शूद्राविशोस्तु करणे। प्रम्बद्धो वैश्याद्विजन्मने।:।" (१०।१८)

हे विन्पेद । ये ही आदि सत्शूदके नामसे ख्यात हैं। शूद्रागर्भसे तथा वैश्यकं औरससं करण और द्विजातिसे धैश्यागर्भसे अम्बद्ध हुए हैं।

१०। "वर्णसंकरदेषिण वह्नश्च श्रुतजातयः।
तासां नामानि संख्याश्च के।वा वक्तुं श्रमे। क्षिज ॥
वैद्योऽश्विनीकुमारेण जातश्च विप्रयोपिति।
वैद्यवीर्येण श्रूद्रायां वभूबुर्गह्वा जनाः॥
तं च प्राम्यगुणझाश्चा मंत्रीषिधपरायणाः।
तभ्यश्च जाताः श्रूद्रायां ये व्यालप्राहिणा भुवि॥
शीनक उवाचा।

कथं ब्राह्मणपत्न्यास्तु सूर्यपुत्रोऽध्विनीसुतः। अहे। केन विपाकेन वोर्याधानं चकार ह॥ सौतिष्ठवाच।

गच्छारतों तीर्धायात्रायां ब्राह्मणीं रविनन्दनः । ददर्श कामुकः श्रास्तां पुष्पेद्याने चा निर्धाने ॥ तया निर्वारिता यत्नात् बलेन बलवान् सुरः । अतीव सुन्दरीं द्वष्ट्वा वीर्याधानं चाकार सः ॥ द्रुतं तत्याज गर्भां सा पुष्पोद्याने मनोहरे । सद्यो वभूव पुत्रश्चा तप्तकाञ्चनसन्त्रिभः ॥ सपुत्रो खामिना गेहं जगाम बोहिता तदा । खामिनं कथयामास यन्मार्गे देवसङ्कटम् ॥ वित्रो रोषेण तत्याज तञ्च पुतं सकामिनोम् । सरिद्वभूव पेगेन सा चा गोदावरा स्मृताः ॥ पुतं चिकित्साशास्त्रञ्च पाठयामास यत्नतः । नानाशिलपञ्च मंत्रञ्च स्थं स रविनन्दनः ॥"

( ब्रव्सव १०।१२२-५३१

अर्थात् वर्णसंकर दोषसे नाना जातियोंका नाम सुना जाता है। उनके नाम और संख्या बतलान। किस-का साध्य है। अध्विनीकुगारके औरस तथा ब्राह्मण-प्रस्नोके गर्भासे वैद्य जातिकी उत्पत्ति हुई है। वैद्यवोधी तथा शहाके गर्भसे नाना जातियां हुईं। वे नाना पृक्ष वनस्पतियोंको जानते हैं, काइफूक करते हैं तथा रोग निवारण करते हैं। फिर इन सब ( वेदिया )से और शाद्राके गर्भ से व्यालवाही या संपेरीका जन्म हुआ है। श्रीनकने पूछा, कि सुर्यंपुत अध्वनोकुमारने किस तरह किस दुवि पाकसे ब्राह्मणपत्नीके गर्भमें बीर्यपात किया था ? सौर्तने कहा, एक ब्राह्मणी तीर्थ-यात्रामें गई थीं । निज्ञ न पुष्पोद्यानमें उस श्रान्ता ब्राह्मणीको देख कर अध्विनोक्कमार कामविह्नल हो गये। ब्राह्मणीने भर सक निवारण किया, फिर देवताने उसके इत पर मीहित हो बलपूर्वक उसके साथ संभोग किया। ब्राह्मणोने उस मनोहर पुष्पोद्यानमें ही गर्म स्याग कर दिया । उससे तप्तकाश्च न तुल्य शोघ ही एक बालक उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी उस बालककी लेकर घर गई और उस पर पथमें जो दैवो संकट उपस्थित हुआ था, उसने उसका सब हाल खामीसे कद सुनाया। ब्राह्मणने अत्यन्त क्रोधित हो कर पुत्रके साथ भायांका त्याग किया। उस समय ब्राह्मणीने ये।गबलसे देइ-त्याग कर गोदावरी नदीका रूप धारण कर लिया। अश्विनी-कुमारीने आ कर पुत्रको भलीमांति चिकित्साशास्त्र, शिल्पकार्य तथा मन्त्र सिखाया ।

११। निर्णायसिम्धुकार प्रसिद्ध स्मार्त्त कमलाकरने प्राचीन स्मृति वचनोंको उद्धृत कर दिखाया है।

''ब्राह्मणेनोप्रकन्यायामस्योष्ठ नाम जायते । स करोति मनुष्याणां चिकित्सां रागिणामपि॥''

( शूद्रकमक्ताकर )

अर्थात् ब्राह्मणके औरस और आगुरी कन्यां के गर्भसे अस्पष्ठ नामकी जाति हुई है। यह जाति मनुष्य और अस्पान्य रोगियोंकी चिकिटसा किया करती है।

१२।१३।—कमलाकर भट्टने इसके बाद भी दो तरहके अम्बद्धोंका उल्लेख किया है,—''विप्रात् वैश्यातः भवात् पूदाजश्च इति द्वी अम्बद्धी'' अर्थात् ब्राह्मण और वैश्याके संसर्गसं तथा श्रतिय भीर शूद्राकन्याकं संसर्गसं जो पुत्र उत्पन्न होते हैं—पे दोनं। अध्यष्ठ कहं जाते हैं।

१४। मेघातिथिने मनुसंहिताकं १०।८ श्लोककी भाषाः में लिखा है—

''पकान्तरा ब्राह्मणस्य वैश्या तत्र जोतोऽम्बष्ठः । स्मृत्यम्तरे भृज्जकण्डक इत्युक्तः'' इसके बाद १०(२१ श्लोकके भाष्यमें मेधातिथिने फिर कहा है---

"स हानुलोमत्वात्रपापातमा अयं चासंस्कृताः तमनो ब्रात्याज्ञायतोऽनधिकारित्वाद्युक्तः"

अर्थात् ब्राह्मणसे वैश्याकं गर्भसे बम्बष्ठ हुआ है, अन्य स्मृतिमें उसका नाम भृजनकरहक लिखा है। यह जाति अनुलोम कपसे पापारमा नहीं है। किन्तु असंस्कृतारमा ब्रात्यसे उत्पन्न गर्भजात होनेसे यह वैदिक कार्यके अन्धिकारी है।

१५। कविराज राधवने अपने वैद्यकुलद्र्यणमें लिका है,—"अपि च सकन्द्रुराणे,—

युधिष्ठिर उवाच ।

धन्वस्तरिर्महाभागः समुत्पन्नः कथं भुवि । अभवत् सर्गतत्त्वद्गः! तन्मे वद् महामुने । मैनेय उवाच ।

श्रणु राजन् कथं जातो धन्वन्तरिरिहेव तु ।

महर्षि गांलवो नाम कश्चिह्मांहरो वनम्॥

जगाम तत्र भ्रमण।दितश्रान्तकलेवरः।

ततो निर्धादे तस्मात् तृष्णया परिपोड़ितः॥

ततो मुनिविहिंदेंशे कन्यामेकां द्दर्शसः।

तां दृष्ट्वा हृष्टोचित्तोऽसी वमाचे मुनिपुङ्गवः॥

हे कन्ये त्वं जलं देहि प्राणरक्षा कुरुष्य मे।

अवशस्था नु मे प्राणातस्माहे हि जलंशुमे॥

ततः सा कलसं भूमी निधायातिष्ठदुत्तमा।

गालवस्तेन तोयेन स्नात्वा तोयं पपौ च तु॥

प्राणान्तकोऽपि दोषोऽत नास्तीति चिन्तयन् मुनिः।

प्रायश्चित्तः करिष्यामि पश्चादस्य कुकर्मणः॥

पवं विधाय प्रोवाच तां कन्यामितते।विताम्।

शतपुतं वै ते कन्या जायतां मम ते।वणात्॥

ततः प्रोक्तवतो कत्या न मे पाणिष्रहोऽभवत् ।
वीरभद्राभिष्ठानां हि जानियान्मुनिसत्तम ।
विचिन्त्य मुनिस्तामादायाजगामाश्रमकं ततः ॥
मुनीनामाश्रमे नीत्वा उवाच हर्णमानसः ।
भदं कृतं मुने कर्ग कत्यामानयता त्वया ॥
वैश्यायां वीरभद्रायां धन्यन्तरि भीवष्यति ।
हित चिन्ताकुला ह्ये ते वयमत्राष्ट्रना त्वया ॥
चिन्ता दूरीकृतास्माकं यदानीनेयमद्गभुता ।
हत्युक्तवा ते महाराज कुशपुत्तलिका ततः ॥
कृत्वा कोड़े ऽदवत्तस्या वेदमुखाय्यं तत्कुशे ।
प्राणप्रतिष्ठां चक्रुस्ते सामवत् पुरुषाकृतिः ॥
तते।ऽभवत् काञ्चनरागिगोरा वाले।ऽभिरामाकृतिरेष तस्याः ।
कोडे समाले।क्य सुतं मुनोन्द्राः प्रापृम् हं वेदववल।च्च जातः

वैद्यः सुते। ऽयं जननोकुले च स्थातः तते। ऽम्बष्ठ इति प्रसिद्धः । एवमूच्य स्ततः सवें मुनया वेद्रह्मिणः। अमृताचार्या इत्येवं चक्रवर्र्याभिधानकः॥ पिवालयं याहि भद्ने त्वमक्षतभगासि वै। इत्याकण्यं वीरभद्रा चनाल पितृमंदिरं। विलम्बकारणं सा तु कथयामास मातरि। तते। हि मुनयस्तस्य चाक् सर्वाः क्रियाः क्रमात्॥ तमव्यव्यापयामासुरायु रे दं क्रमेण तु । सिद्धविद्यां साध्यविद्यां तथा कष्टकुले। द्ववां ॥ विवाहं कार्यामासुस्तिस्यः कन्या नराधिप। तास त्रयोदश सुता वभूबुस्तस्य केवलं। पृथक कुलानि जातानि तेपाणीय तयादश ॥ संना दासश्च गुप्तश्च देवा दत्ता घरः करः। कुएडश्चन्द्रो रक्षितश्च राजः सामस्तर्थेव च॥ नन्दी चैव कुलान्य तान्यम्बष्ठानां कुलाः नृप । उत्तमी सेनदासी च गुप्तश्चीव तथा परे॥ मध्यमा देवदत्ती च शेषाः करधरादयः। स्थानदोषात् क्रियाले।पात् अधमास्तास्थितास्तु वै। वं श्यवत् शुद्धिकर्भणि निदि छ।नि मुनीश्वरैः। अम्बष्ठानांतु सर्वेषां यते। मातृकुले स्थितिः॥ आराध्या शूद्रजातानां नमश्यञ्ज विशेषतः॥ वेदवाषये।द्भवत्वाश्च तेश्च पालितमे।षधम्। मासादिकंतु यत्शुद्धं ब्राह्मणादिभिरेव च॥

इतीव कथितं राजन् तवभावे यथापुनः। धन्यन्तरिः भगवान् विष्णुं स्प्रघं दिवं गतः॥'' (स्कन्दपु० वैद्योत्पत्तिविवेचनम्)

स्कंदपुराणमें युधिष्ठिर मैत्रेयका सम्बंधिन कर पूछते हैं-"हे महामुनि! सर्गतस्वन्न! धन्वन्तरिका जन्म किस तरह हुआ, आप कहिए।" मैंत्रेयने कहा,-हे राजन्! धन्वन्तरिकी जन्म- हथा मैं तुमसे कहता हू। तुम ध्यान लगा कर सुनी । गालव नामक एक मुनि जङ्गलमें दर्भा या कुशा लानेके लिये गये । वहां घू गते घूमते वे थक गये। इसके बाद प्याससे व्याकुल हो बाहर निकले। बाहर आ कर उन्होंने एक कन्याको देखा। मुनिवरने उस कन्यासे हुएचित्त है। कर कहा-है कन्ये ! शीव जल पिला कर मेरी प्राण-रक्षा करे। । सेरा प्राण छट पट कर रहा है। जारीर अवज है।ता आ रहा है। शीघ्र तुम जल दो । उस समय कन्या शिरसे घडा उतार भूमि पर राजके खड़ी हुई। गालवने उप जलसे स्नान कर पीछे उससे बचे जलको पान किया। प्राणान्तकालमें इस तरहके कार्यमें देख नहीं—समक कर ही उन्होंने पेसा कर्म किया और उस कुकर्म-का प्रायश्चित्त करना स्थिर कर अति तृष्ट हो। उस कन्यासे कहा-हे कन्ये! तुमने आज मुक्तका बहुत ही परितृप्त किया है । इससे तुमकी मेरे आशीर्वादसे १०० पुक्ष प्राप्त हों। कन्याने कहा,-महा-राज! मैं अविवाहिता हूं। इस पर मुनिने उसका नाम पूछा । उत्तरमें उसने अपना नाम बीरभद्रा बताया। उसकी लिये सीचते सीचते मुनि वाश्रमते चले आपे। वहां पहुंच मुनिने अत्यान्य मुनियोंसं सब हाल कहा। उन्होंने कहा, आपने कन्याकी आश्रममें ला कर इम लोगोंका बडा उपकार किया। एक तरहसे आपने हम लेगोंकी एक चिन्ता दूर कर दी है। क्योंकि वैश्या वीरभद्रासे ही धन्यन्तरि जन्म प्रहण करेंगे। हम ले।ग इसी चिन्तासे चिन्तित थे। यह कह कर उन्होंने एक कुशको पुत्तलो बना कर वीरभद्राकी गीदमें रखा और उसे बेदमन्त्रोंसे अभिम तित किया। इसके बाद उसमें प्राणप्रतिष्ठा की गई । उस समय सुवर्णकांति गौरवर्ण मनारम बालकको देख मुनियोंने आनन्तित है। कर कहा,

कि वेदप्रशायसे इसका जन्म हुआ, इसिलये वेद्य और अम्बाइलमें स्थिति होनेसे अभ्यष्ठ नाम हुआ। तब मुनियोंने उसका अमृताचार्यकी उपाधि दा। वीरमद्रासं कहा, 'वीरभद्रे! तुम अक्षतयोति हो कर पिताके घर जाओ।' इसके बाद वीरभद्रा पिताके घर आई ओर उसने विलम्बका कारण कह सुनाया । इसके बाद मुनियोंने उस बालकका जातकर्म संस्कार सम्पन्न कर यथासमय आयुर्वेद पढ़ाथा और उनको सिद्ध-विद्या, साध्यविद्या और कष्टकुलोदुभवा—तीन कन्याओं का प्राणियहण कराया।

उन तीन करवाओं से १३ पुत्र उत्परन हुए। इन १३ पुत्रों से सेन, दास, गुप्त, देव, दत्त, धर, क्एड, चंद्र, रक्षित, राज, सीम, नन्दी, इन पृथक् १३ अम्बष्ठी की उत्पत्ति हुई। इनमें सेन, दास और गुप्त सर्वेत्कृष्ट देव, दत्त मध्यम ; अवशिष्ट धर, कर स्थानदेश तथा क्रियाकलाव लेख है।नेसे कहळाये । मुनियेांने इन अभ्बष्ठोंका शुद्धिकप्र<sup>९</sup> चैश्यको तरह निर्देश किया है । क्योंकि सब अम्बद्धीं का मातृक्लमें अवस्थान है, सुतरां मातृक्कलं आजार-नुष्ठान हो करणीय निर्दिष्ट हुआ है। वेदमंत्रीचारणसे इन के बीजपुरुषका जन्म हुआ है, इससे ये सम्यक् प्रकारसे शुद्ध जातिके आराध्य और नमस्य हैं और वेदविहित ओषधादिके (परिचालक हैं। इनके मासादिमें जा परि श्रांद्ध होती है, वह भी ब्राह्मणें द्वारा ही निर्दिष्ट हुई है। हे महाराज ! आपके सम्मुख इस समय फिर निवेदन कर रहा हुं, कि वे भगवान धन्व'तरि इस तरहसे विष्णु-का समरण कर स्वर्गत हुए।

१६ । वैद्यकुलिलक भरत मिल्लक्तने अपने चांद्रप्रभा-में लिखा हैं -

"सत्यवंताद्वापरेषु युगेषु ब्राह्मणाः किल।
ब्रह्मक्षित्रयावट्यूद्रकन्यका उपयेमिरे॥
तत्र वैश्यसुतायां थे अब्विरे तनया अमी।
सर्वे ते मुनयः ख्याता वेदवेदाङ्गपारगाः॥
तेषां मुख्ये।ऽमृताचा।र्यास्तरुथावम्बाकुले हि तत्।
अम्बष्ट इत्यसावुक्तस्तते। जातिप्रवर्त्तनात्॥
परे सर्वेऽपि चाम्बष्टा वैश्या ब्राह्मणसम्भवाः।

जननीता जनुर्नाव्धक्या यज्ञाता वेदसंस्थितेः ॥ अभ्वष्ठास्तेन ते सर्वे द्विजा वेद्याश्च कीर्शिताः । अथ वक्पतिकारित्वात् भिषजस्ते प्रकीर्शिताः ॥ सत्ये वैद्यः पितुस्तुल्याः त्रेतायां क्षत्रवत्सम्बताः । द्वापरे वैश्यवत् प्रोक्ताः कठी शूद्रसमा मताः ॥"

अर्थात् सत्य, तेता, द्वापर युगमें ब्राह्मण चार जातिकी कम्याओंसे विवाह करने थे—ब्राह्मण, क्षतिय, वैश्य,
यूद्र। इनमें ब्राह्मणके औरस तथा वैश्यकम्याके गर्भसे
जो पुत्र उत्परन हुए, वेदवेदाङ्गणरग मुनि कहलाये।
उनमें अमृताचार्य (धरवन्तरि) प्रधान थे। अर्थात्
जननीकुलमें जन्म होनेकी वजह जाति प्रवर्त्तनके समय
उनका नाम अम्बष्ठ हुआ, पीछे ब्राह्मण-वैश्या सम्भूत जो
पुत्र हुए, वे सभी अम्बष्ठोंकी श्रेणीमें गिने गये। जननोसं जन्मलाभ और वेदमन्तके प्रभावसं स्थितिलाभ
हुआ था, इससे वे सभी "अम्बष्ठ" और "वैष्य" नामसे
स्थात हुए। रोग अच्छा करने थे, इससे भिषक भी
कहलाते थे। वैद्य सत्ययुगमें पितृ सदृश, तेतामें
क्षतियवत्, द्वापरमें वैश्यवत् और किलमें यूद्रके समान
परिचित हैं।

सिवा इसके महाभारतमें और एक तरहके वैद्योंका उल्लेख है—

"चाएडालो बात्यवैद्यो च ब्राह्मण्यां क्षत्रियासु च । वैश्यायाञ्चेव शूद्रस्य लक्ष्यन्तेऽपसदास्त्रय ॥"

( भारत अनुशासन ४६।६ )

अर्थात् शूद्रके औरस तथा वैश्याके गर्भं से वैद्य नामक अपसद जातिकी उत्पत्ति हुई है।

जपर जा कई प्रमाण उद्धृत किये गये, उन कई प्रमाणें। संदम १५ तरहके अम्बष्ट या वैदुयोंका पता पाते हैं।

मनुसंहिता और महाभारतके प्रधान प्रधान टीका-कारोंने अधिकांश ही अम्बष्ठकी अपसद या अपध्वंसज रूपसे ही प्रहण किया है। मनुमें अम्बष्ठांकी वृत्तिका निदिष्ट करनेके लिये कहा है—

"ये द्विज्ञानामयसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः। ते निन्दितैवर्षायेयुद्धिजानामेव कर्गभिः॥ स्तानमश्वसारथ्यमम्बद्धानां चिकित्सतम्।"

( \$0|YE)

द्विज्ञातियोंमें जो अपसद और अपध्वंसज हैं, वे द्विजोंके निन्दित कर्म द्वारा जीविका निर्वाद करें। (इनमें) सून जातिकी वृत्ति अश्वसारध्य और अभ्वष्टों-को चिकिटसा है।

मनुटीकामें (१०।४६) नंदनाचार्यने लिखा है—
"अध दस्यूनां साधारणीं वृक्तिमाद। ये द्विज्ञानामपसदाः इति। अपसदाः चौर्याजाता अनुलोमजाः अपध्वं सजाः प्रतिलोमजाः स्तादयः अनुलेमजेष्वप्यनंतराः
पुत्रस्यतिरक्ता अम्बद्यादयश्च सजातीयेष्वपि कुण्डगालकादयश्व द्विज्ञानामेव कर्ममिद्विज्ञार्थेरैव कर्मभिः चिकित्सा
श्वसारध्यादिभिवं क्षियुजीवयुः।"

अर्थात् दस्युओंकी साधारण वृत्ति कही जाती है। विज्ञातियोंमें अपसद हैं अर्थात् चौर्याजात अनुलोमज सम्बद्धादि और अपध्वंसज वा प्रतिलोमज स्त आदि। अनुलोमज हाने पर भी अनस्तर पुत्रको छोड़ कर अम्बछादि और सज्ञातिमें जन्म होने पर भी कुएडगोलकादि विज्ञातियोंके लिये ही चिकित्मा अश्वसारध्यादि निदित कर्म द्वारा जीविका निर्वाह करें।

उद्धृत बचनानुसार अम्बष्ठ दस्यु और चीर्यजात हैं अर्थात् बलात्कार द्वारा उत्पन्न हुए हैं। चेद्ध्यामने महाभारत-अनुशासनपर्वके ४६वे अध्यायमें अम्बष्ठको अपध्वंसज कहा है। मिताक्षराकार विद्वानिध्वरने "अपध्वंसज" शब्दका 'ध्यमिचारजात' अर्था किया है। (य) इवल्क्य टीका ११६०) है। मनुटीकामें सर्वनारा-यणने भी लिखा है—

'वित्राह श्यायां यथाम्बद्घो यथा वा क्षतियाच्छ्र द्रायामुगः पुत आनुलोग्येन जातोऽप्यनन्तरस्रोजातपुत्रापेक्षया
निग्दतस्तथा व श्वाहित्रायां जातो व देहः शूद्रात् क्षतियायां जातश्च क्षत्ता । अनंतरप्रतिलोमजातापेक्षयेकांतरितजातत्वाग्निंदित इत्यर्थः । यथा समृतो निग्दताविति शेषः।" (मनुटाका १०१३) अर्थात् ब्राह्मणसे बेश्याका गर्भाज अम्बद्ध और क्षतियक्षे और असे शूद्राका गर्भाज
उग्पुत अनंतर स्रोजात पुत्रोपेक्षा नि दित हैं । इस
तरह व श्यसे ब्राह्मणीका गर्भाज व देह, शूद्रसे क्षतियाका
गर्भाज क्षत्ता भी नि दित है, अनंतरज-प्रतिलोभ अपेक्षा
प्रकांतरज-प्रतिलोमगण भी नि दित हैं । क्येंकि स्मृति-

में है, कि अम्बष्ठ और उग्र दोनों जातियां हो नि'दित हैं। प्रिसद्ध टीकाकार सर्वाञ्चनारायणने मनुके १०।५० श्लोकको टीकामें—"पतं स्ताद्य विश्वाताश्चिह्नतः" अर्थात् स्त, अम्बष्ठसे बेण तक चिह्नित जातियोंको धर लेना होगा। अर्थात् उनके मतस ये सब जातियां समाजसे बाहर हैं। उक्त श्लोकको टीकामें रामच्द्रने लिखा है "स्वक्रमीमर्बाच्यनो विश्वाता पते पीण्ड्क ताद्यः बसेयुः" अर्थात् रामचन्द्रके मतसे पीण्ड्क, द्राविड, कम्बोज, यवन, शक, पारद, पह्नव, चीन, किरात, द्रद, खश और द्विज तथा शूद्रीमें जो बाह्यजाति या दस्यु (हाकू) नामसे प्रसिद्ध हैं, अपसद तथा अपध्वं सज जो निर्दिष्ट हुए हैं, वे निन्दित कमें द्वारा ही जीविका निर्वाह करें।

मनुक्त पौण्डकादि श्रुतिय जाति कमसं जिस तरह कियालीप और ब्राह्मणादर्शन हेत् पुषलत्व प्राप्त हुई थी, उसी तरह निन्दित कार्य द्वारा अम्बद्धादि भी क्रियालीप हेतु पौण्डकादिकी तरह वृषलत्वप्राप्त और बाह्यजातिम गिने गये थे। बास्तविकतया आज भी दाक्षिणात्यमें विवांकरराज्यमें इस तरह समाजवाह्य अम्बष्ट वैद्यों का बास है। इस जातिक सम्बंधमें विवांकरराज्यके दीवान पेस्कार सुब्राह्मण्य अध्यरने लिखा है -"In their dress, ornaments and festivals they do not differ from the Malayal Sudras, of whom according to the Keralotpatti, they form one of the lowest subdivisions. The nicce is the right ful wife of the son and the daughter that of the nephew .........Among the Ampaitans (Ambastham ) fraternal polyandry seems to be common.\*'

अर्थात् वेशभूषा और उत्सवोंमें मलयाल शूद्रोंकं साथ काई पार्थक्य दिखाई नहां देता । केरलीरपत्तिकं मतसे यह जाति नोचतम शूद्रोंमें गिनी जातो है। मागिनेयां हो उपयुक्तपुत्रवधू हैं। इस अभ्वष्ट जातिमें वहुस्राताओं-

<sup>\*</sup> Census Report of Travancore 1901, by N. Subrahmanya Aiyar, M. A. M. B. C. M Part; 1 p., 271

के साथ मिल कर साधारणतः एक पत्नी प्रहण किया करते हैं।

सम्भवतः इस तरह अम्बष्ठ जातिको निरुष्ट देख कर ही स्मार्च रघुनन्दन, वाचस्पित मिश्र आदि स्मार्च "पवं अम्बष्ठादीनामिष कली शूद्रस्वमिति" लिखने पर वाध्य हुए हैं। सिवा इनके महाराष्ट्र और कर्नाट अञ्चलको वैदु और वेह जातिको अवस्था आलोचना करने पर भी उनको द्राविड अम्बट जातिको तरह हीन समक्तते हैं। वैदु शब्द देखो। बङ्गीय वेदेजातिको साथ उनकी तलना हो सकती है।

उशनाने जिस अम्बष्ठका उल्लेख किया है, यह अम्बष्ठ ज्ञाति भागवतमें (१०।४३।४) हस्तियकरूपसे अर्थात् हाथोके महावत कही गई हैं।

> "अम्ब्रष्टाम्ब्रप्टमार्गं नौ देखपक्रम मा चिरम्। नो चेत् सकुअरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्।" 'अम्बर्षो हस्तिपः' इति श्रोधर।

हिन्दू-राजत्वकालमें हस्तीपक खेतीवारी करते थे, हाथी पर ध्वजा कन्धे पर धर कर चलते थे। रणक्षेत्रमें उनकी अस्त्रधारण करना पड़ता था तथा नाना अग्नि की समय हाथी पर आगे आगे जा नाना अग्नि कीड़ा प्रदर्शन करते थे। भागवतमें निषादी अम्बष्ठ हो प्रास्त्रजीवि अम्बष्ठ हों। यह हाथीकी भो चिक्तित्सा करते थे, इससे नीच वैद्यको हाथुड़िया कहते हैं। नारद्ने क्षत्रियकन्याकं गर्भजात जिस अम्बष्ठका उन्लेख किया है, मनुकं प्रसिद्ध टीकाकार रामचन्द्रने उस अम्बष्ठको दो भागोंमं विभक्त किया है। एक वैश्यसे क्षत्रियकन्याजात । सुतरां यहां दोनें। प्रकारकं अम्बष्ठ हो क्षत्रियाजात प्रतिलोम जाति हो रही है। वैश्य और श्रुद्रकं लिये क्षत्रियकन्या अविवाह्य है, सुतरां इन दोनों तरहकं अम्बष्ठों को हो होन वर्णसंकर स्वीकार करना होगा।

कमलाकरने दो प्रकारके अम्बष्टोंकी बात लिखा है, ब्राह्मणके औरस तथा आगुरोके गर्भासे उत्पन्न तथा श्राह्मण औरस तथा श्राद्मासे उत्पन्न दोनों अम्बष्ट कहे जाने हैं। यह व्यभिचार और अवैद्याचे दन कहा जाता है। अतप्य ब्राह्मण-उत्राज या श्राह्मण स्वाप्टेशनें प्रकारके अम्बष्ट हो होन कहके निन्दित है। ब्रह्मवैवर्शपुराणकी वैद्यजातिको कुछ लोग वे दे समभते हैं। ब्रह्मवैद्यर्शपुराणकारने अश्विनीकुमारके औरस और ब्राह्मणीके गर्भसे अम्बष्टोंको उत्पक्ति बतला कर अन्तमें कहा है—

> "पुत्रं चिकित्साशास्त्रञ्च पाठयामास यत्नतः । नाना शिल्पञ्च मन्त्रञ्च स्वयं स रविनन्दनः॥"

> > ( ब्र० ख० १०।१३१ )

अर्थात् अध्विनोकुमारने अपने वलात्कार जात पुत्रको चिकित्साशास्त्र पढ़ाया था और नाना शिल्प तथा प्रस्तों को सिखाया था।

जब 'बेदे' जातिको कभो चिकित्साशास्त्र अध्ययन करते देखा नहीं गया, तो चिकित्साशास्त्रमें अधिकारी ब्रह्मवैवर्त्तोक वैद्य जाति 'बेदे' जातिके साथ निश्चय ही अभिनन नहीं है। ब्रह्मवैवर्त्तकारने वैध जातिकी उत्पत्तिका वर्णन कर कहा है—

"वै रावीयं" पा शृद्धायां वभृत्वव हवो जनाः ॥
ते च शाम्यगुपाजाश्च मन्त्रीषधिपराथपाः ।
तेभ्यश्च जाताः शूद्रायां ये व्याक्षश्राहिष्णो भुवि ॥"
( अ० ख०

अर्थात् वैद्वयवीर्यसं शूद्राकं गर्भसं गाम्यगुणक्ष मन्त्रोपध्यरायण बहुत जातियों की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं सब जातियों से शूद्राके गर्भसं सपेरे या व्यालगाही जातिकी सृष्टि हुई है।

ब्रह्मवैवत्त के वैद्यसं श्रद्धांकं गर्भ जात मन्त्रीषधपशः यण जाति ही वेदे या वैदिया है।

मनुभाष्यकार मेधातिथिनं समृति पर निर्भार कर ही लिखा है, कि जिस वैश्यका द्विजीचित संस्कार नहीं हुआ हो, इस तरहकी बात्य वेश्यकी कत्यासे ब्राह्मण वीर्य से भूज कर्टक नामकी एक जाति उत्पन्न हुई है। मनुने जिस पापारमा भूज कर्टकका उल्लेख किया है उससे वेश्यकत्याके गर्भ जात भूज कर्टक भिन्नक्ष हैं। किन्तु बात्यकत्याके गर्भ जात होनेसे ये समाजनिन्दित और पतित हैं। ब्राह्मण-वेश्याज कह कर इनको भी मेधातिथिने स्मृत्यन्तरके प्रमाणानुसार अम्बष्ठ हो धर लिया है।

रादीय और बङ्गज बैचकुलक प्रायः सभी कदा

करते हैं, कि अमृताचायं धन्यस्तरि महाराजसे ही वैद्या जातिकी उत्पत्ति हुई। अम्बाकु उमें स्थिति हेतु (कानीन पुत्र) अमृताचार्य अम्बद्ध नामसे ख्यात हुए हैं, उसीसे हो वैद्यजातिका नाम अम्बद्ध हुआ है।

अभ्वष्ठ धन्वस्तरिकी अमृतास्त्रायं उपाधि दे कर बहुतेरे यह ख्याल करते हैं, कि समुद्रमन्धनकालमें
अमृतकुम्म हाथमें ले कर जो धन्वस्तरि आविभूत हुए
थे, जो वासुद्देवके अंशक्तपमे भागवत आदि प्रन्थोंमें विणित हुए हैं, वैद्य जातिकं आदिषुरुष धन्वस्तरि
और वे अभिन्न हैं। वास्तवमें यह ठोक नहीं है।

महाभारतकं मनसं देवों के आदिरोगहर घन्वन्तरि समुद्रमन्थनकालमें अमृतकुम्म हाधमें लिपे निकले थे। (आदिएवं १८ अ०) यह सागरसम्भूत घन्वन्तरि खर्चे च नामसे विख्यात हैं। इनको छोड़ कर सुप्रसिद्ध क्षत्रियचं शमें और एक घन्वन्तरि आविभूत हुए थे। ये मर्स्य लोकमें आयुर्वे द-प्रवस्त के और विष्णुकं अन्यतम अवतार कहे गये हैं। भागवतमें इन घन्वन्तरिका वं शपरिचय इस तरह दिया गया है—

पुरु रवाक पुत्र आयु थे, इनके पांच पुत्र हुए—नहुप, क्षत्र वृद्ध, रजी, बळवान राभ और अनेना। क्षत्र गृद्धका पुत्र सुदेश है। उनके तीन पुत्र हुए:—काश्य, कुश और गृत्समद । इन गृत्समद के पुत्र शुनक और शुनक पुत्र वह, चश्रेष्ठ शीनक मुनि हैं। काश्यके पुत्र कार्श, कार्शिक पुत्र वाह्य, राष्ट्र के पुत्र दीर्घतमा, दीर्घतमा- के पुत्र आयुर्व द-प्रवत्त क घरवस्तरि हैं। ये यह मुक्त और वासुदेव के अंश हैं, इनके स्मरणमात्र से सब रोग दूर होता है। घरवस्तरि के पुत्रका नाम के तुमान, के तुमान के पुत्र भीमरथ और भीमरथ के पुत्र दिवोदास है।

(भागवत हार्षार-५)

चरकादि प्रन्थोंसं भी जाना जाता है, कि उक्त क्षत्रिय काशोराज दिवोदासने नाना आयुर्वेदशास्त्र इस देशमें प्रचार किये। नाना वैद्यक्तप्रन्थोंमं ये "धान्वन्तर दिवोदास" नामसे भी विख्यात हुए हैं। हिंदूशास्त्रके अनुसार क्षत्रियराज धन्वन्तरिसं ही मर्स्थलोकमें सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र प्रचारित हुआ। दनके वंशधर दिवोदासने भी कई आयुर्वेद तस्वोंका प्रचार किया था।

चरक सुश्रुत आदि ऋषियोंने क्षतियराज धन्वन्तरि और उनके वंशाओं के प्रवर्शित आयुर्वेदीय मस प्रहण कर अपने अपने चिकित्साशास्त्रका प्रचार किया था। उक्त धन्वन्तरि द्वारा सर्वाप्रथम आयुर्वेदशास्त्रका प्रचार और जगत्का अशेष कल्याण साधित हुआ। इससे वे भी भागवतमें परशुरामके पूर्ववर्त्ती विष्णुका एक अवतार कहे गये हैं। जैसे—

"धन्यन्तरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति-निम्ना नृषां पुरुषजां रुज आशु हन्ति । यज्ञेच भागममृतायुरवाययन्थे

आयु ब्य-वेदमनुशास्त्यवतीय फ्रांके ॥" (२।७।२१)

घन्वन्तिरिने सबसे पहले आयुर्वेदशास्त्रका प्रचार किया और उनके ऑषध प्रभावसे सौकड़ों व्यक्तियोंने जीवन लाम किया है। इससे परवर्त्तीकालमें जिस इयक्तिने आयुर्वेदशास्त्रमें विशेष पारदर्शिता दिखाई है और औषधप्रभावसे जी बहुतेरे लोगों के जीवनदान करनेमें समर्थ हुए हैं, ऐसे वैद्य भी द्वितीय घन्वन्तिर कहके सम्मानित हुए। वीरभद्राके गर्भासे उत्पन्न अम्बष्ठकों भी एक चिकित्सक जातिका अप्रणो सोच कर परवर्त्तीकालमें घन्चन्तिर उपाधि दी गई थी। और उसीके साथ साथ अम्बष्ठ समुद्रमंथनोदुभूत धन्वन्तिरिकी अमृताचोधी उपाधिकों ले कर सम्भवतः उनके नामके साथ जोड़

## चारों जातियों में अम्बष्ट ।

जो हो, उपरोक्त नाना तरहके जास्त्रवाक्य, कुलप्रन्थ, दाक्षिणात्यके अम्बद्धोंकी वर्तमान अवस्थाको देख कर समक्तमें आता है, कि अम्बद्ध जाति एक तरहकी थी हो नहीं। ब्राह्मण, क्षित्रय, वैश्य, प्राद्ध इन चार वर्णों में हो विभिन्न अम्बद्ध जातियोंका वासस्थान था, इसमें सन्दे ह नहीं। पहले जो प्रमाण उद्धृत किये गये हैं, उनमें वैश्य और प्राद्मधम्मी अम्बद्धोंका हो परिचय मिलता है। इस समय हम अम्बद्ध क्षित्रयका भी परिचय देते हैं—

#### अम्बष्ट स्तत्रिय।

माकिदनवीर सिकन्दर जब पञ्जावमें आ पहुंचा, उस समय दक्षिण पञ्जाबमें अम्बद्ध (Ambastai of Arian) नामको बीर जाति राजत्य कर रही थी। इस जातिने इस सिकन्दरसे घोर युद्ध किया था। पुराणकार और पाणिनिने भी इस क्षतिय जातिका उल्लेख किया है। सुतरां इस जातिको नितान्त अप्राचीन कहा जा नहीं सकता। इनको अध्यूषित वासभूमि पुराणमें अभ्बष्ठ नामसे विख्यात है।

गाका बुद्धके आविर्भावके समय अम्बन्ड नामक एक ब्राह्मण काणिलवस्तु अञ्चलमें वास करते थे। दो हजार वर्ष पहले रचित दीघनिकायके अन्तर्गत "अम्बर्ठ-सुत्त" नामक पाली प्रन्थमें उस अम्बन्ड ब्राह्मण और उस समयके ब्राह्मणोंको सोमाजिक अवस्थाका खूब पता लगता है।

#### अम्बष्ठ कायस्य।

इसकं सिवा उत्तर-पश्चिम प्रदेशीय कायह्योंकं कुलप्रन्थभृत पद्मपुराणीय वचनोंसे मालूम होता है, कि चित्रगुप्तके पुत्र हिमवान्से अम्बष्ट नामक कायस्थ श्रेणोकी उत्पत्ति हुई है। इस जातिमें बहुतेरे लोगोंने चिकित्साशास्त्रमें पाण्डित्य दिखाया है। बाज भी इनका आहार-विहार ब्राह्मण क्षतियोंके समान ही है।

उपराक्त विभिन्न अम्बद्धों और वैद्योंको छोड़ यङ्गदेशमें और एक वैद्य जातिकी वस्ती है। साधारणतः वैदय कहनेसे इसी वैदय जातिका झान होता है।

बङ्गालका वैद्यसमाज।

बङ्गालकी वैद्य जाति भी अपनेकी अम्बष्ट सन्तान कहके परिचय देती है। बङ्गालके वैद्यसमाजकी पूर्वा पर सामाजिक अवस्था, विद्या, बुद्धि और धर्मनिष्ठाकी आलोचना करनेसं इस जातिको कभी भी मनूक समाज बाह्य अम्बष्ट कहा जा नहीं सकतः।

#### इनकी उत्पत्ति।

बङ्गालकं उच्च श्रोणीकं ब्राह्मण-कायस्थकं साथ श्रोष्ठ चौद्रय समाजकं आचार-व्यवहारका कुछ भो पार्थक्य दिलाई नहीं देता। वर्त्तमान बङ्गीय वौद्रयसमाज अपने अपने वर्णधर्मके संबन्धमें तीन तरहके मत प्रकाशित किया करते हैं —

१। वङ्गीय भिषक्शिरोमणि गङ्गाधर-कविराज प्रमुख वैद्योंका कहना है, कि पूर्व समयमें असवर्ण विवाह-प्रधा प्रचलित थी। उस समय ब्राह्मण ब्राह्मणकन्याके सिवा अजातिको अर्थात् श्लिय और वैश्यकी कन्याओंसे विवाह कर लेते थे। अतएव ब्राह्मणके औरससे विवाहिता वैश्यकन्याके गर्भाजात सम्तान अम्बष्ट भी एक ब्राह्मण हैं।

२। राद्रीय वैदुय-समाज और राजा राजवल्लभके दलभुक्त वङ्गज वैद्ययसमाज अपनेको वैश्य समभते हैं। इसके सम्बन्धमें राजा राजवल्लभने उस समयके भारत-वर्षके नाना स्थानों के प्रधान प्रधान पिएडतों को बुला कर जो व्यवस्थायें संगृह की थीं, वही व्यवस्था ये प्रमाणस्वकृष व्यवहार करते हैं। वे साधारणतः--

"वैश्यकस्यकायां विस्तायामभ्वष्ठोनाम भवति। यत्तु ब्राह्मणेन···वेश्यामुत्पादिते। वेश्य पव भवति॥" ( मिताक्षरा )

अर्थात् "विवाहिता वैश्यकन्यासं अभ्यष्ठ नामकी जाति हुई है। ब्राह्मण द्वारा वैश्यासे उत्पन्न होनेसं यह जाति वैश्यकी समान होगी।" इत्यादि मिताक्षरा-की उक्ति दिखाते हैं।

३। स्मार्च रघुनन्दनके मतानुवत्तों कोई कोई प्राचीन वैद्य भरतमलिकधृत वचान उद्धृत कर अपनेको श्रद्र भावापन्न ही समकते हैं। जैसे—

"शनैः शनैः क्रियाक्षोपादय ता वैद्यजातयः। कक्षौ शूद्रसमा शेया यथा स्त्रशायया विशः॥" (इतिविष्गुः)

'युगे जघरेषे हो जातो ब्राह्मणः शूद एव च' इति
यमः । 'शनकैस्तु क्रियालोवादिमाः क्षत्रियजातयः।
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ।' इति मनुवचनं भृत्वा प्रथमम्बद्धादोनामिष कली शूद्दत्विमित
स्व स्व गृरथेषु वाचस्पितिमिश्रादिभिस्तथा शुद्धितत्त्वे
स्मार्त्ते भट्टाचार्येणाष्युक्तम् । अत्यव कुलपञ्जिकाया
मुक्तम्—

"अतिदिष्टं हि वैद्यस्य शूद्रत्वं चित्रयादिवत्। तस्मात् सत्रविशस्तुस्यो वैद्यः शूद्रस्य पूजितः॥"

( चन्द्रप्रभा ५ ए० )

अर्थात् कमसे कियालोपके कारण वैश्य जातिकी तरद वैद्य जाति भो कलिमें शूद्रत्वको प्राप्त हुई है। यमने कहा है, कि इस जघन्य कलियुगमें ब्राह्मण और शूद्र केयल यही दो जातियां रहेंगो। ब्राह्मणके अदर्शन और कामसे कियालीय होनेसे ये सब क्षतिय जातियां शूद्रत्य-को प्राप्त करेंगी। मनुका वचन उद्गृत कर स्व स्व गृंधमें वाचस्पतिमिश्र आदि और शुद्धितस्वमें स्मार्स भट्टा-चार्य द्वारा कलिकालमें सम्बद्धादिका भी शूद्रत्व प्रति यादित हुआ है। इसी कारण प्राचीन कुलपिकतका-में लिखा है, कि श्लियोंकी तरह वैद्युय भी स्नति-दिष्ट शूद्ध हैं। (चोन्द्रप्रमा) प्रायः १५६७ शक (१६७५ ई०)में राद्धीय वैद्यकुलतिलक भरतमिलकने लिखा है,—

'अतिदिष्ठ' हि वैद्यस्य शृद्रतव' चित्रयादिवत्।"

उक्त प्रमाणके अनुसार कहा जा सकता है, कि महामित भरत मिल्लकने जिस समाजमें जन्म लिया था, उस प्रधित राढ़ीय वैदुय समाजमें उनके समय उपवीत प्रचलित न था। साधारणतः वे शुद्राचारी ही गिने आते थे। राजा राजवल्लभके अभ्युद्यसे हो राद्रीय और बङ्गत दोनों बैदुय समाजमें ही पुनः संस्कार या वैश्याचारगृहणका सूत्रपात हुआ। राजा राजवव्लभने वैदय समाजकं राढीय प्रधान समाजस्थान श्रीखएडमें विवाह किया और अपने मुशिदावादकं भवनमें काशी, काञ्ची, दाबिड आदि भारतीय सभी प्रधान परिडतेंको आह्वान कर पुनः संस्कारप्रहणकी ध्यवस्था ली थी। उस व्यवस्थापतमें लिखा है--

"कड्ड्यादि प्रामितवासिनामम्बद्धानां यञ्चीपथी तादिकामिति लोकदर्शनेन च" अर्थात् कड्ड्यादि प्राम निवासी अम्बद्धों का यञ्चोपवीत अभी भी दृष्टिगोचर होता हैं। इससे भी जाना जाता है, कि इस व्यवस्थाके प्रहणके समय श्रीखण्ड आदि प्रधान प्रधान वैद्य समाजमें यञ्चोपयीत प्रचित्त न था। ऐसी दशामें उक्त व्यवस्थापक्षमें ऐसा नितांत अप्रसिद्ध प्रामका उल्लेख कदापि न रहता॥। ब्राह्मणाम्युद्यके बाद यह जाति ब्राह्मणसमाजसे सम्पूर्ण मिन्न हो जाने पर भी कोलिन्यप्रधाके कठीर शासन पर भी कायस्थ समाजसे व द्यसमाज अलग न हो। सका । आश्चर्यका विषय है, कि शिक्त गात्रोय वङ्गज कुलीन कविराज राघवने अपने सद्व द्यकुलदर्पणमें अपने पूर्व पुरुषों के परिचय प्रारम्भमं--

'गणेशरामकृष्णश्च गङ्गादित्य महेश्वर। पितागुद्ध परंब्रह्म चित्रगुप्त नमोऽस्तु ते॥" इत्यादि श्लाकेंके द्वारा भादि कायस्थ चित्रगुप्तका स्मरण किया है।

#### राजपुत सम्बन्धः ।

पहले ही कह आये हैं, कि बौद्धाधिकारकालमें वैद्यसम्प्रदायका क्षतियोंसे सम्बंध था। पाली अम्बद्धसूत्रसे उसका आभास मिलता है। जैन और बौद्धाधिकारमें क्षत्रिय प्रधानताका ही निदर्शन इसोसे सुप्राचीन जैन और बौद्धप्रंथीं में ब्राह्मणसे क्षतिय श्रेष्ठ कहे गये हैं। इसी प्राधान्यको लोप करने-के उद्देशसे पुनर्वाह्मणाभ्युद्य कालमें ब्राह्मणनिवंधः कार क्षतिय जातिके विलोपसाधनमें प्रवृत्त हुए थे। इसीके फलसे यहाँ 'युगे जघन्ये द्वे जाती ब्राह्मणःशूद्र पव च" इत्यादि कल्पित श्लोकीं की सुष्टि हुई थी । इसी लिये ब्राह्मणाभ्युद्यके बहुत पीछे व दुयकुलप्र धी में असिजीवी कायस्थींका सम्बन्ध विवृत होने पर भी जे। असिजीवी जाति ब्राह्मणी के विरुद्ध अभ्युदित हुई थी. उनके संस्रवकी पातको स्थान नहीं मिला। किंतु वैद्य जातिमें जो पूर्वतन श्रुतियवृत्ति सम्पूर्णरूपसं विलप्त नहीं हुई थी, वह सेनभूमके राजवंशके क्रियाकलापसे स्पष्ट प्रमाणित होगा जो हो, १७वीं शताब्दीके पहले उच्च वैद्यजातिके साथ राठोर शालाके राजपूतां का विशेष रूपसे सम्बंध हुआ था । सभी कुलप्रम्थों से इसका प्रमाण मिलता है।

बड़े ही आश्चर्यकी बात है, कि बङ्गालकी अन्यान्य जातियोंका अस्तिस्व भारतके प्रायः सब स्थानोंमें है, किन्तु वैद्य जातिका अस्तिस्व बङ्गाल छोड़ और कहों भी दिखाई नहीं देता। उत्तर-पश्चिम और बिहार प्रदेशमें क्शाहीयो ब्राह्मण और कायस्थ साधारणतः चिकित्सा

<sup>\*</sup> राजा राजवछभके समय जो गौड़बक्क व द्यसमाजमें दिजा-चार पुनः प्रविश्वित हुआ, उस समयके थोड़े समय बाद रिचा श्री पृत्युख्य विद्यालक्कारके राजावकी और Ward's Hindoos नामक ग्रंथके पहनेसे जाना जाता है।

वृत्ति करते हैं, फिर भी, उनके साथ वङ्गीय वैद्यों के कुछ सम्बन्ध होनेका कोई प्रमाण नहीं। वैद्य कुल प्रम्थके अनुसार नन्दी आदि महाराष्ट्रमें जा कर बस गये। किसी किसीका ख्याल है, कि वहां के संनवी ब्राह्मण ही यहां की वैद्य जातिको अवान्तर शाखा है, किस्तु सेन्वियों में तो चिकित्सा यृत्ति देखी हो नहीं जाती। वास्तव में इस उन्नत जातिकी यथाथ उत्पत्तिका इतिहास घोर तमसाच्छन्न है। पूर्व भारतमें बीद्धप्रभावके समय इसमें सन्देह नहीं, कि इस जातिका स्वतंत्र समाज गठित हो रहा था।

इस समय बङ्गालमं वैद्यों के साधारण चार समाज हैं—पञ्चकोट, राढ़ोय, यङ्गज, वारेन्द्र, । पञ्चकोट समाज दो प्रधान शाखामें विभक्त हुआ है—सेनभूम और वीर-भूम । मानभूम जिलेके वैद्य सेनभूम समाजके अंत-र्गत हैं और वीरभूम जिलेके वैद्य वीरभूम समाजके अंतर्गत हैं।

राद्वीय समाज प्रधानतः तीन शालाओं से विभक्त है -श्रीलण्डसमाज, सातशैका समाज और सप्तप्राम समाज । तिवेणी, कौनडापाड़ा, कुमारहट्ट, सोमड़ा, सुकड़े, नाटागढ, दिगड़े, बलागढ़, गुप्तिगड़ा आदि भागारथी तोरवतीं स्थानंकि वैद्य सप्तप्राम समाजके अस्तर्गत हैं। पूर्व सीमा कालना, पश्चिमसीमा वर्द्ध मानका पश्चिम प्रांत, उत्तरीसीमा कौटीया और दक्षिण सीमा पाण्डुआ इन चारों सीमाके भीतरके वैद्य सात शैका-समाजके अंतर्गत हैं। कौटीयाके उत्तर अव-स्थित स्थानके वैद्य कहते हैं। ये सबकी अपेक्षा सदाचार-सम्पन्त हैं।

## राष्ट्रीय कुलग्रंथ।

रादीय सहै द्या कुलीन समाजका परिचय देनेके लिये बहुतेरे वैद्य पिएडतोंने लेखनी उठाई थी। उनमें भूरिश्रेष्टी-राजसभापिएडत प्रसिद्ध टीकाकार श्रीभरत मिलक-रचित कुलप्रंथ ही राद्योय वैद्योंका प्रामाणिक प्रंथ कहा जाता है। वे दें। कुलप्रंथ रख गये हैं— चन्द्रप्रभा और रलप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत बड़ा प्रंथ है। इसमें राद्यागत बीजपुरुषसे भरतके समय तक

सब सहै द्यांकी वंशावली और कुलपरिचय दिया गया है। रलप्रभामें केवल शुद्ध कुलीनोंका परिचय है। भरत मिल्लिकके प्रन्थमें दुर्जयदास चिरज्ञांव, सञ्जय, यादवराय, जगदीश, घटकराय, नारायणदास, अंतरङ्ग खाँ आदि कुलप्रंथकारोंके बचान उद्धृत किये गये हैं। सम्भवतः भरतमिल्लिकका प्रंथ विशंष आदृत कुआ जिससे अन्यान्य कुलप्रंथोंका प्रचलन बंद हो गया।

### वैद्यों का गोत्र।

चैद्यपण्डित २ रतमन्ळिकते चन्द्रप्रभामें इस तरह लिखा है—

सेन दास आदि वैद्यंकि २८ गोलंका पृथक् पृथक् भावसे कमशः उल्लेख किया जाता है। यथा—धन्वंतिर, शिक्त, वैश्वानर, आदृष, मौद्गल्य, कोशिक, कृष्णाले य और आङ्किरस, सेनोंके ये आठ गोल है।

मौद्गाल्य, भरद्वाज, शालङ्कायन, शाण्डिल्य, विशिष्ठ और वात्स्य, दासीपाधिधारी वैद्योंके ये छः गील हैं।

गुप्तों के काश्या, गौतम और सावर्णि, केवल तीन गोत हैं।

कीशिक, काश्यप, शास्तिहय और मोद्गहय दत्तोपाः धिक बौदुयेंके ये चार प्र'थ हैं।

चेंद्वयोंमें जिनकी देव उपाधि हैं, उनके आत्रेय, कृष्णात्रेय, शाण्डिल्य और आलमान—ये चार गोत हैं।

करोंके गोत — भरद्वाज, पराशर, विशिष्ठ, शक्ति ।
राजोंकं वात्स्य और मार्कण्डेय । सोमोंकं कौशिक और काश्यप । नित्त्योंका मोद्गरूप । चंद्रोंका विशिष्ठ । धरेंका काश्यप । कुएडोंका भरद्वाज । रिश्नितेंका काश्यप ।

किसी-किसी देशमें पूर्वोक्त दत्तीके आदुय गीतीय और देश भेदसे आते य और कृष्णात्रे य गीतीय बहुतेरे वैद्य संतान दिखाई देते हैं। अतपव दत्तवंशीय वैद्योंमें कुछ सात गीत्र हैं। इसी तरह करेंग्ने भी देश-भेदसे काश्यप, वात्स्य और मीदुगल्प गीत्रीय अनेकानेक वैद्यसंतति विद्यमान रहनेसे वे भो सात गीतेंग्नें विभक्त दूप हैं। राजींग्नें भी किसी किसी स्थानपं काश्यपगात हैं। सुतरां वे भी कुल तीन गे। तों में विभक्त हैं। इसी तरह धरों में भी जामदग्न्य और रिक्षितें में भरद्वाज गे। तकी यात सुनी जाती है।

पूर्वोक्त उपाधियों के सिवा बैद्यों में इंद्र भीर आदित्य-ये दे उपाधियां भी दिखाई देती हैं। उनकी भी संख्याका प्रथक क्रुपसे उन्हें ख किया जाता है—

इन्द्रके-काश्यप और आदित्यके आदित्य और कोशिक गोत हैं।

इस समय देखा जाता है, कि वैद्वयोंमें कुछ पचास गोत हैं, इनके सिचा देशांतरमें भी इनके अन्य गोतका उक्लेख नहीं मिलता। यद्यिव दत्त आदि उपाधिधारी वैद्यके किसी देशमें कोई गात विद्यमान हो, तो यह कहना होगा, कि वह समाजमें अप्रसिद्ध है।

कुछपञ्जिकान्तरोक्त राहीस वे द्यकुलो का उत्तमाधम गोत्र। काञ्चाणा प्राम-निवासी सेनवंशीय वैद्योंके आठ गोत हैं। उनमें शक्ति और धन्वन्तरि श्रेष्ठ हैं। वैश्वा-नर और आद्य-धे दो गोत मध्यम हैं, मौद्रत्य, कौशिक, कृष्णात्वेय और आङ्किरस्य ये चार गोत अधम माने जाते हैं। गोनगरीय दासोंके १६ गोलोंमें मौद्रत्य और भर-द्वाज ही श्रेष्ठ हैं। शालङ्कायन और शाण्डिल्य मध्यम विशष्ठ, वात्स्य-ये दो गोत नितान्त अधम हैं। करङ्कोठक रहनेवाले गुप्तवंशोंमें काश्यवगीत्रोय ही उत्तम हैं। गौतम गोत्रीय मध्यम तथा सावर्णि अधम हैं। मोरशासन प्राप्तकं दत्तीमं कौशिक सर्वोत्तमः मौद्रवय. काश्यप और शाण्डिल्य मध्यम और शाद्य गोस्रोय सर्वा-पेक्षा निन्दनीय हैं। इनमें करम्तरवासी करोंमें पांच गोत हैं। इनमें शक्ति, वात्स्य और मौद्रत्य निकृष्ट हैं। समग्रस्थान-निवासी देवव शियोंके चार गोत्रोंमें शैया-लातेय गोत ही उत्तम हैं। कृष्णात्वेय मध्यम और आलमान तथा शाण्डिक्य पे दोनों हीनगोत हैं। राढ़ीय वैद्योंमें मेढ शासनवासी राज उपाधिधारी वात्स्य गोत्रीय सर्वश्रेष्ठ और मार्कण्डेय गोत सर्वापेक्षा निकुष्ट हे । मणित्रामके सोमोंमें जो कौशिक गोबीय है, कुलझने उनको श्रेष्ठ और काश्यप गोतिययो को हीन निर्देश किया है।

नारायण दासान्तरङ्गसांने दास, नन्दी आदि आठ Vol, XXII, 81

प्रकार वारेन्द्र श्रेणीके वैद्योंका इस तरह गोत्रनिण य किया है।

दास और नन्दी—ये मोद्रल्यगोस्रोय हैं। घर और रक्षित—काश्यपगोस्रोय। कर और चन्द्र—पराशर और वशिष्ठ गोस्र।

कुएड—भरद्वाज गोत । दत्त —शारिष्डच्य गोत । वारेन्द्रों में इन कई गोतों का आनुपूर्विक उल्लेख किया गया। उक्त उपाधिधारियों के श्रेष्ठस्वका झापक है, किन्तु इसका व्यतिक्रम होनेसे पे सब गोत इनके होनता-सूचक हैं। जैसे दास और नन्दीके शारिष्डच्य, भरद्वाज, काश्यय आदि ।

पश्चितकान्तरमें वारेन्द्र वैद्योंका स्थान और गोब्र इस तरह है—

दास और नन्दी—इनका वासस्थान जामूगाँ तथा चम्पाटी और गोत मौद्रत्य है।

धर और रिक्षत—ये काश्यप गोलीय हैं और बन्धा-बनो और करण्ज प्राममें रहते हैं।

कर और चन्द्र—भेड़ी और मोरशासन प्राप्तमें वास है। पराशर और विशिष्ठ गोत हैं।

कुएड - भरद्वाज गोलीय और नागशासनमें वास है। दत्त-वटप्राम और लोधवलीमें वास है और शाएडत्य गोल है।

राष्ट्रीय अष्टघर वे द्यों का प्रवर।

धम्बन्तरिगोत्नीय सेनोंके—धम्बन्तरि, अपसार, नैध्रुव, आङ्किरस और वाह स्पत्य—ये पाँच प्रवर हैं।

शक्ति गोतीय सेनों के —शक्ति, पराशर और विशिष्ठ ये तीन हैं।

मौहरूय गोलीय दासां के—ओर्व, च्यवन, भार्गव, जामद्ग्म्य और आष्नुवान—ये पाँच प्रवर हैं।

काश्यपगोत्रीय गुप्तके—काश्यप, अपसार और

कौशिक गीसीय दत्तीके--शारिडल्य, असित और देवल ।

कृष्णात्रेय गोत्रीय दक्तों के —कृष्णात्रेय, वशिष्ठ और आत्रेय।

आत्रेय गोत्रीय देवेंकि — आत्रेय, आङ्गिरस और चाह<sup>°</sup>स्पत्य। वातस्य गे।त्रोय राजेंकि—वातस्य, असित और । मार्कएडेय ।

कोशिक गे।सीय से।माके --केशिक, काश्यप और भागीय ये तीन प्रवर हैं।

### राङ्गीयादि भेद।

सेन, दास, गुप्त, दत्त, देव, कर, राज और सेाम ये आठ घर राढ़ीय वैद्य हैं।

नन्दी, भन्द्र, घर, फुएड, राक्षत, दास, दत्त और कर ये वारेन्द्र कहळाते हैं।

उक्त राढ़ीय वैद्यों में प्रायः बहुतेरे बङ्गदेशमें जा कर व गये। और नन्दी आदि वारेंद्र वैद्यों में कुछ लोग महाराष्ट्र चले गये।

मोन आदि वैद्यों का पूर्व स्थान।

काञ्जीशा, गोनगर, करङ्ककोठ, मोरशासन, कान्तार, महरुभूम, मेढ्रशासन और मणित्राम—ये आठ संन-प्रमुख राह्यंय वेंद्यों के पूर्व स्थान हैं।

### कुलान और मौिलक कथन ।

वीजपुरुषसं श्रद्ध तक जिनका कुलकार्य उचित रोतिसं चला आ रही है, वे ही कुलान है। महाकुल, मध्यकुल और अल्पकुल भेदसं कुल सम्बन्ध आदिकं दोपसं नष्ट होता है। उनके मूल वंश सुप्रसिद्ध रहने पर भी वैद्य सम्प्रदायमें वे मौलिक नामसं प्रसिद्ध हैं।

## कुलका गरिष्टादि भाव।

मालञ्च, धलहएड और वेतड़ समाजके कायुव शोय-गण गरिष्ठ कुलान हैं। अन्य दोषसे इनकी कुलानतामें किसी तरहका होनता नहीं होतो। खाना, मङ्गलकोट और नरहट समाजके कायु और पन्धवंशीय कुलान कामल कह कर विख्यात हैं और सामान्य देश्यस भी पतत होते हैं। गरिष्ठोंमें जी विश्वप ख्यातिमान है, वे अति गरिष्ठ हैं और जी अप्रसिद्ध है, वे कामल आख्यासे आख्यात होते हैं। इसी तरह कामलोमें भी जिनकी अशेष सुख्याति है, वे गरिष्ठ हैं और जिनकी किसी तरह प्रतिपत्ति नहीं, वे अति कामल कहके विश्व त है। फलतः यह गरिष्ठत्व और कामलत्व देशिंग ही कुलकियादि अच्छे होनेसे ही कुल का गौरव और खराब है।नेसे कुलका लाघव है।ता है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं।

वैद्यो के पूज्यापूज्य और पौवापर्य विचार ।

संन, दास और गुप्त ये क्रमसं पुज्य हैं अर्थात् माननीय हैं। किसी सभामें गेर्जी अर्जानाक समग उक्त तीन वंशीय कुलीनोंके उपस्थित रहने पर उनमें सेन ही पहलो अर्जानाक योग्य होंगे। उनके नहीं रहतेसे वहां दास और दास जहां नहीं रहेंगे, वहां गुप्त पूज्य होंगे। पहलेसे अब तक इसी तरहसे पूजनकम , चला आ रहा है। पोछे किसो समय इनमें परस्पर प्रतिव्वनिव्वता होनेसे विशोंके विचारसे पितु-पितामधादि क्रमसे और जाति कुटुम्ब आदिके प्राचुर्यासे भारतर ही प्रथम पूजनीय स्थिर हुए। इस कारणसे तद्वंशोयगण ही सर्वात्र पूजित होते आ रहे हैं। इसके बाद सागरगुप्तका जो कोई उप-स्थित रहता था, वही पुजित होता था। उनमें भी उपस्थित होनेसं पण्डित लोग कहों सम्बन्धादिकी उच्च नोचता विचारपूर्वक, कहो पर्यायकी गुरु लघुता निर्देशान्तर अतिद्वन्द्वियों में पुज्यापुज्य ठीक कर देते थे । जिस समय ऐसी व्यवस्थाका लेए है। गया, उस समय ख्याति ही बलवती हो उठी अर्थात् अब उनमें जे। प्रसिद्ध हे।ते, जिनकी दश पांच आदमी पूछतांछ करते, वे ही पूज्य गिने जाते थे।

दुर्जयदासके मतसे पूज्यापूज्य निर्णय ।

दुर्जयदासका कहना है, कि पहले जैसे प्रधम विना-यक, पीछे जायु, इसके बाद कायु पूज्योंमें गिने जाते थे, इस समय भा वैसे ही कुमार, विश्वम्मर और विश्वनाथ ये तीन यथाक्रमपूज्य हैं। जहां इन तीनोंका अभाव हो या इनके यंशधर उपस्थित नहीं रहें वहां वैधगण प्राचीन कुलक्कोंके विचार मेरे वाक्यांके प्रामाण्य ले कर पूज्य निर्णय करें।

जिनके पिता दत्तके दौहिल हैं, जिन्होंने दत्तवंशकों कन्यादान किया है, जिनके भ्राता दत्तवंशकों जामाता हैं, वे कुमारसेन किस तरह महदुष्यक्ति कहें जा सकते हैं? इस तरहका प्रश्न युक्तिसंगत कहा जा नहीं सकता। क्योंकि कुलमें और पौरुषमें कुमारसेनके समान कोई नहीं है। ये सर्वगुणसम्पन्न सर्वलोकपुरस्कृत हैं

सब जातियों के प्रधान, आत्मीय कुटुश्व सब इनके वशीभूत हैं, अतएव ऐसे महान व्यक्तिके यद्यपि कोई सामाग्य
दोष दिलाई दे, उस पर किसीको ध्यान न देना चाहिये।
क्यों कि कभी कोई बड़े का सामाग्य दोष नहीं देखता।
इस कारण सर्वसम्मति-कमसे कुमारसेन अर्धानामें
सर्वाप्र हुए। इसो तरह विश्वश्मर खयं आद्यके दोहित्र
होने और उनके उपेष्ठ भ्राता नग्दीकग्यासं विवाह करनेसे इनके भी बहुविध गुण होनेसे दास वंशमें ये ही
प्रथम पूजनीय हैं। विश्वनाथ भी देवकग्या समुद्रभूत
गङ्गाधर गुप्तके वंशधर होनेकी वजह कुछ दोषान्त्रित
होने पर भी अपने सत्खभाव गुणों से वैद्य-समाजमें
सर्वत पूजित हैं।

कुलाचार्यने सञ्जय और विनायक-वंशीय भास्कर को गोष्टीपति और उनके विश्वविख्यात तीनों पुलों-को महाकुलीन कढ़ कर निर्वाचन किया है। इस कारणसं तत्तव्वंशीयगण भी वैद्यसमाजमें सर्वाप्र पूज्य होते हैं। इनके अभावमें विचारसे जी श्रेष्ठ होंगे, वे ही समाजके पूजनीयों में गण्य होंगे।

घटकरायके मतसे — विनायक चंशके जगि छिणात कृष्ण लाँ और हरिहर लां दोनों ही महाकुलीन कहे जाते हैं। इनके व शधर चाहे कोई हों, वे निश्वय ही सर्वाप्र पूजनीय होंगे। कायुवंशीय वनमाली आदि सभी महाकुलीनों में गिने जाते हैं और उनके वंशजात कोई यथासमय उपस्थित हों, ते। वे हो समाजमें पूजित होंगे। इनके अभावमें विचारसे जो कुलमें श्रेष्ठ हैं, वे ही पूजनीय होंगे।

# रादीय वैद्यप्रनथकार ।

राद्रीय वैद्यवंशमं संस्कृत या वङ्गभाषाके बहुतेरे कित तथा प्रत्थकार हो गये हैं। यहां उन का परिचय देना असम्भव है। उनमें महाकिव दामीदर सेन, चैतन्य पार्वद नरहरि सरकार ठाकुर, सदाशिव किवराज, आत्माराम दास, गे।पारमणदास, लेविचनदास, किवकर्णपुर, परमानन्दसेन, रामचन्द्र किवराज, पदकर्का गै।विन्द दास, किवराज घनश्याम दास, बलराम दास, यदुनन्दन दास, गोकुलानन्दसेन, उद्घवदास, पीताम्बर दास, गौरी-कान्तराय, साधक किवरञ्जन रामप्रसाद सेन, किव

ईश्वरत्रस्य गुप्त, निधूबाबू, कृष्णकमल गेप्सामो, ब्रह्मा-नन्द केशवचन्द्र सेन, घाग्मी परिवाजक प्रसन्नसेन आदिका नाम उल्लेखयोग्य है।

वक्कज वैदा समाजका परिचय ।

राह्रीय वे दुयसमाजकी तरह वङ्गज वे द्यसमाजमें भी बहुतरे कुलप्रंथ रचे गये थे। प्रथम चायुदाम-वंशीय दुर्जयदास और बोचमें चतुर्भु जने वे द्यसमाज-का परिचय संस्कृत-भाषामं रचा, इसके बाद कविचंद्र भाषामें लिख गये. अंतमें कविकङ्कणने एक कुलप्रंथ प्रकाशित किया। इन सब प्रथोंकी आलोचना कर राघव कविराजने अपना वे द्यकुलदर्णण प्रकाश किया है। राघवके बाद कविकङ्कणके भांजे राधाकान्त कविकग्रहारने अपनी सुप्रसिद्ध (संस्कृत) सह द्यकुल-पिक्षका लिपवद्ध को है। इसके बाद घटक विशास्त रामकांत दास बङ्गभाषामें 'डाकुर' या 'ढाकुर' और जगन्नाधने भाषावली और देशवावली प्रकाशित की। ये सब प्रथ हो बङ्गज वे द्यसमाज-कुलेतिहासके निर्णय करनेमें एकमाल सहायक हैं। इन्हीं सब प्रथिकं साह्ययसे बङ्गजसमाजका संक्षित परिचय लिखा गया।

'राढ़ीया भिषजो ये ये प्रायास्ते वक्कजा अपि।"

( भरत-चन्द्रप्रभा )

उक्त वचनोंके अनुसार राढ़ीय वैद्यगण ही वङ्गदेश-में जा कर बस गये हैं। वे ही कुछ दिन बस जाने पर धङ्गज नामसे परिचित हुए।

यशोर जिलेमें इतना और खुलना जिलेमें सेनहारो, पयोप्राम, मूलघर, भट्टमताप; वाकरगञ्ज जिलेमें सिद्धकारों; फरोदपुर जिलेमें सेनदिया, काजलिया, खन्दारपाड़, काणिरिया आदि स्थानोंमें श्रेष्ठ कुलोनोंका वास है। आश्वर्याका विषय है, कि सेनहारों और पयोग्रामको छोड़ और एक कुलीनका स्थान भी २७ समाजके अन्तर्वत्ती दिखाई नहीं देता। इस कई प्रामके अधिवासी आज भी समान भावसे कार्य कर रहे हैं। कालीया किञ्चिन् स्थून हैं। यशोर जिलेमें कालीया, होगलकांगा, आठारलादा, मधीया, मागुरा, राउजाही, मामूदपुर, दीलतपुर, उत्कुन आदि स्थानोंमें नाना श्रेणींक वैद्योंको बास है।

फतेहाबाद या भूषणा समाजमें, तेलाई, पाँचधूपी

ऑर वाणीवह प्रधान स्थान है। इसके बाद फरीदपुर जिलेमें पांचल्वर, वेलदा खाल, काशोयानी, वक्लमदो, खालिया, कोटालीपाड़ आदि स्थानोंमें भी बहुतेरे वैद्यों का वाम है।

वाकलासमाजमें पोणाबालिया, कुलकारी, वरैकरण, उत्तर-साहवाजपुर, लक्ष्मीदिया, कीर्सिपाणा, वासएडा, साहिनाड़ा, गैला, फुल्लश्ली, भारीया, सरमहल, नेवना, वाउकारी, नलचिरा, देवरी, खलीसाकोरा, वाउकारी, लाश्चरिया, केतरा, नारायणपुर आदि स्थानोंमें भी बहुतेरे वैदुगेंका बास है।

यशोर समाजके कुलीनोंमें बहुतेरे वाजु और वाकला समाजमें वास करते हैं। विक्रमपुरमें भी इनकी बस्ती देखी जाती है। इस तरह कुलज या मौलिकोंकी संख्या नाना स्थानोंमें विस्तृत होने पर भी विक्रमपुरमें ही उनकी संख्या अधिक है।

मत्त, वायरा, तेवता, सुवापुर, दासोरा अ दि स्थानें। में अनेक सामाजिक वैदुय वास करते हैं।

वाज्यसमाज—वङ्गप्रताप, सोन वाजु, दशकाहनीया, सलीमप्रताप, इनके सिवा मैमनसिंह और पवनेका कुछ अंग ले कर यह समाज गठित हुआ है। इनमें मैमन-सिंहका अधिकांश और ढाका महेश्वरदी और सोनारंगके वैद्य सम्पूर्णक्रपसे समाजभुक्त नहीं हुए।

हमने जिन पांच प्रधान समाजेका नामे। हलेख किया है, उन सब स्थानोमें जे। जे। महत् वंश वास कर रहे हैं, आदान-प्रदानके भावसे उन्होंने बहुत कुछ अपनी वंशमर्थादाको बचाया था।

यशोहर प्रदेशसे ही काम्से वैद्य पूर्वाभिमुखी हो कर फतेहाबाद और विक्रमपुर तक आधि। इन देनों तरहकें वैद्योंके वंशधर वाकला और वाजुमें जा कर इस गये, इसमें वे भी समाजमें परिगणित हुए।

समाजमें जो प्रधान कुलीन वास करते हैं, उनके साथ सेनहाटी, मूलधर, खन्दारपाड़ आदि समाजोंके श्रष्ठ कुलीन समभावसे कार्य करनेमें कुण्ठित नहीं होते।

पावना, राजशाही अञ्चलमें जो सब वैद्यवास करते हैं, वे वारेन्द्रसमाजके नामसे विख्यात थे। अन्तमें संख्यामें बहुत कम होनेकी वजह वङ्गजसमाजमें मिल गर्थे।

सैकड़ों वर्ध बोत गये, हुल्णनगर जिलांतर्गत दादपुर वङ्गीय वैद्योंका एक समाजस्थान हो रहा है। तेनरई-से कई गणसेनके सन्तान कार्धके उपलक्षमें वहां जा कर वस गये हैं। पीछे उन्होंने पाना श्रेणीके उन्त वैद्योंके हैं साथ कार्थ कर अपने श्राममें ला कर उनकी संस्थापित

पूर्व में श्रोहट और चट्टगाम समाज राढ़ीय और वङ्गजसमाजके साथ चल रहा था, यह बात प्राचीन कुलग्रेथोंमें दिखाई देती हैं। जब राढ़ीय और वङ्गजसमाजका कायस्थ-सम्बन्ध छोड़ कर स्वतंत्र हुए, तब श्रीहट और चट्टगाम समाजमें ऐसे स्वतंत्रलाभकी सुविधा न रहनेसे उन्होंने आदि चैंद्रयसमाजसे सम्बन्ध धिच्छिन्न कर लिया। परवत्तीकालमें राढ़ीय और श्रेष्ठ वङ्गज वैंद्रयोंने एक हो समयमें चट्टगाम और श्रेष्ट संस्वव त्याग कर दिया, इसीमें राढ़ीय और वङ्गजसमाजमें श्रीहट समाज विशेष भावसे निन्दित है।

वैद्यों के समाजपति।

अन्यान्य समाजोंकी तरह वैदुधोंके पूर्व से समाज-पति थे। सेनभूमके राजवंश ही वैद्वयसमाजके आदि समाजपति हैं। समाजके प्रवीण और समाज-पति पक्षत बैठ कर अपराध शासनके अधिकारी थे। पहले लिख आये हैं, कि विनायक सेन राद्रीय वैद्वय समाजके आदि गोष्ठीपति हैं। कुलग्धसे हम जान सकते हैं, कि उन्होंके वंशके कुमारसेन, चायुक्लके विश्वस्मर और दुर्जयदास और गुप्तकृलके विश्वनाथ गे।ष्ठोपति हुए थे।

वे सभी शाखा-समाजमें कभी कभी एक एक आदमी गे। छीपति होते थे, किंतु उस समय संनभूमके राजवंश ही सम्चे वैद्यसमाजके समाजपति थे। १४वां शताब्दी तक उनका समाजपितत्व अश्रुण्ण था। पूर्व बङ्गके वैद्यसमाजमें भी एक एक आदमो समाजपित थे, यह बात कर्छहारकी उक्तिसे जानी जाती है। विनायक-सेनवंशमें रिवसेन महामण्डल, धन्वन्तरि वंशाद्भव उचली सेनकसे विजयसेन यैद्यातरङ्ग साँ और विजय- सेनके पौत धनञ्जयके पुत रामचंद्रसेन समाजपति इए थे।

इस वंशका इस समय विलोप हो गया है। इस-के बाद और किसीको भी समय वैद्यका समाजपति नहीं यनाया गया। केवल ढाका माणिकगञ्जके अन्त-गीत दासीराके दत्तवंशका वाजुसमानका, विक्रमपुरके नीपाडाका भरद्वाज चीधरीवंशका विक्रमपुर ढ़ोका समाजका और साहजादपुरके भरद्वाजीकी वाकलाका समाजपति होना मालुम होता है।

राजा राजवल्लभके अभ्युदयकालमें दासोराका दत्तवंश पूर्व बङ्गमें कुछ समाजपतित्व कर रहा था। इस वंशने ही शक्ति दृहिसेन वंशीयगण सेनकी ६४ प्राम दान दे सपरिवार विक्रमपुरमें बुला कर प्रतिष्ठित किया। गणसेन एक समय कुल स्थान परित्याग कर आने पर ही स्थानत्यागवशतः कुलहीन हुए।

इसके विछले समयमें विक्रमपुर राजनगर निवासी धन्वन्तरि गोवज राजा राजवुल्लभसेन सामाजिक कियाक बलसे और सेनहाटी और विक्रमपुर अञ्चलके वैदुर्योकी सम्मतिसे समाजपित हुए। राजवव्छभने जिस समय सेनहारी निवासी कन्दर्परायकी कन्याके साथ अपने तीसरे पुत्र राजा गङ्गादासका विवाह किया, उसी समय उन्हों ने समुदाय कुलीन और घटकों की बुला कर एक चन्दन कार्यका अनुष्ठान किया। इसके बाद सेनहारी-निवासी हिंगुवंशीय रूपेश्वर सेनके साथ उनकी कनिष्ठा कन्या अभयाके विवाहके समय भी उन्होंने इसी तरह एक चन्दनका अनुष्ठान कर वैद्य समाजपतित्व प्राप्त किया । पीछे उनके भतीजे दीवान बहादुरने अपने पुत्र रायवृत्दावनचन्द्रका विवाद अरविद विश्व-नाथ मजुमदारकी कन्याके साथ किया। उस समय भी उन्हों ने एक चंदनका अनुष्ठान कर समुदाय कलीन और घटकींको एकत किया था; इस सभामें राजा राजवव्लभ समाजपति और रायमृह्युअय सहकारी समाजपति कह-कं सम्मानित हुए थे। यङ्गज समाजर्रे जयसारके सुप-सिद्ध लाला रामप्रसाद रायने पर्यागाप्र-निवासी हिंगु प्रभाकरवंशीय रामधन संनके साथ अपनो कन्या सर्वे-श्वरीका विवाह किया। इस विवाहमें भी एक चंदनका

अनुष्ठान हुआ था। उस समय समवेत कुलीन और घटकोंने रामप्रसादकी उपसमाजपति स्वीकार किया था। कहनेकी जकरत नहीं, कि इस कार्यमें भी राज-बल्लभ वैद्यसमाजपति और रायमृत्युञ्जय सहकारी समाजपति माने गये थे।

#### वङ्गज वैद्यमन्थकार।

वङ्गज वैद्वयसमाजमें भी संस्कृत और वंगला बहुतेरे कवियों और गृंधकारोंने जनमग्रहण किया था। राघव कविराजके सद्धैदुयकुलद्रपंण और कविकण्डदारकी सद्वीद्वयक्लपश्चिकामें अनेक महारमाओंके नाम दिलाई देते हैं। सिवा इनके विजयगुप्त, वन्डीवरसेन, गंगा-दाससेन, वैद्रयज्ञगन्नाथ, लाला रामगति राय, लाला जयनारायण राय, आनंदमयी, मुकाराम सेन, अनंतराम दत्त, जगदीश गुप्त, अंधकवि भवानी प्रसाद, शिवचंद्र-सेन, रामलोवन दास, पहनबीस रामक मारसेन, नील-मणिदास, काली नारायण गुप्त, चट्टवामी दाससेन, पत नवीस रामकुमार सेन, मुंशी शम्भूनाथ दास, नीलमणि दास, गोलोकचंद्रसेन, ईश्वरचंद्रमेन, जगद्वंघुदास, कालीनारायण गुप्त, मुंशी रामनाथ सेन, कालीकुमारदोस, दुर्गापति सेन, परिडतवर गङ्गाधर कविराज, कृष्णचंद्र मञ्जमदार, दीननाथ सेन, दुळ भचंद्र सेन, रजनीकांत गुप्त, रोविणीकुमार रायचीघरी आदि कवि तथा प्रन्ध-कार बङ्कत वैधसमाजका मुखोज्ज्वल कर गये हैं।

कार वङ्गत व धसमाजका मुखाउज्यल कर गय ह। वैद्यतोवन दास—एक प्राचीन कविका नाम। वैद्यनरसिंह सेन ( सं० पु०) वासवदत्ताटीकाके रचिपता।

वैद्यनाथ—सन्थाल परगनेका प्रसिद्ध ग्रीवतीथे। अङ्गा-रेज अधिकारमें भी यह एक समय वीरभूम जिलेमें, पीछे शाहाबाद जिलेके एक छोटेसे प्रामके कपमें परिगणित था । प्राचीन तीर्थमाहातस्य आदि गृन्थों में वैद्यनाथक्षेत्र वीरभूमके अन्तर्गत कहा गया है।

देवघर देखो ।

यह स्थान कलकत्ते के हायड़ा स्टेशनसे इष्ट इण्डिया रेलके कार्ड लाइनके पथसे २०१ मील पर अवस्थित है। यहांसे देवघर मक्कमे तक एक शास्ता रेल विस्तृत है। जबसे यह रेल खुली, तबसे वैद्यनाथधाम जानेमें यितयों को बड़ी सुविधा होती हैं। पहले या ती पैदल चल कर पाव तीय प्रान्तरको तय करते थे। पधमें डाकु थों का पूरा भय था। सिवा इसके कभी कभी सह-गामो पएडों के साथी भी मौका पा कर या तियों को लूट लेते थे। इस समय वे सब उपद्रव अस्याचार लुप्त हुए हैं।

रेलपथके फैल जानेसे अब यात्रियों को पैदल चलनेका मौका ही नहीं भाना, फलतः डाकुओंका उपद्रव आप ही आप शास्त हो गया। अब यात्रियोंको विशेष कष्ट नहीं भोगना पड़ता। अभोष्ट पूजादि कर यात्री उसी दिन लौट भी आ सकते हैं।

वैद्यनाथक्षेत्र समुद्रपृष्ठसे ८७४ फीट ऊँचा है। उचताके कारण ही यहांकी मिट्टी रसदार नहीं और वायु भी ऋजी और जलीय रसवर्जित है। यहांकी अधित्यकाभूमिके प्रवाहित जलमें नाना धातव पदाध मिश्रित होने और वायु साफ रहनेसे यह स्थान बडा ही स्वास्थ्यप्रद है। विशेषतः यह एक तीर्थक्षेत्र है। धर्म प्राण भारतवासी विशेषतः वङ्गाली वार्क्स स्यमें उपस्थित होने पर तीर्थ वासके हेतु और वृद्धावस्थामें स्वास्थ्य-रक्षाके लिये यहाँ आ कर बसते हैं। इस समय यहां बहुतेरे लोगों ने बस्ती कर ली है। आदि वैद्य-नाथ तीर्थ अर्थात् देवघरमें केवल तीर्थयात्री बङ्कालियों और पएडोंका वास है। जो जलवायु परिवर्तन के लिये देवघरमें आ कर वास करते हैं, वे देवमन्त्ररके दक्षिण ओर कर्राटेयर्स टाउन भागमें रहते हैं। ये वोनों स्थान वर्त्तमान देवघर नगरके अन्तर्गत हैं। पहले यहां बस्ती न थी, अब क्रमसे बढ रही है।

देवघरसे कुछ पश्चिम वैद्यनाथ जंकशन स्टेशन है। स्टेशनसे सटा गाम भी वैद्यनाथके नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीनत्वके निद्यानस्वक्षप मैदानमें घाटमें अनेक ध्वस्त स्तृप पड़े हुए हैं।

देवघरमं सुप्रसिद्ध वैद्यमाथका मन्दिर है। उनमें देवादिदेव महादेवका अनादि वैद्यमाथिलिङ्ग स्थापित है। इस मन्दिरके प्राचीरके मध्य और भी दो मन्दिर हैं। उनके गटनशिल्प वैसी निपुणताके परिचायक नहीं। फिर भी, मन्दिरसे सटी हुई कितनी ही शिला- लिपियोंका अनुशीलन करने अथवा उसका स्थापत्य-प्रणालीको पर्यालोचना करने पर मालूम होता है, कि मन्दिर मुसलमानोंको अमलदारीमें बनाया या उसका संस्कार हुआ है। साधारणको अवगतिके लिये इन मन्दिरोंको सुचो नोचे दो गई---

> ११ देवो सिंहवाहिनो १ श्याम-कार्श्चिक २ पार्हाती १२ सूर्यनारायण ३ नीलकरठ महादेव १३ सरस्वती ४ लक्मीनारायण १४ हनुमान और क्वेर १५ कालभैरव ५ अन्नपूर्णा ६ भोगमन्दिर (भग्न) १६ सम्ध्यामाई ७ काली १७ ब्रह्मा और गणेश ८ समाधि ६ आनन्दभैरव १८ वैद्यनाथ १० रामलद्मण १६ गङ्गा।

सिवा इनके कालभैरव, सन्ध्यामाई और ब्रह्मा तथा गणेश-मन्दिरकं सम्मुख नेपालराजका दिया हुआ बड़ा घएटा लटकता है। मन्दिरमें प्रवेश करनेकं लिये प्राचीरगालमें ४ दरवाजे हैं। उत्तरके द्वारके पार्श्वामें एक पक्का कुंआ है। इसको बगलमें ही लक्ष्मी-नारायणका मन्दिर है। इसके उत्तर द्वारके बाहर वाजार और नाना प्रकार खादुयकी दुकाने हैं। मन्दिरके सम्मुख भी दुकान और बाजार हैं। मन्दिरके उत्तर-पश्चिम कोने पर भोगमन्दिर और समाधिके वीचमेंसे बाहर आनेका एक पथ है। इस पथसे बंगालो टोलेमें शीघ आना जाना होता है। इस पथसे कंगालो टोलेमें शीघ आना जाना होता है। इस पथसे कनारे भी दो एक टूटे-फूटे मन्दिर दिखाई देते हैं।

उत्तरके मूलद्वारसे बाजार पश्मे और भी कुछ आगे बढ़ने पर बढ़ी गङ्गाके निकट आया जाता है। तीर्थे-यातो इसी बढ़ी गङ्गा या भीलमं स्नान कर देवताकी अर्च्चनाके लिये मन्दिरमें आते हैं। यहां पएडोंका वास-गृह है और यात्रियोंके ठहरनेके लिये बड़े बड़े मकान हैं। ये सब मकान निरापद नहीं समभे जाते हैं। क्योंकि ये नगरके उत्तर-पूर्ण कीने पर अवस्थित हैं।

वैद्यनाथलिङ्ग भारतके द्वादश अनादिलिङ्गका एकतम कहा जाता है। इस लिङ्गकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें कई पौराणिक आख्यान मिलते हैं। पद्मपुराणके अन्त-गंत वैद्यनाथ माहारम्य और हरिहरसुत मुक्तन्दव्रिज-विरचित 'वैद्यनाथमङ्गल' नामक भाषाप्रन्थमें रावण द्वारा देवादिदेवका वहां आना और वनदेशमें रक्षनेकी बात लिखी है। यह प्रसङ्ग पीछे कहा गया। इस समय यह वर्णन किया जाता है, कि इस देशमें वैद्यक्तपो वैद्यनाथको मंदिर-प्रतिष्ठा किस तरह हुई थी। प्रवाद है—

"प्राचीन समयमें ब्राह्मणों का एक दल इस पुण्य क्षेत्रमें आया। दल बासभूमिकी क्षेत्रमें घूमते घूमते वर्त्तमान मंदिरके निकट जो जलाशय है, उसके निकट पहुंचा। इस स्थानका जल सुपेय और वायु सुगोतल देख कर उन लोगोंने वहां ही डेरा उएडा डाल दिया। उस समय इस मोलके चारों ओरकी भूमि घोर जङ्गल से परिपूर्ण थी। अनार्य (संथाल) यहां हो वास करते थे। ब्राह्मण शिवोपासक थे। वे उसी मीलके किनारे अपने अभीष्ट देवकी मूर्त्ति स्थापित कर पूजा करते थे। ब्राह्मण देवताके उद्देश्यसे यथायोग्य विल भी देते थे। ब्राह्मण देवताके उद्देश्यसे यथायोग्य विल भी देते थे। अनार्य संथाल भी वहां आ कर अपने पितृ-पुरुषोंके पूजित तीन खएड प्रस्तरकी पूजा कर जाते थे। किंतु ये ब्राह्मणोंको तरह बिल नहीं चढ़ाते थे। ये तीन खएड प्रस्तर आज भी देवघरके पश्चिम प्रवेशद्वार पर रखे हए हैं।

धनधान्यसे भाएडार पूर्ण हो जाने पर ब्राह्मण आलसी तथा भोगविलासी हो उठे। उस समय वे अपने अनादि देवकी पूजामें वैसी तत्परतासे मन नहीं लगाते थे। यह देख अनार्ण सन्धाल ब्राह्मणोंके आख-रणसे श्रद्धारहित हो गये तथा देवशक्तिको अमूलक समक देवमूर्शिक प्रति अश्रद्धा प्रकट करने लगे।

अन्तमें चैजू नामका एक धनवान अनार्य मन हो मन चिन्ता करने लगा, कि जब ब्राह्मणों के देवताका कुछ प्रभाव ही नहीं, तो अब भय काहे का ? वे जूने मन ही मन संकल्प किया, कि प्रांत दिन देवमूर्णि पर डएडा जमानेक बाद ही जलस्पर्श कक्षा। इस प्रतिहाके कारण कमसे शिवमूर्णि स्पर्श के लिये उसका एक अनुराग उत्पन्न होने लगा, वह आधातके बदले प्रति- दिन निराहार अवस्थामें एक वार शिवलिक् को स् १९ कर जाता । दैवान् एक दिन वनमें उसके गेविंश खा गये, उनके खीजनेमें उसका सारा दिन विना खाये तमाम हो गया, संध्या समय जब वह जीटा, तब उस फीलमें स्नान आदि कर भोजन करने चला के धार्म कातर है। रहा था। घर जाते ही वह भाजन करने बैठा। थालो उसके आगे रखी गई। उसने भाजनका प्रथम प्रास उठाया, किंतु उसकी स्मरण हो आया, कि अभो तो शङ्कर पर खाडा जमाया ही नहीं। प्रतिक्रा भङ्क हो जाने के ख्या उसे हाथका लिया हुआ प्रास थालोमें खाल हाथ थो कर शङ्कर पर लहु जमाने के लिये वह चला । क्षुधा-कातर वैजने मानसिक मर्भवेदना के साथ देवमूर्शिका दर्शन करने के बाद हाथमें लिये हुए खर डेसे मूर्त्ति पर प्रहार किया।

अनाय वैजुका पेसा अनुराग देख कर दयानिधान भाष्यवान शङ्कर वैजुके प्रति द्याद हुए। वे मन हो 'जो व्यक्ति मुक्त पर प्रहार करनेके लिये आहार निद्रा परित्याग करता है, वह मेरा भक्त है। क्यों कि मेरी चिन्तामें उसकी पकाप्रता है और मेरे उपासक निश्चिन्त हो संसारमदसे मच हो रहे हैं' इत्यादि चि'ता करने लगे। इसके बाद उन्हों ने उस जलाशय-से दिव्यमुर्शिमें उसका दर्शन दिया और वैजुका सम्बो-धन कर कहा, 'वत्स! तुम वर मांगा । मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कक्तंगा ।' देवम् निका दर्शन कर भय-विह्नल है। वैजुने जवाब दिया,-प्रभी ! मेरे पास धन सम्वत्ति यथेष्ट है और मैं सन्धालोंका अधिवति हैं, इससे राजा वननेकां लालसा नहीं है, मेरी भी इच्छा है, लेग मुक्ते वैजुकी जगह बैजनाथ या वैद्य-नाथ कहे जीर आपका जा मन्दिर में बनवाऊ गा, वह मिन्दर मेरे नामसं हो विख्यात है। उसकी बात पर प्रसन्त है। शङ्करने 'तथास्तु' कहा । तबसे ही उसका नाम वैजुके बदले वैद्यनाथ हुआ और मंदिर भी व द्ववनाथके नामसे ही प्रसिद्ध हुआ।

उस दिनसे ये दुयनाथका प्रभाव दिग्दिगंतमें फैल गया । नाना देशों से बणिक सम्प्रदाय, राजम्यवर्ग, झाह्मण और अन्यान्य वर्णों के लेग वहां आ कर उत्कृष्ट- तर मंदिर बना कर देवस्थानकी महिला कोर्सन करने लगे । महादेवने स्वयं जहाँ वैजुको दर्शन दिया था, वहाँ हो ये सब मंदिर प्रतिष्ठित हुए। इस तरह धारे धीरे स्थानका माहात्म्य, देवक्षितका पुण्यप्रद्रव और वैद्यक्ती वैद्यनाथका रेगहरस्य चारों और फैल गया और उससे नाना देशोंसे तोर्धयातो रेगि मुक्तिकी कामनासे इस तीर्धीमें आने लगे। माद मासकी पूर्णिमाके दिन वैद्यनाथका एक पुण्याह आता है। इस दिन यहां एक मेला लगता है जो तीन चार दिन तक रहता है।

प्राचीर परिवेण्टित वर्शमान मंदिर-प्राङ्गणतल चूने-के पत्थरों से आच्छादित है। मिर्जापुर-वासी एक विणक ने एक लाख रुपया खर्च कर यह पत्थर जड़ाया था। उसके पूर्व यह स्थान जल और फूलसे कई माक (पङ्कीली मिट्टी) था। इससे यह स्थान भीषण अस्वा-स्थ्यकर प्रतीत होता था। मंदिरों मेंसे तीनमें महादेवजो-की मूर्त्ति तथा तोनमें पार्वाती देवीकी मूर्त्ति विरा जती हैं। ४० यो ५० गज लम्बी रेशमकी डोरीसे भैरव और मेरवी क्षसे मंदिरोंके शिखर आपसमें बंधे हुए हैं। यह डोरो नाना रङ्गके प्रताका, बस्त्र और पुष्प-मालाओं से परिशोधित रहती हैं।

मन्दिरके पश्चिम द्वारसे नगरमें आने पर ६ फीट ऊंचा और २० फीट चौकोन एक पत्थरका चब्रुतरा दिखाई देता है। इसी चब्रुतरे पर लम्बे भावसे दो १२ फीट ऊंचे प्रस्तरस्तम्म खड़े हैं और इन प्रस्तरस्तम्मोंके शिर पर एक प्रस्तरस्तम्म समान्तरालभावसे रखा हुआ है। इस ऊपरवाले स्तम्मके दोनों मुख पर हाथी या घड़ियालके मुंहका चिह्न खुदा हुआ जान पड़ता है। किन्तु खड़े इन दो स्तम्मों पर कुछ भी खुदा हुआ नहीं है। अर्थात् उनसे विशेष कोई शिल्पनैपुण्यका परिचय नहीं मिलता। इन तीन खण्ड प्रस्तरोंका यजन प्रत्येक १६० मनके हिसाबसे होगा। किस उद्देश्यसे किसने इन प्रस्तरत्वयको इस तरह रखा, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसके समीप हो बौद्धविहारके ध्वस्त-निदर्शन मौजूद हैं।

प्रत्नतस्विवदोंका अनुमान है, कि यहां जितने मन्दिर

हैं, उनमें रावणेश्वर, वेंदुयनाथ, पार्वती और लक्ष्मी नारायणका मिन्दर अपेक्षाकृत प्राचीन है। उनका कहना है, कि पहले वहां बीद्धोंका वास था। हिन्दुओंने बीद्धों की की शियों की लिये उन्हों की बगलमें इन मिन्दरेंका निर्माण किया था। आज भी बुद्ध और बीद्ध-मूर्शियाँ और उनके पादमूलमें खीदित लिपियां उस प्राचीन बीद्ध-प्रभावका परिचय देती हैं। सूर्यमूर्शिकं पदतलमें ''ये धर्मे' इत्यादि प्रसिद्ध यन्त्र खीदित देखा जाता है। इन सब और अन्यान्य स्थानेंमें पड़ी बीद्ध-प्रस्तर-मूर्शियों के देखनेसे निःसन्देह कहा जा सकता है, कि प्राचीनकालमें यहां बोद्धों का एक सुविस्तृत सङ्घाराम स्थापित था।

पालिप्रस्थमें विक्रमके अरण्य प्रदेशमें उत्तानिय नामक एक संघारामका उठलेख दिखाई देता है। विक्रम संस्कृत विन्ध्य शब्दका प्राकृत रूप है। घम्मवतः विन्ध्य-पर्वतके उत्तर दिग्विस्तृत पार्वत्य प्रदेशमें हो पालिगृन्धोक विक्रमवन है। इसी वनमें उत्तानियंगठ है।

उक्त गृथ्धमें लिख। है, "राजा पाटलियुत्रसे विक्रमनन होते हुए तमलिउ जनपदमें सातवें दिन पहुंचे थे।" अभ्यत "नाना देशों से श्रमण विक्रम संघाराममें आते थे।' फिर उक्त प्रस्थको दूसरी जगहमें लिखा हैं, कि "उत्तर षष्टि सहस्र धर्म याजकों की साथमें ले कर विक्रम धनके अन्तर्गत उत्तानीय-मठमें उपस्थित हुए थे।" इन तीन उक्तियों से राजसेनादल और पुरोहितों की संख्या-का अनुमान करनेसे बौद्ध-संघारामके आयतनका सहज ही अनुभव होता है।

पालित्रस्थका वर्णनासे हम जान सके हैं, कि पाटिल-पुत्रसं विश्काबन होते हुए ताम्रालित (तमलुक) तक पक चौड़ा रास्ता था। आज भी तमलुकसे बौकुड़ा तक और वहांसे भागलपुर जानेके लिये जो प्राचीन रास्ता है, वह सिउड़ी, मन्दार और वास्कीनाथ हो कर गया है। वास्कीनाथसे देवघर धैद्यनाथ तक प्राचीन पथका निद्शीन आज भी वर्त्तमान है। यह रास्ता कवलकोल पर्वत-श्रेणीको पूर्वशास्त्राको अतिक्रम कर अफसन्द, पार्वाती और विहार हो कर पटने तक गया है। इन सभी कारणोंसे संथाल परगनेके अस्तर्गत इस विस्थ्यपर्वतके अधित्य- कांशको हो पालिव्रन्थोक विक्रमयन कह कर प्रहण किया जा सकता है। क्योंकि देवघर-वैद्यनाथके सिवा इस देशके और किसी भागमें ऐसा बौद्धको हियों का निदर्शन नहीं मिला है। सिवा इसके देवघर नगरके वैद्यनाथ मिल्दरके निकट ही उत्मुरिया नामका एक छोटा प्राम है। बदुनरे लोग उसको पालि उत्तम शब्दका अपभ्रंश और उत्तानि संघारामका शेष स्मृतिकापक समस्तत हैं।

यहां अग्यान्य जां सब मन्दिर हैं, वे उक्त तीन मंदिरीं-से दूर पर और ये नये ढंगसे निर्मित हुए दिखाई देते हैं। सुनरां उनका विवरण लिपिबद्ध करनेका प्रयोजन नहीं जान पड़ता।

मंदिर-प्रांगणके ठोक वीचमें एक प्रस्तर-निर्मित एक बड़े मंदिरमें यैद्यन।थकी लिंगमूर्क्स प्रतिष्ठित हैं। बैद्यनाथ मंदिरके उपरिदेशमें कुछ दबा हुआ है। हिंदुओंका विश्वास है, कि लङ्काका रावण जब बहुत स्तव-स्तुति करके भी देखादिदेव महादेवको लङ्कामें ले जा न सका और देवादिदेवका रथ पातालगामी होने लगा, तब उसने काथसे रथके शिखरका दबा कर लिङ्कको पातालमें भेजनेका इच्छा की थी, उसो समयसे इस मन्दिरका उपरिदंश रावणके अंगूठेके दवाबका चिह्न रह

वैद्यनाथ रावणेश्वर लिङ्गके सम्बन्धमे वैद्यनाथमाहारम्यमे इस तरहका आख्यान मिलता है, —लङ्क श्वर
रावण नित्य उत्तरखर्डमें कैलाग-शिखर पर आ कर
अपने इष्ट्रंबको पूजा किया करता था। प्रति दिन
उसकी इस तरह पूजा करनेसे उसके प्रति भग
वान सन्तुष्ट हुए। शिवकी कृपासे रावण खगेस्थ
देवताओं के पोड़न करनेमें भी सपर्थ है।गा, इसकी
आशङ्का कर इन्द्र शीव्रतासे ब्रह्मलोकमें आये, ब्रह्माने उनके
विप्रद्रोह करनेसे मना किया और शिवलिङ्ग उठानेको
पाप बता कर रावणके भविष्यमें वंशनाशको बात कही।
फल भी वैसाही हुआ। कुछ दिनोंके बाद रावणको
कैलासप्यंतसे शिवलिङ्ग उठा कर लङ्कामें स्थापन करनेकी इच्छा हुई। उसकी इच्छा थो, कि खयं महेश्वर
लङ्कापुरीमें विराजित न होनेसे सोनेकी लङ्काका गीरव

ही नृथा है। मन हो भन ऐसी चिन्ता कर रावणने भगवान महेश्वर समोप जा कर उनसे अपनो इच्छा प्रकट को। भगवान उस पर सन्तृष्ट हो रहे थे, उन्होंने कहा, 'रावण तुम्हारी तपस्यासे सन्तृष्ट हूं। तुम मेरा मूर्सि छल कर लङ्कामें स्थापन करो। उसमें मेरो कोई आपित्त नहीं। किन्तु एक कातका ख्याल रखना, कि कैलाससे लङ्का ले आने समय बीच रास्तेमें कहीं रखना न होगा। यदि भ्रमवश ऐसा करोगे, तो तुम जहां रक्कोंगे, में वहीं बैठ जाऊ गा। शिर पर रख कर तुमकों ले चलना होगा।' बलदपेसे मत्त रावणने शिवलिङ्कका वाक्य सुन कर कहा—प्रभो! ऐसा ही होगा। रावणका वात पर परितृष्ठ हो भगवानने कहा, 'तुम मुक्कों कैलास-के साथ लङ्का ले चलो।'

शिय-कथित शुभ दिन आने पर रावण सानस्य चित्तसं कैं जासकी ओर चला और रातकां वहां पहुंचा। पहले अपने बलका अध्वाजा लगानेके लिये गिरिवरको सञ्चालित किया। दुर्चत रावणके निशाकालमें इस व्यवहारसे पावती कुपिता हुईं, किस्तु भगवान हरके मुक्तसे सब बार्त सुन कर उन्होंने शान्तभाव धारण किया।

इसके बाद रावण शिवपूत्ताके लिए शिवमांन्दरमें गया। द्वार पर नन्दी बैठा था, उसने कहा, कि इस समय शङ्कर पार्वती शयन कर रहे हैं, भीतर मत जाओ। रावण मना करने पर भी नन्दीका धका दे कर यह कहता हुआ चला गया, कि मैं शङ्करका पुत्र हुं, वहां जाना मेरे लिए निपेध नहीं। रावणकी भक्तिका देख सन्तृष्ट ही शिवने कहा, 'वरस! वर मांगा।' रावणने कहा, 'प्रभा! लड्डामें चलिए, यही पकमात्र मेरो इच्छा है।' शिव पूर्व प्रस्तावके अनुसार लड्डा चलनेका तैयार हुए।

रायणने प्रसम्न चिक्तसे लिङ्गमूर्त्तिका शिर पर उठा लिया और घोरे घोरे लङ्काकी ओर चला। जब वह लाकुरी (वर्त्तमान नाम हरलाजुरि) प्रामक निकट पहुंचा, तब उसको पेशाब करनेकी आवश्यकता हुई। रायण अब स्थिर न रह सका। ६घर भगवान मूर्तिमें भार बढ़ा रहे थे। रायण शिवको मिट्टो पर रक्ष कर पेशाब कर नहीं सकता। यदि पेसा करे, तो उसको भय था, कि शिव वहीं रह जायेंगे। इधर देवताओंने ख्याल किया, कि रावण यदि शिवको लङ्कामें ले जायेगा, तो अजेय हो जायेगा, इसलिये इसारे बाधा देनेके लिये विष्णुका उन लेगोंने भेजा। विष्णु वृद्ध झाह्मणक्रयमें वहां उपस्थित हुए। रावणने उनको एकाएक वहां आने देख कर कहा, कि आप इन शिवलिङ्गको कुछ देरके लिये थांम लीजिये। इस पर विष्णुने ले लिया। विष्णुको शिवमूर्शि दे कर रावण पेशांव करनेके लिये कुछ दूर चला गया। इस समय जहां मन्दिर है, वहां हो विष्णु शिवलिङ्ग और रथको रख कर चले गये।

देवताओंकी दुरिसिसिन्धिसे रावणक पेटमें वहणदेव घुस गये थे। इससे उसके पेशाब करनेमें देर हुई। लौट कर उसने देखा, कि वहां ब्राह्मण नहीं है। केवल रथ पड़ा हैं। उस समय वह रथ खीं चने खाडाने लगा, किंतु रथ टससे मस नहीं हुआ। फिर शिवका स्तव किया। शिवने पूर्व वातका स्मरण दिलाया।

जब इतनी आरजू मिननत पर भी शिवकी दया न आहं, तब रावण कृषित हुआ और कीधित है। लिङ्गकी जमीनमें दबा कर कहने लगा,' है देव! जब तम लङ्कामें नहीं जाओंगे, ता तुम्हें पाताल जाना उचित है।' उम पर भी जब शिवकी दया न आई, तो रावण दूसरा उपाय न देख नि स्टबसों जलाशयसे जल ला कर पुनः उनकी पूजामें प्रवृत्त हुआ, किंतु रावणके पेशाबसे वहां-का जल दूपित हो गया था, इससे बहांके जलसे पूजा लेना शिवका नापसंद हुआ। तब रावणने एक कूप खोद कर उससे जल निकाल शङ्करकी पूजा की। उक्त भील रावण द्वारा ही खुद्वाई गई थी। इसमें पाताल-गङ्कासे जल आता है। रावणने जिस कूप जलसे पूजा की थी, आज भी उसी जलसे वैद्यनाथ महादेवकी पूजा होती है।

भील खुद्वा कर एक भक्तका परिश्रम व्यर्थ होगा, इससे शिवने कहा, 'जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक यहां मेरो पूजा करेगा, वह पहले इस भीलमें स्नान करेगा।' उस समयसं लाखीं तीर्थयाको इस जलमें स्नान कर रहे हैं। /

रावण द्वारा लाये शिव पहले रावणेश्वर महादेवके नामसे प्रसिद्ध हुए। रावण महादेवकी पूजा कर लड्डा-को लीट गया। कुछ समयके बाद ही यह स्थान जङ्गलसे भर गया। उस निविड वनमें महादेवकी मूर्सि स्थापित है। बहुत दिनों तक यह बात किसीको मालूम न प्रश्ने। कंवलगात वैज्ञानामका एक अहीर महादेवके अस्तित्वकी बात जानता था। वह उसी वनके फल-मूलको ला कर जीवन धारण करता था। एक दिन भगवानने खप्तमें दर्शन दे कर बैजुसे कहा,—बैजू! तुम्हारे सिवा यहां मेरं। पूजा करनेके लिये दूसरा केई नहीं है । तुम नित्य सबेरे उठ एनानादि कर विच्वपत्र ले कर मेरी पूजा करो। निद्रा भङ्ग होनेके बाद बैजु खप्न पर विचार करने लगा और परीक्षाके लिये जङ्गलमें लिङ्गमूर्गि लोजनेकं लिये निकला। थेरडी दंरकं बाद उसे लिङ्गमूर्त्ति दिखाई दी। अब खप्नाक्राके अनुसार विख्यपत दुंदने चला। विख्यपत भी मिल गया। अब जल लानेके लिये उसके पास केई पात न था, इसमं उसने अपने मुंहमें जल ला कर शङ्करको स्नान कराया । देवादिदेव अन्नान बैजूके इस कवल जलसे पुतापा कर सन्तुष्टन हुए। उन्होंने वैजूके दुर्व्यवहारका रावणको स्वप्न दिया। रावणते हरिद्वारसे गङ्गाअल ला कर फिर उनकी प्रतिष्ठा की और पञ्चतीर्थीं का जल लाकर अपने खोदे हुए कूपमें उल दिया। रावणके आदेशसे उस समयसे ही इस पञ्चतीर्थं जल-सं लिङ्गमूर्तिकी पूजा होती आ रही है।

इसके बाद जब भगवान रामचन्द्र रावणकी खोजनेके लिये निकले थे, तब उन्हों ने इस लिङ्गमूर्त्सकी पूजा की थी। (वैद्यनाथ माहात्म्य अर्था अ०)

जो हो 'वैजू अहीर नियमितरूपसे लिङ्गपूजा करने लगा। उसकी इस अविचलित भक्तिसे सन्तुष्ट है।

अ राज्या विष्णुके हाथमें शिविलिक्स दे कर जहां पेशाब करने बैठा, वहांसे ही कमेनाशा नदीको उत्पत्ति हुई है। आज भी वैद्यनाथके निकट हो कमेनाशा विद्यमान है। वर्षा सृतुमें इसमें जल रहता है। मीष्म सृतुमें नदी गर्भसे बालू हटाने पर मीठा जला निकल आता है।

भगवान भूतभाषनते उसका सम्बोधन कर कहा,— वत्स! तुम्हारी एकाप्रता और भक्तिसे मैं प्रसन्न हुआ हुं। मैं तुमका तुम्हारा अभीष्ठ दूंगा। लेभशूम्य और स्वाधीनचित्त गापने शिववाष्यका उत्तर दिया,— तुम और मुफ्तको क्या दींगे १ मेरे भक्ष्यके लिये यहां यथेष्ठ द्रष्य हैं, मेरा कोई अभाष नहीं! सुतरां आकांक्षाकी ६च्छा नहीं रखता। हां विद तुम मुफ्तकां कुछ देना ही चाहते हो, तो मैं इतना ही चाहता हूं, कि तुम्हारे नाम लेनेसे पहले लेग मेरा नाम लिया करें। उसी दिनसं रावणिश्वरलिङ्ग वैजनाध या वैद्यनाथके नामसे प्रख्यात हुआ।

उत्यर वैद्यनाथरेवके प्रतिका-प्रसङ्गमें बैजूकी जी किंवदंती उद्धृत की गई, उसमें पौराणिक बातों का संस्रव होने पर भी इसने इतना विक्रम भाव धारण किया है, कि यह एक अजनवी किस्सेके और कुछ नहीं। राहमें तारकेश्वर मूर्ति स्थापन प्रसङ्गमें मुकुन्द घे।षके साथ वैद्यनाथके बैजका अनेक सादृश्य है।

दक्षयहके बाद सती देहत्यागकी घटना हुई। इस समय विष्णुने हरस्कन्धस्थित सतीदेहके। सुदर्शन चक्र द्वारा खएड खएड कर दिया। देवोका हृदय-वे हुयनाथमें पतिन हुआ। उसी समयसे यह एक देवी पीठके नामसे प्रसिद्ध है। पीठकी देवीमूर्शिका नाम जयदुर्गा तथा भैरव वे हुयनाथ है। यहां वाणगङ्गामें सनान कर पूजा की जाती है। यह वाणगङ्गा शिव-गङ्गाके नामसे भी प्रसिद्ध है।

महस्यपुराणके अनुसार इस पीठस्थानकी शक्तिका नाम आरोग्या है।

''करवीरे महास्नदमीकमादेवी विनायके। आरोग्या वैद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी।'' ( मत्स्यपु० १३ अ० )

२ भैरवविशेष । भैरव नामानुसार इस स्थानका नाम वैद्यमाथ हुआ है । यहां भगवतीका हृदय पतित हुआ थो । तम्ब्रखूड़ामणिके मतसे इस शक्तिका नाम जयदुर्गा है ।

> "हाइ पोठं वैद्यनाथे वैद्यनाथस्तु भैरवः। देवता जयदुर्गाख्या नेपाले जानुनी मम॥" (तन्त्रजुड़ामणि पीठनि०)

वैद्यनाथसे आरम्भ हो कर भुवनेश्वर तक अङ्गदेश है। अंगदेश तीर्थायात्राके लिपे दूषित नहीं।

( शक्तिसंगमतन्त्र ७ प० )

वैद्यनाथसे कई मील उत्तर-पूर्ण हरलाकुरी नामक प्राम मौजूद है। यहां कई आधुनिक मन्दिर और कई प्राचीन मूर्शियों के भग्नावशेषके सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। दो प्रतिमूर्शियों में एक योगीका नाम खुदा हुआ है। उत्पर कहे हुए मन्दिरों का अधिकांग श्रीनिन्ता-मन् दासके व्ययसे निर्मित हुआ। राजा श्रीमन्नयपाल-देवके (१) समयमें किमिल दास द्वारा उटकीण शिला-लिपिके सिवा यहां प्रततत्त्वविद्दके आद्रणीय और कुछ नहीं है। जहां यह फलकलिपि विद्यमान है, साधारणका विश्वास है, कि रावणने विष्णुके हाथ यहां ही शिवलिंग दिया था। तीर्शियात्री इस स्थानको देखनेके लिये आते हैं।

देवघर-चैद्याधसे ६ मील दक्षिण-पूर्व बालमीकीय प्रसिद्ध तपीवन है। यह एक गएडशैल शिखर पर अव-स्थित है। इस शैलमें एक गुहा है, उसमें शिवलिंग स्थापित है। याली यहां भी आ कर तपीवनका दर्शन करते हैं। प्रवाद है, कि तपस्थिश्रेष्ठ बालपीकि इस गुहा-में वास करते थे। गुहाके निकट दो शिलाफलक हैं— एकमें श्रीदेवरामपाल नाम मिलता है। दूसरा फलक अस्पष्ट है। इसके निकटके कुएडमें याली स्नान किया

वैद्यमाथसे ८ मोल उत्तर-पश्चिममें विक्रटशैल है।
भारतीय मानचित्तमें (नकशेमें) निउर या तिर पहाड़
लिखा है। इस पर्वतपृष्ठ पर भी एक गुहा है। इसमें
कोई देवसूर्शि नहीं है। केषल अध्यकारमय शूल्य गहर
मात है। निकट ही कुछ नीची भूमियें भग्नदुर्गका ध्वंसावशेष है। यहां विकुट नाम महादेवलिंग प्रतिष्ठित है।
वैद्यमाथ—विहार शाहाबाद जिलेका एक प्राप्त। यह अक्षा॰
२५ १७ उ० और देशा॰ ८३ ३६ १५ पू॰के मध्य
अवस्थित है। यहां नाना प्रतिसूर्शि स्तम्भसम्बलित
एक विस्तृत ध्वंसावशेष दिखाई देता है। यहांके लोग
उसकी शिविरा-राज मदनपालकी कीर्लि ही निदं श

वैद्यनाथ-नामविशेष। इस नामके कितने हो सुपरि-चित विद्वान् तथा प्रनथकार हो गये हैं। १ एक प्राचीन कविका नाम। २ एक प्रसिद्ध ज्योतिषीका नाम। श्रीपितज्ञातकपद्धति-रोकामें भूधरने इनका उल्लेख किया है। ३ अद्धे चिन्द्रकाके प्रणेता। ४ कृष्णलीला-माटकके रचियता । ५ जातकपारिजान, श्रीपतिकृत ज्योतिष रत्नमालाकी टोका, ताराविलास, घ्रवनाडी, पञ्चस्वर टिप्पन, भावचन्द्रिका, शक्तनाडी और सारसमुख्य नामक ज्योतिव न्थके प्रणेता । यह एक प्रसिद्ध ज्योतिविद् थे। ६ तक रहस्यकं रचियता । ७ तिथिनिर्णयके प्रणेता : यह इनके रचे चमत्कारचिन्तामणिका एकांश है। ८ दत्त-विभिन्ने रचयिता। ६ पद्धति और श्रीसंख्या नामके हो प्रन्थोंके प्रणेता । दोनों प्रन्थ वाजसनेयशास्त्रा-सम्मत हैं। १० परिमाषार्थसंप्रद नामक चेदान्तप्रस्थके रचयिता। १६ प्रायश्चित्तमुकावलीके रचयिता। १२ मिध्याचार-प्रहसनके प्रणेता। १३ रामायणदीपिकाके प्रणेता। यह तामिल ब्राह्मण थे। १४ वंगसेनटीका जामक वैद्यक-१५ वृत्तवार्शिकको रस्रविता। प्रस्थके रचिवता। १६ व दुयनाथ भैट नामक व दिक शास्त्रक प्रणेता। १७ मीरभ नामक कुसुमाञ्जलिकारिका-व्याख्या टोका-कर्रा। १८ स्मृति-सारसंप्रहकार। १६ एक अच्छे योग्य पिएडत। यह दिवाकरके पुत्र, महादेवके पीत्र और बालकृष्णके प्रयोव थे। इन्होंने अपने पिताके रचित दानहारायली और श्राद्धचंद्रिका हो प्रधिकी उपक्रम णिका लिखी थी। २० नैषधीय दीविकाके रचिता. चण्डु पण्डितके गुरु।

वैद्यनाथ कविः—सहसङ्गिविजयनाटकके प्रणेता । वैद्यनाथ गाडगिल—तर्क चिन्द्रका नामकी तर्क संप्रहरीकाः कं रचिता ।

वैद्यनाथ दीक्षितः—१ वेदास्तकत्वतरुमञ्जरी और वेदास्ताधिकरणमालाके प्रणेता । २ शतक नामक दीधितिके
रचयिता । ३ तत्त्वचिस्तामणि-प्रकाशटीकाके प्रणेता ।
४ स्मृतिमुक्ताफलके प्रणेता ।

वैद्यनाधदेव शर्मान्—काव्यरसावली नामकी घटकर्पर-टीकाके रचयिता। ये सर्व्येश्वरके पुत और शम्भूरामके पौत थे। वैद्यनाथ पायगुण्डे — १ दाक्षिणात्यवासी एक प्रसिद्ध पण्डित। ये जनसाधारणमें बालम्भट्ट नामसे परिचित थे। इनके पिताका नाम माधव और माताका वेणी था। प्रसिद्ध पण्डित नागेश भट्टके निकट ये पाठाध्ययन करते थे।

अर्थसंब्रह नामक व्याकरण, छाया नामक महाभाष्य-प्रदीपोद्योतके प्रथमाहिककी टीका, काशिका और गदा नामकी परिभाषेन्दुशेखरटीका, परिभाषेन्दुशेखरसंब्रह, भक्तितरङ्गिणीभूषण, अत्याहारखण्डन, बृद्धशब्दशेखर, कला या बृहन्मञ्जूषाधिवरण नामक वैयाकरणसिद्धान्त मञ्जूषाटीका, शब्दकीस्तुभटीका प्रभा, लघुशब्दरह्मटोका भावप्रकाश, लघुशब्देन्दुशेखरटीका, चिद्दस्थिमाला और सब्दीमङ्गला नामक व्याकरण प्रन्थ तथा मिताक्षरके ध्यवहारखण्डकी टीका, पराशरस्मृतिकी टीका और भर हाज स्मृतिटीका आदि प्रस्थ इनके बनाये हैं।

२ एक पण्डित । ये गामचन्द्र (रामभट्ट)के पुत और विदुलके पौत थे । इन्होंने अग्निदोत्तमन्त्रार्थ -चन्द्रिका, अलङ्कारचन्द्रिका, कुचलयानन्दरीका, कादम्बरी रीका, कालमाधवकारिकारीका, काच्यप्रकाणीदाहरण चन्द्रिका (१६८३ ई०), काच्यप्रदीपप्रभा, चन्द्रालोक रीका, दर्शपूर्ण मासमंत्रार्थचं द्विका, वैधनाथपद्यति, दशेष्टि. न्यायिन्दु नामक गीमांसास्त्रदीका, न्याय-मालिका (मी्मांसा-पाषण्डलण्डन), पिष्टपशुनिर्णय गीधायनदर्शपूर्णमासच्याख्या, वियमश्लोकच्याख्या, शास्त्र दीपिका व्याख्या प्रभा और सीतारामिवहारटीका नामक बहुत-से प्रंथ प्रणयन किये थे। इनके अलावे चतुरङ्ग विनोद नामक इनका एक और प्रंथ मिलता है। यह प्रम्थ इनका बनाया है उपरोक्त प्रंथकारका उसका निर्णय किया नहीं जाता।

वैद्यनाथ वाचास्पति भट्टाचार्या —िचात्रयञ्चन।टकके प्रणेता । बैद्यनाथ मैथिल—केशवचरित्र और ताराचंद्रोदय नामक दो प्रथके रचायिता ।

वैद्यनाधवटी—ज्वराधिकारमें व्यवदार्थ एक प्रकारको औषध । इससे शूल, नया उचर, पाण्डुता, अठिच और शोध नद्य होता है। (भैषज्यरत्ना० ज्वराधि०)

वैद्यनाथवटी-शोधरागनाशक औषधमेर । इसकी द्धिवटी

भी कहते हैं। इसमं नमक और जल खाना मना है।
वैद्यनाथवटी (सं ब्ली ) १ औषधिवशेष । इसका
सेवन करनेसे उदावर्स, गुलम, पाएडु, कृमि, कुछ, गाल-कएडू और पीड़का आदि रोग शोध जाते रहते हैं।
(रसेन्द्रसारसं)

३ उवराधिकारोक औषधिशिष। (रस० व०)
वैद्यनाथ शास्त्रिन्—रामोपासनकमके प्रणेता।
वैद्यनाथ शुक्कः—शब्दकोस्तुभोद्योतके रचिता।
वैद्यनाथसूरि—एक जैन पण्डित।
वैद्यवन्धु (सं० पु०) चेद्यपानां बन्धुरिव। १ आरम्बध वृक्ष, अमिलतासका पेड़ । (शब्दच०) २ वैद्योंका वन्धु।
वैद्यमातु (सं० स्त्रो०) चेद्यानां मातेष। १ वासक, अडूसा।
२ वेद्योंको माता, भिषगुजननो।

वैद्यरतन—एक प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रयोगामृतकं प्रणेता, वैद्यचिन्तामणिकं विता।

वैद्यराज-१ रसकषाय, रसप्रदीप और वैद्यमहोद्धि नामक प्रस्थके प्रणेता । २ वैद्यवल्लभके रचिता, सुप्रसिद्ध शाङ्गधरके पिता। ये चिकित्सा-शास्त्रमें सुप्रसिद्ध शाङ्गधरके पिता। ये चिकित्सा-शास्त्रमें सुप्रसिद्ध शों काई कोई इन्हें देवराज भी कहते थे। वैद्यराज (सं० पु०) वैद्यानां राजा, टच्समासान्त। वह जो अच्छा वैद्य हो, येद्योंमें श्रेष्ठ।

वैद्ययाचस्पति—एक सुप्रसिद्ध चिकित्साशास्त्रविद् । वैद्ययाटी चङ्गालके हुगली जिलान्तर्गत एक नगर । यह अक्षा॰ २२ं ४८ं उ० तथा देशा॰ २२ं २०ं के मध्य कल-कलकत्तेसे २५ मील उत्तरमें अवस्थित हैं । यह नगर म्युनिस्पलिटीको देखरेखमें रहनेके कारण खूब साफ सुथरा है, किसी प्रकारके रोगका उपद्रव नहीं है; पर मलेरिया जबरका प्रादुर्भाव प्रायः देखा जाता है।

यहां बाजार और हाट है। बैद्यवाटी हाट बङ्गपसिद्ध है। इतनी बड़ी हाट बङ्गालमें और कहीं भी नहीं है। निकटवर्त्ती स्थानके क्षेत्रजात द्रव्यों की विशेषतः पटसन, आल, कुम्हड़ा आदिकी यहां खासी आमदनो होती है। फिर वहांसे कलकत्ता, हुगली, वद्ध मान आदि प्रधान प्रधान नगरों में रफ्तनी होती है।

यहां इष्ट-इण्डिया रेळवेका एक स्टेशन है। तार-Vol. XXII. 84 केश्वरको रैलवे लाइन खुलनेके पहले तारकेश्वरके तीर्थ-यात्रिगण इसी स्टेशनमें उतर कर बैलगाड़ीसे तारकेश्वर-को जाते थे।

वैद्यसिंहो (सं० स्त्री०) वैद्ये व द्यशास्त्रोक्तीषधाक्षी सिंहीव प्रभूतवीर्यवस्वात्। वासक वृक्ष, अडूसा। वैद्या (सं० स्त्री०) काकीली।

वैद्याघर ( सं ७ ति० ) विद्याधर-सम्बन्धी ।

वैद्यानि (सं•पु•) वैदिक कालके एक ऋषि-पुत्रका नाम । (काडक)

वैद्यावृत्य ( सं॰ पु॰ ) फुटकर, थेकिका उलटा । जैसे, -वैद्यावृत्य विकय ।

वैद्युत (सं० ति०) १ विद्युत्-सम्बन्धो, विज्ञलीका।
(पु०) २ विद्युत्का देवता। (शुक्त यञ्च० २४।१०)
३ पुराणानुसार शास्त्रि द्वीपके एक वर्षका नाम।
(क्षिक्रपु० ४६।४०)

वैद्युतिगिरि (सं० क्की०) पुराणानुसार एक पर्व्धातका नाम। (ब्रह्मायद्यु० ४७।१४)

वैद्युद्धतो (सं वित् ) विद्युत्के समान शक्ति या प्रभाविशिष्ट।

वैद्येश्वर—उड़ीसा प्रदेशके गयर्नमें एटके अधीनस्थ वांकी
भूसम्पत्तिके अन्तर्गत एक गएडप्राम । यह अक्षा० २०
२१ ४५ उ० तथा देशा० ८५ २५ ३० पू० महानदीके
तट पर अवस्थित है।

वैद्यश्वर केंग्बिल—मन्द्राज-मेसिडेंसीके तंजीर जिलेके शियालो तालुकके अंतर्गत एक नगर। यह शियाली स्टेशनसे साढ़े तोन मील दक्षिण-पश्चिम पड़ता है। यहां एक सुप्राचीन और सुवृहत् शिव-मंदिर दिखाई देता है, जिसमें बहुतेरे शिलाफलक उत्कीण हैं।

वैद्रुप्त (सं० ति०) विद्रुप्त-सम्बंधी, मूँगेका। वैध (सं० ति०) विधिना बोधितः विध-अण्। विधि-वेषित, जो विधिके अनुसार हो, कायदेया कानूनके मुताबिक।

वैधम्पं (सं क्क्षीं) विरुद्धो धर्मो यस्य, तस्य भावः अञ्। १ विधमी होनेका भाव। २ नास्तिकता। (पु०) ३ विभिन्न धर्मवेत्ता, वह जो अपने धर्मके अतिरिक्त अन्यान्य धर्मीके सिद्धान्तोंका भो अच्छा क्षाता हो। वैधव (सं ० पु ०) विधु अर्थात् सन्द्रमाके पुत्त, बुध । वैधवेष (सं ० पु ०) विधवायाः अपत्यं पुनान विधवा ( शुभ्रादिम्यश्च । पा ४।१।१३३) ढक् । वह जो विधवाके गर्मासे उत्पन्त हुआ हो, विधवाका पुत्त । वैधव्य (सं क्ही ०) विधवायाः भावः व्यष्ट् । विधवा होनेका भाव, रँडापा ।

वैधस (सं० ति०) १ विधि-मम्बन्धीय, अद्रष्टजात। २ ब्रह्मसम्बन्धीय ! (पु०) ३ राजा हरिश्मभ्द्रका एक नाम जो राजा वेधसके पुत्र थे। (ऐतरेयबा॰ ७१३) वैधिहिंसा (सं क्यों ) वैधी विधिबोधिता या हिंसा। विधियोधित हिंसा, धेदविहितहिंसा। शास्त्रानुसार जो हिंसा की जातो है या वेदमें जिन सब हिंसाओं का विधान है, उसे वैधिहिमा कहते हैं। यहाहिमें पश्वधः का विधान है, यहमें पश्वध करनेसे जो हिंसा की जातो है, उसका नाम बैधिहिंसा है। हिंसामात्र ही पाप-जनक है। किन्तु वैधिहिंसा पापजनक है वा नहीं? इस विषयमें विशेष मतभेद है। किसीके मतसे वैध-हिंसा पायजनक नहीं है, फिर कोई इसे पायजनक बत-लाते हैं रघुनस्दनने तिथितस्वमें दुर्गोहसवके वैध-हिंसा विचार स्थलमें विचार कर स्थिर किया है, कि बैधिहिंसा पापजनक नहीं है, यहादिमें जो पशुबध है।ता हैं, उससे पाप नहां होगा। वैधके सिवा अन्य हिंसा-सं पाप होगा। किन्तु वाचस्पति विश्वने सांख्यतस्व कौमुदीमें विचार करके स्थिर किया है, कि हिंसामात हां पापजनक हैं, बैध और अबैध सभी हिंसासे पाप होगा । नीचे इसकी संक्षिप्त आलोचना की जाती है।

पक श्रुति है, कि "मा हिंस्यात् सर्वा मूतानि" (श्रुति) किसी मो जीवकी हिंसा न करे, इस श्रुति द्वारा प्राणि मालकी ही हिंसा निषिद्ध वतलाई गई है। इस सामान्य विधि द्वारा हिंसामाल ही पापजनक है, यही प्रतिपादित हुआ है, जी हिंसा करेंगे, वे पापभागो होंगे। फिर दूसरी श्रुति इस प्रकार है, "भग्नोधोमीय पशुमालमेत" (श्रुति) अग्निषोमीय यहमें पशुबध करे। पक श्रुतिमें हिंसा निषद्ध और दूसरीमें नहीं है अर्थात् यहमें पशुबध किया जा सकता है। हिंसा न करें, यह सामान्य

विधि और यहमें हिंसा करें यह विशेष विधि है : इस विशेष विधि द्वारा सामान्य विधि वाधित होगी।

वैध हि सामें पाप नहीं है, न्याय और मीमांसा शास्त्रका यही सिद्धान्त है। उनका कहना है, कि बैध-के अतिरिक्त रागप्राप्त अधैध हिंसामें पाप होता है। 'मा हिंस्यात्' इस शास्त्रका विषय अवेध हि सा है, "अप-वादविषयं परित्यज्य उस्सर्गेः प्रवर्शतं' अर्थात् विशेष विधि-का विषय छे। ड कर सामान्य विधिकी प्रवृत्ति होती है। विशेष शास्त्रका स्थल परित्याम कर अन्य स्थलों के सामान्यशास्त्रका बोध होता है। अतएव बैध हिंसा करनेसे पाप होगा. सामान्य शास्त्र ऐसा नहीं कहता। बैभको छे।इ दूसरी हिंसासे पाप होता है, यही उनकी उक्ति है। किन्तु इस पर सांख्यकार कहते हैं, कि तुम्हारी यह उक्ति ठीक नहीं है, बैधिह सासे भी पाप होगा, परन्तु पापको अपेक्षा पुण्यका भाग अधिक है, इस कारण उसमें सर्वासाधारणकी प्रवृत्ति होती है। अना-पेमिय शास्त्रका कहना है-पशुबध करके यह समाप्त करे, पर उस पशुबधसे पाप नहीं होगा, सी नहीं।

यह करनेसे पाप और पुण्य दोनों हो होते हैं, पापकी अपेक्षा पुण्यका भाग अधिक रहता है। पुण्यके फलसे स्वर्गभाग और पापको फलसे नरक होता है। किन्तु वे अधिक सुस्त्रभाग करके थोड़ा दुःख आसानीस सहन कर सकते हैं। पुण्यराशि द्वारा समुत्पन्न खगंसुधा-महाहद्दमें जो सब पुण्यातमा गाते लगाते हैं, वे थोड़े पापसे उत्पन्न दुःखक्रपी अग्निकणाको बिना कठनाईक सहन कर सकते हैं। (सांल्यतस्वकीमुदी)

वैधातिनक (सं० पु०) नैधात्र देखो ।

वैधात (सं०पु०) विधातुरपत्त्यं पुमान् विधातः अण्। सनत्कुमार। पे विधाताके पुत्र माने जाते हैं। (अमर) वैधातो (सं० स्त्री०) विधातुरियं विधातः अण्डांप्। १ झाह्यी नामकी जड़ी। (राजनि०)(त्रि०) २ विधातुः सम्बन्धी।

वैधुमाग्नो (सं० स्त्री०) एक प्रात्रीन नगरोका नाम जो शास्त्र देशमें थी। (सिद्धान्तकीमुदी)

वैधूर्य (सं॰ क्ली॰) १ विधुर होनेका भाव, इताश या

कातर होनेका भाव, कातरता । २ भ्रम, संदेह । ३ कम्पित होनेका भाव, कम्पमानता ।

वैधृत (सं० पु०) १ यह जो विधृतिका पुत्र या संतान हो। २ ग्यारहर्षे मन्यन्तरके एक इन्द्रका नाम। वैधृतवाशिष्ठ (सं० पु०) वैधृतं वासिष्ठं! सामभेद। वैधृति (सं० पु०) १ विष्कम्भ आदि सत्ताइस योगोंमेंसे एक योग। उपातिषके मतसे यह योग अशुभ माना जाता है। इसमें यात्रा अथवा कोई शुभ कार्य फरना मना है। वैधृति और व्यतिपात येगका समस्त ही परित्याग करना होता है।

अमृतये। गसे वे धृति और व्यतिपात ये। गका देश नष्ट होता है सही, पर विभिन्न बचनों में फिर लिखा है, कि अमृतये। गमें सभी देश विनष्ट होते ते। हैं, लेकिन वृष्टि, वे धृति और व्यतिपात ये। गोंका देश नष्ट नहीं होता।

कोछोप्रदीपमें लिखा है, कि इस येगमें जन्म होनेसे जातक मिलताबिहोन, कुटिल, खल, मूर्ख, दिद्र, पर-वश्चक, कुकमैकारी और परदाररत होता है।

२ देवताविशेष । ये विधृतिक पुत्र हैं । (भागवत ५।१।२६) (स्त्री०) ३ आर्याकी कन्या और धर्मसेतुकी माता। (भागवत ५।१३।२७)

वैधृत्य (सं० क्की०) गैधृत देखो ।

वेधेय (सं० ति०) विधि पद्धतिमेवानुस्त्य व्यवहरति विधि दक् यद्धा विधेये कर्त्तांच्ये अनिभक्षः, विधेय-अण् यद्धा विषदः धेयमस्य ततः स्वार्धे अण् पद्धतिमाश्चित्य क्रियाकारित्वात् युक्तायुक्तियवेकश्रून्यत्वाच तथात्वमस्य । १ विधि-सम्बन्धो, विधिका । २ सम्बन्धो । ३ मूर्ब, वेवकुफ, ना-समक्ष ।

वैध्यत (सं० पु०) यमके एक प्रतिहारका नाम । (हेम) वैनंशिन (सं० त्नि०) विनाशशील पदार्थभव । वैन (सं० पु०) राजा वेनके पुत्र पृथुका एक काम ।

(मृक् शारश्यारध् सायया)

वीनतक (सं० क्ली०) प्राचीन कालका एक प्रकारका पाल जिसमें घीरका जाता था और जिसका व्यवहार यक्कों में होता था।

वैनतीय (सं० त्रि०) १ विनत-सम्बन्धो । २ विनता कर्र्सृक सम्पादित या विनताज्ञात (पा ४।२।८०) वैनतेय (सं० पु०) विनताया अपत्यमिति विनता (स्त्रीभ्यो दक्। पा ४।१।१२०) इति हक्। १ गरुड़। (अमर) २ अरुण (मत्स्यपु०) ३ विनताकी संतान। वैनतेयो (सं० क्रो०) एक वैदिक शाखाका नाम। वैनत्य (सं० ति०) जिसका खाभाव विनात हो, नम्र। वैनद (सं० ति०) र एक प्राचीन नदीका नाम। वैनम्त (सं० पु०) १ एक प्राचीन गोत्नपवर्षक ऋषि। २ वैदिक शाखाविशेष।

वैनियक (सं पु ) विनय एव (विनयादिम्य छक्। पा ए। ४।३४) इति खार्थ ठक्। १ विनय, प्रार्थाना । २ शास्त्रा-म्यासरत, वह जो शास्त्रों आहिका अध्ययन करता हो। ३ प्राचीन कालका एक प्रकारका रथ जिसका व्यवहार युद्धमें होता था। (ति ) ४ विनय-सम्बन्धी, विनय-का। ५ धर्माधिकरण-सम्बन्धो।

वैनायक (सं० ति०) १ विनायक या गणेश-सम्बंधी। (पु०) २ भागवतके अनुसार भूतोंका एक गण। (भागवत ६।⊏।२२)

धैनायिक (सं० ति०) १ विनायक-सम्बंधी। (पु०) २ वह जी बौद्धधर्मका अनुयायी हो, बौद्धः

वैनाशिक (सं० क्लां०) विनाशं सुनयतीति विनाश-ठक्। १ नाड़ो नक्षत्रविशेष । यह नक्षत्र जन्मनक्षत्रसं तेईसवां नक्षत्र है। जिस नक्षत्रमें जन्म होता है, उस नक्षत्रसं तेईसवां नक्षत्र है। जिस नक्षत्रमें जन्म होता है, उस नक्षत्रसं तेईसवां नक्षत्र हो नश्चत्र हो नश्चत्र हो नश्चत्र हो सक्षता है, क्यों कि यह जातक के जन्म-नक्षत्र से स्थर करना होता है। जातक का चाहे जिस नक्षत्र से अन्म क्यों न हुआ हो, उससे तेईसवां नक्षत्र होने पर हो वह वैनाशिक नक्षत्र होगा। जन्मकालान इस नक्षत्र में जो प्रह रहता है, वह अशुभफलप्रद है। इसमें प्रह रहते से उसका फल विनाश है। गोचरमें भी इस नक्षत्र में प्रहों के उपस्थित होनेसे उसका फल अशुम होता है।

२ निधनतारा। यह तारा जम्म नक्षत्रसे गणनामें ७वां, १०वां और ५६वां नक्षत्र है। यह भी अनेक प्रकारके अनिष्ठ देनेवाला है। इस तारेमें यात्रादि करनेसे नाना प्रकारके रोग, क्रोग और वित्तक्षय होते हैं।

( वु॰ ) विनाशो मतमस्य विनाश उक् सर्वा दूश्यं

क्षणिकविश्वानवादित्वादस्य तथात्वं। श्वणिकमिति ३ क्षणिकवादी, बींस । ४ ऊर्णनाभ, मकडी, खुता। ( ति० ) ५ परतन्त्र, पराधीन । ६ विनाश-सम्बन्धी। वैनीतक ( सं० पु० क्वी० ) विशेषेण नीतं तेन कायति के क, म्वार्थे अण, यहा आहटं बाह्यं यत् साक्षात् वहति परस्परयेव वहति तद्वीनीतकं, यथा देखां वहन् देखा-वाहकः विनीयते स्मेति कात् विकारसंघेति के विनीत हः तेन व स्वार्थं जो वृद्धी व नीतक । ऐसी सवारी जिसे कई आदमी मिल कर उठाते हों। जैसे, -डीली, पालकी, तामजाम आहि। चैनेय (सं०प्०) वैदिक शास्त्राभेद । वैन्दव (सं० पु०) विन्दुका अपत्य । वैन्दवी (सं० पु०) वह जाति जो युद्ध बहुत पसन्द करती है। वैन्द्वीय ( सं० पु० ) वैन्द्वी जातिके राजा। वेन्ध्य (सं० पु०) १ विन्ध्यप्रान्तभव । २ विध्य पर्वत-सम्बन्धी। वैन्य ( सं॰ पु॰ ) वेनस्पापत्यं पुमान् वेन (कुन्बी दिभ्यो गयः। पा ४।१।१५२) इति ण्य । १ राजा वेनके पुत्र पृथुका एक नाम । ( मृक् ८।६।१० ) २ ऋक १०।१४८ स्कने मंत्रद्रष्टा पृथुके पूर्वपुरुष । ३ पृथुराजके पूर्वपुरुष। व न्यदत्त (सं ० पु०) वेणुदत्तके पुता। वैन्यस्वामिन् (सं०पु०) एक पवित्र देवस्थानका नाम। वैन्यगुप्त-- १० खुष्टशतकके प्रास्य भारतके सम्राट्। वैपश्चिक (सं० पु०) गणक। वैषधक (सं० ति०) विषध-मम्बंधो। वैपरोत्य (सं० क्को०) विपरीतस्य भाव ध्यञा । विप-रीत होनेका भाव, विपरोतता, प्रतिकुलता । वैपरोत्यलजालु ( सं० पु॰ ) लघुलजालुका । इसका गुण कट्, उल्ला और कफनाशक होता है। (राजनि०) वैपश्चित (सं ० पु० ) विपश्चित नामक ऋषिके वंशधर, ताक्ष्यं ऋषि । (भारतः भौः १०।७)ह) य पश्यत (सं० पु०) व दिक कालके एक ऋषिका नाम।

वचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणा च । ा ५। १,१२४) इति विपात ध्यञ् । विपातका भाव या धर्म । वैपादिक (सं० ति०) १ विपादिका रोग सम्बन्धी। २ जो विवादिका रोगसे प्रसित हो। (वा प्रशिष्ठ वार्तिक) बैपादिका (सं० स्त्रो०) विपादिका नामक रोग। वैपार (संक्क्की०) व्यापार देखा । वैपारो ( सं ० पु० ) ह्यापारी देखा । वैपाश ( सं० पु० ) विपाढ या विपाशानदीसम्भव । वैपाशायन ( सं ० पु० ) विपांशस्य गोतापत्यं विपाश (गोत्रे कुञ्जादिभ्यस्फन्। पा ४।१।६८) इति फन्न्। विपाश-कं गोत्नापत्य। वैपाशायम्य (सं० पु०) विपासके गोतापत्य । विपाशायन देखा । वैपा शक (सं० ब्रि०) १ विपाशासे निर्वृत्त या उत्पन्न। २ फूतवस्थन । वैषित्र (सं० पु०) विषितुरपत्यं विषितु अण्। वे भाई बहन आदि जिनकी माता तो एक ही हो पर पिता अलग अलग हों। <mark>चैपुल्य (सं० क्को०) विपुलस्य भावः ध्यञ्। विपुल</mark> होनेका भाव, विषुलता, अधिकता । चैप्रकर्षिक ( सं० त्रि० ) नित्यं विषक्षिमहाति ( छेदादिभ्यो-नित्यं । पा प्राशाई४ ) इति विप्रकर्ण उज्ञ । नित्य विप्र-कर्शके योग्य। वैप्रचिति (सं० ति०) विप्रचित-इम् । विप्रचितभव । (पा ४।२।८०) वैप्रचित्त ( सं० पु० ) विप्रचित्त नामक दानवका अपत्य । वैप्रयोगिक ( सं० ति० ) विप्रयोगं नित्यमहोति विप्रयोग (पा प्राश्व १४) इति उज्ञ। नित्य विप्रयोगाह । वैप्रश्निक (सं विष् ) नित्यं विष्रश्नमहीति विष्रश्न ठञ्। नित्य विषशनाह् । वैफल्य (सं० क्लो०) विफलस्य भावः विफल-ध्यञ । विफल होनेका भाव, विफलता। वैदाध (सं० पु०) १ प्राचीन कालका एक प्रकारका सिकड़। २ वह भश्वत्थ वृक्ष जो खैरकं वृक्षमेंसे निकला

हो । (अथन ३।६।२)

(क्री०) २ विबुधका भाव या कर्म।

वैबुध (सं० ति०) विबुध अण्। १ विबुध सम्बन्धो ।

( शतपयब्रा० १३।४ ३।१३ )

वैपात्य (सं० क्री०) विपातस्य भावः कर्म वा (गुण-

तेबोधिक (सं० पु०) प्रहरी, वह जो रातमें घएटा बजा कर समय जताता तथा सोचे हुएको जगाता है।
वैभग्नक (सं० ति०) विभग्नभव। (पा ४१२।८०)
वैभएड (सं० पु०) एक गोलप्रवर्शक ऋषिका नाम। स्ट्रॉं
विभाएड भो कहते हैं। (प्रवराण्याय)
वैभव (सं० क्की०) विभोर्भावः विभु भण्। १ विभव, वीलत, धन-सम्पत्ति। २ अतिशय। ३ विभुता, सामध्ये, शक्तिं, ताकत। ४ महिमा, महस्व, बड्डपन।
वैभवशाली (सं० ति०) जिसके पास बहुत अधिक धन-सम्पत्ति हो, विभववाला, मालदार।
वैभविक (सं० ति०) वैभव-सम्बन्धो, जो कोई काम करनेको अच्छो सामध्ये रखता हो, समर्थ।

(मार्क्ष०पु० २३।४४)

वैभाजन (सं० ति०) विभाग-संबन्धी ।
(आपस्तम्ब १।२२।७)

वैभाजित (सं० क्ली०) विभाजियतुर्धम्यं विभाजियतु (मृतोऽमः। पा ४।४।४६) इति अञ्, विभाजियतुर्णि लोपश्चाञ्चेति काशिकोष्ट्या णिलोपः। विभागकारी-काधमयुक्तः। (सिद्धान्तकोमुदी)

वैभाज्यवादिन् ( सं० पु॰ ) बौद्धसम्प्रदायभेद । चैभाएडकि ( सं० पु॰ ) एक गोत्नप्रवर्शक ऋषिका नाम । ( रामायण १।६।३१ )

वैभार (सं० पु० राजगृहके पासके एक पर्वतका नाम। इसे वैहार भी कहते हैं। राजगृह देखो।
वैभाषिक (सं० ति०) १ विभाषा-सम्बन्धो। २ वैकविषक। (पु०)३ बौद्धोंके एक सम्मदायका नाम।
"विभाषया दिध्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिकाः। विभाषां वा वदन्ति वैभोषिकाः।" (अभिषम्किष) बौद्ध देखो।
वैभाष्य (सं० क्की०) विभाषा।
"वैभीतक (सं० ति०) विभीतक-सम्बन्धी।

(आस्व० भी० हाण्राण)

वैभीदक (सं० ति०) विभीतक-सम्बन्धी । (षड् विराता० ३।८।४४)

वैभृतिक (सं॰ त्रि॰) विभृति-सम्बन्धो, विभृतिका। वैभृवस (सं॰ पु॰) विभृवसुके अपत्य, त्रित।

( मृक् १०/४६।३ )

वैभाज—एक प्राचीन जाति। महाभारतकं अनुसार
द्रह्युके वंशज वैभोज कहलाते थे। पे लोग सवारो
आदिका व्यवहार करना नहीं जानते थे और न इन लोगों
में कोई राजा हुआ करता था।

वैभाज (सं क्को ॰) १ देवताओं का उद्यान या वाग।
२ पुराणानुसार मेरुके पश्चिममें सुपार्श्व पर्शत परके
एक अंगलका नाम। (मार्कपडेयपु॰ ५५।२) ३ विभाज
राजका तपस्यास्थान। (इरिगंश २३।१३) (पु॰)
४ पर्शतिविशेष। (मार्कपडेयपु॰ ५६।१३) ५ लोकविशेष।
(इरियंश १८।४६)

वैभाजक (सं० ह्वी०) वैभाज स्वाधे कन्। वैभाज देखी।

वैभ्रोजलोक (सं• पु॰) खगँस्थ लोकभेद् । यहां वहिं-षद्वगण वास करते हैं।

वैम (सं॰ ति॰) वेमन्-अज्। ताँत-सम्बन्धी। वैमतायन (सं॰ पु॰) विमत ऋषिके गोतापत्य। वैमत्तायन (सं॰ ति॰) वैमतायन।

वैमस्य (सं० पु०) विमते गाँतापस्यां विमति (कुर्श्वादिभ्यो पयः । पा ४।१।१५१) इति पय । १ विमतिके गे।त्रमें उत्पन्न पुरुष । विमतेर्भावः विमति (वर्ण्यद्वादिभ्यः व्यम् च । पा ५।१।१२३) इति व्यञ् । २ विमतिका भाव । वैमद् (सं० ति०) विमद्मस्थिद्वष्ट । (सूक्त)

वैमन (सं क्रिक) बेम-सम्बन्धो ।

वैमनस्य (सं० हो)) विमनसे। भावः विमनस् (वर्णाहतः। दिभ्यः ध्यम् च। पा १।१।१२३) इति ध्यम् । १ विमना या अन्यमनस्क होनेका भाव। (भागवत १०।५४।५०) २ वैर, हे व, तुश्यनी।

वैमन्य (सं क्रि ) वंमिन साधुः (ये चाभावकर्मच्योः। पा (।४।१६८) इति वेमन्-य। वेम विषयमें साधु। वैमन्य (सं क्रि) विमलस्य भावः विमल-ध्यम्।

विमल होनेका भाव, विमलता।

वैमात (सं कि ) विमातुरपस्यमिति विमातु-अण्। विमातासे उत्पन्न, सौतेला। जैसे,—वैमात माई। वैमाता (सं स्त्री॰) विमातुरपस्यं स्त्री, वैमात-टाप्। विमातुरुम्या, सौतेली।

वैमातेय (सं । ति ।) विमातुरपत्मं विमातु हक (शुदादिम्यम।

Vol, XXII, 85

पा ४।१२४) विमातासे उत्पन्न, सौतेला । पर्याय— विमानुज, वैमात । (जटाधर)

वैमालेयी (सं० स्त्री०) वैसालेय-ङीप् । विमातृकस्या, सौतेली।

वैमानिक (सं० ति०) १ विमानचारो, जे। विमान पर
चढ़ कर अन्तरीक्षमें विद्वार करता है। (मनु १२।४८)
२ उड़नेमें समर्थ, जो उड़ सकता हो। ३ आकाशचारी,
आकाशमे विद्वार करनेवाला । (पु०) ४ देवयोनिविशेष।

वैमिला (सं० स्त्री०) कार्त्तिकेयको एक मातृकाका नाम। (भारत वनपव )

वैमुक्त (सं० क्वी०) विमुक्तस्य आवः विमुक्त-अण्। १ विमुक्तका भाव। (बि०) २ विमुक्तिविशिष्ट। वैमुख्य (सं० क्वी०) विमुखस्य भावः विमुख व्यञ्। १ विमुख होनेका भाव, विमुखता। २ अप्रसन्तता, नारा-जगो। ३ निरनुक्कता, विपरीतता। ४ पलायन, भागना।

वैमूल्य (सं० क्की०) अन्याम्य मूल्य, विभिन्न भूल्य। (मनु हार८७)

वैमूल्यतस् ( सं० अद्य० ) विभिन्न मूल्यमें, अन्यान्य दाम पर ।

वैमुध ( सं० ति० ) युद्ध करनेवाले, इन्द्र ।

( शतपथब्राठ जीप्राश्रप् )

वैमुध्य (सं० ति०) रणकुशल । (आश्व० श्रो० २।१०।१३) वैमेय (सं० पु०) विनियम, परियत्त न, वदला। वैम्य (सं० पु०) एक गोलप्रवत्त ऋषिका नाम। (संस्कारकी०)

वैम्बिक्त ( सं० पु० ) विम्बकं अपत्य । वैयत्रम ( सं० क्की० ) १ विरक्ति, मानसिक संगलता । ( ति० ) २ वैरताजनक । ( मनु ६।२२७ ) वैयधिकरण्य ( सं० क्की० ) व्यधिकरण्टन या समानाधि

व याधकरण्य (सा० क्का०) ध्राधकरणत्व या समानाधि करणका विपरीत भाव। ज्याप्ति और व्यधिकरण देखो। वैयमक (सं० पु०) जातिविशेष। (भारत सभापव ) वैयध्ये (सं० क्को०) व्यथं होनेका भाव, व्यश्ता।

( मनु २।१३८ क्ल्लूक )

वैयदकश (सं० ति०) विविध शास्त्राविशिष्ट । (वोपदेव ७१४)

वैयशन (सं० ति०) एक प्रकारका साम । वैयश्व (सं० पु०) १ अश्विवरित । २ एक वैदिक ऋषिका नाम जो विश्वमनसके पिता थे। वैयश्व (सं० पु०) वैयश्व था व्यश्वका गोतापत्य । वैयसन (सं० ति०) व्यसने भवं अण्, (न स्वास्था पदा-न्तास्था प्री तु तास्थामेच। पा ७।३।३) इति यस्य ऐच्। व्यसनभव, व्यसनसे उत्परन, व्यसनका ।

वैयाकरण ( र्हा० पु० ) व्याकरणं वेत्ति अधोते वा व्याकरण (अणुगयनादिभ्यः । या ४।३।७३) इति अण् ( न व्याभ्या पदान्ताभ्यामिति । या ७।३।३ ) इति यकारात् पूर्वा ऐच् । १ वह जो व्याकरणशास्त्रका अच्छा झाता हो, व्याकरणवेत्ता । ( ति० ) २ व्याकरणसम्बन्धी, व्याक रणका ।

वैयाकरणपाश ( सं॰ पु॰ ) कृत्सित अर्थात् अझ ब्याकरण।

वैयाकरणभार्य (शं० पु०) वैयाकरणी भार्या यस्य। नह जिसकी पत्नी नैयाकरणमें अभिकाया तद्ध्ययन कारिणो हो। (मुग्भवोध)

वैधाकृत (सं० ति०) व्याकृत स्वार्धे अण्यस्य पेच्। व्याकृत।

वे याख्य ( हां० स्त्री० ) ज्याख्या देखो ।

वीयाव (सं० पु०) व्यावस्य विकारः (प्राणिरजतादिभ्यः। पा ४।३।१५४) इति अञ्, ततः वौयाव ण चमेणा परिवृतो रथः ( दौपवीयामाद्म्। पा ४।२१२) इति अञ्। १ व्यावचर्माच्छादित रथः, प्राचीन कालका एक प्रकारका रथ जिस पर शेर या चीतेकी खाल मढ़ी होती थी। इसे दौप भी कहते थे। (ति०) २ व्याव-सम्बन्धी, व्यावका।

वैयाव्रपदी ( सं० ति० ) स्याव्रपद ऋषिकी अपत्यपत्नी । वैयाव्रपदीपुत्र ( सं० पु० ) स्याव्रपद मुनिका दै।हिता । ये एक वैदिक आसार्य थे । ( बृहदारपयक उप० ६।६।१ ) वैयाव्रपद्य ( सं० पु० ) ब्याव्रपदीऽपत्यमिति ब्याव्रपद-स्यम् यद्वा स्याव्यस्पेष पादावस्य इति बहुब्रीही ( पादस्य क्रोपः इति । पा ६।४।१३८) इति अकारलोपे गर्ग्यादि-त्वात् यम् "पादः पत्" ( पा ६।४।१३० ) इति पदादेशः

तती यकारात् पूर्वामैच्। (पा ७।३।३) गोतकारक मुनिविशेष। महामति भीष्म इस गोतके थे। वैयावपरिच्छद ( सं ० ति० ) द्वीपिचर्माच्छादित । वैयाधपाद (सं० पु०) १ वेथाधपद्वय गोलकारक मुनि। २ वेयाव्रपाद विरचित एक वेयाकरण। वैयाद्या (सं० क्की०) १ व्यावको भाव या धर्म। २ एक प्रकारका आसन। वैयात (सं० क्रि०) वियात स्वार्थे अण् आद्यत्रीः वृद्धिः। (पा प्राप्ता३६) वियात देखो। वैयास्य ( सं० क्की० ) वियातस्य भावः ( वर्षोदहादिम्यः ष्यञ्च। पा ५।१।१२३) इति वियात-ष्यञ्ज। १ वियात-का भाव, धृष्टता । २ प्रागल्भ्य, चतुरता । ३ निर्लंडजता । ४ भोद्धस्य । वैयादगी — बर्म्बई-प्रे सिडेन्सीके धारवाड जिलान्तर्गत एक नगर। यहां म्युनिसिपलिटा है। वैयामृत्ति ( सं० स्त्रो० ) ब्यावृत्ति, ब्यायमा । बैयावृत्य ( सं० क्को० ) यतियां और साधुओं आदिकी ्र सेवा। वैयावृत्यकर ( हां० पु०) जैनमतानुसार मठस्थ धर्मी-पदेशक कर्मचारिभेद। वैवास ( सं० ति० ) व्यास-सम्बन्धी, व्यासका । (शिशुपाक्तवध २०।८२) वै यासिक ( सं० पु० ) ध्यासस्यापत्यं ( व्यासवरद्गिनपादेति । पा ४।१।६७ ) इत्यस्य काशिकांक्त्या इज्, अक्रणादेश्च, यकारात् पूर्व्धमेत्र्। व्यासके अपत्य । (भागवत १०।१।१४) वैयासि ( शं० पु० ) ब्यासके अपत्य । ( भागवत ३/२२/३७ ) ्वेयासिक (सं० त्रि०) व्यासेन इतः व्यास-उज्तत ऐच्। ध्यासका बनाया हुआ। वैयास्क (सं० क्लो०) एक प्रकारका वैदिक छन्द। (भृक्प्राति० १७,२५) वैयुष्ट ( सं ० क्षि० ) व्युष्टे दीयते कार्यः ( व्युष्टादिभ्योऽस्। पा ५।१।६७) इति अण् तत पेच्। प्रातर्भव, जो संबर होता हो।

वैर (सं • पु • ) वीरस्य कमें भावी वा बीर-अण्।

विरोध, हेप, शत्रुता, दुश्मनी। महाभारतमें लिखा है, कि पांच कारणसे विरोध खड़ा होता है। यथा, स्वी-कृत-जैसे शिश्याल और कृष्णका ; वास्तुज-जैसे कुरु पाएडयका ; वाग्ज-बातबातमें जहां विवाद होता है, उसे बाग्ज कहते हैं, जैसे द्रोण और द्रुपदका; सापतन-जैसे मूले और विल्लोका; अपराधज-जैसे पुजनीय और ब्रह्मदत्तका। ( महाभारत ) वैरक (सं० पू०) वैर देखो। वैरकर (सं विव) करोतीति कर वैरस्य करः। विरोध-कारक, दश्मनी करनेवाला। वैरकरण ( सं० क्की० ) वैरस्य करणं । दुश्मनी करना । वैरकार (सं० ति०) वैरं करोति ऋ अण्। घैरकर, द्शमनी करनेवाला। वैरकारक (सं० ति०) वैरस्य कारकः । वैरकार देखो। वैरकारिता ( सं० स्त्री० ) वैरकारिणो भावः तल-टाप्। विरोधकारीका भाव या धर्म, विरोध, दुश्मनी। वैरिक (सं० पु०) वीरकके अपत्य। (पा २।४।६१) वैरक्टत् (सं० ति०) वैरं करे।तीति क्र-किए तुक् च। शत्वताकारी, दुश्मनी करनेवाला। वैरक ( सं० क्ली० ) विरक्तस्य भावः विरक्त-अण्। विर-कता, विशाग । चैरङ्कर ( सं० त्रि० ) शत्रुताकारी, द्वेष करनेवाला। ( भागवत ६।५।३६ ) वैरङ्गिक ( सं० ति० ) विरङ्गं नित्यमहोत ( छेदादिभ्यो नित्य'। पा धाराई४) इति उद्या विरागाहे, विरागके घेग्य। (हेम) वैरट ( हां ० पु ० ) राजभेद । वैराट देखो । वैरम्भी (सां० स्त्रो०) बौद्ध-रमणीभेद। वैरणक ( सं० त्रि० ) त्रीरण-सम्बन्धो । (पा ४।२।५०) वैरणा (संव स्त्रीव) बोरणकीं कन्या। (इरविंश) वैरण्डेय ( संं ० पू० ) गोत्रप्रवर्शक ऋषिभेद । (प्रवराध्याय) वैरत ( सं० पु० ) जातिविशेष । ''सिन्धुकालकवैरताः ।" ( मार्क ॰ पु० ५८।३२ ) बैरता (सं० स्त्रो०) बैरस्य भावः तल टाप्। बैरका भाव या धर्म, शत्रुता, दुश्मनी। वैरहय (र्हा॰ क्ली॰) १ विरतका भाव। (ति॰) विरत-सम्बन्धीय या तत्कतुं क नियृत्त ।

वैरदेय ( सं० क्ली०) १ प्रतिद्विंसाजनित शतुता या पीड़न, वह वैर या शतुता जो किसीके शतुता करने पर उत्पन्न हो। २ असुरभेद। (काटक २३।८) वैरनिर्यातन (सं० क्ली०) औरस्य निर्यातन । शतुताका

प्रतिशोध लेना ।

वैरम्स्य (सं० पु०) राजपुत्रभेर । देवीने इसे नूपुरसे मारा था। (काम० नीसि अध्ह)

बैरपुरुष ( सं० पु० ) शतु, दश्मन ।

घैरप्रतिक्रिया (सं० स्त्री०) वैरस्य प्रतिक्रिया । वैर-

वैरभाव (सं० पु०) शत् भाव, शत्नुता, दुश्वनी। वैरम खाँ—वैराम खाँ देखो।

वैरमण ( सं० त्रि० ) विराम-सम्बन्धो ।

वैरयातन ( सं० क्वी० ) वैरस्य यातनं । वैरनिर्यातन । वैरस्य (सं० क्वी०) विरस्य भावः व्यञ् । १ विरस्रका भाय, विरस्ता । २ एकान्त ।

वैरवत् ( सं ० ति ० ) वैर अस्त्यर्थे मतुप् मस्य व । वैर-विशिष्ट, शत्रुतायुक्त ।

घैरविशुद्धि (सं० स्त्री०) वैरस्य विशुद्धिः। यैरनिर्या-तन, दुश्मनीका बदला सेना।

वैरगुद्धि (सं० स्त्री०) वैरस्य गुद्धिः। वैरनियांतन, किसी-के वैरका बदला चुकाना।

वैरस (सं० क्ली०) विरसस्य भावः विरसं-अण्। वैरस्य, विरसता।

वैरस्य (सं० क्की०) विरस-त्यञ्। १ विरस होनेका भाव, विरसता। २ अनिच्छा, इच्छाका न होना। वैरहत्य (सं० स्त्री०) वीरहत्या या शतुहत्या।

वैराग ( सं० पु० ) वेराग्य देखो।

घैराग—बम्बई प्रेसिडेन्सोके शोलापुर जिलेका एक नगर।
यह अक्षा० १८ इ ४२ उ० तथा देशा० ७५ ५० ४५ पू०
शोलापुरसे वासि जानेके रास्ते पर अवस्थित है। यह
एक वाणिज्यकेन्द्र है। यहां प्रति सप्ताहमें बुधवारको
हाट लगती है।

च रागिक (सं० ति०) विरागं नित्यमहैति विराग ठज्। विागाहं, जिसके कारण विराग उत्पन्न हो।

( विद्धान्तकीमुदी ) व रिक्किक देखी।

के वैदागिन ( सं • ति • ) . विरागस्य भाषः वैदागं, तदस्या-स्तोति दनि । वैदागी देखुवो ।

वैरागी—उदासीन वैष्णव्या-सम्प्रदायभेद । इन लोगोंने विषय-कामनाको तिलाञ्चि उदे कर संसारधर्मका त्याग किया है। इस सम्प्रदायके सभी रामानुज वा रामानन्दी मतका अनुसरण करते हैं। अन्यान्य वैष्णय-काम्यदाय- में भो वैरागो देखे जाते हैं। ये लोग श्रीकृष्ण वा श्री-रामचन्द्रको अपना उपास्य दे जिया श्रीकृष्ण वा श्री-रामचन्द्रको अपना उपास्य दे जिया मानते हैं तथा उद्दार्भीन संस्थासोको तरह राह राह रह भीख मांगते फिरते हैं। भो रामाय नमः दनका मूलवन्द्रें वे हैं। ये लोग श्री-कृष्णका भजन तो करते हैं, पर श्रीकाराधाको उनकी शक्ति कह कर उपासना नहीं करते। हरें राधाको ये लोग श्रीकृष्णकी अनुगता भामिनी समक्तः वे हैं। यकिमणी देखो ही इनके मतसे भगवान श्रीकृष्णकी शक्ति प्रक्ति स्वर्भित भगवान श्रीकृष्णकी शक्ति प्रक्ति स्वर्भित स्वर्भित हैं। जो लोग अयोध्यापित रा मचन्द्रके उपासक है, ये सीताद वीको लक्ष्मी वक्षिणी क्षाकह कर उनकी प्रका करते हैं।

पश्चिमाञ्चलवासी वैरागियों में साधारणतः रामा मुन वा श्रीवेष्णव, मध्याचार्य, विष्णुलामी और निम्बाक मतानुसारी वेष्णव ही देखे जाते हैं। दाक्षिणात्यमें मध्याचाय, निम्बाक और विष्णुस्थामी दलकी संख्या ही अधिक है। ये सभी श्रीकृष्णके उपासक हैं। पञ्जाब प्रदेशमें रामानन्दी और निमानन्दी सम्प्रदायी वैरागी हैं। रामानन्दी रामकी और निमानन्दी कृष्णकी उपासना करते हैं। श्रीरामन्त्रमें श्रीरामचन्द्रके और माद्रकी कृष्णाध्नीमें श्रीकृष्णके जन्मोपलक्षमें ये लोग उपयास और पारणादि करते हैं। स्वधमां घल म्बियों के मध्य किसीक मरने पर बड़ी धूमधामसे भीज होता है।

रामानन्दी धर्मशास्त्रक्षपमें रामायणका पाठ करते हैं तथा अयोध्या और रामनाथ पवित्रतीर्थ समक्त कर धर्म कमानेके लिपे उस देशमें जाते हैं। निमानन्दी श्रोष्ठक्ण-के भक्तिविषयक प्रन्थादि पढ़ते हैं तथा मथुरा, वृन्दाधन, द्वारकादिमें देवदर्शनके लिपे गमन करते हैं। इन सब विभिन्न सम्प्रदायों वैक्णवों के तिलकादि धारण करनेका भिन्न भिन्न कर निर्दिध है।

रामानुज सम्प्रदायके वैरागियोंमें तेङ्गलई और

बडगलई नामक दो श्रेणीगत विभाग देखे जाते हैं। इनमें धर्ममतका कोई विशेष पार्थक्य नहीं रहने पर भी तिलक्षधारणके विषयमें यथेष्ट पार्थक्य दिखाई देता है। तेङ्गलईगण कहते हैं, कि देवताकी स्त्रीशक्ति असीम जीव है, उनके भावसे (पुरुषकार द्वारा) आत्मा ईश्वरके समीप लाई जातो है। उधर बडगलईगण उक्त शक्तिको असीम और अनन्त तथा मुक्तिके एकमात उपाय मानते हैं। अन्यान्य विषयों में मी दोनों दलमें धोडा धोडा प्रभेद है, यह ख्षानमतावलम्बी कनिभनिष्ट और आर्मे. नियोंकी तरह है। वडगलईगण मानवकी इच्छाको ही मुक्तिको एकमात सहाय मानते हैं तथा बानरका बचा जिस प्रकार निरापद स्थानमें जानेके लिये माताको मज बुतीसे पकड़े रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी जगदीश्वर-का आश्रय करके मुक्तिपथकी आकांक्षी होती है। तेङ्ग लईका कहना है, कि आत्मा निष्क्रिय और शक्तिहीन है; बिल्ली जिस प्रकार अपने यञ्चेको दांतोंसे पकड कर निरापद स्थानमें ले जाती है, आत्माकी उसी प्रकार ईश्वरकी दयासे परिचालित नहीं करने पर वह कभी भी निराश्रयताको अतिकम नहीं कर सकती; इस कारण इस सम्प्रदायमें 'मकटिकशोरन्याय' और 'मार्जारिकशोर-न्याय' मतकी उत्पत्ति हुई है।

इनमें से अधिकांश शूद्रवर्ण के होते हैं। ये लोग विवाहादि नहीं करते । किन्तु बङ्गालके चैतन्य-सम्प्र-दायो बैल्णव चैरागियों सेवादासी रखनेकी व्यवस्था देखी जाती है। इनकी शबदेह गाडी जाती है।

वैराग्य (सं० क्की०) विरागस्य भावः विराम-ध्यत्र् । विषय-तुच्छधी, मनको यह वृत्ति जिसके अनुसार संसारको विषयवासना तुच्छ प्रतीत होती है और लोग संसारकी भंभटें छोड़ कर एकान्तमं रहते और ईश्वरका भजन करते हैं, यिरक्ति ।

वैराज (सं० पु०) १ विराट् पुरुष, परमातमा । (भागवत २।१।२५) २ एक मनुका नाम । ३ सत्ताइसर्घे करूपका नाम । ४ सामभेद । ५ तपोलोकमें रहनेवाले एक प्रकारके पितृ। कहते हैं, कि ये कभो मागसे नहीं जल सकते । ६ अजितके पिताका नाम । (भाग० ८।५।६) ७ वैराज्य देखो । वैराजक ( सं० ति० ) उन्नीसवें कल्पका नाम। वैराज्य ( सं ) क्लो ) विविध राजते विराट तस्य भावो वैराज्यं, अणिमादिसिद्धिभाषत्वमित्यर्थः । १ प्राचीन कालकी एक प्रकारको शासनप्रणाली जिसमें एक ही देशमें दो राजा मिल कर शासन करते थे, एक ही देशमें दो राजाओंका शासन। २ वह देश जहां इस प्रकारको शासन-प्रणाली प्रचलित हो। ३ विदेशियोंका राज्य, विदेशियों का शासन। वैराज्य और द्वैराज्यके गुणदोवः का विचार करते हुए कहा गया है, कि द्वैराज्यमें अशान्ति रहती है और वैराज्यमें देशका धन धान्य निचोड लिया जाता है। दूसरी बात यह कही गई है, कि विदेशी राजा अपनी अधिकृत भूमि कभी कभी बेच भी देता है और आपत्तिके समय असहाय अवस्थामें छोड भी देता है। वैराट (सं ० ति०) विराट-अण्। १ विराटसम्बन्धो । २ विस्तृत, लम्बा चौड़ा। (पु०) ३ इन्द्रगोपक्रीट, बीरबहुटो। ४ विराटराजपुता ५ महाभारतका विराट पूर्व। (स्त्रो०) ६ वौराटी, विराटकी कन्या।

वैराट—राजपूतानेके जयपुर राज्यान्तर्गत तोंड्वाटी जिले-का एक नगर। यह भीमगुफा पहाड़के नीचे जयपुरसे ४१ मील उत्तर तथा अलवारसे २५ मील पश्चिममें अव-स्थित है। यह नगर बहुत पुराना है। पाण्डुपुत्रोंने वनवासकालमें यहां अज्ञातवास किया था। यही प्राचीन विराट् जनपद है। यहां बौद्ध सम्राट् अशोकके समय उत्कीर्ण दो अनुसाशन देखे जाते हैं। यहां तांवेकी खान है।

यौराटक (सं० क्ली०) सुश्रुतके अनुसार शरीमें किसी स्थान पर होनेवाली वह गाठ जो जहरीली हो। अङ्गरेजीमें इसे Poisonous Tubercle कहते हैं। (मुश्रुत २य स्थान) वौराटपुर—दाक्षिणास्यके बम्बई-प्रदेशके अन्तर्गत धारवाड़ जिलेका एक प्राचीन नगर। इसका वर्त्तमान नाम हङ्गल है। यहां कदम्बराजगण राज्य करते थे। शिलालिपिमें यह स्थान पर्योपुर, बौराटपुर, विराटकोट और दिगटनगर नामसं अभिहित हुआ है।

वैराटि ( सं० पु० ) विराटके पुत्र । ( भारत विराटपब्व ) वैराट्या ( सं० छ्यो० ) जैनियोंके अनुसार सेालह विद्या-हे बियोंमेंसे पक विद्यादेवीका नाम । वैराणक ( सं० त्रि० ) वीरानक-निर्वृत्त । (पा ४।२।६० ) वैराधय्य ( सं० क्रो० ) विराधय-सम्बन्धी ।

(पा ५ शश्यक्ष)

वेरातङ्क ( सं० पु०) अर्जुन या केहि नामक वृक्ष । ( राजनि०)

यौरानुबन्ध (सं० पु०) वौरसंस्रव, वौरसम्बन्ध ।
(भागवत ७।१।२५ ।
वौरानुबन्धिन (सं० ति०) वौरसंस्रवविशिष्ट ।

वैरानुबन्धिन् ( सं० क्षि० ) वैरसंस्नविशिष्ट । ( काम० नीति० १४।४५)

बैराम (सं०पु०) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन जाति। (भारत वनपर्व)

वैराम - कुस्तुनतुनियावासी तुर्कजातिका धर्मसंकानत एक उत्सव। जि-उल-इज मासकी १०वीं तारी खकी यह उत्सव मनाया जाता है। इस्लाम धर्मशास्त्रमें यह इत इ आधा और इत उल-कोरवस नामसे कथित है, किन्तु तुर्कों ने इसका 'केवाररा वैराम' नाम रखा है। वैराम खां - मुगल राजमन्त्री। तुर्कमानव शमें इसने जन्मप्रहण किया था। खानखानाकी उपाधि पा कर यह मुगल-राजदरवारमें उन्ने ओहदे पर काम करता था। इसके पूर्वपुरुष तैमूरके समयसे मुगल राजसरकारमें काम करते थे। उसी सूत्रसं यह भी मुगल दरवारमें घुसा। कुछ ही दिनोंक बाद इसकी तरक्की हो गई। मुगल-सम्राट हुमायूं जाह जब पारस्य हो कर भारतवर्ध आये थे, उस समय वैराम भी उनके साथ था।

हुमायूं के लड़के अकबर जब दिलोके सिंहासन पर अधिष्ठित हुए, तब उन्होंने अपने अभिभावक राजमिन्त-प्रवर वैरामके खानखानाकी उपाधि दे कर सम्मानित किया था। उस समय मुगल-साम्राज्यके सामरिक-विभागका तथा दीवानी राजकार्यका परिचालनभार वैरामके ऊपर सपुटे था। वैराम इस पद पर नियुक्त रह कर अपना मर्यादाका अक्षुण्ण रखन सका। वह युवक अकबरके ऊपर अन्यायपूर्विक अपनी प्रभुता फैलानेमें कोई कसर उठा न रखता था। इस कारण वह अकबर को आंखोंमें गड़ गया। १८५८ ई०में सम्राट् अक्षधर शाहने जब अपनेका राजकार्य चलानेमें उपयुक्त समक्ता, तब बड़े कोशलसे वैरामका राजकार्यसे अलग कर दिया। मन्तित्व और दरबारमें अपना प्रभाव नष्ट हुआ देल वेराम पहले सम्राट्के विरुद्ध साजिश करके विद्रोहविह प्रश्वलित करनेमें उद्यत हो गया था। किन्तु इससे जब कोई फल न हुआ, तब वह दूसरा उपाय सोचने लगा। आखिर आत्मरक्षाका कोई उपाय न देल सम्राट्से क्षमा-प्रार्थना की। उदारमित बादशाह अकदरने उसके सब देखि माफ कर दिये तथा उसके भरण-पे। पणके लिये वार्षिक ५० हजार रुपयेकी यृत्ति कायम कर दी।

इसके कुछ समय बाद वैरामने मका जानेके लिये सम्राट्से बिदाई ली। गुजरातमें आ कर ज्यों ही वह जहाज पर चढ़ने जा रहा था, त्यों ही मुबारक खाँ ले। हानी नामक पक मुसलमानने उसका काम तमाम किया। मुबारक अपने पिताकी मृत्युका बदला चुकानेके लिये बहुत दिनांसे मौका ढूढ़ रहा था, आज उसका मने। रथ सिद्ध हुआ। सम्राट्डमायूं शाहके राज्यकालमें बैराम ने रणक्षेत्रमें अपने हाथोंसे मुबारकके पिताके। यमपुर मेजा था। १५६१ ई०की ३१वीं जनवरीमें यह घटना घटी थी। गुजरातके शेख हिसामके मकबरेके पास ही इसका मकबरा तैयार किया गया, पोछे वह लाश फिर मसहदमें ला कर दफनाई गई।

वैराम बेग—पक मुगलराजकर्मचारी। इसके लड़के मुनीम खाने हुमाय बादशाहसे जागीर पाई थी।

वैरामघाट—मध्यभारतमें बेरार प्रदेशके इलिचपुर जिलेका एक बड़ा गांव। यह अक्षा० १९ रे रे उ० तथा देशा० ७७ रे पूर्व मध्य इलिचपुर नगरसे १४ मील पूर्व करिआ सीमान्तमें अवस्थित है। यहां पर्वतके ऊपर एक देवस्थान शाभा दे रहा है। यति वर्षके कार्रिक मासमें यहां एक मेला लगता है जिसमे ५० हजार हिन्दू-मुसलमान एकल है।ते हैं। तीर्ध्यालियों के पर्वत पर चढनेकी सुविधाके लिये सीढ़ी कारों गई है। हिन्दू-एक बगलसे और मुसलमान दूसरो बगलसे सीढ़ों पर जाते हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उस देवतीर्थमं पार्वतकी सामनेवाली समतल भूमिमे मानसिक पशुबल बढ़ाते हैं। उस वार्षिक उत्सवमें प्रायः दो हजारसे ऊपर पशु मारे जाते हैं, किन्तु आश्चर्यका विषय है, कि उस समय वहां रक्तको नदो वह जाने पर भी एक भी मक्खी दिलाई नहीं देती।

वैरि (सं• पु॰) वैरो, शलु, दुश्मन । वैरिश्च (सं• ति॰) विरिश्चि या ब्रह्मा-सम्बन्धो, ब्रह्माका । स्त्रियां डोष् । २ वैरिश्चो । (भागवत ११११७१५) वैरिड्ण्य (सं• पु॰) विरिश्च-त्र्यः । ब्रह्माके पुत्र शन-कादि । वैरिण (सं• क्लो॰) श्रत्नु, दुश्मन । वैरिण (सं• पु॰) गोत्रप्रवर्शक ऋषिभेद । (प्रवराध्याय)

वैरिता (सं• स्त्री•) वैरिणोभाषः तल्टाप्। शत्रुता, दुश्मनी।

वैरित्व (सं० क्ली०) शक्षुता, दुश्मनी।

र्वे रिन् (सं॰ पु॰) १ वैरमस्यास्तीति वैर-इनि । १ शक्षु, ु दुश्मन । ( त्नि॰ ) २ वीरसम्बन्धो, वीरविशिष्ट ।

वैरिवीर (सं॰ पु॰) पुराणानुसार दशरथके एक पुता। इनका दूसरा नाम इलविल भी है। (विष्गुपुराण)

वैरिस—राजप्तानेके उद्यसागर नामक हदसे निकली एक नदी । यह चित्तीर राजधानीसे १ मोल दूरमें बहती है। उदयसागरसं ६ मीलकी दूरी पर पेशीला नामका बाँध है। इसकी ऊँचाई ८० फुट होनेके कारण जल उद्यसागरमें आ गिरता है। 'सुहैलियाकी वाड़ी' नामक प्राममें इस प्रकारका एक और बाँध है। उस बाँधमें अराबली पर्णतकी कुछ निदयोंका जल गिरता है। पीछे वह जल वहांसे सञ्चालित हो कर पेशीला और उदयसागरमें दी इता है।

सं रिसिंह ( सं० पु० ) राजपुत्रमेद ।

वैक्षप (सं०पु०) १ विक्षपके अपत्य, ऋषिभेदः। (प्रवरा-ध्याय) २ विक्रपके गोतापत्य अष्टादंष्ट्र। (पश्चविंश बा० ऽ। ह। २१) ३ सामवेदः।

वैक्रवाक्ष (सं० पु०) विक्रवाक्षस्य गोत्रापत्यं विक्रवाक्ष (शिवादिभ्योऽग्या। पा ४।१।११२) इति अण्। विक्रवाक्ष-के गोत्रापत्य।

वैकप्प (सं क्क्री॰) विकपस्य भावः व्यञ्। १ विकपका भाव या धर्म, विकपता, कद्येता। २ असाधारणत्व। ३ विसदृशत्व। ४ अयथाभाव।

वैरेकीय (सं ० ति ०) विरेक-सम्बन्धो, विरेचन-सम्बन्धो।

भैरेचन ( सं० ति० ) विरेचन-सम्बन्धो, विरेचनका । ( सुश्रुत )

वैरेय ( सं ० ति ० , वीरसम्बन्धो, वोरका। (पा ४।२।८०) वैरोचन ( सं ० पु ० ) विरोचनस्यापस्यां विरोचन-अण्। १ बुद्ध। २ राजा विल्ला। ३ अग्निके पुत्र। ४ सूर्यके पुत्र। ५ सिद्धगण। ( शब्दरस्या० )

वैरोचन-निकेतन (सं० क्लो०) वैरोचनस्य वलेनिकेतन। पाताल। (इलायुध)

वैरोचनभद्र (सं० पु०) बीद्ध धर्माचार्यभेद । ( तारनाथ) वैरोचनरिष्मप्रतिमण्डित (सं० पु०) बोद्धमतसे जगदु-भेद ।

वैरोचिन (सं० पु०) विरोचनस्थापत्यं विरोचन-इञ्। १ बुद्धः। २ राजा विल्। ३ सूर्यकं पुत्रः।

वैरोचि ( सं० पु० ) विलकं पुत वाणदैत्य । ( मेदिनी ) वैरोट्या ( सं० स्त्रां० ) जैनियोंको सोलह विद्यादेवियोंमें- से पक विद्यादेवीका नाम । ( हेम )

वैरोद्धार (संबपु०) वैरस्योद्धारः। वैरशुद्धि, किसोके वैरका ददला चुकाना।

वैरोबाल—पञ्चाब प्रदेशके अमृतसर जिलेका एक नगर।
यह अक्षा॰ ३१ पर्द उ॰ तथा देशा॰ ७४ ४० प्॰ के मध्य
विपाशा नदीके दाहिने किनारे अमृतसरसे २६ मील
दक्षिण-पूर्वमें अवस्थित है। इसके दूसरे किनारे कपुरथला राज्य है। म्यूनिस् प्लिटो रहनेके कारण नगर
खूब साफ सुथरा है। यहां शालकी लकड़ीका थोड़ा
वाणिज्य चलता है। पर्वतसे लकड़ी काट कर विपाशा
नदीमें लाई जातो है।

वैरोहित्य (सं॰ पु॰) वैरोहितके अपत्य । (पा ४।१।१०५) वैल (सं॰ पु॰) बेल नामक वृक्ष या उसका फल।

वैलक्षण्य (सं० क्ली०) विलक्षणस्य भावः विलक्षणं व्यञ्। १ विलक्षण होनेका भाव, बिलक्षणता। २ विभिन्न या अलग होनेका भाव, पृथक्ता, विभिन्नता। ३ अन्य प्रकार वैलक्ष्य (सं० क्ली०) विलक्ष भावे व्यञ्। १ लजा, संकोच, शर्म। २ विस्मय, आश्वर्य, ताज्ज्ञुव। ३ स्वभावकी विलक्षणता। वैलगाँव — युक्तप्रदेशके अयोध्या विभागके अन्तर्गत उन्नाव जिलेका एक बड़ा गाँव। यह उन्नाव नगरसे ८ कोस दक्षिणपूर्वमें अवस्थित है। एक ध्यस्त दुर्गावशेष स्थानीय समृद्धिका परिचायक है। यहां प्रति सप्ताहमें दो दिन हाट लगती हैं। उस हाटमें लकड़ो, लोहेकी बनी वस्तु, कृषिकर्मके उपयोगी यन्त्रादि तथा वस्न बिकनेको आते हैं। गाँवके चारों ओर आम और महुएका वन है। वैलमेल — युक्तप्रदेशके अयोध्या विभागके रायबरेली जिले का एक नगर। यहां प्रायः पांच हजार आदिमयोंका वास है। सभी शैव धर्मावलम्बी हैं। स्थानीय महादेवका

वैलस्थान ( सं ० क्की० ) शमशान, मरघट।

मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है।

( ऋक् १।१३ ३।१)

वैलहीकुल व्यवह-प्रदेशके साँपगाँव जिलान्तर्गत एक प्राचीन नगर। यह एक बड़ी दीघीके पूरब एक विस्तीण मैदानमें अवस्थित है। साँपगांव और परशगढ़ उपिमागके सीमान्तदेशमें होनेके कारण यह स्थान एक वाणिज्यकेन्द्रक्रपमें गिना गया है। यहां प्रति शुक्रवारको हाट लगती है। उस हाटमें स्थानीय स्ते कपड़े विक्रनेको आते हैं। स्थानीय तथा पाश्व वत्तीं प्रामवासी स्वकों और छोटे छोटे व्यवसायियोंके अलावा बेलगांव ऑर वेनगुरलावासी वणिक भी ये सब वस्त्र खरीदने आते हैं। फिर गड़ग (धारवाड़), गुलेड्गढ़ (बीजापुर), दुबली (धारवाड़), वेलपुर (कनाड़ा) तथा बम्बई और मन्द्राज वन्दरसे तरह तरहके रेशमी और स्ती कपड़े, सुपारी, गुड़ आदि भी काफी परिमाणमें यहां विक्रनेको आते हैं।

नगर-प्राचीरके विहर्मागमें उत्तरकी ओर वसवेश्वरका प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरकी बाहरी बनावट और शिल्प-कार्य देखनेसे मालूम होता है, कि जैनप्राधान्य करलमें यह बनाया गया था। दाक्षिणात्यमें लिङ्गायत मतका प्रादुर्भाव होनेसे इस मन्दिरमें लिङ्गमूर्त्त प्रतिष्ठित हुई। प्रति वर्ष कार्त्तिक मासमें यहां देवताके उद्देशसे एक मेला लगता है। मन्दिरगालमें रष्टसरदारोंकी (८७५-१३५० ६०) १२ सदीमें कनाड़ो भाषामें उत्कीण दे। शिलाफलक दिखाई देते हैं। मन्दिरके सामने दाई ओर

जा शिलालिप है, यह इतनी अस्पष्ट है, कि पढ़ो नहीं जाती। वाई ओर की लिप रट्टसरदार कार्च वीर्य के राज्यकालमें १७६४ ई०को खोदी गई है। उसके ऊपरी भागमें ठोक बीचमें जिनेन्द्रका मूर्सि बैठो हुई है। उसके दक्षिण भागमें दण्डायमान नरमूर्सि और उसके शिरका चक्र तथा वाम पाश्व में सवत्सा गांभी और उसके कपर सूर्यकी मूर्सि है। इस शिलाफलकमें जिनवस्ति और सम्भवतः जैनमन्दिरकी श्रतिष्ठाका उल्लेख है।

वैलात्य (सं क्को ) विलात-सम्बन्धी । (पा पाश १२३) वैलुर—बम्बई प्रदेशके बेलगांवसे १४ मील दक्षिणपश्चिम में अवस्थित है। समुद्रकी तहसे यह २४६१ फुट ऊंचा और प्रायः ५ मील चौड़ा है। इसके ऊगर लोहा मिली मिट्टी पाई जातो है। यहां तिकीणिमतीय सभे स्टेशन प्रतिष्ठित है।

वैलेपिक (सं० ति०) विलेपिकाका धर्म।

वैत्व (सं० क्की०) वित्कस्येदं अण्। १ वित्व या बेल नामफ फलके सम्बन्ध, बेलका।

वैविक्षिक (सं० त्रि०) विवक्षाःसम्बन्धी।

वैषधिक (सं० पु०) विवधेन धान्यतण्डूलादिना हयव-हरति (विभाषा विवधवीवधात्। पा ४।४।१७) इति पक्षे ठक्। १ वह जो अनाज आदि बेच कर अपनो निर्वाह करता हो, गल्लेका व्यापारी। २ वार्त्तावह, दूत। ३ नैगमिक। ४ बोक्त ढोनेवाला, मजदूर।

वैवर्ण (सं० ह्वी०) विवर्णस्य भावः विवर्णस्य म्। १ विवर्णया मलिन होनेका भाव, मलिनताः। २ कालिका, सौन्दर्यया लावण्यका अभाव । ३ स्त्रियोंके आठ प्रकार-के सात्विक भावोंमेंसे एक प्रकारका भाव ।

वैवर्त्त (सं० ह्वी०) चक्रवत् परिवर्त्तन, किसी पदार्थका चक्र या पहिएके समान घूमना।

वैवश्य (सं० क्को॰) १ विवश होनेका भाव, विवशता, लाचारी। २ दुर्व लता, कमजोरी।

वैवसत (सं० पु०) विवस्ततोऽपत्यमिति विवस्तत् अण्। १ सूर्यपुत्र । ( ऋक् १०।१४।१ ) २ ठद्रविशेष । ३ शनि । ४ सप्तम मनु । आज कलका मन्वन्तर इन्हीं मनुका माना जाता है। इस मन्वन्तरमें अवतार वामन, पुर-न्दर, इन्द्र, आदिस्यगण, वसुगण, ठद्रगण, विश्वदे वगण, मरुद्गण और अध्विनातृषभ आदि देवता, कश्यप, अति, विश्वामित, गोतम, जमदिन और भरद्वात ये सप्तर्शि, दक्षवाकु, नृग, शर्याति, दिए, भृष्ट, करूप ह, निर-व्यन्त, पृषध्र, नामाग और कवि ये दश मनुके पुत्र हैं।

हरिषंशमें लिखा है, कि वैधस्तत सप्तम मनु है। आज कल यही मनवन्तर चल रहा है। इस मनवन्तरमें अति, वशिष्ठ, काश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित और अरु जीकपुत्र जमदिन पे सप्ति हीं। साध्यगण, रुद्रगण, विश्वगण, वसुगण, महदुगण, आदित्यगण, अश्विनी-कुमारह्य ये देवता तथा इक्ष्वाकु आदि दश वैवस्तत मनुके पुत्र हैं। इनके पुत्र पीत्र आदि सन्तान-सन्तति-गण कालक्रमसे दिगदिगन्तरमें व्याप्त हैं। मन्वन्तरके प्रारम्भमें लोगोंकी सभ्यक व्यवस्था और संरक्षणके लिये सात सात प्रवि व्यवस्थापित होते हैं। (इरिव श ७ अ०) वैवह्वततोर्था (सं० क्लो०) तोर्थामेद् । वैवस्वतद्र म ( सं० क्की० ) मोगरा चावल । वैवस्वती ( सं० स्त्री०) वैवस्वतस्य इयं अण् तती ङीप्। दक्षिण दिशा, इस दिशाके अधिपति यम हैं। यह दिशा वैवस्वत मनुकी मानी गई है। वैवस्वतीय ( सं० ति० ) वैवस्वत मनु सम्बन्धी। वैवाह (सं ० ति ०) विवाह अण् । विवाह सम्बन्धी, विवाहका । वैचाहिक ( सं० पु० ) विवाहाद्भवः विवाह-ठञ्। १

वैचाहिक ( सं॰ पु॰) विवाहाद्भवः विवाह-ठ्या। १ कन्या अथवा पुत्रका श्वशुर, समधी । (त्रि॰) २ विवोह-सम्बन्धी, विवाहका ।

वैवाह्य (सं० ति०) १ विवाह सम्बन्धी, विवाहका।
२ विवाह्य, जो विवाहके योग्य हो । (क्की०) ३ धह समारोह या उत्सव जो विवाहके अवसर पर हो। वैविक (सं० क्की०) विविक्तका भाष।

वैवृत्त (सं ) ति ) १ विवृत्ति सम्बन्धी । (पु ) २ उदात्त भावि खरीका क्रम । (मृक्पाप्ति )

वैश—बङ्गाल और पश्चिमाञ्चलवासी वैश्य-जाति। वैश्य शब्दको अपभ्रंशसे हिन्दीमें वैश शब्द हुआ है। मारवाड़ी वणिक सम्प्रदाय अपनेको बाईस वा वैश कहते हैं। उत्तर भागलपुरमें इस श्रेणोके एक दल पण्यजाती हैं जो अपनेको आदि वैश्यजातिक वंशधर बतलाते हैं, किन्तु वैश बनियंकि साथ काई सम्पर्क स्वाकार नहीं करते। ये लोग मूलवंशसे तीसरी पीढ़ोको बाद दे कर पुतकत्याका विवाह सम्बन्ध स्थिर करते हैं। बाल्याबस्थामें ही ये अपनी कन्याका विवाह करते हैं। इनमें विश्वचा-विवाह वा स्वामित्याग प्रचलित नहीं है। इनकी सामाजिक अवस्था बड़ी उन्तत है। वैश्य देखो। वैशद्य (सं० क्को०) विश्वद्य भावः व्यञ्। १ विशव होनेका भाव, विग्रद्ता। २ निम्मेल या स्वच्छ होनेका भाव, निम्नेलता।

वैशस्त (सं ० ति०) वैशस्त-अण्। अस्य सरीवरीद्भूत, जो अस्य सरीवरमें हो। (शुक्लयजः १६।३३)
बैशस्य यन (सं ० पु०) विशस्य स्य गोत्नापत्यं (अश्वादिभ्यः
फश्। पा श्वाश्र १०) इति फश्। एक प्रसिद्ध ऋषिका
नाम जो वेद्द्यासके शिष्य थे। कहते हैं, कि महर्षि
व्यासदेवकी आहासे उन्होंने जनमेजयको महाभारतकी
कथा सुनाई थो। पुराणमें लिखा है, कि जैमिनि, सुमन्त,
वैशस्पायन, पुलस्त्य और पुलह ये पाँच मुनि हो वज्रवारक हैं।

वैशली—वैशाली देलो।

वैशस (सं० क्ली०) विशलस्य भावः खार्थे अण्। १ विशसन, हिंसन। (पु०) २ हिंसक।

वैशस्त्य (सं० ध्वां०) विशस्ति (गुणवचनत्राह्यसादिभ्यः कभीण च। पा ५।१।१२४) इति ष्यञ्। विशस्तिका भाव या कर्म।

वैशस्त्र (सं क्री ) विशसितुर्धम्यं विशसितः ( मृतोऽम्। पा ४।४।४६) इति अण्, तत्र विशसितुरिङ् लोपश्व।म् च, इति काशिकोषत्या इम् लोपः। १ अधिकार। २ शस्त्राः भावविशिष्ठस्य। विगतं शस्त्रं यत्न, विशस्त्र अण्। (ति ) ३ जदांसे शस्त्र छूटा हो।

वैशास (सं॰ क्ली॰) विशाख एव-साधे अण्। १ धनु-विद्वोदा संस्थानभेद। (पु॰) २ पुरविशेष।

(कथास्रित्सागर० ६।५)

विशाका प्रयोजनमस्य (विशावादादिति । पा ५।१।११०) इति मण् । ३ मन्धनदर्ग्ड, मधानोमेका इंडा । (शिशुपाछन्ध) वैशाखी प्राण मासी अस्मिन् (साहिमन पौर्यामासीति। पा ४।२।२१) इति अण्। ४ द्वादश मासीमें प्रथम मास। पर्याय—माधव, राध । (अमर)

चन्द्र और सीर वैशासका लक्षण-विशासा नक्षत्रयुक्त पूर्णिमाका नाम वैशासी है। यह वैशासी जिस मासमें होती है, उसी मासका नाम वैशास है। फिर सूर्ण जितने दिन मेपराशिषे अवस्थान करते हैं अर्थात् सूर्य मीनराशि अतिक्रम कर जितने दिन तक मेपराशिमें रहते हैं, उस सम्पूर्ण समयको सीर वैशास कहते हैं। इस मासमें प्रति दिन सूर्ण मेप लग्नमें उदित है।ते हैं। वैशास्त्र प्रास्त अत्यन्त पुण्य मास है, इत्यनस्वमें लिखा है,—

तुला, मकर और मेष अर्थात् कार्सिक, माघ और वैशाख इन तीन मासों में प्रातः हनान, हिन्ध्य और ब्रह्म चर्च करनेसे महापातक नष्ट होता है। चैशाख मासमें गङ्गा हनान करनेसे अर्द्ध प्रस्त लक्ष गोदानका फल लाभ होता है। यदि इस मासमें प्रातः गङ्गा हनान करना हो, तो संकल्प करके करना चाहिये। क्येंकि संकल्प बिना किये कोई काम होता नहों। इस मासमें सक्तू के साथ मरा घट दानका बड़ा महत्त्व लिखा है। यह घटदान संकान्तिके दिन, अक्षयतृतीया या पूर्णिमाके दिन करनेकी विधि है। यह दान पितृलोकके उद्देशसे करना चाहिये। पादुका और छत्रदानकी भी व्यवस्था है।

वैशाख मासमें विषभय निवारणके लिये निम्वपता-के साथ मसूरकी दाल भक्षण करना चाहिये। शास्त्रमें लिखा है, कि जो निम्बपत्तके साथ मसूर भक्षण करने हैं, तक्षक उनका क्या बिगाड़ सकता है?

इस मासकी शुक्का तृतोया ही अक्षयतृतीया कही जाती है। यह युगाधा है, इससे इस तिथिमें स्नान हान करना चाहिये। अक्षयतृतीया देखो।

इस मासमें यवश्राद्ध करनेका विधान है। पितृ-गणके उद्देशसे यवान्त द्वारा श्राद्ध करना देशता है। इस मासके शुक्त पक्षमें मङ्गल, शनि और शुक्रवारकी नन्दा, रिक्ता और लयोदशी भिन्त तिथिमें, जन्मचन्द्र, अएम-चन्द्र, जन्मतिथि, जन्म और उससे तृशीया और पञ्चम भिन्न ताराका, पूर्वफल्गुनो, पूर्वभाद्रवह, पूर्वाबाहा, मधा, भरणो, अश्लेषा और आद्रा भिन्न नक्षत्रमें यह आद्र करना चाहिये । यह अक्षयतृतीया और विषुव-संत्रान्तिमें भी किया जा सकता है। यह आद्र अवश्य कर्त्तव्य हैं। यदि किसो तरह वैशाख मासमें यह आद्र न किया जाये, ते। उथेष्ठ और आषाह्र मासके शुक्क पक्षमें करें किन्तु विष्णुगयनमें नहीं करना चाहिये।

पद्मपुराणके उत्तरकार्डमें भी वैशाख मासके माहात्म्यका विवरण लिखा है। वैशाख मास सब मासोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है।

इस मासमें यदि कोई व्यक्ति जन्म छे, ते। वह जातक विनयी, द्विजदेवताका भक्त, धार्भिक, सुजनपालक, गुणा-भिराम और जगत्त्रिय होता है।

इस मासमें जातबालकका रविवर तुङ्गगत होता है, कारण इस मासमें रिव मेवराशिमें रहता है। मेव रिव-का तुङ्गस्थान है।

३ रक्त पुनर्नवा, लाज गदहपूरना । ४ अध्वके चैशाख नामक प्रद। इस प्रदेशे अध्वके निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं—अध्वका गाल स्तब्ध, गुरु और कम्पयुक्त है। जाता है। (जयदत्त ५७ अ०)

वैशाली (सं० स्त्रो०) विशालया युक्ता पौर्णमासी (नक्तरेष युक्तः काक्षः। पा १।२।३) इति अण् ततो जीप्। १ वह पूर्णिमा जे। विशाला नक्षत्रते युक्त हो, वैशाल मासकी पूर्णिमा। इस पूर्णिमा तिथिमें तिल और मधु द्वारा यम, देवता और पितरों के उद्देश्यसे तर्पण करनेसे यावज्ञायनकृत पाप विनष्ट होता है और अन्तमें दण हजार वर्ष तक स्वर्णमें बास होता है। २ रक्त-पुनर्नवा, लाल ग्वहपूरना। (राजनि०) ३ पुराणानुसार वसुदेवकी एक स्त्रोका नाम।

वैशाख्य (सं॰ पु॰) एक प्राचीन ऋषिका नाम।

वैशारद (सं॰ ति॰) विशारद-अण् स्वार्थे । विशारद, पण्डित ।

वैशारय (सं० क्ली०) तिशारदस्य भावः (वर्णाद्दादिभ्यः व्यञ्च। पा ५।१।१२३) इति व्यञ्। विशारदता, निपुणता।

वैशाल (सं०ति०) १ विशालदेश-सम्बम्धो । (पु∙) २ एक प्राचीन ऋषिका नौम । वैशालायन (सं०पु०) विशालस्य गोत्नापत्यं विशाल (अस्वादिभ्यः फज्। पा ४।१।११०) इति फञ्। विशाल के गोत्नापत्य।

वैशालि (सं॰ पु॰) विशालके अपश्य, सुशर्मा। वैशालिक (सं॰ क्षि॰) विशाल या वैशाली जनपद-सम्बन्धो।

वैशालिनो (सं • स्त्री • ) विदिशाराजकुमारी।

( मार्के पुरु १२३।२० )

वैशाली--एक प्राचीन जनपदका नाम । विशाल नगरी विशालपुरी नामसे भी विख्यात है। पुराणींसे मालूम होता है, कि राजा तृणविन्दुके पुत्र विशालने इस नगरीकी प्रतिष्ठा की थो। इस नगरीकी समुद्धिका परिचय नाना पौराणिक उपाख्यानों और किम्बद्गियोंसे जाना जाता है। बहुतेरे इसको विशाल राज्य (प्राचीन उज्जयिनी) समभते हैं और उसकी ही समुद्धिका स्मरण कर वर्समान वैशालोको गौरव-घोषणा करते हैं। किन्तु वास्तवमें यह ठीक नहीं।

यह विशालपुरी गङ्गाके बायें किनारे भवस्थित है और यह तिरभक्ति ( तिरहत ) के अन्तर्गत है। प्रकृतरव-विदु किन हमके मतसे वैशालो नगरी पटना-राजधानी से २७ मील दर पर अवस्थित थी। बीख और जैन-प्रम्थोंसे वे शालीका प्राचीन इतिहास मिलता है और बौद्धप्राधान्यके पहलेसे ही यह नगर बाणिज्य समृद्धिसे पूर्ण था, इसका भी उक्त ब्रन्थोंमें ब्रमाण मिलता है। शाक्य बुद्धके जन्मसे पहले जैन-तीर्थङ्कर महाबीरने बैशाली राजधानीके उपकर्यतम्थ कोलग नामक श्राममें जनम लिया था। इसी कारणसे वे भो वैशालो नाम सं विख्यात हुए थे। शाक्यसिंहकं जन्मकालसे सम्राट अशोककं समय तक बौद्धधर्भ उन्नतिको चरम सीमा तक 🎙 पहुंच खुका था। शेषोक्त समयमें पाटलिवृत (पटना) नगर बौद्धधर्मका केन्द्र मनोनोत हुआ और उस समयसे धी वैशालीको समृद्धि घटने लगो। फिर भो उस समय तक वैशालोमें बौद्ध संघाराम आदि और श्रमणीका सभाव नहीं था और इसका बाणिज्य प्रताव सर्व । होने पर भी नगरके श्रीसीन्दर्शका विशेष कोई विपर्शय साधित नहीं हुआ था। पीछे वह ४व सप्राप्त हुआं और

वर्रामान समयमें उनका चिह्नमात भी विलुत हो गया है। किनंहम, फूंसे, विश्सेएट स्मिथ, पिलट, डाकुर ब्लच भादि प्रततस्वविदाने प्राचीन जैन और बीद्ध प्रश्योंसे तथा फाहियान, यूपनसुबङ्ग, इत्सिं आदि चीनपरि व।जकीकं भ्रमण वृत्तान्तको आलोचना कर मुजःफर जिलेके वसाइ प्राप्तको हो प्राचीन वैशालीका स्मृति-निकेतन होना स्थिर किया है। वत्तीमान शताब्दके प्रारम्भमें डाक्ट व्लचने बसाड प्रामके विध्वस्त स्तुवोंको खुद्वाया था । भूगर्भसे जा सब मोहराङ्कित मृत्वएड निकले हैं, उनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि यह बसाड प्राप्त ही प्राचीन वैशाली है। युपनसुबङ्गने लुप्त-प्राय व शालोको देखा था। उस समय भो बौद्धधर्मका चिराग कुछ टिमटिमा रहा था। इसके बाद ब्राह्मण्य-धर्मका विस्तार और बौद्ध-प्रभावका विलोप तथा पाटलि-पुत राजधानीकी उत्तरोत्तर समृद्धि वृद्धि ही वैशाली-ध्वंसकी क्रमिक कारण हुई।

महावंश, वायु और मत्स्यपुराण आदि प्रंथोंके पढ़नेसे मालूम होता है, कि विम्बसारके पुत्र अजातशत्रु या कुणिक बुद्ध-निर्वाणके आठ वर्षसे पहले ही पितु-सिंहासन पर बैठे। उन्होंने पहले तो बौद्धोंका विशेषकप्रसे निर्यातन किया; किन्तु पीछे उन्होंने स्वयं भा बौद्ध-धर्म प्रहण किया था। राजगृह-स्थापन और वैशाली-आक्रमण उनके जीवनकी हो प्रधान घटनायें हैं। वैशालीकी स्मृद्धिने ही उस समय उनके चित्तको आक्रमण करनेसे ही मालूम होता है।

विनयपिटकम् नामक बौद्ध पालीप्रन्थमं लिखा है, कि बुद्धप्रवर्शित दश तरहके संस्कारके नोषगुणविचारके लिये भैशालीमें एक बौद्ध-सङ्गम बुलाया गया था। सिंहलीय माङ्यायिकाके अनुसार मालूम होता है, यह सद्धार अशोकके सिंहासनारोहणके ११८ वर्ष पहले संघित हुआ था।

कि इसमें कुछ भी सन्ते ह नहीं, कि जिस स्थानमें किसी समय प्रधान बौद्ध-सङ्गम प्रतिष्ठित हुआ था, वह स्थान उस समय बौद्धधर्मका केन्द्र-स्थल कहा जाता था विद्धगण इस स्थानको पविद्य तीर्थ मानते थे। उस समय यहां सैकड़ों बौद्धमठ और संघाराम प्रतिष्ठित हुए थे और असंख्य बौद्ध-विहार और स्तूप स्थानीय पिछलता और बौद्धप्रभावके प्रकृष्ट परिचय देनेमें समर्थ थे। इस समय उन सब कीर्सियोंका चिह्नमाल भी नहीं हैं। केवल भूगभसे निकले कुछ इष्टकस्तूप, गृह-भिक्ति, प्रस्तरनिर्मित पयःप्रणाली, मोहराङ्कित लिपियां, प्राचीन राजाओंकी शिलालिपियां और उक्त चीनपरि-वाजकोंके भ्रमणवृक्तान्तके सिवा वैशालीके बौद्धकीर्सि-संप्रहका दूसरा कोई उपाय नहीं।

कुशोनगरसे हिरण्यवती तट और लिच्छविराज्य परिदर्शन कर फाहियान वैशाली पहुँचा। उस समय वैशाली नगरके उत्तर मर्कट भीलके किनारे दोमंजिला और ऊंचा चूड़ावाला महावन-विहार था। स्थयं बुद्धदेवने इस विहारमें कुछ दिनों तक बास किया था। इसके निकट ही आनम्दकी अद्धेदेह पर बना एक स्तम्भाकृति गोप्र विद्यमान था।

नगरके मध्यमें नगरनिवासिनी आम्रपाली नाम्नी एक बौद्ध-दारिकाके व्ययसे विनिर्मित शाक्यबुद्धका समृति स्तम्म और उनके रहनेके लिपे इस आम्रपालीका दिया हुआ एक उद्यान था। ५वीं शताब्दीमें फाहियानने आम्रपालीकारित उक्त स्तूपको ध्व'सावस्थामें देखा था। उन्होंने यह भा छिखा है, कि बद्धनिर्वाणके सी वर्ष पीछे वैशालीमें कितने ही भिक्ष दश संस्कारीके प्रकृततत्त्वसं अनभिन्न हो विनयस्त्र विधिका उल्लंधन-जनित कार्य करते थे। इस विषयको मीमांसाके लिये ७०० अई तोंने और भिक्ष अोंने ये शालीमें पकत हो कर विनयपिटक संस्कार किया था । इस घटनाका स्मरण रखने लिये वहांके लोगोंने उस सङ्गम स्थानमें एक स्तूप निर्माण किया था। वह उस समय विद्वयमान था। फ।हियानने आर भी लिखा है,---बुद्धका भिक्षापात पहले वैशालीमें रखा गया था, वोछे वह गान्धार राज्यमें लाया गया।

यूपन चुत्र क्रुने लिखा है, — वे गएड की (गङ्गा ?) अति-क्रम कर १४० या १५० ली० पैंदल चल कर वे शाली में पहुंचे थे। इस राज्यको परिधि बायः ५ हजार ला थो। यह स्थान शस्यशाली और आम्र आदिके वृक्षों के उद्यानों से पूर्ण था। यहां का जलवायु माति शीतो का, मनोरम और सुखपद है। इस स्थान के अधिवासी विशुद्ध चित्त, सरल और धर्मा म्वेषी हैं। यहां बोद्ध-मतके विश्वासी और इसके विपरीत मतवाले बोनों तरह के लोग हैं। इस समय बोद्धों का वैसा प्रभाव नहीं रहा। सैकड़ों संघाराम धां सावस्था में पड़े हैं। इस समय भी साबित वच गये हैं और उनमें केवल कई धर्मया जक बोद्ध धर्म के किया का एडका पालन कर रहे हैं। उस समय भी अन्यान्य सम्प्रदाय के लाखों मन्दिर वैशाली की जोभा बढ़ा रहे थे। इन मन्दिरों-में रह कर लोग अपने धर्म का बिस्तार करने में लगे हुए थे। उस समय इस देश में निर्धिश्य सम्प्रदाय के लोगों-की संख्या बढ़ों चढ़ों थी।

'उस समय प्राचीन वैशालो राजधानी ध्व'सप्राय थी। नगर-सीमाकी परिधि प्रायः ६० ७० ली और राजपुरीकी सीमा ४।५ ली होगी। यहां उस समय मुष्टिमेय लोगोंका बास था। इस राजपुरीके उत्तर-पश्चिम एक संघाराम था । इस मठमें बौद्ध-श्रमण सम्मतीय शालानुसार हीनयान मतकी आलोचना करते थे। इसकी बगलमें एक स्तूप था। यहां आये विमलकी रिनि सुतकी व्याख्या की और रत्नाकर आदि नगरवासी गृहस्थसन्ततियोंने इस स्थानमे बुद्धका बहु-मृत्य छत प्रदान किया था । इसके पूर्व एक स्तृप बना है। कहते हैं, कि इस स्थानमें शारिपुत आदि बीद-यतियोंने अहीत् पद लाभ किया था। शेषे। क स्तूपको दक्षिण-पूर्व एक दूसरा वैशालीराज द्वारा प्रतिष्ठित स्तुव है। बुद्ध-निर्वाणके कुछ दिन बाद इस राजव शके एक राजाने शाक्य-शरीरका कोई चिह्न पांकर उस पर एक गृद या स्तूप निर्माण किया था । इस स्तूपके उत्तर-पश्चिम अशोकराजके द्वारा प्रतिष्ठित एक दुसरा स्त्प

\* बौद पाछी और संस्कृत ग्रन्थों में जिला है — वैशाली के जिल्ज़िव राजाओं ने बुद्धके चिह्ना का संग्रह कर उस पर एक स्तूप निर्माण किया था । उत्तर भारतकी बौद्ध-विवरणीसे जाना जाता है, कि सम्राट् अशोकने उक्त स्तूपका उखड़का कर बौद्ध चिह्नों का नमांश ले कर अन्य स्तूपमें निहित किया था।

हैं। उसकी ही बगलमें ५०-६० फीट ऊंचा प्रस्तर-स्तम्म है। इस स्तम्मके शिर पर सिंहमूर्सि बनो हुई है। इस स्तम्मके दक्षिण मर्कट भील है। प्रवाद है,—बुद्धदेवके व्यवहारार्थ बानरसंघने इस भीलको कट-वाया था। मर्कट भीलके दक्षिण एक स्तूप है। यहां बानर बुद्धके भिश्रापातको ले कर यक्ष पर चढ़ गया था और उनके पीनेके लिये उसने उस पात्रमें भर कर मधुला कर दिया था। इसके ही दक्षिण जहां बानरने बुद्धको पीनेके लिये मधु दिया था, इस घटनाको स्मरण रखनेके लिये वहां भी एक स्तूप बना था। आज भी मर्कट भीलके उत्तर पश्चिम कोनेमें प्रतिष्ठित एक बानर की मुर्सि उस स्मृतिका परिचय दे रही है।

वेशालोक प्रधान संघाराम ३१४ ली (या कुछ अधिक एक पाय जमीन) उत्तरपूर्णमें विमलकी शिक्षा प्राचीन मकान विद्यमान है। विमलकी शिन बौद्धधर्म प्रहण किया था। यहां अब भी उनकी वौद्ध धर्मचर्याके बहुतेरे निदर्शन देखे जाते हैं। इसके निकट ही प्रतमवन है। इसका आकार ईंटके पजावेकी तरह है। प्रवाद है, कि विमलकी शिनि पीड़ितावस्थामें इस प्रस्तरमण्डपसे धमशास्त्रकी व्याख्या की थी। इसके निकट ही एक स्तूप मौजद है, यह पूर्वकथित रत्नाकरकी आवासभूमि पर बना है। इस स्तूपके निकट एक दूसरा स्तूप दिखाई देता है। यहां वैशालो निवासी बुद्धभक्ता आध्रपाली नामकी रमणीका वासभवन है। यहां ही बुद्धकी चाची और अभ्यास्य भिक्षुणियां निर्वाणप्राप्त हुई थीं। यहां पूर्वकथित आध्रपालीका उद्यान था। यह उद्यान आध्रपालीने बुद्धदेवको रहनेके लिये दिया था।

इस उद्यानके पार्श्व में एक स्तूप है। यहां खड़ा हो कर तथागत आनन्द और मारको अपने इहलोक-त्याग-की बासना बताई थो। इसीके पार्श्व में एक स्तूप था, तथागत इसी स्थानमें वायुसेखनार्श भ्रमण किया करते थे और बौद्धोंकों उपदेश देते थे। # इस स्तूपमें आनन्द-का देह खिहावशेष निहित है। इसके ही समीप बहु- नगरके मध्यस्थलमें और बाहरी प्रदेशमें बुद्ध और बोद्धोंका इतना अधिक पवित्र चित्र या कीर्शियाँ दिखाई देती हैं, कि उनका गिनना असम्मव हैं। प्रत्येक पद पर प्राचीन गृहस्थान या गृहभिक्तिका अवशेष नेत्रोंके सामने आ जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि ये सब किसी समय प्राचीन कीर्शियोंमें परिगणित होते थे। असुतुपरिवर्शन तथा वर्ष पर वर्ष, युग पर युग बीत जानेके बाद ये सब अब विलुत्त हो गये। किसी किसी विध्वस्त स्थानमें निविद्ध वनमाला जाग उठी है। भील प्रायः सुख गये हैं। चारों और दुर्गन्ध उत्पन्न हो गई हैं।

फाहियान (४०५ ई०) और यूपनचुयङ्गने (६२६-६४५ ई०) जिन सब बौद्ध की तियों और ध्वस्त निदर्शनों-का सन्दर्शन किया था, वही उनके भ्रमण ग्रत्सान्तसे उद्धृत किया गया । चीनपरिष्ठाजक इत्सिने भी ६७३ ई०में ताम्रलिप्ति जनपदमें पदार्थण कर नालन्दामें बौद्धकी शिक्षा ली। इसके बाद वे बोधगया, बाराणसी, श्रावस्तो, कान्यकुक्ज, राजगृह, वेशाली और कुशीनगर होते हुए ६१५ ई०में श्रीभोग (वर्रामान नाम पालेमवङ्ग) होते हुए चीन चले गये। उनकी विवरणीमें भी इस तरह कई ध्व'सावशिष्ट बौद्ध की र्रियोंका परिचय मिलता है।

उत्पर जिन कीर्त्त योंका उन्लेख किया गया, डाक्टरकितंदम और बळचने चर्त मान वसाड़ प्राप्तके चारों और
खुदवा कर इन सब कीर्त्तियोंका स्थान सामन्त्रस्य
साधनमें भी प्रकातस्वकी गभीर गचेषणांक विशेष अध्यवसाधका परिचय दिया था। यूपनचुबङ्ग वणित कीर्त्तियोंके
सिधा महात्मा बळचने प्रकातस्वकी और बौद्धप्रभावकी अनेक
निदर्शन पाये हैं। बळचकी आविष्ठत मृसिकाजात
प्राचीन मोहरोंमें वैशाली नगरीका नाम और कई राजाऑका परिचय मिळता है। नीचे वैशाली राजाओंकी
नामावली दी गई।

संख्यक स्तूप हैं। ये संख्यामें इतने अधिक हैं, कि इन-का गिनना सहज बात नहीं। यहां सहस्र प्रत्येक बुद्धने के निर्वाण लाभ किया था।

क फाइियानने क्रिस्ता है, कि बुद्धदेवने यहां अपना धनु और गादी रखी थी।

Vol. XXII, 88

<sup>†</sup> हरियाकन्याक गर्भासे उत्पन्न यासकका नाम सहस् प्रहयेक बुद्ध था।

(१) "महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त पत्नी महाराज श्रीगोविन्दगुप्तमाता महादेवी श्रीध्रुववासिनी।"

श्रीघ्रुवदेवीने ३८० से ४१३ ई० तक राजत्व किया था। राजा द्वितीय चन्द्रगुप्तकी महिषी थी।

(२) "श्रोघरोत्रत्वगुप्तस्य।"

महाराज घटोत्रसचगुप्त ३०० ई०मं विद्यमान थे। पे महाराज १म चन्द्रगुप्तके पिता थे। गुप्तराजवंश देखो।

सिवा इनके डाकुर ब्लचने और भी कितने ही मोहराङ्कित मृत्क्एडोंका आविष्कार किया है, इनमें कुमारामात्याधिकरण, युवराज महारकपादीय वलाधिकरण प्रभृति
मन्त्रिगण, महा प्रतिहार, रणभाएडागाराधिकरण, दएडपाणाधिकरण, महादएडनायक, अश्वपित आदिको नामयुक्त
मोहर विशेष आवरको वस्तु है। उन मे प्रकाशित २५वों
मोहरमें 'वैशाल्याधिकरण' शब्द देख कर अनुमान
होता है, कि यह मोहर वैशालोराज्यके शासनकर्त्ता
(City-magistrate) की थी। २६वें 'वैशाल्यामर
प्रकृतिकुटुम्बनां' और २७वें "वैशालविषये' पदका
उब्लेख रहने पर पे सब वैशालोराज्यकी नित्य वस्तु
मालूम होती है। इसके सिवा "श्रेष्ठिसाथवाह इलिकनिगम' अङ्कित जो दो मोहर पाई गई हैं, उससे वहांका
वाणिज्य-प्रभाव और समृद्धिको कल्पना की जा सकती
हैं।

देवोपासना और धर्मप्रभावज्ञापक और भी कई मुद्रित मृत्या पि मिले हैं। इन सपकी आलोचना करने पर मालूम होता है, कि यहां वाराणसी के अष्टगुद्धालिङ्ग का अन्यतम आम्रात केश्वर और गया के श्रीविष्णु पद्धामी नारायण की उपासना में इस देश के अधिकारी विशेष मिलिमान थे। सिवा इसके भगवान अनन्त और पश्पित (शिष) और अम्बादेवो नन्देश्वरी (दुर्गा) के उपासक शैव और शाकों का प्रभाव वैशाली में विद्यमान था। इस बातका प्रमाण उक्त मृत्पलकों से मिलता है। हो शङ्ख गुक्त चितित चक्क, दो शङ्खसमिन्वत चितित तिश्रल और दो शङ्ख पुक्त और वैदो पर स्थापित द्वालि (१) विशिष्ट मोहराङ्कित मृत्वएड किसो विशेष सम्प्रदायके परिचायक हैं, इसमें सन्देह नहीं। सिवा इनके और भी कितने ही साधारण व्यक्तिके नामाङ्कित और भी अनेक मोहर मिली

हैं। मालूम होता है, कि ये सब व्यक्ति उस समयके विणक सम्प्रदायके अप्रणी थे।

बौद्धकीर्स्थिमें यहां अब भी सिंद्रस्तम्म, अशोकस्तूप और मर्कट भील दिलाई देते हैं। मर्कट भील इस
समय रामकुएडके नामसे विश्यात है। सिंह्स्तम्म इस
समय ३० फीट ६ ६३३ ऊंचा है। इसके गालमें अशोकका अनुशासन था । स्तम्भगात भड़ जानेसे यह
शासन नष्ट हो गया है, ऐसा अनुमान होता है। अशोकस्तूपकी ध्वस्त इष्टकस्तूप पर जा मन्दिर या कुटि बनी
है, उनके भूमिस्पर्शमुद्रामें उपविष्ट बुद्धमूर्त्ति स्थापित है।
बुद्धदेवके गलेमें माला और माथेमें मुकुट है। इससे
मूर्तिके नीचे एक मुकुटमूर्रि है। इससे बानर द्वारा बुद्ध
को मधुदान-प्रसङ्ग सूचित हो रहा है। यह मूर्ति
माणिक्यपुत्र उत्साहकरणिक द्वारा प्रतिष्ठित हुई है।

चीनपरिव्राजक यूपनचुवङ्गने विदार तथा उसके निकटके जिन सब स्तूपोंका विवरण प्रकाशित किया है, डाफ्टर ब्लबने इन सबकी अवस्थितिको मजूर कर उनकी हैं टोंसे गृहान्तरका व्यवहार निक्षित किया है। सिंह स्तम्भसे आध मील उत्तर-पश्चिम भीमसेन-का-पल्ला नामके दो बड़े मृतिकास्तूप दिखाई देते हैं। कुल्लुआ प्रामके पूर्व जहां नोलकी खेतो होतो थी, वहां हैंटकी बनी अष्टालिकाका ध्वंसावशेष अभा भी विद्यमान है। मिष्टर विनसेण्ट स्मिध उसको कुटागारगृहक। अनुमान करते हैं। मक्ट कोलसे इसका पूर्व-वर्णित दूरस्व और वर्षमान दूरस्वमें कुछ न्यूनाधिक होने पर भी इस तरहका अनुमान असङ्गत नहीं जंचता।

नगरके दक्षिण भागमें 'राजा विशाल-का गढ़' नामक जो एथान दिखाई देता है, उसकी ग्रासम्ब्राटों का प्रास्माद और दुर्ग कहा जा सकता है। क्यों कि इसकी मिलिसे पूर्वोक्त राजाओं को मेहिर समन्यित मुद्रा पाई जाती है। इसके दक्षिण-पश्चिमकी और एक ई'टों का बना प्राचीन स्तूप है। इस समय यह मुसलमानें की दरगाहके कपमें परिणत है। चीनपरिमाजकोंने इस स्तूपका उस्लेख नहों किया है। इसके पश्चिम वाभन पोखर (ब्राह्मण पेखर याःतालाव) के किनारे एक मन्दिर वर्ष्टमान है। इस मन्दिरमें दे उपविष्ठ बुद्धमूर्त्श, एक बोधसस्वमूर्त्श, एक

गणेशमूर्त्ति, एक विष्णुमूर्ति, एक परधरके दुकड़े में खे।दित वेशीपुत्र (सं० पु॰) वेश्याका पुत्र । सप्तमातृकामृर्शि स्थापित है। ये मृर्शियां उस तालावसे निकाली गई हैं।

सिवा इनके नाना स्थानेंमें असंख्य बीद और हिन्दू-कीरियोंके निदर्शन पाये जाते हैं। उनका उक्लेख निष्प्रयोजन है। गुप्त राजाओं की कीर्शियोंसे अनेक विषय आविष्कृत हुए हैं। इन सबकी विशेष आलोचना आवश्यक है।

वैशालोय (सं० ति०) १ विशास देशोद्भव, विशास देशका। (पु०) २ महाबीर।

बैशालेय ( सं० पु० ) विशालके गे।त्नापत्य, तक्षक ।

( अथर्व ० ८।१०।२६ )

वैशिक (सं० पु०) वेशेव जीवतीति वेश (वेतनादिभ्यो जीवति । पा ४।४।१२) इति टक् । १ नायक्रभेद, तीन प्रकार-के नायकमें से एक । पति, उपपति और वैशिक पे तीन प्रकारके नायक हैं। जा अनेक चेश्याओं के साध भोग-विलास करता है, उसे वैशिकनायक कहते हैं। यह वैशिक नायक फिर तीन प्रकारका है-उतम, मध्यम और अधम । जे। दियताके श्रम और प्रकीएमें उपचारपरायण होते हैं, उन्हें उत्तम, जो वियाके कीपमें कीय बा अनुराग प्रकाश नहीं करते और खेषा द्वारा मने।-भाव प्रकट करते हैं, उन्हें मध्यम और जो भय, कृपा, लजाश्रन्य और कामको डामें कृत्याकृत्य-विचारश्रन्य हैं, उन्हें अधम यैशिकनायक कहते हैं। श्वानी, चतुर और शड इन तीनोंकी इसोके अन्तर्भा क जानना होगा।

(ति०) २ वेश सम्बन्धी। बैशिषय ( सं ० पु० ) पुराणानुसार एक प्राचीन जातिका नाम। (मार्के पु ५७।४७) वैशिख (सं ० ति०) विशिषा शोल मस्य ( द्वनादिभ्यो याः। पा ४।४।६२ ) इति ण। विशिकायुक्त। वैशिजाता ( सं॰ स्नी३ ) पुनदानी नामको छता । वैशिष्ट (सं क्ली॰) विशिष्टस्य भावः विशिष्ट-अण्। १ विशिष्टस्व, विशिष्टता । २ असोधारणस्व। बैशिष्टा (सं॰ क्ली॰) विशिष्ट-ध्यञ् । विशिष्टत्य, वैशिष्ट। वैशीति (सं • पु॰) विशीतके गोत्नापस्य । (पा १।४६१)

( शतपथ-बाह्मण १३।२।६।८ )

वैशेय (सं ० प्०) विशस्य गोत्रापत्यं ( शुभ्रादिभ्यश्च । पा ४।१।१२३) इति उक्त्। विशके गोतापत्य। वैशेषिक (सं० पु०) विशेषं वेत्ति अधोते वा विशेष-ठ ह । १ कणादमुनिकत दर्शनशास्त्रवैत्ता, वह जी वैशे षिक दर्शन जानता हो, भौत्रुषय। (हेम) विशेषमधि-कृत्य कृते। प्रन्थः विशेष (अधिकृत्य कृते प्रन्थे । पा ४।३।८७) इति ठक्। २ कणादमुनिष्ठत दर्शनशास्त्रविशेष।३ न्यायमतसे बाहमादिकृत पारिभाषिक गुण।

(भाषापरिच्छेद)

( ति० ) विशेष एव ( विनयादिभ्यष्ठक् । पा ५।४।३४ ) इति स्वार्धे उक्षा ४ असाधारण।

वैशेषिकदरीन (सं० कली०) पडद्रशनके अन्तर्गत दर्शन-शास्त्रविशेष। यह निर्णय करनेके लिये प्रमाणींका संप्रह करना अत्यन्त कठिन है, कि किस समय वैशे-षिकसूत रचे गये थे। कुछ लोगां का कहना है, कि ये कणादसुत हो दार्शनिक सुत्रप्रन्थांके आदि हैं। कुछ लीग इसके बदले सांख्यसुलको ही वह आसन प्रदान करते हैं। इसमें कुछ भो सन्देह नहीं, कि वेशिपक-सुत अति प्राचोन है। क्योंकि इससे बौद्यमत निरास का कोई भी प्रयास परिलक्षित नहीं होता। यद्यपि महर्षि कणादके सुत्रावलम्बित दर्शनशास्त्र सर्वेदर्शनः संब्रहेंांने ''बौलूष्यदर्शन" नामसे अभिहित हुवा है। साधारणतः यह अीलूष्यदर्शन वैशेषिकदर्शन नामसं परिचित है।

(विशेषमधिकृत्य कृतो प्रन्थः विशेष-ठक् । अभिकृत्य कृते प्रनथे। पा ४।३।८७) विशेष पदार्थको अधिकार कर यह बना है, इसं। लिये इसका नाम वे शेषिक है। यह विशेष किसको कहते हैं, हम वेशेषिकसुत्रमें द्वितीय अध्यायके द्वितीय आद्विकके छठें सूत्रमें उसका आभास पाते हैं। जैसे —"अन्यत्रान्त्येभ्यो विशेषेभ्यः।"

जो अग्टय है, वह नित्य है, नित्य द्रव्योंमें इस अग्टय-का अवस्थान है। प्रत्येक परमाणु अन्त्यविशिष्ठ है। यह अन्त्य ही विशेष पदार्ध है। प्रत्येक परमाणुमें विशेष है। इसिलिये समग्र जगत्में एक अनस्त सृष्टि-वे चित्र और अनन्त विभिन्नता रूप (Heterogeniosity) "विशेष" की विद्यमानता अनुभूत होती है और वही सृष्टिके विभिन्नता-साधनका (Differentiation) मूल कारण है। परमाणु हो इस दर्शनका 'विशेष' पदार्थ है। इसमें 'विशेष' पदार्थका प्राधान्य स्वोकृत हुआ है। इसीसे यह प्रथ "वे शेषिकदर्शन" नामसे अभिहित हुआ है।

महर्षिकणाद इस दर्शनशास्त्रके प्रणेता हैं। कणाद ऋषिके और भी कितने हो नाम हैं। इनमें एक नाम उस्त्रक भी है।

इसी नामके अनुसार माधवाचाय ने सर्वंदर्शनः संप्रहमें इनके रचे प्रन्थका "औलूक्यदर्शन" नाम लिखा है।

महर्षि कणाद नाम होनेका हेतु यह है, कि कृषकों के खेतसे शस्य (फसल) काट कर ले जानेके बाद खेतमें जो दाने भड़ कर गिर पड़ते थे, वे उन दानोंको ,चुन लेते थे और उन्हीं दानोंका आहार भी करते थे। इस तरह शस्यका कण भक्षण कर जीविका निर्वाह करते थे। इसीलिये किसी वे कणाद नामसे विदित हुए थे। इसीलिये किसी काशी दार्शनिकने 'कणभक्ष' कह कर कटाक्ष किया है। किन्तु बाह्मणोंके लिये इस तरहकी जीविका जिल्वित नहीं, वर उन्कृष्ट तपस्या कह कर प्रशांसित है। अब समभमें आता है, कि वैशेषिकदर्शनके प्रणेताका यह यथार्थ नाम नहीं है। जीविकाके लिये वे इस नामसे प्रसिद्ध हुए थे, उनका प्रकृत नाम 'उल्कृक' हो है। वे कश्यपवंशी थे।

क्यायदर्शन-प्रणेता गीतम और कणाद समसामयिक है, पेसी बहुत लोगोंकी धारणा है। लिङ्गपुराणमें इसका प्रमाण भी मिलता है। लिङ्गपुराणके रचयिताका कहना है, कि दोनों ही शिवाबतार सोमगर्माके शिष्य हैं,— अक्षपाद प्रथम और उलुक तृतीय शिष्य हैं, यथा—

"जातुक्त्ययों यदा व्यासो भविष्यति तपोधनः। तदाव्यद्वं भविष्यामि सोमश्चर्मा द्विजोत्तामः॥ अञ्चपादः कुमारश्च उल्लूको वत्स एव च। तश्चापि मम ते शिष्या भविष्यन्ति तपोधनाः॥"

(२४ अध्याय)

यक किम्बद्दन्तो है, कि महर्षि कणादने महेश्वरकी प्रसन्नता लाभ कर उनके ही आज्ञानुसार वैशेषिकदर्शन प्रणयन किया था। उदयनाचाय ने भो इस किम्बद्दन्ती का अस्तित्व स्वीकार किया है।

कणाद ६ या ७ पदार्थवादी।

महर्षि कणाद पर्पदार्थावादी थे या सप्तपदार्थावादी, इसके सम्बन्धमें बहुत मतभेद हैं। कुछ लोगाने उनका पर्पदार्थावादी और कुछने सप्तपदार्थावादी कहा है। किन्तु उनके उद्देशस्त्रमें ६ पदार्थी का ही उल्लेख दिखाई देता हैं। (वेशेषिकदर्शन ११।४)

अर्थात् निरृत्ति लक्षण धर्मसे समुत्यस्म द्रव्य, गुण, कर्म सामास्य, विशेष और समवाय पदार्थकं साधर्म्य और वैधि र्म्याक्र पसे अर्थात् कीन कर्म है, किस पदार्थका समान धर्म है और कीन कर्म ही है या किस पदार्थका विश्व धर्म है, यह जान कर तत्त्वज्ञान लाभ करनेसे अर्थात् इन सब तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान या सत्त्व साक्षात्कार होनेसे निःश्रेयस लाभ होता है। कणादने यद्यपि उद्देशस्त्रमें अभावका उक्लेख नहीं किया है, किन्तु स्थलान्तरमें अभाव सम्बन्ध-में उन्होंने विशेषक्रपसे आलोचना की है। उद्देशस्त्रमें पट्पदार्थवादो और स्थलान्तरमें अभावके विषयकी आलोचना हुई है, यह देख कर कोई कोई उनकी सप्त-पदार्थवादी भी कहते हैं। न्यायभाष्यकार वात्सायनने कणादको पट्पदार्थवादो ही निश्चय किया है। न्याय-दर्शनकं प्रमेयस्त्रकं भाष्यमें भाष्यकारने लिखा है,—

"अस्त्यन्यद्धि द्रश्य गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-सम-वायाः प्रमेय'।"

सूत्र निर्दिष्टके अतिरिक्त भो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय प्रमेय है। वैशेषिक-दर्शनके प्रति लक्ष्य कर ही अधिक सम्भव है, कि न्याय-भाष्यकारने इस तरह बाक्त किया है।

सांख्यदश्रीनके मतसे भी कणाद षट्पदार्शवादी हैं, क्योंकि प्रचलित सांक्यदर्शनके एक स्वामें लिखा है—

"न वयं षट्पदार्थवादिनो व देशिकादिवत्।" (साल्यदशं न १ अ०)

अर्थात् वैशेषिकादिकी तरह हम पट्पदार्थवादी

नहीं हैं। सांख्यसूत्रकारके मतसे भी स्पष्टक्रपसे प्रति-पन्न होता है, कि वैशेषिक पट्पदार्थ वादी है।

सांख्य और मोमांसादि दर्शनकारों के मतसे भी अभाव नामसे कोई अतिरिक्त पदार्थ खोक्कत नहीं हुआ। फिर भी, इनके दर्शनमें अभावका यथेष्ठ उल्लेख देखा जाता है। किंतु मीमांसाचार्य भट्टने इस प्रश्नकी जो मोमांसा की है, वह इस तरह है,—

"मावान्तरमभावो हि कयाचित्तु व्यपेक्षया।"

किसी तरह बैलक्षण्यके अभिवायसे एक भाव पदार्थ ही दूसरे भावपदार्थके अभावरूपसे व्यवहृत होता है। अभाव आकाशकुसुमकी तरह अलोक भी नहीं है, पदार्थान्तर भी नहीं है, कुछ लोगोंने ऐसा ही उदाहरण दे कर सुस्पष्ट कर दिया । यथा-जिस समय घडेका अभावका व्यवहार नहीं होता, उस समय घडेका अभावका व्यवहार नहीं होता । भूतलां घट है, ऐसा ही व्यवहार होता है। किन्तु यह घट भूतलसे हटा लेने पर भूतलमें घट नहीं है या घटामाव है, ऐसा अनुभव या व्यवहार दिखाई देता है। भूतलमें घट रहनेसे घटका व्यवहार होता है। अतपन घटका अभाव केवलमात्र भूतल या भूतलकी केवल्यावस्थाके सिवा और कुछ नहीं है। अतपव प्रतिपन्न हुआ, कि अभाव पदार्थ है सही, किन्तु अभाव नामका केई पदार्थ नहीं है। एक तरह भावपदार्थ हो केवल अन्यविध भाव-पदार्शके अभावक्रपसे व्यवहृत होता है।

इस तरह युक्तिबलसे एक श्रेणीके पण्डितने कणादको पर्पदार्थनादी कह कर अभिहित किया है। फिर इसी तरहसे प्रशस्तपादाचार्था आदिके प्रतसे महर्षि कणाद सप्तपदार्थाबादी हैं। प्रशस्तपादका कहना है,—"द्रुठय गुणकर्मसामान्यविशेषसम्बायानां वण्णा पदार्थानाम-भाव सप्तमानामित्यादि।"

अर्थात् द्वा, गुण, कर्ग, सामान्य, विशेष, तमवाय, यह छः पदार्था और अभाव सप्तप्त पदार्था है। इन सात पदार्थी का महर्षिने एक बार ही एक हो स्थानमें उल्लेख न कर एक स्थलमें ६ पदार्थी का स्पष्टकपसे उल्लेख किया है और सुत्रस्वना मिक्किं अन्यत अभाव पदार्थका मी आभास दे रखा है। उद्दिष्ट पट्पदार्थ पहले ही पृथककपसे समिहित हुआ है। कणाद्युतको आलोचनामें समाव पदार्थका भो स्पष्ट आभास प्रतीयमान होता हो। वलः भाचार्यने कणादके उद्देशसूत्रमें पर्पदार्थों के उल्लेख के प्रति लक्ष्य कर वार्सिक प्रणालीसे लिखा हो,---

"अभावश्च वक्तव्यो निःश्रेयसे।पये।गित्वात् भाव-प्रपञ्चवत् ।

कारणामाचेन कार्यभावस्य सर्वसिद्धित्वादुवया-गित्वसिद्धेः॥"

मुक्तिलाभके लिये ही षट्पदार्थीका तस्वीपदेश प्रदत्त हुआ है, भावप्रश्च अर्थात् द्रव्यादिकी तरह अभाव भी निःश्रेयस्का उपयोगी है। अतप्रव, भावप्रश्चकी तरह अभाव भी स्वीकार करना होगा। कारणके अभाव स्थलमं कार्यका भी अभाव दिखाई देता है। जैसे मुक्तिकों अभावमें घटका अभाव सुवर्णके अभावमें कुएडलका अभाव इत्यादि। इसो तरह मिध्याझानके अभावसे दुःखका अभाव होता है। दुःखके अभावका नाम मुक्ति है। मिध्याझान ही दुःखका कारण है। तस्वझान द्वारा मिध्याझान निराह्तत होने पर दुःखका अभाव होता है। सुतरां भावप्रश्चकी तरह अभाव भी वक्तव्य है। कणादने अभावपञ्चकी तरह अभाव भी वक्तव्य है।

पदार्थंधमैसंप्रहके टोकाकार उदयनाचाय ने किरणा-वलो नाम्नो टोकामें अभाव ले कर सात पदार्थ कणादका अभिन्नेत कह कर इस मतका समर्थन किया है। जैसे — ''एते च पदार्थाः प्रधानतयोहिष्टाः अभावस्तु सक्रपवानिष । नोहिष्टः प्रतियोगिनोक्षपणाधीन निक्षपेणत्वान्न तु

तुच्छत्वात्।"

ये पर्पदार्थ प्रधानक्ष्यसे उक्त हुए हैं। अभाव पदार्थ वस्तुगस्या विद्यमान रहने पर भी यहां उसका उद्देश नहीं किया गया। क्योंकि द्रव्यादिकी तरह स्वक्षपतः अभावका निक्षपण नहीं होता। प्रतियोगिनिक्षपण द्वारा ही अभावका निक्षपण होता है। घटका अभाव, पटका अभाव इत्यादि स्थलमें प्रतियोगिभेद हो अभावका भेद हो जाता है। इसीलिये अभावके प्रतियोगो सक्षप परपदार्थों का उद्देश किया गया है। अभावनिक्षपण प्रतियोगनिक्षपणके अयोन है अर्थान् अभावके प्रतियोगी स्वक्षप पर्पदार्थ निक्षित होने पर सहज्ञ हो अभावका निक्षपण होता है । इसीलिये उद्देशस्त्रमें अभावका उस्त्रेल करना निष्प्रयोजन समभा गया था। सुतरां कणाद सप्तपदार्थवादी कपसे ही समाजमें स्वीकृत हैं। पिछले सभी प्रन्थोंमें हो अभावका सप्तम पदार्थत्व स्वीकृत हुआ है। सुतरां यह प्रधानतः सिद्धान्त है, कि कणाद सप्तपदार्थवादी थे।

इस दर्शनके प्रणयनका उद्देश्य मुक्ति है। मुक्तिको लिये आत्माका श्रवण मनन आदि विदित हुआ है।

यह मनन अनुमान साध्य या अनुमान रूप है। यह अनुमान भी फिर व्यक्तिहानके अधीन है। व्यक्ति हान पदार्थ तत्त्रज्ञान सापेक्ष है। सुतरां पदार्थतत्त्व हान साक्षात् नहीं परम्परा निःश्रेयम या मुक्तिका कारण है। इस वैशेषिकोक्त पदार्थतत्त्वका ज्ञान होने से निःश्रेयोलाभ होता है। इसीलिये इनके पदार्थका यथार्थ तत्त्व अभिदित हुआ है।

इस दर्शनमें ३७० सूत्र है। ये सूत्र १० अध्यायों में तरे हुए हैं। प्रत्येक अध्यायमें दो आहिक हैं। आहिक और कुछ नहीं केवल परिच्छे दे हैं। दर्शनकारने एक दिन-में जितने सूत्रोंकी रचना को है, उन सर्वोको एक आहिक नामसे अभिदित किया है। "अहा निर्वृत्तों प्रस्थ आहिकः" इसके हारा प्रतीयमान होता है, कि मदर्शि कणादने २० दिनमें हो इतने बड़े दर्शनको रचना की थी।

इन सब आहिकों में निम्नोक विषय अभिहित हुए हैं। प्रथमाध्यायके प्रथम आहिकमें जाति, मान, दृष्य, गुण, कर्मा; हितीय आहिकमें सामान्य या जाति और विशेष पदार्थ निरूपित हुए हैं। दितीय अध्यायके प्रथम आहिकमें भूत पदार्थ हैं, अर्थात् पृथ्वी, जल, तेजः, वायु और आकाश । द्वितीय आहिकमें काल और दिक्, तृतीय अध्यायके आहिकद्वयमें हो आत्माका निरूपण और दिताय आहिकमें मनका भी निरूपण किया गया है। चतुर्थ अध्यायके प्रथम आहिकमें जगत्का मूल कारण और कई प्रत्यक्ष कारण, द्वितीयाहिकमें श्रारीर विवे चित हुआ है। पञ्जमाध्यायके प्रथमाहिकमें श्रारीरक

कमं, द्वितीयाहिकमं मानस्मिक कर्म, षष्ठाध्यायके प्रथमाहिकमं दान और प्रतिप्रः, द्वितीयाहिकों से आश्रम
चतुष्ठयका धर्म, सप्तमाध्यायके प्रथम दो आहिकमं
क्रिपादि गुण और द्वितीयाहिकमं समयाय निक्रित हुआ
है। अष्टमाध्यायके प्रथमाहिकमं प्रत्यक्ष झान, द्वितीयाहिकमं झानसापेक्ष झान और झानसाधन इन्द्रिय, नवमाध्यायके प्रथमाहिकमं अभाव और कई प्रत्यक्ष कारण,
द्वितीयाहिकमं लैङ्गिक या अनुमान और समृति, प्रभृति,
दशमाध्यायके प्रथम आहिकमं सुख, दुःख और द्वितीया
हिकमं समवायि आहि कारणत्रय विवेश्वित हुआ है।
प्रसङ्गकमसे और भी अनेक विषय इसमें आलोचित और
मोमांसित हुव हैं। जैसे—

प्रथम अध्यायके प्रथम आहिकमें धर्मानिक्रवणप्रति-ह्यादि, धर्मलक्षण, वेदप्रामाण्य, संस्थायन, प्रयोजन, अभिधेय सम्बन्धप्रदर्शन, पदार्थोद्देश, द्रव्यविभाग, गुण-विभाग, कर्मविभाग, द्रव्यसाधर्म्य, गुणसाधर्म्य और कर्मसाधर्म्यद्रव्यादिद्वयके सामान्य लक्षण, द्रव्य और कर्मके सामान्य लक्षण।

द्वितीयाह्निकमं —कार्यकारण-भाव-विचार, सत्ता प्रभृति ज्ञातिकथन, द्व्यादितं ज्ञातिका पार्थका संस्था-पन, सत्ताका एकत्व संस्थापन और सत्ताका नानात्व निराकरण।

द्वितीयाध्यायके प्रथमाहिकमं —पृथ्वीका लक्षण, जञ् लक्षण, तेजीलक्षण, वायुलक्षण आदि, वायुमाधन प्रक-रण, ईश्वरानुपान-प्रकरण और आकाश निक्षपण। द्वितीयाध्यायके द्वितीय आहि नकमं—गंधका खामाविक औपाधिकत्व कथन, उष्णस्पर्शके तेजीमालनिष्ठत्यकथन, शीतस्पर्शके जलमालत्वकथन, कालनिक्षपण, दिग् लक्षणादि शब्दपरीक्षार्थ संशय ब्युन्पादन और शब्द वावस्थापनादि।

तृतीयाध्यायके प्रथमाहिनकमें आतमपरीक्षाप्रकरण, व्याप्तिक्षानके स्यायोपयोगित्य, प्रसङ्गतः हेत्वात्वासनि-रूपण, आतमसाधनमें क्षानहेतुका अनाभासत्यकथन, परात्मानुमान प्रकार । इसके द्वितीयाहि नकमें—प्रना निरूपण, आत्मसाधका लिङ्गान्तरकथन, नित्यक्षानके आत्मनानिराकरण और आत्म का नानात्यप्रकरण। चतुर्धं अध्यायके प्रथम आहिकमें परमाणुके मूलकार णता चत्रवस्थापनादि, परमाणुकी अनित्यादि निराकरण, परमाणुके अतीरित्यत्वोपपादनादि, गुणप्रत्यक्षताप्रक-रण, परमाणुरसादिको अप्रत्यक्षता, गुकत्वादिका अप्रत्य-क्षताप्रतिपादन, दो इंद्रियप्राह्म गुणकथन, अयोग्य-वृत्ति इंद्रियका अप्रत्यक्षत्व प्रतिपादन, मत्ता और गुण-का सर्वेन्द्रिय प्राह्मत्व-प्रतिपादन।

चतुर्था अध्यायके द्वितीगाहिकमें—अनित्यद्रवाविभाग, गरीरका चार्तुभौतिकत्व, पाञ्चभौतिकत्वका निराकरण, गरीरके भूतवय आरब्धताका निर करण, शरीरविभाग, अयोनिज गरीरविशेषमें उत्पत्तिप्रकार, अयोनिजगरीर विशेष षड् विमानाधिकथन।

पञ्चमाध्यायके प्रथम आहि नक्सं—कर्मपरीक्षा आरम्भ, प्रयत्निन्धाय कर्मप्रतिपादन चेष्टाधीन कर्मप्रति पादन, चेष्टा व्यतिरेक्षमं जायमान कर्मप्रतिपादन प्रति-वन्धकके अभाव सहकृत गुरुत्वके पतनकारणत्व, लोग्द्रादि कियाविशेषमें हेतुविशेषकथन, आततायिवधजनक कर्म-में पुण्यपापहेतुत्व, यत्नाधीन कर्म, वाणक्षेपादि स्थलमें उपरम तक कर्मों के नानात्व, वेगजनक कर्म, वेगनाशके वाद शरीरादि पतनका कारण।

पञ्चम अध्यायके द्वितीय आह्निक्रमें नोदनादिकी ( संयोग-विशेषके ) कम हेत्ता, भूकम्पादिका हेत्विशेष, द्रवद्रस्य, कर्म परीक्षा, जलाधिस्य दनकी हेनुता, पृथ्वीस्थ जलके औदुध्य गमनकी हेतुता, गृक्षमूलमं विक्त जलसे वृक्षके भीतरसे अदुध्व गमनका हेतु, हिमकरकादिकी उत्पत्तिका प्रकार, बज्जनिर्धीषका हेत्, दिग्दाहुभक्ष्मादिः का हेतु, ऊद्धर्भ उवलन।दिका हेतु, इन्द्रियसंयोगजन्य मनका कर्ग हेत्, मरणके समयमें मनके देहान्तरमें प्रवेश, अन्धकारकी अभावस्वरूपता, आकाशादिकी निष्क्रियता, 🚶 गुणादिके असमवायि-कारणत्व इत्यादि । कणादसूत्रके इस प्रथम पांच अध्यायमें पदार्थविज्ञान-सम्बन्धमें आली-चित हुआ है। सुतरां इन पांची अध्यायींकी हम पदार्ध. विज्ञान या Physics कह सकते हैं। अवशिष्ट पञ्चाध्याय में धर्म विश्वान Theology, मनोविश्वान (Metaphy sics ), न्याय ( Logic ) और स्थान स्थानमें पदार्थः विज्ञानका आभास मिलता है।

नीचे किञ्चित् विस्तृतक्कपसे इनका उल्लेख किया जाता है। जैसे—षष्ठाध्यायके प्रधमाहिकमें चेदका प्रामाण्य उत्पादन, धर्मादिके स्वीयाधिकरणमें स्वर्गादि जनन, श्राद्धादिमें दृष्ट ब्राह्मण-भोजनका फलाभाव, दृष्ट ब्राह्मण-लक्षण, दुष्ट ब्राह्मण द्वारा कर्मबाधित होनेसे पुनराय अच्छे ब्राह्मणों द्वारा उस कर्मकी इति कर्च- ध्यता।

पष्ठ।ध्यायके द्वितीय आह्निकां —चैधकर्मकल विचे-चना, अद्वष्टकल कतिपय कर्मप्रदर्शन, अधर्मसाधन कथन, दे।पनिदान, धर्मादिका प्रत्यभाव-निदान, मुख्या-पाय कथन :

सप्तमाध्यायके प्रथम आहिकमें — नित्य रूपकादि कथन, पार्थिव परताणुरूपादिका पाकजस्वसाधन, परि-माणपरीक्षा, परिमाणमें अनित्यना, आकाशादिका परि-माण, मनमें मदस्वका असाव, दिगादिका परम महस्य।

सप्तमके द्वितीय आह्निक्तमं—संख्यापरीक्षा, पृथक त्व-परीक्षा, गुणादिका निःशङ्कत्व, गुणादिका एकत्व ख्याळ कर बुद्धिके भूममाल अवयव अवयवीका अभेद निरा-करण, संयोगपरीक्षा, पद्यदार्थके साङ्केतिक सम्बन्ध्य साधन प्रकरण, परत्व अपरत्व-परीक्षा, समवायगरीक्षा आदि। इसके बाद अष्टम अध्यायसं हम वैशेषिकस्वत्र मने।विज्ञान ( Meta-physics ) और तर्कशास्त्रकी (Logic) आले।चना देखते हैं।

अग्रमाध्यायके प्रथम आहि कके प्रारम्भमें ही बुद्धि परीक्षा आरम्भ हुई है। पाश्चात्य-मनम्तस्यमें (Sensation) या इन्द्रियजन्य उपलब्धि (Perception या बुद्धिजन्य उपलब्धि (Intellection) या ज्ञानविशेष जन्य उपलब्धिको आले। चना इस अध्यायमें हम सूत्रा कारमें देखते हैं। प्रत्यक्षहेनु मन्तिकर्शविशेषमें इनके वाह्य विषयका विशेषत्व और अर्थपद्विसापा इस अग्रमाध्यायके प्रथम और द्वितीय आहिनकर्मे आले। चित्र सुई है।

नवमाध्यायकं प्रथम आहिनकमें — अभावप्रत्यक्षकथन का भूमिकाध्यंस, प्रत्यक्ष सामग्रीकथन, प्रागभावमें इसका अतिदेश, अन्यान्य अभाव प्रत्यक्षप्रकार, ये।गज सन्तिकर्शकन्य प्रत्यक्षकथन इत्यादि । नवमाध्यायकं द्वितीयाहिनकमें लैंड्रिकज्ञाननिरूपण शब्दबोधको अनुमिति-में अन्तर्भाव, उपिति आदिकी अनुमितिमें अन्तर्भाव, स्मृतिनिरूपण, स्वप्नहेतुनिरूपण, स्वप्नान्तिक ज्ञानहेतु कथन, भ्रमज्ञानका हेतुत्व, अविद्यालक्षण, विद्यालक्षण, भार्यज्ञानविशेषका हेतुकथन इत्यादि।

दशमाध्यायके प्रथमाहिनकमें—सुखदुः खका भेद प्रति-पादन, इनका अन्तर्भावकथन, शरीर अवयवका परस्पर भेदसंस्थापन इत्यादि । इस अध्यायके द्वितीय आहिनकमें तिविध कारणों के विविध विवेचन और वेदके प्रामाण्य संबंधमें दृढ़ता-सम्पादन इत्यादि विषयक सूत्र हैं। ये सब स्त्र,भाष्य, वार्शिक, यृत्ति और टीका आदि प्रन्थोंमें बहुलकपसे विस्तृत हो वैशेषिकदर्शन, भारतीय पण्डितों के झानगीरवकी समुज्यवल विजय-पताका अव भी समग्र सुसभ्य जगत्में उड़ा रहा है।

इस दर्शनमें उक्त विषय विशेषभावसे आलो चित हुए हैं। इस यहां संक्षेपतः वैशेषिकस्त्रोक्त विषयों को आलोचना कर रहे हैं। इस दर्शनमें सप्त पदार्थों का उन्लेख किया गया है। उनमें स्त्रोहिए दृश्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये छः भावपदार्थ और अनुहिए सप्तम पदार्थ अभाव है, ये कई पदार्थ नैयापिकों के भी अविश्व हैं। भावपदार्थ छः हैं, अभाय एक, ये सान पदार्थ वैशेषिकों के द्वारा स्वीकृत हैं। नैयापिक किन्तु थोड़श पदार्थका उल्लेख करते हैं। आज कल के नैयायिक वैशेषिक द्वारा स्वीकृत सात पदार्थों को स्वोक्तर कर प्राचीन न्यायके उक्त योड़श पदार्थ इस सात पदार्थों के अन्तर्भुक्त या अन्तर्शिव ए समक्तरे हैं। प्रशस्तपादाचार्यके प्रस्था स्तरा पदार्थों के अन्तर्भुक्त या अन्तर्शिव ए समक्तरे हैं। प्रशस्तपादाचार्यके प्रस्था सीर उपभावचिन्तामणितं भी नैयायिकों के योड़श पदार्थ इन सात पदार्थों के अन्त निवाय कहें भीने गये हैं।

7. (

जिस पदार्थमें कोई न कोई एक गुण अवश्य हो हो, उसका नाम इव्यपदार्थ हैं। अध्या जिस पदार्थमें द्रव्यत्व ज्ञाति है, उसका नाम इव्य है। जो सामान्य या ज्ञातिगुणवृत्ति नहीं, अध्य गगनवृत्ति है, यह कामान्य या ज्ञाति ही द्रव्यत्व नामसे अमिहित हैं। इत्ता नामसे एक सामान्य ज्ञाति है, ये सामान्य गगनवृत्ति है सही; किन्तु गुजश्ति होनेसे यह द्रव्यत्व नहों। द्रश्यपदार्ध ह तरहके हैं,—क्षिति, अप्, तेजः, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मनः। क्षिति, अपः, तेज, वायु और आकाश ये पांच द्रव्य पश्चभूत नामसे अभिदित हैं। अर्थात् इन सब द्रव्योंकी साधारण संज्ञा भूत है। जिसमें विदिरिन्द्रयम्राद्य विशेष गुण हो, उसकी साधारण संज्ञा भूत है। अर्थात् विदिरिन्द्रयम्राद्य विशेष गुण हो, उसकी साधारण संज्ञा भूत है। अर्थात् विदिरिन्द्रय म्राद्य विशेष गुणविशिष्ट चम्तु हो भूत नामसे अभिदित हैं। पृथ्वीका गन्ध, जलका रस, तेजका रूप, वायुका स्पर्श, आकाणका मन्ध, जलका रस, तेजका रूप, वायुका स्पर्श, आकाणका मन्द्र विशेष विशेष गुण हैं। सुतरां पृथ्वी, जल, तेजः, वायु और आकाण ये भूतके नामसे अभिदित हैं। ज्ञान आत्माका विशेष गुण है सही; किन्तु मनोम्राद्य है, यह विदिन्द्रिका मान्य नहीं है। इसीलिये आत्माको भूत नहीं कहा जाता।

श्चिति पदार्थ दो तरहका है—नित्य और अनित्य। परमाणु ही श्चितिका नित्यपदार्थ है, इसकी उत्पत्ति या बिनाश नहीं, परन्तु यहां स्वतःसिद्ध है। सिवा इसके समस्त पृथ्वी ही अनित्य है। अन्यान्य सव तरहके पार्थिव पदार्थकी उत्पत्ति और विनाश होता है। परमण्य प्रत्यक्ष नहीं, वरं अनुमानग्राह्य हैं।

सावयव श्रित पदार्थका विभाग करते करते सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतरसे सूक्ष्मतम अवयवमें उपनीत होने पर भी ऐसा अवयव उप स्थत होता है, कि जिसका विभाग करना पकान्त असाभव हो जाता है। इस तरह जिसके विभागकी किसी तरह कल्पना नहीं की जा सकती अर्थास् जो नितास्त ही अविभाज्य हो जाता है, वही परमसूक्ष्म या परमाणुके नामसे अभिहित होता है। अवयव संयोग हो उत्पत्तिका कारण है। परमाणुका अव-यव नहीं है। सुतरां न इनकी उत्पत्ति हो है और न मनका विनाश ही है।

अनित्य पृथ्वी भी तीन प्रकारकी हैं — शरीर, इन्द्रिय और विषय। शरीर भीगायतन, शरीरको छोड़ किसी तरह भीग नहीं हो सकता। इन्द्रियां उसी भीगकी साधनस्वक्षया हैं। विषयकी उपलब्धि ही भीग है। यह शरीर भी दो तरहका है— योनिज और अयोनिज। शुक्कशोणित संयोगजन्य शरीर योनिज और इसके सिया अयोनिज हैं। योनिज शरीर भी दो तरहका है,—जरायुज और अएडज । मजुष्यादिका शरीर जरा-युज पक्षी और सर्पादिका शरीर अएडज है। अयो-निज शरीर भी दो तरहका हैं,—स्वेदज और उद्भिज। मच्छड़ आदिका शरीर स्वेदज और वृक्षादिका शरीर उद्भिज है। शास्त्र पहलेसे मासूम होता है, कि प्रक्षादि-में जोवातमा हैं। पापकर्म विशेषके फलस्वरूप जीव स्थाथर योनि प्राप्त होता है।

नृक्षादिमें जीवात्मा है, इसके प्रमाणमें शङ्करमिश्र-का मत लिखा जाता है। "नृद्धिक्षतभग्नसंरोहणे च" अर्थात् गृक्षादिका कोई स्थान भग्न तथा कोई स्थान क्षत होनेसे समय आने पर उसका जोड़ा लगता तथा वह क्षत शुक्त हो जाता है। इसीलिपे उसको भग्नक्षत म'रोहण कहते हैं। अतएव गृक्षादिमें भी जीवनीशिक्त है, वह इससे जाना जाता है। गृक्ष आदि अपनी पृष्टिके उपकरण रस आदिका आकर्षण कर परिपुष्ट होते हैं। यह भी इनकी जीवनीशिक्तके अस्तित्वके परिचायक हैं। सिवा इसके देविवयोंके और नारकीके शरीर भी अयोनिज हैं।

ब्राणेन्द्रिय पार्शिव और गम्धका अनुभव होनेसे यह गम्धकी उपलब्धि कियाविशेष हैं। यह किया गम्धकी है, इसिलिये यह कर्म भी पार्थिव हैं।

स्नेहगुणविशिष्ट पदार्थ हो जल है। जिस गुणके प्रभावसे चूर्ण पिएडकारमें परिणत हो सकता है, उस गुणविशेषका नाम स्नेह है। स्नेहगुण 'स्निग्धं जलं' जल स्निग्ध है, यह बात अनुभवसिद्ध है। जलके सिवा अन्य किसी द्रवामें स्नेहगुण नहीं। तैलादिका स्नेह गुण मी जलीय है। तैलीदिका स्नेह उत्कृष्ट है, इसलिये वह दहनके प्रतिकृल है। जलको पक और संज्ञा है। वह यह कि जिस दृष्यमें जलत्व जाति है, उसका नाम जल है। पृथ्वीयृत्तिविवर्जित है; फिर भी हिमकरकादियृत्ति-जातिविशेषका नाम जलत्व है। सत्ता और दृष्यत्व जाति पृथ्वीयृत्ति, तेजस्त्व आदि जाति हिमकरकादियृत्ति नहीं है, इसलिये उनका जलत्वमें नहीं लाया जाता। जल हो प्रकारका है—नित्य और अनित्य। जलीय परमाणु नित्य है, उसको छोड़ कर सब

तरहका जल अनित्य है। अनित्य जल तीन तरहका है— शरीर, इन्द्रिय और विषय। वरुणलोकके जीवोंका शरीर जलीय है, यह शास्त्र पढ़नेसे मालूम होता है।

तेजः—जिस द्रथमें रस नहीं है, फिर भी रूप है, उसका नाम तेजः है। पृथ्वी और जलमें रूप है, सही; किन्तु उनमें रस भी है, वायुप्रभृतिका रूप नहीं है। अथवा जिस द्रव्यमें तेजस्त्य है, उसका नाम तेजः है। केरकादिमें अयुत्ति है, फिर भी, विद्यादादिमें यृत्ति जातिविशेषका नाम तेजस्त्य है। तेजः हो प्रकारका है,—नित्य और अनित्य। परमाणुरूप तेजः नित्य है, इसको छे। इस सभी अनित्य हैं। अनित्य तेजः भी तोन तरहके होते हैं—शरीर, इन्द्रिय और विषय। सूर्यालोकस्थित प्राणियोंका अरीर तेजस हैं। चक्षु रिन्द्रिय तेजस हैं। रूपमालके अभिव्यक्षक है। अत-पद यह भी तेजस हैं। शरीर और इन्द्रिय मिन्न समस्त तेजः विषय कहे गये हैं।

वायु—जिस द्रव्यमें रूप नहीं, स्पर्श है, उसका नाम वायु है। पृथ्वी, जल और तेजोद्रव्यमें रूप है, आकाशा-दि द्रव्यमें स्पर्श नहीं है, इसीलिये वे वायुके नामसे अभिहित नहीं हो सकते। दायु दो प्रकारकी है,—नित्य और अनित्य। अनित्य वायु भी तीन प्रकारकी है,—शरीर, इन्द्रिय और विषय। वायुलोकस्थित जीवोंके शरीर वायवीय है। व्यजनवायु अङ्गसङ्गी जलके शीतल स्पर्शकी अभिव्यक्ति करती, त्विगिन्द्रिय भी स्पर्श मात्रके अभिव्यक्षक है, अतपद यह वायवीय है। शरीर और इन्द्रियको छोड़ सब वायुका साधारण नाम विषय है। जन्यद्रव्यमालमें हो पृथ्वी, जल, तेजः और वायु इन भूतचतुष्टयके साथ अव्याधिक परिमाणसे सम्बन्ध है, अतपद इस भूतचतुष्टय जन्य द्रवामाल ही आरम्भक या समवायिकारण है।

आकाश—शब्दाश्रय वस्तुका नाम आकाश है। शब्दको उत्पत्ति वायुसापेश्न होने पर भी वायु शब्दका आश्रय नहीं। वायुका एक विशेष गुण स्पर्श है। वायु जब तक रहती है, तब तक उसका स्पर्श गुण भी रहना है। शब्द वैसा नहीं। वायु रहने पर भी शब्द नष्ट हो सकता है। वायुके विशेष गुण स्पर्शके साथ इस- कं इस तरह वैलक्षण्य रहनेसे शब्द वायुका विशेष गुण नहीं।

काल – जिस द्रवाके द्वारा उपेष्ठत्य-किनष्ठत्व वाव-हार निर्वाहित होता है, उसका नाम काल है। पूर्व-वर्त्ती कालमें उत्पन्न वाक्ति उपेष्ठ और परवर्ती कालका उत्पन्न वाक्ति कनिष्ठ है।

दिक् — दूरत्व और अस्तिकत्व या नैकट्य और पूर्व-पश्चिम आदि वाबहार हा कारण द्रवा विशेषका नाम दिक् है।

आकाश, काल. दिक् प्रत्यक्ष नहीं। कार्य द्वारा अनुमेय हैं। ये प्रत्येक एक हैं, अनेक नहीं। एक होने पर भी उपाधि भेदसे भिन्न भिन्न हैं। घटाकाश, पटाकाश आदि आकाशका औपाधिक भेद है। क्षण, दिन और मास आदि भेदसे काल भी अनेक प्रकारका हैं। कियाक्षप उपाधिभेदसे इसका ऐसा भेद प्रतीत होता हैं। वस्तुतः काल एक हैं। इसी तरह दिक् भा एक हैं। उपाधिभेदसे यह पूर्व पश्चिमके नामसे पुकारा जाता है।

बात्मा—ज्ञानका आश्रय द्रश्य भात्मा है। आत्मा दो तरहकी है —परमात्मा और जीवात्मा। ईश्वरको अनुमान द्वारा जाना जीता है।

एक देवता हैं, जो इस विश्वकी सृष्टि करते हैं, वे और दूसरा के।ई नहीं —एकमात्र ईश्वर हैं।

जीवातमा—"में जानता हूं" "में सुनता हूं" इत्यादि मानस प्रत्यक्षसिद्ध होता है । किसी एक विशेष गुणके साथ जीवातमाका मानस प्रत्यक्ष होता है। जोवातमा एक नहीं अनेक हैं या प्रति शरीरमें भिन्न भिन्न है! बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, होष, यत्न, संख्या, परिमाण, पृथक त्व, संयोग, विभाग, भावनाख्यसंस्कार, धर्म और अधर्म जीवातमाके ये चौदह गुण हों।

जिसके द्वारा जोवातमा और तन्निष्ठ सुखदुःख आदिका अनुसब है।ता है, उसका नाम मन है। जीवातमा भी अपने सुखदुःख मनके द्वारा प्रत्यक्ष करती है। इस कारण जैसे चक्षुकादि चिहिरिन्दियको विद्रिक् करण कहा जाता है, बैसे ही मनको भी अन्तःकरण वा अन्तरिन्दिय कहते हैं।

रूप भादि विषयों के साध चक्षः आदि इन्द्रियों का

सन्निकर्ष या सम्बन्ध होने पर भी तत्त्रद्विषयकी उपलब्धि होती है। किन्तु एक समयमें रूप आदि पांच विषयों के साथ चक्षु आदि पञ्चेन्द्रियका सन्निकर्ष होने पर भी एक कालमें ही पड़चेन्द्रियजनित चाक्षवादि पांच प्रकारके ज्ञान नहीं होते। केवल उनमें एक प्रकारका ज्ञान होता है! विषयके साथ अभ्द्रियका सन्तिकर्ण ही ज्ञानका साधन और पांच झान ही एक समय होनेका कारण है, तब पांचों झान एक समय क्यों नहीं होते ? इसके उत्तरमें कहना होगा, कि विषयके साथ इन्द्रियके सन्नि-कर्णको छोड कर अन्य कोई सहकारी कारण भी है। जिसकी सन्तिधि होनेसे झान उत्परन होता है, सन्तिधि ही उस समय ज्ञानका कारण है। अर्थात् जिस इन्द्रिय-के साथ आगे मनःसंयोग होता है, वही इन्द्रियन्नान प्रथम ही उत्पन्न होता है। जिस इन्द्रियकं साथ मनः. संयोग नहीं होता या पीछे होता है, विषय सन्निकर्ष रहने पर भी यह इन्द्रियजन्य ज्ञान उस समय भी नहीं होता। यह सर्ववादिसम्मत स्वीकार्य विषय है।

जिसके धर्म है, वह धर्मी है, मनका धर्म अणुत्व है, सुतरां मन धर्मी है। जिस प्रमाणके बलसे अस्तित्व स्वीकार किया जाये, उसका नाम धर्मिप्राहक प्रमाण है। जिस प्रमाणके बलसे मन सिद्ध हुआ है, उस प्रमाण के बलसे मनका अणुत्व भी सिद्ध हुआ है, अत्वव मनके महत्त्वकी कल्पना की नहीं जा सकती। मनके महत्त्वकी कल्पना करनेसे हो धर्मिप्राहक प्रमाणके हितमें विरोध होता है।

इस पर आपत्ति हो सकती है, कि नर्तकी नृत्य करनेके समय दर्शकों के दर्शन, गेयपदका स्मरण, वाध-शब्दका श्रवण, वस्त्राञ्चलका स्पर्शन और पादन्यास, हस्तवालन, शिरश्वालन आदि कार्य एक समयमें करतो है। अतप्त मन अणुपरिमाण होनेसे एक समयमें उनका पकाधिक इन्द्रियका संबोग किसी तरह हो नहीं सकता। सुतरां मनके अणुत्व स्वीकार करनेसं एक समयमें पकाधिक ज्ञान था किया कभी भी नहीं हो सकतो।

इस भापत्तिके खण्डनमें वक्तव्य यहहैं, कि मनः अति शीघ्र शीघ्र सञ्चरणशील हैं। अत्यन्त द्रुतभावसे एका- धिक इन्द्रियके साथ मनका संयोग होता है, इससं योगपद्वय भ्रम होता है। अर्थात् एक समयमें एका-धिक ज्ञान और एकाधिक कियायें हो रही हैं, ऐसा भ्रम होता है। वस्तुतः ज्ञान और कियापरम्परा कमशः होती रहती है। एक समयमें नहीं होती। सुतरां एक इन्द्रियके साथ संयुक्त हो कर दूसरे क्षण हो और एक इन्द्रियके साथ संयुक्त होता है। किय्तु मनका संयोगकम और उसके लिये ज्ञानकर्म इतना दुलंका है, कि वह बेधिगम्य नहां होता, इसोलिये एक समयमें एकाधिक ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान पड़ता है। यह ज्ञानना या ऐसा विवेचन भ्रमात्मक है। शीव्र शीव्र ज्ञान होता है, इससे क्रमिक ज्ञानका योगपद्य भ्रम अन्यत

कई पद्मपत्न एकके बाद दूसरा रख कर एक सूंकी नेतिक छेद दिया जाये, तो कहा जाता है, कि एक बार ही सभी पत्न छेदे गये। किन्तु ऐसी बात नहीं, वह एक सभयमें ही नहीं छेदे गये वरं सबसे ऊपरवाला पत्न हो पहले छेदा गया, इसके बाद उसके नीचेका, पीछे उसके नीचेका, इसी तरह एकके बाद दूसरा छेदा गया। किन्तु छेदनेका काम शीघृतापूर्वक हुआ है, इसीलिये कमलक्ष्यका बेध नहीं होता। इसीलिये बेय या छेदनेकी कियाका यौगपद्य भ्रम होता है।

कणादस्त्रको तीसरे अध्यायके दूसरे आहिकमें इसो तरह मने।परीक्षाकी अवतारणा की गई है। उपस्कार-कार शङ्करमिश्रने इस आहिककी व्याख्या उदाहरण आदि दे कर अतोव प्राञ्जल भाषामें की हैं। उन्होंने दीर्घा-गुलो (लम्बाकारका पिष्टक) भक्षणका उदाहरण दे कर कहा है, कि इस स्थलमें यद्यपि छण, रस, गन्ध, स्पर्श, आदिकी युगपत् प्रतीति हो तथापि वह मनका अनुवाबसाय (Gradual perception) माल है, क्योंकि मन शीघ्र सञ्चारो हैं। इस शीघ्र सञ्चालको निमित्त युगपत् विविध इन्द्रियहाकको प्रतीति होतो है। दर्शनशास्त्रमें यह घटना योगपद्याभिमानको नामसे अभिदित की जातो है। भगवान स्त्रकार भी इस आहिकके तीसरे स्त्रमें कहते हैं—

"प्रयहनयौगपद्याज् ज्ञानायौगपद्याच्चेकम्।"

प्रत्येक देहमें एक मनके सिवा बहुतेरे मन नहीं हैं। इस तरह युक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया है, कि एक शरीरमें एकाधिक मन नहीं है। अन्यथा कल्पना गौरवदोषप्रसङ्ग होता है। इस तरह यौगपद्य भ्रान्तिका उस्कृष्ट उदाहरण आज कलका वायक्कोय है। पाठक शङ्करमिश्रके उपस्कारमें और भाषापरिच्छेद नामक प्रस्थमे वैशेषिकोक्त इन नी द्रवग्नोंका स्विशेष विवरण सहज ही देख सकेंगे।

इस दर्शनके मतसे चार तरहके परमाण और आका-शाहि पश्चद्रवा निष्य हैं। सिवा इनके द्वाणुक अवधि महाभूत चतुष्टय अर्थात् क्षिति, जल, तेजः और वाय अनित्य है। सब अनित्य द्रव्योंकी सुध्ट और संद्वार या प्रलयका का प्रवर्शित हो रहा है । ब्रह्माके देहियस-र्जनके समय समागत होने पर सब भूवनेकि अधिपति महेश्वरको सञ्जिहीर्षा अर्थात् संदारेच्छा प्राद्भीत हुई। इसके बाद समस्त जीवात्माकं अद्रव्टके वृत्तिनिरीधहेत् अदूष्ट द्वारा सृष्टि और स्थितिके निमित्त अदूष्टका कार्य प्रतिबद्ध होता है। प्राणियों के भागके लिये जगतको सृष्टि और स्थिति है। भाग प्रयोजक या भागहेत् अदृष्ट, प्रलयप्रयोजक अद्रुप्ट द्वारा प्रतिवद्ध होने पर भोगप्रयोजक अद्रष्ट फिर भीग सम्पादन कर नहीं सकता। उस समय-के प्रलयनिषम्धन अद्रष्टयुक्त प्राणियों के संयोगमें शरीर और इन्द्रियके आरम्भक परमाणुशों से कर्मकी उत्पत्ति होती है। इस कर्मके कारण आरम्भक संयोगको निवृत्ति हो जाती है। उस समय देह और इन्द्रिय विनष्ट हो कर तदारम्भक परमाणुमें कर्म हो कर आरम्भक संयोग निवृत्तिक्रमसे महापृथ्वी नष्ट है। जाती है। इस प्रणालीसे पृथ्वी पर जल, जल पर तेज, तेज पर वायु नष्ट होती है। तद चतुर्विध ग्रहाभूतके चतुर्विध-परमाणुमात विभक्त-रूपसे अवस्थान करता है तथा धर्म, अधर्म और भाव-नाच्य संस्कारयुक्त सब आत्मा और आकाशादि नित्य-पदार्थ अवस्थित रहते हैं।

प्रलयकालके अवसानमें प्राणियों के भेगके लिये महेश्वरको सृष्टि करनेको रच्छा होतो है। तय प्रलयहेतु अदृष्टके होनेसे वह फिर भेगप्रयोजक अदृष्टकी चृत्ति निरोध नहीं कर सकता। सुतरां फलेश्निस होता है।

उस अद्रष्ट्युक्त आत्माकं संयागसे प्रथमतः वायवीय परमाणुमें कर्मकी उत्पत्ति और इन सब परमाणुकै संयोगसे ब्राणकादि कमले महान् वायुकी उत्पत्ति होती है और वह अनवरत कश्पमान रह कर आकाशमें अव-स्थित रहता है। तिर्यक्षमन वायुका स्वभाव है। इस समय किसी दूसरे द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती, जिसके द्वारा वायुका वेग प्रतिहत हो सके। सुतरां वायु नियत कम्पमान अवस्थामें रही। बायकी सृष्टिके बाद इस तरहको जलीय परम। णुमें कम को उत्पत्ति हो कर बह भी ब्राणुकादि कमसे महान् सलिल राशि हुई और वाय वेगसे कम्प्रतान हो वायुमें रहो। इसके बाद इस कमसे पार्थि व परमाणु संयोगसं निविद्यावयव महापृथ्वी हुई और वह भी इसी जलराशिमें रही। इस तरह दोष्य-मान महातेजाराशि समुत्यन हो कर इस जलराशिने वीछे महेश्वरके संग्रहपमालसे ही अवस्थित रही। व्रह्माएड और ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई।

वाणी जैसं दिन भर परिश्रम कर रातको विश्राम करते हैं, उसी तरह जगत्की सृष्टिके समय पुनः पुनः दःखादि भोगमें परिक्षिष्ठ प्राणियों के कुछ कालके विश्वामके लिये महेश्वरके अभिप्रायसे प्रलयका आवि-र्भाव होता है। इसीलिये पुराणादिमें सृष्टि और प्रलय रात और दिनरूपसे को सिंत हुए हैं। देखते हैं, कि घट आदि पार्थिव वस्तु चूर्णीकृत होतो है, पर्वत भी पार्थिव हैं, अतएव वे भी एक दिन चूर्णीकृत होंगे। जलाशय सुख जाते हैं। समुद्र भी एक जलाशय ही है। प्रदीप तेज हैं, ये भी बुक्त जाते हैं। इस तरह प्रलयके साधक बहु प्रकार अनुमान प्रदर्शित धुए है। आगतिक वस्तु मात ही क्षिति, अप् तेन और वायु इस भूतचत्र्यका कार्य है। आकाश किसी द्रव्यका आरम्भक नहीं। हिन्तू आक श विभु और सर्वगत है। जागतिक कोई पदार्थ ही आकाशसम्पर्कवर्जित नहीं। सुतरां जाग-तिक पदार्थ निर्वाचन करनेके समय आकाशको छोडने से नहां बनता और भी कहा जा सकता है, कि कणाद आदिके मतसे आकाश शब्दका आश्रय है। आकाशको सिवा शब्द हो नहीं सकता। सुतरां जगतुमें आकाशकी उपयोगिता निःसन्देह है।

कणाइने काल और दिक् पदार्थ माना है। यह क्यों मानना होगा ? इसका भी उन्होंने कारण दिखाया है। किन्तु इस विषयमें सन्देह करनेका यथेए कारण है, कि काल और दिक्षदार्थमें कणादके मतसे पश्च-भूतों के अतिरिक्त हैं या नहीं ? फणादने पहले पृथ्वी, अप्, तेजः और वायुके लक्षण निर्देश और अप्रत्यक्ष वायु पदार्थके साधन और उसके नानात्वसंस्थापन पूर्वक गुब्द और गुणके अधिकरणह्नपसे आकाशके साधन या अनुमान किया है और आकाश एक है, कई नहीं, यह भी प्रतिपादन किया है। वायुका लक्षण स्परीविशेष, वायुसाधन प्रसङ्घीं परीक्षित हुआ है। इसके बाद, गृथ्वी, अप गीर तेजके लक्षणः गन्धादि द्वारा परीक्षा कर काल और उसका एकत्व और दिक्तथा उसका एकत्व संस्थापन कर एक पदार्थके भी कार्यभेदमें औपाधिक भेद होता है। इससे दिक्पदार्थ एक होने पर भी उपाधि भेदसे पूर्व दक्षिणादि व्यवहार भेद सम-र्धान कर आकाशको विशेष गुण शब्दकी परीक्षा की गई है। इस समय विवेच्य विषय यह है, कि दिक् पदार्थाः की तरह काल पदार्धमें भी भूत, भविष्यत् और वर्रामान भेरसे औपाधिक नानात्वका व्यवहार प्रचुर परिमाणसे सुत्रकारने भी भविष्यत् आदिका व्यवहार किया

आकाशके भी घटा काश, महाकाश इत्यादि कएसे औपाधिक भेदका अभाव नहीं है। ऐसी अवस्थामें कणादने केवल दिक्पदार्थामें ही औपाधिक भेद क्यों प्रदर्शन किया? काल और आकाशके औपाधिक भेद क्यों प्रदर्शन नहीं किया? यह प्रश्न आप ही आप उठता हैं। केवल यही नहीं, काल और आकाशके औपाधिक भेद नहीं करनेसे स्वकारकी न्यूनता भी अपरि हार्य हो उठती है। किन्तु जरा विशेष कपसे प्रणिधान करनेसे मालूम होता है, कि स्वकारका अभिप्राय स्वतन्त्र है। कणादके मतसे आकाश, काल और दिक् एक पदार्थ है। कार्यभेदसे केवल नाम भेदमाल है। जैसे एक ही व्यक्ति प्रतियोगिभेदसे पिता, पुल, भ्राता, बन्धु आचार्य आदि नाना आस्याओंसे आस्यात होता है, उसो तरह एक ही पदार्थ कार्य भेदसे आकाश,

काल और दिक्नामसे अभिदित होता है। यथार्धमें काल और दिक् आकाशसे स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है।

कणादने आकाशका अनुमान कर पृथिव्यादि लक्षण-को था विशेष विशेष गुणेंकी परीक्षा कर "तताकाश न विद्यते" इस सूत द्वारा दिलाया है, कि ये आकाशगत नहीं हैं। पृथिष्यादिके लक्षण आकाशमें नहां हैं अर्थात् आकाश पृथिव्यादिकं अन्तर्गत है। नहीं सकता। यह पृथ्वी आदिसे सम्पूर्ण स्वतन्त पदार्थ है। पोछे आकाशके प्रकारभेद्रवक्षप काल और दिक पदार्थ बौर उनका एकटव निरूपण कर आकाश-निरूपणकी पूर्णता सम्पादन कर कार्या भेदले एक पदाध के नानात्व अङ्गीकार कर उदाहरण स्वरूप दिक्परार्थके कार्यभेदसे नानात्व दिखाया है। इस तरह उन्होंने आकाश पदार्था-का वक्तवत्र विषय अन्त कर आकाशमें विशेष गुण शब्द-की परोक्षा को है। क्योंकि धर्मिनिक्रपणके बाद धर्म-निरूपण सर्वथा समीचीन है। सुत्रकारके इस तरह अभित्राय न होनेसे पञ्चभूत निरूपणके बाद पृथिवप्रादि भूत चतुष्टवके गुणकी परीक्षा और इसके बाद काल और दिक निरूपण कर आकाशगुण शब्दकी पराक्षा करना असम्बन्ध और असङ्गत हो जाता है। अर्थात् पश्चभृत-का गुण परीक्षामें काल और दिक् पदार्थका निरूपण किसी तरह ही सङ्गत नहीं है। सकता।

काल और दिक् वास्तिविक आकाशसे अतिरिक्त नहीं, सूत्रकारके इस तरह अभिपाय वर्णन करनेका और भी विशिष्ट हेतु हैं। वह यह, कि शब्दके अधि-करण या आश्रय रूपसे आकाशका जा अनुमान किया गया है, उसकी प्रणाली भो प्रकाशित हुई हैं। यथा—

"कारणागुणपूर्विकः कार्यगुणो दृष्टः।"

"कार्यान्तराप्रादुर्भावाच शब्दः रूपशंवतामगुष्पः॥"

इन दो स्त्रों द्वारा पृथ्वो, अप्, तेजः और वायुकं गुण नहीं हो सकते, यह समधंन किया गया। क्योंकि कार्यभूत पृथिक्यादिका गुण उसका कारण पूर्वेक होता है, यह देखा गया है। बोणा, बेणु और मृद्कू आदिके शब्द कारण गुणपूर्वेक नहीं। क्योंकि बोणादि-के शब्द एक समान नहीं होता। बोणादिके शब्द कारण गुणपूचक होनेसं रूप आदिकी तरह अच्छा खराब भाव भी उसमें नहीं हो सकता।

उक्त दो सूत्रों द्वारा शब्द पृथिव्यादिके गुण नहीं हैं। यह स्थिर कर

"परत्र समवायात् प्रत्यत्तत्वाच नात्मगुष्पा न मनोगुषाः।"

इस स्वसं शब्द आत्मा या मनका गुण नहीं है। यह समर्थन किया गया है। क्योंकि आत्माके गुण कान सुकादि, आत्मसमवेत है, किन्तु शब्द आत्मसमवेत नहों। सुतरां शब्दमें आत्मका गुण नहों हो सकता। शब्द आत्मसमवेत होने में "अहं जोनामि" "अहं सुकी" में जानता हूं, में सुका हूं आदिकी तरह "अहं शब्दवान" में शब्दयुक्त हूं, मुक्तों शब्द हो रहा है। इस तरहकी प्रतीत होती, किन्तु ऐसा नहीं होता। अतएव शब्द आत्माका गुण नहीं। शब्द मनका भी गुण नहीं। कारण शब्दका प्रत्यक्ष है। मनका गुण होनं से प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। क्योंकि मन अणु है।

इत तीन सूत्रों द्वारा शब्द, पृथ्वी, अप्, तेजः, वायु, आतमा और मनके गुण हो नहीं सकते, यह प्रति-पन्न करके ही सूत्रकारने कहा है—"परिशेषालिङ्गमाकाशस्य" अर्थात् शब्द जब पृथ्वी, अप्, तेजः वायु, आतमा और मनके गुणसे नहीं हो सकता है, तब परिशेषयुक्त यह आकाशके ही गुण होते हैं। इससे विलक्षण कपसे समक्षां आता है, कि काल और आकाशसे अतिरिक्त नहीं। पेसा होनेसे शब्द क्यों का उ और दिक्के गुण नहीं हो सकते, यह समक्षा देना अवश्य कर्रावा था। यह न कर "परिशेषालिङ्गमाकाशस्य" यह जात कहना नितान्त असङ्गत और असम्बन्ध हो जाता है।

काल और दिक् आकाशसे अतिरिक्त नहीं है यह कल्पनाभास है, ऐसा समक्ष उपेक्षा करना असङ्गत नहीं होगा। कारण साँख्याचार्यों के मतसे भी दिक् आकाशसे अतिरिक्त नहीं।

"दिक कालावाकाशादिभ्यः" यह सांख्यसूत्र ही इसका उत्क्रष्ट प्रमाण है। दिक और काल आकाशसे उत्पन्न द्वुप हैं। नैयायिकने और भा गांगे बढ़ कर कहा है, कि आकाश भी ईश्वरसं अतिरिक्त नहीं।

गुष्य ।

जिस पदार्थामें गुणत्व जाति है, उसका नाम गुण

है। संयोग और विभाग इन दोनोंकी समवेत सत्ताकं भिन्न आतिका नाम गुणत्व है। संयोगत्व और विभागत्व यथाकम संयोग और विभाग ये दोनों समवेत नहीं हैं। सत्ता जाति संयोग विभाग दोनों समवेत होने पर भी सत्ता भिन्न नहीं। इसीलिये उनको गुणत्व कहा जाता है।

गुण चौंबोस तरहके हैं—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शन्द, संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संगोग, विभाग, परत्ब, अपरत्व, दुखि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यस, गुरुत्व, द्ववत्व, स्तेह, मंस्कार, धर्म और अधर्म।

शब्द दो तरहका है --ध्वनि और वर्ण । मृदङ्ग आदि-कं शब्दका नाम ध्वनि है। कर्ठ और तालुप्रदेशमें आभ्यन्तरीण वायुके अभिघातसे जो शब्द होता है, उसका नाम वर्ण है । एकत्वसे परार्द्धतक संख्या प्रकार हैं ; उसमें द्वित्यादि संख्या अपेक्षा बुद्धि जन्य हैं ; अपेक्षा बुद्धिका नाश होने पर हो ब्रित्वादिका विनाश है। बहुत एकत्वविषयक बुद्धिका नाम अपेक्षाबुद्धि हैं। परिमाण चार प्रकारको है, अणु, महत्, हस्व और दीर्घ। शङ्कर मिश्रकं मतसे प्रत्येक वस्तुमें द्विविध परिमाण हैं। जिसमे अणुत्व परिमाण है, उसमें हस्वत्व परिमाण भी है। इस तरहका महत्त्व और दार्घत्व समदेशवर्ती है । परमाणु और मनः पदार्थीं में परम अणुत्व अथवा अणुपरिमाणके चरम उत्कर्ष और आकाश, काल, दिक् और आत्मामें चरमोटकर्ण या परम महत्व है । जिस गुणके अनुसार घटसे पट पृथक् , पृथ्वीसे जल पृथक् है । इत्यादि प्रवीति होती है, उसका नाम पृथकत्व है। एकाधिक जो सब वस्तुएं परस्पर ( स्थायो-सम्बन्धका श्रन्य हो कर भो) मिलितभावसे रहती है, उनके सम्बन्धका नाम संयोग है। कार्य और कारण कभी भा सम्बन्ध-शुन्य नहीं होता, इसोलिये उनका सम्बन्ध संयोग नहीं है, यह समवाय है। संयोग तीन प्रकारका है-अन्यतर कर्मजन्य, उभय कर्मजन्य और संयोग जन्य। जिन दो वस्तुअक्ति। संयोग होता है, उनमें केवल एक कियाके लिपे जा संयोग है, यह अन्यतर कर्भ जन्य है। जैसे पव त पर किसी पक्षीके बैठने पर पर्व त और पक्षीम जी संयोग होता है, वह केवल पक्षीके कियाजन्य है।

युद्धके समयमं महाद्वय (दे। पहलवानां )-में जा संधीग होता है, वह उभय कियाजन्य है। हस्तिस्थित कुठारके साथ वृक्षका संधाग होने पर उसमें वृक्ष और हाथका भी परस्पर संबंध होता है, इसमें सम्बेह नहीं। यह हस्तवृक्ष-संधाग कुठारवृक्ष संधागजन्य है।

संयोगके प्रतिद्वन्द्वी या प्रतिपक्ष अर्थात् जो गुण उत्पन्न होनेसं संयोग विनष्ट होता है, उसका नाम िभाग है। विभाग भी संयोगकी तरहसे तोन तरहका है—पर्धं तसे पक्षीका विभाग, पक्षीके कर्म जन्य है। मल्ल द्वय और मेषद्वरका विभाग दोनों कर्म जन्य है। मृक्षसे हाथका विभाग वृक्षसे कुडार विभागजन्य है। परत्व और अपरत्व कालिक और देशिकभेदसे दे। प्रकारका है। कालिक परत्व और अपरत्व उपेष्ठत्व और कनिष्ठत्वक्षप है। दूरत्व और अन्तिकत्व ही देशिक परत्व और अपरत्व है।

बुद्धिका अर्थ झान । झान अनेक रूपमें विभक्त हैं।
उनमें पहले निर्विकता और सिवकत्यभेदसे दे। प्रकारका है। जिस झानमें विशेष्य विशेषणभाव नहीं उत्पन्न
होता, उसमें केवल वस्तुका सक्तप भासमान होता है,
यह निर्विकत्य है। निर्विकत्यक झान अतीन्द्रिय है, यह
प्रत्यक्ष नहीं, अनुमेय है। जिस झानमें विशेष्य विशेषणभाव भासमान है, उसका नाम सिवकत्यक है। 'अयं
घटः' यह घट, यह प्रत्यक्ष सिवकत्यक है।

निविक्त कानमें ऐसी विशेष रूपकी कल्पना नहीं है। इससे यह निविक्त कर कथात् विकल्प श्रम्य है। इससे यह निविक्त कर कथात् विकल्प श्रम्य है। निविक्त कर श्राम ही अनुमान-प्रणाली ऐसी ही निर्देष हुई है। विशिष्ट श्राम विशेषण श्रामश्रम्य है। नोल न जाननेसे नीलेटियल का श्राम नहीं होता, कड़्ग न जाननेसे खड़्गका श्राम नहीं हो सकता। सुतरां घटत्व श्राम होनेसे घटत्व विशिष्ट शाम हो नहीं सकता। इसलिये 'अयं घटः' इस तरह विशिष्ट शाम होनेसे पहले विशेषणीभूत घटत्व का श्राम हुआ है, यह अनुमेय हैं। जिस निर्विक्त क्षामने घटत्य की विषय किया है। इसी श्रम ने अवश्य घट को भी विषय किया है। क्यों कि घटत्य और घट दोनों विषय दोनों का कारण यक रूप है। घटत्य और घट दोनों विषय दोनों का कारण यक रूप है। घटत्य और घट दोनों विषय दोनों का

विषय होने पर भी वह खरूपमें हो विषय हुए हैं; विशेष्य-विशेषण भावमें नहीं। इसीलिये वह निर्विक्षण कान न होनेसे विशिष्टकान या विशेषण कान नहीं हो सकता। सुतरां निर्विक्षणकान विशेषण कान नहीं हो सकता। सुतरां निर्विक्षणकान होनेसे विशिष्टकान विशेषण भावमें हो नहीं सकता। इसीलिये निर्विक्षणक शब्द द्वारा क्षानका आकार प्रकाश किया नहीं जाता। क्येंकि शब्दके द्वारा जी। प्रकाशित होगा, वह अवश्य ही विशेष्य विशेषण भावापन्न होगा। निर्विक्षणक क्षानका विषय विशेष्य विशेषण भावापन्न नहों।

अनुभृति या अनुभव और स्मृति या स्मरणह्यसे भो ज्ञान दे। प्रकारके हैं। अनुभृति दे। तरहकी ह -प्रत्यक्ष और लैं ङ्गिक या अनुमिति। प्रत्यक्ष छः प्रकार-का है, - ब्राणज, रासन, चाक्षुष, स्वार्शन, श्रावण और मानस । संस्कारजन्य ज्ञानविशोषका नाम समृति या स्मरण है। विद्याया प्रमा और अविद्या वा अप्रमा-भेदसे भी कान दो प्रकारका है। जी वस्तु वस्तुगत्या जैसी है उस वस्तुके ठीक उसी तरहका ज्ञान ही विद्या या प्रमा है। जो वस्त जैसी है, अन्य रूपसे उस वस्त का झान होनेको अविद्या या अप्रमा कहते हैं। अविद्या दो तरहकी हैं - संशय और विषय्यास । एकधर्मीमें नाना धर्मके ज्ञानका नाम संशय है, जैसे इसे स्थाण या पुरुष-इस तरह जो अनिश्वयात्मक ज्ञान होता है, वही संशय है। क्योंकि एक स्थाणुद्धवी धम्मीमें परस्वर विरुद्ध स्थाणुत्व और पुरुषत्वरूप धर्मद्वयका ज्ञान हुआ है। निश्वयात्मक भ्रमका नाम विषयोस है । जैसे देहादिमें मात्मबुद्धि, विसदोष दुष्ट-ध्यक्तिके शंबसं वीतवर्ण बुद्धि, शुक्तिकामें रजतबुद्धि, मरीचिकामें जलबुद्धि इत्यादि।

जिस ज्ञानका विषय वस्तुतः धिद्यमान नहीं, वहीं
मिध्याज्ञान या अविद्या है। स्वर्नज्ञान और अविद्या
स्वरनकालमें भी जाम्रद्वस्थाकी तरह सब विषयों का
अनुभव होता है। परन्तु उस समय इन्द्रियों को कार्यकारिता नहीं रहती। विषयमें भी विद्यमानता नहों।
सुतरां मिध्याज्ञान या अविद्या है। किसी किसी
आचार्यके मतसे स्वर्नज्ञान पूर्वानुभवका स्मरणमात
है। स्वरनमें अपने शिरका काटा जाना देखा जाता
है सही, किन्तु उसका कीई पदार्थ ही अनुभूत कहा नहीं

जाता। स्व अर्थात् स्वयं अनुभूत है। शिर भी अनुभूत है, काटना भी अनुभूत है। दोषाधीन परस्पर सम्बन्धका केवल प्रतिमास होता है। कोई कोई स्वरन धातुवैषम्य-जनित होता है। आकाशगमन, वसु-न्धरा पर्यटन, व्याधादिका सय आदि स्वरनवात देशकन्य है। अग्निप्रवेश, दिग्दाह, कनकपवंत, विद्युद्ध विस्फु-रण प्रभृति स्वरनिषत्तदेश्यजन्य है, समुद्रका तैरना, नदीका स्नान, गृष्टिपात तथा रजतपव तका दर्शन आदि श्लेष्मदेशकन्य है। अर्थात् वातिपत्तादि धातुदेश्यसे ये सब स्वरन देख पड़ते हैं। इसके सिवा अन्य स्वरन अद्रष्ट जन्य होते हैं। उनमे धर्मजन्य स्वरन शुमस्चक और अधर्मजन्य स्वरन अश्मस्चक ह।

सुल दः व इच्छा द्वेष अविको व्याख्या अनावश्यक है। इन सबोंके अनुभवितद्व हैं। यतन तीन प्रकारका है-प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवनयोनि । इष्ट्रसाधनता क्रान, चिक्रीपा अर्थात् यह मेरा कर्रावा-इस तरहकी इच्छा, कृतिसाध्यत्वज्ञान और उत्पादनप्रत्यक्ष, प्रवृत्तिके कारण हैं। इष्ट्रसाधनताः ज्ञानकी कारणता पहले ही समर्पित हुई है। जा करनेकी इच्छा नहीं होती, वह करनेके लिये काई प्रवृत्त नहीं होता। इच्छा होने पर भी यदि विवेचना हो, कि यह कार्य मेरे करने याग्य नहीं, यानी यह निर्वाह करना मेरे साध्या-तीत है, ऐसा है।ने पर भी उस कार्यमें प्रवृत्ति नहीं है।तो। असाध्य विषयमें प्रवृत्ति होना असम्मव है। ये सब होने पर भी जिस उपादानसं कार्यसम्पादन करना होगा, उस उपादानका प्रत्यक्ष न होनेसे उस कार्य सम्पा-दनमें प्रशृत्त हो नहीं सकता । मृत्तिकाका प्रत्यक्ष न होनेसे घट ढकना आदिके बनानेमें, चावलके प्रत्यक्ष न होनेसे पाक्षमें काई प्रवृत्त नहीं होता। निवृत्तिका कारण पहले प्रदर्शित हुआ है। शरीरमें प्राणवायुके सञ्चरण ( अर्थात् निश्वःस प्रश्वास आदि जे। यहाप्रभाव-से सम्पन्त होते हैं)का नाम जीवनयानि यह है।

गुरुत्व ही पतनका कारण होता है। पृथ्वीकी आकर्षणशक्तिक प्रभावसं वस्तुके पृथ्वीकी और आरूष्ट होने पर भी गुरुत्व या गुरुत्वका पतनहेतृत्व प्रत्याख्यात नहीं ही सकता । घरोकि वस्तुक गुरुत्वके अनुभार आकर्षणशक्तिकी कार्यकारिताका न्यूनाधिक अस्वीका

करनेका उपाय नहीं हैं। गुरु वस्त पृथ्वी द्वारा आरूप होती है, कणादने इस बातकी स्पष्ट भाषामें कहा है। स्पन्दनका हेत, ऐसे गुणविशेषका नाम द्रवस्य है। जलमें द्वटव हैं, इससे जल स्थिर भावसे नहीं रहता। संस्कार तीन प्रकारका है-चेग, भावना और स्थिति-हाएक। धनुर्यस्त परिमुक्त वाण दूरम्थ लक्षाका भेद करता है। धनःसे लक्ष्य तक वाणको गतिकिया एक नहीं। क्यों कि वैशेषिककं मतसं किया क्षणचत्रप्र मात्र रहती हैं। प्रथम क्षणमें कियाकी उत्पत्ति, द्वितीय क्षणमें विभाग, तृतीय क्षणमें पूर्वसंयागनाश, चौथे क्षणमें उत्तर संयोगकी उत्पत्ति, पांचवें क्षणमें क्रियानाश। उत्तर संवे।ग कियानाशक है। फिर भी, धनुःसे लक्ष्य तक वाण पहुंचानेमें लक्षका दूरत्वके अनुसार बहु-क्षणकी आवश्यकता है। वैशेषिकाचार्यों का कहना है, कि धनुके नेादन या निपीडनमें वाणकी गतिकिया जन्मती है। उस गति-क्रियाका वंगाख्य संस्कार वाण-गत एकके बाद दूसरी गतिकिया उत्पन्न कर देती है। इस तरह बाण लक्ष्यस्थानमें पहुंच लक्ष्यभेद करता है। भावनाख्यसंस्कार स्मरणका कारण है। यह भी निश्चयके लिये। निश्चय होने पर भी उस विषयमें उपेक्षा ्द्रि रहनेसे वह भावनाख्य संस्कारका कारण होता है। जिस संस्कार या गुणसे आरुष्ट वृक्ष शालादि छोड देते हो पूर्वतत् अवस्थित हो जाने हैं, उसका नाम स्थिति-स्थापक संस्कार है। पुण्य और पापका नाम धर्म और अधम है। विहित अभिद्दित कियाके अनुष्ठानमें यधाकम धमें और अधमें उत्पन्न होता है और वे यथाक्रम दुःख और सुखके कारण बनते हैं। धर्म और अधर्मका साधारण नाम अदृष्ट है । रूप, रस गन्ध, स्पर्श, शब्द, बुद्धि, सु, स्न, द्राख, इच्छा, हेष, यतन, स्नेह, स्वाभाविक द्रवत्व, भाव-नाख्य संस्कार और अदूष्ट इन सर्वोक्ता नाम विश्व गुण B 1

कर्भ।

उरक्षेपणादि कर्ममें सत्ताभिन्न जा जाति है, उसका नाम कर्मट्व है।

कर्म पांच प्रकारका है; -- उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुः ञ्चन, प्रसारण और गमन ! उत्क्षेपणिकया द्वारा लाष्ट्रादिका अधोदेशसे संयोग ध्वंसानन्तर उद्ध्धंदेशमें संयोग स्थापन किया जाता है। अवसेपण—उत्सेपण-के विपरोत अर्थात् इस किया द्वारा द्रध्यके उद्ध्यंदेशस्य संयोग नाश और अधोदेशके साथ संयोग-सम्बन्ध होता है। जैसे—किसी वस्तुका मकानकी छतसे या किसी उन्चे स्थानसे नीचे फेंकना। आकुञ्चनका साधारण नाम सङ्कोचन या सिकुड़ना है। जैसे वस्त्र आदिका पिण्डित भाव सम्पादन इत्यादि। इसको द्रध्यके एक तरहका आगन्तुक परस्पर संयोग-जनक कर्म कहते हैं। आकुञ्चनका पूर्णतः विपरोत प्रसारण है अर्थात् जिस किया द्वारा द्रध्यकी यथावद्यस्थित अथवा विस्तृति सम्पादित होती है, उसका नाम प्रसारण है। उक्त चार प्रकारकी क्रियाके सिवा अन्यान्य सब कर्म हो कहा गया है। नमन, उन्नमन, चकादिका परिस्नमण, अग्निका उद्धर्श ज्वलन, द्रवद्रध्यका क्षरण प्रभृति भो गमनके अन्तर्भुक हैं।

### जाति ।

जा पदार्थ नित्य हैं और अनेकके साथ समवाय सम्बन्धमें अवस्थित हैं, उनका नाम सामान्य या जाति है। संयोगगुणकी नित्यता न रहनेसं वह अनेक बस्तओं में समवेत है। कर भी जातिमें परिगणित नहीं है। जलोय परमाणुके रूप और आकाशके महत् परिमाण नित्य और समवेत हो कर भी अनेक समवेत न रहनेसे वे सामान्य या जातिमें गण्य नहीं हैं। परा और अपरा-भेदसे जाति दे। तरहकी हैं। जा जाति अधिक देशव्या-विनी है। कर रहती हैं, उसका नाम परा है और जा अल्पदेशमें रहती हैं, उसकी अपरा कहते हैं। द्रव्य, गुण ओर कर्म इन तीनोंमें अवस्थित होनेसे सत्ता जाति परा और घटत्वादि जातिका सर्वापेक्षा अरुपदेशवृत्तित्व रहने संवह अपरा नामसे कथित होती है। सत्ताभिन्न अन्य काई जातिको सर्वापेक्षा अधिक देशवृत्तित्व नहीं है। सिवा इसके द्रध्यत्वादि जातिका परापर जाति भी कहा जाता है। क्योंकि द्वयत्व आदि जातिमें क्षिति-त्वादि जाति अपेक्षा अधिक देशवृत्तित्व रहनेसं परा और सत्ता अपेक्षा अल्पदेशवृत्तित्व रहनेसे वह अपरामें परिगणित है। सकती है। सुतरां इस आकारकी जाति मात ही परापर जाति निर्विष्ट हुई हैं।

## विशेष ।

गुण और कर्म भिन्न एकमाल द्रव्य समवेत प्राथां न्तरका माम विशेष हैं। यह लक्षणमें 'गुण और कर्म भिन्न' कहने पर जलीय परमाणु रूप आदि और उरक्षे-पणादि कर्म द्रव्य समवेत रहने पर भो उनकी विशेष संझा हो नहीं सकती। फिर जाति या सामान्य पदार्थ गुण कर्म भिन्न और द्रव्य समवेत होने पर भो केवलमाल द्रव्य समवेत न होनेसे उक्त गुण और कर्ममें समवेत रहने पर भा उसे विशेष पदार्थ कहा जा नहीं सकता। इस तरह किसी अभावके गुण कर्म भिन्नत्व और एकमाल वृत्तित्व दिखाई देने पर भी कोई द्रव्य उसके समवेत न रहनेके कारण वह विशेष पदार्थमें गण्य नहीं हो सकता।

#### समवाय ।

अवयवोमें अवयवः द्रव्यमें गुण कर्मः द्रव्य, गुण और कर्ममें जाति और परमाणु प्रभृति नित्य द्रव्यमें विशेष पदार्थ जिस सम्बन्धमें अवस्थिति करता है, उसका नाम समवाय है। जैसे घटमें (अवयवीमें) कपालद्वयः वस्त्रमें तन्तु समूह। अर्थात् कपालद्वयके समवायसे घट तन्तुसमूहके समवायसे वस्त्र प्रस्तुत है।ता है। द्रव्य गुण यथा—"शुक्को घटः" शुक्क गुण विशिष्ट घट अर्थात् घटमें शुक्कगुण समवाय सम्बन्धमें है। इस तरहसे जहां जहां किया है, जाति और विशेष पदार्थकी अवर्धित देखी जातो है, वहां वहां इन सबीका समवाय सम्बन्ध निर्देश करना होगा।

#### अभाव ।

संसर्गाभाव अन्योन्याभाव भेदसे अभाव दो प्रकारका है। संसर्ग अर्थात् सम्बन्धके अभाव को ही संसर्गाभाव कहते हैं; यह प्राग्माव भी है, ध्वंसाभाव धौर अत्यन्ताभाव भेदसे तीन प्रकारका है। प्राग्माव अर्थात् वस्तु उत्पन्न होनेसे पहले उसकी अविद्यमानता, जैसे— "घटो भविष्यति" घट होगा, यहां यदि कपालह्य तक भी प्रस्तुत हो, तो भी घट प्रस्तुत नहीं होता, यह स्वीकार करना होगा, सुतरां घट प्रस्तुतकं मननसं कपालह्यकी संयोगजातक घटकी अविद्यमानता है, वही उसका प्राग्भाव है। द्राष्टादि हारा भाषात होने पर जो अभाव

होता है, वही ध्वंसाभाव है, जैसे—"घटो नए।" घट नए हुआ। यहां ध्वंसाभाव हुआ, यह ध्वंसाभाव आदि या उत्पत्ति और प्रागभाव है; ध्वंस या अन्त नहीं। किन्तु प्रागभावसे उसके विपरीत अर्थात् उस प्रागभावका किर प्रागभाव या आदि नहीं है। फल उसका अन्त और ध्वंस है। क्योंकि घटकी उत्पत्ति होनेसे हो उसके प्राग्भावका ध्वंस देखा जाता है।

अत्यन्ताभाव प्रागभाव और ध्वंसारितिक संसर्गा भावविशेष है। यह अभाव किसो विशेष कालके लिये सीमाबद्ध नहीं हैं। यह सर्वकालमें ही विद्यमान रहता हैं। जैसे वायुमें जीव नहीं, घटमें चैतन्य नहीं, भूत-लमें घट नहीं इत्यादि। आपाततः मालूम होता है, कि भूतलमें घट लाते ही मानो उसका अत्यन्ताभाव मोचन हो गया, किन्तु अनुधावन कर देखनेसे मालूम होगा, कि जब 'इस भूतलमें' यहां (किसी निर्दिण भूमिमें) घट लाया गया, तब वहांका घटात्यन्ताभाव विद्रित हुआ सही, किन्तु प्रदेशान्तरमें अवश्य हो उसका अत्यन्ता-भाव रहा, सुतराँ इसमें यह कुछ विशेष हो सकता है।

अन्योन्याभाव-अन्योन्ये अधीत परस्पर परस्परका अभाव। फल जो चस्त नहीं, उसमें उसका न रहना वस्तुका जो अभाव है, वही अन्योन्याभाव है। जैसे 'घटो न पटः' घट, पट नहीं अर्थात घट कभी भी पट नहीं, यह वात खतःसिद्ध है, वैसे इससे यह भी मालूम होता है, कि जिस घटमें पट नहीं या पटका अभाव है, अर्थात् घट संझक वस्तु जितने स्थानमें फैलती है, उसमें पट नहीं है या रह भी नहीं सकता, सुतराँ वहां अवश्य ही पट-को अभाव खीकार करना होगा। अतएव इस आकार-के अभावको ही अन्योग्याभाव कहते हैं। क्योंकि जैसे घटमें पटका अभाव दिखाया गया, वैसे ही ठीक इसी आकारमें ही अर्थात "पटो न घटः" पट कभी भी घट नहों इत्याकारमें भी उक्त अभाव प्रतिपादित होता है। स्तरां उक्त विषयमें परस्परमें ( घटमें और पटमें ) पर स्परका सभाव प्रतीत हुआ। अन्योन्याभावका दूसरा प्रताम भेद हैं। इस कारण "घटः पटादन्यः घटः वटाज्जिन्नः" पटसे घट अन्य या भित्र है, इस तरहके प्रयोगसे भी इनके परस्परके अश्योग्याभाव या भे &

विकाया गया है।

#### कारचा।

समवायी, असमवायी और निमित्तभेदसे कारण तीन तरहका होता है। जी सद कारण अर्थात् अवयव या उपादानादि, कार्यांमें या अवयवीमें, समवाय सम्बंध-में अवस्थान करें, उनको समवायोकारण कहते हैं। जैसे घट और पट कार्यों के प्रति यथाक्रम कपालद्वय और तंत्रसमुद्र समवायीकारण है। जा सब कारण उक्त समवायी कारणोंमें समवेत रहते हैं, उनकी असम-वायी कारण कहते हैं। जैसे— हपालद्रय और तन्तुओं का संयोगक्रमसे घट और पट कार्यका असमवायी कारण हैं। क्येंकि इन समवायी कारणेंका यथायथ भावसे संवीग द्वारा हो उक्त कार्यद्वय सम्पन्न हुए हैं और उक्त संवाग साक्षात सम्बन्धमें या समवाय-सम्बन्धमें ही कपालद्वय और तत्समूहमें विद्यान है। कारण, गुण और गुणीका सम्बन्ध समवाय है। यहां संवागगुण और कपालद्वय और तंतुसमूह गुणी हैं, सुतरां यह संयाग ही उक्त कार्यद्वयका असमवाया कारण है। इस समवायी कारणके नाशसे कार्यका भी नाश होता है। कथित समवायी और असमवायी कारणह्मयके सिवा जी सब अवास्तर कारण है या उपादान कार्य-समापनान्तमें उनमें लिप्त नहीं रहते, उन्ही सब कारणों-का नाम निमित्तकारण है। जैसे दएड चक्र आदि घटके और तुरी वैमादि पटके निमित्त कारण हैं।

#### ו שוחת

वैशिषिक मनसे प्रमाण दे तरहका है—प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्षप्रमाण ६ प्रकारका है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण भी ६ प्रकारका है। चक्षुः, ब्राण, रसना, श्रोत्र, त्यक् और मन—ये छः इन्द्रियां हो प्रत्यक्षप्रमाणको कारण हैं; अत्यय ये प्रत्यक्ष-प्रमाण हैं। जो कारण किसी भी एक घटनाके साहाय्यमें कार्य सम्पादन करता है, उसका नाम कारण हैं। जे। पदार्थ यज्ञन्य हो कर यज्ञन्यका जनक होता है, वह उसका व्यापार या घटना है। अर्थात् जो पदार्थ जिससे (कारण) उत्पन्न हो उसका ही कर्त्तन्य अर्थात् उसी कारण द्वारा वह करणीय कार्य सम्पादन करता है। अथ्या उसका उस कार्यके सम्पादन सरता है। अथ्या उसका उस कार्यके सम्पादनमें सहायता करता है, उस पदार्थको उसका

व्यापार या घटना कहा जाता है। जैसे "असिना छिनित्त" अर्थात् असि द्वारा काटता है. यहां असि काटनेको कियाका कारण है। यथार्थ स्थलमें विषयके साथ
जिस इन्द्रियकी प्रत्यासित्त या सिषक्ष या संवंध है
अथवा संयोग है, वही इंद्रियका व्यापार है। क्योंकि
विषयके साथ इन्द्रियके सिनकर्ष या संयोग न होनेसे
विषयका प्रत्यक्ष होना जसम्भव है। विषयके साथ
इन्द्रियका सिनकर्ष इन्द्रियजन्य है और इन्द्रियजन्य
प्रत्यक्ष झानका जनक है। अतप्य विषयके साथ
इन्द्रियका सिनकर्ष इन्द्रियका व्यापार है। इन्द्रियगण
इस व्यापारकी सहायतासे प्रत्यक्षझानका कारण या
उसके सम्पादनमें समर्थ होते हैं, इससे उनको करण

लौकिक सन्तिकर्ध ६ प्रकारका है। संयोग, संयुक्त-समवाय, संयुक्त-समवेत-समवाय और विशेषणता वा खरूप है। चक्षूरिन्द्रिय घटके साथ संयुक्त होनेसं घटका प्रत्यक्ष होता है। यहां विषयके साथ इन्द्रियका संबंध संयोग है। घटके साथ चक्षुरिन्द्रियका संयोग होनेसे जैसे घटका प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह घटता जाति घटगत शुक्कनीलादि रूप है और उस शुक्कनील आदि रूपगत शुक्कत्व नीलत्वादि जातिके भी प्रत्यक्ष होता है। यह अनुभवसिद्ध हैं। इसका अपलाप किया जा नहीं सकता। वयोंकि जी व्यक्ति घटका प्रत्यक्ष कर चुका है, घटका क्या रंग है, यह भी उसने प्रत्यक्ष कर लिया है, उसमें सन्देह नहीं हो सकता। सुतरां घटत्वादि विषयके साथ चञ्जूरिन्द्रियका किसी तरहका संबंध अवश्य हो है । क्योंकि यह न होनेसे घटत्वादि प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इन्द्रियके साथ असंबंध वस्तुका प्रत्यक्ष असम्भव हैं। घटत्व जाति और शुक्कका घट-समवेत अर्थात् घटमें स वाय संबंधमें इनकी वृत्ति हैं। सुतरां घटत्व जाति और घटगत शुक्करवर्क साथ चक्षु-का संबंध होने पर संयुक्त समवाय हो जाता है। श्क्रकपसंघट समवेत हैं। अर्थात् शुक्कत्व जाति श्क्र-कासं समवाय संबंधमें हैं। किन्तु शुक्लत्व जातिक साथ चक्षुका संबंध होता है -संयुक्त समवेत सम बाय है। क्योंकि घट सक्षुसंयुक्त है, शुक्रुक्तप घटसम-

वेत है; शुक्लत्व जाति शुक्लक्षय-समवेत है। इसी तरह ब्राण भी रसनाके साथ संयुक्त होनेसं द्रवाके गन्ध और रसका प्रत्यक्ष है।ता है, अतएव गन्ध और रसके साथ आश्रय या अधिकरण द्रव्य क्रवसे ब्राण और रसनेन्द्रियका संबंध-संयुक्त-समवाय है। क्योंकि गम्ब और रसका आश्रय या अधिकरण द्रव्यक्रमसे व्राण और रसनेन्द्रिय संयुक्त है। गम्ब और रस पे द्रव्यसमवेत हैं। गम्धत्व रसत्वके साथ द्राण और रसनेन्द्रियका संबंध संयुक्त समवेत समवाय है। शब्द आकाश-समवेत हैं। कर्णप्रदेशावच्छिन्त आकाश हो श्रवणेन्द्रिय है, अतएव शब्दप्रत्यक्षका संबंध सम-वाय है। शब्दत्व, कत्व, गत्वादि प्रत्यक्षका संबंध-विश्वेषणता या स्वरूप है। भूतलमें घटाभावके प्रत्यक्ष-स्थलमें विश्वेषणता हो सन्तिकर्श है। क्योंकि भूतलके विशेषण रूपसे ही घटाभावका प्रत्यक्ष है।ता है। जो वस्तु जिस इन्द्रियको प्राह्म है, उसी वस्तुका धर्म भीर उसी वस्तका अभाव भी उस इन्द्रियका प्राह्म है। घट चक्ष रिन्द्रियका प्राह्य है अतएव घटवृत्ति गुणिक्रियादि धर्म और घटका अभाव और चक्षुरिन्द्रियप्राह्य है।

उद्भूतकप और महत्त्व, वहिंद्रव्य और तद्गतिकयागुण आदिके प्रत्यक्षका कारण है। उत्तम भज्जीनकपालमें
हाथ छू जाने पर हाथ व्यथ्य या जल जाता है। अतपव इसमें जकर अग्नि है। किन्तु इस अग्निके कपमें उद्भू तत्त्व नहीं है, इससे वह दिखाई नहीं देती। परमाणुका महत्त्व नहीं है। इसीलिये परमाणु दिखाई नहीं देता। किसी किसी यूरोपीय पण्डितोंके मतसे वस्तुके गुण-मात्र ही प्रत्यक्ष होता है। वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं होता। कणादके मतसे वस्तुका भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वस्तुगुण समष्टिमात्र नहीं है।

वस्तुगुणका आधार है। किसी भी अस्तुको नष्ट करनेसे गुणका नाश करना नहीं होता। जलपानके गुण द्वारा जलका गुणपान करना नहीं होता। घोड़े या शकट आदि पर खढ़ कर चलना पड़ता है। उनके गुण पर सढ़ कर चलना नहीं दोता। दीर्घ वस्त्र परि-धान किया जाता है। किन्तु दीर्घ ता जे। वस्त्रका गुण है, उसकी काई नहीं वहनता।

और एक बात यह है. कि महत्त्व प्रत्यक्षका कारण जिसमें महत्त्व नहीं हैं, उसका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता । परमाणुमें महस्व नहीं है, इसीछिपे परमाणु अप्रत्यक्ष है। महत्त्व गुण गत नहीं द्रव्यगत है। द्रव्यः गत जो महरूव है, द्वत्रगत गुणके प्रत्यक्षका कारण है. वह द्वाके प्रत्यक्षका कारण न होगा, यह समाचीन करुपना नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है, कि परि-द्रश्यमान घटादि द्रवा परमाणुपुञ्जलक्षप नहीं; परमाणु-पुञ्जसमारब्ध द्वान्तर है। इस द्वान्तरका नाम भव-यवी है। जिसके अवयव हैं, उसका नाम अवयवी है। घट-पटादिका अवयव है अतएव पे अन्ययो है। जो जातीय परमाणु अवयवीके आरम्भक या जनक होता है. अवयवी भी उस जातिका होगा । जैसे मृदारब्ध घट मृज्जातीय, रजतारब्ध घट रजतजातीय इत्यादि । पर-माणुपुञ्जफे अतिरिक्त अवयवी खोकार न करनेसे घट।वि द्रवा परमाणुपुञ्जालकप होनेसे घटादि द्रवाका प्रत्यक्ष नहीं ही सकता।

अब आपत्ति हो सकती है, कि जैसे दूरस्थ एक केश (बाल) प्रत्यक्ष न होने पर यह जरूर दिखाई देता है. कि उस बालके गुर्व्छांमें एक बाल होगा । इसो तरह एक परमाणु प्रत्यक्ष न होने पर भी परमाणुपुञ्ज प्रत्यक्ष हो सकता है। इसके उत्तरमें हमारा वक्तवा है, कि यह दूष्टान्त ठीक नहीं हुआ। कारण, एक एक केश भी तो अतीन्द्रिय नहीं। प्योंकि निकटस्थ व्यक्ति वह देख सकता है। दूरस्थ व्यक्ति उसे नहीं देख सकता, इसका एक एक केशका अतोन्द्रियत्व कारण नहीं; क्योंकि एक एक केश अतीन्द्रय होने पर निकटस्थ व्यक्ति भी उसे देख नहीं सकता था। किन्तु दूरस्थ वाक्ति जी एक केश नहीं देख सकता, उसका कारण दूरत्वरूप दोष है। जैसे कोई पक्षी उड़नेके समय प्रत्यक्ष होने पर भी आकाश-के दूरतर प्रदेशमें उत्पतित अवस्थामें वह प्रत्यक्ष या दृष्टिगोचर नहीं होता। दूरत्व हो उसका कारण है। उसो तरहका दूरस्थ एक केश न दिखाई देनेका कारण भो दुरस्य है, केशकी अतीन्द्रियता नहीं। एक केश जैसे दूर रहनेके कारण दिखाई नहीं देता, उसी परिमाण दूरसे केशगुच्छ दिखाई देता है। कारण यह दूरस्य एक

केश पर अपने प्रमावका विस्तार कर सकने पर भा कंशगुच्छ पर अपना प्रभाव विस्तार कर न सका। इसको अपेक्षा अधिक दूरत्व होनेसे केशगुच्छ भी दूरि-गांबर नहीं होता। यथार्थ में प्रत्येक परमाणु एक एक केशकी तरह है, किसी समय भी द्रष्टिगीचर नहीं होता। सुतरां परमाणु अतोन्द्रिय है। परमाणु अती न्द्रिय है।नेसे परमाणुपुञ्ज भी दृष्टिगोचर हो नहीं सकता। पयोंकि अतोन्द्रिय या नहीं, इन्द्रियके अतोत अर्थात् अविषय है। स्वविषयमें प्रत्यक्ष ही कारणवदातः इन्द्यिक पटु-मन्द-भाव हो सकता है। किंतू अविषयका प्रहण किसी समयमें नहीं होता। एक खूद पका भाम आंखसं दिखाई देने पर उसका रंग और आकार भी दिखाई देता है। इस आम फलको दूरता और सन्नि-धान न्यूनाधिक दर्शनकी अवाक्त परिस्फुट अवस्था हो सकती है। किन्तु आम फलमें प्रचुर परिभोणसे मधुररस रहने पर भो किसी तरह वह दिखाई नहीं देता। क्योंकि रूप चक्ष रिन्दियका विषय है। रस चक्षुरिन्दियका विषय नहीं। उसी तरह जब परमाणु चक्षुरिन्द्यका विषय नहीं, तब प्रचुरपरिमाणसं पर-माणु-मिलित होने पर भी वह अर्थात् परमाणुपुञ्ज द्वारि गोत्रर हो,नहीं सकता।

पक न्याय है, कि "शतमण्यन्धानां न पश्यित"। अर्धात् पक अन्धा जैसे देख नहीं सकता, उसी तरह सैकड़ों अन्धे पकत होने पर भो ते देज नहीं सकेंगे। क्योंकि उनकी दृष्टिशक्ति नहीं। एकके बाद पक विंदु देनेसे दश होता है सहो. किंतु पक संख्याका उठा छेने पर दश विंदु देने पर भी कुछ नहीं होता। क्योंकि पकके संवेग बिना विंदुकी कुछ भी कार्यकारिता नहीं रह जाती। उसी तरह महत्त्वकी सहायताके बिना इन्द्रियशक्ति कार्य नहीं कर सकती है। एक परमाणु दिखाई नहीं देता, उन अन्धोंकी तरह सैकड़ों परमाणुओंके पकत होने पर भी वे दिखाई नहीं देंगे इसीलिये अवयव अर्थात् परमाणुके अतिरिक्त अवयवार रह अर्थात् परमाणु द्वारा समारब्ध अवयवा अङ्गोकत हुआ है। "स्थूलो महान् घटा" यह प्रत्यक्ष अनुभव उसका प्रमाण है।

बौद्ध अदृश्य परमाणु-पुञ्जसे दृश्य परमाण्युञ्जकी उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। नैयायिकोने इस मतका प्रत्याख्यान किया है। उनका कहना है, कि जी अदूश्य हैं, जे। सुक्त हैं, वह दूश्य और दूश्यका उपादान और मदत् है। नहीं सकता। वह दूश्य या महत् होनेका कारण नहां। दूश्य और महान् परमाण्युञ्ज अदूश्य और सुक्ष्म परमाण्युअसं चस्टबन्तर स्वीकृत होने पर सूक्त और अदूरव परमाण्युञ्जले दूरव और स्थूल परमाणु-पुअको उत्पत्ति है। सकती है सही । किन्तु ऐसा है।ने पर उत्पन्न पुञ्जक भातर्गत प्रत्येक परमाणु अदूश्य और स्थूल कह कर खोकार करना होग।। क्योंकि जे। प्रत्ये क-कं अदूरप और सूदम हैं, उसकी समां छ और दूरप स्थल हो नहीं सकते। यह स्वीकार करने पर किन्तु परमाणुसे वस्त्वन्तरको उत्पत्तिकी तरह और बैाद्ध इन वंग्नें। मतसे सिद्ध हे। रहा है। उस वस्टवन्तरका नाम न्याय मतसे अवयवी है। बौद्धमतसे दूश्य परमाणुपुञ्ज है, इतना ही प्रभेद हैं। अर्थात् वस्त्वन्तरकी उत्पत्ति दोनों मतसे खोछत हो रही है। किन्तु उस वस्तुकी संझा या नाम छे कर विवादका केवल पर्यासान होता है। नैयायिक यह भी कहते हैं, कि न्याय मनसे 'एको धटः' --इस प्रतातिको विषयता एक पदार्थमें स्वीकृत होना हो संगत है। अनेक पदार्थों में स्वीकृत होने पर असङ्गत और गौरवजनक होता है।

अर्लाकिक सिक्षिक तीन प्रकारका है -सामान्य लक्षण, ज्ञानलक्षण और योगज। सामान्य लक्षण अर्थात् जो सामान्य जिसमें स्थित है, वह सामान्य ही उसके आश्रयका या उसका प्रत्यक्ष सिन्तकर्ण खक्कप होता है। इस सामान्यके किसी एक आश्रय चक्षुः संयोग होने पर यह सामान्य कप सम्बन्धमें समस्त उसके आश्रयके अर्लोकिक या चाक्षुष प्रत्यक्ष होता हैं। किसी भी एक घटमें चक्षुःसंयोग होने पर घटत्व सम्बन्धमें निखल घटका अलीकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष इसका उदाहरण है। ज्ञान लक्षण हैं अर्थात् ज्ञान हो सिन्तकर्ष खक्कप है। जिसका ज्ञान होता है, वह ज्ञान उसीके अलीकिक प्रत्यक्षके सिन्तकर्ष खक्कप होता है। चन्दनखएडमें चक्षुःसिन्तकर्ष खक्कप होता है। चन्दनखएडमें चक्षुःसिन्तकर्ष होते पर 'सुरिम चन्दन' अर्थात् सुगन्धयुक्त

चन्दन हैं — यहां झानलक्षण सन्तिकर्ष वशतः सीरभके अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है। योगज-धर्म-प्रभाव से योगी अतीत अवागत सूद्म ध्यवहित विप्रकृष्ट सर्व प्रकारके पदार्थ को प्रत्यक्ष करते हैं।

अनुमितिका करण अनुमान है। साध्य, हेतु और व्याप्तिका परिचय पहले प्रदत्त हुआ है। हेतुका दूसरा नाम लिङ्ग है। क्योंकि उसके द्वारा साध्य-लिङ्गित अर्थात् ज्ञात होता है। जिसमें साध्यकी अनु मिति होती है, उसका नाम पक्ष है। पव तमें विहिकी अनुमिति होती है, इससे पर्वत पक्ष है। सिद्धिका अर्थात् साध्य-निश्चयका अभाव पक्षता है। अनुमिति-से पहले पर्व तमें चिह्नका निश्चय नहीं हुआ। अतएव पवंतमें पक्षता है। सुतरां पर्वत पक्ष है। सिद्धि अर्थात् साध्य-निश्चय रहने पर भी 'सिषाधियषा' अर्थात् साधनकी इच्छा या अनुमिरसा या नहीं। अनुमिति-की इच्छा होने पर अनुमिति हो सकती है। आहमाका श्रवण और मनन आदि मुमुशुके कर्राव्य है, ऐसा वेदमें विहित है। वेदवाक्य सुन कर आत्माके विषयमें जो अवरोध या झान होता है, उसका नाम श्रवण है। यहां वेदवाक्य-श्रवणमें बात्माकी सिद्धि अर्थात् निश्वय होनेसे यद्यपि सिद्धिका अभाव नहीं, तथापि सिषाधि विषा या अनुमित्सा द्वारा आत्माका मननहती अनुमान होता है। अनुमानको प्रणाली इस तरह है-पहले तो पर्वतमें धूम दर्शन होता है। इसको प्रथम लिङ्ग परामर्श कहा जाता है। लिङ्गहेतु है, परामर्श उसका क्षान है। पर्वतमें धूमदर्शन प्रथम लिङ्गकान है। पोछे 'धूमो वहिन्याया''—अर्थात् धूम वहिका न्याय है, इस तरह व्याप्ति-स्मरण होता है। यही अनुमान है अर्थात् अनुमितिका कारण है। यह द्वितीय लिङ्ग-परामर्श है। इसके बादके क्षणमें "बह्रिवाण्य धूमवान् पर्वतः" अर्थात् वह्नियाप्य धूमपर्वतमें है, इस तरहका झान होता है। यह तृतीय लिङ्ग-परामर्श है। तृतीय-लिङ्ग परामर्शका दूसरा नाम पक्षधर्मतासान है। केवल परामर्श शब्द द्वारा भी इसका निर्देश किया जाता है। इसके बादके क्षणमें 'वर्वती वहिमान' इस तरह अनुमिति होतो है। ब्याप्ति झान अनुमितिका

करण है। परामर्श उसका बग्रापार है। क्योंकि परामर्श ब्राप्तिशानजन्य हैं, फिर भो, ब्राप्तिशान-जन्य अनुमितिका जनक है । पहले तो लिङ्गपरामर्श अनु-मितिका कारण नहीं हो सकता । क्योंकि कार्यको उत्पत्तिका अवावहित पूर्व क्षणमें कारणको विद्यमानता न रहने पर कार्यकी उत्पत्ति नहीं है। सकतो । कार्य-उत्पत्तिका अवावहित पहले क्षणमें कारण न रहने पर भी कार्यकी उत्पत्ति स्वोकार करने पर निष्कारण कार्यो-टपत्ति खीकार करनी पड़ती है। श्रानमात हो प्राय द्धि-क्षण स्थायी है। प्रथम क्षणमें ज्ञानको उत्पत्ति, दूसरे क्षणमें स्थित और तोसरे क्षणमें उसका विनाश है। प्रथम लिङ्गपरामर्श अर्थात् धूम,दर्शनकं द्वितीय क्षणमें ब्यासि-स्मरण, तृतीय क्षणमें हितीय लिङ्ग परामर्श और चतुर्ध क्षणमें अनुमिति होती है। प्रथम लिङ्गपरामर्श है, किन्तु तृतीय लिङ्गवरामर्श क्षणमें अर्थात् अनुमितिः के पूर्व क्षणमें विनष्ट हो जाता है । जिस क्षणमें जा वस्तु विनष्ठ होतो है, उसं क्षणमें उस वस्तुकां सत्ता रह नहीं जातो। धार्योहपत्तिके अवप्रविद्यत पूर्वक्षणमें कारणकी सत्ता न रहने उस पहली सत्ताका रहना दिनान्तरमें सत्ताके रहनेके तुन्य है। ऐसी सत्ता कार्यो-टपितमें के।ई भी उपकार कर नहीं सकती । प्रथम लिङ्ग परामर्श या प्राथमिक धूमञ्चान अनुमितिका करण या साक्षात् होतु न होने पर भी परम्परा हेतू या प्रयो-जक जरूर है। पयोंकि प्रथम लिङ्ग परामर्श व्यातिकान-के, व्याप्तिश्चान तृतीय लिङ्गपरामर्श अनुमितिके हेतु या कारण हैं।

जिस कार े के बलसे अनुमिति होगी, उस कारण या हेनुमें पश्चसत्त्व, सपश्चसत्त्व और विपश्चासत्त्व—इन तीन क्यों या धर्मों का होना आवश्यक है। जिस अधिकरणमें साध्यकी अनुमिति होती है, उसका नाम पश्च है। जिस अधिकरणमें साध्यका निश्चय हैं, उसका नाम सपश्च है। जिस अधिकरणमें साध्यके अभावका निश्चय हो, उसका नाम विपश्च है। पर्वतमें विह्वकी अनुमितिके स्थलमें पर्वत पश्च, महानस सपश्च और जल हर विपश्च है। हेतु कप धूम, पश्च पर्वत और सपश्च जलहर नहीं है। इसोलिये धूममें तीन हैं। इस कप-

तयका नाम गमकतीपायिक इप । गमकता है या नहीं, अनुमापकता है, उसका औपायिक है या नहीं—
उपायस्करप है। धूम जा परम्परा सम्बन्धमें विह्न अनुमिति का कारण है, उसका उपायभूत होते हैं, ये इपलय।
क्योंकि हेतुपक्षमें न रहनेसे अनुमिति हो हो नही सकती,
यह कहना अनावश्यक है। हेतुसपक्ष न रहनेसे भी
अनुमिति हो नहीं सकती है। क्योंकि जिस अधिकरण
में साध्यका निश्चय है, उस अधिकरणमें हेतु न रहनेसे
इस हेतुमें साध्यकी व्याप्ति हो रह नहीं सकती है।
हेतुमें साध्यकी व्याप्ति न रहनेसे इस हेतुके बलसे
साध्यकी अनुमिति होना एकान्त हो असक्सव है।

हतुमें साध्यकी व्याप्ति रहनेसे यह हेतु सपक्षमें अर्थात जिस अधिकारमें साध्यका निश्चय है, उसमें न रहना चलेगा ही नहीं। विषक्ष अर्थात् जिस अधिकरणमें साध्यके अभावका निश्चय होता है, उसमें हेत् रहने पर भी हेतुमें साध्यकी व्याप्ति रह नहीं सकती। कारण, जहां माध्यका अभाव है, वहां हेत् रहनेसे इस हेत्में साध्यकी व्याप्ति नहीं रहती। वयेकि जहां साध्यका अभाव रहता है, वहां हंतुका न रहना ही हुई व्याप्ति। सुतरां उक्त तोनों ६प गमकताका उपायभूत हैं, इसमें सन्देह नहीं उक्त तीनें रूप या इनमें एक: रूप रहनेसे ही यह गमकतीपायिक रूप शुन्य हत् में होगा। सुतरां वह आपाततः हेतु कहके बोध होने पर मी यथार्थमें हेत, नहीं है।ता। इसीलिये ऐसे हेत का नाम हेटवाभास है। जी केवल हेतु की तरह भासमान हाता है, किन्त्र यथार्थ हेत्र नहीं है, वही हेत्वाभास है। दुष्ट हेतुका नामान्तर हेत्वाभास है। वैशेषिक दर्शन-प्रणेता कणादकं मतसे हेत्वाभासका नाम अनपदेश हैं। जो हेतु नहीं है, फिर भी, हेतु सदूश है, वही अनपदेश या हरवाभास है। कणादके मतसे होत्वाभास तीन प्रकौर-का है, -- अप्रसिद्ध, असन् और सन्दिग्ध । जिस हेत् की प्रसिद्धि नहीं है, उसका नाम अप्रसिद्ध है। प्रसिद्धि है या नहीं, प्रकृष्टक्ष्यसं सिद्धि अर्थात् व्याप्ति हैं। जिस होतुमें साध्यकी व्याप्ति नहीं है अथवा व्याप्ति रहने पर भी किसी कारणवश उसका ज्ञान नहीं होता, वह हैत

अवसिद्ध है। अप्रसिद्धका दूसरा नाम व्याप्यत्वासिद्ध है। 'धूमवान् वहः' यहां धूमको अनुमिति विषयमें वहिरूप हेत् अप्रसिद्ध या व्याप्यत्वासिद्ध है।

असन अर्थात् जा हे तुके पश्चमें या साध्यके अधिकरणमें नहीं रहता, उसका नाम असन है। इसका दूसरा
नाम विरुद्ध है। 'गे।त्ववान् अश्वत्वात्' गे।त्वसाध्य
अश्वत्व हे तु है या 'अश्वो विषाणित्वात्' अश्वत्व साध्य
विपाणित्य अर्थात् श्रृङ्गयुक्त हे तु है। इन होनें उदाहरणों से ही हेतु असन या विरुद्ध है। क्येंकि गे।पिएडमें अश्वत्व नहीं, अश्विप्रदुमें श्रृङ्ग नहीं है।
शङ्कर मिश्रके मतसे विरुद्ध भी अप्रसिद्धके अन्तर्गत
है। जे। हेतुपक्षमें विद्यमान नहीं रहता वह असन
है। 'हिरो द्रवां धूमात्'--- पहां धूमक्त हेतु विद्यमान
नहीं है अत्रव्य वह असन है।

जिस हे तुमें साध्यव्याप्तिका सन्देह होता है या जा होतु साध्यका निश्चायक हो नहीं सकता, पक्षमें साध्यका सन्देहमात उत्पादन करता है, उसका नाम सन्दिग्व है। सन्दिग्धका दूसरा नाम अनैकान्तिक है। क्योंकि साध्य भी एक अन्त है; साध्याभाव भो पक अन्त है। 😘 अन्तके साथ अर्थात् केवल साध्यके साथ या केवल साध्याभावके साथ सम्बन्ध जिस हेत्का है, वह हेत् पैकान्तिक है। जी हेत ऐकान्तिक नहीं, अर्थात् साध्य और साध्यामावके साथ जिसका सम्बन्ध है, वह हेतु अनैकांतिक है। विषा णित्व हेतु मान गातव साधन करनेसे विवाणित्व हेतु सन्दिग्ध या अनैकांतिक हैं। क्योंकि गेल्स साध्य हैं, विषाणित्व हेतु है। गो पशुका जैसा विषाण अर्थात् श्रुङ्ग है। मैंस आदिका भी वैसा ही श्रुङ्ग है। सुतरां विषाणित्व हेतु है, गोरव इत्यसाध्यका अधिकरण गो पशुमें है। इससे जैसे साध्यके साथ सम्बन्ध है, वैसे ही साध्यके अर्थात् गोत्वके अभावका अधिकरण भैं समें है, इससे साध्यभावके साथ भी सम्बन्ध है। सुतरां विषाणितव हेतु अनैकास्तिक है। विषाणित्य हेत द्वारा गोत्वका निश्चय नहीं हो सकता, गोत्वका केवल सन्देह हो सकता है। इसीलिये यह हेतु संदिग्ध है। वैशेषिक मतसे प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण हैं। शब्दादि स्वतन्त्र प्रमाण नहों। यह अनुमानके हो अन्तर्गत है। "गौरस्ति"—अर्थात् गो है—यह शब्द सुननेसे गो पदार्थमें अस्तित्वकी अनुमिति होतो है। यह वैशेषिक आचार्यांका मत है। प्रत्यक्ष धूम देखनेसे जैसे अप्रत्यक्ष वहिकी अनुमिति होतो है, धैसे हो प्रत्यक्ष प्रवणमें अप्रत्यक्ष पदार्थको अनुमिति होतो है। लिङ्क दर्शनमें हो या शब्दश्रवणमें अप्रत्यक्ष पदार्थका ज्ञानमात हो अनुमिति है। सुतरां नैयायिक सम्मत उपमान भी वैशेषिक मतसे अनुमानके अन्तर्गत है।

# वैशेषिक मन्यावस्ती।

वैशेषिकदर्शनका प्राचीन भाष्य इस समय बहुत खोजने पर भी कहीं नहीं मिलता। कहा गया है, कि **छङ्केश्वर रावणने इस दर्शनका भाष्य किया था।** वेदान्तदर्शनमें वैशेषिक-मत विरसन प्रसङ्गमें पुज्यपाद शङ्कराचार्यने रावण कृत भाष्यके मतका खर्डन किया है। अनेकोंका मत है, कि प्रशस्तपादाचार्य कृत पदार्थायर्शसंप्रह प्रत्य ही वैशेविकदर्शनका एक मान्य है, किन्तु यह यथार्थ नहीं। पदार्थधर्मसंब्रह-मं मूल कणादस्त व्याख्यात नहीं हुए। केवल स्तन मात्र ही आलोचित हुए हैं। प्रशस्तपादाचार्यने भो अपने प्रम्थको संप्रहुआख्या प्रदान की हैं-भाष्य नाम नहीं रखा है। पदार्थाधर्मसंत्रहके टोकाकार उदयना चार्यने अपनी की दुई टीकामें कहा है, कि सुत अत्यन्त कठिन हैं। भाष्य अति विस्तृत हैं, इसीलिये सरल और संक्षेप करनेके उद्देशसे ही पदार्थाधर्म संप्रह ग्वा गया है। सुतरां पदार्थाधर्मसंप्रहके भाष्य न होनेका प्रमाण उत्यनाचार्यकी उक्तिसे ही मिलता है।

पदार्थाधर्मसंप्रह वैशेषिक प्रन्थावलीमें सबसं प्राचीन प्रामाणिक तथा अत्युत्कृष्ट प्रन्थ हैं। इसमें वैशेषिकदर्शनका कुल तात्पर्य अति संक्षिप्त, फिर भी सारप्रक्रमसे और योग्यताके साथ लिपियद्ध किया गया है। मूल दर्शनमें जगत्की सृष्टि और संहार-प्रणाली उक्त न होने पर भी इस प्रन्थमें ये विषय जरा विशद भावसे विद्यत हुए हैं। उद्यनाचार्यको किरणावली और श्रीधराचार्यकी न्यायकन्दली पदार्थधर्मसंब्रहकी उत्कृष्ट टीका है। परवत्तीं प्र'धोंमें बल्लभाचार्यकी न्याय-लीलावतीका नाम सविशेष उल्लेखयाग्य हैं। वर्द्ध मानो-पाध्यायकृत किरणावलीप्रकाश और लीलावतीप्रकाश तथा मथरानाथ तर्कवागोशको किरणावलोरहस्य और लीलावतीरहस्य नामकी टीका प्रशंसनीय है। शङ्कर मिश्रकृत वे शेशिक सुत्रोपस्कार वहत प्राचीन न होने पर भी अति समीचीन है। जयनारायण तर्कपञ्चाननने कणावस्त्रविवृति नामसे वैशेषिक दर्शनको एक मांश्रिप्त व्याख्या प्रणयन की है । उन्होंने अपने व्याख्याप्रन्थकं अन्तमें भाष।परिच्छेद और सिद्धांतमुक्तावलीका पंथानु-सरण कर वैशेषिक दर्शनके प्रतिपाद्य विषयके सारसं-प्रदुकी संयोजना की है श उपस्कार प्रथमें वृत्तिकारने अपना मत प्रकट किया है । विश्वानिभक्ष-विरचित एक वैशेषिक वार्त्तिक है। शेषोक्त दे। प्रधेांका प्रचार विरल हो गया है।

नव्यत्यायके प्रादुर्भावसे और उत्तरीत्तरप्रसारवृद्धि से इन सब प्राचीन दर्शनप्रंथका हतादर उपस्थित हुआ और इसके साथ हो दर्शन अध्ययन या अध्यापना न रहनेके कारण असंख्य प्राचीन और समीचीन प्रथ विलुप्त हो गये हैं। नीचे अकारादिकमसं कई वैशेषिक सुत्रभाष्य, वृत्ति या टीकाका उन्लेख किया गया -

अपशब्दखर्डन-क्याद्मुनि, अहेत्समप्रकरण, कणादरहरुयसं प्रह. कणादरहरुय--पद्मनाभमिश्र, (यह प्रस्थ उनके अपने रचे हुए सिद्धान्तमुक्ताहार प्रथिकी टीका है) कणादरहरूय-शङ्करमिश्र, कणाद्संब्रहव्याख्या, कारिकावली-विश्वनाथ, किरणावली--उदयनाचार्य, ( यह प्रशस्तपादभाष्यकी एक वृत्ति है, द्रवाकिरणावली भीर गुणिकरणावली नामसे इसके और भी दो भाग हैं), किरणावलीकी टोका-उदयन, किरणावलीकी टीका-कृष्णभट्ट, किरणावलीकी टीका (किरणावलीभास्कर) -पद्मनाभ, किरणावलीकी टीका—बरदराज, किरणावली-की टीका (किरणावलीप्रकाश)--वर्द्धमान, किरणा-( किरणावलोप्रकाशकाशिका )--वलोकी टोका किरणावलोको टोका मेघभगीरथ. किरणावली शब्दविवेचन )—चन्द्रशेखरभारती, किरणा

वलीकी टीका (द्रव्यिकश्णावलीप्रकाश)-वर्द्धमान, मैघभगीरथ, किरणावलीकी टीका (द्रव्यकिरणावली-परीक्षा ) - रुद्र वाचस्पति, (यह रघुनाथकृत द्रव्यप्रकाश-विवृतिको टिप्पनी है), किरणावलीको टीका (गूण-किरणावली टोका ), किरणावलीको टीका (रससार) --माधवादीग्द्र, किरणावजीकी टोका (गुणरहस्य )-राम-भद्र, किरणावलीकी टोका (गुणरहस्यवकाश )-माधव-देव (इसका गुणरहस्यप्रकाश और गुणसारमञ्जरी नाम भी पाया जाता है), किरणावलीकी टोका ( ग्रूणिकरणा-यलोप्रकाश )--वद्ध मान, किरणावली (टिप्पन )--भगोरथ ठाकुर, किरणावली-मधुरानाथ, किरणा-( गुणप्रकाशदोधिति, गुणप्रकाशविवृति, गुणशिरोमणि )-रघनाथ, किरणावली—जयराम भद्दाचाय , किरणावलो (गुणप्रकामदोधितिमाथुरो) -मधुरानाथ, किरणावली --रामकृष्ण भट्टारक, किरणावली ( गुणप्रकाशिववृतिभावप्रकाशिका ) -- हद्रभट्टाचार्यः, कोमलाटीका --विश्वनाथ, गुणकिरणावली--किरणावली देखो । गुणशिरोमणि और गुण्किहेस्स्ति टीका, गुण सारमञ्जरी—किरणावली देखा। जातिषरकप्रकरण---विश्वनाथ पञ्चानन, तत्त्वज्ञानविवृद्धिप्रकरण-विश्वनाथ पञ्चानन, तत्त्वानुसन्धान, तर्क प्रदीप-कोएडभट्ट, तर्क-भाषा (१)—विश्वनाथ पञ्चानन, तर्करत्न (१) -कोएडभट्ट, तक रत्न-वीरराघव शास्त्री, द्रव्यगुणपर्याय, द्रव्यनिकः वण, द्रव्यवताका, द्रव्यवदार्था-पश्चधर, द्रव्यप्रकाशिका, द्वन्द्वविचार--गोकुलनाथ द्रश्यसारसंब्रह -रघुदेव, मैथिल, न्यायतन्त्रवोधिनी विश्वनाथ, न्यायतरङ्गिणी-न्यायवदार्धादीविका - कोएडसट्ट, ( संब्रह् )--माधव देव, पदसंब्रह--कृष्णमिश्र, पदार्थ खएडन या पदार्धातत्त्वविवेचन-रघुनाथ, पदार्थखएडन-टोका-गोविन्द भट्टाचार्या, पदार्थाखराउनटीका-माधव-तर्कसिद्धान्त, पदार्थाखण्डनटोका—रघुदेव, पदार्थखण्डन टीका-ठिचिदन ( मार्कएड ), पदार्थखएडनटोका हाम-भद्र सार्वभौम, पदार्थं लएडनरोका (पदार्थं तत्त्वाव लोक ) - विश्वनाथ, पदार्थ खरडनिटणनव्याख्या-कृष्ण-मिश्राचार्य, पदार्थचंद्रिका -मिसरु मिश्र, पदार्थधर्मः संप्रह ( प्रशस्तवादभाष्य ), पदार्थनिरूवण -स्याय-

वाचस्पति, पदार्थपारिजात-कृष्णमिश्र, पदार्थप्रदेश--शङ्कराचार्या, पदार्थवोध, पदार्थमिणिमाला या पदार्थ माला-जयराम, पदार्थविवेक (सिद्धांततस्व), पदार्थ-विवेककी टीका-गोवीनाथ मौनी. परिभाषाविशेष. प्रमाणमं जरी —सर्वदेवपुरी, वाह्यार्थभङ्ग-निराकरण-विश्वनाथ पञ्चानन, भाषापरिच्छेर - विश्वनाथ पञ्चानन मिध्यात्ववादरहस्य -- गोकुलनाथ, मुक्तिवादरीका-विश्वनाथ, रत्नकोष-पृथ्वीधराचार्य, रत्नकोषकारमत वाद, रत्नकोपकारपदार्थ, रत्नकोषकारिकाविचार, रत्न कोषमतरहस्य, रत्नके।षवाद वा विचार--हरिराम, रत्न-के।पवादरहस्य-गदाधर, राधान्तमुषताहार-पद्मनाथ, राधान्तमुषताहारको टीका (कणाइरहस्य)--पञ्चनाथ, लक्षणावली--- उदयनाचार्या, लक्षणावलीकी टीका न्याय-मुक्तावली-शेषशाङ्गीधर, यादसुधारीका रत्नावली-कृष्ण मिश्र, वैशेषिकरत्नमाला—भवदेव पण्डित कवि. वैशेषिकसूत्र—कणाद, वेशेषिकसूत्रको टोका— उदयना-चार्या, वैश विक्रमूलकी टोका-च द्वान द, वैश विक्रसूल की टोका-जयनारायण, वैशेषिकसूतका भाष्य (प्रशस्त वादमाष्य ) प्रशस्तवादाचार्या-रघुदेव, वैशे विकसुत्रा-पस्कार-शङ्करमिश्र, वैश्वोपिकादि पड्दर्शनविश्वेषः वर्णन, व्याख्यापरिमल, शब्दप्रामाण्यवाद, शब्दार्था-तर्कामृत-जयकृष्ण, सम्बन्धोपदेश - बङ्गदास, स'ब'-धोवदेशको टीका-गोवर्द्धन, सिद्धान्ततस्वविवेक ( पदार्धविवेक )- -गाञ्चलनाथ, सिद्धान्ततत्त्वविवेकको टीका (सिद्धांततस्वसर्वस्व )- गोपीनाथ मौनी। वैशेष्य ( सं० क्की० ) विशेषका भाव, विशेषता । वैश्मीय ( सं० ति० ) वेश्म-सम्बन्धी, गृह सम्बन्धी। वैश्य ( हां ० पु ० ) विष ध्य ज् । तृतीय वर्ण । पुरुष-सुक्तको छोड कर वेदसंहितामें वैश्य शब्दका उठ्लेख नहीं है। 'बिश' शब्द है।

विश् कहनेसे आदि वैदिक युगमें प्रथमतः किसी निद्धि वर्णया जातिका झान नहीं होता था—प्रजा साधारणको झान होता था। विश् और अर्थ देखो।

महाभारतकारने उस आदि वैदिक युगको बात पर लक्ष्य रख कर घे।षणा की है,—

"न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वः त्राह्ममिदः जगत्। ब्रह्मणा पूर्वेस्ट्रष्ट हि कर्मभिवं र्णतां गतम्॥ कामभोगित्रियास्तीक्षणाः कोधनाः त्रियसाहसाः ।
त्यक्तवा स्वधमान् रक्ताङ्गस्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥
गोभ्यो वृत्तिं समास्थाय पीतां कृष्युपजीविनः ।
स्वधमान्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा व श्यतां गताः ॥
हिंसानृतित्रया लुब्धाः सर्व कर्मोपजीविनः ।
कृष्टाः शोचपरिभ्रष्टास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥"
(शान्तिपर्व १८६ ४०)

वर्णका इतर विशेष नहीं है, यह समूचा ब्राह्म या ब्रह्माका सन्तान है। पहले समयमें ब्रह्म द्वारा सृष्ट हो कर कार्य द्वारा कमसं भिन्न भिन्न वर्णमें परिणत हुआ है। जिस द्विज (आर्य)ने रजोगुणप्रभावसे कामभोग प्रिय, कोधपरतन्त्र, साहसी और तीक्ष्ण हो कर स्वधमें त्याग किया है, वह क्षत्रियत्व; जिसने रजः और तमोगुण प्रभावसे पशुपालन और रुपिकार्यका अवलम्बन किया है; वेश्यत्व और जो केवल तमेगुणप्रभावसे हिंसापर, लुब्ध, सर्व कर्मोपजीवी, मिध्यावादी और शौचभ्रष्ट हो गये हैं, वेश्रद्रत्व प्राप्त हुए हैं।

उक्त प्रमाणसे अच्छी तरह मालूम हो रहा है, कि बहुत पूर्व समयमें एक आर्या जाति थी । उस-के बाद हो अन्यान्य वर्णों को उद्भव हुआ। रामायण, महाभारत और ब्रह्माएडपुराणमें लिखा है, कि सत्ययुगमें सभी ब्राह्मण थे। त्रेतायुगमें क्षत्रिय तथा उसके धाद द्वापरमें वैश्योंकी उत्पत्ति हुई।

ऋग्वेद पुरुपस्कके मतसे "ऊरु तदस्य यहाँ श्यः पहामां शहो अजायत" (१०)६०)१२) अर्थात् जिससे वैश्य उत्पन्न हुए हैं, वह पुरुषके ऊरुगुगल हैं। अथर्ववेदमें "ऊरु" स्थानमें "मध्य तदस्य यहाँ श्यः" ऐसी उक्ति है। तैतिरीय संहिता या कृष्ण यजुर्वेदमें (७)१।१।४-६) ऐसा विवृत हुआ हैं—

"मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत तं विश्वेदेवा देवता अन्वस्त्रज्यन्त जगतीच्छन्दो व रूपं नाम व श्रेषे। मनुष्यानां गावः पश्चनां तस्मास् आद्या अन्नाधानाद्य सुज्यन्त तस्मादः भ्यांसोऽन्येभ्या भ्रिष्ठा देवता अन्वस्त्रज्यन्त ।"

अर्थात् प्रजापितने इच्छाक्रमसे उसके बीचसे सप्तदेश (स्ताम) निर्माण किया। इसके बाद विश्वदेव देवता, जगतोच्छन्दः वैकप साम, मनुष्पोंमें वैश्य और पशुभोंमें गोगण सृष्ट हुए। अन्नाधारसे उत्पन्न होनेसे वे अन्न वान् हैं। इनकी संख्या बहुत है, कारण बहुसंख्यक देवता भी पोछे उत्पन्न हुए थे।

शतपथत्राह्मणमें कया गया है (२।१।४।१३)— "भूरिति वे प्रजापतिर्वाद्य अजनयत् सुवः इति क्षत्रं स्वरिति विशं। पतावद्वौ इदंसवं यावदुब्रह्मक्षत्रं विट्।"

अर्थात् 'भूः' यह शब्द उदाहरण कर प्रजापितने ब्राह्मणको जन्माया था, 'भुवः' यह शब्द कर क्षत्रिय पवं 'स्वः'यह शब्द उच्चारण कर वैश्यको सृष्टि को थी। यह समस्त मएडल ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं।

तैत्तिरीयब्राह्मणमें (३:१२।६।३) कीर्त्तित हुआ है—
"सर्व' हेदं ब्रह्मणा हैन सप्ट' मृग्भ्यो जातं नै म्यं वर्णमाहुः ।
यज्ञवंदं ज्ञिय स्याहुयो नि सामगेदो ब्राह्मणाना प्रसूतिः ॥'
यह समस्त (विश्व) ब्रह्म द्वारा सप्ट हुआ है। कोई
कहता है, ऋक्से नै श्यवणं उत्पन्न हुए हैं; यजुर्वेद
क्षत्रियकी योनि या उत्पत्ति स्थान है, सामनेद ब्राह्मणोंकी प्रसूति ह ।

उपरोक्त वीदिक प्रमाणसं मालूग होता ही, कि आदिकालमें आर्यप्रजासाधारण 'विश' 'अर्था' या वीश्य-रूपसे परिगणित रहने पर भी कार्यानुराधसं अति पूर्व-कालसे ही उनमें वर्णनेद हुआ है। कृष्णयज्ञव दसं अच्छो तरह जाना जाता है, कि जा अन्नादि चैश्यके सहजात है अर्थात् आर्थ जातियोंमें जा गारक्षा और अन्नादि या आहार्य द्रव्यींका उपाय कर देता, वही वैश्य नामसे पुकारा जाता था। यजुर्वे दमें स्पष्ट निर्दिष्ट है, कि इन्हों को संख्या अधिक थी। पुरुषसुक्तके मतसं पुरुषका ऊरु या मध्यस्थान हो वैश्य है। यास्कके निरुक्त मतसे ऊरु या मध्यस्थानका अर्थ भूमि या पृथ्वी है। इसोसे अधव वेदमें उक्त हुआ है, मध्य या भूमि ही वैश्य अर्थात् भूमि जे।तनेके लिये ही वैश्यकी सृष्टि है। कृष्णयजुर्बाह्मणमे निर्देश हैं, वैश्यवण के। अहक्से जात फिर कुष्णयजुर्वेदमें उक्त हुआ है, कि समभना । विश्वदेव देवता और जगतीछन्दःसह वैश्यवणं हुआ है। वारस्करगृद्यसूत्रमें (२।३।७।६) ही--"सद्यस्टवेव गायत्री ब्राह्मणायानुब्र्यादाग्नेया वै ब्राह्मण इति श्रुतेः । सिष्टुमं राजन्यस्य । जगती वैशस्य ।" अर्थात् अग्निदंवताकी ब्राह्मण उच्चारण करें, क्योंकि श्रुतिने निर्देश किया है, ब्राह्मण ही आग्ने य है। 'देव सवितः' इत्यादि तिष्टुप् - छन्दोविशिष्ट सावित्रो क्षतियके तथा जगतीछन्दोयुक्त सावित्री वैश्यके उच्चार्य है। जगतीच्छन्दकी सावित्री क्या है? पारस्करगृह्यसूत्रके भाष्यकार गदाधरने लिखा है, —

"जगतीच्छन्दस्कां विश्वा क्रपाणि प्रतिमुश्चते इत्यृचं वैश्यस्यानुष्रूपात्" अर्थात् जगतीछन्दे।युक्त 'विश्वा क्रपाणि प्रति मुश्चते' इत्यादि ऋक् वैश्यकी उन्नार्य है। ऋग्वेदमें उक्त जगती छन्दकी सावित्री इस तरह पूर्णा कार दृष्ट होतो है। (इस ऋक्के देवता सविता है, ऋषि आत्रेय श्यावाश्व।)

"विश्वा रूपाणि पृति मुझते कविः पृासाबीद्धद्रं द्विपदे चतुष्पदे । वि नाकमरूयत सविता वरेषयो ऽनु पृथाणमुहासो वि राजति ॥"¾ ( ५।८१।२ )

\* सायनाचार्यने उक्त मृक्का इस तरह भाष्य किया है,— कवि में धावी सविता विश्वा सर्वाधा रूपाययातमित प्रति मुझते वध्नाति धारयति । किञ्च भद्रं कल्याधां गमनादिविपयं प्रासा-वीत् अनुजानाति । कस्मै द्विपदे मनुष्याय चनुष्पदे गवाश्वादि-काय । किञ्च सविता सर्व स्थ प्रोरको देवो वरेषयो वरस्यीयः सन व्यख्यत् ख्यापयति प्रकाशयति । किं नाकं नास्मिन्नकं दुःख-मस्तीति नाकः स्वर्भः । यजमानार्थं स्वर्भं प्रकाशयतीत्यर्थः । स देव उपसः प्रयासामुद्यमनु वि राजति प्रकाशने । सवितुष्द्यमन् पूर्वं ह्युषा उदेति ।

शुक्लयजुर्व दमें भी (१२।३) उक्त वैश्यसावित्रो दिखाई देती है। भाष्यकार महीधरने वैश्यसावित्रीकी ऐसी न्याल्या की है।

(का० १६/१८) 'शिक्यपाशं पृतिमुञ्चते षड्यामं विश्वा रूपाणीति । उत् ऊद्ध्वं यम्पते नियम्यते यैस्ते उद्यामा रजनः षड्यामा रजन ऊद्ध्वंकर्ष ग्राहेतनो यस्तेहशमासन्दीस्थं शिक्यः पाशं यजमानः कपठे बधातीति सूत्रार्थः । स्वितृदेवत्या जगती स्यानाश्वदृष्टा । कविः विद्वान कान्तदर्शनः । वरेषयः श्रेष्ठः स्विता सब स्य प्रस्विता सूर्यः विश्वा विश्वानि सर्वाणि स्पाणि पृतिमुञ्जते द्रस्येषु पृतिषधाति रात्रितमोऽपहृत्य रूपाणि पृकाशय- अर्थ — इं निवान सिवता स्वयं विश्वरूप धारण करते रहते हैं। ये द्विपद और चतुष्पदों के सब कल्याणें। का विधान करते हैं। उन वरणोय सिवताने स्वर्ग-लोकको प्रकाशित किया है और ऊपाके पीछे विराजित हुए हैं।

उक्त ऋक् मंत्र वैश्यका अवलम्बन है, इससे तैश्विरोय-ब्राह्मणमें वैश्यको ऋक्जात और विश्वदेव सविता मन्ता-तमक जगतीछन्दः हो वैश्य वर्ण ब्राह्म है। इससे रुण्णयज्ञवे दमें विश्वदेव और जगती छन्दः के साथ वैश्य-की उत्पत्ति कल्पित हुई है।

तैश्यवर्णप्राप्तिके सम्बन्धमें ऋग्वेदके ऐतरेयब्राह्मणमें लिखा है---

"स्रयाणां मक्षाणामेकमोहरिष्यन्ति सोमं वा दिश्व वाऽपो वा स यदि सोमं ब्राह्मणानां स भक्षो ब्राह्मणां स्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि ब्राह्मणकरूपस्ते प्रजाया मा जिन्थित आदाय्यापायय्यावसायी यथाकामप्रयाप्यो यदा वै क्षित्रयाय पापं भवित ब्राह्मणकरूपोऽस्य प्रजाया माजायत ईश्वरो हास्माद द्वितीयो वा तृतीयो वा ब्राह्मण-तामभ्युपैतोः स ब्रह्मवस्थ्यवेन जिज्यूपितोऽध्य यदि द्धिः वैश्यानां स भक्षो वैश्यांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि बेश्य-करूपस्ते प्रजाया माजिन्ध्यतेऽन्यस्य विरुद्धस्याद् यो यथाकामज्येयो यदा वै क्षत्रियाय पापं भवित वेश्य-कर्वाऽस्य प्रजाया माजायत ईश्वरो हास्मद्व द्वितीयो वा तृतीयो वा वैश्यतामभ्युपैतोः स वैश्यत्या जिज्यूषितः" (ऐतरेय ब्राठ अधू ३)

अनिभिन्न ऋतिवक् क्षतियके तीन होय भक्षके बीचसे एक अंश लेते हैं। हय, सोम, या ती दिध, या जल।

तोत्यर्थः । यस द्विपदे चतुष्पदे द्विपाद्ध्यसतुष्पाद्ध्यो मनुष्यः पश्वादिध्यो मद्गं कल्यामां स्वस्वव्यवहास्मकाशनरूपं श्रेयः प्राप्ता वीत् । सीति प्रेरयति । यश्च नाकं स्वर्गं व्यख्यत् विख्याति पृकाशायित अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ् इति चनेरङ् । यश्च उपतः उत्पः-कालस्य प्यामां गमनमनु पश्चात् उषाःकाले व्यतीते सति विराज्ञिति विशेषेषा दीप्यते । उषाः सवितः पुरोगामिनीति सवितः स्तुतिः । ईदृशः सविता शिक्य पृतिमुञ्चित्वित श्रेषाः।

अनभिज्ञ ऋतिवक् ब्राह्मणभक्ष सोम जब प्रहण करें गे, अपने ब्राह्मण लोगोंको ही जीत लेंगे, अपने ब्राह्मणकल्प होंगे. वं आदायी या प्रतिप्रहशील, आपायी या सोमपानमें आग्रहान्वित और आवतायो वा परगृहमें सर्वदा याच्छा-कारी होंगे और इच्छानुसार सर्वदा कालयापन करेंगे। जन श्रु तियको कोई दोष हो जाये, (अर्थात् यन्नकालमें क्षतिय यदि ब्राह्मणका अंश छे ) तो उसकी सन्तित भी ब्राह्मणकरूप होगी! द्वितीय या तृतीय पुरुषमें (पुत्र या पौत) सम्पूर्ण ब्राह्मण्यलाभके उपयुक्त होगा और ब्राह्मणे।-चित भिक्षादि द्वारा जीविकानिर्वाह करनेकी इच्छा करेगा। जब अनभिन्न ऋत्विक धैश्यका अंश दिश्र आहरण करें, तब वैश्यों पर उसकी मतिगति फिरेगी। उसका वंश करुप हो कर जन्म प्रहण करेगा। दुसरे राजाको कर देगा । राजाकी इच्छानुसार वे तिरस्कारका भागी होंगे । जव क्षतियकां कोई देख होगा ( अर्थात् यदि यज्ञकालमें क्षतिय वेश्यका अ'श द्धि है है ), उसका सन्तान वैश्य हो कर जन्मेगा। द्वितीय या तृतीय पुरुष (वीदीमें) , (पुल या पील) बैश्य जाति होनेके उपयुक्त होगा और वैश्यरूपसे जोविका निर्वाह करनेकी इच्छा करेगा।

उद्धृत वैदिक प्रमाणादि अवलम्बनमें आभास मिल रहा है, कि प्रजा साधारणका भूमिकर्पण, गोरक्षा और अन्नाधान हो उपजीविका थी । जा राजकर देते और राजपीड़ित होते तथा जगतीछन्दः विशिष्ट ऋग्मन्त ही जिनके सावितो या आर्यत्वका निद्शीन निर्दिष्ट थे, शेदिक युगमें वे 'अर्थ्य' या नैश्य नामसे अभिहित होते थे।

पक-पक्त वर्णके लिये एक एक यक्कीय द्रश्य प्रहणकी विगवस्था थो। एक वर्ण दूसरे वर्णके प्राह्म द्रवाके प्रहण करने पर उसकी उसीके समाजमें मिल जाना पड़ता है और उसके वंशधर उस वर्णके नाममें पुकारे जाते थे। ऐसी अवस्थामें दिखाई देता है, कि वैश्यक्रपसे एक भिन्नवर्ण रहने पर भी उनके कार्य और धर्मके अनुसार वे अन्यवर्णमें मिल सकते थे। उस समय इस समयकी तरह कठेरता नहीं थी। जुलि हो वर्णवाची थी।

मगोंके (पारस्यदेशके) आदि धर्मशास्त्र 'जन्द अवस्ता' के अन्तर्गत 'यश्न' नामक विभागमें १ आधृव, २ रधः

पस्ताओ, ३ वाश्तिय फ्सुयग्ट और ४ ह्रश्ति इन चार वर्णों का उल्लेख है। (यश्न १६।४६) यश्नके संस्कृतटोका कार नेरिओ सिंहने उक्त चार शब्दों का यथाक्रम अर्था किया है—१ आचार्या, २ क्षतिय, ३ कुटुम्बिन, ४ प्रकृतिकर्मन। यहां कुटुम्बीसे वेश्य ही समका जाता है।

वेदमें न्वार वर्णों के मध्यमें "आर्यस्त्री वर्णिकः" अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्निय और वैश्य पे तीन वर्ण आर्य और श्रूद्र अनार्य या डाकुओं में गिने जाते थे। आर्थ, दास, दस्य आदि शब्द देखो। उक्त चार वर्णोका उल्लेख रहने पर भो तदुत्पनन विभिन्न जातिक प्रसङ्ग्येदमें नहीं। वरं शुक्क्य युद्धः संदिता में—

"नमस्तक्षम्यो रथकारेम्यश्व वो नमोनमः कुलालेम्यः कर्मारेम्यश्च वे। नमे। निपादेम्यः पुञ्जिष्ठ म्यश्च वो नमे। नमः श्वनिभ्यो मृगयुम्यञ्च वो नमः" (१६।२७) इस मन्तमें तक्षा या शिल्पो, रथकार या सूत्रधार, कुलाल या कुम्मकार, कर्मार या कर्मार (ले।हार), निषाद या मांसाशी गिरिचर, पुंजिष्ठ या बहेलिया, श्वन्य या कुत्ते का पालन करनेवाला (शिकारो), गृगयु या व्याध इत्यादि विभिन्न शब्दोंका उल्लेख रहने पर भी ये सब कर्मवाची जातिवाची नहीं।

स्मृतिसंहिता-प्रचारके समय नाना जातियोंको उत्पत्ति हो रही थो सही, किन्तु उस समय भो आय-समाजमें समाजवन्धनकी कठोरता न थो। इस समय भो एक वर्ण गुणकमेके अनुसार वर्णान्तर आश्रय कर सकते थे। मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर याञ्चवल्क्य-संहिताका उद्देश्य इस तरह समका गये हैं—

व्यवस्था च—"ब्राह्मणेन शूद्रामुन्परिता निषादी सा ब्राह्मणेनोढ़ा काञ्चिज्ञनयति। सापि ब्राह्मणेन् नोढ़ा अन्यामित्यनेन प्रकारेण पष्टी सप्तमं ब्राह्मणं जन-यति। ब्राह्मणेन व श्यायामुन्पादिता अम्बष्टा साव्यनेन प्रकारेण पञ्चमो षष्ठं ब्राह्मणं जनयति। प्रवमुप्रा स्रतियेनोढा महिष्या च यथाक्रमं क्षतियं पष्ठं पञ्चमं जनयति।"

अर्थात् ब्राह्मण द्वारा शूद्रासे उत्पन्ना कन्या निषादो । यह कन्या यदि ब्राह्मणसे ब्याही जाये और उससे भी कन्या हो और उस कन्याकी फिर यदि ब्राह्मण से ही विवाद है। और उसके गर्भ से भी कन्या उत्पन्न हैं।, ते। इस तरह पष्टकन्या सप्तम पुरुष में ब्राह्मण जन्मा सकेगा। ब्राह्मण द्वारा श्रृद्धा उत्पन्ना कन्या अम्बष्टा होती है, किंतु उपराक्त प्रकारसे यह कन्या भी पष्ट पुरुष में ब्राह्मण उत्पन्न कर सकती है। इस क्षत्रिय विवादिता उन्ना या माहिष्या यथाकम पष्ट या पश्चम पुरुष में क्षत्रिय उत्पादन करती है।

पुराणमें भी हम वेदस्मृतिवचनों के समर्थक अनेक प्रमाण पाते हैं। कितने ही श्लियराजवंश वेश्यत्व प्राप्त हुए हैं और कितने ही वेश्य कर्म वलसे ब्राह्मणत्व लाभ कर चुके हैं।

सब प्रधान पुराणें। क्षित्रयराज नेदिए या दिएके पुत्र नाभाग हैं। विष्णु और भागवतपुराणके मतसे नाभागने कर्म के अनुसार हो वैश्यत्व प्राप्त किया था।

"नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कम<sup>°</sup>ष्णा वैश्यता गतः ॥"

(भागवत हारा२३)

मार्क गड़े यपुराणके अनुसार नामाग वैश्यकन्याका पाणित्रहण कर वेश्यत्व प्राप्त हुए थे। फिर हरिवंशमें लिखा है, कि नामागारिष्टके दें। पुत्र वैश्य हो कर भी ब्राह्मणत्व प्राप्त हुए थे।

"नाभागारिएपुत्री द्वी वेंश्यो ब्राहाण्यतां गती।"

( इरिवंश ११ अ० )

मत्स्यपुराणसे जाना जाता हैं, कि भलन्द, बन्ध और संस्कृति ये तीन आदमी वैश्य वेदके मंत्र प्रकाश करते हैं\*।

महाभारतमें भगवान् व्यासने भी लिखा है:—
"भार्याश्चतस्त्रो विश्रस्य द्वयोरातमा प्रजायते ।
आनुपूर्वाद्वयोहींनो मातृज्ञातयो प्रसूपतः ॥ ४
तिस्रः क्षतियसम्बन्धाद्वयोरातमास्य जायते ।
होनवर्णास्तृतीयां श्रृद्धा उन्ना इति स्मृतिः ॥ ७
द्वे चापि भार्ये वैशस्य द्वयोरातमास्य जायते ।
श्रृद्धा शूद्धय चाप्येका शूद्धमेव प्रजायते ॥" ८

ब्राह्मणों के लिपे चार वणों को भार्या विहित है। इन चार भार्यामें जो ब्राह्मण कन्या, और श्रित्तय कन्यासे उत्पन्न हैं, वे उनको आत्मा या तत्सहू ग ब्राह्मण ही होते हैं। इसके बाद अनुलोमकमसे अन्यान्य दें। पित्तयों (अर्थात् वेश्य और शूदकन्या) के गर्भसे उत्पन्न पुत्र मातृज्ञाति (वेश्यकन्याका पुत्र वेश्य और शूदकन्याका पुत्र शूद्र) होता है। इस तरह श्रित्तयके तीन (श्रित्तया, वेश्या और शूद्रा) भार्याओं में प्रथम दो अर्थात् श्रित्तय और वेश्यकन्याके गर्भ से उत्पन्न पुत्र श्रित्तय और तृतीय हीन वर्ण शूद्राके गर्भसे उत्पन्न उन्न शूद्र गिना जाता है। वेश्यके भी (वेश्या और शूद्रा) दो भार्या निहित है। इन दोमें ही उनकी आत्मा या तत्सहूश वेश्य वर्ण जन्मता है। शूद्रके लिये एक शूद्रा ही निर्दिष्ट और उसमें शूद्र वर्ण हो जन्मते हैं।

मनुस्मृतिमें लिखा है, कि पशुपालन, रुपि और वाणिज्य वेश्यकी जीविका है। दान, याग और अध्ययन इनका धर्म है। वैश्यके स्वकमों में वाणिज्य और पशुपालन ही प्रशस्त है आपत्काल उपस्थित होने पर वैश्य श्रद्ववृत्ति हारा जीविका अर्जन कर सकता है। किन्तु जब आपदुसे मुक्त हो जायेगा, तब उनकी श्रद्ववृत्ति छोड़ देनी होगी। वैश्योंका उपनयन संस्कार होता है। इसासे यह द्विजाति कहें जाते हैं। इनका वेदमें अधिकार है। गर्भकालसे गणना कर १२ वर्ष पर उपनयन होना चाहिये। यदि इस समय वैश्योंका उपनयन न हो, तो २४ वर्ष तक उपनयन हो सकता है। इस २४ वर्ष के भीतर किसी समय भी उपनयन हो सकता है। २४ बीत जाने पर इनका पतितसाविलोक होना पड़ता है। अतपव इनकी इस समयके भीतर ही उपनयन करा डालना पकान्त फर्त्तव्य है। इनका अशीच पन्द्रह दिनका है। (मनु)

विष्णुसंहितामें लिखा है, कि गर्भाधानसे लेकर श्राद्धपर्यन्त वैश्पोंके सब काम वेदमन्तों से ही होते हैं। वैश्पोंका धर्म, यजन, अध्ययन और पशुपालन है। वृत्ति— रुषि, वाणिज्य, गोपोवण, कुसोदप्रहण और धान्यादि वीज रखना। आपद्दकाल उपस्थित होने पर वैश्य अन्य वृत्ति अर्थात् शूद्रवृत्तिसे भी अपनी जीविका चला सकता है। क्षमा, सत्य, दम, शीच, दान, इंद्रियसंयम,

 <sup>&</sup>quot;भलन्दश्चैव वन्यश्च संस्कृतिश्चैव ते त्रयः
 ते च मन्त्रकृतो शेयाः वैश्यानां प्रवराः सदा ।
 इत्येकनयतिः प्राक्ताः मन्त्राः यैश्च बहुष्कृतः"
 ( मत्स्यपु० १३२ अ० )

आहसा, गुरुसेवा, तोर्ध पर्याटन, दया, सरलता, लेभि त्याग, देवब्राह्मणपूना और अस्या परित्याग, ये ही इनके सामान्य धर्म हैं। (विष्णुसंऽ ३ २०)

धर्मसूत्रमें इम पहले विभिन्न वर्णके संस्रवसे भिन्न भिन्न जातिको उत्पत्ति और विरुतृति देखते हैं। फिर भो उस समय भी यहांकी तरह सहस्र सहस्र जातिकी सृष्टि नहीं हुई। मूल वर्णको छोड कर विशिष्ठधर्मसूत्रमें १०, वीधायन-धर्मसूत्रमं १४ और गोतम धर्म सूत्रमं १६ विश्र जातियोंका उढ्लेख दिखाई देता हैं धर्मसुबमें कुल चार मूल वर्ण है और २४ मिश्र जातियोंका उल्लेख है। 🕆 इन २४ में वैश्य वर्णके संस्नवसे माहिष्य, अम्बष्ठ, करण, रथकार और भूर्जाकएटक, ये पांच अनुलोमज हैं और अन्त्यावसायी, आयोगव, घीवर, पुक्कश, वैरेह, मागध और रामक ये ७ प्रतिलेमिज सङ्रजातियोंकी उत्पत्ति हुई थो । अथच कम कार, कांस्यकार, कुम्भकार, चित्रकार, पण कार, या पण जीवी, शङ्खकार, खर्ण कार, स्त्रकार, स्थपति और नाना प्रकारके व्यवसायी वणिक् भी खतंत्र जाति नहीं भिने जाते। इसमें सन्देह नहीं, कि इन सब वृत्ति जीवियोंमें बहुतेरे वैश्य समात्रके अन्त भुंक थे, किन्त् वे उस समय एक एक भिन्न जाति नहीं कहे जाते थे। सम्भवतः उक्त जनसाधारण बैश्य-वर्णीचित आर्या धर्मका ही आश्रय लेकर चलते थे। प्रायः ३००० वर्ष पहले तक भारतमें ऐसी ही व्यवस्था थी । इसके बाद भारतवर्ष में सौर, जैन और बौद्ध-प्रभाव विस्तृत हुए। प्रजासाधारण या वैश्यसमाज प्रधानतः नव प्रवर्त्तित धर्मसम्प्रदायके पृष्ठपे। एक हुआ था।

क्षतियसमाज भी उनके अनुकूल ही था , किन्तु उक्त सम्प्रदायके साथ वैदिक आचार्यांके वर्षेष्ट प्रतमेद हो जानेसे आर्यायमाजमें प्रथमतः एक घोरतर समाज विद्वव उपस्थित हुआ था। इस समय जनसाधारणने क्षतियको हो ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ माना। नाना प्राचीन जैन और बीझोंके प्रस्थीसे उस समयके जनसाधारणका मत मालुम होता है। भारतवर्ण शब्दमें देखो। इस समय श्रुतिय और वैश्य समाज प्रचलित आचार-प्रवहारमें भो कुछ परिवर्शन हो रहा था। साधारणका विश्वास है, कि क्षतिय-प्राधान्यमें हो जैन और बौद्धोंका अभ्युदय है। अवश्य ही क्षत्रियके शानवल और बाहुबलसे उक्त समय धर्मकी प्रतिष्ठा हुई थी, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु वैश्य-के अर्धावलने भी इन दो साम्प्रदायिक धर्मका सुप्रतिष्ठित करनेके पक्षमें यथेष्ठ साहाटग किया था। वणिक शब्द-से धनवान् और वैश्य जाति समभी जाती थी। बणिक और पोणक बैश्य शब्दका पर्याय है। बैदिक समयसे यह वर्ण बाणिज्यके लिये सभ्यजगत्में सभी जगह जाता और व्यवसाय बाणिडय कर पैसा कमाता ग्रा ।

वादि सभ्यजगन्के इतिहासमें फिणिक् (Phoenician) नामक जो प्राचीन बणिक् जातिका उठलेख हम पाते हैं, अरुक्संहितामें ने हो पणि नामसे प्रधित हैं। उस आदि नै दिक युगसे ही ने गो रक्षा, रुपि और नाणिज्य अर्थात् मुख्य नै श्ययृत्ति द्वारा हो जीनिका निर्याह करते थे।

आर्धावणिक देश और विदेशमें समुद्रपथसे नाना स्थानोंमें जा कर चीजोंकी खरीद फरोख्त करते थे। वेद देखो।

ऋक् संहिताके १।५६।२ मन्त्रमें धनाधीं पणियोके समुद्रगमनके और ५।२८।७ मन्त्रमें अग्हरणका उल्लेख है। उक्त वेदके ४।२४।६ मन्त्रमें द्रव्यमूल्य और कय-विकय (खरीद फरोख्न )की प्रधाका आभ।स पाया जाता है।

अधर्ववेदसे भी हम जानते हैं, कि वैदिक युगमें

<sup>#</sup> गौतम धर्मसूत्रके मतसे—१ अम्बष्ठ, २ उत्र, ३ करणा, ४ चयडाहा, ५ दौष्यन्त, ६ धीबर, ७ निषाद, ८ पारशव; ६ पुक्तश, १० वेणा, ११ भूर्जकणटक, १२ मागध, १३ माहिष्य, १४ मूद्धविसिक्त, १५ थवन, १६ सूत ।

<sup>ं</sup> विशिष्ठ धर्मसूत्रके मतसे—१ अन्त्यावसायी, २ अम्बष्ठ, ३ उम, ४ चयडाज, ४ निपाद, ६ पारशब, ७ पुक्कश, ८ वेगा, ६ रामक और १० सूत्र।

बौधायन धर्मसूत्रके मतसे—१ अम्बह, २ आयोगव, ३ उग्र, ४ कुक्टुटक, ५ चपडाज, ६ निषाद, ७ पारशव, ८ पुक्करा, ६ वेष्प, १० मागध, ११ रथकार, १२ श्वपाक, १३ सत, १४ सत्ता ।

वाणिज्य उद्देश्यसे चिदेश जानेकं समय बणिक अपनी मङ्गलकामनाके लिये इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं की स्तुति करते थे। इन सब मन्तों में क्रय-विक्रय और लाभको बाते प्रकट हुई हैं।

कृषिगृक्तिकं सम्बन्धमें भी अग्रुग्वेदमें भी बहुतेरे प्रमाण मिलते हैं। अग्रुम्म् संहिताकं ११२३१९ मंत्रमें कृषक द्वारा बैलकी सहायतासे जीकी खेती करनेकी वात मिलतो है। उक्त संहिताकं ४६ मण्डलके ५७ सूक्तमें क्षेत्रपतिकां स्तुतिकं प्रसङ्गमें बलीवर्द ले कर कृषकां द्वारा भूमिकर्णण और बलावर्द ले कर हल और उसके फालसं (फार) सुखपूर्णक भूमि पर गमन और पर्जान्य द्वारा मधुर जलसे पृथ्वीकं जलमयी होनेकी बात विद्यत हुई है। सिवा इसके १०१०१ सूक्तमें कृषिकाये-विद्यक अनेक तथ्य मिलते हैं।

वैदिक आचार्य वडे हा मांसप्रिय थे। किन्तु पणिगण एक समयमें निरामिण। थे, इसीसे शुक्रसे ही इन दोने श्रेणियों में बहुत मत्रविरोज था।

यद्यपि वणिकांको पाइचात्य भूषएउमें वाणिउ । प्रसङ्गमें आर्थासभ्यता विस्तार और सुविस्तृत राज्य-प्रितष्ठामें सुद्रीण मिलता था, किंतु उनकी जन्मभूमि सारतवर्णमें उनके साथ आचार्य और याक्रिक राजनप्र-वर्ण द्वारा पहले उपयुक्त अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था। ऋग्यदके ऐतरेय-ब्राह्मणमें ही उद्धृत करते हैं

'ते प्रजाया मार्जानः यतेऽन्यस्य बिज्ञकृदन्यस्याद्यो यथा-कामज्येयः''\* ( ७,५1३ )

अर्थात् करप्रदान, पराधीनता और तिरस्कार-भागिता से बौश्यों के गुण वेदके प्राचानतम ब्राह्मणमें निर्दिष्ट हुए हैं। राजाको बौश्य कर प्रदान करेंगे और उसके अधीन रहेंगे, यह अवश्य नग्रय है, किंतु वे

# सायणाचायेने इस तरह भाष्य किया है — "गैश्यश्र वाणिज्यं कुन न अन्यस्य राज्ञो बिल्हित् बिल्लपूजां करोति, करं प्रयच्छतीत्यथः । अतएव अन्यस्य राज्ञः आद्यः भद्दयोऽधीनो भवतीत्यर्थः । तस्य राज्ञः कामभिन्छामनतिकम्य ज्येषः अभि-भवनीयो भवति । ज्या अभिभवे इति धातुः । त एत करप्रदान पराधीनत्वतिरस्कायं त्वाख्या वैश्यगुणाः ।" (सायणा अधाव) तिरहकारभागी होंगे क्यों ? यह क्या वैश्येंके प्रति विलिप्तय ब्राह्मणकारकी विद्वेषद्वृष्टि नहों ? साधारण कृषितमान पर कृपादृष्टि रहने पर भी परवर्ती स्मृति, पुराण और नाना संस्कृत प्रशिस्ते भी पणिक् या प्रकृत वैश्यसमान पर बराबर ब्राह्मणशास्त्रकारगणकी कृपा-दृष्टिका अभाव था।

जो हो, क्षत्रिय राजाओं के दक्षिण हस्तस्वरूप श्रेष्ठी (सेट) या धनी वाणक्गण राजा द्वारा वैसा निष्ठद-भागो नहीं हुए। राजसभामें वे बहुत सम्मान पा गये हैं।

नाना जैन, बौद्ध और शैवप्रन्थीमें इसका यह यथेष्ट प्रमाण है, कि बैश्य विणकोंसे शैव, सीर, जैन या बौद्ध-धमें विशेषक्रवसे परिषुष्ट हुए थे। उनके यत्न हैं नीद्ध-धमें भारतवर्षकों छोड़ बहुत दूर देशान्तरीम बन्दान्त हुआ था। उनके द्वारा प्रतिष्ठित नाना प्रौ करें हैं देवीके मन्दिर केवल भारतवर्षके नहीं सुर्हे के देव कम्बोज, यवद्वीप, सुमाता आदि भारत प्रहासागरीय द्वार्णों और अनुद्वीणेंमें सुर्गेषित हुए थे। आनाम, श्याम, कम्बोज, सिंहल आदि स्थानोंमें उन सब प्राचीन विणकोंके वंश्रधरगण आत भी वास कर रहे हैं। श्याम देशके इतिहास-लेखक वाउरिङ्ग साहवने लिखा है—

"The forefathers of these people (of Anam, Siam, Cambodge) came from the Ganges valley, and probably they were the people of Bengal. The cut of the face is like that of a Bengali. At one time Cambodia was a powerful Hindoo kingdom and the Bengali merchants and traders used to frequent the Island....The descendants of the Bengali Baniks (traders and navigators) are found in Ceylon, Siam, Anam and Borneo."\*

पहले हो देखा चुकं हैं, खेतिहर और विणक् इन दो श्रोणियों के मनुष्यों से हो वैश्य-समाज्ञां प्रजासात्राः रणधा। इनसे कर लेकर राजा राजटब करता था। कारण शुद्धों से कर यसुल करनेकी प्रधा हो न थी।

<sup>\*</sup> Bowring's Siam, Vol II

गौतम-धर्मसूत्रसे हम जानते हैं, कि रूपक राजाको एक दशमांश, एक अप्रमांश या एक पष्ठांश कर देते थे। गाय आदि पशु और सुवर्ण पर ५०वां अंश, पण्यद्रव्य पर शुक्क हिसाबसे २० अंश, मूल फल, फूल, भेषज लता गुरुम आदि, मधु, मांस, तृण और जलानेकी लकड़ी पर ६०वां अंश कर वसूल होता था। कर्मकार और शिल्पियों को मासमें एक दिन राजाका काम कर आना पड़ता था।

पारिलपुत्रवासी यूनानी दूत भारतीय प्रजासाधाः रणके सम्बन्धमें दो हजार वर्ष पहले लिख गया है —

"They live happily enough, being simple in their manners and frugal. They never drink wine, except at sacrifices. Their beverage is a liquor composed from rice instead o birley, and their food is principally a rice pottage. The simplicity of their laws and their contracts is proved by the fact that they seldom go to law, They have no suits about pledges and deposits, nor do they require either seals or witnesses, but make their deposits and confide in each other, Their house and property they generally ve no marded. These things indicate that they possess sober sense. Truth and virtue they hold alike in esteem. Hence they accord no special privileges to the old unless they possess superior wisdom,"†

इस समयके कुछ दिनें। वादके रने जैनियों के 'उपा-शकदशा सूत्र'से मालूम होता है, कि आनन्द नामक एक वैश्य गृहस्थ था। जैनधर्मके अनुसार यतिधर्म न प्रहण करने पर भी पञ्च अनुवत उसने प्रहण किया था। उसने सब तरहकी जीवहिंसा, सब प्रकारकी मिथ्या प्रवञ्चना (उगना) एक समयमें ही छोड़ दो थी। वह शिवनन्द। नामको एक स्त्रोसे प्रेम करता था। ४ करें। इ सुवर्ण उनके के। पागरमें रक्षित था, ४ करे। इ कुसीदके

उपासकसूत्रसं जिस एक सामान्य बणिकका परि-चय दिया गया, उससे समभना है।गा, कि भारतीय वैश्यसमाज किस तरह उन्नत था। मुख्छकांटक नाटकसे भी राजधानामें "श्रेष्ठी चत्वर" पाते हैं : यहां धनकुवेर नास करते थे। भारतके सभी वह शहरोंमें उनकी कांठियां थीं। कई तरहके अवाहर, नाना प्रकारके रेशमी और मुख्यवान् द्रब्य और स्तुपाकार धनराशि वहजनपूर्ण शहरकी निभृत गलियोंका अन्धकारपूर्ण काठोमें पड़ी रहतो थी प्रयोजन होने पर राजात्धराजन का भी उनसे कर्ज लेना पडता थी। उनका अहुङ्कार और गैरवस्पृदा न थी, व स्वजातिपापण, प्रकाएड प्रकार्ड देवालय स्थापन और देवगृहमें भक्तिप्रदर्शन हारा अक्षय नाम अर्जन कर गये हैं। आज भी उनके वंशधर श्रेष्ठियोंमें भा वह पूर्वस्मृति जागरित है। भारतवर्धकं सब जैन तीर्थ आज भी इस उदार चरित श्रेष्ठियों के यहां और व्ययसे विद्यमान हैं। आज भी सैकड़ों जैन और हिन्दू देवालय भारतीय बणिक समाज-के महत्त्वकी घे।पणा कर रहे हैं । उन सब श्रष्टा और शिहिपयोंके प्रभावसे पाश्चात्य जगत भी चमत्रुत हुआ था । ऐतिहासिकोंने लिखा है-

"These artists are marked all through the known world, and the products of their skill were appreciated in the court of Harunal-Rashid in Baghdad, and astonished the great Charlemagne and his rude barons, who as an English poet has put it, raised their visors and looked with wonder on the silks

लिये चल रहा था और 8 करोड़ सोनेकी जमीन्दारी भी थी। यही उसकी आयको सीमा थी। अब इस धनको बढ़ानेकी इच्छा उसको न थी। इसको छोड़ उसके पास 8 दल गा भैसे थीं। एक दलमें १००० गाय भैस होती थीं। ५०० हल और प्रत्येक हल पर उपयुक्त १०० निवर्त्तन जमीन थी। ५०० शकट, इसके सिवा जलपथसे वैदेशिक बाणिज्यके लिये चार जहाज और देशके व्यवसायके लिये दूसरे 8 जहाज मौजद रहते थे।

<sup>†</sup> Bohn's Translation of Strabo, Vol. III

and brocades and jewellary which had come from the far East to the infant trading marts of Europe \*¶

प्राचीन वैशय समाजका विशेषस्य—सरलता और आइम्बर हीनता, लक्ष्य—बाणिज्य और कृषि। जिन करै। इपित आनग्दकी बात हम पहले कह आपे हैं, उन आनग्दका आहार व्यवहार नितागत सामान्य था। किसी विषयमें उनके सुख भीगकी लालसा न थी, उनके नित्य आवश्यकीय खाद्य और व्यवहार्य द्रव्यकी जी सूची उक्त जैन शास्त्रकारने उद्घन्नत को है, वह यहां उद्घन्नत कर ही गई।

"आनन्द नित्य निद्रा त्याग कर लाल गमछा और ताजा दतवन ले कर मुख घोते थे। इस के बाद एक फल और आंवलैका श्वेतौंश गूदा मक्षण कर दो तरहके तेल शरीरमें मालिश कराते थे। इस के बाद शरीरमें एक प्रकारका सुगन्धित चूर्ण लेप कर ८ घडे जलसे शरीर घो कर एक जोड़ा सूती कपड़ा पहनते थे। उन के नित्य ध्यवहारके लिये कुंकुम, चन्दन, मुसब्बर, कस्तूरी आदि द्रव्य अङ्गमं लेपन करते और घरमें धूप आदि जलाते थे। उनकी पूजाके लिये श्वेत पदम और दूसरे एक तरहका फूल आता था। उनके कानमें अलङ्कार और हाथमें अंगूडी थो।

"बादुय द्रव्यके उपभोगमें भी वे विशेष आडम्बरी नहीं थे। कई तरहके शीतल पानीय, चावल दालकी बिचड़ी, शीमें पकाया चीनोकी चासनीमें डुकीया पीठा, नाना प्रकारके चावलका अन्न, उड़द, मूंग और सोना मूंगकी दाल, शरत्म्रतुका संगृहीत गायका घी, साधारण व्यक्षन आदि और पलङ्ग उनके नित्यका ध्यवहार्य था। सुपरिस्कृत पानीयके लिपे वे षृष्टि-जलधरते थे। पांच तरहके मसालोंका पान उनकी मुखशुद्धिके लिपे प्रस्तुत होता था।" (उपासकदशासूत्र)

पक करोड़पतिका कैसा सरल और आडम्बरहीन आचरण है ? इसीलिये ही भारतीय बणिक्गण समय पर महान और साधु आख्यासे अभिहित हुए थे। चैश्य साधारणमें क्या क्या व्यवसाय करते थे और उनमें कीन निन्दित और कीन उत्तम था, मनुसंहित।के आपदुधर्ममें उसका कुछ आभास मिलता है।

मनुशंहिताके दशवें अध्यायमें लिखा है-ब्राह्मण और क्षतिपांकी अपनी वृत्तिकी असम्भावना होने पर और धर्मनिष्ठामें व्याघात होने पर निषद्ध वस्तु परिव-जीनपूर्वीक वौश्यके विक्रोतस्य वस्तुज्ञात विक्रय कर जीविका निर्वाह करे। किन्तु उनके लिथे सब तरहके रस, तिल, प्रस्तर, सिद्धान्न, लवण, पश और मनुष्य इन सब द्रव्योंका विकय निषेध हैं। कुसम्भावि द्वारा रक्त वर्णका सूत्र निर्भित सब तरहके वस्त्र, शण और अतसी तन्तुमय बस्त्र और रक्तवर्ण न होने पर भी मेषले। मिव निर्मित कम्बल आदि भी विक्रय करना निषेध है। जल, शस्त्र, विष, मांस, सामरस, सब तरहके गम्धद्रवा, क्षीर, दिथ, सोम, घृत, तैल, मधु, गुड और कुश-ये अब वस्तुएँ भी निषेध हैं। सब तरहके आरण्य पश, विशेषतः हाथी या दंष्ट्री पशु अखिएडत खुर अध्वादि, इनके अलावे पक्षी, नील, मद्य और लाह—पे सब बांजें भी विकय करना मना है। स्वयं कर्पण द्वारा तिल उत्पा-द्न पूर्व क अचिरकालमें विश्वदायस्थामें बेच सकता है। किन्तु लाभकी आशासे अधिक दिन घरमें रख छोड़ कर फिर वह उसे बेच न संकंगा। भीजन, मर्दन पर्व दान को छोड यदि कांई तिल बेचे, तो वह पितृपुरुषोंक साध कृमित्व प्राप्त हो कर कुक्कुरविष्ठामें निमन्त होता है। ब्राह्मण मांस, खबण और लाह बैचते हो पतित होता है। किन्तु दुग्ध क्रमागत तीन दिना तक बैचनेसं शुद्रत्व प्राप्त होता है। मांस आदिको छोड अन्यान्य निषद्ध वस्तुओं-का लगातार सात दिनों तक बेचने पर ब्राह्मण वे श्यत्व को प्राप्त होता है। रसद्रव्य छिया जा सकता है, किन्तु रसः व्यक्ते साथ लवणका परिवर्तन नहीं होता । सिद्धान्न का विनिध्य आमारनके साथ है। सकता है, किरत समान परिमाणसे ।

ब्राह्मणके आपदुकालको जो जोविका कीर्त्ति हुई, क्षत्रिय भी वैसी ही जीविकासे अपना ,

<sup>¶</sup> R, C, Dutt's Civilisation in Ancient India, Vol, II p, 312

निर्वाह करें। किन्तु वह कभी भी विषवृत्ति अवलम्बन कर न सकेंगे। यदि कोई अधम जातीय व्यक्ति उत्तम व्यक्तियोंकी वृत्तिसे अपनी जोविकानिर्वाह करें, तो राजा-का कर्त्तव्य होगा, कि उसकी सम्पत्ति जब्त कर उसकी देशसे निकाल दे। स्वधर्म निरुष्ट होने पर भी लोगों-के अनुष्ठेय नहीं। जात्यन्तर धर्म द्वारा जीवन धारण करने पर भी मनुष्य तत्क्षणात् स्वजातिसं परिश्रष्ट होता है। वैश्य स्वधर्म द्वारा जीविका निर्वाहमें अस-मर्था होने पर भूठा भोजनादि अनाचार परिहार पूर्वक द्विजशुश्र पादि द्वारा जीविका निर्वाह आपद-मुक्त होने पर शुद्रवृत्ति त्याग कर दे।

मनुवचनो सं मालूम हैं, कि वैश्य निम्नलिखित चीजों का व्यवसाय करते थे—

सद तरहके रस, (गुड़, अनार, आंवला, किरात तिक आदि), सिद्धान्न (तण्डुलादि), तिल, पाषाण, लवण, कई तरहके पशु, मनुष्य, सब तरहके ताँतके कपड़े, लाल वस्त्र, शणका कपड़ा, श्लोम वस्त्र, कम्बल आदि, फल मूल, ओपि, जल, लोह, विप, से।मरस, श्लोर, दिघ, घो, तैल, गुड़, कुश, कपूर आदि सुगन्धित द्रष्य, मद्य, माश्लिक, मधु, मे।म, शस्त्र, आसव, सब तरहके चन्य पशु, दंद्री या वन्य शूकर आदि, पश्ली, सब तरहके घोड़े, गदहे, कश्चर आदि, नील, लाह, इत्यादि। किन्तु इन सबें।में कई चीजोंका व्यवसाय श्लेष्ठ बणिकों के लिये निन्दित था, विशेषतः तैल, दुग्ध, लाह, लवण, मांस, गुड़ और सिद्धान्न जो विक्रय करते थे, चे हेय समभ जाते थे—इसलिये आपदकालमें भी ब्राह्मण, श्लिय कभी भी उक्त चीजोंका व्यवसाय न करें।

साधारणतः श्रुद्ध जातिके लिये द्विजसंवाको छोड़ अन्य दृत्तियोंका निषेध होने पर भी विपन्न श्रुद्ध पुलदारादिके परिपालनके लिये काठकार्य और शिल्प कर्म कर सकता था। (मनु १०१६६) यह काठ और शिला क्या है? इसके सम्बन्धमें मनुभाष्यकार मेधा-तिथिने लिखा है!—

"कारकाः शिव्यिनः सूद्तन्तुवायाद् स्तेषां कर्मण पाकवयनादोनि प्रसिद्धानि" अर्थात् कारकर और शिव्यिगण कद्दनेसे सूपकार या पाचक, तन्तुवाय आदि

समभना होगा। उनके कार्य पाक या वयन आदि हैं। परवर्ती श्लोकके भाष्यमें भी मेघातिथिने लिखा है,—"तक्षिक वर्द्ध कि प्रभृतयः कारवस्तेषां कर्माणि तक्षण वर्द्ध नादीनि शिल्पानि यस छेदकपकर्माण्यालेख्यानि।"

प्रसिद्ध मनुदीकाकार सर्वाञ्च नारायणने लिखा है, "कारुकाणां विशिष्टकर्मकराणां चित्रकरादीनां"—कारु-करका अर्था—प्रधित कमार और चित्रकर भी समक्षना चाहिये।

सुतरां देखा जाता है, पाचक, क्षतन्तुवाय, कमार, चित्रकर या पटुआ प्रभृतिका कार्य भी वैश्य या द्विजाति-वृत्ति नहीं थी—यह शूदवृत्ति थी।

अब समक्षमं आया, कि कृषि द्वारा सब तरह-के अन्न उत्पादन करना, गो मैं सका पालन और अर्थ-करा अन्तर्वाणिज्य और बहिबाणिज्य हो बैश्य जातिको उपजीविका है। आश्चर्यका विषय है, कि कृषि और गो-रक्षा बैश्य जातिको प्रधान बृत्ति कही जाने पर भो समय पर यह बृत्ति होनदृत्ति गिनो जाती थो। उसका कारण क्या १ मनुसंहितामें देखते हैं—

ब्राह्मण और क्षित्रयको यदि वैश्ययृत्ति द्वारा हो जाविका निर्वाह करना हो, तो दोनों ही हिंहा बहुल बलावदीद पश्चाधान रुषिकाय यलपूर्वेक छोड़ दें। यद्यपि काई काई छिपका प्रशंसा करते हैं, फिर भी, यह सज्जननिन्दित है। क्योंकि, हलको नोकसं जमोनमें

\* इस समय इस पाचकवृत्तिको ब्राह्मणो ने अपनाया है, किन्तु वास्तिविकमें हे यह शूद्रवृत्ति । शूद्र जातिमें कीन कीन पाचक हो सकता हे अर्थात् किस किसके हाथका सभी द्विजाति भोजन कर सकते हैं, सब स्मृतियों में उसका भी उल्लेख है । जैसे —

मनु—"शार्द्धिकः कुक्षभित्रश्च गोपाको दासनापितौ । एते शूद्रोषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्॥"

( ४।२।५३ )

याञ्चलकय--शूद्रेषु, दाषगोपालकुलमित्राद्ध<sup>९</sup>सीरियाः । भोजयाना नापितश्चैव यश्चारमानं निवेदयेत् ॥

( शश्६ )

यमसंहिता—( २०) और पराशरसंहितामें —(११।२०) ऐसे श्लोक दिखाई देते हैं। तृण जल्द्रका आदि प्राणी मर जाने हैं। (१०।८३-८५)

जिस दिन आर्यसमाजमें क्षिकाय इस तरह निन्दित हुआ, उसी दिनसे ही वे श्यवण की प्रधान उपजी किका कृषिवर्ज नका स्वपात हुआ। जो कृषिगृत्ति वेदवेदाकुमें और धर्मस्वमें अत्यन्त प्रशस्त गिनी गई है, राजर्षि जनक आदि बहुतेरे आयं ऋषियोंने समादर से कृषिकाय किया था, वह कृषिगृत्तिकं निन्दित होनेका क्या कारण है ! आश्चर्यका विषय है, कि मानवकला स्वमें, मानध्यीतस्वमें या मानवगृह्यस्वमें ऐसी व्यवस्था न रहने पर भी भृगुप्रोक्त मनुसंहितामें ऐसी वातकं स्थान पानेका क्या कारण है ? इसमें सन्देह नहीं, कि यह जैन और बौद्धिकं प्रभावका ही फल है । "अहि सा परमो धर्मः" क्यो मूलमन्त्रमें दीश्रित होनेके साध वैश्व-समाजने भी कृपिनृत्ति छोड़ दी, दिध और दूधका न्यव-साय भी ऊंची श्रेणीकं लिये निन्दित समक्ष कर गोरका, पश्चालन आदि कार्योंकों भी वैश्वीने छोड़ दिया।

इन गृत्तियों के त्यागके संबंधमें बङ्गालके एक बहुआषा-भिन्न बहुदशी पिएडतने कहा था,—"चार वर्णी के गठित होनेके पहले वैश्य 'विश ' अर्थात आर्याप्रजासाधारण रूपसे समाजके सब कर्नाब्य कार्य करते थे। पश्पालन और कृषिकार्यका भार उन एर ही था। जांचनयाता निर्वाहके सभी कार्य अस् अधिकरी महाजनीके कम भी वे सम्पादन करते थे। जो सब नीच और दासत्बन्नापक कार्या थे, जिन कार्मोमें शारीरिक परिश्रमकी बहुत आव श्यकता होती थी, (श्रद्धोंकी सृष्टि होनेक बाद उन सब कामींसं उम्हें फ़ुरसत मिल गई। पीछे नाना मिश्रजाति-यों को सृष्टि होने पर वैश्यां को कारु और शिल्पकर्मों से भो अवसर मिल गया। शिल्पकार्यका भार सुत्रधर. तन्तुवाय, स्वर्णकार, कर्मकार, कुस्मकार आदि पर अपित हुआ । इस समय वैश्य केवल महाजन और वणिकों का ही काम करने । इसी कारणसं वैश्य विणक् नामसं हो चिख्यात हुए। रामायणकी फलश्रुतिसं भो यह बात स्पष्ट हो जाती है। #

ईसासे पूर्व ईडों शताब्दोसे ४थो शताब्दो तक भारतके जैन और बौद्धधर्म निकट निकट खूब प्रबल-भावसे चल रहे थे। इस समय वैश्यसमाज दोनों सम्प्रदायके दाहने हाथ खरूप थे, यह कहनेमें अत्युक्ति न होगी। वैशाली, श्रावस्ती, पाटलिपुत्न, कान्यकुब्ज, उज्जयिनी, सीराब्द्र, पीण्ड्रवर्द्धन, ताम्नलिप्त आदि बहुजना-कीर्ण और बाणिज्य-प्रधान शहरके प्रस्ततस्वसे जो ढेरकं ढेर निदर्शन पापे गये हैं, उनसे भारतीय वैश्य समाजकी उन्नत-अवस्थाका परिचय मिलता है।

और तो क्या, धथो और ५वीं शताब्दीमें वैश्यशक्ति ही क्षतियशक्तिको खर्ध कर सिर उठानेमें समर्थ हुई थी। जर ब्राह्मण समाजने देखा, कि जैन और बौद्ध धर्मी क्षतिय राजाने ब्राह्मण-शक्तिको विषयीस्त कर दिया है. ब्राह्मणीके अभ्यद्यकी आशा नहीं, तब उन्होंने वैश्य शक्तिका आश्रय लिया था और तो क्या-पक्तमात क्षतियोके अनुष्ठेय अश्वमेधयञ्च वैश्यशक्ति द्वारा सम्पन्त करानेमें अप्रसर हुए थे। गुप्त-प्रम्नाट् समुद्रगुप्तकी बात कहते हैं। गुप्तव शके अभ्युद्यके समय ब्राह्मणेंने उनकर अाश्रय लिया था । उनको तृप्तिकं लिपे ही सम्राट समुद्र-गुप्तनेक भारतके प्राचीन बौद्ध-राजधानी पाटलीपुत्रमें ब्राह्मण मर्यादा स्थापित करनेके लिपे अश्टमेधयशका अनुष्ठान किया था। हिन्दुशास्त्रकं मतसे निम्नवर्ण अपने ऊंचे वर्णकी वृत्ति प्रहण कर नहीं सकता था । इससे ब्राह्मण-शास्त्रकारोंने घोषणा को, कि पृथ्वी निःश्लेखय हुई है। इसोसे हम लोगोंने क्षतियका काम वैश्यसे कराया । उक्त अश्वमेधयन्न भी प्रकारान्तरसे मानो द्वितीय परशराम द्वारा निःश्वस्त्रिय-यज्ञ कहनेसे भो अत्युक्ति नहीं

<sup>\*</sup> Rev. K. M. Banarji's Lecture in Bengal Social Science Association.

<sup>#</sup> गुप्तवंश किस वया के थे। इस विश्वयमें कई मत सुने जाते हैं। इसका प्रमाया भी बहुत मिछता है, कि गुप्तवंश वेश्यवर्षा के थे। पारस्करग्रह्मसूत्रमें खिला गया है, शर्म ब्राह्मयास्य वर्म ज्ञित्रयस्य गुप्तेति वेश्यस्य" (शश्र्णाष्ट्र) अर्थात् वेश्यके नामके अन्तमें गुप्त उपाधि रहेगी। जिन्होंने अश्वमेधयश किया था, वे ज्ञित्रय होने पर कभी भी ज्ञित्रयं। जित्र उपाधि त्याग नहीं करते।

कही जा सकती। वैश्य-सम्राट् समुद्रगुप्तने उस समयके भारतके सब क्षत्रिय राजवंशको पराजित कर सभीको वशमें कर लिया था। किन्तु इच्छा रहने पर वे उस समय भारतमें स्थायो भावसे धर्म या ब्राह्मण-प्रतिष्ठा नहीं कर गये। वे एकान्त ब्राह्मणभक्त होने पर भी उनके अन्यान्य आत्मीय स्वजन बौद्धधर्मान्रागी थे। इस कारण उनके वंशधर गुप्त सम्राट्गण ब्राह्मण और श्रमण दोतींके सम्मानकी रक्षा करने पर वाध्य हुए थे। जो हो, अवीं जताब्दीके प्रारम्भमें कर्णस्रवर्ण अधी-श्वर शशाङ्कने ब्राह्मणभक्तिकी पराकाष्ट्रा और बौद्ध-षिद्धेषका जलन्त द्रष्टान्त दिखाया था । उनके ब्राह्मण्य-प्रतिष्ठामें अप्रसर होने पर भी और एक अन्य वैश्य-सम्राटने उनका गर्वा खर्च करनेके लिये अस्त्र धारण किया था। वह और कोई नहीं,--कन्नीजके हर्शवर्द्धन थे। हर्भवर्द्धन शशाङ्क नरेन्द्रगुप्तको पराजय कर आर्यावर्राके सम्राट हुए थे। दहुतेरे इन हर्गवद्ध नकी क्षतिय या वैश्य राजपुत कह कर परिचित करनेमें अप्रसर हो रहे हैं। किन्तु इन सम्राट ने भी अपनेको क्षतिय कह कर परिचय नहीं दिया है। इस वंशकी लगातार 'वर्द्ध'न' उपाधि हो वैश्यवर्णको परिचायक है।

पहले ही कह आये हैं, कि गुप्तवंशका अभ्यदय सच पुछिये तो वैश्यवर्णका अभ्युत्थान है। इस तरह महाशक्तिलाभ थोड़े ही दिनोंमें नहीं हुआ था। बहुत पहले सं घीरे घीरे वैश्य समाजने शक्तिका सञ्चय किया था. उसीका वह विकाश है। किस तरह चैश्य-समाजने पेसी महाशक्ति लाभ की थी १ इस समय जैसे अंब्रेज बणिक् पृथ्वीकं चारों और अवनी शक्ति सञ्चालन कर अत्यंत प्रभावशाली हो गये हैं, उसी तरह भारतीय वणिक -समाज चारों दिशाशों में फैल कर शक्ति सञ्चय कर रहे थे। उसका उड्डवल द्वष्टान्त भारयीत बणिकगण (Phoenician ) है। बाणिज्य-प्रभावसे उन्होंने सुदूर यूरोप-खएड अधिकार कर सुसभ्य राज्यकी प्रतिष्ठा को थी, किन्तु भारतीय दूसरे बणिक समाजकी ऐसे राज्य विस्तार-की प्रवृत्ति थी नहीं। वे जानते थे, कि उनकी जग्म-भूमि सुवर्णप्रसु भारतभूमिसे श्रेष्ठस्थान जगत्में नहीं हैं। इस कारण महाद्वीपान्तरसे साहत रसराजि ला कर

जननी जन्मभूमिको अशेष समुद्धिशाली बना दिया था। ये बाणिज्यकी लाभाशासे कितनो दूरके देशों में आते जाते थे १ हम तासितासके अनुवादसे ऐसा प्रमाण पाते हैं:—

"Pliny the elder relates the fact, after Cornelius Nepos, who, in his account of a voyage to the North, says, that in the consulship of Quintus Metellus Celer, and Lucius Afranius (A, U, C, 694, before Christ 60), certain Indians, who had embarked on a commercial voyage, were cast away on the coast of Germany, and given as a present by the King of the Suevians to Metellus, who was at that time proconsular Governor "Cornelius Nepos de Septentrionali circuitu tradic quinto Metello Celeri, Lucii Afranii in Consulatu Collegæ, sed tum Galliae procunsuli, Indos a rege Suevorum dono datos, qui ex India commercii Causa navigantes, tempestatibus essent in Germanian abrepit," Pliny, hb, ii, s, 67, The work of Cornelius Nepos has not come down tous; and Pliny, as it seems, has abridged too much. The whole tract would have furnished a considerable event in the history of navigation. At present we are left to conjecture, whether the Indian adventurers sailed round the cape of Good Hope, through the Atlantic Ocean, and thence into the Northern Seas; or whether they made a voyage still, more extraordinary, passing the island of Japan, the coast of Siberia, Kamschatska, Zembla in the Frozen Ocean, and thence round Lapland and Norway, either into the Baltic or the German ocean."\*

दो हजार वर्ध पहले भारतीय बणिक जर्मनीके किनारे

<sup>\*</sup> Tacitus, translated by Murphy, Philadephia. 1836, p. 606,

जा कर बीजें बेच आते थे। इसोसे अति प्राचीनकालमें उत्तालतरङ्गसङ्कुल जापान उपसागरको पार कर या अटलाएटक महासागर होते हुए चे लोग उस दूर देश जर्मनीमें कैसे पहुंचे थे। यह निश्चय न कर सकते पर (Murphy) साहब बहुत विस्मित हुए थे। उसकी अपेक्षा प्राचीनकालसे ही यहां बणिक मिश्रके रलाहरणके लिये वहां वाणिज्य करने जाते थे, यह बात भी कही गई है। \*

अब विचार कीजिये, कि भारतीय वैश्य समाजने साम्राज्य लाभको उपयुक्त महाशक्ति किस तरह अर्जन को थी ? और अट्य समयमें हो समस्त भारतवर्ष ही क्यों गुप्तवंशके हाथ आ गया था ?

हिन्द वैश्यसमाजमें जो जैन या बौद्ध थे, ब्राह्मण-भक्त ग्रम सम्राटको चेष्टासे वे सब पीछे हिन्द हो गये । ५वीं शताब्दीमें चीन-परिव्राजक फाहियान भारतमें बुद्ध-स्मृति तथा बौद्ध-कोर्शियोंको देखनेके लिये आधे थे । वे आर्यावर्तामें ब्राह्मण्यधर्म तथा बौद्ध धर्मका समान प्रभाव देख कर गयेथे। वे सिंहल जानेके समय ताम्रलिप्त बन्दरमें हिन्दुओं के जिस जहाज पर चढे थे, उसमें दो हजार आरोही चढते थे। इस फाहियानके भारतभूमण वृतान्तसे आपको पता चलेगा, कि भारतीय बणिक केवल सिंहल ही नहीं, वर भारतके प्रायः बहुत जनाकीर्ण भारतमहासागरीय द्वोपों में अपनी चोजों को ले कर बेचन जाते थे। उस प्राचीन कालमें भी फाहियानने यवद्वीप और बालीद्वीपमें हिन्दू बणिकांके उप निधेश दंखे थे। उस समय बणिक कहनेसे चैश्य जातिका अर्थांबोध होता था । इस समय उन्नत चैश्य समाज कृषि और पश्वालन इन दो वृत्तियों का त्याग कर चुका 8 1

गुप्तसम्राटों के यत्नसे भारतके नाना स्थानों में ब्राह्मण प्रतिष्ठाका आयोजन होने पर भी वैश्य सम्राट् हर्णबद्ध नकी चेष्टासे आर्यावर्शमें कुछ दिन बौद्ध प्रतिष्ठा का ही अनुराग देखा गया था। जो हो, ६४८ ई०में सम्राट् हर्णबर्द्ध नकी मृत्युके बाद बौद्धधर्मका अवसान

होने लगा। कुछ दिनों के बाद ८वों शताब्दीके प्रथ-मांशमें कन्नीजके शिंहासन पर क्षत्रियवोर यशोवम्मी-देव अधिष्ठित हुए। उनके समयसे हो ब्राह्मणाभ्यक्षका स्थायी सुत्रपात हुआ । यशोषर्भदेवके यत्नसे वैदिक धर्म प्रचारका यथेष्ट आयोजन हुआ था। इस समयमे भी पाटलिपुत, गौड और ताम्रलिप्तिमें वैश्यसमाज बहुत प्रवल था । उनमें हिन्दुओं को संख्या बहुत कम थी और बौद्धों की अधिक। पाटलिपुत्रमें वैश्यों की चेष्टासं गोपाल मगधके अधीश्वर हुए। उनके पुत धर्म-पालकी शिलालिपिसे यह बात जानी जाती है। यशो-वर्माकी तरह उनके समसामयिक आदिस्र गौडमएड-लमें सामिक ब्राह्मणों को बुला कर वैदिक धर्भ प्रचारमें मनोयोगी हुए थे। किन्तु उनके देहत्यांगके बाद ही गोपालके पुत्र धर्मपालने आ कर गीड राज्य पर अधि-कार कर लिया। यह पालवंश किस जातिके थे, इस-का पता नहीं लगता। किन्तु इस बंशके साथ विणिक् जातिका यौन सम्बन्ध था, इसका कुछ स्राभास गौडोय सुवर्ण विणकांके कुल-इतिहाससं मिलता है। प्रायः 8 सौ वर्ग तक बौद्ध पालराजवंशने गौड और मगधमें अपना राज्य विस्तार किया था । इस समय भी गै।ड बङ्गालका बैद्ध धर्मावलम्बी वैश्य समाज बहुत कुछ उन्नत था। उस समय भी यहां के वणिक उत्तर चीन, तिब्बत, पूर्व आसाम, कम्बाज, दक्षिण यव, वालो, वार्शियां, सुमाता आदि झीपेंामें और पश्चिम सुरत, गुजरात तथा सुदूर मिश्र राज्य तक जाते आते थे। वे समुद्रयालाके उपयोगी नाना आकारके जहाज तैयार करते थे। कविकङ्कणकं चएडामङ्गलसं उसका कुछ आभास मिलता है।

मुसलमानां तथा अङ्गरेजों की अमलदारीमें भो भारतीय बणिक समाजकी पूर्व रीति एक समय परि-त्यक्त नहीं हुई। आधुनिक स्मार्शनिबन्धकारों के हिन्दु-ओं के लिपे समुद्रपथकी बन्द कर देने पर भी तैलङ्ग, तामिल, गुजराती, मराठी और पञ्जाबी धणिक आज भी सुदूर अफरिका, अमेरिका और यूरोपके नाना स्थानें में जा कर पण्य विकय करनेमें कुण्ठित नहीं होते। किंतु कहें तो कह सकते हैं, कि जिस दिन हिन्दू स्मार्श समुद्र

<sup>\*</sup> Asiatic Researches, vol. xvii p, 619-620,

याताके विरुद्ध खड़े हुए, उसी दिनसे भारतके धर्मभोक उन्नत बणिक समाजकी उन्नतिक मूलमें कुठाराधात हुआ। उनके कुछ हो दिन बादसे समुद्र बाणिज्य भारतीय बणिकांके लिये कियको कल्पना है। उठी, किन्तु इस समय अब देखा जाता है, कि समुद्रयाताका बन्धन बहुत ढोल। पड़ गया है। कितने ही सुविन्न बणिक भारतीय होषपुञ्जां में तथा जापान, चीन और जर्मना आदि देशोंमें जा कर आवदनो रफ्तनी (Exportimport) का व्यवसाय करते है। इधर यूरापीय महा-समरके बाद यह बन्धन ते। बिलकुल ढीला पड़ गया है।

आज भी भारत भरमें वैश्य जातिका सर्वेत बास दिखाई देता है।

वर्रामान उत्तर पश्चिम प्रदेशमें किन सन विणकों-का बास हैं, वे से कड़ों श्रेणियोंमें विभक्त हो गये हैं। राजस्थानके इतिहास लेखक टाउ साहबने लिखा है, कि एक जैन यित विणक् जातिको सूची संप्रह कर रहे थे। प्रायः १८०० श्रेणियोंका नाम संप्रह होनेके बाद उन्होंने दूरबासो और एक दूसरे यितसे १५० और विणक् श्रेणीकी सूची पायो। इस पर उन्होंने असम्मय सोच कर स्थिगत कर दिया। यदि सच पूछिये, तो जातिकी संख्या उतनो अधिक नहीं, उनमें निम्नालिखित जातियां हो प्रधान हैं; उस विणक् सम्प्रदायके नाना व्यवसाय नाना धर्मके अनुसार हैं, नाना पारिवार् रिक विशेषत्वें से बहुत श्रेणियों को उत्पत्ति हुई होगी। जैसे—

#### अग्रवाल ।

उत्तर पश्चिममें अप्रवाल, खण्डेल्याल और अश्व-वाल या ओसवाल आदि प्रभुत धनशाली बणिकों या बनियोंका आवास है। बहुत दिनोंसे भारत इतिहासमें इनकी प्रतिष्ठाका परिचय मिलता है। अप्रधाल बनिया अप्रसेन नामक एक राजाके वंशधर है। पुञ्जाबके हिसार जिलेमें अप्रहा नगरमें उनकी राजधानी थो। अप्रसेन किस समय सरहिन्द विभागका राज्यशासन करते थे, यह पता नहीं लगता। किन्तु उनके वंशधरोंने हिन्दू विद्वेषी हो कर जैन धर्मको प्रहण कर लिया। सन् ११६४ ई०में साहबुदीन घोरोने अत्रहा पर अधिकार कर अप्रवालेंका वहांसे भगा दिया। इस विपदुपातसे गृह-शून्य है। कर अप्रवाल व्यवसाय बाणिज्यमें लग गये।

इनमें इस समय वैष्णवेंकी संख्या अधिक हैं। सामान्य संख्यक जैन भी देखे जाते हैं। किन्तु फिर यह अप्रवाल नहीं रहे, जिन अप्रवालेंकि जैनधर्म अखत्यार कर लिया है। किन्तु अप्रवाल प्रायः वैष्णव या शैव दिखाई देते हैं। इस समाजमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो शिव और कालीकी तो पूजा करते हैं। सुरुक्षेत और गङ्गानदो इनके पवित्र तीर्थ है। बणिक वृत्ति अवलम्बन करनेके बाद महा धूमधामस दीपावलीके अव सर पर लक्नीदेवीकी पूजा करते हैं।

किम्बद्दती है, कि किसी अप्रवालने घटनाक्रमसे एक नागवंशी या राजकत्याका पाणिप्रहण किया, उसी घटनाका समरण कर प्रत्येक हिन्दू (बैज्जिब) धर्मावलम्बा अप्रवाल गृहद्व रगे नागम् ति अङ्कित कर फल फूलसे उनकी पूजा करते हैं। बहुतेरे हो उपवीतधारी हैं, किन्तु जे। शास्त्र निर्दिष्ट द्विजासार पालनमें पर्यामुख है, वे कभो भी यक्कसूल धारण नहीं करते।

इनमें १८ गे। त हैं। संगात तथा संविष्ड दांघ रहने पर पे पुत्र-कन्याका विवाह नहीं करते। जैन तथा वेष्णवमें भो इनका यिवाह नहीं होता। किंतु जो अप्रवाल जैन मत प्रहण कर चुके हैं, उनके साथ वेष्णवी अप्रवाल विवाह कर सकता है। गौड़ ब्राह्मण विवाहादि में पौराहित्य करते हैं। ये सभी निरामिष है।

वत्तं मान अप्रवालेंका विश्वास है, कि वे ही आर्य वेश्योंके वंशधर है। इनकी सामाजिक अवस्था भी बड़ो उन्नत है। सवर्णा पलीजात संतान विश-नाम-से स्थात हैं। साद द्वान द्वारा भगाये अप्रवाल नाना स्थानोंमें जा ध्यवसाय वाणिज्यमें लिप्त होने पर भी कोई कोई अपने प्रतिभावलसे दिल्लोके मुसलमानसम्राटों के अनुप्रहमाजन हुए थे।

अभ्यवाल या ओसवास ।

अश्ववाल या भोसवाल, श्रीमाल या श्रीमाली नामसे परिचित हैं। श्रोमालीसे ये पूर्णनः स्वतन्त्र हैं और उनसे आदान-प्रदान मो नहां होता। इनमें जैनियोंकी ही संख्या अधिक है या यें। कहिये, कि ओसवाल
नामसं जैन धर्मी का ही बें।ध हें।ता है। होरे जवाहर
आदिका बेचना, रुपंथेका लेन देन या महाजनी इनका
प्रधान व्यवसाय हैं। राजपूतानेंगे किसी समय यह
ओसवाल वणिक सम्प्रदाय विशेष प्रतिष्ठित था। राजस्थानका इतिहास पढ़नेसे यह स्पष्ट मालूम होता है।
मुर्शिदाबादके जगन्सेठ परिवार, अजीमगञ्जके राय
धनौतिसंह और लक्ष्मोपन सिंह आदि धनगाली महाजन अप्रवाल वंशसम्भूत हैं। उत्तर-पश्चिम भारतमें
इस श्रीणोंक अनेक धनवान और बुद्धिमान ध्यक्तियोंका
परिचय मिलता है। उक्तप्रदेशके राजा शिवप्रसाद,
उदयपुरके दीवान बाबू पन्नालाल और जयपुरके प्रधान
राजस्यस्विय नाथमल जो प्रभृति कई व्यक्तियोंने राजकार्य में विशेष ख्यातिलाम किया था।

इस श्रंणोकंबहुतरे छन्मोकं घरपुत हैं। ये बाणिज्य द्वारा प्रभूत अर्थ उपार्शन करते हैं सही; किन्तु विशेष बाणिज्यकुशलां नहीं हैं।

ये जैसे ही धनशाली हैं, वैसे हा धर्मवाण हैं। पालिताना और गिरिनार मिन्द्रिक सभी मंद्रि इन्हों लेगों के
द्वारा बनाये गये हैं। कलकत्ता और बङ्ग लके अन्यान्य
स्थानें में ओसवालें द्वारा प्रतिष्ठित नाना शिह्पकार्य युक्त
मन्द्रि हैं। भेग जक ब्राह्मण इनके पौराहित्य करते हैं।
सब श्रेणाके ब्राह्मण इनसे दान लेने हैं। ओसवालें
और अप्रवालेंको समतुत्य मर्याद्य हैं। इनके भी अस
वर्णा पत्नीका जातपुत्र दास और सवर्णापत्नीज तनयगण
विश् नामसे पौराचित हैं। उक्त दोनें सन्तानेंने
हो बा।णज्यमें लिस रह कर सामाजिक अवस्थाकी
विश्राय 32नित की है।

### खगडेक्षवाक्ष बनिया।

धनगरिमा तथा आचार-व्यवहारमें खएडे लवाल किसी अंशमें ओसवालों और अप्रवालेंकि कम नहीं है। जयपुर राज्यमें खण्डेल नगरके नामसे इस वणिक् सम्प्रदाय खण्डेलवालेंका नाम हुआ है। किसी समय यह खएडेलनगरो शेखावती राजपूर्तीका शासनकेन्द्र क्रमें थो। ये जैन और वैष्णवधर्मावलम्बा हैं। मथुराके लक्षपति सेडगण खएडे लवाल-वंशसम्भूत और जैन हैं। इनको हो एक शाखाने रङ्गाचारी खामोके निकट रामानुज वैष्णव मतका दीक्षा प्रहण को है। अजमेरके सुप्रसिद्ध विणक मूलचाँद सानो जैन हैं।

श्रीमाञी ब नया।

राजपूतानेके मारवाड़ विभागके फालर नगरके निकटवर्ती श्रीमाल (वर्शमान नाम भोमाल) नगरवासो होनेसं इस सम्प्रदायका नाम श्रीमाली हुआ है। यह स्थानवासी ब्राह्मण भी साधारणमें श्रीमाली ब्राह्मण नामसे मशहूर हैं। इस नगरमें १५०० घर लोगोंका बास था। धनवान महाजनगण यहां रह कर पण्यद्रव्य क्रयविक्रय करते थे। यहांकी हाटमें सर्वदा माल जमा रहता था, इससे इस श्रेणोका नाम श्रीमाल पड़ा। #

अप्रवालोंको तरह श्रीमालं से भी दास श्रोमालं व'शको उत्पत्ति दुई है। इस दासमन्ततिमें जैन और वैष्णव मत प्रचलित है। किन्तु इनके विश्सन्तानगण पकमात जैनधम्मीवलम्बी हैं।

पछीबाउ अनिया ।

मारवाड़ और योधपुरराड्यकं अन्तर्गत पहो नगर-वासी होनेकी वजह यह सम्प्रदाय पहीवालके नामसे परिचित हैं। सन् ११५६ ई०में राठोर राजने पहो नगर पर अधिकार कर लिया । उसके बहुत पहलेसे यह नगर एक बाणिउय-कंन्द्रके नामसे विख्यात था।

ये जैन और वैष्णव-मतावस्त्रको हैं। आगरा और जीनपुरमें बहुतेरे पहोवासों का बास है।

पुरावाक्ष चनिया।

गुजरातके पोर या पुरबन्दरमें बार्सानबन्धन यह गुजराती बणिक सम्प्रदाय पोरावाल नामसे ख्यात हुए। वर्षामान समयमें ललितपुर, कांसी, कानपुर, आगरा, हमोरपुर और बांदा जिलेमें इन लोगों की बस्ती है।

भाटिया ।

भाटिया राजपूतानेके रहनेवाले हैं और अपनेका

¶ Hunter's Imperial Gazatteer Vol, x1 p, 1

<sup>\*</sup> Tod's Annals of Rajasthan Vol, II p. 332

राजपूत कह कर परिचय देते हैं; किरतु भाटियाजातीय राजपूतसे यह सम्पूर्ण स्वतरत हैं। विलायती कपड़े- का यह व्यवसाय करते हैं। किरतु इस समय वर्चभान राजनीतिक आर्दालनके कारण प्रायः मभी वस्त्र ध्यव- मायीने विलायती वस्त्रोंका अस्थायीक्यसे वहिष्कार किया है। वस्वई, पञ्जाब और करांची बन्दरमें ही इनका प्रधान बास है।

## माहेसरी या माहेश्वरी।

युक्तप्रदेश, राजपूताना, विहार और नागपुर अश्वलः
में इस विणक जातिका बास देखा जाता है। इन्हे।र
राजधानीके निकटल्थ सुप्राचीन महिष्मती या माहेश्वर
पुरसे यह सम्प्रदाय माहेश्वरी नामसे परिचित हुआ है,
ऐसा ही अनुमान होता है। कुछ लीगोंका कहना है,
कि बीकानेरमें हो इनका आदि बाम है। किर मुजःकर
पुरके माहेश्वरिधोंका कहना है, कि भरतपुर राजधोनीके
निकटवर्ती महेशन नगरीमें उनका आदिवास था। इनके
अधिकांश हो बैष्णव मतावलम्बी हैं। अति अल्प
संख्यक माहेश्वरी जैन दिखाई देते हैं।

## अब्रहारी वनिवा।

वनारसमें वहुतेरे अन्नहारियोंका बास देखा जाता है। ये निरामिषानी और जनेऊधारी हूँ। आराके अन्नहारी सिख धम्मांबलम्बी हैं।

## धुनमर बनिया।

दिली और प्रिरजापुरके बीच गाङ्गेय अन्तवेदीमें इन-का बास है। गुड़गांव जिलेके बेरारी नगरके निकटस्थ 'धूसो' नामक गएडशैलदेशके नाप्रसे परिचित हैं। पे सभी वैष्णवमतावलम्बी है। इनमें काई बाणिज्य नहीं करता। बहुतेरे ही धनशाली भूम्याधिकारी हैं और अविशिष्ठ लेगों में कुछ कायस्थ और कुछ वैश्य युत्तिसे जीनिका चलाते हैं।

## उष्मार वनिया।

आगरा और गेरिखपुरके मध्यमागमें तथा कानपुरके चारे। तरफ निकटवर्ती जिलोंमें इस श्रेणोके बनियोंका बास है। विदारमें इनके दे। एक घरकी बस्ती दिलाई देती है। पिताकी मृत्यु न होने तक ये उपवीत धारण नहीं करते।

## रस्तोगी बनिया ।

उत्तर अन्तर्वेदी और लखनऊ, फनेहपुर, फर्फ खावाद, मेरठ, आजमगढ़ आदि युक्तप्रदेशके प्रधान प्रधान नगरों में इस श्रोणोके बहुत लेगोंका बाम है। कलकत्ता और पटना नगरमें कितने ही रस्तागी व्यवसाय बाणिज्यके लिये बस गणे हैं। ये सभी बल्लभानारी हैं। ये भो पिताकी मृत्युके बाद जनेऊ धारण करते हैं।

## कसरवानी बनिया।

युक्तप्रदेशके पूर्वीय प्रान्त तथा विहारके पश्चिमीय प्रदेशमें इनका बास है। यह चावल दाल अर्थात् खिचड फरोसीकी दुकान करते हैं।

काशी आदिके कसरबानी विनया रामे।पासक हैं और निरामिषाशी हैं। मिर्जापुरकी विस्ध्यवासिनी देवीक ये लोग पूजा करते हैं। किस्तु देवीकी वकरेकी बलि नहीं चढ़ाने वरं उनके उद्देशसे छोड़ देने हैं।

## लोहिया बनिया।

प्रधानतः लोह निर्मित ह्व्यादिका वाणिज्य करते हैं, इसी लोहिया नामसे ये परिचित हैं। इनमें केाई कोई यज्ञसूत्र भी धारण करते हैं। अधिकांश ही वैष्णव हैं, फिर दो पक घर जैनी भी हैं।

## सोनिया बनिया।

सुवर्ण बणिक्—वङ्गालके सुवर्णवणिकों की तरह थे लोगधनी नहीं हैं। बाराणसीवामी सानिया गुजरात से बा कर वहां बस गये। स्वर्णालङ्कार बनाना या साना चौदीका बेचना उनका व्यवसाय है।

# श्रुरसेनी बनिया।

मथुरा जिलेका प्राचीन नाम शूरसेन है। सम्भवतः उसीसे ये शूरसेनी नामसं परिचित हैं।

# वरसेनी बनिया।

मधुराके उपकर्ष्ठस्थ वर्षाणानगरके नामसे ये वर्षाणी या वरसेनी नामसे परिचित हैं। ये धनशाली हैं। मधुरा और तत्पार्श्वचर्ची जिलीमें इनका बहुत बास दिखाई देता है।

#### वरणवाल बनिया।

बुलन्दशहरका नाम बरण है। उस देशके रहने-बाले होनेकी वजह ये वरणवाल कहलाते हैं। पाठान- सम्राट् सुहम्मद् तुगठकके अत्याचारसे उत्पीड़ित हो कर पे जनाभूमि त्याग करने पर बाध्य कुए थे सीर पटाना, आजमगढ़, गोरखपुर, सुरादाबाद, जीनपुर, गाजी-पुर, विहार और तिरहुत आदि स्थानों में फैठ गये।

यह कट्टर हिन्दू हैं। गीड़ ब्राह्मण और मैथिल ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते हैं। इनमें कितने ही उपवीतधारी हैं। कितने ही दुकान करते हैं।

### भयोध्यावासी बनिया ।

अयोध्या प्रदेशवासी विनया होनेसे ये इस नामसे ख्यात हैं। युक्तप्रदेशके कई स्थानों में और बिहार अञ्चलमें इनका वास है।

## नैसवार बनिया।

रायवरेली जिलेके सालोन विभागके जैस परगनेमें बास होनेकी वजह ये जैसवारा कहलाये।

महोविया बनिया।

हमीरपुर जिलेकं महोषा नगरकं पूर्वातन अधिवासी होनेकं कारण में महोविया कहलाये।

## महरिया बनिया।

विहार और गङ्गा यमुनाके बीच रहनेवाले बनिया बहुतरे इनको रस्तोगीको शाखा समभते हैं। ये हिन्दू और वैश्य हैं। ये छषकोंका पेशगी दे कर ईखकी खेती कराते हैं। ये चीनीका एकान्त व्यवसाय करते हैं। सिष्धेंबोंको तरह इनमें भी तम्बाकू पीना मना है। यदि छिप कर कोई पीता है, तो वह जातिच्युत होता है।

## वेश बनिया।

बिहारमें इनका बास है। ये पीतल और कांसेके बरतन बेचनेके लिये दुकान रखते हैं। काई खेती भी करते हैं। कुमायूंके वैश या बाईजाति सामाजिकता में तुल्य मर्यादा दीने पर भी भिन्न जाति कहके परिचित हैं।

## काठ बनिया।

विहारमें इनका भी वास है, दुकानमें पण्य द्रवा रखकर वैचना, ऋण देना और खेती करना---इनका अधान व्यथसाय है। ये शवदेहकी जलाते और १२वें दिन श्राद्ध करते हैं। मैथिल ब्राह्मण इनका पौराहित्य करते हैं।

## रौनियार बनिया।

गोरखपुर, तिरहुत और विहार प्रदेशमें इस श्रेणोका बास है। अन्यान्य बणिक सम्प्रदायकी तरह ये वैष्णव नहीं है। ये परम शैव हैं। अप्रवालोंकी तरह ये भी धनाधिष्ठाली लक्ष्मोदेवीकी पूजा विशेष धूमधामसे करते है। ये नंगिया नामसे भी परिचित हैं।

#### जमेय बनिया ।

युक्तप्रदेशकं इटावा जिलेमं इनका वास है । ये अपनेको दैत्यपति हिरण्यकशिपुकं पुत्र परम भक्त प्रहाद-के वंशधर बतलाते हैं।

### कोइना बनिया।

णे भारिया जातिको अन्यतम शाखा है। सिन्धु-प्रदेशमें इनका बास है।

## कांदू बनिया।

ये सामान्य दुकानदार हैं और तरह तरहकी मिठाइयाँ तयार कर बेचते हैं। ये हलवाई नामसे भी परिचित हैं।

## गुजराती बनिया।

श्रीम ली, ओसवाल और खएडे लवालको छोड़ कर गुजरातके विभिन्न प्रदेशमें और भी कई श्रेणीके बनिया देखे जाते हैं। जैसे—१ नागर (दास और विश) २ देशवाल, ३ पीरावाल (दास और विश), ४ गुजर, ५ मोध, ६ लड़, ७ भरोल, ८ सीराठिया, ६ खड़ेता, १० द्वर्षोग, ११ क्योल, १२ उरवल, १३ पटी-लिया और १४ वयाद बनिया।

ये सब बनिया सम्प्रदायके प्रत्येकके तन्नामक एक ब्राह्मण-सम्प्रदाय योजकता करता है।

गुजराती यनियामात्र ही वैष्णव और वल्लभाचारी मतावल्म्बी हैं। वैष्णव बनियामात्रको ही उपबीत है। फिन्तु जो जैनमतानुसारी हैं, वे यहस्त्र धारण नहीं करते।

# दित्तरा भारतके व नया।

दक्षिण भारतके पण्यजीवी जातियों में मन्द्राज प्रेसि-डेन्सोके शेठो और लिङ्गायत बणिक् ही प्रधान हैं। नागर्सा और कोमतो बणिकोंकी संख्या अत्यक्ष्य हैं। इनके सिचा तेलगू देशमें भी कई प्रकारके पण्य व्यव-सायियोंका बास है। शीठी ही प्राचीन प्रस्थोकत श्रष्ठी हैं। ये प्रभूत धन-शाली हैं और सदा ही नाना बाणिज्योंमें लिस रहते हैं। इनमें कुछ लोग निरामिषभोजी हैं और कुछ लोग शास्त्रनिर्देष्ट शुद्धमांस और मत्स्य भक्षण करते हैं। नाना श्रेणीमें विभक्त होनेकी वजह इनमें आदान-प्रदानमें भयानक विश्वाट उपस्थित होता है। सभी उपवीतधारी नहीं। जो जनेऊ पहण करते हैं, वे आनेकी वैश्य कहा करते हैं। किन्तु वहांके ब्राह्मण उनको शूद्र कहके उनसे घृणा करते हैं। बार तो क्या, द्राविड़ वैदिकब्राह्मण तो उनसे न दान लेते और न अनका कर्मकाएड हो कराते हैं।

नटकुटाई शेठी सब श्रेणियों में प्रधान हैं। इनका मधुरा नगरमें आदिवास था। ये अङ्गरेजो भाषाके विशेष पक्षपाती नहीं हैं। वावसाय वाणिउपके लिये ये सामान्य तेलगू या तामिलका ज्ञान हो यथेष्ट समक्तते हैं। पुत्रके जरा सयान होने पर हो यह अपने काममें नियोजित करते हैं। इनकी कोई कोई शाखा अपने विद्या या ज्ञानकरसे ब्राह्मण और बेदलाल जातिके नीचे आसन पानेके उपयुक्त हैं।

इस समय कृष्णा, नेलुर, कड़ापा, कर्ण्ल, मन्द्राज, कोयम्बद्धर आदि जिलों में लाखें श्रेष्ठियों का बास है। केवल मन्द्राजमें ७ लाख श्रेष्ठियों का बास है, सिवा इस-के महिसुर, कलकत्ता, बम्बई, मलवारके किनारे भी श्रेष्ठी बणिकोंका आभास मिलता है।

महिसुरमें लिङ्गायत बणिकें की ही संख्या अधिक हैं। लिङ्गायत बणिक कृषितीवी हैं। ये कहीं भी स्वतः प्रवृत्त हो कर क्षेत्रक विण करा कर शक्य उत्पादन कराते हैं।

तेलगूरेशमें कोमितियोंकी ही संख्या अधिक है। ये चैश्य कहलाते और जनेऊ धारण करते हैं। इनमें १ गाबुरी, २ कलिङ्ग कोमित, ३ बेरिकोमित, ४ बालजी कोमिती, ५ नागर कोमिती नामके पांच दल हैं। गानुरी निरामिष-भोजी हैं, किन्तु दूसरे चार मांसाहारी हैं।

किल्क्स्कोमित और गाबुरी शङ्कराचार्यके अहै तमत मान कर ही चलते हैं। दूसरे लिङ्कायत या राम। नुज मतावलम्बी हैं। वेरिकोमितियों अधिकांश ही लिङ्का- यत हैं। कोमित सभी बेहरी जिलेके गुटी नगरके प्रधान मठाध्यक्ष भारकराचार्यको आने साप्ताजिक गुरु मानते हैं। ब्राह्मण इनके पौरोहित्य करते हैं सही, किन्तु चैदिक मन्त्र इनसे उच्चारण नहीं कराते। ये गामाकी लड़कीसे बग्रह करने पर बाध्य हैं।

## उडीसेके बनिये।

उड़ीसेंमें दो तरहके बनियों । पुरली बनिया बङ्गालके बनिया और २ पुरली बनियाँ । पुरली बनिया बङ्गालके गन्ध्रवनियों के समान हैं । ये पुरली बाँध कर द्व्यादि विक्रय करते हैं । इसीसे लीग इन्हें पुरली बनिया कहते हैं । बङ्गालकी तरह उड़ीसेंके सेनगर बनिया जला-चरणीय नहीं । किन्तु मसाले आदिकं बेचनेवाले पुरली बनियोंका जल चलता है । पुरली बनियोंकी अपेक्षा यहांके सोनगर बनिया अधिक धनवान हैं ।

## बङ्ग वे श्य ।

यहांकी गन्ध वणिक, सुवर्ण वणिक, ताम्बूल वणिक (पनेरी) तम्बोली, बरई. साहाव णिक् # तथा तेली आदि जातियां भी वैश्य समाजकी अन्तर्गत हैं।

# गन्धी या गन्धविधिक ।

जो पहले नाना प्रकारके गन्धद्वा बेचते थे, वे ही गन्धवणिक या गन्ध बेणे कह कर पुकारे जाते थे। गन्धवणिक समाजमें ''गन्धिककद्यवल्ली'' नामक एक संस्कृत कुलप्र'थ देखा जाता है। इसमें लिखा है - ब्रह्माको बात सुन कर शिव ध्यानमान हुए। शिवकं ललाउसे देश दास, बक्षस्थलसं शङ्ख भूति, नामिसं आवट् दत्त और पारमूलसे विश्वट गुप्त उत्पन्न हुए।

गन्धवणिक् जातिको इस अपरूप उत्पत्तिकथा प्राचीन किसी हिन्दू या जैन शास्त्रमें नहीं मिलता। तम्बोक्षी।

गम्धवणिक् जैसे शिवाङ्गसं उद्गमूत कह कर कियत हैं, ताम्बूल वणिक् भी तथा पान वेजनेवाले तम्बोली भी शिवके पसंनित्ते उत्पन्त हैं। ऐसा ही इनके कुलप्रन्थ-में लिखा है।

<sup>#</sup> सुगड़ें जातिसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं।

तेली, बरई आदि जातियोंकी भी उत्पत्तिक सम्बन्ध में ऐसे ही उपाख्यान मिलते हैं। वास्तवमें इन सब उपाख्यानोंके मूलमें किसी ऐतिहासिक कोई भिक्ति नहीं है। मालूप होता है, कि बौद्धगुगके अवसानमें वङ्गके अनेक वैश्य सम्तान शैवधमें या शिवोपासना प्रहण कर हिम्दू समाजमें मिल गये थे। उनकी शिवभक्ति देख शास्त्रज्ञ बाह्मण पण्डितोंने उनमें किसीको शिवधमं-सम्भूत, किसीको शिवधमं-सम्भूत कहके प्रचार किया। धर्म भीच बणिक सम्प्रदायने उन सब कियत उपाख्यानें-को ही शास्त्रवाष्ट्य क्यमें विश्वास किया। इसोलिये साज उनके कुलप्रन्थोंमें थे उपाख्यान दिखाई देते हैं।

सुवर्णबिणिक् और गन्धबिणकोंका कहना है, कि गौड़ाधिप वस्त्रालसेनने पङ्गकी सारी बिणिक् कातिको शूद्रत्वमें परिणत किया।

अवश्य ही वङ्गके विणिक समाजमें वहलालसेनके समयमें जो बिजोसित यहस्त्रका लोग तथा शहाचार-प्रवर्शनका प्रवाद चला आ रहा है, वह विलक्कल भूठ कह कर उड़ा दिया जा नहीं सकता।

तक्वीली और बरई—ये दांनां जातियां बौद्ध भावा-पन्न हैं। धमंठाकुरके ये विशेष कपसं भक्त थीं। नाना कियों का किवताओं में इसका प्रमाण मिलता है। कियत प्रसङ्गमें बौद्धके होनेका कोई निदर्शन नहीं मिलता। सम्भवतः बहुत दिन पहले ये शैव थे। मालूम होता है, कि इसी जातिकी चोनपरिवाजक यूपनचुवङ्गने "हिस्दू बणिक" नामसे उत्लेख किया है। ये पूर्वापर हिस्दू थे। इसीसे बङ्गालमें ब्राह्मणों के जमानेमें वङ्गीय बणिकों में गन्धवणिक हो शुद्धाचारी और सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे। और तो क्या, मनसामञ्जल, चएडी-मङ्गल आदि शाक्तप्रभावसे रिचत प्रन्थमें भी गन्ध-बणिक सीदागर स्पष्ट वैश्वकं नामसे अभिद्धित किये गये हैं। इन सब मङ्गल प्रन्थों में गन्धवणिक जातिका पेरवर्या, प्रभाव भीर असाधारण शिवभिक्तका परिचय मिलता है। वंगला-साहित्य सब्द देखो।

गन्धविणिक् शुरूमें शैव रहने पर भी सभी शाक हो गये थे। इस जातिको तान्त्रिक शक्तिभक्त बनानेमे शक्ति उपासकोंका यथेष्ट यक्त और क्लोश सहन करना पड़ा था। यह ह मनसा-प्रङ्गलके नायक चांद और चएडीमङ्गलके नायक श्रीमन्तके पिता धनपति सीदागर-के उज्ज्वल चरित्रसे जान सके हैं।

इस समय इस जातिके अनेक मनुष्य श्री गौराङ्ग प्रवर्त्ति वैष्णवधर्भ प्रहण करने पर भी किसी समयमें जो शक्तिमन्त्रसे दीक्षित हुए थे, इसमें तनिक सन्देह नहीं। गम्धेश्वरी नाम्नी उनकी कुलदेवीकी पूजा ही उसका स्पष्ट प्रमाण है।

बङ्गके विराट वेश्य समाजको श्लीण समृति लेकर आज भी हजार हजार मनुष्य पूर्ण बङ्गमें बास करते हैं और वे "वेश्य" नामसे ही परिचित हैं। अश्चर्यका विषय है, कि यह जाति बल्लाली व्यवस्था अगान्य कर आज भी यहसूत धारण करती है और इसी कारणसे ही वे आज भी बल्लाली नियमाधीन बङ्गकी श्रेष्ठ जातियों के निन्दित हैं।

पूव वङ्गके ढाका जिलेके भावाल परगनेमें और मैमनसिंहके जहाङ्कीरपुरमे वैश्य नामक सुजातिका वास है।

ये अपनेका वैश्य कहते और तिसूत अर्थात् जनेऊ पहनते हैं, किन्तु कुछ स्मृतिसम्मत वेश्य धर्मको नहीं मानते। साधारणतः ये १३ वर्शसे पहले ही पुलोका चूड़ाकरण और उपनयन समाप्त कर देते हैं। इनको गायली और यज्जवेदके पढ़नेका अधिकार है, किन्तु ब्राह्मण इनको किर पूर्ण गायली दान नहीं करते।

ये दिसाब किताब करनेके लिपे सामान्य बङ्ग भाषा जान कर ही अपने कार्यामें प्रवृत्त हो आते हैं। वर्तमान समयमें अति अहप लोगोंने ही अंप्रेजोमें मन लगाया है। मैमनसिंह जिलेमें इस जातिके इस समय कितने ही वकोल, मुख्तार, तहशोलदार, अमोन आदि राजकीय कार्या कर रहे हैं। यह पहले हल चलाते थे, अब उसे निन्दित समकते हैं। ये १५ दिन तक मृताशीच मानते हैं। ये सब हिन्दू देवदेवियोंकी पूजा करते।

यह वैश्य साधारणतः अर्वाकार और दूढ़काय, नासिका अध और तिलपुष्पकी तरह जरा देढ़ी होती है। सिशद्वय अपेक्षाकृत उच्च है। ये चुित्रमान् और चतुर हैं। (ति०) २ व १४ सम्बन्धो। च १४वता (सं० स्त्रो०) च १४वस्य भाव तल-टाप्। च १४व का भाव या धर्म, व १४वरा। (ऐतरेयना० ७१२६) च १४वरव (सं० क्त्रो०) व १४वता देखो। च १४वरव (सं० क्त्रो०) व १४वता देखो। च १४वर्षान्या - बम्बई प्रदेशके पूना जिलावाती बणिक् जातिविशेष। ये लोग वहांके गुजरात-वाणी या मारवाड़ वासी च १४वर्षाक्-सम्प्रदायसे सम्पूर्ण स्वतभ्त हैं। यहां तक, कि पक साथ आउत्तर वप्रविद्यारिक्षी नहीं करते। इस जातिका आदिनिवास कहां है तथा किस समय वाणिज्य-सूत्रसे वहां आये इसको कोई किवद्भतो नहों मिलतो। जातीय नामसे अनुमान किया जाता है, कि थे लोग च १४वर्ण हैं तथा बणिग्यृत्ति हो इनको उपजीविका है। किस्तु दुःसका विषय है, कि इनकी उत्पत्तिका कोई उपा-स्थान नहीं।

ये लोग मध्यमाकृति और दूढ़ हाय होते हैं। पुरुषकी अपेक्षा स्त्रियां श्रोमती और सुन्दरी होती है। शराब, मछली और मांस खानेमें इन्हें विशेष अनुराग है, किन्तु देवहिजमें भक्ति भी अचला है। ये लोग हिन्दूके सभी तीथों में जाते हैं तथा प्रास्य देवदेवीकी भी पूजा करते हैं। वेशभूषा दाक्षिणात्य ब्राह्मण हो दनकी पुरोहिताई करते हैं। ये लोग भी उन पुरोहितों के प्रति भक्ति दिखलाते हैं।

ये लोग चतुर, कर्मड, स्थिरमित और आश्वावाही हैं। बाणिज्य, कृषि अधका सामान्य दुकानदारी ही इनकी उपजीविका है। सामाजिक विवाद मिटानेके लिये इनकी जातीयसभा होता है। उसी समाके मीमांसित बिचारको ये लोग मानते हैं।

वैश्यभद्रा (सं० स्त्री०) बीद्धोंकी वैश्य और भद्रा नाम-को दो देवियां। (तारनाय)

वैश्यभाव (सं॰ पु॰) वैश्यस्य भावः। वैश्यता। (मनु १०।६३)

वैश्यसव ( सं० पु०) एक प्रकारका सब या यह । ( तैत्तिरीय-ब्राह्मण् )

वैश्वस्तोम (सं० पु०) एक प्रकारका यश्च। (षड्विंशवा० ४।३)

वैश्या (सं श्लो ) वेश्य टाप्। १ वेश्यताति हो श्लो।
पर्याय—अर्थाणी, अर्था। (जटाधर) २ ६त्ही।
वैश्लम्भक (सं पु ) १ पुराणानुमार देवताओं के पक्ष
उद्यान या बागका नाम । (भागवत श्रश्थ)
२ विश्वासीपाय। (भागवत प्रश्शिश)
वैश्लवण (सं णु ) विश्लवण स्यापत्यं (शितादिभ्योऽण्।।
पा श्राश्थर) इति अण्। १ द्ववर। २ शिव।
(भारत १३।१७।१०३)

तक, कि एक साथ आदार बाबहारादि भी नहीं करते। इस वैश्ववणालय (सं॰ पु॰) वैश्ववणस्यालयः। १ कुबैर॰ जातिका आदिनियास कहां है तथा किस समय बाणिज्य- पुरी। २ वटगृक्ष, बटका पेड़, बरगद। सूत्रसे बहां आये उसकी कोई किवदश्ती नहीं मिलती। वैश्ववणावास (सं॰ पु॰) वैश्ववणस्यावासः। जातीय नामसे अनुमान किया जाता है. कि थे लोग

वैश्वत्रणोद्य (सं० पु०) वैश्वद्यणस्योदयो यस्मिन्। वट-युझ, बरगदका पेड़ ।

वैश्रेय (सं• पु॰) विश्विकं गोतापत्य । वैसे य देखो । वैश्वेषिक (सं• ति॰) विश्वेष सम्बन्धो । वैश्व (सं॰ ति॰) १ विश्वदेव सम्बन्धी, विश्वदेवका । (पु॰) २ उत्तराषाढा नक्षत ।

वैश्वकथिक (सं० ति०) विश्वकथायां साधु (कथादिम्य छक्। पा ४।१०२) इति उक्। विश्वकथा-विषयमें साधु। वैश्वकर्मण (सं० ति०) विश्वकर्मन्-अण्। विश्वकर्मा सम्बन्धी।

विश्वजनीन (सं० ति०) विश्वजने साधुः (प्रतिजनादिम्यः वज् । पा ४।४।६६) इति विश्व घज् । १ विश्व भरके लोगोंसे सम्बन्ध रक्षनेवाला, समस्त संसारके लोगोंका । (पु०) २ वह जो समस्त विश्व या संसारके लोगोंका कल्याण करता हो ।

च श्वितित (सं कि ति ) विश्वितित् नामक होतु सम्बन्धो । (ऐतरेस्बा ६।३०)

वैश्वज्योतिष (सं क्ष्णी ) सामभेद । वैश्वदेव (सं पु ) विश्वदेवस्यायं विश्वदेव अण्। विश्वदेव सम्बन्धीय होमादि । मनुमें लिखा है, कि वैश्वदेवादि कायं के लिपे ब्राह्मण-भोजनकी आवश्यकता नहीं है। ब्रिजीको प्रतिदिन संस्कृत अग्निमें व श्वदेवो । हेश्यसे सिद्ध अर्थात् एक अन्न द्वारा विधिपूर्व क होम करना चाहिये।

वैश्वदेव होमही विधि इस प्रकार है-अन्तये स्वादा, सोमाय स्वादा, अग्निषोमाभ्यां स्वादा, विश्वभयो धनवन्तरपे स्वाहा, कुह्र स्वाहा, देव भ्योः स्वाहा, अनुमत्ये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, द्याच्यापृथि-बोभ्यां स्वाहा और अन्तमें अग्नये स्विष्टिकृते स्वाहा यह कह कर होम करें। उक्त प्रकारसे अनन्यमनाः हो कर प्रति देवताके उद्देशसे हिविद्वारा होन कर पूर्वादि दिक-क्रमसे इन्द्र, यम, वर्षण, भीम इन्हें तथा इनके अनुवर देवताओं को विलिप्रदान करे यथ।-पूर्व को और इन्द्राय नमः इन्द्रवृद्धभेभ्यो नमः, दक्षिणमें यमाय नमः, पश्चिममे वरुणाय नमः वरुणपुरुपेस्यो नमः, उत्तरमें सोमाय नमः सोमपुरुषेभ्यो नमः, यह कह कर बलिप्रदान करना होगा। पोछे मएडलके बाहर मरुदुभ्यो नमः, जलमें अद्भी-नमः और मुषल वा ऊललमें वनस्पतिभ्यो नमः यह कह कर बिल चढ़ानी होगी। वास्तुपुरुषके शिरःप्रदेशमें उत्तरपूर्वकी ओर श्रिये नमः कह कर छन्मीको, उसके पाद. देशमें दक्षिण पश्चिमकी ओर भद्रकाल्ये नमः, कह कर भद्रकालीको, गृहमं ब्रह्मणे नमः कह कर ब्रह्माको और बास्तीस्पतये नमः कह कर वास्तु देवताका विल चढानी होगी । इसके बाद विश्वे भेषा देवेभेषा नमः, दिवाचरेभेषा भूतेभ्या नक्त वारिभ्या नमः यह कर सभी देवता, दिवाचर और रात्रिचर भूतोंकं उद्देशसे ऊदुध्वे आकाशमें विल उत्क्षेप करे । आखिर अपने पृष्ठदेश पर भूमागोपरि सर्वातमभूताय नमः, कह कर सभीभूतींको वलि देनी होगी। ये सब विल दंकर जो अन्न बचेगा, उसे दक्षिण की ओर दक्षिणामुख और प्राचीनाबीती है। कर पितरेंका स्वधा पितृभ्यः कह कर पितरींका बिल दे। पीछे कुत्ते, पतित, कुक रोपजीबो, पापरागी, काक और कृमियोंक लिये दूसरे अन्नकं पालगें प्रहण कर धीरे धीरे जमीन पर इस तरह रख दें, कि धूल लगने न पाने।

ब्राह्मण इसी प्रकार प्रति दिन वैश्वदेवका अनुष्ठान करेंगे। जा ब्राह्मण इस प्रकार प्रति दिन अन्नदानादि द्वारा वैश्वदेवका अनुष्ठान करते हैं, वे सभी पापेंसे मुक्त है। अन्तमं स्वर्गलीकको जाते हैं। (मनु३ अ०)

ये श्वदेध अवश्य कर्राध्य है, नहीं करनेसं प्रत्यवाय होता है।

वैश्वदेवक (सं० क्ली०) विश्वदेवस्य भावः कर्म वा ( मता-शादिभ्यरच । पा ५।१।१३३) इति बुज् । विश्वदेवका भावयाकर्म। वैश्वदेवकम् न (सं० क्लो०) विश्वदेवकी पूजादि। वैश्वद्वत (सं ० क्की०) उत्तराषाढ़ा नक्षत । (सके अधि ष्ठाता विश्वदेव माने जाते हैं। ( वृहत्य हिता ६।६ ) विश्वदेवस्तृत ( सं ० पू० ) प्रताहमेद । (शाङ्खायनश्री० १४।६०।१) वैश्वरेवहोत ( सं ० पु० ) वैश्वरेवताको प्रीतिकं लिये प्रदत्त होमविशेष । वैश्वदेविक (सं ० ति ०) १ विश्वदेवसम्बन्धी, विश्वदेवका । , माक oपुo ३१।३८।४७) (पुo) २ चैश्वदेव । बैश्वदेय (सं ) ति ) जो विश्वदेवकी प्रीतिके लिपे उत्सगं किया गया हो। चैश्वदेवत (सं क्हीं ) वेश्वदेवत देखी। वैश्वदैविक (सं ० ति०) वैश्वदेविक देखो । वैश्वध (सं ० ति ० ) विश्वधा शोलमस्य । विश्वधारक । वैश्वधेनव (सं ० पु०) विश्वधेनु सम्बन्धी। वैश्वधैनव ( सं० पु० ) वैश्वधेनवानां विषयो देगः । विश्व-धेनु वह्लदेश। (पा शशरप) वैश्वन्तरि ( सं० पु० ) विश्वन्तरके गोतापत्य । ( स'स्कारकीमुदी ) वैश्वमनस ( सं० क्की० ) सामभेद । ( पञ्चिव श्रिषा १ १६ )

बैश्वमानव (सं० क्वी०) विश्वमानवानां विषयो देशः। देशविशेष, वह देश जहां विश्वमानव हो।

(पा धाराध्य )

वैश्वयुग (सं॰ पु॰) फलितज्योतिषके अनुसार दृहस्पति-कं शोभकृत, शुभकृत्, क्रोधी, विश्वावसु और पराभव नामक पाँच संवस्तरों का युग या समूह। इनमेंसे पहले दे। संवत्सर शुभ और शेष दे। अशुभ माने जाते हैं। (वर।इनुइत्०८।४१)

वैश्वरूप (सं० क्रि०) विश्वरूप अण । १ विश्वरूप सम्बन्धी। (क्वी॰) २ विश्वहत्।

वैश्वरूप (सं० ति०) विश्वरूप-सम्बन्धो।

वैश्वलोप ( सं ं ति ) विश्वलोप भवं या तज्जात । ( कौषीतकी १७)

वैश्वव्यचस (सं० त्रि०) विश्ववत्रचस्-अण्। रविसं उत्पन्न। 'तस्य चक्षुवैश्ववत्रचसम्''

( शुक्सयजुर १३।५६)

वैश्वसृज (सं ० ति ०) विश्वस्त्रष्टा-सम्बन्धी । (तीत्तिरीयभार० १।२१।११)

वैश्वानर (सं० पु०) विश्वश्वासी नरश्चेति (नरे संज्ञायां। पा ६।३।१२६) इति दीर्घः तती विश्वानर पव स्वार्थे अण्। १ अग्नि। (गीता १५।१४) २ चित्रक या चीता नामका गृक्ष। ३ परमातमा। (वाजसनेयसं २०।१३) ४ चेतन। ५ पिस, पित्ता।

वैश्वानरचूर्ण (संक क्कीक) चूर्णोवधिवशेष । यह सेंधा नमक, अजवायन और हरें आदिसे बनाया जाता है। इसका सेवन करनेसे आमवात, गुल्म और शूल प्रभृति नाना प्रकारके रोग शीव्र विनष्ट होते हैं। यह वायुका अनुलोमकारक है। (मैश्रन्यरत्नाक आमवातरोक)

वैश्वानरज्येष्ठ (सं० पु०) जाठराग्निकं परविश्विकालमें जात अग्नि, उक्षाम्नादि । उक्षाम्न, वशाम्न और सोमपृष्ठ आदि हो वैश्वानरज्येष्ठ कहलाता है; क्योंकि ये सभी जोठराग्निकं परवित्त कालमें उत्पन्न होते हैं।

( अथवर्ष ३।२१।६ सायगा )

वैश्वानरज्योतिष ( सं० पु० ) परब्रह्म । (शुक्लयजः २०१२३) वैश्वानरपथ ( सं० पु० ) वैश्वानरस्य पन्थाः, यच् समा सान्तः । वैश्वानरमार्ग । (रामा० ११६०।३० )

बैश्वानरमार्ग (सं० पु०) अग्निकोण या पूर्व और दक्षिण-के बीचका कोण। यह वैश्वानरका मार्गमाना जाता है।

वैश्वानरलीह (सं कही ) आंषधिवशेष । प्रस्तुत
प्रणाली—इमलीकी छालकी सस्म, अपाङ्ग सस्म, शामुक
मुष्टिसस्म, संधा नमक प्रत्येक एक पाव, लोहा एक
सेर, इन सर्वांका एक साथ पास ले। शूलरागमं
वेदना होनं पर २ मासं भर यह आंषध संधन करे।
इससे साध्यासाध्य सभी तरहके शूल जल्द आराम होते
हैं। (मेषज्यरत्ना शूक्ररोगाधि )

वैश्वानरबटी (सं० स्त्री०) एक प्रकारकी गोलो। यह Vol. XXII. 99 पारे, गंधक, तांबे, छे।हे, शिलाजीत, सींठ, पोपल, चिलक तथा मिर्च आदिके थे।गसं बनाई जाती है और यह पेटके रे।गोंमें उपकारो मानी जाती है। (रसेन्द्रसारस॰ उदरोगाधि) वैश्वानर विद्या ( सं० स्त्रो॰) एक उपनिषद्का नाम। वैश्वानरावण ( सं० पु०) विश्वानरके गोलापत्य।

वैश्वानरीय ( सं ० ति ० ) वैश्वानर-सम्बन्धो । ( ऐतरेयबा० ३।१४ )

वैश्वामनस (सं० क्को०) सामभेद । वैश्वामित्र (सं० पु०) विश्वामित्र के गोलापत्य, विभिन्न ऋषि। (भारत वनपर्वि)

वैश्वामितिक ( सं० त्रि० ) विश्वामित-सम्बन्धी । वैश्वावसव ( सं० क्षी० ) १ वसुओंका समूह । ( त्रि० ) - २ विश्वावसु-सम्बन्धो ।

वैश्वावसम्ब (सं० पु०) विश्वावसी गींतापत्यं (गर्गा-दिभ्यो यङ् । पा ४।१।१०५) इति यङ् । विश्वावसुकं गोतापत्य ।

वैश्वासिक (सं० पु०) वह जिस पर विश्वास किया जाय पतकार करनेकं काबिल, विश्वस्त ।

वैश्वो (सं० स्त्री०) उत्तराषाढ़ा नक्षतः। (हेम)

वैषम (सं• क्ली॰) विषम-अण्। विषम होनेका भाव, विषमता।

वैषमस्थ्य ( सं क्ही ) विषमस्थस्य भावः कम वा (ग्रुणवचनब्राह्मणादिम्यः कमणि च । पा ५।१।१२४) इति व्यञ्। विषमस्थितका भाव या कमे ।

वैषम्य ( सं ० क्ली० ) विषमस्य भावः विषम-ष्यञ् भावे । विषम होनेका भाव, विषमता ।

वैषय ( सं ॰ क्की॰ ) विषयाणां समूहः ( भिन्नादिभ्योऽण्। पा ४।२।३२ ) इति अण्। विषय समूह।

वैषयिक (सं ० ति ०) १ विषय-सम्बन्धी, विषयका । (पु०) २ वह जो सदा विषयवासनामें रत रहता हो, विषया, लंपर ।

वैषुवत (सं० त्नि०) विषुवसंकान्ति । "उद्गयन-द्शिणायनवैषुवतसंज्ञाभिगीतिभिः।" (भागवत ए।२१।३) वैषुवतीय (सं० त्नि०) वैषुवत देखो । वैष्कर ( सं ० पु० ) वह पशु पक्षी जो चारी कोर घूम फिर कर आहार प्राप्त करता हो।

चैष्टप ( सं ० ति० ) विष्टा-सम्बन्धो । (अथव्य १६।२७)४) च ष्टपुरेय ( सं ० पु०) विष्टपुरस्य गोतापत्यं विष्टपुर (शुभ्रादिभ्यश्र । पा ४।१।१२३) इति उक् । विष्टपुरके गोतापत्य ।

वैष्टम्म (सं ० क्क्षीं०) साममेद । (पञ्चविशवा० १।२।३।६) चैष्टिक (सं ० पु०) दुर्युत्त, दुराशद । चैष्ट्रत (सं ० पु०) होमकी भस्म ।

वेष्ट्रम (सं ० कु) । हामरा सरम । वेष्ट्रम (सं ० क्की०) वेष्टुत देखो । (त्रिकापड० २।७।७) वेष्ट्र (सं ० क्की०) विश्व (अमिजगिमनिमहिनिविश्यशां वृद्धिश्व । उप्प ४।१५६) इति पून् वृद्धिश्व । १ पिष्ठप । (पु०) २ द्यौ, स्वर्ग । ३ वायु । ४ विष्णु । (संक्तिस्ग० उपादि ) वैष्णव (सं० क्की०) विष्णोरिटं विष्णु-अण् । १ होम-भस्म, यञ्चकुं द्वकी भस्म । २ महापुराणविशेष, विष्णु पुराण ।

''त्रयो विशतिसाहस्र' वै ब्यावं परमाद्भुतम् ।''

(देवीभागवत ३।१५८)

( वि॰ ) ३ विष्णुसम्बन्धी ।
"गो गतस्य तव धाम व ष्यावं कोषितो ह्यसि मया दिहनुष्णा ।"
( पु॰ ) विष्णुदे वताऽस्य अण् । ४ विष्णुसम्लोः

पासक, विष्णुक्षक । पर्याय -कार्का, हार ।

नीचे वैष्णाव शब्दमें विस्तृत विवरणा देखें। वैष्णाय (सं० पु०) विष्णुर्दता अस्य विष्णु-अण्; विष्णु यजते वा। विष्णु हो जिसके आराध्य देवता हैं, अथवा जो विष्णु यजन करते हैं, वे ही वैष्णव हैं।

( पदापु० उ० ख० हह अ)

प्राचीन ऋक् सन्त्रमें ऋषि उपासना करते थे। भागेश्वर्ध प्रदानके निमित्त विष्णुकी प्रार्थना करते, विष्दुसं उद्धार पानेके लिये िष्णुकी शरण लेते फिर कभी कभी निष्काम भावसे विष्णुकी महिमा गा गा कर हृत्येश्वरके चरणोंमें आत्मसमर्पण करते थे।

हम ऋग्वेदकं १ मण्डलकं २२वें स्ककं १६वी ऋक् में सर्वाप्रथम विष्णुका उल्लेख दंखते हैं। इस १६वीं ऋक्सं परवक्तीं ६ ऋकों में विष्णुकी जी महिमा कीर्तित हुई हैं, उक्तमें ही वैदिक कालमें भी हम विष्णुकी सारा धनाका प्रसाव, प्रसार और प्रतिविक्ति यथेष्ट आभास पाते हैं। प्राचीन और आधुनिक जो २३५ उपनिषद् हैं, उनमें अधिकांशसे विष्णु-माहातम्भकीर्शन उद्दध्त किया जा सकता है।

वैष्णव सम्प्रदायकी उपनिषद्में तैतिरीयसहिताके अन्तर्गत नारायणोपनिषद् ही प्राचीनतम है। ऐसा यरोपोयनो ने भी खोकार किया है । शतपथब्राह्मणमें भी नारायणका नाम दिखाई देता है। वृहम्नारायणीप निषदु अधर्मवेदके अन्तर्गत है। इसमें इरि, विष्णु और वासुदेव आदि शब्दमें भी देखे जाते हैं। महोपनिषद्में भी नारायण ही परब्रह्म कड़ कर स्वीकृत हुए हैं। अथर्जा शिरः उपनिषदुमें 'हम देवकी-पुत्र मधुसूदन' नाम देखते हैं। छान्देाग्यमें भी "देवकीपुत्र कृष्ण अङ्गिरस" नाम मिलता है। आतमप्रबेश्य उपनिषद् और गर्भौपनिषद्में भी नारायण ही परमतत्त्व कहे गये हैं। मैत्रेयोपनिषदु, वासुदेवे।पनिषदु, स्कन्दोपनिषदु, रामोपनिषदु, रामताप-नियापनिषदु और मुक्तिकोपनिषदुमें भो नारायणका माहातस्य कीर्त्तात हुआ है । इन सब उपनिपद्वीमें कई उपनिषद् प्राचीन न होनेसं भी बहुत आधुनिक नहीं है। साम्प्रदायिक उपनिषद् अपेक्षाकृत क्षत्राचीन होने पर इन में कई पाणिनिके पहले हो रची गई थी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है।

जो हो, नारायणे।पनिषदु शति प्राचीन और वैदिक है, इसमें विन्दुमात भा सन्देह नहीं। हम महाभारतके मेशक्षधमें अध्यायमें "नारायणीय' अध्याय देखते हैं। इन सब अध्यायोंमें प्राचीन कालके नारायण उपासक वैष्णवें।को कुछ विवरण दिखाई देता है।

महाभारतको इस उक्तिसं हम समक्षते हैं, कि यह वैदिक आख्यान है। उपस्थिर वसु देवराज इन्द्रके मिल्ल थे इनको सूर्यसे नारायणको अर्चानाके संबन्धमें "सारवतविधान" मिला था । इस "सार्यत" शब्दका अर्थ टीकाकार नीजकर्युंने लिखा है,—"सार्वतानां पाञ्चरात्राणां हितं।" इसके वाद और भी लिखा है,—

"पाञ्चरात्रविदो मुख्यास्तस्य गेहं महात्मनः। प्रायाणं भगवतप्रोक्तं भुञ्जते वाप्रभोजनम् ॥ २५" अर्थात् वे समाहित हो कर काम्य और नैमित्तिक याक्रीय किया समुद्रय "सास्वत" विधिके अनुसार निर्वाह करते थे । पञ्चरात्रमुख्य ब्राह्मणगण भगवत्। प्रौक्त से।ज्यादि प्रहण करते थे।

## चित्रशिखयडी शास्त्र।

वेदके समयमें भी 'सास्यत' विधि पश्चिरात्र संप्र-दायमें प्रचलित था। महाभारतके इस आख्यानसे मालूव होता है, कि "सास्यत" विधान ही ये ज्याव मत है। मरीचि, अति, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और विशिष्ठ—ये सात ऋषि चित्रशिष्यण्डी नामसे विख्यात थे। ये हो "सास्यत विधि" प्रवर्शक हैं।

( शान्तिपर्व ३३५।२८-२६)

र।जा उपरिवर वसुने अङ्गिराके पुत्र वृहस्पतिके सम्मुख 'सप्त चित्रशिकण्डिज' शास्त्र पाठ किया। वे याग यज्ञादि भी करते थे । शास्तिपर्वमें इसका उन्लेख हैं।

देवताओंने द्विजीत्तमों से कहा था, अज द्वारा यह करना होगा। अजका अर्थ बकरा है। सुतरां बकरें द्वारा यह करना होगा। यही वैदिक श्रुति है। अज शब्दका अर्थ बीज होता है। सुतरां वकरेंकी हत्या करना असङ्गत है। जिसमें पशु मारे जाते हैं, वह साधुओंके लिये धर्म नहीं गिना जा सकता है।

( शान्तिपर्व ३३७।३-४-५)

यही सास्वत विधि है। पूर्वाध्यायमें इसकी एक और विशिष्टता वताई गई है। जैले—

"मक्टवा पर नया युक्त मैनोबाक कर्मभिक्तदा।" ४९॥

"नारायणपरोभूत्या नारायणज्ञपं जपन्।" ६४॥
यह जो यहां भक्तिकी बात कही गई, यही भक्ति ही
वैष्णय धमेकी उपासनाकी एक प्रधान विशिष्टता है।
जो हो, महाभारतके पढ़नेसे माळुम होता है, कि श्रीभग
वान नारायण ही इस सार्यतधमेके आहि उपदेश हैं।
जैसे महाभारतमें—

"अ राध्य तपसा देवं हरिं नारायणं प्रभुम् । दिव्यं वर्षं सहस्रं वे सर्वे ते ऋषिभिः सह ॥ नारायणानुशिष्टा हि तदा देवी सरस्वती । विवेश तान् ऋषीन् सर्वान् लोकानां हितकाम्यया ॥ ततः प्रवर्शिता सम्यक् तपोबिद्दभिदुद्धि जातिभिः । शब्दे चार्थे च हेती च प्या प्रथमसर्गजा॥
आदावेव दि तच्छास्त्रमोङ्कारस्वरपूजितम्।
ऋषिभिः श्रावितं तत्र यत्र कारुणिका ह्यमी॥
ततः प्रसन्ता भगवाननिर्दि एशरीरकः।
ऋषीनुवाच तान् सर्वानदृश्य पुरुषोत्तमः॥"
(शान्तिप० ३३५।३४-३८)

फिर श्रोमद्भागवतमें भी सास्वत् तन्त्रके प्रकाश-सम्बन्धमें पौराणिक इतिहास देखा जाता है। जैसे—-"तृतीयमृषिसर्गं वै देविर्वित्वमुपेत्य सः। तन्त्रं सास्वतमा वष्ट नैष्कम्यां कर्मणां यतः॥"

फिर, तृतीय भ्रष्टिष्यमां देवर्शित्व अर्थात् नारद रूप श्रदण कर पञ्चरात नामक वैष्णव तस्त प्रकाश किया गया है। ये पञ्चरात्रोक्त कर्म करनेले जीव कर्म बन्धनसे मुक्त होता है

उक्त श्लोककी टीकामें श्रीधर खामीका कहता है: —
"सास्वतं वैष्णवतन्त्रं पञ्चगतागमं आच्छ।" यह
सास्वत धर्म भगवद्धमं नामसे भी अभिहित होता है।
श्रीमद्भगगवतमें ही यह भगवद्धमं उक्त हुआ है। ख्यं
भगवान् नारायण ही इस धर्मकं प्रकाशक हैं। उन्होंने
पहले ब्रह्माके सम्मुख "भागवतधर्म" प्रकाश किया।
इसके बाद ब्रह्माने नारदको और नारदने व्यासको इसकी
शिक्षा दी।

हमने महाभारत और श्रोमदुमागनतसे वैष्णधर्मकं इतिहासकं सम्बन्धमें जे। सब प्रमाण संगुदीत किये, उससे स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि प्राचीनतम कालमें वैष्णव धर्म "सास्वत धर्म" "मागवत धर्म" और "पश्चरात्र धर्म" नामसे अभिद्वित होता था।

## पञ्चरात ।

भागवतधमें या सोस्वतधमें बहुत प्राचीन समयसे बालें।चित होता आ रदा है। भागवत् सम्प्रदायकी प्रवृत्ति और प्रसार किस तरह संगठित हुआ, इससे पहले इसका आभास दिया गया है। समय पांकर यह पञ्चरात्र मतके नाम प्रसिद्ध हुआ। इसका अविस्तार वर्षीन पञ्चरात्र शब्दमें देखे।

शङ्गराचार्य जब मायाबाद इसंस्थापनमे प्रवृत्त हुए, तब उन्होंने ब्रह्मसूत्रके २ २।४३-४४-४५ सूत्रकी व्याख्यामें पश्चरात्र और भागवत मतका अवैदिकस्य-सिद्ध करनेकी नेषा की थी । रामानुजस्वामी शङ्करानार्थके इस मतका का करहन कर गये हैं। पश्चरात्र शब्दमें वह दिखाया गया है। शङ्करानार्थके बहुत पहले बीधायन, गुहदेव, दिखायां आदिने ब्रह्मसूत्रको जे। व्याख्या की है, वह भी वैष्णविसदान्तके अनुकुल है। सुतरां शङ्करानार्थके बहुत पहले इस देशमें पश्चरात्र नामक वैष्णव धर्म प्रनिल्ल था, वह शङ्करानार्थको भी स्वोकार्थ्य होगा और तो क्या महाभारतमें भी पश्चरात्रागमकी बात स्पष्टतः लिखी है। इन प्रमाणों पर ही निभेर कर अनायास ही कहा जा सकता है, कि ब्राह्मण ब्रन्थ रिचत होनेके पहले पश्चरात्र मत या सास्वत वैष्णव धर्म इस देशमें यथेष्ठ प्रनिल्ल था।

# मध्य युगमें वैष्णाव सम्प्रदाय।

वैदिक समयमें वैष्णव सम्प्रदायमें जैसा आचार व्यवहार रीति नाति और उपासना या यक्नकी पद्धति प्रचलित थी, कालके साथ साथ कमणः वे सब प्रणालियां बदलती आ रही हैं। आचार-व्यवहार और उपासनाप्रणालीमें परिवर्त्तन सङ्घटनमें भिन्न भिन्न संप्रदायीको सृष्टिमें देश-काल-पालके भेदसे और प्रणाली भेदसे और भिन्न भिन्न आचार्यों के अभ्युत्थानसे भिन्न भिन्न सिद्धान्त संस्थापित हो कर वैष्णधर्म महा-मही हह समय पाने पर बहुशास्त्रामें विभक्त हो जायेगा, इसमें आश्चर्य हो क्या ? भिन्न भिन्न प्रतिकृत बादियों-के तर्क निरसनके साथ साथ भी वैष्णवधर्म के भिन्न भिन्न संप्रदाय और सिद्धान्त प्रवित्ति हुए हैं।

हमने इससे पहले श्रीमद्भागवत और महाभाग्तसं प्राचीन वैष्णव संप्रदायका परिचय प्रदान किया है। शङ्कराचार्यके समयमें तो सब वैष्णय-संप्रदाय थे, शङ्कर-शिष्य आनन्दगिरि-लिखित शङ्करांदग्विजय प्रस्थमें हम कुछ परिचय पाते हैं। इस प्रस्थके छठवे प्रकरणसे जाना जाता है—

शङ्करात्रार्थकं समय इस देशमें भक्त, भागवत, वैष्याव, पाञ्चरात, वैत्वानस और कर्महोन —साधारणतः ये छः प्रकारकं धैष्णाव थे । किन्तु झान और कियाभेदसे इस छः सम्प्रदायके अन्तर्गत और भो छः प्रकारके वैष्णावींका परिचय पाते हैं। शङ्करविजयके आन्त्विगिनि इन छः साम्प्रदायिक वैष्णवींकी उपासना प्रणालीके संबंधमें संक्षेपमें कुछ वर्णना की है। किंतु यह कहा जा नहीं सकता, कि यह वर्णना कहां तक प्रामाणिक है।

#### भक्त 1

वासुदेव हो भक्तीं मनसे महापुरुष हैं। इस जगत् के रक्षाकर्त्ता, सर्व ब्र और सर्व देवकारण हैं। वासुदेव ही शिष्ठपालन और दुष्टदमनके लिये तथा भूभार उतारने-के लिये रामकृष्ण आदिका अवतार लिया करते हैं। पुण्यस्थलमें निजाविभूत मूर्त्ति प्रतिष्ठा करते हैं। इनकी पद्यङ्कज-संघा हो भक्तीं के जीवनकी पुरुषार्थ हैं। भक्त-गण अनन्तमूर्त्ति के सेवक हैं, श्रीमन्दिरादिका सम्मार्जन और प्रोक्षण आदि इनके कार्य हैं। ये दास्यक्रपसे उपा-सना, उद्धर्वपुष्ड तिलकादि घारण और ब्राह्ममुहूर्त्तमें स्नानाहिक करते हैं। स्मार्चाविहित नित्यकर्म इनके लिये अग्रामाणिक हैं। ज्ञानिक्षयाभेदसे इनका आधार विविध हैं। ज्ञानी कर्मानुष्ठान नहीं करते। ज्ञानी और कर्मी भक्त भेदसे यह सम्पदाय दो तरहका है। कर्मीभक्त स्मार्ज्ञमार्ग हो समर्पण करते हैं। किन्तु उस कर्म फलको भगवानुको हो समर्पण करते हैं।

### भागवत ।

श्रीभग<mark>यान्</mark>की स्त्रोतवन्दना और कीर्रातादि ही भागवत मतकी उपासना है। ये कहते हैं—

सर्ववेद विनिश्चित आचरण करने पर जो फल होता है, सर्व तीथोंमें भ्रमण करनेसे जो फल होता है, जमार्वनके स्तव करनेका भी वैसा हो फल हुआ करता है। "कलो संकीच्ये केशवम्" यहां इनकी उपासनोको सार बातें हैं। स्मार्च विहित कर्मानुष्ठान इनके मतसं विलक्षल अत्याज्य न होने पर भी ये उसके अनुष्ठानमें तत्पर नहीं हैं। उद्धर्य पुण्ड, तिलक और नारायणिन्ह शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म आदि द्वारा तिलकाङ्कन, कर्एमें तुलसीमाला धारण और सब समयमें उद्यक्षरसे नारायणका नामकीर्चन आदि इनके धर्मसङ्गत कार्य है। पर, ब्यूह, विभव और आवर्य मगवानको ये चार मूर्चियां इनको स्वीकार है। परवर्चीकालमें श्रीरामानुजस्वामोने इसको उज्जवल बनाया।

## ब ज्याव।

वैष्णव नारायणके उपासक हैं, शङ्क, चक्र, गदा. पद्म आदि नारायणके चिह्न देहमें अङ्कित करते हैं। "ओं नमा नारायणाय" इसी मन्त्रसे विष्णुकी उपासना करते हैं। वैकुएठ इनका धाम है।

ये भी तप्तमुदाचिह्न खारण करते हैं। अर्थात् शङ्क चक्र, गदा, पद्म, मुद्रा तप्त कर इसके द्वारा चर्मते स्थायी भावसे चिह्न आदि धारण करते हैं।

#### पञ्चरात्र ।

जो सब विष्णुभवत पश्चरात्र आगमके मतसे उपा सना और उसके अनुसार आचार-व्यवहार करते हैं, वे हो पश्चरात्र नामसे अभिहित होते हैं और थे भग बहुर्चा-मूर्त्ता प्रतिष्ठादि कर उसकी उपासनामें रत रहते हैं। "पश्चरात्र" शब्दमें इसका विस्तार वर्णन देखना चाहिये। इस श्रेणीके वैष्णत बहुत प्राचीन हैं। महाभारत-रचनासे पहले पश्चरात्रविधिका प्रवर्त्तन हुआ। ये भी नारायण या वासुदेवके उपासक हैं। चकादि चिह्न व्यवहार और तुलसीमाला धारण प्रभृति भी इनका कर्नं व्य कार्य है।

आदित्यपुराण, गरुड्रपुराण, पद्मपुराण, ब्रह्मपुराण, स्कन्दपुराण, बराहपुराण, गोतमीयतन्त्र, यजुर्वेदीय हिरण्यकेशीय शाखा, कठशाखा और अथर्व वेदमें भी उपक्रम चिक्कादि धारण करनेकी व्यवस्था है।

वायुपुराण, ब्रह्माएडपुराण, ऋग्वेदीय आश्वनायन-शाला, ऋक्षिशिष्ट, यज्ञवेद और छान्दोगपरिशिष्ट, अथर्वपरिशिष्ट आदि विविध शास्त्रमें इसके संबंधमें अनेक प्रमाण मिलते हैं। सुविख्यात शाण्डिल्य मिलत सूत इस पाञ्चरात सम्प्रदायका प्रंथ है। अनेकोंका मत है, कि यह सुत्रप्रंथ श्रीमदुभागवदुगीतामूलक है।

### वे खानस ।

वैखानस भी शङ्क, चक्र आदि चिह्न तिलक-खरूप धारण करते हैं। नारायण हो इनके उपास्य देवता हैं। इनके मतसे विष्णु सर्वोत्तम हैं। श्रुतिप्रमाण दे कर थे कहते हैं,—

''तत्विष्योः परमं पदं सदापश्यन्ति सूरयः दिवीय चस्तुराततम् । तद्विष्रसो विपन्यवो जाग्वां सः समिद्धते ॥'' (शृक् १।२२।२०-२१) इस तरह श्रोत प्रमाणानुसार ये विष्णुको ही सर्वोत्तम कह कर भजन करते हैं। नारायणोपनिषद इनके मत-सं अति प्रामाणिक वेदान्त श्रुतिप्रस्थ है। ये तसचकादि चिह्न अङ्गमें नित्यक्रपसे धारण करते हैं।

# कमहोन या निष्काम।

कमहीन वैष्णव कर्मकाएडत्यागी है। यह कर्महोन वैष्णव केवलमात विष्णुको ही गतिमुक्ति समक्त एक समयमें अशेष कर्म परित्याग करते हैं। ये अन्य देव, अन्य मन्त्र, अन्य साधन या अन्य किसी सम्प्रदायके आचार्या गुरुको नहीं मानते। ये जगत्को विष्णु-क्रव म नते हैं—(सियाराममय सब जग जानी, करौं प्रणाम जीरि युग पाणि। ये चौपाई भी एक भक्त वैष्णवका ही हैं।) अपने सम्प्रदायके गुरुको ये एक-मात्र मोक्षयथ-प्रदर्शक समक्ति हैं। ये सन्ध्या-गायत्री आदिकी मर्यादा-रक्षा नहीं करते हैं। इन सब सम्प्रदायों-के आचार-स्थवहार और दार्शनिक तत्त्व आदिका मर्म सात्वत शब्दमें देखो।

शङ्कराचार्यके कुछ काल पहले इस देशमें ये सब बैष्णव संप्रदाय विद्यमान थे और उनके तिरोधानके बाद इनमें कोई सम्प्रदाय किस आकारमें प्रवर्शित हुआ था, उसका इतिहास अस्पष्ट हैं। महाभारतके रचना-कालमें बहुत पहले भी कृष्ण और वासुदेवकी अर्चना प्रचलित थी। महाभारत पढ़नेसं यह सहज ही हृदयङ्गम होता है। किन्तु शङ्करदिग्वजय प्रश्यमें अथवा शङ्कर-भाष्यमें हम श्रीकृष्णीपासक संप्रदायका नाम दिखाई नहीं देता हैं। श्रोमद्भागवत-प्रन्थको श्रीमच्छङ्कराचार्य उत्तमक्तपसे ही अध्ययन किया था, शङ्करदिग्वजय प्रथ पाठ करनेमें उसका परिचय पाया जाता है। वे शुद्ध ,कके विशुद्ध सिद्धान्त संस्थापन करनेके लिये वैखानस-मत निरसन प्रसङ्गमें श्रीमद्यभागवतसे एक श्लोक उद्द-धृत कर रहे हैं, वह इस तरह हैं—

"कर्मवहिष्कृतस्य विष्णुभक्तार्वाप अधिकारो नास्त्येव। उक्तञ्च भागवतभगवञ्गकस्य लक्षणम्—

''न चलति निजवर्षाधर्मतो यः सम मित्यात्मसुदृद्धिपन्नपन्ने । न इरति न चलति किञ्चिदुच्चैः सततमन्युं तमवेहिनिष्णुभक्तम् ॥'। (दक्षम पकरण् )

Vol. XXII. 100

जिनकी मधूर लो गासे श्रीमद्भागवतका प्रति छत सुधाधारासे परिष्ठुत है, जिनके कोर्शिमाहाहम्यकी उद्घोषणासे सारा भारतवर्ष मुखरित है, श्रीमद्भागवदु-गीतां जिनके श्रीमुखका विश्वतोमुख सनातत-धर्मापदेण है, मध्ययुगमें उन श्रीहल्णको नामगुण ध्यानधारणा पूजा-अर्चना नहीं होती थी, यह रात कौन विश्वास करेगा? इसीसे मालूम होता है, कि शङ्करविजयमें जिन थोड़ वेष्णव संप्रदायका उल्लेख है, उनको छोड़ और भी कितने वेष्णव संप्रदाय भारतवर्षमें विद्यमान थे।

वर्समान वैष्याव संपदाय।

जो हो, अभी हम लेगा भारतवर्ष में जे। बार शास्त्रीय वैष्णय मूलसंप्रदाय देखते हैं, पद्मपुराणमें भी उन चार संप्रदायोंका उटलेख दिखाई देता हैं। यथा—

"अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संपूदायिनः। श्रीब्रह्मरुद्धसनको वेष्यावा चितिपावनाः॥"

अर्थात् कलिकालमें चार संप्रदाप क्षितिपायन येण्णय प्रकट हे। कर श्री, ब्रह्म, कद्र और सनक नामसे परिचित होंगे। इसका अभिपाय यह कि लच्मीसे एक संप्रदाय, ब्रह्म पक संप्रदाय और सनकसे एक संप्रदाय वैष्णव प्रादुभूत होंगे। इन चार संप्रदायको गुरुपणालिका आज भी प्रचलित है। भगवद् वतारके सदृश आचार्यों के प्रत्येक संप्रदायमे आविभूत होनेसे अभी उन्हींक नाम पर ये संप्रदाय पुकारे जाते हैं। यथा—

"रामानुजं श्रीः स्वीयक्रे मध्वाचार्यं चतुर्मुखः । श्रीविष्गुस्वामिनंषद्रो निम्बादित्यं चतुःसनं ॥"

अर्थात् श्रीठाकुरानीने श्रीमदुरामानुजानायं को, ब्रह्माने मध्यानायं को, कहने विष्णुस्वामीको और नार-सनने निम्बादित्यको अपने अपने सम्प्रदायका अभिनव प्रवर्त्तक स्वांकार किया। अभो इन नारों सम्प्रदायके वष्णाय भारत वर्षमें अधिक संख्यामें देखे जाते हैं। किन्तु श्रीगीर कुदेवने मध्यानार्य सम्प्रदाय हो कर भी वैष्णाय-धर्मका अभिनव समुद्भान्त सिम्प्रदाय हो कर भी वैष्णाय-धर्मका अभिनव समुद्भान्त सिम्प्रदाय मध्यानार्थ सम्प्रदाय मुक्त कह कर प्रसिद्ध था, परन्तु अभी यह सभी विषयों मध्यानार्थ-संप्रदाय नामसे स्थान है।

## श्रीसम्प्रदाय ।

श्रीरामानुज्ञाचार्यने इस सम्प्रदायका नाम जगित-ख्यात कर दिया है। किन्तु उनके आविर्धावके बहुत पहलेसे ही श्रीसम्प्रदायका वैल्णवधर्म प्रचलित था तथा पूर्वाचार्यगण धर्ममतका संरक्षण करते आ रहे थे।

श्रीसम्प्रदाय शब्दमें विस्तृत विवरण देखो ।

रामानुजका शाला सम्प्रदाय।

रामानुजन्ते शास्ता-संप्रदायमें रामातींका नाम ही विशेष उल्लेखनीय है। भारतवर्णके उत्तर-पश्चिम अञ्चलमें रामान्-संप्रदायका वैष्णव सुप्रसिद्ध है। यह संप्रदाय रामानन्दी कहलाता है।

> रामानन्द शब्दमें विस्तृत विवरण देखो। कवीरपन्थी।

शास्त्रपथका परित्याग कर व्यक्तिविशेषके स्वेच्छानुसार जब धर्म मत प्रवर्त्तित हुआ, तब उस संप्रदायके
उपासक पग्धी कहलाने लगे। रामानग्दके सुप्रसिद्ध
शिष्य कवीरने धर्ममत चलाया। वहीं मन उत्तर-पश्निमाअलमें यथेष्ट प्रचलित हुआ था। कवीरकी जीवनी और
उनका धर्म मत 'कवीर' शब्दमें लिखा जा चुका है।
कवीर देखी।

## खाकी ।

रामानुज-संप्रदायकी दूसरी शाखा खाकी-संप्रदाय
है। ये लोग रामानन्दो संप्रदायके अन्तर्भुक्त हैं। कील
नामक एक भगवद्भक्त वैष्णव इस संप्रदायके प्रवर्शक
थे। अयोध्याके निकटम्थ हनुमान्गढ़में इनका प्रधान मठ
है। ययपुरमं खाकीकुलगुरु कीलका प्रधान मठ संस्थापित
है। फरकाबाद प्रदेशमें खाकी-संप्रदाय देखनेमें आता है।

# मूलुकदासी।

मूलुकदासी नामक रामानुज-संप्रदायको एक और शाखा है। मूलुकदास इस संप्रदायक प्रवर्शक थे। रामानन्दी-संप्रदायकी गुरुप्रणालीमें मूलुकदासका नामे। रलेख है। काशी, इलाहाबाद, लखनक, अयोध्या, वृन्दा-वन भार जगन्नाथक्षेत्रमें इस संप्रदायके छः मठ हैं।

# दादुपन्थी।

रामानुजको शाखा-प्रशासाको छोड् वृद्ध शास्त्रा भी वरामान है । दादुस्यो हो रामानुजीय संप्रदायको वृद्धशास्त्रा है। रामानम्द रामानुज्ञ-संप्रदायसे प्रादुर्भूत हुए हैं। कवोर रामानम्दके शिष्य हैं। दादुपम्थी फिर कवोरपन्थीसे उत्पन्न हैं। दादु इस संप्रदायके प्रवर्शक है। कवीरपन्थियोंको गुरुप्रणालोमें दादुका नाम आया है।

## रयदासी ।

रामानम्दस्वामीके दूसरे शिष्य रयदास वा रुईदास रयदासी-संप्रदायके प्रवर्शक हैं। रुईदास जातिके चमार थे, वैष्णवधर्मके प्रभावसे एक चमारने भी धर्मा-चार्णकी पदवी पाई थो। चित्तोरराजको आलि नाम्नी महिषीने भी रयदाससे दीक्षा ली थी, इससे और आइचर्ण क्या हो सकता है?

### सेनपनथी ।

रामानन्दके शिष्य सेन नामक एक नापित सेनपंधी संप्रदायके प्रवर्शक थे। सेन और उनके वंशधरगण गन्दोयानाके बन्धगढ़ राजवंशके कुलगुरु थे। भक्तमाल-में सेनका चरित और उनकी अज्जुत आख्यायिका प्रच-लित है। सेनपन्थियोंका अभी कोई संधान नहीं मिलता।

## रामसनेही।

रामचरण नामक एक व्यक्ति रामसनेही संप्रदायके प्रवर्शक थे। रामसनेहो संप्रदाय रामात् वैष्णव हैं। ये लोग मूर्त्तिपूजा नहीं करते। यह संप्रदाय नितास्त आधुनिक है, १८२८ संवत्में प्रवर्शित हुआ है। थे लोग गलेमें माला पहनते और ललाटमें श्वेत दीर्घापुण्डू तिलक धारण करते हैं।

### ब्रह्मसं प्रदाय ।

हम पहले लिख चुके हैं, कि श्रीसंप्रदाय श्री वा लक्ष्मीठाकुरानीसे चलाया गया है तथा ब्रह्मा ही ब्रह्म-संप्रदायके प्रवर्शक हैं। पद्मपुराणमें प्रागुक्त वचन ही इसका प्रमाण है। ब्रह्मासे जो एक वैष्णव-संप्रदाय-प्रवृत्ति है, श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धकी टीकांके प्रारम्भमें श्रीधरस्वामोने भी वह स्वीकार किया है। पर-वसों आचार्य कहते हैं—

''रामानुजानां सरग्वीरमातो गौरीपतेर्विष्गुमताऽनुगानाम् । निम्बाक गानां सनकादितश्च मध्यानुगानां परमेष्ठितश्च॥''

( प्रामखन १३३ ए० )

ब्रह्मासे जिस वैष्णव संप्रदायको प्रशृत्ति हुई, दक्षिणा-पथके अन्तर्गत तुलवदेशवासो मिश्रजोमहके पुत वासुदेव (मध्यात्राय)-ने उस संप्रदायमें नवजीवन प्रदान किया। इस कारण ब्रह्मसंप्रदाय अभी माध्व-संप्रदाय नामसे भी अभिहित हुआ है। ये साधनासे सिद्धिलाभ करके पूर्णप्रम्न कहलाने लगे। इनका दूसरा नाम आनन्दतीर्थ है। इनकी जीवनो और धममत 'मध्वात्रायी' शब्दमें लिखा जा चुका है। मध्वाचार्यने वेदांतका द्वौतभाष्य रचा जो ''पूर्णप्रम्नदर्शन'' नामसे प्रसिद्ध है। नारायण उपनिषद्ध हो इस संप्रदायको श्रुतिसम्बन्धिनी भित्ति है। माध्वगणने गुरुप्रणाली इस प्रकार स्वीकार की है।

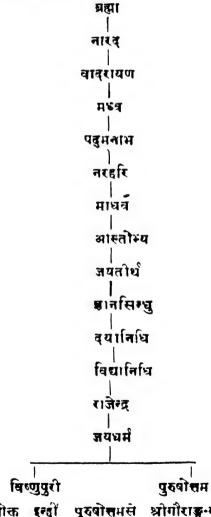

शेषोक्त इन्हीं पुरुषोत्तमसं श्रोगौराङ्ग-संप्रदायको गुरुप्रणालीका प्रारम्म निर्देश किया जा सकता है। इद्रसम्प्रदाय।

रुद्रने भी एक वैष्णव-संप्रदाय खलाया। परवर्ती

कालमें श्रोविष्णुखामीने इस सम्प्रदायके धर्ममतका प्रचार किया । इस कारण लिखा है—"श्रीविष्गुस्वामिनं रुद्रः ।"

अर्थात् रुद्रने श्राविष्णुस्वामीका अपने संप्रदायका धर्माश्वार्य कह कर स्वकार किया। महादेव सदाशिव जो भक्तिदाता और भक्तिश्रमेप्रचारक थे, यह दात अनेक शास्त्रीमें लिखी हैं। बल्लभाचार्य मतानुग प्राभ-अनप्रस्थ-टीकाकारने अपने 'मारुत-शक्ति" नामक टीका-प्रस्थमें लिखा है—

"तत्न अस्माकम् रुद्रसम्प्रदायः" अत्र तस्य मक्तिदातुरवं तत्न तत्न वर्णयन्ति श्रीमदाचार्याः। यथा पुरुषोत्तमनामसहस्रो —

"महादेव सक्तपश्च भक्तिदाता ऋषानिधिः।" निवन्धे चतुर्थस्कन्ध विचरणेऽपि सायुज्याधिका-रिणां प्रचेतसां श्रोशिवकन्तृ कोपदेशादेव सिद्धिर्दर्शिता।

''तपसा साधने तस्य न वन्धो भवताति हि । तत्नापि छण्णसंवायां छतार्थात्वं हि सर्वधा ॥ इति तान सर्वधा शुद्धान् विलोक्येशो हरिप्रियः । प्रांवाच सर्वे सन्देहवारकं सर्ववोधकम् ॥ अपि च द्वादशस्कन्धनिबन्धे श्रामदाचार्याः । 'मिक्तयुक्ता महादेवस्त्। तातुं शक्तुयात्तथा ।' पतेन महादेवे गुरुत्ववोधनाय तदुर्णानवन्धन

मिट्युक्तम् ॥ '

इस व्याख्यामे इम उद्गप्तवित्ति वैष्णव-सम्प्रदायको उत्पत्तिका इतिहास और हेतु स्पष्ट देख पाते हैं। अत-पव ब्रह्मसम्प्रदायको तरह उद्गसम्प्रदाय भी प्राचीन है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। चार सौ वर्ष पहले वल्लभा-चार्याने इस सम्प्रदायका प्रसिद्ध आन्वार्य पद पाया। उस समयस यह सम्प्रदाय बल्लभाचारी भी कहलाता आ रहा है।

हम इस माघतशक्तिटीका प्रन्थमें ही इस सम्प्रदाय-को प्रणाली देख पाते हैं। यथा—

''आर्दा श्रीपुरुषोत्तमं पुरहरं श्रीनारदाख्यं मुनिं। इ.ष्णं व्यास गुरुं शुकं तदनु विष्णुखामिनं द्रविड्म्॥ तिष्छस्यं किल विद्यमङ्गलमदं वन्दे महायोगिनं। श्रीमह्मक्षमनाम धाम च भजेऽस्मत् सम्प्रदायाधिपम्॥" इससं निम्नलिखित गुरुषणालिका मिलती हैं—

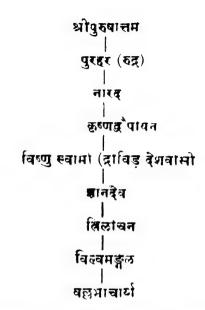

यह गुरुप्रणालोका धाराबाहिक नहीं है। इसमें सिर्फ सम्प्रदाय प्रवत्तंकोंके प्रधान प्रधान आचार्योंके नामोंका उल्लेख किया गया है।

वहभाचार्यं सम्प्रदायकं गोखामो 'गोकुलस्थ गोसांई' कहलाते हैं। प्राभञ्जनप्रस्थकं भारतशक्तिरोकाकारने इस सम्बन्धमें भो ऐतिहासिक और पौराणिक उपा- ख्यानीं का उल्लेख किया है।

शाण्डित्यसंहितासे वहुभाचार्यं ने अपने सम्प्रदायकी उत्पत्तिके इतिहासका आनुपौर्विक परिचय दिया है। एक दिन शङ्करदेवने गोकुलमण्डलमें जा श्रीवृन्दावनमें सिच्दानन्द मन्दिरमें कोटिमन्मधसुन्दर वजश्रीगण-सेवित श्रुतिगण-पूजित ललितिलभङ्ग श्याम सुन्दरका प्रणाम कर सामगानसे उन्हें प्रसन्न किया तथा भक्ति-धर्म और सम्प्रदाय स्थापनके लिये उनले प्रार्थना की। तदनुसार श्रोपतिने उन्हें सद्धर्म स्थापन करनेका उपवृत्ति दिया। नारद मुनिको सेवासे संतुष्ट हो शङ्करने नारदसे वह उपदेश कह सुनाया। पाछे नारदने वह वदन्यासको सिखाया। विष्णुने कौण्डिन्य गर्गाचार्य महात्माओको वह उपदेश प्रदान किया। व्यासने अपने पुत्र शुकको उस धर्मकी शिक्षा दी। शुकदेवने विष्णु अर्थात् विष्णुस्वामीको वह धर्मतत्त्व सुनाया।

इसके बाद इस शाण्डिल्यसंहिताकी भविष्य वाणीके रीत्यानुसार बहुभावार्यके प्रादुर्भावका स्पष्ट प्रमाण दिया गया है अर्थात् पूर्वाचार्योके अभावमें आगे चल कर भक्ति लुप्तप्राय होगो। उस समय श्रोपित हरिके अनुप्रदेसे मधुर ।

मएडलके अन्तर्गत गोकुलमें एक महापुरुष का आविर्माव होगा। वे पराभक्तिको पुष्टि और सम्प्रदाय प्रवर्शन कर पृथ्वीकी रक्षा करेंगे। वे श्रोभगवानके वदनसे निकलेंगे। सर्वश्रुतिमें उनका झान रहेगा, योगी भी योगोश्वर समक्ष कर उनका मान्य करेंगे। वे गोवझ नाञ्चलमें आ भक्ति का प्रचार करेंगे। भगवदुरसां एलुत व्यक्तियों के हृद्यमें वे प्रेमरसका सञ्चार कर देंगे, स्वसम्प्रदायका आचार विस्तार करेंगे। इनका विविध आश्वर्य चरित देख कर सभी मनुष्य चमत्कृत होंगे। ये जोवेंको हरिभक्ति प्रदान करेंगे, इत्यादि। इस प्रकार श्रीमद्वल्लभाचार्यके चरितका प्राणाभास दिया गया है। इनका चरित्र वर्णन वल्लभाचार्य शब्दमें किया गया है। इनका चरित्र वर्णन वल्लभाचार्य शब्दमें किया गया है। वल्लभाचार्य देखो। श्रीनिम्वार्क-सम्प्रदाय।

चतुःसनसे निम्बार्क-सम्प्रदायकी उत्पत्ति है। प्राचीन कालमें चतुःसन नामक एक वैष्णवसम्प्रदाय थे। पर-वर्त्तीकालमें चतुःसनने श्रीनिम्बादित्याचार्या वा निम्बार्काः चार्यको अपने सम्प्रदायका आचार्या बनाया। इस कारण चतुःसम्प्रदायक्षापक सुविख्यात श्लोकका अन्तिम यह है—"निम्बादित्यं चतुःसनः"

अर्थात् चतुःसनने निम्बादित्यको अपने सम्प्रदायको आचार्यकपमें स्वीकार किया । निम्बार्कस प्रदायका वै व्यावधर्म यदि जानना हो, तो सबसे पहले चतुःसनके धर्ममतके सम्बन्धमें कुछ शानलाम करना आवश्यक है। श्रीभागवत पढ़नेसे जाना जाता है, कि हरि चतुःसनकप-में गादुभू त हुए थे। यथा—

"तप्त' तपो विविधक्षोकसिस्य यः अदौ सनात् स्वतप्तः स चतुःसनोऽभूत् ।" (२।७।५) इसकी टोकामें श्रीधरसामीने लिखा है—

"स हरिः चतुःसनोऽभूत्—सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातन इति चत्वारः सनशब्दा नाम्नि यस्य सः। कथरुभूतात स्ततपसः सनात् अस्तिएडतात् यहा स्ततपसः सनात् दानात् समर्पणादित्यर्थः सनु दाने।"

चतुःसन मोक्षधर्मावलं बी और बासुदेवपरायण थे। सांख्यपेगगतपावैराग्यसम्पन्न हो कर भी भक्तिमान् थे। सारवतधर्मके प्राचीनतम चतुःसन ही निंबार्क संप्रदायके आदिप्रवर्शक हैं। इसके बाद नारद, यास और
शुकादि कमसे चतुःसन-प्रवर्शित सारवतधर्म धीरे
धीरे प्रचारित हुआ। इसके बाद श्रीमिनिम्बार्क इस
सम्प्रदायके प्रवर्शक प्रमें खीरुत हुए। इनका प्ररुत नाम
श्रीमित्रयमानन्द था। इसके बाद इन्होंने भास्कराचार्यनिम्बादित्य वा निम्बार्क नामसे प्रसिद्धि लाभ की। पे
निम्बार्कसंप्रदायके प्रवर्शक हैं। निम्बार्कसंप्रदायको चलित भाषां निमात्संप्रदाय कहते हैं। भक्तमालमें लिखा है, कि ये सूर्यावतार थे, पाषएडोंका दमन
करनेके लिये भूमएडलमें अवतीर्ण हुए। इनका निम्बादित्य नाम क्यों पड़ा ? इसके विषयमें एक आख्यान
है जो निम्बार्क शब्दमें लिखा जा चुका है। निम्बार्क देखो।

कोई कोई कहते हैं, कि इनका असल नाम भासकरा चार्य था। किन्तु हम "परपश्चगिरिवज्ञ" नामक निंवाकैसंप्रदायके एक सुप्रसिद्ध वेदान्तविचारप्रम्थमें इन्हें नियमानन्दाचार्य नामसे प्रसिद्ध देखते हैं।

उक्त प्रभ्थसे ज्ञात होता है, कि श्रीनिवासाचार्य इस संप्रदायके शङ्करावतार कह कर समाद्गत थे। इन्होंने अपने गुरु नियमानन्दके वाक्यार्थके अवलंबन पर वेदान्तसुत्रका एक बड़ा भाष्य किया है।

यह संप्रदाय जा श्रीऋष्णके लीलागुणवैभवादिको स्वीकार करता है, परब्रह्मकी विशेषणावलीमें उसका भी स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है।

# देवपूजा।

इनमें बहुतेरे बाल-गोपाल मूर्सिके उपासक हैं। ये 'जयगोपाल' 'जयगोपाल' की ध्वनि किया करते हैं। राधाकुष्ण-युगल भी इनके उपास्य हैं। अन्यान्य येष्णव संप्रदायको पूजाको साधारण विधिकी तरह इनकी भी पूजाको विधि है। पूजा, भोग, आरितक, स्तवपाठ इनके मन्दिरमें यथाशास्त्र हुआ करता है। इनका 'श्लोनिंबाक वितिन्धिय' नामक एक स्मृतिप्रस्थ दिखाई देता है।

# धम ग्रन्थ ।

वेदाश्तसूत्र, उसका भाष्य, श्रीभागवत और भग-वद्गीता आदि इनके प्रामाणिक प्रन्थ हैं।

#### शाला।

निम्बादित्यके दो शिष्योंसे दो शासाकी उस्पत्ति है। एक शिष्यका नाम हरिव्यास और दूसरेका नाम केशवभट है। इनमें एक श्रेणी गृहस्थ हैं। मथुराके समीप यमुनाके किनारे ध्रुवक्षेत्रमें निम्बादित्यकी गद्दी है। पश्चिमाञ्चल और मथुरामें बहुतसे निमात् हैं। विस्तृत विवरण धर्म मत सास्वत शब्दमें देखो।

## श्रीगौरांग संप्रदाय ।

नवद्वीपमें १४०७ शकमें श्रीगौराङ्ग आविभूत हुए। इसके कई वर्ध बादसे हो बङ्गालमें भक्तिधमेका सिन्धू-च्छ्वास कल कल नादसे बहने लगा। चैतन्य देखो।

श्रीकविकणंपुर गेम्बामिस्त गौरगणोद्देश-दोपिकामें श्रीगौराङ्ग संप्रदायकी गुरुप्रणालिका देखी जाती है। यह इस प्रकार है—

''परब्ये।मेश्वरः वामिशिष्ये। ब्रह्मजगत्पतिः। तस्य शिष्यो नारदोऽभूत् व्यासस्तस्यापि शिष्यताम् ॥ शुको व्यासस्य शिष्यत्वं प्राप्तो श्वानावबीधनात्। तस्य शिष्यप्रशिष्याश्च बहुवी भूतले स्थिताः॥ व्यासात्लब्धवा कृष्णदीक्षां मध्वाचार्यमहाशयः। चके वेदान् विभज्यासी संस्थितां शतद्वणीम्॥ निगु णादुब्रह्मणा यत सगुणस्य परिष्क्रिया । तस्य शिष्ये। उभवत् पद्मनाभाचार्यो महाशयः ॥ तस्य शिष्या नरहरिस्तच्छिष्या माधवा द्विजः। अक्षोभ्यस्तस्य शिष्पाऽभृत् तच्छिष्ये। जयतीर्धाकः ॥ तस्य शिष्या ज्ञानसिन्ध्स्तस्य शिष्या महानिधिः। विद्यानिधिस्तस्य शिष्या राजेग्द्रस्तस्य सेवकः ॥ जयधर्ममुनिस्तस्य शिष्ये।ऽभूदुगणमध्यतः । श्रोमद्विष्णुपुरी यस्य भक्तिरत्नावलीकृतिः॥ जयधर्मस्य शिष्धे।ऽभृदु ब्रह्मणः पुरुषे।त्तमः। व्यासतीर्थास्तस्य शिष्या यश्चके विष्णुसंहिताम्॥ श्रोमक्लक्ष्मीपतिस्तस्य शिष्पे। भक्तिरसाश्रयः । तस्य शिष्या माधवेन्द्रो भक्तिधर्मप्रवर्शकः॥ कल्पवृक्ष सावतारे। वजधामनि निष्ठितः। प्रीतिप्रिया वरसलताज्ज्वलाख्यगुणधारिणः॥ तस्य शिष्पाऽभवत् श्रीमानोश्वरास्य पुरी यतिः। कलयामास प्रोमाणं श्रीमाधुर्यारसातम्बम् ॥

उज्जवलं शुचिनामानमातमामे।दादिवर्जितम् । परिणामे कृष्णप्रे ममालाकांक्षी सदाशयम् ॥ प्रे म्नोरीकृत्य श्रीगौरः श्रोईश्वरपुरीं स्वयम् । जगदाप्लावयामास प्राकृताप्राकृतातमकम् ॥ स्वीकृत्य राधिका-भावकान्ती पूष्तसुदुर्वामे । अन्तर्वाहोरसांभोधिः श्रीमन्मदनमोहनः ॥" इत्यादि

हम इसके पहले इस तालिकासे मध्वाचार्य संप्रदाय-की गुरुपणाली दिखला चुके हैं। उसमें दिखलाया गया है, कि राजेश्द्रके शिष्य जयधर्म थे। इन जयधर्म-के दो शिष्य थे—एक भक्तिरत्नावलीके प्रणेता विष्णुपुरी और दूसरे पुरुषोत्तम । पुरुषोत्तमसे ही श्रीगीराङ्ग संप्रदायके पूर्व आचार्यों का उद्दभव हुआ है। अतएव निम्नलिखित कपसे गौड़ीय वैष्णवींकी गुरुपरम्पराका अवशिष्टांश दिखलाया जाता है—

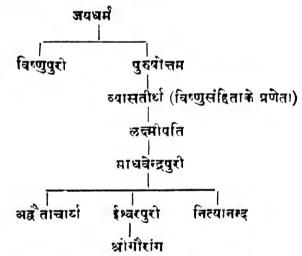

श्रीगौराङ्ग-संप्रदायके भक्तगण श्रीगौराङ्गदेवकी हादिनीशौकसमन्वित साक्षात् वजे द्रनन्दन समक्ते हैं। परम्भक्त अब्दैताचार्यकी प्रार्थनासे गोळकेश्वर धराधाममें श्रीगौरांग मूर्त्तिमें प्रकट हो विमल भक्ति सिद्धांत और अट्ट क्रक्णप्रेमकी शिक्षा इस जगत्में फैला गये हैं, श्रीगौरांग संप्रदायके वैष्णवमात्न हो इसे विश्वास करते हैं।

श्रीगौरांगके प्रियतम भक्त वयोवृद्ध प्रवीण परिडत सर्वासम्मानित अद्वैताचार्य और नित्यप्रेममय कलेवर श्रीमन्नित्यानन्द भी श्रीगौरांगके अंश और अवतार माने जाते हैं और इसी कारण उनका सम्मान है। नित्यानन्द बलराम और अद्वैताचार्य महाविष्णु होनेसे इस स्प्रिदायके आराध्य हैं। इनके सिवा उक्त श्रीदासा-चार्य श्रीपाद गदाधर पण्डित भी इन सांप्रदायिक वैष्ण-वोंके निकट ऋषि और भगवत् शक्ति-रूपमें पूजनीय हैं। नित्यानन्दचरित 'नित्यानन्द' शब्दमें देखे।

### पश्चतत्त्व ।

श्रीगौरांग, नित्यानन्द, अहैत।चार्या, गदाधर पण्डित और श्रीवासादि भक्तवृन्द छे कर ही वैष्णव समाजका पञ्चतत्त्व है। श्रीचरितामृतकार श्रीकृष्ण दास कविराज गोखामीने लिखा है—

"पञ्चतत्त्वातमकं कृष्यां भक्तस्पर्यस्पकम्।
भक्तावतारं भक्तारुयं नमामि भक्तशक्तिकम्॥"
अवतारका कारग्यः।

श्रीमरितामृतकारका कहना है, कि श्रीकृष्ण रिसक-शेखर और परम करुण हैं; ये दोनों गुण ही उनके इस अवतारके कारण हैं। परम करुण द्यामय भगवान्ने मनुष्यके वैशमें आ कर प्रेम और नामका प्रचार कर मनुष्यके उद्धारका पथ देखा। यह केवल उनकी करुणा-का परिचय है। किन्तु यह विहरङ्ग है। अन्तरङ्गका उद्देश यह है, कि श्रोपाद स्वक्रपदामोदरने अपने कड़्चा प्रन्थमें बहुत ही संक्षेपसे वह प्रकाश किया। यथा—

'श्रीराधायाः प्रण्यमिष्ट्मा कीहशो वानवैवा-स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीहशो वा मदोयः । सौख्यं चास्या मदनुमवतः कीहशं वेति छोभात् तद्भावाद्यः समजनि शचीगर्भसिन्धो हरीन्दुः॥"

अर्थात् श्रीराधाकी प्रणयमहिमा कैसी है, जिस प्रणय महिमा द्वारा ये माधुर्य आस्वादन करते हैं, मेरी वह मधु-रिमा ही कैसी है और मेरे अनुभवसे ये कैसा सुख पाते हैं, इन तीन विषयों के लोभके कारण श्रीराधाभावमें भावित हो स्थयं हरिने श्रचीगर्भोमें जनमद्रहण किया।

### भवतारका प्रमाख।

श्रीचरितामृतमें तथा उसकी टोकामें श्रीगौराङ्ग अव-तारके अनेक पौराणिक वचन उद्घृत हुए हैं। श्रीमद् बलदेव विद्याभूषणने लघुभागयतामृतकी टोकामें इस सम्बन्धमें अनेक प्रमाणेंका उन्लेख किया है।

श्रीगौराङ्गसंप्रदायमें श्रीमन्नित्यानन्द और अहैता-चार्य प्रभु कह कर सम्मानित हैं। इनके चंश्रधरगण स्वाज भी वर्रामान है'। ये दोनां प्रभु महाप्रभुक्ते अङ्गके स्वस्त्व हैं। किन्तु श्रोमन्नित्यानन्दका नाम हो महाप्रभुक्ते नामके साथ सर्गदा उच्चारित होता है। कनाई बलाई नामकी तरह गौरनितर्भ नाम भी वैष्णवोंके मुखसे हमेशा उच्चारित होता है। गौरनिताईका नामसङ्कोर्चन गाया जाता है, इनकी युगलमूर्त्ति वैष्णवोंके घरमें अच्चित होती है, तिलकमुद्रामें भी बङ्गालके वैष्णव "गौरनिताई" वा "गौरनित्यानन्द" नामाङ्कित मुद्रा धारण करते हैं। गौड़ीय वैष्णवों में इस युगल नामका बहुत प्रभाव है।

# गौरभक्त वृन्द ।

श्रीगौरनित्यानन्द अद्वैत गदाधर और श्रीवासको छोड ब्रह्मदरिवास, खरूप वामावर, रायरामानन्द आदि श्रीगीराङ्गके सहचरगण भी गीड़ीय वैष्णववृन्दकी भक्तिके पात हैं। इनके सिवा चौंसठ महत्त, बारह गोपाल, छः गोखामी, छः चक्रवत्ती, आठ कविराज तथा महाप्रभु, नित्यानन्द प्रभु और अद्वेतप्रभुके असंख्य अनुचरोंके पवित्र और भक्तिप्रद नाम इस वैष्णव सम्प्र-दायमें कीर्त्तित होते हैं। देवकीनन्दनकी वैष्ण वन्दनामें अनेक घैरणव महानुभवके नाम और संक्षिप्त पुण्यकीर्चि-का वर्णन किया गया है। कविकर्णपुरके गौरगणाह श-दीपिकाप्रस्थमें, श्रीचैतस्य भागवतका उपसंहार तथा श्रीचरितामृतकी आदि लीलाके ध्वें से ११वें परिच्छेदमें वहतेरे भक्तवृन्दोंके नाम और संक्षिप्तचरित वर्णित हैं। ये सभो महावभु, नित्यानन्द प्रभु और अद्वौत प्रभुक्ते सम सामियक सहचर अनुचरथे। इन सब भक्तीं की असंख्य शासा, शिष्य और परिवारमें १५०० शकके मध्यभागसे श्रीगीराङ्ग सम्प्रदायका बहुत प्रसार हो गया । वङ्ग, बिहार, आसाम, उत्कल, पृन्दावन, मधुरा आदि उत्तर-पश्चिमाञ्चलके विविध स्थानों में तथा मन्द्राज और वस्वई प्रदेशमें श्रीगौराङ्ग सम्प्रदायकी विजय-पताका उड़ने लगी । अभी यूरोप और अमेरिकामें बहुतेरे लेग श्रोगौराङ्गप्रवर्शित वैष्णवधर्मका स्वीकार करते हैं।

## छः गोस्वामी।

श्रीचैतन्यके भक्तों में छः गे।खामीके नाम विशेष उक्केक्योग्य हैं, यथा—ंश्रीसनातन गे।खामी, श्रीकप गोखामी, श्रीगोपालभट्ट गे(स्वामी, श्रीरघुनाधभट्ट गेक्षिवामी, श्रीतीव गोस्वामी और श्रीरघुनाथदास गास्वामी.। प्रत्येक शब्दमें विस्तृत विवरण देखो।

# वैष्याव प्रनथ ।

महाप्रभू तथा दो और प्रभुका लिखा हुआ कोई प्रनथ नहीं मिलता । किन्तु उक्त छः गे।खामीमें सभी ग्रन्थ लिख कर वैष्णय समाजका वहत उपकार कर गये हैं। वैष्णवदर्शन, वैष्णस्मृति वैष्णव साहित्य और अलङ्कारादि प्रनथ इन्हीं गेक्शियामीके रचित हैं।

# श्रीहरिभक्तिविज्ञास ।

श्रीपाद सनातन और श्रीगीपालभट्ट गेास्वामीका लिखित हरिभक्तिविलास तथा सनातन लिखित इसकी दिक्दर्शनीरीका आज भी गौड़ीय वैष्णव समाजकी नित्य नैमित्तिक धर्मिक्यादिकी व्यवस्था प्रदान कर वैष्णवींके। उपासनाविधिकी शिक्षा देती है। इसके सिवा बहुतेरे शास्त्रप्रश्थ भी हैं।

## द्वादश गोपाछ।

जे। सब भक्तमहानुभाव, श्रीगौराङ्गमहाप्रभु और श्री मिन्तित्यानन्दके साथ सभ्यसूत्रमें आवद्ध थे, 'गापाल' नामसे उनकी प्रसिद्धि थी । गेवालका अर्थ है व्रजका ग्वाला । श्रोचैतन्यलोलाके प्रधान प्रधान पात श्रीकृष्ण-लीलाके पात्रपात्रोक्रपमें अवतीर्ण हुए, यही वैष्णवींका विश्वास है।

नीचेकी तालिकामें श्रीगौराङ्गळीलामें प्रादुभूत गीपालांके नाम और पाट दिखलाये गये हैं।

|    | <b>कृष्या</b> ली <b>का</b> में | गौरलीकामें                   | डांग      |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1  | । श्रीदाम                      | श्रभिरोम ठाकुर               | बानाकुल   |
| :  | १। सुदामा                      | सुन्दर ठाकुर                 | महेशपुर   |
| 3  | । वसुदाम                       | धनञ्जय पिएडत                 | शीतलप्राम |
| 8  | । सुवल                         | गोरीदास परिडत                | अस्विका   |
| e, | । महावल                        | कमलाकर पिष्पलाई              | माहेश     |
| ٤  | :। सुवाहु                      | उद्घारण दत्त (स्वर्णक्णिक् ) | त्रिशविघा |
| ٠  | । महाबाहु                      | महेश पिएडत                   | मशिपुर    |
| 4  | :। दाम                         | पुरुषोत्तम नागर              | नागर      |
| 8  | । स्तोक कृष्ण                  | ठाकुर पुरुषे।त्तम            | सुलसागर   |
|    |                                | •                            |           |

| १०। अर्जुन        | परमेश्वर ठाकुः        | τ            | विशकाना      |
|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| ११। लवङ्ग गोपाल   | कानाईठाकुर            | या           | बेाघस्नाना   |
|                   | काला कृष्णदा          | स            |              |
| १२। मधुमङ्गल      | श्रीधर                |              | नवद्वीप      |
| ये सब गापाल (     | नत्यानम्द- शास        | त्राभुक हैं। | गापालेंको    |
| सन्तति और शिष्य   | गण अनेक शास           | वाओं में वि  | वयक्त हैं।   |
| गोपालपरिवारके दि  | गुष्योंकी संख्या      | भी थाड़ी     | नहीं है।     |
| इनके सिवा उपगोप   | ।।लगण भी हैं          | । जैसे       |              |
| <b>कृष्ण</b> कीका | नवद्वीप <b>ज्ञीजा</b> | शाखा         | SIP          |
| १। सुवल गोपाल     | हलायुध                | चैतस्य       | रामचन्द्र-   |
|                   | पिडत                  |              | gr,          |
| २। वरुषप गावाल    | <b>ठद्र</b> परिस्त    | नित्यानन्द   | वलभपुर       |
| ३। गन्धव गोपाल    | मुकुन्दानस्द          | चैतन्य       | नवद्वीप      |
|                   | परिडत                 |              |              |
| ४। किङ्किणीगोपाल  | काशोश्वर              | 75           | बह्नभपुर     |
|                   | प्रिडत                |              |              |
| ५। अंशुमान        | ओभा वन-               | 11           | कुलापाड़ा    |
| गोपाल             | माली दास              |              |              |
| ६ । भद्रसेन गोवाल | सप्तडाकुर             | नित्यानन्द   | रोक्रोण-     |
|                   |                       |              | पुर          |
| ७। वसन्त गोपाल    | _                     | चैतन्य       | वंशीरोटा     |
|                   | महान्ति               |              |              |
| ८। उउज्बल गोपाल   | •                     |              |              |
| ६। को किल गोवाल   |                       | τ "          | गौराङ्गपुर   |
| १०। विस्रासी      | शिवाई                 | 11           | बेलून        |
| गोपाल             |                       |              |              |
| ११। पुण्डरी गोपाल |                       | 31           | शालिप्राम    |
| १२। कलविङ्क       | विष्णई                | 35           | भामटपुर      |
| गोपाल             |                       |              |              |
| इनके भी सन्ता     | न, शाखा और            | परिवार है    | <b>हैं</b> । |
|                   | चौंसठ महन्त ।         |              |              |
| पूर्वाक्ता        | नवद्वीपश्लीला         | शाखा         | प.ट          |
| •                 | श्रीवास               | चैतन्य       | नवद्वीप      |
| · ·               | मुरारि गुप्त          | 93           | 77           |
| • •               | पुरम्दर परिडत         | 59           | 59           |
| ८ । सुप्रोव       | गोबिग्दान द           | 19           | "            |

| 6                                     |                              | 2         | famour 1    | २५। ललिता          | \7 ST222                 | चैतन्य           | रामचस्द्र-            |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| ५। वशिष्ठ                             | गङ्गादास                     | चैतश्य    | विद्याभगर   | रप । लालता         | भ्र वानन्द<br>ब्रह्मचारी | चतन्य            |                       |
|                                       | परिडत                        |           |             |                    |                          |                  | <b>g</b> ₹            |
| ६। विभोषण                             | रामखंद्रपुरी                 | 71        | नवद्वीप     | २६। विशाखा         | खरूप-                    | ,,               | नवद्वोप               |
| ७। ऋचीक-पुत                           | हरिदास                       | , ,       | बुहन        | 5 - 1 <del>(</del> | <b>दामोद्</b> र          |                  | गरीफा                 |
| (ब्रह्मा)                             | ठाकुर                        |           |             | २७। चित्रा         | वनमाली<br>कविराज         | **               | गराका                 |
| ८। वेदव्यास मुनि                      | वृंदावन ि                    | नेत्यान द | कुमार-      |                    |                          |                  |                       |
|                                       | दास                          |           | हर्ड        | २८। चम्पक्तलता     | राघव-                    | 17               | रामनगर                |
| ६ । सङ्कष <sup>°</sup> णन्यू <b>ह</b> | मीनकेतन                      | 11        | भामटपुर     |                    | गोसांई                   |                  | •                     |
|                                       | रामदास                       |           |             | २६। तुङ्गविद्या    | प्रशेघानस्               | 11               | काशो                  |
| १० । प्रद्यु म्नव्यूह                 | श्रीरघुनंदन                  | चैतन्य    | श्रीखएड     |                    | सरखती                    |                  |                       |
| ११। अनिरुद्धव्यूह                     | वक्रे श्वर                   | 11        | गुप्तिपाड़ा | ३०! इन्दुरेखा      | कृष्णदास                 | 11               | गुप्तिवाड़ा           |
| •                                     | पर्डित                       |           |             |                    | ब्रह्मचारी               |                  |                       |
| १२ । ब्रह्मा                          | गोपीनाथा-                    | 79        | नवद्वीप     | ३१। रङ्गदेवी       | गदाधरभ                   | Ε ,,             | हनूमानपुर<br>(केन्स्) |
|                                       | न्नायं                       |           |             | 22 1 223           | 21727                    |                  | (तैलङ्ग)<br>अनुस्     |
| १३। शुकदेव                            | वलमभट्ट                      | **        | कर्णाट      | ३२। सुदेवी         | अनरत-<br>आचार्य महरत     | - 1 <sup>)</sup> | अनम्त-<br>नगर         |
| गोखामी                                |                              |           |             |                    | उपमहन्त ।                |                  | पपर                   |
| १४। गठड़                              | गघड़ परिडत                   | ٠,,       | टोटाव्राम   | ३३। रत्नरेखा       | कृष्णदा <b>स</b>         |                  | सात-                  |
| १५। शङ्कृनिधि                         | आचार्यस्त                    | 3,        | नवद्वीप     | 241 ((1)(3)        | (कुलोन ब्राह्मण          | )<br>)           | गाछिया                |
| १६। दुर्वासा                          | जगन्नाथ                      | ;,        | श्रीहरू     | ३४। धनिष्ठा        | राधव-                    | ,                | वाणिहाटी              |
|                                       | आचार्य                       |           |             |                    | पिडत                     | ,,               |                       |
| १७। इन्द्रद्युस                       | प्रतापादित्य                 | ·)        | पुरोधाम     | ३५। माधवी          | माधवा-                   | नित्यानः         | द नन्यापुर            |
| १८। चंद्रक्षांति<br>-∹°               | गदाधर दास                    | ानत्यानद  | प ड़े दह    |                    | चाय <sup>°</sup>         |                  |                       |
| गंधर्व <sup>°</sup><br>१६। विश्वामित  | वनमाली                       | चैतन्य    | नवद्वीप     | ३६। सुकेशी         | मकरध्यः                  | Ŧ ,,             | बड़गांछी              |
| रह । विश्वासल                         | यममाला<br>भा <del>चा</del> य | વતાવ      | गपद्धाप     | ३७। मधुरा          | विद्यावाच                | - चैतरय          | काँउगाछी              |
| २०। अर्जुन                            | राय रामा-                    |           | पुरोधाम     |                    | स्पति                    |                  |                       |
| 40 1 0153 0                           | नन्द                         | 11        | 3           | ३८। मधुरेक्षणा     | वलभद्र                   | 19               | नवद्वीप               |
| ५१। भागुरी                            | देवानन्द                     | 9 9       | कुनिया      |                    | भट्टाचार                 | Ĺ                |                       |
| (                                     | पण्डित                       | •         | _           | ३६। कलकराठी        | रामानर                   | <b>₹</b> 55      | कुलीनप्राम            |
| २२ । चन्द्रावली                       | सदाशिव                       | नित्या-   | कुमार-      |                    | वसु                      |                  |                       |
| •                                     |                              | नम्द      | हर          | ४०। नाग्दीमुखी     | सारङ्ग ह                 | চাকুर ⊹,         | माउगाछो               |
| २३ । भद्रा                            | शङ्कर                        | चैतस्य    | वहाड़पुर    | ४१। सुक्रएठी       | सत्य-                    | ,,               | कुलीनप्राम            |
|                                       | पिउत                         |           |             |                    | राज ख                    | •                |                       |
| २४। सध्या                             | दामोदर                       | ,,        | अभिराम      | ४२। मधुमती         | नरहरि                    | N9               | श्रीखग्ड              |
|                                       | विराडित                      |           | दुर         |                    | सरकार                    |                  |                       |

Vol, XXII 102

## वैष्णव

| <b>४३</b> । वीरा        | शिवानस्द- चैतस्य               | । काँचड़ा∙ं | ६२ । नीलकान्ति            | नवा (होड़                               | नित्या-    | रोकण-        |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                         | सेन                            | पाइा        |                           |                                         | नम्द       | पुर          |
| <b>४४ । वृ</b> न्दादेवो | मुकुन्ददास "                   | श्रीस्रएड   | ६३। कलापिनी               | जगदानस्द                                | 31         | (नयद्वीप     |
| ४५ । फलावती             | गोविन्द ;;                     | अप्रद्वीप   | ६४। सुकेशी                | कंसारिसेन                               | 19         | गुप्तिपाड़ा  |
|                         | घोष                            |             |                           | बत्तीस उपमहन्त ।                        |            |              |
| ४६। श्रीप्रममञ्जरी      | भूगर्म - ,,                    | काञ्चन -    |                           | 111111111111111111111111111111111111111 |            |              |
|                         | ठाकुर                          | नगर         | पूर्व <sup>°</sup> लीक्षा | नवद्वीपद्मीद्मा                         | शाखा       | पाट          |
| ४ <b>७</b> । लीलामञ्जरी | लोकनाथ "                       | तालखड़ी     | १। कलावती                 | सुलोचन 🗜                                | चैतरय      | श्रीखएड      |
|                         | गोखामी                         | (यशोर)      |                           | ठाकुर                                   |            |              |
| ४८ । रासोहासा           | माधवघोष "                      | वांईहाट     | २। सौरसेनो                | भागवता- वि                              | नेत्याः    | वराह-        |
| ४६ । गुणतुङ्गा          | वासुघोष "                      | तमलुक       |                           | चार्य ः                                 | नन्द       | नगर          |
| ५०। रागरेखा             | ∤शिखि- ,,                      | वंशीटोटा    | ३। इन्दिरा                | श्रीजीव                                 | 11         | अकाईहार      |
|                         | महान्ति                        |             |                           | परिडत                                   |            |              |
| ५१। यह्नपटनी            | शुक्काम्बर ,,                  | चट्टग्राम   | ४। मनोहरा                 | कविचग्द                                 | चैतन्य     | अक्षना       |
|                         | ब्रह्मचारी                     |             | ५। कात्यायनी              | श्रीकान्तसेन                            | <b>§</b> 1 | गरिका        |
| ५२ । चन्द्रलतिका        | जगदोश "                        | यशोड़ा      | ६। वंशी                   | वंशीदास                                 | 11         | खरप्राम      |
|                         | परिडत                          |             | ७। कुब्जा                 | काशीमिश्र                               | 11         | पुरीघाम      |
| ५३। रत्नावली            | भगवान् "                       | मालीपाड़ा   | ८ । मालती                 | यदुनाध                                  | 55         | चग्द्रपुर    |
|                         | आचाय े                         |             |                           | भाचार्यं                                |            |              |
| ५४। गुणचूड़ा            | परमानंद सेन ,,                 | कांचड़ा-    | ६। कमला                   | मुकुम्द ठाकुर                           | 71         | रामचन्द्रपुर |
| - 4.                    | (कविकर्णपुर)                   | पाड़ा       | १०। चन्द्रिका             | परमानग्द                                | ,,         | अस्विका      |
| ५५। कपूरमञ्जरी          | 2                              | बाधना-      |                           | गुप्त                                   |            |              |
| 111                     | रमाइ ;,<br>ठाकुर               | पाडा        | ११ । सुधीरा               | माधवा- हि                               | बच्यु-     | नवद्वीप      |
| ५६। श्याममञ्जरो         | विकासिक                        | •           |                           | चार्य हि                                | प्रया      |              |
| 14 1 2 1 1 1 1 1 1 1    | दास                            | ब्रह्मपुर   | १२। कस्तूरी-              | कृष्णदास वि                             | तत्यानस्द  | भामर-        |
| ५७। कामलेखा             | -3-2 -C                        | 3700-       | मञ्जरी                    | कविराज                                  |            | पुर          |
| 10 1 1111120 111        | छाट हार <sup>.</sup> ,,<br>दास | वास्त्र-    | १३। नागरी                 | द्विज शुभा- 🗧                           | वैतन्य     | श्यामपुर     |
| ५८ । काममञ्जरी          | 30F3                           | गञ्ज        |                           | नन्द                                    | 11         |              |
| 16 1 Anna 21(1          | गप्प ,,<br>ब्रह्मचारी          | नयद्वीप     | १४ । सुरङ्गिणी            | श्रीधर ब्रह्म                           | 31         | पांचड़ा-     |
| ५६। कलभाविणी            |                                | गारिमानो    |                           | चारो                                    |            | नगर          |
|                         | याणानाथ ,,<br>परिडत            | गादिगाछो    | १५। कलहं सी               | रघुनाथ द्विज                            | ••         | त्रिवेणी     |
| <b>.</b>                |                                | ^           | १६। सुमुखी                | जगन्नाथ                                 | 11         | नपाड़ा       |
| ६०। कलकरठी              | चिरञ्जोव∙ "                    | श्रीवरड     | १७। शशीमुखी               | सुबुद्धि मिश्र                          | ,,         | अभ्विका      |
|                         | दास                            |             | १८ । सुरङ्गिणी            | श्रीहर्ष                                | 11         | शास्तिपुर    |
| ६१। खञ्जनी              | सुन्दरानन्द "                  | वराह-       | १६। सम्मोहिनी             | कृष्णशास निर                            | त्यानंद    | अभ्विका      |
|                         | ठाकुर                          | नगर         |                           | सरखेल                                   |            |              |

| २०। विलासिनी      | श्रोसुर<br>परि <b>ड</b> त   | चैतन्य       | आलुड़         |
|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| २१ । गोपालिका     | गोपाल<br>भोचाय <sup>°</sup> | अद्वे त      | शान्तिपुर     |
| २२ । गौरशास्ति    | यदुनस्द् <b>न</b>           |              | घाटाल         |
| २३। विमलादासी     | अधेराम∙<br>श्रोराम•         | ",<br>चैतस्य |               |
| रर्ग विमलादाला    |                             | चतम्य        | श्रीहरू       |
| · 2               | ठाकुर                       |              |               |
| २४। सुभोला        | गोविस्द                     | *1           | सुखचर         |
|                   | दत्त                        |              |               |
| २५ । विद्य हाता   | विद्यारी                    | नित्यानन्द   | भाटपुर        |
|                   | कृष्णदास                    |              |               |
| २६ । रत्नावली     | हरिदास-                     | चैतन्य       | प ड़े दह      |
|                   | होड़                        |              |               |
| २७। चित्राङ्गी    | श्रीनाथ                     | <b>5</b> 1   | कांचड़ापोड़ा  |
|                   | पण्डित.                     | ,,           | •             |
| २८ ! सुक्तवाणि    | गालिम-                      | नित्यानस्द   | वाकला-        |
|                   | जगन्नाथ                     |              | चन्द्रह्योप   |
| २० । आजानिजी      | पुरुषोत्तम                  | 27.27        | जयनगर         |
| २६। आह्वादिनी     | _                           | બક્ષ ત       | जयगगर         |
|                   | ब्रह्मचारो                  | £            |               |
| ३०। सुखमयी        | _                           |              | साकिवनप्राम   |
| ३१। रसवती         | काशीश्वर                    | चैतन्य       | बल्लभपुर      |
| ३२। प्रेमवती      | शङ्करारण्य                  | नित्यानन्द्  | वातराप्राम    |
| इनके सन्तान       | , शाखा और                   | परिकर गौड़   | ीय वैष्णवींके |
| सम्प्रदायपोषक हैं |                             |              |               |

### अष्टसखी ।

| श्रीहर गोखामी    |
|------------------|
| श्रीरामानम्द राय |
| श्रीशिवानन्द सेन |
| श्रीराघव पण्डित  |
| श्रीगोविन्द घोष  |
| श्रीवासुघोष      |
| श्रीमाधव घोष     |
| श्रीगोविग्दानन्द |
| ारी ।            |
| श्रीद्वपगोस्वामी |
|                  |

| <b>ीवमञ्जरी</b>       | श्रीसनातन गोखामी      |
|-----------------------|-----------------------|
| गी <b>अनङ्गमञ्जरो</b> | गोवालभट्ट गोखामी      |
| <b>ीरसम</b> ञ्जरो     | शीरघुनाथ दास गोखामी   |
| ग्रीविलासमजरी         | शीजीव गोखामी          |
| ममञ्जरी               | शोभूगर्भ गोखामी       |
| ागमञ्जरी              | शोरघुनाथभट्ट गोस्वामी |
| <b>डोलामञ्जरी</b>     | शीलोकनाथ गोस्वामी     |
| <b>स्त्</b> रीमञ्जरी  | शीकृष्णदास गोस्वामी   |
| 200 -                 | 77737 1               |

### अष्ट कविराज।

| कृष् <b>याजी</b> ला | गौरलीक्षा        |  |  |
|---------------------|------------------|--|--|
| १। सुलोचना          | रामचन्द्र कविराज |  |  |
| २। भागङोदरी         | गोविन्द "        |  |  |
| ३। गोपाली           | कर्णापुर ,,      |  |  |
| ४ । सुचिएडका        | नरसिंह "         |  |  |
| ५। सरस्वती          | भगवान् "         |  |  |
| ई। बाला             | वक्लभदास "       |  |  |
| ७। सुतारा           | गोकुलचन्द्र ,,   |  |  |
| ८। कस्तूरी          | कृष्णदास ,,      |  |  |

इसके बाद गीड़ोय वैष्णव क्षेत्रमें तीन सरित्धारा पूर्वप्राप्त प्रममिक्तसुधासे परिपुष्ट हो बङ्गाल और उत्कल-में बह गई। इन तीनेंका नाम था श्रीनिवास।चार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर महाशय और श्रीमत्श्यामानन्द। श्रोनिवास आचार्य प्रभु और ठाकुर महाशयने बङ्गदेशमें भक्तिरसका प्रचार किया। श्यामानन्दके द्वारा उत्कल प्रममिक्तकी सुधा-धारासे परिषिक्त हुआ था। ठाकुर महाशय कायस्थ कुलमें जन्म ले कर भी ब्राह्मणादिके गुठ हुए थे। इनका ब्राह्मण परिकर आज भी मुर्शिदा-बाद और ढाका जिलेके बेतिया प्राममें वर्शमान है। ये लोग वारेद्र ब्राह्मण हैं। विशेष विवरण नरोत्तम, श्री-निवास आचार्य और श्यामानन्द शब्दमें देखो।

#### सदाचार।

श्रीमग्महाप्रभु सदाचारके साक्षात् समुज्ज्वल विप्रह है। उनके आदेशमें श्रीपादने सनातन हरिमक्तिविलास प्रम्थ लिख वैष्णवसदाचारका विधान किया है। उसमें वाह्यशुद्धि और आग्तर शुद्धिका अति उत्कृष्ट विधान है। ऐसा शास्त्रसम्मत सदोचार दूसरे सम्प्रदायमें कम देखनेमें

आता है। हरिभक्तिविलासमें चित्तशृद्धिके बहुतसे उपाय कहे गये हैं। इस प्रन्थमें गुरुपदाश्रय दीक्षा, प्रातः-स्मृतिकृत्य दीक्षा, शीच, आचमन, दण्डधारण, स्नान, सन्ध्यावन्दन, गुरुसेवा, ऊदुध्वंपुण्ड और चक्रादि धारण, मालाधारण, तुलसीचयन, देवगृहसंस्कार, कृष्णप्रबोधन, छ। सौ छप्पन प्रकारके उपचारोंसे भगवदर्चन, पञ्चकाल-पूजा, आरति, कृष्णका भोजन और शयनतीर्थयाताका प्रयोजन, कृष्णमूर्त्तिद्शीन, नाममहिमा, नामापराधवर्जन, वैष्णवलक्षण, जप, स्तुति, परिक्रमा, दएडवत्, बन्दन, प्रसादभक्षण, अनिवेदितत्याग, वैष्णवनिन्दावर्जन, साधुः लक्षण, साधुसङ्ग, साधुसेवा, असत्सङ्गत्याग, इन्द्रियः श्रीभागवतश्रवण और पकादश्यपवासादि वतपालन, अति विस्तृतक्रपसे इस प्रन्थमें हैं। वैराग्यादिकी पराकाष्ठा दिखलाई गई है। इन्द्रियपराय-णताका मुलोच्छेद कर भगवल्लाभके लिपे किस प्रकार वैराग्यका अवलम्बन करना होता है, इस प्रन्थमें उसका विश्तृत उपदेश दिया गया है। सत्यवाषय, असतुकर्भः त्याग, इन्द्रियसंयम आदि प्रयोजनीय कह कर उपिष्ठष्ट होने पर भी वैश्णवधम से ये सब विषय बाहर हैं। भग बदुपासनाके लिये चित्तभूमिको प्रस्तुत करना हो इस सम्प्रदायका सार उपदेश है। भक्तिरसामृतसिन्धुमें इस विषयमें दार्शनिक प्रणालीसे अति उच्च उपदेश दिया गया है। यह प्रन्थ भी वैष्णवाचारके समृतिप्रन्थके साथ अवश्य पढने योग्य है । श्रीचैतन्यचरितामृतमें भी संक्षेपतः इन दोनों प्रन्थका मर्भ उव्लिखित हुआ है। इस सम्प्रदायका सदाचार हिन्द्रशास्त्रका सारखरूप है।

व द्याय-चिह्न।

उत्दर्ध्वपुण्ड्रादितिलकधारण और जपके लिये तुलसी मालाका व्यवहार इस सम्प्रदायका वैष्णव चिद्व है। हरिभक्तिविलासके चनुर्थविलासमें उद्घ्वंपुण्ड्रादिधारण-को विधि और माहात्म्य सविस्तार वर्णित है। केशवादि मामका उच्चारण कर ललाट, पेट, वक्ष्यस्थल, कर्छ, दोनें पार्थ, दोनें बाहु, दोनें स्कम्ध, पीठ और किट बारह स्थानमें बारह तिलक लगानेको कहे गये हैं।

उपास्य देवता ।

"कृष्णस्तु भगवान स्वयं'' श्रीभावतपुराणके इस

सिद्धान्तानुसार श्रीकृष्ण ही इस सम्प्रदायके उपास्य देवता हैं। राधाकृष्ण और श्रोगीराङ्ग इस संप्रदायके निकट अभिन्नतस्य हैं। निष्ठानुसार कोई राधाकृष्ण युगलकी, कोई श्रोगीराङ्ग ही अर्चना करते हैं। श्रीश्रीराधाकृष्ण युगलकी, कोई श्रोगीराङ्ग ही अर्चना करते हैं। श्रीश्रीराधाकृष्ण युगलमूर्त्ति प्रायः सभी स्थानेंमें देखी जाती है। श्रीगीराङ्गको श्रीमृर्त्ति अर्चना सभी जगह देखी नहीं जाती। पौराणिक उपास्य देवताकी अर्चनापद्धति जिस आसानींसे प्रवर्त्ति और यहतेत होती है, अभिनवाविभूत श्रीभगवान् उतनी आसानींसे गृहीत नहीं होते। किन्तु किर भी हम लोग अभी अनेक स्थलों में श्रीश्रीराधाकृष्णकी युगल मूर्त्ति और श्रीश्रोगीरनित्यानन्दका विग्रह एक हो आसन पर पृजित होते देखते हैं।

उपाचना-प्रयासी ।

भगवद्क्जनाह्य निष्काम कमें वा विधिसङ्गत मिक हो इस संप्रदायकी उपासनाका आरम्म है। वित्त-शुद्धिः के लिपे विधानानुयायिनी मिकिका अनुशीलन अवस्य कर्लाळ है। हरिमिकिविलास और मिकिरसामृतिसिन्धुमें यह वैधमिकिश्णाली और मिकिविभाग अति विस्तृत रूपसे लिखा गया है। किन्तु वजरसकी उपासना हो इस संप्रदायकी मुख्य उपासना है। मिकि ही प्रधान साधन है, रसामृतिसिन्धुप्रनथमें मिकिका विशेष विवरण है।

"रसो वै सः" हो इनके उपास्य देवता हैं। अतएव भावरसमें उनकी उपासना ही उपासनाका चरम सिद्धांत है। भावरसका उदाहरण वजगोपियोंकी श्रीकृष्ण-प्रीतिमें दिखाई देता है। यही चरम भजनका आदर्शस्वरूप है। उज्ज्वलनीलमणि प्रन्थमें उनका भावरस दार्शनिक प्रणालीसे वियृत हुआ है।

रागानुगा भक्तिमें ब्रजवासियोंके भावका अनुसरण कर ब्रजेन्द्रनन्दन श्रोकृष्णकी उपासना-प्रणालीके सम्बन् न्धमं गोखाप्रियोंने भक्तिरसामृतसिन्धुमें सविस्तार वर्णन किया है। श्रीचरितामृत प्रन्थकी मध्यलीलामें रामानन्द-राय-मिलनमें तथा श्रीक्रपसनातनकी शिक्षामें इस सम्बन्धमें अनेक उपदेश दिये गये हैं। ये सब प्रन्थ सर्वंत प्रचारित हैं।

श्रीमद्भागवत ही इस सम्प्रदायका ब्रह्मसूत्रभाष्य माना गया है। (भागव॰ १२।१३।१५)

### वेदान्त तप्व।

श्रीजीवगोस्नामीकी कमसन्दर्भ टोकामें तथा षर्-सन्दर्भमें इस सम्प्रदायका दार्शनिक सिद्धांत हुआ है। ये लोग लीलारसमय श्रीकृष्णको मह्रयतस्व मानते हैं।

वीव्याव-उपसम्प्रदाय ।

पूर्वोक्लिखित वैष्णय-सभ्प्रदायके खंतर्गत अनेक उपसम्प्रदाय हैं। ये सब सम्प्रदाय कितने हैं उसका पता लगाना सहज नहीं है। नीखे कुछ उपसम्प्रदाय-के नाम दिये गये हैं—

शतिबड़ी—गौड़ीय वैश्णव समाजके शंतर्मु क हैं।
गौड़ीय वैश्णवोंके आचार-व्यवहार और उपासनासे
हनका आचार व्यवहार खतरत है। प्रवाद है, कि जगरनाथ नामक एक विरक्त वैश्णवने महाप्रभुके निकट
श्रीमद्भागवतकी व्याख्या की। उनकी व्याख्याको
शङ्करकी अञ्चेतमतानुसारिणी समक्त कर महाप्रभुने उनके
प्रति कटाक्ष कर कहा, 'तुम इस तृणले भी नीच वैश्णव
समाजकी साम्प्रदायिक गएडीमें आने थाग्य नहीं हो।
तुम अतिबड़ अर्थात् बहुत बड़े हो।' इस 'अतिबड़'
वातसे ही 'अतिबड़ी' उपसम्प्रदायको सृष्टि हुई। इनके
साथ गौड़ोय वैश्णवोंका साम्प्रदायिक मेल नहां है।
इस श्रेणीका उत्कलमें बास है और पुरीमें मठ है।
जगरनाथदासने उत्कल भाषामें भागवतका अनुवाद

अनंतकुली—पे लेग उत्कली गृहस्थ वैष्णव हैं। अवध्रती--अवध्रती शब्द देखी।

अमहद्यन्थी—बङ्गालके वाउलोंकी तरह पे लेग निरञ्जन उपासक वैष्णव हैं। ये लेग प्रतिभाकी पूजा नहीं करते, किंतु गलेमें तुलसीमाला पहनते हैं। ये मूंछ दाढ़ी रखते हैं। ये रामात्के ही उपसम्प्रदाय हैं।

आउल-गौड़ीय वैष्णव संप्रदायका उप संप्रदाय। आउल कर देखो।

धाखड़ा—आखड़ा वैष्णव रामानन्द संप्रदायके उप-संप्रदाय हैं। ये लेग प्रचलित सात शाखाओं में विभक्त हैं। यथा—निर्वाणी, खाकी, संताषी, निर्मोधी, बल-भद्री, टारंबरी और दिगम्बरी। आपापंथी—महारपुर जिलेके अधिवासी मुहादास नामक एक स्वर्णकार आवापंथी संप्रदायके प्रवर्शक हैं। अधाष्यासे बहुत दुर पश्चिम आखड़ा नामक स्थानमें रनको गद्दी है। पश्चिमदेशके वैरागियोंका कहना है—

''रामानुजके फौजरें वारा गाड़ी पील।

आपापंधी मनसुखा फिरे टोले टेाल ॥"

अर्थात् रामानुज सैन्यइलमें अनेक भग्न शकद हैं। मनसुकी आपापंथी जाति गलीमें भ्रमण करते हैं। जी अपने मनसे कार्य करते, किसीकी भी गुरु नहीं मानते, वे मनसुक्षी हैं। यह पंथी रामानुजको उप-संप्रदाय है।

कवीरपन्धी-कवीर शब्दमें देखी।

कत्त्रीभजा—गौड़ीय संप्रदायका उपसंप्रदाय। कत्तीमजा शब्द देखी।

कामधेन्नी—रामात् निमात् देनों हो संप्रदायमें यह उप-संप्रदाय दिखाई देता है। कामधेन्नी शब्द देखा। कालिन्दी:—उटकलके स्थार हाड़ी आदि ईतर जातिक वैश्वास कालिन्दी वैश्वास कहलाने हैं। इनके अन्य गुरु नहीं हैं। ये लेग शसदाह नहीं करते।

किशोरीभजनो—विकायपुरके कालाचांद विद्यालङ्कार किशोरीभजन इस सम्प्रदायके प्रवर्त के हैं। कृष्णलोला-के अनुकरण द्वारा मुक्तिलाभ करना इस सम्प्रदायका अभिपाय है। ये लोग तीर्थ याता नहीं मानते । इस सम्प्रदायके पुरुष अपनेको ऋष्ण तथा स्त्री अपनेको राधा समभती है। किशोरो आद्याशिक है। अतएव एक स्त्रोको किशोरी समभ कर पे उसकी पूजा करते हैं। विना दोके ये दोक्षित नहीं हो सकते। नायकके पक नायिका रहना जरूरी है। 'मैं कृष्ण तुम राधा' इत्यादि वाक्योंका दीक्षांके समय प्रयोजन होता है। इस सम्प्र-दायके पुरुष और स्त्री दोनों रातको इकट्टे होते तथा उक्त किंचित किशोरीकी पूजा करते और प्रसाद खाते हैं। इनमें जाति-विचार विलक्कल नहीं है। सभी सर्वोका जुडा काते हैं। किन्तु मछली आदि कोई भी नहीं बाता। ये लोग श्रीगौराङ्गका नाम ले कर गानादि करते हैं। पूर्ववङ्गके अनेक स्थानोंमें इस उपसम्प्रदायके लोगी-को बास है। इसमें भद्रपुरुषेंकी संख्या बहुत थोड़ी है। सहजिया शब्द देखो।

कुड़ापन्थी—प्रायः ७५ वर्ष हुए आगरा जिलेके अधीन हातरास नगरमें तुलसी नामक एक अन्ध बणिक-ने कुड़ापन्थी सम्प्रदायका प्रवर्त्तन किया । सबोंने मिल कर एक कुएडमें भोजन किया था इसीसे वे कुड़ा-पन्धी कहलाये। ये लोग जातपांत नहीं मानते और न किसी मूर्सिकी उपासना हो करते हैं। रातको स्त्रीपुरुष एकत हो भजन करते हैं। ये लोग भी कर्त्ता भजाकी तरह गुरुके प्रति अवल भक्ति दिखलाते हैं। निराकार निरञ्जनका ध्यान ही इनको उपासना है। इनके कार्याद किशोरी-भजनियोंके जैसे हैं।

खाकी-रामात् सम्प्रदायके अन्तभु क।

खाकी शब्द देखी।

खुशी विश्वासी—कृष्णनगरके अन्तर्गत देवमामके निकट भाङ्गाप्राममें खुशी विश्वास नामक एक मुसल-मान इस सम्प्रदायके प्रयत्ते के हैं। इनमें बहुत कुछ सहित्रया भाव है। ये लोग श्रीगीराङ्गका नाम कीर्रान करते हैं। किन्तु साकार ईश्वरको नहीं मानते।

गिरि -गौड़े श्वर सम्प्रदायकं वैष्णय श्रोणी भुक्त संन्यासी।

गुरुदासी—पे छोग उत्कल बासी एक श्रेणीके गृत्स्थ चैष्णव हैं।

गोवराई—एक मुसलमान । इस व्यक्तिने कर्त्ताभजा सम्प्रदायको तरह जिस सम्प्रदायको सृष्टि को, उसीका नाम गोवराई है।

चतुर्भु जी - रामात्संप्रदायके अन्तर्भु क । इनका तिलक रामानन्दियों के समान किन्तु बीचमें श्रीरेखा नहीं होती। चतुर्भु जी शब्द देखी।

चरणदासी—चरणदास नामक दिल्लोका एक धूसर जातीय विणक् इस सम्प्रदायका प्रवक्त के हैं। द्वितीय आलमगीरके समय इस सम्प्रदायकी उत्पत्ति हैं। ये लोग राधाकृष्णके उपासक हैं और चैष्णवीय तिलक मालादि यथारीति धारण करते हैं। दिल्लीमें ही इस सम्प्रदायकी प्रधान गई। हैं। नरणदानी शब्द देलो।

चामरवं ब्लाच-चामर वं ब्याव शब्द देखो ।

चूहरपम्थी--यह सम्प्रदाय अति आधुनिक है। ये लोग बल्लभाचार्य सम्प्रदायके ही उप-सम्प्रदाय हैं। करीब ६० वर्ष हुए, आगरैके एक विणक ने इस सम्प्रदाय-की प्रतिष्ठा की । गुजरातके 'नाथजी' इनके उपास्य हैं। ये लोग सर्वदा कृष्ण नामका को केन किया करते हैं। नाम भजन हो इनका धर्म हैं। स्थोपुरुप एकत हो कर नृत्य करते हैं। ये सभी जित्तका अन्न खाते हैं। इन्होंने की स्त नप्रधाकी महाप्रभुके सम्प्रदायसे प्रहण किया है।

चूड़ाधारी—पे गौड़ोय चैष्णव सम्प्रदायभुक्त हैं। मैमनसिंह अञ्चलमें यह संप्रदाय देखा जाता है। पे गोपालक वंशमें चूड़ादि धारण करते हैं। शुद्ध-वेष्णवींके साथ इनका मतसामञ्जस्य नहीं है।

जगन्मोहिनी—जगन्मोहन गोसांई इस संप्रदायके प्रवर्शक हैं। इन्होंने उत्कलके किसी रामानन्दी वैष्णव-से दीक्षा ली। जगन्मोहनके शिष्य गोविन्द, गोविन्द-के शिष्य शान्त गोसांई और शान्तके शिष्य रामकृष्ण गोसांई हैं। रामकृष्णके समय यह धर्म मत बहुत दूर तक फैल गया। ये ही लोग 'गुरु सत्य' सम्प्रदाय नामसं पृव वङ्गमें विख्यात हैं। इनमें गृही और उदासीन दी श्रेणीके लोग हैं।

तिङ्गल—मन्द्राज और बम्बई अञ्चलमें इस श्रेणीके वैष्णव हैं। ये लोग शास्त्रके युक्ति प्रमाणको मान कर चलते हैं। काञ्चीपुर-निवासी वेदान्त तेसिकार नामक पक ब्राह्मणने रामानुजी सम्प्रदायसे स्वतंत्र हो कर पक वैष्णव सम्प्रदायकी सृष्टि की। उसीसे पाछे बड़गल और तिङ्गल नामक दो सम्प्रदायकी सृष्टि हुई। वेदान्त तेसिकारने यह घोषणा की, कि आचार और धर्मसंस्कार-के लिये वे ईश्वरसं भेजे गये हैं। धर्ममत और तिलक-सेवा छे कर इन दोनोंमें बहुत विरोध है।

तेष्ग्रस शब्द देखो।

तिलकदासी--- एक सद्गोप इस सम्प्रदायका प्रव-त्तेक है। यह व्यक्ति पहले कर्त्तामजा था। पीछे इसने खसंप्रदायका परित्याग कर अपने नाम पर मुराद-पुरमें एक धमैसंप्रदाय प्रवर्शित किया। यह व्यक्ति अपनेको विष्णुका अवतार कहा करता था। यह संप्र-दाय अभी विलुप्त हो गया है।

दरवेश—अन्न लोगोंका कहना है, कि श्रीपाद सनातन

गेक्षिमो इस दलके प्रवर्त्त हैं। किन्तु यह एक-दम असत्य है। यह संप्रदाय वाउल और न्याड़ों की एक शाक्षा है और सर्वदा 'दोन दरदो' नाम उच्चारण करता है। मुसलमान और हिन्दूधर्म के संस्रवसे इस संप्रदायकी उत्पत्ति है। ये हरि और गौरनिताई नाम-का कीर्त्तन करते हुए घूमते हैं, किन्तु खुदा अलाह शब्द भो इनके गानमें है।

दादुपन्थी--रामात्संप्रदायकं अन्तर्भुक है। दादुपन्थी देखो।

दुयारा—रामात् निमात् आहि पश्चिम देशके वैल्णविंकं ५२ दुयारा हैं। पृथक् समयमें प्रादुभू त तिज्ञयान् व्यक्तियोंने अपने प्रभावसे जो दल संगठित किया, उसीका नाप दुयारा है जैसे वामन दुयारा, अन्नदास दुयारा, श्रमणजो दुयारा, कुयाजी दुयारा, चिनाजी दुयारा इत्यादि।

नागा—ये लोग शैव और वैष्णवभेदसे दो प्रकारके हैं। वैष्णव नागा रामात् संप्रदायभुक्त हैं।

नागा शब्द देखे। ।

निरञ्जनी साधु—निरञ्जन स्वामी इस संप्रदायके प्रवर्शक हैं। ये छोग रामातीको तरह साकार उपासक उदासीन विष्णव हैं; कौपीन, करठी और रक्तवर्ण श्रीयुक्त तिलक धारण तथा राम, सीता, शालप्राम आदि विप्रहोंको पूजादि भी करते हैं। निरञ्जनी देखे।

निहङ्ग वैष्णय -- उत्कल प्रदेशके निःसङ्ग वैष्णय इसी नामसे पुकारे जाते हैं। ये लोग मठधारी और सम्मानी हैं।

न्याइ(-अनिभन्न निरक्षर लेगोंकी धारणा है, कि श्रीमिन्नत्यानन्द प्रभुकं पुत्न वीरभद्रने ढाकाप्रदेशमें जा कर इस धर्मसंप्रदायका प्रवर्शन किया, किन्तु यह नितान्त भ्रम है। न्याइा, वाउल संप्रदायका ही शाखाविशेष है। प्रकृतिसाधन ही इनका भजन है। इनके मतसे श्रीराधाङ्कण मानवदेहमें हो विराजित हैं, उपवासादि आत्माका क्रेशजनकमात है। ये वाहुमे लेहि वा तांबेका एक कड़ा पहनते हैं, खेणवोंकी तरह कीपीन, तिलक, स्फटिकमाला, शङ्कादिका गल। व्यवहार करते हैं। ये दाढ़ी मूंछ

रखते हैं। ये शरीरमें तेल खूब लगाते, कोरी और लाठी ले कर भ्रमण करते तथा श्रीगीराङ्गका गुणानुवाद करते हैं। मुखसे 'हरिबोल' या 'वीर अवधूत' ध्वनिका उच्चारण करते हैं।

पञ्चधुनी—जो सब रामात् और निमात् पञ्चधूना करके तपस्या करते हैं, वे पञ्चधुनी कहलाते हैं।

पन्थदासी—पन्थदास इस संप्रदायक प्रवर्तक हैं। ये तुलसोक्षी माला और तिलक धारण करते, राम-कृष्णादिका अवतार मानते और राममन्त जपते हैं।

ये लेग एक तरहके आध्यात्मिक भावापन्न रामात् हैं। पन्यदासी देखो।

फकीरदासी—छद्मवेशी कत्तांभजा।

फकीरी शब्द देखी।

फराची—रामात् निमात् दलके कठे।रतावलंबी सपस्वी।

मटुकधारो-जी मटकेकी कंधेमें बांध कर अधवा राम या कृष्णका नाम उच्चारण कर भीख मांगते हैं, वे मटुकधारो कहलाते हैं। मटुकधारी शब्द देखी।

महापुरुषो—शङ्करदेव नामक एक महापुरुष इसके प्रवर्शक हैं। सिख लेग जिस प्रकार प्रन्थसाहवकी पूजा करते हैं, ये लेग भी उसी तरह श्रीमद्भाग सतप्रंथकी पूजा करते हैं। राम, इन्ण और हरिनाम कीर्रान भी किया करते। आसाम कुचिवहार अञ्चलमें इस सम्प्रदायके अनेक लोग रहते हैं।

महापुरुषीय धर्म संप्रदायी शब्दमें विस्तृत विवरण देखी।
माध्ययी—माधी नामक एक उदासीने इस संप्रदायका
संस्थापन किया। कान्यकुरुजवासी माधीदास इस
संप्रदायके प्रवर्शक थे, यह भी प्रवादसे जाना जाता है।
ये लोग गीडीय वैरुणव है।

मानभवी--ये कृष्णोपासक हैं। कृष्णाम्भरयोगी इस संप्रदायके प्रवर्शक हैं। इनके मतसे कृष्ण ही परम देवता हैं तथा जीवहिंसा महापाप है। कृष्णका प्रसा-दान्न सभी एकत भोजन करते हैं। मानभवी शब्द देखे।।

मार्गी—द्वारका अञ्चलमें मार्गी साधु नामक एक श्रेणीका वैष्णव है। ये गृही और रामानन्दी सम्प्रदायके उपसम्प्रदायभेद हैं। एक वैष्णय तीर्धायात्राको गये थे, राहमें उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ कुछ धर्म-प्रन्थ थे। कुछ लोगोंने उस धर्मप्रन्थको पा कर तदनु-ग्रान किया। मार्ग अर्थात् राहमें प्राप्त प्रन्थानुसार धर्मानुग्रान करनेसे ये मार्गी कहलाये।

मीरावाई शब्द देखो ।

मुल्रुकदासी--रामात् सभ्यदायकी शाखा।

मुल्रुकदानी शब्द देखो।

योगी--गीड़ेश्वर सम्प्रदायके अन्तर्भुक्त। यशोर स्रोर उत्कलमें इस श्रेणीके वैष्णव हैं।

योगी वैष्णव शब्द देखो ।

रातिभिखारी—बङ्गालमें एक श्रेणोकं भिखारी वैष्णव शुक्त पक्षीय पञ्चमीसे पूर्णिमा पर्यान्त शामसे एक पहर रात तक भांख मांगते हैं, पर ये किसीके दरबाजे पर नहीं जाते। कलकत्तेके निकटवत्ती उत्तरपाड़ा श्रीरामपुर और वैद्यवाटी अञ्चलमें इस श्रेणीके वैष्णव । रातिभिखारी शब्द देखों।

रयदासी--रामात् सम्प्रदायके वैष्णव । रुद्दास देखो ।

राधाववलभी—हरिगंश गोस्वामी इस सम्प्रदायके प्रवर्शक हैं। इन्होंने वृन्दावनमें १६४१ सम्बत्को राधा- वल्लभजीका मठ खोला। इस संप्रदायको श्रोमतो राधिका ही प्रधान उपास्या हैं। श्रोवृन्दावनमें इस संप्रदायका मठ हैं। इनके आवरण और वैष्णव चिह्नादि भी वैष्णव जैसे हैं। सेवासखीवाणी नामक एक प्रस्थमें इनको उपासना और किया-कलापादिका विशेष विवरण लिपिवद्ध है। इस संप्रदायकी और भी अनेक शाखाएं हैं। वज्ञभाषामें लिखे हुए इनके अनेक प्रस्थ हैं।

रामबक्लभी - रामबल्लभी शब्द देखे। ।
रामसनेही -- रामात्संप्रदाय विशेष । रामसनेही दखे। ।
रामसाधनीय -- रामानन्द संप्रदायका उपसंप्रदाय ।
रूप कविराजी --- गाड़ीय संप्रदायक्युत एक कर्रठो
वैरणव । स्पष्टदायक शब्द देखे। ।

लस्करी - रामानन्दी संप्रदायकं अन्तर्गत । रामा-नन्दा तिलक लगाते हैं, किन्तु लाल श्रीरेका नहीं देते । अयोध्यामें इनका मठ है। . वड्गल-मन्द्राज और बम्बई अञ्चलके एक श्रेणीके शास्त्राचारपालक वैष्णव। वड्गक्ष शब्द देखे।

वलरामी - वलरामहांड़ी नामक एक बङ्गाली द्वारा प्रतिष्ठित। यह एक छोटा धमेसंप्रदाय है। समरामी शब्द देखे।

वाउल—बङ्गीय वैष्णव संप्रदायकी शास्त्राचार विवर्जित एक शास्ता। राधारुष्ण इनके उपास्य हैं, किन्तु उपासनाप्रणाली अति गुह्य है। गौर नित्यानन्द नामका भी पे कीर्चन करते हैं। बाउल शब्द देखे।

वाणशायी—रामात् निमात्संप्रदायका कठोरता-चारी संप्रदायभेद । ये लोग वाण पर शयन करते हैं। विन्दुधारी—उत्कलका वैष्णवभेद । विन्दुधारी देखेा।

विद्वलभक्त—महाराष्ट्र प्रदेशमें विद्वलभक्त नामक एक संप्रदाय है। वे लोग गुजरात, कर्णाट और भारतवर्णके मध्यखण्डमें भी रहते हैं। विदोवा नामक विष्णु ही इनके उपास्य हैं। इनका दूसरा नाम पाण्डुरङ्ग है। ये लोग उन्हें विष्णुका सम अवतार मानते हैं। पण्ढर-पुरमें इनको गद्दी है तथा 'हरिविजय' आदि नामों पर सांप्रदायिक प्रस्थ है।

बीजमांगीं --बीजमागीं शब्द देखे।।

वेरकारी—बर्म्बई अञ्चलमें वेरकारी नामक एक प्रकारके भिक्षुक वे ज्याव हैं। ये गले और दोनों वाहु-में तुलसीकी माला पहनते हैं तथा गेरुओ वस्त्र और भोली ले कर घूमते हैं।

व रागी- व रागी शब्द देखे। ।

वैष्णवतपस्वी—जो काठके कीपीन पहनते हैं, कमरमें काठ बौधते हैं, वे काठिया और जो पिञ्जिका ध्यवहार करते हैं, वे लोहिया कहलाते हैं, इत्यादि।

वैष्णवद्गडी ये रामानुज संप्रदायो ब्राह्मण कुलो-द्भव दग्डीसंप्रदाय हैं। ये तिदग्डो हैं और गेरुआ वस्त्र पहनते, शिर मुंड्यातं तथा यश्चोपवीत और कमल या तुलक्षीकी माला पहनते हैं। ये शुद्धाचारी हैं तथा रात-दिन वेदाध्ययन और नित्य क्रियादिका अनुष्ठान करते हैं।

यैष्णव ब्रह्मचारो---यह श्रेणी रामानुजादि सम्प्रदायमें देखो जाता है।

वैष्णवपरमदं स-रामानुजादि सम्प्रदायसम्मत । वैष्णुवारुण ( सं ० ति० ) वैष्णववारुण । स्त्रियां ङीप । वीक्षामें वीक्षित हो परमह सब्तिका अवलम्बन करनेसे लोग वैष्णवपरमह स फहलाते हैं। योग साधन द्वारा साज्ञय्य मुक्तिलाम (नका परम पुरुषाथे हैं । ये लोग अपने हाथसे रसोई नहीं बनाते।

वैष्णव भार-ये लोग रामानुज आदि वैष्णवींकी गुरु प्रणाली लिखते हैं तथा उनका यश गान किया करते हैं। इनके सिवा संयोगी, सिखभावुकी, सत्कुली, सत्-नामो, सध्नपन्थो, सहजिया, साजि, साध्विनीपन्थी, साहेबधनी, सेनपन्थो, हजरती, हरिबोला, हरिव्यासी, हरिश्चन्द्र आदि उपसम्प्रदायका विषय इन्हीं सब शब्दों-में देखना चाहिये।

वैष्णवतोर्थ (संक्क्कों) तीर्थमेर, विष्णु-सम्बन्धी तीर्थ। वैष्णवत्व (संक हो) वैष्णव होनेका भाव या धर्म, वैष्णवता। (राजत० ४।१२४)

वैष्णवदास-अष्टश्लोकोविवरणके प्रणेता। वैष्णवदास कर्णाटक-कर्णाटदेशवासी एक कवि। वैष्णवायन (सं पु॰) वैष्णवस्य गोतापत्य वैष्णव ( इरितादिभ्योऽज्। पा ४।१।१०० ) इति फक्। बैष्णवक गोत्रापत्य ।

वैष्णवा ( सं॰ स्त्री॰) विष्णोरियं विष्णु-भ्रण्, स्त्रियां ङोप्। १ विष्णुकी शक्ति। २ दुर्गा। (शब्दरत्ना०) ३ गंगा। गंगा विष्णुकं पादपदासे निकली हैं, इसलिपे उन्हें वैष्णवो कहते हैं।

> "विष्णोः पादप्रस्तासि वैष्णायी विष्णुपूजित।। पाइनस्तेनस्तनभादाजसस्ममर्गानितकात्॥" ( आहिनकतत्त्व )

८ अपराजिता । ५ शतावरी । ६ तुलसी । ७ मनसा : ८ पृथिवी । ६ श्रवणा नक्षत्र । १० सामभेद । र्विष्णवीतन्त्र (सं० क्की०) तन्त्रभेद । वैष्णव्य (सं ० ति ० ) १ यज्ञ-सम्बन्धी । "पवित्रे स्थो वैष्णव्यो" (शुक्तयजु० १।१२) 'वैष्णव्योः यञ्चलम्ब स्थिनो' 'य**हो वै वि**ष्णुः'। ( महीघर ) २ विष्णुसम्बन्धो, विष्णुका ।

वैष्णावरुण (सं० ति०) वैष्णववारुण्। स्त्रियां ङीप्। ( तैं तिरीयसं ० राशप्राप्र )

( ऐतरेयब्रा० ३।३८) वैष्णुवृद्धि (सं ० पु०) विष्णुवृद्धकं गोतापत्य । (प्रवराध्याय) वैष्वक सौन्य (सं० पु०) विष्वक्सेनके अपत्यादि। वैस-अयोध्याप्रदेशवासी राजपूतजातिकी भिन्न भिन्न

शाखा। वैश्यवर्णसे जो सब राजपूत उत्पन्न हुए हैं, बे हो प्रधानतः वैसराजपूत हैं। इनको वासभूमि होनेसे ही युक्तप्रदेशके वैसवाडा जिलेका नामकरण हुआ है। यह जाति एक समय राजपूतजातिके इतिहासमें विशेष प्रसिद्ध हो गई थी। इस इतिहासके विभिन्न स्थानमें बाई

वा बाईस शब्दसे इस वै सोंका परिचय दिया गया है।

इनमें प्रवाद है, कि दक्षिण भारतके मञ्जी-पैठान नामक स्थानसे आ कर ये लोग उत्तर-भारतके नाना स्थानों में बस गये हैं। इनका कहना है, कि शालिवाहन राजा-की ३६० महिषीकी सन्तानसन्ततिसे ३६० घर वैस-जातिकी उत्पत्ति हुई है। ये लोग ३६ राजपूतकुलके अन्तर्भुक हैं तथा चौहान और कच्छवाह जातिके साध आवान-प्रदान करते हैं।

वैस राजपूर्तीकी वीरताके सम्बन्धमें एक किंवदन्ती इस प्रकार सुनी जाती है। १२५० ई॰ में अगैलराज गौतम-ने दिल्लीके लोदी सम्राटोंकी अधीनता खीकार नहीं की। चे जब दिल्लीभ्यरको राजकर देनेसे इनकार चले गये, तब सम्राट्के आदेशसे अयोध्याका मुसलमान शासन कत्तां उनके विरुद्ध भेजा गया। इस युद्धमें मुसलमानी सेनाकी हार हुई। इसके कुछ समय बाद ही गीतमराज-की महिषी गङ्गास्तानके उपलक्षमें दुण्डिया खेराके निकर-वसी बगसर नगरमें जा ठहरीं। बहुतींका कहना है, कि रानी प्रयागतीर्थं तिवेणीमें स्नान करने आई थीं। मुसलमानीने उनका संधान पा कर दलवलके साथ रानी-को आक्रमण करके कैंद्र करनेको चेष्टा की। इस समय रानीने छलकार कर कहा था, कि यहां एक भी क्षतिय नहीं जो राजकुल-ललनाक मानको रक्षा कर सके। इतना सुनते हो अभयचाँद और निभ यचाँद नामक दो वैसराजपूत भाई दलबलके साथ आ धमके और मुस-लमान सेनादलको निहत कर रानोकी फतेपुर जिलेके अन्तर्गंत अर्गल नगरमं ले गये।

मुसलमानों के साथ युद्धमें शाहत हो निर्मलचाँद परलोक सिधारे। अभयचाँद जब रानोको ले कर राजाके समीप गये, तब राजाने कृतश्वतापूर्ण हृद्यसे अपनी कन्याके साथ अभयचाँदका विवाह कर दिया तथा यौतुक स्वकृप गङ्गाके उत्तर अपने राज्यका कुछ अंश तथा रावकी उपाधि दी।

करोब १४० • ई० में इस वंशमें राव तिलक चौंदने जनम प्रहण किया: उन्होंने अपने बाहुबल से अनेक स्थान जीत कर राज्य फैलाया। प्रवाद है, कि उन्होंने २२ परगनेके अधिकारी हो काफी धन जमा किया था। उन्हों के समय वैसवाड़ा विभागमें वैस जातिका प्रभाव फैला था।

जो हो, तिलकचाँदने जो एक समय अपने बाहुबलसे अयोध्या-विभागके राजाओंका नेतृत्व प्रहण किया था इसमें संदेह नहीं। वे अपने पारकी ढोनेवाले कहारों-को राजपूत बना गये तथा फैजाबादकी वोरजाति उन्हीं-के अनुप्रहसे भले सुलतान नामसे प्रसिद्ध हुई।

मैनपुरी जिलेके वे से का कहना है, कि वे १३६१-६२ ई॰ में राठोर राजपूतें के साथ दुएडिया- खेरासे इस देश में आ कर बस गये। तारीख ई मुवारक शाही पढ़ने से जाना जाता है, कि यहां के वे सगण १४२० ई॰ में भयानक भत्याचारी हो उठे। दिलीश्वरने उनका दमन करने के लिये सुलतान खिजिर खाँ हो भेजा। खिजिर खाँ ने वे स-शिक को जड़ से उखाड़ दिया था।

फैजाबाद और फर्घ खाबादमें भी वैसेंका उपनिवेश स्थापित हुआ। फर्घ खाबाद आनेके सम्बन्धमें वहां के वैस कहते हैं, कि हंसराज और वत्सराज नामके दो वैस भाई दुण्डियाखेरा होते हुए इस प्रदेशमें आये। पहले वे लोग भर नामक वहां के आदिम अधिवासी के अधोन थे, पीछे उनके साथ शक्षुता करके शकतपुर और सौरिख नामक स्थानोंको जोत वहीं बस गये। धीरे धीरे उन्होंने ईशान नदीतीरस्थ कुछ प्रामोंको दखल कर वहां अपनी गोटी जमा लो थी।

बुदाउन जिलेकं वैसोंमें कि वदस्तो है, कि वैशपाड़ा-सं दलीपसिंह नामक एक वैस सरदार इस अञ्चलमें आ कर वस गये। उन्होंके दो पुत्रोंसे उनमें बौधरा और राय वंशको उत्पत्ति हुई है। गोरखपुरके वैसोंका कहना है, कि वे लोग नागवंशी हैं तथा विशष्ट ऋषिकी कामधेनुकी नाकसे उत्पन्न हुए हैं। गाजीपुरी वैस अपनेको वैसवाड़ासे आये हुए बघेल रायके वंशधर वनलाते हैं। मुगल सम्राट् अकबर शाहके समय उनकी एक शाखा रोहिलखएडमें जा बस गई थी।

बहुत-सी छोटी छोटी जातियों के इस सुविश्तृत वैस जातिमें आ कर मिल जाने से वेस समाजमें अने क इंडों को सृष्टि हुई है। के जाबाद और पोस्ता जिले में गंधारिया, नाईपुरिया, बारवर और चाहुगण अपने को वैस जाति से उत्पन्न बतलाते हैं। रायवरें ली जिले के पूरव भराभि वेस श्रेणो का बास है। मितरिया और बहारिया बेसों के संबंध में कि वदस्ती है, कि राजा तिलक चांदकी बहुत-सी खियां थीं। उनमें रेवा और मैनपुरो राजक न्या राजा के यहां से भाग गई। उन्हों से मितरिया और बहरिया दलकी उत्पत्ति हुई है। तिलक चांदो वेसों में राव, रावत, नैहाटा और साईवंशी प्रधान हैं। वेसों में राव, रावत, नैहाटा और साईवंशी प्रधान हैं। वेसों में नोच जातिकी खोके गम से काठवेसों की उत्पत्ति है। तिलक चांदो बेसों में नोच जातिकी खोके गम से काठवेसों की उत्पत्ति है। तिलक चांदो इनकी कन्याकी प्रहण नहीं करते और न उनके साथ खान पान ही करते हैं।

जपरमें शालिबाहनराजको ३६० स्त्रियोंसे जो ३६० घर बैंस जातिकी बात लिखी गई है, उनमें तिलसारों, सक्तवेस, नानवाग, भानवाग, वत्स, पराशिरयां, पट-सरियां, विक्तोनियां, भटकारियां, छनमिया और गर्ग-वंश हो प्रधान हैं।

तिलकचन्द्र नामकी शाखाके सभी लोग कपालमें अर्द्ध चंद्राकृति तिलक लगाते हैं। वैसवार—पिर्जापुर जिलेकी पहाड़ी देशवासी जाति विशेष। ये लोग अपनेकी दुरिडयाखेरावासी राजपूत वैस (बाईस) जातिकी एक शाखाके बतलाते हैं। प्रवाद है, कि वैस जातीय दो भाईको राजाने प्राणदर्गड का हुकुम दे दिया, इस पर वे बहुत दूर रेवा राज्यमें भाग गये। यहां उन्होंने राजानुष्रह पा कर बहुत भूसम्पत्ति सञ्चय की और दोनों प्रतिष्ठित समक्षे जाने लगे। ८।६

पाड़ी यहां रहनेके बाद उन्होंने मिर्जापुरमे आ कर उप-निवेश बसाया। वैसवारोका कहना है, कि वैसवाडा जातिके साथ उनका कोई सम्पर्क नहीं है, आपसमें आदान-प्रदान भी नहीं चलता।

वे लोग अपनेको राजपूत जातिको शाखा बतलाते हैं सही, पर उनमें राजपूत रक बहता है ऐसा प्रतीत नहीं होता। क्योंकि, उनकी बाह्य आरुति और प्रकृति देखनेसे मालूग होता है, कि वे प्राचीन द्राविड़ीय शाखा-से उत्पन्न हुए हैं।

उनमें सात विभाग हैं जिनमेंसे खएडाइत और वंशीत प्रधान हैं। इन दो श्रेणियोंसे और पांच श्रेणी उत्पन्न हुई हैं। वनभूमिमें बास करनेके कारण एक शांखा वननैत कहलाती है। रौतिहा, सोहागपुरिया और पिपराह प्राममें रहनेसे तीन शाखाका इसी प्रकार नाम हुआ है। रेवती, सोहागपुर और पिपरा प्राम बुन्देल-खएडमें अवस्थित है।

उक्त सात शासाओं में खएडाइत प्रधान है। दूसरी शासावालेको खएडाइतकी कन्या लेनेमें पण देना होता है। खएडाइतों में जे। व्यक्ति पञ्चायतका सरदार होता है। उसे महतो कहते हैं।

वैसवारों में व्यभिचार उतना दोपजनक नहीं है, किन्तु स्वजातिमें यदि कोई अन्य जातिका अन्त प्रहण करे, तो उसकी जात चली जाती है। जातिनाश या पाप क्षालनके लिये भागवतका ७ श्लोक-पाठ, गङ्गास्नान अथवा वाराणसी, प्रयाग वा मथुरामें तीर्ध याता करनी होती है। पञ्चायतके विचारसे दूसरा दएड नहीं है।

इन लोगोंमें बहु-विवाह प्रचलित है, किंतु साधा-रणतः एक पत्नीप्रहण करना हो नियम है। जिसे दो या दोसे अधिक स्त्रो रहती हैं, उसकी पहली स्त्रो हो घरकी मालकिन और देवपूजादिकी अधिकारिणो होती हैं। सगाईकी तरह विधवाका विवाह होता है। इस समय सत्यनारायणकी पूजा और स्वजातीय स्वजनके सामने दोनोंके प्रथिबंधन सिवा और कोई काम नहीं होता। देवर यदि भौजाईसे विवाह करना न चाहे, तो वह विधवा दूसरेसे भी विवाह कर सकतो है। स्वामी ण स्त्री यदि अन्य जातिका हुक्का तमाकू पोव, तो एक दूसरेको छोड़ सकता है। हिन्दूशास्त्रानुसार वैसवार लोग दत्तक प्रहण कर सकते हैं। संतानके जन्म लेने पर छः दिन तक चमारिन स्तिकागारमें प्रस्तिको संवा-सुश्रूषा करती है। छः दिनके बाद नाइन उसकी जगह पर आतो है। बारहवें दिन प्रस्ति शौचादिसे सम्पन्न हो घरमें आतो है, परन्तु छः मास तक वह स्वामीके समोप नहीं आ सकतो। बच्चा जब चलने लगता है, तब उसका कर्णबेध और अन्नश्रागन होता है।

विवाह संबंध स्थिर होने पर एक भोज होता है तथा कर्याका पिता पालके कपालमें टीका दे विवाह ठोक कर जाता है। विवाहके पांच दिन पहले मटमङ्गला होती है। इस समय स्त्रियां एक ढोलको सिन्दूरसे रंगा लेती हैं। घरमें जो बूढ़ी है, यह मिट्टी कोड़ कर घर लातो और उसे विवाहम के मध्यस्थलमें रख एक वेदो बनाती है। वेदोके उत्पर सेमर पेड़की डाल और पवित जलपूर्ण कलस रहता है।

विवाहके पूर्व दिन मं तिपूजा होती है। इस समय पक घरकी दीवालमें गोबरकी लोई लगा कर उसमें दूब और आमका पल्लव खोस देते हैं और अपरसे हन्हीका रंगा कपड़ा ढक दिया जाता है। कन्या उसके अपर घो डालती है, पीछे खड़् गकी पूजा होती है। कन्यापश्चका कोई आत्मीय इस समय अपने हाथसे खड़्ग पकड़ कर खड़ा रहता है तथा घरकी माता आ कर उसमें चावलका पिठारा और हन्दी लगा देती है। इसके बाद बह तलवारकी मूं उसं पक शस्यपूर्ण कलस फोड़ देती है। प्रवाद है, कि वरपश्चका कोई आदमी यदि इस विवाहमें शत्रुताचरण करे, तो उसे शस्यकी तरह दूर किया जायेगा।

अनस्तर वह तलकार विवाह मण्डपकी वेदोके मध्य-स्थलमें ला कर रखी जाती है। पीछे उस तलकारसे एक बकरा मार कर रातको खिचड़ी और बकरेके मांस-का भोज होता है। इस भाजको वे लेग 'भातकान' वा आह्वड़ कहते हैं।

घरसे बारात निकलनेके पहले नाई कश्याके घरसे लाये हुए जलसे घरको स्नान कराता है। यालाकालमें घरकी माता 'परछन' कार्य करतो है। पीछे बारात जब कश्याके घर पहुंचती है, तब यहां उन्हें स्वागत कर दर- बाजे पर लाते हैं। इस समय कन्याकी ओरसे नाई हल्दीसे रंगा कपड़ा ला कर पालकीको ₁ढक देता है।

करपागृहके द्वार पर वैठनेके लिये आसन विछाया रहता है। उस आसन पर बैठ कर वर गौरी और गणेशकी पूजा करता है। पूजा समाप्त होने पर करपाक्षा पिता वरके कपालमें दही और वावल लगाता है। पीछे करपागृहसे वर और वरपक्षीय बालिकाओं का जल-पान आता है। इसके बढ़ले वरका पिता कन्या और कन्याकी माना के लिये साड़ी और अलङ्कार तथा वरका सनान किया हुआ जल मेज देता है। उस जलसे फिरसे करपाको सनान कराया जाता है। पीछे उसे नवक्स और अलङ्कारादि पहना कर विवाह-मण्डपमें लाते और वरको ला कर विवाहकाय शुक्त कर देते हैं।

वर और करणा दोनों सामने रखी हुई गृहदेवता मृचिंकी पूना कर कलम और सेमरके डंडलमें सिन्दूर लगाते हैं। इसके बाद गांड बांध कर वर और करणाकी उस येदीके चारों और पांच बार प्रदक्षिण कराया जाता है। प्रदक्षिणकालमें बरके हाथमें सूप रहता है; करणा-का भाई उस सूप पर चावल देता जाता और करणा उसे फेंकती जाती है। अनत्तर वरकरणाकी वासरगृह (कीहबर) ला कर रखा जाता है। विवाह के दूसरे दिन बारात विदा होती है। विरागमनके वाद बरके घरमें स्थानीय देवताकी पूजा और होम होता है।

हिन्दूकी तरह पे लोग शवदाह करते हैं। शयदाहके बाद शवदाहकगण गृह लीट अष्टाङ्गसे अग्नि स्पर्श
कर शुद्ध होते हैं। दूसरे दिन सबेरे मृतका निकटसंबंधीय दाह स्थानमें जा शवकी हड्डी और मस्मकी
ले कर पासवाली नदीमें फेंक देता है। पीछे वे लीग
एक पीपल पेड़के नीचे आत्माकी प्यास बुक्तानेके लिये
एक घड़ा जल रख छोड़ते हैं। मृतकका निकट
आत्मीय प्रतिदिन सबेरे पेतके उद्देशसे एक एक पिण्ड
देता है और दशवें दिन दूध और चावल उत्सर्ग कर
निकटवर्सी जलाशयमें फेंक आता है। ग्यारहवें दिन
महापालको मृतका बल्पभूषण दान किया जाता है।
उनका विश्वास है, कि दान की हुई वस्तु प्रेतलोकमें
जाता है। बारहवें दिन पोड़श पिण्डदानके बाद महा-

पात्रको भोजन कराया जाता है तथा दक्षिणास्वक्षप उसके हाथमें एक गाय और वस्त्र दिया जाता है। तेर-हवें दिन ब्राह्मणभोजन होता है। ये लोग देवीदुर्गा और वदीं भवानीको पूजा करते हैं। वैसर्गिक (सं० ति०) विसर्गाय प्रमवित विसर्ग (तस्मे प्रभवित सन्तापादिभ्यः । पा १।१।१०१) इति टज् । जो विसर्जन करने या त्यागने योग्य हो, त्याज्य । वैसर्जन (सं० पु०) १ विसर्जन करने या उत्सर्ग करने की किया । २ यह जो विसर्जित या उत्सर्ग किया जाय । ३ यहकी बलि । वैसर्जनीय (सं० ति०) उत्सर्गको योग्य । (शतपथत्रा० ३।६।३।१)

वैसिंडिर्जन (सं० क्की०) वैसःर्जन देखो। वैसर्प (सं॰ पु॰) विसर्प अण्। १ विसर्प रोग। (क्वी॰) २ विसर्प रोग सम्बन्धी। वैसा (हिं कि कि वि) उस प्रकारका, उस तरहका। वैसादृश्य (सं० क्की०) विसदृश भावे घन्। असदृश या असमान होनेका भाव, असमानता, विषमता। वैसारिण (सं० पु०) विशेषेण सरतीति विसारी मत्स्यः स पव (विसारिया) मत्स्ये । पा प्राप्राश्क ) इति अण । मतस्य, मछली । वैसुचन (सं० क्ली०) विशेषेण सूचयतीति विसूचनम्, तदेव खार्थे अण्। नाटकमें पुरुषोंका स्त्री बनना। वैस्प ( सं० पु॰ ) दानवभेद । ( इरिव'श ) वैस्तारिक (सं० क्रि०) विस्तार-सम्बन्धी, विस्तारका। य स्पष्ट्य (सं ) क्वी ) परिष्कार, परिच्छन्नता । वैस्रेय ( सं० पु० ) विस्नि ऋषिके अपत्य । ( पा शशर० ) वैस्वर्ध (सं० ह्यो०) स्वरका विकृत होना, गला चैठना। व हम (सं वि ति ) विहम-अण्। विहम-सम्बन्धी। (कथासरित्सा० ५६।१७८)

वेहज्ञ ( सं० ति० ) विहज्ञः अण्। विहज्ञः सम्बन्धी, विहज्जका। (सुश्रुत) वेहति (सं० पु०) विहत के गोत्रापत्य। वेहायन (सं० पु०) विहत ऋषिके अपत्यादि। (संस्कारकीमुदी) वेहायस (सं० ति०) विहायस-अण्। विहायस-सम्बन्धी, आकाशका। वैद्वार (सं० पु०) मगधके अन्तर्गत एक पर्वत । यर वैभार नामसे प्रसिद्ध है। राजग्रह देखो।

वैहार्य (सं० पु०) विशेषेण होयते इति विहण्यत् विहार्य एव खार्थे कन्। वह जिसके साथ हंसी मजाक अदिका संबन्ध हो। जैसे.—साला, सरहज्ञ, सालो बादि।

वैहासिक (सं० पु०) विद्वासं करोति उक्त्। वह जो सबको हंसाता हो, विद्वक, भाँड़। पर्याय—वास-न्तिक, केलिकिल, प्रहासी, प्रीतिद। (हेम)

वैद्वल्य ( सं० क्की० ) विद्वलस्य भावः विद्वल-घत्र्। विद्वलता, विद्वल होनेका भाव या धर्मः।

वोकाण (सं० पु०) १ वृहत्संहिताके अनुसार एक देशका नाम । २ इस देशका निवासी (वृहत्संहिता १८१२०) योखारा—प्राचीन तुर्किस्तानके अन्तर्गत एक छोटा सामंत राज्य। यह अक्षा० ३७ से ४३ उ० तथा देशा० ६० से ६८ पू०के मध्य अवस्थित है। खां उपाधिधारी मुसल-मान राजा हारा इसका शासन होता है।

इस राज्यके चारों ओर मरुभूमि रहने पर भी मध्य चर्ती यह देशभाग अधिक शस्यशालो है। आमू या अक्षु नदी, सैर या जाकजातिस, केाहिक या जार अफ-सान तथा कशीं और बाह्रिकराज्यप्रवाहित निद्यां इस-कें जोचसे वह गई हैं। इससे इस स्थानको उर्जरता दूनी कें को चें हैं। यहांके अधीश्वर अमीर उपाधिधारी हैं।

रेग्ह्रां पहले ताजक जाति था कर बस गई। हिजरी-की प्रथम सदोमें महम्मदके अनुचरेंने वेखारामें प्रवेश कर सामानिद वंशोय शासनकर्ताओंकी हराया और इसलाम धर्मामें दीक्षित किया। १०वीं सदीमें इस वंशके राजे जांच कमजार है। गणे, तब उजवक जातिने उन्हें परास्त कर सिंहासनकी अपना लिया था। पीछे १२वों सदीमें चेड्नीजकांके अधीनस्थ मुगलसैन्यने इस राज्य पर आक्रमणां सेंदे उजवकांकी मार भगाया।

जार-अफसान निर्मि पूर्वी किनारेसे 9 मील दूर वे। वादारा नगर अवेस्थित है। यह नगर एक प्रधान वाणिज्य-के द है। भारतवर्ध, कस, बासगार और नुकि स्तानके नाना स्थानोंके लेग यहां मा कर पण्यद्रव्य सरीद ले जाते हैं। राजा अलप मार्शलानने यहां पक्त बड़ा मर्ळ बनकाया था। उसके बादसे हो यहां बड़ी इमारते बनने लगीं। अभी असंख्य मसजिद, स्कूल और बणिक संप्रदायके रहनेके लिये अच्छी अच्छी सराये विद्यमान हैं।

१८६८ ई०में बोखारा इत्ससाम्राज्यके अन्तर्भुषत हुआ।

वोकारो—महम्मदकी मृत्युके बाद जिन छः मुसलनानोंने धर्माचार्यं क्रामें महम्मदके चलाये हुए धर्ममतका संब्रह किया था, उनमें यह एक है। इसका असल नाम आबु अवदुला महम्मद इसमाइल है।

वोगदाद — तुरुष्कराउपके अन्तर्गत वोगदाद प्रदेशका प्रधान नगर। यह अक्षा० ३३'२० उ० तथा देशा० ४४'२३' पू०के मध्य अवस्थित है। ७६० ई०में यह नगर स्थापित हुआ तथा मुसलमान खलीकाओं के समय इसकी यथेष्ठ उन्नति हुई थी। १२५७ ई०में तातार-इलके नेना हालाकुने और १४०० ई०में तैमूरलङ्गने बहुतसे अधियासियों की ध्वंस कर यह नगर फतह किया। १५०८ ई०में शाह इसमाइल सुकी के आक्षमणसे यह पारस्थके शासनभुक हुआ। पीछे १५३४ ई०में सुलेमानने इसकी पारस्थसे निकाल कर तुरुष्कमें मिला दिया। इसके बाद शाह अब्बासने इसे पुनः पारस्थके अधीन कर लिया था। १६३८ ई०में यह किर तुर्कों के हाथ आया। तभीसे यह उन्हीं के दखलमें है।

यह नगर खलीफाओं के अधिकारमें दर-उश-सलाम और मिद्देनात् अल-खलीफा नामसे परिचित था। देनीं सदीमें मञ्जू और साली नामके दो चिकित्सकोंने जलीफा हारुण अल रसीदकी सभामें प्रतिपत्ति लाभ की थीं। बोट (अं० पु०) वह सम्मित जा किसी सार्वाजनिक पर पर किसीको निर्वाचित करने या न करने अथवा सर्वा-साधारणसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी नियम या कानून आदिके निर्धारित होने या न होने आदिके विषयों प्रकट को जाती हैं, किसी सार्वाजनिक कार्य आदिके होने अथवा न होने आदिके संबंधमें दी हुई अलग अलग राय। आज कल प्रायः सभा-सिमितियोंमें निर्वाचनके संबंधमें या और किसी विषयमें सभासदीं अथवा उपस्थित से।गोंकी सम्मितियों की जाती हैं। यह

सम्मतिया ते। हाथ उठा कर या खडे ही कर या कागज आदि पर लिख कर प्रकट की जाती है। इसी सम्मतिको बोट कहते हैं। आज कल प्रायः म्युनिसिः वल और डिस्ट्रिकृबोडीं तथा काउश्सिली सादिके चुनावमें कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त लोगोंसे वोट लिया जाता है। भारतवर्णमें प्राचीन बौद्धकालमें और उसके पहले भी इससे मिलती जुलती सम्मति देनेकी प्रधा थी जिसे छन्दस् या छन्द कहते थे। बोट आब सेंशर ( भं ० पु० ) निन्दाका प्रस्ताय, निन्दा-हमक प्रस्ताय। जैसे, -परिषद्दने बहुमतसे सरकारके विरुद्ध शोट आव सेंशर पास किया। बोटर (अं पु॰) वह जिसे बोट या सम्मित देनेका अधिकार प्राप्त हो, बाट या सम्मति देनेवाल।। वोटर लिस्ट (अं० स्त्री०) वह सूची जिसमें किसी विषयमें बाट देनेके अधिकारियों के नाम और पते आदि लिखे रहते हैं, वाट देनेवालोंकी सूची। वोटा (सं० स्त्री०) दासी, मजदूरनो, दाई। ''पोटा बोटा च चेटी च दासी च कूटहारिका।'' (हेम) वोड़ (सं०पु०) गुवाक, सुपारी। वोड़ (सं ० पु॰) १ गाह नामक जन्तु, गानस सर्प। २ मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी मछली। बोडी (सं क्ली ) पणचतुर्थां ज, पणके चार भागका एक भाग। इसे बौड़ी भी कहते हैं। वोढ़ ( सं ० पु० ) १ वे।ढ़ू ऋषि । २ कदमका पेड़ । बोद्ध्य (सं ० ति०) वह् तथ्य, अकारस्याकारः । १ वह-नीय, बाह्य, ढेानेके लायक । (इरिवंश ७४।८८) २ परिणे-तथ्य, विवाहके थे। य। (भारत १२।४४।४५) घोढ़ (सं०पु०) एक प्राचीन ऋषि। इनके नामसे तर्गणके समय जल दिया जाता है। वोद्, (सं० पु०) यहतीति वह तृच् ( सहवहोरोदवयस्य। पा ६।३।११२) इति अकारस्यीकारः । १ भारिक, भार ले

जानेवाला । ( भागवत ५।१०।२ ) २ मूढ, मूर्का । ३ परि-

णेता, विवाहकत्ती। (मनु ८।२०४) ४ सूत। ५ अन-

द्वान, ऋषभ नामको भोषधि । ६ सारथि । ७ पथ-

दर्शक, राह दिखानेवाला ।

बोएट ( सं ० पु० ) दुन्त, बौंड़ी, दुंडी।

वोद ( सं ॰ पु॰ ) आर्द्र, गोला । वोदाल (सं १ पु॰) वे।दः धाद्रैः सन् अलतीति अल-अच्। मटस्यविशेष, बोआरी मछली। पर्याय—सहस्र-दंपा, पाठीन, वदालक । यह मछली खानेमें बड़ी खादिए होती है। वोनाई-छोटा नागपुर विभागके अन्तर्गत एक सामन्त-राज्य। यह अक्षा० २१ ३६ से २३ ८ उ० तथा देशा० ८४ ३२ से ८५ २५ पृ०के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तरमें सिंहभूम और गाङ्गपुर राज्य, दक्षिण और पश्चिममें वामड़ा सामन्तराज्य तथा पूर्वमें केउङ्कर राज्य है। १८२६ ई॰से यह अङ्गरेजींके दखलमें आया है। यहांके राजा वृटिश सरकारका सेनादलसे सहायता पहुंचानेमें वाध्य हैं। वोनाईगढ्-उक्त प्रदेशका एक नगर। यह अक्षा० २१ ५० उ॰ तथा देशा॰ ८५ १ पू॰के मध्य समुद्रपृष्ठसे ५०५ फ़ुटकी ऊंचाई पर अवस्थित है। यहां बीणाई राज्यका राजप्रासाद है। राजदुर्ग प्रायः तीन ओर नदीसे घरा है। शैलश्रेणी ।

वोनाईशैल-वोणाई सामन्तराज्यके अन्तर्गत एक विरुत्त यह बोणाई मध्य उपत्यकासे २००० से ३००० फुट ऊंचो है। मानकाश्माचा, बादामगढ, कुमरि-ताड, चेलिय। टोका और कोएडाधर नामक शिखर यश्क कम ३६३६, ३५२५, ३४६०, ३३०८, ३००० फुर् तक ऊंचे हैं।

बोग्धादेवी ( सं० स्त्री० ) राजपतनाभेद ।

वोगरेव-पक विस्पात पण्डित । इन्होंने स्पुप्रसिद्ध मुग्ध-बाध व्याकरण प्रणयन कर संस्कृत स्माहित्यमें अच्छा गाम कमाया है। ये जातिके ब्राह्मण, तथा देवगिरिके रहनेवाले थे। इनके पिताका नाम था केशव। पण्डितकं निकट ये पाठाध्ययन कुर्हेत् थे। ये यादवपति महाराज महादेवके सभापण्यिक हो। कविकल्पद्रमा काव्यकामधेतु, त्रिंशच्छ्लोकी, अशीचसंप्रह, धातु-कोष और धातुपाठ, परमहं सिप्रया, परशुरामप्रतापटीका (श्राद्धखण्ड), भागवतपुराण द्वादश स्कन्धानुकम, महि-म्नःस्तवटीका, मुक्ताफल, रामव्याकरण, शतश्लोकी और

शतश्लोकी चंद्रकला नामकी टीका, शाङ्ग धरसंहिता, गूढ़ाथ दीपिका और सिद्धमंत्रप्रकाश (वैद्यक), हरि लीला, हृद्यदीपनिघण्टु (वैद्यक) आदि प्रम्थ इनके रचे हैं। इनके सिवाय निर्णयसिन्धु, आचारमयूल और श्राद्धमयूल प्रंथोंमें इनके रचे एक धर्मशास्त्रका उन्लेख मिलता है।

वोपदेवशतक नामक एक काव्य भी पाया जाता है। इसके रचिता वै।पदेव खुद हैं या दूसरे कोई कह नहीं सकते। यादव-राजवंश देखो। वोपालित ( सं० पु०) एक आभिधानिक। वोपालित सिंह—एक आभिधानिक। अभिधानरस्नमालामें हलायुध तथा महेश्वर, मेदिनोकर, उउउवल दत्त आदिने इनके अभिधानका उठ्लेख किया है। वोम् -- स्त्रिपुरा पार्वत्य प्रदेशवासी एक जाति । ये बुन् जु या चेान्-दु नामसे भी परिचित थे। कुकि, लङ्गधा और षयुङगोरा इसी जातिके अन्तर्गत है। वोरक ( सं • पु • ) वह जी लिखता ही, लेखक। वोग्ट ( सं ० पु० ) कुंद्का फूल या पौधा। वोरपट्टी ( सं० स्त्री० ) मंदुरा, चटाई। बोरव (सं० पु०) धान्यविशेष, बे।रे। धान। इसका गुण-तिदे।पवर्द्धक, मधुर, अम्लपाक और पित्तजनक। (राजबलभ)

वोरुखान (सं० पु०) पाटलवर्ण अश्व। वोर्णिओ—भारत महासागरस्थ भारतीय द्वीपपुञ्जके अंत-गैतः एक सुबृहत् द्वीप। यहां असभ्य जातिका बास है। १५१८ ई०में सेंट सिवाछियन जहाज पर खढ़ कर पुर्त-गोज नाविक लरें जो डि गामेज वेर्णिया द्वीपमें समागत हुए। तभीसं विभिन्न समयमें पुर्शगोज बनिये यहां वाणिज्य करनेके हेतु आ कर अपना अपना अधिकार विस्तार कर रहे हैं।

वोल (सं कही ) वेलियति प्रायशे। निमम्नं भवति वुल अच्, यद्वा वा गती पिञ्जादित्वादूलच् । स्वनाम स्यात बणिक द्रष्य (Balsamodendron myrrh)। महाराष्ट्र—वेल, तैलङ्ग-वालिम् तिपेलिम्, तामिल-वेल्ड्यपेलिम्, बम्बई—रक्ष्यावेलि। संस्कृत पर्याय— रक्तापह, मुण्ड, सुरस, पिण्डक, विष्, निर्ह्लोह, वर्षर, विण्ड, सीरम, रक्तगश्चक, रसगश्च, महागश्च, विश्वा, शुभगश्च, विश्वपन्ध, गश्चरस, झणारि। इसका गुण कटु, तिक्त, उल्ला, कवाय, रक्तदेविनाशक, ककविस्त तथा प्रदर्शदिरागनाशक माना गया है। (राजनि०)

भावप्रकाशके मतसे गुण-श्कहर, शोतल, मेध्य, दीपन, पाचन, मधुर, कटु तिक्त, स्निदेषनाशक, उचर, अपस्मार, कुष्ठरेगिनाशक तथा गर्भाशय-विशुद्धिकारक। (भावप्र०)

वोलक (सं ० पु०) यह जो लिखता हो, लेखक।
वोलक (सं ० क्की०) नगरभेद।
वोल्लाह (सं ० पु०) अश्वविशेष, वह घोड़ा जिसको दुम
और अयालके बाल पोले रंगके हों।
वोहित्थ (सं ० क्लो०) यानपात, अर्णविपोत, जहाज।
वौषट् (सं ० अव्य०) उद्यतेऽनेन हिविरिति वह वाहुलकात्
डोपट्। देवताओं को हिवः अर्थात् यश्चीय घृतादि देनेका मंत्र। इस मंत्रसे देवताओं के उद्देश से घृत आदिकी
आहुति देनी होतो है। पर्याय—स्वाहा, श्लीषट, वषट,
स्वधा। इन पांच शब्दों से देवताओं के उद्देश से अन्निमुखमें आहुति दी जाती है।

ह्य'श (सं॰ पु॰) सिंहिकागर्भज्ञात विप्रचित्तिका पुलभेद । ( हरिव'श )

व्यंशक (सं ० पु॰) पर्वंत, पहाड़ । व्यंस (सं० पु॰) १ राक्षसभेद । (ति०) २ स्कन्धदीन, छिन्नवाहु। (मृक् १।३२।५ सायण) व्यंसक (सं० पु॰) वि अंस-ण्वुल्। धूर्रा, चालाक। व्यंसन (सं० क्ष्री०) पत्रञ्चना, उगने या धोखा देनेका किया।

व्यंसनीय (सं० ति०) प्रतारणांके योग्य। व्यंसयितव्य (सं० ति०) प्रवञ्चनांके योग्य, जिसको ठगां जाय।

ह्यंसित (सं० ति०) वि-भस्कः । प्रतारित, प्रविश्चित । ह्यक (सं० ति०) अञ्ज ह्यासी वि-अञ्ज कः । १ प्राञ्च । २ स्फुट, स्पष्ट । ३ प्रकट । ४ स्थूल, बड़ा । ५ दूछ, देखा दुशा । ६ अनुमित । ७ प्रकाशित । (पु०) ८ इत्य, कार्य । ६ मनुष्य, आदमी । १० व्यक्तिविशेष । ११ विष्णु । १२ सांख्यके मतसे प्रकृतिके स्थूल परि- माणका नाम व्यक्त है। प्रधान, अहङ्कार, एकादश-इन्द्रिय, पञ्चतन्मात और पञ्चमहाभूतः इन चीवीस तस्व को व्यक्त कहते हैं। अव्यक्त प्रकृति तथा व्यक्त पुरुष है।

हयक्तमणित (सं० छी०) अङ्कविद्या, हिसाब। हयक्तगम्धा (सं• स्त्री०) १ नीली अपराजिता। २ स्वर्णयूथिका, सोनजुही। ३ पिष्पली, पीपल। हयक्तता (सं० स्त्री०) व्यक्तस्य भावः तल्टाप्। व्यक्त होनेका भाव।

व्यक्ततारक (सं० ति०) पूर्णप्रकाशमान तारकाविशिष्ठ। व्यक्तद्रष्टार्थं (सं० पु०) व्यक्तं स्फुटं यथास्यात् तथा द्वष्टो-ऽथों येन। यह जा देखी हुई बात कहे, चश्मदीद गवाह। पर्याय--प्रत्यक्षी, प्रत्यक्षदशीं।

व्यक्तभुज ( सं॰ पु॰ ) काल, समय, चक । व्यक्तमय (सं॰ त्नि॰) वचनशील, वाक्यविशिष्ट । व्यक्तरसता (सं॰ स्त्री॰) स्वाद्रप्रहणकी तीक्ष्णता, परिष्कार भावसे रसानुभवकी शक्ति ।

व्यक्तराशि (सं० स्त्री०) अंकगणितमें वह राशि या अङ्क जो व्यक्त किया या वतला दिया गया हो, झात-राशि।

व्यक्तरप (सं॰ पु॰) वाषतं रूपं यस्य । १ विष्णु। (ति॰) २ स्पष्टरूपयुक्त ।

व्यक्तकपिन् (सं० ति०) पेसी आकृतियाला जो पहः चाना जा सके।

व्यक्त ( सं० स्त्री० ) व्यउचतेऽनचेति वि-अङ्ग-किन् । १ पृथगात्मिका, मनुष्य या किसी और शरीरधारीका सारा शरीर जिसकी पृथक् सत्ता मानी जाती है और जो किसी समूह या समाजका अङ्ग समक्षा जाता है, समष्टिका उट्टा, वृष्टि । २ स्पष्टता । (रष्टु १।१०) ३ भूतमात । (गीता पार्प) ४ न्यायशास्त्रोक्त तत्त हु-पदार्थ । ५ मनुष्य, आदमी । जैसे, —कुछ वृक्ति ऐसे होते हैं जो सदा दूसरोंका अपकार ही किया करते हैं । यद्यपि यह शब्द संस्कृतमें स्त्रीलङ्ग है, तथापि हिन्दं।में 'मनुष्य' या 'आदमी' के अर्थमें यह प्रायः पुल्लिंग हो बोला और लिखा जाता है । ६ जीव । ७ शरोरी । ८ द्रवा, वस्तु, पदार्थ । ६ प्रकाश ।

व्यक्तिप्राहिता (सं•्स्त्रो॰) जिस वृत्ति द्वारा एक एक वस्तुकी सत्ता उपलब्धि हे।ती है।

व्यक्तीकृत (सं० ति०) १ प्रकाशित, जी व्यक्त किया गया हो, प्रकट किया हुआ। २ उत्प्राटित, स्पष्टीकृत। व्यक्तीभाव (सं० पु०) प्रकाशीभाव। जो पहले व्यक्त न था पीछे व्यक्त हुआ है, उसीका व्यक्तीभाव कहते हैं। व्यक्तीभूत (सं० ति०) जी व्यक्त किया गया हो, प्रकट किया हुआ।

व्यक्ते। दित (सं० ति०) साफ साफ कहा हुआ। व्यक्त (सं० ति०) अक्षरेकाविर्जित।

व्यव (सं ० ति ०) विरुद्धं अगतीति अग ऋजे न्दे ति साधुः । १ व्यासकः, व्याकुलः, घवराया हुआ । २ व्यस्तः, काममें फंसा हुआ । ३ त्वरित । ४ त्रस्तः, भीतः, दरा हुआ । ५ उत्साही, उद्यमी, उद्योगी । ६ आवही । ७ आसम्त । ८ ससंभ्रम । (भागवत ३।१६।५ स्वामी) (पु०) ६ विष्णु । (विष्णुका सहस्रनाम)

व्यवता (सं• स्त्री॰) वत्रप्रस्य भावः तल्टाप्। १ व्यव होनेका भाव। २ व्याकुलता, घवराइट।

व्यव्रमनस् ( सं॰ त्रि॰ ) चिम्ताविह्वल मानस ।

व्यङ्कुश ( सं० क्रि० ) विगतः अंकुशेः यस्मात् । निरं∙ कुश ।

च्यङ्ग (सं० पु०) विकृतानि अङ्गानि यस्य। १ मेर, में हक। (मेदिनी) विकृतानि अङ्गानि यस्मात्। २ मुख-रोगिवशेष। भावप्रकाशके मतसे कोध या परिश्रम आदिके कारण वायु कुपित होनेसे मुँह पर छोटी छोटी काली फुंसियाँ या दाने निकल आते हैं, इसीको व्यङ्ग-रोग कहते हैं। बड़का नया पत्ता, मालती, रक्ष्तचन्दन, कुट और लोध इन सबोंको पकत पीस कर प्रलेप देतंसे व्यङ्ग और नीलिका रोगमें बहुत फायदा पहुंचता है। कुंकुमाधतेल भी इस रोगमें बड़ा उपकारो है। ३ विकल्लाङ्ग, वह जिसका कोई अंग टूटा हुआ या विकृत हो। 8 उपहास, विद्युप।

व्यङ्गक ( सं ० पु० ) पर्ध्वत, पहाड़ । व्यङ्गता ( सं० स्त्रो• ) व्यङ्गका भाव ।

व्यक्तस्य (संक्र्योक) किसी अङ्गकान होनाया खरिडत होना, खञ्जता, अङ्गदीनता। व्यङ्गार्थ (सं० पु०) व्यंग्व देखो । व्यङ्गार (सं० त्नि०) अङ्गार या अग्निवर्ज्ञित । व्यङ्गित (सं० त्नि०) विकलोक्टत । व्यङ्गिन (सं० त्नि०) व्यङ्गरोगविशिष्ठ, जिसे व्यङ्गरोग हुआ हो ।

व्यङ्गोस्तत (सं० ति०) खिएडत, काटा हुआ। व्यंगुल (सं० पु०) १ अंगुलकी विस्तृतिके परिमाणका षष्टितम अंशविशेष। (ति०) २ विस्तांगुल, जिसकी अंगुलो विस्तत हो गई हो।

व्यंगुलि (सं० ति०) विकृतांगुलि।

व्यंगुष्ठ (सं० त्रि०) १ विकृतांगुष्ठ । (पु०) २ गुल्मः भेद ।

व्यङ्गा (सं० पु०) वि-अनज्ण्यत् । १ वाञ्जना वृत्ति व्यङ्गा बेध्य अर्थ, तास्पर्यार्थ, निगुद्धमाव । शब्दकी शक्ति तीन प्रकार है—वाच्य, लक्ष्य और वाङ्गा ; इनमेंसे वाञ्जना-वृत्ति द्वारा जिन सब शब्दोंका अर्थ प्रकाश पाता है, उन्हें वाङ्गा कहते हैं । (सा० द० २ परि० ११) २ वह लगती हुई बात जिसका कुछ गूढ़ अर्थ हो, ताना, बेलो, चुटकी।

ध्यचस् (सं क्की ) १ व्याप्ति। "समुद्रो न व्यचद्धे" (श्वक् १।३०।३)

२ आदित्य । "वस्रश्चन्दः" ( शुक्लयज् ० १४।४ ) व्यसस्तत् ( सं ० ति ० ) व्याप्तियुक्त । ''व्यस्त्रतीर्वि प्रथ-न्तामज्जर्या' (भृक् २।३।४)

व्यिष्ठ (सं वि वि ) ब्राप्त । "वयसा युहन्तं व्यिष्ठिष्ठ'" ( ऋक् २।१०।४ )

व्यच्छ (सं० ति०) गमनशील । (शुक्तयजु० ३०।१८) व्यज (सं० पु०) व्यजस्यनेनेति वि-स्रज (गोचरस्रद्वरेति । या ३।३।११६) इति घञ्, निपातनाद्जे व्यस्त्रपोरिति वीभाया न भवति । व्यजन, हवा करनेका पंछा । व्यजन (सं० क्की०) व्यजस्यनेनेति वि-अज-ल्युट,, (बो यो । पा २।४।५७) इति पक्षे वी भावा न भवति । तालवृन्तक, हवा करनेका पंछा । इसका सामान्य गुण — मूच्छी, दाह, तृष्णा, घर्म्म और श्रमनाशक । ताल वाञ्जनका गुण—तिदोषनाशक और लघु । वंशव्यजनका गुण—रुक्ष, उष्ण, वायुपित्तकारक, वेत्न, वस्त्र और मयूर पुच्छवरजनका गुण—त्रिदोषनाशक । चामरवरजनका गुण—तेजस्कर और मक्षिकादि निवारक।

भावप्रकाशके मतसे इसका साधारण गुण दाह, स्वेद, मूर्ड्डा और शान्तिनाशक है। तालवृन्तवर्जन तिदोषनाशक है। वंशव्यजन—उण्ण तथा रक्तिपत्तप्रको पक। चामर, वस्त्र, मयूरका पंखा तथा वेत्रज घरजन तिदोषनाशक, स्निग्ध और हृद्यप्राही है। व्यजनोंके मध्य यही व्यजन प्रशस्त है। (भावप्र)

व्यजनक (सं० क्की०) व्यजन-स्वार्थे कन्। व्यजन देखो। व्यज्य (सं० ति०) १ जिसका बोध शब्दकी व्यञ्जना शक्ति-के द्वारा हो। (पु०) २ व्यङ्ग्य देखो।

व्यञ्जक (सं पु ) ध्यनकीति वि-अञ्ज-ण्बुल् । १ हद्गत-भावादि प्रकाशक अभिनय । यह आङ्गिक, सास्विक, बाचिक और आहार्य मेदले चार प्रकारका है। (भरत) २ व्यञ्जनाप्रतिपादक । (साहित्यद० २।३१) (ति०) ३ प्रकाशक । (मनु २।६८)

व्यञ्जन (सं० क्की०) वि अञ्च त्युट् । १ तरकारी और साम आदि जो दाल, चावल, रोटी आदिके साथ खाये जाते हैं । पर्याय—तेमन, निष्ठान, तेम । (मृक् ८१६७१२) इसका गुण—हृद्य, वृष्य और पुष्टिप्रद । मछली और मांसादिका व्यञ्जन जिस जिस द्रव्यके साथ भोजन किया जाता है, उस उस द्रव्यके दोष और गुणानुसार दोप और गुण स्थिर करना होता है । (राजवल्लभ)

२ चिह्न । ३ व्यञ्जनाशक्ति । (साहित्यद० ३।५६) ४ शमश्र, मूँछ । ५ अवयव, शरीर । ६ दिन । ७ पेड्रू के नीचेका स्थान, उपस्थ । ८ साधारण बोलचालमें पका हुआ भीजन । ६ वर्णमालामेंका वह वर्ण जो बिना स्वरकी सहायतासे न बोला जा सकता हो । हिन्दीवर्णमालामें "क" से "ह" तकके सब वर्ण व्यञ्जन हैं । १० व्यक्त अथवा प्रकट करने अथवा होनेको किया । ११ गुप्तचर या गुप्तवरोंका मंडल ।

व्यञ्जनसम्निपात (सं०पु०) व्यञ्जनसङ्गम कितने व्यञ्जन-वर्णका पकत समावेश।

वयञ्जनहारिका (सं क्यों) पुराणानुसार एक प्रकारकी अमंगल-कारिणी शक्ति जो विवाहिता लड़कियोंके बनाये हुए खाद्य पदार्थ उठा ले जाती है।

ववञ्जना (सं ह्यो ) वि-अञ्ज-णिच-युच-टाप्। १ प्रकट करनेकी किया। २ शब्दकी वृश्विवशेष। शब्दकी तीन वृश्वि है—अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना। (सोहत्यद० २ परि०)

व्यइ (सं० पु०) एक ऋषिका नाम। व्याहि देखो। व्यइम्बक (सं० पु०) एरएडवृक्ष, रेड़ीका पेड़। व्यति (सं० पु०) अभ्व, घोड़ा। (ऋक् ४१३२११७) व्यतिकर (सं० पु०) वि-अति-क्र-अप्। १ व्यसन। २ व्यतिषद्भ। ३ विनाश, बरबादी। (भागवत ११७१३२) ४ मिश्रण, मिलावट। (माघ ४१५३) ५ व्याति। ६ सम्पर्क, सम्बन्ध। ७ परस्पर काम करना। ८ समूह, भुंड।

व्यतिकम (सं० पु०) विन्यति-क्रम-घञ्। १ क्रममें होने-वाला विपर्यय, सिलसिलेमें होनेवाला उलट-फेर । २ बाधा, विघ्न ।

व्यतिक्रमण (सं० क्ली०) वि-अति-क्रम व्युट्। क्रममें विपर्यय करना, सिलसिलेमें उलट-फेर करना।

व्यतिकास्त ( सं० त्रि० ) वि-अति-क्रम-क । विपर्यायप्राप्त, जिसमें किसो प्रकारका विपर्यय हुआ हो ।

व्यतिकास्ति ( सं० स्त्री० ) वि अति कम् किन् । व्यतिकम्, कममें होनेवाला विपयांय ।

व्यतिगत (सं० ति०) प्रस्थित, जो अतिक्रम कर गया हो। व्यतिचार (सं० पु०) १ देख, ऐब। २ पापाचरण, पाप कर्म करना।

व्यति चुम्बित (सं॰ ति॰) अति सिन्निकटमें स्पर्शन। व्यतिपात (सं॰ पु॰) वि-अति-पत-घञ्। १ महीस्पात, भारी उपद्रव या खराबी। २ अपमान। ३ पेशमोद। भ्यतीपात शब्द देखो।

व्यतिभेद् (सं० पु०) विकासित भिद्यञ्। अतिक्रम करके भेद, एक एक करके भेद।

व्यतिमर्श (सां० पु०) विद्वारिवशेष । वैदिक यहादिमें बालिक व्यक्ते त्रथम था द्वितीय मन्त्रका बहुत-सा पाद वा मन्त्राङ्ग एक के बाद एक परस्परमें एकपे। गसे उच्चारण रूप प्रथाग ।

व्यतिमर्शम् ( सं० अव्य० ) त्यक्त, अतिकाश्त । व्यतिमिश्र ( सं० ति० ) और भी अनेक मिश्र चिह्नयुक्त । ( बृहत्स० ६७।३ ) व्यतिमृद्ध (सं० क्रि॰) अत्यन्त विरक्त या चिन्ताविज्ञाङ्त । व्यतिमाद (सं०) अतिशय मुग्ध । व्यतियात (सं० क्रि॰) अतिक्रम करके गया हुआ । व्यतिरिक्त (सं० क्रि॰) वि अति-रिच्का । १ व्यतिरैका विशिष्ट, विभिन्त, अलग । २ वर्डित, बढाया हुआ ।

रिक्त, सिवा, अलावा। व्यतिरिक्तता ( सं ० स्त्री० ) व्यतिरिक्त हेनेका भाषया धर्म, विभिन्नता।

३ पृथक इत, अलग किया हुआ। (कि० वि०) ४ अति-

व्यतिरैक (सं ० पु॰) वि-अति रिच्-घञ्। २ अभाव । ३ प्रभेद, विभिन्नता । ४ वृद्धि, बढ्ती । ५ अतिक्रम । ६ अर्थालङ्कारविशेष । जदां उपमानसं उपमेव-को अधिकता या न्यूनता वर्णन किया जाता है, वहां अलङ्कार है।ता है। इस अलङ्कारके भेद हैं। उदाहरण-उसका मुख अक्रलङ्क है, कलङ्को चंद्रमाके समान नहीं। उसके मुख पर तो कोई कलंक नदीं है. पर कलंक है. कलङ्को चन्द्रमाकी अपेक्षा मुखसीन्दर्यको अधिकता वर्णन होनेसे यहां वातिरेक अलङ्कार हुआ। इस प्रकार उपमेयकी न्यूनता होने पर भी यह अलङ्कार होगा। (साहित्यद०)

व्यतिरेकव्याप्ति (सं० स्त्री०) जिसमें जी गुण नहीं है उसमें वही गुण देनेके लिये युक्ति देना।

व्यतिरेकिन् (सं०पु०) १ वह जे। किसीको अतिक्रम करके आता हो। २ वह जे। पदार्थीं में विभिन्नता उत्पन्न करता हो।

व्यतिरेकिलिङ्ग (सं० क्ली०) अतिरिक्त चिह्न। व्यतिरेचन (सं० क्ली०) विभिन्नताप्रदर्शन। (साहित्यद० १०६।१४)

व्यतिसङ्घन् ( सं० ति० ) खम्धानभ्रष्ट, जे। अपने स्थान-से च्युत हो गया है। ( रष्ठ ६।१६ )

व्यतिषक्त (सं० त्रि०) विश्वति पञ्ज-क । १ झासक । २ मिला दुशा । ३ प्रथित ।

व्यतिषङ्ग (सं ० पु०) वि-स्रति पञ्ज घञ्। १ मिला हुसा। २ विनिमय, बदला।

व्यतिहार (सं ० पु॰) वि-अति-हु-घञ्। १ विनिमय,

बदला। २ पर्यायकरण, नाम लेना । ३ गाली गलीज । ४ मारपोट।

व्यतीकार (सं०पु०) वि अति-क्र-घम् । घिन उपसर्गस्य दीर्घः। १ वासन। २ वातिषङ्ग। ३ विनाश, बरवादी। ४ मिश्रण।

व्यतीत (सं• ति•) चि-अति ६-का अतीत, बीता हुआ, गता (तिथितत्त्व)

व्यतीपात (सं० पु०) वि अति पत-घञ् ( उपसर्गस्य ध्रिजीत । पा ६।३।१२२) इति उपसर्ग स्य दीर्घः । १ मही त्यात, अमङ्गळजनक उत्पात, धूमकेतु, भूकम्प आदि । २ अपमान । ३ विष्कम्म प्रभृति सत्ताईस धागोंके अन्तर्गत सत्तरहवां पे।ग । ज्योतिषके मतसे इस पे।गमें कोई भी शुभक्तमें नहीं करना चाहिषे, करनेसे अशुभ होता है ।

संक्रान्ति, विष्टि, श्रातीपात, वैधृति और केंद्रस्थान-के शुभग्रहहीन होने पर भी पापित्न वर्ज न करके शुभ-कार्य करे। श्रातीपात सभी शुभ कार्यो में निषद्ध होने पर भी इसका प्रतिश्रसव देखनेमें आता है। चन्द्र तारा यदि शुद्ध रहे, तो श्रातापात दुष्ट नहीं होता। यात्रा-कालमें अमृतयोग होनेसे श्रातीपातदेष विनष्ट होता है अर्थात् श्रातीपातयोग होनेसे ऐसी हालतमें यात्रा की जा सकती है। (ज्योतिस्तन्त्व)

इस योगमें यदि कोई बालक जन्म ले, तो वह कर्कश-भाषी, दुष्ट, सदा पोड़ित, माताका हितकारी और दूसरे-के कायीमें पक्षपाती क्षोता है। (कोशीप्रदीप)

४ पारिभाविक पेगिविशेष, जैसे अर्झोदयपेगि, व्यती-पातपेगि । इस पेगिमें गंगास्तान करनेसे कोटिकुलका उद्धार होता है। अमावस्थाके दिन रविवार, श्रवणा, धनिष्ठा, आर्द्रो, अश्लेषा और मृगिशिरा नक्षत्र होनेसे यह योग होता है।

चतुर शिके दिन यदि व्यतीपात तथा आर्द्रा नक्षत का पेगा हो, तो वह दिन भी अति पुण्यतम काल है। यह देवताओं के लिये भी दुर्लभ है। इस दिन गंगास्नान करनेसे पूर्वोक्त फललाभ होता है। (शयभित्रात्त्व)

५ सूर्य सिद्धान्तोक कान्तिसाम्यात्मक योगवियागद्भप विक्रिमेद। व्यतीहार (सं० पु०) वि-अति हु-घ्रम्, उपसर्गस्य दीर्घः। १ परिवर्त्ता, बदला। २ आपसमें गाली गलौज, मारपीट या इसी प्रकारका और कोई काम करना।

व्यत्यय (सं० पु०) व्यत्ययनिमिति विन्धति-इ। (प्रच्। पा ३।३।४६) इति अच्। व्यक्तिकम। पर्याय—विपः र्यास, व्यत्यास, विपर्यय।

व्यत्यस्त (सं ० ति ०) वि-अति-अस-कत । विपरोतभाष-में अवस्थित, उत्टा पर्टा।

व्यत्यास ( सं० पु० ) व्यत्यसनीमिति वि अति-अस् घञ् । विपर्याय, व्यतिक्रम, वैपरोत्य ।

बाग-१ भय, हर। २ चलना। ३ बाधा।

व्यथक ( सं० ति० ) व्ययपति पीड्यति व्यय णिच् ण्वुल्। व्ययाकारी, पीड्रा देनेवाला ।

व्ययन (सं• क्की॰) व्यय-माचे च्युट्। १ व्यथा, पीड़ा, तक्कलीफ। (क्रि॰) व्यथयतीति व्यय-च्यु।२ व्ययक, तकलीफ देनेवाला।

व्ययितृ ( सं० त्रि० ) व्यथ-णिच्-तृच् । व्यथाकारक, पीडा देनेवाला।

व्यथा (संक्ष्मीक) व्यथ-घञ्टाप्। १ दुःख, पीड़ा, तकलोफा २ भय, इरा (उत्तर च०१ थ०)

व्यथित (सं० ति०) व्यथ-कत । १ पीड़ित, जिसे किसी
प्रकारकी व्यथा या तकलीफ हैं। ४ जिसे शिक प्राप्त
हुआ है।

व्यथिस् (सं० ति०) १ व्यथिता। २ वाथकः। (मृक्४।४।३)

व्यथ्य ( सं० क्रि० ) व्यथ-पत् । १ दुःखाह<sup>०</sup>, व्यथा देने योग्य । २ भयानक, भय उत्पन्न करनेवाला ।

व्यद्वर (सं० त्रि०) दंशक ।

व्यध (सं ॰ पु॰) व्यधनमिति व्यध-ताङ्गे (व्यधजपोरनुप-सर्गे । पा शश्रि ) इत्यप्। १ वेध, वी धना । २ व्यथा । ३ भेदना । ४ प्रहार ।

व्यथन (सं० कलो०) व्यय-त्युट्। वेधन, विद्ध करना, बीधना।

व्यधिकरण (सं० क्की०) सधिकरणाभाव। व्यधिक्षेप (सं० पु०) निन्दा, शिकायत। व्यध्य (सं० पु०) वधाय दितः व्यध्य यत्। १ धनुगु ण,

धनुपकी डेररी। ( ति० ) २ वधनाई, बींधनेके धैरय। व्यध्व ( सं ० पु० ) विरुद्धी अद्या, प्रादि समासः, 'उप सर्गाद्ध्वनः' इत्यन् । कुत्सित पथ । पर्याय-दुरध्व, विषय, कद्धवा, काषध, कुषय, असत्यथ, कुरिसनवरमे । थ्यध्वन् ( सं ० ति ० ) कृतिसत पथ्युक्त । व्यध्वर (सं० ति०) संकामक। व्यन्त (सं० ब्रि०) दुरवत्ती । व्यन्तर (सं ० ति ० ) १ श्रविदा । २ सर्वे धर्म साम्य । (नीक्षकपट भारतटीका ) (पु॰) ३ जैनोंके अनुसार एक प्रकारके पिशाच और यक्ष आदि। व्ययगम ( सं ० पु॰ ) वि-अप-गम-अप्। व्यतीत । व्यवत्रपा (सं० स्त्री०) लजा। ध्यपदेश ( सं ० पु० ) वि-अप-दिश-घञ्। १ कपट, छल। २ नाम । ३ कुळ. वंश । ४ वाक्यविशेष । ५ नामे। हलेख-कथन । ६ मुख्य व्यवहार । ७ नि दा, शिकायत । व्यपदेशक (सं० ति०) १ नामक । २ प्रकाशक । व्यपदेशिन् ( सं ० ति० ) मुख्य व्यवहारविशिष्ट । ब्यपदेष्टु (सं० त्रि०) वि-अप-दिश-तृच्। १ ऋपटी, छली। २ नामे। हलेखकारी। व्यपदेश्य ( सं ० त्नि ० ) वि-अग दिश यत् । १ व्यपदेशाहे, व्यवदेशके येग्य । २ उत्लेखयाग्य । व्यपनय ( सं० पु०) वि-अप-नी-अप्। १ विनाश, बर- 🕸 बादी। २ त्याग, छोड़ देना। व्यपनयन (स'० क्लो०) वि-अप-नी ह्युट्। त्याग, छोड़ देना। च्यपनीत ( सं ० ति ० ) वि-अप-नी-क्त । अपसारित, दूर किया हुआ। ब्यपनुत्ति ( सं ० स्त्री० ) अपसारित, दूर करना, अलग ब्यपनेय (सं० त्रि०) वि-अप-ती-यत्। ब्यपनयनये। ग्य, छे। इ देने लायक। व्यपमूद्धेन (सं० ति०) मस्तकद्दीन, विना शिरका। व्यवयन (सं क्हो ) निःशेष। व्यवयान (सं ० क्वी०) १ प्रयाण । २ पलायन, भागना । व्यवरोवण (सं० मली०) वि-अव-वर्गणच् व्युट् 'हर्हेः पोवा, इति ऽस्य पः। १ अवसारण, भुकाना । २ छेत्रन,

काटना । ३ मूले। च्छेदन, जडसे काटना । ४ दूरी करण, दूर कराना, हटाना । ५ आधात पहुंचाना, पीड़ा पहुं-व्यारोपित (सं ० ति ०) वि अप रुद्द णिच् वत, ऽयस्य पः। १ अवतारित, क्रकाया हुआ। २ छेदित, काटा हुआ। ३ मूलोत्पाटित, जड़सं काटा हुगा । ४ दूरीकृत, दूर किया हुआ, हटाया हुआ। ५ उत्पाटिन, उखाड़ा हुआ। व्यपवर्ग (सं० पु०) १ विच्छेद, अलग होना । २ त्याग, छोडना । व्यपवर्ज्ञ न ( सं ० क्ली० ) वि-अप-वृज्ञ-ल्युर्। १ त्याग । २ दान । ३ निवारण। व्यपयज्ञि<sup>°</sup>त ( सं ० त्नि ० ) वि-अप-वृज्ञ-क । १ परित्यक्त, छोड़ा हुआ। २ दत्त, दिया हुआ। ३ निराकृत, निषिछ। व्यववर्शित (सं० त्रि०) वि अप-युषत-णिच् षत । प्रत्यावर्शित । व्यवसारण (सं० क्ली०) १ विनाश करना । २ दूर करना, हटाना । व्यपक्ति ( र.क. १८०० ) वि अप-आ क का । १ अपनीत । २ अस्वोक्तत । ३ निरस्त । ४ निह्नुत । ५ दूरीकृत । न्यपाकृति (सं o स्त्रीo) वि अप आ कुः <del>पि</del>तन् । १ अपह्रव । २ अस्वीकार। ३ निवारण। ४ निराकरण। ५ निह्नय। व्यपाय ( सं० पु० ) वि-अप-इ-घन । विनाश । ब्यपाश्रय (सं ० पु०) वि-अप-आ-श्रि-अप्। आश्रय, अवलम्यन । ब्यपेक्षक (सं० ति०) वि-अप-ईक्ष ण्वुल्। ब्यपेक्षाकारी। **ब्यपेक्षा ( सं० स्त्री० ) वि-अप-ईक्ष अङ्-टाप् । १ आकांक्षा,** स्पृहा। २ विशेष अनुरोध। ३ अपेक्षा। व्यपेत (सं० ति०) चि-अप-इ घत । १ अपगत । २ दूरीकृत । ३ प्रतियद्ध । ४ वियद्ध । •यपोढ़ ( सं० ति० ) वि-अप-वह-<del>प</del>त । १ विपरीत। २ घूर्णित । ३ ताड़ित । व्यपोद्द (सं० पु०) वि-अप-ऊद्द-घन्न । विनाश, बर-वादी। "सुबदुः बच्चपीहरूत्।" (सुश्रुत) व्यपोद्य (सं० त्रि०) विनाशके योग्य। व्यभिचरित (सं० क्षि०) वि अभि चर वत । किया हुआ व्यभिचार ।

व्यभिचार (सं० पु०) वि-अभि-चर-घञ्। १ कदाचार, कुकिया, बदचलनी। २ भ्रष्टाचार, खराब चालचलन। ३ स्रोका परपुरुषसे अधवा पुरुषका परस्रोसे अनुचित सम्बन्ध, छिनाला। शास्त्रानुसार ध्यभिचार विशेष पाप जनक है।

> "व्यभिचारासा भरा : स्त्री स्नोके प्राप्नोति निन्दाताम् । श्रगालयोनि प्राप्नोति पापरोगैश्व पीड्यते ॥"

> > (मन प्रारदेश)

जो स्त्री परपुरवसे सम्भोग करती है, यह इस संसार-में निन्दनीय और मरने पर श्रिगालयोनिमें जन्म लेती है तथा तरह तरहके पापरोगेसि आकान्त हो अत्यन्त कष्ट भोग करती है।

व्यभिवारस्त्री और पुरुष दोनोंके लिये ही समान पापजनक है।

8 न्यायादि प्रसिद्ध हेतुदोवसेद। साध्यका अधि करण मात्रमें हेतुका अवस्थान नियमित होना हो सङ्गत है, क्योंकि, ऐसा होनेसे ही उसके द्वारा साध्यकी अनु-मिति हो सकतो है। जिस हेतुकी गति वा सम्बन्ध अर्थात् अवस्थिति उक्त रूपसे नियमित नहीं है, जिसकी गति वा सम्बन्ध सर्वतोमुखी है अर्थात् जो हेतु साध्यके अधिकरणमें और साध्याभावके अधिकरणमें भी समान-रूपसे रहता है, उस हेतुके बलसे साध्यकी अनुमिति नहीं हो सकतो। ऐसे दुष्ट हेतुको सन्यभिचार नहीं कहते।

व्यभिचारवत् (सं० ति०) व्यभिचार अल्ह्यर्थे मतुष् मस्य व । व्यभिचारिविशिष्ट, व्यभिचारयुक्त ।

व्यभिचारिता (सं० स्त्री०) व्यभिचारिको भावः, व्यभि-चारिन तल्टाप्। व्यभिचारितः, व्यभिचारीका भाव या धर्म।

ेव्यभिचारित् (सं० पु०) व्यभित्रस्तोति वि-अभि-चर-णिनि । चतुस्त्रिंशत् प्रकार श्रुङ्गार भावविशेष, चौतीस प्रकारके श्रंगारभावमेंसे एक ।

साहित्यदर्पणके मतसे यह व्यभिचारिभाव ३३ प्रकार-का है, यथा निर्वेद, आवेग, दैन्य, मद, जड़ता, औन्ना, मोह, विवोध, खटन, अवस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्व, निद्रा, अवहित्थ, औत्सुक्य, उन्माद, शङ्का, स्मृति, मति, व्याधि, त्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिन्ता और वितर्क।

साहित्यव्यंणमें इनमें से प्रत्येकका भिन्न भिन्न लक्षण दिया गया है। तसद् शब्द देखो।

(ति॰) २ व्यभिचारविशिष्ठ, व्यभिचार करनेवाला। ३ स्वमार्गच्युत । जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हुआ है, उसे व्यभिचारो कहते हैं। ४ आगमाचारी।

( भागवत ११।३।३८ )

व्यभिचारिणी (सं श्री) व्यभिचरित या विश्वभि-चर-णिनि, डोप्। परपुरुषगामिनी स्त्रो, स्रष्ट चारिणो। याक्षवस्क्यसंहितामें लिखा है, कि जो स्त्री अपने पतिका स्याग कर इच्छापूर्वक दूसरे पुरुषका आश्रय लेती है, उसे व्यभिचारिणी कहते हैं। ऐसी भ्रष्टाचारिणीको भृत्याभरणादि अधिकारसे च्युत करना चाहिये, अल-ङ्गार पहननेकों न देना चाहिये, जिससे केवल जीवन पालन कर सके, उतना ही आहार उसे देना अचित है। उसे बार बार धिकार देना और सर्वदा जमीन पर सुलाना कर्राव्य है। ऐसी व्यभिचारिणो स्त्रीको अकार्थ-से विरक्त करनेके लिये अपने घरमें हो रखना चाहिये।

स्तियोंको चन्द्रमाने शोच प्रदान किया है, गन्धवं ने
मधुरभाषिता दी है तथा पावकने सभी वस्तुओंकी
अपेक्षा उसे पत्रित्र बनाया है। अत्रव्य स्तियां अति
पवित्र हैं। इन स्तियोंके मानस व्यभिचार होनेसे रजोदर्शन द्वारा उसकी शुद्धि होतो है। फिर यदि होनवर्णके
संसर्ग से यदि उसे गर्भ रह जाय अथवा वह शिष्ठ
संसर्गादि करें, तो उसे छोड़ देना हो उचित है।

( याज्ञबलक्यस हिता १।७०-७२ )

शूद्र यदि बलपूर्वक ब्राह्मण, श्वतिय और वैश्यकी स्त्रीके साथ संभोग करे, और उससे यदि पुत्र सन्तान उत्पन्न न हो, तो वह स्त्री प्रायश्चित हारा शुद्धि लाभ करती है। इनके सिवा दूसरोकी शुद्धि नहीं होती।

अविभिन्नारिणी स्त्रो दान, उपवास और वतादि जिस किसो पुण्य कर्मका अनुष्ठान क्यों न करे, ये सभी निष्कल होते हैं। अविभिन्नारिणी स्त्रो धनाधिकारिणी नहीं होती।

व्यमिहास (सं• पु॰) विद्रूप, उद्घा, मजाक।

Vol. XXII, 107

व्यभीचार (सं ० पु॰) वि-अभि-त्रर-घञ्, उपसर्गस्य दीर्घः । वाभिचार ।

वाभ्र (सं० ति०) मेघशून्य।

वयय (सं ० पु ० ) वि-इ-अच् । १ अर्थावगम, विससमु-रसर्ग, खर्च । २ नाश । ३ परित्याग । ४ दान । ५ यहरूपतिचारगत वर्णविशेष । (बृहत्संहिता ८।३६) ६ नागविशेष । (भारत १।४७।१६ ) (क्रि ० ) व्ययति गच्छतीति वयय गती-अच् । ६ नश्वर । (मनु १।१६)

(क्री॰) बाय गती अच्। ८ लग्नसं बारहवां स्थान, बायस्थान । लग्न, धन, भ्राता, बंधु, पुत्न, कलत्न, सृत्यु, धम, कर्म, आय और बाय यही बारह स्थान हैं। लग्नसे इन सब स्थानींका निर्णय करना होता है। जिसकी जो राशि लग्न है उसी राशिसे बारहवीं राशि न्यय-स्थान कहलाती है।

व्ययस्थानमें यदि शुभवह रहे, तो अशुभ और यदि अशुभ बह रहे, तो शुभ होता है। (दीपिका)

त्याग, आदिभाग, अस्त, विवाह, दान, इध्यादि कार्य, व्यय, पितृभ्राता, मातृःगिनं, मातुलानी, युद्धमें विनाश और युद्धमें पराजय, इन सभी विषयोंके शुभा-शुभका विचार व्ययस्थानमें करना होता है।

( होराषट्पञ्चाशिका )

पष्टीदासके मतमें भी त्याग, भोग, विवाद, दान, रुपिकर्म और समस्त ब्यय विषयमें वृद्धि, इनके शुभाशुभ-का विचार व्ययस्थानमें करना होता है।

सूर्य यदि पापप्रहयुक्त वा पापप्रह कर्नु क दूष्ट हो कर ब्ययस्थानमें रहें, तो उत्तम सहंशसम्भूत व्यक्ति भी गांत्रकं बाहर होता है। फिर यह भो लिखा है, कि सूर्य यदि ब्ययस्थानमें रहे, तो जातक मूर्खं, कामुक, क्रूर चेष्टायुक्त, कुटिसत शरीरबोला, अब्पधनसम्पन्न, जंघा-रोगविशिष्ट और पंगु होता है।

चन्द्रकं व्ययस्थानमें रहनसे मनुष्य पद पदमें अविश्वासी और कृपण होते हैं। वह चन्द्र यदि कृष्णपक्षके हों, तो जातक अति कृपण होता है। किसीके मतानुसार चन्द्रकं वायस्थानमें रहनेसे जात बालक दुबला पतला, रे।गी, कोधी और निर्धन होता है। वह चन्द्र पदि अपने भवनमें या पुत्रके भवनमें अथवा गृहस्पतिके

भवनमें हों, तो वह दाम्मिक, त्यागीं कमजोर, धनवान, और सर्वदा नीच संसर्गमें भासक होता है।

वह चन्द्र यदि चायस्थानस्थित हो तुङ्गगत हां, तो मानव धनाढ्य, अनेक स्त्रियोंकं पति और पुतभूत्यादि सम्पन्न होते हैं। किन्तु उस चन्द्रकं नोचस्थ, श्लीण, शत्रुगृहगामी और पावगृहगामी होनेसे मनुष्य बहुरोगः । युक्त और अशेष दुः बसन्तत होते हैं।

मङ्गल और राहुके व्ययस्थानमें रहनेसे मानव पाया-सक्त होते तथा उनकी भार्या वाभित्रारिणी होती है। ऐसा वाक्ति कदापि सुखी नहीं होता।

बुधके वायस्थानमें रहनेसे मनुष्य विकलाङ्ग, लजा-शील, परस्त्री द्वारा धनवान, वासनासक, पापी और कुहकी होते हैं।

वृहस्पतिके व्ययस्थानमें रहनेसे मनुष्य सत्यवादी, दानी, शुचि, दुष्टजनपरित्यागी, अप्रमादी और साधु स्वभावके होते हैं।

शुक्क रायस्थानमें रहतेसे मनुष्य प्रथम अवस्था-में रोगी, वुबला पतला, मलिन, कृषिकर्मकारो और अतिश्रीय दुर्गामक होते हैं।

शनिके बायस्थानमें रहनेसे बञ्चल भार्यायुक्त, रोग-विशिष्ट, अरूप धनवान, अत्यन्त दुःखी, अङ्गादेशमें बण-विशिष्ट, क्रूरमतिसम्पन्न, कशाङ्ग और सर्वदा पक्षित्रधमें निरत रहता है।

राहुके व्ययस्थानमें रहनेसे धर्महोन, अर्थहीन, दुः जित, पत्नीसुकरहित, विदेशवासी, दाम्मिक और पिङ्गलन्यनके होते हैं। (ज्योतिःकल्पलता)

व्ययस्थानके अधिपति प्रह द्वारा भी फल निरूपण करना होता है। बायपतिकं लग्नमें रहनेसे मानव अप-वायी, सतत विषदायन्न और अल्वायु होता है। द्वितीय स्थानमं रहनंसे विविध प्रकारसं धन नाश, तृतीय स्थान में रहनेसे भातृनाश और यातादिमें अश्म, चतुर्थ स्थान-में रहनेसे पिताका अशुभ तथा मानव पितृसम्पत्ति-विनाशकारी, परगृहवासी और नाना कष्ययुक्त ; पञ्चम स्थानमें रहनेसे सन्तानक लिपे शोक और दुर्भावना, दु गुँ द्वि अथवा बुद्धिशृत्तिका सङ्गोच तथा विलासके अर्थको हानि कारण होती है।

वष्ठ स्थानमें रहनेसे जातक रोगार्च और शबु द्वारा पोड़ित; सप्तम स्थानमें रहनेसे भार्यानाश वा रुग्नस्त्री, परिजनके मध्य कलह तथा ध्रवसाय या मुकदमेमें अनिष्ट अष्टम स्थानमें रहनेसे जातक श्लोण देहविशिष्ट, प्राप्य मम्पित्तसे विश्वत और सर्वदा विपदापन्न; नवम स्थानमें रहनेसे विद्या और धर्मानुशीलनमें प्रतिवन्धक और ग्राणिज्य वा नौकायालामें अनिष्ट तथा मनुष्य भाग्यहीन, विपदापन्न, साधु वाक्तियोंका अवियमाजन ; दशम स्थानमें रहनेसे अपमान और कार्यनाश; एकादश स्थानमें रहनेसे अपमान और कार्यनाश; एकादश स्थानमें रहनेसे अर्थशाली, वन्धुनाश अथवा प्रतारक बन्धु द्वारा अनिष्ट होता है। वायपतिके वायस्थानमें अर्थात् द्वादश स्थानमें रहनेसे जातक शबुप्रस्त, शोकसन्तम, ऋणप्रस्त, कारारुद्ध, वधवन्धनरत अथवा निर्वासित होता है।

व्ययक ( संव तिरु )वत्रयकारक, वत्रय करनेवाला ।

व्ययकर (सं० ति०) करोतीति क्र-ट, ब्रायस्य करः । ब्राय-कारक, व्यय करनेवाला ।

व्ययगत (सं० क्षि०) व्ययं गतः। १ व्ययप्राप्त, ब्ययित । २ ज्योतिषोक्त व्ययस्थानगत । जो प्रह व्ययके स्थानमें रहता है, उसको व्ययगत कहते हैं।

हपयन (संक्क्षीक) वि-अय-ह्युट्। विविध प्रकारसे जाना। (भृक् १०।१६।५)

व्ययवत् (सं० त्रि०) वायोऽस्त्यस्य मतुष् भस्यव। वाययुक्त, वाय करनेवाला। (याजवल्क्य २।२७१)

व्ययशील (सं० ति०) वाय एव शीलं यस्य। जी बहुत अधिक खर्च करता ही, खर्चीले स्वभावका, शाह-खर्च। व्ययित (सं० ति०) वाय का कृतवाय, खर्च किया हुआ। व्ययित (सं० ति०) वायोऽस्तास्तीति वाय इति। वाय यक, खुद खर्च करनेवाला, शाह-खर्च।

व्यक (सं वि वि ) सूर्यविरहित।

ह्पंणे (सं वि वि वि अद्दे का । पीड़ित, विशेषक्रपसे दुः बी । हपर्थ (हां वि वि ) विगतोऽर्थो यहमात् । १ निरर्थक, जिसका कोई अर्थ या प्रयोजन न हो, बिना मतलबका । २ अर्थशून्य, जिसका कोई अर्थ या मतलब न हो । बिना माकेका । ४ लाभशून्य, जिसमें किसी प्रकारका लाभ न हो । (कि वि वि ) ४ बिना किसी मतलबके, फजुल, यों हो ।

व्यर्थक (सं वित् ) यार्थ सार्थे कन् । यार्थ, निष्फल ।

व्यर्थता ( सं ॰ स्त्रो॰ ) वार्थस्य भावः तल्-टाप् । वार्थ होनेका भाव, निष्फलता, विफलता ।

व्यलोक (सं ० क्ली०) विशेषेण अलतीति वि-अल (अलीका-द्यश्च । उण् ४।२५) इति कीकन् प्रत्ययेन निपातनात् साधुः ! १ वह अपराध जो कामके आवेगके कार ग किया जाय, कामज अपराध । २ वैलक्षण्य, विलक्षण्या, अद्ध -तता । ३ प्रतारणा, डाँट उपट, फटकार । ४ दुःख, कष्ट, तकलीफ । (वैजयन्ती) ५ कपट, छल । (ति०) ६ अप्रिय, जो अच्छा न लगे । ७ अकार्या, विना कामका । ८ कष्टदायक, दुःख देनेवाला । ६ अपरिचित, विना जान पद्यानका । १० आक्ष्यर्य, अद्भुत, अजीव । (पु०) ११ नागरविशेष, विट् । पर्याय-पिइण, पट्प्रज्ञ, कामकेलि, विद्यक, पीठकेलि, पीठमह, भिक्षल, छिदुर, विट । (प्रका०)

व्यव्हशा ( सं॰ स्त्री॰ ) विविध शास्त्रायुक्त । "राहतु पाक-दूर्वा बारुहशा" ( मृक् १०।१६।१३ )

व्यवकलन (सं० क्ली०) वि-अय कल व्युट्। एक आंक या रकममेंसे दूसरा आंक या रकम घटाना, वाकी निका लना। (जीलावती)

व्यवकलना (सं ० स्त्री०) व्यवकलन-टाप्। व्यवकलन । व्यवकलित (सं ० ति०) वि-अव-कल-क । १ स्तव्यव-कलन, घटाया हुआ, वियोग किया हुआ। (क्री०) २ व्यवकलन, वियोग।

व्यविकरणा ( सं ॰ स्त्री॰ ) संयोग, मिश्रण। ( ज्युत्पत्ति ) व्यवकीर्ण ( सं ॰ स्त्रि॰ ) वियुक्त, विमिश्रित ।

व्यवच्छित्त (सं० ति०) वि-अव-छिद्-क । १ विभिन्त, अलग, जुदा । २ विभक्त, विभाग करके अलग किया हुआ । ३ विशेषित । ४ मोचित । ५ निर्झारित । व्यवच्छेद (सं० क्लो०) वि-अव-छिद-घञ् । १ वाणमुक्ति, वाणमीचन । २ पृथक्ट्व, पार्थक्य, अलगाव । ३ भेद, विभाग, खण्ड । ४ विभेद । ५ विराम, ठहरना । ६ निर्हास छुटकारा । (भागवत० ४।२६।३२)

व्यवच्छेदक (सं० ति०) वावच्छेदयति प्वुल्। वावच्छेद-कारी, जी वावच्छेद या अलग करता हो।

व्यवच्छेच (सं• ति•) वि-अव छेद-यस्। व्यवच्छेदाहू°, व्यवच्छेद् या अलग करने लायक।

व्यवदान ( सं ० ह्यो० ) परिशोधन, संस्कार ।

वावधानके धेाग्य।

व्यवदेश ( सं ) पु॰ ) वापदेश । व्यवधा ( सं॰ स्त्री॰ ) वि॰ अव॰ धा 'आतश्वेषसर्गे' इत्यङ् टाप् । वायवधान, परदा । व्यधातव्य ( सं॰ त्रि॰ ) वि॰ अव॰ धा-तवा । वावधानीय,

व्यवधान (सं० क्की०) वि-अव-धा त्युट् । १ आच्छा-दन। पर्याय—तिरोधान, अस्ति द्वि, अपवारण, छदन, व्यवधा, अस्तर्धा, पिधान, स्थगण, व्यवधि, अपिधान। २ भेद, विभाग, अग्ड । ३ विच्छेद, अलग होना। ४ समाप्ति, खतम होना। (भागवत ४।२६।७९)

व्यवधानवत् (सं० ति०) स्यवधानमस्त्यस्य स्ववधान-मतुष्, मस्य व । व्यवधानविशिष्ट ।

व्यवधायक (सं० ति० ) वावधातीति वि-अव धा-ण्बुल्। १ जो आड़में जाता हो, छिपनेवाला, गायब होनेवाला। २ जो किसी को ढकता या छिपाता हो, आड़ करने या छिपानेवाला।

व्यवधारण ( सं० क्की० ) वि-अव-धृ-णिच् ल्युट् । अच्छी तरह अवधारण या निश्चय करना। "अर्थवलाद् वावधारण" ( वृह् ० उप० )

व्यवधि (सं o पु o) वि अवन्धा-( उपसर्ग घोः किः। पा ३।३।६२) इति कि। व्यवधान, परदा, ओट। (नैपध २,१६)

व्यवलम्बन् (सं० ति०) वि अत्र लम्ब-इनि । विशेषक्रप अवलम्बनविशिष्ट, अवलम्बनयुक्त ।

व्यवध्य (सं ० ति०) लिख् कर वर्णन किया हुआ। (पञ्चविंशब्राह्मण १५।७।३)

हयवशाइ (सं०पु०) १ परित्याग । २ पीछेकी ओर गिरनाया हटना। (शतपथब्रा०)

व्यवसर्ग ( सं० पु० ) १ विभाजन, किसी पदार्थके विभाग करनेको किया, बाँट । २ मुक्ति, छुटकारा ।

( शतपथना० ई।२।२।३८ )

व्यवसाय (सं॰ पु॰) वि-अव-सो-घञ् । १ उपजीविका । जिससे जो जीविका निर्वाह करता हैं, वह उसका व्यवसाय हैं । जिसकी जो जीविका है, शास्त्रमें वह निर्दिष्ट हैं, वह वर्ण यदि अपना व्यवसाय छोड़ कर दूसरेका व्यवसाय अवलम्बन करें, तो उसे प्रस्थवायभागी होना पड़ता है। आपद् कालमें ध्रवसायका परित्याग किया जा सकता है, पर उसकी भी ध्रवस्था है, उसी व्यवस्थाके अनुसार चलना होगा।

२ अनुष्ठात । (रामायण २।३०।४१) ३ निश्तय ।
(गीता २ अ०) ४ यतन । ५ उद्यम । ६ करपना, इच्छा ।
७ वावाय । ८ कार्य । ६ अभिप्राय । १० विष्णु । १
(भारत १४।१४६।५५) ११ प्रहादेव । (भारत १३।१७।५०)
व्यवसायिन् (सं० ति०) वावसायोऽस्यास्तीति इनि । १
जो किसी प्रकारका वावसाय करता हो, व्यवसाय करनेवाला । २ रोजगार करनेवाला, रोजगारो । ३ अनुष्ठाता, जो किसी कार्यका अनुष्ठान करता हो ।

व्यवसित (सं॰ त्नि॰) वि-अव-सो-क । १ प्रतारित । (भूरिप्रयोग ) २ अनुष्ठित, जिसका अनुष्ठान किया गया हो । ३ चेष्टित । ४ उद्यत, तत्पर । ५ स्थिरीकृत, निश्चित ।

ब्यवसिति (सं० स्त्री०) वि-अव-सो किन् । व्यवसाय, रोजगर।

व्यवस्था (सं • स्त्री •) वि-अव-स्था, आतश्चीपसर्गे इत्यङ्, ततष्टाप् । १ शास्त्रनिरूपित विधि । शास्त्रमें जो ५ ५ विधान कहे गये हैं उन्हें शास्त्रीय व्यवस्था कहते हैं

प्रायश्चिम वा चान्द्रायण करनेमें शास्त्रज्ञ ब्राह्मणसे लिख हुई व्यवस्था ले कर उसीके अनुसार प्रायश्चिमादि आचरण करने होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण धर्मशास्त्रका सिद्धान्त न जान कर व्यवस्था दें, तो जी व्यवस्थाके अनुसार कार्य करेंगे, वे पवित्र होंगे। किन्तु जिन्होंने व्यवस्था दो है, वह पाप उसीको होगा। अतपन धर्मशास्त्रका सिद्धान्त अच्छो तरह जाने विना व्यवस्था देना उचित्र नहीं।

"भज्ञात्वा धर्मेशास्त्राणि प्रायिश्वत्तं बदेत्तुयः ।
प्रायश्चित्ती भवेत् पूतं तत्पापं तेषु गच्छति ॥"
( प्रायश्चित्तावि )

२ नियम। (कथासरित्सा० १०६१७१) ३ पृथक् पृथक् स्थापन, अलग अलग रखना । ४ स्थिति, स्थिरता। व्यवस्थातु (सं० ति०) वि-अव-स्था-तृच्। १ व्यवस्था-पक, स्रायस्था या इन्तजाम करनेवाला। २ शास्त्रीय व्यवस्था देनैयाला, जो यह बतलाता हो कि अमुक विषय-में शास्त्रोंकी क्यों आहा है। व्यवस्थान ( सं ० क्ली० ) वि-अव-स्था-ल्युर्। १ न्यवः स्थिति, उपस्थित या अस्थिर होना ।

> "चातुर्व पर्य ब्यवस्थानं यस्मिन देशे न विद्यते । तं म्लेच्छदेशं जानीयादार्व्यावर्सास्ततः परम्॥" (अमरटीकामें भरतधत स्मृतिवचन)

(पु॰) २ विष्णु। (भारत ३।१४६।५५)

यास्थानप्रकृति (सं० स्त्री०) बोद्धोंके अनुसार एक बहुत बड़ी संख्याका नाम। शतितिहिलम्मकी एक व्यव-स्थानप्रकृति होती हैं। लिलितिविस्तरमें इस गणनाका विषय यों लिखा है,—सो कोटीका एक अयुत, सो अयुतका एक नियुत, सो नियुतका एक कड़र, सो कङ्करका एक विवर, सो विवरका एक अक्षोभ्य, सो अक्षोभ्यका एक विवाह, सो विवाहका एक उत्सङ्ग, सो उत्सङ्गका एक बहुल, सो बहुलका एक नागवल, सो नागवलका एक तिहिलम्म, सो तिहिलम्मको एक व्यव-स्थानप्रकृति। (जिलितविस्तर १६८ पृ))

व्यवस्थापक (सं० ति०) व्यवस्थापयति वि-अव-स्था-णिच-ण्वुल्। १ व्यवस्था देनेवाला । २ नियामक, जो किसो कार्य आदिका नियमपूर्वक चलाता हो । २ प्रवन्ध-कर्त्ता, इन्तजामकार ।

व्यवस्थापकमण्डल (सं०पु०) वह समाज या समूह जिसे कानून कायदे बनाने और रद्द करनेका अधिकार प्राप्त हो।

व्यवस्थापत (सं० क्ली०) व्यवस्थाविषयक पतां। वह पत्र जिसमें किसी विषयको शास्त्रीय व्यवस्था या यह विधान लिखा हो, कि अमुक विषयमें शास्त्रको क्या आज्ञा या मत है।

व्यत्रस्थापद्धति (सं० स्त्री०) व्यवस्थायाः पद्धति प्रणाली। नियम-प्रणाली।

व्यवस्थापन (सं० षठो०) वि-अव-स्थाःणिच् त्युट्। १ व्यवस्थाप्रणयन, किसी विषयमें शास्त्रीय व्यवस्था वेना या षतलाना। २ निर्द्धारण, निरूपण। ३ निश्चित-करणः

व्यवस्थापनीय (सं० क्षि०) वि-अय-स्था-णिच् अनीयर्। व्यवस्थापन करनेके योग्य।

ध्यवस्थापिका परिषद्ध ( सं० स्त्री० ) वह समा या परि-Vol, XXII, 108 पद जिसमें देशके लिपे कानून कायदे आदि वनते हैं. देशके लिपे कानून कायदे बनानेवालो सभा, लेजिस्लेटिव पसेम्बली। ब्रिटिश भारत भरके लिपे कानून कायदे बनानेवालो सभा व्यवस्थापिका सभा या लेजिस्लेटिव पसेम्बलो कहलातो है। आज कल इसके सदस्योंकी संख्या १४३ है जिनमेंसे १०३ लोकनिवाचि त और ४० सरकार द्वारा मनोनोत (२५ सरकारो और १५ गैर-सरकारो) सदस्य हैं।

व्यवस्थापिका सभा (सं० स्त्री०) वह सभा जिसमें किसी प्रदेश विशेषके लिये कानून कायदे आदि बनते हैं, कानून कायदे बनानेवाली सभा, लेजिस्लेटिय कोंसिल।

व्यवस्थापित (सं० ति०) वि-सव-स्था-णिच् पत । १ स्थिरीकृत, जिसके विषयमें कुछ निश्चय या निरूपण किया गया हो । २ निर्द्धास्ति । ३ प्रकृतिप्रापित । ४ नियमपूर्वक स्थापित । ५ नियमित ।

व्यवस्थाप्य (सं० सि०) वि-अव-स्थापि यत् । श्रवस्थाप नार्दं, जो व्यवस्थापन करनेके योग्य हो ।

व्यवस्थित (सं० त्रि०) वि-अव-स्था-कः । व्यवस्थापित, जिसमें किसी प्रकारकी व्यवस्था या नियम हो, जो ठीक नियमके अनुसार हो, कायदेका ।

व्यवस्थिति (सं० स्ती०) वि-अव-स्था-वितन् । १ व्यव-स्थान, उपस्थित या स्थिर होना । २ व्यवस्था, इन्तजाम।

व्यवहरण (सं० क्की०) वि-अव-ह-ल्युट् । अभियोगीं आदिका नियमानुसार विचार, मुकदमेकी सुनाई या पेशी, व्यवहार ।

ष्यवहर्त्ताव्य (सं० क्ली०) वि∙अव∙ह-तव्य । व्यवहार दिखानेके उपयुक्त ।

व्यवहत्तुं (सं० पु०) यि-अव-ह्र-तृत्व्। वह जो वावहार-शास्त्रके अनुसार किसी अभियोग आदिका विचार करता हो, न्यायकर्त्ता, जज।

व्यवहार (सं० पु०) वि-स्रव-हृ-घञ्। १ विवाद । २ दृक्ष-भेद । ३ न्याय । ४ पण । ५ स्थिति । ६ कर्म, क्रिया, कार्य । ७ मुकदमा ।

अष्टादश पद विवादविषयका नाम बाबहार।

हयबहारमाह कात्यायनः—

"वि-नानायंऽव सन्देहे हरणं हार उच्यते।

नानासन्देहहरणात् हथवहार इति स्थितिः॥"

विशब्द नानार्थवाचक है, अब शब्दका अर्थ संदेह
तथा हार शब्दका अर्थ हरण है, बहुतसे सम्देहोंका
हरण होता है, इसोसे उसका व्यवहार कहते हैं। नाना
विवादविषयक सम्देह जिसके द्वारा हरण होता है,
उसका नाम व्यवहार है। विवाद विषयके सम्बन्धमें
जो कुछ भी मन्देह उपस्थित क्यों न हो, जिससे वे सब
सन्देह दूर होते हैं, उसीका नाम व्यवहार है। भाषोत्तर
कियानिर्णयकत्व हो व्यवहारत्व है अर्थात् कहनेके बाद
उसका कर्राव्य निर्णय करना हो। व्यवहारका कार्य है।
वादी और प्रतिवादीके बोच जे। विवाद उपस्थित होता
है, उसीको व्यवहार कहते हैं।

राजाको चाहिये, कि वे कोध और लोभरिटत हो कर धर्मशास्त्रानुसार विद्वान ब्राह्मणोंके साथ खर्य व्यव-हार (मुकदमा ) देखें अर्थात् आप हो विचार करें। मीमांसा व्याकरणादि तथा वेदशास्त्रमें अभिन्न धर्मशास्त्र-विद्व, धार्मिक, सत्यवादो तथा पक्षपातविज्ञीत ब्राह्मणको समासदु वनायें। राजा यदि किसी कार्यावशतः खर्य व्यवहार देख न सकें, तो पूर्वोक्त गुणसम्पन्त सभा-सदुके साथ एक सर्वधर्मन्न ब्राह्मणको व्यवहार देखनेमें नियुक्त करें। (याशवल्क्य) कात्यायनमें लिखा है,—

> "ब्राह्मर्या पत्र न स्यात् तु क्तत्रियं तत्र योजयेत् । वैश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञं शूद्रं यत्नेन वर्जयेत् ॥''

अर्थात् उपयुक्त ब्राह्मणके अभावमें श्लास्त्रय अथवा धर्मशास्त्रज्ञ वैश्य नियुक्त करें, किन्तु शूद्रको कदापि नियुक्त न करें।

स्मृति और आचार विरुद्ध पद्धतिकं अनुसार शतु-कर्त्तृक उत्पाहित हो ज्यवहार दर्शककं निकट अपना दुखड़ा रोनेको ज्यवहार कहते हैं अर्थात् एक आदमी शास्त्र और आचारविरुद्ध नियमानुसार दूसरेको कष्ट पहुंचाया, और उस उत्पीड़ित ज्यक्तिने राजाके निकट इस बातको नालिश की, इसीका नाम ज्यवहार है। यही ज्यवहारका विषय है। उक्त निचेदन और प्रतिवादोके सामने लिखनेका नाम भाषा या प्रतिश्चा है। वादीकं विवाद निवेदन करने अर्थात् मुकदमा खड़ा करने के समय उसने जो कहा था, प्रतिवादी के सामने वही लिखा जाएगा तथा उसी लेखमें यथायोग्य वर्ण, मास, तिथि और वारादि, वादी प्रतिवादी की जाति तथा उनके नाम लिखे रहेंगे।

भाषार्थ अवण कर प्रतिवादी जो कुछ कहेगा वह सभी यादीके सामने लिखना पड़ेगा। इसके वाद वादी अपने पक्षका प्रमाण देगा। प्रमाण यदि ठोक होगा तो उसकी जीत और यदि ठोक नहीं होगा, तो हार होगी।

व्यवहार चतुष्पाद है अर्थात् चार भागोंमें विभक्त है, यथा—भाषापाद, उत्तरपाद, कियापाद और साध्य मिद्धपाद। ये सब भी पारिभाषिक शब्द हैं, इनका अर्थ भी इस प्रकार कहा गया है। भाषापाद अर्थी है अर्थात् वादीने जो कुछ कहा है, प्रतिवादीके सामने ठीक वही लिखना होगा, इसीको भाषापाद कहते हैं। भाषार्थ सुननेके बाद प्रतिवादी जो कहेगा, वादीके सामने वह कुल लिखना पड़ेगा। यही उत्तरपाद है। भाषापाद और उत्तरपाद इन दोनोंको अर्जी और जवाब कहते हैं। वादो उसी समय जो प्रमाण लिखापेगा उसीका नाम कियापाद है। प्रमाण ठोक होने पर जयलाभ अन्यथा पराजय, यही साध्यसिद्धिपाद है। यही चतुष्पाद वावहार है।

जब तक अपने ऊपर लगाये गये दोपकी एक मीमांसा न हो जाये, तब तक और मीमांसा हो जाने पर भी दूसरे यदि वादीके न म पर कोई अभियोग लगाये, तो जब तक उस अभियोगका शेप न हो लेगा, तब तक प्रतिवादी वादोके नाम पहटा अभियोग नहीं ला सकता। फिर प्रतिवादी भाषार्थ सुन कर जो उत्तर देगा वह एक दूसरेके विषद्ध न देना चाहिये।

यह साधारण नियम है । किन्तु कुछ विशेषता यह है, कि वाक्षारूष ( गालीगलीज), दएडपारूष ( मारामारी), साहस (विष शस्त्रादि द्वारा प्राणनाशादि इन सब स्थानोंमें पल्टा अभियोग लाया जा सकता है।

अभियुक्त व्यक्तिके अभियोग अवलाव करनेके बाद

वादी यदि साक्षी आदि द्वारा अपलापित अभियोगको प्रमाणित करा दे, तो उक्त अभियुक्त व्यक्ति वादीका कथित घन वादीको तथा उतना हो घन राजाको दएडे खक्त देगा। किर वादी यदि उसे प्रमाणित न कर सके, तो मिथ्याभियोगी वादो अपने उल्लिखत घनका दूना देगा।

साहस, चौरी, वाक्षाक्ष्य, द्राडपाक्ष्य तथा दुर्घारिन गाय आदि द्वारा लागे गये अभियोग, पातका-भियोग और प्राणनाश तथा घनश्चतिकी सम्भावना होने पर, कुलस्त्रीके चरित्र घटिन तथा दासीके स्वत्व घटिन अभियोग पर प्रतिवादीकी चाहिये, कि भावार्थ सुननेके बाद ही वह तुरत उत्तर दे दे।

विचारक और सभ्यगण वादो प्रतिवादोदुष्ट है वा नहीं उस ओर विशेष ध्यान र जना चाहिये। जो एक स्थानमें स्थिर नहीं रह सकता, जो होंठ चाटता है, जिसके ललाटसे पसीना छूटता है, मुख फोका पड़ जाता है, कएठखर श्लीण तथा वद्ध हो जाता है, जो पूर्वा-पर विषद्ध बहुतसी बातें कहता है, मीठा वचन नहीं कह सकता, ऐसे व्यक्तिको दुष्ट अर्थात् दोषो समक्षना होगा।

भाषार्थ श्रवणके बाद प्रतिवादी जो कहेगा, बह सभी वादीके सामने लिखना पड़ेगा। इसके बाद वादी साक्षी आदि द्वारा आत्मपक्षका समर्थन करेगा। पोछे प्रति-वादीके साक्षो आदि विचारक सभ्योंके साथ कर्रावा विधारण करें।

मत्त, उन्मत्त, पोड़ित, ब्यसनासक्त, बालक, भोत, नगरादिविरुद्ध तथा सम्बन्धशून्य व्यक्ति जो व्यवहार या मुकदमा खड़ा करेगा, वह असिद्ध है।

बल वा भयनिष्णम्न, स्रोक्तत, निशाकालकत, गृहा-भ्यन्तरकत, प्रामवहिद्देशकत तथा शतुकृत व्यवहार श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा दूष्ट होने पर भो परिवर्शित होगा।

तपोनिष्ठ, दानशील, सहंशीय, सत्यवादी, धर्म-प्रधान, सरलखभाव, पुत्रवान, सम्पत्तिशाली, यथा-सम्भव श्रीतस्मार्च नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठायी तथा व्यवहर्त्ताका सजाति या सवर्ण, ऐसे कमसे कम तीन साक्षी देने होंगे। सजाति वा सवर्ण साक्षी नहीं मिलने पर सभी जातिके, सभी वर्णके वाक्ति साक्षी हो सकते हैं।

दोनों पक्षसं गवाहो छेने 'पर जिस पक्षमे अधिक आदमी रहें गे उसी पक्षकी बात प्राह्य होगो । दोनों पक्षमें समान आदमी रहने पर गुणवान व्यक्तियोंकी और दोनों पक्षमें समान गुणवानकं रहने पर जो , अधिक गुणवान हैं उन्हों को बात प्राह्य करनी होगो । साक्षिगण जिसको लिखी प्रतिष्ठाको सत्य उहरायगा, उसकी जात और जिसकी प्रतिष्ठाको सत्य नहीं उहरायगा, उसकी हार होती है।

कुछ साक्षियों के इस प्रकार कह देने पर भो यदि अन्य पक्षीय वा खपक्षीय अपरापर अत्यन्त गुणवान् वाक्ति या बहुतसे आदमी दूसरी तरहकी गवाही दे, तो पूर्व साक्षिगण कूटसाक्षियों के प्रत्येक व्यक्तिकी इस विवादपराजित व्यक्तिको जो दण्ड मिलेगा उसका दूना दण्ड मिलना चाहिये। ब्राह्मण यदि कूटसाक्षी हों, तो राजा उन्हें राज्यसे निकाल दें।

पहले साक्ष्यदान खीकार करके पीछे वह यदि न दे, तो विवादमें पराजित व्यक्षितकों जो दण्ड मिलेगा, उससे दूना दण्ड उसको देना पड़ेगा। ब्राह्मणका दण्ड निर्धासन कहा गया है। जिस विवादमें सच्ची बात कहने पर ब्रह्मचारोको प्राणदण्ड मिलता हो, वहां साक्षी भूठी बात कह सकता है। किन्तु द्विज साक्षिगण भूठ बोलनेसं जो पाप होगा, उस पापसे बचनेके लिपें सार-खत चरु निर्वंपन करेंगे। विचारकको इसी प्रकार विचारकार्य करना चाहिये। (याज्ञवल्यपहिता २ अ०)

व्यवदार अठारह प्रकारके हैं, यथा—१ ऋणादान, २ तिक्षेप, ३ अस्वामिविकय, ४ सम्भूयसमुत्थान, ५ दत्ता-प्रादानिक, ६ वेतनादान, ७ सम्बद्ध्यतिकम, ८ कय-विकयानुशय, ६ स्वामिपालविवाद, १० सीमाविवाद, ११ बाक्षपाठ्य, १२ दण्डपाठ्य, १३ स्तेय, १४ साहस, १५ स्त्रीसंप्रहण, १६ विभाग, १७ धूत, १८ आह्रय। इनमेंसे कोई एक विषय ले कर यदि विवाद खड़ा हो और राजाके पास इसकी नालिश की जाय, तो राजाको खाहिये कि वे उसका साक्षी आदि ले कर शास्त्रानुसार विवार करें। प्रत्येक व्यवहारका विवरण उन्हीं सब शब्दों में देखे।

इन अठारह विषयोंको छे कर प्रायः विवाद हुआ करता है। इन सब विषयोंका बिवाद उपस्थित होने पर राजाकी चाहिये, कि वे छोकस्थितिक लिये शास्वतधर्म-का आश्रय करके ये सब निकाण करें।

राजा यदि अपने किसी अनिवार्ष कारणसे ये सव कार्य न देख सकते हों, तो वे विद्वान् ब्राह्मणको उस कार्यामें नियुक्त करं। वे विद्वान् ब्राह्मण तीन सभ्योंके साथ धर्माधिकरण सभामें प्रवेश कर उपविष्ट या उत्थित भावमें कार्य करेंगे।

जिस सभामें ऋक, यज्ञः और सामवेदवेता ऐसे नोन सभय ब्राह्मण तथा राजप्रतिनिधि रहते हों उसे ब्रह्मसभा कहते हैं। वद्यानोंसे परिपृत सभामें जिससे अन्याय विचार होते न पावे, सभयगणको वैसा हो करना चाहिए। सभामें न जाय वह अच्छा पर वहां जा कर अन्याय विचार करना विलक्कल निषद्ध है। उप-स्थित रह कर चुप रहनेसं या भूठ वोलनेसे पापभागी होना पड़ता है।

विचारकके सामने ही जहां अधर्म द्वारा धर्म और मिध्या द्वारा सत्य नष्ट होता है वहां विचारकगण हो नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति धर्मको नष्ट करता है, धर्म ही उसको नष्ट कर डालता है। धर्मको रक्षा करने से धर्म रक्षा करता है। अतव्य धर्म किसो भी प्रकार अतिकमणीय नहीं है।

सभी कामनाओं को देते हैं, इस कारण शास्त्रमें धर्मका वृप नाम रखा गया है। जो व्यक्ति उस धर्मको 'अलं' अर्थात् निवारण करता है, वही यथार्थमें वृपल है, जातिवाचक वृपल वृषल नहीं है, धर्म ही जोवका एकमाल सुहृद्द है। मृत्युकं बाद सभी नष्ट हो जाता है, एक धर्म ही साथ साथ जाता है।

अतपव विचारकको चाहिये कि वे धमके प्रति विशेष लक्ष्य रखें, जिससे अभ्याय विचार न हो वही करें। अभ्याय विचार करनेसे जो पाप होता है, उसके चार भागमें एक भाग मिध्याभियोगीका प्राप्त होता है। मिध्या साक्षी एक भाग, सभी सभासद एक भाग तथा राजा भी एक भाग पाते हैं। इस कारण बड़ी सावधानी से विचार करना कर्रांठ्य है। जहां न्यायविचार होता

है, पायी उपयुक्त दग्ड पाता है, वहां राजा निष्पाप रहते हैं, सभ्यगण भो पापमुक्त होते हैं। पाप केवल पाप करनेवालेको ही होता है।

राजा धर्मासन पर बैठ कर सम्यक् आच्छादित देह

और एकाप्रचित्त है। लेकिपालोंकी प्रणाम कर विचारादि कार्य आरम्भ कर दें। राजप्रतिनिधिको भी इसी
प्रकार विचार करना है।गा। अर्थ और मनर्थ देनों ही
समक्ष कर धर्म और अधर्मके प्रति विशेषक्रपसे
दृष्टि रखते हुए ब्राह्मणादि वर्णक्रमसे वादी प्रतिवादीके
सभी कार्य देखेंगे। एहले वाह्म चिह्न द्वारा उनका मनागत भाव जाननेको चेष्टा करनी चाहिये। उनके खर,
वर्ण, इङ्गित, आकार, चक्ष्म और चेष्टा इन सबके प्रति
लक्ष्य रखना भी आवश्यक है। आकार, इङ्गित, गति,
चेष्टा, कथावार्त्ता और नेत्रमुखिकार द्वारा मने।गतभाव
जाना जा सकता है।

पितृ-मातृविहीन अनाथ बालकका धन राजा तब तक अपने निरीक्षणमें रखें, जब तक वह बालीग न ही जाय। वन्ध्या स्त्रों, परित्यक्ता स्त्री अर्थात् वह स्त्री जिसके स्वामीने दूसरा विवाह कर लिया है और उसे सिफ बाने पहननेका खर्च देता है, पुत्रहीन, प्रोषित-भक्त का तथा जिस स्त्रोंके स्विप्डादि कोई अभिभावक नहीं है तथा साध्वी विध्या और रेगिणी स्त्रों, इनके धनकी रक्षा अनाथ बालकके धनकी तरह करनी चाहिये। यदि उनके जीवित रहते ही स्विप्डगण उक्त धन ले लें, तो धार्मिक राजाकी चाहिये, कि वे चौर-द्र से उन्हें दिएडत करें।

अज्ञान खामीका धन मिलने पर राजा इस बातकी सर्वत घोषणा कर तीन वर्ष तक अपने खजानेमें रखें। तीन वर्षके मीतर धनखामी आ जाये, तो वह धन उसे मिलेगा। तीन वर्ष बोतने पर राजा उस धनको अपने काममें ला सकते हैं। जो व्यक्ति उस धनको अपना बतला कर दान करता है, राजा उससे उपयुक्त प्रमाण ले कर वह धन उसे दे दें। यदि कोई भूठ दाबा करें और उपयुक्त प्रमाण न दे सके, तो राजा उसको उस द्रवाका उपयोगी त्एड देंगे।

वर्णधर्म, जिस देशका जो धर्म है, गुरुपरम्परासे

१६। तरवबोधिनो—श्वानेन्द्र सरखतो कृत। यह
प्रस्थ भट्टोजी दोक्षित कृत सिद्धान्तकोमुदीटीका है

२०। शब्देन्दुरीखर-यह भी प्रागुक्त प्रधकी संक्षिप्त टोका है।

२१। लघुशब्देन्दुशैखर—यह भी प्रागुक्त प्रश्वकी संक्षिप्त टोका है।

२२। चिद्दि माला--चैद्यनाथ पावगुण्ड विरन्ति । यह लघुणब्देन्द्रशेखरकी टीका है।

२३। शब्दरस्र —हरिदोक्षित प्रणीत । नागोजी भट्टने मनोरमाकी जो टीका लिखी यही उनको व्याख्या है।

२४। लघु शब्दरल-उक्त प्रम्थका संक्षेप।

२५। भावप्रकाशिका—वैद्यनाथ पायगुएड प्रणीत । यह प्रस्थ हरिदीक्षितके प्रणीत शब्दरस्नकी टीका है।

२६। मध्यकीमुदी—वरदराजकत, सिद्धान्तकीमुदी-का संक्षेप करके वरदराजने इस प्रम्थका प्रचार किया। इनका लिखा हुआ लघुकीमुदी प्रम्थ भी है।

२७। परिभाषा—पाणिनिस्तवग्राख्यार्थ वासिक और महाभाष्यसे उद्घृत नियमयचन।

२८। परिभाषायृत्ति —शिवदेय प्रणोत उपय्यु क प्रम्थकी टीका ।

२६। त्रघू परिभाषावृत्ति—भास्करभट्ट प्रणीत उप-य्यु क परिभाषाप्रम्थकी संक्षित टोका।

३०। परिभाषा प्रनथको टीका।

३१। चिन्द्रका—स्वामी प्रकाशानन्द प्रणीत परि-भाषार्थासंग्रह प्रस्थकी व्याख्या।

३२। परिभाषेन्दुशेखर—नागेश भट्टकृत परिभाषा-प्रम्थकी बग्राख्या।

३३। परिभाषेन्दु शेखरकाशिका—वैद्यनाथ पाय-गुएडकृत।

३४ । कारिका—महाभाष्य और काशिकामें जो नियमश्लोक हैं, यह उन्हों श्लोकोंका संप्रह प्रन्थ हैं।

३५ । वःश्वयप्रदीप वा वाक्पदीय—भर्माृहरि प्रणीत । इसका दूसरा नाम हरिकारिका है ।

३६। त्याकरणभूषण—कोण्डभद्व प्रणीत । यह प्रम्थ भी वाक्पदीयको तरह संस्कृत व्याकरणका दार्श-निक प्रम्थ है। ३७। भूषणसारदर्गण—हरिवलभ प्रणीत बराकरण-भूषण प्रम्थकी टीका।

३८। ध्याकरणभूषणसार—बग्नकरणभूषणकी टोका।

३६ । व्याकरणसिद्धान्तमञ्जुषा—नागेश भट्ट रचित । यह प्रंथ भी भर्त्तांहरिके वाक पदीयकी तरह है।

४० । लघुभूषणकान्ति—वैद्यनाथ पायगुराड प्रणीत ।

४१। लघु व्याकरणसिद्धांतमञ्जूषा।

४२। कला--वैद्यनाथ पायगुएड प्रणीत । यह लघु व्याकरणसिद्धांतमञ्जुषाको होका है ।

४३। गणवाठ।

४४। गणरत्नमहोद्धि सटोक।

४५। पाणिनि घातुपाठ ।

४६ । घातुप्रदीप वा तन्त्रप्रदीप मैत्रेय रक्षित क्रत । इसमें उदाहरण और घातुरूपका उदाहरण दिया गया

४७। माधवीय वृत्ति—सायणाचार्धा प्रणीत।

४८। पदचन्द्रिका—एक ब्याकरण। इसमें पाणिनि-सूत्र यथेष्ट उद्गृत हुआ है।

पाणिनीय स्त्रके आधार पर ऐसं और भी अने क प्रम्थ हैं। इनके सिवा तर्फशास्त्रके साथ सम्बन्ध रखने-वाले और भी कितने व्याकरण देखे जाते हैं। वे सब प्रम्थ व्याकरणशास्त्रके दर्शन नामसे पुकारे जा सकते हैं। नीचे और भी कई व्याकरणों के नाम लिखे जाते हैं—

४६। सरस्वतीप्रकिया—अनुभूति स्वद्भपाचार्या प्रणीत । इसमें सात सौ सूत्र हैं। प्रंथकारने यह व्याकरण सरस्वतो देवीकं प्रसादसे प्राप्त किया था, ऐसा प्रवाद प्रचलित है। भारतवर्णमें इस ब्याकरणका अधिक प्रचार है। इस व्याकरणके तोन उोकाप्रंथ देखनेमें आते हैं—एक पुञ्जराजकृत और बाको महाभट्ट-प्रणीत है। इसके सिवा सिद्धाग्तचित्रका नामको भी इसकी एक दीका है।

५०। शब्दानुशासन वा हैंग त्राकरण—जैनाचार्था हेमचन्द्र स्रि द्वारा प्रणीत। जैन लोग इस व्याकरणको बड़े आदरसे पढ़ते हैं। कामधेनु नामक व्याकरण प्रथम में अभिनव शाकडायन रचित एक और शब्दानुशासन प्रम्थका नाम देखनेमें आता है।

- ५१। प्राक्षत मनोरमा—वरषित्र प्रणोत प्राक्षतः चित्रका प्रभ्यको संक्षिप्त टीका। इसमें प्राक्षत और संस्कृत व्याकरणका पार्थक्य विखलाया गया है।
- ५२। कलापच्याकरण—इस च्याकरणका बङ्गदेशमें बहुत प्रचार है। इसका दूसरा नाम कातश्त्वद्याकरण है। ५३। दोर्गसिंही —दुर्गासिंह प्रणीत कलापच्याकरण की टीका।
  - ५४। कातन्त्रपृत्तिहोका-दुर्गासिंह कृत।
  - ५५। कातन्त्रविस्तार—वद्धीमान मिश्रकृत।
- ५६। कातम्बपञ्चिका—कलापध्याकरणकी टीका, स्रिलोचन दास प्रणीत।
- ५७। कलापतस्थाणीय-रघुनन्दन आन्नार्यशिरो-मणि कत।
  - ५८। कातन्त्रचन्द्रिका—कलापरीका।
  - ५६। चैतकुटि-वररुचिकृत कलापटीका।
- ६०। व्याख्यासार—हरिराम चक्रवर्त्ताकृत कलाप-टीका।
  - ६१। व्याख्यासार--रामदासकृत कलापटीका।
  - ६२। कलापटीका—सुपेण कविराजकत।
  - ६३। " रमानाथकृत।
  - ६४। ,, उमापतिकृत।
  - ६५। ,, कुलचम्द्रकृत।
  - ६६। ., मुरारिकृत।
  - ६७। " विद्यासागरकत।
  - ६८। कातन्त्रपरिशिष्ट—श्रीपतिदत्तकृत।
- ६६। परिशिष्टप्रकोध -गोपीनाधकृत कातन्त्रपरि-शिष्टरिका।
- ७० । परिशिष्टसिद्धान्तरत्नाकर- शिवरामचक्रवर्ति-कृत कातन्त्रपरिशिष्टरीका ।
  - ७१। कातस्त्रगणधाद्ध।
- ७२। मनोरमा—रमानाधकृत कातंत्रगणधातुकी टीका।
  - ७३। कातन्त्रषट्कारक-महेशनन्दीक्रस।
  - ७४। कातंत्रउणादिवृत्ति—शिवदास प्रणीत।
  - ७५। कातंत्रचतुष्टयप्रदोप।
  - ७६। कातंत्र धानुघोष।

७७। कातंत्रशब्दमाला।

इनके सिवा कलापसूत्र और उसकी वृत्ति आदिके आधार पर और भी अनेक प्रन्थ देखे जाते हैं।

- ७८। संक्षिप्तसार व्याकरण -- कमदीश्वर प्रणीत। यह व्याकरण जुमारनन्दी द्वारा प्रतिसंस्कृत है। इस कारण इसका दूसरा नाम जीमार भी है।
  - ७६। संक्षिप्तसारव्याकरणटीका गोयीचन्द्रकृत।
- ८०। वराकरणदीपिका-स्यायपञ्चाननकृत । यह प्रन्थ गोयोचस्द्रकी संक्षिप्तसारवर्गकरणटीकाको वराख्या है।
- ८१। दुर्घटघटना—संक्षितसार व्याकरणकी टीका।

संक्षिप्तसारव्याकरणप्रम्थके आधार पर भी अनेक व्याकरण प्रम्थ और टीका व्याख्या प्रम्थ दिखाई देते हैं। गोपालचक्रवस्तों आदिने और भी इसकी बहुत-सी टीकाप लिखी है। इस व्याकरणके आधार पर शब्दघोष और घातुघोष आदि नामका अमेक व्याकरणनिबम्ध है। यह व्याकरण वङ्गालके वर्षमान अञ्चलमें प्रचलित है।

- ८२। मुग्धबोध--चोषदेवस्त । यह वप्राकरण भी बङ्गदेशमें पढ़ा जाता है । प्रम्थकारने स्वयं इसको स्रुच्चिकी है।
  - ८३! सुबोधनी--दूर्गादासकृत मुग्धबोधटीका।
  - ८४। छ।टा-मिश्रकृत मुग्धबोध टोका।
  - ८५। मुग्धबोध टीका -रामानन्दकृत।
  - ८६। " रामतकवागीशकृत।
  - ८७। " मधुसूदनहत।
  - ८८। ,, दंविदासकृत।
  - ८६। ३, रामभद्रकत।
  - १०। " रामप्रसाद तक वागीशकृत।
  - ६१। ,, श्रीवल्लभाचार्यकृत।
  - ६२। ,, दयाराम वाचस्पतिकृत।
  - ६३। , भोलानाथकृत।
  - ६४। " कार्सिकसिद्धान्तकृत।
  - ६५। , रतिकाश्त तर्कवागीशकृत।

६६ । मुग्धबोधटीका गोविन्दरामकृत । इनके अतिरिक्त मुग्धबोध बग्राकरणको और भी अनेक टोकाए हैं।

६७। मुध्यबोध परिशिष्ट-काशीश्वरकृत।

६८। ,, नन्दीकेश्वरकृत।

६६। कविकल्पद्रुम—यह वोपदेवकृत गणपाठ।

१००। कायत्रकामधेनु—वोपदेवकृत धातुपाठ भीर धात्वर्थ।

१०१। धातुदोपिका-दुर्गादासकृत।

१०२। कविकरुपद्गुमन्याख्या—रामन्यायाळङ्कारकत । रामन्यायाळङ्कारने कविकरुपद्गुमकी और भी पक ब्याख्या को है।

१०३। घातुरत्नावली—राधाकृष्ण प्रणीत ।

१०४। कविरहस्य—हलायुधकृत । इसमें साधा-रण साधारण कियाके उदाहरण दिखलाये गये हैं। इस प्रस्थको एक टोका भी है।

उच्छित प्रस्थ मुग्धबोधके आधार पर रचे गये

१०५। सुपद्मह्याकरण—महामहोपाध्याय पद्मनाभ इत प्रणीत । यशोर आदि अञ्चलीमें यह व्याकरण पढ़ा जाता है।

१०६। मकरन्द—विष्णुमिश्रकृत सुपग्नव्याकरण-टीका।

१०९। सुवब्रद्याकरणटीका -कन्द्रवेसिद्धान्त ।

१०८। " काशोश्वर।

१०६। ,, श्रीधरचक्रवसी<sup>९</sup>।

११०। ,, रामचन्द्र।

इनके अलावा इस व्याकरणकी और भी एक टोका है।

१११। सुवद्मपरिशिष्ट।

११२ । सुपद्मधातुपाठ —पद्मनाभवस प्रणीत । इस मं सुपद्मध्याकरणकी परिभाषा और उणादिवृत्ति भी है।

११३। काशीश्वरगण-काशीश्वर प्रणीत।

११४। काशीश्वरगणटीका-रामकान्तप्रणीत।

११५। रह्ममालाध्याकरण—पुरुषोत्तम प्रणीत । यह

कामरूप और कोचिबहार अञ्चलमें पढ़ा जाता है। इसकी भी तोन टोका है।

११६। द्रुतबोध—भरतमल्लप्रणीत सटीकथाकरण। इस व्याकरणका तथा निम्नलिखित व्याकरणका उतना प्रचार नहीं है।

११७। शुद्धसुकोध-रामेश्वर प्रणीत । रामेश्वरका टीका सदित एक और भी व्याकरण है।

११८। हरिनामामृत व्याकरण—श्रीजीवगोसामि-प्रणीत। गौड़ीय वैष्णव इस व्याकरणका आदर करते हैं। इसमें व्याकरणके साथ भक्ति और भगवलीलाका उपदेश दिया गया है।

११६। चैतन्यामृत—यह भी गौड़ीय वैष्णवींका प्रणोत है। इसको टीका भी मिलतो है।

्२०। कारिकावली - रामनारायणकृत । जह व्या-करण पद्यमें रचा गया है।

१२१ । प्रबोधप्रकाशव्याकरण-वलरामपञ्चाननकृत ।

१२२। रूपमालाध्याकरण-विमलासरस्वती प्रणीत।

१२३ । ज्ञानामृतव्याकरण-काशोश्वर प्रणोत ।

१२४। आशुबोधवत्राकरण।

१२५। शीव्रवोधव्याकरण ।

१२६। लघुबोधवप्राकरण।

१२७ । सारामृतव्याकरण ।

१२८ । दिव्यव्याकरण।

१२६। पदावलीव्याकरण ।

१३०। उल्कान्याकरण आदि और भी कितने संस्कृत न्याकरण देखनेमें आते हैं। भारतवर्षके भिन्न भिन्न प्रदेशमें न्याकरण शिक्षाके लिये कितनी न्याकरणवृत्तिः टीका और पञ्चो आदि रत्री गई थो, उनको गिनतो लगाना कठिन है। जिन न्याकरणप्रन्थ और टोका-व्याख्याके नाम लिखे गये, वे सभी प्रन्थ प्रसिद्ध तथा न्याकरण पढ़नेवालोंके सुपरिचित हैं फलतः संस्कृत-व्याकरणको सर्वाङ्गसुन्दर तालिका बनाना सहज नहीं है।

इन सब प्रन्धोंकी छोड़ माधवीययृत्तिमें और भी किनने वैयाकरणोंके नाम देखनेमें आने हैं यथा—

चन्द्र, आविशक्ति, शाकरायन, आलेय, धनपाल,

कौशिक, पुरस्कार, सुधाकर, मधुसूदन, यादव, भागुरि, श्रीभद्र, शिवदेव, रामदेविमश्र, देवनन्दी, राम, भीम, भोज, हेलाराज, सुभृतिचन्द्र, पूर्णचन्द्र, यहनारायण, कण्वस्वामी, कंशवस्वामी, शिवस्वामी, धूर्रास्वामी, श्लीर-स्वामी (श्लीरतर्राङ्गणीकं प्रणेता) इत्यादि।

माधवीयधातुवृत्तिमें तरङ्गिणी, आभरण, शाकाभरण, सामन्त, प्रकियारल और प्रतीप आदि प्रन्थोंके नाम हैं।

बहुतसे व्याकरणप्रंथों व्याव्यभूति और व्याव्यवाद-के वार्त्तिकका नामोले ख देखा जाता है। धातुपारायण नामक एक बड़े प्रंथका भी नाम सुननेमें आतो है। यह धातुपरायण हेमचन्द्रकृत कह कर प्रसिद्ध है। दुर्गा-दास-रचित धातुदीपिका प्रन्थमें भट्टमल, गोविन्द्यम्ह, चतुर्भुज, गदिसिह, गोवर्ड्डन तथा शरणदेव आदि वैया-वरणोंका नामोले ख है।

प्राकृतभाषाका व्याकरण ।

प्राकृतभाषाके व्याकरणों में वरविक प्राकृतप्रकाशका नाम सबसे पहले उन्हें खयोग्य है। यह प्रंथ वरकिच विर्ित्त है। इस प्रंथकी प्राकृत-मनोरमा वा प्राकृतचंद्रिका नामक एक गृत्तिप्रंथ भी है। भामह इसके रचिता हैं। प्राकृतमञ्जरों नामक गृत्ति कात्यायन-कृत है तथा प्राकृतसञ्जीवनी नाम्नो टीका वसंतराज द्वारा रची गई है। इसके सिया प्राकृत भाषाकी आलोचनाके लिये और भी भनेक व्याकरण रचे नये हैं। नीचे उनके नाम दिये जाते हैं—

प्राकृत-कल्पनरः --राम तर्कधागीश ।

प्राकृत-कामधेनु --लङ्केश्वर । यह प्राकृतलङ्केश्वर नामसे भी मशहूर हैं।

प्राइत कीमुदी-

प्राकृत-चंद्रिका —कृष्ण पण्डित ; आप शेषकृष्ण नामसे भो परिचित थे।

प्राञ्चतः दीपिका—चण्डोदेव शर्मा । यह प्रथ्य संक्षिप्त-सार वर्गाकरणके ८म अध्यायको टीका है ।

प्राकृत-पाद—नारायण । इस प्र'थका पूरा नाम संक्षितः सार प्राकृतपाद है ।

प्राकृत-प्रक्रियायृत्ति — उद्य सीभाग्यमणि । यह हेम-चंद्रके प्राकृताध्यायकी टीका है । यह प्रंथ ब्युत्पत्ति दीपिका या प्राकृतवृत्तिदुण्डिका नामसे भी प्रसिद्ध है । प्राकृत-प्रदोपिका —

प्राष्ट्रत प्रबोध-नरचंद्र ; यह हेमचंद्र रचित प्राकृता-ध्यायको दूसरो एक वृत्ति हैं।

प्राकृतःभाषान्तरविधान-चंद्रः।

प्राकृत-रहस्य—यह पङ्भाषावासिक नामसे भी विदित है।

प्राकृत-लक्षण—चएड ।

वाकृत-च्याकरण-समस्तभद्र।

प्राकृत-क्याकरण - हेमचन्द्र ( शब्दानुशासन ) ।

प्राकृत-व्याकरणवृत्ति-- तिविक्रमदेव ।

प्राकृत-संस्कार ।

प्राकृत-सर्वस्व-मार्कण्डेय कधीन्द्र।

प्राकृत-सुत्र-वाल्मीकि।

प्राकृताध्याय—हेमचन्द्र-कृत श•दानुशासनका ८म अध्याय ।

प्राकृतानन्द —रघुनाथ शर्मा । प्राकृताष्टाध्यायी ।

वक्कमावाका ध्याकरण ।

१७४३ ई०में पुर्त्तगीज भाषामें बङ्गला भाषाका आदि व्याकरण प्रकाशित हुआ ।

पीछं हालहेड नामक एक सिविलियनने बङ्गला-ग्याकरण रचा और उसका प्रचार किया। हालहेड बङ्गला भाषामें विशेष अभिन्न थे।

पादरी केरी साहबका व्याकरण १८०१ ई०में प्रचारित हुआ तथा १८५५ ई०के मध्य उसके चार संस्करण निकाले गये।

बङ्गालीप्रणीत प्रथम व्याकरण १८१६ ई०में रचा गया। गङ्गाकिशीर भट्टाचार्य इसके प्रणेता हैं

हिन्दी-इयाकरणा ।

हिन्दोभाषा शुद्ध शुद्ध लिखने पढ़नेके लिये यो तो हिन्दोबग्राकरण भी अनेक हैं, पर निम्नलिकित बग्राकरण प्रन्थ हो प्रसिद्ध भीर सर्वेत प्रचलित हैं।

भाषाभास्कर—काशीनगरकं पादरा पथरिगन साहब-कृत ।

दिन्दीभाषाका व्याकरण—कामता प्रसाद गुरु — प्राफेसर हिन्दी युनिवसीटो वनारस। हिन्दीकौमुदी--पं॰ अभ्विका प्रसाद बाजपेयी, सम्पा-दक 'खतन्त्र'।

क्याकरणकौमुदी---रामदहिनमिश्र कावातीर्थ। प्रभाकर---

व्याकरण-चन्द्रोदय—लहेरियासराय। इनके सिवा निम्न कक्षामें पद्गानेयोग्य और भी कितने हिन्दी-ब्याकरण हैं।

ब्याकरणकोण्डिन्य (सं० 'पु०) एक ब्राह्मण पण्डित । व्याकर्त्ता (सं० त्नि०) जगत्स्त्रष्टा, सृष्टिकर्ता ।

व्याकार (सं० पु०) १ व्याख्या, विवृत्ति । २ परिवर्त्ति -ताकार, किसी पदार्थका बिगड़ा या बदला हुआ आकार । व्याकीण (सं० ति०) वि-आ-क्र-क । विक्षिप्त, जो चारों और अच्छी तरह फैलाया गया हो ।

ब्याकुञ्चित (सं० ति०) विशेष आकुञ्चित।

■पारुल (सं० ति०) विशेषेणाकुलः। १ शोकादि द्वारा इतिकर्त्तव्यताशून्य। जो भय या दुःखके कारण इतना घवरा गया हो कि कुछ समक्ष न सके । २ वप्रापृत। ३ उत्करिठत। ४ कातर। ५ भयविधुर।६ उपद्रुत। व्याकुलता (सं० स्त्री०) व्याकुलस्य भावः तल्,-टाप्।१ व्याकुल होनेका भाव, विकलता, घवराहट।२ कातरता। व्याकुलस्रुष (सं० पु०) राजपुत्रभेद।

व्याकुलातमन् (सं० ति०) व्याकुलः आत्मा यस्य । शो अाः भिद्दतिचत्त, शोककातर ।

व्याकुलितिन् (सं० वि०) व्याकुलित । व्याकृति (सं० स्त्री०) विशिष्टा आकृतिः । छल, घोला, ंफरेब ।

ायाकृत (सं० त्नि०) वि-आ-क्ष-क्त । १ प्रकाशित । २ व्याध्यात । ३ परिवर्शित, ऋपान्तरित ।

स्थाकृति (सं० स्त्री० ) विःआ-कृ-किन् । १ प्रकाशन । २ व्यास्थान । ३ परिवर्त्तन, रूपान्तर करना ।

विशेष विशेष

Vol, XXII, 1.4

व्याक्रोश (सं० पु०) वि आ कुश-घम्। १ किसीका तिरस्कार करते हुए कटुक्ति करना। २ चिल्लाना, चिल्ला-हट।

व्याकोशक (सं० ति०) चीत्कारकारी, चिल्लानेवाला। व्याक्षेप (सं० पु०) विन्म क्षिप् घञ् १ विलम्ब, देर। २ व्यासङ्ग अन्या सङ्ग । ३ आकुलता, घबराहट। व्याख्या (सं० स्त्री०) व्याख्यानमिति विन्ञा ख्या। 'आतश्चोपसर्गे' इति अञ्, ततष्टाप्। १ वह वाष्य आदि जो किसी जटिल पद या वाष्य आदिका अर्थ स्पष्ट करता हो, टोका, व्याख्यान।

> "न शिष्याननुवध्नीत ग्रन्थानैवाभ्यसेद्वहून । न द्याख्यामूपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित् ॥" ( भागवत ७।१३।८ )

व्याख्या शब्द से साधारणतः टीका या अर्थप्रका शक प्रस्थका बोध होता है। सभी शास्त्रप्रस्थ प्रायः सूत या श्लोकके आकारमें निवस है। सूत्र संक्षित हैं, अत-एय विना व्याख्याके अर्थबोध होना कठिन है। इस कारण व्याख्याप्रस्थकी विशेष आवश्यकता है। शास्त्रीं-के अनेक प्रकारके व्याख्या प्रस्थ हैं। व्याख्याप्र थपृत्ति, भाष्य, वार्त्तिक, टीका, टिप्पनी आदि नाना शाखाओं में विभक्त है।

इसके सिवा ब्याख्याका एक साधारण लक्षण भी है। यथा—

> "पदच्छेदः पदार्थो किवि प्रहो वाक्ययोजना । आस्तेपस्य समाधानं ज्याल्यानं पञ्चलक्तसाम्॥"

पदच्छेद—अर्थात् सूत्रमं कई पद हैं जिन्हें स्पष्ट सपसे बता देना; पदार्थोक्ति—किस पदका क्या अर्थ है, उसे कहना; विष्रह—समस्त पदका न्यासवाक्य उपन्यास करना; वाक्ययोजना—समस्त वाक्य या सूत्रका अन्वय अर्थात् वाक्यघटक पदावलीके अर्थोका परस्पर सम्बंध दिखलाना; आश्चेपका समाधान—सम्भावित आपत्ति या आशङ्काका समाधान या निरसन, व्याख्याके यही पांच लक्षण है। व्याख्याप्रधमें उक्त पांच विषय रहना उचित है। वेदमें भी पदच्छेद दिखानेक लिये पदपाठ, पदप्रध और व्याख्याके लिये ब्राह्मण-प्रध विद्यमान है किंतु सभी व्याख्याप्रधोमें सभी जगह उक्त पांच विषय

का समान भावसं वर्णन नहीं होगा। वाष्ययोजन द्वारा पदच्छेदका कार्यासम्पन्न होता है, इस कारण अना-वश्यक विवेचनासे प्रायः सभी जगह पदच्छेद उपेक्षित हए हैं। ब्याख्याकर्त्ताओं ने स्थलविशेषमें पदका अर्था निहें श किया है सही, पर अधिकांश स्थली में ही पदका अर्था निर्हेण नहीं किया! आक्षेपके समाधानके लिये वे स्थलविशेषमें एकसे अधिक कल्प या प्रणाली निर्देश करते हैं । जहां अनेक कल्प निर्देष्ट हैं. वहाँ साधारणतः शेष करूप ही मामीचीन हैं। पूर्व पूर्व करुप कुछ दोषद्यु या आपसियोग्य हैं। अन्तिम करुपका निदेश करनेसे हो जब उत्तमस्रपसे आक्षेपका समाधान होता है, तब असमीचीन पूर्व पूर्व कर्गी-के उपस्यासको अस्याय या अनावश्यक कहा जा सकता है। किन्त ध्याख्याकारने शिष्टबुद्धिके वैश्वद्य और परिचालनाके लिये या कौशलप्रदर्शन अभिप्रायसे नाना करूपकी अवतारणा की है।

व्याख्या प्रस्थकी भी वृत्ति, टीका आदि प्रकार भेद देखे जाते हैं । वृत्ति प्रस्थ संक्षिप्त और उसकी रचना गांभभीर्ययुक्त है । जिस प्रस्थमें स्वानुसा-रिपद्के द्वारा स्वका अर्थ विर्णत होता है और निजके प्रयुक्त पद अर्थात् वाक्य भी व्याख्यात होते हैं, उसका नाम भाष्य हैं । भाष्यकी रचना प्रगाद हैं । भाष्यका अक्षरार्थ सहज है, तात्पर्यार्थ कुछ आसान है । कोई वृत्तिभाष्याकारमें और कोई कोई भाष्य भी व्याख्याकी प्रणालीमें रचित देखा जाता है । उसमें भाष्यका लक्षण बिलकुल नहीं है । जिस व्याख्या-प्रस्थमें उक्त, अनुक्त और दुक्क अर्थ परित्यक्त होता है, उसका नाम वार्तिक है ।

२ वह प्रन्थ जिसमें इस प्रकार अर्थ-विस्तार किया गया हो। ३ वर्णन, कहना।

ह्याख्यागम्य (सं० क्की०) ह्याख्यया गम्य ह्याख्यया विवर-णेन गम्यते ज्ञायते पत् । १ उत्तराभासभैद, बादीके अभियोगका हीक होक उत्तर न दे कर इधर उधरकी कार्ते कहना। (ति०) २ जो ह्याख्या अथवा होका आदिकी सहायतासे समका जा सके।

ट्याख्यात ( सं० ति० ) वि आ-ख्या क । विवृत, जिसकी व्याख्या की गई हो।

व्याख्याताय (सं ० त्रि ०) वि-अ-ख्या-तवा । व्याख्यान योग्या जो व्याख्या करनेके योग्य को ।

व्याख्यातृ (सं० त्रि०) ति-भाख्या-तृच्। १ व्याख्या-कारक, जो किसी विषयकी व्याख्या करता हो। २ जो व्याख्यान देता हो, भोषण करनेवाला।

व्याख्यान (सं० क्को०) वि आ ख्या-ह्युट्। १ किसी विषयकी व्याख्या या टीका करने अथवा विवरण बत-लानेका काम। २ बोल कर कोई विषय समकानेका काम, भाषण । ३ वह जो कुछ व्याख्या रूपमें या सम-कानेके लिये कहा जाय, भाषण, वक्तता।

व्यःख्यानशास्य ( सं० स्त्री० ) व्याख्यानस्य शासा । व्यःख्यानगृद, वह स्थान जहां किसो प्रकारका व्याख्यान आदि होता हो ।

व्याख्यास्वर (सं० पु०) १ व्योख्याके उपयुक्त स्वर। २ वह स्वर जो न बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा, मध्यम स्वर। (आस० श्री० ऽ।१३।६)

व्याख्येय (सं० त्नि०) वि-आ-ख्यान्यत् आकारस्य एकारः। व्याख्याई, जो व्याख्या करनेके योग्य हो, वर्णन करने या समकाने लायक।

व्याध्यहन (सं० क्को०) विकाध्यह ल्युट्। १ सङ्घर्षण, अच्छी तरह रगड़नेका काम । २ आलोड़न, मथना, विलोना।

ध्याघात (सं० पु०) ध्याह्म्यतेऽनेनेति वि-आ-हन-घज् नस्य त । १ विष्कम्म आदि सत्ताईस योगोंमेंसे तेरहचाँ योग। ज्योतिषकं मतसे यह योग शुभ नहीं है, इसमें किसी प्रकारका शुभ काये करना वर्जित हैं। पर कुछ लोगोंका मत है, कि इसके पहले छः दर्खोंको लोड कर शेप समयमें शुभ काम किये जा सकते हैं।

कीष्ठीपदीपके मतानुसार इस योगमें जो वालक जन्मप्रहण करता है, वह साधुओं के काममें विम्न करने-वाला,कठोर भूठा और निदंय होता है। (कोष्ठीपदीप) २ अन्तराय, विम्न । ३ प्रहार, आधात, मार । काष्यमें एक प्रकारका अलंकार । इसमें एक हो उपायके द्वारा अथवा एक हो साधनके द्वारा दो विरोधी कार्यों के हानेका वर्णन होता है। व्याघारण (सं० क्की०) जलसिञ्चनकार्य। (कात्यायनश्री० ११२) व्याघ (सं० पु०) व्याजिञ्चतीति वि-आ द्या-क । स्वनाम-स्यात चतुष्यद जनतुविशेष, वाघ । पर्याय -गार्टूल, द्वीपी, पृदाकु, चनश्व, चित्रक, पुण्डरीक, हंसपशु, व्याड, हिंसक, हिंसाघ, श्वापद, पञ्चनख, व्याल, गुहाशय, तीक्षणदं स्ट्या, भीरु, नखायुध्र । इसके मांसका गुण—अर्शः, प्रमेह, जठरामय और जड़ता नाशक। व्याञ्च, सिंह आदि प्रहसन जातीय जनतु है। अन्तिपुराणमें लिखा है, कि कश्यपपतनी दंद्या-के गरसं व्याञ्च, सिंह आदिकी उत्पक्ति हुई।

खनामप्रसिद्ध चतुष्पद जन्तु स्तन्यपायी है तथा अत्यन्त हिंस्र और मांमाशी समभे जाते हैं। भूख नहीं रहने पर भी यह सामने आये हुए जिकार की बिना मारे नहीं छोड़ता। सुना जाता है, कि यह गाय, भैंस, पहाँतक कि मनुष्यों पर भी अतकित भावमें ट्रट पडता है और मुंहसे पकड कर घने जङ्गल-में ले जाता है। वहाँ उसके प्राणवायुके निकल जाने पर उसे खाने लगता है। जब एक मनुष्य या पशु एक बारमें नहीं खा सकता, तब बाकीकी दूसरे या तोसरेके लिये रख छोडता है। इम लोगोंके देश-में बिली जिस प्रकार चूहेकी पकड़ कर खेळ करती हुई मारती है, बाघ भी उसी प्रकार अपने शिकारकी जङ्गलमें छोड कर बहुत दूर चला जाता है। इस समय शिकार यदि भागनेकी कोशिश करता है, तो वह दूरसे उछलता हुआ उस पर टूट पडता है और उसं नोच कर या श्वतिविश्वत कर किनारे दूर हट जाता है। इस प्रकार खेल करते समय वह बडा आनन्द प्रकट करता है। व्याधसे काकान्त बहुतसे लोगोंने पेसी अवस्थामं बावके पंजेसे बचने-की आशासे बृक्ष पर चढ कर प्राण वचाये हैं।

शिकार ले कर की ड़ा और आमीद तथा विल्लीके साथ बाघकः आकृतिगत सादृश्य देख कर हम लोगीं के देशमें बिड़ालको 'बाघको मोसी' कहते हैं। प्राणि-तस्विवदोने भी इसी कारणसे सिंह, बग्राघ्र, लकड़-बच्चा, विड़ाल आदिको पशुजातिकी Felis शास्त्राके अन्तर्निविष्ट किया है। उनके मतसे वग्रध्रगण Flidae जातिकी Felinae श्रेणीभुक्त हैं । चीता बाघ उस जातिकी एक दूसरी शाखा (Felis Pardus) माना गया है । किन्तु लकड्कघ्याकी जाति Canidae अर्थात् कुत्ते जातिकी अन्तभुक्त है । क्यों कि, दाँत और मुखकी आकृति अच्छी तरह देखनेसे वह स्वभा-वनः ही कुत्ते जातिका मालुम होता है।

वह वग्रध जाति समस्त भारतवर्षके अर्थात् कुमारिका अन्तरीपसं ले कर हिमालय श्रेणिके ७ हजार फुटकी ऊंचाई तक विभिन्न स्थानके घने जङ्ग-लों में वास करती हैं। ब्रह्मराज्य, मलय प्रायोद्वीप, पश्चिम पसिया खएड और अफ्रिका महादेशके जङ्गलों में अथवा शर या तृणाच्छादित नदीके किनारे जहां अन्यान्य छोटे छोटे पशु जल पोनेके लिधे आया करते हैं वैसे स्थानमें इन्हें विचरण करते देखा

स्थान विशेषके जलवायुके तारतम्य। नुसार व्याव्र जातिका भी आकृतिगत अनेक वैषम्य हुआ करता है । इसी कारण हम विभिन्न स्थानमें विभिन्न प्रकार के व्याव्य भी देख पाते हैं । बङ्गालके पहाड़ी जङ्गलमें जो बड़ा वाघ दिखाई देता है यह यूरोपोय शिकारियों के निकट Royal Bengal tiger नामसे प्रसिद्ध है । ऐसा बड़ा और बलिष्ठ बाघ संसार भरमें कहीं नहीं देखा जाता । यह प्रायः १२ फुट तक लम्बा होता हैं । सुन्दरवनके याती लकड़हारेके मुखसे इसकी हिंसा प्रकृतिकी अद्भुत गलपे सुनी जाती हैं । पश्चिम बङ्गाल और मध्यभारतके पहाड़ी जङ्गलों में ऐसं लंबे बाघ देखे तो जाते हैं, पर वे बंगालके बाघ जैसे हिंसक नहीं हैं ।

सुन्दरवनका बड़ा बाघ (Tigris regalis) और पश्चिम बंगालका मध्यमाकृति गी-बाघ भारतीय विभिन्न जातिकी भाषामें खतंत्र नामसे पुकारे जाते हैं। यूरोपीय शिकारीकी भाषामें वे Baffals tiger नामसे परिचित हैं। उत्तर-पश्चिम भारतमें बाघ और बाघिनी, शेर और शेरिनी कहलाती हैं। इसके सिवा यह विभिन्न देशमें विभिन्न नामसे परिचित हैं। यथा— महाराष्ट्रमें बु-हाग वा पटिबाघ; बु-देलक्षण्ड और मध्यभारतमें नाहर; भागलपुरके पहाड़ी प्रदेशमें तुत्; गोरखपुरमें नांगाचार; नेलगू और नामिलमें पुलि, पेष्ट्रपुलि; मलयालम परैंपूलि; कनाड़ी हुली, तिब्बत-में नाघ; भूटाक्तमें तुख, लेपछा सहनोङ्ग; यबद्वीपमें माचाल; सुमाता रिमाम वा हरिमन।

इस जातिक बाघका ग्ररीर ललाई लिये पीला होता है। बीच बीचमें काली रेखा दिखाई देती है जो मेकदर्ड के पास मोटी और पेटकी श्रीर पतली चली गई है। पेटके निचले भागमें हरिद्राभ श्वेत लोम दिखाई देते हैं। चिता-बाघके ग्ररीरमें ऐसी काली रेखाएं नहीं रहतीं, गोल गोल चकत्ता दिखाई देता है। वर्ण मी चैसा गाढा लाल नहीं, चरन कुछ तरल हरिद्रावर्ण मालूम होता है। किसी किसी चिताजातिक बाघक गाललीम भी कुछ ललाई लिये पीले होते हैं। ये ऊपर कहे गये दो प्रकार-के बाधींसे बहुत छोटे होते हैं। चितावाघ देखो।

वालटर एलियट, मेजर सर विन और सर्जन मेजर जाड़ न आदि शिकारियोंने एक खरसे कटा है, कि उन्होंने जितने 'रायल बेङ्गाल टाइगर'का शिकार किया है, उनमें से कोई भी १० ३ इं इञ्चले बड़ा नहीं है, परन्तु दो एक १२ १३ फुट वाधकी कथा जो किसी किसी शिकारीके वर्णनमें पाई जाती है यह सम्भवतः वाधके शरीरसे चमड़े को अलग कर सुखानेके समय खोंच कर नापा गया होगा।

दक्षिण भारतकं व्याघके स्वभावकी आलोचना कर शिकारी एलियटने लिखा है;—'ये स्वभावतः प्ररणेक होते हैं, किन्तु जब कोई इन्हें चिद्राता है अथवा किसी प्रकार चोट पहुंचाता है, तब वे कुपित हो कर आततायी पर टूट पड़ते हैं। साधारणतः पहाड़ी जंगलोंमें ये रहते हैं और मौका देख कर चुपकेसं समतल प्रांतरमें आते और शस्यपूर्णक्षेत्रमें छिप रहते हैं। अनेक स्थानोंमें ये शस्यादिको नए कर छपकोंका बड़ा नुकसान करते हैं। सुविधा और अकंला पा कर वह छपकको ले जानेमें वाज नहीं आता। रातको गरमोकी मोसिगमं जब प्रामवासो अपने बरामदे या आंगनमें सोता है, मौका पा कर वह भीतर घुसता और उसे उठा ले जाता है। बाधिनियोंको वा चार तक बच्चा जनते देखा गया है। इनके गर्भा-धानका कोई निर्देष्ट समय नहीं है।

प्लियटने खान्देशवासी भीलजातिके मुलसे सुना है कि, भीनसुन वायुकं समय जब खाद्यका विशेष अभाव होता है, तब बाघ बेंग पकड़ कर जीवन धारण करते हैं। इस समय पेटकी ज्वालासे एक बाघने एक सजारको निगलनेकी कोशिश की है; पर उसका एक कांटा गलेमें अटक गया और गला विद्व हो गया, जिससे वह पीछे कोई वस्तु खा न सका। क्षमशः यह सूख कर मर गया था।

मेजर सर्गवलने ब्यावतस्वकी पर्यालोचना कर लिखा है, कि बङ्गालके वार्घोके भी दोसे चार बच्चे होते हैं। जब तक बच्चे स्वयं शिकार करनेमें समर्थ नहीं होते, तब तक वे माताके पोछे पीछे घूमते हैं। जब वे शिकार करना शुक्क कर देते हैं, तब एक साथ ४५ गाय मार डालते हैं। परन्तु बृढा बाघ इस प्रकार कभी भी मुक-सान नहीं करता। वह भूवके समय सिर्फ एक गाय मार कर अपने प्राणको ठंढा करता है। बुढा बाघ इस प्रकार प्रायः प्रति सप्ताइमें एक एक गाय पकड कर ले जाता है। गाय पकड़नेके लिये वह घने जंगलसे निकल कर गांवके समीप एक भाड़ीमें छिप रहता है। और मौका पाने ही से गाय बैल या भैं स ले कर पुनः जंगलकी और चम्पत हो जाता है। वह जहां उस पशु-को ले जाता है वहां दो तीन वा उससे अधिक दिन रह कर उसकी कुल हड्डियोंको चवा लेता और तब घने जंगलमें चला जाता है। इस कारण जब शिकारियों की मालम होत है, कि वाघ गायको पकड़ ले गया है तब वे उसका पीछा करते हुए जंगलमें जाने हैं। जब उन्हें मृत पशुका पता लग जाता है, सब वे पासवाले किसी पेड पर बढ कर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। जब बाघ उस सड़े पचे मांस और हड़ोको खाने लगता है, तब शिकारी छिपे हुए स्थान-से गोली या तीर फॅक कर याघको मार डालते है। जिस वनमें वाघ रहता है वहां एक विजातीय गंध पाई जाती है। उसी गंधसे लोग वहां बाघका रहना जान सकते 81

बाधिनी निविड़ वनमें, विशेषतः जहां सरकंडेका जंगल होता है वहीं अपने शायकको छिपा रखती हैं। उस शावक को यदि कोई उसकी अनुपस्थितमें उठा ले जाय, तो वह उस स्थान पर आ कर दिन रात चीरकार करती हैं।

साधारणतः हाथीकी पीठ पर चढ़ कर ही बाधका शिकार किया जाता है; किन्तु शिक्षित शिकारी ही देमें रह कर उस पर गोली चलाना अच्छा नहीं समक्तते, इससे उनकी जान पर उर रहता है। वे पैदल ही वनमें घूम कर शिकार करना निरापद समक्तते हैं। कहीं कहीं जहां दूसरे बाधने पशुकी मार कर रखा है, वहां किसी गृक्षके ऊपर मचान बना कर शिकारो बैठते हैं। उपीं ही बाध मांस खाने लग्ना हैं त्यों ही शिकारी गोली दाग उसके लग्ना ले लेते हैं। कभी कभी तो वे वृक्षके नीचे गाय आदिको निरापद भावमें बांध रखते हैं। बाध उपों ही उसे खानेके लालचसे वहां आता है त्यों ही शिकारी उपरसे गोली दागता है।

देशी शिकारी पहले एक जगह जालको फैला चले जाते हैं, पीछे जंगल घेर कर गोलाकार भावमें चारों ओरसे वाघको भगा फर जालके बीच लाते हैं। बाघ जब जालमें फँस जाते हैं, तब उन्हें घर लेते हैं अधवा बर्छेंसे भोंक कर उनके प्राण ले लेते हैं। सिंहभूम, हजारी-चाग भादि अञ्चलोंमें कोल जङ्गलसे बाघका शिकार कर उसके चमड़े और नाखून ला सरकारको देते और सरकारसे उन्हें पुरस्कार मिलता है। कभो कभी स्टीकनिया खिला कर भी बाघकी हरया की जाती है। प्रति वर्ष इस प्रकार कितने हो बाघ मारे जाते हैं। फिर भी इनकी संख्या कम हुई है, पैसा मालूम नहीं होता।

वाघके नाखून बड़े कामकी चीज हैं। उनकी माला छोटे छोटे बच्चोंके गलेमें पहनानेसे कभी उन पर कुटूछि नहीं पड़ती। शिक्षितके निकट यह शोभाकी सामग्री है। कोई कोई आदमी चैनके लाक्ट या गलेके नेकलेसमें बाधके नाखूनको सोनेसे मदया कर गलेमें और कोई चांदीसे मद्भा कर चलयाकारमें हाथमें पहनते हैं। अशिक्षित और कुसंस्कारावद्य वाक्ति बालरोगमें बच्चोंके गले या कमरमें बाधका नाखून पहना देने हैं। उनका विश्वास है, कि वह नक रहनेसे वालग्रहोंका प्रकोपजनित उवर या दृष्टि जाती रहती है। जिस स्थोको सन्तान हो कर थोड़े

हो समयके बाद मर जातो है, उनके मा जात बाल ह-के गलें में ज्याघु नख लटका दिया जाता है। प्रवाद है, कि उसके बल बालक स्थाधकी तरह वलिष्ठ और दीर्घजीवी होता है। बगाधकी सकन्धसिक्धमें जो कण्डास्थि है वह अभिचार कार्यमें विशेष फलप्रद है। इनको मुंखें या ओंड के रोपं भी बगोकरणमें विशेष सहायक हैं। यदि पुरुष उसका अधिकारी हो, तो वह आसानीसे अभिलाषत कामिनीकी बगमें ला सकता है। यहि वह स्त्रोके पास हो तो यह सहजमें पुरुषको बगमें ला सकती है।

दक्षिणभारतके निम्नश्रेणीके असभ्य लोग बाधका मांस खाते हैं।

प्राणितस्विविदोंका कहना है, कि यह बाघ पारस्य हो कर बुकारा और जर्जिया तक गया है। आमूर देश, अलटाई पर्वतश्रेणी और चीनदेशमें भी बहुतसे बाघ देखे जाते हैं। ब्रह्म और मलय-प्रायोद्वीपमें बहुत-से बाघ हैं, परन्तु सिंहलमें नहीं हैं। इन सब विभिन्न देशोंके घराध्रमें भो आकृतिगत सामान्य पार्थक्य है।

साधारण बग्रावकी अपेक्षा लकड़बच्चा अति हिंस्र है। अनेक जगह सुना गया है, कि चरवाहेने मैं से गायको चराते समय भागते हुए बाघको मार कर उसके मुख्यमेंसे शिकारको छोन लिया है। एलियटने लिखा है, कि एक समय एक चरवाहेको वाघ उठा ले गया। यह देख दूसरे चरवाहोंने शोरगुल मचाया और गाय मैं सेको उसी और भगाया। मैं सोने तेजीसे जा कर बाघ पर आक्रमण कर दिया। बाघ भयभीत हो कर अपने शिकारको छोड़ भागा। किन्तु इस पर भी उसने महिवके हाथसे परित्राण नहीं पाया। उन्हों ने अपने सींगसे उसको पेट फाड़ दिया था।

लकड़बधाको प्रकृति सम्पूर्ण स्वतन्त है। ये शिकारको बिलकुल नहीं छोड़ते। कभी कभी ये दो दिन तक शिकारके पीछे पड़े रहते हैं।

प्रकड्बच्या देखो ।

ऊपरमें भी-बाघा नामक जिस बग्राव्रका उल्लेख हो चुका है, यही Buffalo Tiger नामसे प्रसिद्ध है। इसकी भाकृति और प्रकृति प्रायः Bengal Tigerसे मिलती जुलतो है। पर'तु साधारणतः शेषोक्त जातिकी अपेक्षा यह कुछ छोटा होता है।

यह प्रायः जलाशयके किनारे नरकटके चनमें रहना है और मछली पक्षी आदि खा कर अपना पेट सरता है। हिमालयके पहाड़ी प्रदेशमें, नेपालके तराई प्रदेशमें, पूर्णिया जिलेमें तथा कलकत्त के समीपवत्ती नाना स्थानों में ये दीख पड़ते हैं। रेवारेएड वेकारने कहा है, कि मलवार उपक्रू उक्ता बाध वहुत वलिछ होता है। कभी कभी यह छोटे छोटे बच्चों की उठा ले जाता है। कभी कभी यह छोटे छोटे बच्चों की उठा ले जाता है। बहुतों ने इसे बिली जातिमें शामिल किया है। F. bengalensis और उसी प्रकारका एक और बाध-बिड़ाल Leopard Cat है। इसकी देह रह इश्व और पूंछ प्रायः १२ इश्व लम्बी होती है।

कें दुआ बाघको बिहारमें चीता, तैलङ्गमें चीता-पुल्ली, कर्णाटमें चिर्चा और शिब्रूङ्गो तथा कहीं कहीं लघर कहते हैं। ये पोस मानते हैं, इस कारण विकारी अनेक समय इन्हें कीशलसे पकड़ते हैं और उपयुक्त शिक्षा दे कर कुत्तों की तरह शिकारमें अपने साथ ले जाते हैं।

इसका शरीर उड़ज्जल रक्त और हरिद्रामिश्रित पारल-वर्णके लोमोंसे ढका रहता है। बीज बीजमें काला धब्बा दिखाई देता है, किन्तु वह ऊपर कहे गये चिताके जैसा चक्राकार नहीं होता। चक्षुकोणसे दो काली रेखा मुख तक चलो गई है। कान छोटे और गोल होते हैं। पुंछ छोटी होतो और उसमें जगह जगह काला दाग रहता है। अगला भाग पतला और काले रोओंसे ढका रहता है। देहयिए शीर्ण और दोर्घ होतो तथा कोमर में-हाउपड नामक शार्णदेही कुत्ते सी होतो है। आँखकी पुतलियां बिलकुल गोल होती हैं। शिरसे ले कर समूचा शरीर शा० फुट, पूंछ शा० फुट और ऊंचा शा०से शा।० फुट, पूंछ शा० फुट और

इस जातिक बाघको प्राचीनगण पहले चीता ( Panther वा Leopardus ) समफते थे। उत्तर अफ्रिका-वासी वर्शमान अरब जाति तथा उक्त प्राचीनोंका विश्वास है, कि सिंह और असल चीता (Pards) जाति- के सहयोगसे इस जातिक चीताको उत्पत्ति हुई है। मध्य और दक्षिण भारतमें, पश्चिम और उत्तर भारतके खान्देश-सं सिन्धु, राजपूताना और पञ्जाब प्रदेशमें अनेक केंदुआ हेखनेमें आते हैं। सिंहल और बङ्गालमें भी केंदुआका अभाव नहीं है। ये नीलगाय, गोशावक, हरिण आदिका शिकार करते हैं। जेह न साहबने लिखा है, कि उन्होंने जङ्गलमें १८ ल्लंक साथ केंदुआको एक साथ यूमते देखा है। उन्होंने िएगायक पीछे पीछे केंदुआको छिपके दीड़ने हुए भी देखा था।

कं दुआके शावकको अच्छी तरह सिकान पर जी वह शिकारके उपयुक्त नहीं होता। शैशवकालमें जब यह माता वितासे शिकार करने का ढंग सीख लेता है, अर्थात् खर्य शिकार करने लगता है, तब यदि उसे पकड़ कर वाला वोसा जाये, तो श्रे-हाउएड कुक्तेसे भी बढ़ कर शिकारी निकलता है। महिसुरराज टीवू सुल-तानके ऐसे वांच वालतू शिकारी के दुआ थे। श्रोरङ्ग-पक्तमें अङ्गरेजी सेनाके अधिनायक सर अर्थर वेलेक्लीने टीवूके अधावतनके बाद उन वांची बाधको ले लिया था।

इस जातिक शिकारो वाघ साधारणतः प्रे-हाउएड वा घुड़दीड़कं घोड़ेसे भी तेज दौड़ कर शिकार पर टूट पड़ते हैं। यहां तक कि द्रुतगामो हरिणको ये दौड़नेमें मात कर देते हैं।

यह व्याघ् शब्द नरादि शब्दके उत्तरस्थ अर्थात् बाद-में रहनेसे श्रेष्ठाथंवाचक होता है। जैसं,--पुरुषम्याध अर्थात् पुरुषश्चेष्ठ।

"उपमेयं ब्याघादिनिः श्रेष्ठार्थे" व्याकरणके इस स्वानुसार उपमित कर्मधारय समास होता है। पुरुष-व्याघ्—पुरुषः व्यावृ इव । यहां श्रेष्ठार्थमं उपमित कर्म धारय समास हुआ।

२ रक्तैरएड, ल'ल रेंडी । ३ करञ्ज । व्याघृक (सं॰ पु॰) अनुकस्पितो व्याघाजिनः (अजिनान्त-स्वोत्तरपदकोषश्च । पा ४।३।८२) व्याधाजिन कन्, अजिनशब्दस्य लोपः। व्याघाजिन ।

व्याघकर (सं०पु०) रक्तैरएड वृक्ष, लाल रेंडका पेड़ा (वैद्यकनि०)

व्याव्रकेतु (सं० पु०) वासवदत्ता-वर्णित व्यक्तिभेद् ।

न्याव्रखड़्ग (सं० पु०) बाघ या शेरका नाखून जो प्रायः बालकोंके गलेमें उन्हें नजर लगनेसे बचानेके लिये पहनाया जाता है।

•गाध्रप्रीय (सं० पु०) १ पुराणानुसार एक प्राचीन देश का नाम । २ इस देशका निवासी । (मार्क०पु० ५८।१७) व्याध्रधएटा (सं० क्ली०) कि किणी या गोविन्दी नामकी छता । यह कोङ्कणप्रदेशमें अधिकतासे होती है । इसका गुण—पित्तवद्ध क, उण्ण, रुचिकर, विष और कफनाशक । इसका फल—तिकोष्ण, विस्चो, कफ और वात-रोगनाशक तथा विदोपविनाशक । (वैधकनि०)

ब्याघ्रघएटो (सं० स्त्रो :) व्यावध्यटा देखो । व्याघ्रचमंन् (सं० क्षी०) व्याघ्रस्य चर्म । बाघ या शेरको खाल । इस पर प्रायः लेगा बैठते हैं या यह शोभाके लिये कमरों आदिमें लटकाई जाती हैं ।

व्याघ्रतम्भन (सं० क्की०) ब्याघ्ध्वंस । (अथब्व ४१३१७) ब्याघ्रतस्य (सं० पु०) रक्तेरएड, लाल रेंड् । (व यकनि०) ब्याघ्रतल (सं० पु०) १ व्याघ्नल या नली नामक गम्ध इद्य । २ रक्तेरएड, लाल रेंड् ।

च्याघृतला ( सं ० स्त्री० ) च्याघनख या नखी नामक गन्धद्रघ्य, बगनहा ।

व्याघृता (सं० स्त्री०) व्याघृका भाव या धर्म । ध्याघृत्व (सं० क्ती०) व्याघृका भाव या धर्म । व्याघृद्दं (सं० पु०) एक प्रकारका गुल्म । व्याघृद्त्त (सं० पु०) व्यक्तिभेद । (भारत द्रोपापर्व) ध्याघृद्त्त (सं० पु०) १ व्याघृतस्य या नश्री नामक गन्ध-द्र्व्य, बगनहा । २ रक्तिराह, लाल रेंड् ।

व्याघ्रदला (सं० स्त्री०) व्याघरक देलो।

व्याघ्रतल (सं० क्ती०) व्याघ्रत्य नक्तिय। १ नल या

वगनहा नामक गन्धद्रवा। महाराष्ट्र तथा उत्कलमें

इसं वाघनला कहते हैं। पर्याय—वगाष्ट्रायुध, करज,

खककारक, नखाङ्क, नस्त्री, नस्य, वग्राघ्रतली। (शहर
रत्ना०) गुण—तिक्तीला, कषाय, बात और कफ
नाशक, कण्डू, कुछ और वणनाशक, सुगन्ध (राजनि०)

भावप्रकाशके मतसं यह प्रहणी, श्लेष्मा, रक्तउवर भीर

कुछरोगनाशक तथा लघु, उल्ला, शुक्रवर्षक, वर्ण्यकर,

खादु और विवनाशक, अलक्ष्मी और मुखदीर्गन्धनाशक,

पाक और रसमें कटु माना गया है। (भावप्र०) २ कन्द्विशेष । ३ नस्तक्षतिविशेष । (पु०) याप्रस्य नस्तिव कएटकं यस्य । ४ स्नूहीगृक्ष, श्रृहरका पेड़ । ५ वालनस्त । (राजनि०) ६ बाध या शेरका नास्त्र जो प्रायः बच्चोंके गलेमें उन्हें नजरसे बचानेके लिये पहन्ताया जाता है।

व्याव्यत्वक (सं० क्वी०) व्याव्यत्वसेय स्वार्थे कन्। १ व्याव्य-नख । २ नखश्चत, नाखूनके द्वारा लगी हुई चोट। व्याव्यत्वो (सं० स्त्री०) नख या बगनहा नामक गम्धद्रव्य। विशेष विवरण नख शब्दमें देखो।

व्याघ्रनायक ( सं० पु० ) व्याघ्रस्य नायक इव । अग्रगाल, गीदड़ ।

व्याव्रवह (सं० पु॰) १ एक प्रकारका गुरुष । २ वशिष्ठके गोलके एक प्राचीन ऋषि । पे ऋग्वेद ६।६७१६-१८ मस्तर के एषा थे । ३ एक वैयाकरण । वोपदेवने इनका उरुलेख किया है। ४ एक धर्मशास्त्रकार । ५ सुन्दरेश्वर स्तोलके प्रणेता ।

व्याच्रपद ( सं ० पु० ) बृक्षविशेष । ( बृहत्संहिता ४४।८८१ ) व्याच्रपद्य ( सं ० पु० ) वे याच्रपद्यका प्रामादिक पाठ । ( ज्ञान्दोग्य उपनिषद् ४।१६।१ )

व्याव्यराक्रम (सं० पु०) व्याव्यस्य यराक्रमः। १ व्याव्यकाः पराक्रमः। (त्रि०) व्याव्यस्य पराक्रमः इवः पराक्रमो यस्यः। २ व्याव्रके समान पराक्रमविशिष्टः।

वशद्याद्व (सं० पु०) व्याघ्स्य पाद ६व प्रस्थियुक्तमूलानि यस्य। (पादस्य क्षोपोऽइस्त्यादिभ्यः। पा प्राप्ताश्चरः) इत्य-लोपः। १ विकङ्कत या कंटाई नामक वृक्षः। २ मुनि-विशेषः। ३ वैयाकरणभेदः। व्याध्रपत् देखो। (त्नि०) ४ व्याध्रतुत्य चरणः।

व्याद्याद (सं ० पु०) व्याद्यस्य पादा इय मूलानि यस्य। १ विकङ्कृत या कंटाई नामक वृक्ष। २ विकएटक, गर्जा-हुल। (राजनि०) ३ मुनिविशेष। ४ धर्मशास्त्रकं प्रणेता एक मुनि। इनके चरण व्याद्यके समान थे। (भारत १३।१४।१०६)

व्य व्रवादयो (सं० स्त्री०) धिकएटक, गर्जाहुल। व्याव्यपुट्छ (सं० पु०) व्याव्यस्य पुट्छमित्र सवृत्तदलमस्य। १ परएडवृक्ष, रेंड्का पेड्र। २ व्याव्यका लागुल, बाव की पूछ। व्याचपुर (सं ० क्ली०) नगरभेद । व्याञ्चपुरप ( सं ० पु० ) तत्व या बगनहा नामक गम्धद्रव्य । ह्याद्यपुष्टि ( सं ० पु० ) एक प्राचीन गोत्रप्रवर्शक ऋषि। व्याव्रप्रतोक (सं० त्रि०) १ व्याव्रशरीर । २ व्याव्रके समान। (अथर्व ४।२७) व्याञ्चबल ( सं ० पु० ) राजभेद । (कथासरित्सागर १२०।७३) व्याघ्भट ( सं ७ पु० ) १ योद्धाका नाम । (कथासरित्सागर १०।२१) २ एक राक्षसका नाम। (४७।२०) व्याव्रभूति (सं • पु • ) १ वैयाकरणभेद । २ धर्मशास्त्र कारभेद। व्यात्रमुख (सं० पु०) व्यावस्य मुखमिव मुखं यस्य । १ विङ्गाल, तिल्ली । २ पुराणानुसार एक गटर्वत । (मार्क०पु० ५५।११) ३ वृहत्सं हिताके अनुसार एक देशका नाम। ৪ इस देशका निवासी । (রু০নত १४।५)(ছ্লাত) ५ बाघका मुख। व्याघराज ( सं० पु० ) राजभेद । ध्याव्रह्मपा (सं ० स्त्री०) वन्ध्या कर्करी, वन ककीड़ा । व्याघलोम (सं० क्की०) व्याघ्रस्य लोम । 🕴 व्याघ्रका लोम । २ श्मश्र, ऊपरो ऑड परके बाल, मूं छ । व्याध्यक्त ( सं॰ पु॰ ) व्याध्य वक्तमिव वक्तं यस्य १ बीड़ाल, विल्ली। २ शिव। (हरिवंश १४।३ श्लो०) (क्ली०) ३ वाधका मुख। (ति०) ४ वाधके समान मुखवाला । वग्रध्यन (सं ० पु०) कुक् रभेद, एक प्रकारका कुत्ता। वग्राघ्संवक (सं० पु०) श्रगाल, गीदइ। व्याघ्रस्त (सं० क्ली०) रक्तेरएड, लाल रेंड्र। व्याघाक्ष (सं० ति०) ब्याघूस्य अक्षिणी इव अक्षिणो यस्य, यच समासान्त। १ बाघकं समान आंखवाल।। (पु०) २ बाघकी आंख । ३ असुरविशेष। (हरिवंश १२८६८ भन्नो० ) ४ स्कन्दानुचर देवताभेद । व्याघृ।जिन ( सं ० पु० ) मुनिविशेष । ( पा ५।३।८२ ) व्यावार (सं ० पु॰ ) व्याघ्र इव अरतीति अर गती पचा-द्यच्। भरद्वाज पक्षी, लवा नामक विद्या। लवा देखी।

वराघू।ण (सं को॰) सिशेषरूपसं आघू।ण । वराघु।दनी (सं॰ स्त्री॰) निसोध । यावायुध (सं० क्ली०) वाब्रह्य आयुध । १ वाघ्नस्य, वाघका नाखून। नाखून ही इसका अस्त्र है। २ नख्न नामक गन्धद्रव्य।
वाघाह्य (सं० पु०) वाघ्रह्य आस्यमिव आस्यमस्य।
१ विड्राल, विल्ली। २ वीद्ध-देवताभेद। (क्ली०)
३ वाघ्रमुख, वाघका मुंह। (ति०) ४ वाघके समान मुखवाला।
वाघ्रिणी (सं० स्त्री०) वीद्धोंकी एक देवी।
वाघ्रो (सं० स्त्री०) वाच्र्र कीष्।१ कण्टकारी, छोटी कंटाई। २ वराटिकाभेद, एक प्रकारकी कोड़ी।३ नखी नामक गन्धद्रव्य। ४ व्याघ्र्यको, वाघिन।
वाध्र युग (सं० क्ली०) यहती और कण्टकारी इन दोनों-

का समूह। व्याच्चेश्वर (सं० क्को०) शिवलिङ्गविशेष। व्याच्च्य (सं० क्षि०) व्याच्चवत्, बाघकं समान। ( अयर्थ्व १९।२।४ )

व्याङ्गि (सं० पु०) व्यङ्गका गोत्रापत्य । व्याचिष्यासु (सं० ति०) व्याख्यातुमिच्छुः वि-श्राश्च्याः सन्, सनन्तादुप्रत्ययः । व्याख्या करनेमें इच्छुक । व्याज (सं० पु०) व्यज्ञति यथार्थव्यवहाराद्रपगच्छती त्यनेनेति वि अज-घञ् । १ कपट, छल, फरेब । २ बाधा, विघ्न, खलल । ३ बिलम्ब, देर । व्याज देखो । व्याजनिन्दा (सं० स्रो०) व्याजेन निन्दा । १ वह निन्दा जो ब्याज अर्थात् छल या कपटसे की जाय, ऐसी निन्दा जो ऊपरसे देखनेमें स्पष्ट निन्दा न जान पड़े । २ पक प्रकारका शब्दालङ्कार जिसमें इस प्रकार निन्दा की जाती हैं।

व्याजभानुजित् (सं०पु०) राजभेद् । व्याजमय (सं० ति०) व्याज स्वरूपे मयट्। व्याजस्वरूप, कपटसे भरा हुआ।

वराजस्तुति (सं क्लोक) वराजेन स्तुतिः । १ वह स्तुति जो व्याज अथवा किसी वहानेसे की जाय और उपरसे देखनेमें स्तुति न जान पड़ें। २ एक प्रकारका शब्दालङ्कार जिसमें इस प्रकार स्तुति की जाती है। इसमें जो स्तुति की जाती है, वह उत्परसे देखनेमें निन्दा-सी जान पड़तो है। ह्याजिह्य (सं० ति०) बड़ा कुटिल, यक ।

व्याजो (सं० स्त्री०) विकीमें माप या तीलके ऊपर कुछ

थोड़ा-सा और देना, घाल, घलुवा।

व्याजोकरण (सं० स्त्री०) बञ्चनीकरण, छलना करना।

व्याजोकि (सं० स्त्री०) बग्रयाजेन उक्तिः। १ वह

कथन जिसमें किसी प्रकारका छल हो, कपट भरो बात।

२ एक प्रकारका अलंकार। इसमें किसी स्पष्ट या प्रकट

यातको छिपानेके लिये किसी प्रकारका बहाना किया

जाता है। छेकापह्रतिसे इसमें यह अंतर है, कि छेका।

पह्रतिमें निषेधपूर्वक बात छिपाई जाती है और इसमें

विना निषेध किये ही छिपाई जाती है

( साहित्यद० १०।७४६ ) व्याड़ (सं ० पु०) १ सपं, सांप। २ व्याव्य, शेर। ३ इन्द्र। ( सि॰ ) ४ यञ्चक धूर्त्त । व्याडम्ब (सं० क्वी०) रक्तेरएड, लाल रेंड। व्याड्रायुध (सं० क्की०) व्याडस्य व्यावस्य आयुधं नस्तिय। नखनामक गम्धद्रव्य। ध्याडि (सं ० पु०) १ कोष और ब्याकरणकारक मुनि-विशेष । पा शश६४ सुत्रके ४५ वार्त्तिकमें व्याडिका उल्लेख मिलता है। २ कविभेद्र। ३ प्रातिशाख्यकारिका और संप्रह नामक प्रन्थके प्रणेता । नागोजी भट्टने इनका नामोल्लेख किया है। पर्याय--विन्ध्यवासी. नन्दिनीतनय, विन्ध्यस्थ मन्दिनीसुत । ( त्रिका० ) व्याङ्ग (सं ० स्त्री०) व्याङ्गि-व्यङ्गततश्वाप् । व्याडीकी स्त्री । (पा ४।१।८०) व्यास (सं वि वि ) वि-आ-दा-क । १ प्रसारित। २ विस्तृत, प्रशस्त, लक्ष्या-खौडा । व्यास्युक्षी ( सं ० स्त्री० ) व्यतिहारेण उक्षणं वि भा-अति-

व्यास (सं ० ति ०) वि-आ-दा-क । १ प्रसारित । २ विस्तृत, प्रशस्त, लग्ना-खोड़ा ।

व्यास्युक्षी (सं ० स्त्रो०) व्यतिहारेण उक्षणं वि आ-अतिउक्ष (कर्मध्यतिहारे प्रच् क्रिया । पा ग्रेशि १) इति णच्
ततः (प्रचः क्रियामञ् । पा ग्रेशि १) इति अञ् (दिङ्ठापाक्रिति । पा भाशाश्म ) इति ङीप् । जल-क्रीड़ा ।

व्याहान (सं ० ह्वी ०) वि आ-दा-स्युट् । १ विस्तार,
केलाव । २ उठ्घाटन, क्रोलना ।

व्यादिश (सं०पु०) विशेषेणादिशति स्व स्व कर्मणि नियोजयित जगत् विन्भो-दिश-क । विष्णु। स्यादोर्घ (सं० ति०) अति दोर्घ, बहुत सम्बा।

Vol. XXII, 116

व्यादीणै (स'० क्रि०) विशेषक्रपसे चिरा हुआ। व्यादीणस्य (सं० पु०) सिंह। व्यादेश (सं० पु०) विशेष आदेश।

व्याध (सं० पु०) विध्यति सृगादीन् व्यध (स्याद्ध्यभेति। पा ३।१।४१) इति ण । १ वह जो जंगळी वस्तुओं आदिको मोर कर अपना निर्वाह करता हो, शिकारो। पर्याय—सृगवधाजीव, सृगयु, लुक्धक, सृगाविन्, द्रोहाट, सृगजीवन, वलपांशुन । (शब्दरत्ना०) २ प्राचीन कालको एक जाति । यह जंगलो पशुओंको मार कर अपनी जीविका निर्वाह करती थी। ब्रह्मवैवर्राप्रके अनुस्मार इसको उत्पत्ति सर्वस्त्री माता और क्षत्रिय पितासे है। ३ प्राचीन कालको शवर नामक जाति। (ति०) ध दृष्ट, पाजी, लुचा।

हवाधक (सं० पु०) ह्याध-खार्थे कन्। व्याध देखो। व्याधभीत (सं० पु०) व्याधाद्भीतः । १ सृग, हिरन । (ति०) २ व्याधसे भीत ।

•वाधाम ( सं**० पु०** ) वज्र । ( हेम )

हिंगांचि (लं क्ली ०) विविधा आध्योऽस्मात् यद्वा वि आ-धा (उपसर्गे वोः किः। पा ३।३।६२) इति कि। रोग, पीड़ा बोमारी।

पुरुषमें दुःखका योग होनेसे उसे व्याधि कहते हैं।
पुरुष जो दुःख अनुभव करता है, वही व्याधिपदवाच्य है।
यह व्याधि दो तरहकी है—शारीर और मानस। वायु,
पित्त और श्लेष्माकी विषमता निवन्धन शारीरव्याधि तथा
काम, क्रोध, लोभ और मोहादि निवन्धन मानसव्याधि
होती है।

शरीर और मन यह दोनों हो व्याधिसमूहका और आरोग्यका आश्रयस्थान है। वायु, पित्त और कफ ये तीन शारोर दोष तथा रजः और तमः ये दो मानस दोष कहें गये हैं। उक्त वायु पित्तादि दोष कुपित हो कर शारीरिक व्याधि तथा रजः और तमोदोषसे मानसिक व्याधि उत्पन्न होतो हैं। विल, होम और खस्त्ययनादि देव आश्रय तथा संशोधन और संशमनादि युक्ति आश्रय कर इन दोनों द्वारा वातादि दोषकी शान्ति तथा झान, विश्वान, धैर्य, स्मृति और समाधि द्वारा मानस व्याधि की शान्ति होती हैं। (अग्निपुराण २०० अ०)

२ कुड़ या कुट नामकी ओषित । ३ आफत. भंभट। ४ माहित्यमें एक संचारी भाव, विरह काम आदिके कारण शरीरमें किसी प्रकारका रोग होना। ब्याधिकाल (सं०पु०) रोगर्जुड़ और हानिका हेनुभूत-काल। (माधव नि०)

ह्याधिवड्ग (सं० पु०) नव नामक गन्धद्वा । ह्याधिघात (सं० पु०) ध्याधेर्घातो यम्मात् । स्थूल आरम्बध्यूक्ष, बड़ा अमलतासका पेड । (राजनि०) ह्याधिघ्न (सं० पु०) ब्याधि इस्ति ह्याध-हन् टक्।

१ श्रारम्बध, अमलतास । (ति॰) २ व्याधिनाशक, जिससे किसी प्रकारकी व्याधिका नाश होता हो । व्याधिजित् (सं॰ पु॰) व्याधि जयित जिल्किए तुक् च । १ श्रारम्बध, अमलतास । (ति॰) २ व्याधिजय-कारी, व्याधिको हरण करनेवाला ।

व्याधित ( सं० ति० ) व्याधिः संज्ञातोऽम्येति तारकादि-त्वादितच् । व्याधियुक्त, जिसे किसी प्रकारको व्याधि हुई हो, रोगां, बीमारी ।

व्याधिन ( सं० ति८) व्याधिणिनि । १ व्याधियुक्त, जिसे किसी प्रकारकी व्याधि हुई हो। व्याधिणिन । २ शत्वेधनशील, दुश्यनकी मारनेवाला ।

( शुक्लयजुः १६।१८)

व्याधिनाशन (सं॰ पु॰)१ तेवि चीनी। (ति०)२ रोगनाशक।

व्याधिरिषु (सं०पु०) व्याधि एवं रिषुः । १ व्याधिरूप शत्रु । २ अमलतास । ३ एक प्रकारका अमलतास जिसे कर्णिकार कहते हैं ।

ब्राधिविपरीत ( सं० पु० ) ब्याघेर्विपरीतः । ऐसी श्रीषध जे। व्याधिके विपरीत गुण करनेवाली हो। जैसे—दस्त लानेके समय कब्जियत करनेवाली दसा। (माधवनिर्)

व्याधिस्थान ( सं० क्की० ) शरोर, बदन, जिस्म । व्याधिद्दन्तु ( सं० पु० ) व्याधेर्द्द्रन्ता । १ वाराही कांद्र, शूकरकांद्र, गेंठो । ( राजनि० ) २ रोगनाशक, जिससे रोगको नाश हो ।

व्याधिहर (सं० क्षि०) व्याधि-ह्र-अप् । व्याधिनःशक, व्याधिका दृर करनेवाला । व्याधी (सं० स्त्रो०) असुव, अग्रान्ति ।

(अथर्व ७।११४।२) ब्राधि देखो ।

त्राधुत (स० त्रि०) वि-आ-धु-क्त। कम्पित, कैपा हुआ। (सम्दरत्ना०)

त्र्याधूत (सं० पु०) वि-आ धूक्त । कस्पित, कपा हुआ। व्याध्य (सं० व्रि०) १ व्याध-सम्पर्कीय, व्याधिका। (पु०)२ शिव।

वा ध्यान (सं० पु०) दामीदरहत वैद्यक प्रम्थ।

वान (सं० पु०) वानिति सर्वशरोरं वाप्नोतीति

वि-आ-अन-अच्। शरीरमें रहनेवाली पाँच वायुओं मेंसं पक वायु । यह सारे शरीरमें संचार करनेवाली
मानी जाती हैं। कहते हैं, कि इसीके द्वारा शरीरकी
सब कियाएं होती हैं; सारे शरीरमें रस पहुंचता है,
पसीना वहता है और खून चलता है, आदमी उठता,
वैठता और चलता फिरता है और आँखें खेलता तथा
बंद करता है। भावप्रकाशके मतसे जब यह वायु
कुपित होती हैं, तब प्रायः सारे शरीरमें एक न एक रेग

द्भी। व्यानदा ( सं० स्त्री० ) व्यानं ददातीति दा-क, स्त्रियां टाप्। वह शक्ति जे। व्यान वायु प्रदान करती है। (शुक्लयजु० १७।१५)

व्यानिश (सं० त्नि०) व्यापनशील, व्यापका । ( ऋक् ३।५०।३ )

व्यापक (सं० ति०) विशेष्णाप्नोति वि-आप-ण्बुलू।
१ जी बहुत दूर तक याप्त हो, चारों भोर फैला हुआ।
२ न्यान्योक्तस्वाधिकरण गृत्त्यभावाधितियोगिपदार्था,
तिनिष्ठात्यन्ताभावाधितियोगो । अत्यन्ताभावका जी
प्रतियोगो अर्थात् अभाव है, यही व्यापक है। ३ आच्छादक्ष, जी। ऊपर या चारी औरसे घेरे हुए हो।

व्यापकत्यास (सं० पु०) पूजाङ्गत्यासभेद । जिस देवताकी पूजा करनी दोती है, उस देवताक मूलमश्त्रमें सिरसं पैर तक न्यास करनेका नाम व्यापकत्यास है। व्यापन्त (सं० स्त्रो०) वि-आप-कि । मृत्यु, मीत । व्यापन्त (सं० स्त्रो०) वि-आ पद क्षित्र । मृत्यु, मीत । व्यापन (सं० ह्यो०) वि-आप-ल्युट् । १ घ्याप्ति, विस्तार, फैलाय। २ आच्छादन करना, चारी ओरसे या ऊपर-संघेरना या ढकना।

ब्यापनी (हिं० कि०) किसी चीजके अंदर फैलाना, व्याप्त होना।

ष्यापनीय (सं० ति०) वि-आप-अनीयर्। १ व्यापन करनेके योग्य। २ आच्छादनीय।

व्यापन्न (सं० त्रि०) वि-आ-पद-क्त । १ मृत, मरा हुआ ! २ विपन्न, जो किसी प्रकारको विपक्तिमें पड़ा हुआ हो, आफतमें फंसा हुआ।

वप्रापाद (सं० पु०) विकास-पद-का १ द्रोहचिन्तन,
मनमें दूसरेके अपकारकी भावना करना, किम्नाकी बुराई
सोचना । २ मारण, विनाग, वध । ३ नष्ट, बरवाद ।
वप्रापादक (सं० ति०) वप्रापादयतीति विका पद णिच्
ण्बुल् । १ जो दूसरोंकी बुराई करनेकी इच्छा रखता
हो । २ जो इत्या या वीनाश करता हो ।

बप्रापादन ( सं ० क्की० ) वि-आ-पद-णिच्-ह्युट् । १ मार-डालना, वध, इत्या । २ परानिष्ट चिन्तन, किसीको - कप्र पहुंचानेका उपाय सोचना । ३ नष्ट करना, बरबाद करना । ( अमरटीकामें रामाश्रम )

वप्रापादनीय ( सं० ति०) विश्वा-पद-णिच् अनीयर्। वप्रापादनयोग्य, मार डालने या नष्ट करने लायक। वप्रपादयितव्य ( सं० ति०) वि-आ-पद-णिच्-तवप्र। वप्रापादनयोग्य, मार डालने या नष्ट करनेलायक। वप्रापादिस ( सं० ति०) वि-आ पद-णिच्-क। मारित, मारा हुआ।

वप्रापार (सं • पु॰) विन्धा पृन्धञ्। १ कर्म, कार्य, काम। २ साहार्य, मद्द। ३ नैयायिक मतसं करण जन्य कियाजनक पदार्थ। जो पदार्थ करणजन्य किया-का जनक होता है, वही व्यापार है। विषयक साथ इन्द्रियका जो संयोग होता है, उस्ताका नाम वप्रापार है। यह वप्रापार छः प्रकारका है! ४ वप्रवसाय, पदार्थी अथवा धनके बदलेमें पदार्थ लेना और देना।

वत्रापारक ( सं ॰ पु॰ ) वत्रापार खार्थे कन् । ग्यापार देखो । "नियतविषयाभिमानग्यापारकोऽहङ्कारः स्वीकार्याः"

( कुसुमाझिंछ )

अहं कारका कार्य ही नियत विषयाभिमान है।

थ्यापारण ( सं'० क्की० )१ आदेश, आक्षा देना। २ नियोग, किसी काममें नियुक्त करना।

(पा नाशश्वर)

व्यापारवत्ता (सं•स्त्रो•) व्यापारवतो भावः व्यापार∙ वत् तल्-टाप्। व्यापारविशिष्टका भाव या धर्म, व्यापार।

व्यापारवत् (सं ० ति०) व्यापारो विद्यतेऽस्य मतुष्मस्य व । व्यापारविशिष्ठ, ब्यापारयुक्त ।

वप्रापारिन् ( सं० ति० ) वप्रापारोऽस्था-स्तोति व्यापार-इनि । ह्यापारी देखो ।

वप्रापारी (सं० ति०) १ जो किसी प्रकारका वप्रापार करता हो । २ वप्रवसाय या रोजगार करनेवाला, वप्रवसायी, रोजगारी । ३ वप्रापार-सम्बन्धी, वप्रापार का ।

स्त्रापितव ( सं ० क्की० ) स्त्रापिनी भावः स्त्रापिन् त्व । स्त्रायोका भाव या धर्म, स्त्रापकका भाव या धर्म । स्त्रापिन् (सं ० पु०) स्त्राप्नाति सर्व मिति वि-आप-णिनि । १ विष्णु । (भारत १३।१४६।६३) विष्णु सरासर सब जगह स्त्राप्त हैं इसलिये से स्त्रापी कहलाते हैं । (ति०) २ स्त्रापक, जो स्त्राप्त हो ।

व्यापीत (सं ० ति ०) सम्पूर्णक्र वसं पीत ।

व्यापृत (सं ० पु०) वि-आ-पृ-कः । १ कमेसचिव, मंत्रो,
राजकमैचारो । (ति ०) २ व्यापारयुक्त, कार्यरत ।

व्यापित (सं ० स्त्रो०) वि-आ-पृ-किन् । व्यापार ।

व्याप्त (सं ० ति ०) वि आप-कः । १ सम्पूर्ण । पर्याय—
पूर्ण, आचित, छन्न, पूरित, भरित, निचित । २ व्यात,
मशहूर । ३ समाक्रांत । ४ क्थापित । ५ व्याप्तियुक्त ।

६ वेप्रित, परिपूरित । ७ विस्तारित ।

व्याप्ति (सं क्लीक) वि-आप-किन् । १ व्यापन, खारों और या सब जगह फैला हुआ होना । २ रम्मन । हेम-चन्द्र अभिधानमें रम्भकी जगह लम्मन ऐसा अर्थ देखने-में आता है। ३ आठ प्रकारके ऐश्वर्यों मेंसे एक प्रकारका ऐश्वर्य ।

अणिमा, लिघमा, व्याप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशिता, विश्वतः और कामावसायिता यही भाठ प्रकारके पेश्वर्या हैं। ४ न्यायके अनुसार किसो एक पदार्थमें दूसरे पदार्थ-का पूर्णक्रपसे मिला या फैला हुआ होना, एक पदार्थका दूसरे पदार्थमें अथवा उसके साथ सदा पाया जाना।

साध्यविशिष्ठके अन्य विषयमें जो असम्बन्ध अर्थात् अवृत्तिस्व हैं, वही व्याप्ति है। इसका तात्पर्ध इस प्रकार है, 'विद्वमान् धूमान्' धूम हेतुक वैद्वियुक्त, यहां विद्वस्त साध्य और महानसादि साध्यवान् है, चूल्हे आदिमें वह साध्य विद्व हैं, इस कारण यह साध्यवान् है, तदस्य अर्थात् साध्यवानको अन्य जलहदादि हैं; जलहद आदिमें साध्यक्तपविद्व नहों है। अतप्य वह तदस्य है, उसमें अर्थात् जलहदादिमें धूमका अवृत्तित्व असम्बन्ध है, जलहद आदिमें धूमका अवृत्तित्व असम्बन्ध है, जलहद आदिमें धूमका कोई भी सम्बन्ध नहीं रह सकता, वही व्याप्ति हैं। अथ्वा हेतुमिष्ठष्ठ विरहका जो अप्रतियोगी साध्य है उसके साथ हेतुका जो पैकाधिकरण्य है, उसका नाम व्याप्ति हैं।

नव्यन्यायमें ब्राप्तिकं लक्षण आले। चित हुए हैं। व्याप्तिकम्मीन् (सं०पु०) ब्राप्तिविशिष्टं कर्म यस्य। व्यापनिकयाविशिष्ट, वह जिसकी किया तमाम व्याप्त हो। (वेदनि० २।१८ अ०)

 श्वापिक्कान (सं० पु०) त्यायके अनुसार वह ज्ञान जो साध्यको देख कर साध्यवानकं अस्तित्वके सम्बन्धमं अथवा साध्यवानको देख कर साध्यके अस्तित्वके सम्बन्धमें होता है।

व्याप्तित्व (सं० क्की०) व्याप्तिमतो भावः व्याप्तिमत् भावेत्व। व्याप्तिमत्का भाव या धर्म, व्याप्ति। व्याप्तिमत् (सं० त्नि०) व्याप्ति विद्यतेऽस्य व्याप्ति-मतुष्। व्याप्तिविशिष्ट, व्याप्तियुक्तः।

व्याप्य (सं क क्की ०) व्याप्यते इति वि आप-ण्यत्। १ वह जिसके द्वारा कोई काम हो, साधन, हेतु। 'वियाप्यं लिङ्गञ्च साधन''' (त्रिका ०) व्याप्य द्वारा व्यापककी अनु-मिति हुआ करतो है। नैयायिक मतसे व्याप्तिके अनु-योगीका नाम व्याप्य है। २ व्याप्ति देखो। ३ कुट या कुड़ नामक आषिष्य। (त्रि०) ४ व्यापनीय, व्याप्त करनेकं योग्य।

घ्याव्यवृत्ति (सं० क्रि०) अन्पदेशवृत्ति, जो अन्प पदार्थ-में हो। व्याप्रियमाण (सं• क्षि०) वि-आ पुःशानच्। बग्रापृत, नियुक्त।

व्याम (सं० पु०) विशेषेण अभ्यतेऽनेनेति अम गती

घञ्। परिमाणिवशेष, लम्बाईको एक नाप। दोनों

हार्थाको जहां तक हो सके, दोनों बगलमें फैलाने पर

एक हाथकी उंगलियोंके सिरेसे दूसरे हाथकी उंगलियोंके सिरे तक जितनी दूरी होती है वह स्थाम कह
लातों है।

व्यामिश्र (सं० ति०) विका-मिश्र-घत्र्। संमिलित, दो प्रकारके पदार्थी या कार्यों को एकमें मिलानेकी किया।

व्यामिश्रव्यूह (सं० पु०) मिला जुला व्यूह, वह व्यूह जिसमें पैदलके अतिरिक्त हाथी, घोड़ और रथ भी सम्मिलित हों। कांटिल्यने इसके देा भेद कहे हैं—मध्य-भेदी और अन्तभेदी। मध्यभेदी वह है जिसके अन्तमें हाथी, इधर उधर घोड़े, मुक्य भाग या केंद्रमें रथ तथा उरस्यमें हाथी और रथ हों। इससे भिन्न अन्तभेदी है। व्यामिश्रासिद्ध (सं० स्त्री०) शत्नु और मित्र दोनोंकी स्थितिका अपने अनुकुल होना।

व्यामोह (सं ० पु०) वि-आः मुह-घञ्। मोह, अज्ञान। व्याम्य (सं ० ति०) १ विरुद्धगमन यो नियम छङ्घनहेतु व्याधित। २ विविधक्तपसे पोड़ित। (अथव 8।१६।८ भाष्य) व्यायत (सं० ति०) विशेषणायतां। १ व्यापृत, दैर्घा। २ दृहः। ३ अतिशय। ४ दूर। ५ व्याम। व्यायतन (सं० क्को०) आयतनविशिष्ट।

व्यायाम (सं ॰ पु॰) वि-कायम घज्। १ पीरुष। २ व्यापार, काम। ३ श्रम, मेहनत । ४ विषम। ५ व्याम। ६ दुर्गसञ्चार। ७ महाकोड़ा, कसरत, वह किया जिससे शारीरिक परिश्रम होता है।

मनकी अनुकूल और देहकी बलवर्द के जे! शारीरिक चेश वा, किया है उसीको बग्रयाम कहते हैं। यह वग्रयाम उपयुक्त परिमाणमें करना होगा। उपयुक्त क्यमें वग्रयाम करनेसे शरीरकी जड़ता दूर है।तो और बल धोरे धीरे बढ़ने लगता है। स्थायाम इस हिसाबसे करना चाहिये जिससे शरीर अत्यन्त हान्त न हो जाय। व्यायाम द्वारा देह लघु, कर्ममें सामध्यं, शरीर स्थिर व्यूहपृष्ठ (सं० ह्यो०) वशृहस्य पृष्ठं। ब्यूहका पश्वाद्भाग । व्यूहमति (सं० पु०) लिलतिषस्तारोक्तः देवपुत्रभेद । (क्षक्षितिव०)

च्यूहराज (सं०पु०) १ बोधिसस्वभेद । २श्रेष्ठ च्यूह । च्यृद्ध (शं० त्नि०) १ धनहीन । २ फलहीन । (शतपथन्ना० ४।६।७।६)

व्यृद्धि ( +io स्त्री० ) १ धनशूश्यता । २ निष्फलता । ( ऐतरेयमा० ७१८ )

व्येक (सं० त्रि०) एकोन, एक कम । व्येणस् (सं० त्रि०) १ पापमुक्त । २ दुर्भाग्यविज्ञीत । (कृक् ३।३३।१३)

ष्यों णो ( सं० स्त्री० ) उउउवल, अत्यन्त रवेत । ( सृक ५७८०।४ सायण् )

व्येलच ( सं० ति० ) नाना शब्दकारी । ( अथव<sup>९</sup> १२।१।४१ )

व्योकस् ( सं ० ति ० ) अलग या दूसरी जगह बास करने-वाला। (शतपथना० (१३।२।६ )

क्त्योकार ( सं० पु० ) लौहकार । च्योदन ( सं० पु० ) विविध प्रकार अञ ।

( मृक् ८।५२।६ )

हिंदोम (सं० पु०) १ दशाईको एक पुत्रका नाम। (भागवत १।२४।३) हिंदोमन देखो।

व्योमक (सं० पु०) अलङ्कार।

विद्योमकेश (सं० पु॰) व्योत इव केशी यस्य विराट्मूर्सि-त्वादस्य तथारुषं। शिष, महादेख।

व्यामकेशिन् (सं० पु०) गङ्गाधारणकाले व्योगव्यापिनः केशाः अस्य सन्तीति इनि । महादेव, शिव ।

व्यामग (सं० क्रि०) व्योग्नि गच्छतीति गम-छ। आकाश-गामी, व्यामगत।

च्यामगङ्गा ( सं० स्त्री० ) च्यास्ति-या गङ्गा । आकाश-गङ्गा, मन्दाकिनी ।

हिपासगमन (हां० क्की०) हिपासिन गमनं । १ आकाश-गमन । (ति०) २ हिपासिन गमने। यस्य । २ आकाश-गमनविशिष्ठ ।

व्योग्नगमनी (सं क्ली०) विद्याभेद, यह विद्या जिसके द्वारा मनुष्य माकाशमें उड़ खकता हो, भासमानमें उड़नेकी विद्या।

Vol. XXII, 119

व्यामचर (सं० ति०) व्यामिन चरतं।ति चर-ट । आकाश चारो, आकाशमें विचरण करनेवाला । व्यामचारिन् (सं० पु०) व्योमिन चरतीति चर-णिनि ।

व्यामचारन् (सं॰ पु॰) व्योक्ति चरतात चर-णान् । १ देवता । २ पक्षी, चिड्निया । ३ चिरजोवी । ४ द्विजातः (ति॰) ५ आकाशचारिमात्र, जो आकाश-में विचरण करता है। ।

डपे।मचारिषुर ( सं० क्को० ) व्यामचारि आकाशगामिषुर। शौभपुर।

डयोमधूम (सं० पु०) व्योद्धः धूमः । मेघ, बादल । (त्रिका०) व्योद्धम् । सेघ, बादल । (त्रिका०) व्योद्धम् । सेघ, बादल । (त्रिका०) व्योद्धम् । त्रामन सीमन्नित । उण् ४।१४।६) इति निपातनात् साधुः । १ अन्तरीक्ष, आकाश । पञ्चभूतों मेंसे अध्म भृत । वेदान्तके मतसे यह अस्तासे पहले उद्भूत हुआ । आत्मासे आकाश, आकाशसे अनि, अन्तिसे वायुत्तथा वायुसे जल और जलसे पृथ्वां उत्पन्न हुई । २ जल, पानी । (मेदिनी) ३ अभूक, मेघ । (त्रिका०)

व्यामनासिका (सं० स्त्री०) भारती नामकी पक्षी। (धिका०) व्यामपञ्चक (सं० क्त्रो०) पञ्चव्याम।

व्योमपाद ( सं० पु० ) व्ये। मिन पादे। यस्य । विष्णु । व्ये। ममञ्जर ( सं० क्की० ) व्ये। मन-मञ्जरमित्र । पताका, भएडा।

व्योममण्डल (सं॰ क्लो॰) व्योग्नः मण्डलम् । १ पताका, ध्वजा । २ आकाश, आसमान ।

व्याममाय (सं ० ति ०) आकाशके समान उच्छ।

व्याममुद्गर ( सं॰ पु॰ ) व्योक्तः मुद्दगर इव । वह शब्द जो हवाके बहुत जीरसे चलनेसे होता है। हुका ।

हिपाममुग (सं० पु०) चन्द्रमाकं दशवं घोड़ेका नाम। व्यामयान (सं० क्को०) व्यामगामि यानं। १ वह यान या सवारी जिस पर चढ़ कर मनुष्य आकाशमें उड़ सकता हो, थिमान। २ हवाई जहाज।

ब्यामरल (सं० क्लो•) सूर्य ।

व्योगविह्यका (सं•स्त्रो•) आकाशवस्त्रीया अमरवेल नामकी स्रता।

व्यामबङ्खी (सं क्यो ०) व्योमबङ्खिका देखो।

ह्यामशिषां वार्य (सं• पु॰) प्रशस्तवादभाष्यकी ह्योम-वती नामकी टोकाके प्रणेता।

व्योमसतु (सं ० पु०) १ देवता । २ गन्धर्व । ३ भूतये।नि । व्यामसरित् (सं० स्त्री०) व्योग्नि या सरित् । व्योगगङ्गा, आकाशगंगा।

व्यामस्थलो ( सं० स्त्रो०) व्योगनः स्थलो । १ नभः-स्थल। २ पृथ्वी। ( मुरिप्र०)

च्चामस्पृश् (सं ० त्रि०) आकाशस्पर्शे हारी, अत्युचा। व्योमाभ (सं० पु०) व्योक्ता शुन्येन आभातीति आ-भाक । १ बुद्धदेव । २ देवप्रतिम जैन साधुभेद ।

ह्यामारि (सं ० पु०) विश्वदेवगण ।

व्योमोदक (सं० क्वी०) व्योम्नः उदकम्। दिव्योदक, वर्षाका जल, बरसातका पानी ।

ठचे। भिनक ( सं० क्षि० ) ठचे। मसम्बन्धी, ठचे। मया आकाशका ।

व्योष (सं क क्ली ०) विशेषेण ओषतीति उप दाहे पचा-द्यश्रा सींठ, पोपल और मिर्च इन तीनेंका समूह; त्रिकटु ।

व ( सं॰ पु॰ ) सङ्घोभूत, परस्परमं अनुराग ।

( ऋक् १।१२६।५ सायण )

वज (सं क्हो ०) वजतीति वज घ। १ वजन, गमन, जाना या चलना । ( पु॰ ) वज गती (गोचरसञ्चरेति । पा ३।३।११६) इति घ प्रत्ययेन निपातनात् साधुः । २ समूह, भएड । ३ गोष्ठ । ४ मधुरा और वृन्दावनके आस-पास-यह भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका लीलाक्षेत्र है का प्रान्त। और इसी कारण यह बहुत पवित माना जाता है।

पुराणों आदिके अनुसार मधुगसे चारीं और ८४।८५ कोस तकको भूमि व्रअभूमि फही गई है। भगवान् श्रीकृष्णने यहाँ लीला की थी, इसीसे यह अत्यन्त पुण्य-भूमि है। यदि कोई इस स्थानका प्रदक्षिण करे, तो उसे धनधारय लाभ होता है। इस स्थानमें दान, पूजा वा बास करनेसं विष्णुलेकिकी प्राप्ति होती है। इस स्थान-में यदि किसोकी मृत्यु हो जाय, तो उसे अशेष पुण्य लाभ होता है और पाछे फिर जन्म लेना नहीं पड़ता। भगवान् श्रीकृष्णने यहां ढाई इजार तीथे प्रस्तुत किये थे। इस ब्रजभूमियं बारह बारह वन, उपवन, प्रतिवन और अधिवन देखे जाते हैं। इन ४८ वनों के नाम नोचे लिखे जाते हैं।

बारह यन-१ महावन, २ काम्यवन, ३ कोकिलवन, ४ तालघन, ५ कुमुद्धन, ६ भाएडोरबन, ७ छत्रघन,८ खदिरवन, ६ लोहजवन, १० भद्रवन, ११ बहुलवन, १२ विच्यवन, ये सभी वन शुभ फलप्रद हैं।

बारह उपवन-१ ब्रह्मधन, २ अप्तरीयन, ३ विह्नल-वन, ४ कद्म्यवन, ५ खर्णवन, ६ सुरभिवन, ७ प्रेमवन, ८ प्रयुर्वन, ६ मालेङ्गितवन, १० शेवशायिवन, ११ नारद वन, १२ परमानन्दवन।

बारह प्रतिवन-१ रङ्कवन, २ वार्त्तावन, ३ करहास्य-वन, ४ काम्यवन, ५ अञ्जनवन, ६ कर्णवन, ७ कृष्णाक्षि-पलक्षवन, ८ नन्द्रश्रेष्ठण कृष्णाख्यनन्द्रनवन, ६ इन्द्रवन, १० शिक्षावन, ११ चन्द्रावलीवन और १२ लोहवन :

बारह अधिवन-१ मधुरा २ राधाकुएड, ३ नन्द-प्राप्त, ४ गूढ्स्थान, ५ ललिताप्राप्त, ६ वृषमानुपुर, ७ गोकुल, ८ बलदेवक, ६ गोवर्द्धनवन, १० जावट, ११ बृन्दावन, १२ सङ्के तवटवन । मथुरा भीर वृन्दावन देखो । व्रजक (सं० पु०) तपस्वी । ( शब्दरत्ना० )

वजिक्योर (सं०पु०) वजस्य किशोरः। श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण ब्रजभूमिके अधिष्ठात्री देवता हैं। भक्तिविलासमें व्रज्ञिकशोरमस्त्र तथा उनके ध्यान और पूजादिका विषय लिखा है। द्वादशवनके मध्य ललितावनकं अधिपति वजिक्शोर है। लितामा ।धिवनाधिपतथे वर्जाकशोराय नमः' यह पक विशाक्षर इसका मन्त्र है। उनको पूजन नारा-यण पूजाविधिकं अनुसार तथा उक्त मन्त्रसे प्राणा-याम कर ऋष्यादिन्यास करना होता है। न्यास इस प्रकार है-अस्य मन्त्रस्य विभाएडक ऋषि वीजिकशोर-देश्ता गायतीछन्दः मम सक्क पापक्षयद्वारा युगलः कृष्णदर्शन।र्थे विनियोगः, शिरसि विभाएडक ऋष्ये नमः, मुखे वजिकशोराय नमः, हृदि गायत्रीच्छन्दसे नमः इस प्रकार न्यास करके ध्यान करना होता है। ध्यान इस प्रकार है—

> "क्षितासंयुतं कृष्यां सर्वे स्तु सिखिभियुं तम्। ध्यायेत्रिवेषाीक्षरस्यं महारासकृतोत्सवम् ॥"

> > ( वजभक्तिविद्यास )

इस प्रकार ध्यान और पूजादि करके यथाशक्ति जपादि करने होते हैं। (मजभक्तिवि०१ अ०)

वजिश्चत् (सं० ति०) वजे भूपे शियति निवसयति इति, वज-श्चिम्प्, "वज इति मेघनामसु (नि० १।१०।११) पठितं। अत तु उदक्षधारणसामध्यति कृप उच्यते।"

( शुक्लयजुः १०।४ महीधर )

वजन (सं० क्को॰) वज रुपुर्। गमन, चलना, जाना। वजनाथ (सं० पु०) वजस्य नाथः। श्रोकृष्ण, वजभूमि-के अधिपति।

व्रजनाथमह—मरीचिका नाम्नी और ललितविभङ्ग नामक वेदान्त प्रत्थके रचयिता ।

वत्तमक्तिविज्ञास ( सं० पु० ) श्रीकृष्णके वज्जलीलाविष-यक्त प्रस्थविशेष ।

वत्रभाषा -व्रजभूमिवासी जनसाधारण जिस भाषामें बातचीत करते हैं और जिस भाषामें काव्य रच कर भारतके अधिकांण कवि, जैसे सूर, तुलसी, बिहारी आदि इतने यशस्वी हो गये हैं, वही व्रजभाषा है।

एक समय दिलो और आगरे जिलेके मध्यवत्तीं सभी प्रदेश वज्ञभूमि वा वजराज्य कहलाने थे। मध्रा इस राज्यकी राजधानो थी। यृन्दावन और गोकुल-नगरी भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाभूमि होनेके कारण एक समय सभी मनुष्य उसे पूज्यदृष्टिसे देखते थे तथा भगवान्के लीलागानके लिये इस स्थानको भाषाको विशेष रुचिकर थी।

सुविक्तृत भरतपुरराज्य, वृश्दारण्यके अन्तर्गत गोयद्वार्तिपरिवदेश तथा गोपिगिरिदुर्गाधिष्ठित सुप्राचीन
ग्वालियर राज्यवासी सुशिक्षित हिन्दूगण भी वनभूमिके
अधिवासियोंकी तरह परिकार और प्राञ्जलभावमें वजभाषाका व्यवहार करने थे। दिली और आगरा प्रान्तवासी हिन्दू वजकोलीको छोड़ कर खड़ी और ठेठ हिन्दीगें वातचीत करते थे तथा मुसलमान लोग कुछ हिन्दी
शेंग रेखता (उदूं) भाषाको काममें लाते थे। किंतु
वैसवार, बुदावर, बुंदेलखएड और गङ्गाकं अन्तवे वी
प्रदेशमें वजभाषा कुछ मिश्रित भावमें प्रचलित थी।
इससे जाना जाता है, कि किस प्रकार कथित भाषाकं
पिलनेसे वजभाषा बहुत दूर तक फैल गई थी।
पाश्चात्य-साहित्यजगत्में सुपरिचित कृष्णकिकं सतसई
प्रंथकी टीकासे हम इस विवयका कुछ आभास पाते

''पौरूष कविता त्रिविध हैं किव सन कहत बखा। । प्रथम देववाणी बहुरि प्राकृति भाषा जान ॥ देश देश तें होत सो भाषा बहुत प्रकार । वरनत है तिन सवनमें ग्वाझियरी रससार ॥''

उल्लिखित 'भाषा' वज और ग्वालियर प्रदेशकी चलित भाषा है, वह कविकी उक्तिसे हो जाना जाता है।

यह वजभाषा क्षवसे लिखित-भाषाक्रपमें प्रचलित होती आ रही है, उसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता फिर भी इतना जहर कहा जा सकता है, कि यह भाषा एक समय धीरे धोरे उपन देशोंमें फैल गई थी तथा साधारणने विशेषतः कविता रसाखादी व्यक्तिमात्रने हो इस भाषाको कविताकलापके प्रियतम प्रवाहका पश्चित जल कह कर प्रहण किया था। कैवल भारतवर्ध हो ते एक समय सारे पशिवाके पवा हिंदू पवा मुसलमान अनेक कवि ही इस ब्रजभाषाकी कविता या गान रच गये हैं। यही कारण है, कि इस वियाल, तुक, भ्रापद, विष्णुपदस्तुति नाना प्रकारके गीत, कविता, छन्द, दोहा, छप्पई, सोरठा, कुएडलिया आदि विभिन्न प्रकारके काम्य इसी भाषामें विरचित देखते हैं। इसमें संस्कृत भाषाकी बात रहने पर भी संस्कृतसे इसकी उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। परन्तु संस्कृत व्याकरणकी क्रिया और विशेष्य पदादिकी तरह इसमें भी पदादिके कर्ला कर्म वा कालभेदसे रूपांतर हुआ करता है। इस कारण बहुतेरे पण्डितोंने इस भाषाको संस्कृतकी तरह मधुर और सुश्रावी बतलाया है। कविविवाप्रस्थमें कवि कंसोदासने इस भाषाकी प्रधानता खो हार की है--

"भाषा बोलन जानई जिनके कुलको दास।
भाषाकविभी मन्दर्भात तिहिंकुल केसोदास॥"
सुविश्यात ब्राह्मणकवि कुलपतिमिश्रक तथा बिहारीदासन दोनोंने हो ब्रजभाषाको श्रेष्ठताका वर्णन किया है।

 <sup>&</sup>quot;जिती देववार्गी प्रगट है कविताको घात ।
 ते भाषामें होय तौ सब समते रसबात ॥" (कविरहस्य)

क "व्रजभाषा भाषात सकल सुरवाच्यी समतुल । ताहि बखानत सकल कवि जान महारसमूख ॥

उक्त गीत और कविताको छोड़ कर प्राचीन कालमें वजभाषामें रचित और किसी पुस्तक विशेषका उल्लेख नहीं मिलतो। १६वीं सदीमें मुगलसम्राट् अकबर शाह-के शासनकालके पहले रचित 'पृथिराजरास' और 'हमीर-रास' उल्लेखनीय हैं। ये दोनों प्रन्थ सुप्रसिद्ध चांद-कविके बनाये हैं। चादकवि देखो।

किन्तु यथार्थमें सम्राट् अकदर शाहके शासनकाल और तत्परवर्ती समयसे ही ब्रजभाषामें अनेक प्रन्थादि लिखे जाने लगे।

हिन्दी और व्रजभाषामें जो अन्तर है उसे दिखलाने के लिये नीचे कुछ शब्दों और धातुओं का परिवर्त्तित कप उद्धृत किया गया है। हिन्दोमें जिस प्रकार ड, ढ की जगह र उच्चारण करनेसे दोष नहीं होता तथा प कभी प, कभी ख की जगह उच्चारित होता है, व्रजभाषामें कई जगह उसी प्रकार व्यतिकम दिखाई देता है। निम्नोक्त पर्दोका भी व्रजभाषामें परिवर्त्तिन होता है।

लर। उर। ववा यजाशसाक्ष्रछ। मवा भवा गधा थता तथा सका यपै। येहा अया पत्ना होहा फजी

फिर अनेक स्थलों में एक शब्दके एक अर्थ में दो तीन तरहका प्रयोग देखा जाता है। कभी व्रजभाषाके दो एक शब्दों में देवनागरी अक्षरकी जगह कायथी हिन्दीके अ, ख, च, फ, र, आदि भी वावहत हुए हैं। कभी श्रुतिमाधुर्यसम्पादनके लिपे बर्गीय व अन्यस्थ व रूपमें तथा ल रमें लिया गया है। जैसं—

जाली, जारी । थाली, थारी । घोड़ा, घोरा । घड़ा, घरा । बन, बन । बसुदेव, वसुदेव । यसुना, जमुना । यस, जस । शङ्क, सङ्क । शिशु, सिसु । अक्षर, अच्छर । लक्ष्मी, लछमी । गाँग, गाँव । नाँम, नाँव । दाँमली, दबली । कम, कब । कभी, कवी ।

त्रजभाषा वरनी कवि न गहु विधिबुद्धिविद्धास । सबको भूषाया सतसैया करो विद्वारीदास ॥" पगड़ो, पघड़ो। पगा, पघा। रथ, रत। भरत, भरथ। योतिशी, योतिकी। ये।तिष, ये।तिक। यह, इह। आये, आए। लाये, लाए। किया, किशा। दिया, दिआ। पट, खट। षष्ठो, खष्ठी। येही, येई। तुही, तूई। तुके, तुजे। तुक, तुज।

हिन्दो (खड़ीबेलो) भाषाकी 'होना' कियापर भाषामें किस प्रकार रूपान्तरित होता हैं, नोचे वही दिखलाया गया है—

| हिन्दी                                           |                           | भाषा ।          |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| होना                                             |                           | हें नी-ह्रेंबे। |
| में हूं                                          | १म पु० १ चन्न०            | हीं में हो      |
| तें त् है                                        | २य पु० १ व०               | तें-तू है       |
| वह है                                            | ३य पु० १व०                | वह सा-दे        |
| हम हैं                                           | १म पु० बहुव०              | हम हैं          |
| तुम हे।                                          | २व पु॰ "                  | तुम हो          |
| वे हैं                                           | ३य पु० ,,                 | वे तें हैं      |
| हें ता था                                        | १म पु० १ व०               | हेातुही         |
| होते धे                                          | रम पु० २य पु० ३य पु० बहुः | वच॰ होतिहै      |
| होती थी (                                        | स्त्री) ,, १वच०           | है।तिही         |
| होती थीं                                         | ,, , १ बहुव०              | होतिही          |
| नीचे कुछ हिन्दो-पदांका प्रयोग वज बेळिमि दिया गया |                           |                 |

हिन्दी HIEII मेरा मेरी तेरा तेरी तुमका तोकी वा ताकी उसका इसका याकी तिसका ताको मुभसे मों माँ ते ক্ত ४, च्ह्य लों ' तक

नीचे मिश्रदिन्दी खड़ीबोली और ब्रजभाषाका नमूना उद्भृत किया जाता है। थे।इ। गीर कर देखनेसे हा दे।नोंमें क्या अन्तर है वह मालूम हो जायेगा।

<sup>¶</sup> प्राचीन 'पृथ्विराजराम' ग्रन्थका बहुत कम प्रचार है।
अभी जो कुछ मिला है वह १६वीं सदीका बनाया है। इस ग्रन्थ-को छोड़ कर ब्रजभाषामें रचित और कोई बड़ा ग्रन्थ नहीं।

## खडीबोली

"क्या कुढव पड़ गया है उल्लामेंड़ा।

हिरमजन बिन नहीं है मुल्मेंड़ा ॥

नामवल्ली से पारहूं पल्लमें।

कुष्याविन मांभो धार है वेड़ी॥

लगके चरणीं से कृष्णाको यह कहूं।

कुष्ण गिल्योंमें हो जो मुटमेड़ा॥

दो मुभो ठीन वह अचल हरिजी।

तैरे मिलनेकी बाट है सीधी॥

यों हों मारै हैं कितने भट मेड़ा।

कृष्णको रख गुपाल नित उठ भोग॥

मिसरी मक्खन मलाई और पेड़ा।" इत्यादि

## भाषा दोहा

"सन बिन सब ऋतु किर गई देख दिनके फेर।
जेठ भिजोई आसु विन सावन जारी घेर॥
गौन समें फेंटा गृह्यों सुन्दिर हित जिय जानि।
छूटत ही दोऊ छुट फेंटा इत प्रानि॥
मन राखों हो बरज के जिय राखों समुक्ताय।
नैना बरजे तब नार है भिले आगउ हाय॥
जब बरजे तब नार हे गेय प्रमरस लें।
अप बस तें परवस भये ये विसवासी नैन॥" इत्यादि
सं० पु०) झजे भूरुत्पत्तियस्य। १ के लिक दम्ह

व्रतम् (सं०पु०) वर्जे भूषत्पत्तियस्य। १ केलिकद्म्व।
(ति०) २ व्रजजात। भास्कर पण्डितके पुत नारायण
भट्टने सुल्लित श्लोकावलीमें यह प्रम्थ प्रणयन किया
है। स्समें वृन्दावनके देवस्थानोंका मादात्म्य कीर्तित
हुआ है। (स्त्री०) ३ व्रतम्मि।

व्रजभूषण -१ गुणरत्नाकर नामक वैद्यक्तप्रस्थकं प्रणेता । २ तत्त्वविवेकसार नामक वेदान्त और भागवतपुराण-टीकाके रचिता । ३ हठप्रदीषिका टीकाकार । व्रजभूषण मिश्र --वेदान्तरत्नमालाकं प्रणेता ।

वतमण्डल (सं० क्लो०) वतस्य मण्डलम् । वतभूमि, वत्र और उसके भास-पासका प्रदेश।

व्रजमोहन ( सं० पु० ) वज वजवासिनो जनान् मोहयतीति मुह-णिच्-ण्वुल् । श्रोष्टब्ण ।

वजयुवित (सं० स्त्री०) वजानां युवितः। वजसामिनी, वजाङ्गना।

Vol, XXII, 120

वजराज (सं० पु०) श्रीकृष्ण ।

बजराज - १ उणादियृत्तिके प्रणेता । २ कारिकावलं टोका नामक वैशेषिक प्रस्थके रचयिता । ३ शङ्करदिग्वि-जयसारके प्रणेता । ४ सम्बत्सरोटसव-कल्पलताके रचयिता ।

व्रजराज गोस्वामी-न्यायसार्के व्रणेता ।

वजराजदीक्षित—१ रसिकरञ्जन नामक रसमञ्जरीटोकाके प्रणेता । २ आर्यातिशतीमुक्तक या रसिकरञ्जन, बल्लभाख्यानटीका, श्टङ्कारशतक और षड्दृतुवर्णन नामक प्रन्थके रचिता। इनके पिताका नाम था कामराज । तर्ककारिकाके प्रणेता जीवराज दीक्षित इनके पुत्र थे। वजराज शुक्क—अन्नपूर्णाक व्यवसा, चएडीविलास, छिन्नमस्तारहस्य, जैमिनीस् वटिष्पण, विश्वतीटीका, नीति-विलास, दानमञ्जरी, रससुधानिधि (वैद्यक), श्यामादीप-दान और सूर्यरहस्यकं प्रणेता।

ब्रजरामा (सं० स्त्री०) व्रजस्य रामः । ब्रज्ञवधू । व्रज्ञलाल (सं० पु०) १ नन्दलाल, श्रीकृष्ण । २ एक राजा । ये कामसूबटीकाके प्रणेता भास्करनृसिंहके प्रतिपालक थे । ३ सेवाविचारके स्वयिता ।

व्रज्ञवधू (सं० स्त्री०) वजस्य वधूः । वजवितता, वजाङ्गना । वजवर (सं० पु०) वजे वरः श्रेष्ठः । श्रीकृष्ण । वज-भिक्तविलासमें इन का मन्त्र और पूजा आदि इस प्रकार लिखा है । ये वजवर द्वादश अधिवनके अन्तर्गत जावट वनके अधिष्ठाती देवता हैं । 'ओं ठः जाँ वटाधिवनाधि-पत्रये वजवराय नमः' यह उन्नोस अक्षर इनका मन्त्र है । वजवरकी पूजा करनेमें सामान्य पूजाकमसे पुजा समाप्त कर इस मन्त्रसे प्राणायाम कर ऋषि आदिका न्यास करें ।

व्रजवल्लभ (सं० पु॰) व्रजानां व्रजवासिनां वल्लमः, व्रियः। श्रीकृष्ण ।

वजसुन्दरी (सं० स्त्री० ) वजस्य सुन्दरी । वजस्रो, वजाङ्गनो।

वजस्त्री (सं०स्त्री०) वजकातिनी।

वजस्पति ( सं० पु० ) वजस्य पतिः, सुड्ःगमः । वजपति श्रीकृष्ण ।

वजाङ्गना ( सं० स्त्री० ) वजस्य अङ्गना । वजस्त्री, गावी ।

व्रजावास (सं० पु०) व्रजे आवासः । १ वर्जमे अवस्थान । (त्रि०) व्रजे आवामो यस्य । २ व्रजनिवासो, जो व्रजमें अवस्थान करते हैं, व्रजवासी । ३ वृन्दा । व्रजिन् (सं० त्रि०) पुञ्जोभूत, एकवीभूत । व्रजिन (सं० क्षी०) कत्मप, पाप । व्रजिनी (सं० स्त्रो०) तमःपुञ्जवती, रावि ।

( मृक ४।४५।१ सायगा )

ब्रजेन्द्र (सं०पु०) ब्रतस्य इन्द्रः । १ ब्रजके अधिपति नन्द । २ श्रीकृष्ण ।

ब्रजेश्वर (सं० पु०) ब्रजस्य ईश्वरः । श्रीकृष्ण । ब्रजीकस् (सं० पु०) ब्रजे ओकः अवस्थान येपां । ब्रज-वासी ।

ब्रज्य ( रूंं ० व्रि० ) गो जात । व्रजे गोममूरे भरो व्रज्यः तस्मैः । ( शुक्कयजु १६।४४ महीधर )

बज्या (संकन्नोक) प्रजनिमिति बज गती (बज यजोभीते क्यण । पा ३।३।६८८) इति कपपा। १ पर्याटन, घूमना फिरना। २ आक्रमण, चढ़ाई। ३ गमन, जाना। १ एक ही तरहः की बहुत सी चीजें एक स्थान पर एकव करना। ५ रङ्गा ६ रङ्गालय, नाट्यणाला। ७ दल।

वज्यावन् (सं० ति०) गजगमन सदृश। (भाष्ट्र ७) श्रु विस्तान् (सं० पु०) वृद्ध-िण्ण् (पा ५।१।१२३) वृद्धका भाष। वृष्णं (सं० पु० क्री०) वृष्ण्यति गात्रमिति वृष्णं अङ्गान्त्रणं पत्रादित्वादन् । १ क्षत्, फोड़ा। पर्याय — ईमी, अद। २ खनामप्रसिद्ध रोग। शरीरमें जो क्षत्र होता है, वही वृष्ण्या फोड़ा है। साधारणतः वृष्णं कहनेसे घ व या फोड़ का बोध होता हैं। यह पड़ले दो प्रकारका हैं। शारीर और आगन्तु। जो वृष्णं वायु, पित्त. कफ, शोणित और सिन्निपातसे होता है अर्थान् वायु, पित्त. कफ, शोणित और सिन्निपातसे होता है अर्थान् वायु, पित्त, कफ और कफादिके विगडनेसे जो वृष्ण्याय उत्पन्न होता है। उसे शारीर वृष्णं कहने हैं। फिर जहां पुरुष, पशु, पक्षी, व्याल, सरीस्तृप, प्रपतन, पीड़न, प्रहार, अनि, क्षार, विष, तीक्ष्णोपध आदि द्वारा क्षत्र होता है उसे आगरत कहने हैं। (मुश्रुत)

चरकसंहितामें लिखा है, कि जलरोग दो प्रकारका है — निज और आगन्तु। शारीर दोप अर्थात् वायु, पित्त, कफ या सन्निपात (वायु), पित्त और कफके मिलने- सं जहां व्रणरोगकी उत्पत्ति होती है, वहां उसे निज व्रण कहते हैं। फिर वाह्यहेतु द्वारा अर्थात् अस्त्राध्यात, पतन, दंशन आदि द्वारा जो व्रणराग उत्पन्न होता है, उसका नाम आगन्तु है। निज व्रणमें वातादि दोषके कृषित होनेसे व्रणरोग होता है। आगन्तु व्रणरोगमें किसी वाह्य कारणसं क्षत हो पीछे वातादि देष दृषित होता है।

उक्त जारीर और आगन्तु देनों प्रकारके व्रण नानात्व भेदसे बीस प्रकारके हैं। उनमेंसे दुष्ट व्रण बारह प्रकार का, स्थान ८, गन्ध ८, स्नाव १४, उपद्रव १६, दीष २४ और चिकित्या कम ३६ प्रकारके हैं।

व्रणकं ८ प्रकारकं स्थान हैं। उन आठ स्थानों में साधारणतः व्रणोत्पत्ति हुआ करती है। यह स्थान यथा—१ त्वक् २ शिरा, ३ मांस, ४ मेद, ५ अस्थि, ६ स्तायु, ७ मर्म, ८ अभ्यन्तर।

उक्त वर्णोसे ८ प्रकारकी गम्ध निकलती है। इन सब गम्धोंको विषय इस प्रकार लिखा है—१ घृतवदुः गम्ध, २ तेलवद्गांध, ३ वसाबदुगांध, ४ पूयगंध, ५ रक्तगंध, ६ धूमगंध, ७ व्यम्लगंध और ८ पूरिगंध।

उक्त सभी प्रकारके व्रणसे १४ प्रकारका स्नाव निकलता है। ये सब स्नाव इस प्रकार हैं—१ लसीका स्नाव, २ जलस्नाव, ३ प्यम्नाब, ४ रक्तवर्णस्नाव, ५ हरिद्रावर्ण स्नाव, ६ अरुणवर्ण, ७ पिङ्गलवर्ण, ८ कपाय अर्थात् वटयत्नादिके काढ़ेकी तरह, ६ नील वर्ण, १० हरिद्वयर्ण, ११ स्निग्ध, १२ रुझ, १३ श्वेतवर्ण और १४ टुडणवर्ण स्नाव।

व्रणके १६ प्रकारके उपद्रव हैं—१ विसर्पः २ पक्षा घात, ३ शिरस्तम्म, ४ अपतानक, ५ मोहः,६ उन्माद, ७ व्रणव्यथा, ८ ज्वर,६ तृष्णा,१० हनूप्रह, ११ कास, १२ व्याम, १३ अतिसार, १४ हिका, १५ श्वास और १६ कम्प ।

व्रणरेशमके २४ प्रकारके देश हैं---१ स्नायुक्लेंद्र, २ बिलम्बसे छेद, ३ गभोरता, ४ किमिकी उत्पत्ति और दंशन (अर्थात् घावमे कीड़ा पड़ना और खुजलाना) ५ अस्थिमेद, ६ सशस्यत्य, ७ सविषत्व, ८ परिसर्पण, ६ नखाघात, १० काष्ठायाव, ११ चर्मका अभिघटुन, १२ लेगमका अभिघट्टन, १३ अनुपयुक्त व्रणवन्धन, १४ अति स्नेहप्रयोग, १५ अतिभैषज्यकर्षण, १६ अजीर्ण, १७ अतिभोजन, १८ विरुद्धभेग्जन, १६ अमात्त्र्यभोजन, २० शोक, २१ कोध, २२ दिवानिदा, २३ मैथुन और २४ क्षोभण, व्रणरेगमें यही २४ प्रकारके देख हैं। जब ये सब देख उपस्थित हैं।ते हैं, उस समय यदि अच्छो तरह चिकित्सा न की जाय, तो यह प्रशमित नहीं होता। व्रणमें परिस्नाव दुर्ग ध और बहुदेख होनेसे वह रुच्छा साध्य होता है।

वणको तीन परीक्षा है—दर्शन, प्रश्न और स्पर्शन। प्रथम दर्शन है। इस दर्शन द्वारा रागीको वयस, वण के वर्ण, शरीर और इन्द्रियको परीक्षा होती है। द्वितीय प्रश्न है, इससे रागे।त्यादक हेतु, उपस्थित पीड़ा और अन्निवलको परीक्षा होती है। तृतीय स्पर्श है, व्रण स्पर्श करनेसे उसकी कठिनता, कोमलता, शीतलता और उण्णता आदिका अनुभव होता है। इस विविध परीक्षा द्वारा परीक्षा करके व्रणरागकी चिकित्सा करनी होती है।

यदि किसीका व्रणत्वक, मांसका मर्म रहित स्थानमं उत्पन्न हो, बहुत दिनका न हो, तृष्णादि उप-द्वशून्य हो, रेगो युवक और हितादितज्ञ हो तथा कालशुभ अर्थात् हेमन्तका श्रीतऋतुमें हो, ते। यह अति शोध्र आरेग्य होता है। इस प्रकारके व्रणके हो सुखसाध्य जानना होगा। किर यदि इन सब गुणंका कुछ भी अभाव हो, ते। वह कप्टसाध्य है। इनमेंसे सबोका अभाव होनेसे उसे असाध्य जानना चाहिये।

व्रणपीड़ित व्यक्तिके बलाबलका विचार कर वमन. विरेचन, अलप्रयोग घा वस्तिकिया द्वारा विशोधन करना कर्लाव्य है। उक्त प्रकारसे विशुद्ध होने पर व्रण शीव्र ही प्रशमित होता है।

व्रणके ३६ प्रकारके उपक्रम और ६ प्रकारकी शोधहन-क्रिया हैं अर्थात् व्रणका फूलना जिससे बंद हो जाय, उसके लिये ६ प्रकारकी क्रिया निर्दिष्ट है। शास्त्रकर्म, अवपोड़न, निर्वादण, संधान, खंद, शमन, शोधनकषाय, रै।पणकषाय, शोधनप्रलेप, रोपणप्रलेप, शोधनतेल, रोपण-तेल, शोधनघृत, रोपणघृत, शोधनपत्राच्छादन, रोपण- पत्राच्छादन, सव्यवस्थन, दक्षिणवस्थन, खाद्य, उत्सादन, अवसादन, द्विविध दाह, धूप, मार्च वकरण, काठिन्यइर-लेपन, मार्द वकरलेपन, व्रणावचूर्णन, वर्ण्या, रोपन और रोमरोहण ये ३६ प्रकार व्रणके उपक्रम ।

जहां बण निकलता है, वहां पहले स्तन पड़ जाती है। यहो स्जन बणकी पूर्वलक्षण है। त्वक्ष्ण आदि स्थानों में स्जन दिखाई देनेसे जानना आहिये, कि वहां फोड़ा निकलेगा। इस शोध या स्जनके दोपादिका विषय परीक्षा कर उसकी शान्ति करनी चाहिये। जिसले उस शोधमें बण न हो, उसके लिये पहले जोंकसे रक्तमोक्षण करना होता है। इससे बण निकलने नहीं पाता। किन्तु वह शोध यदि बहुदेश स्कुले हो, तो वमन विरेचनादि शोधन और अल्प देश दूए होनेसे लङ्काकी स्पवस्था करनी होगी। शोधमें वायुका प्रकाप अधिक रहनेसे पहले वातस्तक्षण और घृत प्रयोग द्वारा उसकी शान्ति करनी होती है।

वणरेशकी चिकित्सा—वणकी शिथावस्थामें वट, पोपल, गूलर, पाकड़ और अम्बर्गत, इनकी छालकी जलमें पीस कर घोके साथ प्रलेप देनेसे शिथ प्रशमित होता है। भाग, मुलेठी, श्लीरक केंग्लो, पद्ममूल, शतमूली, नीलेश्वल, नागकेशर और रक्तचन्दन इन सब द्रश्योंका प्रलेप देनेसे भी शिथ विनष्ट होता है। जीका सन्, मुलेठी, घी और चीनी इन सब द्रश्योंका प्रलेप तथा अविदाहो अन्नभोजन व्रणशोथके लिये विश्लेष उपकारी है।

त्रणको शोधावस्थामें यहले इसी प्रकार प्रलेप दे। इससे यदि शोध न दबे, उपनाह अर्थात् पुलटिस दे कर उसे पकाना होगा। पीछे उसके पक जाने पर शस्त्र-प्रयोग द्वारा उसे चीर देना होता है। चीर देने हीसे वह जल्द आरोग्य होता है। अतएव ऐसी अवस्थामें अस्त्र प्रयोग हो विशेष हितकर है।

फोड़े के। पकानेके लिये उक्त प्रकारसे पुलटिस देनों होगी। जीके सत्तुकी जलमें पाक कर उसमें घो वा तेल अथवा घो तेल देनों ही मिला कर गरम करें, पीछे गरम रहने ही उसकी पुलटिस दे। कृष्णतेल, तोसी, कुट और सैन्धव नमक मिला हुआ जीके सस्तूका गे।ला, इन्हें खट्टे दहीमें घे।ल कर पुलटिय दे। इससे फीड़ा बहुत जरूर पक जाता है।

पुलिटिस देनेसे जब व्रणशोधमें दाह, रक्तवर्णता, सूचीविद्धवन्, सब लक्षण उपिन्धित हों, तो जानना चाहिये, कि वह शेष्य पक गया है। शोधस्थल स्पर्श करनेसे पांद जलपूर्ण वस्तिकी तरह उसका स्पर्श ह और उंगलीसे दावने पर याद बह पहलेकी तरह उस्ता हो। उठे, तो जानना चाहिये, कि वह व्रण अच्छो तरह पक गया है। व्रणके अच्छो तरह पक जाने पर उसे चीर फाड़ करना होता है। पक्षव्रणके लिये प्रास्त्रप्रधीम हो विश्रोप उपकारो है। यदि द्वरपोक आदमी चीरफाड़-से भय जाता हो, तो तोसी, गुम्मुल, थूहरका दूध, क्वूतरको विष्ठा, पलाशका क्षार, स्वर्णक्षीरी वा दएडी इन्हें पक्ष्य व्रणके ऊपर देना होगा। ये सब दृष्य पक्ष व्रणके भेदक हैं अर्थात् इनसे पक्षव्रण फट जाता है।

वणमें शस्त्रकर्म ६ प्रकारके बताये गये हैं, यथा— पाटन, व्यथन, छेदन, लेखन, प्रच्छन और सीवन ।

जलेदर पक्षगुरुम और विसर्विषिड्कादि सभी रक्तज रेगा व्यथनयोग्य हैं अर्थात् इन्हें विद्ध करना होता है। अर्था प्रभृति अधिमांसरीग छेदन अर्थात् काट कर फें क देने येग्य हैं।

जिन सद वर्णमें अधिक मांस इकट्टा हो जाता है तथा प्राप्तदेश रूपूल उन्नत और कठिन होता है वे सब वर्ण लेखन है अर्थान् तेज औजारमें उसे चीर देना होता है। वातरक्त आदि प्रच्छन है अर्थान् कांटे आदिसे उसकी पीय निकाल देनी होती है।

जिन सब वणका मुख सूक्ष्म, पर मध्यस्थल कोष-युक्त है, उन्हें प्रपीड़न करना होता है। निम्नोक्त पसे वणको प्रपीड़न फरनेको विधि है। मसूर, मटर और गेहुं, ये सब प्रपीड़न द्रव्य हैं। इन सब बस्तुओं में सं कोई एक बस्तु ले कर अच्छो तरह पीसे। बादमें किसी तरहका स्नेहपदार्थ उसमें न मिला कर वणके जपर प्रलेप दे, तो वणकी पीप आपे आप बाहर निकल आयेगी।

सेमरकी छाल, विजवंदका मूल और वटपल्लव इन

सब द्रव्यंका परिषेक और प्रलेप देनेसे भी उपकार होता है। शतधीतपृत, दुग्ध वा यष्टिमधुके क्वाथका परिषेक तथा शैट्यिकया करनेसे रक्तिपत्तीव्वण वण प्रशमित होता है। वणस्थानकी जलनको दूर करनेके लिये सेमरकी छालका प्रलेप वा परिषेक देना होता है। इससे यन्त्रणा शोध नष्ट होती है।

वणको कारने पर यदि क्षतस्थलमें मांस लटक जाय, तो उस मांसको पहले जिस भावमें ला कर वहां श्री और गधुका प्रलेप दे वस्त्रखण्ड द्वारा अच्छी तरह बांध दे। जब मालूम हो गया कि मांस जुड़ गया तब क्षतस्थलको भरनेकं लिये प्रियङ्ग, लेख, कायफल, वरा-कान्ता और धवका फूल, इनका चूर्ण अथवा पञ्चवक्कल-चूर्ण या शुक्तिचूर्ण इन्हें व्रणमें ठूस दे। इससे व्रण-क्षत भर आयेगा। वातोल्वणवणमें यदि दाह और वेदना रहे, तो उस व्रणमें कृष्णितल और तीसीको भुत कर दूधमें पीस प्रलेप दे। इससे दाह और वेदना विनष्ट होती है।

व्रणके क्षतस्थलमें यदि अत्यक्त शूल हो, ते। सर्कराके विधानानुसार उसे प्रस्तुत कर व्रणमें प्रक्षेप दे। इससे वह शूल रह जाता है। दशमूलका काथ वा दहांका पानी अथवा कुछ गरम तैलिमिश्रित चृत, व्रण-स्थलमें परिषेक करनेसे वातोहवन व्रणका दाह और वेदना प्रशमित होती है।

साधारणतः व्रणका दाह और घेदना दूर करनेके लिये जोका चूर, मुलेट और तिलक चूर, समान भाग ले कर जलमें पीसे। पीछे घी मिला कर कुछ गरम करके व्रणके उत्तर प्रलेप देनेसे व्रणका दाह और वेदना नष्ट होती है। समान परिमाणमें कृष्णतिल और मूंग दूधमें पका कर उसका उपनाह देनेसे भी व्रणका दाह और वेदना नष्ट होती।

जिन सब व्रणका मुख अति स्क्ष्म है तथा जिनसे पोप अधिक निकलती है, उन सब व्रणमें नालो है वा नहीं पहले उसका पता लगाना आवश्यक है। इस प्रकार पता लगानेका नाम एषणा है। किन्तु व्रण यदि ममैस्थान जात हो तो एषणा उचित नहीं। उक्त व्रणकी नली कहां तक गई है, शलाका द्वारा वह स्थिर करना होता है। यह प्रणा दो प्रकारको है-मृदु और कितन। जहां उद्भिद्को मृदुनाल द्वारा प्रणा होतो हैं, उसे मृदु प्रणा और जहाँ लौहशलाका द्वारा प्रणा होती है, वहाँ उसे कितन प्रणा कहते हैं। मांसल प्रदेशमें व्या गम्भीर होनेसे लौहशलाका द्वारा नलीका अनुसन्धान कर पाटन करना होता है। इसके थिए रोत स्थलमें मृदु प्रणा कर पाटन करें।

जिन सब वणसे अत्यस्त दुर्गम्घ निकलती हेतथा जो विवर्ण, बहुस्रावयुक्त और वेदनान्वित हैं, वैसे वणको अशुद्ध जानना चाहिये। यह अशुद्ध वण शोधन-प्रणालीके अनुसार शुद्ध कर चिकित्सा करनी होगो।

निम्न वणका उत्सादन—श्तन्यजनक द्रश्य, गृंह-णीय द्रव्य इन सब द्रव्यों हा प्रवेगिदि देतेचे तिष्यवा जगरको उठता है। भेगजगत्रकी गाँठ, पथरकुचा, हीराकसीस और गुग्गुल समान भाग ले कर लेग देनेले वणका अवसादन अर्थान् उन्तत व्रण निम्न होता है। कबूतरको विद्या लगानेसे भो व्रणका अवसादन होता है।

वणमें अग्निकर्म - रक्तके अतिस्त्रावमें, विद्रस्थानमें, छेदनाई स्थानमें, अधिक माँस-स्थलमें, गएडमालाने, गंभीर-वणमें, स्थिश्वणमें तथा स्पर्शरिहत स्थानमें अग्निकर्म प्रशस्त है। मेग्म, तेल, मजा, मधु, चरवी, घी और शलाकादि विविध प्रकारके लौह-द्रव्यका अग्निमें उक्तत कर दाह करें। बालक, गृद्ध, दुबंल व्यक्ति, गर्भणी स्त्री, रक्तपित्त, तृष्णा और उवस्पीडित रेग्गी, भोर और विषण्ण व्यक्ति इतके लिये अग्निकमें निषद्ध है। स्नायुव्वणमें, मर्मवणमें, सविष या सगव्य वणमें तथा नेत्र और कोष्ठ वणमें भी अग्निकर्म निषद्ध बनाया गया है।

वणकं दोष और कालकी विशेचना कर सुनिपुण चिकित्सक शक्त और अग्निकमंसाध्य वणमें क्षारका प्रयोग कर सकते हैं। श्वेतचन्दन वा गन्धकके धूपका प्रयोग करनेसे शिधिल वण कित हो जाता है। चृत, मजा, चरबी और तेलका धूप देनेसे कितन वण शिधिल होता है। वणमें इस प्रकार धूप देनेसे वणकी चेदना, स्नाव, गंध, कृमि, कितनता और सुद्ता प्रशमित होती

है। लोध, वटसुङ्ग, खदिर, तिफला, इन सद द्रश्मीके कहकको घृताका कर बणमें प्रलेप देनेसे बण शिथिल और मुलायम होता है।

अर्जुन, यह्नद्भार, पीगल, लोध, जामुन और काव-फल इन सब द्रव्यों हो एकल पोम कर घृत और मधुकें साथ मिलावे और लाकें ऊपर प्रलेप दें। इससे त्वम् विशुद्धि होती है। तगरपादुका, आमकी गुठलीका गूदा, नागेश्वर और लोहचूर्ण इन्हें गोवरके रसमें मद्दी कर वणस्थानमें प्रलेप देनेसे उस स्थानका रंग पहले जैसा हो जाता है। गन्ध, तृण, पीपल और हिजलमूल, लाक्षा, गेक्सिट्टो, नागेश्वर, गुलञ्च और होराकसीस इन सब द्रव्योंका प्रलेप इनेसे भी वणस्थानका वर्ण गालकें समान होता है। खोंपाचे जन्तुके चमडे, रोपं, खुर, सोंग और हड्डोको भएम कर चर्म मध्म तलके माथ वणस्थानमें लगानेसे वहां रोपं निकलते हैं।

व्रणरोगी लवण, अम्यल, करु, उल्ण, विदाहि और गुरुपाक अन्तपान तथा मैथुन परित्याग करें। अति शीतल, स्निग्ध और अविदाही लघु अन्त और पान तथा दिनकी नहीं सीना व्रणरोगीके लिये हितकर है।

( चरक चिकित्सितस्था० २५ अ० )

सुश्रृत, वाभर और भावप्रकाश आदि वैद्यक प्रन्थोंमें व्यवका विशेष विवरण दिया गया है।

व्रणकृत् (सं० पु०) व्रणं करोती ति कृ-फिवप् तुगा-गमश्च । १ भह्नातक, भिलावां । (त्रि०) २ क्षत-कारक ।

वणकेतुष्टनी ( सं० व्रि० ) वणकेतु इन्तीति इन-टक ङीप् । ुदुग्धफेणीक्ष्प, दूधफेनीका पौधा ।

व्रणप्रस्थि (सं ० पु०) व्रणरोगभेद, वह गांठ जो फोड़े के जिप हो जाती है। वैद्यक्रमें इसकी गणना रोगोंमें होती है।

त्रणजिता (सं० स्त्री०) गोरखमुण्डी । (वैद्यक्ति०) त्रणद्विष् (सं० पु०) त्रणस्य द्विट् शत्रुः । १ ब्राह्मणः यष्टिका । (ति०) २ त्रणद्वेषकः ।

व्रणधूपन (सं ॰ पु॰) व्रणस्य धूपनं। व्रणको धूपदान-विधि। त्रण गब्द देखो।

वणरोपण ( सं ० क्ली० ) वणस्य रोपणं । वणका रोपण,

फांड़ का घाव भरनेका किया। फोड़ मेंसे दूषित मांस निकल जान पर जो ऑपधादि द्वारा फोड़े या घाव भरा जाता है, उसे व्रणरोपण कहते हैं। भावप्रकाशमें लिखा है, कि दृषित मांस निकलने पर उस जगह मांस भरनेके लिये तिलका कहक, घृत और मधु संयोगसे प्रयोग करना चाहिए। असगंध, कटकी, लोध, कायफल, इन सवों को पीम मधके साथ प्रयोग करनेसे व्रणरोपण अर्थात् व्रणको गमोरता पूरो होती हैं। ब्रण शब्द देखो। व्रणरोपणरस (सं० पु०) क्षुद्ररोगाधिकारकी एक अविधा। वनानेकी तरकीव—रस, गंधक, अफोम, सीवर्ष ल और संधा नमक समान भाग ले कर जम्बोर, घृतकुमारी, नरमूल और चिताके रसमें तीन तीन दिन अलग रख भावना दे तैयार करें। माला ६ रत्ती, अनुपान मधु है। (रसेन्द्रचिनता० जुद्ररोगाधि०)

वणवत् (सं० ति०) वण अस्त्यर्थे मतुप् मस्य व । वण विशिष्ट, वणरागी ।

वणशोध (सं० पु०) वणस्य शोधः । वणका स्फीतताः कारक रोगभेद । पृथक् या समस्त दोष दृषित हो कर छः प्रकार वणशोध उत्परन करता है । जैसे—वानज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगन्तुज । इसमें शोधके लक्षण दिखाई पड़ते हैं।

विषयोधन (सं०पु०) कम्पिलक, कमोला । (वैद्यक्ति०) विषयोप (सं०पु०) विषय शोषः । क्षतज्ञन्य शोष-रोग, फीड़े या घाव आदिमें होनेवाला वह सूजन जिसके साधमें पीड़ा भी हो।

जगस्यान ( सं० क्की० ) जगस्य स्थानं। घृणका स्थान। चरक और सुश्रुतसंहितामें लिखा है, कि घृणके आड स्थान हैं,—त्वक्, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि, कोष्ठ और मर्म। इन आड स्थानोंमें दोषदुष्ट घृण होता है। (सुश्रुत स २२ अ०)

वणस्राव (सं• पु०) वृणस्य स्नावः । सुश्रुतोक्त वृणरे।ग-का पूरादि क्षरण ।

व्रणह (सं० पु०) वृणं इन्तीति हन-छ । १ परएउवृक्ष, रंड़का पेड़ । (ति०) २ वृणघातक ।

वणहरी ( सं० स्त्री० ) लाङ्गलिकीपधि, विषलांगुलिया। (वैधकनि०) वणहा (सं ० स्त्रो॰) वृणं हन्तीति हन ड, स्त्रियां टाप्। गुड्डी, गुड्डा

वणहत् (सं० पु०) वृणं हरतीति हु-िक्वप् तुक्च्। कलिकारी या कलिहारी नामक पेड़। (राजनि०)

वणायाम (सं०पु०) वैद्यक्तकं अञ्चलार एक प्रकारका वातरीग । इसमें मर्मस्थानके फेक्किमें सारे शरोरको बायु एकत है। कर व्याप्त है। जातो है। यह रेग असाध्य माना जाता है।

वर्णार (सं० पु०) वर्णस्य अरिः। १ बेल्ज नामक गन्धद्रव्य। २ अगस्त नामक वृक्षा

विणिन् (सं० ति०) चृण अस्त्यर्थे इनि । वृणराेगी, जिसे वण हुआ हो ।

र्वाणल ( सं ० ति० ) वृणयुक्त, क्षतिविशिष्ट।

वर्णाय (सं० त्रि०) व्रण-सम्बन्धो, व्रण या फेर हे का । वर्णापक्षम (सं० पु०) व्रणस्य उपक्रमः। व्रणरेगकी चिकित्सा। सुश्रुत चिकित्सित स्थानमें १ अध्यायमें ६० प्रकार यूणापक्षम अर्थात् व्रणको चिकित्सा वर्णित हुई है। "व्रणापक्षमः षष्टिविधेर प्रतप्णादि मेहेन, यथा इत्यादि" (सुश्रुत चि० १ अ०)

ये ६० प्रकार जैसे —अपतर्णण, आलेप, परिषेक, अभ्यङ्ग, स्वेद, विम्लापन, डपनाह, पाचन, विस्नावण, स्नेड, वमन, विरेचन, छेदन, भेदन, दारण, लेखन, पषण, आहरण, ब्यथन, सीवन, सन्धान, पीड़न, शीणित स्थापन, निर्वापन, उटकारिका, कषाय, वर्शि, कलक, सिर्पि, तेल, रसिक्या, अवचूर्णन, च्रणधूपन, अवगाहन, मृदुकमं, दारणकर्म, क्षारकर्म, अग्निकर्म, पाण्डुकर्म, प्रतिसारण, रोमसंजनन, ले।मापहरण, वस्तिकर्म, उत्तर वस्तिकर्म, वस्थ, पलदान, क्रिम्बन, वृंहण, विष्वन, शिरीविरेचन, नस्य, कवलधारण, धूम, मधुसिर्पः, यस्ल, आहार तथा रक्षाविधान ये साठ प्रकार विष्वापन उपनिक्त उपनिक्त हैं।

व्रवय ( सं ० त्रि० ) वर्णे।त्पादनये।ग्य ।

वत (सं॰ पु॰ क्ली॰) वियते इति वञ्च वरणे बाहुलकाद-तच्स च कित्। १ भक्षण, भोजन करना। २ पुण्य-जनक उपवासोदि। किसी पुण्य तिथिमें पुण्य प्राप्तिके लिये उपवास आदि करनेका नाम वत है। जिन सब उपवासादि कर्मानुष्टान द्वारा पुण्य सञ्चय होता है. उसको वत कहते हैं। सम्यक् सङ्कल्पजनित अनुष्ठेय कियाविशेष रूपका नाम बन है। यह पहले वो प्रकारका प्रयुक्तिक व और निज्ञिक्तक है। द्रव्य विशेष भोजन और पूजादि साध्य व्रतको प्रवृत्तिहर और केवल उपवासादि साध्य वतको निवृत्तिका कहते हैं । इसके फिर तीन भेद हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य । अकरणसे प्रत्य-वाय होता है उसे नित्य कहते हैं । एकादशी आदि वत नित्य हैं। किसी निमित्त बशतः जो वत किया जाता है, उसका नाम नैमित्तिक है। पापअयके लिये चान्द्रायणादि वत नैमिलिक है। तिथिविशेषमें कामना करके जो सब वत किये जाते हैं, उन्हें काम्य कहते हैं। जैसे, सावितो आदि वत । ज्यैष्ठमासको कृष्णा चतुर्वशी तिथिमें अवैधय-कामनासे सावित्री वन करना होता है. अतपव यह काम्य है। इस प्रकार कामना करके जो वत किया जाता है, वही काम्य है।

वतारम्भविधि—हेम।द्रिके वतखर्ष्डमें लिखा है, कि अखर्डा तिथिमें वतारम्भ करना होता है। खर्डा तिथि वतारम्भमें निषिद्ध है अर्थात् इस तिथिमें वत नहीं करना चाहिषे। गुरु शुक्क वाव्य युद्धास्तजनित अकाल और मलमासमें भी वतारम्भ निषद्ध है।

जिस तिथि तक सूर्यदेव अवस्थान करते हैं, वहीं अखण्डा तिथि है। यह अखण्डा तिथि हो बतारम्भ-में प्रशस्त है। अस्तगामिनी तिथिकी अपेक्षा उदय-गामिनी तिथि ही श्रेष्ठ है। अत्यव उदयगामिनी तिथिमें हो बतादि कार्य करने चाहिये।

वतके कायिक और मानसिक दो प्रकारके भेद कहें गये हैं। यथा—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, अक्तमप, ये सब मानस वत हैं। इन सबका अनुष्ठान करनेसे मानस वतका फल होता है। कायिक वत— उपवास और अयाचित भावमें अवस्थान आदि अर्थात् दिनरात उपवास या अशक व्यक्तिके लिये रातको भोजन तथा किसीसे कुछ न माँगना, यही कायिक वत है।

ब्राह्मण, श्रुतिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णी में स्त्री, पुरुष सञ्जीकी बतमें अधिकार है। ये सभी बता-

नुष्ठान द्वारा पापमुक्त हो श्रेष्ठगतिको पा सकते हैं। जो बतानुष्ठान करेंगे उनका कर्ममें अधिकार रहना आक्षश्यक है। इस अधिकारका विषय इस प्रकार लिखा है, कि जो वर्णानुसार अपने अपने आश्रमधर्मका प्रतिपालन करते हैं तथा विशद्ध चित्त, अलब्ध, सत्य वादी, सद भूतोंके हितकारी, श्रद्धायुक्त, मद और दम्भरहित तथा पहले शास्त्रार्थ निर्णय करके तद्नु-सार कर्णकारो, ये सब सद्गुणविशिष्ट व्यक्ति हो वतके अधिकारो हैं। अर्थात् जो धार्मिक हैं, वे हो वतोनुष्ठान करेंगे भीर उन्हींको वन करनेका फल मिलेगा, दूसरेको नहीं । धार्मिक शब्दका अर्थ ऐसा लिखा है, कि पितरीं के उद्देशसे श्रद्धा, तपस्या, सत्य, शकोध, खदारमें सन्तोष, शीच, अनसूया, आत्मझान, तितिक्षा, ये सब साधोरण धर्म कहलाते हैं। इन सब साधारण धर्मके अनुसार जो विचरण करते हैं, वे धार्भिक व्यक्ति ही वतके अधिकारी हैं।

चारों वर्णकी स्त्रीकी व्रत करनेका अधिकार है। किन्तु उसके सम्बन्धमें कुछ विशेष विधि है, यह यह कि सधवा स्त्री खामीकी अनुमति से कर व्रत करें। विना अनुमति लिपे वह व्रत नहीं कर सकती हैं। क्योंकि, शास्त्रमें लिखा है, कि स्त्रियोंके लिपे पृथक् यह, व्रत, उपवास आदि कुछ भी नहीं है। एकमात पति शुश्रूषा ही उनका धर्म है। इसोसे वह उत्स्रष्ट लोक पाती है।

अविवाहिता कर्या पिताकी, सधवा पतिकी और विधवा पुतकी अनुमति ले कर वताचरण करे।

कुमारी, सधवा और विधवा स्त्री मातको ही पिता, पति और पुत्रका आदेश ले कर बत करना चाहिंगे। अस्यथा वे बतकी फलभागिनी नहीं होंगी।

व्रताचरण करनेमें उसके पूर्व दिन संयत हो कर रहना पड़ता है। पीछे व्रतारम्भके दिन सङ्कृष्ण करके व्रत करना होता है। व्रतके पूर्व दिन धान, साठी, मूंग, उड़्द, जल, दूध, सौंवा, नीवार और गेहूं ये सब अन्न खा सकते हैं, किन्तु कुम्हड़ा, क्ह्रू, वैंगन, पालंको साग, उपोत्हिक्का (सफेद फूलको तरोई) ये सब यस्तु कान निविद्य है।

चरु, शक्तु, शाक, दिधि, घृत, मधु, श्यामाक, शास्ति, निवार, मूल और पत्नादि भी भोजन कर सकते हैं। परन्तु मधु और माँस भोजन निविद्य है।

उस दिन ब्रह्मवर्यावलम्बन करके रहना होता है। ब्रह्मचर्या शब्दसं अष्ट क्ष्म मैथुननि !क्ति समभनी होगी। बत करनेवाले इस दिन सभी भूतींके प्रति द्या, शान्ति, अनसूया, शौच आदिका पालन करेंगे।

वतारंभके समय यदि अशीचादि हो गये, तो वत नहीं करना चाहिये । किन्तु वतारंभके बाद होनेले वत किया जा सकता है, इसमें दोप नहीं होता। अर्थान् एक वत ७ वर्ष तक करना होता है, उनमेंसे जिस वारमें प्रथम वतारंभ होगा, उस वारमें यदि अशीचादि हो जाये, तो वत नहीं कर सकते। किन्तु दूसरे वर्ष यदि वतके समसमयमें अशीच या स्त्री रजस्वला है। ते। वत-में बाधा नहीं हे।गी, वह दूसरे द्वारा कराया जायेगा अर्थात् ब्राह्मण वत करेंगे, और उपवासादि स्वयं करना होगा। उपवासमें असमर्थ होने पर पुत्रादि प्रतिनिधि द्वारा उपवास कराये। स्वामीके वतमें स्त्रां और स्त्रीके वतमें स्वामी प्रतिनिधि हा सकता है। यह यदि न हो, ते। ब्राह्मणका भी प्रतिनिधि कर सकते हैं।

यथाविधान वतप्रहण करनेसे समाप्तिके बाद उस वतकी प्रतिष्ठा करनी होतो है। वतिवशेषमें ५, ७, १४ आदि पपंमें उसकी प्रतिष्ठा कही गई है। यदि कोई वतका आरंभ कर वतकं समाप्तिकाल तक न वचे, तो वत को असमाप्तिके लिये दोष नहीं होगा । वत करने-वालेको उस बतका फल मिलेगा। किन्तु यदि कोई वाक्ति लोग, मोह, प्रमादवशतः व्रतभङ्ग कर दे, तो उसं प्रायश्चित्त करना होता है। प्रायश्चित्तानुष्ठानके वाद फिरसं वह वत करना होता । प्रायश्चित्तके विषयमे लिखा है, कि तीन दिन उपवास और केशमुण्डन करे। कंशमुएडन यदि न करे, तो उसके मूल प्रायश्चित्तका दूना प्रायश्चित करना होगा । सधवा स्त्रीकं सन्बन्धमें विशेषता यह है, कि वे केशमुण्डन न कराबे, सिर्फ केशक अध-भागसं दो उंगलं क्या माप कर उसे काट डाले। इस प्रकार प्रायश्चित्त कश्लेके वाद पुनः व्रत करना होगा। यांद कोई सङ्कल्प करके व्यतप्रश्णपूर्वक वह वन करे,

तो वह जीवितावस्थामं चएडालस्य ीर मरनेकं बाद कुककुरयोनिको प्राप्त होता है।

व्रतप्रहणके विषयमें पूर्वाहकालमें सङ्करण करना होता है। पूर्व दिन संयतचित्त है। कर व्रतदिनमें सबेरे स्नान सन्ध्यादि करके आचमन, सूर्याध्या, गणेश, शिवादि पञ्च-देवता, आदित्यादि नवप्रह और इन्द्रादि दशदिक्षाल आदिकी पूजा, सूर्या, सोम इत्यादि खस्तिवाचन करके संकल्प करे।

वत जितने दिनों में शेष होगा उतने दिनों तक एक ही नियमसे वत। जुष्टान करना होगा । नियमित समय पूरा होने पर विधिकं अनुसार उस वतकी प्रतिष्ठा करनी होगी। प्रतिष्ठाकालमें यदि जन्म या मरणाशीच हो, तो भो पूर्व सङ्कृत्यानुसार प्रतिष्ठाकाणं सिद्ध होगा, उसमें किसी तरहका दोष नहीं होता। किन्तु जिनका वत है, वे उपवासादि भिन्न और कुछ भी नहीं कर सकते।

यदि किसी बिड्म्बनासे प्रतिष्ठा वर्णमें प्रतिष्ठा न हो, तो अशांच नहीं होगा । यदि उस वर्णमें गुरु शुक्रका वाल्य, अस्त और गृद्धजनित अकाल और मलमासादि । हो, तो भी प्रतिष्ठा नहीं होगी । जिस वर्णमें अकाल, मलमास आदि न पड़े तथा अशीचादि न रहे, उसो वर्णमें प्रतिष्ठा होगा, किन्तु प्रतिष्ठा वर्णमें प्रतिष्ठा नहीं करनेसं पापमागा अवश्य होना पड़ेगा।

व्रतकारी व्रतानुष्ठानकं वाद व्रतकथा श्रवण करें। व्रत-प्रतिष्ठा हो जाने पर फिर कथा सुननेका जकरत नहां। किन्तु किसी किसी व्रतमे विशेषता यह है, कि प्रतिष्ठाकं बाद भी कथाश्रवण और भोज्योत्सर्ग करना होता है। जैसे, कुक्कुटीसप्तभीव्रतमें प्रतिष्ठाकं बाद ही योबज्जीवन व्रतकथा श्रवणका विधान है।

अकारादि कमसे कुछ वर्तोंके नाम नीचे दिये गये हैं। भविष्यपुराण, मतस्यपुराण, पद्मपुराण आदिपुराणीं में इन सब वर्तोका विधान निर्दृष्ट हुआ है।

१। अक्षयतृतीया व्रत—इस व्रतका भविष्योक्तर पुराणमे वर्णन आया है। वैशाल मासको चान्द्र शुक्का तृतीया तिथिमें यह व्रत करना होता है। इस तिथिमें स्नान, जप, होम, खाध्याय, पितृतर्पण, दान आदि जो कुछ किये जाते हैं, वे अक्षय होते हैं। यह तिथि सत्य युगाधा

- है। इस तिथिमें सभी फल अक्षाय होते हैं, इस कारण इस तिथिका नाम अक्षया तृतीयां हुआ है।
- २। अक्षयफलाव्यासिफलकाख्य तृतीया वत-यह वत विष्णु धर्मोत्तरमें वर्णित है। अक्षयतृतीयाके दिन उपवास करके यह वत करना होता है।
- ३ ! अखण्डेकादशी वत—इस वतका विधान वामनपुराणमें लिखा है। आश्विन मासकी शुक्क एका दशीके दिन यह वत करना होता है।
- 8। अग्निचतुर्थी व्रत—यह व्रत विष्णुधर्मोत्तरमं लिखा है। फाल्गुन मासकी शुक्काचतुर्थींके दिन यह व्रत करना होता है।
- ५। अघे।राख्यचतुर्दशी—भविष्यात्तरमें इस व्रतका विधान है। साद्रमासकी कृष्णा चतुर्दशीका नाम अघो-राख्य चतुर्दशी है। इस तिथिमें व्रत करना होता है। रघुनन्दनने तिथितात्त्वमें इस व्रतका विधान उठलेख किया है।
- ई। अङ्गारचतुथीं वत-मत्स्यपुराणमें इस वतका विधान है। जिस किसी मासके मङ्गलवारमें यदि चतुथीं तिथि पड़े, तो उसो दिन यह वत करना होता है।
- अचला सप्तमी वत—भविष्योत्तरमें इस वतका
   हाल लिखा गया है। बाघ मासको शुक्का सप्तमो तिथिमें यह वत करना होता है।
- ८। अदारिद्रवष्ठी वत-स्कन्दपुराणमें यह वत उक्त हुआ है, प्रत्येक मासको षष्ठी तिथिमें एक वर्ण तक यह वत करना होता है।
- ६। अनघाष्टमी वत -- भविष्योत्तरमें यह वत लिखा
   है। अप्रहायण मासकी कृष्णाष्ट्रमी तिथिये यह वत करनेकी कहा गया है।
- १०। अनङ्गत्रयोदशो वत भविष्ये। त्तरमें इस वतकः वर्णन है। अप्रहायण मासके शुक्कपक्षको तये। दशी तिथिमें यह वत पक वर्णमें शेष होता है। यह वत पक वर्णमें शेष
- ११। अनङ्गत्रयोदशी वत—कालोत्तरमें यह वत विहित हुआ है। चैत मासकी शुक्का लयोदशी तिथिमें यह वत करना होता है।
  - १२। अनन्तज्ञतुद<sup>°</sup>शो जत—यह जत भविष्यपुराणमें Vol. XXII. 122

निर्दिष्ट हुआ है। भाद्र मासकी शुक्का चतुर्वशी तिथिमें यह बत किया जाता है। यह बत चौदह वर्ष करना होता है। बतारम्भके बाद चौदह वर्ष इस बतकी प्रतिष्ठा करनी होती है!

१३। अनन्त-तृतीया व्रत—इस व्रतका विधान पद्म-पुराणमें लिखा है। निर्दिष्ट तृतीया तिधिमें व्रत करने-से अनन्त फल लाभ होता है, इस कारण इसका नाम अनन्ततृतीया व्रत है। श्रावण, वैशाख वा अप्रहायण मासकी शुक्का तृतीया तिथिमें यह व्रत करना होता है।

१४। अनन्तद्वादशी वत—विष्णुरहस्यमें इस वतका विषय लिखा है। भाद्र मासके शुक्कपक्षकी द्वादशी तिथि। में यह वत किया जाता है। यह वत एक वर्णमें समाप्त होता है।

१५। अनन्द्रपञ्चमी वत—यह वत स्कन्द्रपुराणके प्रभासकण्डमें वर्णित है। फाल्गुन मासकी शुक्रा पञ्चमी तिथिमें यह वत करना होता है।

१६। अतन्तफलसप्तभी वत-भविष्यपुराणोक्त वत। यह भाद्र मासकी शुक्का सप्तमी तिथिमें किया जाता है।

१७। अनोदनसप्तमीवत—भविष्यपुराणोक वत । वैशाख मासकी शुक्ला पष्टी तिथिमें उपवास करके दूसरे दिन सप्तमीतिथिमें यह वत करना होता है।

१८। अपराजितासममो वत- -भविष्यपुराणोक्त वत, भाद्र मासकी शुक्ला सप्तमी तिथिमें यह वत करना होता है। यह वर्ष साध्यव्रत है।

१६। अमानस्या वत —क्र्मीपुराणोक्त वत। जिस किसी अमानस्या तिथिमें यह वत किया जाता है। अमानस्या तिथिमें महादेवके उद्देशसे यदि कोई वस्तु वेदिविद ब्राह्मणको दान को जाय, तो महादेव उस पर प्रसन्न होते हैं तथा उसी समय उसके सात जन्मका पाप विनष्ट होता है।

२०। अभोष्टसप्तमी वत—विष्णुधर्मोत्तरोक वत। जिस किसी सप्तमो तिथिमैं यह वत किया जाता है।

२१ । अभुक्तभरणसप्तमी वत—भविष्यपुराणोक्त वत । भाद्र मासका शुक्ला सप्तमी तिथिमे यह वत करना होता है।

२२। अधन्धती वत—स्कन्दपुराणीक वत । वसन्त अस्तुमें तृतीया तिथिको यह वत किया जाता है। २३ । अर्कवत-भिवश्यपुराणोकत वत । यह वत एक वर्शमें करना होता है। प्रत्येक मासके शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षकी बछी और सप्तमी तिथिमें उपवास करके यह वत करना होता है।

२४। अर्कसप्तमी वत—ब्रह्मपुराणोक्त वत। यह वत दो वर्शमें होता है। फाल्गुन मासकी शुक्का पछोमें यह वन करना होता है।

२५ । अर्कसम्पूटसप्तमी वत—भविष्यपुराणीक वत । फाल्गुन मासकी शुक्का पर्छा तिथिमें सूर्यके उद्देशसे उपयासादि करके यह वत किया जाता है।

२६ । अर्काष्टमी व्रत—भविष्योत्तरे। क्वतः । जिस किसी मासके शुक्छपक्षमें रविवारको यदि अष्टमी तिथि पडे, तो उस दिन यह व्रत करना होता है।

२७ । अद्धेश्रावणक व्रत—ब्रह्माएडपुराणाकः व्रत । श्रावण मासके शुक्कपक्षमें यह व्रत होता है ।

२८। अर्झोदय व्रत—स्कन्दपुराणे। क व्रत । जिस दिन अर्झोदय येगा होता है, उस दिन यह करना होता है। माघ मासकी अमावस्थाके दिन यदि रविवार, व्यतिपातपाग और श्रवणा नक्षत्र हो, ते। उसे अर्झोदय कहते हैं। पहले विशिष्ठदेव, पोले जामदग्न्य और सन कादि ऋषियोंने यह व्रत किया था।

२६! अलचणतृतीया वत-भिवष्योक्त वत। यह वत यावज्ञीवन करना होता है। द्वितीया तिथिमें उप-वास करके तृतीयाके दिन लचण नहीं खाना चाहिये। प्रतिमास यह वत करना होता है। यह वत करनेसं पुरुष मनेरमा पत्नी तथा स्त्रो मनेरम पति लाभ करती है।

३०। अविष्न विनायक चतुर्थी वत—चराहपुराणे।क वत । फाल्गुन मासकी शुक्का चतुर्थी तिथिमें यह वत करना होता है। इस वतके फलसे सभी विष्न विनष्ट होता है।

३१। अधिये। गत्नीया व्रत-कालिकापुराणीक वत । अप्रहायण मासकं शुक्कपक्षकी द्वितीया तिथिमें उपवास और रालिमें चन्द्रदर्शन करके पायस भीजन तथा दूसरे दिन तृतीयाके। यह वत स्त्रियेंका अवैधव्य-कर है। ३२ । अवियोग द्वादशी वत भविष्यपुराणीक वत । यद वत भाद्रभासकी शुक्का द्वादशी तिथिकी उप वास करके करना होता है ।

३३ । अवाङ्गसप्तमी वत--भाद्रमासकी शुक्का सप्तमी तिथिमें आरम्भ करके एक वर्ष तक यह वत करना होता है, श्रावणकी शुक्कसप्तमी तिथिमें यह वत समाप्त होता है।

३४। अशून्य-शयन द्वितीया व्रत-भविष्यपुराणेकि व्रत । चातुर्मास्यमें अर्थात् श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्त्तिक इन चार महीनोंमें कृष्णपक्षकी द्वितीया तिथिकी यह व्रत किया जाता है।

३५ । अशोकित्रात वत -- भविष्योत्तरीक वत । अव्रहायण, ज्येष्ठ और भाद्र इन तीन मासकी पूर्णिमा तिथिमें यह वत करना होता है।

३६। अशोकपूर्णिमा वत—विष्णुधमेतिरोक्त वत। फाल्गुनी पूर्णिमाका नाम अशोकपूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथिमें यह वत करना होता है।

३७। अशोक प्रतिपद् वत--भविष्योत्तरोक्त वत । आश्विन मासको शुक्का प्रतिपद् तिथिमं यह वृत करना होता है। यह वृत करनेसे पिता, भ्राता, पित, पुत्न, आदिको शोक नहीं होता।

३८। अशोकाप्रमी वृत—छिङ्गपुराणोक वृत। यह वृत चैत्रमासकी शुक्काप्रमी तिथिमें करना होता है। इस दिन मन्त्रपाठ करके ८ अशोकपुष्पकी कली खाना पड़तो है। इस वतके फलसे शोक नहीं होता।

भाद्र मासको शुक्काष्टमी तिथिमें और एक प्रकार-का अशोकाष्टमी चत है।

३६। अहि सा वृत-पद्म-पुराणोक्त वृत। अब्दा-न्तमे यह वृत फरना होता है।

80 आग्नेय चृत—भविष्योत्तरोक्त चृत । जिस किसी नवमी तिथिको यह चृत किया जाता है।

8१। आज्ञासंक्रान्ति चृत--स्कल्यपुराणेक चृत। संकार् न्तिमें यह चृत करना होता है। इसके फलसे आज्ञा अर्धातहत होती है।

8२। आदित्य वृत्त--भिष्यपुराणे।क वृत्। यह वृत एक वर्षमे करना होता है। जिस मासके रवियारका यह वृत्र प्रहण किया जाता है, उसके बारह मासके बाद यह वृत्र शेष होगा। 8३। आदित्यशयन व्रत --आदित्यपुराणेक व्रत । यदि रिववारके या संक्रान्तिके दिन हस्ता नक्षत्र और सप्तमो तिथि पड़े, ने उसी दिन यह व्रत करना होता है।

४४। आत्देत्य-मन्दादि वन -भविष्यपुराणाक वन । रिववारको यदि द्वादशी तिथि और इस्ता नक्षत्र हो, नेता उसी दिन यह वन होगा।

8'4 । आनन्द्यत — मस्म्यपुराणे। क वत्। चैत माससं लेकर चार महीने तक यह व्रत करना होता है।

४६ । आनन्द पञ्चमो वत--भविष्यपुराणेक वत । नागपञ्चमी तिथिमें यह वत किया जाता है ।

४९। आनन्दनवमी वत—भविष्युर।णे। क वतः काल्युन मासको शुक्का नवमो तिथिका आनम्द नवमी कहते हैं। यह वत करनेमें काल्युन मासकी शुक्का पञ्चमी तिथिमें एक बार भे। जन और षष्टी तिथिमें रातका भे। जन तथा सप्तमी तिथिमें अयाचित रूपसे भे। जन और अष्टमीमें उपवास करके पीछे नवमो तिथिमें यह वत करे।

8८ । अ। युध वत-विष्णुधर्मोत्तरीक वत । यह वत श्रावण, भाद्र, अाश्विन और कार्त्तिक इन चार महीनोंको रातका भे।जन करके करना होता है।

8६ । आरोग्य वत—विष्णुधर्मोत्तरोक्त वत । भाद्र मासको पूर्णिमाके बाद प्रतिपद्स आश्विनकी पूर्णिमा तक यह वत करना होता है।

बराहपुराणमें एक और आरोग्य वतका उक्लेख है। माघ मासकी सप्तमी तिथिमें यह व किया जाता है।

५०। आरोग्य-दशमो वत - गरुड्युराणोक वत । नवमो निथिमें उपवास करके दशमी तिथिमें यह वत करना होता है।

५१। आयुः वत—एकन्दपुराणे।क वत। चतुर्दशो तिथिमे संयत हो कर पूर्णिमाक दिन यह वत करना होता है।

५२। आयुःसंकान्ति वत—स्कन्दपुराणोक्त वत। संकान्तिमं यह वत होता है।

५३ । आज्ञादित्य वन स्कन्दपुराणीक वत । आश्विन मासके मध्य रविवारके दिन यह वत आरम्भ करके एक वर्ष तक करना होता है। ५४ । आश्रमवन —विष्णुचर्मोत्तरे कत । चैत्र मासको शुक्का चतुर्थौ तिथिको उपवास करके यह वत करना होता है।

५५। आषाढ़ बत-महामारतोक वत । आषाढ़ मास तक यह बत करना होता है। इस वतमे आषाढ़-के प्रतिदिन एक बार भोजन और विष्णुपूजा करनी होती हैं।

५६। इन्द्रपौर्णमास वत—भविष्यात्तरेक वत । यह वत पूर्णिमाके दिन करना होता है। पूर्णिमाके दिन उपवास करके ३० दम्पतीका अलङ्कारादि द्वारा भूषित कर उनकी पूजा करे।

५७। ईशान वत कालिकापुराणे।क वत । चतुर्दशी तिधिमें बृद्दपतिवार होनेसे यह वत किया जाता है।

५८। ईश्वर वत-भविष्यपुराणाक वत। चतुर्वशी तिथिमें यह वत करना होता है।

प्रः । उद्कसप्तमी वय-भविष्यपुराणाक वत । यह वत सप्तमी तिथिमें करना होता है ।

६०। उद्यक्षादशी वत — भविष्योत्तरीक्त वत । यह वत अप्रहायण माससे ले कर एक क्रंग तक करना होता है। महीनेकी दोनों एकादशीके दिन यह वत करना होता है।

६१। उभयनवमी वत—भविष्यपुराणे। कत वत। यह वत भी एक वर्ष तक करना होता है। मास ही देनिं। नवमी तिथिमें इस वतका अनुष्ठान किया जाता है।

६२। उभयसप्तमी वत—भविष्यपुराणोक्त वत। यह वत भी एक वर्षमें शेष होता है। मासकी उभय सप्तमोमें इसका अनुष्ठान करना होता है।

६३। उमामा६ श्वरतृतोया वत—भविष्ये। तरीक वत। अवहायण मासकी शुक्कातृतीयातिथिमें यह वत करना होता है।

देवीपुराण, भृगुसंहिता और विष्णुधर्मोत्तरमें और भी तीन प्रकारका यह वत है।

६४। उस्कानवमी वत—भविष्योत्तरोक्त वत। आश्विन मोसकी शुक्कानवमीका नाम उस्कानवमी है। इस तिथिमें यह वत करना होगा।

६५। ऋतु वत-विष्णुधर्मासरोक्त वत। यह वत

वसन्त ऋतुसं आरम्भ कर ६ ऋतुओं में करना होता है।

६६। ऋषिपञ्चनी वन—ब्रह्माएडपुराणोकन वन। श्रावणको शुक्लापञ्चनीका नाम ऋषिपञ्चमी है। इस तिथिमें यह वन किया जाता है।

६७। एकभक्त ब्रत-विष्णुधर्मोत्तरे।कत ब्रत । चैत्र-मासमे एक बार भोजन करके यह ब्रत करना होता है।

६८। ऐश्वर्यतृतीया व्रत—विष्णुधर्मोत्तरीक व्रत । तृतीया निधिमें इस व्रतका अनुष्ठान होता है।

६६। कदली वत-भविष्योत्तरीक्त वत । यह वत माद्रमासकी शुक्लाचतुरंशी तिथिमें करना होता है।

७० । कन्दुचतुर्थी वत — माघमासकी शुक्लाचतुर्थी ।इस दिन यह वत करना होता है ।

9१। किलापष्ठी व्रत — स्कन्दपुराणीक व्रत। भाद्र मासकी इल्लापष्ठीतिधिमें यदि व्यतीपातयोग और रोहिणी नक्षत्र हो, तो उसे कपिलापष्ठी कहते हैं। इस प्रश्नीमें यह व्रत करना होता है।

७२। करण वत--- ब्रह्मा एड पुराणोक्त वन । माध्रमास-के शुक्लपक्षमें जिस दिन ववकरण होता है, उसी दिन यह वत किया जाता है।

७३ । कमलसप्तमो वन-पद्मपुराणोक वत । फाल्गुन मासकी शुक्ला सप्तमीको कमलसप्तमी कहते हैं । इस तिथिमें वह वत करनेको कहा गया है ।

७४। किल्किक्कादशी वत-भिविष्यपुराणोक्त वत । भाद-मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिमें यह वत करना होता है।

७५। कल्पगृक्ष जन-पन्नापुराणोक्त जन। पयोजनके नियमानुसार तीन दिन अवस्थान और काञ्चनकल्प-पादप प्रस्तुन करके यह जन करे।

७६। कल्या णसप्तमी वत—पद्मपुराणोक वत। रवि-वारको यदि शुक्लासप्तमी पड़े तो उसे कल्याण सप्तमी कहते हैं। इस तिथिमं उक्त वत करना होता है।

99। काञ्चनपुरी वत--गरुड़पुराणोक्त वत। यह वत शुक्लातृतीयः, कृष्णपकादशो, पूर्णिमा, संकान्ति, अमान् वस्या और अष्टमो इन सब पर्व दिनोंमें यह वत किया जाता है।

७८। कामवत-भविष्यपुराणोक्त वत। यह वत चैत्र मासकी त्रपादशीतिथिमें करना होता है। ७६। कामदासप्तमी वत--भविष्योत्तरोक्त वत। फाल्गुनमासकी शुक्लासप्तमीका नाम कामदासप्तमी है। इस तिथिमें यह वत करनेकी कहा गया है।

८०। कामदेव व्रत। यह व्रत वेशासः मासको शुक्लात्रयोदशी तिथ्मिं आरम्म करके चैत्रशुक्काः त्रयोदशीमें समाप्त करना क्षेगा।

८१। कामधेनु वत-सहिषुरारणोक्त वत । यह वत कार्शिक मासमें किया जाता है।

८२। काम वत--पद्मपुराणोक्त वत। यह वत वयोदणो तिथिमे करते हैं।

८३। कामवर्ष्टी वत---नराहपुराणोक्त वत। माघ-मासकी शुक्लावष्टी तिथिमै यह वत किया जाता है। यह वत एक वर्शमें समाम होता है।

८४। कामावासि वत-विष्णुधर्मोत्तरोक्त वत। कृष्णाचतुर्वणो तिथिमें यह वन किया जाता है।

८, । कार्सिकमास वत-नारदोक्त वन । कार्सिक-मासमें यह वन होता हैं।

८६। कार्त्तिकेयपन्ती व्रत-भविन्धे।त्तरोक व्रत। अगहन महीनेकी शुक्लापन्ती तिथिको कार्तिकेयपछी कहते हैं।

८७ । कालरात्रि बत—कालिकापुराणोक्त बता। आश्वितमासको शुक्लाप्रमी तिथिमें यह बतकरना होता है।

८८। कालाष्टमी व्रत—वामनपुराणोक्त व्रत। श्रावण-को कृष्णाष्टमीतिथिमें यदि मृगशिरा नक्षत्र हो, तो उसे कालाष्टमी कहते हैं। इस तिथिमें उक्त व्रत किया जाता हैं।

८१। कीर्त्ति वत-पद्मपुराणोक्त वत । यह वत अष्टमी तिथिमें करना होता है।

६०। कुषकुटी वत-भविष्योक्त वत । यह वत भाद-मासकी शुक्कासप्तमी तिथिमें होता है।

६१। कुवेरतृतीया वत-भविष्यपुराणोक्त वत । यह वत तृतीयातिथिमें करना होता है।

६२ । कुमारषष्ठी वत—कालोत्तरोक्त वत । यह वत शुक्लाषष्ठीसे आरम्भ होता है ।

६३। कुम्भी वत-स्फल्युराणोक्त वत। कार्सिक

मासको शुक्ला एकादशी तिथिमैं यह व्रत करना होता है।

६४। कूर्मद्वादशो वत—भविष्योकत वत। यह वत पौषमासकी शुक्लाद्वादशोमें किया जाता है।

६५। रुच्छ् वत-विष्णुरहस्योक्त वत। यह वत कार्त्तिक मासकी शुक्क एकादशोसे पूर्णिमा तक करना होता है।

६६ । रुच्छ्रचतुर्थी वत-भविष्योत्तरीक वत । अम हायण मासकी शुक्काचतुर्थी तिथिमे' यह वत किया जाता है ।

६७। श्रत्तिका व्रत-भविष्योत्तरीक व्रत। कार्शिक मासकी पूर्णिमा तिथिमें यह व्रत करना होता है।

१८। ऋष्णचतुद्देशो वत—भविष्यपुराणोक वत। फाल्गुन मासको ऋष्णचतुद्देशो तिथिमें महादेवके उद्देशसे रातको यह वत करना होता है।

६६। हुष्णाद्वादशी व्रत—वराह्युराणोक्त व्रत । सम्र हायण मासकी कृष्णाद्वादशी तिथिमें यह व्रत किया जाता है।

१००। इत्णा वत-पद्मपुराणेक वतः। एकादशी तिथिमें श्रीकृत्णके उदुदेशसे यह वत किया जाता है।

१०१। कृष्णपञ्ची व्रत—भविष्योत्तरे। कृत व्रत । यह व्रत अप्रहायण मासकी कृष्णापञ्ची तिथिमें किया जाता है।

१०२। रूष्णाष्टमी वत—देवीपुराणाक वत। अग-हनमहीनेका रूष्णाप्टमा तिथिमें इस वतका अनुष्ठान होता है।

१०३। कृष्णैकादशो वत—विष्णुधर्मोत्तरोक वत— फाल्गुनमासकी कृष्णएकादशी तिथिमे यह वत किया आता है।

र्थ । कोकिला व्रत—भविष्योत्तरोक्त व्रत । आषाह्र पूर्णिमाके दिन आरम्भ करके श्रावण मासकी पूर्णिमा पर्यश्त यह व्रत किया जाता है ।

१०५। कोटीश्वरीतृतीया व्रत-स्कल्युराणे।कत व्रत। भाद्रमासकं शुक्कपक्षकी तृतीयातिथिमे यह व्रत आरम्भ करकं ४ वर्षके बाद इसकी प्रतिष्ठा करनी होती है। इस व्रतके फलसे दरिद्र भी कोडिपति होता है।

१०,। कीमुदी ब्रत — विष्णुरहस्योक्त ब्रत। आश्विन मासके शुक्कपक्षको एकादशी तिथिमें यह ब्रत करना होता है।

१०७। क्षेम वत—विष्णुधमोत्तरीक्त वत। चतुर्दः शोमें यक्ष और रक्षों की पूजा करके यह वत किया जाता है।

१०८। गणपतिचतुर्थी वत—भविष्यपुराणोकत वत। गणपि चतुर्थों में वह वत किया जाता है। यह वत २ वर्णमें समाप्त होता है। इससे गणपति संतुष्ट हो कर अभीष्ट फल प्रदान करते हैं।

१०६ । गम्ध वत-शिवधर्मोषत वत । पूर्णिमाके दिन उपवास करके महादेवके उद्देशसे हह वत किया जाता है। यह वत एक वर्षसाध्य है।

११०। गलन्तिका वत—शियरहरूपे।क्त वत। प्रान्म-कालमें शिवजीके उद्देशसे यह वत किया जाता है।

१११। गायतीव्रत - गवड़-पुराणोक्त व्रत । शुक्का चतुर्दशो तिथिमें भगवान् सूर्यदेवके उदयके पहले गायतोज्ञप द्वारा सूर्यके उद्देशसे यह व्रत करना होता है। इस व्रतके फलसे सभो रोग नष्ट होते हैं।

११२ । गुइत्तीया व्रत—भविष्यपुराणीक व्रत । भाद्र मासकी शुक्कतृतीया तिथिमें यह व्रत करना होता है।

११३। गुणवासिवत--विष्णुपुराणोक वत । फाल्गुन मासके शुक्कपक्षमें यह वत करना होता है।

११४। गुरु वत- भविष्योक्त वत। गृहस्पतिप्रहकी प्रीतिके लिये यह वत किया जाता है।

११५। गुर्ब उमो वत—भविष्यपुराणोक्त वत । भाद मासकी शुक्काष्टमा तिथिमें यदि गुरुवार पड़े, तो यह वत किया जोता है।

११६ । गुहाद्वादशी वत—भविष्योत्तरोक्त वत। द्वादशी तिथिमें गुहाकोंके उद्देशसे यह वत किया जाता है।

११७। गृहपञ्चमी वत-भविष्योत्तरोक्त वत। यह वत पञ्चमी तिथिमें करना होता है।

११८। गोपइतिरात वत-भविष्योक वत। भाद्र मासके शुक्कपक्षकी तृतीया भीर चतुर्थी इन दो तिथियां-में उक्त वत करना होता है।

Vol. X X II 123

११६। गोपालनवमी वत --गरुड्युराणोक्त वत। नवमो तिथिपं यह वत किया जाता है।

१२० । गोमयादिसप्तमी-वत—भविष्यपुराणोक्त व्रत । सप्तमी तिथिमे यह व्रत करते हैं ।

१२१। गौरीचतुथीं वत —पद्मपुराणोक्त वत । माघ मासकी शुक्काचतुर्थीका नाम उमाचतुर्थी है । इस चतुर्थी तिथिमें यह वत करना होता है।

१२२। गौरी वत—कालोत्तरोक्त वत। चैत्रशुक्र-तृतीयामें यह वत होता है। यह वत स्त्रियोंका सौभाष्य-वर्द्धक है।

१२३। गोवत्सद्वादशीवत—भविष्योत्तरीक वत। कार्त्तिक मासके शुक्कपक्षको द्वादशी तिथिमें यह वत किया जाता है।

१२४ । गांविन्दद्वादशो वत —विष्णुरहस्योक्त वत । गोविन्दद्वादशोमं विष्णुके उद्देशसं इस वतका अनुष्ठान होता है।

१२५। चिएडका व्रत—भविष्योत्तरीक व्रत। प्रति मासकी अप्रमो और चतुर्दशी तिथिमें चिएडकादेवीके उद्देशसे यह व्रत एक वर्षमें करना होता है।

१२६ । चतुरंशी जागरण वत-कालिकापुराणीक वत । कार्सिक मासकी शुक्काचतुर्दशः तिथिमे यह वत होतो है।

१२७। चतुर्वशा वत — भविष्योत्तरोक्त वत । चतु-द्शी तिथिमे महादेवके उद्देशसे यह वत किया जाता है।

१२८। चतुर्व श्यष्टमीनक बत-भिविष्योत्तरीक बत।
शुक्कपक्षकी चतुर्वशी तिथिमें यह बत आरम्भ करके
प्रति मासको दो अष्टमी और दो चतुर्वशी तिथिमें
शिवजीके उद्देशसे यह बत करना होता है।

१२६। चतुमांसी व्रत-इसे चातुमांस्य व्रत भो कहते हैं। यह भविष्यासरीक व्रत है। आयाद मास-का शुक्का पकादशीसे आरम्भ कर कार्सिक मासकी शुक्का पकादशी तक इन चार महीनामें करना होता है।

्१३०। चतुमूर्त्तिचतुथौं-वत - विष्णुधर्मोत्तरोक्त वत । चैत्रमासको शुक्का चतुथौं तिथिमे यह वत करना होता है। १३१। चतुर्युंग व्रत-विष्णुधर्मोक्त व्रत । चैत्रमास-के शुक्कपक्षकी प्रतिपदसे चतुर्थी पर्यान्त यह व्रत करना होता है।

१३२। चन्द्रवत—यराहपुराणोक वत। पूर्णिमा तिथिमें यह वत किया जाता है। यह वत पन्द्रह वर्षमें होता है।

१३३। चन्द्ररोहिणी शयनवत —पद्मपुराणोक वत । सोमवारको यदि पूर्णिमा तिथि वा रोहिणी नक्षत्र हो, ते। उसी दिन यह वत होगा।

१३४। चंद्रार्भा व्रत—विष्णुधर्मोक्तरीक व्रत । अमा-वस्या तिथिमें चंद्रसूर्घ एक साथ रहते हैं, इस दिन देनोंके उद्देशसे यह व्रत किया जाता है।

१३५। चम्पाषष्ठी वत—स्कन्दपुराणोक्त वत। भाद्र मासकी पष्ठोतिथिमें वैधृतियोग, विशाखा नक्षत, मङ्गल वार हो तो उसे चम्पाषष्ठो कहते हैं। इस तिथिमें उक्त वत किया जाता है।

१३६। चान्द्रायण वत—ब्रह्मपुराणोक्त वत। पीष मासको शुक्काचतुर्वशोमें पापमाचनके लिपे यह वत करना होता है। शास्त्रमें एक और चान्द्रायण वतका विधान है। जिस प्रकार चन्द्रकी हासवृद्धि होती है उसो प्रकार इस चान्द्रायणवतको बाहारका हासवृद्धि मूलक कहा गया है।

१३९ । चित्रभानुसप्तमीवत—भविष्यपुराणोक्त वत । सप्तप्रोतिथिमें यदि चित्रानक्षत हो, तो उसी दिन यह वत होगा।

१३८ । चैत्रभाद्रमाघतृतीय।वत—भविष्योत्तरोक्त-वत । यह वत चैत्र, भाद्र और माघमासकी शुक्का तृतीयाः तिथिमें करना होता है।

१३६। चैत्रशुक्कप्रतिपद्विहिततिलक वत-भविष्य-पुराणोक्त वत। चैत्रशुक्ला प्रतिपदमें यह वत किया जाता है।

१४०। जयन्तीसप्तमो व्रत—भविष्यपुराणोक्षत व्रत । माघमासकी शुक्लासप्तमोका नाम जयन्तीसप्तमो है। इस तिथिमें उक्त व्रत करना होता है।

१४१। जयपीर्णमासी वत-भविष्यपुराणोक्त वत। पूर्णिमा तिथिमें यह वत करनः होगा।

१४२। जयापञ्चमी वत-सिविष्यपुराणोक्त वत। कार्श्विक मासकी शुक्लापञ्चमीकी जयापञ्चमीकहते हैं। इस पञ्चमी तिथिमें उक्त वत करना होता है।

१८३। जयावातित्रत—विष्णुधर्मोत्तरोक वत। आश्विन मासकी पीर्णमासीके बाद प्रतिपद् तिथिसे आरम्भ कर एक मास तक यह वत चलता है।

१८४ । जयासप्तमी वत-भविष्यपुराणोक्त वत । यदि शुक्लपक्षको सप्तमोतिथिमें रोहिणी, अश्लेषा, मघा वा हस्तानक्षत्र हो, ने। उसे जयासप्तमी कहते हैं। उसी दिन यह वत करना चाहिये।

१४५। जातितिरात वत-भविष्योत्तरकथित वत । ज्येष्ठ मासको लयोदशीतिथिसे आरम्भ कर तीन दिन यह वत करना होता है।

१४६। जामदग्न्यद्वादशी व्रत - धरणोकथित व्रत। यह वैशालभासकी द्वादशोमें होता है।

१४७ । झःनाष्ट्याप्ति व्रत—विष्णुधर्मोत्तर कथित व्रत । समस्त वैशाख मासमें रातको भोजन करके यह व्रत . किया जाता है ।

१४८। ज्ये छा वत- भविष्योत्तरकथित वत । भाद्र मासकं शुक्लपक्षकं जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र पड़े उसी दिन यह वत करना होगा।

१४६। ज्येष्ठ वत-महाभारतवर्णित वतः ज्येष्ठ मासमे यह वत करना चाहिषे।

१५०। तपश्चरणसप्तमी वत—भविष्ये। सरै। क वत। अव्रहायण मासकी सप्तमीतिथिमें यह वत किया जाता है।

१५१। तपे। व्रत-पद्मपुराणवर्णित व्रत। साघ-मासको सप्तनी तिथिमें आर्द्भवास हो कर यह व्रत करना होता है।

१५२ । ताम्बूलसंकान्ति वत-स्कन्दपुराणकथित वत । यह वत चैत्र संक्रान्तिमें आरम्भ करके एक वर्ष प्रति सकान्तिको करना होता है ।

१५३। तारकाद्वादशी व्रत-भविष्योत्तर कथित वर्त। अप्रहायण मासको शुक्ला द्वादशीको तारका द्वादशी कहते हैं। उस तिथिमें यह व्रत किया जाता है। १५४। तिथिनक्षत्रवार व्रत-कालोत्तर कथित वत! तिथि, नक्षत और वार विशेषका येग होनेसे उसी दिन यह करना होता है। बुधवार, रे।हिणी नक्षत और अष्टमीतिथि तथा बृहस्पतिवार शुक्ला चतुर्दशी और पुष्पानक्षत्र युक्त होनेसे यह वत होता है। इस प्रकार प्रायः सभी नक्षत्र, वार और तिथिविशेषके ये।गमें यह वत होता।

१५५। तिथियुगल वत—यमस्मृत्युक्त वत। मास-की दे। अष्टमी, दे। चतुर्दशी, अभावस्या और पूर्णिमा इन दे। तिथियों में हो उक्त वत करना होता है।

१५६ । तिन्दुकाष्टमी वत — भनिष्यपुराणकथित वत । ज्येष्ठमासकी शुक्लाष्टमी तिथिको तिन्दुकाष्टमी कहते हैं। उस दिन यह वत किया जाता है।

१५७। तिलदाही वत-स्कन्दपुराणाक वत। पीप मासकी कृष्णा एकादशी तिथिमें यह वत करना होता है।

१५८। तिल्रहांदशी वत—विष्णुधर्मोक्तरोक्त वत। माघमासके कृष्णापक्षकी द्वादशी तिथिमें यदि पूर्वाषाढ़ा या मूला नक्षत्र हो, तो उस दिन यह वत होगा।

१५६। तीव वत—सौरपुराणीक वत। शिवक्षेत्रमें अपने दोनों चरणोंको भेद कर याषज्ञीवन अवस्थान करनेसे अन्तमें मुक्ति होती है।

१६० : तुरग-सप्तमो वत—विष्णुधर्मोत्तरकथित वत । चैत्रमासकी शुक्कासप्तमी तिथिमें यह वत करना होता है।

१६१ । तुष्टिम्। तित्वीया वत—विष्णुधर्मीत्तरकथित वत । श्रावण मासका कृष्णा तृतीया तिथिमें यदि श्रवणा नक्षत्र हो, तो उसो दिन यह वत होगा। किन्तु श्रावणको कृष्णा तृतीयाके दिन श्रवणा नक्षत्रका योग अति दुर्घट है।

१६२ । तेज्ञःसंक्रान्ति वत-स्कंदपुराणे। क्त वत विशेष । यह वत चैत संक्रान्तिसं आरम्भ कर प्रति संक्राति । के। करना होता है। एक वर्ष के बाद व्रत प्रतिष्ठा करनी । होगी।

१६३ । त्रयोदशद्रव्यसन्तमी वत--भविष्योत्तर कथित वत । उत्तरायण बीतने पर शुक्लपक्ष रविवार सप्तमी तिथिमें यह वत करना होता है।

१६४ । तिगतिसप्तमी वत-भविष्यपुराणमें

किथित व्रत फाल्गुन मामके शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिमैं यह व्रत करना होता है।

१६७ । त्रिविक्रन तृतीया वत—विष्णुधार्मोत्तर कथित वत । ज्येष्ठ मासकी शुक्ला तृतीया तिथिमें यह करना होसा है ।

१६६ । तिविकमित्रिरात्र-शत वत — विष्णुरहस्य-कथित वत । अम्रहायण मासकी शुक्का नवमी तिथिमें यह वत करना चाहिये।

१६७। तिविकम वत-विष्णुधर्मोत्तर कथित वत । कार्शिक माससे वारम्भ करके तीन मास पर्यस्त तिनि-कम विष्णुकं उद्देशसे यह वत करना होता है।

१६८। त्राम्बक अत-पद्मपुराणमें कथित जत। चतुर्वशी तिथिमें महादेवकं उद्देशसे यह जत होगा।

१६६। दशादित्य व्रत-व्रह्माएडपुराणमें कथित वर्त। यह वर्त शुक्कपक्षके रिववारमें यदि दशमो तिथि पड़े, तो उस दिन भगवान् सूर्यदेवके उद्देशसे यह वर्त करना होता है। इस वर्तके फलसे सभी आपत्ति दूर होती है।

१७०। दशायतार वत—विष्णुपुराणमें लिखित वत । पकादशी तिथिमें उपवास करके द्वादशी तिथिमें यह वत किया जाता है।

१७१। दाम्परगाष्टमी व्रत—भविष्यपुराण कथित व्रत । कार्शिक मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिमें यह व्रत करना होता है।

१७२। दिवाकर वत-भविष्यपुराणमें कथित वत । रविवारमें हस्ता नक्षत्र हो, तो उस दिन उक्त वत होगा।

१७३ । दीप्ति वत-पद्मपुराण-वर्णित वत । इस वतमें शामको दीपदान करना होता है।

१७४। दुर्गन्धदीर्भाग्यनाशन तदोदशी वत—भविष्य कथित वत। ज्येष्ठ मासकी शुक्ला तयोदशीके दिन यह वत करना होता है।

१७५ ! दुर्गानवमी वत—भविष्यपुराणमें कथित वत । भगवतो दुर्गादेवीकं उद्देशसे यह वत किया जाता है।

१७६ । दुर्गा व्रत—दंघी-पुराण-कथित व्रत । श्रावण मासके शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिमें उपवास करके यह व्रत किया जाता है। १९९। दुर्गागणपति चतुर्थो व्रत —सौरपुराणमें कथित वर । श्रावण मासकी शुक्छा चतुर्थो वा कार्चिक मासकी शुक्छा चतुर्थो तिथिमें यह वर करना होता है।

१७८। दूर्वातिरात वत-पद्मपुराण-वर्णित वत । भाद्र मासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशी तिथिमे यह वत किया जात है।

१९६। दूर्वाष्टमी वत भविष्यपुराणमें कथित वत। भाद्र मासकी शुक्लाष्टमी तिथिमें यह वत करना होता है। यह वत ८ वर्ष तक करके प्रतिष्ठा करनी होती है।

१८०। देवमूर्सि व्रत-विष्णुधर्मोत्तर कथित व्रत। चैतमासकी शुक्ला प्रतिपद्से टारंभ करके चार दिन तक यह वृत किया जाता है।

१८१। देव व्रत-पद्मपुराण-कथित व्रत! पक वर्ष तक रातको यह व्रत करना होता है। काछे।त्तरीक व्रतभेद। चतुर्दशी तिथिमें बृहस्पतिवारका यह व्रत होता है।

१८२। देवीवत-पद्मपुराणकथित वत। पूर्णिमा तिथिमें यह वत करना होता है। इस प्रकार कार्सिक मासकी पूर्णिमा तिथिमें भी देवीपुराणीक वत विशेषका विधान है।

१८३ । द्वादशसप्तमी वत—भविष्यपुराणमें कथित वत । भाघ मासके शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिसे आरंभ करके एक वर्ष पर्यान्त बारह मासकी १२ सप्तमी तिथिमें हो यह वत करना होगा । इस वतमें प्रतिमास भिन्न भिन्न विधि हैं।

१८४ । द्वादशसाध्यतृतीया वत—विष्णुधर्मोत्तर कथित वत । यह वत तृतीवा तिथिमें आरंभ करके बारह मासकी सभी तृतीयामें ही उपवास करके करना है।ता है। एक वर्षके बाद इसकी प्रतिष्ठा है।गी।

१८५। द्वादशादित्य व्रत--विष्णुधर्मोत्तर कथित व्रत। शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिमें उपवास करके १२ मासमें धाता आदि बारह आदित्योंके उद्देशसे यह व्रत करना हाता है।

१८६ । द्वादशोत्रत-कूर्मपुराण वर्णित वत । शुक्ल-

पक्षको पकादशी तिथिमें उपवास करके द्वादशी तिथिमें यह वत करे।

१८९। द्वीपवत—विष्णुधर्मोत्तर कथित वत । चैत शुक्लपक्षसे आरंभ करके ७ दिन जम्बू आदि सप्त द्वीपों-की पूजा करनी होगी।

१८८। धनसंक्रान्ति वत—स्कन्वपुराणमें कथित वत । मदाविषुव संक्रान्तिसे छे कर एक वर्ष प्रति संक्रा-न्तिको यह वत करना चाहिये। एक वर्ष पूरा होने पर प्रतिष्ठा विधेय है।

१८६। धनावापित वत-धर्मोत्तरकथित वत। श्रावण पृणिमाके बाद प्रतिपद तिथिसे यह वत विहित हुआ है। इस वतके फलसे निर्धन धनवान् होता है।

१६०। धन्यव्रत—बराहपुराणमं कथित व्रत । स्प्र-हायण मासके शुक्छपक्षको प्रतिपद तिथिमें उपवास करके रातको यह व्रत करना होता है।

१६१ । धरा व्रत—पद्मपुराणमें कथित व्रत । उत्तरायणमें शुमदिनमें काञ्चनमयी धरा प्रस्तुत करके यह व्रत करना दोता है।

१६२ । धर्मं वत—विष्णुधर्मोत्तर कथित वत । शुक्रगक्षकी दशमी तिथिमें धर्मराजके उद्देशसे यह वत करना होता है।

१६३। घान्य व्रत-स्कन्दपुराणमें कथित वर । विषुव-संकान्तिमें सूर्यदेवके उद्देशसे यह वर्त करना होता है।

१६४। धान्यसप्तमो वत--भविष्यपुराणमें कथित वत। शुक्का सप्तमोमें यह वत किया जाता है;

१६५ । धाम तिरात व्रत-पद्मपुराणमें कथित वर । फाल्गुन मासकी पूर्णिमासे तीन दिन यह वस करना होता है।

१६६ । धारा वत—भविष्योत्तर कथित वत । चैत्रमाससे आरम्भ करके यह वत किया जाता है।

१६७। ध्वजनवमी व्रत-भविष्योत्तरकथित व्रत । पौष मासकी शुक्का नवमोका नाम ध्वजनवमी है । इस तिथिमें यह व्रत किया जोता है।

१६८। ध्यज्ञ वत—विष्णुधर्मोत्तरकथित वत । चैत्र माससे वारम्भ करके प्रतिदिन यह वत करना पड़ेगा। यह वत द्वादश वत्सरसाध्य है।

Vol. XXII, 124

१६६। नक्तचतुर्थी वत-स्कन्दपुराणोक्त वत । विनायकचतुर्थीमें यह वत किया जाता है।

२००। नक्षत्रपुरुष वत-मत्स्यपुराणोक वत। चैत मासमें यह वत करना होता है।

२०१। नक्षतार्थं वत-देवीपुराणोक वत । मृगशिरा नक्षत्रसे आरम्भ करके यह वत किया जाता है।

२०२। नदो वत-विष्णुधर्मोत्तरोक्त वतः चैत्रमास-कं शुक्लपक्षसे ले कर ७ दिन यथाक्रम हदिनी, हादिनी, पावनी, सीता, इक्षु, सिम्धु और भागोरथी नदीकी पूजा करे।

२०३। नन्द वत—विष्णुधर्मोत्तरोक्त वत । फालगुन-मासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशी तिथिमें उपवास करके यह वत करें।

२०४। नम्दादि व्रत--भविष्योसरोक्त व्रत। रविवार-को यह व्रत करना चाहिये।

२०५। नम्दा त्रत-विवोषुराणोक्त त्रत । श्रावण मासमें यह त्रत किया जाता है।

२०६ । नन्दासप्तमो वत — अविष्योत्तरोक्त वत । अब्रहायण मासको शुक्छा सप्तमोका नाम नन्दासप्तमी है। इस सप्तमी तिथिमें उक्त वत करना होता है।

२०७ । नयनप्रदसप्तमी वत-भविष्यपुराणोक्त वत । अप्रहायण मासको शुक्ला सप्तमो तिथिमें यदि हस्ता नक्षतका योग हो, तो उसे नयनप्रदसप्तमी कहते हैं। इस सप्तमोमें वत करना होता है। यह वत वर्षसाध्य है।

२०८। नरकपूर्णिमा व्रत-विष्णुधर्मोत्तरोक व्रत।
पूर्णिमा तिथिसे आरम्भ करके एक वर्ष प्रति पूर्णिमाका
यद व्रत किया जाता है:

२०६। नरसिंहचतुर्दशी वत—नरसिंहपुराणे।क वत। वैशाल मासकी शुक्ला चतुर्दशीका नरसिंह-चतुर्दशी कहते हैं। इस चतुर्दशी तिथिमें उक्त वत करना होता है। यह वत प्रति वर्ष करनेका विधान है।

२१० । नरसिंदत्रयोदशी वत—नरसिंदपुराणमें कथित वत । वृद्दस्पतिवारको यदि स्रयोदशी तिथि हो, तो उसी दिन यह वत होगा।

२११ । नवभ्याद्युपवास वत—महस्यपुराणमें कथित वत । नवमी, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी इन सब तिथियोंमें उपवास करके यह वत करना होता है ।

२१२। नवराति वत—देवीपुराणमें कथित वत। देवोभागवत आदि पुराणोंमें भी इस वतका विशेष विधान है। आश्विन शुक्ला प्रतिपदसे भगवतो दुर्गा देवीके प्रीतिकामनाके लिये नवमी पर्यन्त ६ दिन यह वत करना होता है।

२१३। नागद्ष्योद्धरणपञ्चमी वत—भविष्योत्तरोक्त वत। भाद्र मासकी शुक्ला पञ्चमी निधिमें यह वत करना होता है।

२१४ । नागपञ्चमी व्रत-भविष्यपुराणे।क्त व्रत । नागपञ्चमी तिथिमें यह व्रत करना हे।ता है।

२१५ । नागवत--कूमंपुराणमें कथित वत । कार्सिक मासके शृक्छपक्षमें यह वत होता है।

२१६। नानाफलपूर्णिमा वहा—भविष्येासरकथित वतः। कासि क मासकी शुक्ला पूर्णिमा तिथिमें नाना प्रकारके फल द्वारा यह वता करना होता है।

२१७। नामतृशीया व्रता—भविष्योत्तरीक व्रता। यह वृत प्रशि मासकी तृशीया तिथिमें करना होता है। यह वर्षसाध्य है।

२१८। नामद्वादशो वृत—विष्णुरहस्योक्त वृत। अप्र-हायण मासकी शुक्का द्वादशो तिथिमें यह वृत किया जाता है।

२१६। नामनवमी घृत—भविष्यपुराणमें कथित वृत। आश्विन मासके शुक्रपक्षकी नवमी तिथिमें भगवती दुर्गा देवाके उद्देशसे यह वृत किया जाता है।

२२०। नामसप्तमी वृत—भविष्योत्तरोक्त वत । चैत मासके शुक्छपक्षकी सप्तमी तिथिसे आरम्भ करके प्रति-मासकी शुक्ला सप्तमी तिथिमें यह वृत करना होगा।

२२१ । निश्च भाकंसप्तमी वृत—भविष्यपुर।णाक वृत । षष्ठी, सप्तमीतिथि, संकान्ति वा रविवारके दिन यह वृत किया जाता है।

२२२। निर्जालैकादशी वृत—भविष्योत्तरोक्त वृत।
ज्येष्ठ और माषाढ़ मासकी शुक्ला एकादशीके दिन
निरम्बु उपवास करके यह वृत करना होता है।

२२३। नीराजनद्वादशी वृत—भविष्योत्तरोक्त वृत । कार्त्तिक मासकी शुक्ला द्वादशीको नीराजनद्वादशी कहते हैं। इस तिथिमें उक्त वृत करना होता है।

२२४। नृसिंहद्वाद्शो वृत—भविष्यपुराणमें वर्णित वत। फाल्गुन मासके ऋष्णपक्षकी द्वादशी तिथिमें यह वत करना होगा।

२२५। पक्षसन्धि वृत-पद्मपुराणमें कथित वृत। पक्षसन्धि प्रतिपद्व तिथिमें यह वृत किया जाता है।

२२६। पञ्चघटपूर्णिमा वृत—भविष्योत्तरमें कथित वृत। पांच पूर्णिमा तिथि पांच घटदानरूप वृत।

२२७। पञ्चिषिण्डकागीरो वृत —स्कन्दपुराणके नागर-खण्डोक्त वत। श्रावण मासके शुक्लपक्षकी तृतीया ।तिथिमें यह वत करना होता है।

२२८। पञ्चमहापापनाशनद्वादशी वृत—भविष्यपुराण-में वर्णित वृत। श्रावण मासकी शुक्ला द्वादशी तिथि से आरम्म करके यह वृत करे।

२२६। पञ्चमहाभूत पञ्चमी वृत—विष्णुधर्मोत्तरे।क वृत। चैत्र मासकी शुक्ला पञ्चमी तिथिमें यह वृत किया जाता है।

२३०। पञ्चम् ति वत-विष्णुधर्मोत्तरीक वृत। यह चैत्र मासको शुक्ला पञ्चकी तिथिमें शङ्क, चक्र, गदा, पद्म और पृथिवी इस पञ्चभूतिके उद्देशसे यह वृत करना होगा।

२३१। पञ्चाग्निसाधनरमा तृतीया चूत । भविष्यो-त्तरमें लिखित चूत । उरीष्ठ मासकी शुक्ला तृतीया तिथिमें सयत है। कर यह बत करें।

२३२। पत्न ब्रत—भविष्योत्तरमें कथित ब्रत। यह ताम्बूल भक्षणकं आदिमें करना होता है। यह ब्रत एक वर्ष करके पीछे उसकी प्रतिष्ठा करनी होती है।

२३३ पदार्था बत—विष्णुधर्मोत्तरोक्त बत। अप्र-हायण मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिमें यह बत आरम्भ करके पक वर्ष तक करना होता है।

२३४ । पद्मनाभ-द्वादशी वत—विष्णुश्रमीत्तरमें कथित वत । आश्विन मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी विश्विमें यह वत करना है।ता है।

२३५। परे। वत-पदुमपुराणमें कथित वत। वह

वत अमावस्था तिथिमें आरम्म करके एक वर्ष तक करना होता है।

२३६। पर्शनक्त व्रत-भविष्यपुराणमें वर्णित व्रत। यह व्रत भी अमावस्याके दिन आरम्भ करके एक वर्ण पर्यान्त किया जाता है।

-३७। पर्वाभोजन वत-पद्मपुराणमें कथित वत। पर्वाके दिन पृथिवो पर अन्न रख कर मे।जन करके यह वत करना हाता है।

२३८। पाताल वत—विष्णुधर्मोत्तरमें कथित वत। चैत मासको कृष्णा प्रतिपद तिथिसे आरम्भ करके प्रति दिन यह वत करना होता है।

२३६ । पात व्रत नरसिंहपुराणमें वर्णित व्रत । माधमासकी शुक्ला एकादशीसे व्यारम्म करके पूर्णिमा पर्यान्त यह व्रत किया जाता है ।

२४०। पापनाशनी सप्तमी व्रत—भविष्यपुराणमें कथित व्रत। शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिमें यदि हस्तानक्षत्र हो ते। उसे पापनाशिनी सप्तमी कहते हैं। इस सप्तमी तिथिमें उक्त व्रत करना होता है।

२४१। पापमाचन वत — सौरपुराणमें कथित वत। विद्वचृक्षका आश्रय करके बारह दिन उपवास करके यह वत करना होता है। इस वतके फलसे भ्रूणहत्याका पाप विनष्ट होता है।

२४२ । पापत्राणसंक्रान्ति वत—स्कन्दपुराणमें वर्णित वत । संक्रान्तिमें पापमे।चनके लिये यह वत करना होता है।

२४३। पाली चतुर्शी वत—भविष्योत्तरमें कथित वत। भाद्रमासके शुक्लपक्षकी चतुर्शी तिथिमें यह वत करना होता है।

२४४ ! पारुपत वत—बह्निपुराणमें कथित वत । द्वादशी तिथिमें एक बार भेाजन, त्रयोदशीमें अयाचित भेाजन और चतुर्दशीमें उपवास करके महादेवके उद्देशसे यह वता करना होता है।

् २४५। पितृ वत-विष्णुधर्मोत्तर कथित वत। यह चैत्र प्रतिपदु तिथिसे आरम्भ होता है।

२४६ । पिपोतकोद्वादशो वत--तिथितस्य धृत वत । वैशास मासको शुक्का द्वादशीको पिपीतको द्वादशो कहते हैं। इस द्वादशोमें उक्त वत करना होता है।

२४७। पुण्डरोकप्राप्ति वत—विष्णुधर्मोत्तर कथित
वत। द्वादशो तिधिमें यह वत करना होता है।

२८८। पुत्रकाम वत-पद्मपुराणमें कथित वत । श्रावण मासकी पूर्णिमा तिथिमें पुत्रकी कामना करके सपत्नोक यह वत करना होता है।

२४६। पुत्रप्राप्ति षष्ठी वत—विष्णुधर्मोत्तरकथितं वत। वैशःख मासकी शुक्का पञ्चमी तिथिमें यह वत किया जाता है। यह वत एक वर्ष तक चलता है।

२५०। पुत्रप्राप्ति वत—देवीपुराणमें कथित वत । श्रावण मासको पूर्णिमा तिथिमें यह वत करना होता है।

२५१। पुत्रसप्तमो वत —वराहपुराणेक वत । भाद-मासको शुक्लपक्षके सप्तमी तिथिमें उपवास रह कर पुत-कामनाके लिये यह वत करना होता है।

२५२ । पुत्रीयसप्तमी वत—विष्णुधर्मोत्तरकथित वत । अप्रहायण मासके शुक्त पक्षकी सप्तमी तिथिमें यह वत किया जाता है।

२५३ ! पुत्रोत्पत्ति वत—भादित्यपुराणमें कथित वत । प्रत्येक श्रवणा नक्षत्रमें यह वत करना होता है। २५४ । पुरश्चरणसप्तमी वत—स्कन्दपुराणके नागर-खण्डोक वत । माघ मासकी शुक्ला सप्तमी तिथिमें यह वत किया जाता है।

२५५। पुष्पद्वितीया वत-भविष्यपुराणमें कथित वत। कार्शिक मासकी शुक्छा द्वितीया तिथिमें यह वत करना होत है। यह वत एक वर्षमें होता है।

२५६। पूर्णिमा वत—विष्णुधर्मोत्तरकथित यह व्रत करना होता है। पतन्त्रिक अग्निपुराणमें श्रावणो पूर्णिमाके दिन और भो पक पूर्णिमावतका विधान है।

२५७। पृथिवोपञ्चमी वत-विष्णुधर्मोत्तरोक्त वत। शुक्लापञ्चमी तिथिमें यह वत करना होता है।

२५८। पौरन्दरपञ्चमी वत-भविष्योत्तरोक्त वत। पञ्चमा तिथिमें इन्द्रके उद्देशसे यह वत करना होता है।

२५६। प्रकृतिपुरुष द्वितीयात्रत—विष्णुधर्मीरारोक्त वत । चैत्रमासको श्रृष्ठाद्वितीया तिथिमें उपवासी रह कर वत करना चाहिये। २६०। प्रतिपत्क्षं।रपान व्रत — भविष्ये। सरै। कत । कार्त्तिक वा वैशाख मासका प्रतिपद तिथिमें करना होता है।

२६१। प्रतिमा वृत—काळोत्तारोक्त वतः। यह वत कार्त्तिकमासका चतुर्दशो तिथिमं आरम्म करके एक वर्ष तक प्रति मासको चतुर्दशो तिथिमं करना चाहिये।

२६२। प्रदोष वत—भविष्यपुराणीक वत। तयोः दशी तिथिमें प्रदेशिकालमें वह वत करना है।ता है।

२६३। प्रभा व्रत-पद्मपुराणीक व्रत। एक पक्ष तक उपवास करके कपिलाइय दानरूप व्रत है।

२६४। प्राजापत्य व्रत-पद्मपुराणोक्त व्रत। एक वर्णतक एक शाम भाजन करके यह व्रत करना है।ता है।

२६५। फल वत-पद्मापुराणोक्त वतः विष्णु शयन-से उत्थान पर्धान्त चार मास तक यह वत करना है।ता है।

२६६। फलतृतीया वत—पश्चपुराणके प्रभासखण्डे।क वता। शुक्षलपक्षकी तृतीया तिथिमें आरम्भ करके एक वर्ष तक यह वत किया जाता है।

२६७। फलपडो वत—भविष्योत्तरोक्त वत । माघ-मासकी शुक्ला पछी तिथिमें यह वत करना होता है।

२६८। फलसंकान्ति वत-स्कन्दपुराणे। कत वत । महाविषुवसंकान्तिसे आरम्ब कर प्रति संकान्तिमें विभिन्न फलदान द्वारा यह वत किया जाता है। एक वर्षके बाद इसकी प्रतिष्ठा होगो।

२६६। फलसप्तमी वत—भविष्यपुराणीक्त वत। भादमासको शुक्ला सप्तमी तिथिमें यह वहा करना होता है।

२७०। फाल्गुन वत--महाभारतोक्त वत। फाल्गुन मासमें प्रोटादिन सिर्फा एक बार भोजन करके यह वटा धरना होता है।

२७१। बाणिज्यलाभ वता—विष्णुधर्मोत्तरोक्त वता। बाणिज्य लाभको कामनासे पूर्वावादा नश्चतमे यह वता करना होगा।

२७२ । बुद्धहादशी वटा—धरणीवतीक्त वटा । श्रावण मासकी शुक्ला द्वादशीके दिन यह वटा किया जाता है । २७३ । बुधब्रहा – भविष्योत्तरीक्त व्रहा । विशाखा नक्षत्रमें आरम्भ करके ७ दिन यह व्रत करना होता है ।

२७५। बुधाएमी वत-शुक्लाएमी तिथिमें यदि बुध-बोर हो, ते। उसी दिन यह वत करे।

२७६ । ब्रह्मकूचे वत — ब्रह्मपुराणाक्त वत । चतुर्दशी तिधिमें उपवास करके पूर्णिमामें यह वत करना है।ता है।

२७७ । ब्रह्मण्यप्राप्ति वत - विष्णुधर्मोत्तरे। कत वत । चैत्र मासकी शुक्ला प्रतिपद्ग तिथिसे आरम्भ करके यह वत करना होता है ।

२७८ । ब्रह्मण्याध्याप्ति व्रत—प्रभास खण्डोक व्रत । यह ज्यैष्ट मासको पूर्णिमा तिथिमें होता है ।

२७६। ब्रह्मा व्रत—भविष्यपुराणीक व्रत । द्वितीय। तिथिमे यह व्रत करना होता है।

२८०। ब्रह्मसावित्री वत--भविष्योत्तारोक्त वत। भाद्र मासको त्रयोदशी तिथिसे आर'भ करके तीन दिन यह वत करना होता है।

२८१। भर्चा प्राप्ति वत—भविष्यपुराणाक्त वता । फाल्गुन मासके शुक्लपक्षको द्वादशो तिथिमें यह वत करना होता है ।

२८२। भद्रकाली वत—विष्णुधर्मोत्तारोक्त वत। कार्त्तिक मासके शुक्लपक्षकी नवमी तिथिसे यह वत करना होता है।

२८३ । भद्रचतुष्टय वत—भविष्यपुराणे।क वत । अप्रहायण मासकी शुक्ला प्रतिपद्से पञ्चमी तिथि पर्यान्त यह वत किया जाता है ।

२८४। भद्रातृतोया व्रत—पद्मपुराणाक व्रत । यह कार्त्तिक मासको शक्ला तृतीया तिथिमें करना होता है।

२८५। भद्रा सप्तमी व्रत—भविष्यपुराणीक वत।
श्वलपक्षकी सप्तमी तिथिमें यदि हस्ता नक्षत्र हो, ते।
उसे भद्रासप्तमी कहते हैं। इस व्रतमे चतुर्थों के दिन
एक बार भीजन, पञ्चमीमें राज्ञि भीजन, षष्ठी तिथिमें
अयाचित भीजन करके पीछे इस सप्तमी तिथिमें व्रताचरण करना होगा।

२८६। भवानी तृतीया वत-पद्मपुराणोक वत। तृतीया तिथिमें शिवालयमें भवानीदेवीके उद्देशसे यह वत करे।

२८७। भवानी वत-सिङ्गपुराणोक्त वत । अमा ृवस्या और पूर्णिमा तिथिष्ठें भवानीकी प्रीतिकामनासे व्रतानुष्ठान करना होता है।

२८८। भाद्रपद् वत-महाभारतमें लिखित वत। समस्त भाद्रमासमें एकाहारी हो कर यह व्रत करना होता है।

२८६। भानुवत-पद्मपुराणीक वत । सप्तमी तिथिमें रातको भोजन करके सूर्यके उद्देशसे यह अन करना होता है।

२६०। भारकस्वन-कालिकापुराणोक्त वत । पण्डो तिथिमें उपधास करके सप्तमीको सूर्यकी प्रोति कामना-से यह व्रत किया जाता है।

२६१। भोमद्वादशो वत-पद्मपुराणोक्त वत । म।घ मासकी शुक्ला द्वादशीका भीमद्वादशी कहते है। इस ्रद्वादशी तिधिमें उक्त व्रण करना होता है।

२६२। भीम वत-पद्मपुराणोक्त वत, उपवास करके धनुदानकप वत।

२६३। भीष्मपञ्चक वत—नारदपुराणोक्त वता कार्त्तिक शुक्ला एकाइशीसे पूर्णिमा पर्यन्त तिथिको भोगमपञ्चक कहते हैं। इस भीगमपञ्चकमें वताचरण करना होता है।

२६४। भूभाजन वत-पद्मपुराणीक वत। इस वनमें एक वर्ष तक मिट्टी पर अग्नादि रख कर भोजन करना द्वीता है।

२६५। भूमि वत-कालोत्तरीक्त वत। संकान्तिमं यदि शुक्का चतुर्वशी हो, तो उसी दिन यह वत करना र्व होगा।

२६६ । भे।गसंकाश्ति वत-स्कन्दपुराणे।क्त वत । संक्राश्तिमें यह वत किया जाता है।

२६७। भे।गावाप्ति व्रत—विष्णुधर्मोत्तरीक्त व्रत । ज्येष्ठो पूर्णिमाके बाद प्रतिपत् तिथिसे यह वत आरम्म करना होगा।

२६८ । भौमवार व्रत-स्कन्दपुराणाक्त व्रत । मङ्गल-

वारकी यह अत करना होता है।

२६६। भीम व्रत--भविष्ये।त्तरे।क्त व्रतः। मङ्गल-वारकी यदि खाति नक्षत्र पड़े, ते। यह व्रत विधेय है।

३०० । मङ्गला वत-देवीपुराणीक्त वत । आश्विन, माघ, चैत वा श्रावण मासको कृष्णाष्ट्रमीसे शुक्लाष्ट्रमी पर्यन्त यह व्रत करना होता है।

३०१। मङ्गल्यसप्तमी वत । सप्तमी तिथिमें उपवासी रह कर यह वत करना होगा।

मतस्यद्वादशो व्रत-- धरणीवनाषत व्रत । अब्रहायण मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिमें यह व्रत किया जाता है।

३०३। मदनद्वादशी वत-मत्स्यपुराणीक्त चैत शुक्काद्वादशोको मदनद्वादशो कहते हैं। इस द्वादशी तिधिमें उपत व्रत करना होता है।

३०४। मधुकतृतीया वत-भविष्यात्तरीकत वत। फाल्गुनकी श्रृष्ठा तृतीयाका नाम मध्रुकतृतीया है। इस तिथिमें यह वत किया जाता है।

३०५। मनारथद्वादशो वत-पद्मपुराणे।क्त वत। फाल्गुन मासके शुक्लापक्षकी एकादशी तिथिमें उपवास करके द्वादशी तिधिमें करना द्वोता है।

मनेररःपूर्णिमा वत-विष्णुधमीत्तरेक्त वत । कार्रिकमासकी पूर्णिमा तिथिसे आरम्भ करके एक वर्ध तक यह बत किया जाता है।

३०७। मने।रयसंकान्ति वत--स्कन्दपुराणे।क्त व्रत । उत्तरायण संकास्तिमें यह व्रत आरम्भ करके एक वर्गतक करना होता है।

३०८ । मन्दारषष्ठा वत—भविष्योत्तरीक्त वत । माघः मासके शुक्लपक्षकी षष्ठी तिथिको मन्दारषष्ठी कहते हैं। इस षष्ठीतिथिमें उक्त वत करना होगा।

३०६। मन्दारसप्तमी वत-पदुमपुराणीक वत। माघ-मासको शुक्का सप्तमी तिथिमें यह वत करना होता है।

३१०। मरोचसप्तमी वत—भविष्यपुराणायत वत। सप्तमो तिथिमें यह वत करना होता है।

३११। मधत्सप्तमी वत-विष्णुधर्मीत्तरै।क वत। चैत्रमासके शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिमें यह वटा करना होता है।

३१२ । मह्मद्रादशो वत—भविष्योत्तरोक्त वत । अप्र-

Vol. XXII, 125

हायण मासकी द्वादशी तिथिसे आरम्भ करके एक वर्ष प्रति द्वादशीतिथिको यह जत करना होगा।

३१३। महाजया सप्तमी वत—भविष्यपुराणोकत वत। संकान्तिक दिन यदि शुक्कासप्तमी हो, तो उसी दिन यह वत होगा।

३१४। महातपो बत—महाभारतोक्त बत। प्रति-मासमें तीन दिन करके यह बत करना होता है। यह वर्ष एक बत्सरसाध्य है।

३१५। महाफलद्वादशी वत। विष्णुरहस्योक्त वत। पीष मासके कृष्णपक्षमें एकादशी तिथिको यदि विशाखा नक्षत्र हो, तो एकादशीमें उपधास करके द्वाद्रशी तिथिमें यह वत करें।

३१६। महाफल वत—भविष्यपुराणमें कथित वत।
यह वत प्रतिपदसं पूर्णिमा पर्यान्त करना होता है। इस
वतमें भोजनके विषयमें विशेषता है। यथा—प्रतिपदमें श्लीरभोजन, द्वितीयामें पुष्पाहार, तृतीयामें लवणवर्जित भोजन, चतुर्थीमें तिल भोजन, पञ्चमीमें श्लीरभेजन, पष्टीमें फल, सप्तमीमें शाक, अष्टमीमें विद्वत,
नवमीमें पिएक, दशमीमें अनिनपकाहार, पकादशीमें
उपवास, द्वादशीमें घृता, त्रयोदशीमें पायस, चतुर्द् शीमें
यावकाहार, पूर्णिमामें गोमूल और कुशोदक भोजन, ऐसे
नियमसे यह वता करना होता है।

३१७। महत्तम वता—स्कन्दपुराणे।क वता। भाद्र-मासकी शुक्का प्रतिपत् तिथिमे यह वता करना होता है।

३१८ । महाराज वता—स्कन्दपुराणमें कथित वता। चतुर्वशी तिथिमें आर्द्रा वा भाद्रपद नक्षत्र होनेसं यह वहा होगा।

३१६ । महालक्त्मो बता—स्कन्दपुराणमें कथित बता। भाद्र मासकी शुक्काष्टमी तिथिमें यह बता होता है।

३२०। महा बटा—कालिकापुराणेक्टा बटा। कार्चिक मासकी अमावस्या टिशिमें यह बटा करना होटा है।

३२१। महासप्तमो वता—भविष्यपुराणाक वटा । माघमासके शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिमे यह वटा होगा।

३२२ । महेश्वर व्रता—विष्णुधर्मोत्तरीक व्रता।

फाल्गुनमासके शुक्लपंथसे चतुर् शी पर्यान्त उपवास करके महे श्वरके उद्देशसे यह बता करना होता है ।

३२३। महे श्वराष्टमी वत--विष्णुधर्मोत्तरोक्त । अप्र हायण मासको शुक्लाष्टमी तिथिमे यह वत होता है ।

३२४। महोत्सव व्रता—स्कन्दपुराणमें कथित वरा। चैव मासमें महादेवके उद्देशसे बड़ी धूमधामसे यह व वत हे।ता है।

३२५। माधमास व्रत-भविष्याचाराक व्रत । समूचे माघ महीना तक यह व्रत चलता है।

३२६। मातृनवमी वत-भविष्योत्तरकथित वत। आश्विन मासकी नवमी तिथिमैं यह वत करना होता है।

३२७। मातृ वत—वराहपुराणमें कथित वत । अष्टमी तिथिमें यह करना होता है !

३२८। मार्गशोर्ग व्रत—महाभारतमें वर्णित व्रत। समस्त अप्रदायण मासमें एक बार भे!जन करके यह व्रत किया जाता है।

३२६। मातं एडसप्तमीवता—भविष्यपुराणमें कथित वत। पीप मासके शुक्छपक्षकी सप्तमी तिथिको मार्च एड सप्तमी कहते हैं। इस सप्तमीमें सूर्यदेवको उद्देश से यह वत किया जाता है।

३३०। मास वटा—देवोपुराणोक्त वटा। अब्रहायण माससे आरम्भ करके द्वादश मासमें द्वादश द्रध्यदानक्रप वटाभेद। यह संक्रान्टिमें करना होटा। है।

३३१ । मासे।पवास बता -विष्णुधर्मोत्तरकथित बता । आश्विन मासके शुक्लपक्षको एकादशी तिथिमे उपवास करके यह बता एक मास तक किया जाता है ।

३३२। मुक्तिद्वारसप्तमी वटा—सटस्यपुराणमें कथिता वटा। इस्टानिश्लयुक्त सप्तमो टिथिमें यह वटा होगा।

३३३ । मुख बत-पदमपुराणमें कथित बत । पक वर्ष मुख्यासका परित्याग कर यह बत करे। वर्षके वाद गीदान करना होता है।

३३४। मुनि वत-विष्णुधर्मौत्तरकथित वत । सप्तमी तिथिमें यह वत होता है।

३३५। सुगशीर्षे वत-पद्मपुराणमें कथित वत। श्रावण मासके कृष्णपक्षकी प्रतिपद्ग तिथिसे यह वत करना होता है। ३३६ । मेघपाली तृतोया व्रत—भविष्यपुराणमें कथित व्रत । आश्विन मासके श्रृक्कपक्षकी तृतीया तिथि-में यह व्रत किया जाता है ।

३३७। मौन वत—स्कन्दपुराणमं कथित वतः। श्रावणीपूर्णिमातिथिमं इस वतकाविधान है।

३३८। यमचतुथीं वत—कूमेंपुराणमे किशत वत। चतुर्शी तिशि और भरणी नक्षत्र होनेसे यह वत किया जाता है।

३३६। यमद्वितीया वत-स्मिविष्यात्तर कथित वत। कार्त्तिक मासकी शुक्का द्वितीयाकी यमद्वितीया कहते हैं। इस दिन यह वत करना होता है।

३४०। यम वत—भविष्यपुराणमें कथित वत। दशमो तिथिमें रोगनाशकी कामनासे यमके उद्देशसे यह वत करे। इसके सिवा कूर्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तर, महाभारत आदिमें भी एक और यमवतका विधान देखनेमें आता है।

३४१। यमादर्शनत्रये। दशी व्रत—यह भविष्ये। तरोक्त व्रत है। अग्रहायणमासको त्रयोदशी तिथिमें यदि सोम्यवार हो, तो उस दिनसे आरम्भ करके लगातार एक वर्ष तक यह व्रत करना होता है।

३४२। युगानि व्रत —यह आदिपुराणोक्त है। युगाद्या तिथिमें अर्थात् जिस प्रकार वैशास मासकी शुक्का तृतीया सत्ययुगाद्या है, उसी प्रकार सभी युगाद्या तिथि में यह व्रत करना होता है।

३४३ ! युगावतार वत — भविष्यपुराणोक्त वत । भाद्रमासके कृष्णपक्षकी तयोदशी तिथिमे यह वत करना होता है !

३४४। भविष्यासरीक वत। विष्कम्भ योगसे आरम्भ करके यह वत करना होता है!

३८५ । ये।गेश्वर द्वादशी वत—धरणीवतीक । कार्त्तिक मासकी एकादशी तिथिमें उपवास करके दूसरे दिन यह वत करना होगा।

३४६। रक्षाबम्धनपौर्णमासो—भविष्यात्तरीकः । श्रावण मासकी पूर्णिमा निधिमें यह व्रत किया जाता है।

३४७। रथनवमी—भविष्यपुराणोकः। आंश्विन मासकी कृष्णानवमी तिथिमे बह करना होता है। ३४८। रथसप्तमी---भविष्यासराक्त वत । यह माघ-मास की शक्ला सप्तमी तिथिमें करना होता है ।

३४६। रथाङ्गसप्तमी व्रत-भविष्युराणोक । यह

३५०। रम्भातिरात —स्कन्दपुराणोक्त । ज्येष्ठ मास-के शुक्कपक्षमें त्रयोदशी तिथिसे तीन दिन तक यह बत करना होगा।

३५१ : रित व्रत-भिवष्यपुराणीकत । समस्त माघ मासमें भगवान् सूर्यादेवके उद्देशसे यह व्रत किया जाता है ।

३५२। रसकल्याणिनी तृतीया—ब्रह्मपुराणेक्ता मात्रमास-की शुक्ला तृतीया तिथिका रसकल्याणिनी तृतीया कहते हैं। इस तिथिमें उक्त वत एक वर्ण तक करना होता है।

३५३। राघवद्वादशी—धरणीवते। क्येष्ठ मास-की द्वादशीतिधिमें आरम्भ करके रामचन्द्रके उद्देशसे यह वत किया जाता है।

३५४ । राजराजेश्वर व्रत—कालोत्तरेकः । बुधवार-का खाति नश्चल और अष्टमो तिथि होनेसे उसी दिन यह करना होता है ।

३५५। राज्यतृतीया-विष्णुधर्मोत्तरोक । ज्येष्ठमास-की शुक्का तृतीया तिथिमं यह वत किया जाता है।

३५६ । राज्यवद्वादशी — विणुधमों राज्यकी कामनासे यण मासकी शुक्का द्वादशी तिथिमें राज्यकी कामनासे यह वत किया जाता है ।

३५७ । राज्यातित्शमी—विष्णुधर्मोत्श्रीकत । कार्त्तिक मासके शुक्कपक्षकी दशमो तिथिमें यह करनेका विधान है ।

३५८। रामनवमी वत—अगस्त्यसंहिते। कत । चैत-गासकी शुक्का नवमीका रामनवमी कहते हैं। इस तिथिमें रामचन्द्रके उद्देशसे यह करना होता है।

३५६ । राशि वत - भविष्यपुराणे।कत । कार्शिकी पूर्णिमा तिथिसे बारम्भ करके एक वर्ष यक यह वत करना चाहिये।

३६० । रुक्तिण्यष्टमी—स्कन्दपुराणोक्त । अब्रहायण मासकी कृष्णाष्टमीको रुक्तिण्यष्टमी कहते हैं। इस तिथि-मे यह बत करना होता है । ३६१। रुद्र व्रत-पद्मपुराणोक्त। एक वर्ष तक प्रति दिन सिर्फ एक बार भेजिन करके पाप और शोक नाशके लिये रुद्रदेवके उद्देशसे यह करना होता है।

३६२। रूपनवमी—भविष्यपुराणीकः। पौषमासमें यह करना होता है।

३६३। रूपसत—विष्णुधर्मोत्तरोक । फाल्गुनमास-को कृष्णाष्टमी तिथिमें यह वत किया जाता है।

३६४। इत्यसंक्रान्ति — एकन्यपुराणाक । संक्रान्ति के दिन यह करना होगा।

३६५। रूपावाप्ति वत-विष्णुधर्मोत्तरोक्त। फाल्गुनो-पूर्णिमाके बाद प्रतिपदसे यह आरम्भ होता है।

३६६। रोहिणोद्वादशी—भविष्यासरोक । श्रावण मासकी कृष्णा द्वादशीको रोहिणोद्वादशी कहते हैं। इसी तिथिमें यह वत करना होगा।

३६७। रोहिणी व्रत—स्कन्दपुराणमें वर्णित व्रत। रोहिणी नक्षत्रमें यह किया जाता है।

३६८। लक्षणार्द्रा व्रत—मत्स्यपुराणमें कथित व्रत। श्रावण गासीय अष्टमी तिथिमें यदि आर्द्रा नक्षत्र हो, तो उमामहेश्वरके उद्देशसे यद करना होता है।

३६६ । लक्ष्मीनारायण वत-विष्णुधर्मोत्तरोक । फाल्गुन मासकी पूर्णिमा तिथिमें यह किया जाता है।

३७० ! लक्ष्मोपञ्चमो वत—यमपुराणमें कथित वत । पञ्चमी तिथिमें उपवास करके यह करना होता है । यह वर्षसाध्य वत है।

३७१। ललितातृतीया—भविष्यासरीकः। मासके शुक्लपक्षकी तृतीयः तिथिका नाम ललितातृतीया है। इस तिथिमें उक्त व्रत करना होता है।

३७२। ललिता व्रतः स्कन्दपुराणेकः। आश्विन शुक्लपक्षकी दशमो तिथिमें यह करना होगा।

३६३ । ललिताषष्ठी—भविष्यात्तरोक्त । भाद्र मासको शुक्लाषष्ठी तिथिमैं यह किया जाता है।

३७४। लावण्यात्रयात्रि—विष्णुधर्मोत्तराक्त व्रत। कार्रिकी पूर्णिमाके बाद प्रतिपदसं यह करना होता है।

३७५। लोक व्रत—विष्णुधमो सरै। कता चैतमास-के श्कल पक्षको प्रतिपत् तिथिसे ७ दिन तक यह करना होता है। ३७६ । वटसावित्री—स्कन्दपुराणे।क्त । ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमा तिथिमें यह किया जाता है।

३७७ । घरचतुथीं —अप्रहायण मासको शुक्ला चतुथीं तिथिको वरचतुथीं करते हैं । इस दिन उपत वत करना होता है ।

३७८ । वरवत-पद्मपुराणाक । शुभदिनमें आरम्भ करके ७ दिन यह करना हे।गा ।

३७६। वराटिकासप्तमी—भविष्यपुराणीक । जिस किसी सप्तमोतिथिमें यह किया जा सकता है।

३८०। वराहद्वादशी—धरणीवताक । माघ मासकी गृक्ला द्वादशीको वराहद्वादशी कहते हैं। इस दिन उक्त वत करना चाहिये।

३८१ । वरुणवत-पद्मपुराणाषत । राज्ञिकालमें जलमें सबस्थान कर प्रभातकालमें गीदानकप वत ।

३८२। बहुवत—विष्णुधर्मोत्तरोक्त । चैत्रमासकं शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिसे आरम्भ करके यह वत किया जाता है।

३८३। वस्त्रितिरात ब्रत—भविष्योत्तरीक्त। चैलः मासमें तीन दिन रातको भे।जन करके यह ब्रत करना होता है।

३८४। वहि वत-विष्णुपुराणेक्ति। चैत्रमासकी अमा-वस्थाके दिन यह किया जाता है।

३८५। वामनद्वादशी वत-धरणीवते। चैत-मासकी शुक्ला द्वादशीकी वामनद्वादशी कहते हैं। इसी दिन अक्त वत करना होता है।

३८६ । वायुवत—विष्णुधर्मोत्तरोक्त । उयैष्ठ-मासकी शुक्ला चतुर्दशीसं आरम्भ करके यह करना होता है।

३८७। धारि वत-पद्मपुराणे।कतः। चैतादि चाे मास तक यह वत चलता है।

३८६ । विजयाद्वादशी—आदित्यपुराणे। कत । शुक्ला द्वादशी तिथिमें पुष्यानक्षत्र है। नेसे उसी दिन यही जत किया जाये, ते। महापुण्य होता है । ब्रह्मवैवर्त्तपुराण में भादमासका सुक्ला द्वादशी तिथिका एक और विजया द्वादशी जतका विधान है ।

३६०। विजयासप्तमी--भविष्यासराक्त शुक्छ पक्षकी

सप्तमी तिथिमें यदि रविवार पड़े, ता उसे विजयासप्तमी कहते हैं। इस सप्तमीमें उपत व्रत अरना होता है।

३६१ । विजयासप्तमीसत्न-भविष्यपराणापत । संक्रांतिमें सप्तमी तिथि होनेसे उसी दिन यह वत किया जाता है ।

३६२ । विद्यापतिपद् वत-विष्णुधर्मोरारे।पत । पौष मासकी पूर्णिमाके बाद प्रतिपद्व तिथिसे यह जत करना होता है।

३६३ । विद्यावाप्तिञ्जत—विष्णुधर्मोत्तरोक । पौषो पूर्णिमाके बाद प्रतिपत् तिथिसे यह वत करना होता है।

३६४। विधानद्वादशसप्तमी वत-आदित्य पूरा णोक्त । चैत्र मासकी शृक्कासप्तमी तिथिसे आरम्भ करके यह अत समाप्त करना होता है। पीछे द्वादश मासकी सप्तमी तिथिमें एक ही नियमसे यह वत करना यधाबिधान द्वादशसप्तमीमें यह व्रत किया जाता है, इसीसे इसको विधानद्वादशसप्तमी वत कहने 81

३६५। विभूतिद्वादशी-मत्स्यपुराणाक । कास्तिक, अप्रहायण, फाल्गुन, वैशाख वा आषाढ मासको शुक्रा दशमी तिथिमें उघु भोजन तथा उसके बाद पकादशीके दिन यह इत करे।

३६६ । बिल्वितरात्रवत--स्कन्दपुराणोक । ज्यैष्ठ मासको पूर्णिमा तिथिमें उपेष्ठा नक्षत होनेसे उसी दिन यह व्रत होगा।

३६७ । विशोकद्वादशी-पद्मपुराणीक । आश्विन मासकी शुक्का द्वादशी तिथिमें यह व्रत करना होता है।

३६८। विशोकषष्ठी-भविष्योत्तरोक । माघ मास की शुक्का पछी तिथिमें शोकनाशकी कामनासे यह वत करना होता है।

३६६ । विशोकसंकान्ति—स्कन्दपुराणमे लिखित वत। विषुषसंकान्तिके दिन व्यतीपातयोग होनेसं उसी दिन यह वत करना होता है।

४००। विश्ववत-भविष्यपुराणीकः । पकादशी तिथिमें यह व्रत करना होता है।

तिथिमें यह बत करनेका विधान है।

४०१ । विश्वकप वत-कालोत्तरोक । शुक्काएमी

४०२। विद्यित-भविष्योत्तरोक्त। जिस दिन विष्टिभद्रा तिथि होती है, उसी दिन यह व्रत करना होगा ।

विष्णुदेवको अत-विष्णुधर्मोत्तरोकत । 803 1 कात्तिक मासके प्रथम दिनसे यह वत आरम्भ होता है।

४०४। विष्णुवत-विष्णुधर्मोत्तरीक्त वत । वाषाढ मास पूर्वाषाढा नक्षत्रसे आरम्भ करके यह वत करना होता है।

विष्णुप्राप्तिद्वादशी-भविष्यपुराणीक । 804 द्वादशी तिथिमें उपवास करके विष्णुके उद्देशसे यह वत करना होता है।

४०६। विष्णुवत-भिष्यपुराणे।कत। यह वत भी द्वादशी तिथिमें होता है। पद्मपुराण और विष्णुधर्मोत्तर में भी इस विष्णुवतका विधान है । विष्णुधर्मोत्तरके मतसे पीष ासकी शुक्का द्वितीया तिथिसे आरम्भ करके यह अत करना हो कर्नाव्य है।

४०७। चेदवत--विष्णुधर्मीसरीयत। चैत्र मासके प्रथमसे आरभ्भ करके ज्येष्ठ मासके शेष पर्यन्त यह अत करना होता है।

४०८। चैतरणो व्रत-भविष्यात्तरीक । अप्रहायण मासकी कृष्णा एकादशी तिथिकी वैतरणी तिथि कहते हैं। इस तिथिमें यह वत करना होता है।

४०६। चैनायकचतुर्थी-भविष्योत्तरोक्त । चतुर्थी तिथिमें रात्रिभोजन करके यह वत करना होता है।

४१०। वैशाख वत-पद्मपुराणीक्त। वैशाख मासमें प्रति क्षिन एक बार भोजन करके यह करना होता है।

४११। बैश्वानर वत-पद्मपुराणे। कतः। वर्षा ऋतु-से आरम्भ करके चार ऋत्में काष्ट्रादि दानकप वत ।

बैब्जव वत-पद्मपुराणाक । आषाढ-से चार मास प्रातःस्तान करके यह व्रत करना उचित E I

४१३। व्यतीपात व्रत-वराहपुराणाक । व्यती-पातके दिन यह वत करना होगा।

४१४। व्योम व्रत-भविष्यपुराणेक । अगस्त्य-का अध्येदान करनेक बाद यह जत किया जाता है।

Vol. XXII. 126

४१५। व्योमषष्ठी वत-भविष्यपुराणेक । षष्ठी तिथिमें ध्योम प्रस्तुत करके उसमें सूर्यदेवके उद्देशसे यह वत करें।

8१६ । वतराजतृतीया—देवीपुराणे।क । शुक्का तृतीया तिथिमें इस वतका अनुष्ठान होता है।

8१७। शतुब्रत—विष्णुधर्मोत्तरे।कतः। आश्विन मासकी पूर्णिमा तिथिमें इन्द्रकं उद्देशसे यह बत करना होता है। पद्दमपुराणमें और भी एक शतुब्रतका विधान है।

४१८ । शङ्करनारायणवत—देवीपुराणीकत वत । शुभ दिनमें शङ्कर और नारायणके उद्देशसे यह वत करना होता है।

४१६। शङ्करार्क वत —कालिकापुराणावत। रिव-बारको अष्टमी तिथि पडनेसे यह वत करे।

४२०। शनिवत—भविष्योत्तरोक्त व्रतः। शनिवार के रोज शनिवहको प्रसन्न रखनेके लिए यह व्रत किया जाता है।

४२१। शर्करासप्तमी वत-पश्रपुराणे।कत वतः। वैशास मासको शुक्ला सप्तमी तिथिको इस व्रतका विधान है।

४२२। शाकसप्तमी —भविष्यपुराणोक्त। कार्रिक मासको शुक्ला सप्तमी तिथिमें यह वत करना होता है।

४२३। शास्ताचतुर्धी — भविष्यपुराणोकतः। माघ मासकी शुक्ला चतुर्धी का नाम शास्ता चतुर्धो है। उस दिन यह बत करना होता है।

४२४। शान्तितृतीया—गरुड्युराणोक्त । तृतीया तिथिमें शान्तिको कामनासे यह किया जाता है।

४२५। शान्तिपञ्चमी--भविष्यपुराणोक्त। भाद मासकी शुक्ला पञ्चमी तिथिमे यह वत करना होता है।

४२६ । शान्तिव्रत—वराहपुराणोषत । कार्त्तिक मासकी शुक्ला पञ्चमी तिथिमें शान्तिकी कामनासे यह व्रत अनुष्ठेय है।

४२७ । शास्भरायणीवत—भविष्योत्तरोक्त । प्रति मासमें विष्णुके उद्देशसे यह वत करना होता है।

४२८। शिलाचतुर्धा — भविष्यासरोक्तः। चतुर्थो तिथिमे इस व्रतका विधान है। ४२६ । शिवचतुर्दशी—मत्स्यपुराणेक्त । अप्रहायणः मासकी शुक्ला चतुर्दशीको शिव चतुर्दशी कहते हैं। इस तिथिमें उकत बत किया जाता है।

४३० ! शिवनक वत—भिनश्यपुराणे। कत । इत्णादमी और कृष्णा चतुर्वशी तिथिमें रातका यह वत करना होता है ।

४३१। शिवरथ वत—विष्णुधर्मोत्तरेक्त । हेमन्त ऋतुमें प्रति दिन एक बार करके भेजन तथा माघ मासमें संयत है। फाल्गुन मासमें शिवके उद्देशसे रथ निर्माण कर यह वत करे ।

४३२। शिवराति—हकन्दपुराणे। इत । माघ मासकी कृष्णा चतुरं शोका नाम शिवचतुर्दे शो है । इस तिथि में शिवके उद्देशसे चएछ। छ पर्यन्त यह व्रत कर सकता है।

8३३। शिवलिङ्ग ब्रस-शिवधर्मोत्तरीक्त । अंगुष्ठ-मालपरिणाम शिवलिङ्ग बनाके पद्मके केशरके मध्य स्थापन करें। पीछे श्वेतचन्दन और पुष्पादि द्वारा उनको पूजा करनी होती हैं।

8३8। शिव व्रत—कालीत्तरीक्त । पक्षकी उभय अष्टमी और चतुर्दशी तिथिमें यह व्रत करनेका नियम है।

8३५। शिवाचतुथीं। भविष्यपुराणोक। भाद्र मासकी शुक्ला चतुर्थोको शिवाचतुर्थी कहते हैं। इस तिथिमें यह बत करना होता है।

४३६ । शिबोपवीत वत—विष्णुधर्मोत्तरोक्त । आषाढ़ मासकी पूर्णिमा तिथिमें यह वत अनुष्ठेय हैं।

४३७। शीलतृतीया - पद्मपुराशोक्त । तृतीया तिथिमें अनिम्नपक्क द्रव्य भीजन करके इस व्रतका अनु क्टान करें।

8३८। शोलावाप्ति वत - विष्णुधर्मोत्तरीक्त । अप्र हायण मास बीतने पर एक मास पर्यन्त प्रति दिन यह वत करना होता है।

४३६। शुक्र व्रत - भविष्योत्तरोक्त शुक्रवारमें उपेष्ठा नक्षत होनेसे यह करना कर्त्त व्य है।

४४० । शुद्धि वत—चहिषुराणोक्त । द्वादश मासको एकादशी तिथिमें उपचास करके यह वत करना होता है। ४४१। शुभद्वादशी—वराहपुराणोक्त। अप्रक्षायण मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिमें यह बत किया जाता है।

४४२ । शुभसप्तमी--पद्मपुराणोक्त । आश्विन मासकी शुक्ला सप्तमी तिथिमें यह व्रत करनेका विधान हैं।

४४३। शूलदान—विष्णुधर्मोत्तरोक्त। एक वर्ष पर्यान्त अमावस्थाके दिन उपवास करके यह बत करे।

४४४। शैल वत-विष्णधर्मोत्तरोषत । चैत्रमास-के शुक्लपक्षसे आरम्म करके ७ दिन पर्यं न्त यह वत करनेका विधान है।

884। शैवनक्षतपुरुष वत—विष्णुधर्मोत्तरीकत। फाल्गुन मासके शक्लपक्षमें जिस दिन हस्तानक्षत्र होता है, उसी दिन यह वत होगा!

४४६ । शैवमहावत-विष्णुधर्मोत्तरीक्त । पौष मासमें नक्त भाजन करके यह वत करना होता है।

889 । शैवापवास वत—भविष्यपुराणे।कत । दे।ने। पक्षकी अष्टमी और चतुर्दशी तिथिमें शिवके उद्देशसे उपवास करके यह वत किया जाता है।

४४८ । शौर्यवत—वराहपुराणेक्त । आश्विन मास-की शुक्ला नवमी तिथिमें उपवास करके यह व्रत करना होता है ।

88६। श्रद्धावत—पद्मपुराणे। कतः। शुभ दिनमं शम्भुवा केशवका पहले उपलेपन करके यह वत करे।

४५०। श्रवणा द्वादशी। भविष्योत्तरीवत । शुक्ता पकादशी तिथिमें यदि श्रवणा नक्षत्र हो, तो उस एका-दशीमें उपवास करके द्वादशी तिथिमें वत करे।

४५१ । श्रीपञ्चमी—गरुड्पुराणोक्त । अप्रहायण मासकी शुक्ला पञ्चमीको श्रीपञ्चमी कहते हैं। इस तिथिमें लक्ष्मीके उद्देशसे यह वत किया जाता है।

४५२ । श्रीप्राप्तिवत—विष्णुधर्मोत्तरोक्त । वैशाखी पूर्णिमाके बाद प्रतिपद्व तिथिसे यह व्रत करे ।

४५३। श्रोवृक्षनवमी—भविष्योत्तरोक्त । भाद मासको शुक्ला नवमी तिथिमें इस अतको व्यवस्था है।

848 । श्रीवत—विष्णुधर्मोत्तरोक्त । चैत शुक्ला पञ्चमीमें यह वत करना होता है। ४५५। षष्ठीवत—ब्रह्मपुराणोषत। षष्ठी तिथिमें यह वत करना चाहिये।

84ई । संबदसर व्रत-विष्णुधमी सरोक्त । चैत मासके शुक्लपक्षसे आरंभ करके एक वर्ष तक यह व्रत करना होता है ।

४५९। सङ्घाटक वत —वराहपुराणोक्त। कार्सिक मासकी पूर्णिमा तिथिमें उपवास करके यह वत करना होता है।

४५८ । सन्तानद व्रत-भिवश्योत्तरीक्त । कार्शिक मासकी पूर्णिमा तिथिमें उपवास करके यह व्रत करना है।ता है ।

४५६ । सन्तानाष्टमो व्रत—विष्णुधर्मोत्तरे। पत । चैत

४६०। सप्तिर्धि वत-विष्णुधर्मोत्तरोक्तः चैत्रशुक्ला प्रतिपद्वसं आरंभ करके सप्तमी पर्धान्त ७ दिन सप्त-र्धियों के उद्देशसे इस वतका अनुष्ठान करे।

४६१ । सप्तसारस्वत वत—विष्णुधर्मोत्तरीक्त । यह वत भी चैत्र मासकी शुक्ला प्रतिपद्से लगावत ७ दिन तक करनेका विधान है ।

४६२। सप्तसुम्दरक वत-भविष्योत्तरीक्त । प्रति-दिन सिर्फा एक बार भोजन करके ७ दिन तक यह वत करना कर्राव्य है।

४६३। समुद्र वत—विष्णुधर्मोत्तरीकत । चैत्र मासके शुक्रपक्षसे आरंभ करके ७ दिन पर्यान्त इस वतका पालन करे।

४६४ । सम्पूर्ण वत-भविष्यपुराणे।क्त । शुभ दिन-में यथाविधान यह वत करना कर्राव्य है ।

४६५। संभाग वत-भविष्यपुराणाक्त । मासकी देा पञ्चमी और प्रतिपद्द तिथिमें यह वत करे।

४६६ । सर्वापः चमीवत--भविष्यपुराणे। कत । नागः यंचमीमें यह वत करना होता है ।

४६७। सर्गविवापहपंचमीवत—स्कन्दपुराणके प्रभास-खण्डोक्त । श्रावण मासको शुक्छा पश्चमी तिथि-में यह वत करना होता है।

४६८। सर्वकाम वत-विष्णुधर्मोक्तरे।क । अम-हायण मासकी शुक्का एकादशी तिथिमें उपवास करके एक वर्ष तक यह वत करे। ४६६ । सर्वकामाप्ति वत--विष्णुधर्मोत्तरोक्त । कार्त्तिक मासकी पूर्णिमा तिथिमें यह वत करना होता है।

४७०। सर्वा व्रत—सीरपुराणे।क्त । शनिवारमें शुक्लात्रयोदशी होनेसे उसी दिन यह व्रत आचरणीय है।

४७१। सर्वाप्तिसप्तमो वत—भविष्यपुराणोक । माध मासके कृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिमें यह वत करना होता है।

४७२ । सर्वपसप्तमीवत-भविष्यपुराणाकत । सप्तमी-तिथिमें यह वत होता है ।

४७३। सागर वत-विष्णुधर्मोत्तरीक्तः श्रावणादि चार मासमे यह वत किया जातः है।

898 । साध्यवत—विष्णुधर्मोत्तरीकतः। अग्र-हायण मासको शक्ला द्वादशी तिथिमै यह वत अनुष्टेय है।

४७५ । सारस्वतपञ्चमी—पद्मपुराणे।कतः। शुक्ल-पक्षीय पञ्चमीमे शुक्लमाल्यानुलेपनादि द्वारा बीणाक्ष-मालाविधारिणो गायती देवोकी पूजा करनी होती है ।

89६। सारखत व्रत—प्रति दिन शामको एकाप्र-चित्तासे इष्टका पूजन करना होता है। पीछे वर्षके अन्तमें ब्राह्मणको घृतकुम्म, वस्त्रयुग्म, तिल और घंटा दान करनेका नियम है। (१इपु०)

४७९। सार्वाभीम व्रत—कार्त्तिकी शुक्ला दशमं में नक्ताशी ही प्रत्येक दिशामें वलिका प्रयोग करे। (वराहपु०)

89८। सितसप्तमी—सप्रक्षायण मासीय शुक्ला सप्तमामे उपवासी रह कर श्वेतकमल या किसी दूसरे श्वेतपुष्प तथा श्वेतचम्दन और श्वेतवटकादि द्वारा सूर्ये-देवकी पूजा करें। (विष्णुधर्म०)

89६। सिद्धार्थकादि सप्तमी अग्रहायण वा माघ मासकी शुक्का सप्तमीसे आरम्भ कर क्रमागत उसी पक्षीय सात सप्तमी पर्यन्त सिद्धार्थक (श्वेतसर्थप) आदि द्वारा सूर्यदेवकी पूजा करनी होती हैं। (भविष्यपु०)

४८०। सिद्धिविनायकचतुर्थी—जिस किसी मासमे भक्तिके उदय होने पर उस मासकी शुक्का चतुर्थीमें शुक्क तिलादि द्वारा गणपतिकी पूजा करनी होती हैं। (स्कन्दपु०) ४८१ । सुकलत्रशासि -- प्रतिकामा कुमारीके उत्तर-फलगुनी, उत्तराषाद्धा वा उत्तरभाद्रपद, इनमें से किसी एक नक्षत्रमें "माधवाय नमः" इस मन्त्रसे सर्वादा हरि-की आराधना करे। (विष्णुधभी तर)

४८२। सुकुलितरात——ितरातीवास पूर्वक अप्र-हायण मासीय त्राहस्पर्श तिथिमें श्वेत, पीत और रक्त इन तीन वर्णों के पुष्प द्वारा, तिविक्रमदेवकी पूजा करनी होती हैं। (विष्णुधमी तर)

४८३। सक्ततहादशो—फाल्गुनमासकी शुक्ला एका-दशीमें उपवासी रह कर दूसरे दिन उसी अवस्थामें श्रोहरिकी अर्जना करे।

४८४। सुक्षवत—भविष्यपुराणके मतसं कृष्णा अष्टमी या सप्तमीमें अधवा मङ्गलवारको चतुर्धी तिथि होनेसे उसमें उपवास कर सारी रात इष्टदेवकी पूजा करनो होती है।

४८५ । सुखवष्ठो वत-वन्डोतिधिमं ऋषियोंकी यथायथ भावमं पूजा करनी चार्षि । (विन्णुभर्मोत्तर)

४८६ । सुखसुप्ति व्रत—कार्त्तिकी अमावस्थामें देवगण सुखनिद्रामें अभिभूत रहते हैं । इस दिन बालक तथा आतुर व्यक्तिको छोड़ सभी उपवासी रह कर प्रदोषके समय लक्ष्मी पूजा तथा देवगृह, चटवर, चतुष्पथ आदि स्थानोंमें यथाशक्ति दीपमाला प्रदान करे। (आदित्यपु॰)

४८**७ । सुगतिवत—अष्ट**मी तिथिमें नकाशी हो कर वर्षके बाद गोदान करना होता है । (पद्मपु०)

४८८ । सुगतिद्वादशो — फाल्गुन मासकी शुक्रा एकादशो तिथिमें इष्टदेवको अर्चाना कर १०८ बार "कृष्ण" का नाम जपे । (विष्णुप्रमोत्तर)

४८६। सुजन्मद्वादशी—पीष मासकी शुक्का द्वादशी तिथिमें ज्येष्ठा नक्षत्रका योग हे।नेसे उस दिन श्रोविष्णु-की अर्थाना आरम्भ कर दे।। पीछे एक वर्ष तक प्रतिमास-की उसी तिथिमें उपवास करनेके बाद विष्णुपूज्य करके दानध्यानादि करे। (विस्त्राधमो दार)

४६०। सुजनमावाप्ति वत-रिवके मेपसंक्रमण दिनमें उपवासी रह कर यथाविधि परशुरामकी पूजा करनी देखों है। पीछे वृपसंक्रमणमें इसी प्रकार श्रीकृष्णकी, मिथुन-संक्रमणमें श्रीविष्णुकी, कर्कट संक्रान्तिमें वराह-देवताकी, सिंह-संक्रमणमें नरसिंहदेवकी, कन्यासंक्र मणमें वामनदेवकी, नुला-संक्रमणमें कूर्मावतारकी, वृश्चिकसंक्रमणमें कल्कीदेवकी, धनुःसंक्रमणमें बुद्ध-देवकी, मकरसंक्रान्तिमें दाशरिध रामचन्द्रकी, कुम्म-संक्रमणमें बलरामदेवकी और मीनसंक्रमणमें मीनाव-तारकी अर्थाना करनेका नियम है। (विष्णुधर्म)

४६१ । सुदर्शनपष्ठो राजन्यगण पर्छातिथिमं उपवास करनेके बाद एक चकाब्ज प्रस्तुत कर उसकी कर्णिकामें सुदर्शन और प्रतिदलमें अन्यान्य आयुधोंकी यथाविधि पूजा करते हैं। (गरुड़पु०)

४६२। सुनामद्वादशी—अग्रहायण मासकी प्रथम द्वादशीकी अव्यवहित पूर्ववर्ती दशमीके दिन एक वेला हिव्यान्न भोजन कर दूसरे दिन एकादशीमें निरम्बू उपवास करें। पीछे यथारीति जनाद न विष्णुकी पृजा कर दूसरे दिन द्वादशीका भोजन करें। इसी प्रकार एक वर्ष तक करना होगा। (बह्नपु०)

88३ । सुरूपद्वादशी —पोषमासीय पुष्पानक्षत संस्रष्ट रातिमें संयतिचित्तासे विष्णुक। ध्यान करना होता है। पीछे निरविच्छन्न श्वेतवर्ण गाकी गामया-मिमें तिल द्वारा एक सौ आठ बार आहुति देनी होता है। इसके बाद परवर्त्ता कृष्णा एकादशीमें उपवासी रह कर स्वर्ण वा रीप्यनिर्मित हरिम् र्सिका तिलपूर्ण पात-के उपरिस्थ कुम्भके ऊपर रख यथाविधि उनकी अर्चाना करनी होती है। (उमामहेश्वरस०)

४६४ । सूर्यव्रत--रिवदारकी शुक्का चतुदशी और अश्विनीनक्षत्नका ये।ग हे।नेसे रे।चना द्वारा परमात्मा शिवके अङ्गराग तथा रक्तपुष्प कपिळा गाभीके दुग्ध और ≨षृत आदि द्वारा उनकी अर्जाना करें। (कालोसार)

एतद्भिम विष्णुधर्मोत्तर, पद्मपुराण, भविष्यपुराण आदिमें भी सुर्धवतका विवरण आया है।

४६५। सूर्यानक व्रत-प्रित रिववारकी अथवा हस्ता-नक्षत्तयुक्त रिववारकी आरम्भ करके एक वर्ष तक दिनमें उपवासी रह कर सूर्यास्तकालमें रक्तचन्दन द्वारा द्वादशदल पद्म अङ्कित करके उसके ऊपर एकान्त मनसे सूर्यादे वको पूजा कर रातकी हिवस्यानन भे। जन करनेसे निश्चय हो सभी व्याधिसे मुक्तिलाभ किया जाता है। (मत्स्यपुराण)

४६६। सूर्याषष्ठी—भाद्र मासकी शुक्ला षष्टी तिथिमें उपवासी रह कर सूर्यास्तकालमें रक्तचन्दनाङ्कितपद्मके ऊपर सूर्यामूर्ति स्थापन करे। पोछे पञ्चगव्यादि द्वारा स्नान और रक्तवक वा रक्तकरबीर पुष्प द्वारा उसकी पुजा करनेका नियम है। (भविष्योत्तर)

889। सुर्यसप्तमी वत-चैत्रमासकी शुक्लापष्टी तिथिमें उपवासी रह कर दूसरे दिन सप्तमीमें पञ्चवर्णकी गुड़िका द्वारा अङ्कित अष्टदल कमल पर देवदेवकी अर्चना करनी होती है। (विष्णुधमो तर)

४६८ । सेमिद्वितीयां व्रत-शुक्ला द्वितीया तिथिमें ब्राह्मणका सैन्धवलवणकं साथ भाज्यात्र देना हाता है। (पर्मपु॰)

४६६। सेमित्रत—चैशाखो पूर्णिमाके दिन जब सूर्यदेव पश्चिमदिशामें रहते हैं और सेमिदेव पूर्वदिशामें उदय होते हैं, उस समय वारिपूर्ण ताम्रपातके भीतर चन्द्र चूड़मूर्सि संम्थापन कर यथाविधि उनकी पूजा करना कर्साव्य है। (भविष्यपु॰)

इसके सिवा कालात्तर और कालिकापुराणादिमें भी इस व्रतका उल्लेख है।

५००। सोमवार वत—पहले चित्रानक्षत्रयुक्त सोम-वारको नक्तविधानानुसार सोमदेवकी पूजा करे। पीछे उसस्य सातवें सोमवारको चतुर्दशोस्थ महाराज-वतेक रजतनिर्गित सोममूर्त्तिको कांसके बरतनमें रख उनकी यथाविधि पूजा करनी होती है। (भविष्योत्तर)

५०१। कं ामाष्टमी वत—दोनों पक्षके से। मवारके। अष्टमी तिथिमें रातके समय हरगारी मूर्तिकी यथा-विधि पूजा करना कर्ताव्य है। (स्कन्दपुरु)

५०२। सीख्य वत—माघ मासकी अष्टमी, एकादशी और चतुद्रशी तिथि में एकाहारी है। कर अर्थिजनकी श्वेतवस्त्र, उपानह, कम्बल आदि दान करने हैं।ते हैं।

५०३। सीगम्ध वत—होमम्त और शिशिर ऋतुमें सुगम्धित पुष्पका परित्याग कर फाल्गुन मासमें यथा। शक्ति काञ्चन निर्मित तीन पत्नका दान देना और यथा। शक्ति हरिहर मूर्तिकी तुष्टि करना अवश्य कर्राव्य है। ( पद्मपुरु )

५०४। सीभाग्य वत—फाल्गुन प्रासकी शुक्का तृतीया-के दिन उपवासी रह कर लक्ष्मीनारायण वा हरपार्वती मूर्त्तिकी उपासना करनेके बाद हविष्यान्न भीजन करना होता है। (नराहपु०) गठडपुराणमें इस वत-का उल्लेख है।

५०५। सीभाग्य वत-इस वतमें पीर्णमासी तिथिमें भिनतपूर्वक सामदेवकी पूजा करनी है।ती है।

(भविष्यपुराया)

५०६। सीभाग्यशयनवत—महस्यपुराणोक। चैत मासकी शुक्का तृतीया तिथिमें यह वत आरम्भ करके एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना पड़ता है। प्रति मासकी शुक्ला तृतीया तिथिमें यथाविधान यह वत करना कर्षाच्य है। इस वतमें प्रति मास एक एक द्रव्य भीजन करना होता है। चैतमासमें गीश्यङ्गीदक, वैशाखमें गीमय, उटीष्ठमें मन्दारकुसुम, आपाढ़में बिल्वपत, श्रावणमें दिध, भादमें कुशोदक, आश्र्वनमें दुग्ध, कार्त्तिकमें दिधमिश्रित घृत, अप्रहायणमें गीम्मूत, पीपमें घृत, माधमें कृष्णतिल, फाल्गुनमें पञ्चगव्य, इस प्रकार बारह महीनेमें बारह वस्तु खानेका विधान है। इस वतके फलसे सभी कामना सिद्ध होती है।

५०७ । सौभाग्यसंक्रान्ति व्रत—स्कन्द्युराणोक्त । विषुव-संक्रान्तिमे यह व्रत आरग्भीकरके एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना दोता है ।

५०८। सीभाग्यावाप्ति वत—विणुधर्मोत्तरोक्त। माधी पूर्णिमाके बाद प्रतिपदुसे यह वत करना होता है।

५०६। सीरनक वत--नृत्तिंहपुराणोक । रविवार-के दिन हस्ता नक्षत्र होनेसे उसी दिन यह वत किया जाता है।

५१० । सीर सप्तमी—पद्मपुराणीक । सप्तमी तिथिमें उपवास करके [यह व्रत करे। यह एक वर्षमें समाप्त होता है।

५११। स्त्रीपुतकामावासि वत-भविष्यपुराणोक। कार्त्तिक मासमें एक मास तक प्रति दिन एक बार भोजन

और ब्रह्मचर्यका अवलम्बन कर यह व्रत करना कर्त्तव्य है।

५१२। स्नेह व्रत-पद्मपुराणोक्त । आषाढ़ माससं आरंभ करके आश्विनपर्शन्त चार मास यह व्रत करना होता है। इतने दिनों तक तेल लगाना मना है।

५१३ : इरपञ्चमी—शालिहोस्रोक । चैत्रमासकी शुक्का पञ्चमीमें यह व्रत किय, जाता है।

५१४। हरतृतीया— स्कन्दपुराणोक । माघ मास की शुक्का तृतोया तिथिमें उपवासी रह कर यह बत करना उचित है।

५१५।हरवत—भविष्यपुराणोक । जिस किसी अप्टमी तिथिमें यह वत किया जा सकता है ।

५१६ । हरिवत -- वराह पुराणोक्त । द्वादशी तिथिमें हरिके उद्देशसे यह व्रत किया जाता है ।

५१७। हरिकाली वत—भविष्योत्तरोक्त । भाद्र मासकी शुक्का तृतोया तिथिमें इस वतका अनुष्ठान होता हैं । इसके फलसे दुर्भाग्य नाश और खर्गलाभ होता है ।

इन सब वर्तोका विशेष विवरण उक्त पुराण वा हेमादिके व्रतखर्डमें विशेष रूपसे हैं। विस्तार हो जाने-के भयसे यहां नहीं लिखा गया।

यथाविधान वत करके पीछे विधिके अनुसार उस ी प्रतिष्ठा करनी होती है।

## महिलावत ।

ज्ञपर लिखे गये वर्तोको छोड़ पयोसंकान्ति आदि अनेक प्रकारके योषिद वत हैं, किन्तु उनके सम्बन्धमें शास्त्रीय कोई सिशेष प्रमाण देखनेमें नहीं आता, केवल स्त्रियोमें ही इसका प्रचलन देखा जाता है।

वद्भदेशकी बालिका शैशवावस्थासं ले कर विवाहके पूर्व पयस्त पितालयमें तथा विवाहके बाद श्वशुरालयमें रहते समय भी ये सब बत किया करतो हैं। उनमें से अधिकांश पुराणांख्यायिकां के आधार पर गठित नहीं होने पर बहुत कुछ पुराणके ढंग पर गुप्त भावमें मिश्रित देखा जाता है। उन सब बतोंका गल्पांश किसी साधु चरित पुरुष या सुशीला रमणो अथवा सर्वदा क्रत नियमपरायण और साधुसेवारत दम्बतीका कल्पित हुआ है। वे सब बत कथायं कहीं गद्यमें अवेर कहीं पद्यमें लिखी गई हैं।

व्रतक (सं क क्वी ॰ ) व्रत देखो । व्रतचर्या (सं ॰ स्त्री ॰ ) व्रतस्य चर्या । व्रताचरण, व्रता-जुष्ठान ।

्वतचारिता ( सं∙० स्त्री० ) व्रतचारिणो भावः तल्-टाप् । ✓ व्रतचारी होनेका भाव या धमे ।

वतचारिन् (सं० ति०) वतेन चरतीति चर णिनि। वताचरणकारी, वत करनेवाला।

व्रति (सं० स्त्री०) प्र-तन विस्तारे-किच, पृषोदरादि-त्वात् तस्य व । १ विस्तार, फैलाव। २ लता। व्रतती (सं० स्त्री०) व्रति-पक्षे-ङोष् । व्रति देखो।

व्रतदिण्डिन् ( सं ० ति ० ) व्रतज्ञन्य दण्डधारी । (हरिवंश) व्रतदान ( सं ० क्की० ) व्रतिवषयक दान ।

वतदुग्ध (सं॰ क्ली॰) १ वतस्य दुग्ध। २ वतसे निमित्त दुग्ध।

व्रतदुघा ( सं ० स्त्री० ) व्रतदोहनकारिणी।

व्रतधर (सं ० त्रि०) धरतीति धृ अच् धरः, व्रतस्य धरः व्रतधारी, जिसने किसी प्रकारका वर्त धारण किया हो। व्यतधारण (सं० क्ली०) व्रतस्य धारणं। व्रतचर्या, व्रतानुष्ठान, किसी प्रकारका वर्त करना।

वतनिमित्त (सं ० ति ०) वतका उद्देशभूत, वतके लिये। वतनी (सं ० स्त्री०) पयःप्रदान द्वारा कर्मकी नेत्री। (सृक् १०।६५।६)

व्रतपक्ष (सं ० क्ली० १ सामभेद। (लाट्या० १।६।३३) (पु०) २ भादमासके शुक्क पक्षकी व्रतपक्ष कहते हैं। इस व्रतमें अनेक मतींका विधान है, इसलिये यह व्रत-पक्ष नामसे अभिहित है।

व्रतपति (सं० पु०) व्रतस्य पतिः। व्रतपालक, वह जो अनुष्ठेय कर्मका पालन करता हो।

वितपत्नी (सं० स्त्री०) १ वतपतिकी स्त्री। २ अप् जल, पानी।

वतपा (सं • क्रि • ) वतं पाति पा-किप्। वतपालक। (शुक्सवजः ५।६)

वत्पारण (सं० क्ली०) वतस्य पारणं। वह पारण जो वतकं अन्तमं किया जाता है। वतका अनुष्ठान कर ब्राह्मण और आत्मीयोंको खिला खर्यं पारण करना है।ता है। वतप्रतिष्ठा (सं० स्त्री०) वत प्रहणपूर्वक उसकी उद्या-पन किया।

वतप्रद (सं• ति•) व्रतफलप्रदानकारी पशु। (ऐतरेयब्रा• ७।१)

वतप्रदान (सं० क्को०) वतपुञ्ज दान। वतभङ्ग (सं० ति०) जो नियमपूर्वक वतपालन या उद्या-पन करनेमें असमर्थ हो।

वतिभक्षा (सं० स्त्री०) उपनयनकालीन भिक्षा । उपनयन संस्कार हे।नेके बाद जो भिक्षा करनेका विधान है, उसे वत भिक्षा कहते हैं।

उपनयन संस्कारकालमें उपवीतप्रहणके बाद पहले माताके निकट, "भवति भिक्षां देहि" कह कर भिक्षा प्रहण करे, पीछे भगिनी आदिसे भिक्षा कर, तब पिता और वहां जितने मनुष्य हों, उन सबोंसे भिक्षा लेनी होती है। भिक्षामें जो कुछ मिलता है, वह सब आचार्यकों देना होता है।

व्रतभृत् (सं ० क्षि०) व्रतं विभक्तिं भृ-िषवप् तुक् च। व्रतग्रहणकारो , व्रतधारो ।

व्रतलुप्त ( सं ० क्रि०) व्रत या उपवासादि-भ्रष्ट । व्रतलोपन ( सं ० क्षी०) व्रतभङ्ग, व्रतको तोड्ना । व्रनवत् ( सं ० क्रि०) व्रत अस्त्यधे -मतुप्, मस्य व । व्रत-विशिष्ट, व्रतधारी ।

वतवैकरुप (सं० ति०) वतोतुयापन न होना । वतशय्या गृह (सं० क्ली०) वतानुष्ठान-स्थान । वतश्रयण (सं० क्ली०) वतके लिये दूधमें आंच देना । वतसंग्रह (सं० पु०) वतस्य संग्रहः । दीक्षा जो यहो। पवीतके समय गुरुसे लो जाती है।

व्रतस्थ (सं० व्रि०) व्रते तिष्ठतीति स्था-क । १ व्रत-स्थित, व्रतधारो । २ ब्रह्मचारी । (मनु ३।२३४)

वतस्थित (सं० ति० ) वते स्थितः। जिसने किसी प्रकारका वत धारण किया हो, वतधारी।

वतस्नात (सं० ति०) व्रतेः स्नातः। व्रतस्नातक, ब्रह्मचाराभेद। विद्यास्नातक, व्रतस्नातक और विद्या-व्रतस्नातक पे तीन प्रकारके ब्रह्मचारी हैं। जो ब्रह्मचारी गुरुके घर विद्या पीछे व्रत समापन कर वेद ससमाप्त रहनेमें समावर्रान करते हैं, वही बतस्नातक कहलातें हैं। (मनु ४/५१)

व्रतस्नातक (सं० पु०) व्रतस्नात । (पारस्करग्र० २.५) व्रतस्नान (सं क्वी०) व्रत समापन पूर्वक समावर्त्तन । व्रतातिपत्ति (सं० स्त्रो०) व्रतभङ्गः, व्याघातके लिपे व्रतकी असमोप्ति ।

व्रतादेश (सं० पु॰) व्रतस्य आदेशः। उपनयन नामक संस्कार, यन्नोपवीतः

व्रतातशेन (सं० क्ली०) व्रतस्य आदेशनं। वेदंकि। वह उपदेश जो उपनयन संस्कारके बाद ब्रह्मचारीकां दिया जाता है। (मनु २।१७३)

व्यतिक (सं० त्रि०) व्रतिन्-कन् । व्रतधारी, जिसने किसी प्रकारका व्रत धारण किया हो।

व्रतिन् (सं॰ पु॰) व्रतमस्यास्तीति व्रत इति । १ मुनि विशेष । २ यज्ञमान । ३ ब्रह्मचारी, यति । (मनु २।१८८)

(ति॰) ४ वतविशिष्ट, जिसने किसी प्रकारका वत

धारण किया हो। (तिथितत्त्व)

ब्रतेयु (सं० पु०) रीद्राश्वरकं एक पुत्रका नाम। (भागवत धीर०।४)

व्रतेश ( सं॰ पु॰ ) शिव, महादेव । व्रतोपनथन ( सं॰ ष्रली॰ ) व्रतादेश, शिक्षाके लिपे उप-नयन ।

वतीपह ( सं० क्ली० / सामभेर । वतापायन ( सं० क्ली० ) वतार्थे प्रवेश ।

( शतपथत्रा० ४।११७।१ )

बत्य (सं ० पु०) १ वत कर्मपरायण, वह जिसने कोई वत धारण किया हो। २ ब्रह्मचारी। (भृक् ८।४८।८) बन्दिन् (सं ० त्रि०) १ मृदुभावप्राप्त। २ समूहविशिष्ट। 'बन्दिनः मृदुभावः प्राप्तान् यद्वा समूहवतः।'

( ऋक शाध्या )

वयस ( सं ० क्ली ० ) बर्जान । (शृक् २।२३।१६ सायण ) वश्चन ( सं ० पु० ) वृश्चत्यनेनेति वश्च करणे ल्युट् । १ सोना, चांदी आदि काटनेका छेनी । पर्याय --पत्नपरशु, ५ स्तपशु । २ वह बुरादा जो लक्कड़ी आदि चारने पर ोगरता है । ३ कुटार, कुल्हांड़ी । ( क्ली० ) वश्च ल्युट् । 8 होदने या काटनेको क्रिया । ( शत्वा । ३।६।४।७ ) ब्रह्क (सं ० व्रि०) कर्सक, छेदने या काटनेवाला। हा। (सं ० स्त्री०) १ रावि। २ उषा। (मृक् १।१२१।२ सायया) ३ समूद, दल। (निक्क ५।३)

बाचड़ (सं० स्त्री०) १ अपभ्रंश भाषाका एक भेद । इसका व्यवहार आठवींसे ग्यारहवीं शताब्दी तक सिंध प्रान्तमें था। २ पैशाचिका भाषाका एक भेद (

ब्राज्ञ (सं•पु•) १ कुत्ता । २ दल, समूह । ( अथर्व ० १।१६।१) ३ गमन, गति ।

व्राजयित (सं०पु०) दल या समूहका नायक। (भृक् १०,१७,२)

त्राजवाहु ( सं**० पु० ) मृत्यु**का दस्तविस्तार ।

( शाङ्खायनबाठ २।६ )

ब्राजि ( सं ० स्त्रो० ) ब्रजिति गच्छतीति ब्रज गती ( वसिव-िषयजीति । ४।१।२४ ) इति इज् । वायु ।

व्यक्तिन् (सं ० ति ०) स्थानस्थायी, जो गमनशील न हो । ( शतपथव्रा० ५।५।११२)

ब्रात (सं ॰ पु॰) १ समूह, दल । २ व्याधादि । ३ मनुष्य । ( निघपटु २।३) ( क्लो॰) ४ शरीरायासजीविकमे, वह परिश्रम जो जीविकाके लिये किया जाय ।

(काशिका० प्राश्र)

वातजीवन (सं०पु०) वह जो शारीरिक परिश्रम करके अपना निर्वाह करता हो।

वातपति (सं ० ति ०) १ वतपति-सम्बन्धी । (पु०) २ दल-पति । (शुक्लयज्ञ० १६।२५)

वातसाह (सं० ति०) दलपति। (मृक् ६।७५।६ सायगा) वातिक (सं० ति०) वत-सम्बन्धी। (गोमिल ३।१।१३) वातीन (सं० पु०) शरीरायासेन ये जीवन्ति तेषां कर्म वातं तेन जीवतीति वात (वातेन जीवति। पा ५।२।२१) इति घत्र। सङ्घजीवि। (हेम)

वात्य (सं पु ) वातो व्यालादिः स इव (शां अदिभ्यो यत्। पा प्रशिश्व ) इति यत्। १ व्रतसम्बन्धीय । (पञ्चविंशवा १८। ११३) २ दशसंस्काररिहत । ३ उप-नयन संस्काररिहत । पर्याय — संस्कारहीन, सावित्री-पितत, सागृदृष्ट, पुरुषोक्तिक ।

ब्राह्मणका १६ वर्षकी उमरमें, श्रुत्रियका २२ वर्षमें और वैश्यका २४ वर्षमें उपनयन होना चाहिये। इस समय यदि उपनयन-संस्कार न हो, तो इन्हें ब्रात्य कहते हैं तथा ये आर्यविगर्हित हैं।

पक समय साविती-संस्कार या उपनयनहीन द्विज (ब्राह्मणादि तीनों वर्ण) मात ही बात्य कहलाते थे। किन्तु अधर्ववेदके १५।८।१ और १५।८।१ दोनों मन्त्रसे हम जान सकते हैं, कि बात्य देवप्रतिम हैं, यहां तक कि परम पिताके ही अनुकल्प हैं। इन्होंके द्वारा राजन्य और ब्राह्मणगण उत्पन्न हुए थे।

सावित्रीपतित उपनयनादि-संस्कारविद्दीन व्यक्ति ही वात्य कहलाते हैं। वात्यको यहादि चेद्विद्दित कियामें अधिकार नहीं हैं—वात्य व्यवहारयोग्य भो नहीं हैं। यही एक श्रेणीका शास्त्रसम्मत सिद्धान्त हैं; किन्तु अथवंवेदका पन्द्रहवां काएड कंवल वात्यमहिमासे परि पूर्ण है। वात्य वैदिक कार्यके अधिकारो हैं, वात्य महानुभव हैं, वात्य देविषय हैं, वात्य व्यक्तिय हें, वात्य व्यक्तिय हैं। वात्य वेदिदेव आदिके पुत्रय हैं और तो क्या, वात्य स्वयं देविदिव मी वहीं उनका अनुगमन करते हैं। वे जहां रहते हैं, विश्वदेवगण भी उसी स्थानमें रहते हैं। वहांसं उनके चले जाने पर वे भी उनके साथ साथ चले जाते हैं। अत्यव वे जब जहां जाते हैं, तब राजाकी तरह वे भी साथ हो लेते हैं।

समूचे पन्द्रहवें काएडमें केवल इसी प्रकारकी वात्य-महिमा देखनेमें आती है। अथवेवेदका पञ्चद्श काएडोक्त वात्य वाच्य विषयमें धर्मसंहितोक्त वात्यसे एकदम स्वतन्त्र है। इन सभी वात्योंको वैदिक पुरुषसूक्तके पुरुष और पौराणिकोंके वर्णित विराट् पुरुष मानना चाहिये। यहां पर अथवींवेदके पन्द्रहवें काएडसे इस विषयके कुछ प्रमाण उद्दध्त किये जाते हैं।

"त्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजावित समैरयत्।
स प्रजापित सुवर्षामात्मन्नपृश्यत् तत् प्राजनयत्॥
सदेकमभवत्, तल्लाम अभवत्, तन्नद्रभवत् तन्ज्येष्ठमभवत्
तद्श्रह्माभवत् तत्तारिभवत् तत्सत्यमभवत् तेन प्राजाय।
सोऽवर्षत् स महानभवेत् स महादेवोऽभवत्।
स देवान।मीशां पर्व्यत् स श्र्यानोऽभवत्।
स एको ज्ञात्योऽभवत् स धनुरादत तदेवेनद्रधनुः।
Vol, XXII, 128

नीक्षमस्योदरं लोहतं पृष्ठम्।
नीक्षेत्रेनाप्त्रियं भ्रातृह्यं प्रोगिति लोहितेन द्विषनतं
विध्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति। (१५/११९-५)
स उदतिष्ठत् स प्राचीं दिशमनु व्यऽचलत्। १
तं वृह्च रथन्तरं चादित्याश्चिक्षये च देवा अनुव्यऽचलन्।
वृहते च वै स रथन्तरस्य च।दित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च
देवेभ्य आ वृश्चते ष एव विद्वासं बात्यमुपवदति। ३
वृहतश्च वे स रथन्तरस्य चादित्यानाञ्च विश्वेषाञ्च
देवानां प्रियं धाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि। ४
अद्धा पुंश्वली मिश्रो मागधो विशानं वासो
हरोब्गिषं रात्रीकेशा हरितौ प्रवत्तौ कश्मिक्षमिणः। ५
तं वे रूपञ्च वेराजं चापभ्च वरुग्यभ्च राजानुऽव्यचलन्।१०
वे रूपाय च वे स वेराजाय चाद्भ्यभ्च वरुग्याय च
राज्ञ आ वृश्चते य एवं विद्वांतं ब्रात्यमुपवदन्ति॥ १७

इस पश्चदश काएडके प्रथम अनुवाकका सप्तम पर्यायस्क पढ़नेसे मालूम होता हैं, कि यह बात्य पुरुष ही यह श्रद्धा प्रजापति परमेष्ठो पिता पितामह आदिके लक्ष्मीभूत विषय हैं। यथा—

> "तं प्रजापतिश्च परमेशी च पिता च पितामहश्चापश्च अद्धा च वर्ष भूत्वानुहयऽवर्त्तायन्त ।" ( १५।७।२ )

द्वितीय अनुवाकका अष्टम पर्यायसूक्त पढ़नेसे ऐसी धारणा बलवती हो उठती है, कि बात्य पुरुषका हो नामान्तर है। यथा---

त्वात्यस्य सप्तप्राचाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ।
तस्य वात्यस्य योऽसि प्रथमः पृष्ण ऊद्ध्वीनामायं स अग्निः ।
द्वितीयः प्राचाः प्रीहा नामासी स अदित्यः \* \*
तृतीयः प्राचोऽभ्यूहो नामासी चनद्रमाः ।
चतुर्थः पृष्णोविभुनीमायं स पवमानः ।
पद्ममः प्राचो योनि नीम ता इमा आपः ।
सप्ताः पृष्णोनाम त इमे पश्चः ।
सप्तमः पृष्णो परिमितो नाम ता इमाः पूजाः ।"

त्रात्यके अपान सम्बन्धमें भी इसी प्रकार लिखा है। यथा--

''तस्य ब्रात्यस्य योऽसिष्यमोऽवानः सा पौर्यामासी'' इसी प्रकार द्वितीय अवान साष्टका, तृतीय अवान अमावस्या, चतुर्ध अवान श्रद्धा, वञ्चम अवान दीक्षा और वष्ठ अवान यह है।

पञ्चदशकाण्डके द्वितीय अनुवाकके नवम पर्याय सुक्तमें बात्यके व्यान सम्बन्धमें लिखा है।

वात्यका प्रथम व्यान भूमि, द्वितीय व्यान अन्तरीक्ष, तृतीय व्यान ची, चतुर्ध व्यान नक्षत्र, पञ्चम व्यान ऋतु, पष्ठ व्यान आर्शव और सप्तम व्यान संवटसर है।

इस काएडके उपसंहारमें अर्थात् द्वितीय अनुवाकके पकादग पर्याय सुक्तमें लिखा है—

''तस्य त्रात्यस्य । यदस्य दक्षिणमञ्चवसौ स आदित्यो यदस्य सम्यमञ्चयसौ न चन्द्रमाः ।

योऽसि दक्षिणः कणो ऽयं सोऽन्वि ऽसि सद्यः कणो ऽयं स पवमानः। अहोरात्रे नासिके दितिश्चा-दितिश्च शार्षकपाले संवत्सरः शिरः अक्का प्रत्यङ् बात्यो राक्षा प्राङ् नमो ब्रात्याय।"

पञ्चदश काएडके प्रथम अनुवाक छठे पर्यायस्कके प्रथम स्कमं लिखा है—"समहिमा स द्रुभ् त्वा पृथिव्या अगच्छत् स समुद्रोऽभवत्॥"

हम ऋग्वेदके पुरुषस्कमें और भो देखते हैं-"पतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि"
१०।६०।३।

"तस्माद्विराञ्ज जायत विराजो अधिपुरुषः न जातो अत्यरिच्यत पश्चादुभुमिमधो पुरः।" १०,६०।५।

"यत् पुरुषेण द्विषा देवा यञ्चमतन्वतः। वसन्तो अस्यासीदाज्यं प्रीष्म १६मः शरदारः॥" १०।६०।६

"चन्द्रमा मनसो जात श्वक्षोः अजायत ।
मुखादिनदृश्वाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥
नाभ्या आसोदन्तरीक्ष, शोष्णों द्योः समवर्शत ।
पद्भ्यां भूमिद्दिशः श्रोतात् तथा लोकां अकल्पयत् ॥"
ऋग्वेदके इस पुरुष महिमाका सूक्त तथा अथवेवेदकी
वात्यमहिमाका सूक्त एक प्रकारका है तथा एकभावविशिष्ट है।

अथवंवेदके पश्चदश काएड द्वितीय अनुवाकके प्रथम पर्याय स्क्रमें जिस भावमें के त्यमहिमा गोई गई है, उसे पढ़नेसे मालूम होता है, कि प्राचीन वैदिककालमें एक श्रेणीके पुण्यवान व्रतकर्मशील विद्वान पुरुष ही किसी कारणवश वात्य कहलाते थे। बात्य अतिथिक्तपमें जिस-के घर रहने थे, उसे अशेषपुण्य होता था। यथा—

"तद् यस्यैवं विद्वान् बात्य एकां रोतिमतिथिगुं हे वसति' ये पृथिष्यं पुण्या लेकास्तानेव तेनावरुखे।

तद् यस्यैवं विद्वान वात्या द्वितीयां राह्मितिथियुं -हे वसित पेऽन्तरीक्षे पुण्या लेकास्तानेव तेनावरुन्धे।" इत्यादि

इस प्रकार इस सूक्तमें प्रत्येक आतिश्यप्रदानका फल लिखा गया है। उसे पढ़नेसे झात होता है, कि झाट्य-सम्भवतः साधु परिझाजक हैं। किन्तु इस झाट्य-महिमा-का उपक्रमोपसंहार पढ़नेसे प्रतीत होता है, कि झाट्य अनादिकारण पुरुष हैं, यहां जे. झाट्यको गृहमें आतिश्य-दानकी कथा लिखी हैं उसका ताट्यण यह है, कि उस परम पुरुषको जे। अपने हृद्यमें स्थान देते हैं, उन्हें अशेष पुण्य होता है।

वक परम पुरुष ही जो वैदिक युगमें झास्य कहलाते थे, प्रश्नोपनिषद्में भी उसका प्रमाण है तथा उन्हें बात्य क्यें कहा जाता था उसका भी कारण उकत प्रन्थ-में दिया गया है। यथा—

> "वात्यस्त्वं प्राचीकक्षृषिरत्ता विश्वस्य सः वितः । वयमाज्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वन ॥" ( प्रश्नोपनिषत् २।११ )

अर्थात् हे परम पुरुष ! तुम्हारा जनम पहले हुआ है, इससे तुम्हारा काई भो सन्धारक नथा, इस कारण तुम बात्य हो, किन्तु तुम अत्यन्त पवित्र हो। हे प्राण ! तुम हो पकमात्र ऋषि हो, भे। जक हे। और सन्तें के सत्पति हो। मैं तुम्हें आज्य देता हूं, तुम वायुके पिता हो।

प्रश्नोपनिष्दुका यह बात्य और ऋग्वेदके पुरुषसूकः का पुरुष तथा अथर्घावेदका बात्य ब्रह्मके अनुरूप पदार्थ हैं। (१७।१६ और २४।१८)

इसके सिवा सामवेदीय ताण्ड्य-ब्राह्मणमें इम

वास्य शब्द का एक दूर रा वाच्यविद्य देखते हैं। उसे पढ़नेसे मालूम होता है, कि देवगण जब खर्ग गये, तब उनके सम्प्रदायमें कुछ व्यक्ति उनके सम्प्रदायमें कुछ व्यक्ति उनके सम्प्रदायमें कुछ व्यक्ति उनके सम्प्र न जा कर इस मर्च्यालेकों ही घूमने लगे। ये ही बात्य कहलाये। आखिर ये लोग स्वर्ग जानेकी इच्छासे भ्रमण करते करते पुनः स्वर्गके द्रवाजे पर पहुंचे। किन्तु ये लोग ये दिक मन्त्र जानते न थे, इस कारण इनका उद्देश सिद्ध न हुआ। इनकी यह अवस्था देख स्वर्गगामी देवोंने मठत्को इन्हें वेद पढ़ानेका भार दिया। मठत्ने इन्हें अनुष्टुप छन्दमे "षोड़श" उपदेश दिये, पीछे ये स्वर्गको चले गये।

फिर कींधीतकी ताएड्य महाब्राह्मण भी ब्रांस्य नामसे अभिदित हुए हैं।

वात्यगण अनाष्ट्रत युद्धरथ चलानेका कार्य करते थे, धनु और वर्षा वहन करते थे, अपने शिर पर पगड़ी बांधते और लाल पाइवाला वस्त्र पहनते थे। वे सब वस्त्र हवेकी भंकीरसे हिलते थे। उनके नेतृगण किरालवर्णका परिच्छद और रीप्यनिर्मित करहाभरण व्यवधार करते थे। ये खेती बारी आदि नहीं करते थे। उनके शासनिविधिकी भी श्रङ्खला न थी। उनकी भाषा संस्कृत होने पर भी उच्चारणमें बहुत फर्क था। भाराङ्य-ब्राह्मणके इन वाश्यदेखेंका शायद पहले सम्मान होता होगा, पर पोछं वेद न जाननेके कारण वे समाजमें अनादृत हो गये। वस्तुतः प्राचीन आर्यसमाजमें सम्मानहीन ये वाश्यगण यथार्थमें स्वितिश्चष्ट वाश्य थे वा नहीं, कह नहीं सकते। फलतः हम वाजसनेय-संहितामें भी एक श्रेणीके व्यक्तिका वाश्य नाम देखते हैं। (शुक्लयणः ३०।५)

इसके सिवा लाट्टायन-श्रीतस्त (८।६।२,६८)
तथा कात्यायन-श्रीतस्त्रमें (२२।४।३) हम झात्य शब्दका
उद्देश पाते हैं। असवर्णगण हो श्रीतस्त्रमें झात्य कह
कर उल्लिखत हुए हैं। किस प्रकार झात्य शब्दकी इस
तरह अर्थावनित हुई, परश्रद्धका वाचक शब्द किस
प्रकार मानव-समाजमें असम्मानित व्यक्ति अर्थवीधकक्रपमें व्यवहृत हुआ, उसका भी पता लगाना जकरो है।
बीधायन-धर्मस्त्रमें लिखा है, कि ब्राह्मणके औरस और

श्रवियाके गर्भसे जारुसम्तान श्राह्मण, वैश्याके गर्भसे जातसम्तान अभ्वष्ठ, शूद्राके गर्भसे जातसम्तान निषाद वा पारशव हैं। श्रवियवेश्यासे जातसम्तान श्रविय; श्रवियशूद्रासे जातसम्तान उत्र; वैश्यशूद्रासे जातसम्तान रथकार, शूद्रावेश्यासे मागध; वेश्यश्रवियासे आयोगव आदि हुए। ये सब असदर्ण जातसम्तान वास्य नामसे प्रसिद्ध हैं। (वौधायनधर्मस्त्र श्रहार्श्व-१७)

मनुसंहितामें एक दूसरा कारण देखनेमें आता है। यथा—

> "द्विजातयः सबर्णीसु जनयन्त्यवतस्तु यान् । तान् सावित्रीपरिभ्रष्टान् वात्या इति विनिद्देशत्॥"

> > ( मनु १०।२० भ० )

अर्थात् विज्ञातियोंकी सवर्णाभार्यासे उत्पन्न सन्तान सावित्रीभ्रष्ट होनेसे बात्य कहलाये। अत्यव बीधायन धर्मसूत्रका बात्य और मनुसंहिताका बात्य सम्पूर्ण विभिन्न है। मनुसंहितामें हम ब्राह्मण, श्लीत्रय और वैश्यके भेद्से तीन प्रकारके बात्य देखते हैं, अर्थात् ब्राह्मण बात्य, श्लीत्रय बात्य और वैश्य बात्य। देश-भेदसे ये फिर भिन्न भिन्न नामसे पुकारे जाते हैं। यथा—

"वात्यात् तु जायते विष्ठात् पापात्मा भूजंकग्टकः।
आवग्त्यवादधानी च पुष्पधः शैल एव च॥
कल्लो मल्लश्च राजग्यादु वात्याग्निच्छिविरेष च।
नदश्च करणश्चैव स्नसो द्रविड एव च॥
वैश्यास् जायते वात्यात् सुधग्वाचार्य एव च।
कार्ष्यस्च विजग्मा च मैतः सात्यत एव च॥"

( मनु १०।२-१२३ )

अर्थात् व्राह्मण व्रात्यसे भूर्जाकएटक, आवन्त्य, वाट-धान, पुष्पध और शैक्ष ; क्षांत्रय व्रात्यसे कव्ल, मव्ल, निष्क्छिबि, नट, करण, खस और द्रविड् तथा वैश्यवात्य-से सुधन्व, आचार्य, कारुष, विजन्मा, मैत्र और सात्यतों-की उत्पत्ति हुई है।

श्रोमञ्जागवतके द्वादशस्त्रस्थके प्रथम अध्यायमें भी हम बात्यका उल्लेख देखते हैं। यथा—

"सौराष्ट्रावन्त्याभीराश्च शूरा अबु दमालवाः। वात्या विज्ञा भविष्यन्ति श्द्रप्राया जनाधिप॥ ३६ सिन्धोस्तरं चन्द्रभागां कीन्ती काश्मीरमण्डलं।

बोध्यन्ति शृद्धा बात्याद्या म्लेच्छाश्चाब्रह्मवर्चासः। ३७

श्रीधरस्वामीने इन दो श्लोकोंकी टीकामें लिखा है—

"सीराष्ट्रादिदेशवर्त्तिं नो द्विज्ञा बात्या उपनयनरहिता भविष्यन्ति। अब्रह्मवर्च्छाः वेदाचारश्रन्याः।" श्रीमद्वीर राध्याचार्याने भागवतचन्द्रिका नाःनी टोकामें लिखा है, 'सीराष्ट्रादिदेशवर्त्तिं नो द्विज्ञा बात्या उपनयनादि-संस्काररहिता' अत्यव शूद्रप्रायाः भविष्यन्ति जनाधिन्येति सम्बोधनं। जनाधिपा इति पाठे ते शूद्रप्राया शूद्र-

श्रीभागवतके सुविख्यात टोकाकार विजयध्वजने लिखा है—'सीराष्ट्राश्च आवन्त्याश्च आभीराश्च शूद्राश्च मालवाश्च बात्या संस्कारहीनाः द्विजाः शूद्रपाया जनाधि-पतयो भविष्यन्ति।'

प्रचरा भविष्यन्तित्यर्थाः ।'

जो समकते हैं, कि वात्यगण श्द्र हैं — श्रोभागवतका यह श्लोक और सुप्रसिद्ध उक्त टोकाकारोंकी टोका पढ़ने होसं उनका भ्रम दूर हो जायेगा।

## बात्यपायश्चिता ।

उपनयनादि संस्कारन होनेसे जो बात्यता दोप लगता है, प्रायश्चित्त द्वारा उन दोपदुष्ट व्यक्तियोकी शुद्धिके लिपे अनेक विधान शास्त्रमें देखे जाते हैं। यथा-कालमें उपनयन नहीं होनेसे बात्यता होती है। इस बात्यता दोपको दूर करनेके लिपे धर्मसुलकार आपस्तम्ब ने जो प्रायश्चित्तको व्यवस्थो दी है, नीचे उसका उल्लेख किया जाता है। आपस्तम्बका कहना है-

१। अक्रिकान्ते सावित्याः कालऋतुं स्रोविधकं ब्रह्मचर्यं चरेत् ।

हरदत्त कृत उज्ज्वला टीकानुसार इस सूत्रका मर्ग यह है, कि ब्राह्मण, क्षित्रय, वैश्य इन तीन वर्णों में जिसके लिये जो सावितीकाल कहा गया उसके बीत जाने पर तै विद्यक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान करना होगा। तै वि-द्यक शब्दकी व्याख्या इस प्रकार है—'ति-अवयवा विद्या तिविद्या तद्धिकारभूत-विषया तै विद्या तत्स्संवन्धीयं' ऐसे अर्थसे तै विद्यक पद निष्यन्न हुआ है। अग्नि-परिचर्या, अध्ययन और गुरुशुश्रूषा ये तीनों विषय तै विद्यक ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। २। अधीवनवनम् ।

इस प्रकार के विद्यक ब्रह्मचर्यानुष्ठानके बाद उपनयन संस्कार होता है।

३। ततः संबद्धरमुद्कीपस्पर्शनम्।

अर्थात् उपनयनके बादसे यथारीति स्नान करना बाहिये। जो समर्थ हैं, वे तिसवर्ण स्नान करें। जो समर्थ नहीं हैं, उनके लिये यथाशक्ति स्नान उचित है।

४ । अधाध्याप्यः ।

अर्थात् इस प्रकारका अनुष्ठानके बाद संस्कृत व्यक्ति अध्यापनीय हैं।

५ । अथ यस्य वितावितामह इन्यनुवेती स्यातां ते ब्रह्महसन् स्तृताः ।

अर्थात् जिसके पिता पितामह अनुपेत हैं, वे ब्रह्म-हसन् कहलाते हैं। "पिता पितामह" इस शब्द द्वारा प्रपि-तामह मातामह आदि तथा इनके भ्राताओंका भी बोध होगा।

६। तेषामभ्यागमनं भाजनं विवाहमिति च वर्जयेत्। अर्थात् इनके साथ अभ्यागमन (गतागत व्यवहार), भाजन और विवाहादि व्यापार वर्जानीय है। अभ्याग्यमन शब्दके अर्थासे मैतिचेष्ठा आलापादि भी समभा जायेगा ।

७। तेषामिच्छतां प्रायश्चित्तम् ।

अर्थात् इच्छाशील व्यक्तिगण हो प्रायश्चित्तके येग्य हैं, किन्तु अश्रद्धा पूर्वक परीपदेशसे बलाटकार करनेमें प्रायश्चित्त नहीं होता।

८। यथा प्रथमेतिकम ऋतुरैवं संवत्सरः।

माणवकका उपनयनकाल बीत जाने पर एक ऋतुः काल और उसके पिताके अनुपनीत होनेसे एक वर्ष तक ब्रह्मचर्यका अवलम्बन करना चाहिये।

ह । अधोपनयनं उदकोपस्र्शनम् ।

इसके बाद उपनयन संस्कार देना होगा, पोछे उदकोपस्पर्शनको व्यवस्था है।

१० । प्रतिपुरुषं संख्याय संबत्सरान् यावन्तोऽ नुपेताः स्युः ।

पिताके अनुपेत होनेसे एक वर्ष और पितामहके अनु-पेत रहनेसे दो वर्ष तक ब्रह्मचर्यका पालन करना होगा। यह आगस्तस्यके टीकाकार हरदत्तका मत है। किन्तु पण्डितप्रवर राममिश्र शास्त्रोंने लिखा है---"माणवकस्य पितामहमारभ्य खपर्यन्तं कालातिकमे पूर्णं संवतसरं यावत् पूर्वोक्तरीस्या उपनयनखद्भपयोग्य नौपयिकब्रह्म चर्यात्मकप्रायश्चित्तानुष्ठानमित्यर्थाः।"

अर्थात् माणवकके पितामहसे छे कर निज पर्यान्त कालातिकमसे एक वर्ष तक पूर्वोक्त रीतिके अनुसार उपनयनका उपयोगी ब्रह्मचर्यात्मक प्रायश्चित्त करना कर्राव्य है।

उद्कीपस्पर्शनके समय वैदिक मन्त्रका व्यवहार होता है। यथा—

- (१) "सप्तिभः पावमानीभिः यदन्ति यश्चदूरके।" (ऋग्वेदोय)
- (२) "आपो आस्मान्मातरः शुन्धयन्तु" इत्यादि (यज्ञवेदीय)
- (३) "कया नश्चित्त आभुवत्" इत्यादि (सामवेदीय) इस मन्त्रानुसार अपने शिर पर जलसेचन करना होता है।
- ११। अथ यस्य प्रियतामहादेनीनुस्मर्यति उपनयनं ते श्मशानसंस्तुता ।

जिस माणवकको प्रियामहसे ले कर उद्दर्ध्यातन पुरुषोका उपनयन स्मरणमें नहीं आता अर्थात् प्रियता-महसे कितने पुरुष बात्यता दोष हुआ वह ठीक ठीक मालूम नहीं, वैसा माणवक श्मशानसंस्तृत है।

१२। तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहमिति च वर्जायेत् ं चेषामिच्छतां प्रायश्चित्तं द्वादश्वर्षाणि तैविद्यकं चरेद्धो-पनयनं तत उदकोपस्पर्शनं पावमान्यादिभिः।

इनके साथ मैलालाप भोजन विवाहादि वर्जनीय है। ये यदि इच्छापूर्णक प्रायश्चित्त करके पुनः संस्कृत होना चाहें, तो द्वादशवर्णव्यापी तैशिद्यक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान करें। इसके बाद पावमान्यादि मन्त्रसे उदकीपस्पर्शन करना होगा।

१३। तेषामिच्छतां प्रायश्चित्तम्।

अर्थात् इनमें जिनकी इच्छा हो, वे प्रायश्चित्त कर सकते हैं। यहां पर हरदत्त कहते हैं, कि 'तेषां' शब्दसे माण चक समका जाता है। किन्तु 'वास्वसंस्कारमीमांसा' नामक प्रश्यमें पिएडतप्रवर रामिश्र शास्त्रीने हरदत्ता है। इस व्याख्याको युक्तितक पूर्ण विचारोंसे खएडन किया है। उनका कहना है, कि यहप्रायश्चित्त पिता पितामह आदिके लिये ही कहागया है। आपस्तम्बस्त्रके उपक्रमीपसंहार समस्वय विचारमें यहां 'तेषां' शब्द का चाच्य माणव कर है, यही हरदत्ता मत है। वे कहते हैं, कि इससे बात्यके अनुपर्वात पिता पितामह आदिका प्रायश्चित्ता व्यापने अति स्वस्म विचारसे इसको खंडन कर ताएड यमहाब्राह्मणसे एक प्रमाण दिखलाते हुए अपने सिद्धान्त को मजबूत किया है। उनका कहना है, कि माणवकके अनुपर्वात पितृपितामहादिको भी जो प्रायश्चित्तको जनुपर्वात पितृपितामहादिको भी जो प्रायश्चित्तको जनुपर्वात पितृपितामहादिको भी जो प्रायश्चित्तको जन्वस्था है वह ताएड यम्राह्मणमें भी दिखाई देती है—

अनुमोदितश्वायमर्शस्ताण्ड्य ब्राह्मणे सप्तद्गाध्याये चतुर्धा खएड प्रथम ब्राह्मणे तद्वयया—"अथैव शमनी-चागढ्राणां स्तोमो ये ज्योष्ठाः सन्तो ब्रात्यां प्रवसेयुस्त एतेन यजेरन्।"

इसकी व्याख्या इस प्रकार है—''शमेन मनोनि-प्रहेण मनोनिष्रहंश्चतुर्थं-वयसि प्रायः सम्भवात् योवना-वसानेन नीच' अनुद्धतं पुंच्यापारासमर्था आसमन्तात् मढ्मुपस्थेन्द्रियं येषां तं उनेन बात्यस्तोमेन यजेरन्नि-त्युक्त्या युद्धान मिप संस्कार्यात्वं सुव्यक्तम्।"

इसका मर्ग इस प्रकार हैं — खभावतः ही इन्द्रिय व्यापारमें मनोनिष्ठह होता है। योवनके अवसान पर पुंच्यापारासमर्था शृद्ध बात्योंको भी बात्यस्तोम यक्ष द्वारा संस्कार करना उचित है। इससे वृद्ध बात्यगणका भी संस्कार कहा गया है।

महर्षि कात्यायनके सिद्धान्त द्वारा भी हरद्त्तका अभिमत खिएडत होता है। इस सम्बन्धमें भी उन्होंने काएडसयातमक प्र'थके द्वितीय काण्डमें लिखा है—

१। "तिवुद्धं पतित सावित्रीकाणां अवस्ये संस्कारी नाध्यापनञ्जा"

अर्थात् तीन पीढ़ी तक पतितसावित्रोक व्यक्तियोंके छिपे अपत्य संबंधमें संस्कार वा अध्यापना नहीं है।

२। "तेषां संस्कारेष्यु वात्यस्तोमेनेष्ट्वा काममधीः यीरन् व्यवद्यायां भवन्ति।"

Vol. XXII. 129

रनके मध्य संस्काराभिलावी प्राचीन झात्यगण बात्यस्तीम द्वारा व्यवहार्य होते हैं।

द्वादश वर्ष पर्यन्त त्रै विद्यकः ब्रह्मस्यां नुष्ठानके बाद उपनयनकी व्यवस्था है। उपनयन होने पर पाषमान्यादि मन्त्र द्वारा उदकीपस्पर्शका विधान है। इन सब कार्यों द्वारा पार्ट्कीशिक देहारम्भक अवयव संस्कृत होते हैं। उदकस्पर्शकं बाद आपस्तम्बने गृहमेधानुष्ठानका उपदेश दिया है। यथा—"अय गृहमेधापदेशनम्"

अर्थात् गृह्यकर्मके उपयोगी चेदका एकदेशमात्र अध्ययन करना होगा, किंतु निज्ञ शाखांतर्गत सरहस्य चेदका समूचा अंश पढ़नेका अधिकार उस समय भी नहों है। क्योंकि, उसके बादके सूत्रमें हो लिखा है— "नाण्यापनम्"

अर्थात् निज शाखांतर्गत समग्र वेद अध्यापनीय नहीं है।

हरदत्तने कहा है—'नाध्यापनं कृतस्नवेदस्य किंतु गृह्यमं लाणामेव'' अर्थात् समस्त वेद पढ़नेका अधिकार नहीं क्षोने पर भी गृह्यमंत्र पढ़नेका अधिकार होगा।

इस प्रकार संस्कृत हो गृहस्थ होनेसे उनका बात्य दोप लिएडत होता है। इसके बाद ऐसे वंशमें फिर कोई बात्य होनेसे उसका संस्कार प्रथमातिकम जैसा हागा। अर्थात् ऋतुकाल ब्रह्मचर्यावलम्बनमें हो उसका प्रायश्चित होगा। यथा आपस्तम्बमें लिखा है---

"ततो यो निवर्तते तस्य संस्कारेण प्रथमाति क्रमैः"

अर्थात् उक्त प्रकारसे प्रायश्चित्त करनेके बाद यदि
गृहस्थ हो, तो उस वंशका व्रात्यदोष जाता रहता है।
ऐसे वंशके किसी व्यक्तिका उपनयनकाल बीत जाने पर
दो मास ब्रह्मचयेका अनुष्ठान करनेसे हो फिर संस्कार
प्राप्तिका अधिकार होता है। ऐसे उपनीत व्यक्तिसे
जिस माणवकका जन्म होता है वही यथार्थमें उपनीत
होता है अर्थात् उसे फिर कोई प्रायश्चित्त नहीं करना
पडता। इसी कारण आपस्तम्बने लिखा है—

"तत ऊद्ध्वं" प्रकृतिवत्

अर्थात् ब्राह्मण, सित्रय और वैश्योंका उपनयनका जो कोल निर्दिष्ट है, उसी कालमें प्रागुक्त उपनीत व्यक्तिके लड़कोंका उपनयन होगा। आपस्तम्ब धर्मस्तानुसार कई पोढ़ी तक पतित सावितीक व्यक्तियोंका भी इसो प्रकार प्रायश्चित द्वारा पुनः संस्कार होगा। इस तरह प्रायश्चित द्वारा बाल्यों-को तैवर्णिकाचित कार्य करनेमें अधिकार होता है। 'तत उत्दर्ध्वं प्रकृतिवत्' सूत्रकी व्यास्या हरदत्तकी उज्जवलटोकामें यों लिखा है—

"ततस्तु यो निवर्त्त तस्य प्रकृतिवत् यथाप्राप्तमुप-नयनं कर्राध्यम्" इस वचन पर प्रतिवाद्योग्य कोई आपिता उठ नहीं सकतो। किन्तु पीछे उन्होंने लिखा है—

"यस्य तु प्रियतामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्धाने उपनयनं तस्य प्रायश्चित्तां ने।क्तम् । धर्मञ्जेस्तूहिः तथ्यम् ।"

अर्थात् जिसके प्रितामहके ितासे आरम्म करके उपनयनसंस्कार नहीं हुआ है, उसका प्रायश्चिम नहीं है। हरद्रा महाशयकी टीका जा समोचीन नहीं है, रामिश्र शास्त्रो महाशयकी टीका जा समोचीन नहीं है, रामिश्र शास्त्रो महाशयके अपने प्रंथमें उसका यथेष्ट खण्डन किया है! उन्होंने ताण्ड्यब्राह्मण और कास्या यनसूत्र उद्धृत कर इस सम्बन्धमें सुांसेद्धांतपूर्ण विचार कर दिखलाया है, कि कई पोढ़ो तक पतित मावित्रोक व्यक्तिगण भी आपस्तम्बके धर्म सूत्रानुसार प्रायश्चिम करके त्रैवणि कोचित कार्या करनेके अधिकारी होते हैं। यथा—

"ब्राह्मणक्षत्रियविशां य औपनायिनको मुख्यः प्राति-छिकः कालक्तस्मिम्नेव ते उपनेतब्यास्तेषां पूर्वपुरुषीय ब्राह्यता प्रयुक्ता न किश्चद्धमो भाषो, न चाप्यनुष्ठेयं किञ्चिद्धिकमिति भाषः । साधु तद्बद्धपुरुषपतितसा-विलोकानामप्यापस्तम्बाद्युक्तैनॉऽपनोदकदोर्ध-प्रायश्चि सानुष्ठाने तेवणिकोखितकार्यकरणेऽधिकार इति सम-र्धितम्।"

पण्डितप्रवर रामिश्र शास्त्री महोदयने काट्यायन-सूत्रका वचन उद्घृत करके भी अपने मतका समर्थन किया है।

"भाषोद्धशादुब्राह्मणस्यानातः कालौ भवश्याद्वाविं-शाद्राज्ञस्यस्याचतुर्विंशाह्रैश्यस्य अत अदुध्वे पतित सावितोका भवन्ति नानुपनपेषु नांध्यापपेषु नांधाव्रयेषुः कालातिकमे नियतवत् तिपुरुषं पतितसावित्र।कानाम- पत्ये संस्कारो नाध्यापनं च तेषां संस्कारेष्सु वाहयस्तो-मेनेष्ट्षा काममधीयीरन् व्यवहायां भवन्तीति श्रुतेः।'

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके उपनयनका मुख्य काल निर्देश करके पीछे आषोड्शादि द्वारा गीण कालका उरलेख किया गया है। गीण कालका लङ्घन करने पर भी जो पातित्य होता है, वह कहा गया। ऐसी हालतमें उपनयन, अध्यापन और यजनादि व्यव हार तक निषद्ध हैं।

इसके बाद स्तकारने कहा है,-- "कालातिकमे नियत-वत "

उक्त सूत्रकी व्याख्यामें महामोहापाध्याय रामिश्र शास्त्रोने निम्नोक्त प्रकारसं अपना अभिमत व्यक्त कर लिखा है—"कालातिपाते यथा श्रीतेषु स्मार्तेषु च कर्मसु प्रायश्चित्त मनुष्ठाय प्रकृतिकर्मानुष्ठानं नियतं, न नु सर्वेथा कर्मलोपः । काललोपमपेक्ष्य कर्मलोपस्याति-जघन्यत्वात् तथैवात्रापि प्रायश्चित्तमनुष्ठाय भवत्युप-नयनाहंता।"

अर्थात् श्रीत और स्मार्स कियादि सम्बन्धमें समय बोत जाने पर जिस प्रकार श्रीत और स्मार्स कमींमें प्रायश्चित्तका अनुष्ठान करके पीछे प्रकृत कर्मानुष्ठान करना ही नियमसिख हैं, किन्तु उस प्रकारका लीप करना किसी हालतसे उचित नहीं, क्योंकि काललीप-की अपेक्षा कर्मलीप श्रात जधन्य है। यहां पर भी उसी प्रकार काललीपके कारण झात्यदोष होनेसे उसके लिये प्रायश्चित्त करके फिरसे उपनयनाई ता उत्पन्न होती हैं, उसके बाद बैदिक कार्यका अधिकार प्रदान करना हो शास्त्रीय विधि है। कात्यायनस्क्रका यहां अभिप्राय है। आपस्तम्ब और कात्यायन इन दोनोंने ही बहुपुरुषपतित साविज्ञीक व्यक्तियोंके प्रायश्चित्तके बाद उपनयनसंस्कारका अभिमत प्रदान किया है।

'पराशरमाधव' नामक माधवाचार्य रचित पराशर-स्मृतिकी व्याख्यामें सब प्रकारका वात्यप्रायश्चित्त विण<sup>°</sup>त है। उसे यहां पर चिस्तृत भावमें उद्गृत करना आवश्यक है।

पराशरमाधवीय प्रायश्चित्त-कार्ग्डोक वात्य-प्राय-श्चित्त इस प्रकार है— "यस्य पिताद्योऽप्यनुपनीताः तस्य आपस्तम्बोक्त द्रष्ट्यं।

यस्य पिता पितामह १त्युनुपनीती स्यातां ते ब्रह्मघनसंस्तुताः तेषामभ्यागमनं मोजन विवाहमिति वर्जापेत्। तेषामिच्छतां प्रायश्चित्तः, यथा प्रथमे अति-क्रमे ऋतुः एवं सम्वत्सरः। अथ उपनयनं। ततः संबत्सरः उद्दर्कोपस्पर्शः प्रति-पुरुषं संख्याय संवत्सरान् यावन्तोऽनुपनीताः स्युः। सप्तभिः पावमानीभिः यदस्ति यच दूरक १त्येताभिः यज्ञःपवित्रेण आङ्गरसेन इति अध्यषा व्याहृतिभिरेव। अधाध्यायः। यस्य प्रपिताः महादे ने अनुस्मर्थते उपनयनं ते श्मशान संस्तुताः। तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहमिति वर्जायेत्। तेषा मिच्छतां प्रायश्चित्तः द्वादशवर्षाण ते विवाह ब्रह्मचर्यः वरत्, अथ उपनयन। ततः उद्दर्कोपस्पर्शनम्।"

पराशर-माधवीय प्रायश्चित्तः काएडमें भी मनुके व्यवस्थित तिकृच्छ्र और विशिष्ठके व्यवस्थापित उद्दा-लक व्रताचरणका विधान इसके पहले लिखा जा चुका है।

सामवेदीय ताएड यब्राह्मणमें झात्य-प्रायश्वित्तका जो विधान देखनेमें आता है यह झात्यस्तोमके नामसे प्रसिद्ध है। झात्यस्तोमके अनेक भेद हैं। यहां सिर्फ ''हीनझात्य'' और ''गरिगर'' झात्यस्तोमको बातें लिखी जाती हैं। महामहोपाध्याय रामिश्रने अपने झात्यसंस्कार-मीमांसा प्रनथके १०५ से कई पृष्ठोंमें इस विषयको आलोचना की है। हम उसका कुछ अंश नीचे उद्धात करते हैं—

'किश्च वृद्धवात्यानामिय संस्कारो भवति वेदानुमतो यथा ताएड य-ब्राह्मण सप्तदश अध्याये चतुर्धान्नएडे "अधीष शमनीचामेढ्राणां स्तोमो ये ज्येष्ठाः सन्त व्रात्यां प्रवसेयुस्त पतेन् यजेरन्" तदर्धाश्च—अध्य पूर्वोक्त कनी यसां व्रात्यानां संस्कारिवधानान्तरम् एष वश्यमाणो यद्यः शमनीचामेढ्राणाम्— शमेन यौवनीपरमेण नीच-मनुद्धतं मेढ्रे न्द्रियं येषां ते तथाविधाः स्थावियाद्विनष्ट-वीर्या इत्यर्धः तेषां स्तोमस्तैरनुष्ठेय इत्यर्धः । तस्माद् ये ज्येष्ठा वृद्धतमा सन्ते।ऽपि व्रात्यास्तेषामिय व्रात्य-स्तोमाधिकारित्वं सिध्यति, ततश्च व्रात्यस्तोमानुष्ठानेन

उपनयनाध्ययनाधिकारिता सिद्धिरिति न पाणिपिहि-तम्। न च संस्कारीत्तारं केनापि कारणेन पतितानां गृद्धवात्यानां संस्कार्यत्वां ततः सिध्यति पुनरोवालम-संस्कृतानां जातापत्यानां संस्कार्यताऽपि ततः सेद्धुर्ग-इति। तस्मात् पूर्वोक्तश्रुतिन् त्वद्भिमतार्थसाधि-केति वाच्यम्।

फिर ताएड यमहाब्राह्मणके सत्तरहवे आध्यायमें—
"होना वा पते हीयस्त ये बात्यां प्रसवन्ति नहि ब्रह्मचर्य चरन्ति। न कृषि न विणिज्यां पोड्ण वा पतत्
स्तोमः समाम महीति। इत्युक्तया जातापत्यानामिष
वृद्धबात्यानां संस्कार्यात्यास्ततः सिद्धः।"

इससे स्पष्ट प्रतिपन्न होता है, कि वृद्ध बात्योंको भी संस्कार करनेका विधान हैं। "अधेष शमनीचामेढ्रा-णाम्' इत्यादि श्रुतिचाक्यकी ब्याख्या इसके पहले लिखी जा चुको हैं। अभी होन बात्योंकी बात लिखी जाती हैं। बात्य साधारणतः चार प्रकारका है— निन्दित, कनिष्ठ, उपेष्ठ और होन। सभो बात्य संस्का-गह है।

निन्दित बात्य—जो अनध्याप्य, अनध्यापक, भृतकाः ध्यापक, अयाज्ययाजक हैं, वे ही निन्दित बात्य हैं।

किन वात्य जिनके मातापिता शंस्कृत हैं किन्तु खयं सावितीपतित हैं, वे ही किन व्रवात्य हैं।

वृद्ध वा उयेष्ठ झास्य—जिनका यथाकालमें उपनयन नहीं होता और इसी अवस्थामें वे बूढ़े हो गये हैं, वे ही वृद्ध झास्य हैं।

हीन बात्य—जिनके मातापिताका संस्कार नहीं हुआ, स्वरंभी अनुपेत हैं, इसी अवस्थामें जिनका विवाह सन्तानीत्पादनोदि हुए हैं, वे ही हीन बात्य हैं।

उक्त ताएड युश्रुतिका मर्मानुवाद यह हैं, कि होन ब्रात्योंका ब्रह्मचर्याभ्यास नहीं है, ये लोग कृषिवाणिज्य आदि कोई आश्रमाचार भी नहीं करते।

इन चार प्रकारके बात्यंकी जो बात कही गई, ताएड य-महाब्राह्मणकी उक्तिके अनुसार ये सभी बात्य-स्तोम-प्रायश्चित्ताह हैं। उस प्रायश्चित्तके बाद इन्हें ब्रह्मचर्याश्चमादिमें प्रवेश करनेका अधिकार होता है। इन सबंकि लिये हो 'चतुःषोड्शी' प्रायश्चित्त व्यवस्थित हुआ है। उक्त ताएड य ब्राह्मणकं सत्तरहवें अध्यायमें और भी लिखा है—"गरिगरो वा पते ये ब्रह्माद्यअन्यमन्नमद् न्त्यदुरुक्त वाक्यं दुरुक्तमाहुरदएड यं दएड न ध्नन्त-श्चरन्त्य दीक्षितादीक्षितवाचं वदन्ति घोड़शक्षा पतेषां स्तामः पापमानं निर्देश्त महंति यदेते चस्वारः षोड़शा भवन्ति तेन पापमनोऽधि निर्मु च्यन्ते।"

विषमक्षणकारी "गरगिरः" कहलाते हैं। विषमक्षण करनेसे जिस प्रकार मोहाकान्त होता है, पापनिषेवण द्वारा भी मनुष्य उसी प्रकार मोहाकान्त हो कर्त्त व्या-कर्त्त व्य झानसे परिभ्रष्ट होते हैं। अतएव पापाचारी व्यक्ति भी 'गरगिर' कहलाते हैं। ये गरगिर बात्य-गण असंस्कृत अनुपेत झाझण हो कर भी वेदपारग ब्राह्मणादिक अदनीय अन्न मक्षण करते हैं।

त्रात्यस्तोतकारीको निम्नोक्त द्रव्यसे प्रायश्चित्त करना होगा ; यथा—

"उष्णीपश्च प्रतोदश्च ज्याह्लोडश्च विपथश्च फलकास्तीणाः दृष्णशं वासः दृष्णवस्थे अजीने रजतो निष्कस्तद् गृहपतेः"। (ताग्ड्यब्राह्मण १७। १।१४) "बलुकान्तानि दामत्पाणीतरेषां द्वे द्वे दामनी द्वे द्वे उपानहां द्विषं हितानि अजिनानि।" (१७।७।१५) तत-गृहपतेरित्येतत् सर्वे गृहपतिराहरेत् त्रयस्त्रिंशतश्च।"

अर्थात् उष्णीष, प्रतीद, वाणशीन शुद्रधनु, फलका-स्तीर्णरथ, विषध, ऋष्णवर्ण दशाविशिष्ट वस्त्र, दो ऋष्ण शुक्कवर्ण अजीन, रौष्यतूषा, लाल पाड्वाला कपड़ा और एक जीड जुत्।

लाट्यायनसूत्रमें लिखा हे—"ब्रात्येभ्यो ब्रात्थधगानि ये ब्रात्यचर्याया अविरताः स्युः ब्रह्मदश्यवे वा मगध-वंशीयाय यस्मा पतद्दति तस्मिन्नेच मृजाना यस्तीति-ह्याह ।" (क्राट्या० श्रीतसू० ८।४)

अर्थात् ब्रास्यम्तोम यज्ञ होनेकं बाद ये सब द्रव्य और धनादि ब्रास्य अथवा मगधदेशीय हीन ब्राह्मण या ब्रह्मबन्धुओंको दान करने होंगे।

अभी प्रश्न हो सकता है, कि अनुपनीत अधव विवा हित वृद्ध वात्योंका कुछ प्रायश्चित्त होना प्रयोजनीय है। इनके मातापिताका असंस्कार एक पाप, स्ययं असं-स्टूत द्वितीय पाप, ब्रह्मचर्यभ्रं शनिमित्त तृतीय पाप, ब्रह्म चर्याश्रम और गृहस्थाश्रमका विषयंय निमित्त चतुर्थ पाप और अनुपनीत विवाहादि कर्म करके पुतादि उत्पादन पञ्चम पाप है। प्रत्येक पापके लिये पृथक पृथक प्राय श्चित्त करना आवश्यक है वा नहीं ? इसके उत्तरमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा, कि गुरुलघुपातकमें गुरुपातकके प्रायश्चित्त द्वारा ही लघुपातककी निवृत्ति हुआ करती हैं। अत्तप्य ब्रांत्यस्तीम प्रायश्चित्त द्वारा ही सभी प्रकारके पापींकी निवृत्ति होती है।

मत्र्यस्तिमं भो प्रायश्चित्तका विषय लिखा है। वात्यस्तोम द्वारा उसकी विशुद्धि होती है। यह करनेमें अशक्त होने पर औहालिक वतका आचरण करे। इसमें दो मास तक जो ला कर, एक मास दूध पी कर, एक पक्ष दही, ७ दिन घी, अयाचित भावमें ५ दिन, तीन दिन केवल जल पी कर और एक अहोराल उपवास करके रहना पड़ता है। इसके बाद उसका संस्कार कार्य किया जाता है। प्रायश्चित्त इस प्रकार है—

शिखाके साथ केश वपन कार्य करके अर्थात् समुचा शिर मुड़वा कर समाहित चित्तसे व्रतानुष्ठान करे। ५ या ७ ब्राह्मणको हविष्याच भोजन कराना होगा तथा स्वयं २१ दिन प्रसृति परिमाणमें (पसर भर) जो खा कर रहे। इस प्रकार जो द्वारा विशुद्ध होने पर उसका उपनयन संस्कार होगा। पेसा व्रत करनेमें जो अशक्त हैं, वे तीन तीन चान्द्रायणानुष्ठान करके उपनयन संस्कार प्रहण कर सकते हैं।

सुप्रसिद्ध खामो राममिश्र शास्त्री महाशयने इस सम्बन्धमें जो व्यवस्था की है, वह इस प्रकार है—

द्वादश वर्ष ब्रह्मचर्य महावत जो नहीं कर सकते है, उग्हें उसके प्रत्याम्नायस्वरूप ३६० गोप्रदान करना होगा। गोका निष्क्रयमान रजतमान, ताम्रमान, कपिंद्विकामान मेदसे तीन प्रकारका होगा। जिसकी जैसी शक्ति है उसे उसोके अनुसार करना होगा। धनि, धीर, दरिद्र, अति दरिद्र भेदसे प्रायश्चित्तका अधिक और सङ्कोच करना होगा। अर्थात् धनीके लिये गोका मूल्य, मूल्यके बदलेमें ३६० ६०, दरिद्रके लिये ३६० पैसे और अति दरिद्रके लिये ३६० को इने होसे काम चलेगा।

देशकालादि विपर्ययमें जिसको सावित्रो पतित दोती Vol, XXII. 130 है, वे एक चान्द्रायण करके उपनीत हो सकते हैं।

वात्य और गृषलत्य एक नहीं है। अभी बहुतोंकी धारणा है, कि जो बात्यताप्राप्त हैं ये ही वृषल हैं, अतएय उसका पातित्य अवश्यभावी हैं तथा वे प्रायश्चित्तके योग्य नहीं हैं। सच पूछिये तो यह बात ठीक नहीं, थोड़ा विचार कर देखतेसे ही इस विषम सङ्कटका एक विश्वद ताल्पयार्थ लाभ होगा। मनुके मतसे प्रतित सावित्रीक बात्य-प्रायश्चित्तके योग्य हैं, किन्तु सर्च कियालेगी वृषलका कोई प्रायश्चित्त हैं ही नहीं।

"शनैकस्तु क्रियाक्षोपादिमाः चित्रयज्ञातयः। वृषक्रत्वं गता छोके ब्राह्मग्रादर्शनेन च॥'' (मनु १०।४३)

कुल्लूकमें भी लिखा है, कि उपनयनादि सब प्रकार के कियालीयके कारण श्लोतवादिका तथा याजनाध्या-पनादि नहीं करनेसे ब्राह्मण धीरे धीरे शूद्रस्थकी प्राप्त होते हैं।

उपरकी टोकासे स्पष्ट जाना जाता है, कि एकमात्र उपनयनसंस्काररिहत है। नेसे ही जातिश्वंश नहीं होता। पुत्रपीतादि कमसे इस प्रकार यदि सभी कियाओं और संस्कारोंका लेप हो, तो वे वृपल कहलाते हैं। ब्राह्मण-के लिये याजनाध्यापन, वेद्विहित कर्मातिकम, शास्त्रा धीमे संशय और प्रायश्चित्तमें अनास्था हो वृपलत्व है। बात्यता (सं० स्त्रो०) बातयस्य भावः धर्मो वा, तल्टाप्। बात्यका भाव या धर्म, बात्यत्व।

मात्यत्व (सं क्ही ) ब्रात्यका भाष या धर्म, बात्यता। बात्यब्रव (सं ) पु ) वह जो अपनेको बात्य कह कर घोषित करता हो । (अथव्य १४।१३।६)

वास्ययाजक (सं० पु०) व्रात्यका यजनकारी, वह जी

वात्यस्तोम (सं॰ पु॰) व्यात्ययोग्यः स्तोमः। यश्चभेद। कात्याययश्चीतसूत्रमें इसके चार भेद देखे जाते हैं, यथा-कम उनका विवरण नीचे दिया जाता है,—

साधारणतः त्रिपुरुष पतितसावितिकीको झात्य कहते हैं। इनके प्रायश्चित्तके लिपे लौकिकाम्नि हो प्रहणीय है। इसमें आधानाम्निकी कोई जकरत नहीं होती, क्योंकि यह तदङ्गीभूत किया नहीं है।

"ज्ञात्यस्तोमश्चत्वारः"

'वात्यस्तोमसंज्ञकाश्यत्वारः कतवो भवन्ति वात्याः प्रसिद्धा एव विषुष्ठवं पतितसाविज्ञोकाः । प्रायश्चित्ता र्थत्वाचा लौकिकेऽग्नौ भवन्ति नाह्यतैराधानं प्रयुज्यते अतद्कृत्वात् । (कात्या॰ श्रोतस्त्रभाष्य )

"द्वितीयः उक्यः"

'वात्यगणस्य ये सम्पाद्येयुस्ते प्रथमेन यजेरन्" सु॰

ये वात्या नृत्यगोतवाद्यशस्त्रधारणादी स्वयं प्रवीणाः सन्तउपदेष्टारो भूत्वा खां विद्यां वात्यसमूहस्य सम्पादयेयुः शिक्षेयुः पाठयेयुः ते प्रथमेन यजेरतन्

द्वितीय उक्थ-

जो सब वात्य नृत्य, गीत, बाद्य और शास्त्रधारण आदि कार्यों में सम्यक् पाण्डित्य लाभ कर अपनी अपनी विद्या दूसरे बात्योंको सिखात हैं, वे प्रथम प्रकार यह सम्पन्न करें।

"द्वितोयेन निन्दिता नृशंसाः"

'ये नृशंसा निन्दिता नृभिर्मनुष्यैरभिशंसनेन पापा-ध्यारोपणेन निन्दिताः गर्हिताः झातिभिर्वेदिष्कृताः ते द्वितीयेन यजेरन् । (कर्षः)

जो सब नृशंस व्यक्ति मनुष्यके निकट पापी होनेसे निन्दित तथा खजातिसे च्युत हैं, उन्हें प्रायश्चित्तके लिये द्वितीय प्रकारका यह करना चाहिये।

''तृतीयेन कनिष्ठाः" 'कनिष्ठाः लघवः'

"उपेष्ठाश्चतुर्धेन"

'उपेष्ठशब्दार्थमाह—अपेत प्रजननाः स्थविरास्तदा-ख्यास्तेषां यां नृशंसतमः स्यादुद्रव्यवत्तमो वानूचानतमा वातस्य गाह पत्पे दीक्षेरन्।'

कनिष्ठ अर्थात् जो नितास्त लघु हैं, उन्हें तृतीय प्रकारका यह करना कर्राव्य है।

उयेष्ठ अर्थात् जवानी जाने पर वीर्णहीनताप्रयुक्त प्रजनना समर्थ वृद्धोंमें जो अत्यन्त क्रूरकर्मा हैं तथा जा द्रष्ट्यक्तम अर्थात् द्रष्ट्य संप्रह करनेमें समर्थ हैं अथवा जो अनुस्नानतम अर्थात् शिक्षादि पड्कृबेदाध्ययनमें पारदर्शी हैं, उनके लिये गार्ह पत्य ( गृहपति वा गृहस्थ कर्त्युक्त यावण्डाीवनस्थायी संस्कृत ) अग्निमें चतुर्थ प्रकारकः यहानुष्ठान विधेय हैं।

वाधनतम ( सं ० ति०) प्रवृद्धतम । ( भृक् शाश्प्र ० १३)

त्रिश् (सं॰ स्त्री॰) १ अंगुलीसमूद्द। (निघयदु २।१) २ परस्परिविश्लिष्ट। कोड़ (सं॰ पु॰) बोड़ भावे घञ्। लज्जा, शरम।

बाड़ (स॰ पु॰) बाड़ माव धर्मा लजा, शरम। बोड़न (स॰ क्को॰) बोड़-स्युट्। लज्जा, शरम।

बीड़ (सं क्सी०) बीड़ (गुरोश्च इक्षः । पा ३।३।१०२) इति अ-टाप्। लजा, शरम।

त्रोहि (सं पुष्) वह ति युद्धि गच्छतीति वृह-वृद्धी (इगुप्धात् कित्। उचा ४।११६) इति इन् पृषोदरादित्वात् साधुः। धान्य मात्र। धानका साधारण नाम त्रोहि है।

वर्षाकालमें जो धान होता है, उसका नाम ब्रांहि है।
यह धान्य चिरपाकी है अर्धात् देरीसे पकता है। यह
हन्णब्रोहि, पाटल, कुक्कुटाएडक, शाखामुख और जतुमुखकं भेदसे नाना प्रकारका होता है। जिस धानकी
भूसी और चावल काला होता है, उसे कृष्णब्रीहि, जिसका
वर्ण पाटल पुष्प जैसा होता है, उसे पाटल और जिसकी
आकृति मुगेंके अंडे-सी होती है, उसे कुक्कुटाएडक और
जिसका मुख लाहकं जैसा लाल होता है, उसे जतुमुख
ब्रांहि कहते हैं। गुण—मधुर, विपाक, शीतवीर्था,
ईषत् अभिष्यन्दी, मलरोधक तथा साठो धानकं गुण
सद्दश होता है। इन सब धान्योंमें कृष्णब्रीहि सबसं
गुणयुक्त होता है। (भावप्र०)

याइवल्क्यसंहितामें लिखा है, कि शरत्कालमें जो धान पकता है, उसे बोहि कहते हैं। पक्व बोहि धान्य द्वारा यह करना होता है। धान्य पकने पर उससं पहले नवान्न श्राद्ध करके ब्राह्मण और बन्धुबांधवोंकों भोज देनेके बाद स्वयं भोजन करना होता है। बोहि धान्यका अभाव होनेसे शालि धान्य द्वारा वे सब श्राद्ध कर सकते हैं। विशेष विवस्या धान शब्दमें देखो।

वाहिक (सं ० ति०) वीहिरस्यास्तीति वाहि (वीह्यादिभ्यश्च।
पा पाराश्क्षे । इति उन् । धान्यविशिष्ट ।

बाहिकाञ्चन (सं० पु०) बाहिः काञ्चनिमव समिधा-नात् पुंस्त्वम्। मसूर।

बोहितुएडका (सं० स्त्रो०) देवधाम्य। (बैद्यकनि०) बोहिद्रोण (सं० पु०) गुल्मभेद। बोहिद्रौणिक (सं० ति० ) १ बीहिद्रोणसम्बन्धी । २ बोहिद्रोण व्यवसायी।

बोहिन (सं० ति०) बोहिरस्यास्तीति बोहि ( बीह्यादिभ्य-रन। पा पाश११६ ) इति इति । बोहियुक्त क्षेत्रादि। बोहिपणिका (सं० स्त्री०) बोहेः पर्णमित्र पर्णमस्याः ङीष्। शालपणी। (राजनि०)

व्राहिवणों ( सं० स्त्री० ) वीहिपिया का देखो ।

त्राहिभेद ( सं॰ पु॰ ) त्राहिभेंदः । धान्यविशेष, चेना धान ।

बोहिमत् (सं० ति०) बोहि अस्त्वर्थे मतुष् । बीहि विशिष्ट।

व्योहिमत (सं० पु०) अनियतवृत्तिजोवो सम्प्रदायविशेष । (पा ५।३।११३)

बीहिमय (सं० पु०) बोहे: पुरोडाशः बीहिः (बहेः पुरोडाशे। पा ४१३११४८) इति मयट्। १ बीहिनिर्मित पुरोडाश, चावलका पीठा। (ति०) २ बीह्यात्मक, बीहिखकप। बीहिमुख (सं० क्ली०) बोहिमुखमिष मुखं यस्य। सुश्रुतके अनुसार प्राचीन कालका एक प्रकारका शस्त्र। इसका व्यवहार शस्त्रचिकत्सामें होता था।

वं।हिराजक ( सं॰ पु॰ ) वाहोणां राजा टच् समासान्तः, ततः कन्। कङगुधान्य, चेना धान। ( मेदिनी ) वोहिराजिक ( सं॰ पु॰ ) कङगुधान्य, चेना धान। वीहिल ( सं॰ ति॰ ) वोहि-इलच् मत्वर्थे। वोहिविशिष्ट। (पा ए।र।११७) बोहिचेला (सं• स्त्री• ) शरत्काल । (स्नाट्या• ८।३।७) बाहिश्रेष्ठ (सं• पु॰) बोहिचु श्रेष्ठं । शालिधान्य। (राजनि॰)

बोही (सं० पु०) बोहिन देखी।

न्ना ह्यपूप (सं॰ पु॰) नोहिनिर्मितः अपूपः। नोहिनिर्मित पिष्टक, पाचीन कालका एक प्रकारका पूमा जो चावल-को पीस कर बनायां जाता था।

बोह्यप्रयण ( सं० ह्यो०) प्रथमोद्गत बोहिशोर्घ देवार्धमें अर्थण। (कात्या० भी० १।८।६)

वीह्यागार (सं० क्ली०) व्रोहिनामगारम्। धान्यगृह, वह स्थान जहां पर बहुत सा धान रक्षा जाता हो, धानका गोदाम। पर्याय—कुसुल। (त्रिका०)

बीह्य र्वारा ( सं॰ स्त्रो॰ ) धान्यक्षेत्र । ( क्षाट्यायन ८।३।४ ) ब्रुस (सं॰ स्त्री॰ ) वध, हिंसा ।

वैशी (सं० स्त्री०) गमनशील मेघोदरस्थित जल। (शुक्तायजु० ८१४।८)

बैह (सं० ति०) बाहेरचयदो विकारो वा (बोहिनस्वादि-भ्यो अया । ४।३।१३६) इत्यण् । बोहिनिर्मित । बैहिमत्य (सं० पु०) अनियत वृक्तिजोबी जातिविशेष। (पा १।३।११३)

बैहिय (सं० ति०) बोहीनां भवनं क्षेत्रं बोहि ( त्रीहिशाल्यो-द क्। पा प्रारार) इति ढक्। आशुधान्योपयुक्त भूग्यादि ।

श

श—हिन्दो वर्णमालामें व्यञ्जनका तीसवाँ वर्ण । इसका उच्चारण प्रधानतया तालूको सहायतासे होता है इससं इसको तालव्य श कहते हैं। यह महाप्राण है और इसके उच्चारणमें एक प्रकारका वर्षण होता है, इस- लिये इसे ऊष्म भी कहते हैं। अभ्यग्तर प्रयक्षके विचार-से यह ईषत् रूपए हैं और इसमें वाह्य प्रयक्ष श्वास और घोष होता है।

मातुकान्यासमें हृदादि दक्ष करमें इस वर्णका न्यास करना होता है। "शंहद्य।दि दक्ष करें" (तन्त्रसार) काव्यके आदिमें इस शब्दका प्रथोग करनेसं सुख होता है।

"शं सुखं सस्तु खेदम्" (वृत्तरत्ना॰ टीका)
श (सं॰ पु॰) १ शिव, महादेव। २ शस्त्र, हथियार।
(क्की॰) ३ शुभ, कल्याण, मङ्गल।

शं (क्षां० पु०) १ कत्याण, मङ्गळ । २ शास्त्र । (शब्द-रत्ना०) ३ सुख । ४ शान्ति । ५ रागको अभाव, बाह्य वक्तुओं से वैराग्य । (ति०) ६ शुभ ।

शंगर (हिं • पु॰) एक प्रकारका बहुत ऊँचा वृक्ष।
यह मद्रास और सुम्दरवनमें होता है। इसकी लकड़ी
लाल और मजबूत होती है और मकान था गाड़ी आदि
बनानेके काममें आती है। इसके पत्ती से रङ्ग भी
निकाला जाता है।

शंय (सं• पु॰) सामभेद।

शंयु (सं कि ) शं शुभमस्यास्तोति ( शंकंभ्या वभयुस्ति वत्यसः । पा प्राशिश्च ) इति युस् । १ शुभान्वित, शुभयुक्त । (पु ) २ वृहस्पतिके अपत्य एक ऋषिका नाम । पे ऋग्वेदके ६।४४-४६ और ४८ सूक्तके मन्त-द्रष्टा थे । ३ सर्पभेत, एक प्रकारका साँप । ४ वृहस्पति के पुत्र अग्नि । (भारत श्रश्चर)

शंयुवाक (सं० पु०) १ प्रतिकृति, प्रतिच्छवि, अविकल गठन । २ पशुहननकृप यागभेद । (आश्व० श्री० १।५।२६) शंयोवांक (सं० पु०) पवित मूर्त्ति गठन ।

शंव (सं० ति०) शं (वंरांभ्यामिति। पा ५।२।१३८) इति व। १ शुभान्वित। (ति० पु०) २ मुषलाप्र स्थित लौदमएडलका ३ वजा। (धरिया०)

शंवद (सं पु ) शं वदतीति (शिम धातोः संशया । पा शंवद (सं पु ) शं वदतीति (शिम धातोः संशया । पा श्वर (सं क्षि ) शं वृणोतीति वृ-अच् । जल । शंवर (सं पु ) शम्बूक, घोंघा ।

शंसथ ( सं० पु० ) संभाषण । (पार० गृ० ३।१३) शंसन ( सं० इही० ) शंस ल्युट्। १ हिंसन । २ कथन ! ३ प्रार्थना ।

शंसनीय ( सं० ति० ) शंस अनीयर्। १ हि सनीय। २ कथनीय। ३ प्राथ नीय। शंसा (सं क्षी ) शंस अ-स्त्रियां टाप्। १ वाष्य। २ वाङ्या। (मेदिनी) ३ प्रशंसा। (शब्दरत्ना०) शंसित (सं० ति०) शंस-क्त। १ निश्चित। (इस्रायुध) २ दि सित। ३ स्तुत। ४ स्चित। ५ वाङ्यित। ६ अनुष्ठित।

ग्रांसन् (सं० ति०) शंस-इनि । १ स्सक । २ झापक, झापनकारक । ३ कथक । यह प्रायः ही उप-पद पूर्वक व्यवद्वत हुआ करता है। जैसे—शुभशंसी । शंस्तु (सं० पु०) ग्रांस (तृण तृनौ शंसिचदादिभ्यः संज्ञायां चानिटो । उण् २१६४) इति तृण्, यहा छन्दस्त (प्रसितस्क भितस्तभितेति । पा ७।२।३४) इति निपातनात् साधुः । १ स्ते।ता । २ होता । ३ प्रशस्ता ।

( शक् १शा१६ शाप्र )

शंस्तव्य (सं० क्षि०) मङ्गलार्ध स्तवनीय, वह स्तव जी मङ्गलकामनासे किया जाता है।

शंस्थ ( सं० ति० ) शं शुभे तिष्ठतीति शंस्था-क । (स्यः क च । पा ३।२।७७) शुभान्वित ।

शंस्था (सं० स्त्रो०) शंस्था विवप्। शुमयुक्त, शुभा-न्वित।

शंस्य ( सं ० ति ० ) शंस-ण्यत् ( ईड़बन्दतृशंसदुहा प्यतः । पा ६।१।२१४ ) इत्यादुदात्तः । १ द्विंस्य, द्विंसा करने-के योग्य । २ स्तुत्य, स्तुति करने लायक ।

शभवान (अ०पु॰) अरबी आठवां महीना। इसकी चौदहवीं तारीखका मुसलमानोंका शब्बरात नामक त्यीहार होता है। यह रजबके बाद आता है।

शऊर (अ॰ पु॰) १ किसी चीजकी पहचान या जान-कारी। २ काम करनेकी येग्यता, ढंग। ३ बुद्धि, अक्क।

शकरदार (फा॰ पु॰) जिसमें शकर हेा, काम करनेकी ये। ग्यता रखनेवाला, हुनरमंद ।

शक (सं० पु॰) शक अच्। १ जातिभेद, शकजाति।
भारतवर्ष शब्दमें शकाधिकार और शाक शब्द देखो। २ नृपभेद,
वह राजो या शासक जिसके नामसे कोई संवत् चले।
३ म्लेच्छजातिविशेष। पद्मपुराणके खर्गखएडमें सगरने
शकराजके आधा मस्तक मुएडन कर वेदवाह्यत्व किया

था, इसिलिए वे क्लेच्छ हुए थे । उनके वंशधरगण क्लेच्छ जातिमें गिने गये थे। (पद्भपु० स्वर्गख० १५ अ०)

8 राजा शालिबाहनका चलाया हुआ संवत् जे। हैसाके ७८ वर्ण पश्चात् आरम्म हुआ था। ५ संवत् , ६ तातार देश। ७ जल। ८ मल। ६ एक प्रकारका पशु। १० संदेह, आर्थाका। ११ भय, तास, इर। जक (अ० पु०) शका, संदेह, द्विविधा।

शक्तकारक (सं० पु०) वह जिसने केई नया संवत्या शक चलाया हो, संवत्का प्रवर्शक।

शकचेल-एक प्राचीन कवि।

शकट (सं • पु • क्को • ) शक्नोति भारं बोढ मिति शक ( शकादिभ्योऽटन । उण् ४।८१ ) इति अटन् । १ यान विशेष, वैलगाडी । पर्याय—अन, अक्ष । (शब्दरत्ना • ) २ असुरविशेष, शकटासुर । भगवान् श्रीकृष्णने इस असुरको मारा था । यह असुर शकटाकृति था, इससे इसका नाम शकटासुर हुआ था।

( भागवत १०i७ अ० )

३ दो हजार पलको तील । पर्याय—भार, आखित, शाकटोन, शलाट । ४ तिनिश तृक्ष । ५ धवका तृक्ष, धौ । ६ शरीर, देह । ७ रोहिणी नक्षत्न । इसकी ओकृति शकट या छकड़े के समान है। (वृहतसी० २४।३०) शकटकर्म ( सं० पु०) १ गाड़ी या और कोई सवारी हाँकनेका काम । २ गाड़ी आदि सवारियोंकी सामग्री वनाने और बेचनेका काम ।

शक्तरधूम (सं० पु०)१ गोवर या उपले आदिका धूर्थों। २ एक नक्षत्रका नाम।

शकटविल (सं० पु॰) जलकुक्कुटभेद।

शकटब्यूह (सं० पु०) १ शकटके आकारका सेनाक। निषेश, सेनाको इस प्रकार रखना कि उसके आगेका भाग पतला और पीछेका मोटा हो और वह देखनेमें शकटके आकारका जान पड़े। २ वह भोग ब्यूह जिसके अंदर उरस्थमें दाहरी पंक्तियाँ हो और पक्ष स्थिर ो।

शकटहन् (सं०पु•) शकटं हन्तीति हन विवप्। श्रीकृष्ण-ने शकटासुरका मारा था, इस लिये इनका शकटहा नाम पड़ा। (भागवत १०।७ अ) शकटाक्ष (सं० पु०) गाङ्गीका घुरा। शकटाङ्गज-शाकटायनका एक नाम । शकटाख्य ( सं ० पु० ) धव या घोका वृक्ष । शकटाख्यक ( सं • पु • ) शकटाख्य देखो । शकटोर (सं० पु०) राजा महानन्दका प्रधान मन्त्रो। इसने अपने अपमानका बदला चुकानेके लिये चाणवयसे मिल कर पड़यन्त रचा था और इस प्रकार नंदवंशका नाश किया था। २ एक प्रकारकी शिकारी चिड़िया। शकटारि ( सं० पुः ) शकट दैत्यके शत्रु, श्रीऋष्ण । शकटाल (सं० पु०) शकटार देखी। शक्रदाविल ( सं० पु०) जलचरपक्षीमेर् । शक्टासुर (सं०पु०) एक दैत्य। इसे कंसने क्रणाका मारनेके लिये भेजा था और यह स्वयं ही कृष्ण द्वारा मारा गया था। शकटाह्वा (सं ० स्त्री०) शकटिमति आह्वा यस्याः। रोहिणो नक्षतः। इस नक्षतका आकार शकटके समान है। शकिट (सं० स्त्रो०) छोटो गाड़ी। शकटिक ( सं ० त्रि० ) शकट-सम्बन्धी । शकरिका (सं० स्त्रो०) १ क्षूद्र शकर, छोटो बैलगाडी । २ बच्चों के खेलनेकी गाड़ी। शकटिन् ( सं ० ति ० ) शकटाधिकारी शकटवान्, गाडी-वाला। शकरी (सं० स्त्री०) छे।री गाड़ी। शक्टोय शवर---एक प्राचीन कवि। शकट्या (स'० स्त्री०) शकटानां समूहः (पाशादिभ्यो यः। पा ४।२।४६१ ) इति शकट य-टाप्। शकटो का समूह। शक्ट (सं०पु०) मचान। शक्तधूम (सं • पु॰) गोबर या उपले आदिका धूआँ। शकत् (सं० छो०) शकृत्, विष्ठा। शकनि (सं॰ पु॰) शकारिलिपि, विक्रमादित्यानुमो-दित ताम्रशासन, शिळाळिपि आदि । शकन्धि (सं०पु०) एक ऋषिका नाम। शकन्धु (सं 0 पु०) शकानां अन्धुः शकन्ध्वादित्वात् अकारलोपः। शकीका कूप या कुर्जी।

शकिपरंड ( सं॰ पु॰ ) शकस्य पिएडः। विष्ठाका

विएड, गोबरका विएड।

शकपूर्ण (सं०पुर्) एक ऋषिका नाम । शकपूर्त (सं०पुर्) १ एक ऋषिका नाम । पे ऋग्वेदके १० वे मएडलके १३२ सूत्रके मन्त्रद्रष्टा थे। २ गोमय द्वारा पवित्र ।

गक्तम् ( सं० अव्य० ) सुबद्धव ।

शक्तमय (सं ० ति ०) १ गोमययुक्त । २ गोमयसम्मूत । शक्तम्मर (सं ० पु०) गोमयपूर्ण द्रव्य, वह चीज जिसमें गोबर रखा जाता है।

शकर (सं o क्की o ) शकल, कची चीनो, शकर I शकरकन्द (हिं पु॰) क प्रकारका प्रसिद्ध कन्द। इसकी खेती प्रायः सारे भारतमें होती है। यह साधा-रणतः सूखी जमीनमें बीया जाता है। इसका कन्द दो प्रकारका होता है—एक लाल और दूसरा सफेद। लाल शकरकंद रतालू वा पिण्डालू कह-लाता है और सफेर्को शकरभन्द या जंदा कहते हैं। यह भून कर या उबाल कर खाया जाता है। प्रायः हिन्दू लोग वतके दिन फलाहार रूपमें इसका व्यवहार करते हैं। यह कंद बहुत मीठा होता है और इसमेंसे यक प्रकारकी चोनी निकलती है। अनेक पाश्चात्य देशींमें इससे चीनी निकाली भी जाती है और इसी-लिये इसकी बहुत अधिक खेती होतो है। वनस्पति-शास्त्रकं आधुनिक विद्वानींका अनुमान है, कि यह मूलतः अमेरिकाका कंद है और वहीं से सारे संसारमें फैला है।

शकरकोरा (फा॰ पु॰) एक प्रकारका छोटा सुन्दर पक्षी। इसकी ऊंचाई प्रायः एक बालिश्तसे भी कम हाती हैं। यह भारत, पारस तथा चीनमें पाया जाता हैं। इसका रक्ष नोला और चींच काली होती हैं और यह पेड़ों में लटकता हुआ घोंसला बनाता है। यह प्रायः खेतों में रहता है और खेताको हानि पहुंचानेवाले कोड़े मकोड़ें आदि खाता है। यह सफेद रक्षके दो या तीन अंडे एक साथ देता है पर इसके अंडा देनेका कोई निश्चित समय नहीं हैं।

शकरपारा (फा॰ पु॰) १ एक प्रकारका फल । यह ने बू से कुछ बड़ा होता है। इसका चृक्ष नीबूके चृक्षके समान होता है, पर पत्ते नोबूसे कुछ बड़े होते हैं। पूल लाल रङ्गके होते हैं। फल सुगन्धित और सहा मीठा होता है। २ एक प्रकारका प्रसिद्ध पक्षवान जो बरफीकी तरह चौकीर कटा हुआ होता है। यह मीठा भी बनता है और नमकीन भी। इसके बनाने के लिये पहले मैदेमें मीयन हाल कर उसे दूध या पानी से गूंधते हैं और तब उसे गोटी रोटोकी तरह बेल कर छुरी आदिसे छे। टे छे। टे चौकीर टुकड़ों में काट कर घोमें तल लेते हैं। यदि नमकीन बनाना होता है, तो मैदा गूंधते समय हो उसमें नमक, अजवापन आदि डाल देते हैं और यदि मीठा बनाना होता है, तो कटी हुई टुकड़ियों को तलने के बाद चीनो के शोरे में पाग लेते हैं। ३ सूईदार कपड़े परकी एक प्रकारकी सिलाई जो शकर पारे के आकारकी चौकीर होती है।

शकरपाला (फा॰ पु॰) शकरपारा देखो । शकरपोटन (हि॰ पु॰) पक प्रकारको कंटोलो काड़ी। यह हिमालय पर्वतको पथरीलो और सूखो जमीनमें कुमायूं और उसके पश्चिम भोर पोई जातो है। यह थूहड़का हो भेद है, पर साधारण सेंहुड़ या थृहड़के वृक्षसे कुछ भिग्न होता है।

शकः बादाम (फा॰ पु॰) खूबानी या जर्द आलु नामक फल जो पश्चिमोत्तर सीमा प्राम्तमें होता है।

शकरो (फा॰ पु॰) फालसा नामक फल।

शकल (सं० क्की०) शक्षतीतीति शक (शक्ष्यम्योधित्। उया् ११११) इति कल । १ त्यक् चमझा। २ खएड, टुकझा। ३ वर्कल, छाल। ४ शक्कर, खांड़। ५ आवला। ६ कमलकी नाल, कमल-दएड। ७ दाल-चोनी। (पु०) ८ मनुके अनुसार एक शाचीन देशका नाम। (मनु ६।२८)

शक्त (अ० स्त्रो०) १ मुखकी बनावट. आकृति, चेहर २ मुखका भाव, चेष्टा । ३ किसी चीजका बना हुआ आकार, आकृति, खद्भप । ४ किसी चोजकी बना-वट, गढ़न, ढाँचा । ५ मूर्चि ।६ उपाय, तरकोब, ढब । शक्तिन् (सं० पु०) शकलमस्यास्तीति इनि । मत्स्य-भेद, सकुची मछली ।

शक्लेम्दु (सं० पु०) अपूर्णेम्दु । शक्लोष्ट (सं० पु०) गोमयगोलक, गोबरका पिएड । ग्रकल्येषिन् (सं कि ) काष्ठस्वराङ प्राप्ते च्छु । ( अथव र शर्थाप् )

शक्य (सं० पु०) गाजहंस । शकसंयत् (सं० पु०) संवत् देखो ।

शकाकुल ( अ॰ पु॰ ) शतावरकी जातिकी एक प्रकारकी वनस्पति। यह प्रायः मिस्र देशमें अधिकतासे होती है और भारतके भी कुछ स्थानों विशेषतः काश्मीर और अफ गानिस्तानमें पाई जाती है। यह प्रायः नर्म जमीन-में वृक्षोंके नीचे उगती है। यह बारही मास रहती है। इसके इंडल डेढ दो हाथ ऊ वे होते हैं। इसके पत्ते प्रायः तीन अंगुल चौड और एक बालिश्त लम्बे होते हैं। इसके पौधेकी प्रत्येक गांठ पर पत्ते होते हैं। इसमें नोले या लाल रंगके छोटे छोटे फूल गुच्छोंमें और काले रंगके फल लगते हैं। इसकी जड कंदके रूपमें होती है और बाजारमें प्रायः शकाकुल मिस्रोके नामसे मिलती है। यह जड़ कामोद्दीपक तथा स्नायुओं के लिपे बल-कारक मानी जाती है और विविध प्रकारकी पौष्टिक औषधोंमें डाली जाती है। कंधारमें इसके बीज ओषधि के काममें आते हैं। इसकी राखका श्लार (नमक) अशेरोगमें लाभदायक समभा जाता है। यह जड प्रायः काबुलसे बाती है और वहीं सबसे अच्छी भी होती है। इसे घुधली या दुधली भी कहते हैं।

शकादित्य (सं० पु०) राजभेद, शालियादन राजा। शकान्तक (सं० पु०) शकस्य जातिविशेषस्य अन्तकः। शक्त जातिका अन्त करनेवाला, विक्रमादित्य।

शकाब्द (सं० पु०) राजा शाळिवाहनका चळाया हुआ संयत्, शक-संवत्। ईस्बी संवत्में से ७८, ७६ घटानेसं शकाब्द निकळ आता है। विशेष विवरण संवत्सर शब्दमें देखो।

( शकार ( सं॰ पु॰ ) १ संश्कृत नाटकींकी परिभाषामें राजाका वह साला जो नीच जातिका हो । नाटकमें इस पातको बेवकूफ, चंचल, घमंडी, नीच तथा कटोर हर्यवाला दिखलाया जाता है। जैसं—भृच्छकटिकमें संख्यानक। ( साहित्यद० अप्पर-प्र)

श स्वरूप कार । २ श स्वरूप श्रणं शकार । शकारि (सं० पु०) शकस्य म्लेड्छजातिविशेषस्य अरिः । शक जातिका शत्रु, विकमादित्य । 'साइसांकः शकारिः स्यादिकमादित्य ईत्यपि' (जटाधर)
शकारिलिपि (सं० पु०) भारतको प्राचीन एक लिपि ।
शकील (फा० वि०) भच्छो शक्कवाला, खूबस्रत, सुन्दर।
शकुन (सं० क्की०) शक्नोति शुभाशुमां विद्यातुमनेनेति
शक (शके कोन्तोन्त्यनयः। उपा ३।४६) इति उण्। शुभाशुभस्चक लक्षण, शुभशंसिनिमित्त । जो चिह्न देखनेसे
शुभ या अशुभ जाना जा सके उसे शकुन कहते हैं, यथा
वाहुस्पन्दन या काकोल्रकादि। शकुनशास्त्रमें लिखा है—
दक्षिणवाहु स्पन्दित होनेसे स्त्री-लाभ होता है, सुतरां
दाहिने बाहुका फड़कना शुभ शकुन है। इस प्रकार
जिस निमित्त द्वारा शुभविषय जाना जाता है, उसे शुभशकुन और जिस निमित्त द्वारा अश्वविषय जाना जाता है, उसे शुभशकुन और जिस निमित्त द्वारा अश्वम विषय जाना
जाता है, उसे अशुभशकुन कहने हैं। किसो कार्यमें
जानेके समय या कोई कार्य करनेके समय शुभाशुभ
शकुन जान कर वह करना आवश्यक है।

वसन्तराजशाकुनमें शुभाशुभ शकुनका विषय इस प्रकार लिखा है—

शुभशकुन—दिधि, घृत, दुर्वा, आतप तण्डुल, पूर्ण-कुम्म, सिद्धान्न, श्वेतसर्वप, चन्दन, दर्पण, शङ्क, मांस, मत्स्य, मृत्तिका, गोरोचन, गोधूलि, देवमूर्त्ता, वाणा, फल, भद्रासन, पुष्प, अञ्चन, अलङ्कार, अस्त्र, ताम्बूल, यान, आसन, शराव, ध्वज, छत, व्यञ्जन, चस्त्र, पद्म, भृङ्गार, प्रअवित्त विह्न, हस्तो, छाग, कुशा, चामर, रत, सुवर्ण, रूप्य, ताम्न, बङ्ग, मेप, ओपिं, मद्य और नृतन पल्लय ये ५० द्रव्य देख या छू कर गमन करनेसे शुभ होता है। याता करके गमनकालमें दाहिनो ओर ये सब द्रव्य देख नेसे यात्नामें शुभ होता है। अत्रप्य यह शुभशकुन है।

याताकालमें यदि गान्धार और पड़क आदि रागों में और गम्भीर मनोहर खरें में बाद्यमान वादिल, वेदध्यनि, नृत्यगीत आदि सुने जांचे तो शुभ होता है। गमन कालमें यदि कोई खाली कलसी ले कर पिथक के साथ जांचे और वह कलसो भर कर लीटे, तो पिथक भी कृत-कार्य हो निविध्नपूर्वक पुनरागमन करता है। याता-कालमें खुल्लू भर जलसे कुल्ली करने पर यदि अक-स्मात् कुछ जल गलेक भीतर अर्थात् पेटमें चला जांचे

तो अभी एकार्यको सिद्धि होती है तथा सुख लाभ होता है।

अशुभगकुन—अङ्गार, भस्म, काष्ट्र, रज्जु, कर्दम, विण्याक, कार्पास, तुप, अस्थि, विष्टा, मलिनव्यक्ति, लौह, आवर्जनाराशि, कृष्णधान्य, प्रस्तर, केश, सर्प, औषध, तेल, गुड़, चमड़ा, चरबी, खाली घड़ा, लवण, तृण, तक, अर्गल, शृङ्खल, दृष्टि ऑर वासु ये ३० द्रव्य यालाकालमें अप्रशस्त हैं। ये सब द्रव्य देख कर गमन करनेसे अशुभ होता है।

यदि याता करके गाड़ो पर चढ़ने समय पैर फिसल जाये अथवा गाड़ी भाग जाये अथवा बाहर निकलने समय द्वार पर अभिघात हो, तो यातामें विघ्न उपस्थित होता है। मार्जारयुद्ध, मार्जारशब्द, कुटुम्बका परस्पर विवाद, याताकालमें ये सब देख कर याता न करें। नये घरमें प्रवेश करते समय शवदर्शन होनेसे मृत्यु अथवा बड़ा रोग होता है। किन्तु याताकालमें रोदन शब्द हीन शबदर्शन होनेसे उस यातामें सभी कार्य सिद्ध होते हैं।

जाते अथवा आते समय यदि अत्यन्त सुन्दर, शुक्क वस्त्र और शुक्क माल्यधारी पुरुष या स्त्रीके दर्शन हो, तो कार्या सिद्ध होता है। राजा, हृष्ट ब्राह्मण, त्रेश्या, कुमारी, बन्धु, सुन्दर केशवाला मनुष्य, अश्वाक्तढ़ या गजाकढ़ व्यक्ति यात्राकालमें देखनेसे शुभ होता है। श्वेतवस्त्र धारिणी, श्वेतचंदनलिमा तथा शिर पर सफेद माला पहनी हुई स्त्रा और संतुष्टिचत्ता तथा गौरवर्णा नारी यात्राकालमें देखनेसे अभीए कार्या सिद्ध होता है। छत्व-धारी, शुक्कवस्त्रपरिधारी, पुष्प और चन्दनादि द्वारा चित्रि ताङ्ग भोजनकार्यमे नियुक्त और पाठनिरत ब्राह्मणके यात्राकालमें दर्शन करनेसे सभी कार्य सिद्ध होते है। जिसके जाते समय नर यो नारी फल हाथमें लिये सामनेसे निकल जाय, उसका अभिल्वित कार्य अति शीच सिद्ध होता है।

यात्राकालमें इतगव, अपमानित, अङ्गदीन, नम्न, अन्त्यज, तैलप्रलिप्त, रजस्वला, गर्भवती, रोदनकारिणा, गलिनवेणधारी, उन्मत्त, विधवा, दोन, शत्रु, मुक्तकेश, उद्मया गर्भस्थित संन्यासी और नपुंसक ये सब देखनेते दुःख और अभिलंबित कार्यकी सिद्धि होती है। कृष्णवस्त्रधारिणी, कृष्णानुलेवनयुक्ता और कृष्णवर्णकी माला शिर पर पहनी हुई स्त्री अथवा कृष्णवर्णा कृषिता रमणी यात्रा-कालमें दीखनेसे यात्रामें विषद होती है।

जिसके जाते समय पीछेसे अथवा सामने खड़ेकों हो दूसरा व्यक्ति 'जाओ' ऐसा वाक्य कहे, तो उस व्यक्तिका सभी प्रकारका मङ्गल, सन्तोप और विजय लाभ होता है। शल्रवधके लिये यालाकालमें यहि मार, काट, भेद कर इत्यादि शब्द हो, तो कार्य सिद्धि होती तथा यालाकालमें 'कहाँ जाते हो ? मत जाओ' इत्यादि शब्द सुने जायें, तो उस यालामें विपद होतो है। यालाकालमें लाभ, जय, मङ्गल और अमङ्गल इत्यादि सूचक वाक्य द्वारा उस उस फलका शुभाशुभ स्थिर करना होगा!

यात्राकालमें सामने यदि रोदनध्वित सुनाई दे, तो उपद्रव, अस्तिकोणमें भय, और नैऋत कोणपें युद्धके समय विवद् और वायुकोणमें रोदन सुनाई देनेसे समृद्धि लाभ होती है। पोछेमें यदि रोदन सुनाई दे, तो सन्ताननाश, रोदनध्वितको निवृत्ति होनेसे लाभ तथा शत्रु की कन्दनध्वित सुननेसे कार्या सिद्धि होती है। जो हाथो ऊपरको ओर यूंड उठा कर अथवा दाहिने दांत पर सूंडका अगला भाग रख कर खड़ा रहे, या जारसे चिंघाड़ मार कर चारों ओर घूमे, ऐसे हाथीको देख यात्रा करनेसे सभी मनेत्रथ सिद्ध होता है। यात्राकालमें शब्दहीन श्रमाल देखनेसे उसी समय काई अनिष्ट होगा ऐसा जानना चाहिये। वामभागमें श्रमालकी गति देखनेसे शुभ और रात्रिकालमें बहुतसे श्रमाल एकत्र हो कर वाई आर शब्द करे, ते। भी शुभ जानना होगा।

यदि श्रमाल पहले 'हुआ हुआ' शब्द करके पीछे 'टटा' ऐसा शब्द करे, तो शुभ और अन्य प्रकारका शब्द करनेसे अशुभ होता है। राविकालमें जिस घरके पश्चिम और श्रमाल शब्द करे, उसके मालिकका उच्चा-टन, पूर्व और शब्द होनेसे भय, उत्तर और दक्षिण और शब्द करनेसे शुभ होता है।

यदि भ्रमर् बाई ओर गुन गुन शब्द कर किसी स्थानमें ठड्र जाय अथवा भ्रमण करता रहे, तो याता- कालमें पेसा भ्रमर देखनेसे शुभ होता है। गेाक्ष्र्र, कृष्णसर्प आदि खाभाविक अति भयङ्कर याता या किसो कार्यारम्भ कालमें सर्ण देखनेसे वह कार्य या याता बन्द कर देना उचित है, क्योंकि इससे विध्न होता है। इसमें कुछ विशेषता है। वह यह कि याता कालमें सर्पदर्शन होनेसे पाषाण या कण्टकमें पादस्पर्श कर याता करनेसे समस्त विध्न विनष्ठ होता है। याताकालमें सर्प अथवा पश्चनखी यदि वामभागमें दिखाई दे, तो शुभ और अर्द्धपथमें उन्नतमस्तक सर्प दिखाई देनेसे राज्यलाभकी सम्मावना रहने पर भी गमन न करना चाहिये।

यात्राकालमें छी क होने, छिपकली देखने और कीवे का शब्द सुननेसे निम्नोक्त प्रणालीकं अनुसार शुमाशुम स्थिर किया जा सकता है। जिस वारमे याता करनी होगी. उस वारका पहले पूर्वेकी ओर रख कर दक्षिणा वर्त्त क्रमसे उसके बादके वारोंका तथा राहुप्रहकी परः वत्तो दिशाओं में विन्यस्त करे! किन्तु शनिश्रहके बाद राह्मप्रह स्थापन करना होता है। इसके बाद देखना होगा, कि जिस किसा और छी के, छिपकली या कींचे-का शब्द हुआ है, उस ओर पूर्वोक्त वार स्थापन क्रमसे कीन ब्रह पतित हुआ है, वह जानना होगा। यदि उस ओर रिव पतित हो, तो जिस कार्यके लिये याता की गई हैं उसमें भय, सोम होनेसं कमका शुभ, मङ्गल हे।नेसे उत्पात, बुधमें शुभ, वृहस्पतिमें सर्वीसिद्धि, शुभ होनेसे ईवल्लाभ, शनि होनेसे वह कार्य उसी समय नाश तथा राहु होनेसे भी उस कार्यका नाश जानना होगा।

अङ्गरपन्दन होनेसे निम्नक्रपसे शुभाशुभ स्थिर करना होता है। अङ्गका दक्षिण भाग स्पन्दित होनेसे शुभ तथा पृष्ठ और हृदयके वामभागका स्पुरण होनेसे अशुभ होता है। मस्तकस्पन्दन होनेसे स्थानवृद्धि तथा भ्रू और नासास्पन्दनसे प्रियसङ्गम होता है। चक्षःस्पन्दनसे भृत्यज्ञाभ, चक्ष्मके उपान्त देशके स्पन्दनसे अथेप्राप्ति तथा चक्ष्मके मध्यदेशके स्पन्दनसे उद्देग और मृत्यु होतो है। युद्धके समय और निमी-लन अवस्थामें चक्षःस्पन्दनि होनेसे शीघ जयलाग, अपाङ्क देशके स्पन्दनसे स्त्रोलाभ और कर्णके प्रान्तमागके स्पन्दनसे प्रिय संवाद लाभ होता है । नासिकास्पन्दनसे प्रणय और वंधुता, अधर और अष्ठिदेश-स्पन्दनसे अभीष्ठ विषय लाभ, कर्ण्डेश स्पन्दनसे सुख, वाहु-स्पन्दनसे प्रतक्ष प्रित्रस्तेह, स्कन्धदेश स्पन्दनसे सुख, हस्त-स्पन्दनसे धनलाभ, पृष्ठदेश स्पन्दनसे युद्धमें पराजय तथा वश्चःस्थल स्पन्दनसे जयलाभ होता है। कुश्चिन्देशके स्पन्दनसे प्रीति, स्त्रियोंके स्तन स्पन्दनसे सन्तानोत्पत्ति, नाभिस्पन्दनसं स्थानस्युति, अन्त्र स्पन्दनसे अर्थलाभ, जानुसन्धि अर्थात् घुटनेके सार्यनसे स्थानदेशके साथ सन्धि, जङ्घा स्पन्दनसे किसी न किसीका नाश, चरणस्पन्दनसे स्थानप्रीप्ति और पदनल स्पन्दनसे पथ्नमण होता है।

स्त्रीपुरुषके सम्बन्धमं ये सब शुभाशुम विपरीत भावमं जानने होंगे अर्थात् पुरुषके दक्षिण भाग और स्त्रीके वाम भागमं शुभ तथा इसके विपरीत भागमं अश्भ जानना होगा। (शाकुनदीपिका)

(पु॰) २ पक्षिमास, पक्षोका साधारण नाम शकुन है। ३ पक्षिविशेष, गृध्र । कश्यपपत्नी ताम्राक गर्भसं गृधको उत्पत्ति हुई। (मागवत)

गुध्र यदि वाम, दक्षिण, पूर्व और पश्चादुभागमें रह कर शब्द करे, तो अमंगल होता है। (वसन्तराजशां)

8 विष्रभेद। ५ गीतविशोष। उत्सवादिमं मङ्गलार्थ यह गीत गाषः जाता है।

शकुनक (सं० पु०) शकुन स्थार्थ कम् । शकुन देखीं । शकुनक (सं० ति०) शकुनं जानातीति क्रा-क। शकुन-क्राता, जो शकुनीका शुभशुभ फल जानता हो ।

शकुनका ( सं० स्त्री० ) गृधगोधा, गिरगिट।

शकुनज्ञान (सं० क्की०) शकुनस्य शुमाशुमनिमिसस्य ज्ञानं। शुमाशुम निमित्तका ज्ञान।

शकुनद्वार (सं० पु०) शकुनविषयक संझाविशेष । यदि दो शकुन यथाभागमें अवस्थित रह शांतभावसे शब्द और चेएा प्रदर्शन करते हैं, ता उसे शकुनद्वार कहते हैं । यह शकुनद्वार शुभस्चक हैं । यात्रा आदिके समय ऐसा शकुनद्वार देखनेसे शुभ होता है । किसी किसीका कहना है, कि एक जातीय शान्तन्त्रेष्ट और शब्दरहित शकुनद्वार दोनों पार्श्व में होनेसे शभ होता है। (बृहत्संहिता प्रहाप्र-५३)

शकुनशास्त्र ( सं० क्की० ) शकुनविषयकं शास्त्र । यह शास्त्र जिसमें शकुनोंके शुभ और अशुभ फलोंका विवे-चन हो, शकुन बतलानेवाला शास्त्र ।

शकुनस्क (सं० क्की॰) स्कमन्त्रभेद । मृगपक्षीके विकार-में यह सूक जपना पड़ता है । इसको शाकुनस्क भी कहते हैं।

> 'सुदेवा इति चैकेन देया गावश्च दिस्ता।। जपेच्छ।कुनसूक्त वा मनावेदशिरांक्षि च॥''

> > (बृहत्सं० ४६।७३)

शक्तनाशा ( सं० स्त्री० ) गुल्माकार गृक्षमेद । शक्तनाहत ( सं० पु० ) १ बालरागिवशेष । २ शक्ति प्रह । ३ मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी मछलो । ४ शालि धाम्यमेद, एक प्रकारका चावल जिसे दांऊद्वानी कहते हैं। (भावप०)

शकुनाहृता (सं० स्त्री०) १ चिड़ियों द्वारा लाई हुई वस्तु। २ एक प्रकारका चायल।

शक्ति (सं० पु०) शक्तोति उन्नेतुमात्मानमिति शक (शके क्नोन्तोनयः। उच्च ३।४६) इति उति । १ पक्षी मातः। २ ग्रुध्न, गिद्धः। ३ कीरव या दुर्योधनादिका मामा। यह सुकलराजाका लड्का था, इससे इसका नाम सीवल हुआ यह दुर्योधनका मन्त्री था। राजा दुर्योधन जब पाएडवें। का पेश्वर्य देख नितान्त व्यथित हुए, तब इसी शकुनिके परामशे और सहायतासे कपट्यू नमें पाएडवें।की हराया। पाएडव पराजित हो कर वनमें चले गये। शकुनिक की परामशेमूलक यह कपटतुयूतकी इन्ह ही कुककुलध्वंसकी परामशेमूलक यह कपटतुयूतकी इन्ह ही कुककुलध्वंसकी एक मात्र कारण थी। सहदेख द्वारा पुत्रसहित शकुनि मारा गया। महाभारतके सभा और शल्य पर्वमें इसका विस्तृत विवरण है।

8 वय प्रभृति ग्यारह करणों के सन्तर्गत अग्रम करण। इस करणमें किसी बालक के जन्म लेनेसे वह परधनहारी, बश्चक, कूरचेष्ट, कृतहन, अतिशय परदारासक्त, क्रोधी और शोधकर्मा होता है। (कोष्ठीप्रदोप)

५ तुःसहपुत्र । तुःसहके औरस और निर्माष्टिके गर्भ - से दन्ताकृष्टि और शकुनि आदि ८ पुत्र तथा ८ कन्या

उत्पन्न हुई। ये सभी अत्यन्त पापाचारी थे। शकुनिके श्येन, काक, कपोत, गृभ्र और उल्कूक नामक पांच पुत्र थे। (माक पडेयपु॰)

६ विकुक्षिपुता। वैयस्तत मन्वन्तरमें इक्ष्वाकू नामक एक राजा थे। उनके सी पुत्र थे। बड़ेका नाम विकुक्षि था। ये विकुक्षि अयोध्याके राजा थे। इनके शकुन आदि पन्द्रह पुत्र हुए।

( अग्निपु • सगरोपाक्यान-नामाध्याय )

शकुनि-स्यनामप्रसिद्ध पक्षीविशेष । संस्कृत पर्याय-गृध्र । यह मांस खानेवाला पक्षी हैं, सड़ा पना मुद्री ही इसका पकमात्र खादुय है। मैदानके कोडे मकोडे-का भी यह काता है। बाहरी गठन देख कर इसे चिल्ल जातिके पक्षियोंमें शामिल किया जा सकता है। प्राणि-तस्विवदों ने भिनन भिन्न देशमें भिन्न भिन्न प्रकारका शकुनि देख कर उन्हें विशेष विशेष श्रेणीमें विभाग किया है। Jerdon साहबने प्रकृत शकुनियांका Vulturinae शास्त्राके अन्तर्भुक किया है। वाबुन शकुनि (Valture monachus ) कृष्णश्कुनि (Olygyps Calvus , श्वेत-पृष्ठ शक्ति (G, fulvus), वृहदाक्रति ताम्रवर्ण शकुनि (G. fulvas) दोर्घाचञ्च कपित्थ शकुनि (G. Indicus) आदिका इसी शाखाके अन्तर्भुक्त किया जाता है। पत-ज्ञिन्न विभिन्न देशमें इस श्रेणीके जो सब पक्षी हैं उनके Neophroninae Gypaetinae, Sarcaramphinae, American Valture खोर Gypohiera cinae (Angola Vulture ) आदि दलींमें विभक्त किया जाता है। Neophron percnopterus पक्षी हम लोगोंके देशमें काला मुर्गा वा काली मुर्गी नामसं परिचित है। जिन सब शकुनियोंकी निम्न चोंचके नीचे दादोकी तरह लाल मांसकी कलेजी रहती है, वे ही Gypaetus Barbatey नामसे प्रसिद्ध है। इन्हें पाश्चात्य भाषामें Lammergeyers कहते हैं।

मिस्न देशका शकुनि पशिया, अफ्रिका और पूर्वे यूरोपमें प्रायः देखनेमें आता है। यहां हम लोगोंके देशको कालो मुर्गी (Neophron perenopterus) और वाहबिल प्रम्थका "Pharaoh's chicken"।

हिमालयके नातिशोते। हण देशमें मनुष्यजातिकी

वासभूमिके सन्निहित प्रदेशमें भो ये देखते में आते हैं। भारतके समतल प्रान्तमें भी इस दुबले और कुरूप पिश्व जातिका बास है। पूर्वाञ्चलमें जितने प्रकारके शकुनि हैं, उनमें उक्त जाति हो छोटी हैं। चोंचसे ले कर पूंछ तक इसकी लक्ष्याई २६ इञ्चले बड़ी नहीं होती। १८६६ ई० में अम्बाला शहरमें एक बड़ा भूरे रङ्गका शकुनि गोलीस मारा गया था। दोनों डैनेका विस्तार ८ फुट २ इञ्च और मांसपिण्ड १७ पीं इथा।

शकुनिका (सं० स्त्री०) शकुनि कन् टाप्। १ शकुनि। २ पुराणानुसार स्कन्दके एक अनुचरका नाम।

शकुनिम्नद्द (सं०पु०) पुराणा नुसार स्कन्दके एक अनुः चरका नाम।

शकुनित्रपा ( सं ० स्त्री ० ) शकुनीनां पक्षिणां पानार्थां या प्रपा । पक्षियोंकी पानीयशाला । पर्याय—श्रीप्रह । ( हारावसी )

शकुनिबाद ( सं० पु० ) उषा कालके समय विड्यिका चहचहाना।

शकुनिसवन (सं० क्को०) शकुनयह । शकुनिसाद (सं० पु०) पक्षीके समान जाना। (शुक्लयन्तः २५।३)

शकुनो (सं ० स्त्रो०) शक्न-छोष्। १ श्यामापक्षो। २
गोरैया पक्षोका मादा। ३ एक पूतनाका नाम। यह
बहुत कर्श्योर भयङ्कर कही गई है। (हरिवं० ६२।१-२)
सुश्रुनके अनुसार एक प्रकारका बालप्रह। कहते हैं,
कि जिस बालक पर इसका आक्रमण होता है, उसके
अंग शिथिल पड़ जाते हैं, शरोरमें जलन होती है, फें।ड़े
फुंसिया आदि निकल आती हैं, शरोरसे पिश्रपेंकी-सी
गम्ध आने लगतो है और वह रह रह कर चींक उठता
है। (सुभुत उत्तरत० २७ अ०)

शकुनी (हि॰ पु॰) वह जो शकुनेका शुभ और अशुभ फल जानता हो, शकुनम् ।

राकुनी-मात्का (सं क्यो॰) बालकोंकी एक प्रकारकी व्याधि। यह उनके जन्मसे छठे दिन, छठे मास या छठे वर्ष होती है और इसमें उन्हें उपर तथा कंप होती है, दृष्टि ऊद्ध्ये हो जाती है और हरदम बहुत कष्ट बना रहता है।

शकुनोश्वर ( सं० पु०) शकुनोनां पक्षिणामीश्वरः । पक्षियोका स्वामी, गठड़ ।

शकुनोपदेश ( सं० पु० ) शकुनशास्त्र ।

शकुरत ( सं॰ पु॰ ) शक्तोति उत्पतितुमिति शक ( शकेक्नोन्तोन्त्यनयः उष्प् शु४६) इति उरत । १ पश्ली, चिड़िया। २ कीटमेद, एक प्रकारका कोड़ा । ३ भास पश्ली । ४ काकभेद, एक प्रकारका कीबा । ५ कुक्कुटमेद । ६ विश्वामित्रके पुत्रका नाग ।

शकुरतक (सं० पु०) पक्षी, चिडिया। शकुरतला (सं० स्त्री०) शकुरती पक्षिमिललियने पाल्यने इति ला-धन्नर्थे के, स्त्रियामाप्। मेनका नामकी अप्सराके गर्भ से और विश्वामितके औरससे उत्परन कर्या। यह कर्या निर्जन वनमें शकुरत या गिद्ध द्वारा रक्षित हुई थी इसीसे इसका नाम शकुरतला हुआ।

> "निर्जने तु वने यस्मात् शकुन्तैः परिरिक्तता । शकुन्तलेति नामास्याः कृतञ्चापि ततो मया ॥" ( महाभारत १।७२।१५ )

राजा तुष्मन्तके साथ इसका विवाह हुआ तथा उन्हों के औरस तथा गर्भ में भरतने जनम प्रहण किया । इस भरतसे ही भारतवर्ष नाम हुआ है।

महाभारतमें लिखा है, कि एक दिन दुष्मरत सेनाओं के साथ आखेरको निकले । आखेरके बाद वे हठात् अकेले हो कण्यमुनिके आश्रममें जा पहुंचे । इस समय कण्य वक्षां नहीं थे । शकुरतलाके ऊपर ही आश्रमरक्षाका मार था । इस कारण शकुरतलाने हो आसन, पाद्य और अद्यं आदि द्वारा राजाकी अर्थना की तथा कृशल क्षेम पूछा। राजा दुष्यस्तने तापसी खक्षण परमयेशधारिणी साक्षात् लदमीको तरह कपयती कन्यासे कहा में भगवान कण्यकी पूजा करने आश्रममें आया हूं। वे कहां हैं १' शकुरतलाने उत्तर दिया, 'पिता फल लानेके लिये गये हैं, कुछ समय ठहरिये' उनके दशन हो जायेगे।'

अनम्तर राजाने थोड़ा विश्वाम कर फिरसे पूछा 'भगवान कण्व ऊर्ब ध्वरेता हैं, अतपव तुम किस प्रकार उनको कन्या हुई ? मुक्ते इस विषयमें संदेह हैं, इसिल्ये मेरा संदेह दूर करो।'

राजाके इस वचन पर शकुश्तछ।ने कहा,--मैंने

पितासं सुना है, कि विश्वामित नामक एक महातपस्वो अहिष हिमालयके प्रान्तमं कठोर तपस्या करते थे। इन्द्रनं उनकी तपस्यासे भय खा कर तपोभङ्ग करनेकं लिये मेनका नाम्नी अप्सराक्षा भेजा। मेनका द्वारा उनका तपोभङ्ग हुआ। उसी जगह दानोंकं संयोगसे मेरा जन्म हुआ।

प्रसवके बाद ही मेनका मुक्ते सिंइच्याव्रसे समाकुल विजनवनमें छाड़ गई। शकुरतोंने सिंहच्याव्रादिसे मेरी रक्षा की थी, इस कारण मेरा नाम शकुरतला हुआ। पिता कण्य मुक्ते उस अवस्थामें देख आश्रम उठा लाये और लालनपालन करने लगे। इसीसे वे मेरे पिता हैं।

राजा दुष्मन्तने शकुन्तलाका जन्म पृत्तान्त सुन कर कहा, 'तुम राजाकी कन्या हो, इससे मुक्तसे विवाह करने योग्य हो, गांधवं-विधानसे मुक्ते वरमाला पहनाओ, यही मेरी एकान्त अभिलापा है।' इस पर शकुन्तला बोली, 'राजन ! मेरे पिता अभी आर्येगे। आप धोड़ी देर ठहरिये। वे आते ही मुक्ते आपके हाथ समर्पण कर हेंगे।' राजाने कहा, मेरी इच्छा है, कि तुम स्वयं मेरी भजन करो, मैं तुम्हारे लिये ही यहां आया हूं। मेरा हृद्य तुम पर अत्यन्त आसक्त हो गया है, क्षत्रियके लिये गान्धवं विवाह हो सबसे श्रेष्ठ है, इसमें जरा भी धर्महानि न होगी।

शक्षरतला बोलो, 'हे पौरव! यदि यह धर्म-पथा जुसारो हो और आत्मसमर्पण विषयमें मेरा प्रभुत्व रहे, तो मेरा एक पण है वह सुनिधे। आप मुक्तसं यह प्रतिज्ञा कोजिये, कि मेरे गर्म से जो पुत्र जन्म लेगा, वह युवराज और आपका उत्तराधिकारी होगा। यदि आप यह प्रतिज्ञा करें, तो मैं आपसे विवाह कर सकती हैं।'

मनमधके वाणसे नितान्त व्यथित राजा विना सोचे विचार हो शकुन्तलाकी बात पर सम्मत हो गये । इसके बाद यथाविधान पाणिप्रहण करके उसके साथ सुख सम्भोग किया। कुछ समय प्रणयालापके बाद राजाने कहा, 'में राजधानी जा कर ही तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। इस प्रकार आश्वासवाक्यसे शकुन्तलाको प्रसन्न किया तथा महर्शि कण्य आश्रममें आ कर इसे अनुमोदन करेंगे

या नहीं यह सोचते सोचते वे आश्रमसे निकल एड़े।
थोड़ो देर बाद महर्षि कण्य आश्रममें आये और
दिख्यक्षानसे सारी बातें जान कर शकुन्तलासे कहा,
'मदे! आज तुमने मेरो अपेक्षान करके जो पुरुष संसर्ग
किया है, उससे तुम्हारी धमेहानि न हुई। तुमने उन्हें
अपना पति बना कर उनके साथ संसर्ग किया है। इससे तुम्हारें गर्भ सं एक महाबलिष्ठ पुत्र जन्म लेगा तथा
वहो पुत्र सागर पर्यन्त सभी भूभागका अधिपति होगा।
याताकालमें उसका रथचक कहीं भी न रुक सकेगा।'

राजा दुष्पन्तके अपनी राजधानो लीटनेके तीन वर्ष वाद शक्-तलाने एक कुमार प्रसव किया। वह पुत दिनों दिन बढ़ने लगा। महर्षिने बालकका जात-कर्मादि संस्कार किया। वह बालक सभी प्राणियोंका दमन करता था, इस कारण उसका नाम 'सर्वदमन' दुआ। महर्षिने उस बालकका असाधारण बल और कार्यकलाप देख कर शक्-तलासे कहा, 'इस बालकके योवराज्यके अभिषेकका समय पहुंच गया। इसलिये तुम इन शिष्योंके साथ अपने स्वामीके पास जाओ, स्त्रियोंको सदा पिताके घर रहना उचित नहीं है।'

शकुनतला महर्षिके आदेशसे शिष्यों के साथ राजा-कं समीप गई। शकुन्तलाने राजाका यथायोग्य सत्कार कर कहा, 'राजन! देवतुल्य यह पुत्र आपके हो औरस-से उत्पन्न हुआ है, इसे आप युवराज बनाइये। आपने पहले जैसी प्रतिका की थी, अभी उसका पालन कीजिये। यहां मेरा अभिलाव है।'

शकुन्तलाकी यह बात सुन कर राजाकी पूर्व इत सभी कार्य स्मरण हो आया। किंतु फिर भी उन्हों ने शकुन्तलासे कहा, 'दुष्ट तापिस! तुम किसकी भार्या हो? तुम्हारे साथ मेरा धर्म, अर्थ और काम विषयमें कोई सम्बंध है, स्मरण नहीं होता, अतपव यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो जा सकती हो अथवा यहां ठहरनेमें भी सुभे कोई आपत्ति नहीं।'

तपस्विनी शकुन्तला लजासे अभिभृता और अचै-तन्यकी तरह हो गई। पीछे वह दुःख, अभिमान और अमर्षके बल राजासे कहने लगी, 'महाराज! आपको सभी विषय मालूम रहने पर भी क्या कारण है, कि सामाना पुरुषके लिये निःशङ्कचित्तसे 'नहीं जानता हूं' पेसी बात कहते हैं। यह सत्य है या असत्य, आपका अन्तः करण ही जानता है। आप राजा हैं, धर्मके प्रति लक्ष्य करके अन्याय आचरण न करें। आपने क्या यह समभ रखा है, कि मैंने अकेले निर्ज्ञ नमें यह काम किया है, साथमें कोई न था, कीन जान सकेगा ? क्या आपको यह मालूम नहीं, कि परमातमा परमेश्वर सबीं के हृद्यमें जागरूक हैं, उनसे पापकर्म छिपा नहीं रहता। आपने इन्हों के सामने यह पापकर्म किया है। मनुष्य पापकर्म करके समकते हैं, कि कोई इसे जान न सकेगा। आदित्य, चन्द्र, अनिल, आकाश, भूमि, जल, दिवा, रात्रि, संध्या और यम आदि सभी लोगोंके चरित्र जानते हैं। मैं पतिव्रता स्वयं उपस्थित हुई हूं, ऐसा समभ्य अवशान करें। मैं आपकी आदरणोया भौर्या हुं, मुक्ते आदरपृर्धं क प्रहण करना उचित है। मैंने ऐसा कीन-सा पाप किया है, मालम नहीं। वचपनमें पिता माताने मुक्ते छे। इ दिया, अभी आप भी छोड़ते हैं, कि तु यह बालक आपका है, इसे छोड़ना आपको कदापि उचित नहीं।'

शकुरतलाकी बात सुन कर दुष्मरत बोले, 'शकुरतले! यह बालक मेरा पुल है वा नहीं सो में नहीं जानता। तुम्हारी बात पर किस प्रकार विश्वास करूं, स्त्रियां शायः भूठ बेला करती हैं। विशेषतः तुम्हारी मोता व्यभिचारिणी ह्याहीना मेनकाने निर्माल्य त्यागकी तरह हिमालयपृष्ठ पर तुम्हारा परित्याग किया था तथा क्षात्रयकुले ज्वत ब्राह्मणत्वलुक्ध निद्यो विश्वामिल भी कामके वशवत्ती है। तुम्हारे जनक हुए थे। इसलिये तुम्हारा बसत्य बेलिना असम्भव नहीं। मेरे सामने मुक्ते मिथ्यावादी बतानेमें तुक्ते जरा भी लज्ञा न हुई! तुमसे बीर अधिक में बेलिना नहीं चाहता। अभी तुम्हारी जी इच्छा हो, कर सकती है। '

इस पर शकुन्तलाने अस्यन्त कुद्ध हो कर राजासे कहा, 'राजन! आप धर्मके नियन्ता हो कर धर्मका अतिकम न करें। मैं अभी जाती हूं, आपसे मेरा कोई सरोकार नहीं। आप यह निश्चय जानें, कि आपके मुक्ते प्रहण नहीं करने पर भी मेरा यह पुत्र ससागरा धरणीका अधीश्वर होगा।' शकुरतला इत्यादि प्रकारसे नाना प्रकारके न्याय और धर्मसङ्गत वाष्यसे राजाको तिरस्कार कर चला गई। उस समय राजाके प्रति यह दैववाणो हुई, 'दुष्मन्त! माता चर्मकोषस्वद्भपा है। उसमें पिता आप हा पुत्रद्भपमें जन्मप्रहण करते हैं। अतपत्र पुत्रका भरण पोषण करो, शकुरतलाकी अवज्ञा न करो। शकुरतलाने जो कुछ कहा है, वह सभा सत्य है। मेरे बचनानु-सार तुम्हें इस पुत्रका भरण करना होगा और इसा कारण इसका नाम भरत होगा।'

राजा दुष्मन्तने यह दैववाणी सुन कर अमात्य आदि से कहा, 'आप लोग इस देवदूतका वाक्य श्रवण कोजिये तथा में भी यह अच्छो तरह जानता हूं। किन्तु यह जानते हुए भी यदि मैं इस पुत्रकी ग्रहण करता, तो प्रजा मुक्त पर संदेह करती।'

अनन्तर राजाने हृष्टचित्तसे सर्वोक्षे सामने श्र्क्रन्तला और उसके पुत्रको आनन्दके साथ प्रहण कर उसका भरत नाम रखा तथा शीघ्र ही उसे युवराज बनाया।

( महाभारत आदिए० ६८-७४ ४१० )

पद्मपुराणके स्वर्गखण्डमें १मसे ५म अध्यायमें शकुन्तलाका विस्तृत विवरण वर्णित हुआ है। इस पुराणके मतसे दुष्मन्त जब कण्वाध्रम छोड़ रहे थे उस समय वादगारीके लिये उन्होंने शकुन्तलाको एक अंगूठो ता थो। पतिके घर जाते समय देवकमसं वह अंगूठो नदीमें गिर पड़ो। कोई स्मरणचिह्न दिखा न सकने के कारण दुष्मन्त शकुन्तलाको पहचान न सके। आखिर एक घीवरके जालमें पकड़ी हुई मछलोके पेटसे यह अंगूठो निक्ली। वह अंगूठो देखते ही दुष्मन्तकी पूर्वस्मृति जग उठो। पोछे हिमालय प्रदेशमें भरतको शूरवोरताका परिचय पा कर उन्होंने भरतको अपना पुत समक्ती और बड़े आदरसे पुत्र सहित शकुन्तलाको प्रहण किया। महाकवि कालिदासने यह उपाख्यान ले कर हो अभिद्यान-शकुन्तला नामक माटक प्रणयन किया है। यह संस्कृत नाटकमें सर्वध्रेष्ठ है।

शकुन्तलात्मज्ञ (सं॰ पु॰) शकुन्तलायाः आत्मजः पुत्रः। भरतराज ।

२ गोवर !

शकुन्ति (सं 0 पु० ) शक्ताति उत्पतितुमिति शक्त-उन्ति । पक्षी, चिड्या। शकुन्तिका (सं० स्त्री०) १ छोटो चिड़िया। २ रिभाया, शकुन्द (सं० पु०) सफेद कनेर। शकुल (सं 0 पु0) शक्तोति गन्तुं वेगेनेति शक्त ( मद्गुरा-दयरच । उण् १।४२ ) इति उरच्, रस्य छ । मतस्य विशेष, सौरी मछली। इसका गुण-मधुर, रुक्ष, प्राहो, विश्व और आमनाशक तथा गुरु माना गया है। (राजनि०) शकुलगण्ड ( सं० पु० ) शकुलस्य गण्ड इव गण्डो यस्य । मत्स्यविशेष, सौरी मछली। शकुला (सं० स्त्री०) कुरकी, कटुकी। शकलाक्ष (सं ० पु०) १ श्वेत दूर्वा, सफेद दूर । २ गण्डदुर्वा, गाँडर दूब । गुकलाक्षक ( सं ० पु॰ ) शकुलाच देखो। शकुलाक्षा (सं क्सी०) शकुलाह्न देखो । शक्लाक्षो ( सं० स्त्रो० ) गण्ड दूर्वा, गाँडर दूर । शकुलाद (सं ० पु० ) १ शकुल मतस्याशी । २ जाति-विशेष । शकुलादनी ( सं ० स्त्री ० ) शकुलानामदनं यस्याः ङीष् । १ चक्राङ्गी, क्टकी। २ कञ्चटशाक, जल चौलाई! ३ जटामांसी, बालछड़। ४ गजपिप्पली, गजपीपल। ५ कटफल, कायफल। ६ गण्डदूर्वा, गाँडर दृव। ७ गण्डूपद, के चुआ। ८ जलपिपलो, जलपोपल। जाकुलार्भक (सं०पु०) शकुलस्य अर्भक इव । गड़क मत्स्य, गहुई मछली। 👣 कुळाइनो ( सं० स्त्री० ) जलविष्वली, जलपीवल । धुशकुली (सं० स्त्रो०) शकुल-डीष्। १ मरस्यविशेष, सक् वी मछली। यह पाकमें गुरु, मधुर, भेदक और दाषवर्द्धं क मानी गई है। (राजवल्खम) २ पुराणानुसार एक नदीका नाम । ( मार्क ० पु॰ ५७।२३ ) शकृत् ( सं० क्ली०) शक्नोति सत्त्विति शक्त (शको मृतिन्। उष्प्रा५८) इति ऋतिन्। १ विष्ठा, गुह।

शकुटकरि ( सं । पु । स्त्री ।) शकृत् करोतीति शकृत् कृ

(स्तम्ब शक्कतोरिन्। पा ३।२।२४) इति इन्। गोवत्स, गायका बछड़ा। शक्रकार (सं ० ति ० ) शकृत् करोतीति शक्रत्-क्र-अण्। मलत्यांगकारक, मलत्यांग करनेवालः। शरुद्देश (सं० पु०) मलद्वार, गुदा। शरुद्धार (सं० क्लो० ) शरुतो द्वार । मलद्वार, गुदा। पर्याय-अपान, पायु, गुदा, च्यूति, अधोमम्मं, त्रिव-लोक, बलो। (हेम) शकर (सं॰ पु॰) रूष, बैल। शकर (फा• स्त्री०) १ चोनी । २ कच्चो चोनी, जाँड़ । शकरि (सं ० पु०) २ष, बैल । ( त्रिका०) शकरी (सं० स्त्री०) १ एक प्राचीन नदीका नाम। २ मेकला। ३ वर्णचलके अन्तर्गत चौद्द अक्षरीवाले छंदोंकी संद्या। इनके शाम इस प्रकार हैं--वसंतिलका, असंबाधा, अपराजिता, प्रहणकलिका, वासन्ती, मञ्जरो, कुटिल, इन्दुवदना, चक्र, नान्दोमुख, लालो और धानन्द । इनमेंसे वसन्ततिलका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ( छन्दोमञ्जरी ) शको (अ० वि०) जिसे हर बातमें संदेह होता हो, सदा शक करनेवाला। शक्त (सं वि वे) शक क। १ शक्तिविशिष्ट, समधे, ताकत-वर। पर्याय—सह, क्षम, प्रभु, उप्णु। २ प्रियं बद, जो प्रिय बातें कहता हो, मिष्टभाषी। शक्तरुप (सं० ति०) दूढ्रुप । शक्तव ( सं० पु० ) भूमा, भुने हुए अनाजका आटा, सत्। "धाना भ्रष्टयवे भूम्नि स्त्रियां पुं भूम्नि शक्तवः। केचित्तु शक्तुरस्त्रीति वन्धुरा भूमनि स्त्रियाम्॥" (जटाधर) शक्तसिंह—मेवाड़-पति राणा प्रतापसिंहके भाई। आपस-में विरोध हो जानेके कारण इन्होंने पहले मुगल-सम्राट्

अकवर शाहका पक्ष अवलम्बन किया, पीछे भाईकी

राजपूरोचित वीरता पर मुख हो पुनः उनके शरणापन्न

शक्ति (सं० स्त्रो०) शक किन् । १ सामर्थ्या, बल, ताकत ।

पर्याय — द्रविण, तर, बल, शोर्धा, स्थाम, शुश्म, पराक्रम,

हुए। प्रतापसिंह, राखा देखो।

प्राण, सहम्, ऊर्ज । (जटाघर ) २ कायजननसामध्ये । (नागोजी भट्ट ) 'या देवी सव<sup>९</sup>भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता' (देवीमाहात्म्य )

शक्यते जेतुमनया शक-किन । जिसके द्वारा शतु-के। पराजय किया जाये, पेसा कार्योरपादनये। यथर्भ-। वशेष । राजामींकी तीन प्रकारकी शक्ति है-प्रभु-शक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साहशक्ति । कोष और दण्डके विषयमें सर्वतामुखी क्षमताका नाम प्रभुशक्ति, विक्रमप्रकाशपूर्णक स्वशक्ति द्वारा विस्फुरणका नाम उत्साहशक्ति तथा सन्धि, विषद आदि और सामदानादि विषयमें यथाक्रपसे अवस्थानका नाम मन्त्रशक्ति है। राजा इस तिशक्तियुक्त हो कर अवस्थान करें।

३ स्त्रोदेवता, देवीमूर्शि। ४ गौरो। ५ लक्ष्मी। ( शब्दमाना)

यह देवोशिक तीन प्रकारकी है—सास्विकी, राजसी और तामसी। श्वेतवर्णा ब्रह्मसंस्थिता सास्विकी शिक्त, रक्तवर्णा वैष्णवी राजसीशिक और कृष्णवर्णा तामसी रौद्रीशिक है। एक परम देवता ही प्रयोजना नुसार ब्रिशिक्त हैं। एक पुरम देवता ही प्रयोजना

( वराइपु० त्रिशक्तिनामाध्याय )

विन्दु शिवस्वरूप और योज शक्तिस्वरूप है। इन देनोंके एकत संयोगसे नाद होता है। इस नादसे फिर तिशक्तिकी उत्पत्ति है। यह इच्छाशक्ति, कियाशक्ति और ज्ञानशक्ति नामसे कथित तथा यह तिशक्ति यथाक्रम गौरी, ब्राह्मी और वैष्णवी शक्तिके भेदसे परिचित है।

इसके अलावा ब्रह्मवैवर्शपुराणमें अष्टशक्तिका उल्लेख हैं। यथा—इन्द्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कीमारी, नारसिंही, बाराही, माहेश्वरी और भैरवी।

( श्रीकृष्याजनमत्त्व १६६ अ० )

वाणयुद्धकालमें ये सब शक्तियां सद्दर्व रथारेव्हण करके युद्ध-स्थल गई थी।

दूसरी जगह नौ शक्तिका परिसय देखनेमें आता है, यथा—वैष्णवी, ब्रह्माणो, रोद्रो, माहेश्वरो, नारसिंही, वाराही, इन्द्राणी, कार्सिकी और सर्व मङ्गला। इन सब शक्तियोंकी यथायोग्य पूजा करनी होती है।

( ब्रह्मव वर्त्तपु० प्रकृतिख० ६१ थ० )

पतिद्धिन्न पुराण और तन्त्रादिमें और भी अनेक शक्ति-योंका उल्लेख हैं। नोचे ५० विष्णुशक्ति और ५० रुद्र-शक्तिके नाम लिखे गये हैं —

पचास विष्णुशक्ति, यथा—कोर्सि, कान्ति, तुष्टि, पुष्टि, धृति, शान्ति, क्रिया, द्या, मेधा, श्रद्धा, लज्जा, लक्सी, सरस्रतो, श्रीति, रोति, रमा, जया, दुर्गा, प्रभा, सत्या, चएडा, वाणी, विलासिनी, विरजा, विजया, विश्वा, विनदा, सुनदा. स्मृति, ऋद्धि, समृद्धि, शुद्धि, भक्ति, मुक्ति, मति, क्षमा, रमा, उमा, क्लेदिनी, क्लिन्ना, वसुधा, सुक्षमा, सन्ध्या, प्रश्ला, निशा, अमोधा, विद्युता, परा और परायणा।

पचास ठद्रशक्ति, यथा—गुणोदरी, विरज्ञा, शाहमली, लोलाक्षी, वर्षां लाक्षी, दीर्घाघोणा, सुदीर्घामुखा, गोमुखो, दीर्घाजिखा, कुण्डोदरी, ऊद्रध्वंकेशी, विकृतमुखी, उवालामुखो, उद्यक्तमुखो, सुश्रीमुखो, विद्यामुखो, महाकाली, सरस्वती, गौरी, लम्बोदरी, द्रावणी, नागरी, खेचरी, मञ्जरी, क्रिणो, चित्रिणी, काकोदरी, पूतना, भद्रकाली, योगिनी, शिक्ष्मो, गर्जिनी, कुण्डिनी, कपर्दिनी, जया, रेवती, माधवी, वारुणी, वार्णवी, कालराति, वज्रा, सुमुखेश्वरी और लक्ष्मी आदि! (प्रश्वसार)

तन्त्रकं मतसे पीठाधिष्ठात्री स्त्रीदेवता मात्र ही शक्ति नामसे अभिहित है। यह शक्ति जिनकी अभीष्ट देवी है, उन्हें शाक्त कहते हैं। शाक्त शब्द देखो।

रेवतीतन्त्रमें नटी, कापालिकी आदि चौंसठ प्रकारकी कुलशक्तियोंका उन्लेख है।

गुप्तसाधनतस्तके १म परलमें लिखा है, कि रूप-योवनसम्पन्ना और शोलसीभाग्यशालिनी नटो, कापा-लिकी, वेश्या, रजकी, नापिताङ्गना, ब्राह्मणी, शूद्रकल्या तथा गापालक और मालाकारकल्या, इन सब कुल-शक्तियोंकी पञ्चोपचारसे पूजा करनेसे निश्चय ही सिद्धिलाभ होता है।

शक्तिकागमसर्गस्वमं स्वयं महादेवनं शक्तिकी
प्रधानताका उल्लेख कर कहा है, "शक्तियुक्त होनेसे हो
में सर्गकाम फलप्रद शिवत्वका प्राप्त होता हूं, नहीं ता
शवक्रपमें अवस्थान करता हूं।" अतएव शक्तियुक्त हो
कर ही सर्गदा मन्त्रजप करना एकांत कर्शस्य है। ब्रह्माने

सावित्रीके साथ इष्ट मन्त्रका जप करके ही सिद्धिलाभ किया था। शक्तिका अपनी इष्टर् वीकी तरह जान कर पान भाजन करावे। तेरह वर्णसे लगायत पत्रीस वर्ण तककी अप्रस्ता कामिनी ही शक्तिकार्यकी विशेष उपयोगिनी है।

ब्रह्मचैवर्त्तपुराणमें स्वयं नारायणने कहा है, कि सत्य और नित्य पदार्थ तथा मुक्ते छोड ब्रह्मासे तृण पर्यन्त सभी प्राकृतिक जगत है। इनके उत्पत्तिकालमें मेरी इच्छासे मुक्तसे ही शक्ति उत्पन्न हो कर इन सबमें आविभू°त होती है तथा सृष्टिसंहरणकालमें उन्हों सं तिरोहित हो कर फिरसे मुक्तमें ही आ कर लीन होती है। जिस प्रकार कुम्हार विना मिट्टीके और सोनार विना सोनाके घट और कुएडल नहीं बना सकता, मैं भी उसी तरह विना शक्तिके जागतिक सृष्टिविषयमें असमर्थ हुं। इस कारण सृष्टि-सम्बन्धमें ग्रिकको हो सर्वप्रधान मानना होगा । सृष्टिकालमे राधा पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरखती, ये पांच शक्तियां आविभू त हुईं। श्रीकृष्णके प्राणसे भी अधिक वियतमा शक्तिका नाम राधा तथा ऐश्वर्याधिष्ठोत्री सर्वमङ्गल-अदायिनी परमानन्दस्वरूपा शक्तिका नाम लक्ष्मी, परमे-श्वरको विद्याधिष्ठात्रो और वेदशास्त्रयोगमातास्त्रक्षा शक्तिका नाम सावित्री तथा बुदुध्यिधष्टात्री सव<sup>8</sup>शक्ति-स्वरूपिणी सर्वाझानातिमका और दुर्गतिनाशिनी शक्तिका नाम दुर्गा है तथा जो शक्ति रागरागिणी आदिकी अधिष्ठालो देवी और शास्त्रज्ञानप्रदायिनी और कृष्ण-कएठोद्भवा हैं, वे ही सरस्वती हैं। इन पांच शक्तिको हो मूल प्रकृति जानना होगा, किन्तु सृष्टिकं क्रमानुसार ये फिर अनेक अंशोंने विभक्त हैं। फलतः सभी भवोजाति इस प्रकृति या शक्तिकी अंश है तथा पुरुष परम्परा सभी पुरुषका अंश कह कर विख्यात है।

(ब्रह्मव वर्त्तपुर गर्गोशखर)

ब्रह्माणी शक्तयुत्पत्ति—रुर्युद्धमें ब्रह्मा आदि देवगण अपनी पराजयको आशङ्का कर बड़े भयभीत हुए। पंछि ब्रह्माने बड़ी चिन्ता करके खयं हो श्रीक्रपको धारण किया और प्रहादेवकी सहायताके लिये वे रणमें अव-तीणं हुए। यह हं सस्यन्दन समाद्धा ललनाकारा ब्रह्मरूप धारिणो प्रतिपक्षजयकारिणो अपराजिता शक्ति हो ब्रह्माणो-शक्ति कहलाती है। (देवीपुराण)

देवीपुराणके नन्दाकुण्ड-प्रवेशाध्यायमें लिखा है, कि देवशक्तियोंके मन्त्रका कोई विचार नहीं करना होता। क्योंकि, सभी शक्ति अनादि मध्यान्त शिवशक्तिमय परमेश्वरकी परमानन्दस्वरूपिणी है और इन सबैंकि प्रभा-वर्स तपयन्न आदिका फल प्राप्त होता है। (देवीपुराण)

शक्तिपूजामें व्यवहार करनेपाय पुष्पादि—पद्म, दे। प्रकारके करवोर, कुसुम्म, दे। प्रकारको तुलसी, जाति, अशोक, केतकी, चम्पक, नील पद्म, कुन्द, मन्दार, पुन्नाग, पाटलपुष्प, नागचम्पक, किर्णकार, नवमिल्लका, पलाश, अमलतास. सम्हाल, अपामार्ग, दमनक या दौनो फूल, गन्ध्रतुलसो, लवङ्ग, जनकपूर, तगरपुष्प, जवापुष्प, द्रोणपुष्प तथा इस प्रकार अन्यान्य वनज, स्थलज, जलज और गिरिज अनेक प्रकारके पुष्पादि शक्तिपूजामें व्यवहार किये जा सकते हैं। (प्रपञ्चसार)

६ प्रकृति । पर्याय—प्रधान, नित्या, अविकृति । यह प्रकृति वा शक्ति पुरुषको आश्रय कर जगदुत्पत्तिका कारण होती है । सत्त्व, रजः और तमः ये तीन इसके गुण हैं । (भावप्रकाश)

9 द्रव्यगुणिकयानिष्ठ वस्त्वस्तरिवशेष । इन तोन पदार्थों की शक्ति प्रत्येकमें विभिन्नाकारमें दिखाई देने पर भी उसकी किसी शक्तिका विकाश करनेमें आपसकी सहायता आवश्यक है। जैसे, विह्रसंपोजन कियाके विना इन्धनमें उसकी दाहिका शक्तिका विकाश नहीं ही सकता, कटुरस किसी द्रव्यके साथ संयुक्त नहीं होनेसे अपनी उवलनशक्तिका विकाश नहीं कर सकता। उत्श्रेपणावश्लेण किया जब तक किसी दो पदार्थके उत्पर रखो न जायेगी, तब तक वह उन्हें अव-

८ अर्धाक्षेत्रानुकूल पदपदार्धा सन्बन्धका वृत्तिभेद-विशेष। अर्थात् "यह पद अमुक अर्धाका कोधक हो" वा "इस शब्दसे ऐसं अर्धाका परिष्रह होना कल्लं व्य है" इस प्रकारका जो इच्छात्मक सङ्केत कल्पित होता है, वह भी एक प्रकारकी शक्ति है। शाब्दिकगण इस शक्तिकां तीन भागोंमें विभक्त करते हैं, यथा कृदि, यौगिक भीर योगरुदि । रुदि, जैसे बट ; यौगिक पाचक , योगरुदि पङ्कुज । इसके सिवा लक्षणा व्यञ्जना भादि शक्ति द्वारा भी शब्दादिका बोध होता है । विस्तृत विवरण शब्दशक्ति, शक्तिग्रह और सङ्कोत शब्दमें देखो ।

दार्शनिक और वैज्ञानिकगण शक्ति सम्बन्धमें यथेष्ट पर्यालोखना कर गये हैं। शक्ति शध्दका ब्युटपित्तगत अर्धा सामर्थ्यवाची है। शक् धातुके उत्तर किन् प्रत्य करके शक्तिपद निष्यान हुआ है। संस्कृत भाषाके व्युटगादनके अनुसार शक्ति शब्दका अर्ध बहुत भावगर्भ है। जिसके द्वारा कोई कार्य सम्पन्न होता है,—अथवा जो कार्यक्रपमें परिणत होने योग्य है,—जो किसो प्रकार परिवर्त्तनका साधक है,—जो योग्यताविशिष्ट धर्मी है या जो किसी द्रव्यका धर्म है,—अथवा जो कारणका अहममृत है, बही शक्ति है।

अभिधानमें शिक्तिके उत्साह, बल, सामध्यीदि अर्थका व्यवहार है। निघण्डुकारका कहना है, कि शिक्त शाब्दका अर्थ कर्म है। वे यह भी कहते हैं; कि जिसके द्वारा कर्म सम्पन्न होता है अथवा जिसके द्वारा परलोक जीता जाता है, वही शिक्त है। "शक्नोते! स्त्रियां किन्। शक्यते वानया परलोक जीत्म।"

ब्रह्मसूत्रभाष्यमे श्रीमच्छङ्कराचार्यने लिखा है—
''कारणस्यात्मभूता शक्तिः शक्तेश्चात्मभूत' कार्यम् ।''
व्यर्थात् कारणका जो व्यातमभूत है, वही शक्ति हैं
तथा शक्तिका जो वात्मभूत है, वही कार्य है।

श्रोमच्छङ्कराचायैकी यह उक्ति दर्शन और विज्ञानः सम्मत है।

हम अतिप्राचीन ऋक्मन्त्रमें भी यह शक्ति शब्द इसी अर्थमें प्रयुक्त देख पाते हैं। यथा—

''स्तामेन हि दिवि देवासो भग्निमजीजनच्छक्तिमिरोदिस प्राम्। तमु अकृपवन्त्रे घामूवे कंस ओषधीः पचति विश्वरूपाः।''

( १0155120 )

नियककारने इसकी व्याख्या यह की है—
"स्तोमेन हि यं दिवि देवा अग्निमजीजनच्छिकिभः कर्मभिद्यावापृथिव्योः पूरणं तमकुर्धं स्त्रेधा भावय पृथिव्यामन्तरीक्षे दिविति शाक्षपूणिर्धादस्य दिवि तृतीयं तदसावादित्ये इति ब्राह्मणम्।"

Vol. XXII. 134

उक्त ऋक का अर्थ यह है, कि देवताओं ने स्तुि द्वारा जिस जिलोक व्यापक सूर्यात्मक अग्निको घुलोक में उत्पन्न किया है, उसी अग्निको जगत्को कार्यासि दिके लिये अग्नि, विद्युत् और आदित्य इन जिविधक पोमें विभक्त किया है। यह सर्वव्यापक अग्नि जगत्की भलाई के लिये सभी औषधियों का यथाविधि परिपाककार्य सम्पन्न करती है। अग्नि द्वारा ही जगत्के सभी कार्य होते हैं।

श्वेताश्वतर पढ़नेसे जाना जाता है, कि सर्ध, रजः और तमः यह विगुणादिमका प्रकृति ही शक्ति कहलाती है। यह शक्ति वा प्रकृति परमेश्वरमें प्रतिष्ठित है तथा उससे अभिन्न है। यही शक्ति विश्वकी सृष्टिस्थिति और लयकारिणी है।

हम योगवाशिष्ठमं भी शक्तिका सुक्ष्मतस्य देख पाते हैं।

अप्रमेय, शान्त, चिन्मात निराकार और मङ्गलस्वरूप परमारमाकी पहले इच्छाशक्तिकी शरण होती है, पीछे व्योमसत्ता, कालसत्ता और नियतिसत्ताकी यथाक्रम अभिव्यक्ति होतो है। इच्छासत्तादिकी अनुगतासत्ता महासत्ता कहलाती है। इच्छादि सत्ता हो पेशोशिक है। क्रानशक्ति, कियाशक्ति, कर्त्वृत्वशक्ति, अकर्तृत्वशक्ति इत्यादि नामक परमेश्वरको अनेक शक्तियां है। ये सव शक्तियां शक्तिमान परमेश्वरको अभिन्न हैं—"शक्ति। शक्तियां शक्तिमान परमेश्वरको अभिन्न हैं—"शक्ति। शक्तियां शक्तिमान परमेश्वरको अभिन्न हैं—"शक्ति।

शक्तिमान्सं शक्ति भिन्न है। किंतु टीकाकारने लिखा है—"माया हि स्वक्रपतोऽनन्तं शिवं गुणतः शक्तिः कार्यातश्चानन्तं कुर्वाणा तस्यानन्त्यं वस्र्यातांव नतु विहन्तीति भावः मनागपि विकल्पनाद्भिन्ना न वस्तुत हत्यर्थः।"

भर्थात् उस शिवसे शिक्त जो भिन्नरूपमे किएवत है। तो है, वह विकल्पमात है, वस्तुतः भिन्न नहीं है। करण, योग्यता वा शक्यता तथा उपादान कारण समक्तानेमें ही सांख्यदर्शनमें शिक्त शब्दका प्रयोग दिखाई देता है, यथा —

"शक्त्युद्भवाम्यां नाशक्योपदेशः।" ( १।११ ) पदार्थाका धर्मत्व कभी भी अपनादित नहीं है।ता है अर्थात् स्वभाव जरा भी विध्यस्त मही होता। आपित्त हो सकती है, कि अङ्क रेतिपादन हो बीजका स्वभाव है, किन्नु बीजके दग्ध होनेसे उसका यह स्वभाव विध्यस्त होता है। कपिलदेवने इस आपित्तका खएडन करनेके लिये कहा है, कि इस दृष्टान्त द्वारा शक्तिका अत्यन्त उच्छेद प्रमाणित नहीं होता। इस व्यापारमें शक्तिका केवल श्रणिक तिरोभाव हो प्रमाणित होता है, किन्तु अत्यन्त विनाश इस उदाहरणसे प्रमाणित नहीं होता।

विज्ञान भिक्षका कहना है, कि कार्यकी अनागत अवस्था ही अक्ति है।

पातञ्जलदर्शनमें भी शक्तिशब्दका प्रयोग देखनेमें आता है। वहां भी इसकी येग्यता और सामध्य आदि अर्थों में हो व्यवहार हुआ है। पूर्वमोमांसा और उत्तर-मीमांसामें भी येग्यता और सामध्य अर्थमें शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है।

भर्माहरि छत वाषयपदीप प्रश्यमें भी हम शक्ति शब्दका एक विशिष्ट व्यवहार देखते हैं। यथा—

> "एकमेव यदाम्नातं भिन्नां शक्तिब्यपाश्रयात्। अपृथक्तवेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्तवेनेव वर्तते॥"

अर्थात् शब्दब्रह्ममें एकत्यकी अविरेशियती, परस्पर पृथक् आत्मभूता शक्तियां विराजमान हैं। इन सब शक्तियों के भेदारोपके लिये शक्तिसमूदसे यद्यपि ब्रह्म मूलतः पृथक् नद्दीं हैं, तथापि ब्रह्मका पृथक ट्व बारे।प हाता हैं।

वाषयपदीयकारने और भी लिखा हैं,—
"निशंते शक्ते ई उयस्य तो तामर्थीकथां प्रति।
विशिध द्रव्यसम्बन्धे सा शक्ति प्रतिवध्यते॥"

प्रत्यक्ष प्रमाणादि द्वारा निश्चितक्व से झात द्रव्य-शिवतिविशिष्ट द्रव्य सम्बन्धिविशिष्ट होनेसे उसको अपने धर्मानुसार कार्य नहीं कर सकता, कई जगह ऐसा देखा जातो हैं। रसायणविश्वान और पदार्थाविश्वानमें हम भी इस शिवतिविवाधा (Counteraction or Neutralisation of forces) के अनेक द्रष्टान्त देखा सकते हैं।

प्राचीन प्राभाकरोंने जे। आठ प्रकारके पदार्श स्वीकार कि.पे हैं, उनमें शक्ति भी एक पदार्थ हैं। यथा—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, पारतन्त्य, शक्ति ओर निषाम। मीमांसकगण भी अन्य प्रकारके आठ पदार्थ स्वीकार करते हैं। यथा—

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, शक्ति और सादृश्य।

प्राभाकरोंके मतसे ईश्वरास्तित्व। नुमानकी तरह शक्ति और शक्तिकार्य अनुमानसिद्ध है।

आपत्ति हो सकती है, कि द्रव्य, गुण और कर्भमें शक्ति रहती है, सुतरां शक्ति पदोर्ध इन्हीं के अन्तभू क है. किन्तु प्राभाकरोंका कहना है, अनुमान द्वारा जाना जा सकता है, कि शक्ति द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय आहि-से स्वतन्त्र पदार्थ है। शक्ति सामान्यादिकी तरह नित्य वा स्थिर पदार्थ नहीं है। प्रामाकरों की युक्ति यह है, कि जिसके द्वारा जो कार्य निष्यन्त होता है, वही वह कार्यासाधिका शक्ति है। कार्यसाधन योग्यताविशिष्ट धर्मविशेष ही शक्ति शब्दवाच्य है। स्थलविशेषमं ऐसा भी देखा जाता है, कि प्रत्यक्ष प्रमाणादि द्वारा सुनिश्चित वस्तुशक्ति कई जगह यथायोग्य कार्या करनेमें समर्थं नहीं होती । अनलकी दाहिकाणिक, विषका प्रभाव, वीजकी अंक्र्रोटपादिका शक्ति सभी जगह किया प्रकाशमें समर्थ नहीं होती। जिसके अभावमें हो कार्यः का अभाव होता है, वही द्रव्यनिष्ठ धर्म है , किन्तु द्रव्यादि पदार्थ छोड कर भी शक्ति स्वतन्त्र पदार्थक्रवमें परि-कोर्सित है।

न्यायकुसुमाञ्जलिकार उदयनाचार्यका कहना है, कि न्यायदर्शनमें भी शक्ति पदार्थको अस्वीकार नहीं किया गया है। कारणत्वको ही न्यायदर्शनमें शक्ति कहा है। यथा—

सप्तपदार्थी संहितामें शिवादित्यने द्रव्यादि सक्तपका हो शक्ति नाम ग्ला है।

हम प्रकृतिको भी शक्ति कह सकते हैं। क्यों कि, जिसके द्वारा कोई कर्म निष्यन होता है, जिसमें कार्य-साधनकी योग्यता है, वही शक्ति है। प्रकृति शब्दके व्युटपित्तसाधनमें भो हम यही अर्थ पाते हैं। प्र उपसर्ग पूर्वक कृ धानुके उत्तर कर्त्तृ वाच्यमें कित प्रत्यय करके प्रकृति पद सिद्ध होता है। जो कुछ उत्पादन किया जाता है या प्रकृष्ट रूपसे कोई कार्य होता है, वहीं प्रकृति है। विज्ञानिभक्षका कहना है, कि साक्षात् वा परम्परा भावमें प्रकृति ही सब प्रकारका परिणाम साधन करती है। इसी कारण इसका प्रकृति नाम रखा गया है और इसी कारण प्रकृतिका दूसरा पर्याय शक्ति है। यह प्रकृति अजा, शक्ति, प्रधान, अध्यक्त, माया, तमः और अविद्या आदि नामोंसे प्रसिद्ध है।

पाणिनिकं मतसे उपादानकारण ही प्रकृति हैं। "जनिकत्त्र प्रकृतिः।" (पा शुप्रा२०)

पतञ्जलि, कैयर, जयादित्य और नागेश आदिने प्रकृतिको उपादानकारणक्षपमें ही समक्षा है। नैयायिकों ने जो कारणस्वको ही शक्ति कहा है, पाणिनिके अभि-प्रायानुसार प्रकृतिको ही उस शक्तिका प्रतिनिधि वा पर्याय कहा जा सकता है।

वशिष्ठदेवका कहना है, "वामन रूप विनिमुं क्त जगत् जिस पर अवस्थान करता है उसे काई प्रकृति, काई माया, कोई अणु इत्यादि नामों से पुकारते हैं।" श्रो मद्भागवतसे जाना जाता है, कि प्रकृति पुरुष और काल ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। पुरुष और काल ब्रह्मकी ही अवस्थाविशेष है। प्रकृति ब्रह्मकी ही शक्ति है। मायावादो प्रकृतिको ही माया कहते हैं।

हम योगवाशिष्ठ-रामायणमें देखते हैं, कि परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न सारी सत्ता ही शक्ति हैं। इससे जाना जाता है, कि पदार्थमाल ही शक्ति है। शक्ति हो द्रव्य गुण कर्म आदि विविध नामोंसे परिचित है। भिन्न भिन्न पदार्थशक्तिकी हो भिन्न भिन्न अवस्था विशेष हैं। आकाश, देश, काल, दिक्, परमाणु, मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय, इच्छा, प्रयत्न—ये सभी शक्तिविशेष हैं।

वैशेषिकदर्शनमें उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकञ्चन, प्रसारण और गमन यह जो पांच प्रकारके कर्मों की बात कही गई है, यह पञ्चकर्गभी शक्ति व्यतीत और कुछ भी नहीं है।

हम ऋग्वेद पढ़नेसे समक सकते हैं, कि यह विशाल विश्वश्रह्माएड श्रीभगधान्की इच्छासे उत्पन्न हुआ है। वेदान्त पढ़नेसे जाना जाता है, कि परमेश्वरने मायाशक्ति द्वारा इस जगत्को सृष्टिको है। परिडतवर वालेशने इच्छाशक्तिको हो जगत्की मूलशक्ति कहा है।

हम बाह्य जगत्में ताप, तिहत्, चुम्बुकाकर्षण, माध्याकर्षण, आलोक, शंसायनिक आकर्षण आदि शिक्तकी विविध लोला देखते हैं। ये सब शिक्तियां श्रीमगवानकी ही इच्छाशिक-प्रणोदित हैं तथा मूलतः एक हैं। यद्यपि हम शिक्तके भिन्न भिन्न प्रकाश देखते हैं, किन्तु ताप, तिहत् और आलोक आदि एकमाल शिक्तका हो भिन्न भिन्न प्रकाश माल है। ऋग्वेदमें लिखा है—

> "भगने यत्ते दिवि वर्काः पृथिक्यां गदोधोष्वप्ता यजत्र । येनान्तरिका मुर्वोततन्थ त्वेषः स भानुरर्धायो तृचक्ताः ॥" ( शुक् ३।२२।२ )

अर्थात् हे परमदेव! घुलेकिमें जा तेजःशक्ति विद्य-मान हैं वह तुम्हारो हो ज्योतिः है, पृथिवो पर दाह पाकादि कियानिष्पादक रूपमें जो जा तेज देखनेमें आते हैं, वह भी तुम्हारे ही तेज हैं, बृक्षादिमें जा तेज विद्य-मान है, वनस्पति आदिमें जा सामान्य तेज हैं, जलमें जा उर्व तेज हैं, वह भी तुम्हारे हो तेज हैं। तुम हो वायुक्तपमें समम आकाशमें तेजस्वकृप वर्शमाम हो।

पक ही परमतस्वकी शक्ति कहीं अग्निक्यमें, कहीं तिइत् कपमें, कहीं आदित्यक्पमें और सभी जगह वायुक्पमें प्रतिष्ठित हैं। अग्नि, वायु, आदित्य पे क्रिलेक्निमें वर्रामान हैं। पे कभी चेतनकप धारण करते और कभी अचेतन कपमें अवस्थान करते हैं। निरुक्त कारने लिखा है—

"इतरेतरो जनमानो भवन्तीतरेतरो पृकृतयः।" ऋग्षेदमें अग्निकी प्रार्थानामें लिखा है— ''अप्टारने सधिष्टव सीषधीरनुरुध्यसे । गर्भे सखाबसे पुनः।" (ऋक्⊂ा४३।६)

अर्थात् हे अग्ने ! तुम हो जलमें प्रवेश करते हो, तुम ही ओषधियोंकी सृष्टि करके उनके गर्भमें प्रविष्ट हो कर रहते हो, वही तुम फिर इनके अपस्यक्रपमें उत्पन्न हुए हों।

अधर्षचेदमं कहा है—''दिव' पृथिबीमन्तरीन्न' ये विद्यु-तमनु सम्रान्ति । ये दिश्वन्तये बाते अन्तस्तेभ्योऽग्निभ्योहुतम-स्त्येतत्।" (अथर्ष वेद ३।२१।७) अर्थात् च लोकमं भूलेकमं तथा इन दोनेकि मध्य-वर्ती अन्तरीक्ष लेकमं जो प्रवेश कर सञ्चरण करते हैं, जो तड़ित्के आकारमें प्रकाशित होते हैं, जो उपे।ति-श्चकमें सञ्चरण करते हैं, जो बिलोक्ट्यापी दिक में फैले हुए हैं, जो सर्वजगत्के आधार हैं, जो स्वात्मरूपमें वायुमें विद्यमान हैं, हम विश्व जगत्के अनुप्राहक उसी अग्निका होम करते हैं।

श्रतिके ये सब प्रमाण पढ़नेसे स्पष्ट मालूम होता है, कि जगतकी आदिसभ्य आर्यजातिने जगत्की प्राचीन-तम साहित्य ऋग्वेदमें शक्तिके एकत्व (Unity of torces) सम्बन्धमें साप्ट व्यक्त कर रखा है। इम वेदके ये सद प्रमाण पढ़नेसे और भी समक सकते हैं, कि अविगण एक हो शक्तिक भिन्न भिन्न प्रकाशके विषयसं अच्छो तरह जानकार थे। जा शक्ति इस विशाल विश्वप्रपञ्चके दूश्यादृश्य सब प्रकारके पदार्थी में विद्यमान है, वही शक्ति हम लेगोंकी आत्माक अन्तस्तल प्रदेशमें रह कर हम लेगिकि सभी प्रकारके कार्यों का नियमन करती है। फिर यही शक्ति कभी ताप, कभी तिहत, कभी आलेक, कभी अग्नि, कभी वाय, कमो जल, कमो शुन्य आदिके तेजके आकारमें प्रकाश पातो हैं। शक्तिका प्रकटन (Unity of forces) और शक्तिका पृथक प्रकटन (Transformation of forces) आधुनिक विश्वानका एक विशिष्ट सिद्धान्त है। अति प्राचीन ऋग्वेदके समय भो हिन्दूके हृदयमें यह सिद्धान्त उद्धासित हुआ था।

हम देवोमाहातम्य या चएडी पाठ करके भी शक्ति अति सूद्म दार्शनिक और वैद्वानिक तत्वको जान सकते हैं। विद्वानिवद्वगण जिसे विश्वशक्ति (Cosmo-physical Energy) कहते हैं, ईश्वर-विश्वासी दार्शनिकगण जिन्हें विश्वप्राणशक्ति (Gosmopsychical Energy) नामसे पुकारते हैं तथा सुपण्डित हारवर्ट स्पेन्सर जिन्हें इस विशाल विश्वप्रसिवनी अहाय महाशक्ति (Inscrutable Power) नामसे अभिहित करते हैं, मार्क्ष खपुराणान्तर्गत देवीमाहारम्यमें उन चिन्मयो जगन्मयो अहाय महाशक्तिकी अति सुन्दर प्रतिच्छवि अङ्कित हुई है। शक्तिका ऐसा सूद्मतत्त्व अन्यत दुर्लभ है। पाश्वात्य विज्ञानमें 'पावर' (Power), 'फोर्स' (Force) और 'पनजों' Energy) पे तोन शब्द हा शक्त शब्द के प्रतिनिधिक्तपमें व्यवहृत होते हैं। गैनो (Ganot) का कहना है, कि जिसके द्वारा स्थितिशील पदार्थ गतिविशिष्ठ होता है तथा गतिशील पदार्थकों गति संबद्ध होती है, या जिसके द्वारा किसो भी प्रकारका परिवर्षन साधित होता है, वहो 'फोर्स' या शक्ति है। जिस शक्ति द्वारा गति प्रवित्ति होती है, उसका नाम पक्सिलारेटिं फोर्स (Accelerating Force) है। जो शक्ति गतिको प्रतिबंधक है, उसका नाम Retarding Force है।

धैझानिक पण्डित पस, पल, नली पम॰ प॰ महोदय-की शक्ति सम्बन्धमें संझा भी गैनोरकी संझा जैसी है। प्रोफेसर हालमैन (Halman)ने गति-शक्ति (Energy of motion), क्रियामाण शक्ति (Kinetic Energy), माध्याकर्षण शक्ति (Energy of Gravitation), ताप (Heat), स्थितस्थापकता शक्ति (Energy of Elasticity), योगाकर्षण वा संघात-शक्ति (Cohersion Energy), ताड़ितशक्ति (Electrical Energy) इन्हें शक्तिक्पसे वर्णन किया है। हाल मैनकी 'फास्वे' और 'पनजीं'की संझा पूर्वप्रदर्शित शक्ति संझाकी ही अनुक्रप हैं ।

प्राफेसर प्रायट पलेन (Grant Allen) ने शिषत-को समभानेमें केवल 'पावर' (Power) शब्दका हो प्रयोग किया है। उनके मतसे यह पावर दो प्रकारका है—फोर्स और पनर्जी। इन्होंने फोर्स और पनर्जीका भिन्न भिन्न नाम रखा हैं, उनका कहना है, कि इस 'पावरके' और भी कई भेद हैं। यथा—Aggregative Power वा योगाकर्षणशिक्त, Separative Power या विप्रकर्षणशिक्त, Molar Power या संस्था-निक शिषत, Molecular Power या आणिवक शिक्त, Atomic या पारमाणविकशिक्त, Electric या तोड़ित

<sup>\*</sup> Force is anything which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of Body.

शक्ति, Gravitation या माध्याकव<sup>ण</sup>ण शक्ति, Chemi eal affinity या रासायनिक शक्ति।\*

उधर परिजतप्रवर हार्गर्ट स्पेन्सरने Force को ही शक्ति शब्दके प्रतिनिधिकपमें व्यवहृत किया है। हार्वर्ट स्पेन्सर अझे यता वादो थे। उनके मतसे शक्तितत्त्व भी अझे यहै। शक्ति नापनेका कोई उपाय नहीं है। वे कहते हैं,—

"Force, as we know it, can be regarded only as certain conditioned effect of the unconditioned cause,"

अर्थात् शक्तिके मूलतस्य सम्बन्धमें हम कुछ भी नहीं जानते, पर हां इतना जकर है, कि यह किसी अपिरिच्छन्न कारणका एक निर्दिष्ट कार्यफलमात्र है। हार्वर स्पेन्सरका शक्तितस्य भी सूक्ष्म दार्शनिकता और वैद्यानिकताका परिचायक है। स्पेन्सरने शक्तिकी नित्यता ( Persistence of Force ) की स्वीकार किया है। उनका कहना है, कि आद्या शक्ति नित्या और

motion of bodies. Energy is power to change the state of motion of a body.

\* एलेन साइबके एक प्रन्थका नाम "Force and energy" है। उसमें लिखा है, A Power is that which initiates or terminates, accelerates or retards motion in one or more particles of ponderable matter or of the ethereal medium.

Allen साहबने 'फोर्स' और 'एनजीं'-का जो नाम रखा है, यहां वह भी उल्लेखयोग्य हैं। जैसे—A Force is a power which intiates or accelerates aggregative motion, while it resists or retards separative motion in two or more particles of ponderable matter.

An Energy is a Power which resists or retards aggregative motion while it initiates or accelerates separative motion in two or more particles of ponderable or of the Ethereal medium.

Vol, XXII, 135

सर्वेद्यापिनी है। यह शक्ति अनिदि और अनन्त है,— यथा—

"By persistence of force we really mean the persistence of some cause which transcends over knowledge and conception. In asserting it, we assert an unconditioned reality without beginning or end."

जो आद्य कारण क्षम लोगों के झान और धारणा के अतीत है, शक्तिका स्रोतत्य स्वीकार कर हम यथा धोमें उस दुर्झेय कारणका अस्तित्वं स्वीकार करते हैं। वह आद्य कारण ही आद्य क्तरहित एक अपरिच्छिन्न सत्ता-विशव है।

हावेद स्पेन्सरने इसी शक्तिका Mysterious आर Inscrutable Force नाम रखा है। उनके मतसे यह महाशक्ति ही इस विशाल विश्वब्रह्माएडको प्रसविती है। हम लोगोंके मार्क ण्डेपेक्त चएडी वा देवीमाहारम्यमें यही एक तत्त्व 'सैव विश्व' प्रसूचते' वाक्यमें स्चित है। इस शक्तिका विषय सोचनेसे बुद्धि ठिकाने नहीं रहती—ज्ञान अनन्तमें दुव जाती है।

चुम्बक-शक्तिया Magnetic force के सम्बन्धमें शक्तिविज्ञानमें यथेष्ट आलोचना देखी जाती है। शक्ति-वादी वैज्ञानिक पण्डितोंने Kinetic तथा Potential Energy के सम्बंधमें भी यथेष्ट आन्दोलन किया है। व्यवहारिक विकानमें इन दोनों प्रकारके 'एनजीं'का यथेष्ट प्रयोजन दिखाई देता है | Dynamics नामक शक्ति-विज्ञानमें इस विषय पर विशव आलोचना को गई है। बाह्य बेगादि प्राप्त शक्ति हो साधारणतः Kinetic Energy कहळाती है। फिर द्रथ्यादिके अभ्यन्तर जो शक्ति है, वही Potential Energy है। अधःपतनशील द्रव्य, चलनात्मक गोला, काइनेटिक पनजीका उदाहरण है। फिर उधर स्थितिस्थापक द्रव्यकं अभ्यन्तर जो धर्म असुरुधान करके स्थितिस्थापकता शक्ति प्रकाश करता है, उसको Potential Energy का उदाहरण कहते हैं। जैसे-एक बेंतको फुका कर छोड़ देनेसे वह पीछे अपनी भीनरी शक्तिक बल आपे आप पूर्ववत् सरलभाव धारण करता है। ये दोनों शब्द कियामाण

या उदित Kinetic वा शांत Potential नामसे अभि-दित हो सकते हैं।

हम पातञ्जलदर्शनमें भी ये हो शब्द देखते हैं। वैशेषिक-दर्शनमें भी संस्कार, वेग, नोदन इत्यादिकी आलोचना है। ये सब विषय भी प्राचीन हिन्दुओं के शक्तिविज्ञानके आलोच्य विषय समक्षे जाते थे।

भारतीय शास्त्रादिकी पर्यास्त्रीचना करनेसे देखा जाता है, कि शक्तिविज्ञानके सम्बंधमें अनेक सुक्ष्म-तत्त्वके सुत्र वेदमें, उपनिषद्भें, दार्शनिकशास्त्रमें, धर्म-विज्ञानमें और पुराणादिमें लिपिवद हुए हैं। आधु निक पाश्चात्य विद्वान जडविद्वानके उन्नति साधनमें चेष्टा कर जिस सुक्षम सिद्धांत पर पहुंचे हैं, वह ंसद्धांत क्रमशः भारतीय ऋषियेंके सिद्धांतका निकटः यत्ती होता है। ये लोग अभी कहते हैं. Matter is for ce and conversely force is matter अर्थात जड हो शक्ति है और शक्ति ही जड है। इमलोगोंके धर्म-शास्त्रका कहना है, "सर्व शक्तिमयं जगत"। श्रो-चएडीमें लिखा है, "नित्यैव सा जगनमूर्शिस्तया व्याप्तमिदं जगत्"। दार्शनिकोंने बहुत पहले कह रखा है, 'शक्ति शक्तिमतीरभेदात् ।' आधुनिक विशानने जड़-पदार्थके क्षुद्रतम अंशका 'इलेक द्रन' नाम रखा है, यह भी शक्तिकी अवस्थाविशेष है।

शक्तिक (सं०पु०) १ शक्ति देखो । २ गंधक । शक्तिकर (सं० क्रि०) शक्तिक्रद, बलकर । शक्तिकुमार (सं०पु०) १ एक कवि । २ एक श्रेष्ठिपुत्र । (दशकुमारच०)

शक्तिप्रह ( सं० पु० ) शक्तिं गृहातीति शक्तिप्रह (शिक्षणांगुलाङ्क शेति। पा ३।२।६) इत्यस्य वार्शिकोक्त या अच्। १ शिव, महादेव। २ कार्शिकेय। शक्तेः प्रहः प्रहणं। ३ शक्तिका अर्थ बतलानेवालो, शक्ति या वृक्तिका झान। ४ वह जो भाला या बरछो चलाता हो, भालाबरदार। (वि०) ५ शक्तिको प्रहण करने वाला।

शक्तिप्राह्म (सं॰ पु॰) शक्तिं गृह्णांति प्राह्यति च शक्ति-प्रह्-णिच्-ण्युल्। १ शक्तिगृहीता। २ शब्दका शक्तिवोधक हेतु, शब्दशक्तिक्षान।

पहले रुद्धके व्यवहारानुसार संकेतका प्रहण, पोछे उपवासादि द्वारा शक्तिकान होता है। शब्दशक्ति देखो। शक्तिजागर (सं को ) तन्त्रभेद। शक्तिइ। सं वि वि ) शक्तिं जानातोति हाक। शक्तिः श्वाता, जो शक्ति जानते हों। शक्तितन्त्र (सं० ह्यो०) तन्त्रभेद, शक्तिविषयक तन्त्र । शक्तितस् (सं० अव्य० ) शक्ति-तसिल्। शक्तिके अनुसार, यथाशकतः शक्तिता (सं० स्त्रो०) शक्ते भावः तल्टाप्। शक्तिका भाव या धर्भ, शक्तितव । शक्तिदास-मायावीजकलपके प्रणेता। शक्तिदेव ( सं० पु० ) एक शाक्ततम्बके रचयिता । शक्तिधर (सं॰ पु॰) धरतीति धृः अच्, शक्तेधरः। १ कार्त्तिकेय। (ति०) २ शक्तिधारक, ताकतवर। शिवतध्वज (सं० पु०) कार्त्तिकेय, स्कन्द । शक्तिन (सं० पु०) वशिष्ठके एक पुलका नाम। शक्ति देखो।

शक्तिनाध (सं॰ पु॰) शिवलिङ्गभेद । शक्तिन्यास (सं॰ क्की॰) तन्त्रभेद । शक्तिपणं (सं॰ पु॰) सप्तपणं वृक्ष, छितवन । शक्तिपाणि (सं॰ पु॰) शक्तिरस्त्रविशेषः पाणे यस्थ । कार्शिकेय, सकन्द । (इलायुध) शक्तिपुजक (सं॰ पु॰) शक्तेः पूजकः। १ वह जो शक्तिकी उपासना करता हो, शाक्त । २ तान्त्रिक, वाममार्गी । शक्तिपुजा (सं॰ स्त्रो॰) शक्तेः पूजा। १ शक्तिका शक्तिपुजा (सं० स्त्रो॰) शक्तेः पूजा। १ शक्तिका

शावत द्वारा होनेबाला पूजन। २ तन्त्रभेद। शांक्तपूर्व (सं०पु०) पराशर, शक्तिके पुत्र। शक्तिबोध (सं०पु०) शहीबोधः। १ शब्दशक्तिका ज्ञान, शब्दके अर्थका बोध। २ तन्त्रभेद।

शिषतभद्र—चुड़ामणि नामक प्र'थके रचयिता। शिषतभृत् (सं०पु०) शिषतं विभत्तीति भृ-िकष् तुक् च। १ कार्शिकेय, स्कन्द। (ति०) २ शिषत नामक अस्त्रधारो।

शिवितभैरव ( सं॰ इही॰ ) त'त्रभेद । शिवतमत् ( सं॰ त्रि॰ ) शिवित वि<sup>ष्</sup>चतेऽस्य शिक्त-मतुप् । शिवतविशिष्ट, शीक्तयुक्त, तोकतवर । शिक्तमसा (सं० स्त्री०) शिक्तमान् होनेका भाष या धर्म।
शिक्तमत्व (सं० ह्वी०) शिक्तमतो भाषः शिक्तमत्
भावे त्व। शिक्तमान्का भाष या धर्म, शिक्त।
शिक्तमन्त्व (सं० ह्वी०) शिक्तदेवताका मन्त्व, वह मन्त्व
जो शिक्तके उपासक प्रहण करते हैं।
शिक्तमय (सं० ति०) शिक्तस्वरूपार्थे मयट्। शिक्त
स्वरूप।
शिक्तमान (सं० ति०) शिक्तमत् देखो।

शक्तिमान् (सं० त्रि०) शक्तिमत् देखो। शक्तियशस् (सं० स्त्री०) विद्याधरोभेद। (कथासरित्सा० ५६।११)

शक्तियांमल (सं० क्की०) यामल तन्त्रभेद। इसमें शक्ति माद्दात्स्य विस्तृत रूपसे वर्णित है। शांक्तरक्षित (सं० पु०) किरातराजपुत्रभेद।

( कथासरित्सा० ७६।१६ )

शक्तिरत्नाकर—तन्त्रभेद । शक्तिवन—वनतीर्धभेद । भविष्योत्तरपुराणमें इस वनका माहातम्य कीर्शित है ।

शक्तिवस्लभ—रसकौमुदीके रचयिता। शक्तिवर (सं० पु०) एक योद्धा। शक्तिवादी (सं० पु०) यह जो शक्तिको उपासना

करता हो, शाक्त । शक्तिकोर (संकृतक) सह को शक्तिको उपासना करता

शक्तिवीर (सं० पु०) यह जो शक्तिको उपासना करता हो, वाममागी।

शक्तिवेग ( सं० पु० ) विद्याधरभेद ।

(कथासरित्सा० २४।११)

शक्तिवैकल्य (सं० क्ली०) १ शक्तिका नाश, कमजोरी। २ असमर्थाता।

शक्तिशोधन (सं॰ पु॰) शाक्तोंका एक संस्कार । इसमें वे किसी स्त्रीको शक्तिको प्रतिनिधि बनानेसे पहले कुछ विशिष्ट क्रियाएं वरके उसे शुद्ध करते हैं।

शक्तिष्ठ (सं कि ) जिसमें शक्ति हो, शक्तिशाली, ताकतवर।

शक्तिसङ्गमतन्त्र (सं ० क्की०) तन्त्रप्रन्थभेद । शक्तिसङ्गमामृत (सं ० क्की०) तन्त्रभेद । शक्तिसम्पन्न (सं ० त्रि०) शक्तिसे युक्त, बळवान् , ताकत-वर । शक्तिसाधन (सं० ह्वी०) शक्तिपृजाके समय स्त्रोसह-शाक्तोंको उपासना-प्रक्रियाविशेष। शक्तिसिंह (सं० पु०) एक राजाका नाम। ये मदन-रत्नके प्रणेता मदनसिंहके पिता थे। शक्तिसेन (सं० पु०) काश्मीरके एक धनाट्य व्यक्ति। (राजतर० क्षे।२१६)

शक्तिस्वामी--कर्कोट वंशोद्भव राजा मुक्तापीड़के मन्त्री। इनके पिताका नाम था मित्र। (राजतर०) शक्तिहर (सं० त्रि०) बलनाशकारी, बलहारक। शक्तिहस्त (सं० पु०) स्कन्दमेद।

शक्तिहीन (सं० वि०) १ जिसमें शक्तिका अभाव हो, निर्वेळ, नाताकत । २ हीजड़ा, नामर्द, नपुंसक । शक्तिहेतिक (सं० वि०) शक्तिहे ति प्रहरणास्त्रं यस्य । शक्तिअस्त्रधारी योद्धा, जो शक्तिअस्त्रधारण करते हैं। पर्याय—शाक्तिक, स्रक्ष्यायुधधर । (शब्दरत्ना०)

पयाय—शाक्तक, लक्ष्यायुधधर । (शब्दरत्नाव) शक्तो (संव पुठ) १ एक प्रकारके मालिक छन्दका नाम । इसके प्रत्येक चरणमें १८ मालाएं होती हैं। और इसकी रचना ३+३+४+३+५ होती हैं। अन्तमें सगण, रगण या नगणमेंसे कोई एक और आदिमें एक लघु होना चाहिए। इसकी १, ६, ११ और १६वीं माला लघु गहती है। यह छन्द भुजङ्गी और चन्द्रिका गुक्तकी चाल पर होता है। यह छन्द भुजङ्गी और चन्द्रिका गुक्तकी चाल पर होता है। अन्तर यह है, कि वे गणबद्ध होते हैं। और यह खतंत्र है। यह छन्द फारसीके 'करीमा बबल-शाय बर हाल मां। कि हस्तम् असोरे कम'दे हवा'-की बहरसे मिलता है। २ शक्तिवाला, शक्तिशालो, बलवान ।

शकोवत् (सं० ति०) शक्तियुक्त, बळवात् । शक्तु (सं० पु० क्ळी०) शकः बाहुळकात् तुन् । भज्जित यवादिच्यूर्णं, भुने हुए जी, चने आदिका आटा, सन्तू ।

भुननेके बरतनमें पहले उसे भुन कर भूकी अलग कर ले, पीछे जाते में पीसे। इस प्रकार जे। वस्तु तैयार है। ती हैं उसे सक्तु या सक्तू कहते हैं। यह सक्तू धान, जी और खने आहिका होता है। इनमें से प्रत्येकका गुण भिन्न भिन्न है।

जीके ससूका गुण-शीतवीर्या, सम्निप्रदीपक, लघु, सारक, कफ और पिक्ताशक, दक्ष और लेखन गुण-युक्त। यह ससू पानीमें या और किसी तरल पदार्थमें घोळ कर पोनेसे वळदायक, शुक्रवद्ध क, शरीरका उप-चयकारक, मेदक, तृतिकारक, मधुररस और उत्तरोत्तर वळवद्ध नेशोळ तथा कफ, पित्त, श्रान्ति, श्रुधा, पिपासा, चण और नेत्ररोगिवनाशक होता है। यह रौद्र, दाह, पथ-पर्य उन और व्यायामपरिपीड़ित व्यक्तियों के लिपे विशेष उपकारी है।

चने और जीका सत्तू—चना और जी समान भाग
ते कर पूर्वोक्त प्रकारसे जो सत्तू बनता है, उसे चने जी-का सत्तू कहते हैं। यह सत्तू प्रीष्मकालमें घी और चीनांके साथ मिला कर खानेसे विशेष उपकार होता है।

धानका ससू —धानको भून कर उक्त प्रकारसे ससू तैयार करनेसे उसे धानका सत्त् कहते हैं। यह ससू अग्निकारक, लघु, शोतबीय, मधुररस, ब्राही, रुचि कारक, हितजनक, बलप्रदायक और शुक्रवर्डक होता है।

वैद्यक्यास्त्रमें सत्तू खाना समय-विशेषमें निषिद्ध बनाया है। खानेके बाद सत्तू खाना मना है। सत्तू को दांतसे चबा कर या रातको नहीं खाना चाहिए। अधिक परिमाणमें सत्तू खाना मना है, जलमें घोल कर ही सत्तू खाना चाहिषे दूसरेमें नहीं। सत्तू खानेके समय जल न पीना चाहिषे। भक्षणकालमें पुनर्द त सत्तू खाना भी निषद्ध है। दूसरे दृष्यके साथ मिला कर सत्तू सेवन करे और उसके ऊपर दूसरा सत्तू डाल दे, तो उसे पुनर्द त सत्तू कहते हैं। मांसादि आमिष द्रष्य या दूधके साथ सत्तू खाना मना है। गरम सत्तू खाना भी हानिकारक है।

ज्योतिषमें लिखा है, कि जन्मतिथिके दिन जन्म-तिथिकी पुजादि करके सत्त्र भोजन करें। उस दिन सन्नू खानेसे रिपु विनष्ट होता दें तथा निरामिष भोजन से दूसरे जन्ममें पाण्डित्यलाभ होता है।

मेष संक्रान्तिमं देवता और पितरोंके उद्देशसे जल पूर्णघटके साथ ब्राह्मणको शक्तु दान करनेकी विधि है। जो इस दिन शक्तु दान करते हैं, ये सभो पापोंसं विमुक्त होते हैं।

चातुर्मास्य वसमे प्रातःस्नानके बाद घृतशक्तु दक्षिणा देनेको विधि है। शक्तुक (सं० पु॰) भावप्रकाशके मतसे एक प्रकारका बहुत तीव और उप्र विष जो भसींड़के समान होता है। पीसनेसे यह सहज हीमें पिस कर सक्त्र समान हो जातों है।

शक्तुफला ( सं॰ स्त्री॰ ) शमीवृक्ष, सफेद कीकर। ( अमर॰ )

शक्तुफलिका (सं० स्त्री०) शक्तुफली देखो। शक्तुफली (सं० स्त्री०) शमीवृक्ष, सफेद कीकर। (शब्दरत्ना०)

शक्तयर्क्ष (सं० पु०) शक्तेरदुर्पः । शक्तिका अर्द्ध परि-माण। श्रमसे जब कुक्षि, ललाट और प्रीवासे पसीना निकले और दीर्घ निश्वास बहे, तो समक्तना चाहिये शक्तिका आधा प्रयोग हुआ है।

शक्ति (सं० पु०) वशिष्ठमुनिक उपेष्ठ पुत । एक दिन इक्ष्वाकु वंशोय राजा कलमायपाद आखेटको गये थे । वहां क्षुधा तृष्णासे अति कातर हो बनमें जाते जाते एक व्यक्तिके जाने लायक एक सङ्कीर्ण पथ पर पहुंचे । उसी पथसे उन्होंने शिक्तिको आते देखा । राजाने शक्तिको राक्तेसे हट जाने कहा । इस पर शक्तिने उत्तर दिया, 'यह मेरा पथ है । राजगण ब्राह्मणको पथ्पदान करेंगे, यहा सनातनधर्म है, अतपव पथसे में हट नहीं सकता।' इस प्रकार दोनोंमें भगड़ा खड़ा हो गया । पीछे राजाने मोहवशतः उन्हें चाबुकसे मारा । इस पर मुनिश्चेष्ठ शिक्तने कृद्ध हो कर राजाको शाप दिया, 'में तपस्ता हं, तुमने मुक्तसे राक्षसकी तरह पीटा, इस कारण आजसे तुम राक्षस हो कर रहोगे।' राजा मुनिके शापसे राक्ष-सत्वको प्राप्त हुए तथा संयोग पा कर पहले उन्होंने इसो शिक्तका मक्षण किया। (भारत १११७७ व०)

शक्त ( सं ० त्रि ० ) प्रियंवद, प्रियवादी । ( अमरटीका भरत) शक्तु ( सं ० त्रि ० ) प्रियंवद, प्रियवादी ।

शक्मन् (सं०पु०) शक (अशिशिकिम्यो छन्दिस । उपा् ४।१४६) इति मनिन् । १ शक्ति । २ इन्द्र । (उज्ञ्बस) (क्को०) ३ कर्म । (मृक् ह।३४।३)

शक्य (सं० ति०) शक (शक्तिसहोश्च। पा शश्यहरू) इति यत्। १ समर्थनीय, किया जाने योग्य, जे। किया जा सके, कियासम्भव । २ शक्तियुक्त, जिसमें शक्ति हो। ३ शक्ताश्रय, शकिका आश्रय। (पु०) ४ शब्दशिक के द्वारा प्रकट होनेवाला अर्थ। अभिधा, लक्षण और व्यञ्जना तीन शब्दकी वृत्ति हैं, जहां शब्दका अर्थवेध होता है, उसे शक्य कहते हैं। शब्दका शिक्त द्वारा अर्थ वेधिपद शक्य है। शिक्तवादमें लिखा है, कि ईश्वरकी इच्छाका नाम संकेत हैं, यही संकेत शिक्त है, इच्छा द्वारा अर्थवेधिक जो पद हैं, उसे वाचक या शक्य कहते हैं।

शब्दशक्ति देखो ।

शक्यता (सं० स्त्री०) शक्य दोनेका भाव या धर्म, कियो-त्मकता।

शक्यतावच्छेदक (सं० ति०) शक्यताया अवच्छेदक'। शक्यांशमें भासमान धर्म। शक्य पदार्थके असाधारण धर्म है, जिस धर्म द्वारा अर्थकी शब्दसङ्के तिवषयता वेधिगम्य होती है, वही धर्म है।

शुष्पप्राप्ति (सं क्ली ) त्यायदर्शनके अनुसार प्रमाताके वे प्रमाण जिनसे प्रमेद सिद्ध हे।ता है।

ग्रास (सं० पु०) शक्नोति दैत्यान् नाग्रियतुं शक (स्फायितंचीति। उण् २।१३) इति रक्। १ दैत्यों का नाश करनेवाले, इन्द्र। २ कुटज्ञवृक्ष, कोरेया। ३ अर्जु नवृक्ष, कोह वृक्ष । ४ इन्द्रयव, इन्द्रज्ञो । ५ ज्येष्ठा नक्षत्र। इस नक्षत्रके अधिष्ठाता देवता इंद्र हैं। इन्द्र दखो । ६ रगणके चौथे भेद अर्थात् (ऽ॥ऽ) को संज्ञा जिसमें छः मातापं होती हैं। (लि०) ७ समर्था, येग्य! (मृक् ४।१६१६)

शककारमुक (सं० क्वी०) शकस्य इंद्रस्य कार्मुक । इंद्र-धनुष।

शकक मारिका (सं० स्त्री०) शक्तस्य कुमारिका, शक-कुमारी, शक्तध्वजयष्टिविशेष। शक्रमातृका देखो। शक्रकेतु (सं० पु०) शक्तस्य केतुः। इन्द्रध्वज।

शकततु (स०पु०) शकस्य कतुः । इन्द्रध्वज्ञ । शककोड्राचल (सं०पु०) शकस्य कोड्राचलः कोड्रापर्वतः ।

सुमेर पर्वत । इन्द्र इस पर्वत पर कोड़ा करते हैं, इस लिपे इसको शककोड़ाचल कहते हैं।

शक्रगोप (सं० पु॰) इन्द्रगोप नामक कीड़ा। बीरबह्टी। शक्रवाप (सं० ह्वी०) इन्द्रधनुष।

शकत (सं • पु • ) शकाज्जायते इति जन-उ । १ काक, कीआ। (ति • ) २ इन्द्रजातमात । शकता (सं• स्त्री•) इन्द्रवाद्यणी लता, इन्द्रायण, इनारन।

शकजात (सं० पु०) शकाज्ञातः । शकज देखो । शकजाञु (सं० पु०) रामायणके अनुसार एक वानरका नाम । (रामायण ६।७५।६१)

शक्तजाल (सं० क्षी०) इंद्रजाल।

शकतित् (सं०पु०) शकं जितवान् जि-किप् तुक्च।
१ संद्रविजयो रावणके पुत्र मेघनाद। (ति०) २ इंद्रजेता, इंद्रको जीतनेवाला।

शकतक (सं० पु॰) भागका पेड़ !

शकत्व (सं० क्की०) शकस्य भावः त्व । शकका भाव या धर्म, इंद्रत्व ।

शक्तदिश् (सं० स्त्री०) शक्तस्य दिक् । पूर्व दिशा । इस दिशाके स्वामी इंद्र माने जाते हैं।

शक्तदेव (सं०पु०) १ इंद्र। २ कलिङ्गके एक राजाका नाम। (भारत भोष्मपर्व) ३ हरिवंशके अनुसार श्रुगालके एक पुत्रका नाम।

शकरेवता ( सं० पु० ) इंद्रदेवता ।

शक्तदैवत (सं० क्षी०) ज्येष्ठा नक्षता। इसके खामी इंद्रमाने जाते हैं। (बृहत्स० ७१२)

शक्तद्रुम ( सं॰ पु॰ ) शकस्य द्रुमः । १ देवदारु । २ वकुल-ृवक्ष, मौलसिरी ।

शक्रधनु ( सं ॰ पु॰ ) इन्द्रधनुष ।

शक्षधनुस् (सं० क्वी०) शकस्य धनुः। ४ द्रधनुष ।

आकाशमें यह धनुष दिखाई देनेसे शुभाशुभ कैसा फल होता है, वृहत्संहितामें वह विषय इस प्रकार लिखा है—

स्र्यंकी नाना प्रकारकी वर्णयुक्त किरण वायु द्वारा विघटित हो कर मेघयुक्त आकाशमें जो धनुषका आकार दिखाई देना है, उसको शक्रधनुः करते हैं। किसी किसा आचार्यका कहना है, कि अनस्त नामक कुलनागके निश्वासंस इस इंद्रधनुषकी उत्पत्ति होता है। आकाशमे इंद्रधनुष दिखाई देनेके समय राजा यदि उसको और युद्धयाला करे, तो उन्हें युद्धमें पराजय होती हैं। इस धनुषके अच्छिन्न, अनितगाद, ज्योतिःविशिष्ट, स्निम्ध, विविध वर्णयुक्त, दो बार उदित या अनुलोम होनेसं शुभ

होता है। ईशान् अग्नि, नैर्फ़ात और वायु इन चार कोनोंमें यदि इंद्रधनुष उठे, तो उस स्थानक राजाका चिनाश होता है। मेघशून्य बाक्ताशमें यदि इंद्रधनुष दिलाई दे, तो भीषण महामारी उपस्थित होती है। इंद्र-धनुष जलमें दिखाई देनेसे अनावृष्टि, पृथिवी पर दिखाई देनेसं शस्यहानि, वृक्ष पर दिखाई देनेसे व्याधि, बत्मीकर्मे विखाई देनेसे शत्मय और रोतकी विखाई देनेसे सचिव-का विनाश होता है। अनावृष्टिके समय यह धनुष यदि पूर्वकी ओर दिखाई दे, तो अत्यन्त जलवर्षण तथा वृष्टिके समय दिखाई देनेसे जलनिवारण होता है। पश्चिमको और यह धनुष उगनेसे सब दा वृष्टि होती है। रातको यदि पूर्वकी और यह दिखाई दे, तो राजाका अमङ्गल तथा दक्षिण, पश्चिम और उत्तरकी ओर दिलाई देनेसे यथाकम सेनापति, नायक और मंत्रीका अमङ्गल होता है। रात्निकालमें इस धनुषके श्वेत, रक्त, पीत और कृष्णवर्ण होनेसे यधाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रका अमङ्गल होता है। ( बृहत्स० ३५ अ०) शकध्वज (सं ९ पु०) शकस्य ध्वजः। इंद्रध्वज्ञ, भाद्र-मासकी शुक्काद्वादशी तिथिमें पूजनीय इंद्रदेवत ध्वजा-कार पदार्थ । एक ध्वजाकार पदार्ध प्रस्तुत कर इ'र्-देवकं उद्देश्यसे भाद्रमासको शुक्का द्वादशो तिथिमें पूजादि कर बड़े समारोहसे उत्सव करना होता है। ( देवीपु० २१ अ० ) इन्द्रध्यज देखो । शकनन्दन (सं०पु०) शकस्य नन्दनः। १ इंद्रके पुत अर्थात् अर्ज्जन । २ इंद्रपुत्रमात । शकः नन्द्यतीति नन्दि-ल्यु। (ति०)३ इंद्रानव्दकारक। शक्रनेमो (सं० पु०) १ देवदारका वृक्षा २ मेषश्टङ्गी, मेढ़ासिंगी। ३ कुटजवृक्ष, कोरैया। शकापर्याय (सं ० पु० ) शकास्य पर्यायो नाम यस्य। १ कुटजवृक्ष, कोरैया । २ इंद्रवाचक । शक्तपादप (सं० पु०) शक्तस्य पादपः । १ देवदारका पेड । २ कुटजवृक्ष, कोरैया । शकपुर (सं० क्वी०) शकस्य पुरं। इंद्रपुर, अमरावतो। प्राक्रपुष्पिका ( सं ० स्त्रो० ) प्राक्रपुष्पी खार्थे कन् ततप्राप्, अत इत्वं। १ अग्निशिका नामका वृक्ष । २ कलिहारी, लाङ्गलो । ३ नागदमनो, नागदीना ।

शकपुष्पी (सं ० स्त्री०) शकपुष्पिका देखो । शकप्रस्थ (सं० क्लो०) इंद्रप्रस्थ, इसको पाएडवीने खाएडवयन जला कर बसायां था। (भागवत १०।७१।२२) शक्रवाणासन (सं० क्ली०) इंद्धनुषः। (रामायस ४।३१।११) शक्तवीज (सं• फली॰) इंद्रयव, इंद्राजी । (राजनि॰) शक्रभवन ( सं॰ क्ली॰ ) शक्रस्य भवन । स्वर्ग । (त्रिका॰) शक्रभिदु (सं०पु०) शक्रं भिनत्तीति भिदु किप्। इन्द्र-को द्वानेवाला, मेघनाद् । शक्रभूभवा (सं० स्त्री०) इन्द् वारुणी नामकी लता, इन्द्रायण। शक्रभूरह ( सं० पु० ) कुरजरक्ष, कुड़ा, कोरैया । अङ्गरेजी-में इसे Wrightia antidysenterica कहते हैं। शक्रमातृ (सं० स्त्रां०) शक्रस्य मातेव। इन्द्रकी माता अर्थात् भागीं। शक्रमातृका (सं० स्त्री०) शक्रस्य मातृकेव। १ इन्द्र-ध्वज । २ शकजनिली, भागीं। (काक्षिकापु०) शक्रमुद्धेन् (सं०पु०) शक्षरुपेव मूर्द्धा यस्य। बल्मीक, वाँवी। (त्रिका०) शकयव (सं को०) शकवीज, इन्द्रजी। (राजनि०) शकलोक (सं० पु॰) शकश्य लोकः। इन्द्रलोक, स्वर्ग । शक्तवली (सं०स्त्री०) शक्तिया बल्ली। शन्द्रवारुणी नामको लता, इ'द्रायण । शकवापी ( सं० पु०) महाभारतके अनुसार एक नागका ( भारत सभापकी) शकवाहन (सं०पु०) शकं वाहयतीति वह-णिच्-स्यु। इंद्रका याहन अर्थात् मेघ, बादल । शकरक्ष (सं० पु०) क्ट्ज रुझ, कोरैया। शकशरासन (संक्रहीक) शकस्य शरासनं। इंद्रधनुष। ( इस्रायुध ) शकशास्त्रिन् (सं ० पु० ) शक नामकः शास्त्री। कुटज-युक्ष, कोरया। (भाषप्०) शकशाला (सं ० स्त्री०) १ यश्चभूमिमें वह स्थान जहां इंद्रके उद्देश्यसे बलि दी जाती हो। २ प्रतिशय। शकशिरस् (सं क्रो०) शकस्य शिर इस । १ वल्मोक,

वावो ।

२ इंद्रमस्तक।

ग्रकसारिय (सं॰ पु॰) शकस्य सारिय। इन्द्रके सारियो अर्थात् मातिल ।

शकसुन (सं ० पु०) शकस्य सुतः। इन्द्रका पुत्र वालि जिसे रामने मारा था।

शकसुधा (सं० स्त्रो०) शकस्य सुधेत्र । कुंद्रक, गुंद-वरोसा ।

शकस्रा (सं० स्त्रो०) शकें ण स्रा । हरीतकी, हरें । (त्रिका०)

शकाख्य (सं • पु॰) शकस्य आख्या यस्य । १ पेचंक, उल्लू । (त्रिका॰) (ति॰) २ इंद्रनामक । शकाली (सं • प॰) शकाल अलिश्च देवते व वे इकाल

शकानी (सं० पु०) शकश्च अग्निश्च दैवते द्वं हे इका-रस्य दीर्घः। विशाखा नक्षत्र। इस नक्षत्रके अधि-ष्ठात्री देवता इंद्र और अग्नि माने जाते हैं।

( वृह्रसंहिता ६८१४ )

शकाणो (सं० स्त्रो०) शकस्य पत्नी छीष्, आनुक्। १ इंद्रकी परनी, शची। २ निर्गुण्डो, रोफालिका। शकात्मज (सं० पु०) शकस्य आत्मजः। अञ्जीन। , शकादन (सं० क्षो०) शक्षण अद्यते अद्-स्युट्। शकत्व, विजया, भौग।

शकादित्य (सं० पु०) राजपुत्रभेद । शकानलाख्य (सं० ति०) इंद्र और अग्नि-सम्बंधी । शकानिल (सं० पु०) ज्योतिषमें प्रभव आदि साठ संवत्सरोंके बराह युगोंमेंसे दशवें युगके अधिपति । इनके

युगमें ये पांच संवत्सर होते हैं,—परिधावी, प्रमादी, आनंद, राश्चस और अनल।

शकाभिलग्नरत्न ( सं० क्की०) मूल्यवान् प्रस्तरविशेष । शकायुध (सं० क्ली०) शकस्य आयुध, शंद्रधनुष । शकारि (सं० पु०) शकस्य अरिः। शंद्रका शतु । १ शकावर्रा (सं० क्की०) महाभारतकं अनुसार एक प्राचीन

शकावर्श (सं० क्की०) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन तीर्धाका नाम । (भारत वनपर्ध)

शकाशन (सं० क्को०) शकोण अश्यते इति अशाल्युट्। १ विजया, भाँग। कहते हैं —श्रोरामखंद्रकी जर बंदर-सेना लंकाकी लड़ाईमें मारी गई, तब इंद्रने अमृत-सिञ्चन द्वारा उन्हें पुनजी वित किया। बंदरोंको गात-च्युत भूमिपतित अमृतकणासे विजयाकी उत्पत्ति हुई। वैद्यकशास्त्रके मतसे यह तीक्ष्ण, उष्ण, मोहकारक, बल,

मेधा और अग्नियद्ध क, रलेध्मनाशक और रसायन माना गया है। २ कुटज, कोरैया। ३ कटजवोज, इंद्रजी। शकासन (संक् क्लोक) १ इंद्रका आसन। २ सिंहासन। शकाह्म (संक पुक) शकस्य आह्म यस्य। १ कुटज बोज, इन्द्रजी। २ कुटज वृक्ष। ३ शकत्व, माँग। (तिक) ४ इन्द्रनामक।

शकाह्य (सं ० स्त्री०) शकाह्व देखो । शक्ति (सं ० पु०) शक-बाहुलकात्-िकिन् । १ मेघ, बादल । २ वज्र । ३ हस्तो, हाथो । ४ पर्वत, पक्षाड़ । (संक्षितशर ऊषादि)

शक्रोन्द्र (सं॰ पु॰) धीरबह्नुटी या इंद्रगीय नामका कीड़ा।

शकोत्थान (सं० क्ली०) शकस्य शक्षध्वजस्य उत्थानम्। शक्षध्वजोत्सव। भाद्र मासको शुक्का द्वादशो तिथिमें यह उत्सव करना होता है। रघुन दनने तिथितस्वमें द्वादशोक्षत्यके मध्य इसका विधान यों किया है—

सूर्यके सिंह राशिमें रहते समय द्वादशी तिथिमें सर्व विघ्नविनाशके लिये इस उत्सवका अनुष्ठान करना हे।ता है। पुराकालमें राजा उपरिचर वसुने इस शक्तो त्थानात्सवका विवरण इस प्रकार कहा था। यथा--भाइ मासकी शुक्का द्वादशो तिथिमें नाना प्रकारक उरसधोंके साथ इन्द्रध्वजकं लिये वृक्ष लाकर उसे वर्द्धित करे। एक वर्ग तक यह वृक्ष बढ़ेगा। पीछे इन्द्रध्वजने लिये माङ्गलिक उत्सवका अनुष्ठान करना होगा। वृक्षके सम्बन्धमें भी विशेष नियम हैं। उद्यान, देवगृह, श्मशान और राम्ते पर जे। वृक्ष उत्पन्न हे।ते हैं, पे सब वृक्ष इन्द्रध्वजने लिये प्रहण नहीं करने चाहिये। पक्षियों-के कुलायसंकुल, बहु कोटरयुषत और अग्निद्ग्धवृक्ष निन्दनीय है। स्त्रो नामसे अभिहित, हस्त अधवा कुश वृक्ष भो निषिद्ध है। अर्जुन, अश्वकर्ण, प्रियक, उदुम्बर और बट ये पांच प्रकारके वृक्ष प्रशस्त हैं। इनके अतिरिक्त देवदार और शाल आदि वृक्ष भी प्रहण किये जा सकते हैं। किन्तु अप्रशस्त बुक्ष कदापि प्रहण न करे!

दूसरे दिन सबेरे उस दक्षको काट डाले। पीछे मूलसे बाठ अंगुल काट कर जलमें डाल दे। पीछे उस पृक्षको पुरद्वार पर ला कर उसी जगह ध्वज निर्माण करे। भाद्रमासके शुक्क पश्चको अष्टमो तिथिमें उपत ध्यजको वेदी पर रखना होता है। ५२ हाथका ध्यज श्र छ और ३२ हाथका अधम माना गया है। इस उत्सवमें शाल काष्ट्रको ५ कुमारी और इन्द्रमाता बनानी होतो है। ध्वजने बाद परिमाणमें इन्द्रकी पञ्च कत्या वनावे। मातृकाका आधाया दे। हाधका यन्त्र निर्माण करे। इसी प्रकार कुमारी, मातृका और केतु निर्माण कर शुक्कपश्चकी पकादशी तिथिमें इनका अधिवास करना होता है । 'गन्धद्वारा दुराधर्षा' इत्यादि मन्त्र-से महो, गन्ध, शिला, धान्य आदि अधिवास द्रश्य द्वारा उस ध्वजका अधिवास करना कर्त्तं व्य है। इस प्रकार अधिवास शेष होने पर अति विस्तृत वासव-मएडल निर्माण करना उचित है। इसके बाद पहले आदिदेव विष्णुकी पूजा कर स्वर्ण या पित्तलादि धातु, याख्या मृत्तिका द्वारा इन्द्रकी प्रतिमृत्ति निर्माण करे। पोछे मण्डलके बीचमें उस मूर्शिको रखकर यथाविधान पूजा करे। पूजा शेष होने पर ध्वता उठा कर मन्त्र पढे।

पहलेकी तरह विधानानुसार उस ध्वक्रमें शची, मानलि, कुमार, जवस्त, वज्र, परावत, प्रहगण, दिक् पाल, देवसमूह तथा सभी गणदेवताकी पूजा और अपूप, पायस आदि नैवेध द्वारा अर्चना होती है। इसके बाद पूजित देवताओं के उद्देशसे होम करना होता है। होमके बाद रृद्धके उद्देशसे बिल दे और पीछे ब्राह्मण-भाजन करावे। इस विधानसे ७ दिन पूजा करनी होतो है।

राजा स्वयं 'खातारं' इत्यादि इन्द्रके प्रिय मन्त्रसं श्रवणानक्षत्रयुक्त द्वादशीके दिन शकोरथापन करें। पीछे भरणीके अन्त्यपादमें रातको राजा तथा अन्यान्य सभी लेगोंकी निद्रित अवस्थामें प्रतिमा विसर्जन करनेका विधान है। इस समय राजा यदि प्रतिमाके दर्शन करें, तो छः मासमें उनकी मृत्यु होती है। अतएव उनके असाक्षात्में विसर्जन करना नितान्त कर्शव्य है।

जो इस विधिके अनुसार इन्द्रकी पूजा करते हैं, वे इस लोकमें आधिपत्य लाभ कर अंतमें इन्द्रलोक जाते हैं। उनके राज्यमें दुर्भिक्ष, शस्यविष्टनकर ६ प्रकारको हैति और प्रजागण अधार्भिक नहीं होतो तथा किसीको अकालमृत्यु भी नहीं होतो। इस उत्सवसे राज्यमें शांति विराजतो हैं, इस कारण यह उत्सव राजाको अवश्यं करना चाहिये।

युद्धत्संहितामें शक्षध्यक्रका विषय इस प्रकार लिखा है—देवगण जब युद्धमें असुरोंसे हार गये, तब उन्हें जय करनेके लिये उन्होंने ब्रह्माको शरण लो। ब्रह्माने उन्हें श्रीरोद संमुद्धके किनारे विष्णुके पास जाने कहा। तद्वनसार देवताओंने विष्णुके पास जा कर उनका स्तय किया। विष्णुने संतुष्ट हो कर असुरवधके लिये इंद्रकी एक ध्वजा दी। इन्द्रने वह ध्वजा पा कर युद्धमें असुरों-का संहार किया।

अनम्तर इन्द्रने चेदिपति उपरिचर वसुके प्रति सन्तुष्ट हैं। कर उन्हें यह ध्वजा दे दिया। राजाने विधि-पूर्णक इस ध्वजाकी पूना करके विविध उत्सव किया। इन्द्रने इस उत्सवसे प्रसन्न हैं। कर कहा था, कि जो राजा यह उत्सव करेंगे, वे इन वसुकी तरह बसुमान है। कर विचरण करेंगे। उनकी प्रजा सन्तुष्ट, भयरोगिबब-जिंत और प्रभूतान्नयुक्त होगी तथा यह ध्वज भी सत् और असत् निमित्त द्वारा शुभाशुभ फल प्रकाश करेगा। तभीसे विविध उत्सवके साथ राजे महाराजे इस ध्वज-की प्रजा करते आ रहे हैं।

हम रामायणके अयोध्याकाएडमें भी इन्द्रध्वजके गौरववद्धंक श्लोकका उन्लेख पाते हैं—

"महेन्द्रध्यजसंकाश वत्स मे मनुजध्यजः।"

उस समय यह उत्सव राजाओंका अशेष कल्याण-कर और अभीष्ट सिक्षिपद समका जाता था, इसमें जरा भी सन्देह नहीं।

शकोत्सव ( सं • पु • ) शकस्य उत्सवः । इन्द्रका उत्सव । शकोत्थान देखो ।

शक्क (सं ० पु०) शक (मूङ् शक्यविभ्यः क्लः। उण् ४।१०८) इति का। प्रियंवद, प्रियवादी। शक्छ देखो। शक्त (सं ० पु०) शक्तोतोति शक-वनिष् (स्नामदि-पदीति। उण्४:११२) १ हस्ती, हाथो। (उज्ज्वक) २ शक्तिमान पुठव।

शक्षर (सं०पु०) शक्षन रच्। वृष, बैल। २ आक्षात्र। (शुक्लयजु० ४।४)

गक्षवरी (सं क्लो ) शक्तोति कर्माणि कर्मु मिति शक-वितिष् (स्था मिदि पदीति । उष्ण् ४।११२) (बनो रच्। पा ४।१।७) ततो छोष्च । १ अङ्गुलि, उंगली । २ नवीविशेष । ३ मेखला । ४ छन्दोभेद, चतुर्द शाक्षरपादक छन्दः । जैसे—असंवाधा, वसन्ततिलक, सिंहोद्धता, अपराजिता, प्रहरणकलिका, वासन्ती, लोला और नांदी-मुखी आदि । ५ ऋ ह् । (सृक् १०।७१।११) ई गाभो, गाय । (निष्यु २।११)

शका (सं ० पु०) शक्वन देखो।

शक्स ( अ० पु० ) शख्स दे लो।

शब्स ( अ० पु० ) व्यक्ति, जन, मनुष्य ।

शब्सियत (अ० स्त्रो०) शब्सका भाव या धर्म, व्यक्तिता, विकतिता

शक्तो (अ० वि०) शक्तका, मनुष्यका, व्यक्तिगत। शगल (अ० पु०) १ व्यापार, काम-धंधा । २ वह काम , जो यों ही समय बिताने या मन बहलानेके लिये किया जाय, मनोबिनोद।

गगुन (हि॰ पु॰) १ किसी कामके समय होनेवाले लक्षणोंका शुभाशुभ बिचार, शकुन। बिशेष विवरण शकुन
शहदमें देखो। २ किसी कामके आरम्भमें होनेवाले
शुभ लक्षण। ३ नजराना, भेंट। ४ एक प्रकारकी
रक्षम जो विवाहकी बातचीत पक्की होने पर होती है।
इसमें कन्यापक्षके लेगा वरपक्षके यहां कुछ मिठाई और
नगद आदि भेजते हैं। इसे तिलक या टोका भी कहते हैं।
५ बहलीमें वह स्थान जहां बैल हांकनेवाला बैठता है।
शगुनियां (हि॰ पु॰) वह जो ज्योतिष या रमल आदिके
हारा शुभाशुभ शगुनों आदिका विचार करता हो, साधारण कोटिका ज्योतिषी।

शगून (हिं ॰ पु॰) शगुन देखो। शगूनियां (हिं ॰ पु॰) शगुनियां देखो। शगूफा (फा॰ पु॰) १ बिना खिला हुआ फूल, कलो। २ पुष्प, फूल। ३ के।ई नई और विलक्षण घटना। शग्म (सं ॰ क्लो॰) सुका। (शुक्लयजु० ३।४३) शग्मन (सं ॰ क्लो ) शक्मन देखो।

Vol. XXII, 137

शिमय ( सं ० ति० ) सुखिविशिष्ट । ( शाङ्का० वा० १।१ ) शङ्क ( सं ० पु० ) १ वैल जे। छकड़ा खो चता है। २ भय, डर, आशंका ।

शङ्कन (सं०पु०) १ राजभेद । २ शङ्काकर । शङ्कनीय (सं०क्षि०) शङ्का अमीयर्। शङ्का करनेपे। यः, भयके ये। यः।

शङ्कर (सं • पु • ) शं कल्याणं करे।तोति शम् क (शमि भातोः संशाया । पा ३।२।१४) इति अच्। १ शिव, महादेखा ये सबीं हा मङ्गल करते हैं, इस कारण ये शङ्कर नामसं ख्यात हैं। स्कन्द्युराणमें स्वयं शिवने अपने इस नामकी व्यहरशि इस तरह की है,—भक्तेंकि सर्वादा ध्यानमें तुष्ट हो उन्हें पथन अर्थात् पवित्र तथा निरामय करनेके कारण मेरा शङ्कर और भूतनाथ नाम हुआ है। २ शङ्कराचार्य । बहुतींका विश्वास है, कि ये शङ्करके अव-तार हैं। ३ श्वेताक, श्वेत अकवन। ४ भीमसेना कपूर। ५ कपेति, कबूतर। (वैद्यक्ति०) ६ एक छन्द-का नाम। इसके प्रत्येक चरणमें १६ और १० के विश्राम से २६ मालाएं होती हैं और अन्तमें गुरु लघु होता है। ७ एक राग। यह मेघरागका आठवाँ पुत्र कहा गवा है। कहते हैं, कि इसका रङ्ग गारा है, श्वेत बस्त-धारण किये हुए हैं, तीक्ष्ण तिशूल इसके हाथमें हैं, पान खाये और अरगजा लगाये स्त्रीके साथ विदार करता है। शास्त्रोंमें यह सम्पूर्ण जातिका कहा गया है। राजिका प्रथम पहर इसके गानेका समय है भौर याँ रात्रिमें किसी समय गाया जा सकता है। (ति०)८ मङ्गल करनेवाला। ६ शुभ। १० लाभदायक।

शङ्कर—१ विव्वलके उदयचन्द्रने ( ईस्वी सन् ७६५ ) इनके साथ नेलवेलीमें युद्ध किया । ये शङ्करसेनापित नामसे प्रसिद्ध थे । २ 'गीतगोविन्दतिलको त्तम' नामक प्रन्थमें कालिदासके पुत्र । हृदयाभरण और देवदासके भाई कह कर इनका परिचय मिलता है । ३ दामोदरके पिता तथा सस्कारदामोदरमयूखके प्रणेता सिद्धे श्वरके पितामह । ४ 'ओगेएट' वंशमें उत्पन्न होनेके कारण इनका दूसरा नाम भोगेएट शङ्करभट्ट था। इनके पुत्र सीतारामिषहारके प्रणेता लक्ष्मण सोमयाजी थे। ५ भाखतीकरणके प्रणेता शतानन्दके

(ईस्बी सन् ११००) पितां। शङ्करकी पत्नीका नाम था सरस्वती। ६ एक ज्योतिःशास्त्रज्ञ पण्डित । ये शङ्करभट्ट नामसे विख्यात थे। भट्टोत्पलने वृहज्जातक-में इनका उल्लेख किया है। 🧕 अध्यात्मरामायणके टीकाकार । ८ 'आराधन-रक्षभाला'के प्रणेता । ये शङ्कर परिडत नामसे परिश्वित थे। ६ एक कास्यायन श्रीतसूत्रके टोकाकार । प्रयोगसार नामक पुस्तकर्मे देवभद्रने इनका उल्लेख किया है। १० कृष्णकर्णामृत-टीकाकार । ११ गायस्रीपुरश्चरणके प्रणेता । १२ गोरक्षशतकटोका तथा योगसूत्रटीकाकार । १३ जगन्नाथ-स्तोत और जगन्नाथायकके प्रणेता । १४ तिथि-निर्णयव्याख्याकार । ये आचार्य उपाधिसे परिचित थे। १५ त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजाके रचिवता। इनकी उपाधि भट्ट घो । १६ दशास्फुटमाला स्रीर पञ्चपक्षी नामक दो ज्योतिर्प्रश्यके प्रणेता । ये एक मशहूर ज्योतिषी थे। १७ रामार्याकाव्यके लेखक। १८ विश्वे श्वरमाहातम्यके प्रणेता । १६ शङ्करविजयविलासके प्रणेता। ये शङ्करदेशिकेन्द्र नामसे विदित थे। २० शारदातिलकभाणके प्रणेता। २१ सदाबारविवरण-के प्रणेता । २२ सम्म्यासपद्धतिके प्रणेता । २३ सिद्धविद्यादीपिकाके प्रणेता। ये जगन्नाथके शिष्य थे। २४ अनन्तभट्टके पुत्र । जयसिंहके पुत्र राजारामसिंहके आदेशानुसार इन्होंने 'विद्याविनोद' नामक प्रन्थ रचा। इनका लिखा 'शङ्कराख्य' नामक एक और वैद्यक प्रनथ मिलता है। २५ वैद्य जिमलुभट्टके पुत्र। इन्हों-ने रसप्रदीय नामक प्रम्थ लिखा। साधारणमें ये शङ्कर भट्ट नामसे परिचित थे। २६ नारदके पुत्र तथा मानव-शुल्वस्त्रभाष्यकार। २७ शङ्कर आचार्य वङ्गमे बास करनेके कारण ये गौड़ उपाधिसे सर्गत परिचित थे ये कमलाकरकं पुत्र तथा लम्बोदरके पीत थे। इनका रचित तारारहस्य श्रीतका, शिवमानसपूजा, शिवाचरण-रस्र और षट्चक्रभेदिटिपनीप्रम्थ मिलता है। २८ पुण्या-करके पुत्र । इन्होंने हर्शचरितसङ्केत नामकी टीका रची। २६ वल्लालके पुत्र। इन्होंने तीर्घाकी मुदी, प्रतिद्वा कीमुदी, त्रतकीमुदी तथा त्रतोद्वयापनकीमुदीकी रचना की। ३० गोविन्दके शिष्य और अयधारात्मज रुद्रतनय

वासुदेवके पुत्र तथा रसचिन्द्रका नामकी अभिज्ञानः शकुल्तलटीकाके प्रणेता। ३१ शङ्कर या ओड़ाशङ्ख नामसे स्थात। ये शुचिकरके पीत तथा सुधाकरके पुत्र थे । इन्होंने प्रंथविधान-धर्मकृत्म और स्मृति-सुधाकर प्रणयन किया । ३२ हर्गरहाके शिष्य तथा हरिहरके पुत्र । (१) इन्होंने करणकृतूहलोदाहरण (ईस्वी सन् १६१६में), करणवैष्णव या वैष्णवकरण, ज्योतिष केरलीय तथा केशव और श्रोपति रचित पद्धति। को टोका प्रणयन की। ३३ 'जागदीशी'के 'पञ्चलक्षी कोड़' नामक प्रथके रचयिता। ३४ हरिराम तर्काः वागोशके 'अनुमिति परामर्श-विचार' नामक नैयायिक प्रंथकी एक व्याख्यापुस्तकके प्रणेता। इनकी पुस्तकका नाम 'शङ्करकोड़' था। ३५ मीमांसा नी-विवेक नामक मोमांसास्त्र-भाष्यकी एक मोमांसा नौषिवेक शङ्का दीपिका या न्ययाविवेक शङ्का-दोपिका नामकी टीकाके रचिवता। इस टोकामें लिखा है, कि ये रामार्थ और गोविन्द उपाध्यायके शिष्य थे। ३६ विधि-रसायन दूषण नामक प्रथके प्रणेता। यह प्रथ अप्ययदोक्षित का बनाया हुआ विधिरसायन नामक प्र'थका प्रतिवाद अप्पय्यदोक्षितने इस प्रधमें भद्वक्रमारिलक्षत मीमांसावार्सिकका प्रतिवाद किया है। ३७ एक हिन्दू राजा । इनके राजत्वकाल (१०६६ ई०) में 'धर्मपतिका' नामक योगशास्त्रीय प्रंथ लिखा गया । ३८ देव-गिरिके प्रथम 'जैतुगी'के अधीन तह वाड़ी प्रदेशके शासनकर्ता। (इस्वी सन् ११६६) ३६ देवगिरिके राजा रामदेव जब १२६४ ई०में अलाउद्दोन द्वारा अवरुद्ध हो मातम- समर्पण करने पर उद्यत हुए थे, तब उनके उपेष्ठ पुत्र शङ्कर पिताको छुड़।नेके लिये अप्रसर हुए । इनको भी द्वार दुई।' ऐसा कहा जाता है। १३१२ खृष्टाब्द तक विताके सिंहासन पर अधिक्रह थे। इनके दिल्लोके राजाको राजस्य देनेमें अखीकार करने पर मालिक काफूरने इनके विरुद्ध युद्ध कर समूचे महाराष्ट्र-को भारत राज्यमें मिला लिया । ४० द्वादशाहपद्धतिकं प्रणेता। इनके पिता वाचस्पति नामसे प्रसिद्ध थे। ४१ सांस्यप्रयचनस्त्रभाष्यके प्रणेता । ४२ वास्तुशिते-मणि नामक प्रन्थके रचयिता। ये माननरेन्द्रके पुत्र महाराज

श्यामज्ञाहके गुरु थे। ४३ गङ्गावतारचम्पु, प्रद्युम्म-विजय नाटक और शङ्करचेतोविलासके रचयिता। ये दोक्षित वालकृष्णके पुत्र तथा दोक्षित दुण्डिराजके पौत्र थे है। भूम्यधिकारी राजा चैतिसिंहके आदंशसे रन्होंने चेतोविलास प्रम्थ १८ वीं सदीके शेषमें लिका था। ४४ वैद्यविनोद प्रम्थकार।

गङ्कर आचार्या—१ भावाध्याय नामक ज्योतिप्र नेथके प्रणेता । २ सुजनोक्ति नामक ज्योतिषशास्त्रके रचयिता । शङ्कर कराउ—१ स्तुतिकुसुमाञ्जलिके टीकाकार रतन-कराठके पिता तथा अवतारके पुत्र । २ शिवप्रसादसुन्दर-स्तवकं प्रणेता ।

शङ्कर कवि—पद्यावलीधृत एक प्राचीन कवि । वरठिवने इनका उल्लेख किया है। इनके प्रम्थमें भोजराजका उल्लेख है।

शङ्करका फूल (सं० पु०) शङ्कोदरो, गुलपरी। शङ्करकिङ्कर—अक्षपाददर्शनके एक छन्दोवद्ध प्रम्थके रच-यिता।

बुद्धरगण—१ एक हिन्दू नरपति। ये हैहयराज १म कोकलके तथा चन्द्रेल्लराज चल्लभराजके समसामयिक थे। २ कलचूड़ोराज लक्ष्मणराजके पुत्र तथा २य कोकल के चचा।

गङ्करगीता (सं० स्त्री०) देवीपुराणका अम अध्याय।
गङ्करगीरीत् (सं० पु०) देवतीर्धमेद। (राजतर० ५११५९)
गङ्करसूर (सं० पु०) एक प्रकारका सर्प। कहते हैं, कि
इसकी उत्पत्ति पातराज और दूधराज सर्पके जोड़े से
होती हैं। यह कभी कभी धार्० द्याय लम्बा होता है।
इसके जहरके दांत कड़े होते हैं, इसीसे इसका काटना
सांघातिक होता है। यह बहुत कम देखनेमें माता है
बहुत भयंकर होता है और इसका पकड़ना बड़ा कठिन
है।

शङ्कुरजरा (सं० स्त्री०) १ ठद्रजरा, जराधारी। २ सागूदाना, साब्दाना। ३ एक प्रकारको पिठवन। शङ्करजित्—संक्षेपतिधिनिर्णयसारके (ईस्त्रोसन् १६३२) प्रणेता। ये गोकुलजित् और श्यामजित्के भाई तथा हरिजित्के पुता थे।

शङ्करजी वैदान्तसार-टिप्पनके रचिता। शङ्कर ताल (सं॰ पु॰) संगोतमें एक प्रकारका ताल। इसमें ११ मात्रापं होती हैं, जिसमें | इसावात और २ खालो हेते हैं।

शङ्करतीर्ध (सं० पु०) पुराण। नुसार एक ; प्राचीन तोर्ध-का नाम।

शङ्करदश्त—पवमानसोमयश्व और रुद्रविधानके प्रणेता। शङ्करदयालु—वृत्तप्रत्यय तथा सम्मितवर्णा नामक उसकी टोकाके प्रणेता।

शङ्करदास—हउसङ्कृतचिन्द्रकाकार । ये १८७६ ई०में जीवित थे।

शङ्करदीक्षित—लक्ष्मणके पिता तथा मुख्छकिनकटीकाके प्रणेता लल्लादीक्षितके पितामह।

शङ्करदेव — बहुतरे प्राचीन संस्कृत कवियों के नाम।
शङ्करदेव — नेपाल के लिच्छवी या सूर्यवंशी मानदेव के
पितामह। मानदेवका समय ईस्वी सन् ७०५ था।
शङ्करदेव ध्रवदेव के (ईस्वी सन् ६४४१) पौत्र वृषदेव के
पुत्र थे। पलीट साहबने नेपालराज बंशावलों के अनुसार स्थिर किया है, कि वृषदेव ६३०-६५५ ईस्वीसन्में
जीवित थे।

शङ्करदेव—नेपालके नवाकोटके ठाकुरीवंशोद्भव । पे प्रयम्भकामदेव या पद्मदेव नामसे भी परिचित थे। ( ईस्वी सन् १०७५ )

शङ्करदैवह-१ गोतप्रवरमञ्जरीसारे। द्वार नामक प्रम्थके रचयिता। रनके पिताका नाम था शिव। २ शाल-प्राम-परीक्षाके प्रणेता।

शङ्करद्विद्राचार्य-शाकामीद्तस्तके रचयिता।

शङ्करनारायण-रसिकामृत-नाटकके रवियता।

शङ्करनारायण—दाक्षिणात्यका एक प्रसिद्ध देवर्तार्थ । यह दो घाटपर्णतमालाके बोच कन्दपुर नामक समतल देश-में अवस्थित है।

शङ्कर परिस्त - मतोद्वार नामक धर्मप्रम्थकं प्रणेता।
शङ्करिप्रय (सं० पु०) शङ्करस्य प्रियः। १ तीतर पक्षी।
२ दोणपुष्पी, गूमा, गोम। (पर्यायमु०) ३ धतुरा।
शङ्करभट्ट--पार्थसार्यां मिश्र रचित 'शास्त्रदीपिका' के
टीकाकार। टीकाका नाम शास्त्रदोपिकामा है।

ये भट्ट नारायण और पार्शतीके पुत तथा रामेश्वरके पीत थे। स्वरचित मीमांसावालप्रकाश प्रस्थमें शङ्करभट्टने सोमेश्वर भट्ट, विद्वानेश्वर, हेमादि और माधवाचार्य का नामोले ख किया है। शास्त्रदोषिकाकी टीकाके सिवा सर्श-धमंप्रकाश नामक संक्षिप्त व्यवहारशास्त्र, स्मृत्यर्थासार, कालावर्श, तिस्थलोसेतु, मीमांसावाल प्रकाश, विधिरसायनदूषण, व्रतमयूख, शास्त्रदोषिका प्रकाश, निर्णयचन्द्रिका, धमेंद्वेतनिर्णय, श्राद्धकल्पसार और उसकी टोका इत्यादि शङ्कर-रचित और भी बहुतसे प्रस्थ हैं। इन सब प्रस्थेंसे रङ्गभट्ट, नोलकएठ, दामोदर और नृसिंह नामक उनके चार पुत्रोंका उल्लेख मिलता है। उनके भतीजे दिवाकर तथा पोते शङ्करभट्ट भी पण्डित कह कर विख्यात थे। ये काशोनिवासी थे।

शङ्करभट्ट—कुएडमएडपनिर्णय, कुएडमास्कर नामक कुएडोद्योतटीका, सदाचारसंप्रह, कुएडार्क, कुएडोद्योत-दर्शन, संस्कारमधूख, व्रतार्क और कर्मविपाक नामक प्रथंक रचिता। \* पे काशी-निवासी तथा कुएडोद्योत-के प्रणेता नीलकएड भट्टके पुत्र थे। शङ्कर-भट्ट मीमां-सक थे। महादेव भट्टाटमज दिवाकर भट्ट सम्भवतः इनके चचा थे। शङ्करने कर्मविपाकमें अपने पिनामह के रचे हुए धर्मद्वैतनिर्णय प्रथंका उल्लेख किया है। १६७१ ई०में इन्होंने कुएडोद्योतदर्शनकी रचना की।

शङ्करभट्ट-१ मीमांसा-सारसंप्रद्व नामक एक सहस्र 'मोमांसा' विषयसंवितित प्रंथके रचयिता । २ "नट्व-समर्थनसण्डन''के प्रणेता । ३ प्रतिष्ठापद्धतिकार । ४ पञ्चसार नामक चेदान्तप्रंथके प्रणेता । ५ परिभाषेग्यु शेखरटोका और शम्दंग्द्रशेखरटोकाके रचयिता।

शङ्करभारतीतोर्थ--नृसिंहभारती तीर्थके शिष्य तथा असङ्गात्मत्रकरणके प्रणेता।

शङ्करभाष्य (सं० क्की०) शङ्करकृत भाष्य । शङ्कराचार्यने व्यासकृत वेदांतस्त्र उपनिषदीं और गीताका जो भाष्य प्रणयन किया, वही शङ्करभाष्य नामसे अभिदित है। शङ्करमत्त (सं०पु०) एक प्रकारका लोहा। इसे शंकर लोह भी कहते हैं।

शङ्करमिश्र—पद्यामृततरङ्गिणोधृत एक कवि । शङ्करमिश्र—रसमञ्जरी नाभकी गोतगोविन्दकी टीकार्क प्रणेता। ये दिनेश्वर मिश्रके पुत्र थे। इन्होंने शालि-

नाथकं अनुरोधसं इस प्रंथको रचना की।

शङ्करमिश्र ( महामहोपाध्याय ) - वैशेषिक सुत्रोपस्कार, न्यायलोलावती फेर्डाभरण, आत्मतत्वविवेककरपलता और भेदप्रकाशकार । इनके सिवा दश्होंने खएडन-खएड स्नाध प्रथं भी 'शङ्करी' नाम्नी टोका, कणादरहस्य, छन्दोगा-ह्नि कोद्धार, प्रायश्चित्तप्रदीप, श्राद्धपद्धति आदि प्र'थ लिखे हैं। शङ्करमिश्र भवनाथ महामहोपान्यायके पुत्र तथा जीवनाथ महामहोपाध्यायके भ्रातृपुत्र थे। जीव-नाध भवनाधके गुरु थे तथा शुङ्करने भवनाधके निकट ही शिक्षा लान किया। इन्होंने गौरीदिगम्बर नाटक तथा सामान्यनिक्तिकोड नामक और भी दो प्रथ लिखे थे। इनके अलावे इनके लिखे शङ्करकोड़, गरा-धरटोका, जागदीशोटीका, अनुमितिटीका, अवच्छेद्कत्व निरुषितरीका, असिद्धपूर्वपक्ष प्र'धरीका, असिद्धसिद्धांत-प्रथटीका, उदाहरणलक्षणटीका, उपाधिदुषकतावीज-टीका, उपाधिपूर्वपक्षटीका, उपाधिसिद्धान्त प्रंथटीका, कुटघरितलक्षणरोका, कुराघरितलक्षणरोका, केवलान्वयो तर्कप्रंथटीका, तृतीयमिश्रलक्षणरोका, प्र'थरोका, द्वितीयमिश्रलक्षणटीका, पक्षताटीका, पक्षतासिद्धांतप्र'ध-टाका, पञ्चलक्षणोकोड्, पञ्चलक्षणटोका, परामर्शपूर्वपक्ष-प्रथरोका, परामशंसिद्धांतप्रथरोका, पुन्छलक्षणरीका, प्रतिज्ञालक्षणरोका, प्रथमचक्रवर्त्तिलक्षणरोका, प्रथमिश्र लक्षणरीका, वाधपूर्वापक्षप्रधरीका, वाधसिद्धांतप्रधराका, विरुद्धपूर्वपक्षत्रंथटीका, विशेषनिरुक्तिटीका, सत्त्रतिपक्ष-कोइ, सत्प्रतिपश्चसिद्धांतप्रंथटोका, सञ्चमिचारपूर्वापक्ष प्रथटोका, सामान्यनिक्तिकोड, सामान्यनिक्तिटोका, सामान्यनिकित्तवत्, सामान्यलक्षणटीका, हेत्लक्षण-टोका, शङ्करभट्टिय, शङ्करपक्ष और शङ्करी नामक बहुत-सं न्यायप्रंथ मिलते हैं।

शङ्करलाल—लिपिविवेशके प्रणेता भूधरके पुत्र क्षेमेन्द्रके पृष्ठपोषक । ये पित्लादके शासनकर्ता थे।

<sup>\* &#</sup>x27;कु गडप्रन्थावस्त्री विंशति'के अन्तर्गत करके मुद्रित हुआ है।

शङ्करवर्मा--- एक प्राचीन कवि।

शङ्करवाणी (सं० स्त्री०) शङ्करका वाक्य अर्थात् ब्रह्म-वाक्य जिसका सत्य होना परम निश्चित मानाजाता है, सदा ठीक घटनेवालो बात।

शङ्करविन्दु—'चिन्त्य-संप्रह' या चिन्त्यसंहवाद नामक मोमांसाप्रन्थके रचयिता । ये भट्टशङ्करविन्दु नामसे परिचित थे।

शङ्करशर्मा —१ तिकाएडकोषदीपिकाकार । २ कातस्त-परिशिष्ट प्रबोधप्रकाशिकाके प्रणेता । ३ देवीमाहात्स्य-टोकाकार । ४ वृत्तमुक्तावलोके रचयिता ।

गङ्करशुक्क (स**ं**० ष्ठली०) पारद, पारा ।

शङ्करशुक्क-मीमांसाथ-प्रदीप नामक वेत-सम्बन्धी प्रन्थके प्रणेता । इसमें ८०० अनुष्ट्रभ श्लोक हैं।

शङ्करशैल (सं० पु०) महादेवजीका पर्धत, कैलास। शङ्करसेन—नाड़ीप्रकाश नामक वैद्यक प्रन्थके प्रणेता। शङ्करस्वामी—शङ्कराचार्य देखो।

गङ्करस्वेद (सं० पु०) १ आमवातरोगाधिकारोक स्वेद विशेष। व्यवहारप्रणाली—कपासकी ढोंढी, कुलधी-कलाय, तिल, जी, लाल भेरेएडका मूल, तोसी, पुनर्णवा, शणवोज, इन सब द्रव्योंमें यदि सभी न मिले, तो जी कुछ मिलता हो, उसोको ले कर एक साथ कूटे और कांजीमें सिक्त करें तथा उससे दो पोटली बांधे। पीछे प्रज्वित अग्निमय चुल्हेके ऊपर कांजीसे भरी एक हएडो रख कर उसके मुंह पर अनेक छेदवाला एक ढक्कन रख दे। इसके बाद उस ढक्कनके उपर पूर्वोक्त हो पोटलोको एक एक कर उष्ण करें तथा उसी-से क्रम्शः स्वेद दे। इस प्रकार बार बार करना होगा। (भेषज्यरत्नाः)

चरकमें लिखा है, कि उच्चीकृत औषधको वस्त्रखएड-में पोटलो बांध कर अथवा अच्छी तरह कूटी हुई औषध को उष्ण और पिएडीकृत करके उसीसे जो खेद दिया जाता है, उसको शङ्करखेद कहते हैं।

( चरकस्वेदाध्याय )

२ गो, महिष और अभ्व, इनकी अग्निसन्तप्त विष्ठा द्वारा प्रदत्त रुवेद । (जयदत्त १८ अ०)

Vol, XXII. 138

शङ्करा ( सं० स्त्री०) १ शमीयृक्ष, सफेद कीकर। (राजनि०) २ मिन्निष्ठा, मजीठ। (शब्दर०) ३ शङ्कर-की भार्या, शिवानी, भवानी। ४ एक प्रकारका राग। इसमें सब शुद्ध स्वर लगाते हैं। यह दीपक रागका पुत्र माना जाता है। विशेष विवरण शङ्कर और शङ्कराभरण शब्दमें दखी। (ति०) ५ शुभदायिनी, मंगल करनेवाली।

शङ्कराचारी ( सं॰ पु॰ ) श्रीशङ्कराचार्य द्वारा संस्थापित शैव धर्मका अनुयायी ।

शङ्करादि (स'० पु०) शुक्काकं वृक्ष, सफेद मदारका पेड़। (राजनि०)

शङ्करानन्द (सं॰ पु॰)१ श्रुतिगीताटीकाकार। २ ब्रह्मसूत्रप्रदीपके रचयिता। ३ विवेकसारके प्रणेता आनन्दात्माके शिष्य।

शङ्कराचार्य-भारतवर्षके अद्वितीय दार्शनिक, सुप्रसिद्ध अद्वीतवादके प्रवत्त क तथा वेदान्त और उपनिषदुभाष्य कार। इनकी अत्युज्ज्वल और असाधारण प्रतिभा देख कर पण्डित समाजने इन्हें 'शङ्करावतार' माना है। भारतके सभी प्रधान स्थानीमें शङ्करका पदार्पण होने तथा सभी स्थान उनके अनुरक्त भक्त और शिष्यानु-शिष्यसे परिष्याप्त रहने पर भो आचार्य प्रवरको असल परवर्शीकालमें कुछ चरिता-जीवनी नहीं मिलती। ख्यायिका रची गई सही, पर उनसे इनकी प्रकृत जीवनी निर्द्धारण करना कठिन है। जो हो, आज तक शङ्करका जावनवृत्तान्त ले कर जितनो जीवनो पुस्तक रची गई हैं, उनमें आनन्दगिरिकृत शङ्करिद्विवजय, चिद्विलास यतिविरचित शङ्करिवजय तथा माधवाचार्यकृत संक्षेपः शङ्करजय नामक प्रन्थ ही प्रधान और उक्लेखयांग्य हैं। इनके सिवा नीळकण्ठ, सदानम्द, परमहंस बालकृष्ण और ब्रह्मानग्द विरचित लघु शङ्कर-विजय, तिरुमल्ल दीक्षितका शंकराम्युदय और पुरुषोत्तम भारतीकृत शंकर-विजयसंग्रह भी विशेष प्रयोजनीय प्रम्थ हैं।

माधवाचार्यका संचीप शंकरजय या ''शंकरविजय।''

माधवर्क शंकरविजय प्रस्थमें लिखा है, कि शंकरा-चार्याने मलचरके अन्तगंत कालादि नामक स्थानमें शिवगुरुके औरससे और सता देवीके गर्भसे जनमप्रहण किया। उनके जन्मकालमें मेवमें रिव, तुलामें शिन और मकरमें मङ्गल संस्थित था।(१) वृहस्यित केन्द्र में अव-स्थित थे, इस प्रकार लिखे रहनेसे ऐसा अर्थ हो सकता है, कि वृहस्यित लग्नमें थे, अथवा उस चिह्नसे ४थे, ७वें या १०वें घरमें थे; शङ्करके जन्मकालमें अन्यान्य प्रह-संस्थानोंका इसमें उल्लेख नहीं है। पीछे आठवें वर्षमें गृहत्याग कर वे उत्तर गये (२) तथा नर्भदाके किनारे गोविन्द्र योगी (गोविन्दाचार्य) के साथ साक्षात् कर उनका इस प्रकार आहान करने लगे (३)—

"आप पहले आदिशेष थे, पीछे पतञ्जलिकपमें अव-तीर्ण हुए तथा अभी आप गोविन्दयोगी हैं।"

इसके बाद (४) उन्होंने नीलकराठ, हरदल और भट्ट भास्करको तकीमें परास्त किया तथा उनके भाष्यकी भी यथेष्ट निन्दा की। पीछे (०) उन्होंने वाण, दराडी और मयूरके साथ भेंट कर उन्हें अपने दर्शनके विषयमें उप-देश दिया। (६) उन्होंने खराडन-खराड-खाडके स्वयिता हर्ष (७), अभिनय ग्रुप्त (८), मुरारिमिश्र (६), उदयना-खार्य (१०), कुमारिल (११), मराडन मिश्र और (१२) प्रभाकरको तक में परास्त किया था। पीछे इस नश्वर-देहका त्याग कर ये कैलासमें शिवके साथ मिले।

उक्त प्रंथ माधवाचार्य-विरचित कह कर प्रसिद्ध है। किन्तु सायणाचार्यके भाई माधवाचार्य इसके रचयिता हैं या नहीं इस विषयमें दो एक संदेह भी विद्यमान हैं। माधवाचार्यके सभी प्रंथोंके प्रारम्भमें या शेषमें अपना परिचय, अपने गुरुका नाम इत्यादि लिखे हैं, किंतु संक्षेप-शङ्करजयमें उसका व्यतिक्रम देख कर ऐसा प्रतीत होता है, कि यह माधवाचार्यनामा एक दूसरे श्रृङ्क री-भठावलम्बी माधुनिक व्यक्तिका रचा है। इसके बाद इस पुस्तककी रचनाप्रणाली माधवाचार्यकी अन्यास्य रचना-पद्धतिसं विलक्ष ल पृथक है। इस प्रस्थके लेखकने लिखा

है, कि उन्होंने यह पुस्तक पूर्णवसी किसी 'शङ्करविजय'-के आधार पर रची है। कि'तु दुः खका विषय है, कि शङ्करजन्मके संब'धमें शङ्करविजयके किसो समयको बात इसमें उद्ग्यत वा लिखी नहीं है। प्र'धनिहित व्यक्तियोंके नामसे भी प्र'थका आधुनिकत्व प्रमाणित किया जा सकता है, अतपव इस पुस्तकका मत कई जगह प्राह्म नहीं है।

## चिद्रिष्टास यतिका शङ्करविजय।

इस प्रंथमें शङ्कराचार्यका जो परिचय दिया गया है, वह इस प्रकार है। केरल देशान्तर्गत कालादि नामक स्थानमें शिवगुरुके औरस और आर्याभ्माके गर्भसे वसन्त ऋत्के मध्याह्यकालमें अभिजित् मुहुर्शके समय भद्रानक्षत्रमें शङ्कराचार्यने जन्मग्रहण किया। उनके जन्म-कालमें पांच प्रद् तुङ्गस्थानमें थे। उन पांची प्रदेशि नाम प्र'यमें लिखे नहीं हैं। पांच वर्धकी उमरमें शङ्करका उप-नयन हुआ। पीछे एक दिन नदीमें स्नान करते समय कुम्भोरने उन्हें पकड़ा, किंतु बड़े कीशलसे ये बच गये। इसके बाद संन्यासावल बन कर दिमालय पर्वत पर जा कर बदरिकाश्रमका आश्रय लिया। वहां ये तपोनिरत गोविंदपादके शिष्य बन कर उनके उपदेशानुसार यथाविधि संग्यासाश्रममें प्रविष्ट हुए। पोछे ये भट्टपाइ (कुमारिल)-के साथ मिले और काश्मोर जा कर उन्होंने मएडनमिश्रके साथ तर्कयुद्ध किया। अनग्तर शङ्कराचार्याने श्रृक्षगिरि और जगन्नाथमें दो मड स्थापन कर सुरेश्वर और पद्मपादकी मठकी रक्षामें नियुक्त किया। इसके बाद इन्होंने गुर्जारके अंतर्गत द्वारकामें मठ खोल कर हस्तामलकको तथा बर्रिकाश्रममें एक दूसरा मठ खोल कर तोटकाचार्यकी वहांके आचार्या-पद पर नियुक्त किया था। आस्त्रिर शङ्कराचार्यके बद्दरिकाश्रममें रहते समय विष्णुके छठे' अवतार दत्तात्रेय शङ्करके पास गये और उनका हाथ पकड़ कर हिमालय-गहरमें घुसे। इसी स्थानसे शङ्कर शिवकं साथ मिलनेके लियं कैलास गये थे।

थानन्द गिरिकी शङ्कर-दिग्विजय ।

भानन्दगिरिको लिखित पुस्तकमें शङ्करके पूर्व विव-रणके सम्बन्धमें पैसा लिखा है, कि सवझ नामक एक ब्राह्मण कामाक्षो नाम्नी अपनी परनीके साथ विवस्वरमें

<sup>(</sup>१) राष्ट्राष्ट्र । (२) रय सगै। (३) पापः हप । (४) १पापा हप । (४) १पापा हप । (४) १पापा हप । (६) १पापा हप । (७) १पापा १प८ । (६) १पापा १६ । (१०) २य सगै। (१२) १रापा ४३ ।

रहते थे। विशिष्टा नामकी उन्हें एक पश्मा सुन्दरो कन्या थो जिसका विवाह विश्वजित् नामक एक ब्राह्मणके साथ हुआ था। विश्वजित् कुछ समय घरमें रह कर वैरागो हो गये और वन जा कर वहां तपस्या करने छगे। इधर विशिष्टा बड़ी तुः जित हो कर चित्रम्बरेश्वर महादेवकी सेवामें नियुक्त हुई। महादेवकी छपासे विशिष्टाने एक पुत्ररस्त्र प्रसव किया। वहो पुत्र पीछे शङ्कराचार्य नामसे प्रसिद्ध हुए। इस पुस्तकमें एक जगह लिखा है, कि लक्ष्मण और हस्तामलकको शङ्करने वैष्णवमत प्रचार करनेका हुकुम दिया। तदनुसार काञ्चीपुरसे एक पूर्वाकी और तूसरे उत्तरकी ओर चले गये। उन्होंने वैष्णवधर्म और है तवादका प्रचार कर वेदांतमाध्यका प्रणयन किया। इस ब्रंथमें एक और जगह लिखा है, कि शङ्करने इंद्र, वदण, यम और चंद्रका मत कएडन कर अपना मत स्थापन किया।

## क्षयु शङ्करविजय।

वालकृष्ण ब्रह्मानन्द विरचित—( मिह्नुसमें प्रचलित १७२८ शकमें लिखित) लघुशङ्करविजयके मतस्रे शङ्करका अभ्युदयकाल ७८८ ई० दिया गया है।

### सदानन्द ।

सदानन्दकी पुस्तकमें शङ्करका काल इस प्रकार लिखा है। युधिष्ठिराव्द २७२२, सर्वजित् नामक संवरसरमें शुभलग्नमें पांच प्रहसुको होतो है। इसी समय शङ्करका जन्म हुआ अर्थात् ३७६ ई० सन्के पहले शङ्कर आविभूत हुए। किंतु पण्डित गुरुनाथका आविष्कृतं सदानन्द विरिधित "शङ्करविजयसार" प्रंथ-का पाठ कुछ लतंत्र है। पण्डित गुरुनाथका पाठ नीचे दिया गया है—

"प्रास्तितिब्यशरदामितवातवत्या -मेकादशाधिकशतोनचतुः सहस्र याम् । संवत्सरे विभवनाम्नि शुमे मुहूत्ते राधे सिते शिवगुरो यहिष्यी दशम्याम् ॥"

अर्थात् ४०००—१११ = ३८८६ कलिगतवर्षमे विभव नामक शुभ मुद्दत्तीमे जन्म हुआ ।

शङ्करके सम्बन्धमें इसी प्रकार अनेक प्रम्थोंमें मतमेद देका जाता है। काक्सनियां यके सम्बन्धमें पाभ्वात्य मत ।

शङ्कराचार्यके माविभीवकालके सम्बन्धमें पाश्चात्य भौर तद्युवली प्राच्य दोनों स्थानके परिडतोंमें बहुत मतभेद देखा जाता है। उनमेंसे जिन्होंने शङ्करके काल-निर्णयके सम्बंधमें गहरी मालीचना को है, उनमें ह ह विलसन (१), विरिड्य मान (२), टेलर (३), लासन (४), वेवेर (५), मानिङ्ग (६), कोलमुक (७), राईस (८), वुनैल (६), वर्ध (१०), के ची पाठक (११), काबेल (१२), गाफ (१३), अक्षयकुमारदल (१४), काशोनाथ निम्बक तेलाङ् (१५), मोक्षमूलर

- (?) Sanskrit Dictionary, Preface, p. xvii; Essays, Vol. I. p. 194.
  - ( 2 ) Windischmann's Sankara, I. p. 42,
- (3) Journal Asiatic Society of Bengal, VII, (1), 512
  - (8) Indische Alterthumskunde, IV.
- (4) History of Indian Literature, 1882, p, 57 and foot-note.
- (&) Ancient and Mediæval India, by Mrs Manning, Vol. I. p. 210
- ( ) Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol, I. p. 298 foot note.
- (4) Mysore Gazetteer (Revised ed. 1897) Vol. 1, p, 471
- ( **E**) South Indian Palaeography, p. 37 foot-note; and Samavidhana-brahmana, Vol, I, p. 17
  - ( ? ) The Religion of India, p. 87
  - ( ११ ) Indian Antiquary, vol. xi.
- ( **??** ) Sarvadarsana-Sangraha, preface. p. viii,
  - ( ?3 ) Philosophy of Upanishads,
  - ( १४ ) उपासक सम्प्रदाय, २य भाग १६३ एव्ट ।
  - ( १५ ) Indian Antiquary, vol. xiii p, 95-103.

(१६), टील (१७), रेवररेण्ड फुलकस (१८), पजीट (१६), लोगन (२०), पन भाष्याचायं (२१), मिणयर विलियम (२२), निक्लिलनाथराय (२३), आदके नाम उल्लेख किये जा सकते हैं। इनके अधिकांश के मतसे शङ्कराचार्य ८वीं या ६वीं सदीमें आविभू त हुए थे। केवल निक्लिलवावृते सारदा मठकी गुरुपरम्पराको सहायतासे २६३१ युधिष्ठिर शक्में वा लृष्ट पूर्व ४७६ अन्द्रमें शङ्करका जम्म बताया है। पन भाष्याचार्यने बहु गवेषणा द्वारा यह दिखानेकी चेष्टा की है, कि शङ्कर छठो सदीक शेष भागके बाद उत्पन्न नहीं हुए।

### शङ्करका प्रकृत आविभीव काषा।

ईसा जन्मकं पहले ५ वी सदीसे आरम्म कर कीन समय शंकरका आविर्भावकाल है, उसे स्थिर करना कठिन है। किन्तु इस सम्बन्धमे देशी और विदेशी पण्डितीने इतनी आलोचना की है, कि एक सत्यानु-सन्धिस्सुके लिये सत्यनिर्द्धारण सहज हो गया है। प्रधमतः शंकर और शंकरके शिष्य सुरैश्वरने अपने अपने प्रन्थमें धर्मकी सिंके नाम और वाक्य तथा कुमा-रिलके नाम और वाक्य उद्धृत किये हैं। यथा—

शङ्करकृत उपदेशसहस्त्रीभाष्य ( श्लोक १४२, शाङ्करभाष्य )—

"अभिन्नोऽपि हि बुद्ध्यात्मिधपर्यासितदर्शनैः।
प्राह्ममाहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते॥"
आनन्दज्ञानभाष्य—"कोत्तिवाष्यमुदादरति।
अभिन्नोऽपि हि बुद्ध्यात्मा" इत्यादि।
कुमारिलका उल्लेख—उपदेश-साहस्रो १०६-१४०

सुरेश्वर-गृहदारण्यकवाशिक ६ छ अध्यायमें धर्मे कोर्त्तिका उल्लेख किया है-

"तिष्येव त्वविनाभावादि यहुधर्मकीर्श्वाना।" इत्यादि द्वितीयतः—कुमारिलने अपने प्रन्थमें दो वार भर्त्राः हरिके 'वाक्यपदीय' से श्लोक उद्धृत किये हैं—

'अस्त्यर्थः सर्वश्यादानामितिप्रत्याम्बळक्षणम् । अपूर्वदेवतास्वर्गेः सतमाहुर्गवादिषु ॥"

पक वाकापदीयके (१८८७ ई०में काशीधामसे प्रकाशित) १२३ पृष्ठमें द्वितीय काएडके १२७ श्लोक और कुमारिलके 'तम्ब्रवासिंक' के (काशीसे प्रकाशित) २५१ और २५४ पृष्ठको मिला कर देखिये।

तृतीयतः—इत्-सिङ् अपने प्र'धमें धमैकीर्शिको अपने समसामयिक व्यक्ति बतला गये हैं तथा भर्मा हरिको उन्होंने अपनेसे ४० वर्ष पहलेके स्वोकार किया है। इत्-सिङ्का समय ६६४ ई० है। अतएव भर्मा हरिका समय ६५४ ई० होता है।

उल्लिखित उक्तियों में जरा भी संदेह नहीं रह सकता ये सब शंकरके समयकी पुस्तकादि हैं, प्रवाद नहीं है, किसीका भी मनामत नहीं है। इनमें कल्पना का लेशमाल भी नहीं है। अतपव इनसे जो सत्य निकलेगा, उसे भ्रुव मान सकते हैं। उल्लिखित तीन उक्तियोंसे हमें मालूम हुआ कि,

- (१) शङ्करका ३२ वर्ण जीवन है। घे धर्मकीिर्ण, कुमारिल भीर भन् द्वरिके पहलेके नहीं हैं। और
  - (२) इत्-सिङका समय ६६४ से ४० वर्ष पहले

<sup>(</sup>  ) India, what can it teach us, p, 354-60

<sup>(</sup> १९) Prof. Tiele's History of Ancient Religion, 1877,

<sup>(</sup> १८ ) Rev T, Foulkes in Journal R, A, S, ( N, S.) vol. xvii

<sup>(</sup> १६ ) Indian Antiquary, vol. xvi, January,

<sup>( 20)</sup> W. Lagan's Indian Antiquary, vol, xvi, May,

<sup>( 28 )</sup> Theosophist. Nov. 1887, Jan. Feb. 1890,

<sup>(</sup> २२ ) Brahmanism and Hinduism, p, 15; and Indian Wisdom, p, 48.

<sup>(</sup> २३ ) साहित्य, १३०६, चैत्रसंख्या ।

<sup>\*</sup> १८६८ ई०की २६वीं भन्ने छको पूनाकी 'केशरी' पित्रकामें "पिनाकी" नाम चिह्नित एक पत्रमें द्वारावतीमठमें छन्ध प्राचीन हत्तान्त प्रकाशित हुआ है। उसमें भी "युधिष्ठिग्शके २६३१ वैशाल शुक्कापद्मम्यां शूमिन्क्षक्करावतारः" इत्यादि उक्ति देखी जाती है।

एकके जीवितकाल परिमित समयके पहले नहीं है।

इसके बाद द्वितीय प्रमाणका उल्लेख करते हैं। दिगम्बर जैनोंमें जिनसेन नामक एक पण्डित विद्यमान थे। उनका समय ७०५ शकान्द या ७८३ ई० है। अ उन्होंने 'आदिपुराण' नामक एक पुस्तक रची है। उनकी उस पुस्तकमें श्रीपालका नाम है। श्रीपालने जिनसेनको उक्त पुस्तकको टीकामें अपना समय ६५६ शकान्द (या ७३७ ई०) लिखा है। आसएव श्रीपाल भौर जिनसेनको समसामयिक कहनेमें कोई आपिल नहीं रह सकती। किर ७३७ से ७८३ ई०के मध्य जो ४६ वर्षका अन्तर है, उसका अधिकांश समय जो दोनों जीवित थे, उसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता।

इन जिनसेनने--अकलङ्क, विद्यानन्द और प्रभानन्द्र परिडसके नाम अपने प्रन्थमें लिखे हैं। यथा,—

"भट्टाकलक्कभीपालपात्रकेशीरिखाम् गुखाः।

विदुषां हृदयावदा इारयन्तेति निम्मेकाः ॥" (भादिपुराया)

किन्तु पे लोग उनके समसामयिक थे, इसका कहीं भी उस्लेख नहीं है। अथवा अकलंक, विद्यानन्द वा प्रमाचन्द्र, इन लोगोंने अपने अपने प्रम्थमें जिनसेन या श्रीपालको नामोल्लेख भी नहीं किया है। अतपन सिद्ध हो सकता है, कि पे लोग जिनसेनके पहले वर्शमान थे, पर हां, कितने पहले थे उसका पता नहीं।

अक्त क्रु, विद्यानन्त और प्रभाचन्द्र ये तीन व्यक्ति समसम्मयिक थे। प्रभाचन्द्र अकलक्रुके शिष्य थे, वद्द हम प्रभाचन्द्रके न्यायकुमुद्दनन्द्रोद्य प्रन्थमें ही दिसते हैं।

फिर इधर विद्यानम्दका नाम प्रभासन्द्रके प्रम्थमें दिसाई देता है। (प्रमेय-मार्चायड, पृ० ११६) फिर विद्यानम्दने अकलंकका नाम अपने अप्रसाहस्रो प्रम्थके १६वें अध्यायमें उठलेख किया है।

माणिक्यनम्दीने अकलंकका नामीवलेख किया है। यथा—

> "तिद्धं सर्वं जनप्रवाधजननंसयोऽकलंकाश्रयं। विद्यानन्दतमनतभद्रो गुणातो निरुषं अनुनन्दनम्।"

प्रभाचन्द्रने माणिकानन्दीके प्रंयकी टीका लिखी है। प्रभाचंद्र अकलक्कुके शिष्य थे। विद्यानंद्रने अक लक्क्का, प्रभाचंद्रने विद्यानंद्रका और माणिक्यनंदीने अक्कलक्क और विद्यानंद्रका नामोक ठेख किया है।

सतपत्र यह खर्यसिद्ध है, कि अकलङ्क, विद्यानंद और प्रभाचंद्र ये तोनों ही समसामयिक थे। इसके बाद देखनेमें आता है, कि मोमांसा-श्लोकवार्त्तिक प्रंथ में कुमारिलने अकलङ्क पर आक्रमण किया है।

किर विद्यान देने कुमारिल पर आक्रमण किथा है। सुतरां यह कहना होगा, कि कुमारिल अकलकु और विद्यान देके समसामयिक थे।

विद्यानंदने सुरेश्वराचार्यके पृददारण्यकभाष्य वार्सिक प्रंथते क्लोक उद्दध्त किया है। अत्रव्य विद्यानंद सुरेश्वरके पूर्ववती नहीं हो सकते। इधर सुरेश्वर शङ्करके शिष्य थे। सुतरां शंकर भो विद्या न देके पोछे नहीं हो सकते। पहले हो कहा जा खुका है, कि शङ्करने कुमारिलका नाम और वाका उनुधान किया है अर्थात् शङ्कर कुमारिलके पूर्ववसी नहाँ हैं। अतएव यह स्थिर किया जा सकता है, कि शंकर, सुरेश्वर, कुमारिल, अकलंक, विदुवानश्व और प्रभाचश्व ये छः द्वित ही समसामविक थे। यह उनकी अपनी अपनी पुस्तकसे प्रमाणित है। इससे और पक्का प्रमाण क्या हो सकता ? केपल प्रभ्यका श्लोक देख कर यह सिद्ध है सी नहीं। इसमें एकने दूसरेका नामोव्लेख भी किया है। समसामयिक नहीं होनेसे एक दूसरेका नाम उक्लेख नहीं कर सकते थे। अभी हमें करा मालूम हुआ, वहा देखना चाहिये। इधर देखते हैं, कि इत्सिक अर्त्त्रहरिका मृत्युकाल अपने प्र'थमें लिख गये हैं, जिससे मस्हिरिका समय ६५० ई० होता है। कुमारिलने जो भन्, दिरिका बाका उद्देशत किया है, इससे क्रमारिल

<sup># &</sup>quot;झाकेष्वष्दशतेषु सञ्तमु द्विषं पञ्चोत्तरेवृत्तर ग्राम्

<sup>\* \* \* \*</sup>प्राप्तः भीजिमसेनकविना काभाय बोचः पुनः ॥"

( जैन इरिव श)

<sup>.</sup> ११ 'एकोमपछ्तिमधिकपष्टशतान्त्रदेषु शकमरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाता जयवदक्टीका प्रामृतदयाच्याः।

<sup># # #</sup>शिपाक सम्पादिता जयधवकाटीका॥"
Vol. XXII 139

६४० ई०के पूर्वेयसा नहीं हैं, यह भी सिद्ध हुआ। फिर हम देखते हैं, कि अकलङ्क, विद्यानंद आहि जिनसेनके और जिनसेनका समय ७८३ ई० परवर्त्ती नहीं हैं होनेके कारण उन्हें ७८३ ई० के पहलेके नहीं कह सकते। अतपव यह देखा गया है, कि ६५० ई०से ७८३के मध्य वे सब ध्यक्ति एक समय आविर्भूत हुए थे। अभी प्रायः १३३ वर्णका अन्तर रहा। हमें परिडत के, बी, पाठककी प्रवांचावलोले पूर्वोका क्रोक मिलते हैं ! उन इठोक्तोंको संबद्द करनेमें उन्हें कितना परिश्रम उठाना पड़ा था, वह चिन्ताशोल व्यक्ति मात्र ही समक्त सकते हैं। किन्तु उन्होंने उक्लिबित उपकरण पाकर भी थोड़ा अन्याय किया है। उन्होंने श्रङ्करको ७८८ ई०का अनिम बताया है। परम्तु यह उनकी भूल है। कुमारिलको अकलङ्क भीर विद्यानन्द्रके समसामिवक मानते हुए भी शङ्करको कुमारिलसं आध सदी पीछेका आदमी माना है। उन-को युक्ति यह हैं, कि कुमारिलने प्रसिद्धि लाभ नहों की, इसीलिये तो शङ्करने उनका वाष्य उद्धृत नहीं किया। अतपव कुमारिलके ५० वर्ष पीछे शङ्करका काल अनुमान करना उचित है। पाठक निर्दिष्ट द्वितीय कारण यह है -कथासरित्सागरमें लिखा है, कि अकलङ्क ४०णराजके समसामयिक थे। दन्तिदुर्गको शिलालिपिमें कृष्णराजका समय अपुर्द रेक्ने पीछे और ७८३ रेक्ने पहले मिलता है, इत्यादि । किंतु इस सम्बन्धमें हमारा कहना है, कि दूसरे प्र'धकी तुलनामें कथासरित्सागर अति आधुनिक पुस्तक है। आधुनिक पुरुतककी बात पर ऐसे सिद्धांतकी अन्यथा करना उचित नहीं। शङ्करने कुमारिलका खएडन किया ह, इससे यदि कुमारिल शङ्करके ५० वर्ग पहलेके हों, तो विधानन्दने जो सुरेश्वरका वाष्य उद्धृत किया, इससे स्ररेश्वर,विद्यानम्दरी ५० वर्ष पहलेके आदमी क्यों न होंगे? हमारे ज्यालसे पण्डित पाठककी युक्तिका यह दुर्बल अंश है। जो हो,पूर्व सिद्धांतको ही प्रहण करनेके लिये बाध्य हैं, कि शहूर, कुमारिल और अकलडू ये समसामायक थे। यहां पर यह कह देना उचित है, कि हम लोगोंकी पूर्वोक्त घटनाको छोड़ जो कुछ आज तक पाया गया है तथा जिन युष्तियोंका हमने प्रसङ्गान्तरमें उक्लेख किया है, उनमें से कोई शङ्कर जिस समय हुए हैं, उस समयकी पुस्तकादिसे नहीं ला गई है अथवा वे युष्टितयां लेक कीं-के अपने अपने अनुमानसं मुक्त नहीं हैं। अतएव शङ्करका कालनिर्णय करनेमें हमने उनकी जरा भी आलाचना नहीं की। अपने सिद्धांतके अनुकूल हम प्रधानतः तीन युक्तियां देखते हैं। एक एक कर तीनों युक्तियोंका उल्लेख नीचे किया गया है।

प्रथम। भवभूतिका समय स्थिर हो चुका है। वे ६६३ ७२६ ६०के मध्य भी विद्यमान थे, यह सर्वावादि-सम्मत है। शङ्कर पाण्डुरङ्ग पण्डितने एक अति प्राचीन कालके लिखित 'मालतोमाध्य' के प्र'धामें तोन बचन पाये हैं। तत्प्रकाशित बाक्पतिकृत 'गोड़बह' नामक पुस्तकके संस्करणमे उन्होंने लिखा है, कि इन्दोर-के महादेव बङ्कदेश लेनसे उन्होंने इस प्र'धका विवरण पाया है। इसमें—

- (१) इति श्रोमदृकुमारिलशिष्यकृते मालतीमाधव तृतीयाङ्कः।
- (२) इति श्रीकुमारिलखामित्रसाद्याप्तवाग्वमव-श्रीमदुम्बेकाचार्यं विरिवते भालतोताधवे षष्ठे।ऽङ्कः।
- (३) इति श्रोमवभूतिविरचिते मालतीमाधवे दश-मे-ऽङ्कः।

अर्थात् कुमारिलशिष्यकृत, कुमारिलशिष्य उम्बेकाचार्यकृत और सबभृति विरचित ये तीन पृथक् पृथक्
यचन तीन पृथक् पृथक् अध्यायके अ'तमें पाये गये हैं।
शङ्कर विजयमें शङ्करशिष्य मएडनिम या सुरेश्वरका
नाम उम्बेकाचार्य कह कर उल्लिखत है। अतप्य
यह कहना होगा, कि शंकर ६६३ ७२६ ई०में उक्त भवभृतिकं समय विद्यमान थे। 'मालतोगाधव' भवभृति
द्वारा सम।त हुआ, इसी कारण नह भवभृतिके नामसे
प्रचलित हुआ होगा। उम्बेकाचार्यने इसका आरम्म
किया। इस प्रकार अनुमान करनेका कारण यह है,
कि उपत प्रम्थके तृतोय अङ्कृमे कुमारिलशिष्य इत, छठे
अंकमें उम्बेकाचार्य कृत और दशम अंकमें भवभृति कृत
लिखा है। इससे यहां तक कहा जा सकता है, कि
शंकरका ३२ वर्ष जीवन सातवीं शताब्दीके शेषसे

द्वितीय । श्टक्तरीमडकी गुरुपरम्परामें देखा जाता

हैं. कि शंकरने १४ विक्रमार्कान्द्रमें जन्मप्रदण किया। किर यह भी देखा जाता है, कि सुरेश्वरशिष्य सर्व झारममुनिने संक्षेपशारीक के अन्तमें लिखा है, कि मनुकुल के आदित्यराज के समय उन्होंने पुस्तककी रचना की। इन दोनों उक्तियों को पकत कर देखने से अध्यय कहना होगा, कि शंकरका उक्त समय अर्थात् १४ विक्रमार्कान्द्र चालुक्यवंशीय प्रथम विक्रमार्कका समय है, क्यों कि राजा आदित्य प्रथम विक्रमार्दित्य के भाई थे। उक्त विक्रमार्वित्य प्रथम विक्रमादित्य के भाई थे। उक्त विक्रमार्वित्य ६७० ई० से राज्य करने लगे थे। इसमें पूर्व का १४ विक्रमार्कान्द्र जोड़ देनेसे ६८४ होता है। सुतरां यह कहा जा सकता है, कि शंकरने ६८४ ई० में जन्मन्त्रण किया था।

तृतीय। माधवाचाय एक अद्वितीय व्यक्ति थे। उनका परिचय देना निष्प्रयोजन है। उन्होंने शंकरका पक प्रदलंस्थापन दिया है। इसमें सिर्फ ४ प्रद अपने तुङ्ग भीर केन्द्रमें अवस्थित थे, ऐसा लिखा है। माधव ज्योातप शास्त्रमे भी सुपण्डित थे। किंतु फिर भी उनके इस प्रकार प्रहलंस्थापनके वर्णनको हम लोग कवि-करूपनाके सिवा और कुछ भी नहीं कह सकते। क्येंकि यदि यह यथार्थं ज्यांतिषिक वर्णन होता, तो माधवाचार्यं जनमकाल तथा अन्यान्यगृहस्थिति कहनेमें कदापि नहीं भूलतं। जो हो, इम यहां तक कह सकते हैं, कि उक्त चार प्रहोंको उक्त स्थितिमें जो जो होना उचित है वह जांकरकं प्रकृत जीवनमें अथवा उसके साथ शंकरके जीवनकी पकता होना आवश्यक है। श्रीयुक्त राजेन्द्र-नाथ घोषमहाशयने ऐसे अनुमानक वशवत्ती हो कर उक्त प्रकारका प्रहसंस्थापन किस समय हुआ था उसं निकालनेकी चेष्टा को। इस उद्देशसे उन्होंने शंकर-कं जन्महापक सभी प्रवादोंको एक एक कोछी तैयार की। किन्तु किसी भी कोष्ठीसे वे माधववर्णित ये।ग निकाल भ सके। पर दां उन्होंने जिन सालह कोष्ठीकी ले कर अट्ट परिश्रम किया है उनमें से ६८६ ई० में जो कोछो तैयार भी गई है, उसे देखनेसे अच्छो तरह मालूम होता है, कि उस कोछोमें शंकर जैसे एक पराक्रमशाली व्यक्ति उत्पन्न है। सकता है। बाकी सभी को छीमें वैसा नहीं है। इसमें वेदन्ताह्मपाग, युक्तिसमन्वत याग्मिपाग, तर्क युक्तिपरायणपाग, न्यायशास्त्रविद्याग, प्रन्थक र्षृपाग, मुक्तिपाग, भगन्दरपाग, अव्वायुपाग, जनक जननी वियोगपाग आदि शंकर के जीवन के अनुकूल सभी योग मिलते हैं। इसमें माध्य-कथित तोन प्रहमें मेल है केवल पक्षमें मेल नहीं है। अतप्य देखा जाता है, कि हम लोगों के निक्षित समयके साथ उपाति-शास्त्रकों भी सहायता है।

अभी हमें देखना चाहिये, कि शङ्करके समयके सम्बन्ध-में प्रचलित मत ७८८ ई० तथा हमारे निक्रियत ६८४ वा ६८६ ई० इन दो समयके साथ स्थिर की हुई ऐति-हासिक घटनाको कैसी एकता है।

१। जो कहते हैं, कि यूपनखुबंग (Yuan-Chuang) और इत्सिङ् (I-tsing) ये दो चीनपरिवाजक शङ्करकं पहलेके हैं, ये हमारे निक्रियत सिद्धान्त पर आपत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि, इत्सिङ् जिस समय भारतवर्ष आये थे, उस समय शङ्कर बालक थे। सुतशं इत्सिङ्का शङ्कर नामोंबलेख करना किस प्रकार सम्भव हो सकता?

२। पूणवर्मा यूयनसुवङ्गकं समकालयत्तीं थे तथा शङ्करने जिस भावमें पूर्णवर्माका नामोक्लेख किया है, उससे यह मालूम नहीं होता, कि पूर्णवर्मा शङ्करके बहुत पहले हो गये हैं। ७८८ ई० से भीर भी ७०० वर्षका अन्तर होता है।

३। काश्मीरका राजतरिङ्गणी वर्णित लिलतादित्य-के समयको गोझीय या दङ्गीय ब्राह्मणोंके शारदामिन्द्र-में शास्त्रवाद किनंदम साहबने शङ्कर कर्र्मृक स्थिर किया है। ६८६ ६० होनेसे वह उचित हो सकता है, ७८८ ६० होनेसे बिलकुल नहीं हो सकता।

४। कोङ्गुदेशराजकालकं मतसं बुनैलने जो कहा है, ६८६ ई० होनेसे यह मिलता है (Sewells, S. I. D.) ९८८ ई० होनेसे बहुत अन्सर पड़ जाता है।

५। माधवीक शङ्कर प्रतिपक्षके मध्य श्रीहर्ष, उदयन, अभिनवगुत आदिकी छोड़ बहुतीके साथ शंकरका साक्षात्कार ६८६ है। होनेसे सङ्गत होता है, किन्तु

७८८ होनेसं किसीके भी साथ साक्षातकार सङ्गत नहीं होता।

ई। सर्वज्ञात्मकथितआदित्य राजाको ६८६ ई॰ होनेसे पाया जाता है,—९८८ई० होनेसे नहीं पाया जाता।

शक्त री-मठमें सुरैश्वरका जो समय दिया
 गया है, ६८६ होनेसे वह मिलता है, कि नतु ७८८ ई० होनेसं नहीं मिलता।

८। ्८६ ६० होनेसे बीफ्रेक साहबीक बङ्गीय शंकराचार्यका शंकरसे पृथक् करना नहीं होता। इन बङ्गीय शंकरके समय शशांकराजने बीद्धींकी मार भगायाथा।

ह। भाण्डारकारने अनेक युक्तियां दिखलाते हुए शंकरका समय ६८० स्थिर किया है। हम लेगोका निक्रियत ६८६ भाण्डारकारके निक्रियत समयसे बहुत नजनीक पडता है।

१० । ६८६ ई० होनेसे श्रुष्टनपाटिलपुत्रसंकांत कथन मिलता है। ७८८ ई० होनेसे नहीं मिलता। इस कारण ६८६ ई०में शंकरका आविश्रांषकाल माना जा सकता है।

#### शाक्षरमन्थ ।

शङ्काराचार्यके बनाये हुए अनेक प्रस्थ मिलते हैं, नीचे अकारादि कमसे उनके नाम दिये गये हैं—

अच्युताएक, अज्ञपागायत्री, पुरश्चरणपञ्जति, अझान दांधिनी नाम्ती आत्मबोधरीका, अथर्ववेदान्तर्गतीप-निवद्भाष्य, अहँ तपञ्चपदी, अध्यात्मप्रकाश, अध्यात्मबोध, अध्यातमविद्योपदेश, अध्यासभाष्य, अनुभवपञ्चरत्न, अनु स्मृति, अन्नपूर्णानवरस्नमालिका, अपराधक्षमास्त्रोत्त. अपराधस्तीत, अपरोक्षानुभूति, अपराधसुन्दरस्तोत्त, अमरुशतकटोका, अद्धं नारीश्वराष्ट्रक, अभ्वाष्ट्रक, अवधूतषर्क, अष्टाङ्गयोग, **बागमशास्त्रविवरण**, भाकतनेयस्तील, बात्मशानीपदेशप्रकरण, आत्मनिकपण, आतमपञ्चक, आत्मबोध, आतमपटक, आत्मानातम-आत्मापदेशविध, थानन्दलहरीस्तोत, आर्या, आर्यास्त्रति, ईशावास्योवनिषद्भाष्य, उत्तरगीता-व्याख्या, उपदेशपञ्चक, उपदेशसाहस्त्री, वकश्चत्युपदेश,

कनकथारास्तोस, कविवारपट्टी, पेतरेयोवनिषद्भाष्य. काठकोवनिषद्भाष्य, कादिकमस्तुति, कामाक्षीस्तीत, कारणप्रकरण, कोलभैरवाष्ट्रक, कालिकास्तीस, काशी-पश्चक, कृष्णदिव्यस्तीत, कृष्णवित्रय, कृष्णस्तीत, कृष्णा-ष्टक, केमोपनिवद्भाष्य, कीवत्योपनिवद्भाष्य, कौपीनपश्चक, कीवोतकोपनिषद्भाष्य, क्षमाष्टक, गङ्गाष्टक, गणेशभुजंग-स्तोत्र, गणेशाष्ट्रक, गण्डकीभूज गस्तोत्र, गायतीमाध्य, गिरिजादशक, गुरु' प्रातःस्मरामि, गुरुस्तीस, गुर्हाष्टक, गोविन्ददामोदरस्तोत, गोवालतावनीयोवनिवञ्जाध्य, गोविन्द्भजनस्तोत, गोविन्दाएक और तन्नाध्य, गौइपा-दोयभाष्य, गौरीदशक, चक्रपाणिस्तोत, चतुर्दशमत-विवेक, चतुवि धसंशयोद्धे द, वर्षटपश्चरिका, विदानम्दः स्तवराज, चिदानन्दाष्टक, चिग्तामणिस्तोज, छान्दोग्योप-निषद्भाष्य, जगन्नाथस्तीत, जगन्नाथाष्टक, झानगीता, म्रानतमोदीपिका, म्राननीका (विम्राननीका), म्रान-प्रदोप, ज्ञानसंन्यास, ज्ञानोपदेश, तस्वसंप्रह, तस्वसार, तन्त्रसार, तारापज्यस्टिका, तारारहस्य, तैत्तिरीयापः निषद्भाष्य, तिषुटोप्रभरण या तिषुयं पनिषद्, तिषुरसुन्दरी-स्तात, तिवेणास्तात, तिशतीनामार्धप्रकाशिका, दक्षि-णामूर्सिकल्प, दक्षिणामूर्सिमन्त्राणीव, दक्षिणामूर्सिस्ते।त, दक्षिणामूर्र्याष्टक और टोका, दत्तभुन गस्ते। स्त-महिमास्यस्तात, दशरत्नाभिधान, दशक्लीकी, दशावतार-मूर्तिस्तात, द्रगद्रश्यप्रकरण, देवीपञ्चरत, देवीभुजंग, वेबीमानसपूजाविधि, देवीस्तुति, देव्यपराधक्षमार्पण स्तोत, द्वादशपंजरिकास्तीत, द्वादशमंजरी, द्वादश महावाक्यविवरण, ब्रावशमहावाक्यसिद्धान्तनिकपण, द्वादशिक गस्तोत्र, धन्यस्तोत्र, नर्भवाष्ट्रकः, नधरस्न-मालिका, नारायणस्तील, नारायणोपनिषद्भाष्य, निजा-नन्दानुभूतिप्रकरण, निरंजनाष्टक, निर्वाणषटक, नृसिंह-तापनीयोपनिषद्भाष्य, नृसिंहपञ्चरत्नमोला, पञ्चचामर-स्तेत्व, पञ्चप्रकरणी और टीका, पञ्चरतन, पंचयक्त-स्ते।त, पंचोकरणप्रक्रिया और टीका, प्रजीवरणमहा वाकप्रार्था, पदकारिकारत्नमाला, पद्मपुष्पाङ्गलिस्ताल, परमहं सापनिषड् द्य, परापूना, पाण्डुरंगाष्टक, पाष्टुः मुखचपेटिका, पूर्वतापनीयापनिषदुभाष्य, प्रवश्चसार, वदीधसुधाकर, प्रश्ने। सरमालिको, प्रश्ने। सररतमाला,

प्रश्नोपनिषद्भाष्य, बालकृष्णाष्ट्रक, वालबोधसंप्रह बालबोधिनी, बालापञ्चरतन, वृह्वार्ण्यकोष-निषन्ताष्य, ब्रह्मगोतारीका, ब्रह्मझान, ब्रह्मनामाघली, ब्रह्मभावस्तीत्र, ब्रह्मसूत्रभाष्य या शारीरिक-मीमांसाभाष्य, भगवद्गीताभाष्य, ब्रह्मानस्य स्तव, भगवनमानसप्जा, महिकाव्यरोका, भवानीभुजांग, भवान्यएक, भवानीभुजङ्ग-प्रयात, अगुवल्युपनिषद्भाष्य, भैरवाष्ट्रक, भ्रमशास्त्रक, मणिकणिकास्तीत, मणिरत्नमाला, मनीवापञ्चक, मस्क-रोय, महाकरणप्रकरण, महापुरुषस्तोत्न' महावाषयपञ्ची करण, महावाक्यविश्वरण, महावाक्यविवेक, महा-महावाक्यार्थ. वाष्यसिद्धान्त, महाचेदान्तवरक, माण्डुक्योपनिषद्भाष्य, मानसपुजाविधि, मीनाक्षी-स्तोत, मुकुन्दचतुर्दश, मुएडकोपनिषद्भाष्य, मैना मोहमुद्रर, यणीयोपनिषद्भाष्य. यतिस्वधर्मभिक्षाः विधि, यमुनाष्टक, योगतारावली, रागद्वेषप्रकरण, राघवाष्टक, रामभुजङ्ग, रामसत्तरस्म, रामाष्टक, लक्ष्मी-वृक्तिंद्दस्तोत, लघुवाष्यवृत्ति और टीका,ललितातिशतो-भाष्य, ललितासहस्रनामभाष्य, वज्रस्चयुपनिषदु और टीका, धरदगणेशस्त्रोत्न, बाक्यवृत्ति, वाक्यसुधा, विवेक चुड़ामणि वा वेदान्तविवेकचुड़ामणि, विश्वनाथनगरी स्तीत, विष्णुपादादिकेशास्तस्तुति, विष्णुभुजङ्ग, विष्णु षर्पही,विष्णुसहस्रनामभाष्य, विष्णुस्तोत्न, वृद्धब्राह्मणोप-निषद्भाष्य, वेदसारशियसहस्रनामन्, वेदसारशिवस्तव, वेदान्तप्रक्रिया, वेदांतमं सविश्राम, वेदांतशास्त्र, वेदांत-शास्त्रसंक्षित्रप्रक्रिया, वेदांतसार, वेदांतसिद्धांतदीपिका, वैराग्यशतक, शतरलोका, और टीका, शरभहृदय, शाकः टावनोपनिषद्भाष्य, शास्त्रस्पैण, शिक्षापञ्चक, शिवकेशादि पादांतवर्णनस्तोत्र, शिवगोताव्यःस्या, शिवदशक, शिवनामावली, शिवपञ्चयदनस्तीत, शिवपञ्चाक्षरस्तीत, शिवपादादिकेशान्तवर्णनस्ताल, शिवभक्तानन्दकारिका, शिवभुत्रज्ञ या शिवभुजक्रप्रयातस्तीक, शिवभुजक्राष्टक, शिवान देळहरी, शिवाष्टक, शिवस्ताल, श्यामळानवरतन, श्यामामानसार्धन, श्वेताश्यतरापनिषदुभाष्य, षटपदी-स्ते।त, पश्चभरस्ते।त, संबमिनाममालिका, सगुणवती, संक्षेपशारीरकभाष्य, सम्बदानन्यानुमवदीपिका नाम्नी पश्चमदीप्रकरणटीका, सम्यस्त्र, सदाबारप्रकरण, सनत्स्

जातीय विवरण, संध्यामाध्य, संग्यासाप्रहणपद्धति, सप्तमठाम्नायद्शनामामिधान, सप्तस्नुत्र, सम्बंधदोपिका, सहजाहक, साधनपञ्चक, सिद्धांतविन्दु, सुक्षदोधिनी, स्तसंहितामाध्य, स्तोत्वपाठ, स्वद्भपनिद्भपण, स्वद्भपनिद्भपण, स्वद्भपनिद्भपण, स्वद्भपनिद्भपण, स्वद्भपनिद्भपण, स्वद्भपनिद्भपण, स्वात्मनिद्भपण या स्वात्मानन्द्भकाज, स्वात्मप्रकाण, हरि-प्रा, स्वात्मप्रवेध, स्वराज्यसिद्धि, हरिनाममाला, हरि-मीड़ेस्तीत या हरिस्तीत, हरिहरस्तीत, हस्तामलकस्तीत या हस्तामलकसंवाद और उसकी टीका और हाला-स्याहक।

उक्त सभी प्रम्थ सुप्रसिद्ध दार्शनिक और उपनिषद्-भाष्यकार शङ्कराचार्यके रचित नहीं हैं। अनेक प्रन्थोंकी भाषा, शब्दविन्यास और उद्देश्यकी आलोचना करनेसे क्षी यह मालूम होता है। सनातन हिन्दू धर्मके पुनः प्रतिष्ठाता शङ्करके नामसे खरचित प्रन्थ या कविताकी क्याति फैलानेके अभिप्रायसे कोई कोई महास्मा और कवि प्रांकरासार्यके नाम पर अपना अपना ग्रम्थ चला गये हैं। इसके सिवा आदिगुरु शङ्कराचार्यके मठा-धिकारी महन्तगण भी शङ्कराचार्यकी उपधि धारण करते आ रहे हैं। उन ले।गांके प्रश्यमें भी शङ्कराचार्या-की भणिता है। पतन्तित्र शङ्कर नामसे कुछ भावार्य भी प्रन्थ ी रचना कर गये हैं, उसीमें हमने एकसे अधिक शङ्कराचार्यके रचित अनेक प्रंथ पाये हैं। दुःख-का विषय है, कि उनमेंसे प्रत्येकको पृथकक्रपसे निर्धा-चित करनेमें हमारी सामध्ये नहीं। पर हां, इतना अवश्य कह सकते हैं, कि आदि शकुरने कुछ उपनिष-बुभाष्य, गीता और वेदान्तविषयक प्रधींकी छीड और किसी भी प्रधिकी रचना नहीं को। यहां तक कि उनके नाम पर प्रचलित अनेक उपनिषद्धभाष्य और वेदांतप्रंथ हैं जिन्हें उनके रिचत कहनेमें हमें संदेह होता है। अव-शिष्ट अन्यास्य प्रथ निःसस्देह एकसं अधिक शकुराचार्य-के रिचत माने जोते हैं।

शक्कराचार्यका दार्शनिक सिद्धान्त ।

श्रीशंकराचार्यने केवलाहै तवादका प्रचार किया।
यह बाद प्रायाचाद नामरी भी प्रसिद्ध है। इसके
शंक्षित सारमर्शके सम्बन्धमें प्राचीन उक्ति इस प्रकार
है—

"श्लोकार्ज्यन प्रवश्यामि भदुक्तं प्रश्यकेरियः ब्रह्मसत्य जगन्मिध्या जीया ब्रह्मेव नापरः ॥" वर्धात् अनेक प्रन्थोंमें शंकराचार्यके दार्शनिक तस्य-सम्बंधमें जो सब सिक्षांत प्रकाशित हुए हैं, बह श्लोकार्द्धमें दिखलाये जाते हैं। वह सिद्धांत यह है, कि ब्रह्म सत्य है, जगत् मिध्या है, जीव ब्रह्मसे अभिन्न हैं।

फलतः शंकरका दार्शनिक अभिमत इन तीन विषयोंकी प्रगाद आली बना पर ही पर्धावसित हुआ है। किंतु एकमात ब्रह्म ही मूलतरा है। ब्रह्म मनेखाका-कं अगे। बर, अप्रतर्क, अविश्वेय, एक, अद्वितोय, और चित्यात हैं। शंकरका कहना है कि यह विचित्त विशाल विश्वब्रह्माएड स्टिके प्रलेपकमात चिन्मात परमञ्जल विद्यमान थे। यह परमञ्जल एक और अदि तीय है। ब्रह्म सत् और सृष्टि जगत् असत् है। माध्य-मिक बौडोंका सिद्धान्त यह है, कि सृष्टिके पहले कुछ भी न था। श्रीपाद शंकराचार्यने माध्यमिक बौद्धोंक इस सिद्धान्तको लएडन कर घेदिक भित्ति और तर्क युषितके बल पर उन लेगों का विपरीत सिद्धांत संस्थापन किया है। वे कहते हैं, कि असत्सं सत्की उत्पत्ति असम्भव है।

माध्यमिक बौद्धगण शूम्यवादी है। वे कहते हैं—
"क्षपाणि क्षपी पश्यित शूम्यम्।
विज्ञाम्स्यायतनं पश्यित शूम्यन।"
फिर दूसरी जगह लिखा है—
"शूम्यमाध्यात्मिक" पश्य पश्य शूम्य विद्यातम्।"
(माध्यमिक सु० १८ म०)

इस प्रकार शून्यवाद ऋषिप्रणात प्रंथमें नहीं हैं सी नहीं। इस श्रोभागवतमें देखते हैं—

'तत्र शब्दपद' चित्तमाकृष्य व्योमिन धारयेत्। तच्च त्यक्तवा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्॥"(११।१४) फिर दुसरी जगह लिखा है— "लमध्ये कृष चातमानं भातममध्येत खंकुर। भातमानं लमयं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्॥"

ये सब उक्तियां शूर्यवादका पोषक हैं। श्रीमच्छङ्करा-चायने ब्रह्मतस्वका निरूपण करते हुए मायावादकी सहा-यतासे इस विचित्र विश्वप्रपञ्जको कार्यतः शून्यमें परि णत किया है। उन्होंने ब्रह्मका जैसा खरूप निर्देश किया है वह व्यवहारिक विचारसे एक प्रकार श्नायादका अपर पृष्ठ समक्ता जाता है। किंतु ब्रह्मसूत्रके द्वितीय अधाय द्वितीय पादके २८वें सूत्रके 'नाभाव उपलब्धेः' भाष्यमें शङ्करने दूसरी तरहसे शूनायादका खएडन किया है। शङ्करका ब्रह्म 'चिन्नाल' होने पर भी वह पूर्ण और सत्य ज्ञानानन्दखरूप कह कर प्रसिद्ध है। वृहदारण्यक उपनिषद्दमाध्यमें उन्होंने ब्रह्मका पूर्ण नाम रक्षा है। यथा—

"न वयमुविहतेन रूपेण पूर्णतां वश्वमः किंतु केवलेन स्वरूपेण।" (वृहदारययक उपनिषद् ४।१)

शंकरका ब्रह्म निगुंण चिन्मात होने पर भी वह पूर्ण और विभु है।

ब्रह्म केवल पूर्ण और विभु नहीं है, ये खप्रकाश हैं। जगदुरुपसिका विषय शंरने ईश्वरका अनुमान किया है। उन्होंने ब्रह्मसूलभाष्यमें प्रथम अध्यायके प्रथम पादमें द्वितीय सुलभाष्यमें लिखा है—

"न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथोक्तविशेषणमीश्वरं मुक्त्यानप्रतः प्रधानाद्वेतनाद्युभ्यो वा भावाद्वा संसा-रिणो वा उत्पर्त्यादि संभाविषतुं शक्यम्।"

अर्थात् सर्वद्व और सर्वशिक्तिमान् ईश्वर या सगुण ब्रह्मव्यतीत शून्य या अतीव अणुसे अथवा जङ्खभाव प्रकृतिसे अथवा परमाणुसे, जन्म अथवा मरणवान् संसारी जीवरो इस विचित्र जगत्का इस प्रकार सृष्टि स्थिति-प्रलय होना किसो प्रकार सम्भव नहीं हो सकता। शंकर भावपदार्थाके पूर्ण विश्वासी थे। परंतु उनका खोकृत भावपदार्था नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव है। यह भावपदार्था चिद्देकमाल है।

तैसिरीय उपनिषद्कं भाष्यमें शंकरने लिखा है—
"आहमनः स्वक्तो इसिने ततो व्यतिरिच्यते अतो निस्यैव ।
प्राप्तमन्तवस्यं लीकिकस्य झानस्य अन्तवस्यदर्शनात्
अत स्तिश्रवृत्त्यर्थाः।" (२।१)

अर्थात् चिन्मात हो आतमाका स्वक्रप है। यह हान उसके स्वक्रपसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है। अतप्य यह नित्य है। किन्तु लौकिक हानको सीमा है, हान-स्वक्रप आत्माका अन्तर्शत्व नहीं है, यह असीम और अनम्त है। सचेतन जोवें। इस जो ज्ञान देखते हैं, वह तुरीय ब्रह्मचैतनामं उपलब्ध है। कठोवनिषद्भाष्यमें शंकरने लिखा है—

"भातमाचैतन्यनिभित्तमेव च चेत्रियतृत्वमन्येषाम" इत्यादि । (२।१।३)

अन्यास्य उपनिषद्भाष्य और स्त्रभाष्यसे शंकर दर्शनका यह प्रधानतम एक सिद्धांत विवृतक्रपमें और विशवुक्रपमें आलोजित हो सकता है। आत्मा जो विस्मात या केवल झानक्रप है, शङ्कराचार्यने इस सिद्धांतका अच्छी तरह विवृत किया है।

## निर्विशेष ब्रह्म।

शंकरके मनसे ब्रह्म निगुण और निष्क्रिय हैं। ये स्थूल नहीं हैं, सत् नहीं हैं, असत् नहीं हैं, कार्य नहीं हैं, कार्य नहीं हैं, कार्य मी नहीं हैं, ब्रह्म दिन्द्रयातीन हैं। सुनरां चे वाक्यमनके अगोवर हैं, वहां ब्रह्म नहीं जा सकता, मन नहीं जा सकता, वाक्य भी उन्हें आयस नहीं कर सकता। वे क्याता नहीं हैं और न क्षेय हो हैं, वे क्यान के अतीन और कियाके भी अतीन हैं।

श्रीशंकराचार्यते वेदांतस्त्वभाष्यमें, गोताभाष्यमें, वृहदारण्यक तथा अनेक उपनिषद्भाष्यमें निविशोष ब्रह्म-के वाचक हैं, ऐसे प्रमाण हा उत्तरेख कर अपने सिद्धांत-को शंस्थापित विया है।

सविशेष या सगुण ब्रह्मको भी शंकरने अखीकार नहीं किया है। शंकरका कहना है, कि ईश्वर हो सगुण ब्रह्म हैं। मायाके सम्बन्धमें ब्रह्म हो सगुण ब्रह्म हैं। शंकराचार्यके सिद्धान्तानुसार सगुणब्रह्म मायिक है, अतपन ब्रह्मकी गुणमय अभिद्यक्ति अनित्य हैं। गुण जिस प्रकार अनित्य ब्रह्मका सगुण है, अभिद्यक्ति भी उसी प्रकार अनित्य हैं। श्रुतिमें सविशेष और सगुण ब्रह्मका उक्छेब हैं। शंकराचार्यको ये सब श्रुतिनाक्य क्षीकार करने पड़े हैं। किन्तु शंकरके मायावादके येन्द्र-जालिक प्रभावसं श्रुतिके सगुण ब्रह्म अनित्य और मिध्याक्रपमें कव्यित हुए हैं। शंकरने इस सगुण ब्रह्ममें हो शक्ति और गुणादिका अस्तित्व स्वीकार किया है। किन्तु यह सगुण ब्रह्म क्षीकार करने गुणादिका अस्तित्व स्वीकार किया है। किन्तु यह सगुण ब्रह्म क्षीत्व और मायिक हैं, तब श्रुति मो माथिक हैं। सुतरां शंकराचार्य यथार्थमें शक्ति-

वादी नहीं हैं तथा किसी भी प्रकार शक्तिके पारमार्थि-कत्यको स्वीकार नहीं करते।

शक्रुरका कहना है, कि ण्यवहारिक भावमें हो ये सगुण ब्रह्म स्वोक्तत हुए हैं। जगत्का उत्पत्ति-स्थिति-प्रजय आदिका कारण भो यहो सगुण ब्रह्म है। किन्तु आत्मझानके विभल आलोक्से जब मायाका अन्यकार दूर होता है, तब फिर इस सर्वन्न और सर्वेशिकमान् ब्रह्मका अस्तित्व नहीं रहता। निर्विशेष ब्रह्म हो एक-माल सार और पारमार्थिक तस्त्व है। शास्त्र और व्यवहारके अनुरोधसे शंकरनं इस सगुण ब्रह्मको स्वो कार किया है, नहीं तो निर्विशेषमें परब्रह्म हो उनके ब्रह्म तस्त्वका चरम सिद्धान्त है।

# भमेदवःद वा भद्दीतशाद ।

कोई कोई समझते हैं, कि अभेदवाद वा अह तवाद शंकराचार्यका प्रवर्शित है, किन्तु ध्यानपूर्वक वेदान्त-सूत पढ़नेसे सभी जान सकते हैं, कि घेड़ान्तसूत रचे जानेके बहुत पहले इस देशके ऋषियों में ये सब बाद ले कर यथेष्ठ वाद्विसंवाद चलता था। आध्वरध्य, मीडुलोमि, वादरायण, आले यो, काशकुरस्त और जैमिनि आदि ऋषिगण ब्रह्म भीर जीवो शब्दमें मिन्न भिन्न भिन्न मत पोषण करते थे। शंकराचार्यने बादरि और काश कृत्सनका मत समर्थन करके ही "ब्रह्म और जीव अभिन्न" यह मत प्रवार किया है। केवल माया द्वारा ही जोध और ब्रह्मका पार्थक्य सुचित होता है। जानके साधनसे जब माया तिरोहित होती है, तब जीव और ब्रह्मों कोई भी भेद नहीं रहता। यह विचित्र विश्वब्रह्माएड केवल मायाकी हो लोखा है। यह असत् और मायाविज् स्मित मात्र है। एकमात्र ब्रह्म हो सत् और नित्य है। यह ब्रह्म एक मीर अद्वितीय है। ब्रह्म भीर जीवमें काई पृथक्ता नहीं है। मायायशतः विभिन्तता दिवाई देने पर भी भूलतः दोनों ही एक हैं। हान ब्रह्मका गुण नहों है, ब्रह्म चिदेकमात और विशुद्ध शानस्वक्त हैं।

ब्रह्म निगुंण अर्थात् गुणगम्धविवर्जित हैं। यदि कद्दा जापे, कि यह जो परिदूश्यमान विचित्र विशास विश्वब्रह्माण्ड दिखाई देता है, वह क्या अवास्तर है? अभेदवादी शंकरने इसके उत्तरमें कहा है, कि पारमा- र्थिक हिसाबसे यह विश्व ब्रह्माएड अलीक और अवा-न्तर नहीं है, ता क्या है ! सगुण ब्रह्मकं मार्थागुणसं ही जगत्प्रपञ्चका अस्तित्व प्रतिभात होता है। यह जगत् एक इन्द्रजाल मान्न है। यह माया अविद्या नामसे भी पुकारी जाती है। यह माया सत् भी नहीं है और न असत् ही है। तत्वकानके निकट यह माया असत् और व्यवहारिक झानके सामने सत् मानी जातो है। यह माया सदसदात्मिका और अनवीवनीय माया ही जगत्-को उपादान है। मायागुणसमन्वित ब्रह्म ही देश्वर है। ईश्वर मायाशक्तिके इन्द्रजालमें ऐन्द्रजालिककी तरह यह जगत् मायाधीन जीवको प्रत्यक्ष विकलाता है। माया ही भेदशानका कारण है। यह जो अनस्त जीव प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इनकी पृथक ता केवल माया होकी कोडा माल है। नहीं तो एक अखर्ड अद्वितीय ब्रह्मका छे।ड और सभी मायाके इन्द्रजालमान हैं। मायावद व्यक्तिके जी पार्शक्य-ज्ञान है, वह भी मिथ्या है। बद जीव मायाका मोह आवरण भेद कर परमतस्व देख नहीं सकता, अतएव मायावद्ध जीवके 'अहं ब्रह्म' ऐसा कान नहीं होता। जीव अपनेका ब्रह्म न समभ पर मायाकी उपाधिका ही अहं समकता है। मायापहित देही जीव अहं समक्त कर भ्रान्तिकूपमें गीता खाते हैं. सुविशाल ब्रह्म-सागरको आनन्दलीलालहरो फिर उसके इतानेक्षका गीचर नहीं होती। आत्मा विशुद्ध इतान स्यक्षप निष्क्रिय और अमन्त है, जीवकी यह झान नहीं रहता। जीवका झान अपनी देहमें सीमाबद्ध रहती है। इस समय जीव अपने कृतकर्शके फलसे सुकृति दुष्कृति अर्जन करता है। इस कारण जीवका सुख दुःख का भीग करना होता है तथा जन्म-मरण-प्रवाहक्रप यातना सहा करनी होती है। ईश्वर जीवों की दुब्छति और सुकृतिका फल होता है। करपके अन्तमें जगत्का प्रस्वय होता है। उस समय यह विचित्र विश्वव्रह्माएड मायामें बिलीन हो जाता है। जीवकी फिर कोई उपाधि नहीं रहती। किन्तु फिर भो जब तक उनके कृतकर्शका प्रायश्चित नहीं होता, तब तक वे कर्मा-नुसार जनमत्रहण करते हैं। इस प्रकार मायावस जीव-अनश्त संसार प्रवाहमें भ्रमण करते हैं।

मुक्तिका उपाय ।

शंकरका कहना है, कि इस अनन्त संसार-प्रवाहसे जीव फिरा प्रकार विमुक्त हो सकता है, उसका विधान वेदमें देखनेमें साता है। कर्मकाएडमें यागयस सादि कियादिकी व्यवस्था है । किन्तु इससे जीव मुक्तिलाभ नहीं करता। स्वर्गादिके लिये कितने भी यहका अनु-ष्टान क्यों न किया जाये, उससे जीवकी मुक्ति नहीं हो सकती। चैदिक झानकाण्यको पर्यालीखनासे दो प्रकार ब्रह्मके विषय जाने गये हैं — एक सगुण ब्रह्म और दूसरा निगु ण ब्रह्म । सगुण ब्रह्मका ईश्वर नाम रखा गया है। जागतिक कियादि इस सगुण ब्रह्मकी कार्य है। सगुण ब्रग्नके साथ ही इस जगत्वप्रथश्चका सम्बन्ध है। परम प्रद्या निगु ण और निष्क्रिय है। उनके साथ भाविक जगत्का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वे परमात्मा हैं। सगुण ब्रह्मको उपासनासे मुक्तिलाम नहीं होता। पर ब्रह्मका ज्ञान नहीं होनेसे संसारदः असे जीव मुक्ति लाभ नहीं कर सकता । "तत्त्वमिस" महावाक्यक अनुष्ठानसे जीव और ब्रह्मका भिन्न झान जब तिराहित है।ता है, तभो जीव मुक्तिलाभ कर अपने खरूपकी प्राप्त होता है। शंकरके सिद्धान्तका यही सारगर्भशंक्षित मर्ग है। वेदान्त शब्द देखो।

शङ्करादि (सं०पु०) शुक्काकंवृक्ष, सफेद मदारका पेड़ । (राजनि•)

शङ्करानन्द (सं०पु०) १ श्रुतिगीताटीकाकार । २ व्रद्धा-सूत्रप्रदीपके रचयिता। ३ विवेकसारके प्रणेता, आनग्दात्माके शिष्य ।

शङ्करानन्द—वाङ्ग्छेश और ते कटाःबाके पुत्त । ये सायण और पश्चरशीकार प्राधवाखार्थाके गुरु थे। शंकरानन्द आनन्दातम मुनिके शिष्य थे। इन्होंने आत्मपुराण# नामक वैदांतिक प्रम्थकी रखना की। इनके रखित दूसरे प्रम्थ ये सब हैं—भगवद्गगीतातात्पर्यवाखिनी, शिवसहस्रमामटीका, सर्वपुराणसार, यत्यनुष्ठानपद्धति। इन्होंने निक्नलिखित उपनिषद्की दीपिका रखी—अधर्धा-

<sup># &</sup>quot;उपनिषद्-रस्त" इसका दूसरा नाम है। इसमें श्लोकके भाकार के बहुत सी उपनिषद्के विषर या सिपिवस है।"

शिखा, अवर्शशिरः, अवृत्तविन्दु, अन्वगो, ईशावास्य, पेतरेय, काठक अथर्शशोर्श, असूतनाद केने।पित, कैवस्य, कै।पीतक, गर्भा, छान्देश्य, जावाल, तैक्तिरोय, नारायण, नृशिंहत।पनीय, परमह स, प्रश्न, ब्रह्म, ब्रह्मवल्लो, महोप-निषद्, माण्डुक्य, मुएडक, श्वेताश्वतर और ह स ।

शङ्करानम्दतीर्था—शिवनारायणानम्दतीर्थके शिष्य । इन्देां-ने षट्पदीमञ्जरोकी रचना की ।

शङ्करानग्दनाथ—स्त्रिपुरासुग्दरी महोदयके रचिता। ये रामानग्दनाथके शिष्य थे। इन्होंने अपने प्रन्थमें मन्त्र-महोदिधिका उठलेख किया है।

शङ्कराभरण (सं० पु०) सम्पूर्ण जातिका एक प्रकारका राग। यह नरनारायण रागका पुत्र माना जाता है। इसके गानेका समय प्रभात है और किसीके मतसे साय कालमें १६ दण से २० दण्ड तक भी गाया जा सकता है।

शङ्करालय (सं॰ पु॰) शङ्करका अवस्थितिस्थान, कैलास। शङ्करावास (सं॰ पु॰) १ महादेवका आवास-स्थान, कैलास। २ भीमसेन कपूर, बरास। (राजनि०)

शङ्कराह्मया (सं० स्त्रो०) शमीका नृक्ष।

शक्करो (सं क्लो ) १ शिवकी पटनी पार्वती । २ मिश्रिष्ठा, मजीठ । ३ शमीका वृक्ष । ४ एक रागिणी जो माल के।शकी सहचरी मानी जाती हैं। (ब्लि ) ५ कल्याण करनेवाली, मङ्गल करनेवाली।

शङ्करीय (सं कि ) शङ्करसम्बन्धी। (पा ४।२।६०) शङ्कर्षण (सं पु०) १ विष्णु। (भा ०१३।१४ वा ७२) २ रोहिणोके पुत्रका नोम।

शक्कुष ( सं॰ स्त्रो॰ ) सकुची मछली।

शङ्कव्य (सं॰ कि॰) शङ्कवे दितं शङ्कयत्। शंकुक्रश्णमें उपयुक्तः।

श्रृष्ट्वा (सं० स्त्री०) १ मनों होनेवाला अनिष्टका भय, इर, खोफ। २ किसी विषयकी सत्यता या असत्यता-के सम्बन्धमें देानेवाला संदेह, आशंका, संशय, शक। ३ साहित्यके अनुसार एक संचारी भाव, अपने किसो अनुखित व्यवहार अथवा किसी और कारणसे देानेवाली इष्ट हानिको चिन्ता।

शङ्का भतिचार (सं**॰ पु॰) जैनियों**के अनुसार एक । Vol. XXII, 141 प्रकारका पाप या अतिचार जे। जिन-वचनमें शंको करने सं देशता है।

शङ्कामय ( सं० ति० ) शङ्का-मयट्। शङ्कायुक्त । ( रामायण २।२२।६ )

शङ्कित ( सं ० ति ० ) शङ्का जाता अस्य शङ्का-इतच्। १ भीत, इरा हुआ। ( शिका ० ) २ सम्बिग्ध, जिसमें संदेह हुआ हो । ३ संदेहयुक्त, अनिश्चित । (पु०) ४ चेरक या भरेउर नामका गम्धद्रव्य। ( राजनि० )

शङ्कितवर्णक (सं॰ पु॰) शङ्कितं सन्न के।ऽप्यस्ति नास्तीत्यादिकं वा वर्णयित तर्कयित इति वर्णि ण्युलः। तस्कर, चीर।

शङ्कितव्य (सं० त्रि०) शङ्क तव्यत्। शंकाके ये।ग्य, भयकं उपयुक्त।

शङ्किन (सं क्षि ) शङ्का विद्यतेऽस्य । शंकान्वित, भययुक्त।

शङ्कु ( सं ॰ पु ॰ ) शङ्कतेऽसमादिति शङ्कु ( खर शङ्कु वीयु नीलक्कु किंगु। उष् १।३७) इति कुप्रस्ययेन निपातनात् साधु। १ कोई नुकीली वस्तु। २ गांसी, फल। ३ भाला, बरछा। ४ खूँटो। ५ मेक, कील। ६ कामदेव। ७ शिव। ८ राक्षसा ६ विष। १० इंस। ११ एक प्रकारकी मछलो। १२ लोलावती-के अनुसार दश लक्ष कोटिको एक संख्या, शंख। १३ प्राचीन कालका एक प्रकारका बाजा। १४ बढ़नीक, बाँबी। १५ कल्लुष, पाप। १६ पुराणानुसार उज्जि यिनीके राजा विक्रमादित्यके नवरतन पण्डितो मेंसे एक। १७ उप्रसेनका एक पुत्र। (भागवत श२४।२४) १८ शिवके अनुचर एक गम्धर्वका नाम। १६ लिङ्ग। २० पत्तों की नसं। २१ पृक्षों में की रस खीं चने की शक्ति। २२ बारह अंगुलकी एक खूटो । इसका ध्यव होर प्राचीन कालमें सूर्य या दीवकी छाया आदि नावने-में क्षोताधा। २३ वारह अङ्गुलको एक नाप। २४ गावदुम बम्मा जिसके ऊपरका हिस्सा नुकोला और नोचेका माटा हो। २५ नखी नामक गम्बद्रव्य। २६ दाँव। शङ्कृक—१ भुवनाभ्युद्यकाध्यके प्रणेता । इनके रचे अलं-कार प्रम्थका परिचय काव्यप्रकाशमें पाया जाता है। २ एक कवि। ये मथूरके पुत्र थे।

शङ्क कर्ण (सं०पु०) शंकु इस कर्णो यस्य । १ गर्दभ, गद्धा। (त्रिका•) २ दानविवशेष। (इस्विंश ३।८१) ३ नागविशेष। (भारत १।४७।१४) ४ शंकु सदूश कर्णविशिष्ट, यह जिसके कान शंकुके समान लम्बे और नुकीले हों।

शङ्कुकर्णी (सं०पु०) शिव, महादेव ! शङ्कुकर्णेश्वर (सं०पु०) शिवलिङ्कभेद् । (भारत वनपव<sup>०</sup>) शङ्कुति (सं०पु०) शंकुमत्स्य, सकुची मछली । (शब्दरत्ना०)

शङ्कुच्छाया (स ० स्त्री०) प्राचीन कालकी बारह अंगुल को एक नुकीली खूंटी। इसका ऊपरो भाग नुकीला होता था। इसकी छायासे समयका परिमाण मालूम किया जाता था।

शङ्क ुजिह्नः ( सं ॰ स्त्री॰ ) ज्योतियके अनुसार एक गणित Gnomon-sine ) ।

शङ्क्तक (सं०पु०) शंकुरिय तकः। शास्त्रका गृक्ष। (शब्दरत्ना•)

शङ्क द्वार (सं० पु०) गुअरातके समापके पक छोटे टापू का नाम। यहां शंकु नारायणकी मूर्त्ति है।

शङ्क नारायण ( सं ० पु० ) नारायणको वह मूर्ति जो जो जांकुद्वार टापूर्वे हैं।

शङ्क ,पथ (सं० पु०) पथमेर । (पा धारा७७)

शङ्कुपुच्छ (सं०क्को०) जिसकी पूंछमें खंक हे।। (राजसर०३।३६६)

शङ्क फणिन् (सं० पु०) जलमें हैं।नेवाला जन्तु, जलचर। (हेम)

शङ्क ,फलिका (सं० स्त्रो०) सफेद कोकर। शङ्क ,फली (सं० स्त्री०) सफेद कोकर।

शङ्कुमत् (सं० ति०) शंकु अस्त्यर्थे मतुष्। शंकु-विशिष्ट, शंकुयुक्त।

शङ्कुमतो (सं० स्त्रो०) एक वैदिक छन्द । इसके पहले पादमें पाँच और शेष तीनोंमें छः छः या दशसे कुछ न्यूनाधिक वर्ण होते हैं।

गङ्कु मुख (सं० ति०) १ शंकुकं समान मुखवाला। (पु०) २ कुम्भीर, मगर। ३ चूहा, बिज्जो आदि। गङ्कु मुखो (सं० स्त्री०) जलौका, जॉक। शङ्कुर (सं० ति०) शंक्यतेऽस्मादिति शंक वाहुलकादुरच्। १ त्रासदायो, भीषण, भगंकर। (हेम) २
पुराणानुसार एक दानवका नाम। (विष्णुपु०)
शङ्कुला (सं० स्त्रो०) शंकु पूर्वात् लातेः (आतोऽनुपसग<sup>६</sup> कः।
पा शराह) इति कप्रत्यये शंकुला, (उप्प् १।३७) शकुपूर्वाल्लातेर्घात्रधं कविधानमिति वा क प्रत्ययः।
(काशिका ६।रा६) १ उत्पलपत्रिका। २ पूगकर्त्नी,
सुपारी काटनेका सरीता।

शङ्कुलाखएड (सं० क्ली०) वह वस्तु जा सरीतेसे दे। खएड की गई हो।

शङ्क तृक्ष ( सं० पु०) शंकारत वृक्षः । शास्त्रका पेड़। ( रतनमाक्षा )

शङ्कुशिरस् ( सं॰ पु॰ ) असुरिवशेष । ( मायवत ६।६।३०) शङ्कुश्रवणा ( सं॰ ति॰ ) शङ्कुरिव श्रवणी यस्य । शंकु-के समान कर्णविशिष्ठ, जिसके कान शंकुके समान हों। शङ्कुके समान कान होनेसे राजा होता है।

शङ्कुष्ठ (सं० ति०) शङ्कुम्धाक, सस्य पः! (पा ८।३।६७) शङ्कुमें अवस्थित। १९०० शङ्कुत् (सं० ति०) शम्-कु-िक्कप्। मङ्गलकारी। शङ्कोन (सं० पु०) शङ्कु गतस्य, सङ्खी मछली। (जटाधर) शङ्कोनि (सं० पु०) शङ्कोन देखो।

शङ्के शिक्त (सं० त्रि०) नै(मित्तिक।

शह्ल (सं० पु० क्को०) शाम्यति अशुभमसमादिति शम-ख (शमेः खः। उण् १११०४) समुद्रोदुभय जन्तु विशेष, एक प्रकारका बड़ा घोंघा जो समुद्रमें पाया जाता है। पर्याय — कम्तु, कम्बे।ज, अन्ज, जलज, अर्णोभव, पायन-ध्विन, अन्तःकुटिल, महानाद, श्वेत, पूत, मुखर, दीर्घनाद, बहुनाद, हरित्रिय। गुण — कटुरस, पुष्टिवद्ध क, वीर्घ और बलप्रद, गुलम, शूल, कफ, श्वास, और विषदीषनाशक।

भावप्रकाशमें लिखा है—शंखा, नाभिशंखा, भिन्नुक, शम्बूक और कर्षाट आदि केश्वस्थ जीव मधुर, स्निग्ध, वातिपत्तहर, हिम, पुष्टिद, मलकारक, शुक्रल और बल-वर्धक होता है।

राजवक्लभमें कहा है, कि शंख और समुद्रफेन शोत-घोर्घ, कवायरसविशिष्ठ और अति वहिंमलनिःसा-रक है। ब्रह्मचैवर्ष पुराणमें शंकोरपितिविवरण इस ब्रकार िखा है—देवादिदेव महादेवका मध्याह कालके मार्राएड सहुश देदीव्यमान शूल जब दानवप्रवीर शंबाच्यूड़के जपर गिरा तब असकी देह भष्म हो गई। इस पर महादेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी हिड्डियोंकी लवणाम्बुमें फेंक दिया। उन्हों सब हिड्डियोंको प्रकारके शंकाकी उत्पत्ति हुई। (ब्रह्मवें ० प्रकृतिक० १८ २०)

शंखाका माहातम्य-देवतादिकी पूजामें शंखा अति पिंत पदार्थ है। उसका जल तोर्थंजल सदूश तथा देवताओं का अस्यन्त प्रोतिपद है। शंखाकी ध्वनि जहां तक जाती है, वहां लक्ष्मीदेवी स्थिरभाषसे अव-रूधान करती हैं। शंखांसे सर्वदा हरि बास करते हैं, अत-पव जहां शंख रहता है, लक्ष्मीजनाद न वहांका कुल सम-ङ्गल दृर कर सर्वदा उस स्थानमें वास करते हैं। किन्तु यदि किसी स्त्रीशुद्ध द्वारा वह शंख बजाया जाय, तो लक्ष्मी भयभीत और अप्रसन्त हो कर वहांसे दूसरी जगह चली जाती हैं। (ब्रह्मचै०) शंखामें किपला गाय-का दूध भर कर उससे नारायणको स्नान करानेसे अयुत सहस्र यक्षका फल लाभ होता है। जिस किसी गाय का दूध शंखांमें भर कर नारायणको स्नान करानेसे ब्रह्म पद लाम होता! शंखास्थ गङ्गाजल द्वारा 'नमी नाराय-णाय' कह कर विष्णुको स्नान करानेसं जीव योनिसङ्कट से मुक्त होता है। शंखासंलग्न विष्णुपादे।दक्षमें तिल या तुलसी मिला कर भक्त वैष्णवींका देनेसे चान्द्रायण-वतका फललाभ होता है। नदी, तहाग, कूप, सरीवर, हद आदि जिस किसी जल। शयका जल क्यों न हो, वह शंखामें डालनेसे गङ्गाजलके समान हो जाता है। जो वैष्णव शंसास्थ विष्णुपाद्याम्बुको मस्तक पर धारण कर नित्य वहन करता है, उसकी गिनती श्रेष्ठ तपस्त्रीमें होती हैं। त्रिभुवनमें जितने तीर्थ हैं बासुदेव-की माझासे वे सभी शंखांक भीतर अधिष्ठित हैं, इस कारण "त्वं पुरा सागरीत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे। निमतः सर्वादेवैश्च पाञ्चक्रन्य नमोऽस्तु ते।" इस मन्त्रसे सर्वादा शंखाकी अर्चाना करना कर्राव्य है। फलः पुष्प चन्द्रवादि द्वारा जो बासुदेवके सामने शंकाकी अर्जना करते हैं, लक्ष्मी उन पर सदा प्रसन्न रहतो हैं। शंखाकी अर्जाना करना तो दूर रहे, शंखा दर्शन मालसे ही सूर्योद्य होने पर शिशिरिविन्दुको तरह पापराशि विलुप्त हो जातो है। पाञ्चजन्य शंखाके नादसे असुर पित्तयोंके गर्भ सहस्र भागों में विभक्त हो विनष्ट होते हैं। यमदूत, पिशाच, उरग, राक्षस आदि जिस व्यक्तिको शिर पर शंखोदक दे, उसे देख भयभीत हो दूर भागते हैं। नित्य, नैमित्तिक और काम्य स्नानार्जन विलेपन।दिस् से जो शंखाकी अर्जाना करते हैं, श्वेतद्वीपमें उनको गति होतो है। (पद्योत्तरल० १२६ अ०)

दक्षिणाव र्षशंखामाहारम्य — पूर्वदिग्गामिनी नदीके किनारे जा कर दक्षिणाव र्षशंखा द्वारा विधिवत् अभिषेक करनेसे सभी पाप नष्ट होते हैं। तिल और जल संस्पृष्ट दक्षिणाव र्षशंखा द्वारा उक्त प्रकारकी पूर्विदग्गामिनी नदीके गर्भमें नाभि पर्यन्त निमज्जित कर यथा। विधि अभिषेक करनेसे जीवन भरका किया हुआ पाप उसी समय नष्ट होता है। दक्षिणाय र्पशंखा द्वारा परिशोधित जल हृष्टिच ससे मस्तक पर धारण करनेसे जन्मा जिंत पाप उसी समय जाते रहते हैं। इससे कभी भो मछली या शूकरको नहीं मारना चाहिये। इस शंखां जलपान करना सर्वदा निषद्ध है। (वराहपु०)

दक्षिण।वर्राशंखा साधारणतः दुष्प्राप्य है। इस कारण इसका मृत्य भी अधिक है। एक दक्षिणावर्त्त-शंखा गुणानुसार ४००) ५००) रुपयेमें विकता है। धामा-वर्राशंखामें जहां हम मुंह लगा कर शंखानाद करते हैं, दक्षिणावर्राका वह मुख कानमें लगानेसे अपूर्व भधुर-ध्वनि कर्णकुहरमें प्रवेश करती है। इस महार्धकं कारण यह एक रहनमें गिना जाता है।

आहिकाचारतत्वमें लिखा है, कि दक्षिणायर्राशंख द्वारा हरिकी अर्चना करनेसे सप्त जन्मकृत पाप नष्ट होते हैं।

युक्तिकल्पतर आदिमें शंकाको रत्निवशेषमें गिना गया है। यह शंक्ष क्षीरोदोपक्लमें सुराष्ट्र देशमें या तिद्धरन अग्यान्य स्थलेंगि भी पाया जाता है। इसका वर्ण तरुण सूर्यकी तरह या शशिशुभ्र होता है। मुख वहुत सूक्ष्म और यह बहुत भारी तथा बड़ा होता है। वाम और दक्षिणावर्श भेदसे यह दो प्रकारका है। उनमेंसे दक्षिणावर्श भायु, यशः और धनवर्दक है। जो इस शंक्षासे श्रद्धापूर्वक जल प्रहण करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो पुण्यलोकको जाते हैं। वृक्षाकार भाग, हिनम्धता और निर्मलता ये तीन शंक्षाके गुण हैं। इस शंक्षामें यदि आवर्राभङ्गक्य कोई दोष हो, तो सुवर्ण संयोग द्वारा उस दोषकी शास्ति हो सकती है। ये शंक्ष फिर ब्राह्मणश्रक्षियादिमेदसे चार वर्णों में विभक्त हैं।

देवपूजाकालके बजानेके लिये जिस प्रकार शंखकी आवश्यकता होती है, आर्शत्रकादिमें भी उसी प्रकार 'पाणि-शंखा' की प्रयोजनीयता देखी जाती है।

शंख शम्बूक जाति (Mollusea)के अन्तराँत तथा पक स्वतंत्र पर्यायभुक्त हैं। पाश्चात्य पण्डितोंने शंख शब्द या उसकी वाधध्यनिसे ही इसका Conch-shell वा Chank-shell नाम रखा है। इस जातिके जावका वैज्ञानिक नाम Turbinelle pyrum है। प्रकाल भारत-महासागर और बङ्गोपसागरमें शंख जातिका शम्बुक पाया जाता है।

प्राचीन हिन्दुओं के निकट शंखवाद्य परम पिवल है। स्वयं विष्णु शंख-चक्र-गदा-पर्गाधारी हैं। युद्धमें प्रधान प्रधान रथी तथा सेनादल भी शंखनिनादसे धरातलको कपा देते थे, यह उस समय तुरोभेरीसे अधिक प्रचलित था। प्रत्येक रथीको अपना अपना शंख रहता था। यथा—श्रीकृष्णका पाञ्चजन्य, अर्जुनका देवदस्त, भीमका पीण्ड, युधिष्ठिरका अनन्तविजय, नकुलका सुधोष, सहदेवका मणिपुष्पक इत्यादि। (गीता)

प्रति हिन्दूमन्दिरमें पूजाकं समय अथवा संध्याकाल-में शंखनाद होता है। किसी किसी स्थानमें अन्त्येष्टि-क्रियाके लिये जाते समय और श्राद्धादि समयमें भी शंख बजाते देखा जाता है। अन्द्र लेसिया और पोलिने-सिया द्वीपवासी Triton tritonis नामक शम्बूक काट कर ऐसे शंखके बदलेमें व्यवहार करते हैं। पाश्चात्य सभ्य जातिमें भी इस प्रकार Buccinum whelk नामक शम्बूक बजानेकी प्रधा है। लाटिन भाषाका Buccina शम्द हो उसका साध्य देता है।

बङ्गालके ढाका अञ्चलके शंखवणिक शंखकाट कर अच्छी अच्छी चूड़ी, बाला, बरन भादि बनाते हैं। छोटे शंखकी अपेक्षा वड़े शंखका आदर अधिक है। क्योंकि उसमें तरह तरहकी कारीगरी दिखलाई जा सकती है। भारतकी सभ्य और असभ्य जातिमें शंखका अलङ्कार पहननेकी रीति है। किसी किसी देवमन्दिरमें शंखके प्रदीपमें घी डाल कर रोशनी की जाती है।

शंखको विधिपूर्णक शुद्ध कर भस्म वना कर काममें छाते हैं। यह भस्म सब प्रकारके उचर, सब प्रकारकी खांसी, श्वास, अतिसार आदि रोगोंमें उचित अनुपानसं अत्यश्त छाभकारी है। यह स्तम्भक और बाजीकरण भी है; इसकी माला चार रत्तीसे डेढ़ माशे तक है।

पक समय मन्नारके उपसागरमें प्रायः ४० लाख शंख पाये गयेथे जो लाखसे अधिक रुपयेमें विकेथे।

शङ्खका अपरापर विवरणा शम्बूक शब्द में देखी।

२ रणवाद्यविशेष। पर्याय—भक्तत्वयं, गम्धत्यां, रण-त्यां, महास्वन, संप्रामपटह, अभयडिण्डिम, महाद्वम्द्र, मृपाभीरु, भीरु, कोलाहल। (शब्दरत्ना०)

३ ललाटास्थि, कपालकी हष्ड्यी । ४ कुबेरकी निर्मः प्र विशेष । (भारत २।१०।३६)

मार्क एड पुराणमें लिखा है—८ प्रकारकी निधियं शंख अप्रम निधि है। यह रजः और तमोगुणविशिष्ट है, इस कारण इसके अधीश्वर भी वही सद गुण पाते हैं। जो शंखनिधिके अधिपति हैं, वे सर्वादा केवल आतम-परिपोषणमें हो रत रहते हैं, यहां तक कि सुहृदु, भार्या, भ्राता, पुत्र, पुत्रबधू आदि स्वजनोंके अन्न बस्नादिके उत्कृष्टापकृष्टत्वके प्रति भी दृष्टिपात नहीं करते, सदा आतमपरितृष्टिके लिये हो श्रस्त रहते हैं।

५ नकी नामक गंधद्रस्यविशेष । (सुभुत ६११७) ६ कर्ण कं निकटबत्ती अस्थिमेद, कनपटी । ७ अष्टनागनायकारतर्गत नागिवशेष । ८ इस्तिदंतका मध्यभाग,
हाधीका गएडस्थल । ६ दश निक्वरंको एक संख्या, एक
लाख करोड़ । १० धर्म शास्त्रप्रयोजक मुनिविशेष ।
११ चरणचिह्न । १२ एक दैत्यका नाम जो देवनाओं को
जीत कर वेदोंको चुरा ले गया था और जिसके हाथे से
वेदेंका उद्घार करनेके लिये भगवानको मत्स्यावतार
धारण करना पड़ा था । १३ राजा विश्वरूका पुता ।

१४ एक राजमम्बीका नाम। १५ चम्पकपुरोकं राजा हंसध्वज्ञका पुरोहित और लिखितका भाई। १६ धारा नगरके राजा, गम्धवं सेनका बड़ा लड़का और राजा विक्रमोदित्यका बड़ा भाई। इसे मार कर विक्रमसे गद्दी पाई थी। १७ छप्पयके ७१ भेदों मेंसे एक भेद। इसमें १५२ मात्रापं या १४६ वर्णं होते हैं। इनमें ३ गुरु और शेष १४६ लघु होते हैं। १८ दएडक बुत्तके अन्तर्गत प्रचित्तका एक भेद। इसमें दो तगण और चौदह रगण होते हैं। १६ एवनके चलनेसे होनेवाला शब्द।

शङ्क (सं० पु० क्को०) शंख स्वाये कन्। १ कम्बु, शंख। २ वलय, कङ्कण। ३ वैद्यकके अनुसार एक प्रकारका रोग। इसमें बहुत गरमी होतो है और विदोष विगड़नेसे कनपटीमें दाह सहित लाल रंगकी गिल्टी निकल आती है जिससे सिर और गला जकड़ जाता है। कहते हैं, कि यह असाध्य रोग है और तीन दिनके अंदर इसका इलाज सम्भव है, इसके बाद नहीं। ४ हवाके चलनेका शब्द। ५ होराकसोस। (वैद्यकनि०) ई मस्तक, माथा। ७ नौ निधियों मेंसे एक निधि।

शङ्क कन्द ( सं ० पु॰ ) शंखालु, साँक । (पर्यायमु॰ ) शङ्क कर्ण ( सं० पु॰ ) शियानुचर गणभेद ।

शङ्कार (सं० पु०) शंखं करोतीत शंख क्र-अण्। पुराणानुसार एक वर्णसंकर जाति। इसकी उत्पत्ति शूद्रा माता और विश्वकर्मा पितासे मानी गई है। इस जातिके लोग शंक्षकी चीजें बनानेका काम करते हैं। (ब्रह्मवैवर्त्त पुराण) पर्याय—शांखिक, काम्बोजक, शाम्ब-विक।

ण द्भुकुम्भश्रवस् ( सं ॰ स्त्रो॰ ) स्कन्दानुचर मातृभेद । ( भारत ह पर्व )

शङ्ककुसुमा (सं० स्त्री०) १ शंखपुष्पी। २ सफेर अपराजिता, सफेर कोयल।

शङ्खक्ट (सं० पु०) १ पर्वतभेद। (मार्क०५० ५५।१२) २ नागभेद। (हेम)

शङ्कक्षीर (सं० पु०) शंसका दूध अर्थात् कोई असम्भव और अनहोनो वात ।

शङ्ख्यरो (सं० स्त्री०) शंखे ललाटा स्थिः चरतीति चर-ट, स्त्रियां ङीष्। १ ललाट, मस्तक, भाल। २ चम्दनका तिलक।

Vol, XXII, 142

शङ्ख्याची (सं ० स्त्री०) शङ्ख्या देखे।
शङ्ख्या (सं ० पु०) दैत्यभेद, तुलसीका स्वामी। ब्रह्मवैवर्णपुराणमें शंख्या इका विषय इस प्रकार लिखा है—
सुदामा नामक गोप श्रीमती राधिका के शापसे दैत्यवंशमें जन्म ले कर शंख्या नामसे विख्यात हुआ था।
यह तपस्या द्वारा एक कवच पा कर देवताओं से अजय
हो गया। इसका विवाह तुलसी से हुआ था। देव
ताओं को राज्यच्युत कर इसने स्वर्गका आधिपत्य लाभ
किया। पीछे एक मन्वन्तर तक यह देव, दानव, असुर,
गन्धर्व आदि पर शासन करता रहा। देवगण अपने
अधिकारसे च्युत हो भिक्षुककी तरह विचरण करने
लगे। पीछे उन्होंने ब्रह्माको शरण लो। किंकर्राध्यविमूद्ध हो ब्रह्मा महादेव और देवताओं के साथ गोलेक

भगवान विष्णुने देवताओं का वृत्तांत सुन कर कहा, 'मन्वंतरकाल जीत गया, शंखचूड़के शापकी अयिध पूरी है। गई। महादेव यह शूल लें और इसी शूलसे दानवका संहार करें। शंखचूड़ मेरा ही सर्वाम्य कर मङ्गल कवच धारण कर सर्वोसे अजय ही गया है। उस कवचके उसके करुटमें रहने काई भी उसे मार न सकेगा। इस कारण में ब्राह्मण कर धारण कर वह कवच मांग लूंगा और तुमने भी उसे वर दिया है, कि जब उसकी स्त्रीका सतीत्य बिनए होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। अत्यव इस विजयमं कुछ उपाय सीचना आवश्यक है।'

पीछे देवताओं ने शंबचूड़कं साथ स्वर्गराज्यकं लिये
युद्ध ठान दिया। भगवान विष्णुने ब्राह्मण बन कर
कवच उससे मांग लिया और शंबचूड़का रूप धारण
कर उसकी पत्नी तुलसीका सतीत्व नाश किया। इस
प्रकार कवच लिये जाने और परनीका सतीत्व विनष्ट
होने पर महादेवने शूल हारा उसका संहार किया।

( ब्रह्मव वर्तापु > प्रकृतिल > ) तुझसी शब्द देखी ।

२ कुचेरके दूत और सम्बाका नाम । ३ एक यक्षका नाम । ४ पुराणानुसार द्वारका-निवासी एक ग्रहस्थ-का नाम । इसके पुत्र उत्पन्न हो कर अदृश्य हो जाते थे! ५ एक नागका नाम । ६ एक तीर्यस्थान । शङ्खचूड़क (सं० पु०) नागभेर। (हेम) शङ्खचूड़े श्वरतीर्था (सं० क्वी०) तीर्थभेर। शङ्खचूर्ण (सं० क्वी०) शंबस्य चूर्णम्। शंक्षजातचूर्ण। गुण—कटु, क्षार, उष्ण, सीर किमिनाशक।

शङ्कत (सं०पु०) शंकाज्ञायते इति जन-इ। १ मुक्ता-भेद, वड़ा मेातो जा शंखसे निकलता है। (ति०) २ शंकजात।

शङ्खजानी (सं० स्त्री०) राजकन्याभेद । (तारनाथ) शङ्खजीरा (सं० पु०) संग जरादत ।

शङ्खण (सं० पु०) १ कल्माषपादके एक पुत्रका नाम। (रामा० १।७०।३६) २ वज्रनाभके पुत्र । इसका दूसरा नाम था शंखनाम।

श्ङ्कतीर्था (सं० क्की०) तीर्थविशेष ।

शङ्कृदत्त सं० पु०) एक कवि । ये काश्मीरराज जया-पीड़की सभामें विद्यमान थे । (राजतर०४।४६६) शङ्कृदारक (सं० पु०) शङ्ककार देखो ।

शङ्कदावक (सं० पु०) शंसं दावयतीति द्र-णिच्-ण्युल्। श्रीपधिवशेष। प्रस्तुत प्रणाली—अक्षवनकी छाल, धृहर्का मूल, इमलीकी छाल, तिलकाष्ठ, अमलतासकी छाल, चिता, अपाङ्ग, इन सब द्रव्येकी भस्म समान भाग ले कर जलमें घोले और पीछे छान ले। वह आरजल जब तक खारा न हो जाय, तब तक उसे मीठो आंचमें पकाना होगा। इसके बाद वह लवणरस ४ तोला, यवसान, साचिक्षार, सोहागा, समुद्रफेन, गोदन्ती, हरिताल, होराकसीस और सोरा प्रत्येक ४ तोला, पञ्चलवण प्रत्येक ८ तोला, इन सब द्रव्योको एकल कर खट्टे के साथ कांचकी कुट्योमें ७ दिन छोड़ दे। बादमें शंखचूर्ण ८ तोला उसमें विमला कर वाकणीयन्त्रमें चुआ लेनेसे द्रावक प्रस्तुत होता है। इस द्रावकमें कौड़ी और शंख आदि गल जाते हैं। इसका सेवन करनेसे ट्लीहा यक्रत् आदि उद्दर्शेग अतिशोध विनष्ट होते हैं।

( भैषज्यरत्ना० प्लीह्यकृद्धि० )

शङ्खद्रावकरस (सं० पु०) भीषधिवशिष। यह शंख द्रायकरस भीर महाशंखद्रायकरस भेदसे दो प्रकार है। शङ्खद्राविन (सं• पु०) शंख्यं द्रावतीति द्रु-णिन णिनि । अम्लवेतस, अमलवेत । अङ्गरेजोमें इसे Rumex Vesicarius कहते हैं। (राजनिन्) शङ्कद्वीप (सं०पु०) द्वीपभेद। (बिब्सुपुराया) शङ्कप्रर (सं०पु०) १ शंक्षका धारण करनेवाले अर्थात् विष्णु। २ श्रीकृष्ण।

शङ्खधर—१ एक धर्मशास्त्रकं प्रणेता। इन्होंने समृतिचन्द्रिका-के बाद प्रंथ रचना की। हेमाद्रि, रघुनन्दन, कमलाकर आदिने इनका मत उद्घृत किया है। २ कविकर्णटिका नामक अलंकार और लटकमेलन नामक प्रहसनके रचिया।

शङ्खधरा (सं क्ली ) धरतीति धृ-अच्, टाप् शंखस्य धरा । हिलमोचिका, हुरहुरका साग । (रत्नमाका) शङ्खधवला (सं क्ली ) १ शुक्लयूधिका, सफेद जूही। (वीचक्ति ) २ शंखके समान सफेद ।

शङ्ख्या (सं० पु०) शंख धमतीति धमा क । शंख-्यादक, वह जो शंख बजाते हों। पर्याय—शांखक । (जटाधर)

शङ्ख्रुष्ठमा (सं०पु०) श**ंख धम**तोति ध्माःकिप्। शंखः वादक।

शङ्खन (सं०पु०) १ अयोध्याके राजा कल्मापपादके एक पुत्रका नाम। २ वज्रनाभके पुत्रका नाम।

शङ्कतल (सं०पु०) १ झ्रुद्रशंख, छे।टा शंख, घे।घा। २ व्याव्यतस्त्र, नकी नामक गंधद्रव्य । (शब्दरत्ना०) शङ्कतका (सं०स्त्रो०) १ झ्रद्रशंख, घे।घा। २ नकी नामक गंधद्रव्य।

शङ्खनाम (सं• पु॰) श्वज्ञनाभके एक पुत्रका नाम। शङ्ख्या देखी।

शङ्क्षनाभि (सं० स्त्री०) १ एक प्रकारका शंख। २ एक प्रकारगंधद्रव्य।

शङ्खनाम्नी (सं० स्त्री०) शंखपुष्पी नामक लताविशेष। शङ्खनारो (सं० स्त्री०) एक मृत्तका नाम। इसमें छः वर्ण होते हैं। यह दे। यगणका मृत्त हैं। इसे साम-राजी युत्त भी कहते हैं।

शङ्कृती ( सं० स्त्री० ) शङ्क्किती देखो ।

शङ्खपद् (सं०पु०) १ विश्वदेव भेद । २ कई मके एक पुत्रकानोम। (विष्णुपु० श२२)

शङ्ख्यलीता (हि॰ पु॰) एक प्रकारका रेशेरार सनिज्ञ परार्थ। यह उवालामुस्री पर्नतांसे निकलता है। इसका रङ्ग सफेद या हरा होता है और इसमें रेशमकी नमक होती है। इसका विशेष गुण यह है, कि यह जहरी जलता नहीं, इसीलिये गैसके भट्टे बनानेमें इसका बहुत उपयोग होता है। आगसे न जलनेवाले कपड़े तैयार करनेमें भी यह काममें लाया जाता है। गरमी और बिजलीका प्रवेश इसमें बहुत कम होता है, इससे यह विजलीके तार आदि लपेटनेमें भी काम आता है। इञ्जिनेंके जोड़ इसीसे भरे या बन्द किये जाते हैं। यह कारसिका, स्काटलैएड, कनाड़ा, इटली आदि देशों में अधिक मिलता है।

शङ्ख्याणि (सं०पु०) शंखं पाणी यस्य । हाधमें शंख धारण करनेवाले, विष्णु ।

शङ्खियात ( सं ० पु० ) शंखका बना हुआ पात या तलः वारकी मूं ठः ( रामा० १।७३।२१ )

शङ्ख्याद (सं० पु०) कहीम राजपुत्र। ये शंखपाल नामसे भी परिचित थे।

शङ्खपाल (सं • पु • ) १ राजपुत्रभेद । २ स्वनामप्रसिद्ध दर्व्योकर महासपे । ३ पातालस्थ नागभेद ! (सुश्रुत-कल्प ४ अ० ) ४ सूर्यका एक नाम । ५ शकरपारा नामकी मिठाई । शकरपात देखो ।

शङ्खवाषाण ( सं ० पु० ) संखिया ।

शङ्खिपिएड (सं० पु०) पातालस्य नाग्मेद्।

शङ्खपुर (सं० ह्यी०) नागभेत्।

( कथासरित्सा० १ ४।८४ )

शङ्कपुरिणी (सं० स्त्री०) शंक्षनिर्मित हस्त और पदा-लङ्कारधारिणी।

शङ्कुपुब्यिका ( सं० स्त्रो० ) १ श्वेतापराजिता, सफेद अपराजिता। २ श्वेत यृथिका, सफेद जुदी।

शङ्खुपुष्पी ( सं० स्त्री० ) शंस्तवत् पुष्पं यस्याः कीप्। १ कम्बुपुष्पी, (Andropogon aciculartum or conscora decussata ) शंकाहुली । पर्याय—सुपुष्पा, शंकाहुत, कम्बुपुष्पी, मेध्या, मलविनाशिनी, किरिटी, शंकाकुसुमा, भूलना, शंकामालिनी । गुण—शोतल, तिक्त, मेधा भीर सुस्वर जनक, प्रहभुतादि दोषनाशक, धशोकरण और सिद्धि-दायक । भावप्रकाशके मतसे मेध्य, युष्य, मानस रोगनाश ह, रसायन, कषाय, उष्ण, सम्रति, कान्ति, बस्त और आग्न-यद्धेक, दोष, अपस्मार, रक्तदोष, कुछ, स्त्रमि और विष-दोषनाशक। २ श्येतापराजिता, सफेद अपराजिता। ३ श्येतयूचिका, सफेद जूहा।

शङ्ख्यणाद ( सं ० क्की० ) शंक्षका नाद या शब्द ।

शङ्कपवर ( सं० ति० ) वृदत् या श्रेष्ठ शंख।

शङ्कप्रस्थ ( सं० पु० ) चन्द्रका कलंक ।

शङ्कमस्म ( सं ० पु० ) स्नुना।

शङ्क्षभिग्न (सं॰ पु॰) जिसका शंख अर्थात् ललाटसन्धि भिग्न हुआ हो। स्त्रियां डोप्। (पा४।१।५२)

राङ्कभृत (सं० पु॰) शंखं विभत्तीं।ते भृ-किप्तुक् च। शंखाधारण करनेवाले, विष्णु।

शङ्क्षभालिनो (सं॰ स्त्रो०) शंषापुष्पो; शंबााहुल। विशेष विवरण शङ्कपुष्पी शब्दमें देखे।।

शङ्कमित (सं० पु०) ऋषिभेद।

शङ्खमुका (सं० स्त्रो०) शंख।जाता मुक्ता शंखात नामका बड़ा मेतो। जो मुक्ता शंखसे उत्पन्न होतो है, उसे शंख।मुक्ता कहते हैं। वृहत्संहितामें लिखा है, कि हस्ती, भुजङ्ग, शुक्ति, शंखा और अभ्र आदिसे मुक्ता निकलती है। यह मुक्ता अतिशय गुणविशिष्ट होती है, इसलिये इसका मूल्य शास्त्रमें निर्दिष्ट नहीं हुआ। इसको धारण करनेसं पुत्र, अर्था, सोभाग्यलाभ तथा रोगशोक नाश होता है। (वृहत्सं० ८१ अ०) मुक्ता देखो।

शङ्कमुख (सं०पु०) शंबावत् मुखं यस्य । १ कुम्मीन, घड़ियाल । २ नागविशेष । (भारत १।३४।११) शङ्कमुद्रा (सं० स्त्री०) मुद्राभेद । उँगलियों की शंबाा-

कृति करनेसं यह मुद्रा होती है। (तन्त्रसार)

मुद्रा शब्द देखे।।

शङ्कमूल (सं० ह्वी०) शंखावत् शुक्लं क्षमस्दमं वा मूलं यस्य। १ मूल ६, मूली। (राजनि०) २ शंखाका मूल, शंखाका मग्रभाग।

शङ्कमूलक (सं० क्की०) शङ्कमूल देखे।।

श्क्षुमेक्षल ( सं० पु० ) मुनिविशेष । ( भारत आदिपहर्व )

शङ्क्रमीकिक (सं० पु०) शंखोत्पम्न मुक्ता।

शङ्क्षयूचिका ( सं स्त्री० ) शुक्रयूचिका, सफेद जही । ( व द्यकनि० ) शङ्खरसमुदिका (सं० स्त्रो०) आविधविशेव। परिणाम-शूठमं यह ओवज प्रयोग करनेसे बड़ा फायदा पहुंचता है।

शङ्ख्रान (सं०पु०) १ श्रेष्ठ शंख। २ राजभेद। (राजतर० ८।३७६)

शङ्कराचित (सं० क्वी०) शंक्षनिनाद। शङ्करी (स० पु०) वद जो शंखकी चूड़ी बनानेका व्यवसाय करता हो।

शङ्खरोमन् (सं०पु०) पातालस्थ नागभेद । (हरिवंश) शङ्खलिका (सं०स्रो०) स्कन्दानुवरमातृभेद । (भारत ६ पर्व)

शङ्खिलिखित (सं० ति०) १ निर्दोष, दोषरिहत, बे-पेब। (पु०) २ न्यायशोल राजा। ३ शंख और लिखित नामकं दो ऋषि जिन्होंने एक स्मृति बनाई थी। (स्त्री०) ४ शंख और लिखित ऋषियों द्वारा लिखी हुई स्मृति। शङ्खिलिखितिषय (सं० ति०) जो न्याय विचारके अनुरागी है।।

शङ्खवरो ( सं० स्त्री०) अग्निमान्य रोगाधिकारोक्त बीवध विशेष! इसके दो मेद हैं—शंखघरो और महा शंखबरो। शंखबरीकी प्रस्तुत प्रणाली—शंखभस्म, पञ्चलवण, इमलीकी छलका क्षार, लिकटु, हींग, विष, पारा, गन्धक, समान भाग लेकर एक साथ मिलावे, पंछे अपाङ्ग और चितामूलके काढ़े में नीब्के रसमें और अम्लवर्ग द्वारा भावना दें।

जंबीरी नोबू, विजोरा, चुकापालङ्ग, वीजपृश्क, बमरुल, इमली और कुलकर खड़न आठ द्रव्यों को अमल चर्ग कहते हैं। भावना इस प्रकार देनी होगी जिससे औषध्र अम्लरस्विशिष्ट हो जाये। इस औषध्र साध्य रंगा। और लोहा मिलानेसे उसको महाशंख्रवटी कहते हैं। २ रत्ती भर गोली बनानी होगी। प्रातःकाल उत्पाजल के साथ इस औषध्रको सेवन करना चाहिये। इसकं सेवनसे अजीर्ण, अर्था, पाएडु और शूल आदि नाना प्रकार के रोग जाते रहते हैं। भर पेट का कर भी इस औषध्रके सेवनसे उसी समय सभी पच जाता है। अग्निमान्द्याध्रिकार में यह अति उत्कृष्ट और परो-श्वित सौषध्र है।

दूसरा तरोका—इमलोके खिलकेकी भस्म १ पल, पञ्चलवण मिश्रित १ पल, शंखभस्म १ पल, होक्क, सोंड, पोपर और मिर्च मिला कर १ पल, पारा, गन्धक और विष प्रत्येक आध तोला, इन्हें नोबूके रसमें घोंट कर २ रसीको गोली बनावे। इसके सेवनसे भी अग्निमान्य और शूल आदि विविध रोग शोब प्रशमित होते हैं।

शङ्ख बटी रस (सं० पु०) वैद्यक्त में एक प्रकारकी वटी या गोली। यह शूलरें।गको तत्काल दूर करनेवालो मानो जाती है। इसके प्रस्तुत करनेकी विधि यह हैं। बड़े शंखको तपा तपा कर ग्यारह वार नीबूके रसमें बुकावे और इस शंखके चूर्णमें टके भर इमलीका खार, ५ टंक सांचर नमक, टके भर सेंधा नमक, टके भर सौंभर नमक, टके भर कच नोन, टके भर विद्य नीन, ६ माशे सोंठ, ६ माशे कालो मिर्च, ६ माशे पिष्पलो, टके भर सेंकी होड़, टके भर शुद्ध गम्धक, टके भर शुद्ध पारा, १ टंक शुद्ध सिङ्गी मुहरा, इन सबके। मिला कर जलक साथ घोंठ कर छोटे बेरके बराबर गीलियाँ बना ले। शूलरें।गके लिये यह रामवाण है।

शङ्खवत् (सं । ति । १ शंखयुक्त । २ शंखके समान । शङ्खवात (सं । पु । ) सिरको पीड़ा । शङ्खक देखो । शङ्खवित (सं । क्री । ) विषमेद, संखिया ।

शङ्क्ष्वेलाग्याय (सं० पु०) एक प्रकारका न्याय। इसमें किसी एक कार्यके होनेसे किसी दूसरी वातका वैसे ही झात होता है। जैसे शंक वजनेसे समयका झान होता है।

शङ्कशिरस् (सं ॰ पु॰) पातालस्थ नगरभेद् । ( भारत १म पव<sup>९</sup> )

शङ्खशिला (सं० स्त्री०) शंखमुका । शङ्खशीर्ष (सं० पु०) पातालस्थ नागभेद । (भारत ५ पवँ) शङ्खशुक्तिका (सं० स्त्री०) सीप । शङ्खस (सं० पु०) शंखको चूड़ी या कड़ा । शङ्कसङ्काश (सं० पु०) शंखाचु, सफेद शंखकम्द ।

(वैद्यकनि०) शङ्कदृद (सं० पु०) शंखादि निधियुक्त दृद, वह दृद जिसमें शंख भादिकी निधि हो। श्रङ्कास्य (सं । पु॰) शंक इति आस्या यस्य । तृहन्नेको या सगनका नामक गंधद्रव्य ।

शङ्खान्तर (सं० क्को०) कपाल, दे। शंखके बीचका स्थान। शङ्खाक (सं० पु०) शंखालुक, शंखकन्द, सफेद शकरकन्द। शङ्खालु (सं० पु०) शङ्काव देखो।

शङ्कालुक (सं० पु०) शंखालु, सफेर शकरकन्द । शङ्कावती (सं० स्त्री०) नदीविशेष । (मार्क०पु० ५७।९) शङ्कावर्ष (सं० पु०) एक प्रकारका भगन्दर रोग। इसे शम्बुकावर्ष भो कहते हैं। शम्बुकावर्ष देखो।

शङ्कासुर-पक दैत्य। १ यह ब्रह्माके पाससे वेद चुरा कर समुद्रके गर्भमें जा छिपा था। इसोको मारनेके लिये विष्णुने मत्स्यावतार धारण किया था। २ मुर दैत्यका पिता।

शङ्कों स्थि (सं० स्त्रो०) १ सिरकी हड्डो। (चिरक शा० ৩ এ০) २ पीठको हड्डो। (राजनि०)

शङ्खाहत ( सं० क्ली० ) गवामय यहका ऋत्यभेद् । ( साध्यायन ४ ५ ५ ५

शङ्काहुलि (सं० स्त्री०) १ शंखपुष्पी, संबाहुलि। २ श्वेतापराजिता, सफेर कोयल।

शङ्खाद्दोली (सं॰ स्त्री॰) शंखपुष्पी, कीड़ियाला, कीड़ेना। शङ्खाद्वा (सं॰ स्त्री॰) शंख दति आह्वानाम यस्पाः। शंखपुष्पी, कीडियोला)

शङ्कित (सं 0 पु 0 ) बौद्धभेद । (तारनाथ)

शिङ्किता (सं० स्त्री०) शंखवत् पुष्पमस्त्यस्याः शङ्ख-उन्, अत इत्वं टाप्। अभ्धादुली, चोरपुष्पी।

शङ्किन् (सं॰ पु॰) शंकी उस्यास्तीति शंख इति । १ विष्णु । २ समुद्र । (मेदिनी) ३ शांखिक । ४ एक प्रकारका सांप । (त्रि॰) ५ शंखिविशिष्ट । ६ शंखिनिधियुक्त । शङ्किन (सं॰ पु॰) शिरीष घृक्ष, सिरस । (वै यकिनि॰) शङ्किनिका (सं॰ स्त्री॰) प्रस्थिपणीं, गठिवन ।

(बैंद्यकनि०)

शिक्षितो (सं क्लों) शंख वत् पुष्पमस्त्यस्याः श इति । १ एक प्रकारको वनीषिध । इसको लता और फल शिव-लिक्कोके समान होते हैं। अन्तर केवल यहो है, शिव-लिक्कोके फल पर सफेद छी टे होते हैं जो शंखिनीके फल पर नहीं होते । इसको बीज शंखके समान होते हैं जिनका तेल निकलता है। वैधकमें यह चरपरी, स्निम्ब,

कड्वी, भारी, तीक्ष्ण, गरम, अग्निदीएक, बलकारक, रुचिकारक और विषविकार, आम-दोष, क्षय, रुधिर-विकार तथा उदर दोष आदिको शास्त करनेवाली मानो जाती है। इसका संस्कृत पर्याय—यवन्तिका, महा-तिका, भद्रतिका, सूक्ष्मपुष्पी, दूढ्पादा, विसर्पिणी, नाकुली, नेत्रमोला, अभ्रपीडा, माहेश्वरी, तिक्ता, यावी। २ बुद्धशक्तिभेद। ३ शंखाहुली। ४ गुदा द्वारकी नस। ५ मुद्दको नाड़ी। ६ एक देवी। ७ सोग। ८ एक तीर्धास्थान । ६ एक प्रकारकी अप्सरा । १० चार प्रकारको स्त्री जातिमेंसे एक स्त्रीजाति । पश्चिमी, चित्रिणी, शङ्किनी और इस्तिनी ये चार प्रकारकी स्त्रीजाति है। शश, मृग, वृषभ और अश्व ये चार प्रकारके पुरुष हैं। इनमें शश जातीय पुरुष पश्चितीसे, मुग चित्रिणी-से, वृषभ शङ्किनीसे तथा अश्व हस्तिनीसे तुष्ट रहते हैं। कहते हैं, कि पैसो स्त्री कोपशोळ, कोविद, सलोम शरीरवाली, बड़ी बड़ी और सजल आंखीवाली, दंखनेमें सुन्दर, लज्जा और शंकारहित, अधीर, रतिप्रिय, शार गंधयुक्त और अरुण नखवाली होती है। (रसमखरी) शङ्किनो उ'किनो (सं० स्त्रो०)एक प्रकारका उन्माद। इसके लक्षण इस प्रकार कहे गये हैं—सर्वा गर्मे पीड़ा होना, नेत्र बहुत दुखना, मुच्छा होना, शरीर कांपना, रीना, हंसना, बकना, भे। जनमें अरुचि, गला बैउना, शरीरके बल तथा भूक्षका नाश, उवर चढ्ना और सिर-में चकर आना।

शङ्किनोफल (सं०पु०) शंखिन्याः फलमिव फलं यस्य । िशिरोस बृक्ष ।

शिक्षितीवास (सं०पु०) शिक्षित्या वासः आश्रयस्थानः। शाखे। ट वृक्ष, सहोरा। कहते हैं, कि इस वृक्ष पर भूत, प्रोत और शिक्षिती आदि कास करती हैं।

शङ्को (सं० पु०) शङ्कित देखे।।

शङ्कोदधिमल (सं० पु०) समुद्रफेन।

शङ्कोदरी (सं क्लो॰) मध्य आकारका एक प्रकारका वृक्ष । यह बागोंमें शोभाके लिये लगाया जाता है। इसके पत्ते चकव इके पत्तोंके समान होते हैं। पीले और लाल फूलोंके मेदसे यह वृक्ष दो प्रकारका होता है। इसकी कलियां उंगलीके समान मेाटो, चिपटो तथा चार पांच अङ्गुल लम्बी होती हैं और इसमें

Vol, XXII, 143

9, ८ दाने होते हैं। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं, जो बारहों महीने रहते हैं, परन्तु और महीने की अपेक्षा आषाढ़ में अधिक फूल लगते हैं। फूलों में गन्ध नहीं होती। इसकी लकड़ी मजबूत होती हैं, इसके दृक्ष बीज और कमल दोने से ही लगते हैं। कई प्रकारके रेगों में इसका क्वाध भी दिया जाता है। वैद्यक्त अनुसार यह गरम, कफ, बात, शूल, आमवात और ने खराको दूर करने वाली हैं। इसे गुलपरी, गुलनुरी भी कहते हैं।

शङ्कोद्धार (सं० क्की०) तीर्धाभेद । (इतिवंश) शङ्ग (सं० ति०) शङ्का देखे।। (तै तिरीय ४।४।८,१) शङ्गय (सं० ति०) सुखालय। (भृक् २।१।६ सायसा) स्त्रियां ङोप्। (भृक् ६।६७।१७) शङ्गवी (सं० स्त्री०) गवादिका सङ्गलभूत।

( शतपथबाठ शहाशाट )

शङ्गु (सं० त्रि०) १ सुखप्रापका २ जिसका वेदकप वाष्य हो। (शुक्जयजु०१६।४०) शिचि (सं० स्त्री०) शचकिच। (सर्विधातुभ्य इन। उग्या ४।११३) शची देखे।।

शिविका (सं० स्त्री०) शवी, इन्द्रकी पत्नी।
शिविष्ठ (सं० ति०) अतिशय प्राञ्च। (सृक् ४।२०।६)
शवी (सं० स्त्री०) शिव स्विकारादिति ङोष्। १ इन्द्रको पत्नी, इन्द्राणी। जो दानवराज पुलेमाकी कन्या थी।
पर्याय—पुलेमजा, शिव, सिव, पूतकतायी, पौलोमी,
माहेन्द्री, जयवाहिनी, ऐन्द्री, शतावरी। (शब्दरत्ना०)
२ शतमूली, सतावर। ३ स्त्रीकरणान्तर। कोई काई
विधिकरणको शची कहते हैं। ४ कमी। (निष्युट्ठ
२।१) ५ प्रज्ञा, बुद्धि, अद्धः (निष्युट्ठ ३।६) ६ वार्षय।
(निष्युट्ठ १।११) ७ स्पृक्का, असवरग।

शचीतीर्ध (सं० पु०) तीर्धभेद ।
शचीनर (सं० पु०) राजपुत्रभेद । (राजतर० १।६६)
शचीपति (सं० पु०) शच्याः पतिः। १ शचीके पति,
सन्द्र। (ति०) २ कर्मपालक । (भृक् ७।६७।५)
शचीपतो (सं० पु०) सत्कर्मके पति, अध्विनीकुमारद्वय ।
शचीवल (सं० पु०) नाटकर्मे वह पात जो स्न्ट्रके समान
वेश भूषा धारण करता हो ।

शचीवत् सं०ति०) १ कर्भवत् । २ प्राव्यत् । ३ शक्तिमान्।

शचोबसु (सं० ति०) १ कर्मधन, यहादि द्वारा धनवान् । २ वल या धनयुक्त । ( मृक् १।१३६।५,७।७४।१ ) शचोश (सं० पु०) शच्याः ईशः । शचीपति, इन्द्र । शजर (अ० पु०) दरस्त, युश्च, पेड़ ।

शजरा ( २० पु० ) १ वह कागज जिसमें किसोको वंश-परम्परा लिखी हो, वंशवृक्ष, पुश्तनामा, कुर्सीनामा । २ वृक्ष, पौधा । ३ पटवारीका तैयार किया हुआ खेतोंका नकशा ।

शट (सं० ति०) शट अच्। १ अस्रु, ख्टा। (पु०) २ एक प्राचीन देशकानाम।

शटा ( सं॰ स्त्री॰ ) शट-अच्टाप् । सटा, जटा । ( अमरटीका )

शिट (सं० स्त्री०) शट इन्। शटी देखो।
शटी (सं० स्त्री०) शिट वा ङीष्। स्वनामप्रसिद्ध शोषि,
कचूर। कम्बई—क्चोरा, कापूर, काचरी; तैलक्कु—किचिल,
पगङ्गल । संस्कृत पर्याय—गन्धमूली, षट्प्रिन्थका,
कर्व्यूर, सुगन्धा, सिट, शिट, गन्धमूला, गन्धोलि, गन्ध
मूलक, गन्धसटा, वधू, गन्धमूल, जोमूतमूल, कच्छोर,
हिमजा, हैमी, षड्प्रन्थि, सुव्रता, गन्धोली, पलाशा,
हिमा, षड्प्रन्था, आम्लिनशा, सुगन्धमूला, गंधाली,
शटोका, पलाशिका, सुमद्रा, तृणी, दूर्व्या, गंधाली,
शटोका, पलाशिका, सुमद्रा, तृणी, दूर्व्या, गंधा, पृथु
पलाशिका, सौम्या, हिमोद्धवा, गन्धवधू । गुण—तिक,
अमुरस, लघु, उष्ण, विकारक, उधर, कप, अस,
कर्षे, वणदेष और रक्तामयनाशक। (राजनि०)

शटी उत्तमक्यसे चूर्ण करके वैद्यानिक प्रक्रिया द्वारा एक प्रकारका खाद्य प्रस्तुत होता है, जो उदरामय रोगप्रस्त बालकबालिकाओं के लिये बड़ा फायदामंद होता है। आरारोट, बार्लि आदि जिस प्रकार गरम जलमें सिद्ध कर रोगीको दिया जाता है, उसो प्रकार इसकाभी ध्यव-यार करना होता है। इससे अबीर भी बनता है। शहक (सं० क्की०) घो और पानीमें सना हुआ चायलका

भाटा। इसका व्ययहार चैद्यकमें होता है। शठ (सं• क्को॰) शठ-अच्।१ तगरका फूल ।२ इस्पात, फौलाद। ३ लोहा। ४ कुडूम, कंसर, जाफरान। (राजनि॰) (पु॰) ५ धुस्तूर क्षा, धत्रेका पेड़ । ६ चित्रक, चीता। ७ ताल पृक्ष। ८ अमलाका वृक्ष। ६ मध्यस्थ, वह जो दो आदिमियों के बीच में पड़ कर उनके भगड़े का निपटारा करता हो। १० जड़ ुद्धि, बेवकूफ। ११ आलसी। १२ वृष्णिवंशीय विशेष। (हरिदंश २।३) १३ साहित्यमें पांच प्रकारके पतियों या नायकों में से पक प्रकारका पित या नायक, वह नायक जो छलपूर्वक अपना अपराध छिपाने में चतुर हो और किसी दूसरी स्त्रीके साथ प्रेम करते हुए भी अपनी स्त्रीसे प्रेम प्रवर्शित करनेका बहाना करा हो।

(साहित्यद । ३।७४)

रसमञ्जरीके मतसे पांच प्रकारके पतियोमें पति विशेष। ये कामिनीविषयक कपटयचनमें पटु होते हैं। (ति॰) १४ धूर्रा, चालाक। १५ पाजी, लुचा, बदमाश। मनुने लिखा है, कि जो शठ है, उसके साथ वाक्यालाप करना उचित नहीं।

> "विय' व्यक्ति पुरोऽन्यत्र विविय' कुरुते भृशम्। द्यक्तापरा धचेष्टश्च शठोऽयं कथितो बुधैः॥" (विद्यापु० ३।१८।२१ कोक टीका)

जो समक्षमें मीठी मोठी बात बोले और असमक्षमें निन्दा करें, वहीं शठ कहलाता है।

शहता (सं क्ली ) शहस्य भावः 'वतली भावे' इति तल्-टाप्। १ शहका भाव या धर्म, धूर्त्तता। २ बदमाशी, याजीपन। पर्याय—माया, शाहय, कुस्ति, निकृति। (हेम)

शडत्य (सं० इही०) शड भावे त्या शाड्य, शडता। शडाङ्गा (सं० स्त्री०) शडामा देखो।

शडास्वा (सं० स्त्रो०) ब्राह्मणीलता, अस्बद्या । (राजनि०) शडारिमुनि—प्रमाणसारके रचयिता । ये शिवकोपमुनिके गुरु थे।

शिंठका (सं० स्त्री०) शठी देखी।

शठी (सं स्त्री) १ इ.खूर। २ गम्धपलाशी, कपूर कर्न्यो। ३ वन सदरक, पेऊ।

श्रदोद्भपा (सं २ स्त्री २) फत्यगुड़ू खी, कन्दगिलीय। (वैयकनि०) शडोदर (सं० ति०) धूर्त, धोखेशज।
शड्यादि (सं० पु०) तिदोष हन कपायि विशेष, उत्ररनाशक
पाननिशेष। इसके बनाने का तरीका — कचूर, कुट,
घरंगी, फर्केटश्टुङ्गी, दुरालभा, गुड्ची, सींठ, आकनादि,
चिरता और कटकी, इन सबका एक एक तीला ले कर
आध सेर पानी में सिद्ध करे। जब सिद्ध करके आध
पाव पानो रह जाय, तो नीचे उतार ले। कुछ गरम
रहते ही इसका सेवन करने से तिदीषको शमता तथा
उत्तर विनष्ट होता है।

शक्यादिकवाथ (सं० पु०) क्वाचीषधविशेष।

( भावप्रकाश ज्वराधि )

शण ( सं० क्की०) शण-अस् । १ क्षुपविशेष । पर्याय— भङ्गा, मातुलानी । ( पु०) २ खनामख्यात क्षूप, शण । ( Crotalaria juncea, Indian hemp ) इसे तैलङ्गमें शण, मनुवेह, जेनपनर, रेहुचेट, और तामिलमें जेनप्पनर कहते हैं। संस्कृत पर्याय—माल्यपुष्प, वमन, कटुतिक्तक, निशावन, दीर्घशाख, त्वक सार, दीर्घपह्मच । गूण— अम्ल, कषाय, मल, गर्भा और अस्त्रपातन तथा रितकारक, पिक्त, कफ और तीव अङ्गमई नाशक । ( राजिन० )

यह तीन साढे तीन हाथ ऊ चा होता है और इसका काएड सीधो छड़ीकी तरह दूर तक ऊपर जाता है। फूल पीले रंगके होते हैं। कुवारी फसलके साथ यह खेती-में बोया जाता है और भादों कुआरमें तय्यार हो जाता है। रेशेदार छिलका अलग करनेके लिये इसके इंडल पानीमें डाल कर सड़ाए जाते हैं। रेशेसे मजबूत रिस्सयाँ आदि बनती हैं, इसीसे यह भारतीय बाणिज्य-का एक मूल्यवान् उपकरण समभा गया है। इस जातिक पौधेसे जो सन उत्पन्न होता है, वही प्रकृत शन कहलाता है। इसके छिलकेसे जो रेशे निकलते हैं, वे बहुत मजबूत है। ते तथा कपडे बुनने या रस्सी बनानेकं काममे आते हैं। उद्भिद्वित् विलडोना, ग्मेलिन भीर धुनवर्गनं यथाक्रम, पारस्य, तातार और जापानमं यह वृक्ष देख कर अनुमान किया है, कि वे सब देश ही इस वीधेके आदिस्थान हैं। हिरोदे।तस इस वीधेका शाकद्वीपका पौधा बतला गर्थ हैं। विर्धाष्टिनमें काक-सस पव तके निकरवर्ती देशोमें तथा तौरियामें इस वृक्षको देखा है। चीनदेशमें हो-मा, ध-स, य-म और इङ्ग-म नामके भी कई प्रकारके शन उत्पन्न होते हैं। धे बस्ततः एक नहीं हैं, भिरन भिरन जातिके हैं, किन्तु काय<sup>8</sup>तः प्रायः समग्णसम्पन्न हैं। यह प्रकृत शनकी तरह मजबूत जटिल भीर पिच्छिल होता है तथा उसमें रेशे भी बहुत है। हैं। भारतमें इस श्रेणोका जो पीधा उत्पन्न होता है उसे Canabis Indica कहते हैं। बोखारा, पारस्य और भारतमें सभी जगह विशेषतः १० हजार फ़ुटकी ऊंचाई हिमालयपृष्ठ पर इस जातिका चुक्ष उरपन्न होता है। प्रधानतः यूरीपमें केवलमाल तन्तुके लिये ही इस बुक्षका आदर है। क्योंकि उससे तरह तरहकी रस्सी और एक प्रकारका मोटा कपडा तैयार होता है। प्राच्यभूखएड अर्थात् भारत, पारस्य आदि स्थानीमें प्रमात गाँजा और सिद्धिके लिये ही इसकी खेती है। है। रस्सी बनानेक लिये इसकी उतनी खेती नहीं हाती। इसके राल जैसे पदाध से चरस नामक मादक द्रव्य बनता है। ये सब भिन्न भिन्न पदार्थ उत्परन करनेमें एक ही पौधा भिरन भिरत प्रकार-की खेतोका प्रयोजक होता है। गाँजा और चरसके उत्पादनके लिये इस पौधेमें धूप, हवा और रोशनी की विशेष आवश्यकता होती है। इस कारण इसे पतला करके रेावनेके बाद दूसरी जगह रोवा जाता है। रहसीके लिये इसकी खेतां करनेमें बीया खूब घना कर बुना जाता है। रस्सीके लिये पीधेमें धूप अधिक नहीं लगती, छाया और जलसिक्त मिट्टीकी ही विशेष भावश्यकता होतो है।

Crotalaria Juncea नामक वृक्षसे भारतीय सन,
Hibiseus Cannabinus वृक्षसे दक्षिणी या अम्बरी
शण, Musa textilis नामक वृक्षसे मानिली सन
उत्पन्न होता है। जञ्चलपुरमें एक प्रकारका सन उत्पन्न
होता है जो यूरोपीय बाणिज्यमें Jubbalpur hemp
नामसे प्रसिद्ध है। इङ्गलेएड राज्यमें उसका आदर सबसे
अधिक है।

श्राणई (हिं क्स्रो॰) सन देखा। श्राणक (सं ॰ पु॰) ऋषिभेद।(पा ६।२।३।६) श्राणकम्द (सं ॰ पु॰) चर्मकषा नामका सुगन्धि द्रव्य। शणकन्दा (सं ० स्त्री०) एक प्रकारका थृहड जिसे सातला कहते हैं।

श्राणघरटा (सं क्क्री ) शयाघिरका देखे। श्राणघरिरका (सं क्क्री ) श्राणस्य घण्टेव तस स्यशम्य-कारिफलवस्वात्, इवाधे कन् टापि अत इस्यं। श्राण-पूर्वा नामकी लता। (राजनिक)

शणचूर्ण (स ० क्लो०) सनईका वह बचा हुआ भाग जो उसे कूट कर सम निकाल देनेके बाद रह जाता है। शणपणीं (स ० स्त्री०) शणस्य पर्णमिव पर्णमस्याः डीष्। अशनपणीं।

शणपुष्पिका (सं॰ स्त्री॰) शणपुष्पी स्वाधे कन् अत इत्वं। घण्टारवा, वनसन्हें।

शणपुष्पी (सं स्त्री) शणस्य पुष्पमिष पुष्पमस्याः। १ एक प्रकारकी वनस्पति जो साधारण वनसनई कह-लातो है। यह छोटो और बड़ी दो प्रकारको होती है। छोटो शणपुष्पी प्रायः सब प्रान्तींमें पाई जाती है। इसका क्ष्य, पत्ते, फूल इत्यादि सनके ही समाम होते हैं, किन्तु क्ष्य सबसे छोटा होता है। फूल पीले, फलियाँ मटरके समान गोल और लम्बी होती हैं। यह कडवी, वमनकारक और पारेकी बांधनेवाली कही गई हैं। इसके फल सुध जाने पर अन्वरके बीजोंके कारण भन भन शब्द करते हैं, इसीसे इसे भुनभुनियाँ कहते है। वड़ी शणपुष्पी प्रायः चाटिकाओं में लगाते है। इसका शुप, पत्ते आदि छोटी शणपुष्पीसं बडे होते हैं। फूल सफेद रंगके होते हैं। यह कसैलो, गरम और पारेको बाँधनेवाली कही गई है और मोदन, स्तम्भन आदिमें व्यवहार की जाती है। इसका संस्कृत पर्याय-वृहत्पुष्पो, शणिका, शणघण्टिका, पीतपुष्पो, स्थूल-फला, लोमशा, माल्यवुध्विका । २ अरहर ।

शणफला (सं० स्त्री०) शणफलजानीया। शणमय (सं० सि०) शणिषशिष्ट । स्त्रिया डोप्। (कात्या० श्री० ७।३।२६)

शणमूल (सं० क्को०) शणस्य मूलम्। सनको शिका, शणका मूल। शणशिका (सं० स्त्री०) शणमूल, सनई या सनकी जड। शणसमा (सं क्या ) शणपुष्पी, बनसनई। शणसूत्र (सं क्रो ) शणस्य सूत्रम्। कुश आदिकी बनी हुई पवित्री जे। श्राद्ध, तप्ण आदि क्रत्यंके समय कनिष्ठिकाकी वगलवाली उंगलीमें पहनी जाती है; पनि -अक्ष। मनु २।४४)

शणाल (सं • पु • ) शणालुक देखे।।

भ्रणालुक (सं• पु॰) शणालुरेव स्वार्धे कन्। आरेवत वृक्ष, अमलतासका पेड़।

शणिका ( सं ॰ स्त्री॰ ) शण स्त्रियां टाप्कन सत इत्वं। शणपुष्पी, बनसन्हें।

शर्णार (सं० इही०) १ सीन नदीके मध्यका उपजाऊ स्थल । २ सर्यू नदीकी शाखाओं से घिरा हुआ छपरेके समीपका एक द्वीप, दर्दरी तट।

शएड (संक्क्षीक) १ पिंद्यनी, कमिलनी। (पुक) २ नपुंसक, दीजड़ा। ३ वह पुरुष जिसे सम्तान न होती हो, वन्ध्या पुरुष। ४ उन्मस्त, पागल। ५ गोपित, सौंद्र। (भरतधृत द्विक्तपकोक)

शएडता (सं० स्त्रो०) शण्डस्य भावः तस्र टाप्। शएड-का भाव या धर्म, नपुंसकत्व, हीजड़ापन।

शएडा (सं० पु०) १ फटा हुआ खट्टा द्ध अधवा दही। २ एक पक्षका नाम।

शएडाकी (सं० स्त्री०) शियडाकी देखो।

शएडाकी मद्य (सं० स्त्रो०) अर्कप्रकाशके अनुसार एक प्रकारकी शराब। यह राई, मूलो और सरसोंके पत्तों का रस चावलोंकी पीठीमें मिला कर अर्क निकालनेसे तैयार होतो है।

शार्डामर्क (सं• पु॰) शार्ड और मर्व नामके दे दिस्य जिनका नाम साथ ही साथ लिया जाता है।

शिएडक (सं० पु०) शुक्ताचार्यका पुत्र जा असुरीका पुरोहित था।

शिष्डल ( सं॰ पु॰ ) शिष्ड् रुजायां ( सिलक्ट्यिनिमिहिमिड़ि-भायडशयडीति । उच्च् शिष्ट् ) इति इलच् । एक प्राचीन गोतकार ऋषि । इनके गोत्रके लोग शाण्डिटय कहलाते हैं।

शाख (सं० पु०) शास्यति प्राम्यधर्मात् शम ( शमेढ । उण् १।१३१ ) इति ढ । १ अन्तर्महिल्लक, स्रोजा । पे लोग राजाओं के अन्दर महलमें रहते और स्त्रिकी रक्षा करते हैं। इन्हें वर्ष वर भी कहते हैं। २ नपुंसक, हीजड़ा। ३ गे।पति, साँड़। ४ वन्ध्य पुरुष। ५ उन्मत्तः। (धनक्षय) ६ मूर्ण, वेवकूफ।

शत ( सं० ति० ) दश दशतः परिमाणमस्येति ( पिङ्क विशति त्रि'शदिति । पा १।१।१६ ) इति तु दशानां शमावश्व निपात्यते । १ दशका दश गुना, सी । शतवाचक शम्द धार्माराष्ट्र, शतमिपातारा, पुरुषायुष, रावणांगुलि, पद्मदल, इन्द्रयज्ञ, अध्यिपातन । ( क्षिकल्पक्षता ) २ वहु । (भृक् ८।१।१) (क्ली०) ३ सीकी संख्या, दशकी दशगुनी संख्या जो इस प्रकारकी लिखी जातो है—१००।

शतक (सं० पु॰) शतं परिमाणमस्य। शतं (संख्याया भितदशन्तायाः कन्। पा प्राश्वारः ) इति कन्। १ सौका समूद्द। २ एक हो तरहकी सौ चीजोंका संप्रद्द। ३ वह जिसमें सौ भाग या अवयव हों। ४ सौ वर्षीका समूद्द, शताब्दी। ५ विक्णु।

शतकपालेश ( सं० पु० ) शिवलिङ्गभेद । (राजतर० १।३३७) शतकर्मा ( सं० पु० ) शनिप्रह । ( हेम )

शतिकरण ( सं० पु० ) एक प्रकारकी समाधि ।

शतकीर्सि (सं० पु०) जैन पुराणानुसार एक भावी अह स्कानाम। (हेम)

शतकुन्त (सं ० पु० ) शतकुन्द देखो ।

शतकुन्द (सं०पु०) शतं कुन्दा यस्य । करबीर, सफेद कनेर।

शत कुम्म (सं० पु०) १ एक प्राचीन पर्शत। २ करबीर, सफेद कनेर । ३ सुवर्ण, सीना।

शतकुम्भा (सं० स्त्री०) नदीतीर्धिविशेष। इस नदीमें स्नान करनेसे स्वर्गलाभ है।ता है। (भारत ३।८४।१०) शतकुलीरक (सं० पु०) सुश्रुतके अनुसार एक प्रकारका कीड़ा। (सुभृत कल्प० ८ म०)

शतकुसुमा ( सं० स्त्री० ) शतपुष्पा, सींक । शतकृत्वस् ( सं० अध्य० ) शतवार, सी दफे।

शतकृष्णल (सं क्रिक) शतसंख्यक ऋष्णलपरिमित। (त्तीतिरीयस० २।३।२।१,

शतकेसर (सं ॰ पु॰) भागवतके अनुसार एक वर्षे पर्धत-का नाम । (भामवत पा२०।२६) शतकोटि (सं ॰ पु॰) शतं कोटयोऽप्राः शिखा यस्य।

Vol. XXII 144

१ इन्द्रका एका। २ हीरक, हीरा। ३ अर्बुद, सी करोड्की संख्या। ( छीछावती ) शतकीम्भ (सं० क्ली०) खणै, सोना । (वैद्यकनि०) जानकीम्भक (सं • क्ली • ) रातकीम्भ देखो । शतकतु सं ७ पु०) शतं कतवो यस्य। १ इन्द्र। २ बहुकमो। ३ बहुप्रक्ष 🖟 (ऋक् १०१०।१) शतकतुत्रम (सं०पु०) ऋष्णकुटज वृक्ष, काली कुड़ाका पेड़। (व चकनि०) शतकतुप्रस्थ (सं ० क्ली०) इन्द्रप्रस्थ । (भारत) शतकतुयव (सं० पु॰) शब्द्रयव, कुटज बीज। (वैचकनि०) शतको (सं वित् ) सौ द्वारा खरीदा हुआ। ( स्नाट्यायन हाशार्प) शतकरड (सं० क्ली०) १ सुवर्ण, सोना। २ सोनेको वनी हुई काई चीज। शतखरडमय ( सं० त्नि० ) शतखरड-मयर् स्वरूपार्थे। १ सुवर्णमय । २ शतभाग स्वरूप । शतगु ( सं० त्रि० ) गोशत परिमाण धनविशिष्टः, सौ गौओंका खामो, सी गायोंका रखनेवाला। (मनु ११।१४) शतगुण ( सं० क्रि० ) सी गुना। शतगुप्ता ( सं क्यो • ) पेषण । ( Euphorbia antiquorum ) शतप्रनिध ( सं० स्त्री० ) शतं प्रन्थयो यस्याः । १ दुर्वा, सफेद दूष। २ नोली दूष। (राजनि०) शतव्रोष ( सं ॰ पु॰ ) भूतवोनिविशेष । शतग्व ( सं० ति० ) शतसंख्यक, सी। शतिग्वन् ( सं० ति० ) शतसंख्यक गवादि विशिष्ट, सी गायोका रखनेवाला । (ऋक् १।६५२,५ सायण) शतहनो ( सं० स्त्रां०) शतं हन्तीति शत-टक्-ङीप्। शस्त्रविशेष; एक प्रकारका शस्त्र । यह किसी बङ् पत्थर या लकड़ीके कु देमें बहुतसे नील कांटे ठींक कर लगाया जाता है और इसका व्यवहार युद्धके समय शत्रुओं पर फॅक्नमें होता है। यह शस्त्र दुर्गकं चारों ओर रस्नना

> ''दुर्गञ्ज परिखापेतं चयाट्टाक्षकसंयुतम् । शतष्त्री यन्त्रमुखेश शतशश समावृतम् ॥''

होता है।

( मत्स्यप्० १६ अ०)

२ वृश्चिकाली, बिछाती। ३ करआया कआ का पेड़ । (मेदिनी) ४ भावप्रकाशके अनुसार गलेमें होनेवाला एक प्रकारका रोग। इसमें तिहोषके कारण गलेमें बसोके समान अभी और मोटी तथा करहका रोकने-वाली, मांसके अंकुरोंसे भरी हुई और बहुत पीड़ा देनेवाली स्जन हो आती है। यह रेग बड़ा कछदायक तथा असाध्य है। इसमें रोगोके प्राणनाशका हर रहता है। गल्रोग देखे।।

शतचक (सं० ति०) शतकरणसाधन, बहु वेशानिष्णादन। ( कृक् १०।१४४।४)

शतचरडो ( सं० स्त्री० ) शतस्त्रपी चरडीपाठ । शतचन्द्र ( सं० ति० ) एक शतचन्द्र तुल्य, सी चन्द्रमाके समान ।

शतचिन्द्रत ( सं० ति० ) शतचन्द्रयुक्त । शतचर्मन ( सं० ति० ) शतचर्मसूत चिनिर्मित । ( भारत शादिपर्व )

शतच्छद (सं० पु०) शतं छदा यस्य । १ काष्ठकुट पक्षी, कठफोड्या या काठ-ठोका नामक चिड्या। (विका०)२ शतदल पद्म, सी पत्तीयाला कमल।

शतजटा (सं० स्त्री०) शतमूली, सतावर । शतजित् (सं० पु०) १ विष्णु । २ रजके पुत । (विष्णुपु०) विराजके पुत्र । (भागवत पार्भाश्व) ४ सहस्रजित्के पुत्र । (भाग० ध्वार्श्व) ५ भजमान-के पुत्र । (भाग० ध्वार्थ) ६ यक्षभेद ।

(भाग० १२।११।४३)

शतजिह्न (सं० त्नि०) शिव, महादेख। (भारत १२ पर्वं) शतजीविन (सं० त्नि०) शरां जीवित जीव-णिनि। सी वर्ण जीनेवाला।

शतज्योतिस् ( सं॰ पु॰ ) सुभ्राजकं पुत्र । ( भारत १४४) शततन्ति ( सं॰ स्त्री॰ ) शततन्त्रो ।

शततम (सं ातः) शत-तमप् पूरणार्थे। शतसंख्या-का पूरण।

शततह (सं ७ पु॰) शर्ताछद्रा, सौ छेद्। शततारा (सं ॰ स्त्री॰) शतंतारा यस्यां। शतभिषा नक्षत्र। इस नक्षत्रमें सौ तारे हैं।

शंतिन् (सं • पु॰) राजपुत्रभेदः। (विष्णुपु• राशधरः)

शततेज्ञस् (सं॰ पु॰) ध्यासका एक नाम। शतद (सं॰ ति॰) शतं ददाति दा-क। शतसंस्थक दानकारी, सौ दान करनेवाला।

शतदक्षिण (सं० ति०) शतदक्षिणायुक्त, सौ दक्षिणासे युक्त ।

शतदत् ( सं० ति० ) शतदग्तिविशिष्ट, चिठणी। शतदग्तिका (सं० स्त्री०) नागदग्ती, नखी नामक गन्धद्रव्य, हाथीशुंडी। (राजनि०)

शतद्ल (सं० क्को०) शतं दलानि यस्य । पद्म, कमल । शतद्लमलिक (सं० स्त्रो०) स्वनामस्यात पुष्पञ्चप । (वर्यायमु०)

शतदला (सं० स्त्री०) १ शतपत्नी, सेवती । २ गुलाव । शतदा (सं० ति०) शत-दा-किप्। शतदानकारी, सौ दान करनेवाला ।

शतदातु ( सं० ति० ) शतसंख्यक, सौ । शतदाय ( सं० ति०) १ प्रज्युर धन्युक्त, काफी धनवाला । २ शतदानपटु ।

शतदारुक (सं० पु०) कोटिवशेष । (सुश्रुत) शतद्भुम्न (सं० पु०) १ एक ऋषि । (तैत्तिरीयमा० १।४।२।१) २ राजभेद । (भारत १० पव<sup>९</sup>) ३ चाक्षुष मनुके एक पुत्रका नाम । (मार्क्यडेयपु० ७६।४५) ४ भानुमतका पुत्र । (भागवत ६।१३।२१)

शतद्रु (सं० स्त्री०) शतध द्रवतीति शत-द्रु (शेते च । उण् १।३६) इति कु । नदीविशेष । पर्याय—शितद्रु, श्रुतुद्रि, शतद् । (अमर) इसकी नामनिरुक्ति । "शतधा विद्रुता यस्माच्छतद्रुरिति विश्रुता ।" (भारत १।१९८६) यह नदी शतभागमें विद्रुता हुई थी, इसलिये इसका नाम शतद्रु हुआ है । महाभारतमें इस नदीका विषय यों लिखा है—पुत्रशोकातुर वशिष्ठ हिमालयसे उत्पन्न एक खरस्रोता नदी देख उसमें प्राण विसर्जन करनेके अभिप्रायसे गिरे । वह नदी विप्रका अग्नितुच्य जान शतधा हो कर विद्रुता हुई, इस कारण यह नदी तभीसे शतद्रु नामसे विख्यात हुई है । (भारत १।१९८ अ०) प्रश्नेदमें इस नदीका नाम शुतुद्रि है ।

इस नदीके जलका गुण—शोतल, लघु, खादु, सर्वामयनाशक, निर्मल, दोपन, पाचन, बल, बुद्धि, मेधा भीर आयुर्जनक। (राजनि०)

शतद्र पञ्जाबको एक प्रसिद्ध नदो है। यह हिमालय पर्वतसे निकल कर पञ्जाबक दक्षिण-पश्चिमी भागमें बहती हुई व्यास या विपासासे मिल कर मुलतानके दक्षिण ओर सिन्धुमें मिलती है। पुराणादि पढ़नेसे पता चलता है, कि मानस-सरावरसं हो शतद्र निकली है— फिर किसी और पौराणिक वृत्तान्तसे मालूम होता है, कि शतद्र नदो राषणहरूसे निकलती है। राषणहरू मानस-सरावरसे पश्चिम है। ब्रह्मपुत्र और सिन्धु जहांसे निकला है, उसके पास होसे शतद्र उत्पन्न हुई है। मानस-सरै।वर और रावणहर दोनों आस-पास ही है। शतद्र के उत्पत्तिस्थानको ले कर भिन्न भिन मतोका सामञ्जर्य करना उतना कठिन नहीं है। ब्रह्मपुत्र पूर्वकी ओर, सिन्धु पश्चिमको ओर तथा शतद्रू दक्षिण-पश्चिमकी ओर बहती है। इसका उत्पत्तिस्थान हमारे इस समतल भूलएडसे १५२०० फीट उतुध्वेमें अवस्थित है। यह पहाड़ी प्रदेश शतद्र नदीके जिस स्थानमें प्रथ मतः समतल भूमिमें निपतित है, उस भूखएडका नाम है गज। इस समतल भूमिमें इसकी गहराई प्रायः चार हजार फुट है। चीन देशके पुलिस स्टेशन सिपकी नामक स्थानसे शतद्र सीचे दक्षिणकी ओर बह चली है। हिमालयके पथरीले प्रदेशसे है। कर यहां शतद जैसा बहती है, भ्रमणकारी उसका विवरण थोड़ा बहुत संब्रह कर प्रकाश कर गये हैं। हिमालयके मध्य है। कर यहाँ शतद्रुके पथरोले किनारेकी शतद बहती है। ऊ चाई करीब बीस हजार फुट है। सिवकीमें भी समुद्र-तरसे ऊंचाई दश हजार फुटसे कम नहीं है। हिमालयके प्रान्त भागसे शतद्र बसहर-स्टेट और विज्ञासपुरके मध्य होती हुई वह चली है। विलासपुर समतल भूमिकएडसे प्रायः तीन हजार फुट ऊ चा है।

विलासपुरकी सोमाको छे। इशतद्र वृद्धिश राज्यमें भा गिरो है। दे। सी मील तक निर्जन पहाड़ी प्रदेश हो कर बहती हुई लिवा स्पिति नदोमें मिल गई है। यहांसे दोनों प्रवाह एकब मिल कर दक्षिण-पश्चिमकी ओर बसाहर और सिमला पहाड़ पथसे होसियारी हो कर बह चला है। यहांसे शतद्र शिवालिक पर्वतमाला-को घेरती हुई दक्षिणकी ओर बह चली है। शतद्र द्वारा है।सियारपुर भीर अम्बाला विभक्त हुआ है। इसके बाद शतद्र प्रवाह उत्तरमें जालम्धर तथा अम्बाला, लुधि-याना और फिरोजपुर, दक्षिणमें रख कपूरतलाके बोच हो कर प्रवाहित है। कपूरतलाके दक्षिण-पश्चिम कोन पर शतद्रु नदीमें वियस नद्र मा मिला है। यह सम्मिलित जलप्रवाह इस स्थानसे बराबर दक्षिण-पश्चिमकी ओर प्रवाहित होता है। इसके दक्षिण पूर्व तट पर फिराज-पुर, सिसां और बहबलपुर अवस्थित है। उत्तर पित्रम प्रान्तमें वारीदेश आब, लाहेरका कुछ अंश, मण्टेगूमारी शीर मुलतान जिला है। देशों किनारेके हरे भरे क्षेत्रोंकी शीमा देखते हो बन पड़ती है। दीनों किनारा बहुत ऊंचा है। किन्तु नीचे राजपुताना अञ्चलमें तटके आस पासकी भूमि उतनी उठ्येरा नहीं है। मद्वालाके समीप शतद्र , त्रिमाव नद्के साथ मिल गई है। यहां नदियाँ पञ्चनद नामसे ख्यात हैं।

शतद्र ६०० मील पथ घूमती घूमती मिधुनकं। रके वास सिन्धुनद्रमें मिल गई है। मिथुनकोट सामुद्र सम-तल भूमिसे २५८ फुट ऊदुध्वमें अवस्थित है। जून, जुलाई और अगस्त इन तीन महीनेमें वर्षाके कारण नदी भरो रहतो है। फिलोरके पास शतद्रुके वक्षयें एक रेलचे पुल तथा बहबलपुरके पास भो और एक पुल है। वर्षाकालमें फिराजपुर तक स्टीमर जा सकता है। शतद्वा (सं० स्त्री०) शतद्रु-लार्थे कन् टाप्। शतद्रु नदी।

शतद्रज (सं० पु०) शतद्रुतीरवासी।

(माक ०पु० ५७।३७)

शनद्रति ( शं० स्त्रो० ) समुद्रकी कन्या और वर्दि पदकी पहनी । (भाग० ४।१०।१३)

शतद्वयु ( सं० ति० ) शतसंख्यक धनयुक्त ।

शतद्वार (सं० त्रि०) शतं द्वाराणि यस्य। शतद्वार विशिष्ट, जिसमें सी प्रवेशपथ हों।

शतधनुस् (सं० पु०) यदुवंशीय राजभेद, हृदिक राजपुत्र। (भागवत श्वरादक)

शतधन्य ( सं० ति० ) सी बार धन्यवादके पाता। शतधम्वा (सं ॰ पु॰) १ एक पोद्धा जिसे रूज्णने सता जित्के मारनेके अपराधमें मारा था । २ राजमेर।

(इरिवंश) ३ ऋषिमेद । (पा ५।१।१३३) शतधर (सं ० पु०) राजभेद। (वायुपुराषा) शनधा (सं० अध्य०) शत पुकारे घाच्। १ शत प्रकार, सी किस्म। (स्त्री०) २ दृध्यी, दृव। (शब्दच०) शतधामन् (सं ० ९०) शतं धामानि वच्चीं सि यस्त्र। विष्णु । ( अटाधर ) शतधार (सं क्ही ) शतं धाराः कीणा यसत्र। १ वज्र। (त्रिका०) (ति०) २शत धारायुक्त, जिसमें सी धारा हो।

शतधारवन (सं क्री ) तीर्घभेद।

शतधृति (सं०पु०) १ इन्द्र। २ ब्रह्मा। (मेदिनी) ३ स्वर्ग। (विभ्व)

शतधेनुतन्त (सं० क्को०) तन्त्रभेद। शतधीत (सं ० ति ० ) शतधा धीत, जो एक सी बार धोषा गया हो।

शतनिहाद ( हां ० पु० ) बहुमोपण शब्दयुक्त, भयञ्जर शक्वाला। स्त्रियां टाप्। (भारत ५ पर्व)

शतनेतिका (सं० स्त्रो०) शतावरी। (राजनि०)

शतपति ( सं ० पु० ) सौ मनुष्योका मालिक या सरदार । ( पा हार् । ह )

शनपत्र (सं० क्वो०) शतं पत्राणि यस्य। १ पद्म, भमल। (अमर) (पु०) शतं पत्नाणि पक्षा यस्य। २ मयूर, मोर। ३ सारस। ४ शारिका, मैना। ५ कठ-कोड़वा पक्षी। ६ शतपत्नो, सेवती। ७ वृहरूपति। (ब्रि॰)८ सी दलों या पत्तोंबाला । ६ सी पं स्रो वाला ।

शतपत्रक (सं•पु०) शतपत्र स्वार्धे कम्। फांड्या नामका पक्षी। २ एक प्रकारका विगैला कोड़ा। ३ पुराणानुसार एक पर्वतका नाम।

शतपत्रनियास (सं० पु०) शतपत्रे निवासी यस्य। १ ब्रह्मा। (कविकस्परता) (तिः ) २ पद्मस्थ। शतपत्रभेद्रश्याय (सं 0 पु 0 ) न्याय देखो ।

शतपत्रयोनि (सं पु ) शतपत्रं यानिः उत्पत्तिस्थानं यस्य। ब्रह्मचे।ति, ब्रह्मा।

शतपता (सं० स्त्री०) दुब्बी, दुब्र।

शतपित्रका (सं∙स्त्री०) शतपत्र कन् टाप् अत इत्वं। शतपत्री।

शतपत्नो (सं स्त्री ) शतं पत्नाणि यहयाः ङोप्। पुष्प-विशेष, एक प्रकारका गुलाव। कलिङ्ग-संग्वतिगे, तैलङ्ग-चेमन्ति चेटु। पर्याय—सुमनाः, सुशीता, शिवश्रक्षमा, सीग्यगम्धो, शतदला, सुवृत्ता, शतपत्निका। गुण-शीतल, तिक, कषाय, कुछ, मुखराग, स्कोटक, पिस और दाहनाशक, रुचिकर और सुरमि। (राजनिक) शतपत्नीकेसर (सं ० पु०) गुलावका जोरा, गुल्व, केसर। शतपथ (सं ० त्रि ०) १ असंख्य मार्गीवाला। २ वहुत-सो शाखाओंवाला।

शतपथ आह्मण (सं० पु०) यज्ञ वेंद्रका एक आह्मण। इसके कर्त्ता महिर्णि या इव व्यवस्थ माने जाते हैं। इसकी माध्य म्हिन और काण्य शासाएं मिलती हैं। इनमें से पहली की विशेष प्रतिष्ठा है। एक प्रणाली के अनुसार इस में ६८ प्रणालक हैं और दूसरी के अनुसार यह १४ काए हों और १०० अध्यायों में विभक्त हैं। चारो आह्मणों में से यह अधिक कमपूणे और रोचक हैं। इस में अग्निहोल से ले कर अश्वमेध पर्यान्त कर्म काए इका वड़ा हो विशव और सुन्दर सर्णन हैं। वेद देखे।

शतपधिक (सं वित् ) शतपथमधोते तद्वेद ६ति वा (शतपष्टेः भिकन पथो बहुक्षम् । पा ४।२।६०) इत्यस्य वार्त्तिकोक्षस्या शत शब्दोत्तर पथिन् शब्दात् विकन् । १ बहुतसे मतोंका अनुयायो । र शतपथब्राह्मणका जानने या पढ़नेवाला ।

शावयोय ( सं॰ ति॰ ) शतपथब्राह्मण-सम्बन्धी । शतपदु ( सं॰ ति॰ ) शतपदिविशिष्ट ।

( ऋक् शारश्दाधार )

शतपद (सं० क्ली०) १ कनस्रजूरा, गोजर। २ च्यूँटी।

शतपदचक (सं० कत्रो०) शतं पदानि कोष्ठा यस्य तश्यक-श्चेति । उपोतिषमें सी कोष्ठींयाला एक प्रकारका चका। इस चक्रके अनुसार नाम रखनेसे जातकके नामके आदि अक्षर द्वारा उसका जन्म नक्षत्र तथा उस नक्षत्रका पाद सान और उसके अनुसार बालकका राशिसान होता है। शतपदी ( सं क्ली ) शतं पादा यहवाः ङीप्। १ कनखजूरा, गोजर। पर्याय — कर्णजलीका, कर्णकीटो, भीक, शतपादिका, कर्णजलूका, शतपात्, शतपादी। (जटाधर) यह कीट आठ प्रकारका होता है, जैसे — पर्वा, इन्ला, बिला, कपिलिका, पिलिका, रक्ता, श्र्वेता, अग्निप्रभा। इसके दंशन करनेसे उस जगह शोध, हृद्यमें दाह और वेदना होती है। ( सुश्रुत कल्पस्था० ८ २०) २ शतमूली, सताबर। (राजिन०) ३ नोली कोयल नामकी लता। १ मरसेकी जातिका एक पौधा। इसके जगर कलगोके आकारके लाल फून लगते हैं।

शतपद्म (सं• क्ली॰) श्वेतपद्म, सफेद कमल । शतप्यस् (सं• ति॰) शतसंख्यक पयोविशिष्ट । (शुक्लयज्ञः १७।५६ महीधर)

शतपरिवार (झं०पु०) सनाधिका एक भेद। शतपर्ण (सं०पु०) एक ऋषि। इनके अपत्य शात-पर्णेय कहलाते हैं।

शतपब्त्रेक ( सं • ति • ) १ शतपब्र्वे विशिष्ट । २ शतपब्र्वा, ृद्द ।

शतपूर्वधृक् (सं ० पु०) वज्रधारी इन्द्र।

(भागकत ३।१४।४१)

शतपर्व्धान् (सं० पु०) शतं पर्व्याणि यस्य । १ वंश, बौंस । २ इक्ष्मेद, एक प्रकारको ईख । ३ शतपर्वा-विशिष्ट वज्रा, वह वज्र जिसमें सी पर्वा हो ।

( ऋक् १।८०।६ )

शतपव्यां सं ० स्त्री० ) शतं पर्वाणि यस्योः । १ दुर्वा, दूव । २ वचा, दच । ३ भागंवकी पत्नी । (भारत ५/१५७/१३) ४ कोजागर पूर्णिमा । (शब्दरत्न ०) ५ कडुकी । ६ श्वे तदूर्वा, सफेर दूव । ७ नीलदूर्वा । ८ कलम्बी शांक, करेमूका साग । (भावप्र०) ६ सुगिध्ध द्रष्य । १० पौंद्रा, गन्ना, केतारा ।

शतपवित्र का (सं० स्त्रो०) शतपव्यां कन्-टापि सत इत्यं। १ दूर्वा, दूव। २ वचा, वच। (मेदिनी) ३ यथ, जी। (शब्दरस्ना०)

शतपट्चेंश (सं• पु॰) शत पटर्शया ईशः। शुक्तप्रहः। (विका॰)

शतपवित्र (सं• ति•) बहुपवित्र क्रविशिष्ट। स्मियां

टाप्। ( शतं बहूनि पवित्राणि पावनानि रूपाणि यासाम्ताः। ऋक् ७।४७।३ सायण )

शतपात् ( सं ० स्त्री० ) शतं पादा यस्याः पादस्य पात् । कर्णजलीका, गोजर ।

शतपादक (सं॰ पु॰) अम्निप्रकृति कोटविशेष। शतपादिका (सं॰ स्त्रो॰) शतपाद खार्थे कन् टाप् अत-इत्यो। १ काकोली नामक अष्टवर्गीय ओषधि। २ कर्ण जलीका, गोजर।

शतपादी (सं० स्त्रो०) १ श्वेतकटभीवृक्ष । २ नीली अपराजिता। (वैयकनि०)

शतपाल (सं०पु०) शतं पालयति पाल अच्। शतः पालक, यह जो सीका पालन करता हो।

शासपुत (सं० ति०) शतं पुता यस्य । शतपुत्रविशिष्ट, जिसे सी पुत्र हो ।

शतपुत्रो ( सं॰ स्त्रो॰ ) १ शतावरी, सतावर । २ सत-पुतिया तराई।

शतपुष्प (सं॰ पु॰) १ किराताज्ज नीय प्रम्थकर्त्ता भारिवः नामक कवि । २ यप्टिक शालिधोन्य, साठो धान ।

शतपुष्पा ( सं० स्त्री० ) शतं पुष्पाणि यस्याः । १ शाक-विशेष, सोश्रा नामका साग । अंगरेजोमें इसे Pencedanum Sowa P- Graveolens कहते हैं । संस्कृत पर्याय-सितछत्रा, अतिछत्रा, मधुरा, मिसि, अवाक् पुष्पी, कारवी, शताक्षी, शतपुष्पिका, मधुरिका, शताह्मा, छत्रा, मिशी, माधवी, घोषा । गुण--मधुर, बातिपत्तहर, गुरु। (राजव०) २ क्षूपविशेष, सौंफ । पर्याय--शताह्वा, मिसि, घोषा, पोतिका, अतिछत्ना, अवाक्षुष्पी, माधवी, कारवी, शिका, संघातपत्निका, छता, वज्रपुष्या, सुपुष्पिका, शतप्रस्ना, वहला, पुष्पाद्धा, शतपितका, वनपुर्वा, भूरिपुर्वा, सुगम्धा, सृक्ष्मविका, मधुरिका, अतिछता। गुण-कटु, िक्त, स्निग्ध, श्लेष्मा, अतिसार, उवर, नेस्ररोग और व्रणनाशक तथा वस्तिकार्यमें प्रशस्त। इसका दलगुण--उष्ण, मधुर, गुल्म, शूल और वात-माशक, दीवन, पथ्य, वित्तहारक और दिवदायक । (राजनि॰) ३ गवैधुक ।

शतपुष्पादल (सं०पु०) १ सौंफका साग । २ शताहा। शतपुष्पिका (सं० स्त्री०) शतपुष्पा, खार्थे कन् टापि सत इत्यं। शतपुष्पा देखो। शतपोद (सं॰ पु॰) १ एक प्रकारका वातजन्य भगग्दर। इसमें गुदाके समीप फोड़ा उत्पन्न होता हैं, जिसके पक्त पर बहुतसे छेद:हो जाते हैं और उनमेंसे मल, मूल यथा वीयं निकलता है। २ एक प्रकारका रोग जिसमें वात और रक्तके कुपित होनेसे लिङ्ग पर अनेक छेद हो जाते हैं।

शतपोदक ( सं० पु० ) शतपोद देखो । शतपोनक ( सं० पु० ) शतपोद देखो ।

शतपोर (सं पु ) इक्षुविशेष, पौंदा, गन्ना । इसका गुण— कुछ उष्ण, वातशान्तिकर । ( सुभूत सूत्र ४५ भ० )

शतपीर ( सं 0 पु 0 ) शतपीर देखी ।

शतप्रद (सं॰ ति॰) शतदानशील । (नि६०११।३१)

शतप्रमेदन (सं०पु०) एक ऋषि । पे ऋक् १८।११३ सुक्तके मन्त्रद्रष्टा तथा बैक्प गोतीय थे।

शतप्रसम् (सं • पु • ) कम्बलमहिंके एक पुत्रका नाम। (इरिन श)

शतप्रसूति ( सं ॰ पु॰ ) शतप्रक्षव देखो । शतप्रसूना ( सं ॰ स्त्रो ॰ ) शतं प्रसूनानि पुष्पणि पस्याः । , शतपुष्पा देखो ।

शतप्रास (सं•पु•) शतं प्रासा इष फलानि यस्य। करवोर वृक्ष, कनेरका पेड़।

शतफल ( सं॰ पु॰ ) वंग, बांस।

करण। (निबक्त ११।६)

शतबला ( सं ० स्त्रो०) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन नदीका नाम। ( भारत भीष्मपर्व )

शतबलाक (सं॰ पु॰) एक वैदिक आवार्य । (वायुपु०) शतबलाक्ष (सं॰ पु॰) मोद्दगह्य गोत्रसम्भृत एक वैया-

शतबल्लि (सं० पु०) १ मरस्य, मछली। (भाषस्तम्ब २)१७) २ रामायणके अनुसार एक बग्दरका नाम।

( रामायण शक्दार्थ )

शतबाहु (सं ० पु०) १ सुश्रुतके अनुसार एक प्रकारका कीड़ा। (सुभृत कल्पस्था० ८ अ०) २ असुरभेद (भाग० ७।२।४) ३ म।रका पुत्र। (प्रक्रितिवस्तर) (ति०) ४ शतबाहुविशिष्ठ, सी भुनावाला। (तैत्तिरीय भार० १०।१) (स्त्रो०) ५ देवताविशेष। गतबुद्धि (सं ० ति ०) १ बहुबुद्धिधारी, बड़ा बुद्धिमान्। (पु ०) २ पञ्चतन्त्रोक मत्स्यविशेष। गतभिष (सं ० पु ०) शतभिषा नक्षत्र। शतभिषज् (सं ० स्त्रो०) शतं भिषज इव तारा यत्र। १ शतभिषा नक्षत्र। (पु ०) २ वह व्यक्ति जिसका जन्म शतभिषा नक्षत्रमें हुआ हो। (पाणिति ४) शश्हे ) शतभिषा (सं ० स्त्रो०) अध्विनी आदि सत्ताइस नक्षत्रों में से चौबोसवा नक्षत्र। यह सौ तारोंका समृद्द है और

से चौबीसवाँ नक्षत । यह सौ तारोंका समूह है और इसकी आकृति मण्डलाकार है। इसके अधिष्ठाता देवता वरुण कहे गये हैं और यह उत्दुर्ध्य माना गया है। कहते हैं, कि जा बालक इस नक्षत्रमें जन्म लेता है, यह साहसी, निष्ठुर, चतुर और अपने बैरीका नाश करनेवाला होता है।

शतभिषा नक्षत्रयुक्त रिव, शिन या मङ्गलवारमें रे।गे।-रपन्न हे।नेसे रेगगिकी मृत्यु हे।नो है।

अद्योत्तरी मतसं शतिभवा नक्षत्रमं जन्म लेनेसे राहु
की दशा है। ती है। अगर यह नक्षत्र सम् चा पड़े, तो
चार वर्ग भेग होता है, साधारणतः ६० दएड नक्षत्रमान
रहनेसे नक्षत्रके प्रतिपद्में एक वर्ग, प्रति दण्डमें २४ दिन
तथा प्रतिपद्में २४ दण्ड करके भोग जानना होगा।
किन्तु सूद्म हिसाब करनेसे नक्षत्रमान जितना दण्ड
हेगा, उन्हों दण्डोंमें ४ वर्ग भेग होगा। विंशोत्तरी
मतसं भी शतिभवा नक्षत्रमें राहुकी दशा हुःग
करतो है।

शतभीष (सं० स्त्रो०) शरां बहवो वियोगिनो भीर-वोऽस्याः। मिल्लका पुष्पग्रुक्ष, चमेलीका पेड़। शतभुजि (सं० त्रि०) १ अत्यन्त विस्तीर्ण। २ शतः

गुण। ३ बहुसंख्यक भुज अर्थात् प्राचीरादि वेष्टित। ४ असंख्यजात भोगवत्। (श्वक्शश्रद्धीट सायण)

शतभृष्ट ( सं ॰ स्त्री॰ ) अतिशय तीक्षण या तेज । ( तैसि॰ स॰ २१६।४।१ )

शतमल (सं ० पु०) शतं मला यज्ञा यस्य । १ दन्द्र, शतकतु । (इलायुष) २ कीशिक, उल्ल्ट्रू ।

शतमन्यु (सं ॰ पु॰) शतं मन्यवो कतवो यस्य । १ इन्द्र । २ कीशिक, उक्तु । (क्षि॰) ३ शतयक्रकारी, सौ यक्र करनेवालां । ४ कोधी, गुस्सावर । ५ उत्सादी । शतमन्युकिएउन् (सं॰ पु॰) धृक्षमेदः । शतमय (सं॰ त्रि॰) शत खरूपे मयट् । शत खरूप, सौ ।

शतमयूज (सं ० ति ०) १ व हुरश्मिविशिष्ट । (पु०) २ चन्द्रमा।

शतमाह (सं ० पु०) संखिया नामक विष । शतमारिट (सं० पु०) मारिट नामधारी वैदिक आचार्यकी वंशपरम्परा ।

शतमान (सं ० पु० क्ली०) १ सुवर्णकी कोई वस्तु जो तौलमें सौ मानकी हो। २ सोना या चाँदी तौलनेके लिये सी मानकी तौल या बाट। ३ चाँदोका पल। 8 आढ़क नामकी प्राचीन कालकी तौल जो प्रायः पौने चार सेरकी होती थी ८ ५ क्यामास्त्री या तार-माक्षिक नामकी उपधातु। (ति०) ६ शतलोकपूज्य, जगत्पूज्य। (शुक्लयज्ञ १६।६३)

शतमाय (सं० ति०) बहुमायाधित्। शतमाजं (सं० पु०) शतं शतवारं माजंयति शस्त्राः णीति मृज शुद्धौ णिच्च अच्। वह जो अस्त्र आदि बनाता या उन्हं ठीक करता हो। कोई कोई इसे शस्त्रः माजंभी कहते हैं।

शातमारिन् (सं ० पु०) १ वैद्य, उत्तम चिकित्सक । २ शात शांतु हन्ता, यह जिसने सी शांतुको मारा हो !

शतमुख (सं ० पु॰) १ असुरभेद । (भारत १३ पव<sup>°</sup>) २ शिवगणभेद । (हरिवंश)

शतमुखी (सं ० स्त्री०) दुर्गा। (हेम)

शतमूर्ति ( सं ० ति ० ) बहुविध रक्षणापेत ।

( ऋक् १।१०२।६ सायण )

शतमूला (सं०स्त्री०) शतं मूलानि यस्याः । १ दुर्वा, दूब । २ वचा, बच । ३ बड़ी सतावर ।

शतमूलिका (सं•स्त्रो•) शतं मूलानि यस्याः ततः स्वाधे कन्। १ द्रवस्ती, बड़ी दस्ता, बंगरेडा। २ आखुकर्णी नामकी लता।

शतमूली (सं० स्त्री०) शतं मूलानि यस्याः (पाककर्योति । पा ४।१।६४) इति डीष्। १ शतावरी नामकी ओषि । पर्याय—बहुसुता, सभीठ, इन्दीवरी, वरो, ऋष्यप्रोक्ता, सीठपत्नी, नारायणो, शतावरी, अहंठ, रङ्गिणी, शस्त्रो, द्विपिशक, ऋष्यगता, शतपदी, पीवरी, घीवरी, वृष्या, दिव्या, दीपिका, दरकण्डिका, सूक्ष्मपत्ना, सुपत्ना, बहुमूला, शताह्वया, खादुरसा, शताह्वा, लघुपणिका, अत्मगुप्ता, जटा, मूला, शतवीर्या, महीवधी, मधुरा, शतमूला, केशिका, शतपत्रिका, विश्वस्था, चैष्णवी, पादणी, वासुदेविषयङ्करी, दुर्मना, तैलवल्ली। ग्रुण—यृष्य, मधुर, शोतल, मेह, कफ, बात और पिन्तन।शह, तीता और रसायन। (राजनि०)

२ तालमूली, मूसली। ३ वचा, वच।

शतमूल्यादिलीह —रक्तिपत्तरोगमें फलप्रद औषधिवशिष।

प्रस्तुत प्रणाली—शतमूली, चीनी, धिनयाँ, नागेश्वर,
रक्तचन्दन, विकटु, विफला, विमद, विड्ड्रो, मोधा,
चितामूल और कृष्णितल, इनका एक भाग, सबके
बराबर समान लीह। इन सब द्रव्योंको एकल पीस लेना
होगा। माला १ माशा और अनुपान मधु हैं। इसका
सेवन करनेसे तृष्णा, दाह, ज्वर, विम और रक्तिपक्त
उपशमित होता है।

शतयक्कोपलक्षित (सं०पु०) इन्द्र। शमयज्ञ्चन (सं०ति०) १ शतयक्ककारी, सौ यक्क करने याला। (पु०) २ शनकतु, इन्द्र।

शतयष्टिक (सं०पु०) शतं यष्ट्यो गुच्छ यस्य । शत लतिकहार, यह द्वार जिसमें सौ लड़ द्वी। पर्याय —दंव-च्छतः।

शतयाजम् (सं० अध्य०) शत यज्ञान्तर्निविष्ठ। (अथर्व १।४।१८०)

शतयातु (सं० पु०) म्हिषिभेद । ( मृक् ्णाश्ना२१ ) शतयामन् (सं० ति० ) बहुपचविशिष्ट ।

( भृक् १,५६।१६)

शतयूप (सं० पु०) राजिषमेद । (भारत १५ पर्व) शतयोजन (सं० क्वी०) एक शतयोजनपरिमित दूरविस्तृति । शतयोजनपरिमित दूरविस्तृति । शतयोजनपर्धत (सं० पु०) पर्वतमेद । शतयोन (सं० क्वि०) १ बहु भाषासिविशिष्ट । २ बहु नीइ । (भथर्प ७।८१।२) शतयोजनयायिन (सं० क्वि०) बहुदूरगामी । शतरंज (फा० पु०) एक प्रकारका प्रसिद्ध खेल । यह

कींसड कानोंकी विसात पर खेला जाता है। यह खेल

वो आदमी खेलते हैं। जिनमेंसे प्रत्येकके पास १६-१६
मुद्दरे रहते हैं। इन सोल्ह मुद्दोंमें एक बादशाह, एक
वजीर, दो ऊँट, दो घोड़े, दो हाथी या किश्तियाँ तथा
आठ प्यांदे होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक मुद्दरेकी कुछ बिशिष्ट
खाल होती है अर्थात् उसके खलनेके कुछ बिशिष्ट नियम
होते हैं। उन्हीं नियमोंके अनुसार विपक्षीके मुद्दरे
मारे जाते हैं। जब बादशाह किसी पैसे घरमें पहुंच
जाता है, जहांसे उसके चलनेकी जगह नहीं रहतो, तब
बाजी मात समक्षी जाती है। इसकी बिसातमें आठ
आठ खानोंकी आठ पंक्तियां होती हैं।

विशेष विवरण चतुरङ्ग शब्दमें देखो । शतरंजनाज (सं० पु०) शतरंजका खिलाड़ी, शातिर । १ तरंजनाजो (फा० स्त्री०) १ शतरंज खेलनेका व्यसन ।

२ शतरंज खेलनेका काम या भाष।

शतरंजी (फा० स्त्री०) १ वह दरी जी कई प्रकारके रंग विरंगि स्त्रींसे बनी हो। २ वह जो शतरंजका अच्छा जिलाड़ी हो। ३ शतरंज खेलनेकी विसात। ४ वह रोटी जो कई प्रकारके अनाजोंका मिला कर बनाई गई हो, मिस्सी रोटी।

शतरथ (सं ० पु०) राजभेदा (भारत आदिपव्य ) शतरा (सं ० पु०) १ बहुधनिविशिष्ट, बड़ो दौलतमंद। २ इन्द्रियप्रसन्नता-दानकारी, सुख।

( ऋक् १०।६।५ सायण )

शतरात्र ( सं० पु०) शतरात्रच्याच्य सत्तविशेष, एक प्रकारका यह जे। सी रातोमें समाप्त हे।ता था।

(OI展EP)

शतकद्र (सं०पु०) १ कदका एक कप जिसके सी मुंह माने जाते हैं। २ शैवदर्शनके अनुसार एक शक्ति जी आत्माकी उत्पादक कहो गई है।

शतरुद्रा ( सं ० स्त्री ० ) हिमालयकी एक नदीका नाम। शतरुद्रिय ( सं ० स्त्री ० ) शतरुद्रीय देखो ।

शतरुद्रीय ( सं० स्त्री० ) शतं रुद्रा देवता अस्य, शतरुद्र ( शतरुद्राच्छ अ धम्च । पा ४।२।२८ ) इत्यस्य वार्शि-के।क्त्या घः पक्षे खश्य। १ यहकी द्वां (क्री० ) २ यज्जुं द्वान्तर्गत रुद्रस्तवविषयक प्रन्थविशेष ।

( बाजसनेयस • १६।१६६)

यह स्तोत पाठ करनेसे शतशीर्ष दृदेव परितृत होते हैं। स्थलविशेषमें शम्-क करके शान्तदर्भेय शब्दके बदले शतद्रदीय पद होता है। वाजसनेयसहिताके १६वं अध्यायमें बहु मन्त्र द्वारा स्तुत शत्द्वीय होमकी विधि है। (भृक् १०।१०६।५ सायण) तत्कप (संक् त्रिक) १ बहुक्यविशिष्ठ। (पुक) २ मुनि-

शतक्रप (सं• क्रि•) १ बहुक्रपविशिष्ट। (पु॰) २ मुनि-विशेष।

शतकपा ( सं ॰ स्त्री ॰ ) शतंकपाणि यस्याः । ब्रह्माकी मानसी कन्या और पत्नी । इन्हींके गर्भ से स्वायम्भुव मनुकी उत्पत्ति हुई थी । ( मत्स्यपु० ३ ४० )

विष्णुपुराणके मतसे यह खायम्भुत मनुकी परनी थी। (विष्णुपु० १।७।१४-१६) मनु (१।३२)-में शत- क्रपाका तो के।ई उल्लेख नहीं है, पर पुराणधर्णित इस उपाख्यानका सारांश निम्नोक्त पसे उल्लिखत हुआ है। ब्रह्माने भपनी इच्छासे देह दी खएड कर अर्ड नारीश्वर मूर्शि धारण की। पीछे खयं उस रमणीमें विराद्की। उत्पन्न किया।

शतकां स् (सं • ति •) शतिषध तेजः विशिष्ट, बहुत प्रकार-का तेजवाला । (भृक् ७१००।३ स्ययः )

शतिष्वं न (सं० पु॰) ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके मन्त्रद्रष्ट। ऋषियोंकी उपधि। (स्वेद अनुक्रमिणकामें वड़ गुरुशिष्य) शतलक्ष (सं० क्की०) केाटिसंख्या, करीड़।

शतलुम्प (सं०पु०) भारविनामा कवि। स्वार्धे कन्। शतलुम्पक्ष।

शतलेखन ( सं० ति० ) १ सी नेत्रोंवाला । (पु०) २ स्फन्यानुचरभेद ( भारत ६ पर्व ) ३ असुरभेद । (इरिव श) शतबक्त ( सं० पु०) मन्त्रास्त्रिय । ( रामा० १।३०,५) शतवत् ( सं० ति०) शत अस्त्यधे मनुप्मस्य व । शन-विशिष्ट ।

शतधनि (सं० पु०) गे। सप्रथर्शक एक ऋषि। इनकी सन्तान आदि शातवनेय कहलाती हैं।

शतवपुस् (सं∘पु॰) उशनाके एक पुत्रका नाम। (विब्साुपु०)

शतवर्ष (सं॰ पु॰) १ शतसंक्यक वर्षव्याप्य काल, शताब्दी । २ शताब्द प्राचीन ।

शतबस्र ( सं • ति • ) बहु बलधारी, बड़ा ताकतवर। Vol, XXII. 146 शतवली (सं० स्त्री०) १ नीली दूर । २ काके।ली नामक अष्टवर्गीय भोषधि ।

शतवन्श (सं• त्रि•) बहुशास्त्राविशिष्ट । शतवाज (सं• त्रि•) प्रभृत शक्तिसम्पन्न ।

( स्क्टा८श१० )

शतवादन (सं० क्की०) बहुतसे दाजों का एक साथ बजना। शतवार (सं० पु०) कवचित्रोष। (अथव १६।३६।१) शतवार्णिक (सं० त्रि०) शतवर्णभव, प्रति सी वर्ण पर होनेव!ला।

शतवार्धिकी (सं ० स्त्री०) अनायृष्टि, पानी न बरसना। शतवाही (सं ० स्त्री०) १ शतवहनकारिणी। २ वह स्त्री जो मैंकेसे बहुत-सा धन साथ ले कर ससुराल आई है।। शतविचक्षण (सं० ति०) बहुदर्शन। (ऋक् १०१६७१८) शतवीर (सं० पु०) विष्णु का पक नाम। (हेम) शतवोर्य (सं० ति०) श्रोत्रेश्ट्रियसम्बन्धीय प्रभूत शक्ति सम्पन्न। (भयर्व ३१११३)

शतवीर्या (स० स्त्री०) शतं वीर्याण यस्याः। १ श्वेत दूर्वा, सफेर दूरा। २ शतावरी, शतमूली। ३ कपिल-द्राक्षा, मुनका। ४ सफेर मूसली। ५ किशमिश। शतवृपभ (सं० पु०) ज्ये।तिषमें एक मुद्दुर्शका नाम। शतविधन् (सं० पु०) शतं विधतीति विध णिनि। १ असु वेतस, अमलवेत। २ चुकिका या चूका नामक साग। शतविधनी (सं० स्त्री०) चुकिका या चूका नामक साग। शतशलाका (सं० स्त्री०) छता। (दिव्या० ५१३२०) शतशस् (सं० अव्य०) शत चशस् वारार्थे। शत वार, सी दफे।

शतशास (सं • ति •) बहु शास्त्रा प्रशास्त्रा-विशिष्ट । (अथवे ४।१६।५)

शतशाखत्व (सं० क्को०) १ बहु शाखाविशिष्टका भाव । २ बहुत्वका निदानभूत ।

शतशारद (सं ० ति ०) शत सम्बत्सर । शतशीर्ग (सं ० पु०) १ दिष्णुका एक नाम । २ रामायण-कं अनुसार एक प्रकारका अभिमन्त्रित अस्त्र ।

( रामा० शश्रह )

शतशीषां (सं० स्त्रो०) वासुकी देवी । (भारत उद्योगपर्व) शतश्यक्ष (सं० पु०) एक पर्वता (भाग० ५।२०।१०)

यह महाभद्रके उत्तरमे अवस्थित है। ( जिन्नपु० ४६।५५) अनुमान है, कि यह वर्शमान मैसूर राज्यके एक पर्वतक। प्राचीन नाम है। इस पर्वतिकी देवकीर्रिका विषय शतश्रुङ्गमाहात्स्यमें वर्णित हैं। शतश्लोको--मधुसूदन सरस्वतीकृत ब्रह्मसूत्रकी व्याख्याक आधार पर उत्तमश्लोकतोर्थ-विरचित एक वेदान्त प्रम्थ। यह श्लोककं आकारमें लिखा गया है। शतसंख्य (सं० ति०) शतं संख्या यस्य। १ शत-संख्यक, सी। (पु०) २ पुराणानुसार दशवें मन्व न्तरकं एक देवता। (विष्णुपु०) शतसंबत्सर ( सं० पु० ) शत वत्सर, सौ वर्ष । शतसङ्घरास् (सं० अध्य०) शत शत संख्यक । शतसनि ( सं० क्रि० ) शतसंख्याविशिष्ट, सी। शतसदस्र ( मं० क्की० ) शतगुणित सदस्र । शतगुणित सहस्र, एक लाख। शतसहस्रक (सं क्ह्री ) तीर्धाभेद । (भारत वनपर्व ) शतसहस्रवा (सं ० अध्य०) शतसहस्र प्रकारार्थे धाच्। शतसद्घ प्रकार। शतसहस्रपत्न (सं॰ पु॰) पुष्ग, फूल । शतसहस्रशस् (सं ० अव्य०) शतसहस्र प्रकारार्थे चशस्। शतसहस्र प्रकार। (भाग० ४।१६।१६) शतसहस्रांशु ( सं ० पु० ) चन्द्रमा । ( भारत भादिपव ) शतसहस्रास्त (सं०पु०) चंद्रमा । (नीक्षकपठ) शतसा ( सं ० ति० ) शतदाता, शतशनि । शतसाइस्र ( सं ० त्नि ० ) बहु शंख्यक । शतसाहस्रकः ( सं ० ह्ही ० ) तीर्थाभेद् । शतसाहस्त्रिक ( सं ० ति ० ) शत सहस्र । संख्याविशिष्ट । शतसुता ( सं• स्त्रो• ) शतमूलो, सतावर । शतसू (सं० ति०) १ शतप्रसवकारो, सी प्रसव करने वाला। २ बहु धनानयनकारी, बहुत धन लानेवाला। शतसंय ( सं ० क्की० ) अपरिमिति धनपर्य दसान । ( भूक ् ३।१८।३ ) शतस्वन् ( सं ० त्रि ० ) शतसं ख्योपेत धनवान् । ( ऋक् ७।५८।४ सायया ) शतहन् (सं० ति०) शतं हन्ति हन् किप्। शतहन्ता, सीको मारनेवाला। (पु०) २ शतध्नो नामक एक प्रकारका शस्त्र । शतघ्नी देखो ।

शतहस्त (सं० ति०) शतं हस्ता यस्य । शतहस्त-विशिष्ट, जिसे सी हाथ हो, एक सी हाथका। शतिहम ( सं ० ति ० ) शतसम्बत्सर । ( ऋक् ६।४।८ ) शतदुत ( सं • ति • ) सी बार जिस होममें आहुति दी गई हो। (पड़ वि श अा० ४।१) शतहद (सं ० पु०) असुरभेद । (इरिवंश) शतहदा (सं ० स्त्रो०) शत हदा अद्यां वि यस्याः यद्वा शतं हादाः शब्दाः यस्याः निपातनात् हस्वः। १ विद्युत्, बिजलो। २ वज्र। ३ दक्षकी एक कन्या जा बाहुपुत-की स्त्री थो। (अग्निपुराया) ४ विराध राक्षसकी माता। ( रामा० ३।७।२० ) शतांश (सं • पु • ) सी भागों मेंसे एक भाग, १००वाँ हिस्सा । शता (सं क्यो ) शतावरो । (वैद्यक्रनि ) शताकरा (सं० स्त्री०) एक किन्नरोका नाम। शताकारा (सं० स्त्री०) एक गंधर्व स्त्रीका नाम। शताक्ष (सं • पु • ) एक दानवका नाम । (इस्वि श) शताक्षी (सं क्ली ) १ राति, रात । २ शतपुष्पा नामक बनस्पति, सींफ। ३ पार्वती। ४ दुर्गा। भगवतो दुर्गा सौ नेत्रॉस मुनियों के दर्शन करती हैं, इस-लिये लोग उन्हें शताक्षो कहते हैं। शताप्रमहिषो (सं ० स्त्री ०) एक प्रधान राजमहिषा। ( माक<sup>°</sup>०पु० ७४।२१) शताङ्ग ( सं ० पु ० ) शतं अङ्गानि अवयवा यस्य । रथ। (अमर) २ तिनिस, तिरिछ वृक्ष। ३ दानव-विशव। (इरिवंश २३२।२२) (ति०) ४ शतावयव-विशिष्ट, सी अंगों या अवयवी वाला। ( भारत १।१६८।२२ ) शताङ्ग्रुल ( सं॰ पु॰ ) तालवृक्ष, ताङ्का पेड़ । शताजित् (सं०पु०) सात्वत राजभेद्। (भागवत हारधाद) शतातृण ( सं ० ति ० ) बहु छिद्रविशिष्ट, बहुत छेदवाला । ( तैं सिरीयबा० शटाइ।४ ) शतातमन् (सं ० ति ०) नानारूपविशिष्ट। (ऋक्रश्रहाञ्) 📑 शताधिक (सं ० ति०) सीसे अधिक। शताधिपति (सं०पु०) शतस्य अधिपतिः। १ शतका अधिपति, शतस्वामी । २ शतवर्ष वयस्क, वह जिसकी उम्र सी वर्ष हो। शतानक (सं० क्की०) श्मशान, मरघट। (त्रिका०) शतानन ( सं ० पु० ) विस्व, वेल । शतानना (सं० स्त्री०) एक देवीका नाम। शतानन्द (सं ० पु० ) शत बहुलः आनन्दो यस्य । गौतम मुनिका पुत्र । ये जनक राजाके पुरोहित थे। २ देवकोनम्दम । ३ ब्रह्मा । ४ विष्णु । (भारत १३।१४६।७६) ५ गौतममुनिका पुत्र जो अहल्याके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। ६ विष्णुरथ। शतानन्द-१ कार्शिकमाहारभ्यसं प्रहके प्रणेता । तिध्यधिकारटीका-कर्ता । ३ रत्नमाला नामक उयोति-प्रमधके रचियता। रघुनन्दनने उपीतिस्तत्त्धमें इनका मत उद्धृत किया है। ४ भास्त्रतीकरण और भास्त्रती नामक वैद्यक प्रम्थके रचिवता। इन्होंने ११०० ई०में प्रथमोक प्रन्थ लिखा। इनके पिताका नाम था शङ्कर तथा माताका नाम सरखती। ५ एक प्राचीन कवि। शतानन्दा (सं० स्त्री०) शतानन्द-टाप्। १ स्कन्दानुवर मातुभेद । (भारत ६ पर्व') २ नदोभेद । (काल्किनापु० ७८।२१) शतानीक (सं०पु०) शतं अनीकानि यस्य । पुरुष, बृद्धा आदमी । २ एक मुनि जो व्यासके शिष्य थे। ३ पुराण। नुसार चौथे युगमें चन्द्रवंशका द्वितीय राजा। इसका पिता जनमेजय और पुत्र सहस्रानीक था। ४ भागवतके अनुसार सुदास राजाका पुत। (भागवत ह। २२ थ०) ५ नकुलके एक पुत्रका नाम जो ष्रीपदीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । (भारत १।२३४।१०) ६ एक असुरका नाम। ७ सी सिपाहियोंका नायक। शताब्ज (सं० क्ली०) शतपदा। शताब्द (सं ० क्रि०) १ सी वर्णवाला । (पु०) २ सी वर्ण, शताब्दी, सदी। शताब्दी (सं • स्त्री • ) १ सी वर्षी का समय। २ किसी संबत्में से कड़े के अनुसार एकसे सी वर्ग तकका समय। जैसे,-ईस्बी पाँचवीं शताब्दी अर्थात्, ई० सन्

४०१से ५०० तकका समय।

शतामध (सं ० पु ०) १ शतधन । ( ऋक ८।१।५ सायण ) २ इस्त्र । शतायु (सं • पु • ) शतायुस् देखो । शतायुष (सं० ति० ) शत अस्त्रधारी, जो सी अस्त्र धारण करता हो। (तैत्तिरीयस० ५।७।२।३) शतायुधा (सं ० स्त्री ) एक किम्नरीका नाम । शतायुस् (सं ० पु०) शतं आयुर्यस्य । १ वह जिसकी आयु सी वर्षी को हो। पुरुषकी पूर्ण आयु सी वर्ष है। "शतायुर्वे पुरुषः" (श्रुति) २ पुरुरवाके एक पुत्रकाः नाम। (भारत आदिपर्व) ३ चिरायुका पुत्र। (कथा-सरित्सा० ४१।५८ ) ४ उशनाका पुत्र । (विष्यापुः) शतार (सं क हो ०) शतं आराणि यस्य । १ वजा। २ सुद्रोनचक्र। शताय (सं ० क्ली०) एक प्रकारका कोढ़। इस रोगमें खाल पर लाल, काली और दाहयुक्त फुंसियाँ हो जाती हैं। शतावक (सं • पु • ) शता द देखी। शतारुण (सं ० पु०) राजभेदः। (कीषीतकी ११।६) शतादवो ( सं• स्त्री० ) शता४ देखो। शतादस् (सं० क्ली०) शताद देखो । शतार्घ (सं० त्रि०) बहुमूल्य। शताणां ( सं • स्त्रो • ) एक प्रकारका गृक्ष । ( Anethum Sowa) शनाद ( सं• क्ली॰ ) पश्चाशत् सं•वा, पन्नास । शताई ( सं ० त्रि० ) शतार्घ, बहुमूल्य । शतावधान (सं • पु •) १ राघवेग्द्र भट्टाचार्यकी उपाधि। २ श्रुतिधर, वह मनुष्य जो एक साथ बहुत-सी बातें सुन कर उन्हें सिलसिलेबार याद रख सकता है। कुछ मैधाबी लेग परे से होते हैं जो एक साथ बहुत से काम करनेका अम्यास करते हैं। जैसे-एक भादमी रह रह कर कुछ संख्याया अंकींका नाम लेता है। दुसरा आदमी रह रह कर घड़ियाल बजाता है। तीसरा आदमी किसी ऐसी भाषाके वाक्यके शब्द बेलिता है जिससे शतावधान करनेवाला मनुष्य अपरिचित होता है । एक आदमी पूर्तिके लिये कोई समस्या देता है। एक ओर शतरंजका खेल होता रहता है। शतावधानका यह कर्राव्य होता है, कि वह संस्थाओं और अपरिचित भाषाके वाक्यके शब्द याद रखे, समस्याको पूर्णि करे भीर शतरंज खेलता चले और इसी प्रकार और जितने काम होते हों, उन सबमें सम्मिलित रहे और अन्तमें सबका ठीक ठांक उत्तर दे भीर सब काम ठीक ठीक पूरे उतारे। ३ शतावधानका काम।

शतावधानो (सं • पु • ) १ शतावधान देखो । (स्त्री • ) २ शतावधान का काम ।

ग्रतावर (सं०पु०) सतावर नामकी भोपघि, सफेद सूमली ।

शतावरी (सं क्यो॰) शतमावृणीतीति आ-वृ अच्, गौरादिस्वात् डीष्। १ शतमूली, सतावर, सफेद मूसली। (Asparagus racemosus or asparagus sarmentosus ) २ इन्द्रकी भाषी, इन्द्राणी। ३ शहो, कचूर।

शतास्तीभृत—अक्किपिसरे।गमें उपकारक भृतीवधिषशिष ।
प्रस्तुत प्रणाली — भृत ४ सेर, क्ष्मार्थ शतम् लोकी जड़
१ सेर, जल ४ सेर, दृध १६ सेर, धीमी आंचमें पाक करे।
इसे पीनेसे अक्लिपिस, बातिपसोत्यन्न नाना रे।ग, रक्तिपस्त नृष्णा, मूर्च्छा, श्वास और सक्ताप निवारित होता है।
शतावरीमहाचैतस—औषधिषशिष । (चिकित्सासार ०)
शतावरीमण्डूर—शूलरोगाधिकारोक्त भौषधिषशिष । प्रस्तुत प्रणाली—शोधित मण्डूरचुणं ८ पल, शतावरी रस ८ पल, दही ८ पल, दूध ८ पल, धी ८ पल, इन सबें की एक साथ पाक करे। पोछे पिएडके समान ही जाने पर उतार ले। यह मोजनके पहले, भीतर और अक्लिंग संवनीय है। इसका सेवन करनेसे वातिक, पैत्तिक, और परिणामज शूल विनष्ट होता है।

शतवर्यादि—मूत्रक्रच्छरेगको एक औषध । इसके बनाने को तरकीव—शतमूलो, कासमूल, कुशमूल, गेाक्षुर, भूमि-कुष्माएड, शालितण्डुल, कृष्णेक्षु,मूल और केशुरके काथ में मधु और चीनो डालकर सुशीतल करे। इसके संवन-से पैक्तिक मूत्रकृष्छ नाश होता है।

शतावर्स (सं० पु०) १ विष्णु । २ महादेव ।

(भारत १२।२८४।६)

शतावर्शवन ( सं ० ह्वो० ) एक पवित्र वन । ( इरिवंश ) शतावर्शिन ( सं ० ह्वो० ) शतेन प्राणक्रपेण नाड़ीशतेन वर्शते चृत णिनि । বিজ্ঞা । ( বিকা০ ) शताश्चि (सं० पु०) वज्र। (शृक् ६।१७।१०) शताश्च (सं० क्षि०) बहु अश्चयुक्त । (श्वक् ८४।१६) शताष्टक (सं० क्षी०) अष्टोत्तर शत। शताह्वया (सं० स्त्री०) १ सींफ। २ मधूरिका, सोमा। ३ शतावरी, सतावर।

शताह्वा (सं ० स्त्रो०) शतं आह्वा यस्याः । १ शतपुष्य 🖁 २ शतावरो, सतावर। ३ सौंफ। ४ एक प्राचीन नदो। ५ एक तीर्थका नाम।

शतिक (सं वि वि ) शत ) शताच्च ठन् यतावशते। पा ५।१।२१) इति ठन्। १ शत द्वारा कीत, जो सीसे खरीदा गया हो। २ शत-सम्बन्ध, सीका। (सिद्धान्तकी०) शतिम् (सं वि वि ) शतमस्यास्तीति शत इनि । शत-संख्याविशिष्ट, सौ । (ऋक् १।१०।१०)

शतेध्म (सं क्ही॰) बहु काष्ठ । (काउक ३६।६) शतेन्द्रिय (सं ॰ लि॰) प्रभूत इन्द्रियशक्तिविशिष्ठ । (ऐतरेयला॰ २।१७)

शतेपञ्चाशक्त्याय ( सं० पु० ) न्यायसृत्तविशेष । ( तैत्तिरीय प्राति० २।२५ )

शतेर (सं०पु०) शद शातने (शदेस्त च । उष् १८६१) । इति परक्, तकारान्तादेशश्च । १ शतु, दुश्मन । २ ि हिंसा । ३ घाव, जरुम ।

त्रतेश (सं॰ पु॰) शतस्य ईशः। शताधिपति, सौ श्रामका अधिपति। (मनु ६,११५)

शतैकशीर्धन् (सं ० ति०) शत संख्यक श्रेष्ठ शिरःसम-न्वित, सौ सिरवाला।

शतैकीय ( सं ० ति ० ) शतसंख्याविशिष्ट, सी । ( राज तर० দাংবাণ্ড )

शतोक्ष्य (सं ० ति ०) शत उक्थका समयविशिष्ट । (शतपथना ० ११।५।५।२)

शतीति (सं ० ति ०) १ बहुरक्षकः । २ बहुगमन । (मृक्ष्दी ६ ३। ५ सायणः)

शतोदर (सं० ति०) १ शत उदरविशिष्ट, जिसे सी उदर या पेट हो। (पु०) २ शिव, महादेव। (भारत १२ पव<sup>°</sup>) ३ अस्त्रविशेष। (रामा० १।३०।५) ४ शिवगणभेद। (हरिवंश)

शतोदरी (सं ॰ स्त्री॰) स्कन्दानुचरमातुमेद। (भारत ६ पर्व) शतोलुबलमेखला (सं क्सी०) स्कन्दानुचर मातुमेद । (भारत ६ पर्ष) शतीदना (स्रा० स्त्री०) यह्नकर्मविशेष, यह्ममें होनेवाला एक प्रकारका कृत्य। (भयर्ग १०।६।१) शत्य (सं० स्त्रि०) शन (शताब उन यतानशते। पा ५।१।२१)

इति यत्। (शतका विकार। २ शत द्वारा कीत, सीसे खरीदा हुआ। ३ शतिक। ४ धनपतिसंयोग। शत्यक्रतय (सं० पु०) कर्ममासका १३वां दिन। शत (सं० क्को०) बल। (क्रिका०)

शिंत (सं०,०) शाहु (रा शिंदिभ्यां त्रिप्। उत्प्राई७) इति तिप्। १ हस्ती, हाथी। २ एक राजिका नाम। (शुक्षापार) ३ वल, ताकत।

शत्रु ( सं ० पु० ) शद शातने (क्शदिम्यां कृत । उण् १।१०३) इति कृत् । १ वह जिसके साथ भारी विरोध या धैमनस्य हो, दुश्मन । पर्याय—रिपु, वैरि, सपटन, अरि, द्विश, द्वेषण, दुई द्व, द्विष, विपक्ष, अहित, अमित्रा, दस्यु, शात्रव, अभिघाती, पर, अराति, प्रत्यधी, परिपन्थिन, वृष, प्रतिपक्ष, द्विषत्, घातक, द्वेषिन्, विद्विष, हिंसक, अप्रिय, अभिघातिन, अहित, दौई दु । (शब्दरटना०) २ एक असुरका नाम । ३ नाग-द्वन या मारछोवा नामकी धनस्पति।

शत्नुंसह (सं० ति०) शत्नुसहनशील, जो शत्नुकी सहन कर सके। (पा ३।२।४६)

शत्रुक (सं॰ पु॰) खार्थे कन्। शत्रु, दुश्मन। शत्रुकण्टक (सं॰ पु॰) पुंगोफल, सुपारी। शत्रुकण्टका (सं॰ स्त्रो॰) सुपारी।

शतुघ ( सं ० ति ० ) शत् नाशकारी, शतुका नाश करने वाला ।

शत्रवात (सं० ति०) शत्रुं हन्तीति शत्रुहन घञ्। शत्रुचिनाशकारी, शत्रुका नाश करनेवाला। शत्रुधातिन् (सं०पु०) शत्रुष्टनके एक पुत्रका नाम। (स्प्रश्राहर्ष)

शबु इन (सं ० पु०) शब्बून् हन्तीति हन, मूलविभु ता-दित्वात् क, यद्वा अमनुष्यकर्षाः केऽपि चेत्वपि शब्दात् कृत इनशब्दु इनाद्याः सिद्धाः इति दुर्गसिंहः। १ रामचंद्र-के भाई। पर्याय—शब्दु मह्न। (शब्दरह्ना०)

Vol, XXII, 147

राजा दशरथकी तृतीया पतनी सुमिताके पुत्रे हि यह-के हुतावशिष्ठ चरु साने पर उनके गर्भसे इनका जन्म हुआ। इन्होंने मधुपुरनिवासी लवणाय्य असुरका बध किया था। इनका भरतके साथ बैसा ही प्रेम था जैसा लक्षमणका रामके साथ। (रामायण)

२ देवश्रवाके एक पुत्रका नाम! (ति०) दे शत् ... हरता, शत्रुको मारनेवा जा। शत्रु हन शम्मीन्—मस्त्रार्थादीपिका, रुद्र तप्ताष्य और वेद-विल्लासिनी नामक तीन प्रस्थके रचयिता। केशविमिश्रने स्वरचित है तपरिशिष्टमें इनका विषय उक्लेख किया है। शत्रु हन जननी (सं० स्त्री०) शत्रु हनस्य जननी, सुमिता। (शब्दरत्ना०)

शत्रुक्ती (सं० स्त्री •) दिधियार । शत्रु तित् (सं० पु०) शत्रु जयतीति जि-किप्तत-स्तुक् (सत्सू दियेति । पा ३।२६१) १ एक राजाका नाम । इनके पुत्रका नाम ऋतध्यज्ञ था । ये साधारणमें कुय-लयाश्य नामसे परिचित थे । (मार्क ० पु०) २ शिक्ष । (त्रि०) ३ शत्रुको जीतनेवाला ।

शतु अय (सं ० पु०) १ काठियावा इ प्रांतका एक प्रसिद्ध वर्षत जो विमलादि भी कहलाता है। यह जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्ध है। शतु क्वयशेष देखों। (दिग्व० प्र० ४६।२।१) २ रामायणके अनुसार एक नागका नाम। (रामायण २१३२।१०) ३ एक पाण्ड्यवंशीय राजा। ४ एक नदों। भौगोलिक टलेमोने इसे 'Sodrana' शब्द-मं उच्लेख किया है। (बि०) शत्रु जयतीति जि-सच् ततो मुम्। (संशाया भृतृत्वजीत। पा ३।२।४६) ५ शत्रु जयकारी, शत्रु विजेता, शत्रु को जीतनेवाला।

शत् अयशैल—कम्बर्र प्रेसिडेन्सीकं काठियावाड् विभाग-के गोहेलवाड् प्रान्तका एक पर्शत और उसके ऊपरका नगर। आज कल यह पालिसाना कहलाता है।

पाछिताना देखो ।

यह स्थान जैन-सभ्प्रदायका एक पवित्र तीर्थ है। तीर्थाङ्करके शिष्य जैनधर्मकी प्रतिष्ठाके समयसे हो इस पवित्र स्थानको भक्तिको दृष्टिसे देखते आ रहे हैं। काठि यावाइसे दक्षिण पूर्व अवस्थित पालिताना राजधानोके निकट प्रान्तरमें यह बड़ा शैल है। यहां आनेमें उतनी सुविधा नहीं है। जो गंदा पथ है भी, यह बड़ा कठिन है। पर्शत पर चढ़नेके लिपे सीढ़ियां लगी हैं। बोच बोचमें आराम करनेके लिपे चौमुहानो काट कर छल और पुष्किरणी निकाली गई है। इसके चारो आर च्यार-दीवारी है। उसके उपर स्थापित जो दो चार कमान हैं, वे आज भी प्राचीन समृद्धिका परिचय देती हैं। किन्तु दुःखका विषय है, कि यहां अब के।ई बास नहीं करते। सिर्फ बहुत थोड़े यित और पुरोहित देवताकी अर्चनाके लिपे यहां रहते हैं। यात्री सुवहको पर्शत पर देवदर्शनको चढ़ते तथा शामको पुनः नगरको लीट आते हैं।

धर्मप्राण एकमात जैन-सम्प्रदायके यहन, अध्यवसाय तथा अमितव्ययसे हो आज भी मन्दिर सुरक्षित हैं। कीन सबसे पुराना है, यह बतलाना कठिन है। सभी जीर्ण संस्कारमें नवकलेवर धारण किये हुए हैं। लेकिन मंदिरगालके शिलाफलक देवनेसे अनुमान होता है. कि ११ वीं १२ वीं सदीसे वर्समान १६ वीं सदी तक ये मंदिर रक्षित हैं। एक एक मंदिरका सोलह बार तक उद्धार या जीर्ण-संस्कार हो चुका है।

यशंके मन्दिरोंकी विशेषता यह है, कि सभी मन्दिर सफेद चक्षमक चूनेकी पालिश किये हैं। जिससे देखनेमें बड़े चमकीले मालूम होते हैं, मानो मर्भरपत्थरके बने हों। रास्तेके किनारे किनारे छोटे छोटे मन्दिर हैं, वे भी उक्त मन्दिर जैसे बने हैं। प्रत्येक मन्दिरके लिये सम्पत्ति दें दो गई हैं। धनाट्य व्यक्तियों द्वारा ये सब मन्दिर बने हैं तथा उनकी ही प्रदत्त देवोत्तर सम्पत्ति और जनोंको बदाम्यतासे परिचालित होते हैं। मन्दिरके बाहर जिस प्रकार शिल्पनैपुण्यका परिचय है, भीतर भी उसी प्रकार नाना पौराणिक चित्र अंकित है। इन्हों सब कारणोंसे इन मन्दिरों द्वारा प्रतनतस्यविद्योंको खासी मन्द पहुंचाती है।

•स तीर्थमं जो सब प्रधान प्रधान जैन मन्दिर हैं, गोचे उनके नाम दिये जाते हैं,—

१ श्रीआदीश्वर, भगवान् या श्रीमूलनायक आदीश्वर, इस मन्दिरमें २७४ प्रतिमूर्ति है, रङ्ग-मएडप और गम्भीरा प्रतिष्ठित हैं। २ स्वयम्भवनाथजी, ३ श्रीपशावसुन्नो, ४ श्रीशान्तिनाथनी। श्रीवासुपूज्य, ६ श्रीमहावीरजो, ७ श्रीभादिनाथ, ८ श्रीधर्मनाथनी, ६ श्रीभमिनन्दनी, १० नेमिनाथनी, ११ श्रीपाध्वेनाथनी, १२ श्रीअजितनाथनी, १३ श्रीसुमितनाथनी, १४ श्रीचन्द्र-प्रभुनो, १५ श्रीपुण्डरोक्षनी या पुण्डरोक्षनाथ, १६ श्रीऋषभदेव, १७ श्रीसमैतिशिक्षरत्रो और १८ श्री-विमलनाथनी।

इनके सिवा और भो विभिन्न आदिनाथ, श्रीनन्दो-श्वर, दोप, महावीर एवामी, शीतलनाथजी, सुपार्श्व नाथ-जो आदिको ले कर यहां कुल करीब ५१३ छोटे बड़े मन्दिर हैं। मन्दिर-प्राचोरमें भी छोटे छोटे घरमें, कुलुङ्गी-में, भित्तिमें और गोकलमें अनेक मूर्त्ति और तीर्थंडूरोंके पादिचिह्न स्थापित हैं। अधिक हो जानेक भयसे सबों-का विवरण नहीं दिया गया।

शत्नुता (सं०स्त्री०) शत्नुका भाव या धर्म, बैर भाव, ुदुश्मनो।

शत्नुतापन (सं० ति०) १ शत्नुस्तप, शत्न का ताप कारो। (पु०)२ सह्याद्रिवर्णित एक राजाका नाम। (स्था०३३।२८)३ एक दैत्यका नाम। कहते हैं, कि यह रोग फैलाता है।

शत तूर्य (सं ० ति ०) शतुतारण, शत को लाण करने वाला। (ऋक ६।२२१०)

शत्रुत्य (सं ॰ क्लो ॰ ) शत्रुता, शत्रुका भावया धर्म । (ऋक् ८।४५।५)

शत्रुदमन (सं० ति०) १ शत्रुषिमई न, दुश्मनों के। दमन करनेवाला। (पु०) २ दशरथके पुत्र शत्रुष्टनका एक नाम।

शत्रद्रुम (सं०पु०) अम्लबेतस, अमलबेत। शत्रुनिकाय (सं०पु०) शत्रुसङ्घ, विपक्षको दल। शत्रुनिवहेण (सं०पु०) शत्रुताङ्न, शत्रुका नाश। शत्रुनिलय (सं०पु०) शत्रुको बासभूमि।

शत्रुस्तप (सं० ति०) शत्रुं तपति तापयति वा तप-कच्ततो मुम् (संशया भृतृत्रुजीति। पा ३।२।४६) शत्रु-जयकारो, दुश्मनको जीतनेषाला।

शत्रुम्दम (सॅ॰ ति॰) १ शत्रुदमनकारी, शत्रुविमहीं। (पु॰) २ शिव, महादेव। शतुपक्ष (सं•पु•) विपक्ष । शतुबाधक (सं•ति•) शत्रुपीड़नकारी, दुश्मनको पीड़ा ं देनेवाला ।

शत्रभङ्ग (सं०पु०) मूं त्त नामक तृण। (वैद्यकनिघ०) शत्रुभट (सं०पु०) असुरिवशेष। (कथासरित्सा०४७।२०) शत्रुभूमित (सं०पु०) नीलाञ्जन, आंखोंमें लगानेका सुरमा। (वैद्यकनिघ०)

शत्नमई न (सं०पु०) शत्नु मृदुनातीति मृद स्यु । १ शत्नु ध्न । २ कुवलपाश्वका पुत्न । (ति०) ३ शत्नु -हन्ता, शत्नुओं का नाश करनेवाला ।

(कथासरित्सा० ४२ १२५)

शत्रुमिलन (सं० क्की०) शत्रु वा विपक्षके साथ सद्द-भावस्थापन।

शत्र लाव (सं० ति०) शत्रुच्छे दन करनेवाला, शत्रुको मारनेवाला :

शत्रुवत् (सं० ति०) १ शत्रृद्धाः । (अध्य०) २ शत्रुतुरुण, शत्रुकं समानः।

शत्रुवल (सं० ति०) शत्रुविधतेऽस्य शत्रु-घलच्। (अन्येम्योऽपि दृश्यते। पा १।२।११२ वार्त्तिक) १ जिसका शत्रु विध्यमान हो। (क्की०) शत्रो र्वालम्। २ शत्रुका सैश्य।

शत्रविष्ठः (सं० पु॰) शत्र्तापूर्यंक युद्ध, शत्रुभावसे आक्रमण।

शत्रविनाशन (सं • पु •) शिय, महादेव।

शत्नुसात् (सं० ति०) १ शत्नुकपमें परिणत। २ विपक्षसात्, विपक्षका हस्तगत। (महाभारत)

शक्रुसाल (हिं वि वि ) शत्रुके हृदयमें शूल उत्पन्न करने-

शत्रुसाद (सं० त्रि०) शत्रुका विक्रमसहनशील या सहाकारी।

प्रात्नुद्द (सं ० ति ०) शतुं वध्यात् प्रात्नुद्दन-छ।
(आशिषि इतः। पा शरा४६) जो शत्नुवधकरेया

शत्नुवधकरनेके उपयुक्त हो इस प्रकार आशीर्वाद देना।
(अथवं १।२६।५)

शत्नुहत्या (सं० स्त्री०) शत्नुहन-क्यप्। शत्नुवध शत्नुका हनम या नाश करना। शक्षुहन् (सं विविष्) १ शक्षुहन्ता, शक्षुका नाश करने वोला। (मृक् १०।१५६।३) (पु०) २ श्वफहकके एक पुत्रका नाम। ३ दशरथके पुत्र शक्षुंघनका एक नाम। शक्षुहन्त् (सं विविष्) शक्षु-इन-तृच्। १ शक्षुहन्नकारी, शक्षुका नाश करनेवाला। (पु०) २ शम्बरके एक मन्त्रीका नाम। (इरिवंश)

शत्रप्रजाप (सं • पु • ) शत्रुका कुपरामर्श। शत्वरी (सं • स्त्रो • ) रात्रि, रात । (त्रिकायडशेष) शद (सं • पु • ) शह अच्। १ फल मूलाहि। २ कर,

ं लगान । ३ तरकारी । शद्क ( सं॰ पु॰ ) यह अनाज जिसको भूसी न निकाली गई हो ।

शहीद ( अ० वि० ) बहुत ज्यादह, जोरका, भारो । शहेबो ( सं० स्नो० ) सहदेश देखो ।

शिंद (सं • पु • ) शीयते इति शद (अदि शदि म्श्युभिम्यः कित । उपा ४।६५ ) इति कित् । १ मेघ, वादल । २ विष्णु । ३ दस्तो, हाथो । (स्त्री •) ४ विद्युत, विजलो । ५ कएड, दुकड़ा ।

शद्भु (सं० क्रि॰) शह-शाते (दाधेट्सि शद सदोहः। पा ३।२।१५६) इति रु।१ पतनकर्सा, गिरानेवाला। (पु॰) २ विष्णु।३ गएडा।

शहला ( कां • स्त्री • ) नदीभेद । ( शशुञ्जयमाहातम्य १।५५ ) शन ( कां • पु • ) १ शान्ति । २ चुप्पी, खामोशी । ३ शपा देखो ।

शनक (सं० पु०) शम्बर के एक पुत्रका नाम। शकाविल (सं० स्त्रो०) गजिपित्वली, गजिपीयल। शनकें स् (सं० अध्य०) शनैस् स्वार्थे कन्। शनैः, थोड़ा थोड़ा, कम कमसे।

शनपणीं (सं० स्त्री०) शणस्येव पर्णान्यस्याः ङोष्, पृषो-दरादिस्यात् णस्य न । कटुको नामको ओपधि । शनपुष्पी (सं० स्त्री०) बन-सनई।

शनदुलो ( सं० स्त्रो० ) शनपुष्पी देखो ।

शनि (सं• पु॰) रवि आदि प्रहके अस्तर्गत सप्तमप्रह । संस्कृत ,पर्याय—सीरि, शनैश्चर, भीलवासस् । मन्द, छायात्मज, पातिङ्क, प्रहनायक, छायासुत, भास्करि, नीलाम्बर, भार, कोड़, वक, कोल, सप्तांशु, पंगु, काल स्रांपुत्न, असित । इसका वर्ण कृष्ण है । ये पश्चिमदिग्वली, नपुंसक, अन्त्यजजाति, तमोगुणयुक्त, कवायरसाधिपति और तत्तिय, मकर और कुम्भराशिके अधिपति, नीलकान्तर्माण और सौराष्ट्रदेशके अधिपति,
कश्यपमुनिके पुत्न, शूद्रवर्ण, सूर्यमुख और चार अंगुल
परिमाणके हैं। इनका वस्त्र कृष्ण और घाइन गुम्न है।
ये स्रांपुत्न, चतुर्भुज हैं, चारों हाथोंमें मक्ल, वाण, शल
और धनु ये चारा शोभित हैं। इसके अधिष्ठात्नो देवता
यम और प्रत्यधिदेवता प्रजापति है।

( प्रह्यागतत्त्व और यृहज्जातक )

पद्मपुराणके स्वर्गकर्णों शनिप्रहकी उत्पत्तिका विषय इस प्रकार लिखा है—मरीचिसे कश्यपने जन्म-प्रहण किया। कश्यपके पुत्र विभावसु हुए। त्वष्ट्र प्रजापितको संज्ञा नाम्नी कन्याकं साथ विभावसुका विवाह हुआ। संज्ञा सूर्यप्रहमें जा कर उनका तेज सहन न कर सकी, इस कारण उसने आत्मसदूशी मायामयो छायाको निर्माण किया तथा उससे कहा, कि तुम निःशङ्कचित्तसे यहां रहो और मैं अपने पिताकं घर जातो हूं। इतना कह कर संज्ञा पिताके घर चली गई। सूर्यसे छायाके सावणि मनु और शनि नामक हो पुत्र उत्पन्न हुए। (पद्मपु ० स्वर्गख ० ११ अ०)

ब्रह्मवैवर्शपुराणमें शनिकी कृर दृष्टि होनेका कारण इस प्रकार लिखा है देव गणपतिके जनम लेने पर एक दिन शनि, विष्णु आदि देवगण गणेशको देखने गये। शनि जब दरवाजे पर पहुंचे, तब उन्होंने द्वारपालको दरवाजा खोल देने कहा। द्वारपालने भगवती दुर्गाके आदेशसे दश्वाजा खोल दिया और शनिने भीतर घुस कर भगवतीको प्रणाम किया। इस पर पार्वतीने उनसे कहा, 'शनि! तुम्हारा मुख भुका क्यों है, उठता क्यों नहीं ? तुम इस बालकको तथा मुक्ते क्यों नहीं देखते ?' शनिने कहा, 'भातः! सभी अपने अपने कर्मच्छातः अपना अपना फल भोग करते हैं, मैं भो अपने क्यें हुए कर्मका फल भोगता हूं। मेरा मुख भुका क्यों है, इसका कारण अपनी मातासे तो नहीं कहता। पर आपसे कथता हूं। मैं बचपनसे ही कृष्णभक्त था तथा सर्शदा तपपोनिरत और ध्यानस्थ रहा करता था। नित्ररथको कत्याकं साथ मेरा विवाह हुआ। पत्नी भी पतिवता और तपोनिरता थीं। पक दिन मेरो स्त्री ऋतुस्नान कर मेरे पास आई और अपना मनोभाव प्रकट किया। उस समय में वाहाझानशून्य हो भगवान् के ध्यानमें निमग्न था। इस पर अपनी ऋतुर, ान हुई देख उसने मुक्ते शाप दिया कि, तुमने मुक्ते नहीं देखा और न ऋतुकी रक्षा हो की, इस कारण तुम जिसकी ओर दृष्टि डालोंगे, वहीं विनष्ट हो जायेगा। इसके बाद मैंने ध्यानसे विरत हो कर उसे प्रसम्न किया, पर वह शाप मोचन करनेमें समर्थ न हुई। यही कारण है, कि मैं अपने चक्ष्युसे कोई वस्तु नहीं देखता तथा तभीसे प्राणिह साभयसे मैं अपना मुख कुकाये रहता हैं।

पार्वतीने यह सुन कर भी कौतुकवशतः पुत्रको देखनंके लिपे कहा। श्रानिने दुः स्वित चित्रसं बालक गणेशको देखा और उसी समय गणेशका मस्तक छिन्न हो गया। पुत्रको मस्तकहोन देख पार्वतीने भी शनि-को शाप दिया। गगोश देखो।

इस प्रकार शनि पत्नीके शापसे खरदृष्टिको प्राप्त तथा पार्वतीके ग्रापसे खठज हुए थे।

( ब्रह्मवैषत्तिपु॰ गया शख० १२ १३ अ० )

शनिष्ठकं सम्बन्धमें हमारे देशमें जैसा पौराणिक वाख्यान है, यूरोपीय साहित्यमें भी शनिकं सम्बन्धमें चैसी ही कथा देखनेमें आती है। इटालीयगण शनिकी सातरण (Saturn) देखता कह उनका मान्य करते थे। प्राचीन और आधुनिक रोम क इस Saturn वा शनिको प्रीस देशोय पौराणिक देवता कोणास (Cronus) कहते हैं। प्रीसदेशीय पौराणिक कहानो पढ़नेसे जाना जाता है, कि आकाशके औरस और पृथ्वीके गर्भसे अनेक संतानोंने जन्मप्रहण किया था। प्रीस भाषामें आकाशको उरनस (Uranus) और पृथ्वोको जिला (Gaea) कहते हैं। हमारे वेदमें भी आकाश आदिको देवता हो कहा है। जा हो, आकाशके औरस और पृथ्वीकं गर्भसे जो सब सन्तान उत्पन्न हुई थों वे साधारणतः टीटान (Titan) कह. लाती थीं। कोणस या शनिष्ठह इन टिटानोंक सबसे

छै।टे भाई हैं। टिटानोंका छोड आकाश और पृथ्वीके साइक्लप्स (Cyclops) तथा शतहस्त (Hundr d Handers ) नामक और भी सन्तान थीं। इन साइ-क्लप्स और शतहस्ती का जब आकाशने अत्यन्त विरक्तिजनक समभा, तब उन्हें फिरसे पृथ्वीके गर्भमें प्रविष्ट करा दिया । आकाशके इस कार्यासे प्रथ्वो बडी दुः खित और कोधित हुई। उसने अपने पुत्रोंको आह्वान किया और कहा, कि यदि तुम लेग मेरे पुत्र है।, तो इस कार्यका प्रतिशोध अपने पितासे लेना होगा। मोता-का यह वसन सुन कर क्रोणस्या शनिका छोड़ भीर किसी भी पुत्रने पिताके विरुद्ध वुद्ध करतेका साहस न किया। क्रोणस्या शनिप्रहने एक दिन एक है सियेसे अपने पिता आकाशका अङ्ग काट डाला। उस समय माकाशके शरीरसे जा रक्तपात हुआ था, उससे कोधित दैत्यों और असुरोंकी उत्पत्ति हुई। इस समय क्रोणस् या शनिष्ठ पिताके प्रासादमें रह कर पित्राज्यका शासन करने लगे । शनिप्रहने अपनी बहन रिआ (Rhea) देवीसे विवाह किया था। क्रोणसको अपने मातापिताने कह रखा था, कि कोणस अपने किसी पुत्र द्वार। मारा जायेगा। कंशराजका जिस प्रकार आकाशवाणी द्वारा मालूम हुआ था, कि वह अपने भाँजेसे मारा जायेगा. क्रोणस भी उसी प्रकार पितामाताके मुखसे दैववाणी सन हर गये थे।

उस समयसे उसके जा पुत्र जन्म लेता था, उसे वे ला डालते थे। इस प्रकार कोणस्की पांच सन्तान हुई थी, पांचोंकी उन्होंने एक एक कर मार डाला था। इन सब सन्तानोंके नाम थे—हेष्टिया, जिमिरा, हेरा, हेडस् और पसिछन। इस प्रकार पांचों सन्तानोंको निहत है।ते देख रिआदेवोके दुःखको अवधि न रही। उसने समफा कि इससे गर्भ न रहे वह बिक अच्छा पर सन्तानके जन्म लेने पर उसकी अकालमृत्यु है।ना अच्छा नहीं और यह शोक वह बरदास्त नहीं कर सकती। किन्तु कालधर्मसे उसके फिर गर्भ रह गया और यथा—समय उसने एक पुत्र प्रसव किया। उस सन्तानका नाम जियस (Zeus) रखा गया। इस बार स्नेह-मयो माताने पुत्रको छिपा रखा और पुत्रके बदलेमें एक

पत्थरको रकाक वस्त्रसं छपेट कर कोणसके निकट समर्पण किया। कोणस पुत्रके भ्रमसे पत्थरको हो निगल गये। इधर कोटहोपमें जियस छिपा कर रखा गया था। जियस क्रमसः इड़ा हुआ। एक हिन जियसने अपने पिताको समनकारक एक औषध जानेको दिया। उस औषधके सेवनसे कोणसको भयानक विम हुई। पहले ही विमिके साथ साथ पत्थरका टुकड़ा निकल आया। इसके बाद जियसके सभी भाई भी निकले। यह पत्थर डेल्कोनगरमें रखा गया था। प्राचीन श्रीकगण प्रति दिन तेलसे इसका गात अभिषक्त करने थे।

कालकमसे जियस और उसके भाइयोंने मिल कर अपने पिताके विरुद्ध युद्ध ठान दिया । दश वर्ष भोषण युद्धके बाद कोणस तरतरस नामक स्थानमें फे क दिये गये। कोई कोई कहते हैं, कि Island of the Blest नामक स्थानमें रखा गया था। वहां ये युद्धमें पराजित और निहत बीरोंके आत्माओंके ऊपर कर्चाट्य और बिचार करते थे। प्रीस देशकी प्राचीन कहानी पढनेसं मालूम पड़ता है, कि क्रोणस जिस समय राज्यशासन भरते थे, उस समय देशकी अवस्था सुधर गई थी। उनके शासनाधीन ले।ग देवताकी तरह स्वाधीनता भाग करते थे। उन्हें किसी प्रकारका दुःखभोग करना नहीं होता था। जीविकानियांहके लिये उन्हें परिश्रम नहीं करना पहता था। बुढापेमें वे कमजोर भी नहीं होते थे। बिना जोते जमोनमें फसल होती थी। श्रीकदेशमें भाज भी क्रीणसकी उपासनाकी प्रधा कुछ कुछ दंखनेमें आतो है। पसनियसने लिखा है कि आधेश्समें एक-पालिस पर्वतकं पाददेशमें आज भी क्रोणस या शनिप्रह-का एक मन्दिर विद्यमान है। यहां प्रति वर्ष उटसव होता है। अलिम्पियामें एक पर्वत कोणस पर्वत कह-लाता है। प्रतिवर्ध यहां शनिप्रहके नाम पर वार्धिक उत्सव होता है।

कोणस कालदेवता माने आते हैं। यह धारणा किस प्रकार ग्रीसवासियोंमें उत्पन्न हुई, इस सम्बन्ध-में एक आलोचना देखी जाती हैं। ग्रीक-पण्डित कार-दिवसका कहना है, कि कोणसको कालदेवता मानने का कारण यह है, कि कोणसको जनसाधारण Chronus समभते हैं। पोछेका लिखा कोणस शब्द का धातुमें निकला है। का धातुका अर्ध सम्यन्त करना है। कोणस एक श्रेणीकी असम्य जातिके लोगों के देवता हैं। इस असम्य जाति प्राचीन श्रीकों द्वारा परास्त हुई थो। कार्टियसका कहना है, कि कोणसके पुतः भक्षणकी कहानीका भाव बुसमेन, काफर, बासतु, गिणियावासी और स्कुद्दमी आदि लोगों में प्रचलित है।

सातर्नके सम्बन्धमें इटलोमें और भी एक प्रकारका पौराणिक वृत्तानत सुना जाता है। मातर्न इटलियों के पुत्रय देवता है। इनकी स्त्रोकी नाम औप्स है। रोम नगरकी सृष्टिकं बहुत पहले इस देवताकी कहानी प्रच-लित है। ये कृषिकार्यके देवता हैं। Serere धातुसे सातर्ण शब्दकी उत्पत्ति हुई है। इस धातुका अर्थ कृषि कार्य करना है। इस कहानोंके अनुसार भी क्रोणस जियस या जीपटर द्वारा भगाये जाने पर इटलीमें भ्रमण करने लगे। इंटलीमें राजा हो कर इन्हों ने राज्यशासन करना आरंभ कर दिया। इन्हों ने अपने शासित भूमएडलका Saturnia नाम रखा । इटलोके अन्यतम प्राचीन देवता सातर्णको अभ्यर्थाना कर उन्हें रोमदेशमें ले गये थे। इस देवताका नाम जेनस् है। इस जेनस्ने रोमदेशकं क्षियस्य पर्वतके पाददेशमें सातनंकी प्रतिष्ठित किया। इसी पौराणिक वृत्तांतकं अनुसार कपिटल पर्वत 'सात-निपन' नामसे अभिहित हांसा आ रहा है। इस सातनि-यन प्रशंतके पाददेशमें आज भी शनिम दिरका भग्ना-वशेष दिखाई देता है। इस मंदिरमें उनकी मुर्सि प्रतिष्ठित है। उनके दोनों पैर समुचा वर्ष पशमसे बाँध कर रखे जाते हैं। केवल वार्षिक उत्सव सताने लियाके समय वह ग्रंधन खोल दिया जाता है। प्राचीन कालमें सातर्न-के निकट नरविल दी जाती थी । किन्तु हारक्युलिजः ने इस जगन्य प्रधाकी उठा दिया।

इटलीमें सातनंके अनेक मन्दिर हैं। वहांके कितने शहर और प्रश्नि भी सातनं कहलाते हैं। पूर्व कालमें इटलीमें एक तरहकी कविता रखी जाती थी, वे सब कविताएं सातर्शियन भसे कहलातो थी। अन्यान्य देवताओं की तरह सातर्ग भी पृथिवीसं अन्ति है त हुए थे । हं सिया सातर्गका चिह्नस्वक्रप है। सातर्गकी स्त्रोका नाम ओप्स है । ओप्सका अर्थ प्राचुर्य है । ओप्स देवी पृथिवी मूर्त्ति है। शस्यश्यामला वसुन्धरा लक्ष्मी-की हो मूर्त्तिस्वक्रपा है। सातनंकी एक और स्त्रो है जिसका नाम लुया है। यह लुया अलक्ष्मी विशेष है।

आधुनिक ज्योतिर्विद्वान पढ्नेसे जाना जाता है। कि समस्त सीर जगतुमें सिर्फ एक ज़्रियर (बृहस्पति)-को छोड शनिबह हो सबसे बड हैं। अन्याग्य सभो प्रहोंके एक त करने से उनका परिमाण जितना होता है, शनिष्रह उस परिमाणसे तिगुने वह हैं, अन्यान्य प्रहेंा-का सुर्यासे दुरत्य निर्णय करनेमें शनिब्रहका स्थान छठा आया है। प्राचीन ज्योतिविदेशिकी धारणा थी, कि शनिप्रह ही सुर्यासे अधिक दूर हैं। फलतः सुर्यासे ८७२१३७००० मील दूर रह कर यह ब्रह सुर्याका प्रदक्षिण करता है। जब सूर्णसे यह ब्रह अधिक दूरमें रहता है, तव उसकी दुरताका परिमाण ६२०६७३००० मोल और उससे सबसे कम दूरताका परिमाण ८१३३१००० मील है। इसकी कक्षाकी उस्केन्द्रता (Eccentric ty of orbit) ० ०५५६६६ तथा धरातलके कान्तिगृक्तकी ओर इसका inclination to the plane of celiptie ) २'२६ २८ है। शनिष्ठह उनतीस वर्ष एक सी सडसठ दिनमें अपनी कक्षका परिश्रमण करता है। उसका युति-संक्रान्त (Synodical revolution) परिभ्रमण काल ३८८००७० दिन है। इसके व्यासका परिमाण ७०००० मील तथा विषुव प्रदेशस्य व्यासका परिमाण ७५३०० मील है। इसके मेरुदेशस्थ व्यासका परिमाण ६६५०० मोल है। शनिष्रह पृथिवोसे सात गुना बड़ा है, तथा वजनमें नब्बे गुना भारी है। पृथिवीकी अपेक्षा शनिप्रदका धनत्व कम है अर्थात पृथिवीका घनत्व एक सी मान लेनेसं शनिप्रहका धनत्व १३से ज्यादा नहीं। शनिमह साढ़े दश घर्ट में अपने कक्षमें (Axis) परिभ्रमण करता है।

दूरवोक्षणकी सहायतासे देखा गया है, कि शनिकक्ष उयोतिर्भय बलय (Ring) द्वारा परिवेष्टित है। गालि-लियोने सबसे पहळे शनिप्रदक्षा यह बलय देखा था। उन्होंने यह भी देखा था, कि यह प्रह तीन भागें में विभक्त है अर्थात् दो बलयके मध्य एक पिएडवत् पदार्ध सबसे पहले उनके द्वारिगोचर हुआ। उन्होंने किसी किसी समय इस बलयवत् पदार्थ की। अत्यन्त बहदा कार धारण करते और कभी बिलकुल गायन होते देखा था। उस समय अन्यान्य प्रहोंके साथ आकारमें शनि-प्रहक्ती कें ई पृथक्ता दिखाई नहीं देतो थी। हाई घेन्स ने (Huyghen) सबसे पहले इस बातको सूचित किया, कि शनिप्रहके विषुव प्रदेशमें एक ज्योतिर्मय बलयवत् पदार्थ स्वतन्त भावसे विद्यमान है। यह पदार्थ श्वतन्त्र भावसे विद्यमान है। यह पदार्थ श्वतन्त्र भावसे विद्यमान है। यह पदार्थ श्वतन्त्र सहचर होने पर भी उक्त प्रहसे बहुत दूरमें अवस्थित है।

शितप्रहके वलय पर स्थितिरण पड़नेसे वह अमक उठता है। स्थां और पृथ्वी जब दोनों उसके एक पाथ्वें-में रहते हैं, तब ही यह दिखाई देता है। जब एक और स्थां और दूसरी ओर पृथियी तथा बोचमें शनिप्रह रहता है, तब यह बलय फिर दिखाई नहीं देता।

डवल्यु वन और जे वन इन दोनां भाइपेंने शनिवह-के सम्बन्धमें यथेष्ठ गवेषणा कर स्थिर किया है, कि यह वलय दो समकेन्द्रिक (Concentric) निस्नमागके वलयसे बहुत बड़ा हैं। कासिनी (Cassini) का कहना हैं, कि शनिप्रहका निर्माणोपादान जैसा घना हैं, उसके वलयका उपादान उससे कम घना नहीं है। शनिप्रश्र की अपेक्षा उसके वलयकी ज्याति अधिक उड़वल है। ऊपरके वलयसे नोचेका वलय ही बहुत साफ है। ज्यांतिर्विदोंने अच्छे दूरवोक्षणकी सहायतासे इस वलय-के ऊपर बहुत सी समकेन्टकी कालो रेखाएं देखां हैं।

हारसेलका कथन है, कि शनिका वलय अपने च्लेनमें (Plane) १० घंटा ३२ मिनिट १५ सेकेएडमें परिक्रमण करता है। लापलस्का भी यही सिद्धान्त है। १८५० ई० के पहले शनिकं वलयके सम्बन्धमें ज्योतिर्विदों के प्रम्थादिमें कोई भी उल्लेख दिखाई नहीं देता। परम्तु एक ज्योतिर्विद्धने इसका उल्लेख किया था। उनका नाम डाकृर गल (Gall) था। ये वार्लिनके रहने वाले थे। इन्होंने १८८८ ई० में शनिप्रहका वलय यन्त्रकी सहायतासं देखा था।

१८५० ई०में युनाइटेड् स्टेटस के कैमिनिज विश्वविद्या लयक प्राफेसर उएड और मि: इज इन दोनोंने हो शनि-प्रहका वलय देखा था। अच्छे दूरवोक्षणको सहायतासे अभ्यस्त नेत्रोंको यह चलय दिखाई देना अभी उतना कष्ट कर नहीं है। मि: इजने इस चलयको साफ तौरसे प्रत्यक्ष कर इसका विशद विवरण लिखा है।

मन्द्राग्न मानमन्दिरसे कप्तान जेकवने यह बलय देखा था। पन बोटो प्रुम (Motto Stuve)-का कहना है, कि शनिषदका यह बलय नया उत्पन्न नहीं हुपा है। यह बलय कमशः शनिष्रहके निकटवत्ती होता है और उसका धनत्व धोरे धोरे बढता है।

आधुनिक वैद्यानिक ज्योतिर्विदोंका कहना है, कि यह वलय और कुछ नहीं है, छोटे छोटे प्रहोंकी समिष्टि है। ये सब उपप्रह वाष्पके साथ संमिश्रित है। यह वलय असङ्ग्रसावमें शनिप्रहके साथ परिभ्रमण करता है।

श्रीनप्रहके आठ उपप्रह (Satellites है। सबीके बहिःस्थ उपप्रहकी विस्तृति चालीस लाख मील है। यह हम लोगोंके चन्द्रसं भी कहीं बड़ा है। छठा उपप्रह, टिटान (Titan) मार्क्टीके समान है।

फल-न्यहगण राशिविशेषमें रह कर विशेष विशेष फल देते हैं। शनिष्रहके फलविषयमें ऐसा लिखा है, कि शनि पाषप्रह है, अतपव अशुभफल देनेवाला है, किन्तु राशि और स्थानविशेषमें शुभफल भी देता है। यहां तक, कि शनि और मङ्गल पे दो प्रश्च स्थानविशेषमें रह कर राजयोगकारक भो होते हैं।

शिवका स्थान—शिव शुभस्थानमें रह कर राज्य, दास, दासो, वाहन और स्मरणशिक प्रदान करता है। किन्तु अशुभ स्थानमें रहनेसे वह अनिष्ठ और विनाश-कारक होता है। इसको संन्यासी, प्राचीन व्यक्ति, भृत्य और नीच मनुष्य माना जाता है।

शनिमह भारतवर्षस्थित स्रतदेशका अधिपति तथा पश्चिम दिग्वली है। मनुष्यके शरीरमें शनिका भाग अधिक होनेसे सक्रपकेश, छश और दोधेंदेह, पीननासिका, अधर भोष्ठ स्थुल, नेत छोटे भीर कान वह होते हैं।

स्त्राव—जग्मके समय शनिके अनुकूछ रहनेसे जातक गभीर बुद्धिशक्तिसम्पन्न, मितभाषी, धैर्यशाली, परिश्रमी, सम्पत्ति उपार्जनमें यत्नवान्, ह्वोशसहित्यु और दूरदर्शी होता है।

शतिके विगुण होनेसे मानव मिलन, हिंस्न, हेपो, लोमी, भीर, नीचाशय, सन्दिग्ध, अपिबत, अधुचि, नीचकमेरत, मिध्यावादी और विश्वासघातक होते हैं।

ध्याधि—शनिके विगुण होनेसे वधिरता, पदिवक लता, प्लीहा, पक्षाघात, शरीर कम्पन, उद्दरी, वात, वायुरोग, श्वासरोग और यक्ष्मरोग होता है।

कार्य-शनिप्रहके अनुकूल होनेसे मानव राजा, जनिके अधिपति, उणी और काष्ट्रव्यवसायो तथा कवी होते हैं। शनिके प्रतिकूल होनेसे जातक भारवाहक, शक्टबालक, कुम्मकार, भूमिजनकारी, भृत्य, पशुरक्षक, डोम और चएडाल आदि नीच जाति होता है।

उन्द्र, गर्वभ, उल्लूक, महिष, भेक, सर्प, कूर्म, गुघ्न, बादुर आदि पक्षी शनिके प्रिय हैं।

विजवंद, शमी, ताल, खजुर, शाल, समस्त विषाक तदलता तथा लौह, सीसक और इन्द्रनोल रतन शनिके अत्यन्त विष हैं। शनिके विरुद्ध होनेसे लौह और सीसे का दान तथा धारण या इन्द्रनील मणि धारण करनेसे शुभ होता है।

शनिप्रह ढाई वर्ण तक एक एक राशिका भोग करता है, अतएव समस्त राशिवक भ्रमण करनेमें उसे ३० वर्ष लगता है। शनि जन्मराशिसे अवस्थान कर विशेष विशेष फल देश है।

गोवरफठ—शनिक जन्मराशिमें रहनेसे दीर्घाकाल-स्थायी श्लेष्मा, अथवा वायुजनित पीड़ा, करन, संकामक या त्याहिक उचर, पक्षाघात, उदरो, वात आदि रोग होनेकी सम्भावना, नाना प्रकारकी मनोवेदना, अर्धहानि, अपघाद, माता, पुत्र और कलतादिकी पीड़ा या वियोग जनित शोक होता हैं। द्वितीयमें मनःक्कोश और अर्धक्षति; तृतीयमें शत्रु नाश, क्षमता युद्धि और सौभाग्यला। होता है। किन्तु शनि यदि इस स्थानमें नीवस्थ हो, तो उक्त फलका हास होता है। चतुर्धमें बन्धुनाश, शत्र युद्धि, विताको पीड़ा और स्थानभ्रंश; पञ्चममें सन्तानादिका अमङ्गल, बुद्धनाश और विविध प्रकारका मानसिक क्रोश; पश्चमें शत्रु नाश, आरोग्यलाम, अर्थागम और कार्य सफल होता है। किन्तु नीचस्य होनेसे इस फलका हास होता है। सप्तममें स्त्रीकी पोड़ा या विनाश, विरोध, यातादिमें अमङ्गल और नाना प्रकारका अनिष्ट होता है। अष्टममें पीड़ाकान्त और विपदापन्न होना पड़ता है। नवममें वाणिज्यमें क्षति, मनःह्येश तथा अर्थ और कार्यहानि होती है। दशममें प्राह्मता, अर्थ और वाहनादि लाभ तथा द्वादशमें शोक, वधवन्धन, भय, ऋण और शत्र यृद्धि होती है।

शनि जभ्मके समय जिस राशिवें था, गोचरमें उसी राशिमें अथवा उसके सप्तममें उपस्थित होनेसे मानवको नाना प्रकारके विघनका सामना करना पहता है। मङ्गल-का राशि भोगकाल धोडा है, किन्तु शनिका प्रायः ढाई वर्ष है तथा उसका फल भी दीर्घस्थायी है। अतएव गोचरफलका विचार करनेमें पहले यह देखना चाहिये, कि शनि जन्मके समय जिस राशिमें था, उस राशिमें अथवा उसके सप्तममें पहुचा है वा नहीं? प्योंकि गाचरमें शुभ होने पर भो उक्त दो स्थानों में वह विशेष अशुभ फलप्रद होता है। जन्मकालसे प्रायः १५ वर्षमें शनि अपने सप्तममें उपस्थित है।ता है तथा २० वर्षमें अपनी अधिष्ठित राशिमें लौटता है। अतपन कमसे कम १५ वर्षमें मानव भत्यन्त शारीरिक और मानसिक क्लेशमें निमन्न रहते हैं। उस समय उस प्रहके जन्म-कर्मादि षण्णाडीस्थ होनेसे उक्त फल अवश्य फलता है। इसके सिवा शनि जन्मकालीन रविभाग्य राशिमें अथवा उसके सप्तममें उपस्थित होनेसे जातकके विताका भनिए. शतभय, बंधुनाश और मानहानि तथा रविके आयुर्वाता होनेसे प्राणनाशका हर रहता है। शनिके अन्मलग्नमें आनेसे जातच्यक्ति और उसकी संतानादिका पीडा, धन-लानमें अर्थात लानसे दशम स्थानमें उपस्थित होनेसे कार्यहानि, अपमान और नाना प्रकारका उद्वोग होता है।

भारहवीं राशिमें शनिके रहनेसे उक्त प्रकारका कल प्राप्त होता है। मेष राशिमें शनि रहनेसे व्यसन और परिश्रमकातर, कृतच्न, निष्दुर, निन्दित और निर्धन होता है।

वृषराशिमें शनि रहनेसे अर्थहीन, भृत्य, मिध्याकर्श-

नियुक्त, वाक्यवोर, वृद्धा या कुरिसतस्त्रोरत, स्त्रियोका भृत्य, निक्कष्टस्थानवासी और दुष्टसभाव हे।ता है।

गिथुनमें शनि रहनेसे बन्धनयुक्त, श्रमातुर, दाम्मिक, मन्त्रणानिवृण, सर्वादा पाठरत, उत्तमशिव्यी और वाक्य-व'रः कर्कटमें शनि रहनेसे उत्तम भाष्ययुक्त, दरिद्र, बाह्यकालमें रेगिपोडित, पण्डित, जननीहीन, अति भृद, श्रमातुर, बन्धुयुक्त, मध्याबस्थामें नरपति तुरुप और भागमें विजित : सिंहराशिमें रहनेसे लिपिपाठक और पुराणवेत्ता, निन्दिताचारयुक्त, दुःशाल, स्तीविजित, चिन्ता और भ्रमणशील ; कन्याराशिमें रहनेसे पएढको तरह शाकृति, अतिशठ, पराम्नभाजी, वेश्यासक्त, आलसो अश्चि और परीपकारी ; तुलाराशिमें रइनेसे मानी, आलसी, विदेश भ्रमणमें रत, राजा, तपस्वी, स्वपक्षरक्षक. शिराल, बन्धुओंका श्रेष्ठ, साधु, कुलटा, नर और धैश्य-स्त्रीरमणशील; वृश्चिकमें रहनेसे विद्वेष्टा, विषमस्वभाव, विष और अस्त्रवेत्ता, प्रचएडकीपी, छीभी दर्पयुक्त, परधन दरणमें पारग, नृशंसकर्मकारक, अनेक कष्टसदिब्यु, क्षय, व्यय और विविध व्याधियुक्त ; धनुमें रहनेसे व्यव-हारह, विद्वान, विख्यातपुत्र, खधर्मपरायण, सुगील, वृद्धावस्थामें श्रीभोगी, अतिशय सम्मानी, अल्पवाक्य भाषो, बहुसङ्गविशिष्ठ और मृदु खभावसम्पन्न, मकर राशिषे रहनेसे परयोषित् और परक्षेत्रका अधिपति, शास्त्रक, शिरुपवेत्ता, सबुवंशोत्पन्न, विख्यात. प्रवास शोल, सरलताविद्दोन और शौर्ययुक्त, कुम्भराशिमें रहनेसे मिध्यायादी, सुमिछमाषी, स्त्री और व्यसनासक, धूर्त, वह बनाकुशल, कुमिलयुक्त और सहजमें कार्यसिद्धि तथा मीनराशिमें रहनेसे यह्निया, शिख्यविद्यासम्पनन, खोय-बंधु भीर सुह्रदोंका प्रधान, शान्तस्वभाव, विनयी और धार्मिक होता है।

भद्योत्तरीके मतसे शनिकी दशा दश वर्ष है। अनु राधा, ज्येष्ठा और मूला इन तीन नक्षतों में जन्म दोनेसे शनिकी दशा दोतो है। इसके प्रति नक्षत्रमें ३ वर्ष ४ मास तथा नक्षत्रके प्रतिपादमें १० मास और प्रति दण्डमें २० दिन तथा प्रति प्रतमें २० दण्ड दोता है।

शनिको स्थूलद्शा दश वर्ष होने पर भी प्रत्येक प्रह-को अन्तर्दशा और प्रत्यन्तर्शा विभाग है। साधारणतः दश और अन्तर्दशानुसार फलविचार करना होता है। प्रहोंके शुभ प्रहमें अवस्थान आदि द्वारा दशाकालमें फलके शुभाशुभको करवना करनी होती है।

शिनका निज अन्तर ०।११।३।२० दएड ।
शिन वृहस्पति १।६।३।२० दएड ।
शिन राहु १।१।१० दिन ।
शिन शुक्ष १।११।१० दिन ।
शिन रिव ।।६।२० दिन ।
शिन चन्द्र १।४।२० दिन ।
शिन मङ्गल ।।८।२६।४० दएड ।
शिन बुध १।६।२६।४० दएड ।

विंशोत्तरोके मतसे शनिकी दशा १६ वर्ष है।
पुष्या, अनुराधा और उत्तरमाद्रपद नक्षत्रमें जन्म होनेसे
शनिको दशा होती है। इस दशाके नियमानुसार
प्रत्येक नक्षत्रमें ही १६ वर्ष भोग होता है। परन्तु
नक्षत्रका जितना दएड भोग हुआ है, दशा भो उतनी
हो भुक्त हुई है, ऐसा जाननो होगा। इस दशाकी भो
पहलेकी तरह अन्तर्दशा और प्रत्यन्तर्दशा है, उसका
विभाग इस प्रकार है—

| निज शनि      | ३।०।३ दिन।    |
|--------------|---------------|
| शनि बुघ      | शटाह दिन।     |
| शनि केतु     | शशह दिन।      |
| शनि शुक      | ३।२।० दिन।    |
| शनि रवि      | ०।११।१२ दिन।  |
| शनि चन्द्र   | १।७।० दिन ।   |
| शनि मंगल     | शशह दिन।      |
| शनि राहु     | २।१०।६ं दिन।  |
| शनि बृहरूपति | शर्धाश्य दिन। |

विशोत्तरीके मतसे उक्त कपसे १६ वर्ष भीग होता है। विशोत्तरीमतसे पराशरने विशेषकपसे दशाफल-का विचार किया है। विस्तार हो जानेके भयसे उसका यहां पर उस्लेख नहीं किया गया।

शनिप्रह जन्मकालमें शयनादि हादशभावके किस भावमें रहता है, उसे स्थिर करके पीछे फलनिर्णय करना आवश्यक है। प्रहका स्फुट, भाव, वस और सन्धि-का निर्णय करके भी फस स्थिर करना होता है। प्रह्माण

Vol, XXII. 149

जम्मकालमें, गोचर आदिमें यदि विषद्ध रहे, तो उसको शान्ति करना कर्राव्य है। शान्ति करनेसे वह प्रद शुभ-फलदाता होता है।

प्रदशान्तिके सम्बन्धमें गुरूम लतादिका मूल, धातु, रत्नधारण तथा दान, उस प्रदक्ते अधिष्ठोक्षो देवताकी पूजा, स्तव और कशचादि धारण उचित है। शनिप्रद-का दान—उड़द, तैल, रन्द्रनोल, मणि अर्धात् पन्ना, कृष्णितिल, कुलधी, महिष धनावमें मूल्य, लीह पे सब द्रश्य सबस्त्र और दक्षिणाके साथ दान करने होते हैं।

शनिप्रहकी अधिष्ठात्रो देवी दक्षिणाकाली है। अत एव कालोपूजा करनेसे भी शुभ होता है।

शनिगृहका स्तव इस प्रकार है— "नीकाखनचयप्रख्यं रविसूनुः महामहम्।

छायाया गर्भातमभू तं बन्दे भाक्त्या शनैश्चरम्॥"

शनिवक (सं० क्लां०) शनेश्वकः। मानवका शुभामुम जाननेकं लिये चकभेद। इस चक्र द्वारा शनिभोग्य नक्षत्से आरम्भ कर २७ नक्षत्र विश्यासपूर्वक श्वाश्म फल निर्णय करना होता है। ज्योतिस्तरवर्मे इस चकका विषय इस प्रकार लिखा है-पहले एक नराकार पुरुष अङ्कित करना होगा। पोछे शनि जिस नक्षत्रमं रहते है, वह नक्षत्र उसाके मुख पर विन्यास करे। बादमें उस नक्षतसे दूसरे नक्षत उक्त स्यलमें लिखने होते हैं। इस पुरुषके दाहिने हाथमें ४, दोनों पैरमें ६, हृद्यमें ५, वार्षे हाथमें ४, मस्तक पर ३, दोनों नेत्में २ और गुह्यने २, इस प्रकार सभी नक्षत् रख कर फलनिक्यण करने होते है। मुख्में हानि, दाहिने हाथमें जय, पैरमें भ्रम, हृदयमें लक्मोलाभ, बार्य हाथमें भय, मस्तक पर राज्य, नेत्में सुक्ष और गुहाने मरण होता है। जिसका जन्मनक्षत उन सब दुःस्थानीमें रहता है, उनका अमङ्गल और शुभस्थानमें रहनेसं शुभ होता है। जिस समय शनि ४, ८, १२ नक्षलमें रह कर अमङ्गलप्रद होता है, उस समय वपुः, हृदय, शोर्घ, दक्षनेत्रस्थ शनि सुबदायक होते हैं। जिस समय शनि तुतीय, एकादश और पछमें र्द्रते हैं, उस समय सुकदायक तथा गुहा, वक्त जीर वामचरणस्थ होनेसे अशुभजनक होते हैं । इस प्रकार शनि अशुभ होनेसे इसकी शान्तिका विधान क्रिया है। यह सक रूप्ण द्रथ्य द्वारा लिख कर तेलमें उ।ल पीछे जमोन पर रख दें। बादमें रूष्ण पुष्प द्वारा उसकी पूजा करें। इस प्रकार पूजा करनेसे शनि शुभप्रद होते हैं। (ज्योतिस्तत्व)

शनिज (सं • पु • ) काली मिर्च ।

शनिप्रदोष (सं०पु०) एक प्रकारका प्रदोष या पर्घ। यह शनिवारको दिन किसी प्रासको ऋष्ण पक्षको अयो-दशो पड़ने पर होता है। इस दिन व्रतरखाऔर शिवकापूजन कियाजाताहै।

शनिप्रसू (स'० स्त्री०) शतेः प्रसूउर्जननी । छाया, सूर्य-की परनी ।

शनिप्रिय (सं० क्को०) शनेः विषम् । नीलमणि, नीलम् ।

शनिषद (सं० पु०) महिष, भैंस।

शिनवार (स ॰ पु॰) शनभोग्यः शनेर्वा वारः । वह वार जो रिववारसे पहले और शुक्रवारके वाद पड़ता है। सावन गणनामें उक्त है, कि रिव आदि सात प्रद यथा कमसे जो जिस दिनके अधिपति होंगे, वही उनके योग्य दिन तथा वही उनके वार होगा।

स्कन्दपुराणमें लिखा है, कि चैत्रमासकी शुक्कात्रयी-दशी तिथिमें शनिवार और शतिमधा नक्षत्रका योग होनेसे महावारुणी होती है। इस दिन गंगास्नान करनेसे सी सूर्यप्रहणमें स्तान करनेका फल होता है।

कोष्ठीप्रदोपमें लिखा है, कि जो बालक शनिवारको जन्म लेगा, यह अतिशय कश, हमेशा रोगी, अङ्ग्रहीन, सुवेशधारी, मध्यधनी, कुलकीर्सिवहोन, तमोगुण-विशिष्ट तथा यावतीय लोगोंका क्रोशबद होगा।

' ज्योतिस्तत्त्वानुसारे शनिवारे याशादि निष्कि । सन्त्यजेदिवसे यात्रां सूर्याराकीन्दुविक्रमाम् ॥''

( ज्योतिस्तस्य )

शनिश्वर (सं०पु•) शनि देखो । शनैः (सं० अध्य०) १ घोरै, महिस्ता, हाँछे । (मृक् ऽ।४५।११) (पु०) २ शनैश्वर, शिन ।

शनैः प्रमेह (सं ॰ पु॰) एक प्रकारका प्रमेहरोग । इस प्रमेहमें रेगोको भीरे भीरे, धम कर और बहुत पतलो भारमें थेएडा थाडा पेशाय भारत है। शनैमें ह (सं• पु॰) शनै। प्रमेह देखो। शनैमें हो (सं• पु॰) 'वह रोगो जिसे शनै। प्रमेहका रोग हो। शनैश्वर (सं• पु॰) शनैम न्दं मन्दं चरतोति चर गती पचाधच्। शनि। व्यासदेवके न स्प्रहस्ते। समें लिखा है, कि सूर्णके औरस तथा छायाके गर्भसे इनकी उत्पक्ति

> "नीजाखनचयप्रख्यं रिवसन्तः महाप्रहम् । द्वायाया गर्भासम्भूतं बन्दे भक्त्या शनैश्चरम् ॥"

( डयासस्तोश ) शन्त (सं० ति०) शं सुखं विद्यतेऽस्य शम्न मत्वर्थे । (शंभा कं भ्यां व-यु स्ति-तुत यसः। या १।२।१३८) सुखी। शन्तनु (सं० त्रि०) शं मङ्गलात्मकस्तनुर्यास्य । १ श्रेयः-पूर्ण देहविशिष्ट, सुन्दर शरीरवाला। (पु०) २ द्वापर-युगमें उत्पन्नराजभेद, भीष्मके पिता। धे प्रतीपके औरस और शैवराजनिद्नी सुनम्दाके गर्मसे जनमन्द्रण किया था। महाभारतमें लिखा है, इक्ष्वाकुवंशीय महा भिष नामक एक राजाने हजार अध्वमेश और सी राज-भूय यज्ञ करके ब्रह्मलेकिको पाया। एक दिन देवताओं-से समावृत ब्रह्माके समीप रहुत-से राजविं और राजा महाभिष कड़े थे। उसी समय सुधाधवलित वसन परिहिता गङ्गादेवी वहां पहुंची। हवा जारेंसि वह रही थो जिससे गङ्गादेवो बेपद हो गई। यह देख सबोंने लजावशतः शिर भुका लिया, किन्तु राजा महाभिष अशङ्कित चित्तसे उस और दृष्टिपात करते ही रहे। इस पर ब्रह्मा बड़े कद हुए और राजाके। श्राप दिया कि 'तुम मर्च्येलाकमें जन्म ले।गे।' इस प्रकार अभिशत महाभिषने प्रतीपके औरससे जन्म लेनेकी इच्छा प्रकट की।

जिस समय राजा महाभिष गङ्गाकी और टक लगाये रहे थे, उस समय गङ्गा भी अपनेकी संभाल न सकी थों। जब वे बहांसे चलीं, तब राहमें भी उनकी प्रकृति राजाकी औरसे हटी न थी। इसी समय वसुओं के साथ उनकी मेंट हो गई। संध्यापासनानिरत विशिष्ठदेवने उन्हें नरवानिमें जनमलेंनेका आप दिया बा। वसुओंने गङ्गासे अमुरोध किया, कि आप मानवी-

इत्यमें हम लेगोंको गर्भमें धारण कर उद्घार की जिये। हम लेग सामान्य मानवोके गर्भमें जन्म लेना नहीं चाहते। तिलेशकस्यात प्रतोषपुत्र राजा शम्तनुके औरस-से जन्म लेनेको हमारी इच्छा है। गङ्गादेवोने उनकी प्रार्थानाके साथ अपनी वर्समान प्रवृत्तिके परिणाम फल का सामञ्जस्य समक्त कर उनके प्रस्तावकी खीकार कर लिया।

पक दन जब राजा प्रतोप गङ्गाके किनारे बहुवर्णव्यापी जपतप कर रहे थे, तब अतिशय प्रलोभनीया दिव्यस्त्रीमू र्राधारिणी सुमुखी गङ्गा जलसे निकली और तपोनिरत राजर्षिको भजनेके इच्छासे उनके शालस्तम्म
सहश दक्षिण ऊरु पर बेंड गई। राजाने उनका अगिप्राय सुन कर अखीकार किया। इस पर गङ्गाने पकांत
कामाभिलाविणोको निराश लीटा देनेके सम्बन्धमें विविध
भीति और नीति प्रदर्शन की। अन्तमें राजाने एक युक्ति
निकाल कर कहा, 'तुमने जब खयं हो प्रणियनोभीग्य
वाम उठका परित्याग कर कन्या स्नुषा आदि बात्सल्योपयुक्त पाह्मियोंके स्थान दक्षिण उठका अवलम्बन
किया है। तब मैं तुम्हें स्नुषा कह कर प्रहण कर सकता
हुं; अतपय तुम मेरी स्नुषा हो।' गङ्गाने भी इसे स्वीकार कर लिया।

इस प्रस्तावके बाद कुरुकुलप्रदीप प्रतीपने स्त्रीके साथ पुत्रप्राप्तिको कामनासं तपस्या आरम्म कर दी। पोछे दम्पतीकी वृद्धावस्थामं उसी शापभ्रष्ठ महात्मा महाभिषने जन्मप्रहण किया। मङ्गलमय देह होनेके कारण किसीने इनका नाम शन्तनु रस्त्रा और जराप्रस्तको भी स्पर्श करनेसे यह शन्तनु (स्थिरतनु या स्थिरयोवन) लाभ करता था, इस प्रवादके अनुसार किसी किसीने शान्तनु नाम रखा। कमशा जब शन्तनु बड़े हुए, तब एक दिन वृद्ध पिताने उनसे कहा, 'बत्स। यदि कोई वर-वर्णिनी क्रयवती दिव्ययुवती पुत्रको कामनासे निर्जान स्थानमें तुम्हारे पास आबे, तो उससे कोई परिचय दि न पूछ कर मेरे आदेशानुसार तुम उसकी मनकामना पूर्ण करना।

इसके बाद प्रतापने शास्तजुको राज्यमे अभिविक कर वानप्रस्थका अवलावन किया। राजा शस्तज्ज एक दिन शिकार खेलते खेलते गङ्गाके किनारे आये। इस समय इन्होंने साक्षात् लक्ष्मीको तरह कांतिमती दिव्याभरणभूषिता परम रमणीया एक रमणी मूर्कि देख स्तम्मित और विस्मित हो कर उनसे कहा, 'शोभने! तुम देवो दानवो अप्सरी किन्नरी पन्नगी मानवो कोई भी क्यों न हो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अत एव मेरा अभिनाष पूर्ण कर मुक्ते वाधित करे।।'

राजाके इस प्रकार आप्रहान्त्रित मने।मे।हन मृदु मधुर मने।हर वचन सुन कर दिन्यमूर्त्ति धारिणी गङ्गा वसुओं-का विवरण स्मरण करती हुई मुस्कुराई और बड़ी प्रसन्न है। कर उन्होंने राजासे कहा, 'महीपाल! में तुम्हारी महिषो और वश्यक्तिनो हूंगो, किन्तु आपको एक प्रतिष्ठा करनो है।गो, वह यह कि यदि में किसो प्रकारका शुभ या अशुभ कार्य करूं, ते। आप मुक्ते रोक नहीं सकतं और न कीई कटु वचन हो कह सकतं हैं। यदि कहेंगे, ते। उसी समय में आपको छोड़ चली जाऊँगी।' राजाने यह प्रतिष्ठा स्वीकार कर ली। इस प्रकार दे।नें चैनसे दिन कारने लगे। दे।नेंकी प्रीति दिनो दिन बढ़ने लगी। नधैपरिणीत। भार्याके भौदार्य गुण और निजंन परिचर्यासे राजा परितृष्ट रहा करते थे।

इस प्रकार वर्षा सुखसम्भोगके बाद उन्हें आठ सन्तान उत्पन्न हुई। वसुओंके साथ नियम था, कि जन्म लेते ही जलमें फेंक देना होगा। तदनुसार पकसे सात सन्तान तक जलमें फेंक कर गङ्गा देवीने अपनो पूर्व प्रतिशाका पालन किया। गङ्गाके इस प्रकार बार बार कठोर व्यवहारसे राजा इतने दुः खित हुए थे, कि अन्तर्वे पुत्रके जन्म लेते हो वे अपनी भक्क किथे विना रहन सके। ज्यों हो गङ्गादेवी इस भाउचे पुत्रको भी जलमें फेकने जा रही थी, त्यों ही राजाने उन्हें रोका और कहा, 'तुम कीन हो ? किसकी कल्या हो १ किस लिपे पुत्रवध करती हो १' राजाकी इस उक्ति पर गङ्गा निरस्त हो बोजी, 'हे पुत्रकाम ? मैं तुम्हारे इस पुत्रको बध न कर्कांगो । किन्तु तुमने नियम भंग किया, इसलिये अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मैं महर्जिगणनिषेविता जह तनया गङ्गा हूं, देवकार्यकी सिद्धिकं लिये मैंने तुम्हारे साथ सहवास किया था

तुम्हारे पुत्र महातेजस्वी अष्टवसु हैं। वशिष्ठके शापसे वे मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए हैं। इस मर्स्यास्त्रोकमें तुम्हारे सिवा और कोई भी जनक और मेरे सिवा जननी होने की उपयक्त नहीं है। अभी तुमने अष्ट्रवसुकी जनम दे कर अक्षयलोक अधिकार किया । वसुओं के साथ मेरी शर्रा थी, कि उनके जन्मसे उन्हें मुक्त कर गी। कारण प्रसवके बाद्में उन्हें जलमें फैंक भाती थी। किन्तु यह पुत्र तुम्हारे लिये ही मैंने वसुओंसे मांगा था। यह कुमार प्रत्येक वसुके अप्रमांसके मेलसे उत्पन्न हुआ है। अभी तुम इसका पालनपोषण करो । तुम्हारा कल्याण हो, मैं चलतो हुं।" इतना कह कर वह उस कुमारको ले यथामिलपित स्थानमें अन्तर्हित हो गईं। यही कुमार खगींय द्यु नामक वसु हैं, मर्च्छालोकमें शस्तनुके पुत हो कर देवझत और गाङ्केय नामसे विख्यात हुए। पे ही कुरुश्रेत युद्धकं प्रथम और प्रधान सेनापति परम धनुद्ध र महाबलिष्ठ भोष्म थे।

गङ्गादेवीके अन्तर्धानके बाद राजा शन्तनु बड़े दुः खित हुए। कुछ सभय बाद एक दिन वे एक वाण- विद्य मुगका अनुसरण करते हुए गङ्गाके किनारे आये। वहां वे एक सुन्दर कुमारको शरजाल द्वारा गङ्गाका स्नोत रोकते देख बड़े विस्मित हुए और गङ्गासे उन्होंने रसका परिचय पूछा। गङ्गाने कहा, 'राजन! पहले तुमने जो मेरे गर्भासे अप्टमपुत्र लाम किया था, वह यही पुत्र है। अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र, वेद, वेदाङ्ग आदि सभो विद्याओं में पारदर्शी हो गया है। अब तुम इसं अपने घर ले जाओ। राजाने गङ्गाप्रदत्त उस पुत्रको ला कर युवराज बनाया।

इन सब घटनाओं के बाद किसी एक दिन राजा शक्त जुयमुनाके किनारे बनमें भ्रमण कर रहे थे। इसी समय उन्होंने एक सद्यान्ध आद्याण कर उसी ओर कदम बढ़ाया और एक देवक्रिणी कन्याको देख उसका परि-चय पूछा। कन्याने कहा, 'में चसुराज (दाशराज) की कन्या ह्ं, सत्यवती मेरा नाम है। पिताकी आझासे यहां नाम खेने आई हूं।' शक्त जुने उस परम क्रपबती कन्या के क्रप पर मोहित हो कर उसे ब्याहनेकी इच्छा प्रकट की । परम्तु सस्यवतीका पिता उनसे सम्मत नहीं हुआ। पीछेसे उसने करा, 'यदि आप सस्यवतीके पुत्रको राज्य देना स्वीकार करें, तो मैं अपनी दम्या ज्याह दूं।

तीत्र मनोक्ष-वेदनासे दह्मपान होते हुए भी राजा शांतनु-की साहस न हुआ, कि वे दाशराजकी बात पूरी कर सके। अतः वे कामवाणसे पीड़ित हो हस्तिनापुर लीटे। यहां वे बही उदासीनतासे दिन विताने लगे। विपुलबुद्धि देववत पिताको इस प्रकार उदास देख बड़े दुः खित हुए और मंत्रीसे इसका कारण पूछा। कुल बात मालूम होने पर देशवत दाशराजके समीप गये और पिताके लिये उन्होंने कन्या प्रार्थना की। दाशराजने उत्तर दिया, कि कम्याका पिता साक्षात् इंद्र होने पर भी यदि वह ऐसे इलाइय और पकांत प्रार्थानीय सम्बंधका परित्याग करे, तो उसे अंतमें अवश्य पश्चात्ताप करना पहुंगा। परंतु इसमें एकमाल सापत्म्यदेश पर ही मुक्ते संदेह होता है। क्योंकि आप जिसके सपत्न हैं, वह देव, नर, गंधर्ध या असुर भी क्यों न हो, तो भी आपके कोध करने पर वह कभी नहीं रह सकता। इसके सिवा देन-लेनके विषयमें भीर कोई वक्तव्य नहीं है।

अनंतर गङ्गापुत देववतने पिताको संतुष्ठ करनेके लिये श्रतियमएडलीके समीप दाशराजके सामने इस प्रकार प्रतिष्ठा की, "आपकी कम्याके गर्भासे उत्पन्न बालक हो मेरा राज्याधिकारी होगा और अन्तमं कहीं मेरी सन्तिसे विवाद भी खड़ा न हो जाए, इसलिये मैंने चिरश्रह्मवर्धा अवलम्बन किया।" इस प्रकार प्रतिष्ठाबद्ध हो देववत उस योजनगन्धा दाशराजन न्या सत्यवतीको अपने घर ले आये। इस प्रकार भीषण प्रतिष्ठा करनेके कारण देवताओं और अष्टियोंने उनका 'भीष्म' नाम रखा।

इसके बाद समय पा कर शम्तजुके औरस और सत्यवतीके गर्भसे चित्राङ्गद और विचित्रवीर्ध नामक दो बोर्डवान महाधजुद्ध १ पुत्र उत्पन्न हुए। विचित्रवीर्ध वयाप्राप्त होनेसे पहले हो शम्तजु परलोक-को सिधारे। पीछे महामित भीष्मने सत्यवतीके मता-वलम्बी हो कर अक्षपटिचक्तसे अरिन्दम चित्राङ्गदको यथासमय राज्याभिषिक किया।

२ राजभेद। (शुक् १०/६८/१) ४ वृष्टिकाम।

( ऋक् १०१८/३ ) ५ कौरव्य । ( ऋक् १०१६८/७ )

२ शन्तनुका धर्मविशिष्ट।

शन्तनुत्व (सं क्री) १ शान्तिमय देहका भाव।

शप (सं ० पु०) शप-अच्।१ शपथ, कसम। २ निर्भ-त्सन, गाली देना। (अव्य०) ३ स्वीकार, मंजूर। शावध (सं • पु • ) शव क्षीशे (शोङ् शवि-रंशमीति । उया ३।११३) (ति अथ। १ वह कथन जिसकं अनुसार कहनेवाला इस बात शे प्रतिका करता है। कि यदि मेरा कथन असत्य हो, मैंने अमुक काम किया हो, मैं अमुक काम करूं या न करूं इत्यादि, ते। मुक्त पर अमुक देवता-का शाप पड़े अथवा में अमुक पापका भागी होऊं 🎇 आदि, कसम, दिव्य, सौगग्द । संस्कृत पर्याय-शपन, शप, सत्य, समय, शाप, प्रत्यय, अभिषद्भ । (जटाधर) भापसमें लड़नेवाले बादी और प्रतिवादी इन दे। पक्षीका यदि के।ई साक्षीन रहे, ता विश्वारक दीनीं पक्षका प्राप्य खिला कर संस्थानद्वपण करे। महर्षियों और देवताओंने आत्मशुद्धिके लिपे पहले शवध की थी। विशिष्ठऋषिने भी पिजवनके पुत्र सुदासराजाकं निकट शपथ काई थी। ज्ञानियांकी वृधा शपथ न खानी च। हिये। जो वृथा श्रायथ खाते हैं, उन्हें इस लोकमें

अकी हो और परलेकमें नरक होता है। शपथवे विषयमें इस प्रकार प्रतिप्रसच लिखा है—

> "कामिनीषु विवाहेषु गर्वा भवये तथेन्धने । ब्रह्मग्राभ्युपपत्ती च शपथे नास्ति पातकम्॥"

> > ( मनु ८।११२)

तुम मेरी अतिशय प्रियतमा हो, दूसरेकी मुक्ते याद नहीं है, इस प्रकार सुरतलाभके लिये स्त्रीविषयमें मिथ्या शपथ स्त्रानेसे उसमें पाप नहीं होता। विवाह, गोके लिये भक्षाक्ष्य संप्रह, होम काग्र लाना और ब्राह्मणरक्षा इन सब विषयोंमें भी यदि मिथ्या शपथ खाई जाय, तो पाप नहीं होता।

विचारकालमें ब्राह्मणको सत्य द्वारा शपध करानी होगी। श्रित्रियको उसके इस्त्यश्व या श्रायुध द्वारा, वैश्वको उसकी गो या काश्चन द्वारा तथा श्रुद्रको सभो पातक द्वारा शपथ करानी होती है। अधवा श्रुद्रको सभी श्रान वा जल परीक्षा किंवा स्त्रीपुत्रादिका शिर खुवा कर परीक्षा करावे। इस परीक्षा विषयमें श्रीन जिसे व्यध न करे, जल जिसे जल्द न भंसावे तथा स्त्रीपुत्रादिका मस्तक छूनेसे शोध यदि पीझा न हो तो जानना चाहिये कि वह विशुद्ध हैं। (मनु०)

विष्णुसंहितामें लिखा है, कि राजद्रोह तथा साहस अर्थात् दश्युता आदि कार्यमें इच्छानुसार शपथ करानो होगां। गन्छित तथा चौर्यमें गन्छित भीर अपहत धन पर प्रमाण देते धुए शापध सानी होती है। जिस वस्तुके लिपे शपध होगी उसके मूज्यके बराबर सुवर्ण रखकर शपथ खाना कर्राध्य है। इसमें विशोषता यह है, कि कृष्णल ( सुवणे परिमाणविशेष)से कम है।ने पर शूद्रके हाधमें दुर्वा दें कर उसे शपथ खिलाचे। दां कृष्णलसे कम होने पर हाधमें तिल दे कर, तीन कुष्णलसं कम होने पर हाथमें हलसं उजाडी हुई मिट्टी दं कर शपथ विकानी होगी। सुवर्णाद्व कं कम होने पर श्रद्रको कोष ( दिव्यविशेष ) प्रदान करे। उससे क्षवर होने पर पात्रानुसार तुला, भग्नि, जल और विषादि द्वारा दिव्य करावे। पहलेलं दुना अर्थ होने पर वैश्यको भी शवध खिलाना कर्राव्य है। तिशुना होनेल क्षत्रियको, खौगुना होने पर ब्राह्मणको शपध स्नानी चाहिये। शपथ कानेमें पूर्विहन उपवास करना होता है। दूसरे हिन सबेरे सूर्योदय कालमें क्नान कर शपथ करे। (विश्रासंहिता ६ अ०)

देवता और ब्राह्मणादिके चरण, पुत्र और स्त्री आदि-के मस्तक स्पर्श कर अल्पकारणमें शपथ खानेसे शुद्धि-लाभ होता है। किन्दु साहस और अभिशाप आदिमें तुला, जल, अग्नि आदि दिव्य द्वारा शुद्धि होतो है। व्यवहारतस्य, विष्णुसंहिता आदिमें विशेष विवरण दिया गया है।

शपथपत (संक क्वी ) यह शपथ जी कागज पर लिख कर दिया जाता है। अदालतमें हाकिमके सामने पत लिख कर जी affidavids किया जाता है, उसे शपथपत कहते हैं।

शपथयावन (सं० ति०) आक्रीशनाशक !

( अथव<sup>°</sup>० ४।१७।२ )

शपथयावन (सं० त्रि०) शाप निवारण।

(अथवं ० २।७।१)

शपथेय्य (सं० पु० ) शपथकारी, सीगन्ध देनेवाला । (अथव<sup>९</sup>० ४।३१।१२)

शास्य ( सं ० क्षि ० ) शपथ ण्यत् । शायधसम्भव, शपथसे उत्तत्त्र । "मुञ्चन्तु मा शपथादथो" (ऋक् १०।६७।१६) 'शपथ्यात् शपथसंजातात्' । (सायण)

शपन (सं• क्की॰) शप-कोशे व्युट्। १ शपथ, कसम। २ कुवाच्य, गाली।

श्यनतर (सं० त्रि०) आक्रोशशील । (शतपथन्ना० ह। १।३) शप्त (सं० पु०) शप-क्त । १ उलुक अथवा उलप नामक तुण । २ वह व्यक्ति जिसे शाप दिया गया हो ।

शप्तु (सं० क्रि०) शापकर्त्ता, शाप देनेवाला । शप्य (सं० क्रि०) शाप देनेके उपयुक्त, जो शाप देनेके वोग्य हो ।

शफ (सं० ह्वी०) १ पशुभीका खुर। २ मखी या बगमहा नामक गम्बद्रव्य। ३ दक्षकी जड़।

शक्क (सं० पु०) शक-खार्थे कन्। १ गायका खुर । २ शकाकार जलोत्पन्न द्रव्यविशेष । (अथर्व ४।३४।५) शक्क (स० स्त्रो०) प्रातःकाल या सायंकालके समय भाकाशमें विकाई पड़नेवाली ललाई। विशेषतः सम्भाके

कं समय दिकाई पड़नेवाली लालिमा जो बहुत ही मनोहर होती है।

शफ़क्त (अ० स्त्री०) १ कृपा, द्या, मेहरदानी । २ प्यार, मुहब्बत ।

गफगोल (फा० स्त्रो०) इसवगोल देखो ।

शफ ब्युत (सं वि वि ) १ खुरभ्रष्ट. जिसका खुर नष्ट हो गया हो। (ऋक् १।३३।१४ सायण) २ खुरहीन । शफतालू (फा॰ पु॰) एक प्रकारका बड़ा आड़। इसे सप्तालुक या सतालु भी कहते हैं। बतालु देखो।

शफर ( सं॰ पु॰ स्त्रो॰ ) मत्स्यविशेष, पोठो या पोठिया नामको मछली।

शफराधिप ( सा॰ पु० ) शफराणां अधिपः । रहीश मटस्य, हिलसा मछली। पर्याय-इल्लीश, वारिकपुर, गाङ्गेग, जमसाल ।

शफरी ( सं० स्त्री० ) १ अञ्चलोणिका शाक, अमलोनी नामक साग। (भावत०) २ प्रोष्ठी मत्ह्य, पोठी या पोडिया नामकी मछली।

शकरोय (सं० क्षि०) शकर सम्बन्धी।

शफिवक (सं० पु०) १ संदूक, वक्स । २ पाल, वरतन । शफवत् (सं० ति०) शफ अस्त्वर्थे मतुष् मस्य व । शफ-विशिष्ट, शक्युक्त, खुरवाला । ( ऋक् ३।३६।६ )

शक्तशस् ( स॰ अव्य॰ ) खुर खुरमें।

शका ( अ० स्त्रो० ) शरीरका सुस्य होना, नोरे।गना, तंद् रुस्ती ।

शफाक्ष (सं• पु॰) ऋषिभेद् ।

शकासामा (का॰ पु॰) वह स्थान जहां रागियोंकी चिकित्सा होती हो, चिकित्सालय, अस्पताल।

शफारुन ( सं॰ पु॰ ) सामनेमें परवल इननकारी।

शकार (संक ति ।) १ जिसकी जांच गायके खुरके समान

हो। (स्रो०) २ गायकं ख़ुरके जङ्गाबास्त्री स्रो।

शक (फा॰ रुक्नैं॰) राति, रात, निम्ना।

शबबा (फा॰ स्नी॰) १ तुवार, नोसः। २ एक प्रकार-का सफेर रङ्गदा बहुत हो बारी ब कपड़ा।

श्रदममो (फा॰ स्त्री • ) बारपाईके अवरका वह दाँका जिस पर रातके समय ओससे बचनेके लिके नसहरी कांको जाती है, क्सहरी, छपरबाद ।

शब्बरात (फा॰ स्नो॰) मुसलमानेकि भाउवे मासकी चौदहवीं अथवा पम्द्रहवीं रात। इस रातका मुसल-मानेकि विश्वासके अनुसार फरिश्ते परमात्माकी आकारी भे। जन बांटते और आयुका हिसाब लगाते हैं। इस दिन मुसलमान अपने मृत पूर्वाजांके उद्देश्यसे प्रार्थाना करते, हलुआ पूरी बांदने, रेशानी करने और आतिशवाजी छे।इने हैं।

शबर ( सं 0 पु 0 ) शर ( ऋ न्हेररः । उषा १।१३१ ) इति अर। जातिविशेष।भारतवासो बादिम बसभ्यताति। इनमें से बहुताने यद्यपि आज कल राजधानीके निकट-वर्ती स्थानोंमें रह कर सभ्वज्ञातिके आचार व्यवहारका अनु तरण कर जिया है, तो भो ये अब तक पूर्ण सभ्य न है। सके हैं। आज भी उड़ोसा और मध्यभारतके नाना स्थानों में पार्वात्य वन्यप्रदेशमें शवर आतिका बास है। पे लेग जङ्गलकी लकड़ी कार कर या जङ्गली चीज संप्रह कर निकटवर्तीनगर या प्राप्तमें आ कर बैचते हैं। यही इन लेगोंको प्रधान उपजीविका है।

यह जाति बहु प्राचीन कालसे हो भारतमें अपने अस्तित्वका परिचय देती आ रही है। पेतरेय-ब्राह्मण अ१८ मन्त्रमें इन्हें विश्वामित ऋषिकी किसी अभिशत सन्तानका वंशधर कहा गया है । शाङ्कायन श्रीतस्त १५।२६।६ स्त्रमं भो शवरीका उन्लेख है। महाभारतके बादि, भोष्म, शान्ति और अनुशासन पर्भमें शवर जातिका परिचय दिया गया है। इन्हें "मध्यदेशवहिष्कृत" कहा है। भागवत (२।७।४६) में ये लोग पापजीवी कह कर वर्णित हैं। भौगो लिक रलेमीने इन्हें Sabarae और प्लिनिने इन्हें Suari शब्दमें उस जातिका उल्लेख किया है। एक समय शबरोंने जगरनाथ देवकी रक्षा की थी। जन-साधारणका विश्वास है, कि साज भी शवर लोग ही जग-न्नाथ देवको पाचकता करते हैं। जगन्नाथ देखो । वाक्-पतिका गौडवध काथ्य पढ़नेसे जाना जाता है, कि ८वीं सदोमें ये लोग नरविल दें कर विश्ध्यवासिनीको पूजा करते थे। इन्हींकी एक शासा राज्यलाभ कर अपनेको सोमवंशी बतलाती है तथा आर्थसमाजमुक हो जाती। मध्य ब्रदेशके श्रोपुरसे इस राजवंशकी शिलालिक भावि स्कल हुई है।

उड़ोसा प्रान्तमं पर्णशवर नामक इस जातिका एक शाखाका बास देखा जाता है। ये लोग अत्यन्त दुई र्ध और जंगली स्वभावके होते हैं। आज तक भी इन्होंने कपड़ा पहनना सोखा नहीं है। शहरके निकटवर्सी स्थानवासीको छोड़ सभी वनवोसी शवर आज भी पर्णाच्छादन द्वारा अपनो लक्क्ता निवा-रण करते हैं। ग्वालियर राज्यवासी शवरी या शह-रिया कोटा सोमांतस्थ जंगलमें रहते हैं। पश्चिम मारवाड़ और गुणा पर्यन्त विस्तृत स्थाने में इनका वास है।

दक्षिण भारतकं पूर्णघाट पर्वतमाला पर शूयर या शूरा नामकी जो अर्द्ध सभ्य वश्य जाति रहती है, वह भी शवर कहलाती है। शवर शब्दके अपभ्रंशसे शूयर या शूरा हो गया है। ये लेगा अभी जिस जिस स्थानमें वास भरते हैं, उस उस स्थानकी सभ्य और इतर जातियां इन्हें चेऽ बुकुलम्, चेऽ चवार और चेनशूयर नामसे पुकारती है। ये लेग साधारणतः पूर्णघाट पर्णतमालाके पश्चिम शैलसे ले कर कृष्णा और पेन्नर नदोके मध्यवत्तीं नव्लमलय और लङ्कामलय नामक स्थान तक बास करते हैं। अफिका, निकाबर होप और पिश्योनेसियावासी असभ्य जिस तरह घर बना कर रहते हैं, ये लेग उसो तरह चन काट कर एक स्थान परिष्कार करते और वहीं मधु-चक्क की तरह घर बना कर रहते हैं।

घरकी दीवाल बांसको टहरियोंको और छाजन घास हा होता है। घरकी ऊंचाई सिर्फा ३ फुट होती है। पुरुष प्राया नंगे रहते हैं, लज्जानिवारणके लिये सामान्य एक वस्त्रखण्ड पहन लेते हैं। स्त्रियां एक वस्त्रखण्ड कमरमें बांध लेती हैं सही, पर अनेक स्थलें। में ही उनका वश्चरूपल खुला रहता है।

ये कदमं छोटे पर मजबूत होते हैं। हनुकी हड्डी चौड़ी और ऊंचो, नाक चिपटो, नाकके छेद चोड़े, आंख-की पुतली घोर काली और दूखि तोक्ष्ण होतो है। ये लोग निकटवत्ती अन्यान्य सभ्य इतर जातिके कुछ छोटे हैं सही, पर बलबीर्यमें उनसे कहीं बढ़े चढ़े हैं। ये लोग किसो प्रकारकी देवमूर्शिकी पूजा नहीं करते। सभी प्रायः बड़े बड़े कुत्ते पाछते हैं। पार्धास्त्र जंगल रक्षाके लिये गत्रमें एटने इन्हें बहां नियुक्त किया है।

ये लेग बहु विवाद करते हैं। शवदाह साधारणतः प्रचलित हैं। किंतु कभी कभी देहसमाधिकालमें ये लेग मृतका तीर धनुष ला कर उसके साथ गाइ या जला देते हैं। ये लेग बरछा, कुठार और बंदूक भी रखते हैं। किसी भी प्रकारके शिल्पवाणिज्य या बस्नाव्यन कार्यकों ये घृणित समक्तते हैं। ये लेग धोर और नम्र होते हैं।

शबरक ( सं॰ पु॰ ) जङ्गली, बहशी।

शवरचन्दन (सं० पु०) एक प्रकारका चन्दन। यह लाल भीर सफेद दोनों मिले हुए रङ्गों का होता है। वैद्यक-के अनुसार यह शोतल तथा कड़ुवा और वात, पित्तं कफ, विस्फोटक, खुजली, कुए, मोहादिको नष्ट करने-वाला माना जाता है।

शवरजम्बु (सं० क्ली०) नगरभेद ।

शबरभाष्य (सं० ह्यी०) शबरस्वामीकृत चेदास्त चा मोमां-सासूत्रका प्रसिद्ध भाष्य ।

शवरलोध (सं० ह्यो०) श्वेत लोध, सफेद लोध। (राजनि०)

शवरसिंह (सं० पु०) राजभेद । शवरस्वामिन्—१ एक प्रसिद्ध मीमांसक । इन्होंने मीमांसा स्त्रभाष्य और शवरकीस्तुभ नामक दो प्रन्थ लिखे । इन दोनों प्रन्थोंमें इनको विश्ववत्ताको विशेष परिचय है । २ भह्दीसस्वामोके पुत्र । ये हर्षवद्ध न कृत लिङ्गानुशासन-के रचिता थे । उउउवलद्त्तने इनका नामोल्लेख किया है ।

शवल (सं ० कि ०) शव भाकोशे (सपेगेश्च। उया १।१००)

इति वलः वश्चादेशः । १ कबूरवर्ण, चितकवरा।

२ चित्र विचित्र, विरङ्ग। (पु०) ३ एक मागका नाम।

४ गम्ध तुण, अगिया घास। ५ चित्रक, चितउर पृथ्न।

६ बोर्डोका एक प्रकारका धार्मिक इत्य।

शबलक (सं० ति०) १ चितकवरा । २ चित विचित्र, रङ्ग विरङ्ग।

शबलचेतन ( सं॰ पु॰ ) वह जो किसी प्रकारकी पीड़ा या

कष्ट आदिके कारण घबराया हुआ हो, वह जो संतप्त या व्यथित होनेके कारण अन्यमनस्क हो।

शबलता (सं ० स्त्री०) शबलस्य भावः तल्राप्। १ शक्ष-लत्य, शबलका भाव या धर्म। २ रङ्ग विरङ्गापन। ३ मिलावट।

शबलत्व (सं० ह्यो०) शबद्धता देखो।

शबला (सं • स्त्री॰) शबलः स्त्रियां टाप्। १ शबल-वर्णा गाभी, चितकबरी गी। २ कामधेतु ।

श्वलाक्ष ( स° पु॰) महाभारतके अनुसार एक ऋषिका नाम। ( भारत १३ पर्व )

शबलाष्ट्रव (सं० पु०) १ एक ऋषिका नाम । (प्रवराध्याय) २ अविक्षित्के पुत्र । ३ दक्षसे पाञ्चत्रस्या गर्भजात पुत्र । (भागवत १।५।२४) ४ दृरियंशके अनुसार वैरणीका गर्भजात ।

शक्तिका (सं०स्त्री) एक प्रकारका पश्ची। शक्तित (सं० त्नि०) कर्मुर वर्णयुक्त, चितकवरा। (राजतर० २।१६७)

शबली (सं० स्त्री०) शबल-ङोष्। १ शबलवर्णा गाभी, चितकबरी गाय। २ कामधेतु।

शवाब (अ० पु०) १ यौयनकाल, जवानी । २ किसी वस्तुको वह मध्यकी अवस्था जिसमैं वह बहुत अच्छा या सुन्दर जान पड़ें। ३ बहुत अधिक सीन्दर्थ।

शबाहत (अ० स्त्रां०) १ समानता, अनुक्रपता । २ आकृति, स्रत, श्रह्म।

शबीह (अ० स्त्रो०) १ यह चित्र जो किसी व्यक्तिकी स्रत शक्त ठीक अनुक्रप बना हो। २ समानता, अनुक्रपता। शबोरोत (फा० अ०४०) रात दिन, हर समय, हर दम। शब्द (सं० पु०) शब्द घञ् भावे यद्वा शप आकोशे (शाशिपभ्या ददनी। उच्च ४।६७) इति दन् पकारस्य वकारः श्रोत्रप्राह्म गुणपदार्थविशेष, वायुमें होनेवाला वह कम्प जो किसी पदार्थ पर आघात पड़नेके कारण उत्पन्न हो कर कान या श्रवणेश्विय तक पदु चता और उसमें एक विशेष प्रकारका क्षीम उत्पन्न करता है, पर्याय—निनाद, निनद, निःस्थन, ध्वनि, ध्वान, रव, स्वत, स्थान, निर्धाष, निर्हाद, नाद, निःस्वान, निःस्वन, आरब, आगाव, संराव, विराव, (अमर) संरव, राव, (शब्दच०) घोष। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक भेदसे शब्द दो प्रकार का है। मृत्कु।दिके शब्दको ध्वन्यात्मक और कएठतालु अभिधातज्ञन्य क, ख इत्यादि शब्दको वर्णात्मक कहने हैं। दोनों प्रकारके शब्द आकाशसे उत्पन्न होते हैं तथा जब श्रोत न्द्रियके साथ उसका अभियोग होता है, तब अविकृत श्रोत न्द्रियवान् जीवमात हो उसका अर्थ-बोध कर सके या न कर सके, पर शब्द अवश्य अनुभव कर सकता है। फलतः जब तक शब्दके साथ श्रोत निद्र्यका अभिषक्न नहीं होता, तब तक उसको उपलब्धि नहों होतो; यही कारण है, कि हम बहुत दूरका शब्द नहों सुन सकते। किन्तु बर्जमान पाश्चात्य विद्वान-वित् परिष्ठतोंकी कृपासे 'टेलीफान' आदि यन्त्र हारा दूरसे दूर शब्द भी हम अभी सुन सकते हैं।

श्रोत्र निव्यमं शब्दके विकाश सम्बंधमं नैयायिक होग कहते हैं—मृदङ्गादि वा करहतालु श्रादिमं श्रीम-घात लगनेसे वहांके नभः प्रदेशमं उत्पन्न शब्द वीचितरङ्ग-न्यायमं श्रथात् जिस प्रकार किसी स्थानके क्रलमं वायु द्वारा पक तरङ्ग उत्पन्न होनेसे क्रमशः उसीके घात प्रतिघात द्वारा बहुत दूर तक तरङ्ग बढ़ती जातो है, मृदङ्गादिमं प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि आघातजन्य उत्पन्न शब्द भी वायु द्वारा क्रमशः उत्तरीत्तर उक्त प्रकारके तरङ्गाकारमें श्रवणेन्द्रिय पर्यन्त पहुंच कर उसमें प्रतिहत होनेसे वहां उसका विकाश होता है।

किसी किसीके मतसे कर्म्बोलकन्यायमें अर्थात् मृदङ्गादिमें प्रथम द्वितीय आदि आधातजन्य कमशः उत्पन्न शब्दोंकी उस प्रथम उत्पत्तिस्थानको ही कर्म्ब-पुष्पकी तरह गोलाकार बस्तुके केन्द्रस्यक्रप तथा उसके केशरोंकी तरह उक्त केन्द्रोत्पन्न शब्द वा उनकी गति ध्यासाई स्वक्रप चारों और विक्षित होती है, इस विक्षेपकालमें जहां जहां उस शब्द या उसकी गतिके साथ श्रोक्सपेग होता है। उन्हीं सब स्थानोंमें उनका विकाश दिखाई देता है।

"शब्दी नित्यः" इस अ तिके ममं पर कोई कोई कहते हैं, "ओकोत्पन्त्रक्तु गुश्चते" "उत्पन्नःको विनष्टः कः" 'क' उत्पन्न धुआं है 'क' विनष्ट हुआ है; ये सब प्रयोग किस प्रकार सम्भव होते हैं अर्थात् शब्दमाज हो जब नित्य है, तब उनकी उत्पत्ति वा विनाश कहापि नहीं है। सकता। पर'तु जहां पेसा व्यवहार देखा जाता है, वहां अनित्यता बुद्धिसे ही होता है। फिर प्रत्यमिश्वास्थलमें जो "साऽय कः" है वह यही 'क' इस प्रकार व्यवहृत होता है, वहां केवल 'यह वही जीवध है' (अर्थात् मैंने जिस जीवधका व्यवहार किया था, यह वही स्वजातीय जीवध हैं) इस प्रकार साजात्य अवलक्ष्यत करके ही उसकी अर्थनिष्यक्ति करनी होती है। वस्तुतः 'वह यही क हैं' 'वह यही औषध है' इत्याहि स्थानोंमें कमसे कम शब्दका नित्यत्व प्रतीत होने पर भी प्रत्यमिश्वाकालमें सजातीयत्य ही गृहीत होगा, उससे व्यक्तिकी (पूर्वो चारित 'क' या पूर्व व्यवहृत औषधकी) अभिन्नता समभी न जायेगी।

चरकके विमानस्थानमें वर्णातमक शब्दकी चार भागोंमें विभक्त किया गया है। यथा-—दूष्टार्थ, अदूष्टार्थ, सत्य और अनुत।

दूषार्थं शन्द-असारम्ये निद्रवार्थं संधान, प्रहापराध भौर परिणाम इन तोन कारणें से वातादि देविका प्रकाप हैता है तथा लङ्कन युंहणादि प्रक्रिया द्वारा ये सब देवि शमताका प्राप्त होते हैं। इस उक्तिका फल सर्वदा देखा जाता है, इसी कारण उन्हें दूखार्थशन्द कहते हैं।

श्रद्वष्टार्थ शब्द—जिसका फल श्रद्वष्ट है अर्थात् चक्षु-गीचर नहीं होता, यही श्रद्वष्टार्थ शब्द है, जैसे पुनर्जाश्म है, मोक्ष है।

सत्पशब्द—जो विश्वासयोग्य है, वही सत्य है; जैसे सिद्धिका उपाय है, अर्थात् कायमनोवाष्ट्रय द्वारा किया करनेसे सिद्धिलाभ किया जाता है, चिकित्सा करनेसे साध्य रोग आरोग्य होता है, इत्यादि । किन्तु जहां भ्रम विश्वास होगा, वह सत्य कहापि नहीं है ।

अनृत शन्द—जो सत्यका विपरोत है, वहो अनृत अर्थात् मिथ्या शन्द है, जैसे ईश्वर नहीं है, आत्मा नहों है, कमैफल नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है. इत्याद।

( चरक विमानस्थान ८म अध्याय )

महाभारतके अश्वमेषपर्वमें वड्ड, ऋषम, गाम्धार, मध्यम, पञ्चम, निवाद, जैवत, १६ और शंहतके मेद्से शम्दको दश भागोंमें विभक्त किया गया है।

विशेष विशेष शब्दका विशेष विशेष नाम है। यथा--गुण और अनुरागसे उत्पन्न शब्दका नाम शब्द दै। शीतकृत अर्थात् रतिकालमें स्थियोंके मुखसे निकले हुए मठयक्त इस इस वा शिस देनें की तरह शुभदका नाम प्रणादः मलद्वारोटिथत शब्दका नाम पहुँन (पाद)। क्रशिमव शब्द अर्थात् पेट बोलनेका नाम कर्दन ; युद्धकालीन वीरोंकी चीरकार ध्वनिका नाम सिंहनाइ या ध्वेष्ठः कलकल शस्त्रका नाम कोलाइल; व्याकुल या इडात् विगद्वप्रस्त अवस्थाके रवका नाम तुमुल, वस्त्र और नृक्षपन्न दिका मर्गर ( फरफर ); अलङ्कारकी भांकारका शिश्चित ; गोध्यनिका हम्भा, रम्भा और रेभण ; अध्वका रव हेवा भीर हेपा; गजका गर्ज और वृंहित, धनुकका शब्द विस्फार, मेघका स्तनित, गर्जित, गर्जि, स्वनित और रसित ; विदक्कोंका क्रिजित, पशुपक्षी आदि साधारण तिर्याग् जातिके शब्दका नाम यत और वाशितः लकड-बग्घाकी बोलीका नाम रेषण; कुक्क रादिका शब्द बुकन और भषण । किसी भी कारणसे पीड़ित व्यक्तिकी कातरोक्तिका नाम कणितः चुम्बन और रतिकालके अध्यक्त शब्दका नाम मणित । तस्त्रीके खरका नाम प्रकाण और प्रक्रण , माइलका गुंदन और भेरीके खरका दुहुर; सच्छिद्र-वंशको ध्वनिका श्रीजन, अत्युच शन्दका तार । गम्भीर ध्वनिका मन्द्र, मधुरध्वनिका कल । सुक्ष्म मधुरध्यनिका काकली । लयसङ्गत ध्यनिका एकताल भीर सहज खरको व्यक्त करके इच्छाकमसे विकृतभावमें उचारण करनेका नाम काकु और धनुषकी डे।रोके शब्द-का नाम टङ्कार है।

कविकश्यलतामें उद्धृत निम्नलिकित शब्दोंको अनु-लोम या विलोम जिस किसी भावमें पढ़ा क्यां न जाये, उसमें उनके उचारण वा अर्थगत काई वैषम्य दिखाई नहीं देता था। यथा—

नयन, नर्राम, कनक, कर्द्यक, महिम, कालिका, सरस, सहास, मध्यम, ताबता, तारता, विभवि, करक, कम्बूक, काश्चिका, नन्दन, दंतद, लगुल, जुततन्तु, हाबवहा, पद्वातप, वरमैरव, कलपुलक, वरकैरव, वरकौरव, वरपौरव, तवणोवत, रद्दसोदर, नद्मेदन, लङ्काकङ्काल, माधववल्लमब्बमा, नन्दनन्दन, तद्दित, समास, कारिका, जलज, कदक, नाना, मम।

कविकस्पलतामें निम्नोक शब्दोका अनुलेगमभावमें उचारण और वर्ष एक प्रकारका है और विलेगमभाषमें अन्य प्रकारका है, यथा—

देवे, लेक, विभु, वद, यम, राधा, सुतामा, नम्दक, मालिका, कालिनी, करका, दीनरक्षा, सदालिका, यम-राज, नम्दनवन, नलक्ष्यर, सहसानुत, नवतम, संमद, मार, वत, युवा, सदा, विश, लता, नुत, लव, विभा।

उक्त प्रन्थमें लिखित वस्यमाण शब्दोंका संस्कृत, प्राकृत हिंदी सभी भाषांभों में पुंलिङ्गमें व्यवदार होता है, यथा—

आहार, हार, विहार, सार, सम्भोग, रे।ग, असुर, संदार, अमर, वार, वारण, गण, मार, आकर, लीन, उब्ले**ज**, विलास, वायस, इर, बहङ्कार, हीर, अंकुर, नीहार, डरग, राग, भाल, तरल, गोविग्द, कन्द, उदर, तरुण, तरुणि, दास, मार, सन्दाह, मास, खुर, तर, मळ, सङ्गर, भारमा, हास, कर, करि, किरि, कीर, कीछ, कन्देाल, घीर, मल, मलय, करीर, वामदेव, असि, वीर, नर, नरक, करङ्क, दएड, चएडाछ, रङ्ग, दर, सरल, कलङ्क, कम्बल, आकार, पङ्क, खल, बहुल, करङ्ग, देह, सम्दंद, सङ्ग, पर, कुरव, चाठ, सञ्चार, भङ्ग, भरि, हरि, परिणाह, करुठ, अहि, दाह, परिसर, रवि, हाहा, मञ्जू, मञ्जोर, वाह, अञ्चल, कुल, कुमार, कुम्भ, कुम्भोर, सार, विरल, कवल, जार, कन्दर, उदार, पार, अम्बीर, केशरि, बराह, मुरारि, काल, काकील, कुम्तल, चमूर, विराम, बाल, आलोल, वाहु, रण, सङ्गर, बोल, भार, संसार, केरल, समोरण, टङ्क, ताल, बासार, चामर, कुलोर, तुरङ्ग, स्र्र, कङ्काल, कम्दल, कराल, विकास, पूर, हेरम्ब, कम्बु, विभु, सिंघु, बुभ, अनुवन्ध, कुन्द, रन्दु, मन्दर, समीर, समूह, 🍃 गंध, भीम, अङ्क, सङ्कर, दिरोट, तमाल, गुञ्ज, हिस्ताल, ते।मर, महीरुह, विम्ब, पुञ्ज, हिएडीर, पिएड, चर, संवर, काण, काण, संरंभ, सोम, परिरम्भ, विकार, वाण, बसंत, आसव, बेसन्त, वास, वासब, वासर, कासार, सरस, अरुण ।

विद्वास्त शब्द पूर्वोक सभी भाषानीमें स्नीलिङ्गमें भावस्त होते हैं, यथा—

हैला, गेला, कला, माला, रसाला, का**रका**, **भवल,** 

कीला, लीला, वझा, बाला, खीला, देखा, अलसा, मसी ' धरणी, धारणी, गेापी, रेाहिणी, रमणी, मणी, वीणा, वाणी, वसा, वेणो, रोढ़ा, गङ्गा, तरिङ्गणी, कन्दला, लहरी, नारी, रामी, भेरी, वसुन्धरा, काली, कराली, चामुएडा, खएडा, रएडा, तुला, महो।

पूर्वोक्त प्रकारसे व्यवद्वत ह्वीवलिङ्ग शब्दः यथा-

जाल, फल, पल, मूल, बारि, कीलाल, कुल, बल, पलल, दुकूल, लिक्न, गम्मोर, कमल, सिलल, चोर, तुच्छ, राजोव, नीर, हल, रजत, कुटोर, दाव, लाल, पटोर, कारण, रै।हण, चेल, कूदर, अम्बर, मंदिर, कुटल, मएडल, तामरस, कुएडल, अङ्गद, पुर, अरांवेन्द, लेहि, अङ्ग, तड़ाग, करण, कूल, तोरण, मरण, तुङ्ग, अलम्, आगार, भासुर।

इन सब भावाओं में व्यवद्दत एकार्घवेष्यक कियापद; यथा--भाण, देहि, गच्छ, संहर, कुरु, चेरिय, मार्य, अवगच्छ, अवलेक्य, अविचन्तय, लाइ।

नोचे कुछ मोष्ठवर्णवर्जित पुलिङ्ग शस्र दिकलाये गये हैं, यथा—

नीहार, हार, हरिण, अङ्क, हर, अद्रहास, कैलास, कास, रद, नारद, शिंद्र, रुद्र, श्रञ्क, शेष, अहि, हंस, घनसार, हिल, नाग, हिएडीर, निर्फर, शरहुघन, चन्द्र-कांत, श्रङ्गार, सागर, तड़ाग, जलाशय; आ, हर्ट्यांश, तक्षक, नख, क्षत, दीक्षित, अक्ष, नागख, काख, कख, कीचक, चञ्चरोक, खाणक्य, चारण, गण, खण, काळ, शोण, संहार, सारस, रस, अरि, रसाल, साल, कङ्काल, काल, कलि, शैल, कल, अनल, अर्फ, किञ्चरक, करक, कर, शङ्कर, कीर, हीर, लङ्केश, केश, गर, केशव, देश, लेश, आनन्द्र, नन्द्रन, धनञ्जय, अञ्चरीट, कीट, अग्नि, कर्द्यक, कराह, कटाक्ष, यक्ष, दक्ष, अङ्ग, यह, जनक, अञ्चल, यस्त, परन, रत्नाकर, अश्वल, यस्त, परन, रत्नाकर, अश्वल, धरार, घोर, शोर, नासोर, नारायण, हुर्ण और ह्योकेश।

भोष्ठवर्णरहित स्नीलिङ्ग शन्द—गङ्गा, गीता, सती, सीता, सिक्कि, संध्या, गदा, गया, भाशीः, काशी, किशा, नासा, कांति, दया, रसा, आद्रा, निद्रा, इन्द्रि, हुक्, द्राक्षा, स्ना, धृति, स्नाया, जाया, कथा, कांता, थानी, रति, गित, कंपरा, भारणा, धाश, तारा, कारा, जरा, बाजि, राजि, रजनी, अर्रि, कोर्सि, कत्था, तटी, नटी, नारी, सारी, दरी, दासी, घटिका, खटिका जटा, कक्षा, रक्षा, शिखा, संख्या, कालि दी, कलिका, कला, काली, कराली,और दुर्गा।

श्रीष्ठवर्णविविज्ञित क्रीविलिङ्ग-चरण, करण, चक्र-क्षत्र, नक्षत्र, तक, रजत, शत, शरीर, श्रीर, नीर, अक्षि, तीर धन, कनक, निधान, ध्यान, संधान, दान, निलन, नगर, गात्र, छत्र, नेत्र, अस्थि, दात्र, आलिङ्गन, स्धान, शिरा, चरित्र, जल, स्थल, स्थान, कलत, चित्र, कीलान, जाल, अलक, नाल, दैन्य, लिङ्ग, अङ्ग, लावण्य, हिरण्य, सीन्य, अञ्ज, अजिन, यान, अस्क, काञ्चन, आनम, कानन, हाटक, नाटक, नाट्य, तैल, रसातल, अदन, सदन, झान, निदान, दिध, चंदन, अक्षर, लक्षण, लक्ष, शस्त्र, शास्त्र, दल और हल। (कविकल्पिजता १म स्तक्षक २य कुमुम)

२ यद स्वतंत्र, व्यक्त और सार्थक ध्वनि जो एक या अधिक वर्णों के संयोगसे करुठ और तालु आदिके द्वारा उत्पन्न हो और जिससे सुननेवालेको किसी पदार्थ, कार्यया भाव आदिका बेाध हो, लफ्ज।

३ अमृते।पनिषद्के अनुसार 'ओऽम्' जे। परमात्मा-का मुख्य नाम है। ४ किसी साधु या महात्माके बनाये हुए पद या गील आदि ।

शब्दकर्मन् (सं० ति०) शब्द जिसका कमें अर्थात् जे। कियापदका कमेपद शब्द अर्थात् किसो प्रकारकी ध्वनि। (पा १।४।५२) जैसे—"स्वरान् विकुदते" स्वरका विकृत करता है; यहां 'विकुदते' कियाका कमें स्वर अर्थात् शब्द किसी प्रकारकी ध्वनि होनेसे 'विकुदते' पदकी शब्दकर्मा कियापद कहते हैं।

शब्दकार (सं० क्षि०) शब्दं करे।तोति क्र-अण्। (न शब्दक्कोककल्रमाथेति । पा ३।२।२४) १ वह जे। सार्थक शब्द अस्तुत या संप्रद्व करे, शब्दकर्ता। २ ध्यनिकारक। शब्दकारिन् (सं० क्षि०) शब्द क्र णिनि । शब्दकार, शब्द करनेवाला।

शब्दिकिय (संवित्ति ) शब्दः किया कर्म यस्य। शब्द कर्भकः । शब्दकर्रन देखो।

शब्दग (सां क्रिंग) शब्द गच्छति प्राप्ते।तीति शब्द गम-ड।१ श्रोला। शब्दो गच्छति येन करणेन। २ वायु। शब्दगति (सं० स्त्रो०) १ शब्दस्रोत । २ गति । (ति०) ३ शब्दग देखे।। शब्दगे।चर (सं० पु०) वेदांत केवेद्य, वेदांत द्वारा ज्ञातव्य। शब्दब्रह (सं० पु०) शब्द गृहात्यनेनेति ब्रह् अप्। (प्रह वृहनिश्चिगमध्य । पा ३।३।५८) १ कर्ण, कान। २ एक प्रकारका काल्पनिक बाण । (ति ०)३ शब्दकी प्रहण करनेवाला। शब्दप्राम ( सं० पु० ) शब्दसमूह, स्वरप्राम । शब्दचातुर्घ (सं० पु०) २.ब्होंके प्रयोग करनेकी चतुरता, बोलचालकी प्रवोणता, वाग्मिता। शब्दचालि ( सं० स्त्री० ) एक प्रकारका नृत्य। शब्दचित (सं० पु०) अनुप्रास नामक अलङ्कार। शब्दत्व (सं० क्वी०) शब्दका भाव या धर्म, शब्दता। शब्दन (सं० ति०) शब्दं कत्तः शोलमस्य शब्द्-युच। ( चजनशब्दार्थादकर्मकाद-युच् । पा ३।२।१४६ ) इति तच्छीले युच्। १ शब्दकर्ता । पर्याय-वरण । (क्वी॰) शब्द भावे त्युट । २ शब्दमाता। शब्दनिर्णय (सं॰ पु॰) १ अभिधान। २ स्वरनिर्द्धारण। शब्दनृत्य ( सं० पु० ) एक प्रकारका नृत्य। शब्दपति ( सं ० पु०) नाम मात्रको नेता, वह नेता जिसके अनुयायी न हों। (रघु ८।५२) शब्दपात (सं० ति०) शब्दस्य पातो यत शब्दस्येव पातो यत्र वा । १ जहां तक शब्दपतन ही सके। २ शब्दकी तरह पतनशील अर्थात् शब्दकी गतिके समान गति जिसकी। (भट्टि ४।१०० भरत) शब्द्यातिन (सं० ति०) १ शब्दकी सहायतासे गमन-कारो। २ शब्दकं साध निपतित। शब्दप्रकाश (सं० पु०) शब्दोत्थान, शब्दका उद्घोधन। शब्दप्रभेद (सं० पु०) शब्दकी विभिन्नता। शब्द्रमाण (सं० ह्यो०) १ मौक्षिकप्रभाण, वह प्रमाण जो किसोक केवल शब्दों या कथनके ही आधार पर हो, भात या विश्वासपात पुरुषकी बात जो प्रमाण स्वरूप मानी जाती है। विशेष विवरण प्रमाण शब्द में देखी। शब्दप्रवृत्ति ( सं० स्त्री० ) शब्दस्य प्रवृत्तिरुत्वाताः।

घैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और सूच्मा चार प्रकारकी

वाङ्गिष्वति।

शब्दप्राच्छ (सं० ति०) शब्दं पृच्छति प्रच्छ-िकप् (क्षिप्वचि प्रच्छ्याय तस्तुकटम् जुश्रीष्णां दीघो प्रत्मप्रसारणञ्च। पा ३।२।१७८ वाचि क) शब्दजिक्वासु, जो शब्द पूछते हों। शब्दप्रामाण्यवाद (सं० पु०) शब्दिविश्वार सम्बंधी न्यायप्रस्थमेत्।

इ.ब्द्रप्रशा (सं० पु०) शब्दके अथों का अनुसंधान, शब्दार्थे की जिज्ञासा।

शब्दिबरोध (सं०पु०) वह विरोध जो वास्तविक या मावमें न हो बल्कि केवल शब्दोंमें जान पड़ता हो। शब्दिबरोबण (सं० क्की०) शब्द एव विशेषणम्। विशेषण शब्द।

शब्दबोध (सं० पु०) शाब्दिक साक्षो द्वारा प्राप्त झान, वह झान जो जबानी गवाहीसे प्राप्त हो।

शब्दब्रह्मन् (सं क्क्री०) शब्द एव ब्रह्मः । १ शब्दात्मकः ब्रह्म, ओकारादि । चेदादि शास्त्रमें नादविग्दुसम्बलित ओकार सादि शब्दब्रह्म कद कर वर्णित है।

मैत रे।पनिषदुमें शब्दब्रह्म और परब्रह्म भेदसे ब्रह्मके दो भेद कल्पित हुए हैं। शब्दब्रह्मसे उत्तीर्ण होने अर्थात् ऑकारादि शब्दसे यथार्थब्रान उत्पन्न होने पर परब्रह्ममें अधिष्ठित हो जाता है।

"दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परञ्च यत्। शब्दब्रह्माणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥" (मैं त्रेय उप० ६।२२)

२ बेद, श्रृति । ३ स्फोटात्मक शब्द, उच्च।रित धर्ण यो जो कोई शब्द ।

शब्दब्रह्ममय (सं • लि •) शब्दब्रह्माके खरूप।
शब्दिमद्व (सं • स्त्री •) शब्दस्य मित् मेदः । शब्दकी
अस्थथा व्याख्या अर्थात् प्रकृत व्याख्या न करके छलपूर्वक
शब्दका चैयर्थ सम्पादन करना । जैसे, 'दशावरान्
भोजयेत्' यहां 'दश पव अवराः निम्नसंख्याः पेषां तान्'
दश ही अवर अर्थात् स्यून या निम्न संख्या जिसको
तिसको भोजन करायगो, दशसं कम भोजन नहीं करा
यगो, पेसा सदर्थ न कर, 'दशम्योऽवरान्' दशसे भो कम
पेसा असद्थं व्यवदार करनेसे शब्दका अन्यथा व्यवहार
किया जाता है।

शब्दभृत् (सं ० ति०) शब्दं विभक्तीति शब्द्-भृ-किप्। शब्द मात्र पालुन, धर्मार्थ सिर्पा शब्द धारण।

Vol. XXII 152

शब्दभेद (सं ० पु०) शब्दको विभिन्नता।
शब्दभेदिन (सं ० ति०) शब्दमनुस्तरय भेतुं शोलमस्य
भिद्रिणिनि। १ शब्दवेषिन देखो। (स्त्रो०) २ मलद्वार,
गुदा। (पु०) ३ वाणिवशेष। रामायणमें लिखा है,
कि दशरथने शब्दभेदी बाण द्वारा अन्धकमुनिके पुत

शब्दमय (सं० ति०) शब्दयुक्त, शब्दिविशिष्ट । शब्दमदेश्वर (सं० पु०) शिव । कहते हैं, कि पाणिनिकी स्याकरणका आदेश शिवने ही किया था, इसीसे उनका यह नाम पड़ा।

शब्दमात (सं० क्की०) केवल शब्द। शब्दमाल (सं० पु०) रम्धवंश, पोला वांस। शब्दमाला (सं० स्त्री०) १ शब्दसमूद। २ रामेश्वरशर्भ विरचित अभिधान।

हाब्ह्योनि (सं ० स्त्री०) शब्दस्य योनिमुत्पत्तिस्थानम्। १ शब्दको उत्पत्ति । २ वह शब्द जो अपने मूल अथवा प्रारम्भिक रूपमें हो । ३ मूल, जड़ ।

शब्दरहित (सं० ति०) निःशब्द, शब्दशून्य। शब्दराशिमहेश्वर सं० पु०) शिव।

शब्दरोचन (सं०क्की०) तृणभेद, एक प्रकारकी घास । शब्दवक्रा (सं०स्त्री०) एक देखीका नाम ।

(कालचक ३।१४४)

शब्दवत् (सं कि ) शब्दो विद्यतेऽस्य शब्द-मतुष् मस्य यः १ शब्दश ली, शब्दविशिष्ट, जिसमें शब्द हो । (अध्यक्) शब्देन तुल्यः । शब्दवति (पा प्राचारह्म) २ शब्दकी तरह, शब्दके समान ।

शब्दवारिधि (सं० पु०) शब्दोंका समूद। शब्दविद्या (सं० स्त्री०) शब्दविदयक शास्त्र।

शब्दविद्या (सं०स्त्री०) शब्दविषयक शास्त्र। त्याकरण आदि।

शब्दिकान—जिस वैद्यानिक प्रक्रिया द्वारा शब्द विषयक तत्त्वनिचय जाना जाता है, उसे शब्दिक्यान कहते हैं। अवणेन्द्रिय द्वारा हमें जो वस्तुविषयमें झान लाभ होता है, यही शब्द है। शब्दसे ध्वान मालका हा बोध होता है। व्यक्त और अव्यक्तके भेदसे यह दो प्रकारका है। जिन सब शब्दोंका अर्थ है और जी वर्ण द्वारा प्रकाश किया जा सकता है, उसका नाम है व्यक्त और जिसक अर्थ नहीं है अथवा वर्णविशेष द्वारा जे। प्रकाशित नहीं होता ऐसी ध्वनिको हो अव्यक्त कहते हैं। मनुष्यके कएठ, तालु आदिके अभिघातसे जो नाद या स्वर उत्पन्न होता है, व्यक्तिका या व्यक्तस्वर है, किन्तु शैशवायस्थामें सन्तीनादिके मुखसे जो शब्द सुना जाता है, उसकी अस्फुट या अव्यक्त कहते हैं। फिर भिन्न वस्तुके पर स्पर आघातसे जो शब्द उत्पन्न होता है, वह अनाहत या अव्यक्त ध्वनि है।

यह व्यक्त और अव्यक्त ध्वनि फिर मधुर और कठोरके भेदसे दो प्रकारकी है। निर्दिष्ट समयके मध्य नियमित अनुरणन परम्परा द्वारा मनुष्य कर्ण्डसे जो अनुत्ति है, इसका नाम मधुर है और अनियमित कालके मध्य अनियमित संख्यक अनुरणन परम्परा द्वारा माधुर्यगुणविद्दीन जो कर्कश शबर निकाला जाता है, वह श्रुतिसुक उत्पादन न करनेके कारण अतिकठे। र कहलाता है। सङ्गीतमें ही एकमाल पेसा शबर्विपर्णय होते देखा जाता है।

जड द्रव्योंके अणुओंके विकश्पनके कारण ही शहर उत्पन्न होता है। शितार भादि यन्त्रोंको तन्त्रोमें आधात करनेसे तार आन्दोलित होता है और पीछे उसका चेग कमशः घीर होता आता है। तारके कम्पनकी वृद्धि और उसके क्रांमक हाससे शब्दकी भी उन्नति या अव नतिका क्रम अनुभूत होता है। शब्दायमान द्रव्योंके अणु सभी रूथलेंमि आन्दोलित नहीं होते। एक धातु निर्मित थालोके ऊरर कुछ बालू रख कर उसके साथ बालुकणा भी कश्वित होती देखी जाती है। धालीके अणु भान्दोलित नहीं होनेसे बालुकाकणा कभी भी प्रकश्वित नहीं हो सकती । शब्दायमान द्रव्यके अणुओंका आन्दो-लन ही शब्दक्रांनका एकमाल कारण है ऐसा नहीं कह सकते । शब्दायमान द्रव्यकी सन्निहित वायुराशिमें अणुभों की भान्दोलन सञ्चारित एक तरंग उपस्थित हाती है। यह तरकु मा कर अब कर्णपटह पर भाघात करती, तभी शब्दशान होता है।

शब्दकर द्रश्यके अणुजो'के कश्पनसे पहले उसमें संसृष्ट वायुक्तणा प्रकश्पित होती है, उस विकश्पनसे तत्- संलग्न वायुक्तणा घोरे घीरे कम्पित हो कर जब कर्ण-कुहरमें भा पटह पर अ।घात होती है, तब शब्दका जान होता है। शब्दायमान द्रव्य और कर्णपरहकी मध्यवत्ती वायुमे एक शब्द तरङ्ग वायुक्तणाओं के। स्थानच्युत न करके जा आन्दोलित करतो जातो है, वह सहज ही अनु-मेय है। वायु द्वारा शब्द परिचारित होता है, यह चैहा-निक परोक्षासे स्थिर हुआ है। वायु निकालनेवाले मन्त-को सहायतासे किसी गाल कांचके बरतनकी भीतरी वायु निकालते समय यदि उसमें स्थित एक बजाया जाय, तो वायुके निष्काशनके अनुसार वह श<sup>ह</sup>र धीरे धीरे मन्द होता आता है और उस बरतनको वायु विलकुल निकाल देने पर फिर शब्द सुनाई नहीं देता। वायु द्वारा जे। शब्द चालित होता है उसकें और भी अनेक प्रमाण मिलते हैं। जलमें गाता मारनेसे शब्द सुनाई देता है। वायुको अपेक्षा काष्ट्रमें शब्द परिचालकता गुण अधिक है। एक बड़े खीकार काष्ठके एक प्रान्तमं उंगलोका आघात करनेसे वह उसके दूसरे प्रान्तमें सुनाई देता है। अनेक समय बालक ताम्रकूटसेवनकी कलिकाके ऊपर एक पतला चमड़ा मढ़ कर उसके बीचसे एक पतलो सनकी रस्सो वहुत दूर ले जा कर दूसरा प्रांत बांध देते और आपसमें बानचीत करते हैं। इससे यद्यपि स्पष्ट भावमें शस्य सुनाई नहीं देता ता फिर भी कुछ अस्पष्ट श्राहर कर्णकुहरमें प्रविष्ठ होते हैं। वत्त मान Telephone और Telegraph यन्त्रकी सहायतासं इसी प्रकार तांबे के तार बांध कर बातचीत चलतो है। द्वारा भी शब्द परिचलित होता है। रातको पृथ्वीमें कान सटा कर ध्यानपूर्वक सुननेसे दौड़ते हुए घोड़े के टापका शब्द सुनाई देता है। आज कल कलकला म्युनि स्पलिटीके अधिकारी रातको गृहस्थगण कलका जल फजूल सर्च करते हैं या नहीं अथवा जलका लौहनल मोरचा लग कर सराब तो नहीं हो गया है, इसकी परीक्षा करनेके लिपे नलमें एक लौहदएड लगा कर उसके प्रान्त भागको कानमें सटा जल निकलनेक शुन्क का लक्ष्य करते हैं।

परीक्षा द्वारा जाना गया है, कि शब्द वायुतराष्ट्र द्वारा प्रति सेकएडमें १११८ फुट दीड़ता है। दी तीन सेकण्डके पोछे वह शब्द उससे दुनी या तिगुनी दूरीके फासले पर सुनाई देता है। यही कारण है, कि दूरमें किसी वस्तुके शब्द होनेसे वह सहजमें सुनते हैं। वायुकी अपेक्षा जलका वेग अधिक है। जलमें शब्दतरङ्ग प्रति सेकण्डमें ४७०८ फुट खलती है। इस कारण नदीतरकी तोप या बनका शब्द बड़ी दूर तक खलो जाता है। लीह हारा शब्द प्रति सेकण्डमें १६८०० फुट, ताम्र हारा ११६०० फुट और किसी किसी काष्ठ हारा १५००० फुट तक दोइता है।

शब्दायमान द्रव्यका अणु जितना ही आन्दोलित होता है, शब्द भी उतना ही अधिक होता है। जहां भान्दोलन कालमें अणु अन्य उन्नत और अवनत होता है, वहां शब्दकी भी स्वरूपता होती है। फिर शब्द वह वायुका बनत्व जहां जितना अधिक देशता है, यहां शब्द भी अधिकतर गभीर है।ता है। पर्शतादिकी ऊपरी वायु नोचेको वायुसे बहुत पतली है, इस कारण अनेक समय गिरिसङ्कटादिमें जब तक जारसे नहीं कहा जायेगा, तब तक दूरके आदमी उसे नहीं सुन सकते। यदि शब्दायमान द्रव्यकी ओरसे वायु श्रोताकी ओर बहे, ने। शब्द जैसा गभीरतर सुनाई देता है, विपरीत ओर बहनेसे वैसा सुनाई नहीं देता । दुर्गकी तोपध्वनि उसका प्रमाण है। प्रीष्मकालमें दक्षिणी वायु उस शब्दकी उत्तरकी और तथा शीतकी उत्तरी बायु उसे वृक्षिणकी और ले आती है। वह शब्द फिर दूरत्वके वर्गानुसार कमशः मन्दीभृत होता है। १०० हाथ दूर-में घंटा बजानेसे जैसा शब्द सुनाई देता है, ५० हाथ दूरमें वह यदि उसी तरह जारसे बजाया जाय, ता पूर्वीक ध्वतिसे चार गुणा शब्द सुनाई देगा। हाथकी दूरी पर घंटा बजानेसे जो शब्द सुन। जाता है, १०० हाधकी दूरी पर वह शब्द सुननेमें उसी तरह वैसे चार घण्टे बजाने होंगे। इससे जाना जाता है, कि दूरी दुनी है।नेसे शब्दका परिमाण चौगुनी कम होती है।

किसो उच्च प्राचीर, घरकी दीवाल, श्रष्टालिका या पर्वतादिसे शब्द टकरा कर जब लीटता है, तब प्रतिध्वनि होती है। कोई कोई शब्द ४५ फुट दूरमें शब्द्यन पा कर लीटते समय प्रतिध्वनित होता है। मुतुष्यका शब्द

यदि ११२ फुट दूरमें प्रतिबन्धक पा कर अतिफलित हो, तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननेमें भाती है। कभी कभी पक शब्द हो समान्तरास्त पदार्थासे बार बार प्रति-खासित हो कर पुनः पुनः प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। शब्दविरोध (सं० पु०) १ शब्दवैकल्प । २ विरुद्ध शब्दका व्यवहार।

शब्दियोष (सं० पु०) विशिष्ठ-शब्द । बहुबचन विभिन्न शब्द जाना जाता है। सांस्थकारका कहना है, कि उदास, अनुदास और खरित् तथा षड़ ज, ऋष्यम, गांधार मध्यम, पश्चम, धैवत और निषाद खरमाम शब्दविशेष कहा गया है।

शब्दवृत्ति (सं क्यो ) शब्दका कार्य। (अल्क्कारशास्त्र ) शब्दवेघ (सं पु ) शब्द सुन कर उसी शब्दके अनुसार शब्दकारी अनुस्य वस्तुको विद्य करना।

शब्दवेधित्व (सं॰ ह्यो॰) अनुत शब्दानुसरण द्वारा वेधन-का भाव या कार्य।

श्रुव्हेंबिन (सं० पु०) शब्दमनुस्य वेस् ' शोलमस्य विध-णिनि। १ वह मनुष्य जो भाकांसे बिना देखे हुए केवल शब्दसे दिशाका झान करके किसी व्यक्ति या वस्तुकी वाणसे मारता हो। इमारे यहां प्राचीन कालमें ऐसे धनुर्धर हुआ करते थे जो आंख पर पही बांध कर किसी व्यक्तिका शब्द सुन कर या सक्य पर की हुई ट'कार सुन कर ही यह समभ्य लेते थे कि यह व्यक्ति अथवा बस्तु अमुक और है और तब ठोक उसी पर बाण चलाते थे। २ भर्जुन, धनक्षय । ३ बाणविशेष । ४ दशरथ । शब्दवेध्य (सं । क्रि ।) शब्दानुसरणपूर्वक वेधकं योग्य, सिर्पा शब्द अनुसरण कर जिसे विद्य किया जाय । शब्दशासन (सं॰ क्ली॰ ) ब्याकरणके निगम आदि । शब्दशक्ति ( सं • स्त्रो॰ ) शब्दस्य शक्तिः सामध्यां अर्थात् श्रम्भादयमथींबोद्धवाः इतीश्वरेच्छा शक्तिः। श्रम्भी वह शक्ति जिसके द्वारा उसका, कोई विशेष भाष प्रदर्शित होता है। व्याकरण, अभिषान, उपमान, आप्तबाक्य भीर क्रीकिक स्थवद्वारसे शब्दकी इस शक्तिकी उपलब्धि होती है।

#### स्थाकरण ।

व्याकरणेक खुबन्त, 'तड'न्त, स्थनत, समास

और तद्धितांत शब्दोंकी शक्ति या अर्था निम्नलिखित प्रकार से जाना जाता है। क्रमणः उदाहरण द्वारा दिखलाया जाता है। यथा--'गामानय' इस शब्दके उच्चारित होते हो प्रथमतः (गे। - अम् + आ - नी - हि) गा अर्थात् गल-कम्बलादि विशिष्ट ज'तुविशेषकी अनुभूति है। कर पीछे 'गा और 'अम्' इस प्रकृति प्रत्ययके पेशमसे उत्पन्न 'गाम' शुब्द और उसके अर्थासे 'गलकम्बलादिविशिष्ट किसी जंतका' बीच होगा। आ = वैपरीत्य, नी = ले जाना : होाट हि = अनुहा, प्रकाश करना, इन तीनोंके ( उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय ) ये।गसे उत्पन्न 'आनय' शब्द द्वारा ले जानेका विपरोत भाव अर्थात् लाना सम्बंधीय अझा दी जाती है, पैसा अर्थ समका जायेगा। अधि-क'त् मध्यमं पुरुषीय प्रत्यय 'हि' ठयबहृत होनेके कारण 'त्य' तुम लाओ, ऐसा ही अर्थ करना चाहिये। अभी स्पष्ट देखा जाता है, कि 'गामानय' ऐसा शब्द उच्या-रित होनेसे उक्त प्रकारसे उसके शंतभूक पृथक पृथक वर्ण या शब्दके प्रत्येकगत अर्थके साथ स्थूल अर्थ 'त्वं गां भानय' तुम गलकम्बलादि विशिष्ट की है ज'तु अर्थात् गायका लाओ, ऐसा जाना जायेगा। व्याकरणानभिन्न स्थुलदशीं व्यक्ति या अश्रुतपूर्वशब्द बालककं सम्बंधमें उक्त 'गामानय' शब्दका और तरहसे शब्दबेश्य है। सकता है, यथा—स्थूलदशीं व्यक्ति किसी अभिक्रके मुलसे तथा बालक किसी वधारुद्धके मुखसे 'गामानय' शब्द सुननेके बाद यदि उसी कथनानुसार किसी दूसरे व्यक्तिके। एक गी लाते देखे और इस प्रकार वार बार दंखे, तो आगे चल कर यदि केंद्रि उनके ऊपर ही लक्ष्य कर 'गामा-नव' ऐसी उक्ति करे, तो वे भी उस समय एक गौ ले आधे गे। इसमे सन्देह नहीं। क्यें। कि यह भी एक इंश्वरेडछाश्चित है। कृद्ग्त - 'पाचक' ( पच णक्) शब्द द्वारा पहले पस = पाक करना या पाक किया, पीछे उस धातुकं उत्तर कर्तृ बाच्यमें णक प्रत्यय होनेसे उसका (पाकिक्रया) आश्रय अर्थात् कर्त्ता समभा जाता है। अत-एव धातु और प्रत्ययके योगसे उत्पन्न 'वाचक' शब्दमें पाककियावान् पुरुषका बीध होगा । इस प्रकार कमें प्रभृति किसी वाष्यमें प्रत्यय करनेसे भी तत्-प्रत्ययान्तर तदाश्रित कह कर निदि<sup>©</sup> होता है।

समास--'नीलघरः' ( नोलः नीलाभिन्नः नोलगुण-विशिष्ट इति घटः ) नोलघट कहनेसे उस घट वा घटीय सभी परमाणुओंको ही नीलगुणयुक्त समऋना होगा; क्योंकि, शुक्लादिगुण, गुण और गुणी इन दोनोंका बोध कराता है। विशेषतः यहां नोल और घट ये दो विशेष्य और विशेषण कर्मधारय समास हुए हैं, ऐसा शब्दबोध होता है। फलतः जहां कर्मधारय समास होगा वहां विशेष्य और विशेषण पदकी अभिन्तता या स्काधिकरणपृत्तित्व समभा जापेगा। फिर जहां उन दे।नेंका एकाधिकरणवृत्तित्व या अभिन्नता न समभी जायेगी, वहां समास न है।गा ; जैसे 'नीलेन घटा' नील वर्ण द्वारा चिद्धित घट: यहां घट नीलवर्ण द्वारा चितित है, केवल यही समका जायेगा अर्थात् इस घटके वहि-र्भागका छोड उसके अभ्यन्तर भागमें नीलवर्णका कुछ भी संस्रव नहीं है, ऐसा जानना होगा। इस प्रकार प्रदर्भक समासके सम्बन्धमें ही अवस्था जान कर उस उस समासान्त पदका शब्दप्रह करना होगा। तद्धित-'पाञ्चालः' ( पञ्चालानां राजा अपत्यं वा पञ्चाल-अण्) पञ्चाल पेसा शब्द उच्चारित है।नेसे पहले पञ्चालदेश या वहां के अधिवासीका, पीछे अण् प्रस्ययका रुक्षा कर उनकी राज-सन्तानका बीध होता है।

## अभिधान ।

अभिधान हा अर्थ कथन या शब्द कोष है, यदि कोई
महाकवि किसी स्थानमें व्याकरणविषद्ध कोई प्रयोग कर
गये हों या कोई के। षक्षार अपने संप्रहमें ऐसा शब्द उद्द धृत
करते हों, तो उससे भो शब्द प्रह होता है, यथा—'अस्'
धातुके उत्तर लिट् विभक्तिका णल् प्रस्थय करनेसे
व्याकरणमतानुसार अस् धातुकी जगह 'भू' आदेश हो।
कर 'वभूव' ऐसा पद बनता है तथा यह सर्व वैयाकरण
सम्मत है, किंतु महाकवि कालिदास "तेनास लेकिः
पितृमान विनेता तेनैव शोकापनुद न पुत्रो" रघुके इस
श्लोकमें अस् + अ (णल्) = आस; ऐसा प्रयोग कर
गये हैं, इस कारण वह व्याकरणविषद्ध होने पर भी
अभिधान अर्धात् महाकविका कथन होनेसे उससे भी
शब्द प्रह होगा। क्यों कि कहा है, कि—अभिधान ही
कृत, तिस्तत, समास आदिका प्रकृत व्यवस्थापक है;

लक्षण अर्थात् व्याकरणादिका अनुशासन केवल अनः भिज्ञों के ज्ञानका प्रथम पथदर्शक है।

### उपमान ।

उपमान द्वारा भी शाब्दबेश होता है, जैसे, जिस व्यक्तिने किसी दिन 'गवय' नामक जन्तुको नहीं देखा उसे यदि कहा जाय, कि 'गौरिव गवयः' गवय नामक जा ज'तु है, वह ठीक गायकी तरह है, तो वह अदूष्टगवयः व्यक्ति इस उक्ति द्वारा निश्चय हो गवय समक सक्षेगा। उस व्यक्तिको गौ सम्बंधीय झान रहना आवश्यक है।

आप्तवाक्य ।

आप्त अर्थात् जो जगत्के सभी पदार्थों के प्रकृत तत्त्व से अवगत हैं, उनकें कहनेसे भी शब्दकी यथार्थ शक्ति निक्कपित नहीं हो सकती। जैसे यदि कोई भ्रमप्रमाद-रहित मंजुष्य कहें "विषस्य विषमीषधम्" विष प्रयोग करने-से विश्वाक व्यक्ति आरोग्यलाभ कर सकता है, ते। यद्यपि कमसे कम देखा जाता है, कि एक विष देहमें प्रविष्ठ हो कर उसको विषक्रियाके फलसे रेगी मर जाता है। ऐसी अवस्थामें पुनः उस पर विषम्रयुक्त होनेसे वह किस प्रकार बच सकेगा ! तो भी उक्त अम्रान्त व्यक्तिको बात पर इतना विश्वास है, कि वह इस अस-म्मवनीय विषयको ही सम्पूर्ण सम्भवनीय समक्तने

## छोकिक शब्द।

लगेगा ।

लीकिक अर्थात् जा किसी वेदपुराणादिमं व्यवहृत नहीं है।ता, केवल देशीय लेग अपने अपने कार्य-सौकर्यार्थ अपने अपने देशमें व्यवहारके लिये कुछ शब्दोंकी सृष्टि कर गये हैं और करते हैं, उससे भी शब्दार्थकी अवगति हो सकती हैं।

साहित्यद्र्णणमें लिखा है, कि वास्य, लक्ष्य और ह्यंग्यार्थके भेदसे शब्दको शक्ति तीन प्रकारकी है, उनमें-से 'गामानय' आदि दूष्टान्त द्वारा वास्यार्थका उवलेख किया गया है। लक्ष्य अर्थात् लक्षण द्वारा तथा व्यक्त अर्थात् व्यक्षना द्वारा शक्तिका निक्रपण होता है।

किसी जगह यदि शब्दका प्रकृत अर्थ जाननेमें वाध अर्थात् विघ्न या असङ्गत मास्तुम हो, ता प्रसिद्धि या प्रयोजन हेतुक जिसके द्वारा शब्दके अर्थान्तरकी प्रतीति हैं।तो है वह अपिता है अर्थात् स्वाभाविकसं इतर या है श्वरानुद्भाविता शक्ति हो शब्दकी लक्षणा शक्ति है ; जैसे, 'कलिक्का साहसिका' कलिक्क साहसी यह कहनेसे कलिक्क शब्दका प्रकृत अर्थ यदि कलिक्क श्वर माना जाय, तो उससे किसी प्रकारका अर्थ बोध करना प्रकृत कठिन है। जाता है ; क्यों कि चेतनधर्म साहसिकता अचेतन हे गादिमें कदापि सम्भव नहीं, अतप्य प्रसिद्धि है , कल्क ला शक्ति हारा कलिक्क शब्दमें उस देशके पुरुषादिकी प्रतीति हो 'कलिक्क वासी साहसी' होते हैं, पेसा अर्थ करन चाहिये। फिर 'गङ्गायां घोषः प्रतिवसति' घे। प्रमुशमें वास करता है, इत्यादि स्थानों में गङ्काकप जलमय स्थानमें वास करता है, इत्यादि स्थानों में गङ्काकप जलमय स्थानमें वास करना असंभव होनेसे शैत्य संस्व या पावनत्व कप प्रयोजन हेतुक लक्षणा शक्ति हारा गङ्का शब्द से उसके तटका बे। घ हो कर 'घे। घ शैत्यसंस्व या पावनके लिये गङ्कातट पर बास करता है' ऐसा अर्थ समक्ता जायगा।

उक्त लक्षणा शक्तिके जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था, उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा इत्यादि भेद, तदुभेद रूप परम्परासे अस्सी प्रकारके भेद कविपत हुए हैं।

शब्दकी जिस शिषत द्वारा उसके वाष्यार्थका बेधि करा कर पीछे उससे यदि कोई दूसरा समक्ता जाय, ते। उसे व्यञ्जना कहते हैं। यह अविधामूलक और लक्षणा-मूलकके भेदसे प्रथमतः दो भागों में विभक्त हैं।

अनेकार्थ शब्द निम्ने। कत संयोगादि कारण द्वारा एक अर्थामें नियन्त्रित अर्थात् विधिवद्ध होने पर भी यदि वह उसके अन्यान्य अर्थोंका बोध कराबे, ते। उसे अविधामूला व्यञ्जना कहते हैं। अर्थात् जहां संयोगादि द्वारा नियन्त्रित नहीं होनेसे वहां शब्दके सभी अर्थ समक्ष जाये गे।

संगाग या सङ्ग — "सशङ्ख्यको हरिः" यहां शङ्ख्य कीर चक्रके साथ वर्शमान हरि कहनेमें (हरिमें शङ्ख्य कीर चक्रका संगाग रहनेसे) हरि शब्दके अन्य किसी अर्थकी उपलब्धिन हो कर उससे केवल विष्णुका ही बेधि होता है।

विभ्रयोग या वियोग—"अशङ्क्षवको हरि।" यहां शङ्क्षवक परित्यकत होने पर भी हरि शब्दसे विश्याको छै।इ और किसोका अर्थ न होगा।

साइचंडा-"भीमार्जुनी" अर्जुन शब्दसे काल-

Vol, XXII. 153

वीर्यादिका बेश्व होने पर भी यहां भोम शब्दकी साहचर्य-प्रयुक्त व्यञ्जनाशक्ति द्वारा पार्शका ही बेश्व होगा।

विरेषिता—"कर्णाजुँ नौ" कर्ण शब्दसे श्रेशतादि समभे जाने पर भी अर्जु नके साथ बीरिताप्रयुक्त व्यक्तनाशक्ति द्वारा कुन्तीपुत्र ही समभा जापेगा।

प्रयोजन—"स्थाणु वन्दे" भववन्धनसे मुक्तिके लिपे शिवकी वन्दना करता हुं; यहां पर भवबन्धनसे मुक्तिके मुक्तिलाभ प्रयोजन होनेके कारण व्यञ्जनाशकित द्वारा स्थानु शब्दसे शास्त्रापलवरहित शुक्त तककाएडका बे।ध न हो कर शिवका हो बे।ध होगा। क्योंकि सामान्य तककाएडका मुक्तिहानकी क्षमता नहीं है।

प्रकरण या प्रस्ताव—प्रक्तावानुसार भी यह्न गै शब्द प्रकार्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे, नाटकादिमें राजा आदिके प्रति कहा जाता है, "सर्ग जानाति देव" आप सब कुछ जानते हैं; यहां प्रस्तावानुसार देव शब्दसे राजाकी छोड अन्य किसी देवताका बीध न होगा।

चिह्न-"कुपितो मकरध्वजः" कापचिह्नयुक्त मकर-ध्यज कहनेसे, मकरध्वज शब्दसे कामदेवका हो बेध्य होगा । क्योंकि चेतनधर्म काप अचेतन समुदार्धक मकरध्वजमें सम्भव नहीं है।

सिनिधि—शब्दान्तरके साम्निध्यत्रयुषत अनेकार्धा शब्दसं एकार्धका बे।ध होता है, जैसे — "देवः पुरारि।" पुरारि शिव हैं; यहां पुरारि शब्दकं सान्निध्यत्रयुषत देव शब्दकं शिवको छै। इ अन्य किसो देवताका बे।ध न होगा; क्योंकि शिव ही पुरासुरके शत्र, और हन्ता रक हैं।

सामर्थ्य "मधुना मक्तः पिकः" वसंत कर्त्तृ क अर्थात् वसन्तकालमें केकिल मक्त हो जाता है; केकिल-के। मक्त करनेकी क्षमता एक वसन्तकालमें हो है इस कारण यहां मधु शब्दसे मद्यादिका बे।ध न हो कर केवल वसन्तकालका हो बे।ध होता है।

श्रीसिस्य—"यातु वो द्यितामुखम्" अपनी द्यिता-को श्रीर गमन करे; यहां गमन करनेमे द्यिताशों के मुखके ऊपर गमन करना उचित या सम्मव नदीं होता; सुतरां मुख शब्दके अभिमुखार्थ प्रहण करना ही कर्राध्य देश—देश अर्थात् स्थानकं निर्दिष्टात्र युक्त शब्दको एकार्थाताकी उपलब्धि होती है। जैसे, "विभाति गगने चन्द्रः" आकाशमें चन्द्रमा चमकते हैं यहां आकाश चन्द्रका निर्दिष्ट स्थान होतेके कारण चन्द्र शब्दसे कर्षुः रादि न समका जायेगा।

काल—कालानुसार भी अनेकार्थ शब्दके सिर्पा पकार्थका बोध होता है, जैसे—''निशि चिल्लभानुः'' राजिमें विक्त धधकती है; चिल्लभानु शब्दसे सूर्यका बोध होने पर भी राजिकालमें उनका दर्शन असम्भव है, इसिल्पे यहां विक्रका हो बोध होता है।

व्यक्ति वा पुंश्त्वादि—कोई कोई अनेकार्श शब्द पृथक् पृथक् लिङ्गमें पृथक् पृथक् अर्धा प्रकाश करता है; जैसे, रथाङ्ग शब्द नपुंसक लिङ्गमें चक्रको हो व्यक्त करता है; चक्रवाकादि अर्धमें उसका व्यवहार नहीं होता ।

स्वर-उच्चारणके तारतस्यानुसार भी भिन्न भिन्न क्रामें शुष्दार्थको प्रतीति होती है। येदमें लिखा है, "इन्द्र-शस्त्र विविद्ध स्व" यहां दश्द्रशत् शब्दको बहुवोहि समा-सान्तरकी तरह उच्चारण करनेसे इन्द्र विवक्कित हों ऐसा अर्धा प्रकट करता है। किन्तु वही शब्द फिर तत्पुक्य समासांतकी तरह उचारित होनेसे उनका शत्र वृत विषक्षित हो, इस अर्थको अभिव्यक्ति होती है । इसके सिवा सचराचर भाषामें भी काकु अर्थात् खरविकृति द्वारा सहज शब्दका अर्थाव लक्षण्य होता है; जैसे के।ई युषती अपनी सखीसे कहती है, कि "सबि! त्रियतम पति पराधीनताप्रयुक्त कार्यावशतः दूर देश गये हैं, किन्तु इस अलिकुलगुञ्जित कोकिलकुजित सुर्गि समय में पया वे आवें गे नहीं ?' यहां 'वे आयें गे नहीं 'यह सहज उक्ति है, पूछनेके बहाने उच्चारित होनेके कारण इससे उनका आना नहीं होगा, पेसे अर्थाको अभि व्यक्ति न हो कर उसके विपरीत अर्थका विकाश होता है, कि यद्यपि वे कार्यानुसार विदेश गये हैं, फिर भी क्या इस वसन्त समयमें वेषक बार नहीं आये गे ? अर्थात् अवश्य आये'गे।

आकाङ्क्षा, योग्यता और आसक्ति आदि द्वारा भी वाक्य या शुक्रोंका शक्तिप्रह होता है।

वाक्य और महावाक्य शब्द देखो।

शब्दशास्त्र (सं० क्की०) यह शब्द जिसमें भाषाके भिन्न भिन्न अङ्गों और खरूपोंका विवेचन तथा निरूपण किया जाय, व्याकरण ।

शब्दशीष (सं० त्रि०) शब्दका शेषांश। शब्दश्लेष (सं० पु०) अलङ्कारितशेष। इसमें एक

ं शब्द द्वारा शेषोक्ति प्रकाश की जाती है । अङ्गरेजीमें इसे Punning कहते हैं।

शब्दसंद्धा (सं० स्त्री० )शब्दका एक पर्यायक नाम। (पा १।१६८)

शब्दसम्भय (सं० पु०) शब्दानां सम्भयः उत्पत्तिर्यासमात्। वायु जो शब्दकी उत्पत्तिका कारण है अथवा जिससे शब्दका अस्तित्व सम्भव होता है।

शब्दसाधन (सं•पु॰) व्याकरणका वह अङ्ग जिसमें शब्दों की व्युट्पत्ति, भेद और क्रपान्तर आदिका विवेचन होता है। शब्दों के संद्वा, क्रिया, विशेषण, क्रिया-विशे-षण, सर्वनाम आदि जो भेद होते हैं, वे भी इसोके अन्त-र्गत हैं।

शब्दसाह (सं ० ति०) १ शब्दविधि। २ शब्दवाधाः निवारक। (भागत ३।२२।४)

शब्दसिद्धि (सं क्ली ) १ शब्दका पूर्ण व्यवहार । २ काव्य स्वप्ततावृत्तिपरिमल नाम स प्रम्थका पकांश । शब्दसीम्दर्श (सं ० पु०) शब्दों के उच्चारणकी सुगमता । शब्दसीष्ठव (सं ० पु०) किसी लेख या शैली आदिमें प्रयुक्त किये हुए शब्दों की कोमलता या सुम्दरता । शब्दस्कीट (सं ० पु०) वाक्यस्कीट, वह्वाड्मदर । शब्दस्कीट (सं ० खी०) शब्दका स्मरण । शब्दहीन (सं ० ल्ली०) शब्दों का यह कर या प्रयोग जिसे आचार्यों ने न प्रयुक्त किया हो ।

ृशब्दाकर (सं॰ पु॰) शब्दानां आकरः। शब्दकी मूल या प्रकृति, शब्दोंका उत्पत्तिस्थान।

शब्दाक्षर (संकक्कीक) १ शब्द और अक्षर। २ शब्द इत्यापक अक्षर। ३ भों म शब्द।

शब्दारुपेय (सं० क्रि०) जोरसे या चिह्ना कर कहा जाने-वाला शब्द।

शब्दाइम्बर (सं० पु०) बड़े बड़े शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमे भावको बहुत ही म्यूनता हो, केवल शब्दों की सहायतासे खड़ा किया जानेवाला आडम्बर, शब्दजाल। शब्दाळ्य (सं० क्को०) काँसा नामको धातु। शब्दातिग (सं० पु०) विष्णु। (भारत १३।१४६।११०) शब्दातीत (सं० पु०) वह जो शब्दसे परे हो अर्थात् रिश्वर।

शब्दाधिष्ठान (सं० क्री०) शब्दस्य अधिष्ठानं आश्रय-स्थानम्। कर्णं, कान।

शब्दाध्याक्षार (सं० क्लो०) वाक्यको पूरा करनेके लिये उसमें अपनी ओरसे और शब्दका जोड़ना।

शब्द। नुकरण ( सं० कलो०) शब्दका अनुकरण, शब्द नकल करना ।

शब्दानुकृति ( सं ० स्त्रो० ) शब्दानुकरण।

शब्दानुशासन (सं० षठी०) शब्दस्य अनुशासनं प्रकृति-प्रत्ययादिना ब्युत्पादनं यत्र । व्याकरण ।

शब्दानुसृष्टि ( सं ॰ स्त्रो॰ ) शब्दानुशासन ।

शब्दाभिवह ( सं ० क्रि॰ ) शब्दवाही, शब्दवहनकारी शिरा थादि । (सुश्रुत )

शब्दायमान (सं ० ति०) शब्दित, शब्दिविशिष्ट । शब्दार्थ (सं ० पु०) १ शब्दका अर्था अर्थात् अभिधेय या याच्य । २ शब्द तथा अर्थ । (पा २।२।३१)

शब्दालङ्कार (सं० पु०) साहित्यमें यह अलंकार जिसमें केवल शब्दों या वर्णों के विन्याससे भाषामें लालित्य उत्पन्न किया जाय। जैसे,—अनुप्रास आदि।

शब्दित (सं ० ति०) ध्वनित, शब्द किया हुआ, आहुत। शब्दिन (सं ० ति०) शब्दविशिष्ट।

शहदेन्द्रिय (सं० ह्यो॰) कर्ण, कान।

शम (सं ० पु०) शम्यत इति शम-घन । (इस्रश्च । पा ३।३।१२१) १ शान्ति । (अमर) २ मोक्ष । (त्रकायडशेष) ३ पाणि, हाथ। (रामाश्रम) ४ उपचार। (राजनि०) ५ अन्तरिन्द्रियनिप्रह। (वेदान्तसार) ६ वाह्यन्द्रिय निप्रह। (माग० ३।३२।३३) ७ सर्वेक्शनिवृत्ति । (गीता ६।३) ८ शान्त रसका स्थायी भाव। (साहत्यद० ३।२३८) ६ निधृत्ति। (राजतर० २।५६) १० मनः-संयम। ११ क्षमा। १२ तिरस्कार।

शमक (सं ० ति २) शामयतीति शम-णिच्-ण्वुल् नोदासीप-देशस्वेति न दार्घः, (पा ७१३१३४) शान्तिकारक, शान्ति करनेवाला । शमकृत् (सं ० ति ०) शमक, प्रश्नमकारी । शमिर (सं ० स्त्री०) शान्तिकथा, प्रश्नमोक्ति, जो वाष्य सुननेसं शन्तरमे शान्तभावका उदय हो । शमिठ (सं ० पु०) शम-अठ बाहुलकात् (जुशमोरप्यठः । उया् १।१०१) १ महाभारतके अनुसार एक ब्राह्मण । (महाभारत वनपर्वे) २ गंडोर नामक शाकः । ३ त्र्मेद, एक प्रकारका तृत् या शहत्त् । शमता (सं ० स्त्रो०) शान्ति, उपशम, निवृत्ति ।

शमता (सं ० स्त्री०) शान्ति, उपशम, निषृत्ति । शमध (सं ० पु०) शम-अध बाहुलकात् ( दृशमिदमिभ्यश्च । उणा ३।११४ ) १ शान्ति । (अमर ) २ मन्त्री ।

शमन (सं० क्की०) शम वयुट्। १ यज्ञार्थ पशुद्दनन, यज्ञ-के लिये दोनेवाला पशुओंका बलिदान । २ शान्ति। ३ मनकी स्थिरता। ४ नियुत्ति, रोक्षना। ५ उपशम, कम होना। ६ वर्जण, चढाना। ७ हिंसा। ८ प्रतिसंद्दार, प्रतिनियुत्ति। (मार्क०पु० ७८।१३) ६ नियारक।

(पु॰) शमयित पापिनां कमं आलोचयतीति कर्त्तरि ह्या। १० यम। ११ मृगभेद। १२ अन्त। १३ मटर। १४ तिरस्कार, शाप। १५ आधात, चाट। १६ दमन। १७ पक प्रकारका वस्तिकमं जी मोधा, प्रियङ्ग, मुलेठी और रसाञ्जन आदि प्रिले हुए दूधसे किया जाता है। यह वस्तिप्रयोग करनेसं सभी देखोंका उपशम होता है।

१८ घूमपानमेद । इसमें इलायची, तगर, कुड़ा, जरामांसी, गंधतृण, दालचोनी, तेजपल, नागकेशर, रेणुका, व्यावनस्त्री, नस्त्री, सरल, वाला, गुगगुल, घूना, शिशारस, अगुरु, पृक्क, खसकी जड़, भद्रदारु, कुङ्कुम, केशर और पुननाग इन कई औपिधियोंका घूमां चालीस उंगली लंबी नली या सरक आदिके द्वारा पंति हैं इससे वात आदि देशोंका नाश होना माना जीता है।

भावप्रकाशके मतसे नल बनानंत्रा नियम इस प्रकार है,—नलके तोन कएड और तोन गांठका कर लेना होगा। यह नल कनिष्ठ अङ्गुलोके समान और भोतर-का छेद उड़दके बराबर होगा। इसकी लम्बाई रेगोकी उंगलीसे ४० उंगली होगो। ऐसे नल द्वारा शमन-धूमपान करना होता है। (स्त्री॰) १६ शमनी, राज्ञि, रात । २० कथायभेद । जिन सब कवाय अर्थात् काथादि द्वारा चमनादि पञ्चकर्म के चिना भी वातादि देश्यों का नाश होता है, उसीका नाम शमनो है।

4१ वस्तिभेद, शमन नामक निरुद्द्वस्ति । प्रियङ्गु, मुठेली, मोथा और रसाञ्जन इन्हें दूधके साथ मिला कर जे। वस्ति-प्रयोग किया जाता है, उसे शमनवस्ति कहते हैं।

बारह उंगली लम्बा एक सरकंडा ले कर उसके चारों ओर ८ उंगली तक २ तीला एलादिगणका करक लेप कर छायामें सुखाना होगा। जब अच्छी तरह सुख जाय, तब सरकंडेकी धीरे धीरे अलग करना होता है। बादमें उस करकवित्तिको एनेहाक कर उसके अगले भागको अङ्गारकी आगसे जलाना होगा। पीछे नलका दूसरा भाग मुखमें लगा कर धूमपान करे और मुखसे ही यह धूम निकाले। इसके बाद नाकसे धूम प्रइण कर वह धूम मुखसे निकालना होगा। (भावप्रकाश)

२२ सम, उद्धत और विषम वातिपत्ताित देानेंकी समान करनेवाला। २३ अरुण, लाल। शमनखस्य (सं० स्त्रो०) शमनस्य यमस्य खसा। यमकी भगिनी अर्थात् यमुना। (अमर) शमनी (सं० स्त्रो०) शमयति नृणां व्यापारान् शम ब्यु, स्त्रियां ङीष्। १ राति, रात । शम्यतेऽनेन इत्यर्थे करणे ब्युट्-ङोष्। २ शान्तिकारियत्ती।

(भाग० ३।२४।३६) शमन देखा।
शमनीय (सं० ति०) शम-अनीयर्। शमन करने योग्य,
दवाने या शांत करने योग्य।
शमनीयद् (सं० पु०) शमन्यां रात्रग्रां सीदन्ति सदु-अब्यत्वं। निशाचग, राक्षस। (त्रिका०)
शमियतु (सं० ति०) शम-णिच्-तृत्व्। शमनकारक,
शांतिकारक, निवारक।
शमल (सं० क्की०) शम (शाकशम्योणित्। उण् १।१२१)
इति कल। विष्ठा, गुद्द। २ पाप, गुकाह्न।

( संनित्रसार उद्याः) शमवत् ( संः तिः ) शम अस्टयर्थे मतुष् ः स्य सः। शमगुणविशिष्टः। शमशम (सं ० त्रि०) १ सुखशांतिविशिष्ट । (पु०) २ शिवका एक नाम । (भारत १२ पर्र)

शमशेर (फा॰ स्त्री॰) १ वह हथियार जो शेरकी पूछ अथवा नखके समान हो अर्थात् तळवार, खड्ग आदि। २ तळवार।

शमा (अ० स्त्रां०) १ मोम। २ मोम या चर्नीकी वनी हुई बत्ती जो जलानेके काममें आती है, मोमबत्ती। शमादान (फा॰ पु॰) वह आधार जिसमें मोमकी बत्ती लगा कर जलाते हैं। यह प्रायः धातुका बना हुआ और अनेक आकार प्रकारका होता है।

शमान्तक (सं ० पु०) शमस्य शान्तेरन्तकः । कामदेव । शमाला (सं ० स्त्री०) राजदत्त ब्राह्मण-शासनभेद । (राजतर० ७१११६)

शिमि (सं० स्त्री०) १ शिम्बिधान्य। मूंग, मस्र, मोठ, उड़द, चना, अरहर, मटर, कुलधी, लेबिया आदिका शिम्बी धान्य कहते हैं। २ शमीवृक्ष, सफेद कीकर। शमी देखो। (पु०) ३ अन्धकके एक पुत्रका नाम। (हरिनंश) ४ उशीनरके एक पुत्रका नाम। (भाग० हारश २१) ५ यह या शहरूप कमें। (शृक् अप्रार)

शमिक (सं० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम। (पा ४।१११०४)

शमिका ( सं ॰ स्त्रो॰ ) शमीवृक्ष ।

शमिज (सं॰ पु॰) लाल कुलधी।

शमिजा (सं० स्त्री०) १ लाल कुलधी। २ शिम्बी धान्य। शमित (सं० त्रि०) शम-क। १ जिसका शमन किया गया हो। २ शान्त, ठहरा हुआ।

शमितृ (हां० ति०) शम तृच्। १ निवारकः, शान्तिकारक। २ यक्तमे पशुका बलिदान करनेवाला।

शमिन् (सं० क्षि०) शमो विद्यतेऽस्य शमः इन्। शान्त, शमगुणविशिष्ठ।

े शमिप**स ( सं० क्ली०** ) पानीमें होनेवाली लजालू नामकी स्रता ।

शमिपत्ना ( सं० स्त्री० ) शमिपत्र देखो।

शमिर (सं० पु०) १ शमीवृक्ष । २ से।मराजी, बकुची । शमिरीह (सं० पु०) शिव, महादेव ।

शमिला ( सं० स्त्रो० ) चमेलीको जातिका एक प्रकारका पौधा।

Vol. XXII, 154

श्। मिष्ठ (सं । ति ।) अयमनधे। रतिश्येन शमः। दे या बहुतो में जो बड़ा शान्त हो।

शिमाठल (सं० क्की०) एक स्थानका नाम शमी (सं० स्त्री०) खनामस्यात सकारक वृक्ष, छिकुर, छोंकर। इसे महाराष्ट्रमें शमी, खैरी; किलुक्नमें विण, कावित्र और उटकलमें शुमी कहते हैं। संस्कृत पर्याय— शक्तफला, शिवा, शक्तफलो, शांता, तुङ्गा, कचरिपुफला, केशमथनो, ईशानी, लक्ष्मी, तपनतनया, इष्टा. शुभकरी, हिवर्गम्था, मेध्या, दुरितद्मनी, शक्तफलिका, समुद्रा, मङ्गल्या, सुरिम, पापशमनी, भद्रा, शङ्करो, केशहन्त्री, शिवाफला, सुपता, सुखदा। यह छोटी और बड़ोके भेदसे दो प्रकारको है।

यह बङ्गाल और विहारमें सर्वत्न, प्रायोद्वीपकं पश्चिम, भावा (ब्रह्म) और सिंहलमें बहुत पाई जाती है। इसकी लक्षडो बहुत कुछ खैरकी लकड़ीसे मिलती जुलती है, किंतु इसमें बहुतसे छोटे छोटे छेद होते हैं। इसकी डालसे खैरकी तरह एक प्रकारका लासा पाया जीता है। इस जातिके लाल पत्तेवाले वृक्ष अग्निगर्भा कह-लाते हैं।

पक और प्रकारकी शमी है जिसे अङ्गरेजीमें Proso pis spicigera कहते हैं। इसका आकार मंकोला होता हैं। पंजाब, होता हैं भौर डालियां करोली होती हैं। पंजाब, सिन्धु, राजपूताना, गुजरात, बुन्देलखण्ड और दाक्षिणात्यकी प्रान्तरभूमिके जिस स्थानकी मिट्टी अलहीन और किन होती है, वहां यह चृक्ष उत्पन्न होते देखा जाता है। बीज अथवा उसकी डाल कार कर गाड़ देनेसे पेड़ लगता है। पेड़की जड़ बहुत लम्बी होता है। १७७८ ई०में पेरिस नगरकी विख्यात प्रदर्शनीमें इस जातिके एक प्रकारके पेड़की ८६ फुट लम्बी जड़ दिखलाई गई थी। वह ठीक समान भावमें ६४ फुट मिट्टी छेद कर नीचे जाती है।

इसके तनेकी छिल देने अथवा छोटी छोटी डाल काट देनेसे वहां एक तरहका लासा निकलता है। Pharmacographia Indica प्रम्थके रचिताने रासाय-निक परीक्षा द्वारा इसकी मेक्सिकोके Mozquit gum नामक दुरुषके समान गुणिशिश्च निक्रपण किया है। इसकी छाल चमड़ा साफ करने और रंगनेके काममें भावी है। इसकी छेमी पञ्जाबमें भीषधार्थ व्यवहृत होती है। इसके छिलकेमें कीटविशेष क्षारा बड़े बड़े स्पञ्जकी तरह एक प्रकार की गांठ उत्पन्न होती है। वह बाजारमें "खरनाकी दिग्दी" नामसे परिचित है। यह सङ्कोचन गुणविशिष्ट है। पेड़का छिलका पीस कर वातव्याधिपीड़ित प्रत्थिमें प्रलेप देनेसे बहुत लाभ पहुंचता है।

छेमोका बोज पकने पर सभी लोग खाते हैं। कड़नी छेमीमें घो, प्याज और नमक खाल कर गरीब आदमी तरकारी बना कर खाते हैं। कभी कभी उसमें दही मिला कर खाते हुए भी देखा गया है। १८६८-६६ ई०में राजपूतानाके दुर्भिक्षेप इसकी कडची तथा सुबी छाल कं चुरकी पीठी बना कर लोगों ने प्राणरक्षा को थी। पेडकी पत्तियां समेत छोटी धाळ और छीमो ऊंट, गाय में से, बकरे, मेडे आदि पालतू पशकी प्रधान खादा है। देरा इस्माइल लाँ और सिन्धुनदके पश्चिम पारस्य देशों में शीतके समय तृणादि न मिलनेके कारण इसकी सुबी पत्तियां ही साधारणतः पालतु पश्के लिये च्या-हत होती हैं। इसके एक क्युविक फुट काष्ठका वजन ५८ पौंड होता है। इससे गाड़ी और घरके सामान तैयार होते हैं। इसमें उवलनशक्ति अधिक है। इस कारण बहुत रे जलावनमें शमीकाष्ठका ही व्यवहार करते हैं। ब्राएडस साहबका कहना है, कि १३७४ पौएड श्वीकाष्ट्र, १३८८ पौएड बाटलाकाष्ट्र और १६२७ पौएड इमलीका काछ एक ही समयमें समपरिमाण जलका उबालता है।

पञ्जाबवासी साधुओं के समाधिस्थलमें समीवृक्षकी गाड़ देते हैं। राजपूताने में वर्णमें एक बार राजा, महाराज, सामन्त ठाकुर और प्रजावर्ग बड़ी धूमधामसं शमीवृक्षकी पूजा करते हैं। वहां पूजाके लिये एक स्वतन्त्र शमीवृक्ष निर्दिष्ठ रहता है। हिन्दूमात्र ही शमीवृक्षकी सम्मानको दृष्टिसे देखते हैं। व्रतराज नामक व्रतविषयक प्रन्थमें लिखा है. कि आश्विन शुक्कपक्षीय दशमी तिथिमें शमीपूजा करनी होती है। विराटनगरमें अझातवासके समय पाएडवों ने शमीवृक्ष पर ही अखादि

रखेथे। वे सब अस्त्र सर्पके करमें उस मृक्ष पर थे। जनसाधारणका विश्वास है, कि शमी भगवतीकर्पमं उत्पन्न हुई है। शमीकाष्ठ समिधकर्पमें तथा पत्न गण-पतिकी पूजामें व्यवहृत होते हैं। गणेशपुराणमें शमी-माहातम्य वर्णित है।

वैद्यक्रमतसे इसका गुण—रुक्ष, क्याय, रक्त, पित्त और अतिसारनाशक । फलका गुण—गुरु, स्वादिष्ट, उच्च और केशनाशक । (राजनि॰) भावप्रकाशक मत-से इसका गुण—तिक्त, कटु, शीतल, कवाय, रेचक, लघु, कम्प, कास, श्रम, श्वास, कुछ, अर्थ और कृमिनाशक । (भावप०) इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और किन होती है। प्राचीनों का विश्वास है, कि सूखी लकड़ीमें अग्न गुप्तभावमें रहती है। (मन् प्राथ8७, रघु ३:६) वैदिक गुग्पें शमीकाष्ठ घिस कर अग्न उत्पादन की जाती थो। इस सम्बन्धमें एक व्याख्यान भी प्रचलित है कि पुद्धरवाने अश्वत्थ और शमीवृक्षको शास्ता रगड़ कर जगत्में सबसे पहले अग्न उत्पन्न की थी।

२ शिम्ब, सेम । ३ से। मराजो । ४ कर्म । मृक ६।२।२) शमी—वर्म्बई प्रे सिडेन्सीके राधनपुर सामन्त राज्यका एक नगर। यह अक्षा० २३ ४१ १५ उ० तथा देशा० ७१ ५० पू० सरस्वती नदीके किनारे अवस्थित है। शमीक (सं० पु०) एक प्रसिद्ध क्षमाशील ऋषि। कहते हैं, कि परिक्षितने इनके गलेमें एक बार मरा हुआ सांप डाल दिया परन्तु ये कुछ न बें ले। इनके लड़के भूंगी अधिके अपने पिताको दुईशा देख कर कृद्ध हो शोप दिया कि आजके सातवें दिन मेरे पिताके गलेमें सपे डालनेवालेको तक्षक डसेना। कहा जाता है, कि इसी शापके द्वारा तक्षकके काटनेसे राजा परिक्षितको सृत्यु हुई थी। (भाग० १।१८ अ०)

शमीकुण ( सं० पु० ) शमी-कुण । ( पा पारार४ ) पका हुआ शमी फल ।

शमीगर्भा (सं ० पु० ) शम्या गर्भः । १ ब्राह्मण । २ अम्नि । शमीजात (सं ० त्नि० ) शमीगर्भा । (इरिवंश )

शमीधान (सं क्ही ०) शमीधान्य देखी ।

रामीधान्य (सं० क्ली०) शमी यज्ञादिकर्म, तद्र्धः धान्यं। शिम्बी धान्य। मुंग, राजमाब, तिल गौर कुल थो आदिको शमीधान्य कहते हैं। पर्याय —शमीन, शिम्बिन, शिम्बातर, स्पा, वैदल। गुण-मधुर, रुक्ष, कषायरस, कटुपाकी, बातवर्द्धक, कफिपत्तनाशक, मलमूलवर्द्धक और शैत्यगुणविशिष्ट। शमीधान्यमें मूंग और मस्र कुछ आध्मानकारक है, इसके सिबा और सभी अधिक परिमाणमें आध्मान उत्पन्न करते। (भावमकाश)

राजवलुभ नामक वैद्यक प्रश्यमें लिखा है, कि एक वर्णका शमीधारंय सबसे उत्तम, उससे ऊपरका बात-वर्द्धक और रुक्ष तथा नया शमीधारय प्रायः गुरु होता है। किरतु इनमें जी, गेहुं, उड़द और नया तिल हो प्रशस्त है। वह जितना ही पुराना होगा उतना ही विरस, रुक्ष और गुणभ्रष्ट होता है। विभिन्न ऋतुज, व्याधिविपन्न, असम्यक्परितुष्ट, अनाक्षित या कर्र्य स्थानमें जात और अभिनव धान्यादि वैसा गुणशाली नहीं होता।

शमोनहुषी ( सं० स्त्री० ) द्यावा पृथ्वी, खगैमत्यै । ( श्वक् १०)६२।१२ )

शमीपता (सं क्लो ) शम्याः पत्नाणीव पत्नाणि यस्याः । लज्जालुलता, लज्जावती नामकी लता । शमीप्रस्थ (सं ० पु०) स्थानभेद । (पा ६।२।८७) शमीप्य (सं ० ति०) शमीविशिष्ट, शमीनिर्मित । शमीर (सं ० पु०) हस्वा शमी । (कुटीशमीशुपडाभ्यो रः । पा १।३।८८) इति रः । शमी वृक्ष । शमीरकन्द (सं ० पु०) वाराहीकन्द, चमार आलू । शमीवत् (सं ० पु०) ऋषिभेद । (पा १।३।११८) शमीमन्दार (सं ० क्लो०) शमी और मन्दारवृक्ष । पूर्वाकालमें शमी और मन्दार वृक्षका बड़ा आदर था । ऋषियोंने इसका माहात्म्य कीर्रान किया है । गणेश-पुराणके को इंख्युडके ३७ अध्यायमें इसका विषय सिवस्तार वर्णित है ।

शमेश्वरी (सोमेश्वरी)—आसाम प्रदेशके गारी पहाड़ जिलेमें प्रवाहित एक नदी । तुरा नामक शैला-वासके पाससे निकल कर धोरे धोरे पूर्वकी ओर घूम तुरा शैलके उत्तर चली गई है, करनोंसे मिल कर मैमनसिंह जिलेकी समतल भूमि पर शाई है। इसके बाद घोर मन्धर गितसे वह सुसङ्ग परगनेको कङ्कनशेमें मिलो है। गारो पक्षा पर शमेश्वरो जैसो बड़ो और जनसमाजको उपयोगिनो नही और कोई नहीं है। इस नदोसे गारोपर्धातके अधित्यकादेशके सिजू पर्यन्त जाया जा सकता, उसके बाद आगे बढ़नेका कोई उपाय नहीं है। यहां पक दानेदार पत्थरका स्तर रहनेते नदी जल प्रतिहत हो कर प्रपाताकारमें गिरता है। इस प्रपातको पार कर फिरसे छोटी छोटा नाव पर चढ़ उक नदीसे बहुत दूर चले जाते हैं। शमेश्वर उपत्यकाका अन्धेषण कर पत्थरके नीचे कीयलेको खान पाई गई है। नदोतोरवर्सी स्थानमें बढ़िया चूनापत्थर मिलता है। चहां चूना-पत्थरके स्तरमें बड़ी बड़ी गुढ़ा देखो जातो है। सिजुके पास भी ऐसी एक गुहा है जिसके भीतरसे एक छोटा पहाड़ो फरना निकला है।

इस नदोमें बड़ी बड़ी मछली पाई जाती है, जिसे गारोजाति बड़े चावसे काती है। शम्मोप्य (सं० क्की०) संवपन अथवा सम्यक् प्रकारसं

भूमि पर पतन । (अथव शाहपाइ)

शम्पक (सं • पु • ) शाष्यमेद ।

शम्पदा (सं० स्त्री०) वृद्धि नामकी ओषि।

शभ्या (सं ० स्त्री० ) विद्युत, विज्ञली।

शम्पाक (सं० पु०) १ आरम्बध, अमलतास । इसका फल स्वादुपाक, अम्निवलकारक, स्निम्ध और वातिपत्त-हर होता है। (सुभृतस्०) २ विपाक । ३ यावक, अल-कक, आलता । ४ रम्धन । ५ हस्तिनापुरवासी एक आस्राण । (महाभारत)

शम्पात (सं• पु•) १ आरम्बघ, अमलतास । २ अभि-शम्पात ।

शम्ब ( सं ॰ पु॰ ) शम् वन् ( शमे व न । उण् ४) ध्रा शमस्य स्पेति शं व, ( शंकं म्यां वभयुस्तितृतयसः । पा ५। ११२८) १ इन्द्रका वज्र । ( ऋक् १०।४२।७) २ लोहं की जंजीर जो कमरके चारों तरफ पहनी जाय। ३ प्राचीन कालको नापनेकी एक माप । ४ नियमित कपसे हल जोतनेको किया । ५ दिहा। (ति॰) ६ माग्यवान्।

मैमनसिंह जिलेको समतल भूमि पर भाई है। इसके । शम्बर (सं० क्लो०) १ सलिल, जल । २ वत । ३ विसा

(नानार्थरत्नमाला ) ४ चित्र । ५ बौद्ध व्रतिविशेष । (हेम बीर शिव) ६ मेघ, बादल । (पु०) ७ मुगविशेष, शम्बर मृग । ८ दैत्यविशेष ।

ऋग्वेदकं १म और २य मएडलमें लिखा है, कि जब इन्द्रने शुष्ण, पित्रु, कृयय और वृत्त इन चार असुरों-को संव्राममें मारा, उस समय उन्होंने शम्बरासुरकी पुरीको भी तहस नहस कर डाला था। इस दुर्घ टनाके बाद शम्बर इन्द्रके भयसे डर गया और बहुत दिनों तक पर्धत गुहामें लिपा रहा। ४० यर्ष तलाश करनेके वाद इन्द्रने उसे पकड़ा और मार डाला।

भागवतमें लिखा है, कि रुक्मिणीगभ ज सद्यः प्रसूत श्रीदृष्णके पुत्र प्रद्युम्नको शम्बरासुरने चुरा कर समुद्रमें फेंक दिया। वहां एक मछली उस बालकको निगल गई। कुछ समय बाद एक घोवरने उस मछलोको एकड़ा और शम्बरासुरको उपहारस्वरूप दे दिया । पाचकों ने मछलोके पेटमें दिव्य बालमूर्ति देख एक दूसरी पाचिका मायावतोको इस बातको खबर दो। यह मायावती कामपरनी रति थी, रुद्रकोपसे दग्ध पतिको युनः-प्राप्तिको प्रतीक्षामें उस रुद्रके कथनानुसार हो वर्रामान शम्बरके घर सूपकार्यमें नियुक्त थी। मायावतीने जब पाचकों के मुखसं सुना, कि मछलोके पेटसे बालक निकला है, तब वह नारदके पास गई और उनसे कुल वृत्तान्त कह सुनाया । तुम्हारा पति कामदेव ही प्रध्नम्नरूपमे जन्म ले कर चिरशत शम्बरके षड्यन्त्रसे ऐसी हालतको प्राप्त हुआ है। यह सुन कर मायावती बड़े यत्नसे उसका लालन पालन करने लगी। बालक जब बड़ा हुआ, तब भाया-वतीने उसका तथा अपना पूर्ववृत्तान्त और शम्वरके निष्द्रर व्यवहारका हाल शुक्से आखिर तक कह सुनाया। पीछे उसने उस बालकसे यह भी कहा, कि ऐसे परम दुराचार दुर्जय दुर्द्ध शक्त को क्षण भरके लिये भी इस संसारमे रहने देना उचित नहीं । अतएव मुक्तसे सर्वा-मायाधिनाशिनी मायाविद्या लेकर शम्बरको मारनेका उपाय सोचो ।

मायावतीकी प्ररोचनासे युवकने वैसा हो करनेको प्रतिशाकी। एक दिन वह शम्बरके पास हटात्जा पहुंचा और उसको खूब फटकारो। शम्बरने कृद हो उस पर गदा चलाई, इस प्रकार दोनों में घोर युद्ध चला। पीछे उस युवकने एक तेज तलवार उठाई मौर किरोट तथा कुएडलके साथ शम्बरका शिर काट डाला। (भागवत १०।५५)

६ मतस्यविशेष । १० शैवविशेष । ११ जिनमेद । १२ युद्ध । १३ श्रेष्ठ । १४ चित्रक वृक्ष । १५ लेग्ध । १६ अर्जा नवृक्ष । १७ तालवृक्ष । १८ पर्वतभेद ।

१६ अर्जु नवृक्ष । १७ तालवृक्ष । १८ पर्वतमेर । शम्बर (शम्भर) राजपूतानेके अन्तर्गत एक बड़ा हुद्। यह अक्षा॰ २६ ५२ तथा देशा॰ ७४ ५७ से ७५ १६ पू॰-के मध्य अवस्थित है। अजमीर राज्यसे ४० मोल उत्तर-पश्चिम जहां आरावली गिरिश्रेणोकी उत्तरदिग्वाहिशो शाखाओं में एक बड़ी अववाहिकाकी सृष्टि की है, ठोक उसी गर्भ से इस हदकी उत्पत्ति है। इससे जल निकलने का रास्तानहीं है। वर्षा ऋतुमें जब यह भरा रहता हैं, उस समय इसकी लम्बाई २० मोल और चौड़ाई ३से १० मोल तक होती है। उस समय कहीं कहीं १से ४ फुट जल गहरा देखा जाता है। वर्षाके बाद भांद्र बीर आश्विन माससे ही इसका जल सुखने लगता है। कार्त्तिकसे वैशाख तक एकदम सुख जाता है। केवल पक मील लंबे और आध मील चौड़े स्थानमें जल रहता है। हरका मध्यस्थल पाश्येवत्ती स्थानीसे कुछ अधिक गहरा दै, इस कारण यहांका जल कभी भी नहीं सुखता। यहांके लोग इसे 'घनभएडार' कहते हैं। यही विपरीत ओर 'माता-की देवी' नामक एक पर्वतशिखरके दक्षिणो किनारेको भेद कर हृदगभंकी और दौड़ गया है। यह धनभाएडार पूर्व-पश्चिममें विस्तृत है।

हद बारों ओर चूनपत्थर और लवण पर्धतसे घिरा है, इस कारण इस स्थानकी भूमि अनुर्धर तथा वृक्ष लतादि परिश्रुम्य महस्थली सद्वश हैं। इसके बीच बोचमें पामींय स्तर ( Permain system) का पत्थर दिखाई देता हैं। जनसाधारणका विश्वास है, कि लवण-मय पथरीला जलप्रवाहसे विभौत हो कर हदके जलको लवणाक्त बनाता है। हदकी मिट्ठो काली है।

त्रीध्मऋतुमें इदका प्राकृतिक सीम्दर्य बड़ा ही मनोहर और विस्मयोद्दीपक है। दक्षिणदिशाके अववाहिका देशमें जा सब छै।टी छोटी बालुकी भीत दिसाई देती है, उनमेंसे किसी एकके ऊपर खड़ा हो कर चारों और दे खनेसे आगे और पीछे विस्तीणं तुषारावृत स्थान सा नजर आता है। केवल खएड खएड जलंदाशि और उन सब स्थानोंमें उतरनेके रास्तेको छोड़ और कुछ भी उस रजतधवल प्रान्तरकी एकाप्रताको भङ्ग करनेमें समर्थ नहीं है। यथार्थमें वह स्थान तुषारमिएडत नहीं है, मिट्टोके ऊपर नमकके पड़ जानेसे ऐसा सफेद फूलके विद्यावनकी तरह दिखाई देता है।

इस स्थानसे नमक उत्पन्न होता है, इस कारण बहुत पहले हीसे हिन्दू और मुसलमान राजे इस मूल्य-वान् सम्पत्तिको अधिकार करनेकी कोशिश करते आ रहे थे। मुगल सम्राट् अकवरशाह और उनके वंशवरोंके शासनकालसे ले कर अहादशाहको दिवली सिंहासनाधि-कार तक किसी राजदरबारकी देखरेखमें यह नमक वनाने की कारजोना खुला था। आखिर वह जयपुर और जीधपुरके राजपूत राजाओं के हाथ आवा। १८३५ ई०-से १८४४ ई० तक राजपूतींने अङ्गरेजी राज्यसीमाकी अतिक्रम कर नाना स्थानोमें उपद्रव मचाया। इकैतोंके अत्याचारका दमन करनेके लिये इस समय पृटिश-सर-कारको बहुत क्षतिप्रस्त होना पड़ा था। उस क्षतिपूर्ति के लिये भारत सरकारने लवण बनानेका भार अपने द्वाथ ले लिया। किन्तु १७वीं सदीसे जयपुर और जाधपुरकी राजसरकार जिस तरह लवण बनाती आ रही थी, १८७० ई० तक यह उसी तरह बनाती रही। पीछे अंगरेज सरकारने उक्त दोनों राजाओं से एक स्वतन्त्र सन्धि कर लो और उसी सन्धिके अनुसार वह स्थान इजारा ले लिया। इस हर्का पूर्वी किनारा और दक्षिणका कुछ अंश जयपुर और जे।धपुरकी मिलित सम्पत्ति है, किन्तु बाकी सभी जयपुराधिपके अधिकृत

मिद्रीके जपर नमक पुर जानेसे मजूर होकरी है कर हरके किनारे आते और नमककी पपड़ीको टोकरीमें भर कर कारखाना है जाते हैं। वह नमक स्थानके गुणा-नुसार तथा द्रव्यविशेषके आणविक संमिश्रणके कारण लाल नोल वर्ण धारण करता है। कभी छिछ्छे छोहे के कड़ाहमें और कभी गहरे चहवच्चे में नमकका पानी डाल कर नमक बनाते हैं। इसे जनसाधारण शम्बर या सामर नमक कहते हैं। पंजाब, युक्तप्रदेश और मध्य-भारतके हिन्दू प्रधान देशों में यह लवण प्रधानतः प्रच-लित है। जयपुर भीर जाधपुरके मिलित शासनाधिकार-में स्थापित शम्बर नगर और हदके दूसरे किनारेमें अव-स्थित जाधपुर।धिकृत नथा भीर गुधा नगरके साथ राज-पूताना-मालव रैलवेका संयोग होनेके कारण यहांका नमक दूसरे दूसरे स्थानेंमें भी भेजा जाने लगा है।

१८वीं सदीके आरम्भमें जो सब बिदेशी भ्रमण-कारी और देशीय तीर्थयाक्षी शम्बर हुद देख गये थे, उनके थियरणमें लिखा है, कि यह हुद लम्बाईमें ५० मील और चौड़ाईमें १० मील था। अभी उसका आकार बहुत छोटा हो गया है।

शम्बर—राजपूतानेके शम्बरहृद्के किनारे अवस्थित एक नगर। यह जयपुर और जोधपुरराजके अधीन है। जयपुरनगरसे यह ३६ मोल दक्षिण-पश्चिममें पड़ता है। यहां राजपूताना-मालव रेलवेकी शम्बर शाकाका एक स्टेशन है।

शम्बरकन्द ( सं ० पु॰ ) शम्बरः नामकः कम्दः । बाराही-कम्द, श्करकम्द ।

शम्बर चन्द्रन (सं० क्की०) एक प्रकारका चन्द्रन जो शम्बर पर्धत पर होता है। इसे शबर या वर्ष र चन्द्रन भी कहते हैं। पर्याय—कैरात, बहलगंध, बल्य, गम्ध-काष्ठ, कैरातक, तैलगंध। गुण—शीतल, तिक, उष्ण तथा चात, शलेष्म, श्रम, पिस, विस्फोटक, पामादिकुष्ठ, तुष्णा, ताप और मोहनाशक। (राजनि०)

शब्बरदेशज ( सं• पु• ) शुक्करोध, सफेद लोध। (वैशकनिम०)

शम्बरपादप (सं ॰ पु॰) शुद्धरोध्र, सफेद लोध। शम्बरमाया (सं ॰ स्त्री॰) १ दन्द्रजाल, जादू। २ शक्ति। शम्बरस्द्रम (सं ॰ पु॰) शम्बरं स्द्रपति स्द-ल्यु। कामदेव।

शम्बरहत्य (सं॰ क्ली॰) शंबर-हन क्यप्। शंबर-हनभ, शंबरवध। (ऋक्११२।१४)

शम्बरारि ( सं• पु•) शंबरस्यारिः। १ शंबरका शस

Vol. XXII 155

अर्थात् कामदेव, मदन। २ प्रशुप्त जो कामदेवके अव-वार कहे जाते हैं।

शम्बराहार (मं० पु०) वनवदर, भरवेरी । शम्बरी (सं० स्त्रो०) १ आखुवर्णी लता, मूसाकानी । २ माया । ३ श्रुतश्लेणोक्षुप । ४ द्रवस्तीक्षुप, बड़ी वस्ती, बगरेंडा ।

शम्बरोगन्धा (सं० स्त्री०) वनतुलसी, बर्बरो । शम्बरोद्भव (सं० पु०) शुक्करोध्न, सफेद लोध । (वामट उत्तरस्थान)

शम्बल (म'० पु॰ ह्यो०) शम्ब-कलच् (उष् ११९०८) १ कुल । २ यात्वाके समय रास्तेके लिपे भोजन-सामग्री, पाथेय । ३ तट, किनारा । ४ ईब्यां, द्वेष । ५ शम्बर देखो ।

गम्बलपुर (सम्बलपुर) — विहार और उड़ोसेका एक जिला।
यह अक्षा० २०'8५ से २१'५७ उ० तथा देशां० ८२'३८ से
८४' २६ प्०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३७७३
वर्गमील है। इसके उत्तरमें छोटानागपुर, पूर्व और
दक्षिणमें कटक जिला तथा पश्चिममें बिलासपुर और
रायपुर जिला है। यह छत्तीसगढ़ विभागकी पूर्व सीमा
पर अवस्थित था। शम्बलपुर शहरमें जिलेका विचारसदर प्रतिष्ठित है।

पहले यह छत्तीसगढ विभागके अन्तर्भु क था, किन्तु प्राकृतिक, भीगोलिक या ऐतिहासिक संस्रव ले कर गणना करनेसे उसे छत्तीसगढ़के सोमावद्ध नहीं कर सकते। खालसा या गवर्मेण्टके अधिकृत जिलेका अंश महानदीके उपत्यकादेशमें फैला हुआ है तथा यह वामड़ा, करोण्ड, पटना, रायगढ़, रेराख़ोल और शारणगढ़, शोनपुर हन सात सामन्तराज्योंके केन्द्रक्रपमें गिना जाता है।

इस जिले सर्वात गएडशैलमाला दिखाई देती है। पर्वातोंके नीचे भी ऊँची नोची जमीन है। यहांका 'बड़ा पहाड़' ३५० वर्गमील विस्तृत एक गिरिश्रेणी है। देवी-गढ़ इसकी सबसे ऊंची चीटी हैं। समतलक्षेत्रसे इसकी ऊंचाई प्रायः २२६७ फुट है।

ऊपर जिन सब गएडशैलमालाओंका उल्लेख किया गया, उनका अधिकांश महानदीकी मोड पर अवस्थित

है; मानो वह नदी पर्वतिंको चारों ओरके घेरे हुई है। किन्तु दक्षिण पश्चिमको ओर एक शैलश्रेणो ३० मोल तक जा कर सिंघोड़।घाट नामक गिरिसङूट तक चलो आई है। इस स्थानसे रायपुरसे शंबलपुर जानेका रास्ता घुम गया है। सिंघोडाघाटसं गिरिश्रेणी दक्षिण जा कर फुलकरसे पुनः पश्चिमकी ओर घमी है। इस फुलफरमें हो विख्यात गों इ डकैनोंका वास है। सि'घोड़ासङ्कटवे छत्तीसगढ़के सभ्यसेनादलके साध असभ्य गोंडसरदारोंका कई बार युद्ध हुआ था। १८५७ कं गदरके समय शम्बलपुरमें शांतिस्थापनके लिये अङ्गरेज-सेनापति कप्तान उड, मेजर सेक्सपियर और राइवोत् दलबलके साथ इसी राहसे ले परेना एट गये थे। दुर्द्ध विद्रोहियोंने इस गिरिसङूटवें अङ्ग-रैजीसेनादलको अच्छी तरह परास्त किया था। इसके सिवा भाडघाटीकी गिरिमाला भी विशेष उल्लोखयोग्य है। यह संबलपुर नगरसे १० कोस उत्तर छोटा नागपुर जानेके रास्तेको पार कर गई है। इस शैल पर भी उस समय विद्रोहिदलने एक दुर्भेद्य व्यूह रका था। इसका सर्वोडवशिखर १६६३ फुट ऊंचा है। दक्षिणको ओर महानदोको एक सीधमें कुछ गएडशैल खण्ड खण्ड भावमें ३० मील तक फैले हुए हैं। उनमेंसे मन्धर १५६३ फ़ुट और बोदापाली २३३१ फुट ऊंचे हैं। जिलेमें जो सब खण्डशील विराजित हैं, उनमें सुनारि १५४६ फुट, बेला १४५० फुट और रसोड़ा १६४६ फुट ऊंचे हैं।

किंवदस्ती है, कि राजा नरसिंहदेवके भाई बलराम देव शम्बलपुरके प्रथम राजा थे। महाराज नरसिंददेव पटनाके १२ वें राजा थे। वे उस समय गढ़जात राज्यों में प्रधान थे। पटना देखो।

राजा बलरामने अपने भाईसे महानदीकी उङ्ग शाखा-के दूसरे किनारे अवस्थित जङ्गलप्रदेश जागीरस्वकत पाया था। उस जङ्गलको काट कर उग्होंने वहां एक छोटा रोज्य बसाया तथा अपने बाहुवलसे सरगुजा, गङ्गापुर, बोनाई और बामझा-राजाओं को युद्धमें परास्त कर अपनी राज्यसीमा बढ़ाई थी। उनके बड़े लड़के हरिनारायण देव १४६३ ई०को पितृसम्पिक्क अधिकारी हुए; उन्हों ने छोटे लड़के मदनपालको वर्समान शोनपुरराज्य दें दिया था। उन्होंके गंशघर आज भो उस सम्पत्तिका भोग कर रहें हैं।

हरिनारायणके बाद दो सदी तक शम्बलपुर राज्यकी खूब श्रीवृद्धि हुई तथा उसके साथ ही साथ पटनाका प्रभूत प्रभाव जाता रहा। शंबलपुर-राजशक्तिने इस समय बलवीर्धामें पुष्ट हो सामन्तराज्योंमें शीर्ध-स्थान अधिकार कर लिया था। १७३२ ई०में राजा अभयसिंह शम्बलपुर सिंहासन पर अधिष्ठित ध्रुए। सर्वे-प्रासी महाराष्ट्रशक्ति जब इस सामन्तराजवुञ्जके राज्य पर चढ़ाई करनेके लिये तय्यार हुई, तब राजा अभयसिंह ने महाराष्टीय सेनाके विरुद्ध दृथियार परास्त किया। इस समय मराठा-सरदारने कुछ बड़ी कमाने कटकसे महानदीके रास्ते नागपुर भेज दी। शंबलपुर राजमन्त्री अकबररायने यह संवाद पाकर कमान दखल करनेका संकट्प किया। उन्होंने खुपकेसे पडयम्त्र करके नाविकांके द्वारा नावकी पेंदीकी कटवा दिया जिससे कमानके साथ कमानवाही सेना गर्भार जलमें हूब गया। पीछे अक्षवर रायने कमानेंको समुद-मेंसे निकाल कर शंबलपुर दुर्गमें स्थापित किया। नाग-पुरपतिको जब यह समाचार मिला, तब उन्होंने शांबल पुरवितको द्रग्ड देने तथा कमानेंको फिरसे द्वल करने के लिये मराठो सेना भेजो थी। दुःखका विषय है, कि शंबरपुरमें भा कर सभी युद्धमें खेत रहे। जा बच गये थे, उन्होंने नागपुरमें भाग कर प्राणरक्षा की थी।

१६६७ ई०में अभयसिंहके वंशधर जेठसिंहके शासन-कालमें फिरसे महाराष्ट्रदलके साथ शंकलपुरराजका विवाद खड़ा हुआ! इस समय नागपुरराजके आहमीय नानासाहब दलबलके साथ जगन्नाथदंवके दर्शनके लिये पुरीधाम आते। सारनगढ़, शंबलपुर, शोनपुर और ब उदके अधिवासियोंने इसी मौकेमें नानासाहब पर आक्रमण कर दिया। नानासाहब जरा भी न डरे और सम्मुख युद्धमें डट गये। विपक्ष दलकी गतिविधि देख कर वे कटकसे लीट आये थे। यहां कुछ मराठी सेना को अपने दलमें मिला कर वे दृने उत्साहसे सामन्त सरदारोंको आक्रमण करने अमसर हुए। होनां दलमें कई बार घमसान युद्धके बाद नानासाहबने शोनपुर-सर-दार पृथ्वीसिंह और बउदके सरदारको की दकर लिया। इस समय वृधिकी मूचलाधारसे सेनादलको भारी कछ भोगना पड़ा था । महाराष्ट्र सेनाको इस कारण आगे बढ़नेका साहस न हुआ। वर्षाके बाद नानासाहब नघ-बलसे बलवान हो शम्बलपुर राजधानीके सामने आ धमके और महाराष्ट्रसेना द्वारा नगरका अवरोध किया।

इधर राजा जेठिसंहने पूर्वाह्नकालमं महाराष्ट्रसेना-का आगमन संवाद पा कर दुर्गको अच्छी तरह सुरिक्षत कर लिया। पांच मास अवरोधके बाद नाना साहबने दीवालको लांघ और सलमाईका द्वार तोड़ दुर्गमें प्रवेश किया। यहां दोनों दलमें घेर संघर्ष उपस्थित हुआ। युद्धमें शंवलपुरराज पराजित हुए। दुर्ग मराठोंके हाथ लगा। राजा जेठिसंह और उनके पुत्र महाराज शा बन्दी हो कर नागपुरमें लाये गये।

इस समय नागपुरराजकी ओरसे भूपसिंह नागक एक मराठा जमींदारने शांबलपुरका शासनभार अपने हाथ लिया। मीका देख कर उन्होंने अपनेको स्वाधीन राज कह कर घे। वित कर दिया। नागपुरर्वात इस पर वड बिगडे और उन्हें दएड दैनेक लिये महाराष्ट्रसेना को भेजा। भूपसिंहने कोई उपाय न दंख सामन्तराजकी शरण ली और उनकी सहायतासे सिंघाड़ा-सङ्कटमें महा-राष्ट्र दलको परास्त किया। नागपुरमें यह संवाद पहुं-चते ही नागपुरपतिने चामरा गांवधिया नामक एक महाराष्ट्रसेनापतिके अधीन फिरसे एक दल सेना भेजी। भूवसिंहने वहले गांवथियाका प्राप्त जला दिया था। यह ले कर दोनोंमें कट्टर दुश्मना थी। गांविधयाने दल-वलके साथ आ कर सि घोड़ा-सङ्कटको अधिकार कर लिया और भूपिस इको इटाया। युद्धमं हार खा कर भूवसिंह शंबलपुर भाग आये। यहांसे वे राजा जेडिस इकी रानीको ले कर कोलाबोराकी और भागे और महाराष्ट्रकोधसे आत्मरक्षा करनेकी कोशिश की। इसके बाद उन्होंने रानीकी ओरसे अंगरेजींकी सहायता मांगी। १८०४ ई०मे रामगढ्के राज सैन्यके साथ अंग-रेज सेनापित कप्तान राफसेज शंबलपुर भेजे गये। नाग-पुरराज रघुजी भोंसलेने भंगरेजोंके इस व्यवहार पर विरक्त हो अंगरेज गवर्मेण्टको स्चित कर दिया, "मेरे लब्ध राज्यमें अंगरेजोंको प्रतिपक्षता करनेकी कोई जक रत नहीं।" अंगरेज गवर्मेण्टने पूर्वस्वोद्धत सम्धिके अनुसार नागपुरपतिको शम्बळपुर छोड़ दिया।

इस समयसे शम्बलपुर जिला कई धर्षों के लिये मराठोंके शासनाधीन रहा। राजा जेठिस ह और उनके लड़के उस समय चंदामें घंदी थे। किन्तु मेजर राफसेजने शंबलपुरसे या कर जेठसिंहकी भवस्था-का वर्णन करते हुए अंगरेज गवमे ण्टले इस बातका निचेदन किया, कि शाक्वलपुर राज्य जेठिस हके। मिलना चा हिये। फलतः १८१७ ई०में जेठिसि ह पुनः शंबलपुर-के सिंहासन पर बैठे, किन्तु एक वर्ण बाद ही जेठिस ह-की मृत्यु हुई। कई प्राप्त तक शम्बलपुरराज्य राजशन्य रहा तथा अ'गरेज गवमेंण्टने उसका शासनकार्या परिदर्शन किया। आखिर अंगरेज गवमे पटके अनुप्रहसे महाराज शाह सिंहासन पर बैठे, किन्तु उन्होंने अपने पूर्वपुरुषोकी तरह सामन्त राजाओंमें फिर शोर्षस्थान नहीं पाया। इस समय मेजर राफसेज भंगरेज गव-में ण्टकी औरसे शम्बलपुरमें असिष्टाण्ट पजेण्टकपर्मे नियुक्त हुए। १८२७ ई०में महाराज शाहकी मृत्यु हुई। पीछे उनकी विधवा रानी मेाहनकुमारी राजसिंहासन पर बैडी।

इस समय सुरेन्द्र शाह और गे। विन्द सिंह नामक दे। चौहान वीरने अपनेका सामन्तपदके प्रकृत उत्तरा- धिकारी वता कर गद्दी पर बैटनेका चेष्टा की। इस सुब्रसे राज्यमें धार विश्वद्भुळा उपस्थित हुई। विष्व्यक्ष कारियोंने राजशिककी अवमानना कर शम्बळपुर राजधानों के निकटवली प्रामीका लुटा। इस पर पजेल्ट निश्चिन्त न रह सके। लेपटेनाल्ट हिगिन्स द्वारा विद्रोही दळ भगाये जाने पर भी उन्होंने हजारीबागसे कतान विलिकन्सनका शंबलपुरमें बुळाया। विलिकन्सनने कई विद्रोहियोंका फांसी पर लटका दिया। इसके बाद उन्होंने रानीका राज्यच्युत करके उनकी जगह पर नारा-यण सिंह नामक एक व्यक्तिका शंबलपुरके लिंधासन पर बैठाया। यह व्यक्ति शंबलपुरके तृतीय राज। बालियार सिंहके औरस और किसी नीख जातिकी रमणीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था।

नारायणको इच्छा नहीं रहते हुए भी उसने राज्यपद् प्रहण किया। क्योंकि यह जानता था, कि अंगरेकी रोनाके बाद ही उस पर विपद्का पहाड़ टूट पड़ेगा। आकिर हुआ भी वही। लखनपुरके गौंड़ सरदार कल-भद्र शाहने पहले ही शंबलपुरराजके विश्व अस्त्रधारण किया। आकिर वह बड़पहाड़ शैल पर मारा गया।

१८३६ ई०में मेजर उसले शंबलपुरके असिष्टाएट पजेएट नियुक्त हुए। इस समय पूर्वोक्त सुरेन्द्र शाहने किरसे शंबलपुर राज्य पानेकी आशासे अपनेकी धर्ध राजा मधुकर शाव शोज्यव कह कर घोषित किया। इस सूजसे राज्यमें एक घोर विष्ठव खड़ा हुआ। १८४० ई०में अपने दे। आत्मीयकी सहायतासे रामपुरराज दरियाव सिंहके पिता और पुजको मार डाला। इस अपराध पर व जीवन भरके लिये छोटानागपुर जेलमें वन्तो हुए थे।

१८४६ ई०में नारायणसिंहकी मृत्यु हुई तथा शंबल-पुर अकुरेज गवमे एटके हाथ आया । अकुरेज गवमे एटने शंबलपुरकी सम्पत्ति हाथमें ले कर ही चार आना राजस्य बढ़ा दिया तथा राजदत्त देवोत्तर या ब्रह्मोत्तर निष्कर जमीन जब्त कर ली। इससे ब्राह्मणप्रधान शंबलपुरमें लोगोंको भारी असन्तोष हो गया। १८५४ ई०में फिरसे चार आना कर बढाया गया। इससे विरक्त हो स्थानीय ब्राह्मणीने रांचीमें इस विषयके प्रति कारार्थं आवेदन किया। किन्तु कोई फल न होनेसे घुं माती माग धीरे धीरे धधक उठी। १८५७ ई०कं गदरमें उस बहिको प्रदीप्त शिखाने शंबलपुरके शासन-कंन्द्रकी जला डालनेकी कोशिश की। सिपाहियोंने जेलखानेसे सुरेन्द्रशाह और उनके भाइयोंको मुक्त कर दिया। पिंजड से खुले दुप सिंहकी तरह सुरेष्द्रशाह उसी समय शंबलपुर आधमके। उनके प्रतिद्वन्द्वी राज्यापहारो गोविन्दसिंहको छोड् अन्यान्य सभी सर-दारोंने उस विष्ठवमें उनका साथ दिया था।

सुरेन्द्रशाहने काफो सेना संप्रह कर अपनेको शंबल पुरका अधीश्वर कह कर घोषित किया। प्राचीन भग्न-दुर्ग उनके प्रासादक्रपमें परिणत हुआ। विपक्ष अङ्ग-रेजको उन्हें दण्ड देनेके लिपे अप्रसर होते रेक वे निक्रपाय

हो गये और सबों के परामर्शसे वे मक्ररेजोंके हाथ आत्मसमर्पण करेंगे, पेसा स्थिर हुआ। किन्तु अकस्मात् उनकी बुद्धि पलट गई। मौका देख कर उन्हों ने दुर्गको छोड जङ्गलायृत पहाडीदेशमें आश्रय लिया तथा विद्रोहियोंसे मिल कर अंगरेजों के साथ युद्ध करने लगे। १८६० ई० तक इसी तरह खलता रहा। अंगरेज गवमे एट ब्या चेष्टा करके उनके पीछे पड़ो, किन्तु कहीं भी उनका पतान चला। उनके अधीनस्थ दलदल अंग्रेजी के विरुद्ध मनमाना अस्था-चार करने लगे। जिन सब प्रामवासियोंने गवमे पटका पक्ष लिया था, दुर्णु लो'ने वे सद गांव लूट कर जला दिये थे। यूरोपीय कर्मचारी डा॰ मूर मारा गया। बङ्गहाङ्के समीप विद्रोहिदल लेपटेनाएट उड त्रिजको मार उसका शिर काट ले गया। राजद्रोहीके प्रति क्षमा-स्वक घोषणापत (Proclamation of amnesty) जारी किया गया, फिर भी विद्रोही दल शास्त न हुआ। १८६१ ई०में मेजर इम्पे अङ्गरेजी एजेएट हो कर शांवल-पुर आये। उन्हों ने विद्रोहियों के विरुद्ध कठोर शासन ं दण्ड चलाया और प्रजावर्गकी प्रतिप्रद् शासननीतिका अवल बन करनेके लिये संकरण किया। उन्होंने पहले सामन्ती को यथेष्ठ पुरस्कारका लोभ दे कर वशीभृत कर लिया। उन लोगों के भङ्गरेजोंके हाथ आत्मसमप्ण करने पर महामति इम्पे उनकी सहायतासे विद्रोहदमन करनेमें समर्था हुए थे। १८६२ ई०में विद्रोह जड़से उलाइ दिया गया। सुरेश्द्रशाहने स्वयं अङ्गरेजों के हाथ आतमसमर्णण किया।

दूसरे वर्ष फिरसे विद्ववका स्वापत हुआ था। कि'तु इस बार उसने भीषण क्रप धारण नहीं किया। शासनश्र्वकुला स्थापित करनेके लिये अ'प्रेज गवमें एटने शंबलपुर जिला मध्य प्रदेशमें मिला लिया। उस समयकं चीफ कमिशनर मि० टैम्पल जब पहले इस स्थानको देखने आये, तब स्थानीय अधिवासियोंने सुरेंद्रशाहको अपना राजा बनाना चाहा और उन्हींकं हाथ राज्य-शासनभार देनेका अनुरोध किया। इसके बाद ही कमलसिंहके अधीन विद्रोहिदलने फिरसे विद्रोहन विद्र प्रकार का । कमलसिंह पूर्ण विद्रोहने

सुरे द्रशाहके सेनापित थे। इस घटनाके बादसे हो विद्रोहिदछ बार बार अध्याचार और उत्पीड़न करने लगा। अङ्गरेज गयमें पटने सुरे द्रशाहको उत्तेजनाकारी समक्त कर १८६४ ई०में उन्हें केंद्र कर लिया। किंतु वे विद्रोहियों के साथ पड़यं तमें लित थे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, फिर भी अङ्गरेज-गयमे पटने उन्हें नैतिक अपराधमें अपराधी करार कर आत्मीय और अनुचरों के साथ जीवन भरके लिये केंद्रमें रखा। तभीसे शंवलपुरमें शांति विराजने लगी। १६०६ ई०में एक स्वतंत्र शासनकर्त्ता नियुक्त करनेकी व्यवस्था हुई, वङ्गदेश-के कुछ जिलों को आसाम प्रदेशमें मिला कर 'पूव वङ्ग और आसाम' नामक स्वतंत्र शासनकर्त्ता अधीन किया गया। इस समय शंवलपुर जिलेको मध्यप्रदेश-से अलग कर उड़ीसाकी शासन सीमामें मिला दिया गया।

इस जिलेमें १ शहर और १६३८ प्राम जनसंख्या साढे छः लाखके करीव है। यहांके प्रधान अधिवासी गोंड, कोल्ता, शबर और अहीर हैं। कृषि जीवीको संख्या ही अधिक है। व्यवसाय-वाणिज्यका उतना आदर नहीं है। को छी एक प्रकारका बढिया कपड़ा तैयार करते हैं। कामवार कांसे और पोतलके बरतन बनाते हैं। प्रायः प्रत्येक गाममें स्थानीय छीगोंके व्यवहार्य मोटा सुती कपड़ा बुना जाता है। यहांसे चावल, तेलहन, अपरिष्कृत चीनी, लाख, टसर, कई और ले।हेकी विभिन्न स्थानेंामें रफ्तनी होती तथा लवण, परि-स्कृत चीनी, विलायती कपड़े, नारियल, बहिया देशी कपड़े और अनेक प्रकारकी घातुकी आम-दनी होती है। कटक और निर्जापुरके साथ यहांका साधा-रणतः वाणिज्य चलता है । रायपुर, शङ्करा, राइरांखोल, अङ्गूल, परापुर, चम्द्रपुर, विङ्का, रांची और विलासपुर मादि स्थानेमि बैलगाडी द्वारा वाणिज्यका माल भेजा जाता है। महानदीसे भी ६० मील तक माल भात। जाता है।

यहांका स्वास्थ्य उतना भच्छा नहीं है। अवरका प्रकोप सभी समय देशा जाता है। नया भादमी यहां भाते ही उबरसे भारी कछ पाता है, यहां तक कि वह कभी कभी माराहमक हो जाता है। उद्रामय रेशिसे लोग अक्सर पोड़िन रहते हैं। ब्रीब्मके समय वह विस् चिकामें परिणत हो कर लेशिंका ब्राणनाशक होता है।

शासनकार्यकी सुविधाके लिये यह तिला दो तहसीलमें विभक्त है, शंबलपुर और बड़गढ़। डिपटो कमिश्नर और उनके तीन सहकारी डिपटो कलकृर और एक सबडिपटो कलक्टर द्वारा शासनकार्य परिचालित होता है। दीवानी विभागमें हरएक तहसीलमें एक डिस्ट्रिक्ट जज, दो सबोर्ड नेट जज और एक मुनसफ रहते है।

विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। शंबलपुर शहरमें एक हाई-स्कूल, एक मिडिल इंगलिश स्कूल, ६ वर्ना कुलर मिडिल स्कूल और १२० प्राइमरी स्कूल हैं। इनके सिवा जिले भरमें छः सरकारो-वालिका स्कूल हैं। उक्त सभी स्कूलों में उड़िया भाषा सिखाई जाती है। अभी लेगोंका ध्यान विद्या-शिक्षाकी ओर गया है और नये नये स्कूल मी प्रतिवर्ण खोले जा रहे हैं। स्कूलके सिवा सात चिकित्सालय भी हैं।

२ उक्त जिलेको एक तहसील। यह अक्षा० २'१८ से २१'५७ उ० तथा देशा० ८३'२६ से ८४' २६ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण २ हजार और जनसंख्या ४ लाखके करीब है। इसमें एक शहर और ७६६ प्रामलगते हैं। इस तहसीलमें ५ दोवानी और ७ फीजदारी अदालत सथा सात सामन्त राज्य हैं।

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर और विश्वार सहर। यह अक्षां॰ २१ रेट उ॰ तथा देशां॰ ८३ पेट पू॰ के मध्य महान्त्रां के उत्तरी किनारे अवस्थित हैं। जनसंख्या प्रायः १२८७ हैं। वर्षास्तुमें महानदोका पाट १ मील तक फौल जाता है, किन्तु अन्यान्य स्रृतुओं में जल घटता है। नदीका विस्तार उस समय सिफ १०० हाथ रह जाता है। नगरके दूसरे किनारे घना काऊका जक्कल दिखाई देता हैं। वर्षाकालमें उस काऊवनके बोचसे कल कल नाद करती हुई महानदो प्रवल वेगसे बढ़ती हैं, सब नगर और नदीकूलकी शोभा बड़ी रमणीय हो जाती हैं। नदीके किनारे जो विस्तृत आम्राह्म फलका बाग हैं, वह अधिवासोकी सुखसमृद्धिका परिचय हेता हैं।

नगरके दक्षिणांशमें उच्च गिरिमाला नगरपृष्ठको रक्षाके लिये खड़ी है।

पहले इस नगरकी अवस्था उतनी अच्छी न धी। १८६४ ई०से संस्कार आरंभ हुआ। इसके पहले नगरके प्रधान प्रधान रास्तेसे बैलगाडी बडी मुश्किलसे वाती थो । नगरके उत्तर पश्चिम अंशमें प्राचीन दुर्गका ध्वंसा-वशेष दिखाई देता है। नदीके किनारे ट्रटी फूटी दीवाल और कई वप्र आज भी विद्यमान हैं। चारों ओरकी गढ़लाई आज भी पूर्वस्मृति याद दिलाती है सही, पर उसमें पहलेकी तरह जल नहीं रहता। दुर्गमें किसा जगह प्रवेशद्वार नहीं है। केवल शामलाई देवीमन्दिर-के सम्मुबस्थ शामलाई द्वारका कुछ अंश आज भो दृष्टिगोचर होता है। शामलाई देवीका शंबलपुरकी अधिष्ठात्रो देवीरूपमें पूजन होता है। इसके सिया दुर्गसीमाके भीतरी भागमें और भी कितने मन्दिर हैं, जिनमें पद्मे श्वरीदेवी, बूढ़ा जगन्नाध और अनस्त शायीके मन्दिर प्रधान हैं। वे सब मन्दिर १६वीं सदीके बने हैं और सबीकी बनावट एक सी है। उनमें उतनी कारी गरी देखी नहीं जाती। उक्त दुर्गके पास ही 'बडा-बाजार' नामक प्राम है। यहां नदीके किनारे अदालत और सबडिविजनल आफिसरकी कचहरीके अलावा दो सराय, जेलखाना, हाइ स्कूल, बालिकास्कूल और अस्प ताल है।

शम्बली ( सं० स्त्री० ) कुद्दिनी, कुटनी । शम्बसादन ( सं० पु० ) बाल्मोकीय रामायणके अनुसार पक दैस्य । इसे केशरीबानरने मारा था ।

शम्बा ( अ० पु० ) शनिवार, शनैश्चरवार।

शम्बाकृत (सं० ति०) शम्बं कृष्टमण्यनुलोममाकृष्यते शंब डा-च् कृ-का। (दितीय तृतीयशम्बवीजात् कृषी। पा ५।४।५८) दो बार आकृष्ट क्षेत्र, वह खेत या जमीन जो दो बार उपजाई गई हो। पर्याय—दिगुणाकृत, दितीया कृत, दिहल्य, दिसीत्या (अमर)

शम्बु (सं० पु० स्त्री०) शंब-उण् कु वा। शबुक, घोंघा, सीप।

शम्बुक (सं० पु॰ स्त्री॰) शंब कम स्वार्थे, शम ऊक बुगागमश्च (उप्था४१) १ जलजन्तुविशेष, घोंघा, सीत । पर्याय-जलशुक्ति, शम्बुका, श्रीबुक्व, शाम्बूक, श्रीबू, शांबुक्व, जलिस्ब, दुश्वर, पङ्कमण्डूक।

(पु॰) २ गजकुम्मका अप्रभाग, हाथोके स्डका अगला भाग। ३ एक शूद्र तपस्वी। इसकी तपस्या-के कारण लेतायुगमें रामराज्यमें एक ब्राह्मणका पुत्र अकाल मृत्युको प्राप्त हुआ था, अतः इसे रामने मार कर मृत ब्राह्मण-पुत्रको पुनरु जोवित किया था। ४ दैत्यविशेष। ५ शङ्खा ६ क्षुद्र शङ्ख, छोटा शंखा। ९ प्राणनाशक कीट विशेष। (सुश्रुत)

शम्बू (सं o पु o) शम्ब देखो ।
शम्बू क (सं o पु o) शम्बु क देखो ।
शम्बू क पुष्पो (सं o स्त्रो o) शङ्क पुष्पो देखो ।
शम्बू का (सं o स्त्रो o) शंबू क टाप्। शम्बु क देखो ।
शम्बू का चतेल (सं o स्त्रो o) कर्णरोपाधिकारोक्त तेली विध्रेष । प्रस्तुत प्रणाली — कटुतेलमें शंबू कका मांस
भूव कर वह तेल कर्णगत ना झोरोगमें डालनेसं विशेष
उपकार होता है ।

वृहत् शंब्काधतेल—शंब्क मांस २ सेर, जल १६ सेर, शेव ४ सेर, कटुतैल ४ सेर, कुट, केशराज, क्षेत्रपटी, अड्रूसकी छाल, अकवनका पत्ता, धूहरका दूध, मोधा, बिह्वमूल, शालिञ्चपत्त, किशमिश, अतीस, मुलेठी, कचूर, रेड़ीका मूल और कपासका फल, प्रत्येक दो तोला तथा भृङ्गराज और नागकेशर ४ तोला, इनका कहक ले कर तेलमें पाक करें। वह तेल कानमें भर देनेसे नाड़ीवण अति शोध प्रशमित होता है।

(रत्नाकर)

शम्बूका वर्ष (सं० पु०) सिन्नपातज भगन्दररोग। इस रोगमें गोस्तन सद्ग्रश भिन्न भिन्न रंगके फोड़े निकलते हैं। ये फोड़े वेदनाविशिष्ट और स्नावयुक्त होते हैं। इसमें जो नाड़ोबण देखा जाता है, वह शंबूकके आवर्ष की तरह होता है, इसीलिये इसका नाम शंबूकावर्ष रखा गया है।

शम्म (सं• क्रि॰) शमस्त्यस्य शं-म (पा ४।२।६३८) कर्त्याणयुक्त, मङ्गलविशिष्ट ।

शम्मर ( सं॰ पु॰ ) एक ऋषिका नाम । शम्मल ( सं॰ पु॰ ) ब्रामविशेष । ( भारत बनपव ) इसका वर्तमान नाम शंबलपुर है। यह किसीके मतसं गोएडवान के और किसीके मतसे मुरादाबादके अन्तर्गत है। भागवतके मतसे (१२।२।१८) इस प्राममें भगवान कित अवतीर्ण होंगे। कित्कपुराणमें लिखा है, कि यहां ६० तीर्थ है तथा किलकलुषमोचनार्थ भगव न कित्कपमें अवतीर्ण हो कर बन्धुबांधवींके साथ हजार वर्ण तक अवस्थान करेंगे।

स्कल्दपुराणके शंभलवाममाहातम्यमें उन सब तोथीं-का परिचय दिया गया है।

शम्मल—१ युक्तप्रदेशके मुरादाबाद जिलान्तर्गत एक तहसील। यह अझा० २८ २० से २८ ४६ उ० तथा देशा० ७८ २४ से ७८ ४४ पू॰के मध्य विस्तृत है। भूगरिमाण ४६६ वर्गमील और जनसंख्या ढाई लाबसे ऊपर हैं। इसमें ३ शहर और ४६६ प्राम लगते हैं। सीत और गङ्गानदीका मध्यवत्ती समतलक्षेत्र ले कर यह विभाग संगठित है। यह लम्बाईमें ३२ मील है। गेड्रं और ईस यहांकी मुख्य उपज है।

२ उक्त तहसीलका एक परगना।

३ उक्त जिलेके अन्तर्गत एक नगर और तहसीलका विचार सदर। यह अक्षा० २८ ३५ उ० तथा देशा० 98 ३४ पू०के मध्य विस्तृत है। यह सोत नदोसे ४ मील पश्चिम और मुरादाबाद सदरसे २३ मील दक्षिण-पश्चिम अलगदके रास्ते पर अवस्थित है। नगर विस्तृत श्यामल शस्यक्षेत और वनमालाविभूषित धान्तरमें वसा हुआ है। महाभारतीय युगमें यह नगर विशेष समृद्धिशाली था, अभी वह समृद्धि विलक्कल जाती रही है। प्राचीन ध्वस्तकी शिस्तृषके ऊपर वर्षमान नगर खड़ा है। भालेश्वर और विश्व देश्वर नामक दो बड़े स्तृष आज भी नगर प्राचीरके उपरिस्थ वप्रयोक्ता स्मृतिचिह्न रक्षा करते हैं।

मुसलमान अभ्युदयके प्रारम्मसे ही शासनकर्ता इसी नगरमें राजधानी उठा लाये । मुगल-बादशाह अकदरके राज्यकालमें यहां एक सरकारका विचारकेन्द्र प्रतिष्ठित था तथा तभीसे यह मुगलराज्यकी राजधानी-क्रमों गिना जाने लगा।

नगर छोटा होने पर भी सुन्दर है। यहां म्युनिस्प-लिटी है। नगर और उसके उपकर्यं रास्ते पक्षे हैं। इसके सिवा इस नगरसे मुरादाबाद, विलारी, अमरोदा, चन्दोसी, वह जोई और इसनपुर आदि स्थानोंमें जाने आनेकी सुविधांके लिये और भी कितने कच्चे रास्ते हैं। नगरकी सीधमाला प्रायः पक्के और ईंटकी हैं।

कहते हैं, कि दिलोके पृथ्शीराजने कम्नीजके जय-चन्दको शम्मलके पास ही युद्धमें परास्त किया था। इसके भी पहले दिलोके राजा और सहंद सलारके बीच यहां मुठभेड़ हुई थी। कुतुबुद्दीन पेवकने इसके आस पासके स्थानकी तहस नहस कर डाला था, लेकिन कतेरियोंने बार बार आक्रमण करके मुसलमान राजाओं को तङ्ग तङ्ग कर दिया। यहां मुसलमान राजाओं द्वारा नियुक्त एक शासनकर्ता १३४६ ई०में वागी हो गये, पर शीघ ही उसका दमन किया गया।

फिरोजशाह ३यने शम्मलमें १३८० ६०को एक अफगान नियुक्त किया। उसे हुकुम दिया गया था, कि जब तक हिन्दू-सरदार खरगू जिससे कई एक सैयदोंको मार खाला है, आत्मसमर्पण न कर ले तब तक वह कतेरियों पर चढ़ाई करना और आस पास देशोंको बन्द न करें। १५घों सदीमें शंभलमें दिल्लोके सम्नाटें। और जीनपुरके राजाओंमें घोर संघर्ण हुआ। जैंगनपुरके राजाओं के अधापतन पर सिकन्दर लोदीने कुछ वर्षों तक कचहरी की थी। बाबरने अपने लड़के हुमायूंको यहांका शासक बनाया था।

शहरमें कलकृरी कचहरी और जज-अदालत, पुलिस कौड़ी, पोष्ट आकिस, साधारण औषधालय, गिरजा-घर, गवर्मेण्ट और म्युनिस्पलिटोके साहाय्यात्राप्त विद्यालय, सराय आदि हैं।

यहां परिष्ठत चीनी तैयार होती है। चीनीके वाणि-ज्यसे ही यहांकी प्रसिद्धि है। इसके सिवा यहांसे गेट्ट' और अश्यान्य शस्य, घृत और सुसे चमड़ की रफ्तनी होती है। यहाँ जो सुती कपड़ा तैयार होता है, वह स्थानीय अधिवासियों के काममें आता है।

शम्मलो (सं० स्त्री०) कुद्दिनी, कुटनी। शम्मलीय (सं० ति०) कुद्दिनी-संबन्धी, कुटनोका। शम्मलेश्वर (सं० पु०) शिवलिङ्गभेद। शम्भव (सं० ति०) शं-भु-अध् (शमिधातोः संशायो। पा श्वाश्य) १ जिनसे मङ्गल हो। २ सुख रूप संसार या मुक्तिरूप मव अर्थात् परम शिव। "नमः शम्भवाय" ( शुक्तवजु० १६।४१ )

शस्मविष्ठ (सं० ति०) अयमेवामितशयेन शंभुः शंभु
श्वन (पा १।३।११) जो सर्वापेक्षा मङ्गल करता हो।

शस्मु (सं० पु०) शं मङ्गलं भवत्यस्मादिति शं-भू-इ,।

(भितद्रवादिभ्य उपसंख्यानम्। पा ३।२।१८० वार्सिक) १

शिव, महादेव। २ ग्यारह उद्रों मेंसे एक। (विष्णु पु०
१।१।१२३ १२४) ३ ब्रह्मा। (महाभारत) ४ बुद्ध। (मिदनी)
५ विष्णु। (इलायुष) ६ सिद्धि। (शब्दरत्ना०) ७
१वताकं, सफेद बाक। ८ अग्नि। (महाभारत) ६ पारद,
पारा। १० एक वृत्तका नाम। इसके प्रत्ये ६ चरणमें
१६ वर्ण होते हैं। (ति०) ११ सुखसंबर्खनाकारो,
सुलको भाषयिता अर्थात् संबद्धंथिता या वृद्धिकारक।

(श्वकः २।४६।१३)

शम्मु—१ काश्मीरके एक किन । ये श्रीकर्ठचरित-प्रणेता आनन्द वैद्यके पिता थे। इन्होंने अन्योक्ति-मुक्तालता और राजेन्द्रकर्णपुर नामक प्रम्थ लिखे। पद्यावलीमें इनके रचे अनेक श्लोक देखे जाते हैं। २ । कामधेनु नाम ४ एक दीधितिके रचयिता। हेमादिने परिशेषखएडमें इनका मत उद्धृत किया है। ३ हैह्येन्द्र काव्यटोकाके प्रणेता। ४ एक प्राचीन परिडत। ये परिभाषेन्दुरीकाके प्रणेता गोपालदेव तथा इन्णदेवके पिता थे।

शस्म कान्ता (सं० स्त्री०) १ शंभुकी स्त्री, पार्वती। २ दुर्गा।

शम्मुकालिदास—रामचन्द्रकाब्यके रचयिता।
शम्मुकेतन (सं० पु०) पीतशाल। (व चकिन०)
शम्मुकेतन (सं० पु०) पीतशाल। (व चकिन०)
शम्मुगञ्ज—मैमनिसंह जिलान्तर्गत एक गएडप्राम। यह
नशिराबादसे तोन मील पूर्वमें अवस्थित है। यहां स्थानीय
उत्पन्न द्रवाकी एक छोटी हाट लगती है। इस हाटमें
प्रति दिन बहुत ठपपेके मालकी स्थात होती है। इसे जिले,
का एक वाणिज्य-केंद्र कहनेमें कोई अत्युक्ति न होगी।
यहांसे कलकत्ते को हर साल प्रायः ७५ द्रजार मन पाट,
३० हजार मन चावल तथा १० हजार,मन सरसों भेजी
जातो है।

शम्भुगिरि ( सं॰ पु॰ ) शम्भुका पर्वत, कैलास । यह एक तीर्थ है। सकन्दपुराणास्तर्गत शम्भुगिरिमाहात्म्यमें इसका विषय सविस्तार वर्णित है।

शम्भुचन्द्र—१ रङ्गपुर जिलेके काकिनीयाके जमीदार। इन्होंने १६वीं सदीके प्रारम्मी प्रन्थ लिखा। २ नवद्वीप-के अधिपति महाराज कृष्णचन्द्रके वंशधर। ये बहु-कीरिशाली और ज्ञानशोल थे।

शम्म, जो — छत्रपति शिवाजोके उपेष्ठ पुत्र । १६५८ ई०में इनका जनम हुआ था। दिल्लाके बादशाह और क्रुजेब हो चालाकी से शिवाजो जब दिल्लीमें कैंद हुए, उस समय पिताक साथ ये भी भाग गये। शिवाजी ही मृत्युके बाद १६८० ई०से १६८६ ई० तक इन्होंने रोज्य किया। तदन-नतर मुगल-सेना इनका कैंद कर दिल्लो ले आई और दिल्लीमें और क्रुजेबने बड़ी निद्यतासे इन्हें मार डाला। ये विषयासक्त और मद्वय थे।

शम्भुतनय (सं०पु०) शम्भोस्तनयः। १ गणेश । २ कार्त्तिकेय । ३ शम्भुके पुत्र ।

शम्भुतेजस् ( सं० क्ली० ) पारद, पारा । ( रसेन्द्रसारस० ) शम्भुदास—गणितपञ्चिवि'शटोकाकार ।

शम्भुदेव —प्रशस्तिप्रकाशिकाके प्रणेता। ये ब्रह्मानन्द्के शिष्य थे।

शम्भुनन्दन (हां० पु०) शंभो नन्दनः। १ कार्त्तिय। २ गणेशा

शम्भुनाथ (सं० पु०) १ शिव, महादेव । २ नेपालका विख्यात शैवतीर्था । नेपास देखो ।

शम्भुनाथ—१ भुवनेश्वरीस्तोत्नके रक्षयिता पृथ्वीघरके
गुरु । २ कालकान और सन्निपातकलिका नामक
हो चैद्यक प्रभ्यके प्रणेता । ३ गणितसारके रचयिता ।

४ जातकभूषणके प्रणेता । ५ शंभुतस्वानुसन्धान
नामक प्रभ्यके रचयिता ।

शम्भुनाथ बाबार्य-सङ्गेतकीमदी नामक ज्योतिप्रस्थके रबयिता।

शम्भुनाय कवि—भाषाके कवि धन्दीजन! ये संयत् १७६८ में उत्पन्न हुए थे। 'रामविलास' नामक एक बहुत सुन्दर प्रन्थ शन्दीने बनाया है। इस प्रन्थमें अनेक छन्द हैं। शम्भुनाथ सिपाठो—एक भाषा-किष । ये डीडियाखेराके रहनेवाले थे। इनका जन्म संवत् १८०६ में हुआ था। ये राजा अचलिसंहके दरबारो किष्ठ थे। इन्होंने राव रघुनाथिसहके नामसे वेतालप्रचीसोको संस्कृतसे हिन्दी भाषामें अनूदित किया है। मुहुस बिन्तामणिका भो नाना छन्दोंने इन्होंने भाषानुवाद किया है।

शम्भुनाथ परिडत-कलकत्ता हाईकोर्टके सर्वाप्रधम देशो जज । शंभुनाथ कश्मीरो ब्राह्मण थे। इनके पिताका नाम था सदाशिव पिएडत । सन् १८२० ई०में कल-कस में शंभुनाथका जन्म हुआ। दनके चवा कलकसे की सदर अदालतमें पेशकार थे। चचाके कोई पुत्र न था। इस कारण उन्होंने वड़े भाईकी सम्मतिसे शंभु-नाथको दसकप्रहण किया । कलकत्ते में शंभुनाथका खास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। इस कारण ये लख-नऊ पढ़नेके लिये भेज दिये गये। बहाँ कुछ उद्दें और फारसी पढ़ कर अङ्गरेजी पढ़नेके छिपे ये काशी गये। काशीसे कलकत्ते भा कर ये श्रीरयम्टल सेमिनरीमें भर्ती हुए। इस समय इनकी अवस्था सिर्फ १४ वर्शको थी। यहां इन्होंने अङ्गरेजी-साहित्यमें विशेष श्चान प्राप्त कर लिया। १८४१ ई०में सदर अदालतमें २०) मासिक पर ये क्रुक बहाल हुए। १८४६ ई० में ये डिगरो जारो करानेके मुहरिंर हुए। इसी समय इन्होंने डिगरी जारी करानेके संबन्धमें एक प्रम्थ लिखा, जिसके कारण जजों ने इनकी भूरि भूरि प्रशंसा की । १८४८ ई०. में इन्होंने वकालतको परीक्षा वी और उसमें ये उसीर्ण हुए। इसी वर्ण नवस्वर महीनेसे ये वकालत करने लगे। थोड़े ही दिनों में फीजदारी मुकदमेमें इनका बड़ा नाम हुआ । १८५५ ई०में ये ज़ुनियर सरकारी वकील नियुक्त हुए। इसी समय ४००) मासिक वैतन पर पे प्रेसिडेश्सी कालेजमें कानूनके अध्यापक हुए। इसके थोड़ दिनों के बाद ही ये हाईकोर्ट के जज ही गये। १८६७ ई०में पिडकी रोगसे इनकी मृत्यु हुई। ये स्त्री-शिक्षाके पक्षपाती थे। सबसे पहले इन्होंने ही अपनी कत्याको वेथून कालेजमें पढ़नेके लिये भेजा था। इन्होंने भवानोपुरमें एक अस्पताल बनवाया है, जो शंभुनाथ परिहत हास्पिरलके नामसे प्रसिद्ध है। भवानीपुरमें इनके नाम पर एक स्द्रीट भी है।

शम्भुनाथ मिश्र—१ भाषाके एक कवि । इनका जन्म १८०३ सम्बत्में हुआ था । ये भगवन्तराय खोचीके यहां असोधरमें रहते थे । ये अनेक शिष्योंको कवि बना गये हैं । "रसक्छोल", "रसतरङ्गिणी" और "अलङ्कारदीपक" नामक तोन प्रन्थ इन्होंने लिखे हैं ।

२ बैसवारेकं रहनेवाले एक भाषा-कवि। संवत् १६०१में इन्होंने जनम प्रहण किया। ये राना यदुनाथ सिंह खजूर गांवकं यहां रहते थे। थोड़ी ही अवस्थामें ये करालकालके गालमें पतित हुए। वैसवंशावली और शिवपुराणके चतुर्थ खएडका इन्होंने भाषान्तर किया। शम्भुनाथसिंह—सीतारागढ़के रहनेवाले एक सोलङ्की क्षत्रिय। सं०१७३८में इनकी उत्पत्ति हुई। ये मित राय तिपाठीके बड़े मित्र थे। इनके यहां कवियोंका बड़ा आदर था। इन्होंने नायिकाभेदका कोई प्रन्थ भी बनाया है। (शिवसिंहसरोज)

शम्भुनाथसिद्धान्तवागीश-दिनसास्कर, दुर्गोत्सव-कौमुदी, देवीपूजनसास्कर, अकालसास्कर और वर्ष-भास्कर नामक प्रन्थके रचिता। शेषोक्त दो प्रन्थ इन्होंने अपने प्रतिपालक राजा धर्म देवकी आक्कासे लिखे थे। १७१५ ई०में अकालसास्कर लिखा गया था।

शम्भुनाथार्श्वन-एक तन्त्र।

शम्भुष्रसाद कवि — एक भाषा-कवि। इनकी श्रृङ्गाररस-सम्बन्धी कविता उत्तम होती थो। (शिवसिंहसरोज) शम्भुष्रिया (सं० स्त्री०) शम्भीः प्रिया। १ दुर्गा। २ आमलकी, औवला। (शब्दरत्ना०)

शम्भुवीज (मं० पु०) पारव, पारा।

शम्भुभट्ट—कालतस्वविवेचनसारसंग्रह, तिंशच्छ् लोकी विवरणसारे। छ। र (यह प्रंथ रघुनाथकृत तिंशच्छ् लोकी वृह्द द्विवरण प्रनथकी टीका), पाकय सप्रयोग और भट दीपिका प्रभावली नामक प्रंथके प्रणेता। शेषोक प्रंथ १७०८ ई० में रचा गया। इनके पिताका नाम बालकृष्ण भट्ट तथा गुरुका नाम खएड देव था। ये मएडल शंभुभट्ट नामसे भी विदित थे। शम्भुभट्टीय नामके न्यायप्रंथ इनके लिखे थे या नहीं कह नहीं सकते।

शम्भुभूषण ( सं॰ पु॰ ) महादेवजीका भूषण, चंद्रमा। शम्भुमनु (सं॰ पु॰) स्थायम्भुव मन्वत्तर जे। सबसे पहला मन्वन्तर है।

विशेष विवरण स्वायम्भुव और मनु शब्दमें देखो । शम्भुमहादेवश्चेत्र—एक शैवतार्था । स्कन्दपुराणास्तर्गत शंभुमहादेवश्चेत्रमाहारम्यमें इसका विवरण सविस्तार वर्णित है ।

शम्भुराज—नीतिमञ्जरोके प्रणेता।

शम्भुराम—१ आत्मविद्याविलासके प्रणेता। २ छम्दोमु-कावलीके रचयिता। ३ ताजिकालङ्कारके प्रणेता। १७२० ई०में यह प्रम्थ रचा गया। इनके पिताका नाम गोकुल था।

शम्भुलोक (सं० पु०) महादेवजीका लोक, कैलास। शम्भुवव्लभ (सं० क्का०) शंभोर्वव्लभम्। १ श्वेतकमल, सफेद पद्म। (पु०) २ शंभुकी प्रिय वस्तु।

शम्भुसिंह—मेवाइके महाराणा। इनके पिताका नाम था शाहू लिसि । महाराणा स्वक्रपसिंहकी मृत्यु होने पर उनके भतीजे शंभुसिंह मेवाइकी राजगद्दी पर बेंडे। १८६१ ई०में इनका राज्याभिषेक हुआ था। उस समय पे वालक थे, इस कारण एक शासक-समिति स्थापित की गई और यही शासन करने लगी। परन्तु उस शासक-समितिके सदस्य मनमाने व्यवहार करने लगे। इस हेतु गवन मेएटके। दुसरो व्यवस्था करनी पड़ी। अवकी बार तीन आदमियोंकी एक समिति कायम हुई और इसके सभापति हुए स्वयां पे।लिटोकल एजेएड

महाराणा शंभुसिंहको १८६५ ६०के नवस्वर महोते-में शासनका अधिकार मिला। परन्तु दुः खका विषय है, कि महाराणा शंभुसिंहका अधिकार मेवाड़ पर बहुत दिनां तक नहीं रहा। बहुत थाड़े हो दिनों में सन्द १८७४के अक्टूबर महोनेकी ७वींको २७ वर्षकी अवस्था-में इनका परलेक बास हो गया। प्रजाने सोचा था, कि महाराणा शंभुसिंहके शासनमें सुखसे समय बीतेगा, किन्तु उनकी वह मधुर आशा ज्येंकी स्थां रह गई।

शम्भू ( सं० पु०) शं-भू-किप् ( भुनः संज्ञान्तरयोः । पा इ।२।१७६) शम्भु देखो । शम्भूनाथ (सं० पु०) शम्भुनाथ देखो। शम्मद् (सं० पु०) आङ्गिरसमेद।

(पद्मविंशज्ञा १५।५।११)

शाया (सं० स्त्री०) शायतेऽनया शम यत्-टाप्। १ पुगकीलक, वह लड़की या खूंटा जो बम और जुएके मिले छेदों में खाला जाता है, सैल, सेला। (भृक् शाश्वः १३) २ लकुट, यछि, दएड। (अथव्ल शावशाह०) ३ अश्वत्थगर्मा शमी। (भृक्ष् १०।६१।१०) ४ दक्षिण-हस्तगृहीत तालविशेष। (सङ्गीतदामोदर)

शम्याक्षेत (सं० पु०) आरग्वध, अमलतास । शम्याक्षेत (सं० पु०) शम्यायाः क्षेतो यहा १ सा

शय भ्रमित यि उसी अवस्थामें सबेग निक्षित हो जहां तक पहुंचे अर्थात् जहां जा कर यह यि गिरे निक्षेप स्थानसे उतनो दूर परिमित भूमि। २ यह्नविशेष।

शम्याताल (सं पु॰) दक्षिणहस्तगृहोत तालिशेष। (सङ्गीतदामोदर)

शय ( सं० ति० ) शेते सर्वमस्मिकिति प्रायो वस्तुनः करा-धीनत्वात् ! शी-घ (पा ३।३।११८ ) १ इस्त, हाथ । २ शब्या । ३ सर्प, सांप । ४ निद्रा, नींदा ५ पण । (ति०) ६ शयनकारी, सोनेवाला । ७ अवस्थानकारी, रहने-वाला ।

शय ( अ॰ स्त्री॰ ) १ वस्तु, पदार्थ, चीज । २ भूत, प्रेत । ३ शह देखो ।

शयण्ड (सं ० पु ०) शी अण्डन् (उण् १।१२८) १ एक प्राचीन जनपदका नाम। २ १स देशका निवासी। ३ निद्रालु, वह जिसे नींद आई हो।

शयग्डक (सं० पु०) शयग्ड स्वाधे कन्। १ शयग्ड देखो । २ कक्कास, गिरगिट ।

शयत (सं० पु०) निद्रालु, यह जिसे नां द आई हो। (संचिन्तसारोग्रादि०)

श्यतान (अ० पु०) शैतान देखो । श्यतानी (अ० स्त्री० : शैतानी देखो । श्यथ (सं० पु०) शैते इति शी-अथ (शीङशपीति । उपा ३।११३) १ अजगर, सर्प । २ मृत्यु, मीत । ३ वराह, शूकर, स्थर । ४ मत्स्य, मछली । (संचित्तवारोपादि ) ५ गाढ़ी नींद । ६ यम । शयन (सं० क्की०) शी-ल्युट्। १ निद्रा। २ शय्या । ३ स्त्रीसङ्ग, मैथुन । ४ सर्वदेव शयनकाल अर्थात् भाषाढ़ी शुक्का पकादशीसे छे कर कार्शिकी शुक्का पकादशी तकका समय। इस समय पहले हरि और पीछे एक पक कर सभी देव, यक्ष, नाग और गन्धर्गगण कुछ समयके लिपे सुखशय्या पर सोते हैं। वामनपुराणमें लिखा है, कि सूर्धदेवके मिथुनराशिमें जानेक बाद शुक्क-पश्लोय एकादशीमें वासुकीके फण पर सोपवीतक जगत्-पति श्रीहरिके शयनकी करपना कर पहले उनकी पूजा पीछे ब्राह्मणोंकी । अनन्तर दूसरे दिन द्वादशीको उन सब ब्राह्मणों की अनुमति ले कर भगवान्को सुलावे। सबेरे त्रयादशीका सुकीमल सुगन्धित कदम्बकुसुमश्य्या पर कामदेव, दूसरे दिन चतुर्दशी तिथिको सुवर्णपङ्कजके अपर यक्षगण, पौर्णमासीको व्याव्रवर्ग पर पिनाकी निद्रितावस्थामें रहते हैं।

इसके बाद सूर्यदेव जब कर्कट राशिमें जाते हैं, तब इन्ण प्रतिपत् तिधिको नीलोत्पलदलशय्या पर ब्रह्मा, द्वितोयाको विश्वकर्मा, तृतीयाको गिरिसुता, चतुर्थोको गणपति, पञ्चमोको धर्मराज, बन्डीको कार्त्तिकेय, सप्तमोको सूर्यदेव, अष्टमोको भगवती कात्या-यनी, नवमोको कमलालया लक्ष्मी, दशमोको नागराज-गण और पकादशीको साध्यागण कुछ समयके लिये सुखशय्या पर शयन करतो हैं।

उक्त प्रकारसे देवताओं की शयनिक्रया सम्पन्न होते न होते प्रावृद्ध काल आ पहुंचता है। इस समय कङ्क्षग्रध्नवलाका आदि पक्षोगण सुखनिद्रांसे समय दितानेके लिये पर्वात पर चढ़ जाते हैं। वहां वायस और यथाकालमें गर्भभाराकान्त वायसो घोसला दना कर वहां सुक्रसं सोती है।

जिस द्वितोयामें विश्वकर्माके शयनका विषय लिखा है, उस तिथिमें गन्धपुष्पादि द्वारा लक्ष्मीके साथ पर्धा-द्वस्थ श्रीवत्सलाञ्छन चतुर्भु जमूर्त्स हरिकी अभ्यर्षाना करके स्वादिष्ट और सुगन्धित फल चढ़ाके उनकी शय्या पर रख देना होगा । तथा—-

''यथाहि छ्रध्न्या न वियुज्यसे त्वं त्रिविक्रमानन्त जगन्निवास। तथा स्ट्वशून्यं शयनं सद्देव तस्माक्रमेवेह तव प्रसादात्।ः तदा त्नशून्यं तव देव तल्पं स्वयं हि छच्कया शयने मुरेश। सत्येन तेनामितवीय विष्णोगाह स्थ्यरागो मम चास्तु देव॥"

इस मन्त्रसं भगवान्को प्रणाम तथा उन्हें प्रसन्न करनेके लिये बार बार यथेष्ट चेष्टा करे। इस अर्जानाके दिन वतोको चाहिये, कि यह तैलक्षारियधर्जित उपवास और अर्जानाके बाद रातको हिविष्यान्न भोजन करे। दूसरे दिन 'लक्ष्मोधर प्रीयतां में' इस मन्त्रसं फल चढ़ा कर किसो सत्शोल ब्राह्मणको दान करना होगा। इस प्रकार चातुर्मास्य व्रतका प्रतिपालन करना फर्चान्य है।

इसके बाद दिवाक्षरके यृश्चिक राशिस्थ है।नेसे उक्त सुषुप्त सुरगण क्रवशः प्रबुद्ध होते हैं।

भाद्रमासकी स्वाशिश नक्षत्रयुक्त कृष्णाष्ट्रमी तिथि-का नाम कामाष्ट्रमी है। इस तिथिमें जगत्के सभी लिङ्गोंमें शिव शयन करते हैं, अतप्य इसमें जिस दिन लिङ्गके समीप पूजादि करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। (वामनपु॰)

भविष्य श्रीर नारदीयपुराणमें निम्नोक रूपसं हरिश्रयनादिकी व्यवस्था है—अनुराधाके आद्यपादमें श्री
विश्वाका श्रयन, श्रवणाके मध्यपादमें उनका पार्श्वपरिवर्शन और रेवतीके अन्त्यपादमें उत्थान कल्पित
हाता है। इन सब नक्षत्रों के यथानिदि ए पादों का संघ
टन यथाकम आपाद, भाद्र और कार्श्विक मासको शुक्का
पकादशी तिथिमें तथा उन सब दिनें के निशा, संध्या
और दिवा भागमे हैं निसं वह अवश्य फलप्रद होता है।
विश्व पदि ऐसा न हो, तो उस द्वादशीमें यथाकम श्यनादि कार्य निर्वाह करना होगा।

वराहपुराणमें स्वयं भगवानने इस सम्बन्धमें कहा है, कि आषाढ़ शुक्कद्वादशोमें कदम्ब, कूटज, धवक और अर्जुन आदिकं पुष्प द्वारा पहले यथाविधि मेरी अभ्य चीना कर पीछे 'नमां नारायणाय' कह जो विधिपूर्चक मन्त पढ़ते हैं, वे किसी भो युगमें अधःपतित नहीं होंगे।

इसके बाद भाद्रमासको शुक्का पकादशो तिथिमे भगवान्के पार्श्वपरिवर्त्तनके उपलक्षमे यथाविधि उनकी पूजा शेष करे।

कामरूपाय निवस्थमे लिखा है, कि भाद्रमासकी

शुक्का द्वादशी तिथिमं निम्नोक्त मन्त्रसे श्रोहरिका पाश्वे-परिवर्त्तन करना कर्राव्य है।

> "शासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेय द्वादशी तव। पाश्वें पा परिवर्त्त नहा सुखं स्विपिहि माधव॥ त्विय सुप्ते जगन्नाथ जगत् सर्वे चराचरम्॥"

इसके बाद उत्थानके सम्बन्धमें ब्रह्मपुराणमें लिखा \*

"एकादस्यास्तु शुक्लायां कार्त्तिके मासि केशवम्। प्रमुतं बोधयेद्रात्री अद्धाभक्तिसमन्विताः॥" "कृत्वा वै मम कर्माणि द्वादश्यां मत्परो नरः। ममेव बोधनार्थाय इमं मन्त्रमुदीरयेत्॥"

दोनी इश्रोको'में तिथिघटित संशय होनेसे कहा जाता है, कि एकादशीकी रातको प्रसुत केशवकं अर्था-नादि कार्य समाप्त करके दूसरे दिन द्वादशीको भेरे प्रवेशकं लिये मन्त्रका पाठ करे।

वाश्वस्पति विश्व कहते हैं, कि उक्त दोनों मन्त्र पढ़नेके बाद निम्नोद्धृत मन्त्र भी पढ़ना कर्त स्य है। यथा—

> "उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोतिन्द त्यज निद्रा जगत्वते । त्वया चोत्रयीयमानेन उत्थितं भुवनत्रयम्॥"

कल्पतक आदि प्रस्थिति सिवादानुसार गुरु-चरण आदिनं शयनोत्धान सम्बन्धीय मन्त्रकी इस प्रकार मीमांसा की है—द्वादशी या एकादशी इसके जिस जिस दिनमें रैवती नक्षत्रके अन्त्यपादका योग होगा, उस दिन दिवा भागमें उत्थानिकया करें और यदि किसी भी दिन नक्षत्रका योग न हो, तो द्वादशोमें ही उक्त क्रिया करनी है। थो।

जीम्तवाहनने स्पष्ट कहा है, कि आपाढ़, भाद्र और कार्सिक मासकी शुक्का द्वादशीमें ही यदि यथाकम अजुराधाके आद्य, श्रवणाके मध्य और रेवतीके अन्त्यपाद-का पे।ग हो, तो उन सब द्वादिशयों में ही यथाकम भगवानको शयन, पाश्विपरिवर्त्तन और उत्थानिकया करना ही सर्वश्चेष्ठ कल्प है।

श्रीहरिक शयनादि सम्बन्धमें चार प्रकारकी लियम-विधि है, यथा--

(१) द्वादशीकी रातको नक्षत्रका योग है।नेसं उसी दिन शयनादिकिया कर्त्तव्य है।

- (२) उक्त प्रकारसे नक्षत्नका योग नहीं होने पर जिस तिथिमें यथोक्त समय उनका पादयोग होगा, उसी दिन शयन।दि कर्लाध्य है।
- (३) यदि उक्त दोनों प्रकारसे तिथि नक्षत्रका समा-वेश न हो, तो जिस तिथिमें सन्धिकालमें अर्थात् शाम या सुबह नक्षत्रका थेगा है।गा उसी दिन यथासमय कियादि करनी होगी।
- (४) यदि इस तरह किसी प्रकार तिथिनक्षतका योगायोग न हो, ते। द्वादशोको सार्यसंधिमें शयनिक्रया और प्रातःसन्धिमें प्रबोधनिक्रया सम्पन्न करे। फिर पाश्व परिवर्त्तनिक्रया जिस प्रकार संधिमें को जाती है, तद्नुसार ही करनी होगो।

यमसमृतिमें लिखा है, कि आवाढ़ो शुक्का एकादशांसे ले कर पौर्णमासी पर्यान्त श्रीहरिका निद्राग्रहणक्षप शयनकाल है, इस कारण ब्रह्मपुराणमें भो पहले पका-दशीमें शयनका उल्लेख करके उस दिनसे ले कर पांच दिन तक वह कर्म करनेका विषय कहा गया है।

शयन, उत्थान और पार्श्वपरिवर्शनघटित एकावशी-में प्रत्येक आदमोकी अनशन रहना कर्राध्य है। इस संबन्धमें खयं भगवान्ते कहा है, कि मेरे शयन, उत्थान और पार्श्वपरिवर्शनके दिन फल, मूल या जलाहारो ध्यक्ति मेरे हृदयमें शेल (बरछा) मारते हैं अर्थात् उस दिन फल, मूल या जल विन्दुमात्र भी प्रहण करनेसे शब्यविद्यवत् मुक्ते वेदना होतो है।

''मच्छ्यने मदुत्थाने मत्पारब परिवर्त्तने ।

फन्नमूळजळहारी हृदि श्रष्टयं ममापेयेत् ।'' ( एकादशीतस्य )

मस्यैगण्णका शयनविधि-निषेध ।

विष्ठपुराणमें लिखा है, कि सायंसम्ध्यावन्दनादि करके अग्निमें आहुति दे और उसकी उपासना करे। पीछे भृत्यादि परिवारों के साथ लघुनोजन करे इसके बाद गोबरसं लिपे हुए निर्जान पवित्र प्रदेशमें शयन करना कर्राव्य है। शयनकालमें निम्नलिखित नियम पालन करने होते हैं। यथा— झानियों को चाहिये, कि जिस घरके उत्तर और पूरव क्रमशः निम्न रहता है, वही स्थान शयनके लिये चुने। शयनकालमें सर्वदा पूर्व और दक्षिणकी ओर सिरहाना रहना उचित है, उत्तर

भौर पश्चिमकी ओर सिरहाना कदापि न रखना चाहिये। एक दूसरेसे सट कर या तिर्धाक भावमें सोना कदापि उचित नहीं। श्रन्यालयमें अर्थात् परित्यक्त घरमें, श्मशानमें, एक वृक्षके नीचे, चौराहे पर, शिवालयमें, अर्थात जिन सब स्थानोंमें यक्ष यक्षनागायतनमें स्कन्द आदि प्रह्वा सर्पादि रहते हैं बहां, धान्य-विप्रोंके अवस्थितस्थानसे ग्रुजन या गृहमें, ऊपरमें. अशुचिस्थानमें, तृणपतादि परिपूर्ण स्थानमें, स्वयं अशुचि, शिखारहित या उलङ्क अवस्थामें, दिनां, संध्याकालमें, पर्वत पर, शून्य स्थानमें, देवाश्रित गृक्ष पर, जलक्किन द्वारयुक्त गृहमें अर्थात् जिस घरका दरवाजा जल और कीचडसे भरा रहता है उस घरमें, आर्द्वपद या अधीत पदमें, पलाशकाछ निर्मित खट्टादि पर, बहुविदीर्ण स्थानमें, विद्युत् या अग्निदम्ध स्थानमें, जलके ऊपर और शरके आसन पर शयन करना निविद्य है। अत्यव इसका किसो प्रकार उल्लुन करने से लोग इस लोकमें दुःस्ती और परलोकमें निरयगामी होते हैं। (वह्नपुराण)

स्मृत्यादिके मतसे सूर्यके रहते शयतशब्याको विद्याना और उठाना निविद्य है अर्थात् प्रति दिन सूर्यास्तके बाद विद्योगा विद्याना और सूर्यदेवके उदयके पहले उसे उठाना उचित है।

व्यासका कहना है, कि शयनकालमें सिरहाने के पास ही एक माङ्गल्य पूर्णकुरभ वैदिक गरुष्ट मन्त्रो-चारण पूर्वक स्थापन कर शयन करना चाहिये।

गर्गने कहा है, कि अपने घरमें दक्षिण या पूर्व ओर तथा परदेशमें पश्चिम और सिरहाना कर सोनेसे आयु-की युद्धि होती हैं। किन्धु उत्तर और मस्तक कर कहापि सोना न चाहिये।

मार्कग्ड यपुराणमें लिखा है, कि पूर्व और मस्तक रख कर शयन करनेसे धन लाभ, दक्षिण और आयुर्व दि, पश्चिम और प्रबल चिन्ता और उत्तर और मस्तक रख कर सानेसं हानि और मृत्यु होतो है। किर प्रति दिन रातको विष्णुका प्रणाम कर समाधिस्थ हो शयन करे। शून्यगृद्दमं, श्मशानमं, एक वृक्ष पर, चौराहे पर, शिवा-लयमं, हेले या पूल पर, धान, गाय, विष्ठ, देवता और गुग- जनसे उद्यासन पर, भग्न शब्या पर, अपवित शब्या पर, स्वयं अपवित अवस्थामें, आद्रे वस्त्रसे उलङ्कावस्थामें, उत्तर और पश्चिम में ओर मस्तक रख कर शून्य या अनावृति स्थानमें तथा देवताश्चित वक्ष पर शयन न करना चाहिये।

महस्यस्क के 8वें परलमें लिखा है —गृही व्यक्तिकों समध्याके बाद यथोक समयमें खा पी कर पैर हाथ घो कर यथाविधि मन्तोच्चारण कर बिछावन पर जाना चाहिये। किन्तु शालमली, कदम्ब, मन्दोर, पलाश और यर आदि लकड़ीके बने हुए तथा कुशमय शच्या पर कभी सीना न चाहिये, सीनेसे पापभ गी होना पड़ता है। इसके सिखा वृक्षादिके नीचे, पार, शण आदि स्वके ऊपर, शुक्रादि द्वारा अपवित्व शच्या पर, खड़ तृण आदिके ऊपर, निरवच्छिन्न मिट्टोके ऊपर तथा पट्टवस्त्र और कलड़ो अर्थात् किसी प्रकारके दागवाले कम्बल पर सीना निषद्ध है। गृहीके लिये तुला निर्मित शच्या या शुद्ध वस्त्रके ऊपर सीनेकी व्यवस्था है।

विष्णुपुराणमें लिखा है, कि सूर्यके उदय होने तक तथा उनके अस्त होते ही पीड़ित ध्यक्तिको छीड़ जी निद्रादेवोकी गादमे पड़े रहते हैं। वे अवश्य हो प्रायश्चित्त के गाय हैं।

भावप्रकाशमें लिखा हैं, कि खानेके बाद धीरे घारे सो कदम चल कर पीछे शयन करनेसे शरीरको पुष्टि होता है।

''भुक्तोपविशतस्तुन्द' शयानस्य तु पुष्टिता । आयुश्चंक्रममाणस्य मृत्युर्धावति धावतः॥'' उक्त शयमकी व्यवस्था इस प्रकार है—

अध्श्वास परिमित काल तक चित हो कर, उससे दूना दाहिनी करवटसे और उससे भी दूना अर्थात् जितनी देरमें (८×२×२) ३२ बार श्वास निकाल सके उतनी देर तक बाई करवटसे सोचै। उसके बाद जिस और इच्छा हो, सो सकते हैं। जन्तुओं के बाम पाइवीमें नामिकं उत्पर पाचकारिनका अधिष्ठान है, अतपद खाई वस्तु जिससे अच्छी तरह पच जाय उसके लिये खानेके बाद बाई करवटसे सीना ही कर्चा व्य

# खट्टादि शय्या पर शयनगुण ।

खद्दा अर्थात् खाट पर सोनेसे तिदेशको शमता है।ती है; तुलानिर्मित शय्या पर सोना वातश्लेष्मनाशक है; भूशय्या शरीरको उपचयकारक और शुक्रजनक तथा काष्ट्रपीठकी शय्या वायुवद्धक है।

किसी किसीके मतसे भूशय्या अत्यन्त वायुवद्ध क, रक्ष और रक्तिपत्तनाशक है।

सुशब्दा अर्थान् खूब साफ सुथरे दूधकी तरह सफेद शब्दा पर सीनेसे अन्तः करणकी स्फूर्सि, शरीर की पृष्टिता, सहजमें निद्राकर्षण, धारणशक्तिकी वृद्धि, अम-नाश और वायु प्रशमित होती है। निष्कृष्ट शब्दा इसका विपरीत गुणवाळी है, अतपव उस पर कभी सोना न चाहिये।

ं प्रहोंके बारह भावें मिसे एक भाव या अवस्था, प्रहों-का भाव या अवस्थाविशेष। नीचे प्रत्येक प्रहको शयन भाव और उस भावापनन प्रहका फल लिखा जाता है—

प्रहोंका शयनादि भाव जाननेमें जातकके जन्मकालमें प्रहगण किस किस नक्षतमें रहते थे, सबसे पहले उसीका निर्णय करना होता है। पीछे उस प्रहाधिष्ठित नक्षत्र संख्या द्वारा उस संख्याको गुना करे। बादमें प्रहगण अपनी अधिष्ठित राशिके जिस नवांशमें रहते हैं, उस नवांश परिमत अङ्क द्वारा उस गुणनफलको फिरसे गुना करना होता है। अब प्रहोंका अपना जन्मनक्षत, उस जातकका जन्मलग्नसंख्यक अङ्क और उदयसं जिसने दण्डमें उसका जन्म हुआ है, वह दण्ड पूर्वोक्त गुणनफलमें योग कर उसे १२से भाग दे। यदि भागशेष एक रह जाय, तो उसे प्रहका शयनभाव जानना होगा। इस प्रकार दो रहनेसे उपवेशन, इत्यादि।

प्रहोंका जनमनक्षत्त, यथा—रिवका जनमनक्षत्त १६ विशाखा, चन्द्रका ३ कृत्तिका, मङ्गलका २० पूर्वाषाढ़ा, वुधका २२ श्रवणा, गृह्दस्पतिका ११ पूर्वफलगुनी, शुक्रका ८ पुन्या, शनिका २७ रेवती, राष्ट्रका २ भरणी, केतुका ६ अश्लेषा।

कोई पापप्रह शयन या निद्धित अवस्थामें किसा दूसरे पापप्रह कत्तृ के दृष्ट न हो कर सप्तम अर्थात् जाया-स्थानमें रहे, तो जातकका शुभफल होता है। रिपुद्रष्ट और रिपुग्रहागत पापप्रह उक्त अवस्थापन्न है। कर सप्तममें रहे, तो पत्नीके साथ जातककी मृत्यु होती है। ऐसा अवस्थापन्न शुभप्रह शुभाशुभप्रह कर्त्रांक दृष्ट होनेसे सिफ जातककी प्रथम पत्नीका वियोग होता है।

उक्त भावद्वयापन्न पाष्ट्रहकं सुत या पञ्चम एथानमं रहनेसे जगत्का शुभ होता है। वह प्रह यदि अपने उच्च मूलिकोणस्थ हो, तो सन्तानकी हानि होती हैं। उस अवस्थाका शुभप्रह यदि शुभप्रह दूष्ट हो कर सुतस्थानमें रहे, तो जातकको प्रथम सन्तानका अनिष्ट होता है।

मृत्यु या अष्टम स्थानमें उक्त अवस्थाद्वयसम्पन्न पापप्रहके रहनेसे राजा या किसी शतु के हाथ जातककी अपमृत्यु होतो है। किन्तु वह पापप्रह शुभद्रष्ट होनेसे तो निःसन्दे ह गङ्गाके किनारे उसकी मृत्यु होगी। शतु, या पापप्रहदूष्ट शुभद्रह शयन भावमें मृत्युस्थानमें रहने-सं शिरश्छेद होता है; विशेषतः शनि, मङ्गळ या राहुकं उसी भावमें उसी स्थानमें रहनेसे अपमृत्यु या शिरश्छेद अनिवार्य है।

कर्म अर्थात् दशम स्थानमें शयन या भोजनभावाः पन्न पापब्रह रहेनेसे जातक दरिद्रताके कारण इस पृथ्यो पर भटकता रहता है।

रविके शयनभावमें किसो स्थानमें रहनेसे जातक मन्दाग्नि, पिसशूल, श्लीपद और गुहारोगसे आकारत होता है।

चन्द्रमाके शयनभावापन्न होनेसे जातक कोधी, दरिद्र, अतिशय लम्पट और गुहारोगी होता है। यहां तक, कि वह हमेशा अस्वस्थ रहा करता है। चन्द्रके लग्नस्थ हो कर शयनावस्थापना होनेसे भी जातकके सब रोग अधिक होते हैं, अन्य स्थानस्थ होनेसे उतने नहीं होते।

शयनावस्थापनन बुधके लग्नमें रहनेसे बालक धन वान, सर्वदा क्षुधित और खञ्ज होता है। अन्य स्थानमें इसी भावमें रहनेसे वह दरिद्र और भारी लंपट होता है।

षृद्दस्पतिके शयनावस्थामें किसी स्थानमें रहनेसे मानव विद्याबुद्धिसमन्वित, नाना गुणयुक्त, दोता और सुखी होता है।

सप्तम अथवा एकादश स्थानमें शुक्रकी शयनावस्था

होनेसे बालक कभो भी दिरद्र नहीं होता, हमेशा सुकी रहता है तथा कम होने पर भी उसे सात पुत्र और पांच कन्या होती है। परन्तु प्रहका बलाबल समक्ष कर कमी बेशो भी हो सकती है। उस अवस्थामें रहनेसे जातक धनवान, धार्मिक और सुक्षो होता है, किन्तु उसका पुत्रनाश अनिवार्य है।

मङ्गलके शयन भावमें किसो स्थानमें रहनेसे जातक लम्पट, रूपण, खुलो, महाकोधी, महादक्ष और परिडत होता है, किन्तु उसी भावमें पञ्चम और सप्तम स्थानमें रहनेसे यथाकम उसकी पहली सन्तान और पहली स्त्री विनष्ट होती हैं। शत्नुग्रहस्थ मङ्गल रिषु द्वारा देखें जाने पर जातकके कर्णनासादि वा भुजच्छेद और वहां रह कर शनि और राहुयुक्त होनेसे शिरश्छेद होता है। शयनभावापन्न मङ्गल यदि लग्नमें रहे, तो जातक हमेशा रोगी रहता तथा दद्रु, कुछ, विचर्णिका आहि द्वारा उसका शरीरभङ्ग होता है।

शनिके शयनमावमें रहनेसे जातक श्रुधित, विकल्लाङ्ग और गुद्धौरागी होता है तथा उसके के। पकी यृद्धि होता है। लग्न, पष्ठ और अष्टममें रहनेसे मानव चिरप्रवासी, दिरद्र और अतिशय विकलाङ्ग होता है। पञ्जम, नवम, दशम और सप्तममें यदि उसका शयनमाव देखा जाय, तो जातक पुत्रवान और सब प्रकारसे सुखी होता है।

जिसके जन्मकालमें राहुकी शयन अवस्था होती है, उसे नाना प्रकारका क्षेत्र होता तथा वह हमेशा दुः खो और श्लोपदरोगप्रस्त रहता है। राजाका भी इस अवस्थामें जन्म होनेसे उसके धनकी हानि होती है। किंतु चृष, मिथुन, सिंह और कन्मा राशिमें रह कर शयनभाव प्रस्त होनेसे मनुष्य सभी सुखोंके अधिकारी होते हैं। शयन आरती (सं० स्त्रो०) देवताओंकी वह आरती जे। रातकं! सोनेके समय होती है।

श्यनकक्ष (सं० पु०) से निका कमरा या घर, शयना गार।

शयनगुर ( सं० क्ली०) शयनमन्दिर, सेनिका स्थान, शयनागार ।

श्यनप्रकेष्ठ ( सं० पु० ) श्यनगृह, श्यनमन्त्रिर ।

शयनवे(धनो (सं० स्त्री०) अगहन मासके ऋष्ण पक्षकी पकादशी।

शयनभूमि (सं० स्त्री०) शयनस्थान, सोनेकी जगह। शयनमन्दिर (सं० क्ली०) शयनगृह, सानेका घर, शयनागार।

शयनमहल ( सं० षली० ) शयनागार

शानवासस् (सं० क्लो०) वे कपड़े जी सीनेक समय पहने जांय।

शयनरूथान ( सं० वलो० ) शयनभूमि, सोनेकी जगह। शयनागार ( सं० पु० ) शयनमन्दिर, शयनगृद, सोनेका रूथान ।

गयनावास ( सं ॰ पु॰ ) सीनेका घर।

शयनास्पद ( सं० कस्री० ) बिछीना ।

शयनीय ( सं० क्वी०) शंक्षेत्रद्रस्यामिति शी-अनीयर् अधिकरणे। १ शय्या, बिछौना। (क्रि०) २ शयन-योग्य, सोनेके लायक। (रामायण २।७२।११)

शयनीयक (सं• क्की॰) शयनीयमेन स्वाधे कन्। शय्या, विद्योगा । (कथासरित्सागर ३३।१७७)

शयनीयगृद (सं० क्वी०) सोनेका घर।

श्यनीयवास (सं० पु०) वे कपड़े जो सोनेके समय पहने जांय।

शयनैकादशी (सं० स्त्री०) शयनाय शयनस्य वा एका-दशी। आषाढ़ मासके शुक्कपक्षकी एकादशी। विष्णु भगवान्के शयनका प्रारम्भ इसी दिनसे माना जाता है।

विस्तृत विश्ररण शयन और इरिशयन शब्दों में देखो । शयाएड (सं०पु०) १ एक प्राचीन देश या जनपदका नाम। २ इस देशका निवासो ।

शयाएडक ( सं॰ पु॰ ) श्वकलास, गिरगिट।

( शुक्लयजुः २४।३३ )

शयार्डभक्त (सं॰ पु॰) शयार्डानां विषये। देशः। शयार्डनामक जनपद-चासियेांका विषय या देश। (पा शराप४)

शयान (सं० पु० क्की०) निद्रित, वह जे। सीया हो। शयानक (सं० पु०) शोःशानच् ततः कन् यद्वा 'आनकः शोङ्भियः इति आनक्।' (उणादिकोष) १ सर्प, सांप। २ क्ककलास, गिरगिट। शयामूल (सं० क्लो०) शय्यामूल, विछीने पर पेशाव करना !

शयालु ( सं० ति० ) शो आलुच ( आलुच शीडो प्रह्यां कर्त्त व्यम् । पा शराश्यू ) १ निद्राशील, वह जिसे नी द आई हो । ( माघ श८० ) २ अजगर, सर्पा ३ इक्कलास, गिरोगट । ४ कृष्कुर, कुत्ता । ५ श्रुगाल, सियार, गीद्ड़ । शियत ( सं० ति० ) शो का । १ इतशयन, सोया हुआ । ( कथासरित्सा० ५६।१८० ) २ निद्रालु, जिसे नो द आई हो । (क्ली०) ३ शयन, सोना । ४ श्लेष्मान्तक, लिसीड़ा । ५ अजगर ।

शयितवत् ( सं ० ति ० ) शी-क्त-धतु । निदालु, जिसे नी द आई हो ।

शियतस्य (सं० ति०) सोने लायक । (कथासरित्सा० १४।४८) शियतः ( सं० ति० ) शो-तुच्च पा ४।२।१५ ) शयनकारो, सोनेवाला ।

शयु (सं० पु०) शो जा १ अजगर । २ एक प्राचीन वैदिक ऋषिका नाम । (ऋक्श २१२१२।१६) (ति०) ३ शयान, सोया हुआ । (शृक्ष ११८।१२)

शयुक्ता (सं०पु०) १ शयत । २ शयु नामक ऋषिके काणकर्त्ता (ऋक्श १११७ । १२)

शयुन (सं०पु०) शी-उनन् (उणादिकोष)। अजगर। शब्यम्भद्र (सं०पु०) जैनोंके छः श्रुतकेवलीमेसं एक। संभवतः इसका दूसरा नाम शब्यम्भव है।

शय्यम्भव (सं० पु०) जैनोंके छः श्रुतकेवलीमेंसे पक। शय्या (सं० स्त्रो०) शी-क्यप् संद्वायां समजैति (वा ३:३१६६) १ गुम्फन्, गूधना, गांधना। शोयते यत्न सा। २ विछीना, जिस पर शयन किया जाय।

शय्या और आसनादि कुसुमसुकीमल होना उचित है। ऐसी शय्या पर सोनेसे निद्रा, पुष्टि और घृतिशक्ति को नृद्धि होतो है तथा श्रमजन्य प्रकृत वायु विनष्ट होती है। इसकी विपरीत अर्थात् कहर्य शय्या पर सोनेसे विपरीत फल होता है। भूशय्या वातपित्तप्रशमनी, नृहणी और शुक्रविद्धिनो होती है। खट्टा वातविविद्धिनो तथा पट्टशय्या अति रक्षतमा और अतिशय वातप्रकोपणी है। (राजबल्लम)

किसी किसीके मतसे खट्टा तिदेशपशमनी ; तुलिका-शय्या वातकफापदारिणी; भूशय्या वृद्धणी और शुक्कला ; काष्ठ और पद्दशस्या वातला है। भाषप्रकाशमें लिखा हैं, कि भूशय्या अत्यन्त वातला, रुक्ष्म और रक्तिपत्तविनाशिनो है।

विष्णुपुराणमें लिखा है, कि गृहस्थ सायंकालीन भोजनके बाद हाथ पैर थो कर अस्फुटित दावनिर्मित सुप्रशस्त अभग्न समतल अत्यन्त परिष्कार परिच्छन्न शब्या पर सोवे, अविस्तृत या किसी जन्तुमयी शब्या पर कदापि सोना न चाहिये।

> (विष्यापु० श्य भंश ११ भ०) शय्योदानकस्ता

शुद्धितत्त्वमें लिखा है कि गृह, धाश्य, हरीतकी, पादुका, छत्न, मास्य, चन्द्रनादि अनुलेपनद्रव्य, शकटादि यान, वृक्ष, शय्या और जिसके लिये जो वस्तु अत्यन्त प्रिय है वह वस्तु दान करनेसे सुखसम्भीग होता है। विशेषतः सामध्ये रहते हुए शय्यादिदानमें कभी भी किसीको प्रत्याख्यान करना कर्तांच्य नहीं; क्योंकि याह्रवल्क्यने कहा है, कि कुश, शाक, दुग्ध, मतस्य, गंधःच्य, पुष्प, दिध, क्षिति, मांस, शय्या, आसन, यान और जल इन सब द्रव्यदानमें कभी किसीको प्रश्याख्यान न करे।

( याज्ञवल्क्य )

श्रह्मपुराणमें लिखा है, कि मृतव्यक्तिके उद्देशसे जो सब शय्यादि दान की जाती है वह तथा मुमूर्षु वा मृतव्यक्तिकी उद्धार कामनासे जो सब तिल और धेनु दान किया जाता है, वह जो व्यक्ति दान लेता है, वह कभी नरकसे खुटकारा नहीं पा सकता। परन्तु औत्ताना-क्षिरस देवताके उद्देशसे जो सब छत, रूष्णाजिन, शय्या, रथ, आसन, पादुका, शकटादि यान और प्राणवर्जित जो कोई दान किया जाता है, मगुष्य उसे प्रहण कर सकते हैं।

देशीपुराणके पुष्पिभिषेक नामक अध्यायमें शय्या पट्टक अर्थात् पीठशय्याका विषय इस प्रकार लिखा है, यथा—दी हाथ लम्बा, हाथ भर चौड़ा, दश उंगली कंचा रत्नालङ्कार द्वारा सुशोभित पीठक बैठनेके लिये प्रस्तुत करे, स्नामके लिये यदि बनामा हो, तो उसे डेढ़ हाथ घेरेका वृक्षाकारमें बनामा होगा । शयमके लिये व्यवहार करनेमें उसे सार हाथ लंबा बनामा कर्च व्य है।

(देवीपुराया पुष्पाभिषेक )

शब्यागत (सं० क्रि०) १ शब्याशायी, विछीने पर सीने-वाला। २ जो बीमार होनेके कारण स्नाट पर पड़ा हो, पीड़ित।

शय्यागृह (संक्क्की०) शयनगृह, सोनेका घर। शय्याच्छादन (संक्क्की०) आस्तरण, पलङ्ग पर विद्धाने-की चादर।

शय्यादान (सं० पु०) मृत्युके अभग्तर मृतकके संघ-श्यियोंका महापालको चारपाई बिछावन मादि दान देना, सज्जादान।

शब्याध्यक्ष ( हां ० पु॰ ) शब्यापाल ।

शब्यापतित ( सं कि कि ) शब्यागत देखो।

शय्यापाल (सं०पु०) वहजो राजाओं के शयनागार-को व्यवस्था करता हो।

शर्यापालक (सं॰ पु॰) शय्यापाल ।

शब्दामूल (सं० क्ली०) एक रोग जो प्रायः बालको की होता है। इसमें उन्हें निद्रावस्थामें ही शब्दा पर पड़े पड़े पेशाव है। जाता है।

शब्यावासवेश्मन ( सं॰ क्ली॰ ) शवनगृह, सोनेका घर । ( कथासरित्सा॰ ४६१९८०)

शय्यावेश्मन् ( सं॰ क्की॰ ) शय्यागृद, सीनेका घर। शय्योत्सङ्ग ( सं॰ पु॰ ) शय्याका पार्श्व देश, मतास्तरसे शय्याका मध्यस्थान ।

शय्योतथायस् ( सं० अध्य० ) विछीना छोड़नेका समय, प्रातःकाल, सुबद ।

शर (सं० पु०) श्रणात्यनेनेति श्रः हिंसे ( भृदोरप्। पा ३।३।४०) इति अप्। खनामस्यात तृणभेद, सर-द,ण्डा, नरकट । पर्याय-इषु, काण्ड, वाण, मुक्त, तेजन, गुन्द्रक, उत्कट, शायक, क्षुर, दक्ष्म, क्षुरिका, पत्न, विशिख । वैद्यकके मतसे गुण-मधुर, तिक्त, कुछ उच्ण, कफ, श्रम सौर मसतानाशक, बलवीर्याकारक, प्रति दिन सेवन करनेसे वातवर्द्ध का (राजनि०)

यह बहुत बड़ा होता और अनेक कामें। में आता है। अजिहिदोंने देशभेदसे पार्शक्य निक्षपण कर इसका भिन्न भिन्न नाम रका है; यथा—रक्सवर्ग Saccharum sara और S. Munja तथा प्रदर्शन Care; किंतु यथार्थी यह तृणजाति एक है। नामभेद होने पर

भी उनमें काई विशेष प्रभेद नहीं है। देशभेदसे भी यह विभिन्न नामेंसे पुकारा जाता है। हिन्दी—शर, सरकण्डा, शकरा, सरपत, शरपत, रामशर, मुठजा; बङ्गला—शर; संधाल—शर; युक्तप्रदेशके पूर्वा शमें—पातावर; पश्चिमांशमे—इकर, शरहर, शरकाण्ड; अधे।ध्या—पालवा; पद्मजाब—खड़काना, काण्ड, सर्जवर, शकर; अजमीर—शर, सरपत; सिन्धुदेश—शर, सिन्धुके पश्चिम—दगा, साचा, कड़; तेलङ्ग —गुन्द्रा, पोणिका; अङ्गरेजी—Pen-reed grass,

उत्तर-पश्चिम भारत और पंजाबके समतल प्रतिरमें यह तृण बहुतायतसे उपजता है। यह देखनेमें लंबा और सुन्दर होता है। साधारणतः ८ से १२ फुट तक इसकी ऊंचाई होती है। कभी कभी नदीतीरस्थ जमीन अथवा जो सब निम्न भूमि नदीकी बाढसे इब जाया करती है, घैसी जमीन के अड्डे के ऊपर यह घास गांड कर बाहरसं घेरा दे दिया जाता है। ऐसी जल सिक्त जमीन पर वह जल्द बढ़ता है तथा अन्यान्य उच्च स्थानजात तृणकी अपेक्षा इसका आकृतिगत अनेक परिवर्शन होता है। इसके कोण्डावरक पत्रवस्त से जा रेशे निकलते हैं, उनसे अच्छी रस्सी तय्यार होती है। वर्षात्रद्वके बाद इसमें फूल लगने हैं। Erianithus R, vennae नामक तृणविशेषके साथ इसका आकृतिगत और खभावगत अनेक सीस।दूश्य है। बहुतरे दोनें। तृणका देख कर भ्रममें पड़ जाते हैं, किन्तु इनके पूची-दुगमकालकी पृथकता है। शेषोक्त तृणके पुष्प निक-लनेकं बहुत पाछे प्रथमें क तृण पुष्पित है। ता है।

पश्तावमं इसका मूल 'गर्भागंध' नामसं विकता है।
यह प्रस्तिका एक उपकारों भौषध है। संतानक जनम
लेने पर यह गर्भगन्ध प्रस्तिकं सामने जलाया जाता है।
इसका धूम अग्निद्ग्ध या क्षत स्थानके लिये विशेष उप
कारों है। इसका मुझ्त बहुत दूढ़ होता है और जलमें
जल्दो सड़ता नहीं। इलाहाबाद और मिर्जापुरके मांभी
शम्मुझ्तके रस्संसं नाव खोंचते हैं। यह टेबिल, टेक्करे,
पर्दे, धान आदिके गोले तथा घर छानेके काममें आता
है। १८८३ ८४ ६०में कलकत्ते में जब आन्तर्जातिक
प्रदर्शनी खोली गई, तब बहुतसे शरके घर किलामैदानमें
बनाये गये थे।

इसकी कच्ची कच्ची पश्चियां गवादिके खाधकपमें विवहत होते हैं। शीतकालमें पंजाबवासी गवादिकी सूखी पश्चिमं, भूसी और चनेके साथ खिलाते हैं, इसके इंडलसे लिखनेकी कलम भी बनाई जाती है। अरबी, फारसी और भारतकी विभिन्न जातियोंकी भाषालिप शरको कलमसे ही लिखी जाती है। पूर्ण समयमें पोड़ा लेग शरसे वाण तैयार करते थे। आज भी संधाल, भील आहि असम्य जातियां शरका वाण बनाती हैं। सरस्वतीपूजाके समय देवोके सामने शरकी कलमसे पूजा की जाती है।

शरकाएड (S, arundinaceum या S. procerum)
जातिकी एक और श्रेणो है। पर्वतादिके बालुकामय
श्रृद्धश्च पर तथा समतल क्षेत्रमें यह तृण उपजता है।
यह भारतवर्णमें प्रायः २० फुट ऊंचा होता है।
कार्त्तिक मासमें पे सब तृण पुष्पके भारसे फुक कर
शत्यन्त सुन्दर दृश्य धारण करते हैं। यह देखनेमें
प्रायः ईख (S, officinarum) की तरह होता है, किन्तु
याहा दृश्यमें उससे कहीं सुन्दर दिखाई देता है।
इससे भी उक्त शरकी तरह नाना प्रकारकी चीजें बनती
है। इस शरके पुष्पयुक्त अप्रभागसे टेक्सी, पंखे,
चलनी आदि बनते हैं।

२ वाण, तोर। ३ दध्यप्रभाग, दहीकी मलाई। पर्याय—दिधिसार, दिधिक्तेद । कट्टर । ४ दूधकी मलाई। ५ उशीर, खस । ६ महापिएडो, भाला। ७ दिंसा। ८ ज्योतिषोक्त पञ्चमाङ्क, पांचकी संख्या। इससे कामदेवके पञ्चवाणका भी बोध होता हैं। ६ असुरभेद । १० ऋचत्कके पुता (ऋक् ५१।११६।२३)११ शिव। १२ जल । १३ युत्तांशकी शिञ्जिती (Sine of an arc)।

शरम (अ० स्त्रो०) १ वह सीधा रास्ता जो ईश्वरने भक्तोंके लिये बतलाया हो। २ मुसलमानोंका धर्म-शास्त्र। ३ दस्तूर, तीर, तरोका। ४ कुरानमें दी हुई माहा। ५ दीन, मजहब, धर्म।

शर्र (अ॰ वि॰) १ शरभके भनुसार, मुसलमानी धर्म-के अनुसार। (पु॰) २ शरभ पर चलनेबाला मनुष्य। शरक (सं ० ति ०) शरतृणभव । (पा ४।२।८०)
शरकाएड (सं ० पु०) शरदएड, शरकंडा, सरपत ।
शरकार (सं ० पु०) वह जो तीर बनाता हो ।
शरकुएड शय (सं ० ति ०) शरकुएड में अवस्थानकारी ।
शरकुए (सं ० पु०) प्रस्तवणमेद । (अखितविस्तः)
शरककुक (सं ० पु०) उल्लेक तृण, उलप ।
शरगुरुम (सं ० पु०) १ शरतृण, सरकंडा । २ गमायणके अनुसार एक यूथपति वंदरका नाम ।
(रामायण ४।४१।३)

शरघात (सं॰पु॰) शर-हन् घञ्। शराहत, शरा घात।

शरबान्द्र (सं०पु०) शरत्कालका चन्द्रमा। शरच्छिशिन् (सं०पु०) शरत्कालका चन्द्रमा। शरच्छिलि (सं०पु०) शारदीय धान्य। शरच्छित्रिन् (सं०पु०) मयूर, मोर।

(भारत शान्ति )

शरज (सं क्हीं ) शरात् जायते जन-छ। १ हैयङ्गवीन, नवनीत, मक्खन। (हेम) (ति ) २ शरजात, सरकंडेसे उत्पन्न या बना हुआ।

शरजन्मन् (सं०पु०) शरे शरवने जन्म यस्य। कार्रिन क्षेय।

शरज्योत्स्ना (सं ० स्त्री०) शरत्कालकी चिन्द्रका।

शरद (सं ० पु०) शृशकादित्वाद्दन्। १ कुसुम्म
नामक साग। २ क्रकलास, गिरगिट। ३ करख।

शरटो (सं ० स्त्री०) लज्जालुक, लाजबन्ती, लजाधुर।

शरण (सं ० स्त्री०) शृणाति दुःखमनेतिति शृल्युट्।

१ गृह, घर, मकान। २ रक्षा, आड़, आश्रय, पनाह।

३ साश्रयका स्थान, बचायकी जगह। ४ बध, जो
शरणमें आवे उसके वैरीको मारना। ५ सधीन, मातहत। ६ एक किथ। गीतगोविन्दमें जयदेवने इसका
उल्लेख किया है। प्रवाद है, कि इनका दूसरा नाम शरणत्त था। लक्ष्मणसेनकी सभामें ये विद्यमान थे।

७ शाहाबादके उत्तर सारन नामक जिला।

शरणद (सं ० कि०) शरण देनेवाला, रक्षा करनेवाला।
शरणदेव-- एक किथ। शरण देनेवाला, रक्षा करनेवाला।

शरणा (सं० स्त्रो०) गन्ध-प्रसारिणी नामकी लता। (शब्दरत्ना०)

शरणाकुरु (सं o पु o) अन्तभेद । 'धाघातेन वा स्वयं वा पक्तया फलानां अधःपतनेन विशरणं शरणा तत्प्रधानाः कुरवोऽन्नानि शरणाकुरुवः । श्रु-विशरणेऽस्मादुभाषे व्युः । कुरुनीपान्तरे भक्त इति मेदिनी । भक्त ओदनः ।'
(भारत १३ पर्व नीक्षकपठ)

शरणागत (सं० ति०) शरणमागतः प्राप्तः । शरणापम्न, शरणमं आया हुआ। पर्याय—शरणापैक, अभिपम्न, शरणाधीं। जो व्यक्ति शरणागत व्यक्तिकी रक्षा नहीं करता, यह एक युग तक कुम्भीपाक नरकमें वास करता है। शरणागतकी रक्षा करनेसे सी राजसूययञ्चका फल और परम पेश्वयं लाभ होता है।

"अस्त्रहीनश्च भीतश्च दीनश्च शरणागतम्। यो न रक्तत्यधर्मिष्ठः कुम्भीपाके वसेद्युगम्॥ राजसूयशतानाञ्च रिकता सभते फल्लम्। परमैशवर्णयुक्तश्च धर्मेणः स भवेदिह्॥"

(असव वर्ष प्रकृतिख० ५५ अ०)

पद्मपुराणमें कियायोगसारमें लिखा है, जो व्यक्ति धन या प्राण द्वारा शरणागत व्यक्तिकी रक्षा करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो अन्तमें मोक्ष पाता है।

"शरणागत रक्तां यः प्रायौरिष धनैरिष । कुरुते मानवो शानी सस्य पुषयं निशामय ॥ सर्व पापविनिमु को ब्रह्महत्यामुखेरिष । श्रायुकोऽस्तं बजेन्मोक्तं योगिनामिष दुर्ह्मभम् ॥" (पद्मपुठ क्रिययोगठ ८ अठ)

अग्निपुर।णमें लिखा है, कि जो लोभ, होष और भयसे शरणागतको रक्षा नहीं करता, उसे ब्रह्महत्याके समान पाप होता है। महापातकियोंके भो पापकी निष्कृति है, किन्तु शरणागत व्यक्तिको त्याग करनेवाले पापका निस्तार नहीं है।

> "लोभाद्वे बाद्धयाद्वापि यस्त्यजेत् शर्णागतम् । ब्रह्माइत्यासम<sup>\*</sup> तस्य पापमाहुर्मनीशिणः ॥ शास्त्रे षु निष्कृतिदृष्टा महापातकिनामपि । शरणागतहातुस्त न दृष्ट् वा निष्कृतिः क्वचित् ॥"

> > (अग्निपु०)

शरणापम्म ( सं० त्रि० ) शरणागत, शरणमें आया हुआ।

शरणार्धिन् (सं ० ति ० ) शरणं अर्थयते इति अर्थः । जिनि । शरणप्रार्थी, आशय चाहनेवाला ।

शरणार्षक (सं क्षि०) शरार्थं मप्यति आहमानमिति अर्थ-ण्डुल् । शरणापम्न, शरणमें आया हुआ।

शरणालय ( सं ० पु॰ ) आश्रयस्थान ।

शरणि (सं क्लो०) १ पम्था, मार्ग, पथ। 'सरम्हयन-येति सरणिः नाम्नीति अनिः इदन्तात् पक्षे ईपि सरणी च। सरणि श्रीणियहर्मनोविति दम्हयादौ रभसः। श्रु स्यु गि हि सने इत्यस्मात् पूर्ववदनौ शरणिस्तालव्यादि-श्च। शुभं शुभे प्रदोते च शरणिः पथि चावनौ। इति तालव्यादावज्ञयः।" ( अमरटीकामें भरत ) २ पृथ्वी, जमीन। ३ हि सा। ( अमुक १ ३१।१६)

शरणी (सं क्ली ) शरणि वाहु ङोष् । १ पभ्था, मार्ग, रास्ता । २ गम्ध-प्रसारिणी नामकी लता । ३ जयस्ती । (ति ) ४ शरणदेनेवालो ।

शरणैषिन (सं० क्षि०) शरणप्राधीं, शरण चाहनेवाला। शरएड (सं० पु०) १ पक्षी, विद्वांग, चिड़िया। २ कामुक। ३ धूर्ण, चालाक। ४ शरह। ५ क्षकलास, गिरगिट। ६ भूषणभेत, एक प्रकारका गद्दना। ७ छिपकलो।

शरणय ( सं े ति े) श्रुणाति भयमिति श्रु-हिंसायां (श्रुरम्योश्च । उण् ३।१०१) इति अन्य यद्वा शरणिमेव (शालादिभ्यो यः । पा ५।३।१०३) इति य । शरणागतरक्षक, शरणमें आये इएकी रक्षा करनेवाला ।

शरण्यता ( सं ० स्त्री०) शरणस्य भावः तल्राण्। शरण्यका भाष या धर्म।

शरण्या (सं० स्त्री०) शरण्य-टाप्। दुर्गा। विष, अग्नि आदि भय उपस्थित होने पर भगवती दुर्गादेवीका रूमरण करनेसे वे रक्षा करती हैं, इसलिये वे शरण्या नामसं ख्यात हैं।

शरण्यु ( सं० स्त्री०) १ सूर्यकी पत्नी आप्या योषा। सरपयु देखो। ( पु० ) २ मेघ, बादल। ३ वायु, हवा।

शस्त (सं०स्त्री०) शस्त देखो । शस्त (भ०स्त्री०) शर्चदेखो । शरतिया ( अ० कि० वि० ) शर्सिया देखे। । शरत् ( सं० स्त्रो० ) श्टृ-हिंसायां ( शृहृभसोऽदि । उगा १।१२६ ) इति अदि । १ वत्सर, वर्ष, साल । २ ऋतु-विशेष, शरत्ऋतु । पर्याय—शारदा, कालप्रभात, वर्षा-वसान, मेघान्त, प्रायृहत्यय । आंज कल आश्विन और कार्सिक मासमें शरत् ऋतु मानी जाती है, वैदिक कालमें कार्सिक और अप्रहायण मासमें मानी जाती थी ।

किसीके मतसे भाद्र और शाश्विन या शाश्विन और कार्लिक मास शरत्काल है। यह काल उष्ण, पिस-वर्षेक और मानवींके लिये बलप्रद है। शरत् कालमें वायु प्रशमित और पिस प्रकृपित होता है।

जिस प्रकार वर्षमें ६ ऋतु होती है, उसी प्रकार प्रति-दिन भी ६ ऋतुका आविभाव हुआ करता है। प्रातः-कालमें वसन्त ऋतु, मध्याह्रमें प्रोष्म, अपराह्ममें वर्षा, अर्ह्यरातमें शरत् रत्यादि प्रकारसे ऋतुओंका आविभाष होता है।

शरत्ऋतुमें इक्षू विकार गुड़ चीनी आदि, शालिधान्य, मुद्ग, सरीवर जल, क्वथित दुग्ध और प्रदीव कालमें चम्द्रकिरणका सेवन प्रशस्त है। (भावप ०)

कविकल्पलतामें लिखा है, कि शरत्कालमें यह सब धर्णम करना होता है।— चंद्रपटुता, रिष्युटुना, जलशुष्कता, वक्षपुष्प, हंस्स, धृष, सर्प, सप्तच्छार, पद्म, श्वेतमेघ, धाम्य, शिखिपक्ष। ज्योतिषमें लिखा है, कि शरत्कालमें जम्म होनेसे मानव उत्तम कर्मकारी, तेजस्वी, शुचि, खुशोल, गुणवान, सम्मानी और धनी होता है।

"नरः शरत्संज्ञकल्डधजन्मा भवेत् सुकर्मा मनुजस्तपस्ती । शुचिः सुशीको गुर्यावान् सुमानी धनान्वितो राजकुक्षपूपननः ॥" (कोष्ठीपदीप)

शरत्कामिन् (सं ० पु०) शरदि शरत्काले कामयते कुक्कुरीः मिति स्म 'कमेनि'ङ्' इति निङ्, ततः णिनि । कुक्कुर, कुत्ता ।

शरतकाल (सं०पु०) कन्या-संक्रान्तिसे तुला-संक्रान्ति तकका अथवा आश्विन और कार्सिकका समय शरत्-ऋतु।

शास्त्रभावय ( सं ० क्की० ) शरत्काल ।

शररपता (सं ० क्की०) शरदः पद्मम् । सिताम्भाज, श्वेत-पद्म । (राजनि०)

शरस्पड्येन (सं० क्ली०) शरदः पट्यं। कोजागर पूर्णिमा, आश्विन मासकी पूर्णिमा। शरत्युष्य ( सं• क्ली॰ ) शरदः युष्यं । १ आहुत्य क्षुप । २ शरत्काले। ऋष कुसुम, घह सब फूल जा शरदुकालमें हो। शरहसमय ( सं • पु • ) शरत्काल । शरदु (संकस्त्रीक) श्टु-सदि। (उया्शश्रह) १ शरत् ऋतु । २ राजपत्नीभेद । (राजतः ८।१-२५) शरदई (हिं क्यों ) सरदई देखे। शरदक्ष (सं० पु०) स्मृतिशास्त्रके रचयिता एक आचार्यका नाम । शरदएड (सं ० पु०) १ शरयष्टि, सरकंडा । २ चाबुक्र । "शरदण्डः सार प्रकाण्डदव अनुदण्डिः पृष्ठवंशे। येवां सितगौरपृष्ठा ( ह्याः ) इत्यर्धाः।" ( भारत दोषाववंटीका-में नीक्षक्रयठ) शरदण्डा ( सं० स्त्री० ) १ प्राचीन नदीका नाम । २ एक ं प्राचीन देशका नाम। शरदन्त ( सं० पु॰ ) शरदः तदास्य अहतारन्तो यस्मात्। शरत्ऋतुका अन्त अर्थात् हेमन्त ऋतु। शरदपूर्णिमा (सं०पु०) कुसार मासकी पूर्णिमासी, शरत् पूनो । शरदिशंहदेव ( सं० पु० ) राजभेद । शरदा (सं• स्त्री•) १ शरत् ऋतु । २ वर्ग, साल । शरिदज (सं ० त्रि०) शरिद जायते इति जन-छ (प्रावृट शहत्कालदिवां जे। पा ६।३।१५) इति सप्तम्या अलुक्। शरत् कालजात, जे। शरत् ऋतुमें उत्पन्न हो। शरिदन्तु (सं० पु०) शरखन्द्र, शरतऋतुका चन्द्रमा । शरदुदाशय (सं० क्ली०) शरत्कालका सरावर। शरदुन्द्रव (सं • पु • ) उत्तपत्रशाक विशेष। शरदेव-एक प्राचीन कवि। शरद्रत (सं० ति०) शरदंगतः। शरत्कालप्राप्त। शरिद्यमयिव ( सं० पु०) शरत्कालका चन्द्रमा । शरद्भद ( सं० पु०) शरत्कालीना ह्रदः। शरत्कालका जलाश्य । शरद्वत् (सं ० पु०) १ शरत्काल । २ विशोर्ण कार्म् क । ३ बहुसंबत्सरयुक्त अथवा पूर्वतन या नित्यवस्तु । Vol, XX11, 160

e & 3 8 एक प्राचीन ऋषि। (पा ४।१।१०२) ५ गौतमके चंशधर, शारद्वत ऋषि । (इरिव'श) शरद्वसु (सं०पु०) एक प्राचीन ऋषि। शरब्रिहार ( सं ० पु० ) शरत्कालका आमोद-प्रप्रोद । शरद्वोप (सं०पु०) पुराणानुसार एक द्वीपका नाम जे। जलहोप भो कहलाता है। शरधान ( सं ० पु०) १ वृहत्संहिताके अनुसार एक देश। २ इस देशका निवासी। शरिघ (सं ० पु०) शरा घीयन्तेऽस्मिनिति शर-घा-(कर्मपयधिकरगो च। पा ३।३!६३) इति कि । तूण, तीर रखने-का चोंगा, तरकश। शरनिवास ( सं ० पु० ) शरवनमें वास करनेवाला। ( पा ८।४।३६ ) शरम्मेघ ( सं ॰ पु॰ ) शरत्कालीनो मेघः । शरत्कालको मेघ। शरपङ्क ( सं ० पु० ) जवासा, दिंगुओ, धमासा । शरपञ्जर ( सं ० ष्टलो० ) शरशय्या । शरपट्टा (हिं ० पु०) एक प्रकारका शस्त्र। शरपणी ( खं ० स्त्री० ) वृक्षभेद, एक प्रकारका पौधा । (पा ४।शह्४) शरपुङ्ख (सं ॰ पु॰) शरस्य पुङ्खे साऋतिर्यस्य । १ खनाम-ख्यात क्ष्पियशेष, नीलकी तरहका एक प्रकारका पीधा, सरफोका। (Sephrosia purpures) वस्वई— कुलिध । कलिङ्ग--चेरबु कोग्गि । महाराष्ट्र -- उद्घलि । तैलङ्ग-तेरलचेपरिल चेद्भा तामिल-कोरलक्ष यवेर विष । संस्कृत पर्याय-काएडपुङ्का, वाणपुङ्का, रपुपुङ्किका, शायकपुद्धा, इखुपुद्धा। गुण—कटु, उल्ण, कृमि और वात-नाशक। सफेद शरपुङ्क बड़ा फायदेमंद होता है। (राजनि॰) भावप्रकाशकं मतसे तिक्त, और कषायः, यक्तत्, प्लोहा, गुल्म, व्रण और विष, कास, अस्त्रज्वर और श्वासनाशक । (भावप्रकाश) ६ वाण या तीरमें लगा हुआ पंत्र । ( ) ( ) ( ) सुश्रुतकं अनुसार एक प्रकारका यश्त ।

शरपुङ्का (सं० स्त्री०) शरपुङ्क देखी।

श्ररवत (अ० पु०) १ पोनेकी मीठी वस्तु, रस। २

चीनो सादिमें पका हुआ किसी ओषधिका अर्क जे। दवाके

काममें आता है । जैसे, — शरवत वनफणा, शरवत अनार । ३ पानोमें घोलो हुई शक्कर या छाँड़ ! 8 मुसलमानोंको एक रम्म जे। विवाहके पश्चात् शरवत पिला कर पूरीकी जाती है और उसके बदलेमें चध्रके पक्षयालोंको कुछ धन दिया जाता है । ५ सगाईको रस्म । शरवत पिलाई (हिं० स्त्रो०) वह धन जो वर और कम्या-पक्षके लोग एक दूसरेको शरवत पिला कर देते हैं।

पक्षके लोग एक वृसरेका शरबत पिला कर देते हैं।
शरबती (हि॰ पु॰) १ एक प्रकारका हल्का पीला रङ्ग
जिसमें साधारण लालों भी होती है। यह प्रायः हरसिंगारके फूल और शहाब मिला कर बनाया जाता है।
२ एक प्रकारका नीचू। इसे मोठा भी कहते हैं। उत्तरमें लोग प्रायः इसका रस चूसते हैं। पर्याय—चकीस्तरा, मधुकर्कटी। ३ एक प्रकारका फालसा जा बड़ा
और मीठा होता है। ४ एक प्रकारका नगीना जो
पोलापन लिये लाल रङ्गका होता है। ५ एक प्रकारका
बिद्या कपड़ा। यह तनजेबसे कुछ मोटा और अद्योसे
कुछ पतला होता है। (वि॰) ६ रसदार, रसीला।
शरबतो नीचू (हि॰ पु॰) १ चकीतरा। २ गलगल।
३ जम्बीरी, मोठा नीचू।

शरबन्ध (सं० पु०) शरवेाजन । शरबान (सं० पु०) भृतृण, अगिया घास । शरबीज (सं० पु०) १ चारुक, सरपत्ते के बीज । २ भद्रमुञ्जः

शरभ (सं पु०) श्रणाति हिनस्तीति श्रु हि सायां (क श शक्षिकल्मिदि भ्योऽभच्। उषा ३।१२२) इति अभच्। १ मृगेन्द्रिशोष। पर्याय-- महामृग, महास्कन्धी, महामनाः, अष्टपाद, महासिंह, मनस्वी, पर्वताश्चयः।

इस मृगके आठ पैर होते हैं। कहते हैं, कि यह मिंह से भी अधिक बलवान होता है। २ टिड्डो। ३ राम-की सेनाका एक यूथपति बन्दर। ४ उष्ट्र, ऊंट। ५ विष्णु। (भारत १३।१४६।५२) ६ हाथीका बच्चा। ७ एक प्रकारका पक्षी। ८ एक वृक्तका नाम। इसके प्रत्येक सरणमें ४ नगण और १ सगण होता है। इसे 'शिशिकला' और 'मिणगुण' भो कहते हैं। ६ दोहेका एक भेद! इसमें वीस गुरु और आठ लघु माताएं होती हैं। १० शेर, सिंह। ११ द्युक्के एक पुतका नाम। (भारत शह्या२६) १२ महाभारतके अनुसार एक नाम। (भारत श्यु । १९)

शरभकेतु (सं॰ पु॰) वासवदत्तावर्णित नायकभेद। (वासवदत्ता ५३।२)

शरभङ्ग — एक महर्षि । ये दक्षिणमें रहते थे । वनवास-कं समय रामचन्द्र इनका दर्शन करने गये थे । ये उन महर्षियों में से एक हैं, जिन लेगोंने आरण्यानी परिवृत दक्षिण देशमें आर्थसभ्यताका विस्तार किया था ।

( रामायण १।१।४० )

शरभता ( सं० स्त्रो० ) शरभस्य भावः तल्राप्। शरभ-का भाव या धर्म।

शरभा (सं० स्त्री०) १ शुष्क अवयवो वाली और विवाह के अयोग्य कन्या। २ लकड़ीका एक प्रकारका यस्त । शग्भानना (सं० स्त्री०) पेन्द्रजालिक रमणीभेद। (कथासरित्सा० ४८।१२२)

शरभू (सं० पु०) शरै शरवणे भूकत्पत्तियं स्य । कार्सिकेय । शरभृष्टि (सं० स्त्री०) शराप्र । (शतप्यत्रा० १४।६।६।११) शरभेश्वर (सं० पु०) शिवलिङ्गभेद । महाकालभेरव-कल्पमें लिखा है, कि शरभेश्वरकवच धारण करनेसे कासरोग जाता रहता है ।

शरभोजो—दक्षिण-भारतके तञ्जोर राज्यके एक राजा।
२००८ ई०में इनका जनम हुआ। १७६८ से १८३३ ई० तक
इन्होंने राज्य किया। राध्यचरित, व्यवहारप्रकाण,
व्यवहारार्थस्मृतिसारसमुख्य और एक जातक प्रन्थ इनके
लिखे हैं। पण्डित अनन्तन(रायणने अपने लिखे शरभोजिराजचरित प्रांथमें इनको जीवनो प्रकाश को है।
शरम (फा० स्त्री०) १ लजा, ह्या, गैरत। २ लिहाज,
संकोच। ३ प्रतिष्ठा, इज्जत।

शरमय (सं० ति०) शरस्य विकारोऽवयवे। वा शर (नित्यं वृद्धशरादिभ्यः। पा ४:३।१४४) इति मयट्। शरनिभिन्नते।

शरमब्ल (सं॰ पु॰) शरै शरवणे मक्ल इव । १ शारिका पक्षां, मैना। शरै बाणनिक्षेपादी मक्लः। २ बाणयोद्धां, बह जो तीर चलानेमें निपुण हो, धनु-धारो। शरमसार ( अ॰ वि॰) १ जिसे शरम हो, लजावाला। २ लज्जित, शरमिंदा।

शरम हुजूरी (फा॰ स्त्री॰) पैसी लज्जा या मुहब्बत जे। वास्तविक न हो, केंबल किसीके सामने आं जानेसे उत्पन्न हो, मुंह देखेको लाज।

शरमसारी (फा॰ स्त्री॰) १ लज्जा, शरिम देगो । (पु॰) २ वह जो वास्तवमें लज्जा या मुख्बत न करता हो, केवल किसीके सामने आ जाने पर लज्जा या मुख्बत करता हो, मुंद देखेकी लज्जा करनेवाला।

शरमाऊ (फा॰ वि॰) जिसे बहुत लज्जा मालूम हे।तो हो, शरमीला।

शरमाना (अ० कि०) १ शरमि दा होना, लिखित होना, दया करना। २ शरमि दा करना, लिखित करना। शरमा शरमी (फा० कि० वि०) लिखिक कारण, शरमि दा हो कर।

शरमिंदगो (फा॰ स्त्री॰) शरमिंदा या लज्जित है।नेका भाव या धर्म, नदामत, भेंप।

शरमिंदा (फा० वि०) जिसे शरम या लजा आई हो, लज्जित।

शरमोला (फा॰ वि॰) जिसे जल्दी शरम या लजा आधे, भरम करनेवाला, लजालु।

श्रारमुख (संक्क्षीक) वश्णका अगया मुख, तीरका फल।

शरयु (सं ० स्त्री०) नदी धिशेष । (हिरूपको०) वह नदी जिसमें रामलक्ष्मणादिने आत्मविसर्ज्ञ न किया था। (रामव्यण) यह घर्ष रा नदीका एक शाखा है।

( धर्घरा और सरयू देखो।

. शरयू (सं ० स्त्री०) शरयु देखो ।

शरल (सं० त्रि०) १ विनीत, नम्र। २ खच्छ हृदय, सरल। (पु०)३ एक प्रकारका तृक्ष।

( सार्स्वताभिधान )

शरलक (सं क्हों ) जल, पानी। शरले। मन (सं ० पु०) एक प्राचीन ऋषि। इन्होंने कई ऋषियों के साथ भारहाजजीसे आयुर्वेदसंहिता लानेके लिये प्रार्थाना की थी। शरवण (सं० क्को०) शरस्य वनं धनशब्दस्य णत्यं। शरकावन।

शरवनोद्दुसव (सं०पु०) शरवणे उद्दुसवो यस्य। कात्तिकेय।

शरवत् (सं ० ति ०) १ वाणविशिष्ट । २ शरतुव्य । शरवाणि (सं ० स्त्री ०) १ शरका अगला भाग, तीरका फल । (पु०) २ पदाति, पैदल सिपाही । ३ वह जो शर चला कर जीविका निर्वाह करता हो, तीर चलानेवाला सिपोही ।

शरवान—अयोध्या प्रदेशके उन्नाव जिलान्तर्गत एक बडा गाँव। यह अक्षा॰ २६ ३६ उ॰ तथा देशां ८० ५६ पू॰के मध्य उन्नाव नगरसे २६ मील पूर्व और पूर्वानगरसे ६ मोल उत्तरपूर्वमें अवस्थित है। यह प्राम अति प्राचीन है। यहां एक प्राचीन शिवमन्दिर विद्यमान है। उस लिङ्गके सम्बन्धमें एक कि वदन्ती इस प्रकार सुनी जाती है—अयोग्यापति राजा दशरथ एक दिन उस शिवलिङ्गः को पूजा करनेको इच्छासे यहां आये। इसके आस-पास वे बनोंमें शिकार खेलते खेलते थक गये। शर्वारा नामक स्थानमें एक दिग्गी थी, उसीके किनारे राजाने पष्टाव साला। इसी समय अयोध्याके निकट-वत्ती चौसा नामक स्थानसे एक पवितारमा ऋषि जिनका नाम शरवान था तीर्धायात्राके लिये निकले और रातकी राजा दशरथकं शिविरके पास आपे। ऋषिवर अपने वृद्ध माता पिताको दो टोकरेमें बैठा कर बंधे पर लट-कापे ले जा रहेथे। शिविरके पास सरीवर देख कर विव'सातुर शरवान् व्यास बुक्तानेके लिये विता-माताका किनारे रख आप जल पीनेके लिये सरीवरमें उतरे। मुनिने सरीवर जलको जो हिलोरा उससे रातके समय वक गंभीर शब्द सुनाई दिया। पुष्करणीमें कोई जंगली जानवर जल पोनेके लिये आया है, सम्मव कर राजा दशरथने शब्दभेदी वाण च अावा। वाण शब्दानुसरण द्वारा ऋषिपुत्रके शरीरमें सुभ गया और वे पञ्चत्व भी प्राप्त हुए। अन्ध माता पिता पुत्रके कठण रोश्नसे उत्करिटत हो गये और पुतको मृत्यु हुई जान कर उन्होंने कातरकएठ और शोकात्त हृदयसं इस प्रकार शाप दिया, "जो मेरे जैसे नेत्रका नेत्र स्वद्भव था, मेरा

पकमात सहारा भानन्दवर्द्ध पुत था, वैसे पुतको जिसने इस प्रकार मारा है और जिसके लिये हमारे प्राण वाक्षण यश्त्रणासे निकल रहे हैं; यह व्यक्ति भी निश्चय हो , त्रके कारण शोक सन्तप्त हृद्धयसे देह विसर्जन करेगा।" इतना कह कर ऋषि और ऋषिपत्नीने इस घराधामका पारत्याग किया। उस घटनाका स्मरण करनेके लिये वहां शरवःन्तगर वसाया गया सही, पर किसी भी धर्मप्राण क्षत्रियसंतानने उस ब्रह्मशापदग्त्र स्थानमें वसना न चाहा। बहुतेरोंने वहां घर बना कर रहनेकी कोशिश की थी, पर उन्हें साहस न हुआ।

यह पुष्करिणी आज भी विद्यमान है। उसके किनारे एक वृक्षके नीचे शरवान्ऋषिकी प्रस्तरमयी मूर्त्ति आज भी देखी जाती है। ऋषिकुमारने जिस प्रकार अतृत्त-िपपासु हो कर प्राणस्थाग किया, उसी घटनाके सम्भापनार्थ वह मूर्ति भी बनाई गई है, कि मूर्ति के नाभिमूलमें जितना हो जल क्यों न ढालें, पर वह पूर्ण नहीं होगा।

शरवारण (सं० क्ली०) ढाल, जिससे तीरोंकी बौछार रीकी जातो है।

शरपृष्टि (सं ० स्त्री०) शरस्य वृष्टिः । १ शर वर्षण, वाणको वर्षा । २ मकत्वत्भेद । ( इतिकंश )

शरवेग (र्हां पु॰ ) शरस्य वेगः। वाणका बेग।

शरब्य (सं० क्लो०) शरवे हिंसायै वाणशिक्षायै था साधुः शरु ( उगवादिभ्यो यत् । पा ५।१।२ ) इति यत्, यद्वा शरान् व्ययति ब्षे छ । लक्ष्य, वह जिस्र पर शरका संधान किया जाय, यह जो तीरका निशाना बनाया जाय ।

शरव्यक ( सं० क्लो० ) शरव्य स्वाधे कन् । शरव्य, लक्ष्य, ्रिशाना ।

शरशय्पा (सं० स्त्री०) शरिनिर्मिता शय्या । शर यो वाण की बनो हुई शय्या । भीष्म पितामहने शरशय्या पर शयन कर देहत्याग किया था । भीष्म देखो ।

शरस ( सं॰ षक्षी॰ ) १ सारप्रचयभावापम्न । ( ऐतरेयब्रा॰ १५१६ ) २ शर, बाण ।

शरस्तम्ब ( सं ॰ पु॰ ) शरस्य स्तम्बः। १ शरका भाष्ट्र। ( भागवत १।६।१३ ) २ महाभारतके अनुसार एक प्राचीन

स्थानका नाम। (भारत अनुशासन) ३ एक प्राचीन प्रवर-कार ऋषिका नाम। (प्रवराध्याय) शरह (अ० स्त्री०) १ वह कथन या वर्णन जा किसी बातका स्पष्ट करनेके लिये किया जाय। २ दर, भाव। ३ टीका, भाष्य, व्याख्या। ४ शरह छगान देखो। शरद लगान (हिं० स्त्रो०) भूकरकी दर, जमीनकी पड़ती, बिघौती।

शरा ( अ० स्त्रो० ) शरभ दलो।

शराक (सं० पु०) १ संकर जातीय पशु। ३ एक जाति । सराक देखी ।

शराक्षत (फा॰ स्त्री॰) १ शरीक या सम्मिलित होनेका भाव। २ साफा, हिस्सेदारी।

शराग्नि ( सं ॰ पु॰ ) पञ्चाग्नि । ( नीक्षकपठ )

शराघात ( सं॰ पु॰ ) शरस्य आघातः । वाणाघात । पर्याय—प्रचलाक । ( जटाधर )

शराटि ( सं० पु॰ ) शरं जलं प्राप्नोतीति अट-इन् । शरालि पक्षो, टिटिहरी ।

शराड़ि ( सं ० पु० ) शरारि देखो ।

शराति (सं०पु०) शराटि देखो।

भलमनसा, सज्जनता ।

शरादिप अपूल (सं० क्को) शरादिपश्चद्रव्यक्त कवाय। शर, इक्षु, दर्भ, काश और शालिधान्य इन पांची दृष्योंकी जड़ पक्त कर यह प्रस्तुत करना होता है।

( चक्रव् ० भगमरीरो०

शरादिपञ्चमूलाद्यघृत ( सं० क्ली०) घृतीथधिवशेष।
प्रस्तुत प्रणाली—शरादिपञ्चमूलके कषायमें चार सेर घृत
और एक सेर गोक्षुर कल्कके साथ पात करें। पाक होने
पर उसमें थोड़ा शक्कर डाल कर उतार लें। इस घृतका
सेवन करनेसे अश्मरी रोग आराम होता है।

( चकदत्त अश्मरीचि० )

शरापना ( हिं ॰ क्ली॰ ) किसोको शाप देना, सरापना। शराभ्यास ( सं ॰ पु॰ ) शराणामभ्यासः। वाणशिक्षा। पर्याय—उपासन, विकर्षण, शस्त्राभ्यास। (शब्दरहना॰) शराफ ( अ॰ पु॰ ) सराफ देखो। शराफत ( अ॰ स्त्री॰ ) शराफ या सज्जन होनेका भाव, शराफा (अ० पु॰) सराफा देखें।। शराफो (अ० स्त्रो०) सराक्षी देखें।

शराब (अ० स्त्रो०) १ मदिरा, स्तुरा, मद्य । विशेष विवरण भदिरा शब्दमें दंखो । २ हकीमोंकी परिभाषामे शरबत । जैसे--शराब बनफशा ।

शराबद्धाना (फा॰ पु॰) शराब बनने तथा विकनेकी जगह, यह स्थान जहां शराब मिलतो हो।

शराव कोरी (फा० स्त्री०) १ शराव पीनेका कृत्य, मिद्ररा पान। २ शराव पीनेकी छत।

शराबस्त्रार (फा॰ पु॰ ) वह जो शराब पोता हो, महिरा पानेवाला, शराबी।

शराबी ( अ॰ पु॰) वह जो शराब पीता हो, शराब पीने-

शराबोर (फा॰ यि॰) जल आदिसे विलकुल भीगा हुआ, लधपथ, तरबतर। जैसे,—रंगसे शराबार, पानीसे शराबोर।

शरारत ( अ० स्त्री० ) शरीर या पाजी होनेका भाव, पाजी-पन, बदमाशी ।

शरारि (सं पु ) शरं जलं ऋच्छतीति ऋ गतौ इ। १ स्वनामस्यात प्लयजातीय पक्षी, टिटिइरी। पर्याय— स्वाटि, आड़ि, आड़ी, शराड़ी, आड़िका, शराली, शरालि, शराटि, शरालिका। इसके मांसका गुण वायुदोपनाशक, स्विग्ध, बलकारक, सृष्टमलत्व, वातरक्तनाशक और शोतल माना गया है। (राजव ) २ रामकी सेनाका पक यूथपति बंदर।

शरारिमुख (सं॰ पु॰) १ शरारि पक्षो, टिटिहरी नामकी
छोटी चिड्रिया जे। जलाशयोंके पास रहती है। (क्लो॰)
२ सुश्रुतोक्त शरारि पक्षीके मुखके समान अस्त्र। यह
पीव मादि निकालनेमें व्यवहृत होता है।

( सुभुत सूत्र० ८ थ० )

शरारी (सं० स्त्री०) टिटिइरो नामकी छोटी चिड़िया। शराद (सं० क्ति०) शृणोतीति शृ (शृवन्द्योरादः। पा ३।२।१७३) इति आद। हिंस्र।

शराखेप (सं० पु०) शरस्य भारोपो यस्मिन्। धनुष, जिस पर शर चढ़ाया जाता है, कमान।

शराचि स् (सं ० पु॰) रामकी सेनाका एक यूथपति बदर। (रामा० ४।४१।३)

Vol. XXII. 161

रारार्ट्यास्य (सं • पु • ) शरारि पक्षीके मुखके समान विस्नावणास्त्रभेद ।

शरालि ( सं ॰ स्नो॰ ) शरारि पक्षो, टिटिइरी । शरालिका (सं ॰ स्त्री॰ ) टिटिइरी ।

शरालो (सं ० स्त्री०) शरीक्ष देखो।

शराव (सं ० पु० ह्यो०) शरं जलं अवित रक्षतीति अव रक्षणे अण्। १ मृत्यास्रविशेष, मिहीका एक प्रकारका पुरवा, कृत्द्र इ। पर्याय — वद्यं मानक, मार्सिक, सराव, शालाजिर, पार्थिव, मृत्कांस। (शब्दरत्ना०)

२ वैद्यकमं एक प्रकारका परिमाण या तील जो चौंसठ तीले या एक सेरको होती है। वैद्यकमें सेर चौंसठ तीलेका ही माना जाता है।

शरावक (सं॰ पु॰) शराव-स्वाधे कन्। शराव देखो। शरावक-पूर्वभारतीय द्वीपपुञ्जके बीर्नियो द्वीपस्थ एक जनपद । यह पायेष्ट आपि नामक अन्तरीयके पूर्व-स्थित उपसागरके किनारे गिरिपादके नोचे अवस्थित है। यह पर्वतमाला १५००से ३००० फुट तक ऊंची तथा बोनियोद्वीपके मध्यदेश तक विस्तृत है। अन्तरीयसं बडम नदी पर्यान्त स्थान शरावकराजकं अधिकारमें है। यहां शरावक नामक नदीके किनारे लोबी, जामुन, सुवारी आदि उत्कृष्ट और सुमिष्ट फलके पेड देखे जाते हैं। बड़ी घटाङ्गलुपा नदीके मुश्नंके निकटवत्ती एक शासाके लिङ्गा नामक स्थानमं एक प्रकारका उज्जवल बालुकामिश्रित प्रस्तरखएड पड़ा हुआ है। इसका वर्ण पुष्पराग (Topaz) वा वैंगनी परधर-विशेष ( Amethyst )की तरह होता है। मुका नामक स्थानमें सागू और बसाई नगरके समीप रसाञ्जन मिलता है।

शरावकुद् ( सं ० पु० ) वायव्यकोटविशेष ।

(सुभूत कहपस्था । ८ अ ।

शरावतो (सं ० स्त्री०) शरा तुणविशेषाः सन्त्यस्यामिति शटमतुष् (शरादीनाञ्च। पा ६।३।१२०) इति दीर्घाः। १ एक नदी को आज फल वाणगङ्गा फहलाती है। टलेमीन इसको Sarabas शब्दमें उल्लेख किया है। इसके पास हो होनावर राज्य अवस्थित है। । २ एक प्राचीन नगरो जो लवकी राजधानी थी। कुशावती और शरावती यह दे। नगरी यथाक्रम कुश तथा छवकी राजधानी थी।

शरावर ( सं० क्वां० ) १ ढाल । ृ**२ वस्त<sup>°</sup>, कथच**। ३ कटाहादि।

शरावरण (सं० क्ली०) ढाल जिससे तीरका बार रेकिते हैं।

शरावान्—वेलुविस्तानके अन्तर्गत एक प्रदेश। यह वेलुविस्तानके मध्यस्थित सुविस्तृत पार्वत्य अधित्य-काभूमि पर है। शरावान्, भालावान् और लुस प्रदेश ले कर उक्त अधित्यका विभक्त है।

शरावाप ( सं० पु० ) धनुष, कमान ।

शरावाद्ध (सं० क्की०) शरावस्य अद्ध'। कुडवपरिमाण, शरावका आधा परिमाण, ३२ तेला। (वेचकपरि०)

शरावि ( सं० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम । शराविका ( सं० स्त्रो० ) १ वह फुंसी जें। ऊपरसे ऊँ स्रो

और वोचमें गहरी हो। २ एक प्रकारका केंद्रि। शराबी -- एक भारतीय मुसलमान सम्प्रदाय। ये फकोरी

वेशमें द्वार द्वार भोख मांगते फिरते हैं। शराश्रय (सं॰ पु॰) शरणामाश्रयः । तूण, तरकश । शरास (सं॰ पु॰) शर-अस-घञ्। शरासन ।

( माग० ४।१०।२२ )

शरासन (सं० वली०) शरा अस्यक्ते क्षिप्यक्तेऽनेनेति

लस-करणे-त्युट्। १ धनुष, कमान, खाप। (पु०)

२ धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम। (भारत १।११७।४)

शरासनिन् (सं० ति०) शरासनयुक्त, धनुक्वीणधारी।

(भारत उद्योग)

शरास्य (सं० क्की०) शराऽस्यम्तेऽनेनेति अस-ण्यत्। धनुष, कमान।

शरि (सं ० ति ० ) हिंस। (उण् ४।१२७)

शरिका (सं क्लोक) एक प्रकारका प्रासाद। शरिन् (सं क्लिक) बाणविशिष्ठ। (भारत समापर्व) शरिमन् (सं कु पुक) श्वणाति यौवनमिति श्रृ-इमन्

(हिम्धुत्र स्तृ शुभ्य इमनिच। उष्य् ४।१४७) प्रस्य । (हम्धुत्र स्तृ शुभ्य इमनिच। उष्य् ४।१४७) प्रस्य । (उन्यक्तः)

रौरिया--मुजपफरपुर जिलेके अन्तर्गत एक बड़ा प्राप्त । यह मुजपफरपुर नगरसे १८ मोल दक्षिण-पश्चिम बया नदीके किनारे अवस्थित है। यहाँ नदीके ऊपर शिल्पनैपुण्यके परिचायक तीन गुम्बजदार पुल हैं। इस पुलके **ऊपर**से छपरा रो**ड गई है** । शरियासे कुछ दूर 'मोमिसांहको लाठी या गदा' नामक एक अएड परधरका एक स्तम्भ है। उस स्तम्मके उत्पर सिंहमूर्सि खोदी हुई है। जमोनको सतहसे स्तम्म प्रायः ३० फुढ ऊंचा है। अपरका सिंह और उसका बासन तथा नीचेका स्तंम मूल छोड़ कर स्तंभद्रा २४ फुट ऊंचा है। स्तंभ मूलके नोचे वह प्रस्तरखण्ड जमीनके भीतर कहां तक गया है, वह आज भी निक्रियत नहीं हुआ है। जिस ब्राह्मणके गृहप्राङ्गणमें वह स्टांभ खड़ा है, वहांके कितने उसकी नीव लोगों ने देखनेकी इच्छासे उसे कोड़ा है। कई फुट कोड़नेके बाद भी उन्हें उसका तलदेश देखनेमें न भाया। स्तंभगालमें बहुतसे नाम कोरे हुए हैं। वह स्टांभ किसी प्राचीन राजाकी की शि है, इसमें सन्देह नहीं। खाहे जिस कारणसे हो, यह इसी भावमें छोड़ दिया गया है। उसका इति-हास जाननेको किसी विशेष चेष्टा नहीं की। इसकी बगलमें एक बहुत बड़ा कूप है। जिस ब्राह्मणकी जमीनमें यह स्टांभ खड़ा है, उसका कहना है, कि उसके निस्नभागमें प्रचुर धनरतन है, उसीको निकालने-के लिये यह कूप कोदा गया था।

शरी (सं॰ स्त्री॰) परका या मोथा नामका तृण। शरीसत (स॰ स्त्री॰) १ मुसलमानोंके अनुसार वह पथ जो परमात्माने सपने भक्तोंके लिपे निश्चित किया हो। २ धर्मशास्त्र। (भारत समापव<sup>९</sup>)

शरीक (अ॰ वि॰) १ शामिल, सम्मिलित, मिला हुआ। (पु॰) २ वह जो किसी वातमें साथ रहता हो, साथी। ३ साम्ही, हिस्सेदार, पहीदार। ४ रिश्तेदार, संबन्धी। ५ सहायक, मददगार।

शरीफ (अ॰ पु॰) १ ऊ'चे घरानेका व्यक्ति, कुलीन मनुष्य। २ सम्य पुरुष, भक्ता मानुस। ३ मक्केके प्रधान अधिकारीकी उपाधि। (वि॰) ४ पाक, पविस्न। जैसे,—मिजाज शरीफ, कुरान शरीफ।

शरीफ ( भं • पु • ) फलकत्ते, गंबई और प्रदासमें सर कारकी मोरसे नियुक्त किये ज्ञानेवाले एक प्रकारके अवैतनिक अधिकारी। इनके संपुर् शान्ति-रक्षा तथा इसी प्रकारके और कुछ काम होते हैं। प्रायः नगरके बड़े बड़े रईस और प्रतिष्ठित व्यक्ति कुछ निश्चित समयके लिये शरीफ बनाये जाते हैं। यूरोप और अमेरिका आदिमें भी इस प्रकारके अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जिन्हें कुछ शासन-संबन्धी कार्य भी सौंप जाते हैं। इनके अधिकारी प्रायः मजिष्ट्रेटोंसे कुछ मिलते जलते होते हैं।

शरोफा (हि॰ पु॰) १ मभीले बाहारका एक प्रकारका प्रसिद्ध वृक्ष । यह प्रायः सारै भारतवर्गमें फलके लिये लगाया जाता है और मध्य तथा पश्चिमी भारतके जङ्गली देशों में बहुत अधिकतासे पाया जाता है। कहते हैं, कि यह वृक्ष वेस्ट हं जिसे यहां आया है। इस बृक्षकी छाल पतली और बाको र गकी और लकडी कुछ मटमैलापन लियो सफेर र'गकी होती है। इसके पत्ते अमकदके फ उके सद्भा, अण्डाकार तथा अनीवार होते हैं। इसमें एक प्रकारके ब्रिट्ल फूल लगहो हैं जो नीचेकी और भ हे हुए होते हैं। ये फूल तरकारी बनानेके काममें अन्ते हैं। यह वृक्ष गरमीके दिनोंमें फूलता है और कार्त्तिक अगहनमें इसमें अमकदके आकारके खाकी रंग-के गोल फल लगते हैं। यह वृत बीजॉसे डगता है और बहुत जल्दी बढ कर फूलने फलने लगता है। इसके पौधे जब कुछ बड़े ही जाते हैं, तब उक्षाइ कर दसरे स्थान पर रोपे जाते हैं। इसको छाल, जड़ भीर वित्रयोंका व्यवहार भीषधमें होता है। इसकी छाल बहत दस्तावर होती है। इसके बीजमेंसे एक प्रकार-का तेल भी निकलता है और इसमें तीन तरहके गोंद भी लगते हैं। २ इस वृक्षका फल जो अमकद्के सदूश गोल और खाकी रंगका होता है। इसके तल पर आंक के आकारके वड़े वड़े दाने होते हैं जिनके अन्दर सफेर गुरेमें लिपटे हुए काले लम्बोतरे बीज होते हैं। इसका गुदा बहुत मोठा होता है और इसीके लिये यह फर्ज खाया जाता है। अकालके दिनोंमें गरीब लोग प्रायः अङ्गली शरीफेके फल का कर निर्वाद करते हैं। वैद्यकमें इसे मधुर, इस्यके लिये हितकारी, कलका क, बातकारक, शक्तिवर्द्धक, तृतिकारक, मांसवद्धक भीर दाह, पिस, रक्तपिस, प्यास, वमन, रुधिर विकार माहिके लिये लाभदायक माना है। इसे श्रीफल या सीताफल भी कहते हैं।

शरोर (सं क्ही ) श्रु-ईरन् (कृ श्रु पृ किट पिट शीटिम्य ईरन् । उण् ४१३०) देह, यह रोगादि झारा शोर्ण होती है इसीसे इसका शरीर नाम पड़ा है। पर्याय—कलेवर, गात, वपुः, संहनन, वर्षा, विप्रह, काण, देह, मूर्शि, तजु, तनु, क्षेत्र, पुर, धन, अङ्ग, पिएड, भूतातमा, स्वर्गलोकेश, स्कन्ध, पञ्चर, कुल, बल, मातमा, इन्द्रियायतन, मूर्शिमत्, करण, वेर, सञ्जय, बंध, मुद्दगल। (हेम)

कविकल्यलतामें स्त्रीपुरुषका सर्वाङ्ग इस प्रकार वर्णित है—प्रपद, शंवि, गुल्क, पार्क्ण, जङ्गा, जानु, उठ, वङ्क्षण,किट, क्रिक, नितम्ब, स्पिक, वस्ति, उपस्थः, ककुन्दर, जञ्चन, जठर, नाभि, वलि, स्तन, चूलक, कोड़, रोम, कक्ष, शंश, वद्यः, दोः, पार्क्षा, प्रपण्ड, दुरुपंर, इस्त, प्रकोष्ठ, मणिवन्ध, शंगुलि, शंगुष्ठ, करम, नस, पर्छा, चपेटक, कण्ड, शिरोधि, श्मश्रु, मुख, ओष्ठ, तिसुक, हनु, स्टक्क, तालु, रद, जिह्ना, नासा, भ्रू, गण्ड, लोखन, शपाङ्ग, तारा, कर्ण, भाल, मस्तक, केश।

(कविकस्पदाता)

सांख्यदर्शनकी टोकामें वाचरपति मिश्रने लिखा है, कि शरीर दो प्रकारका है, क्यूल शरीर और सुद्मा शरीर। बुद्धि, अहङ्कार, मन, पञ्चक्रानेन्द्रिय, पञ्चकमें निद्रय और पञ्चतक्माल इन अठारह अवयवोंका नाम सूद्मा या लिङ्गशरीर है। यह लिङ्गशरीर सृष्टिके प्रारम्भमें उत्पन्न और महाप्रलयमें विलोन होता है। महाप्रलयके बाद जब फिरसे सृष्टि भारम्भ होती है, तब अन्य लिङ्गशरीर उत्पन्न होता है। विशेष इन्द्रिय द्वारा संगठित है, इसलिये लिङ्गशरीरको विशेष भी कहने हैं। स्थूलशरीर माता-वितृज्ञ है। यह मातापितृज्ञ शरीर कुछ समय बाद बाहे मिट्टीमें जिलता, चाहे अग्निमें जलता, बाहे प्रमुपक्षोका पेट भरता है।

पालोकगत लिक्कशरीर इस लोकमें लौट कर अनाजमें मिल जाता है। पीछे भोजनके साथ वह अदृष्टानुसार पितृदेहमें प्रविष्ट होता है। अनग्तर वह पितृशुक्रका आश्रय लेता है और तब मातृजरायुमें प्रविद्य हो कर शुकशोणितिमश्रणसम्भूत कमें त्यन्त देह-के। बमें आवद होता है। इसके बाद वह भूमिष्ठ होता है। पितासे स्नायु, अस्थि और मज्जा तथा मातासे लोम, लोहित और मांस लाभ होता है, इस कारण इसकी पाट्की विक शरीर कहते हैं। यह पाट्की विक शरीर पाने के बाद अद्रष्टा नुसार भोग और पोछे उसका नाश होता है। इस प्रकार लिङ्गशरीरका बार बार जन्म और मरण होता है।

पञ्चतनमात्रसे पञ्चमहाभूत उत्पन्न हुआ है। इस पञ्चमहाभृतमें केाई सुखकर बीर लघु, केाई दुःखकर और चञ्चल, कोई विषादकर या गुरु है। अत्रवय यह शास्त्रमें विशेष नामसे निर्दिष्ट हुआ है। सभी विशेष तीन श्रेणियों में विभक्त हैं, सूक्ष्मशरीर, मातापितृत वा स्थूलशरीर और तदतिरिक्त महाभूत। महत्तत्व, अह-ङ्कार, एकादश इन्द्रिय और पञ्चतनमात्र इन सर्वोकी समष्टि सुक्षमशरीर हैं। इन्द्रियां शांत, घेर ऑर मुद्रा त्मक होती हैं, अतएव वे भी विशेष हैं। सूक्ष्म शरीर इन्द्रियघटित है, अतपव वह भी विशेषमें गिना जाता है। एक एक पुरुषका एक एक सुक्ष्मशारीर पहले ही प्रकृतिसं उत्पन्न हुआ है। वह महाप्रलयपर्यन्त स्थायी है। यह सुक्षमशरीर पूर्वगृहीत स्थूल देहको त्याग और अभिनव स्थूल देहको प्रहण करता है, इसीका नाम संसार है। मिल जिस प्रकार आश्रयके बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार लिङ्गशरीरका आश्रयस्वरूप स्थूल शरीर है।

सांख्यदर्शनकं भाष्यकार विद्यानिभक्षृते जो तीन तीन शरीर स्वांकार किये हैं, ये सूक्ष्मशरीर, अधिष्ठान-शरीर और स्थूलशरीर हैं। उनके मतसं स्थूलशर र परित्यागके बाद लिङ्गशरीरका जो लोकान्तर गमन हाता है, यह इसी अधिष्ठान शरीरकं आश्रयमें होता है। उनका कहना है, कि सूक्ष्मशरीर कमो भी बिना आश्रय के रह नहीं सकता। स्थूलभूतका सूक्ष्म अंश ही अधिष्ठान-शरीर कहलाता है। इस अधिष्ठान शरीरका दूसरा नाम आतिवाहिक शरीर है। सूक्ष्मशरीर धर्मा धर्माद निमित्तकं अनुसार नाना प्रकारका स्थूलशरीर धारण करता है। धर्मादि किस्तोका स्वामाविक और किसीका उपायानुष्ठानसाध्य है। जब तक मुक्ति न होगी, तब तक उक्त स्थमशरीर स्थूलशरीरको प्रहण और अदूष्टानुसार सुखदुः जादि भोग कर उसे त्याग करता है। (सांख्यद०)

आयुर्वेदके मतसे शक और शोणितके संयोगके वाद एक मास तक गर्भ कुछ तरल अवस्थामें रहता है; वितीय मासमें गर्भसम्पादक महाभूतगण शीत, उष्मा और अनिलके संयोगसे परिणाम प्राप्त होनेसे संहत और घनोभूत होता है। इस अवस्थामें गर्भ पिएडाइति होनेसे पुरुष, दोर्घाइति होनेसे कन्या और अर्द्धुदाइति होनेसे नषु सक सन्तान जना लेती है। तृतीय मासमें दो हाश, दो पैर और शिर, ये पांच विष्डाकारमें तथा छाती, पीठ ऋादि अंग और नाक, दाढी आदि प्रत्यङ्ग सूक्ष्मभाषमें उत्पन्न होता है। चतुर्ध मासमें समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गका विभाग अधिकतर व्यक्त हो जाता है तथा गर्भहृदयकी प्रव्यक्तताके कारण वहां चेतनाधातकी अभिव्यक्ति होती है: क्योंकि हृद्य हो चेतनाधातुका स्थान है। इस समय गर्भाववयमें अभिलाप होता है, इसी कारण उस समय गिर्भ जीके ब्रिहृद्या या दौहृदिनी कहते हैं। दोहरकी अवम तना करनेसे गर्भिणी कुरज, कणि, खञ्ज, जड, वामन, विकृताक्ष और होनाङ्ग सन्तान प्रसन करती है, अतपव गर्भि णोकी उस समय जो कुछ अभि-लापा हो, उसे पूर्ण करना कत्तं व्य है। पञ्चममासमें मनको बोधशक्ति अधिक बढ़तो हैं; पए मासमें बुढ़िशक्ति का आविर्भाव होता है। सप्तम मासमें अङ्ग-प्रत्यङ्गका विभाग स्फूटतर होता है। अप्रम मासमें गर्भका बोजो घातु स्थिर नहीं होता अर्धात् उस समय ओजा नामक धातु अस्थिरभावमें, कर्मा मातृहृद्यमें, कभी शिशु-हृद्यमें अवस्थान करता है। इसी कारण मातृहृद्यमें कोजो धातुके रहते समय प्रसूत होनेसे शिशु जीवित नहीं रह सकता; क्योंकि ओजा धातु ही जीवका एक तरहका जीवन और बल है; अतएव ओजो धातुका नाग होनेसे उसके साथ ही साथ प्राण या बलका भी नाश होता है। उक्त ओजी धातुके शिशुहृदयमें रहते समय प्रस्त होनेसे उसे वचनेकी संभावना रहती है। नवम, दशम, एकादश और द्वादश मासमें ही किसी मासमें गर्भ भूमिष्ठ होनेका प्रकृत कोल है। अम्यथा दोनेसे गर्भ विकृतिको प्राप्त दोता है।

गभ की नाभीनाड़ी माताकी रसवहा नाड़ीमें सम्बद्ध रह कर उसके आहार-रसवीर्धकी गभ शारीरमें छे जाती है, इस कारण माताके उस उपस्नेह द्वारा क्रमशः गभ की अभियुद्धि होती है। योनिमें शुक्रका जब तक निषेचन नहीं होता, तब तक गभ का अङ्गप्रत्यङ्ग अच्छी तरह उस्पन्न नहीं होता, तब तक माताके सर्वशारीरा-वयवगामिनी रसवहा तिर्घाग्यत धमनियोंके उपस्नेह उसे जीवित रखते और एरिप्ट करते हैं।

गर्भके केश, शमश्रु, लोम, सिध, नख, दल, शिरा, स्नायु, धमनी, रेत आदि स्थिर अङ्ग पितृत तथा मांस, शोणित, मेद, मजा, हृदय, नाभि, यकृत्, प्लीहा, अन्त्र, गुद आदि कोमलाङ्ग मातृज हैं। उसके शरीरकी पुष्टि, वल, वर्ण, स्थित और हानि रसज, इन्द्रियां, ज्ञान, विज्ञान, आयु और सुख-दु:खादि आत्मज तथा वीर्या, आरोख, वल, वर्ण और मेधा सात्म्यज हैं। इनके सिधा कितने सच्वज लक्षण भी उसके शरीरमें देखे जाते हैं।

पहले कहा जा चुका है, कि शुक्राक्ष वके संयोगसे गर्माकी उत्पत्ति होती है; किन्तु जिस प्रकार ऋतु, क्षेत्र, जल और बोजकी समप्रता नहीं होनेसे श्रङ्क रेत्यित नहीं होती, उसी प्रकार ऋतु, क्षेत्र, आहारकत रस और बीजकी समप्रता हुए बिना सन्तानीत्पन्न नहीं होती। इसलिये सन्तानकामी नरनारीको चाहिये, कि वे यथा-विधान शुक्रशोणित परिशुद्धि विषयमें सर्वदा सर्वेष्ट रहें। ऐसा करनेसे यथासमय दोनोंके संयोग हानेसे क्ष्यगुणसम्बन्न महावलिष्ठ सन्तान उत्पन्न होती है।

## यमजादिका उत्पत्ति विवरण ।

घृतिषण्ड जिस प्रकार अग्निका आश्रय करनेसे गल जाता है, उसी प्रकार नारीका आर्सेच पुरुष समागमसे गल कर विसर्पित होता है तथा शुक्रके साथ मिल कर जब गर्भोत्पत्ति करता है, तब वह शुक्र आर्स बके साथ सम्मिलत होनेके प्राक्षकालमें यदि किसो कारणसे वायु द्वारा हो भागोंमें विभक्त है। जाय, ता उसोसे अदूष्ट कारणवशतः हो जीव आश्रय ले कर यमज सम्तान उत्पादन करता है। यमज अधर्मकारो हो यमज है। कर अभ्य लेते हैं । माता पिताकी अहप शुक्रताके कारण

आसेक्य (शिथिल शेफ ) नामक पुरुष उत्पन्न है।ता है । जा सन्तान प्रतियानिमें जन्म लेती हैं उसे सीगन्धिक कहते हैं। पुरुषकी तरह स्त्रियोंके पायुमें गमनकारी अजि-तेन्द्रिय जातकका नाम कुम्भीक ; दूसरैका व्यवाय देख कर जिसे व्यवाय प्रवृत्ति उत्पन्न होतो है, उसका नाम ईर्णक हैं; पुरुष यदि मेहिवशतः उत्तानभावसे सा कर अपनी चेष्टासे स्त्रीमें वोर्याधान करे ते। उस गर्भमें पण्ड नामक सन्तान जन्म लेती हैं तथा उसका आकार प्रकार और चेष्टादि स्त्रोको तरह होती है। फिर यदि उक्त अवस्था-पन्न पुरुषसे स्त्री अपनी चेष्टा द्वारा बीर्टा प्रहण करे और उससे सन्तान जन्म हो, तो उसकी चेष्टादि पुरुषकी तरह होती है। उक्त षण्डके शरीरमें शुक्रका भाग नहीं रहता। दी नारी रमणेच्छक ही कर परस्पर गमन करनेसे यदि परस्पर शुक्रमे।चन करे, ते। अस्थिहीन सन्तान उत्पन्न होती है। ऋतुरनाता स्त्री यदि खरनमें मैथुनाचरण करे, तेर भी उससे सन्ताने।हपत्ति होती हैं। किन्तु वह गर्भे पितृज्ञदेहवर्जित होता है अर्थात् उसके श्मश्रु, लोम, नख, दन्त, शिरा, स्नायु, धमनी और रैत आदि नहीं होते। अत्यन्त पाप-कृत गर्भ सर्प, वृश्चिक, कुष्माएड आहिको तरह विकृता कारमें प्रसुत होता है। दौहृदकी अवमानना करनेसे गर्भकी जो अवस्था होती है, वह पहले ही कहा जा चुका है। कहनेका तात्पर्य यह, कि माता-पिताकी नास्ति कता, पूर्वजन्मकत अशुभ और वातादिके प्रकोषवशतः गर्भा नामा प्रकारकी विकृतिकी प्राप्त होता है।

माताक निःश्वासप्रश्वास-संक्षोभ और निद्रासे गर्भस्थ शिशुके निःश्वास प्रश्वास-संक्षोभ और निद्रा होतो है; किन्तु मलकी अल्पताक कारण तथा वायु और पक्ताशय-क अयेगके कारण अर्थात् उनको प्रकृतावस्थाको अप्राप्ति-के कारण उस शिशुके वात, मूल और पुरोष नहीं निकलता, फिर यदि उसका मुख जटायु हारा आच्छन्न तथा कण्ड कफवेष्टित और उसका वायुमार्ग प्रतिकद्ध रहे, तो उक्त शिशु रोहन करनेमें असमर्थ हे ता

## शारीर चया

श्रान, सोम, वायु, सरव रजः, तमः, पश्च न्द्रिय भीर भूतातमा (कर्मपुरुष) ये सब प्राण हैं। जिस प्रकार दुःध पच्यमान होनेसे उससे सर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार शुक्र और शोणित, अन्नि आदि प्राण द्वारा अधि-द्वित हो कर पच्यमान होनेसे उससे सात त्यक् उत्पन्न होते हैं। यथा—

१म अवभासिनी —यह त्वक सर्वावर्णका व्यञ्जक और पञ्चभूतात्मक कान्तिका प्रकाशक है। उसकी मोटाई एक धानके अठारहवें भागके समान होती है।

२य लोहिता—यह अवभासिनीके कुछ नीचे तथा एक धानके सोलहवें भागके बराबर होती है।

३य श्वेता—इसका परिमाण धानके बारहवे भाग-के समान है।

४र्घा ताम्रा-यह एक धानके आठवें भागके बराबर

५म वेदिनी--एक धानका पांचवाँ भाग हो इसका पश्मिण है।

६ष्ठ रोहिणी—इसकी मोटाई एक धानके समान है। अम मांसधरा—इसका परिमाण दो धानकी मोटाई-के समान है।

उक्त सप्त त्वक की स्थूलताकी समिष्ट एक अंगुष्ठीहर है। किन्तु त्वकों के प्रत्यक्गत और समुद्यकी समिष्ट का जो परिमाण कहा गया, यह शरीरके मांसलप्रदेशके सम्बन्धमें ही जानना होगा, ललाटादि अस्थिमय स्थान के त्वक के सम्बन्धमें नहीं।

शरीरके अभ्यन्तरस्थ धातु और आशयोंके परस्परके मध्यवली सीमास्वद्भप, स्नायुमें समाच्छन्न और जरायु नामक स्क्ष्म चर्माकृति पदार्थ द्वारा सन्तत तथा व्रतेष्मा द्वारा परिवेष्टित पदार्थका नाम कला है। यह कला भी शरीरके भीतर सात है, यथा—

१म मांसधराकला—यह मांसकी घिरै रहती है अर्थात् दूसरे धातुसे मांसकी व्यवच्छिन कर रखती है तथा पङ्क मिले हुए जलमें विस-मृणाल जिस प्रकार इधर उधर विवद्धित होता है, उसी प्रकार शिरा, स्नायु, धमनी और स्रोत इसमें प्रतानभावसे अवश्थित रह कर मांसके साथ सम्बद्ध रहता है।

२य रक्तधरा—यह मांसके अभ्यन्तरस्थ रक्तको वेष्टन िये रहता है। इसके सिवा रक्तवहा शिरा, प्लोहा और यक्तको भी रक्तधरा कला कहते हैं। ३य मेरोधरा—मेर प्रधानतः सब जीवोंके उर्रमें ही रहता है; परंतु सुक्ष्म भीर महद्श्यिक मध्य जो मेर हैं उसे मजा कहते हैं।

४थं क्लेष्मधरा—यह प्राणियोंकी सर्वसिन्धिमें अव-स्थित है। जिस प्रकार चकके छिद्रांतर्गत काछ क्तेहा-भ्यक होनेसे अच्छो तरह चलता है उसी प्रकार सन्धियां क्लेष्माभित होनेसे सम्यक इपसे सञ्चालित होतो हैं।

पम पुरीषधरा—यह पक्वाशयमें अवस्थित है तथा निम्न कोष्ठके अभ्यंतरस्थ अर्थात् उण्डुकस्थ मलकी अन्य पदार्थासे खतंत्र रक्षा करता है। उक्त पक्वाशय या क्षुद्रांत्र नामिके निम्न प्रदेशसे आरम्भ कर कुक्षिमें जटिल-मावसे दाहिनो ओरकी कुचिकके पास तक आ कर समाप्त हुआ है। यहां पक थैली है जिसमें विष्ठा जमा रहती है। इसीका नाम उण्डुक है। यही उण्डुक स्थूलांतकी प्रथम सीमा है। यहांसे स्थूलांत कमशः उपरकी ओर जा कर यकत् और आप्राशयको विष्टन कर फुसफुर निचेसे छोहा तक आवा है। पीछे वह नीचे मलद्वार तक चला गया है। मलधरा कला उक्त छोटी आंतमें रह कर ही वहांके दूसरे पदार्थसं उण्डुकस्थ मलको पृथक् कपसे विभक्त करती है।

"यकत् समन्तात् कोष्ठञ्ज यथान्ताणि समाश्रिता। उण्डुकस्थं विभजते मलं मलधरा कला॥"

( सुश्रुत शरीरस्थान )

देष्ठ पित्तधरा—इसका नाम प्रहणी नाड़ी या पच्य-मानाशय है। इसमें चर्च्य, चोध्य, लेहा और पेय ये चार प्रकारके अन्नपान आमाशय या पाकस्थलीसे च्युत हो कर इस स्थानमें आते और स्थानीय पाचक-नामा पित्तके तेजसे शोषित हो कर यथाकालमें जीर्ण होते हैं, तथा पक्ष्वाशयमें जानेके लिये तैयार रहते हैं।

अम शुक्रधरा — जिस प्रकार दुग्धमें घृत और इक्षु-रसमें गुड़ रहता है, उसी प्रकार प्राणियों के सारे शरीरमें शुक्र वर्त्तमान रहता है। जब पुरुष प्रसम्न हो कर स्त्रीमें रत होता है, तब हर्षवशतः शरीरमें उस्ते जित हो कर यह पुरुषके वस्तिद्वारसे हो अंगुल दक्षिण पार्श्वा में नीचेकी और मूक्स्रोतके पथसे निकलता है। सर्वादेह- गत इस शुक्रको दूसरे घातुसे पृथक् सावमें बचाये रखता है, इसलिये इसको शुक्रधरा-कला कहते हैं।

अङ्ग छः हैं जिनके नाम पहले लिखे जा चुके हैं। प्रत्यङ्ग चौबीस हैं जिनके नाम पे हैं—मस्तक, उदर, पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासा, चिन्नुक, चस्ति, प्रोवा, कर्ण, नेत्र, स्रू, शङ्क, अंस, गण्ड, कक्ष, स्तन, पृषण, पार्श्व, स्किक, जानु, बाहु, ऊठ और अंगुलि।

सुश्रुतके मतसे त्वक 9, कला 9, बाशय 9, शिरा 9 सी, पेशो ५ सी, स्नायु ६ सी, अस्थि ३ सी, सन्धि २ सी दश, मर्भ १ सी सात, धमनी २४, दोष या मल ३ और स्रोत ६ है। विस्तार हो जानेके भयसे प्रत्येकका यथायथ विवरण यहां नहीं किया गया।

शरीर ( अ॰ वि॰ ) दुष्ट, पाजी, नटखट। शरीरक ( सं॰ ह्यो॰ ) शरीर स्वाये कन्। शरीर देखी। शरीरकर्त्तृ ( सं॰ त्रि॰ ) शरीरनिर्माता, शरीरकी बनाने-वाला, सुष्टिकर्ता।

शरीरकृत् (सं० ति०) शरीरकारो, शरीरकर्ता । शरीरज (सं० पु०) शरीरात् जायते इति जन-छ। १ रोग, बीमारी । २ कामदेव, मनसिज। (महाभारत १०।१००।५६) ३ पुत्र। (महाभारत १३।२४।४) (ति०) ४ देइजात, शरीरसे उत्पन्न।

शरीरता (सं • स्त्री • ) शरीरका भाव या धर्म । शरीरत्याग (सं • पु • ) देहत्याग, मृत्यु । शरीरत्व (सं • स्त्री • ) शरीरका भाव या धर्म, शरी रता ।

शरी दएड (सं० पु०) शारीरिक दएड।

बसान ।

( भाग पायहार्द )

.शरीरधातु (सं ॰ पु॰) रस, रक्त और मांस ।
शरीरपण (सं ॰ पळी॰) शरीरक्षय, शरीरपाक ।
शरी पतन (सं ॰ पळी॰) १ मृत्यु, मौत । २ शरीरका
क्रिमिक क्षय, धीरै धीरै शरीरका अपचय ।
शरीरपाक (सं ॰ पु॰) शरीरक्षय, शरीरका क्रिमिक
अपचय ।
शरीरपात (सं ॰ पु॰) शरीरपतन, शरीरका नाश, देहा-

शरीरप्रभ ( सं ॰ पु॰ ) प्रभवत्यस्मात् प्रभवः । शरीरकृत्, शरीरोत्पादक ।

शरीरबन्ध (सं • पु • ) १ शरीरयोग, देहसंस्रव । (भाग वत ५।५।५) २ शारीरिक कियायाग । (रघु १६।२३) शरीरबन्धक (सं • पु • ) जमीन्दार, जो किसी अपरिचित या अविश्वस्त व्यक्तिके विश्वासार्ध राजद्वार आदिमें स्वयं अङ्गोकारवद्व रहे ।

शरीरभाज् (सं• ति•) शरीरं भजतीति भज णिः (भजो पिवः।पा ३।२:६२)१ शरीरधारी, प्राणी।(भाग-वत १।६।४२)(पु•)२ देही, जीवाटमा।

शरीरभृत् (सं० त्रि०) १ देहधारी, जो शरीर धारण किये हो, शरीरी।(पु०) २ विष्णु। (भागवत १३।१४६।५१) ३ जीवाटमा।

शरीररक्षक ( सं० पु० ) देहरक्षी, वह जो राजा आदिके साथ उसके शरीरकी रक्षा करनेके छिपे रहता हो। अंग-रेजीमें इसे Body-guard कहते हैं।

शरोरवस्य (सं॰ क्ली॰) शरोर युक्तका भाष या धर्म। ( सर्वद० )

शरीरवत् (सं ० कि०) देहधारी, शरीरवाला । शरीरवृत्त (सं ० पु०) वे पदार्थं जो शरीरका सौन्दर्श वदानेके लिपे आवश्यक हों।

शरीरवृत्ति ( सं० स्त्री० ) जीवन-निर्वाह करनेकी वृत्ति, जोविका । ( रघू २।४५ )

शरोरशास्त्र (सं० पु०) वह शास्त्र जिसमें शरीरके सब भवयवों, नसों, नाड़ियां भादिका विवेचन होता है और जिससे यह जाना जाता है, कि शरीरका कौन-सा भंग कैसा है और क्या काम करता है; शरीर विद्वान।

शरीरशुश्रूषा (सं क्सी ) देहको सेवा। (मनु हा प्रह्म) शरीरशोधन (सं ० पु ०) वह भौषध जो कुपित मल, पिस तथा कफ को हटा कर उन्हर्ष्य अथवा अधोमार्गसे निकाल दे।

शरीरशोषण ( सं॰ क्ली॰ ) देहका क्षय । शरीरसंस्कार ( सं॰ पु॰ ) १ गर्माधानसे ले कर अन्त्येष्टि तकके मनुष्यके वेदविदित सील्लाइ संस्कार । २ शरीरकी शोभा तथा मार्जन।

शरीरसन्धि (सं•स्त्री॰) शरीरप्रन्थि, शरीरके प्रत्येक

स्वक्मांस शिरा एनायु अस्थि आदिका परस्पर मिलन स्थान । (भाग० ३।१३।४८)

शरीरस्थ ( सं• क्षि॰ ) १ शरीरमें रहनेवाला । २ जीविन, जीता हुआ ।

शरीरस्थान ( सं ० क्लो० ) शरीरस्थान ।

शरीराग्त (सं•पु•) देहका अन्त अथवा नाश, मृत्यु, मीत।

शरीरार्धण (सं०पु० किसी कार्यके निमित्त अपने शरीरको इस प्रकार छगा देना माना उस पर अपना कोई स्वरव ही न हो।

शरीरावयव (सं॰ पु॰) अङ्गप्रध्यङ्ग।

शरीरावरण ( सं० क्ली०) शरीरस्य आवरणं। १ चर्म, चमड़ा, खाल । २ ६र्म, ढाल । ( महाभारत ) ३ कायवेष्टन, शरीरका ढकनेकी काई चीज । भावे स्पृट्। ४ देहा च्छादन, शरीरका ढकना।

शरीरास्थि (सं० कली०) कङ्काल, िंतर। शरीरिन् (सं० पु०) शरीरमस्यास्सीति शरीर इति। १ देही, शरीरविशिष्ट, अवयवसमष्टियुक्त। पर्याय—भव, उद्भव, प्राणी, जन्यु, जन्तु, प्राणभृत्, चेतन, जन्मी।

वैद्यकशास्त्रमें शरीरोका लक्षण इस प्रकार लिखा है.—

गर्भाशयसमधिष्ठित शुक्त, शोणित, जीव अर्थात् चैतन्य और सविकार अर्थात् महत्, अहङ्कार, पञ्चतन्माल, मनके साथ पकादश इन्द्रिय और पञ्चमहाभृत पे सब विकार प्रकृति हैं, इनका साधारण नाम गर्भा है। यह गर्भा जब समय पा कर दो हाथ, दो पैर, मस्तक और मध्यदेह, पड़्जू, दो जङ्कापिण्डिका, दो ऊरुपिण्डिका, दे। क्लिक, दे। वृषण और लिङ्क इत्यादि ५६ प्रत्यङ्क, नाभि, हृदय, क्लेम, यहत् और प्लोहा इत्यादि १५ कोष्ठाङ्क, चेतना-धिष्ठान पक, इन्द्रियाधिष्ठान १०, प्राणायतन १०, कुल मिला कर ३६० अस्थि, ६०० स्नायु, ७०० शिरा, २०० धमना, ५०० पेशी, १०७ मर्भ और २०० सन्धिसे समा-युक्त पूर्णावयवको प्राप्त होता है, तब असे श्रारो कहते हैं। अङ्कप्रत्यङ्कादिका विस्तृत विषरण शरीर शब्दमे लिखा जा चुका है। शरीर देलो।

२ क्षेत्रक, जीवास्मा । ( मनु १ ५३ ) ३ देहाव च्छिन्त

आतमा, आत्मा जब तक देहमें रहती है, तब तक उसे शरीरी कहते हैं। ४ जीव, जन्तु, प्राणी।

शरीए (सं० क्ली०) आमका पेड़।

शर (सं • पु •) श्रृ हिं सायां शृ उ (शृ स्तृ स्निहिनव्यसीति । उण् श १११) १ क्रोध, गुस्सा । २ वज्र । ३ वाण, तीर । ४ वायुध, शस्त्र, हथियार । ( सिद्धान्तकी • ) ५ हिं सा । ( श्रृ क् ११२७। ६ ) ६ गन्धर्व विशेष । (महाभारत श १२३। ५५) ( ति • ) ७ हिं सक, हिं सा करनेवाला । ८ वहुत पतला । ६ जिसका भगला भाग बहुत हो छोटा या नुकीला हो ।

शहमत् ( सं ० त्रि०) आयुधिविशिष्ट, दिथियारबन्द । ( ऋक् १०।८६।५ सायण )

शरेज (सं० पु०) शरे शखणे जायते जन-छ (विभाषा वर्म्यक्तरशरवरात्। पा ६।३।१५) इति विकल्पे सप्तम्या अञ्चक्। कार्त्तिकेय।

शरेष्ट ( सं ॰ पु॰ ) आम्र, आम।

शर्क (सं • पु • ) दस्युविशेष । (अथब्व दि। १) शर्कर (सं • पु • १ कडूर, कंकड़ । २ वालुका कण । ३ जलज जीव व्ह, जलमें उत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका प्राणो । (पञ्चवि श्वाः १ १। ११५) ॥ पुराणानुसार एक देशका नाम । ५ इस देशका निवासी । (माक • ५८।३५) शर्करक (सं • पु • ) शर्कार (बु ज्ञ्ज्याक ठेति । पा ४।२।८०) इत्यनेन कः । मधुर जम्बीर, शरवती नीवृ। (राजनि०) शर्करक (सं • पु • ) शकरक द देखो ।

शर्करजा (सं० स्त्री०) शर्काराज्जायते इति जन उ स्त्रियां टाप्। सिताखएड, चीनां।

शक रा (सं कि स्त्री कि) १ कएडविकार, शक्कर, खाँड़। पर्याय—सिता, शुक्कोपला, शुक्का, सितोपला, मीनाएडी, श्वेता, मत्स्यण्डका, अहिच्छत्रा, सुसिकता, गुड़ोबुमवा। गुण—मधुर, शोतल, पित्त. दाह, श्रम, रक्तदोष, भ्रास्ति और स्विमकोपनाशक। (राजनिक)

गुड़से चीनो बनतो है। साधारणतः खजूर, ईख और ताड़के रससे ही चीनी प्रस्तुत हो कर व्यवहृत होती है। आज कल बिट्से तैयार की हुई चीनोका ही विशेष प्रचार है। भाषप्रकाशमें लिखा है, कि सफेद और बाल जैसे खण्ड (खांड़)को शकरा या सिता कहते हैं। यह अस्यन्त मधुररस, रुचिकारक, शीतवार्ध, शूक्रवर्द्धक तथा वायु, रक्त, पिस, दाह, मूर्च्छा, विम और उवर-नाशक, मानी गई है।

पुष्पश्रकारा —शोतबीर्या, रक्तपित्तन शह, लघु, कषायरस, शोतबीर्या तथा कफ, वित्त, विम, अनीमार, विपासा, तृष्णा, दाह और रक्तरीयनाशह है। यह जितनी ही मधुर होगो, उतना हो उसमें मधुर, हिनम्ब, लघु, शोतल और सारक गुण होगा। (भावप्रकाश) विशेष विवरण चीनी शब्दमें देखो।

२ उपला, कण्डा। ३ कं इ. । ८ को हरा। ५ पथरी नामक रोग। ६ बालुका, बालु। ७ पुराणानुः सार एक देश हा नाम जो कूर्मचक्रके पुच्छ भागते हैं। (माक ०पु० ५८।३५) ८ एक प्रकारका रोग, शर्भरारोग।

श्काश्मरो रोगमें रोगीके मूत्र श्वमं वेदना होतो, कए. से पेशाब उतरता और दोनों अण्डकोष सूज जाते हैं। इस रोगके उत्पन्न होते ही शुक्र गिरने लगता है, किन्तु लिङ्ग और मुष्कके मध्यभागमें दर्द होनेसे अश्मरी भीतरमें लीन हो जाती है। यह अश्मरी जब वायु द्वारा भिन्न अर्थात् चीनोकणको तरह होती है, तर उसे शर्मरा फहते हैं। शर्मरा और सिभ्तामें प्रमेद यह है, कि शर्मरा के होते हैं। वायु द्वारा प्रभिन्न शर्मरा और सिक्तारामों यदि वायु स्वप्य गामी हो, तो मूलके साथ रेणु तिकल आती हैं तथा वायुके विषयगामी होनेसे उनका निकलना बन्द हो जाता है और मूलस्रोतके साथ संलग्न हो कर विविध उपदव उत्पन्न करता है। दुर्जलता, शरीरकी अवस्वता, कुश्नता, कुश्नि, शूल, अरुचि, पाण्डु, मूलाघात, विवासा, हृद्रोग और विम चे सब उपदव होते हैं।

(भावप्र०) अश्मरी और मूत्रकृच्छ्र शब्द देखो। शर्काराक्ष (सं०पु०) चरकके अनुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम ।

शर्काराचल (सं०पु०) शर्कारामये। अचलः। दानार्ध कृतिम शर्कारामय पर्वातिवशेष, चीनीका वह पहाड़ जे। दान करनेके लिये लगाया जाता है। (हेमाद्रि दानल०) शर्काराधेनु (सं० स्त्री०) शक्कोराभिनिक्षिता धेनुः। दानार्धा शर्कारा निर्मित धेनु, चीनीको वह गौ जो दान करनेके लिये बनाई जाती है। बराहपुराणमें इस धेनुदानका विधान है। चीनीकी सबरसा धेनु बना कर यथाविधान दान करना होता है। जी दक्षिणाके साथ यह दान करते हैं, वे सभी पातकींसे मुक्त है। अन्तमें विष्णुलेकिको जाते हैं।

शक्तिप्रभा (सं० स्त्री०) शक्ति प्रभा यहवाः । जैनंकि अनुसार एक नरक।

शकरावमेह (सं० पु०) एक प्रकारका प्रमेह ! इसमे मूल-का रंग मिस्नोका-सा होता है और उसके साथ शरीरकी शर्करा निकलती है।

शर्षाराचुँद (सं० पु० क्ली०) शर्करावदबुँदः। क्षुद्ररागाधिकारोक्त रेगिविशेष। इसका लक्षण—जिस रेगिमं क्ष वायुके प्रकेषकं कारण मांस, स्नायु और मेद दूषित हो कर प्रनिध उत्पन्न होती है, उस प्रनिधसे मधु, घृत या चबींकी तरह स्नाव निकलता है और अधिक स्नावकं कारण वायु फिरसे बढ़ कर मांसको सुलाती है और शर्कारो तरह कठिन गाँउ उत्पन्न हो कर उसमिकी शिराओं द्वारो नाना प्रकारका वर्णविशिष्ट अत्यन्त दुर्ग निधत क्रुद निकलता है, कभी उससे रकसाव भो होता है. उसीको शर्काराबुंद कहते हैं। यह रेगि होने पर मेदजन्य अधुंद रेगिको तरह चिकिटसा करनी होगी। (भावप० चुदरोगाधि०)

शक्ति। लेह (सं० पु०) रसायनाधिकारोक लेह विशेष।
प्रस्तुत प्रणाली—मेदा, महामेदा, ऋदि, वृष्ठि, जीवक,
ऋषभक, काकीलो, श्रीरकाकीलो, जीवक्ती, यष्टिमधु,
प्रत्येक द्रव्य ४ तीला, ५ माशा ५ रसी; कुशमूल,
कासमूल, उलुमूल, शरमूल और इक्ष मूल प्रत्येक ३ पल,
जल ३२ सेर, इक्ष्ट्रें अग्निमं पाक कर शेष ८ सेर, नारियल जल १२ सेर, घृत ४ पल, यथानियम पाक कर
१६ पल शक्ति। देनी होगी। पीछे पाक सिद्ध होने पर
हलायची, तेजपल, धनिया, जीशा, दारचीनी, मङ्ग्रेला,
घंशलेखन और नागकेशर प्रत्येकका चूर्ण एक एक
तीला करके प्रक्षेप दे कर उतारना होगा। यह लेह
श्रेष्ठ रसायन है।

शर्कशक्त (सं० पु०) शरवत ।

Vol, XXII, 163

शर्कराससमी (सं० स्त्री०) शर्कराया दानविधायिका सप्तमी। वैशासी शुक्का सप्तमी। मरस्यपुराणमें लिखा है, कि वैशासी शुक्का सप्तमी तिथिमें प्रातःस्नान-के बाद कुक्कृम द्वारा स्थिएडलके मध्य सकर्णिक पद्म अक्कित कर शुक्ल तिल और शुक्ल माल्यानुलेपनके साथ 'तस्में सविले नमः' इस मन्त्रसे गन्धपुष्प चढ़ावे। पीछे इसके ऊपर शर्करापाल संयुत उदकुम्म स्थापन करे। इस कुम्मका शुक्ल बस्न, माल्य और अनुलेपन द्वारा अलंकृत सुवर्णाश्वके सामने रख कर यथाविहित मन्त्रसे पूजन करना होगा।

अमृतपायी सूर्यके मुखसे निकला हुआ अमृतियन्दु हो शालि, मुदुग और इक्षु कहलाता है तथा उस अमृता तमक इक्षु का सारभाग हो शर्करा है। अतपव वह शर्कारा सूर्यदेवकी अतिप्रिय वस्तु है। इस कारण शर्कारासप्तमोमें शर्कारासंस्रष्ट उपकरण द्वारा पूर्वोक प्रकारसे सुवर्णाश्वकी पूजा और सौरस्कि स्मरणादि करनेसे वाजपेय यहका फल मिलता है तथा अन्तमें प्रद्यापद लाभ होता है। (मत्स्वपु० ७२ अ०)

शर्भारासव (सं० पु॰) एक प्रकारका मद्य या शराब जो चीनीसे तैयार की जाती है। गुण—मुख्यप्रिय, सुखमादक, सुगन्धि, वस्तिरोगनाशक और पाचक, यह पुराना होनसे हृद्य और वर्णकर होता है। (चरकसू० २७ अ०) शर्भारासुरभि (सं० पु०) शर्कारासन देखो।

शक्षीरक (सं ति०) शक्षीरा विद्यतेऽस्मिन शक्षीरा ठक् ( बुझ्छनकठजिलेति क् मुदादित्यात् ठक्। पा ४।२।८०) शक्षीरायान्। (( सिद्धान्तकीमुदी )

शर्कारल (सं कित्र) शर्कारा विद्यतेऽस्मिन् शर्कारा-इलच् (देशे लुक्किची च। पा ४।२।१०५) शर्कारावान्। [(अमर)

शर्कारो (सं० स्त्री०) १ वर्णयुक्तके अन्तर्गत चौदद अझरों की एक वृत्ति । इसके कुल १६३८४ मेद होते हैं जिनमें-सं १३ मुख्य हैं। २ नदी, दरिया। ३ मेकला। ४ लेकनी, लिकनेकी कलम।

शर्कारीय (सं० ति०) शर्कारासम्बन्धी, चीर्नाका। शर्कारीदक (सं० क्ली०) १ चीर्ना घोला हुमा पानी, शरवत। वह शरवत जिसमें इलाइची, लौंग, कपूर मीर

गोलिमर्क मिली हो। वैद्यक्तमें इसं बलवर्द्धक, रुचि-कारक, वायु, पित्त तथा रक्तदोषनाशक और वमन, मुर्च्छा, दाह और तृष्णा आदिको शमन करनेवाला माना है।

शर्कार (सं० पु०) बस्तुविशेष । गौर दिं ङीष्। (पा ४।१।४१)

शकोंट (सं॰ पु॰) सर्ग, सांप।

शर्ट (अ० स्त्री०) कमीज नामका पहननेका कपड़ा। शर्णचापिलि (सं०पु०) एक प्राचीन गोत्रप्रवर्शक ऋषिका नाम।

शर्रा (अ० स्त्री०) १ दो व्यक्तियों या दलों में होनेवाली ऐसी प्रतिष्ठा कि अमुक बात होने या न होने पर हम तुमको इतना धन दें गे अधवा तुमसे इतना धन लें गे, बाजी जिसमें हार जीतके अनुसार कुछ लेन देन भी हो, दांव। २ किसी कार्यको सिद्धिके लिये आवश्यक या अपेक्षित होनेवाली बात या कार्य जिसके न होनेसे उस काममें बाधा उपस्थित न हो।

शर्सिया (ं)० कि० वि०) १ शर्स, बदकर, बद्दुत हो । निश्चर या द्वद्वतापूर्धक। (वि०) २ बिलकुल डोक, ५ निश्चत।

शर्सी (अ० क्रि० वि०) शर्ति या देखे।।

शर्वि (सं० क्ली०) वैदिक कालके एक प्राचीन नगरका नाम। ृ'सर्दिनों अक्रिरप्रभीन्नभोभिः"

( अथर्ग १८,३।१६)

शर्द्ध (सं० पु०) शृधु शब्दकुत्सायाञ्च शृधु-घञ्। १ अपान वायुका त्याग, पादना । २ तेज । (मृक् ४।१।१२)३ समूह। (मृक् १।६४।१)(मली०) ४ आर्द्रत्व, गोलापन। (ति०) ५ प्रसहनशील। (मृक् १।३७।४)

शबं आह (सं • पु • ) शबं जहातीति शबं -हा-कश् (बातशुनीतिक शबं विवति। पा २।२।२८) १ माप, शिम्ध्यादि। (ति • ) २ मलद्वार हो कर वायु निकालनेयाला, पाइनेवाला।

शक्ष न (सं क्री ) शक्ष - स्युट्। १ अधीवायु, पाद। (मनु ८।२८२ कुल्लूक) २ आद्र ता, गीलापन। शक्ष नोति (सं वित् ) प्रक्रकर्मा। (ऋक् ३।३४।३)

शर्द्धस् (सं कि कि ) १ अभिभविता, पराभवकारी। २ बलवान, ताकतवर। (ऋक् १।१२२।१०)(क्लोक) ३ बल, ताकत। (ऋक् १।१०६।१) शर्द्धिन् (सं कि कि ) स्पर्धायुक्त, गर्टित। शर्द्धध्यं (सं क् पुक क्लोक) प्राप्य, लक्ष्य।

( प्राक्त्राश्रहा५)

शर्वत ( अ० पु० ) शरवत देखो । श्वती ( अ० पु० ) शरवती देखो । श्वती ( अ० पु० ) शरवती देखो । श्वती ( प्रा० स्त्री० ) शरम देखो ! शर्मा ( प्रा० क्ली० ) शरम देखो । शर्माक ( सं० पु० ) १ पक देशका नाम । २ इस देशा की पक जाति । ( भारत सभापर्व ) शर्माकृत ( सं० जि० ) मङ्गलकारी ।

( भागवत ७।११।३१ )

शर्माणी (सं०स्त्री०) ब्राह्मोक्षुप। (वैद्यक्ति०) शर्मण्य (सं०ति०)१ सुलके योग्य। २ आश्रयके योग्य।

शम्भीद (सं० ति०) १ सुस्तदायक, आनन्द देनेवाला। (पु०) २ विष्णु।

शम्मीन (संक्ष्मलीक) श्रु-मिनिन् (सर्वे धातुम्यो मिनिन्। उण् ४११४) १ सुख, आनन्द्। (ऋक् ४१२५१४) २ गृह, घर। (ऋक् ६११३१४) (तिक) ३ सुखो। (पुक) ४ ब्राह्मणोंको उपाधि।

विष्णुपुराणमें लिखा है, कि बालक के जनमदिनसे दश दिन बीत जाने पर पिता उसका नामकरण करें। नामकरण के समय नामके बाद देव शब्द तथा पीछे शर्भवर्मादि शब्दको योजना करनो होती है अर्थात् ब्राह्मण के नामके बाद शर्म तथा श्रुत्तियके नामके वाद वर्म इत्यादि।

प्रिक्णु। (मारत १३ १४६।२३)
शम्मीन् – वर्षकृत्य नामक दीधितिके प्रणेता। ये खम्प
हिंदू वंशीय तथा श्रीशमां नामसे भी परिचित थे।
शम्मीर (सं० पु०) १ एक प्रकारका वस्त्र। (ति०) २
सुकदायक, आनम्द देनेवाला।
शम्मीरी (सं० स्त्री०) दाठहरिद्रा, दाठहल्दो।

शर्मारी (सं क्ली०) दारुदिद्रा, दारुद्दिरो। शर्मायत् (सं ०ति०) १ सुखयुक्त, सुखी। २ शर्मा नाम-युक्त। (मनु २।३२) शर्मासद् (सं ०ति०) घरमें रहनेवाला। (स्नक् ३।५५।२१)

शम्मा ( सं ० पु० ) । शर्मान देखे।। शम्मस्य (सं • पु • ) मसूर । (पर्यायमुक्ता ) शम्मीना ( अ० क्रि० वि० ) शरमाना देखे।। शर्मिं दगी (अ० स्त्री०) शरमिंदगी देखे।। शिक्मं दो ( अ० वि० ) शरमि दा देखे।। शिक्मला (सं॰ स्त्री॰) पाएड शिक्मला शब्दसे पञ्च-पाएडवकी परनी द्रीपदीका बोध होता है। शिर्मिष्ठा (सं स्त्री०) वृषपर्वा नामक असुरराजकी कन्या। महाभारतमें लिखा है, कि एक दिन दैत्यगुरु शुकाचार्यको कश्या देवयानी और शर्मिष्ठा अपनी सहे-लियोंके साथ स्नान कर रही थी। वायुके चलनेसे तट पर रखे हुए सभीके वस्त्र मिल गये। स्नानके अस्तमें शर्मिष्ठाने देवयानीका बस्त्र पहन लिया। फिर क्या था दोनोंसे कलह होने लगा। शर्भिष्ठाने देवयानीके पिताको असुरोंका भाट बतलाया और देवयानीको कुएं-में गिरबा कर वह स्वयं घर चली गई। संयोगवश राजा यथाति वहां पहुंच गये। राजा यथाति रमणोका आर्रानाद सुन कर उस कुए के पास गये और देवयानी-को निकाला। कुएंसे निकल कर देवयानी अपने घर नहीं गई। उन्होंने किसीके द्वारा अपने पिताको अपनी दुर्दशाका हाल और अपना संकल्प कहला भेजा। दैत्यगुष्ठने अपना अभिप्राय दैत्यराज वृषपर्वासं कहा। वृषपर्वाने उनसे अपना अभिप्राय बदल देनेके लिपे कहा। इस पर शुकाचार्य बोले, 'तुम दंवयानीकी प्रसन्न करी, यदि यह तुम्हारे नगरमें रहना स्थीकार करे, ता मुक्ते भी स्वाकार है।' वृषपर्वा देवयानीके समीप जा कर उसका अनुनय करने लगा। देवयानी बेली, 'यदि तुम्हारी क्रम्या शिकां हा हजार दासियोंके साथ मेरी दासी हाना स्वीकार करे और हमारे व्याहके बाद भी हमारे पतिके घर दासी वन कर ही जाय, तो मैं सङ्कृत्य (छोड़ सकती हुं।' दैत्यराजने देवयानीका कहना स्वीकार किया।

देवयानी घर लीट आई, शर्मिष्ठा भी हजार दासियों को ले कर शुक्राम्वार्थके घर देवयानीकी सेवा करने- के लिये गई। इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। एक दिन नव यौवनसम्पन्ना सद्य ऋतुम्नाता शर्मिष्ठा निर्जानमें राजा यथातिको पा कर उनके पास गई और अति विनीत भावसे ऋतुरक्षा करनेके लिये प्रार्थना की। राजाको पहले देवयानीके भयसे शर्मिष्ठाकी प्रार्थना पूरी करनेका साहस न हुआ, किन्तु पीछे जब उन्होंने देखा, कि एकान्त कायमनो वाक्यसे आत्मसमप्णकारोको लोटानेसे नरकगामी होना पड़ेगा, तब उन्होंने शर्मिष्ठाकी प्रार्थना पूरी की। यथासमय शर्मिष्ठाके गर्भान्से दुहा, अनु और पुरु नामक तीन पुत्र उत्परन हुए।

कुछ समय बाद देवयानीका जब यह हाल मालूम हुआ, तब यह राजा और शर्मिष्ठा पर बड़ी विगड़ी और ्रताके पास जा कर कुल पृत्तास्त कह सुनाया। दैत्य-गुरु शुक्रने राजाको 'तुम जराप्रस्त हो' कह कर शाप दिया। पीछे शुक्रने राजाको दूसरेके उत्पर जराभार देने और उससे यौवन लेनेका हुकुम दिया। राजाने देवयानी और शर्मिष्ठा दोनोंके ही पुत्रींकी बुलाया और जराभार लेनेके लिपे कहा। इस पर शर्मिष्ठाके पुत्र पुरुका छोड़ और काई भी जरा लेनेसं राजी न हुआ। अनन्तर राजा ययातिने पुरुके ऊपर हो जराभार सौंप हजार वर्ष तक यौवनका उपभोग किया पक हजार वर्ष बं।तने पर भो जब राजा तुष्त न हुए, तब उन्होंने पुरुकी बुला कर कहा, 'मैंने हजार वर्ष तक विषय सुख भागे, परन्तु मेरी तृष्ति नहीं है। सकती। अतुष्व अब विषय सुख भागना व्यर्थ है।' यह कह कर यथातिने पुलका योवन लौटा दिया और वे खयं वानप्रस्थ आश्रम प्रहण करके कठिन तपस्या करने लगे।

शम्मींटा ( अ० वि० ) सरमीला देखो । शर्ट्य ( सं० पु० ) १ योद्धा । (ऋक् १,११६) १०) २ ६पु, चाण । ( ऋक् १।१४८।४ ) ३ अंगुलि, उंगली ।

( ऋक् ६।११०।५ ) प्रार्थिण (सं० पु०) कुक्क्षेत्रास्तर्गत जनपद्विशेष ।

(ऋक् टी६।३६) शर्याणायत् (सं०पु०) शर्याण नामक जनपद्के पास- का एक प्राचीन सरीवर जो तीर्था मान! जाता था।

(ऋक् ८।६।३६ सायण)

शर्यंहन् (सं॰ पु॰) वाण द्वारा शतहननकारी, वह जो
वाणसे शत्रुको मारता हो। (ऋक् ६।१६।३६)
शर्या (सं॰ स्नो॰) राति, रात।
शर्याण (सं॰ पु॰) शर्यंण देखो।
शर्यात (सं॰ पु॰) मानव, मनुष्य।

( ऋक् १।११२।१७)
शर्याति ( सं ० पु० ) १ पक राजाका नाम जिसकी कत्या
"सुकत्या" महर्षि च्यवनको ज्याही गई थी । २ वैव
स्थत मनुके एक पुत्रका नाम । ( भागवत ८।१३।२ )
शर्व ( सं ० पु० ) शृणाति सर्व्याः प्रजाः संहर्रत प्रलये,
संहारयित वा भक्तानां पापानि श्यु-व (कृ-गृश्रु-दम्यो
वः । उण् १।१५५) १ शिव, शंकर, महादेव । (रघु
११।६३ ) २ विष्णु । ( भारत १३।१४६।१७ )

शर्वेक (सं ॰ पु॰ ) मुनिविशेष ।
शर्वेट (सं ॰ पु॰ ) १ काश्मीरके एक व्यक्तिका नाम ।
२ एक र्वित्र । (राजत॰ ५।८।१३)
शर्वेगुह रूपक कथि । ये राजा दुर्गी द्वारा कालरापत्तन ।
मं उत्कीर्ण शिलाफलक के रचियता हैं।
शर्वेदन (सं ॰ पु॰) गार्थ्यगितीय वैदिक शान्तार्थका

शर्चन् (सं० ति०) शर्वार देखा। शर्चनाग—१ कोटा प्रदेशकं एक सामन्तराज । ये बौद्धधर्मावलम्बी थे। २ महाराज स्कन्दगुप्तकं अधीनस्थ एक मित्रराज। ये अन्तर्व्वेदोकं विषयपित थे। शर्वनाथ—उच्छकल्पकं एक सरदार ! ये महाराज उपाधि सं भूषित थे। इनकं पिताका नाम जयनाथ तथा

शवेपत्नी (सं ० स्त्री०) १ पार्नती । (कथासिंग्त्सा० ५६।१५) २ लक्नी ।

इ.वंपर्वंत (सं• पु•) कैलास ।

माताका मुरएडदेवी था।

शर्वधर्मन-१ एक प्राचीन कवि । २ कातन्त्रसूत्र और धातुपाठ नामक व्याकरणकं रचियता।

शर्व वर्मन्—१ मगधके एक गुप्तवंशीय राजा। महा-राज २य जीवितगुप्तदेवकी शिलालिपिमं इनका नाम

पाया जाता है। २ एक मौलरिराज। ये उपगुप्तके पुत्र ईशान देवात्मज थे। इनकी माताका नाम लक्ष्मी वती था। ३ एक सामन्त-सरदार। ये गुप्तराजाओं के अधीन महासामन्त महाराज समुद्रसेनकं पूर्वायुक्य थे। शव<sup>९</sup>र (स० क्ली०) १ तमः, अधिकार, अधिताः २ कन्दर्श, कामदेव । (ईसंचिष्तसारीाणादि ) ३ सन्ध्या । ८ नारीजाति ।

शर्वरिन् (सं० पु०) गृहस्पतिकं साठ संवत्मरों मेंसे चौतीसवौ संवत्सर। कहते हैं, कि इस संवत्सरमें दुर्भिक्षका भय होता है।

• शर्वारी ( सं० स्त्रो०) शृणाति चेष्टामिति शृष्वरच षित्वात् ङीष् । १ रात्रि, रात, निशा । ( ऋक् ६।५२।३ ) २ योषित्, नारी, स्त्री । (मेदिनी ) ३ हरिद्रा, दल्दी । (विश्व) ४ सन्ध्या, साँभ, शाम । (सं ज्ञतमारी पादि) ५ बृहरूपतिकं साठ संवत्सरीमेंसे आठवां वर्ष।

शर्व रीक (सं० ति०) क्षतिकर, हानिकारक, नुक्शान करनेवाला ।

शर्वरीकर (सं०पु०) विष्णु ।

(भारत १३।१४६।११०)

शवरीदीपक (सं०पु०) चन्द्रमा। दांनोंका समूह।

शवेरीपति (सं•पु०)१चन्द्रमा। २ शिव। शव रोश (सं० पु०) अन्द्रमा। (राजतर० ३।३८७) शर्जना (सं ० स्त्री०) तीमराख्य अस्त्र। (रायमुक्ट) शर्वाक्ष (सं• पु• ) रुद्राक्ष, शिवाक्ष ।

शर्वाचल ( सं॰ पु॰ ) कैलास :

(कथासरित्सा० १०६।१५१)

शर्वाणां (सं ० स्त्रो०) शर्वास्य भार्या इन्द्रवरुणभवेति। ङ ष् (पा ४।१।४६) पार्वती ।

शर्चिलक (सं० पु०) नायकभेद । (मृच्छकटिक ३५।२१) शर्शरीक (सं० पु) श्रु हेकन श्रु पृत्वृत्रां द्वेरकः माम्यासस्य। (उण् ४।१६) १ दि स्नकः। २ कल, पाजी। ( उपादिकोष ) ३ अभ्ब, ४ मङ्गलाभरण । ५ अग्नि । ( संक्रित सारोग्याधि ) श्रवीका (सं० स्त्री०) पक्त प्रकारका छन्द्र 🖡

Vol. X VII 164

शलंदा (हिं• पु॰) पाताल गावड़ो, जल जमुनो, छिर-

शल (सं**० क्वी०) शल ण** (जनिक्तिनिकसन्तेभ्थो **पाः**) पा २।१।१४०) १ शहत्रकोलीम, साहीका कांटा । पर्याय---शलली, शलल । (पु॰) २ तालवृक्ष, ताइका पेड़। ३ श्रुङ्गी! ४ क्षेत्रभेद । ५ ब्रह्मा । (मेदिनो) ६ क्रतास्त्र, भाला। (विकाडशोष) ७ उष्ट, ऊट। ८ वासुकीवंशीय सर्पविशेष। ( महाभारत १।५७।५) ह शन्तनु राजाका पुता। (भागवत हारशाहर ) १० शवय-(भागवत शारप्रा**१६**) ११ क सके मन्त्री। (भागवत १०।३६।२१) १२ भृतराष्ट्रका पुत ! (भारत १।१२७।४) १३ शिवानुचर भृङ्गी। १४ से।मदत्तका पुत्र । (भारत)

शलक ( सं० पु० ) १ लूता, मकड़ो । २ तालगृक्ष, ताड़का पेड़। १ शहकी कएटक, साहीका काँटा।

शलकर ( सं० पु० ) नागभेद । ( भारत आदिपव<sup>९</sup> )

शलगम (फा॰ पु॰) शलजम देखो।

शलङ्कट (सं० पु॰) एक ऋषिका नाम। (पा २।४६६८) शलङ्क (सं०पु०) एक ऋषिकानाम । शालङ्कायन आदि इनके वंशसम्भृत हैं।

शलङ्क ( सं० पु० ) १ लोकपाल। २ लवणविशेष, एक प्रकारका नमक। (उगादिकाष)

शस्त्रम (फा॰ पु॰) गाजरकी तरहका एक प्रकारका कन्द। यह प्रायः सारे भारतमें जाड़े के दिनों में होता है। यह कन्द्र गाजरसे कुछ दड़ा और प्रायः गोल होता है और तरकारी, अचार और मुरखे आदि बनानेकं काम-में आता है। यूरोपमें इससे चीनी भो निकाली जातो

शलपुत्र ( सं॰ पु॰ ) बौद्ध-यतिभेद, सम्भवतः शालिपुत्र । (तारनाय)

शलभ ( सं० पु० ) शल-अभच्। ( कृशृशक्तिकक्तिगहिँ भ्यो-ऽभच्। उषा् श१२२) १ कीटविशेष, पतङ्ग, फतिंगा। २ शरभ, टीड़ी, टिड्डी। ३ छप्ययक ३१वें भेदका नाम। इसमें ४० गुरु और ७२ लघु, कुल ११२ वर्ण या १५२ मात्रापं होती हैं। ४ असुरविशेष। (हरिवंश शप्प) शलभता (सं० स्नो०) शलभका भाव या धर्म।

(कमारसम्भव ४।४०)

शलमोलि ( सं० पु०) उष्ट्र, ऊट। शलल ( सं० क्की०) शल चलनसंवरणयोः शल कल, वृशादित्वात्। साहीका कौटा।

शललचम्बु ( सं० पु॰ ) साहीका कांटा ।

शललित ( हां० त्रि० ) १ शलल कर्य्यविशिष्ट । २ कर्य्यक-युक्त ।

शलली (सं क्लो) शलल-गौरादित्व। ज्ञातित्वाद्वा ङीष्। १ शली या शलाका। (राजनि) शललोपिशक्त (सं क्लि) १ शललकरटकवद्ध। (पु) २ नवराक्लभेद (आरव) औ० १०,४।२५)

शलाक (सं०पु०) शलाका पदार्थ।

शलाकधूत (सं १ पु०) यह जो शलाकाओं आदिकी सहा-यतासे पक्षियोंको पकड़ता हो, चिड़ीमार, बहेलिया। "शलाकया पाशादिना वा शकुनादिकयुक्त वा योऽ-न्याभ्वञ्चयति।" (भारत उद्योग० नीक्षक०)

शलाकला (सं० स्त्री०) शलाका।

शलाका (सं० स्त्री०) शल-आक (बलाकादयभ। उपा् 81१४) स्त्रियां टाप् l १ शस्य, लोहे या लकड़ी आदिकी ल'बी सलाई, सोख। २ मदनवृक्ष, मैनफल। ३ शारिका, मैना । ४ शहको, सलई । ५ छत्रादिको काष्ठी, छाताको कमानी। ६ वह सलाई जिससे घाषकी गहराई आदि नापी जाती है। ७ शर, वाण । ८ आलेक्यकू किंका, चित्रकरकी कुच्छी। ६ अस्थि, हड्डी। १० नेत्राञ्चन्साधन-कोछोका, आंक्षमें सुरमा लगानेकी सलाई। यह हड्डी अथवा धातुको होती है। इसकी लम्बाई दश अंगुल परिणाह मटर उड़द सदूश और मुख पुष्पकी कलीके समान बनाना उचित है। लिखने अथवा घावका मवाद बाहर निकालनेके लिये यह लोहे, ताँबे या पत्थर आदि-की होनी चाहिये। सोने या चांदीकी बनी शलाकाके व्यवदार करनेकी भी विधि है। (वृद्धसुभुत) ११ तृण, तिनका। १२ जूआ खेलनेका पासा। १३ वसा, बच। १४ तलास्थि, तलीकी हड्डी । १५ नगरिक्शेष । (रामायण ४।४३।२३ ) १६ दीयासलाई।

शलाकाधिष्ठानास्थि (सं० स्त्री०) हाथ और पैरकी शलाका अस्थिकी आधारभूत एक अस्थि।

( चरक शारीरस्थान ७ अ०)

शलाकापरि (सं० अध्य०) शलाकाकोड़ायां पराजयः (अक्षशलाकां ख्याः परिणा। पा २१११०) द्युतब्यवहारे पराजये प्वायं समासः, अक्षे विपरीतं बृशम् अक्षपरि एवं शलाकापरि। (इति सिद्धान्तकोमुदी) शलाका या अक्षकीडामें पराजय।

शलाकापुरुष (सं०पु०) जैनोंके तिरसठ दैवपुरुषोंमेंसे एक दैवपुरुष। इन तिरसटोंके भीतर फिर श्रेणी-विभाग हैं, यथा—१२ चक्रवत्तीं, २४ जिन, ६ वासुदेव, ६ बलदेव और ६ प्रतिवासुदेव।

शलाकाभ्र (सं क्ली०) एक रमणी। (पा ४।१।१२३) शलाकायन्त्र (सं० क्ली०) एक प्रकारका यन्त्र जो शरीरकं नाना स्थानेमिं बद्ध शहयोंके निकालनेमें व्यव-हत होता है। यह अट्टाईस प्रकारका है जिनमें नाड़ी व्रणादिकी गति जानमेके लिये जो दो प्रकारकी शलाका व्यवहृत होती है उनका मुख गएड पद है। शल्यादिकी ऊपर उठा कर पकड़नेके लिये और भी दी शलाका हैं जिनका मुख शरपुद्ध जैसा होता है। जो शलाका चालनका । व्यवहृत होती है उनका मुख सर्वफणा-सा और जो दो शस्योद्धारार्थ होती है उनका मुख वंशी जैसा दीता है। उनमेंसे स्रोतीगतशस्य अर्थात् कर्णमल आदि निकालनेकं लिये जो दो शहर व्यवहृत होते हैं उनका मुख निस्तुष मसूरके अद्धरिषण्डके समान ; जो छः प्रकारको शलाका व्यणादिको मार्जनिकयामे व्यवदृत होती हैं उनका माथा कईसे मढ़ा रहता है। तोन प्रकारकी शलाकाका आकार द्वीं या खंती सरीखा हाता है। दर्वीको तरह आकारवाले शलाकायम्बके मुख (पर जो थोड़ा गइदा रहता है, उसमें क्षार औषध रख कर क्षत-स्थानमें प्रयोग किया जाता है। अन्य तीन प्रकारकी शलाकाका मुख अम्बूफलको तरह और तोनका मुख अङ्कुश की तरह होता है। यही छः प्रकारकी शलाका अनि-कर्मकं लि**ये नि**र्दिष्ट हैं। एक प्रकारकी शलाका नासाः र्बुद हरणार्थ व्यवहृत होती है। उसके मुखका प्रमाण बेरकी आंठोक आधे खरडकं समान होता है। उसके मत्थे पर कलको तरह गड्ढा और वह गड्ढा चौधार होता है। आँक्रमें अञ्चन देनेके लिपे एक प्रकारकी शलाका व्यवहत होती है। उसके दोनों ओरका अप्रभाग देखने-

में पुष्पकी कलीकी तरह और उड़दके समान मोटा होता है। मूत्रमार्ग शोधनार्थ एक प्रकारको शलाकाका व्यवहार किया जाता है। उसके अवभागकी स्थूलता मालतीपुष्यके दुस्त सदूश होती है। श्राकाकावत् (सं ० त्रि०) श्राक्षाका-मतुष्। (चतुष्वं येषु। पा ४।२।८६ ) शलाका नामक नगरके समीप होनेवाला I शलाकिका (सं० स्त्रो०) शलाका । शलाकिन् (सं० ति०) शलाकायुक्त । (भारतकपीपर्ध) शलाकिर (सं॰ पु॰) बीरमिलोदय-वर्णित व्यक्ति। शलाख (फा॰ पु॰ ) सम्राख देखे।। शलाट (सं ० पु०) वैद्यक्तके अनुसार दो हजार परिमःण, शकट। शलाटु ( सं ० पु० ) 👯 अपक फल, कचा फल। २ मूल विशेष। (उणादिकोष) ३ विल्ववृक्ष, बेलका पेड़। शलातुर (सं०पु०) प्रसिद्ध चैयाकरण पाणिनिकी बासभूमि, इस कारण शालातुरीय नामसे स्थात है। ( पा शश्रहर ) शलाथल (सं० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम। इनके वंशधरगण शालाधलेय नामसे अभिदित हैं। शलाभोलि ( सं॰ पु॰ ) उष्ट्र, ऊंट। शलालु (सं क्री ) एक प्रकार सुगम्धि द्रव्य। ( सिद्धान्तकीमुदी ) शलालुक (सं • ति • ) शलालु पण्यमस्य शक्षालु-उन्। (शक्तालुनोऽन्यतरस्यां। पा ४।४।५४) शलालु अर्थात् सुगन्धि द्रव्य द्वारा खरोदी हुई वस्तु । (सिदान्तकीमुदी) शलावत् (सं ० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम। इनके वंशघर शास्त्रावत् कहलाते हैं। ( द्यान्दोग्य उप० १।८।१ ) शिलता (हिं• पु॰ ) स्प्तीता देखे।। शली (सं क्यी ) शलं शबलकीलीम अस्त्यस्या इति

शल अब डोव्। स्वल्प शास्यक, साही नामक जन्तु

जिसके सारे शरीर पर कांट्रे होते हैं। पर्याय-शललो,

भ्यावित्। इसके मांसका गुण-गुरु, स्निग्ध, शीतल

( मथवं २।३१।३ )

श्रञ्जन (सं • पु • ) कीडमेद, एक प्रकारका कीड़ा।

और कफवित्तनाशक! (राजनि०)

शलूका (फा॰ पु॰) आधो बांहकी एक प्रकारकी कुरती जो प्रायः स्प्रियां पहना करती है। शक्क (सं क्री ) शस्त्र कन्। (इया भीका पाशस्यति-मर्च्चिभ्य-कन्। उष् ३।४३) १ अएड, टुकड़ा। २ वरक्ल, छिलका। ३ मत्स्यत्वक् , मछलीके उत्परका छिलका । शवकम (सं० वि०) वर्कलविशिष्ट, जिसमें छिलका हो। शरुकल (सं• क्को॰) शल-कलच्। (विद्यातकीमुदी) १ मरस्यवदक्तल, मछलोका छिलका । २ वृक्षत्वक, वृक्ष-को छाल। शक्रात्तिन् ( सं ० बि० ) १ वदक्रलिबिशिष्ट, खिलकावाला । ( पु० ) २ मत्स्य, मछली । शल्प (हिं० पु०) १ बाह्र । २ बीछार, भरमार। वे घड़ाका, कड़ाका। शरूपदा (सं• स्त्री०) मेदा नामक अष्टवगीय भोषधि। शन्पपणिका (सं क्यो॰) ज्लपदा देखो। शल्बकी (शं•स्त्रो०) क्रह्मकी द खे।। शक्मिल ( सं० पु॰ ) शाक्मली वृक्ष, सेमल । शस्मली ( सां० पु० ) शास्मिक दे से।। शल्य (सं० ह्यां०) शलति चलतीति शल-य। (सानिस-वर्षाति-पर्यावीति निपातन।त् साधुः । उषा ४।१०७) १ क्षेष्ठः, अध्यक्त शब्द या ध्वनि । २ इषु, वाण । (रघु ६।७५) ३ तोमर, भालेके बाकारका एक प्रकारका अस्त्र। ४ वंशकन्विका। ५ दुःसद। ६ दुवोच्य। ७ पाप। ८ अस्थिविशेष, मिट्टोमें गड़ी हुई बिल्लो, बानर अविकी हड्डी। घर बनाते समय वास्तुभूमिका अनुसंधान करने पर यदि मालूम हो जाय कि नीचे किसी प्रकारका शख्य है, तो उसे निकाल कर घर बनाना कर्तव्य है, नहीं तो निश्चय ही भाषी अशुभ होगा। जहां घर बनानेका इरादा किया है, पहले वहांकी मिट्टी तब तक कोदनी दोगी, जब तक जल दिखाई न दे। पीछे उस निकाली हुई मिट्टीमें यदि अच्छो तरह कोश्र करने पर अस्थि पाई जाय, तो उसे फेंक कर उस

मिद्वीसे फिर गङ्डा भर दे। बादमें उसके ऊपर घर बनाना

कर्रावा है। यदि जल तक कोड़ना नितान्त दुःसाध्य ही

जाय, तो एक मद् कोड़नेसे भी काम चस सकता है

अथवा गृह्स्वामी स्वयं शुनि अवस्थामं दूर्वा, प्रवाल, वातपतएड ल और पृथ्वको हाथमें ले कर विनीत-भावसे किसी मधुर स्वरसे पवित्रात्मा दैवश्वसे श्रव्यविषयक प्रश्न करें। पीछे उसका यथार्थ तस्य जान कर यथा-यशभावतं शत्योद्धार करना आवश्यक है।

## प्रश्नानुसार शल्यनिर्णायादि ।

प्रश्नकर्त्ता प्रश्नका आदि अक्षर यत्नपुत्र क सन्धा-रण करें अर्थान् ब्राह्मण प्रश्नक्तींसं पुष्प, क्षत्रियसे नदी, वैश्यसं देवता और शृद्धं फलका नाम सुन कर उसका आदि अक्षर ब्रहण करे। इसके बाद निम्न-लिखित प्रकारसे शहयनिर्णय करना होता है। यथा--

प्रश्न या पुष्पादि शत्यास्थिका किस ओर शत्यकी शह्या-के 311

| 111 3          | odila - institution |             |                  |
|----------------|---------------------|-------------|------------------|
| નામે           | ोंका जाति-निर्धाय   | अवस्थिति है | ं वस्थानका       |
| ादि अ          | त्तर                |             | फल               |
| च              | मानवास्थि           | पूर्व       | मरक              |
| <del>9</del> ñ | गर्भास्थ            | अग्निकोण    | राजक्ष्ड या      |
|                |                     | स           | र्गाघातसे मृत्यु |
| ন              | वानरास्थि           | दक्षिण गृह  | स्वामोका नाश     |
| त              | कुक्तुरास्थि        | नैऋंतकोण    | महद्भय           |
| α,             | वालकास्थि           | पश्चिम      | विदेशमें भा      |
|                |                     | 9           | र घरमें मृत्यु   |
| g              | नराकृति अर्थात्     | वायुकोण     | दारिद्रः और      |
|                | पूर्णावयवविशिष्ट    |             | मित्रक्षय        |
|                | मानवास्थि           |             |                  |
| গ্ন            | विवास्थि            | उत्तर       | वित्तक्षय        |
| q              | भल <b>ूकास्थि</b>   | ईशानकोण     | कुलनाश           |
|                | प्रकारास्तर यथा     | -           |                  |
| अ              | डेढ हाथ मिट्टा      |             | मृत्यु           |
|                | नीचे मानवासि        |             |                  |
| <b>4</b>       | दो हाथ मिट्टीके     | अग्निकोण    | राजदएड,          |
|                | नोचे गदहेकी अ       | स्थि        | भय               |
| च              | कटि पर्यन्त         | दक्षिण      | चिररोगी हो       |
|                | मिट्टीके नीचे       |             | कर मृत्यु        |
|                | मानवास्थि           |             |                  |
| દ              | डेढ़ हाथ मिई। के    | नैऋत        | बालक-            |

नीचे कुत्तेको हड्डी कोण

को मृत्युः

- डेढ हाथ मिद्रीके पश्चिम **चिरप्रधासो** ત नीचे बालकको हड्डी
- चार हाथ मिट्टोके वायुक्तोण 4 दृः खप्न और नीचे कोयलेकी भस्म मित्र नाश
- निर्धन एक हाथ मिट्टीक Þ उत्तर नीचे ब्राह्मणकी अस्थि
- डेढ दाथ मिट्टीके गोधनः ईशान-श नोचे गोको अस्थि कोण नाश
- छाती भर मिट्टीक घरक कुल Ħ नोचे मनुष्यके शिरकी नोचे नाग खोपड़ो, भस्म या लौह

ह जरीरके दुःखोट्यादक सभी भाव, विविध तृज, काष्ट्र, वाषाण, पांश, लीह, लोष्ट्र, अस्थि, केश, नख, प्रय, बास्त्राव, गर्भे, प्रभृति ।

सुश्रुतमें लिखा है, कि शरीर और आगन्तुके मेदसं शल्य दो प्रकारका है। लोम और नखादि, धातुसमूह, अन्न मल और वातिपत्तादि दोष जब दूषित हो कर पीड़ा कर होते हैं, तब उन्हें शरीर शहप कहते हैं। इसके सिवा दूर जितने प्रकारके द्रथ्य शरीरमें क्रोश उत्पन्न करते हैं उनका नाम आगन्तकपद-शल्य है। इसमें लौह, घेणु, काष्ठ, तृण, श्रङ्क और अस्थितय शस्य ही विशेष उछ लयोग्य हैं। उनमें फिर लीहका हो अधिक प्राधान्य है, क्योंकि वह शबस्त्रमें मृदोत हो कर सर्वादा मारणकार्यमें प्रयुक्त होता है।

सभी शक्य वेगक्षय यः प्रतिघातवशतः त्वगाविके अभ्यन्तर क्षत होनेकं उपयुक्त स्थानोंमें अथवा धमनी। स्रोत, अस्थि, अस्थिविवर और पेशी या शरीरके अन्यान्य प्रदेशींमें रहते हैं। किस स्थानमें रहनेसे कैसा लक्षण दिखाई देता है, नाचे उसका उल्लेख किया जाता है-

सामान्य और विशेषभेदसे शब्य-लक्षण दो प्रकारका है, जिनमेंसे वण वा क्षत श्वाबवर्ण, पीडकाव्याप्त, शोक और वेदनाविशिष्ट, मुहुर्मु हुः शोणितस्रावी, बुदुबुदुकी तरह उन्तत और मुदुमांसयुक्त होनेसे श्रह्यका सामान्य लक्षण जानना होगा। शब्यका विशेष लक्षण नीचे लिखा जाता है; यथा-

१ त्यक्गत शख्यका लक्षण-शक्यनिबद्ध स्थान विवर्ण शोधयुक्त, आयत और कठिन होता है।

२ मांसगत-शाथकी अनिवृद्धि, शस्यकार्गका उप संशोह अर्थात्वणमुख प्रायः भर जाता है, दावनेसे दर्द करता है तथा दाह और पाक होता है।

पेशोगत—दाह और शोधको छोड़ मांसगत सभी लक्षण दिखाई देते हैं।

शिरागत -शिरामें आध्यान, श्रूल और शोध दोता है।

रूनायुगत—स्नायुजाल उत्क्षिप्त तथा शोध और उन्न वेदना होती हैं।

धमनीगत — यायु फेनयुक रक्तके साथ शब्द करती हुई निकलती है तथा अङ्गमद<sup>6</sup>, पिपासा और हुल। स होता है।

अस्थिगत—विविध वेदनाका प्रादुर्माय और शेष्ध होता है।

अस्थिविवरप्रिविष्ट-अस्थिका पूर्णताबोध, अस्थिमें सुचोभेदवत् पीडा और अत्यन्त संहर्ण होता है।

संधियत-अस्थियत हो तरह लक्षण और चेष्टाका उपरम अर्थात् सन्धिको कियाहानि वः निश्चेष्टता होती है।

कोष्ठगत-अाटीप अर्थात् पेटके भीतर गुड़गुड़ शब्द, आनाह अर्थात् बंधनवत् पीड़न और वणमुखसे मूक, पुरोष या आहार दिखाई देता है।

मर्भगत—मर्भविद्धके समान लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार भी त्वगादिके अभ्यन्तरम्थ शल्यका हाल जाना जाता है।

त्वक् गत—स्वक् में स्निग्धस्वेद दे कर मिट्टी, उड़द, जी, गेहूँ या गोवरके साध मर्दन करनेसे यहां शोध या वेदना होती है, वहां शहय है, ऐसा जानना होता। अथवा गाढ़े घी, मिट्टी और चन्दनकल्कका लेपन करनेसे स्वक्के जिस स्थानका घृत उष्मा द्वारा गल जाता है या कमशः सुख जाता है यहां शल्य है, ऐसा जानना होगा।

मांसगत शस्य मांसके मध्य गुप्तभावसं रहने पर पहले स्नेहस्वेदादि भिन्न भिन्न कियायोगसे भो अवि रुद्ध भावसे रोगोको उपपन्न करें, ऐसा करनेसे शस्य शिथिल भीर अवद्य हो कर सञ्चालित होगा तथा जहां शोश या वेदना मालूम होगी, वहां शल्य है, ऐसा जानना होगा।

कोष्ठ, अस्थि, सन्धि, पेशी और अस्थिविवरमें अवस्थित शल्यकी भी इसी प्रकार परीक्षा करनी होती है।

शत्य यदि शिरा, धमनी, स्रोत या स्नायुके मध्य गुप्तभावसे रहे, तो रोगीको भग्नसकसंयुक्त यान पर चढ़ा कर उच्च नीच पथसे ले जावे। उसकं जिस स्थान पर शोध या वेदना होगी, वहां शब्य है, ऐसा जानना चाहिये।

शिवगत-शव्य अभिधकं मध्य गुप्त होनेसे अस्थि को स्नेहस्वेदोपपन्न कर बंधन और पीइन करें। पेमा करनेसे जहां शोध या वेदना होगी, वहीं शब्य है, पेसा जाने।

ममैगत -- श्रुष्य जिस अवयवके अन्तर्गत मर्भमें निहित होगा, उसी असङ्गत श्रुष्यके लक्षणको तरह मर्भ गत श्रुष्यका लक्षण होगा। (इससे समका जायेगा, कि श्रुरोहके प्रायः प्रत्येक अवयवमें ही दो एक कर मर्भ हैं)।

वत्यनकी लकड़ीका अगला हिस्सा वक्षानेसे जब वह कोमल होगा, तब उससे भो पूर्वोक्त प्रकारका कएड गत शब्य अन्तःप्रविष्ट या यहिनि सारित किया जा सकता है।

जलमन व्यक्तिका उदर जलपूर्ण होनेसे उसके भौधे मुंह करके रालको ढेरमें रखे अथवा उसी अवस्थामें उसके दूढ़कपसे कम्पित करे या उसके पीड़न अर्थात् धीरे धीरे दवाव दे।

मुंहमें भात जाने पर अशङ्कित या अतिकितिभावसे उसके कंघे र मुष्टि द्वारा आघात करे, अथवा स्नेह, मद्यया जल पिलावे।

बाहु, रज्जु, लता या पाशक्तप शक्यसे कर्ठ पीड़ित होने पर वायु प्रकृपित होती है। तथा श्लेष्माको कृपित कर स्रोत रोक देती है। इससे लालास्नाव, फेनोड्डगम और संज्ञानाश होता है, इस प्रकार रोगोको स्नेहाम्यक और स्वित्र करके तीक्षण शिरोविरेचन तथा वात्रकन मांसरस पथ्य है।

(पु०) १० मदनदृश, मैनका पेड़ ।

Vol. XXII, 165

११ नृपभेद। ये वाहित राजाके लड़के तथा मद-देशके अधिपति थे। पाएड प्रती मादी इनकी बहन थों। महाभारत पढ़नेसे जाना जाता है, कि पाएडू-नन्तन नकुल और सहदेत्र इनके भांजे होने पर भी कुछ-क्षेत्रको लड़ाईमें उन्होंने पाएडवोंका पक्ष नहीं लिया था। क्योंकि, दूतींके मुखसे संवाद पा कर मदराजने जब बहुत-सी सेनाओं के साथ पाएडवों के निकट यात्रा की, तब दुर्योधनने वह संवार् पा कर रास्तेमं उनके विश्रामके लिपे बहुत-से शिव्यद्ध किङ्करों द्वारा रत्ननिचयस्रचित सुसज्जित सभागृह बनवाया और वहां तरह तरहके खाद्य पदार्था, उत्कृष्ट मांसादि, सुरुचिके गन्धमाल्य तथा चित्त प्रफुल्लक विविध आंहारके कूप, वापी आदि प्रस्तुत कराये। घटनाक्रमसे मद्रपतिने भी वहां आ कर विश्राम लिया। उस विश्राम सुबसे अति भाहादित ही दश्हों ने सन्तुष्ट हो कर कहा, 'युधिष्ठिरके किस आदमीने इस सभागृहको बनाश है ? मैं पुरस्कारस्वरूप कुन्तीपुतको कुछ प्रसाद दूंगा।' यह सुनते ही वहां जो अन्य भृत्य खड़े थे, वे तुरन्त दुर्योधनके पास दीड़े और सारी बातें कह दीं। दुर्योधन बड़े व्यप्रचित्तसे शवपके पास आया और उन्होंने अपना परिचय दिया। मद्र-राज उन्हें देख तथा समस्त समा निर्माणादि विषयमें उन्हों का प्रयत्न ज्ञान कर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें मालिङ्गन कर कहा, 'वरस! तुम्हारी जो इच्छा हो, इमसे मांगी।' शत्यका यह आशातीत आश्वस्त वसम सुन कर दुर्वीधनके आनन्दका पारावार न रहा और उन्होते शल्यसे प्रार्थना की। 'आव मेरी सारी सेनाका अधिनायक वर्ने।' शल्यने इसं खोकार करनेमें जरा भी संकाख न किया और हुएचिल्से दुर्योधनसे कहा, 'तुम निश्चिन्त मनसे घर लौट जाओ, में युधिष्ठिरके साथ भेंद करके जल्द तुम्हारे पास जाता E I'

शस्यकी आहासे दुर्वोधन अपने घर लौट गये। पीछे मद्रपतिने पाएडवसदनमें जा कर सभी धृत्तास्त राजा युधिष्ठिरसे कह सुनाया। इस पर युधिष्ठिर जरा भी झ ग्ध या दुःस्तित न हुप, वरं प्रसम्न सित्तसे बोले, "आपने यह अच्छा काम किया है, परन्तु धासम्म संप्राम में किसी तरह हमारा कुछ उपकार जहर करना होगा। जब कर्ण और अर्जुन दोनां युद्धमें प्रवृत्त होंगे, तब यह निश्वय है, कि आप हो कर्णका सारधो बनेंगे। अतपव हे राजसत्तम! यहि मेरो मलाई चाहते हों, ती उस समय आप अर्जुनको रक्षा करेंगे तथा बाक्यकीशल से स्तपुत्रके तेजकी हानि कर जिससे हमारी जय है। सके, उस विषयमें आपके। ध्यान रखना होगा।" शख्य युधिछिरकी यह प्रार्थना मी। पूरी करनेमें सहमत हुए और उन्हें तरह तरहके प्रवाध वाक्यसे संतुष्ट कर वहांसे चल दिये।

भारत्युद्धमें ससीम वीरता विस्तलानेके बाद शहय-राज युधिष्ठिरके हाथ मारे गये।

शब्यक (सं पु ) शब्य इव शब्य इवार्थ कन् । १ महन यक्ष, मैनफल। २ शब्लको, साही नाम क जन्तु । ३ महस्य-भेद, एक प्रकारकी मछली। ४ लेष्यपृक्ष । ५ विवय; बेउ । ५ श्वेत खदिर, सफेद सीर । ६ रक्तखदिर, लाल सीर । शब्यकण्ठ (सं पु ) शब्यं तद्वब्लाम कण्ठे यस्य। शब्यको साही नामक जन्तु ।

शहयक ।न (सं ० पु०) जनपदभेद । (रामा० २।७१।३) शहयकत्तृ (सं ० पु०) शहयोद्धारकारी, वह जो शस्त्र चिकित्सा करता हो, चोरफाइका इलाज करनेयाला। शहय वत् (सं० क्षि०) १ शहयक युक्त। (पु०) २ भाखुर, चूहा। (भारत उद्योगपव्य )

शस्यको (सं० स्नी०) साहो नामक जन्तु । शस्यक्रम्त (सं० पु०) शस्त्रचिकित्सक, खीरफाड़का इलाज करनेवाला । (भाषस्तम्ब १।१६।१५)

शस्यकैटर्या (सं॰ पु॰) मदनवृक्ष, मैनफल । शस्यकिया ( सं॰ स्त्री॰ ) शस्त्रस्विकित्सा, चीरफाइका

इलाज ।

शत्यजनाड़ीनण ( सं ) पु ) नाड़ीमें होनेवाला एक प्रकारका नण या घाव। जब किसी घावमें कांटा या कङ्कड़ आदि पड़ कर किसी नाड़ीमें पहुंच जाता और वहीं रह जाता है, तब जो नण होता है, वह शल्यज नाड़ी-नण कहलाता है। इसमें घावमेंसे गरम खूनके साथ मवाद निकलता है।

शस्यतन्त्र (सं ० ह्वी०) सुभ्रुतके अनुसार आठ प्रकारके

तम्ब्रीमेंसे यक तम्ब्रः । "शस्यं नाम विविध तृणकाष्ठ्या-वाणपांशुलोहलोहास्थिवालनखपूरास्नावास्तर्गर्भग्रहयोद्धा रार्धा यम्ब्रशस्त्रक्षाराग्निप्रणिश्वानव्रणविनिश्चयार्धकव"। (सुश्रुत १२०)

विविध प्रकारकी घास, लड़की, पत्थर, लोहे, ईंटके दुकड़े, हड़ी, नाळून आदिके किसी कारण शरीरमें गड़ जानेसे मवाद और खून आदि विकृत हो कर अति उत्कट यन्त्रणा होती है। इन्हें शरीरसे बाहर निकाल कर यन्त्रणा दूर करनेके लिये जिस तन्त्रमें यन्त्र, शास्त्र, क्षार और अग्नकर्म आदिका प्रस्तुत और प्रयोग करनेका विधान है, उसोको शल्यतन्त्र कहते हैं। सुभुतकं मतसे आठ प्रकारकं तन्त्रोंमेंसे शल्य तन्त्र ही सबोंसे श्रेष्ठ है, कारण इससे शीध ही कायदा पहुंच जाता है। इस शल्यतन्त्रमें नियुणता रहने पर युण्य, स्वर्ग, यश, अर्थ और आयु प्राप्त होती है। (सुभूत १ भ०)

अष्टाङ्गहृद्धयसंदिता नामक वैद्यक्तप्रस्थके उत्तरखण्ड-का २५से ३४ अध्याय शत्यतन्त्र कहलाता है। (शत्वादा (सं० स्त्री०) मेदा नामकी ओषधि। वैद्यकमें लिखा है, कि इसके अभावमें असगन्ध औषधमें देना होता है। (राजनि०)

श्रव्यवर्णिका (सं० स्त्री०) मेदा नामकी ओष्धि। श्रव्यवर्णी (सं० स्त्री०) शक्यपिका देखो।

श्रह्मयवर्ध— महाभारतका ६वां पर्छ। इस पर्छामे शह्म राजाका कर्णसारध्य, सेनापत्य, भीमके साथ गदायुद्ध और युधिष्ठिरके द्वाथ मृत्युकी बात लिखी है।

श्वयलोमन (सं० क्की०) शवलवत् लेम। शलली, साही नामक जग्तुका कांद्रा।

शस्यवत् ( सं० ति० ) शरयुक्त, वाणविशिष्ठ । । । । पश्चादुभाग ।

शस्यशालक (सं० पु०) फे। हो आदिकी चीरफा हका काम। शस्यशास्त्र (सं० पु०) चिकित्साशास्त्रका वह अङ्ग जिसमें शरोरमें गड़े हुए कांद्रों आदिके निकालनेका विधान रहता है।

शल्यक्र सन ( सं० क्की० ) शल्यनिष्काशन, कांटा निका लना। (वीष्ठकी० ३३ ) शस्यहरू (सं० पु०) शस्योद्धारकर्त्ता, वह जे। कांटा निकालता है। (रामा० ५।२८।१)

शवयहृत (सं० पु०) शवयहरणकारी। ( दृहत्य० ४।८०) शवया (सं० स्त्री०) १ मेदा। २ विकङ्कृत वृक्ष। ३ नाग-वल्ली नामकी लता।

शस्यारि ( सं० पु० ) शस्यस्य धरिः तन्नाशकत्यात्। शस्यका मारनेवा छ, युधिष्ठिर ।

शलपाद्धरण ( सं० क्ली० ) शस्यस्य उद्धरणं ।

शक्योद्धार देखो ।

शक्योद्धार (सं० पु०) १ शरीरमें लगे हुए वाण या कांटे आदि निकालनेकी किया । २ वास्तुविद्याके अनुसार नया मकान दनवानेके समय जमीनको साफ कराना और उसमें हड्डियां आदि निकलवा कर फेंकवाना।

शह (संक्क्षीक) १ त्यक्, समझा। २ गृक्षकी छाल। (पुरु) ३ भेक, मेदक।

शह ( अ० वि० ) जो दुर्गलता या धकावट आदिके कारण बिल्कुल सुस्त वा सुन्त हो गया हो।

शहक (सं० क्को॰) शहमेष स्वार्थे कन्। १ त्वक्, नमड़ा। (पु॰) २ शोण वृक्ष, सर्ह्ध। ३ शव्छकी, साही नामक जन्तु।

शक्त की (संक स्त्रोक) १ पशुविशेष, साही नामक जम्तु। वम्बई—शालयधूर्ष। तामिल—कुंलि। संस्कृत पर्याय — श्वावित्, शलका, शक्य, ककचपाद, छेदार, शक्यक, शक्य-मृग, वज्रशक्य, विलेशय। इसके मौसका गुण—गुरु, स्निग्ध, शोतल तथा कफिपत्तनाशक। साही प्रवनसके मध्य है, इसलिये इसका मांस भक्षणीय है।

( याजवल्क्य १११७७ )

२ तृक्षिशेष, सल्हेका पेड़ ! (Boswellia serrata Indian olibanum )

शवलकीत्यच (सं० स्त्री०) सर्लई वृक्षकी छाल। (चरक स्०४ म०)

शक्लकोद्रव (सं० पु०) सिह्नक, शिलारसः (जटाधर) शक्लकोरस (सं० पु०) सिह्नक, शिलारसः। शक्लिका (सं० स्त्री०) नौका, नाव। शङ्को (सं० स्त्री०) १ शक्लको दक्ष, सल्हा २ शक्लको, साहो नामक जम्तु। शब्द (सं पु ) शाद्य दे स्रो ।

शव (सं क्को ) शयित गच्छतीति शव-अच्। १ जल,

पानो । (पु क क्की ) शयित दर्शनेन चित्रां वि-करोतीति शय विकारे अच्। २ मृत शरीर, लाश, मुर्दा।

पर्याय—कुणप, क्षितिवर्द्धन, मृतक। देहसे प्राणके

निकल जाने पर उसे शव कहते हैं। शास्त्रमें शवदाह

करनेका विधान हैं। दो वर्शसे कम उमरवाले बालक

या बालिकाकी मृत्यु होने पर उसका शव गाइना तथा
दो वर्शसे ऊपर होने पर जलाना होता है।

शयका अनुगमन करनेसे एक दिन अशीच रहता है। जो शवदहन या बहन करते, उन्हें भी एक दिन अशीच होगा। ये शवदाहादि करके जलमें अवगाहन स्नान, अग्निस्पर्श और घृतभोजन करके शुद्धिलाम करें। जल उठा कर स्नान करनेसे शुद्धि लाभ नहीं होतां, जलमें अवगाहन करके स्नान करना होता है।

ब्राह्मणादिका शव ब्राह्मणादि हो दहन और बहन करें, अन्य वर्ण दहन और बहन करें तो उसे पाप होता है। शूद्रके बहन करनेसे उसे नरककी गति होतो हैं। "मृतब्राह्मणादेशास्य दैवात् शूद्रा वहन्नि चेत्।

पद्रमाण्यवर्धञ्च तेषाञ्च नरके स्थितिः॥"

(शुद्धितत्त्व)

वापी, क्र्य, तड़ाग आदिमें जिसका मांस अमक्षा है, पैसा यदि कोई जन्तु मरे, तो उसका जल खराव हा जाता है। फिरसे शास्त्रानुसार उक्त जलाशयको शोधन कर लेनेस उसके जल द्वारा देव या पैत कर्म किया जाता है। नहीं तो उस जलसे काई किया नहीं होती। वापी आदिके जलमें मनुष्यकी मृत्यु होने पर भी उसका जल दुष्ट होगा।

मरनेसं कुछ पहले हो घरसे बाहर करना होता है। याद बाहर न किया जाये और घरमें हो मृत्यु हो, यह घर दुष्ट हो जायगा।

महापातकी या अतिपातकीका शबदहन या बहन वहीं करना चाहिये। मूलकच्छ, अश्मरी आदि रेगग्रस्त-का महापातको और अर्श रेगगको अतिपातको कहते हैं। किन्तु इनका प्रायश्चित्त द्वारा पाप क्षय होने पर शबदाह होगा। आत्मघातोका भी शबदाह नहीं करना चाहिये। जो यह शवदाह करते हैं, उन्हें प्रायश्चित्त करना होता है। अन्त्येष्टि और शवदाह देखो। शवकास्य (सं० पु०) शवः कास्या यस्य। कुक्कुर, कुत्ता।

शवकत् ( सं ॰ पु ॰ ) श्रोकृष्णका एक नाम । ( पश्चरत्न ४।८।१०६ )

श्वधान—संस्पारण्यके अन्तर्गत एक प्राचीन प्राप्त । ( भविष्यत्र० छा० ४२।२०,२।१२ )

शादाह (सं० पु०) मनुष्यके मृत शरीरका जलानेकी किया या भाव। इसीका अस्त्येष्टिकृत्य कहने हैं। केयल भारतवर्णमें ही नहीं, सारे संसारमें विभिन्न समयमें विभिन्न सम्प्रदायके मध्य विभिन्न प्रकारकी सरकार प्रधा प्रयक्तित हुई थो। उन सबका विवरण नीचे लिखा जाता है—

पाश्चात्य अगत्कं अन्यान्य स्थानीमे बहुत पहले भी शरदाह प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन प्रम्धप्रमाणसं दादप्रधा हो प्रधानतः प्राचीन समभी जाती है। प्रयोकि सल , Saul) नामक राजाकी दंहको दाह कर अस्थि आदि गाड़ दी गई थी। आशा (Asa, मृत्युके बाद स्वरचित शब्या पर गन्धद्रव्यादिकं साथ दग्धीभूत हुए थे। इस समय अन्यान्य स्थानोंमें गाइने, नदी जलमें बहा देने और निर्जान स्थानमें शवको फेंक देनेकी प्रधा भी प्रचलित थी। निमह्दके ध्वस्तनिद्शीनसे जो सब समाधि द्रष्टिगे। यर होता है उनमें तरह तरदके पाल, प्राल्य और अलङ्कारादि पाये गये हैं। मिश्रकी कुछ समाधिमें भो उसी तरहके अलङ्कार और पातादि देखनंसे मालुम होता है, कि इस युगर्मे दोनें। हो देशमे शवसत्कारको इस प्रकारकी प्रया अवलभ्वित हुई थी। व्रत्नतस्वविद्व लेवार्डनं इतः सब समाधियों में असीरिया देशका जल देख कर अनुमान किया है, कि ये सब कब्र प्राचीन पारसिक्षेके अनुकरण पर बनाई गई हैं। थिथे।फाध्टसके वर्णनसे जाना जाता है, कि पारस्यपति दरायुसको मिश्रदेशजात टव ( alabaster ) में और काइरसको लकड़ीको डोंगीमें रख कर दफनाया गया था।

प्राचीन पारसिकींकी तरह आसीरीयगण भी शव गाइत थे। कभी कभी वे मधु या मोमसे देहरक्षा भी करते थे। (Herod, lib, I. C, 140, Arian de Bello Alex, Theoph, de Lapid C, XV) इलियनने जिला है, कि राजा जरक्षेशने जब बेलुसकी कन्न खोदो, तब उन्होंने शबिसन्धुकको तैलियशेषसे प्यादम परिपूर्ण देखा था। इस शबिसन्धुकका वर्णन देख कर मि० लेथाईने अपना अभिन्नाय प्रकट किया है, कि आसीरियाक प्राचीनतम प्रासादादि बनाये जानेके बाद तथा अपेक्षाकृत आधुनिक अट्टालिकादि गठनके पहले आसीरियाक राज्यमें जिस जाति था जनसम्मदायने बास किया था, वह शबसमाधि उसो मध्य युगकी प्रथा है।

सुप्राचीन निनिभे राज्यवासी जनसाधारणके नाना समाधिस्तम्भ द्वारियोचर है।ने पर भी निनिभित्रण किस उपायसे शवका सत्कार करते थे, उसका कुछ भी निदर्शन नहीं मिलता। केवल बाबिलानिया राज्यमें प्राप्त कुछ अस्थिमस्माधारसे ( Sepulchral ) से जली मिट्टोका जलपाल, खाद्य भाएड, मृत्युका मितो लिखी हुई मृतुखएड, मस्तकके अस्थिसमाधानार्थ काटी हुई ई'टे' पाई गई हैं। बुशायाकी राजधानीके निकट इसी प्रकारके एक भस्मभाएडमें बाल्कायागसे एक पूर्णावयव मनुष्यको देहास्थि पाई गई है। वह भाएड मिट्टोका बना है। उसकी लंब ई ३ 8 अंदि उसके मध्य स्थानकी परिधि र् ह"इञ्च तथा ऊ चाई एक इञ्चका तृतीयांश होगी। भाएडके ऊपरकी दोनें। बगलमें दो टो स श्रङ्गवस् दएड है। उसके उत्पर पृथग्भावमे दे। पात्र सजाये हुए है। पालका भोतरी भाग मिट्टीके तेलकी तरह एक प्रकारक तेलसे संपृत्त देखा जाता है। भाएडमें पेता कोई चित्र नहीं जिससे इनके समयका पता लगाया जा कालदीयगण उस प्राचीन समयमें मिट्रासं एक प्रकारका श्वाधार बनाते थे। उनमंसे बहुतों को आकृति डिलकी तरह छिछली होती थी। व लाग उसमे शवका, शवक आर्ग पात्रके साथ खाद्य और जल तथा मस्तकरक्षाके िष्ये सूर्यपक रहकको रख कर समाधिस्थ व.रते थे। कहीं कहीं मर्तवानके आकारमें शवाधार देखा जाता है। मालूम होता है, कि उस भाएडमें शवको रख कर जपर-सं स्तुपाकारमें मिट्टी भर देते थे।

कालदीय जातिके भम्युत्थान कालमें प्रकृत काल-

दोया (Chaldae proper) को छोड़ उत्तर बाविले निया या आसीरिया राज्यमें और कहीं भी ऐसी प्राचीन कन्न नहीं दिखाई देती। रैवरेएड जो॰ रिलेश्सनने अपने प्रश्यमें लिखा हैं, कि पारसिक लेग जिस प्रकार मृत्यदेह की करवला यो मेशेई अली नामक स्थानमें ले जा कर दफनाना गौरवजनक समक्तते हैं, भारतवासी हिन्दू जिस प्रकार दूर देशमें मृत व्यक्तिक शव या अस्थिका वाराणसी, चक्रदह आदि गङ्गातीरवर्त्तों नगरमें ला कर फिर दाह करना मुक्तिपद समक्तते हैं, एक दिन कालदोया वासो भी कालदीयां पिवत क्षेत्रमें अपनेकी समाधिस्थ करना सम्मानजनक समक्तते थे।

प्राचीन रोमक भो शवदाहक पक्षपाता थे। किन्तु वे लोग भी रोगविशेषमें मृतको दफनाते थे। वच्नपनमें बालक-बालिकाकी मृत्यु होने पर उसे जन्मभूमिसे दूरमें गाड़ दिया जाता था। इस जातिक मध्य भक्ष्मास्थिक माएडमें रख कर गाड़नेकी व्यवस्था थी। भूपृष्ठसे २ फुट नीचे उस भाएडको रख कर ऊपरसे स्मृतिस्तम्म खड़ा किया जाता था। इस जातिकी प्राचीन कक्षमें जो सब श्वाधार पाये गये हैं, वे पत्थरके बने हैं भीर मिक्ष भिन्न आकृतिके हैं। अन्त्येष्टिकिया करनेके लिये रोमकगण शववहनकालमें रास्तेसे श्रोकस्चक ध्विन करते करत जाते थे। सुल्लीमें शवस्थापनके बाद उसमें भाग लगा दी जातो थी तथा उसके ऊपर मृतका बस्ना लङ्कारादि और वियतम भीग्य पशु मार कर उसका मांस फेंक दिया जाता था।

प्राचीन प्रीकजातिकी श्वसंस्कारप्रणाली बहुत कुछ भारतीय आर्थों-सो है। ये लोग चैतरणी (Styx और Acheron) नां क स्वर्गस्य नदी पार करनेकी कामनासे शवके मुखमें पक मुद्रा होल देते थे तथा सरमा (Cerbe rus)की प्रसन्न करनेके लिये गेहूं का चूर्ण और मधुमिश्रित पिष्टक पिएड देते थे। मृतके उद्देशसे मस्तक मुख्डनका आमास भी प्रीक लेगोंके प्रध्य दिखाई देता है। किसी निकट आत्मीयके मरने पर प्रोक लेगि,शोकचिद्व-स्वक्षप शिर मुंखवा लेते थे। इलियांड (Iliad xxiii) में लिखा है, कि पद्रोक्षासकी अन्त्येशकियांके समय पिक्लिसके बंधुवांधवोंने अपने अपने श्वितं श्वाल करवा

कर शवके ऊपर फेक दिये थे। फिर प्रीक्षके अन्यान्य स्थानों के अधिवासी मृतके लिये शोक चिह्नस्वक्षप केश बढ़ाते तथा आलुळायित केशों के। देख उनके शोकको माता अवधारण की जाती थी।

खुरिस्थानवासी खियां खामीकी मृत्यु पर मस्तक मुड़ा लेतीं और उन केशों के। कन्नके खारों और लटका देती हैं। डेलस द्वीपकी युवक धुवतियां विवाहबन्धन में भावज होनेके पहले अपने भपने केशगुच्छकों ले कर उत्तर देशसे आई पुई कुमारियों के समाधिस्तम्भके जपर रक्ष कर सम्मान प्रदर्शन करती हैं।

भूमध्यसागरने प्रशानत महासागर तक विस्तीणं मध्यपशिषावासा विभिन्न जातियोमं पहले और आज भी ऊपरसे मृतपिएड दाव कर शवरक्षाकी व्यवस्था थी और है। बाइबलमें देखा जाता है, कि राजा आइ यसुमा द्वारा मारे जाने पर नगरद्वार पर दक्तनाये गये ये तथा उस शबके ऊपर पक बड़ा भारी मीनार खड़ा किया गया था। (Joshua) हिरोदेशतसने लिका है, कि लिडियाराज अल्पने शके शबके ऊपर जी मिट्टी-का मीनार खड़ा किया था, उसका बेरा प्रायः १ मोल और विस्तार १३०० फुट है। वर्शमान भ्रमणकारियों-के यहनसे वह स्थान भाविष्कृत हुआ है।

दुारन जातिमें भो शवके ऊपर मिट्टीका मोनार बड़ा करना गौरव समका जाता था। प्राचीन सकसन चर्म कोष या प्रस्तरपेटिकामें शवदेह रख कर ऊपरसे मिट्टी दक देते थे। मध्यपशियाके देशों में बलशाली और धन-शाली व्यक्तिको कन्नके ऊपर मोनार (Tumuli) खड़ा करनेकी प्रथा प्रचलित थी।

हिरे। दे। तसके वियरणसे जाना जाता है, कि प्राचीन शाकद्वीपीयों (Seythians) का शवसहकार इसी तरह किया जाता था। वर्शमान समयमें कर करेड्छा नामक देशमें बौर कियंजजातिकी वासभूमि 'क्टेपी' प्राक्तमें इसी प्रकारकी मनेक शवसमाधि देखी जाती है। वाइवछमें छिखा है, कि किसी किसी देशमें मृत सरदारों के दफानाते समय उसके अनुगत छै। गेंको मार कर उसी कब्रमें गाइनेकी रीति है। (Ezekul) हिरोदोतसने छिखा है, कि जब किसी राजाकी मृत्यु होती है, तब उसकी

शवदेह तैलिक और मामावृत की जाती है तथा इस दहको रथ पर चढ़ा कर बड़ी धूमधामसे समाधिक्षेत्रमें लाया जाता है। शाकी रक्षाके लिये समाधिशेशमें पक बडा गडढा बनाया जाता है। उसके भीतर कड विछा कर उत्परमें शव रख छकड़ीसे ढक दिया जाता है। शबके सम्मानार्ध देहके दोनों बगल में बड़ा कतारसे गाड देते हैं। इसके बाद राजाको एक परनीको बलपूर्णक मार कर उस गड्डेक दूसरे अंशमें गाइते हैं। इसके साथ राजाका ताम्बूलकरक्रुवाही पाचक, प्रिय अनुचर, मन्त्री, दूत और अश्वादि तथा पानार्ध स्वर्णपातादि गाइ देते हैं। उनका विश्वास है, कि राजाके परछोक-याता करने पर ये सब बस्तु नहीं रहनेसे उन्हें भारी कछ होगा। उक्त बस्तुएं गाडनेके बाद शबवहन-कारी मिट्टोसे वह गडहा ,भर कर वहां एक बड़ा मीनार सडाकर देते हैं। वर्णके अन्तमें फिरफो राजाके ५ विश्वस्त अनुवरीं भीर ५० अभ्वोंकी मार कर तथा घोडें-की पीठ पर अनुचरोंकी बैठा कर उक्त समाधि स्तूपके चारों बर मंगाइ दिया जाता था।

मुगळसरदार चेङ्गित क्षाँको जब शृत्यु हुई तब उनकी कल पर एक बड़ा मीनार कड़ा किया था। वह मीनार इतना विस्तृत था, कि उसके ऊपर मनुष्य विचरण करते थे। इस कारण उनके मुगळ अनुचरींने उस पर गृशाह रोप कर उसे जङ्गुळ बना दिया था। कन ल टाड इत राजस्थानके इतिहासमें भी हम शृत्रत्प या समाधिस्तम्भ देखते हैं। जो सब राजपूत रणक्षेत्रमें प्राण विसर्जन करते थे उनके शृथके ऊपर जो सब समाधिस्तम्भ है उस पर सग्रक्ष अभ्वारोही बीरमूर्श्चित्र उसकी बगळमें उनकी स्त्रीका सहमरणविज्ञ तथा दोनोंकी बगळमें चन्द्र और सूर्णमूर्श राजपूत-बोरके अक्षय यशकी घोषणा करतो है। (Tod's Rajasthan I, p. 54)

प्राचीन सीराष्ट्रजनपर्वासी काठी, कीमानी, बरूज आदि शक जातिमें भी इसी प्रकार शवके ऊपर 'मुकर' (समाधिस्तम्भ) बड़ा करनेकी रोति थी। प्रस्थेक नगर प्राचीरके मूलमें अन्ज भी इस तरहकी ध्वस्तपाय स्तम्भावस्त्री इथर उधर पड़ी देखी जाती है। उन स्तम्भीकं ऊपर अस्पष्ट आकारवें मृत्युकी अवस्थाद्योतक वीरमूर्शि अङ्कित है। अधिकांश मूर्शि हो अश्वारोही हैं।

पञ्जाबके नाना स्थानोंने, वामियानप्रदेशने, अफगानिस्तानमें और काबुलके समीप इस प्रकारके अनेक
समाधिस्त्य विद्यमान हैं। भारतवर्षके स्थान स्थानमें
बुद्धके अङ्गविशेषके ऊपर जो इष्टकस्तुप खड़ा किया
गया था, वह उसीका क्यांग्तरमात है। किन्तु इन
समाधियोंमें केवल एक व्यक्तिकी अस्थि या भस्म रखी
तुई है। उनकी बनावट ब्रीक देशोय स्थापत्यशिल्पकी
तरह है। मनिकैल नगरीके पास ८० फुट ऊंचाई बौर
३० फुट घेरैका वैसा ही एक स्तूप देखनेमें आता है।
उसके मध्यमागमें स्थर्ण रीप्य और ताझपातादि तथा
रोमक और वाहिकयवनींकी मुद्रा पाई गई है। भीतर
ई० फुट गहरा जो घर है उसमें ताझनिर्मित सिन्धुकके
मध्य पश्चकी अस्थ रखी हुई है।

डा॰ कमिंहमने दाक्षिणात्यकी शवसमाधि और स्त्पनिर्माणप्रधा देख कर कहा है, कि इक्लेंग्डकी आदिम अधिवासी केएटजातिके समाधिप्रस्तरादि ( Cairns, cromlechs, kistvaens and circles of upright loose stones )से नीलगिरवासी असम्य समाधिप्रस्तरके साथ बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। उन सब समाधियों में विविधपात, महम-भाएड, नराहिय और सहम, उउउवल मिट्टोके पान आदि रखे रहते हैं। वन्वई प्रेसिडेन्सी, भारतके भागपुरसे ले कर मतुरा तकके स्थानोंमें तया कोयभ्वतोरके दक्षिणस्थ अनमलय शैलपृष्ठ पर अनेक समाधिस्तम्भ दृष्टिगोखर है।ते हैं। बोलगिरिमें जो समाधिस्तरम दृष्टिगे। चर हाते हैं, उनसे वे सब स्तम्म विगत सम्बयुगके बादश समके जाते हैं। इस-राज्यमें तथा साके सियामें इसी हंगकी अनेक कन देखनेमें आतो हैं। अरबके दक्षिणीपकुलदेशमें तथा अफ़िका देशके सामाला राज्यमें प्रस्तरस्तम्मसे परिवृत अनेक कब्रस्तान विद्यमान हैं। मेजर कनबीमने वड़े ध्यानसे नीलगिरिका शवस्थान पर्यवेक्षण किया है। कतान मिडोस देलरने राजनकुलुर, शारापुरः शिरवाजी,

फिरोजाबाद और भोमातीरस्थ स्थानों के शयस्थानकी परोक्षा कर तथा श्रृष्टिण्डके इसी अकारके शवक्षेत्रके साथ उसकी मुलना कर कहा है, कि ये सब Seythoceltic या Seytho Druidical हैं।

उक्त स्थानकी ते। हा, कुठवर आदि पहाडी जातियां तथा निकटवत्ती आये हिन्दु इन सब शवक्षेत्रोंके किसी भी तरवसे अवगत नहीं हैं। संस्कृतसाहित्यमें लि**पिमालामें** द्राविद्रीय उसका गधवा निद्रशंन नहीं मिलता। तामिल भाषामें उन्हें पाण्ड कुछि कहते हैं। तामिल भाषाके कुछि शब्दका अर्घ है कब्र या गर्स । इस कारण बहुतेरे उसे पाएडव-समाधि कह कर घोषणा करना चाहते हैं, पर यथार्धमें पेसा नहीं है। दक्षिण-भारतमें द्राविष जातिके यानेके पहले यहां बहुत सम्भव है। कि भ्रमणकारी राखालदलका बास था। द्राविइ जातिके अने तथा उनसे दिलत या विताडित होने अथवा उनके साथ मिल जानेसे वह जाति विष्लुप्तप्राय हो गई है। उस जातिकी धर्मबुद्धि-का पक्रमात परिचय यह अन्त्येष्टिकिया हो होती है।

देवराबादराज्यमें तथा बलराम और सिकन्दराबाद नगरके चारों ओर इस प्रकार प्रस्तरस्तम्भवेष्टित अनेक समाधिक्षेत्र दिलाई देते हैं। सिकन्दराबादसे २० मोल पूर्वा-दक्षिणमें पक बहुत बड़ा समाधिक्षेत्र है। उसे देखनेसे मालूव होता है, कि वहां सैकड़ों वर्षले शव दफनाये जा रहे हैं। जिस जातिको यह कीर्ता है उनका चिह्न-मात्र भो न रह गया है। इन सब कल्लोंका पर्वावेश्वण करनेसे देखा जाता है, कि प्रत्येक चृहत् प्रस्तरक्षण्डके नीचे पक एक गर्रा है। उसके मध्यक्थलमें शवास्थि और मस्मभाण्ड है तथा ऊपर और नोचे मृतके प्यव-हार्य धनुर्वाण और पात्रादि रखे हुए हैं। पीछे उस समाधिके चारों ओर गाल पत्थर स्वाये गये हैं। किसी किसीकी परिधि प्रायः ४ सी हाथ है।

ये सब समाधिक्षेत्र किसी प्राचीन भ्रमणशील जातिकी कीरिं है। इसमें सन्देह नहीं। क्योंकि इसके पास ही नोमादोंके अधिकृत एक नगर-प्राचीरका निद-र्शन दिखाई देता है। नेमादः क्रोग साधारणतः तंत्र्में रहते थे, इसी कारण वहां भ्रष्टास्तिकादिके चित्रस्वाप कोई ई ट पतथर या मिट्टीका स्तूप देखनेमें नहीं अपता, जिससे उनके वासभवनके अस्तित्वका कल्पना की जा सके। वह कब्रिस्तान देखनेसे मालुम होता है, कि इस जातिमें भी सरदारोंको मृत्युके बाद उसके साथ उसको स्त्री और अनुचरोंको मार कर दफनाया जाता था। बालकोर साहबका अनुमान है, कि हिम्दू और राजपूत जाति में जा सहमरणप्रथा प्रचलित थी, वह प्राचीन शक्जातिको अनुमरण-सत्कारपद्धतिको भ्रीण समृतिमात्र है।

खुष्टान जगत्के विभिन्न स्थानों मे विभिन्न प्रणाली-सं शव सत्कार होता है। इटली और जर्भनवासी रामानिष्ट और प्रोटेष्टाएटवलका समाधिक्षेत्र निरोक्षण करनेसे माल्म होता है, कि दोनों के बाचार व्यवहार प्रथक प्रथक हैं। अर्भन लोग शवसत्कारके समय जैसी कामलता और गम्भीरता दिखलाते हैं. उसका होक विवरीतभाव प्रदर्शन करते हैं। नेपलस राजधानोमं दे। कत्रिस्तान हैं जहां पर्शके प्रत्येक दिनके लिये एक एक गर्श खेला जाता है। वहां सामान्य रावस्थाका शव लापे जाने पर कब्रिस्तानके लेग (Cemetry assistants) पहले ही उसका वस्त उतार लेते हैं। पीछे याजक आ कर शबके कुछ भजनपाठ करते हैं। पाठ समाप्त होते हो कब्रिस्तानके नौकर नाना प्रकारका विद्युप परिहास करते करते उस मृतदेहका गइदेमें डाल देते हैं। प्रतिदिन जितने शव लाये जाने हैं, उन्हें एक एक गढ़ में डाल कर ऊपरसे मिट्टी ढक वी जातो है। किसी धनवान व्यक्तिके शवके लिये खतन्त्र नियम है। समाधिक्षेत्रमें शव लाये जाने पर वस्त्र उन्मा-चनके बाद उस नग्नदेहकी शुक्त बालुकाक्षेत्रमें सुला दिया जाता है। जब चर्गमांस धीरे धीरे विशीण हाने लगता, तब उसे पुनः वस्त्रादि पहना कर काचकुप ( Glass-case )में सजा कर रख देते हैं। किन्तु जर्मन आतियां बड़ी धूमधामसे शव संस्कार करती हैं और जहां तक सकती हैं कब्रिस्तान और प्रत्येक कब्रकी परि-च्छान्त रखनंको के। शिश करती है। इस स्थानके। वे लेग देवक्षेत्र (Gotts Aker) कहते हैं। दुःसका विषय इमना हो है, कि कुछ वर्शके बाद वे फिरसे इल द्वारा शवकी दक्षियों के। उसाड़ कर अन्यक्ष फेंक देते तथा वहां फिरसे शवाधान करते हैं।

सिंहलद्वीपमें काएडीराजवंशमें एक अपूर्व सरहार-पद्धति प्रचलित है। काएडी राजाके देहत्याग करने पर राजपुरवासिगण पहले उस देहका दाई करनेके लिपे नदीके किनारे ले गये। वाहसंस्कारके बाद एक आदमी काले कपड़े से अपनेका द क कर राजदेहभस्म लिये नाव पर चढ़ा और महाबलोगङ्गाकी बीच धारमं गया। उस गभीर प्रवाहमें उसने नाव खड़ी कर भीमभाएडका अपने हाथ लिया और तलवारसे उसे दो खण्ड कर जलमें गिरा दिया। पीछे वह भो नाव परसे कृद पड़ा और तैरता हुआ नदीके दूसरे किनारे जा वनमें भाग गया। प्रवाद है, कि उस आदमीने फिर कमा भो लोकसमाजमं मुंह नहीं दिखलाया। शवके साथ जो सब हाथी बोडे आदि श्मशान घाट आये थे, वे छोड दिये गये तथा वे वनभूममें खाधोनभावसे विचरण करने लगे। जिन सब राजान्तःपुरकामिनियाँने राजाको मृत-देहकं ऊपर चावल छिडका था, वे भी नदीकं दूसरे किनारे भेज दी गई तथा उन्हें कभा भी र जपुरमें आने न दिया गणा।

खृ,धरोके प्राचीन प्रम्थमें (Old festament) आर्य ज्ञानिके प्रसिद्ध कुछ आचारोंका उन्लेख देखनेमें आता है। ये सब एक समय उस देशमें प्रचलित थे, निम्नोक उक्ति हो उसका प्रमाण है—

( ) Neither shall men lament for them, nor cut themselves (Jeremiah XVI. 6)

हिन्दु शो में आत्मीयकी मृत्यु पर हृद्यभेदी आर्च-नाद शो म्प्रकाश तथा शिर पटकने और छ।ती पीटनेकी रोति हैं।

(\*) They shall come at no dead person to defile themselves, (Ezekial XLIV, 25)

हिन्दु शव छूनेसे अपिवत होते हैं तथा स्नानके बाद शुद्ध हो जाते हैं।

(3) The rich man shall lie down but shall not be gathered. (Job xxvii 19)

हिन्दुओं का विश्वास है, कि मृत्युके बाद जिनकी अन्त्येष्टि किया शास्त्रानुसार नहीं होती, उनकी प्रेतात्मा इधर उधर गक्त लगाती है, उसे कहीं भी शान्ति नहीं मि उती इस कारण गया क्षेत्रमें पिएडदानकी ध्यवस्था है।

(8) So shall they burn odours for thee.
(Jeremiah, rixiv. 5)

हिन्दुओं की शबदारके संवय चन्दनकाष्ठ, धूना और घृत जलाने की रोति है।

(4) Rachel weeping for children and would not be comforted, because they are not, (Mathew II, 18)

पुत्रकी मृत्यु होने पर माताका हृद्विदारक क्रन्द्वध्यनि करना स्वभाव है। युद्धमें निहत पुत्रों के लिये उनकी माताओं की समवेत क्रन्द्वध्यनि जो शोकजनक कोलाहल उत्पन्न करता है, यह स्वभावतः ही मर्गभेदी है। लङ्का-ध्यंसके बाद तथा कुरुक्षेत्र युद्धके बाद रामचन्द्र और पाएडवोंने पेसा ही भोषण शोक प्रकट किया था।

प्राचीत कालमें वैदिक आर्यासमाजमें शासतकारकी एक और पद्धति प्रचलित थी । किसी आदमीके मरने पर उसके आहमीय बैल-गाडी पर शब लाद कर रमगान ले जाते थे, कभी उसके अनुचर उसे ढोते थे। मृतका निकट आत्मोय या कोई सयावद व्यक्ति उस शबयाला-का नायक बन कर जाता था। साधमें एक कालो बढ़ी गायको मार कर वे लोग मांस चबीं आदि शबके उत्पर रखते और उस गोचर्मसे श्वदेह हक देते थे। इसके बाद मृतकी परनी शवके ऊपर सुलाई जाती थी। कमो कमो मृतका छोटा भाई, सतीर्थ या कोई अनुचर उन विश्ववाकी ब्वाहमां स्वीतार कर उसे साथ लाना इस, ५म, अम या १०म विनमें शोककारी मृतका शव गाड कर उसके चारी भोर प्रस्तरशलाका गाइते तथा अशीचप्रहणकारोकं घरमें भा कर सत्त्र और वकरेका मांस काते थे।

हिन्दू घैष्णव शवदाह करके भस्म गाड़ देते थे।
मृत्यु निकटस्थ होने पर वे लोग सिरहानेमें दोप जलाते
तथा कपूर और नारियलसे होम करते हैं। मृत्यु होने पर
नुलसीपत्रसे मृतके मुखमें पश्चगध्य देते हैं। इसके बाद
दो तीन घण्डेमें शवको बाह्रर ला कर सरकारके लिये
अपशास से जारो है। स्थानविशेषमें काष्ठ या शुष्क गोमय-

के चूल्हेंसे शबदाह किया जाता है। उसके ऊपर शब रख कर तुलसीपल देते और पिएडवान करते हैं। दाह-कं दूलरे दिन वे अस्थि और करोटीको संप्रह कर उसमें जल देते हैं। पीछे एक पालमें उन हिंदुयोंको रख नदो या समुद्रके जलमें फेंक देते हैं।

आसाममें हिन्दू लोग घरमें किसोको भी मरने नहीं देते। क्यों कि, इससे घर अपवित्त हो जाता है तथा कीई भी उस अपिवत घरमें भोजनादि नहीं करते। इस कारण मृत्युके कुछ पहले वे लोग पीड़ितको घरके आंगनमें उठा लाते हैं। कोई कोई इस समय उसे रखनेके लिये एक स्वतन्त्र गृह बना रखता है। कई जगह मृतकी इच्छा सुसर उसका सत्कारकार्य होता है। सिन्धुदेशमें भी बिछीने पर मरने नहीं देते। वे मृत्युके पहले शवको बाहर ला कर गोम्यलिम स्थानमें सुलाते हैं। घरमें मरने पर जो अशीच होता है, उसके लिये घरके मालिकको धारातीर्थ या कच्छके अन्तर्गत नारायण-सरोकरमें आना पड़ता है, नहीं आनेसे गृहाशीच निवृत्त नहीं होता।

तिष्वतीय बौडोंका शव ढोनेका चित्र अनुभुत है। ये लोग शवदेहको रज्जुसे बांध कर घरसे दूर ले जाने हैं और पध्त परके धनप्रदेशमें छोड़ आते हैं। कभा तो वे देहको दाह करते, कभी जलमें बहा देने और कभी दुकड़े दुकड़े कर कुत्तेको खिला देते हैं। दिद्रका शव कुत्तोंको खिलाया जाता है। धनी भादमी इसीलिये कुत्तेको पे।सरो हैं। राजा और बड़े लामा स्वतन्त्र स्थानमें गाड़े और निम्न श्रेणीके लामा जलाये जाते हैं।

शहादेशवासी फुड़ी नामक वीखपित शवदेदको एक वर्ण तक मधुमें दुवे। रक्तते हैं। इसके बाद बाजे गाजे-के साथ वे शवकी वाहर कर दाह करने ले जाते हैं। दाहके समय वे लेग तरह तरहकी आतशबाजी करते हैं। चीन-देशवासी मृत व्यक्तिका अच्छी तरह सम्मान करते हैं। तथा अपने अपने पूर्वपुरुषके समाधिस्थलमें वे तीर्धा करने जाते हैं। वहां शबदेहको एक काठके वक्समें बन्द कर एक जगह रक्षा जाता है तथा प्राचीन पहुदी जातिकी तरह के उस शबदेह पर एक घर कर्ष कर्ष करते हैं। धनशाली चीनवासी उन वक्सों के। नाना शिहा-नैपुण्य खचित कर रखते हैं। कभी कभी वे लेगा अपनी मृत्युके पहले ही शवदेह रखनेके लिये अपनी इच्छानुसार बक्स तैयार करते हैं।

दक्षिण भारतके शैव सम्प्रदायभुक्त हिन्दू, जङ्गम, लिङ्गायत, परिया नामक जाति, अन्यान्य अनोर्घ जाति और पञ्च प्रधान शिल्पजीवी श्वदेहकी गड़देमें उत्तरमुख सुला कर गाडते हैं। कहीं कहीं लिङ्गायत खाटके बदले कुसी पर बैठा कर शवको समाधिस्थलमें ले जाते भारतीय वैष्णव श्वदेहको साधारणतः दाह करते हैं। उत्तर-भारतवासी और महाराष्ट-देशवासी उच्च श्रेणोके हिन्दू और राजपूत जातिमें शवदाह करनेकी ही विधि है। उन सब स्थानोंमें खामीकी मृत्युके बाद उसके साथ सतीदाहकी व्यवस्था थो । अङ्करेजी अमल-दारीमें वह प्रथा उठा दी गई है। वैष्णवीमें जो सामान्य रोगसे मरता, दाहके बाद उसकी भस्म गाडी जाती है। किन्तु विसुचिका, यसन्त या किसी प्रकारके संक्रामक रोगसे अथवा अविवाहित अवस्थामें मरने पर शवको गाड देते हैं। बालिद्वोपके किसी प्रधान सरदारकी मृत्यु होने पर जब उसका शबदाद होता, तब उसकी विधवा पत्नियां और दासदासियां भी चितामें प्राण-विसर्जन करतो हैं। यवद्वीपमें एक भारतीय उपनिवेश है। यहां शबदाहवधा तथा नदी या समुद्रकं जलमें बहाना अधवा वृक्षमें श्वदेद लटका कर पशु पक्षी द्वारा खिलानेकी प्रथा प्रचलित है।

दक्षिण-अफ्रिकाकी बालोन्दा जातिमें ऐसी एक राति है, कि जिस स्थानमें उनका स्त्रीवियोग होता है, उस स्थानकों वे छोड़ दूर देश चले जाते हैं, कभी भी वह स्थान देखने नहीं आते। प्राचीन मिश्रवासी शवदेह का किस प्रकार संस्कार करते थे, यह ठीक ठीक नहीं कह सकते। वे लोग प्राचीन राजाओंकी मृत देह की परिष्कृत और तैलिसक (Embalm) कर वस्त्रसे दक रखते थे। आज भी वे सब रिश्तत शवदेह पिरामी नामक कितिस्तूषके गृह-गृह्वरमें जिसे Mummy कहते हैं, रखी हुई हैं। धीरे धीरे वहांके लोगोंने जब इस प्रथाको उचित न समका, तब वे शवदेहको जलाने

लगे, कभी कभी पशु पश्ची द्वारा बिलाने लगे और निर्जान स्थानमें फेंक की ड़ोंका खाद्य बनाने लगे। नील-नदतीरस्थ सुगृहत् शबकात (Catacombs) उसका प्रकृष्ट प्रमाण है। इस समय वहांके लोगोंने प्रत्येक जनसाधारणके लिपे स्वतम्ब समाधिस्थान बनाना सीला नहीं था।

पाश्वास्य जगत्में भी भाज कल शवदाहकी ध्यवस्था देखनेमें बाती है। वैशानिक फरासियोंने भारतीय विज्ञानके वश्वत्तों हो समाधि (कब्र) को अपेक्षा शव-वाहको ही श्रेष्ठ समभ रखा है। अमेरिका महादेशके स्थान स्थानमें भो शबदाहकी व्यवस्था है, पर वह आज भी पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सकी है। दिन्दू लीग जिस प्रकार श्मशानमें शब ले जा कर स्नानके बाद मुलाग्नि दे दाहसंस्कार करते हैं, वे लोग उस प्रकार नहीं करते। वे केवल कोयले या लकडीकी आगमें दग्ध करते हैं। ईसाई और मुसलमान यद्यपि शक्को दफ-नाते हैं, फिर भी वे कब्रिस्तान ले जानेक पहले उसे राते और पोछे पोंछ लेते हैं। धनी ईसाई साधारणतः गाडी पर लाद कर शय ले जाते हैं। वह शव ले जानेके लिये एक एक दल रहता है जिसे Under taker कहते हैं। समाधिक्षेत्रमें शव गाडनेके लिये स्थान खरीदना पडता है। शव ले जाना, स्थान खरोदना और समाधिमन्दिर बनाना ये सब कार्य उक्त अएडरटेकर दलके हाथ रहते हैं। पीछे वे लोग मृतके निकट आत्मीयसे वह खर्चा वसूल करते हैं। इन लोगोंके भी शवानुगमन है। निकट बातमीय और बंधुओंकी मृत्यु तथा शव ले जानेका संवाद पत द्वारा ही दिया जाता है। वह पत्र पानेसे सभी निर्दिष्ट समय में मृत आत्मीयके घर जाते और गाडीके पीछे पीछे चलते हैं । ये लोग शबदेहको काठके बक्स (Coffin)में रख कर फूलसे सजाते हैं।

दिरद्र ईसाई जो गाड़ी आदिका खर्क वहन नहीं कर सकते, कंधे पर हो शवदेहको ढोते हैं। इनकी शवयाता उतनो धूमधामसे नहीं होती।

मुसलमानोंका शव कथे पर ही ढोया जाता है। उनका शव ढोनेके लिपे काठकी बनी एक स्वतन्त्र साढ रहती हैं। किसी व्यक्तिके मरने पर शव होनेवालोंको खबर देनी पड़ती हैं। खबर पाते ही वे शव होनेके उद्देशसे रखी हुई खाटको सजा कर लाते हैं। शवके पीछे पीछे चलनेके लिये मुसलमान सम्प्रदायमें संवाद देनेकी विशेष व्यवस्था नहीं है; निकट आत्मीय मृत्युके कुछ पहले या पीछे संवाद पाते हैं। वे ही शववाही के पीछे पीछे जाते हैं। कब्रिस्तानमें जा कर सभी फतीहा पाठके बाद मृतकी समाधिके ऊपर एक एक मुट्टो मिट्टो फेंक घर लीटते हैं। गुरुक्षमान देखो।

मृत्युके पूर्व पीड़िनको कुरान पढ़ कर सुनाया जाता है। मृत्यु होने पर शवको स्नान कराया जाता है। ऊपर कही हुई प्रथासे मिट्टी देनेके बाद कक्षके ऊपर मिट्टीका टीला और कभी कभी बड़ा बड़ा महल भी बनाया जाता है। आगरेका ताज-महल, फनेपुर शिकरीकी मावर शाहकी समाधि, औरङ्गाबादकी औरङ्गजेब-कन्याकी समाधि, दाक्षिणात्य-कुलबर्गा, गोलकुंडा और बोजापुर आदि स्थानोंमें आदिलशाही, कुतबशाही और बाह्मणो राजवंशधरोंके समाधिमन्दिर इस विषयके उत्कृष्ट दूष्टान्त हैं।

असम्य अनार्य आतिमें भी दफनानेकी प्रधा है। वे लोग शव ले कर अपने अपने घरसे दूर वन या स्थान-विशेषमें गश्र्षा बना कर शव गाड़ते तथा शवके सामने खाद्यादि रखते और दीप वाल देते हैं। पीछे उसके ऊपर मिट्टी ढक दी जाती हैं। कोई कोई शवको वनमें छोड़ आता है। उन लोगोंका विश्वास है, कि जंगली जन्तुसे उसकी देह खाई जाने पर परलेकमें उसे सुख-शान्ति मिलती हैं। आर्थ हिन्दुओं में भी शव-समाधि प्रचलित हैं। किसी किसी दशनामी संग्यासीका दफ-नानेके समय उसके शरीरमें तमाम लवण दे दिया जाता है। किसीको जलमें बहा दिया जातो। उन लेगोंकी धारणा है, मत्स्यादि जलज जीव द्वारा वह मांस खाये जाने पर अशेष पुण्य होता है।

कुटीचक, बहूदक आदि देखी।

पारसी लोग जरथुस्नके प्रवर्शित अम्युपासक हैं। पूर्वामें होकोंङ्गसे पश्चिममें रङ्गलैएड तक सुदूर स्थानेंमें इन लोगोंके दो एक घरोंका वास है। किन्तु वस्वर्र प्रदेशमें हो पे अधिक संख्यामें पाये जाते हैं। इनमें नेसुस-सालर नामक एक निकृष्ट श्रेणी है जो शय वहन करती है। ये लेग शुभ्र वस्त्र पहन कर शवदेहकों देखमामें (Power of silence) ले जाते हैं। उस देखमामें छत नहीं होती, चारें ओर ऊंची दीवार खड़ी रहती है। बीचमें एक ऊंचा ढालुवां चबूतरा रहता है। उसी चबूतरे पर वे शव रख कर चले आते हैं। देखमाके जिस चबूतरे पर शव रखा जाता है, उसके मध्यस्थलमें एक कूप है। उस चबूतरेसे गलित शवदेहकं रसादि नली द्वारा कूप में गिरता है। जव वह कुआ भर जाता है, तब भीतरकी अस्थि और रस निकाल कर देखमाको बाहर गाड़ दिया जाता है।

मृतके प्रोतकी मङ्गल कामनाके लिये पारसियों के अग्न्युपासक एक पुरे।हित रहता है। उसे माहयारी या सालानेके हिसाबसे तनखाह मिलतो है। इसके अतिरिक्त वह प्रति वार्षिक भजनके लिये भी कुछ पाता है।

पीड़ित व्यक्तिकी मृत्युके बाद तथा शब देखिमामें ले जानेके पहले पारसी लोग एक कुलेकी लाकर शवदर्शन कराते हैं। इसे सगदिद्या कुलेकी दृष्टि कहते हैं। उनका विश्वास है, कि कुलेकी सुदृष्टि शबके ऊपर पड़नेसे उसकी प्रेतात्मा आसानीसे स्वर्गस्थ चिगवन पुलकी पार कर सकेगी।

पश्चिम भारतवासी पारसी जातिमें शवदेह पक्षी आदिको खिलानेकी व्यवस्था है। इस कारण वे शव रखनेके लिये एक ऊंची इमारत बनवाते हैं। उस इमारतका नाम है Tower of silence । बम्बई नगर-के पास ऐसी ही एक ऊंची मन्दिरवारिका है। पारसी लेग उसी घरक मध्यस्थानमें शव रख आते हैं। शकुनि, गृथिनी आदि पक्षी बड़े, चायसे वह शवदेह खाते हैं। शवको गंधसं नगरवासीका स्वास्थ्य खराब न हो जाय, इस कारण उसकी दीवार ऊंची की जाती है। वायु सञ्चालनसे वह गंध बहुत दूर चली जाती है, नगरवासी उसका कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते।

वम्बई देखो ।

पहले लिखा जा खुका है, कि अंगरेजाधिकृत भारत-

वर्गमें प्रायः दो करोड़से अधिक असम्य जातिका बास है। उनमें गोंड़, कोल, भोल, सानर जातिकी संख्या ही अधिक है। इनको छोड़ अन्यान्य वनचारी जातिकी संख्या थोड़ी हैं। इनमेंसे दाक्षिणात्यके सरकार प्रदेश को पर्वतवासी शीरा जाति, श्रीकाकोल, कालहस्ती और युद्धाचलम् नामक स्थानवासी असम्य जातियां तातार जातिकी तरह अस्त्र शस्त्रादिक साथ शवदेहको गाड़ती हैं। नल मलय नामक वनवासी चेंचवार कभी शवदाह करते और कभी उसके व्यवहारार्थ अस्त्र शस्त्रके साथ जमीनमें गाड़ते हैं।

आसामको ककी जातियां किसी सरदारके मरने पर उसकी देहकं चूपंमें पका कर दे। मास तक घरमें रखती हैं। उनका यह भी विश्वास है, कि इस समय व्रोत और पितरोंका प्रसन्न करनेके लिये नरमुएड तर्पण करना होता है। इस कारण वे १६ वी सदीके प्रारम्भः मैं एक रातमें पचाससे अधिक नरमुख्ड ले जाते थे। किसी सरदारके रणक्षेत्रमें मर जाने पर उसी समय क्को समतल प्रान्तरमें आ कर नरमुएड संप्रद करते थे। प्राप्तमें आ कर वे बडी धुमधामसे नाचते गाते और भाजनक बाद संगृदीत मुण्डोंका अस्त्रसं खण्ड खण्ड करते तथा उसका एक एक खएड गांवमें भेज देते थे। लासिया पर्वतकं ४००० से ६००० फ्र.ट ऊ चे पर्वात पर भी पर्वातवासीका कब्रिस्तान देखा जाता है। वह साधारणतः चार छोटे छोटे पतथरके खंभोंके नीचे है। वक्षां एक सुदीर्घ प्रस्तरस्तस्य (Menhir) विराजित एक और प्रकारको कन्न है। उसका प्रस्तरखएड भूपृष्ठसे ३० फुट ऊंचा, ६ फुट चौड़ा और २॥ फुट मोटा है। इनमेंसे हर एक Dolmen बा Cromlech की तरहबड़े बड़े प्रस्तरभएडसे सजा है। मङ्गोल ( Mongol ) जातियां कभी कभी शबकी दफनाती हैं, किन्तु वे होग साधारणतः शबको शबाधार पर रख कर बाहर फेंक देते हैं, कभी कभी उसके ऊपर एक पत्थर दाब चले जाते हैं। ये लेग लामासे मृतको जन्मराशि, उमर और मृत्युकी तिथि मिला कर उसीके अनुसार शवसमा-धिम्ध करते हैं। छै।टे बच्चेके मरने पर मातापिता उसे रास्ते पर फेंक देते हैं। शबदेहको जलाने या बन्ध

पशुपक्षी द्वारा खिलानेकी भी इन लेगोंमें प्रथा है।

उत्तर-पश्चिम हिमालयश्च क्र स्पित नामक स्थान वासी शबदाह करते हैं। कभी कभी उन्हें शबदे हका दफनाते, जलमें बहाते अथवा खण्ड खण्ड कर जलाते हुए भी देखा जाता है।

ब्रह्मवासी वीद्धींका शवसत्कार वडा ही आश्चर्या जनक है। ये लेग मृतकी आत्माके निर्वाणकामी है। कर कभी भी शाक प्रकट नहीं करते। फुंगियांकी देह-की अवस्थानुसार मधुमें भिगी कर सात दिन, एक मास या दो वर्णतक भी रखते देखा जाता है। इस समय वे लेग शबके अन्तादिका बाहर कर मसाला लगा देते हैं। पीछे देहको मधुसे निकाल कर उसमें अन्तादि भर मीम से हक रखते हैं और लाहके आच्छादनसे स्वर्णपात मह देने हैं। इसके बाद एक मचान पर श्वेतछत्रके नीचे उस देहकी सुखाते हैं। अनन्तर कागज या लकड़ीकी एक उपविष्ट हाथीकी मूर्ति बना कर उसीमें शव रखते हैं। बौद्ध पुरेहितके शबदाहका दिन स्थिर कर देने पर सैकड़ों बीद्ध उस दिन शव ले जानेके लिये इकट्टे हैं हैं हैं। जस गाडी पर शवरका जाता है, उसके आर पीछे रस्सी बांघी जाती है। वह रस्सी पकड कर अगला दल श्मशानको और और पिछला घरकी और बींचाखींची करता है। इस समय सभी बडे हुल्लाससे चित्कार करते और बाजे बजाते शबका श्मशानमें

दोनें दल जो रस्सी जी चते हैं, इससे अनुमान होता है, कि पौराणिक किंवदन्तीके अनुसार दे बदूत और यमदूत शव ले जानेके लिये रास्तेमें युद्ध करते हैं, किन्तु इस संस्कारका असल तात्पर्य क्या है, ठीक ठोक नहीं कह सकते।

१८६० ई०में ब्रह्मराजको माताका शबदाह राज धासादमें ही किया गया था। उस सरकारकार्यमें रानोकी सपित्नयां तथा अन्याश्य राजकुलललनायें ी शामिल हुई थीं। दाह हो जाने पर एक भादमी भस्मभाएड ले कर नाव पर चढ़ा और बीच नदीमें गया। वहां वह भाएडके साथ नदीमें कूद पड़ा और उसी भाण्डके वल तैरता रहा। पीछे एक दूसरा भादमी जा कर उसे किनारे ले भाया। साधारण ब्रह्मवासीकी मृत्युके बाद शवदेह जलाई जाती है। पीछे उसके दोनों हाथके अंगूठेको रस्सिति बांध कर मुंहमें स्वर्ण या रीप्यमुद्रा दी जाती है। यही उसका 'कादीयका' या वैतरणी पार होनेका करच है। एक या दो दिन पीछे कुछ युवक उसे खाट पर रख कबिस्तानमें लाते और इफनाते हैं। १५ वर्णसे कम उमर्धाली बालकवालिका तथा कलेरा, वसन्त आदि रोगोंसे मृत श्रक्तियोंको भी दफनाया जाता है।

ब्रह्मको करेण जाति शवदाहके वाद हिंदुवींको उठा रखती है तथा वार्शिक उत्सवके समय उन्हें 'आगोतौकु' नामक अस्थिपर्वत पर जा गाड आतो है।

श्यामदेशवासी दरिद्र ध्यक्ति शवदे६को गाड्ते हैं; किन्तु जो धनी हैं, उनका शव अन्तधी तिकं बाद शवा-धारमें रख ऊपरसे लाहका लेप और स्वर्णपातसे मढ़ दिया जाता है। पीछे शववाही श्वेत वस्त्र पहन कर उस देहको शमशानमें ले जा कर दाहसंस्कार करते हैं।

जापानी शबदेहके प्रति विशेष सम्मान दिखलाते हैं।
वे लोग पहले एक चौकान नलमें शबदेहको बैठाते हैं।
कठिन शबदेह जिससे सरल भावमें बैठ सके, इसलिये
वे शबके मुंहमें दोसियो नामक एक प्रकारका चूर डाल
देते हैं। इसके बाद उसे एक तख्ती या कुरसो पर बैठा
कर शबबहन करनेवाले कंधे पर ले जाते हैं। नाना वेश
भूषासे भूषित हो कुछ रमणियां भौर पुरुष उसके पोछे
पीछे जाते हैं। राहमें पुरोहित भी शामिल होता है,
तरह तरहके वाजे भी बजते हैं। इस समय सभी बड़े
हुल्लाससे निकटवत्तीं मन्दिरमें प्रवेश करते हैं तथा शबदेहके। मन्दिरका प्रदक्षिण करा कर एक जगह रखते हैं।
वहां उसके मस्तकके ऊपर पाठ पढ़ा जाता है। इसके
बाद दाहके लिये शबको श्रमशान ले जाते हैं।

अस्त्येष्टिकिया और अनुमरण शब्दमें साधारण हिन्दूके शवसत्कारका विषय लिपिवड हुआ है। सु-प्राचीन हिन्दू जातिमें भी शवानुगमनकी प्रथा बहुत दिनों से प्रचलित हैं। किन्तु हिन्दू शास्त्रानुसार शवानु-गमनकारीके भी अशीच होता है। ब्राह्मण शबके अनु-गमनकारी ब्राह्मणींकी सचेल स्नान, अग्निस्पर्श और घृतप्राञ्चनसे शुद्धि होती है। इसी प्रकार क्षतिय शबके एक दिन, बैश्यके दो दिन और श्रूद्रके तीन दिन अशीच होता है। भूलसे अथवा और किसी कारणसे यदि कोई उद्यवर्ण श्रूद्र शवका अनुगमन करे, तो जलावगाहन, अग्निस्पर्श और घृतप्राशनसं हो उसका शुद्धि होतो है। धर्म बुद्धिके बल यदि कोई अनाथ ब्राह्मणका दहन वड्-नादि करे, तो स्नान और घृतप्राशन द्वारा उसका सद्यशीव निवृत्त होता है। लोभवशतः यदि कोई सजातीयका दाह करे, ते। उसे स्वजातोयको तरह अशीच होता है। अस-जाताय शवके दहन, वहन वा स्पर्शसे शव जिस जातिका होगा, उसी जातिकी तरह अशीच होता है।

भशीच और शुद्धि शब्द देलो ।

शवधान (सं॰ पु॰) पुराणानुसार एक देशका नाम इसे शरधान भी कहते हैं। (मार्क॰ पु॰ ५८।४४) शवभस्म (सं॰ पु॰) चिताका भस्म, मरघटकी राख। शवमन्दिर (सं॰ क्को॰) शमशान, मरघट।

शवयान (सं० क्की०) शवस्य यानं। अरधी जिस पर शव ले जाते हैं, टिकडी। (शब्दरत्ना०)

शवर (सं ० पु ०) शव बाहुलकाद्र यद्वा शरं राति गृह्वा तीति राका १ एक पहाड़ी जंगली जाति। इस जातिके लोग मोरपंखसे अपने आपको सजाते हैं। पे लोग अब तक मध्यमदेश और हजारोबाग आदि जिली में रहते और "सीर" कहलाते हैं। २ पानीय। ३ शिष, महादेव। ४ शास्त्रविशेष। ५ हस्त, हाथी।

विशेष विवस्या वर्गीय शबर शब्दमें देखो । शवरथ ( सं॰ पु॰) शवस्य रथः। शवयान, भरथी,

शवस्य ( स ० पु०) शवस्य स्याः। शवयान्, र टिक्कतो।

शवरलोग्न (सं ॰ पु॰) श्वेतलोग्न, सफेद लोग । शवरहद — जीनपुर जिलेकी खुटाहन तहसीलके अन्तर्गत एक गएडप्राम । यह अक्षा॰ २६ १ १० उ॰ तथा देशा॰ ८२ ४४ २१ पू॰ खुटाहन नगरसे ४ कीस पर अवस्थित है। यहांके सभी अधिषासी मुसलमान हैं। हर मंगल और शनिषारको यहां हाट लगती है जिसमें आस-पासके देशोंके उत्पन्न द्रव्यादि यहां करीद विकाको आते हैं।

शवरालय ( सं॰ पु॰ ) शबरस्यालयः । शबरगुह्।

Vol, XXII, 168

पर्याय—पक्कण, शवरावास । जगन्नाथ शब्द देखो । शवरावास (सं० पु०) शवरस्यावासः । शवराळय । शवरावास (सं० पु०) शवरस्यावासः । शवराळय । शवराळय । शवरो—१ जयपुर राज्यमें प्रधाहित एक नदो । पूर्वाघाट पर्यातमाळासे निकळ कर यह पर्यातवक्षमें आ गिरो है । वहांसे फिर ती अ गतिसे मध्यप्रदेशके उत्तर गोदावरी जिलेके समतळ प्रान्तरमें वह चळी है । यहां प्रायः २५ मोळ पथ बिना किसी बाधाके नदोकी गति मन्द हो गई है । यह अझा० १७ इ५ उ० तथा देशा० ८१ १८ पू० गोदावरी नदीमें मिळती है । २ शवर जातिकी श्रमणा नामको एक तपस्विनी । सोताजीको द्वंदले हुए रामचन्द्र इस तापसोके आश्रममें पहुंचे थे । इसने रामकी अभ्यर्थना को थी और उन्होंकी अनुमतिसे उनके सामने हो चितामें प्रविष्ट हो कर यह स्वर्गको सिधारो थी । ३ शवर जातिकी छो ।

शवरोपुर-- एक प्राचीन नगर । प्रत्नतस्विविद् किन हमके मतसे यह नगर विद्वार प्रदेशके कासिम जिलेमें हैं। शवरीपुरसे यह कमशः शिरपुर या शेरपुर हुआ हैं। यह स्थान जैन-सम्प्रदायका एक पवित्र तीथक्षेत्र हैं। यहां पार्श्वनाथकी एक मूर्त्ति प्रतिष्ठित हैं। शिरपुर देखो।

शवर्त्त ( सं० पु॰) कोटविशेष, एक প्रकारका की झा। ( শুখৰ্ব ০ হাধাংई )

शवल (सं • पु • ) शप आक्रोशे ( शपेर्व श्व । उप् १।१०७ ) इति कल वश्वान्तादेशः । १ चिलक, चीता । २ जल, पानी । (ति • ) ३ कर्ब्वु र वर्ण विशिष्ट, चितकवरा । शवला (सं • स्त्री • ) शवल-स्त्रियां टाप् । १ शवलवर्णा गाभी, चितकवरी गाय । (ति • ) २ शवलवर्णा, चितकवरी ।

शवित (सं ० ति ०) मिश्रित, मिला हुआ। शवली (सं ० स्त्री०) शवल-ङोष्। शवलवर्णा गाभी, चितकहरों गाय।

शववाह (सं•पु॰) शवं वहति शव-वह-ण । शव-वाहक, वह जो मुर्वा दोता हो ।

शधवाहक (सं० पु०) शववाह देखो । शवशयन (सं० क्षी०) शमशान, मरघट ।

( भागवत ४।७।३३ )

शवस् (सं क्री ः ) शव असुन् । दछ ।

श्वसाधन (सं क्की ) श्वणानमें शवके ऊपर बैठ कर तन्त्रोक्त साधनमेद। अभी यह साधन उतना प्रचलित नहीं रहने पर भी एक समय तान्त्रिक समाजमें उसका विशेष प्रचार था। किस प्रकार यह शवसाधन होता था संक्षेपमें उसकी प्रणाली नीचे लिखी गई है—

शवसाधन और काल वीरतन्त्रमं लिखा है, कि कृष्ण अथवा शुक्कपक्षको अष्टमी या चतुर्द शी तिथिमें वीर-साधन करें। परन्तु कृष्णपक्षमें हो विशेष मायसे यीर-साधन कर्च ब्र है। डेढ़ पहर रात बीत जाने पर साधक हृष्टचित्तसे चितास्थानमें जा एक शव ला मन्त्रध्यान-परायण हो अपने हितके लिये कार्य करे। इस समय कभो भी खरना, हंसना और ताकना न चाहिये, केवल मन्त जप करते रहना चाहिये।

भावचूड़ामणितन्त्रमें लिखा है, कि शून्यगृहमें, नहीं के किनारे, निर्जन स्थानमें, विच्ववृक्षके नीचे, श्मशान या उसके निकटवत्ती वनमें, कृष्ण और शुक्कपक्षकी अष्टमी या चतुर्वशी तिथिमें मङ्गलयार दी पहर रातकी उत्तम ि। इके लिये शवसाधन करें।

साधनयोग्य शव—भैरवतन्त्रमं लिखा है, कि लाडों आदिके आधातसे मृत या जलमं मृत, ऐसे व्यक्तिका शव लेना ही कर्राध्य है। स्वेच्छामत स्त्रोंके वशीभूत, पतित, अस्पृश्य, न्यायपथभ्रष्ट, शमश्रु विहोन, स्त्रीव, कुष्ठ-रोगी, यह, दुर्भि क्षमें मृत या सड़ा शव प्राह्म नहीं है। स्त्री या स्त्रीकी तरह जिसका कप है वैसा शव भी सर्वथा परित्याग करना चाहिये।

भावचूड़ामणिमं लिखा है, कि जी व्यक्ति लाठां, शूल या खड़्गके आघातसे या जलमें डूब कर मरा है, वज्रपात या सांपके काटनेसे जिसके प्राण गये हैं तथा चाएडालका शव, तरुण, सुन्दर, बीर, युद्धमें निहत, समुज्ञवल और सम्मुख युद्धसे जो भागा नहीं, ऐसे मृत व्यक्तिका शब हो प्रशस्त है।

कालीतश्त्रके मतसं चएडालका शव ही महाशव कहलाता है। सभी सिद्धि-कार्यों में यही महाशव प्रशस्त है।

अधिकारी—सभी व्यक्ति शवसाधनमें अधिकारी

नहीं है। तन्त्रके मतसे महायिछिष्ठ, अति बुद्धिमान, महासाहसिक, पवित्रचेता, महाखच्छ, द्यालु और सर्वाभूतके हितमें रत, ऐसा व्यक्ति ही शवसाधनके योग्य है।

साधनविधि—विलक्षे लिये उड़्द, भात, तिल, कुण, सरसों और धूप दोपादि पूजाके उपकरणको आवश्यक है। ये सब वस्तु ले कर पूर्णनिदि छ किसी स्थानमें जावे। पहले सामान्य अर्घा स्थापन कर याग स्थान अभ्युक्षण करें। पोछे पूर्णको और गुरु, दक्षिणमें गणेश, पश्चिममें वटुकभैरव और उत्तरमें ६४ योगियोंकी पूजा करके जमोन पर वोराह न मन्त्र लिखना होगा। वोरा- ह न मन्त्र इस प्रकार है—

'हूं हूं हों हों कालिके घेरदं पूरे प्रचण्डे चएड नायिके दानवान् दारय हन इन शब शरीरे महाविध्नं छेदय छेदय खाहा हूं फट्'। इसके बाद—

"ये चात्र संस्थिता देवा राज्यसम्ब भयानकाः। पिशाचा सिद्धयो यज्ञा गन्धर्वाप्सरसा गयाः॥ योगिन्यो मातरो भृताः सर्वाग्च खेचरा स्त्रियः। सिद्धिदास्ता भवनस्यत्र तथा च मम रज्ञकाः॥"

इत्यादि मन्त्रोच्चारण कर ३ बार पुष्पाञ्चलि दे। पीछे पूर्व दिशामें शमशानाधिपति, भैरव, कालभैरव और महाकालकी पञ्चोपचारसे पूजा कर निम्नलिखित मन्त्र पढ बलि देनी होगी---

पीछे भूतशुद्धि भीर ग्यास जाल करके "भो दुर्गे दुर्गे रक्षणि खाहा" यह जयदुर्गा मन्त्र उच्यारण कर सारो भोर सर्वेप तथा— "ओं तिलोऽसि सोमदैवस्यो गोसवस्तृष्तिकारकः। पितृ त्यां स्वर्गदासा त्वं मस्यीनां मम रक्षकः॥ भूतप्रेतिपशाचानां विष्नेषु शान्तिकारकः।"

यह मन्त्र उच्चारण कर चारों और तिल छिड़क कर विदित शवके समीप उपस्थित होवे। शवके पास बैठ कर 'हूं फट' इस मन्त्रसे शवके ऊपर अभ्युक्षण करे। पीछे 'ओं हूं मृतकाय नमः फट' इस मन्त्रसे तीन बार पुरुपाञ्चलि दे शव स्पर्श कर नमस्कार करे। प्रणाम मन्त्र इस प्रकार है—

> "वीरेश परमानन्द शिवानन्द कलेश्वर । आनन्दभेरवाकार देवीपर्यक्क शक्कर ॥ बीरोऽहं स्वां प्रपद्यामि उत्तिष्ट चिषडकाच्चीने ॥"

प्रणामके बाद 'ओ' हुं मृतकाय नमः' इस मन्त्रसे शवका प्रक्षालन और सुगन्धित जलसे स्नान करा कर कपड़े से पेछि डाले। पीछे धूप जला कर शवदेहमें चन्दनादि लगावे। शव यदि रक्त वर्ण हो जाय, तो वह साधकको खा डालता है। इसके बाद शवके मुंहमें जायकल, खौर, अदरक और पान भर कर उसे औं धे मुंह कर रखे। शवपृष्ठ पर चन्दनादि लेप कर बाहुमूलसे किट पर्यन्त चौकोन मण्डल बनावे। चौकोनके मध्य अध्दल पड़ा और चतुर्द्वार अंकित कर पद्ममें 'ओ' हो फट्' यह मन्त्र और उसके साथ करगोक्त पीठमन्त्र लिखे। बादमें उसके ऊपर कम्हलादि आसन विछा दे।

शवका किटदेश पकड़ कर पूजास्थानमें लाना होता है। लाते समय यदि किसी प्रकारका उपद्रव करें, तो शवको थुकथुका दे तथा फिरसे प्रशालन कर जपस्थानमें लावे। इसके बाद द्वादशांगुल यहकाष्ठ जपस्थानके दशों दिशाओं में रहा यथाकम इन्द्रादि दशदिक्पालकी पूजा करनी होती हैं। ''ओं लां इन्द्राय सुराधिपतये पेरावतबाहनाय बज्जदस्ताय स्वशक्तिपारिषदाय सपरि-वाराय नमः'' इस मन्त्रसे पाच तथा "ओं लां इन्द्राय सुराधिपतये इमं वलिं यह यह यहापय यहापय विधन निवारणं इत्या मम सिद्धिं प्रयच्छ स्वाहा।'' इस मन्त्र-से उड़द भातको बलि दे कर 'ओं लां इन्द्राय खादा' उच्चारण करें।

... श्रामिको पूजा और बलिमन्त-"ओ' रां अम्मये

तेजे। ऽधिषतये मेषबाहनाय सपरिवाराय शक्तिहरूनाय सायुधाय नमः' इस मन्त्रसे पूर्वावत् पूजा और 'ओं रां अग्नये तेजे। धिपतये इमं विलं गृह्ण गृह्ण' इत्यादि पूर्वावत् वलि दे।

यमका मन्त्र—"ओं मां यमाय प्रेताधियनचे दण्ड हस्ताय महिषयाहनाय सायुधाय नमः" इस मन्त्रसे पूजा और 'ओं मां यमाय प्रेताधियतचे इमं विशि' इत्यादि मन्त्रसे पूर्ववत् विल चढावे।

निर्ऋ तिका मन्त--'ओ' क्षां निर्ऋ तये रक्षोऽधियनये असिहस्तायाश्वयाहनाय सपरिवाराय नमः'' इस मन्त्रसे पूना और 'ओ' क्षां निर्ऋ तये रक्षोऽधियतये" इत्यादि पूर्णवत्।

वरणका मन्त्र—"ओं वां यरुणाय जलाधिपतये पाशहस्ताय मकरवाहभाय सायुधाय नमः" इस मन्त्रसे पूजा तथा 'ओं वां वरुणाय जलाधिपतये' इत्यादि पूर्व वत्।

वायुका मंत्र — 'ओ' यां वायवे प्राणाधिपतचे हरिण-वाहनाय अंकुशहस्ताय नमः' और 'ओ' यां वायवे प्राणाधिपतये' इत्यादि पूर्ववत्।

कुवेरका मंत्र—'ओं कुवेराय यक्षाधिपतये गदाहरूताय नरवाहनाय सपरिवाराय नमः' और 'ओं कुवेराय यक्षा धिपतये' इत्यादि पूर्वावत्।

ईशानका मन्त्र—'ओं हां ईशानाय भूताधिपतये शूळः हस्ताय वृषवाहनाय सपरिवाराय नमः' और ंकों हां ईशानाय भूताधिपतये' इत्यादि पूर्ववत् ।

ब्रह्माका मन्त्र—'अंदिन्द्रेशानगोर्मध्ये आं ब्रह्मणे प्रजाधिपतये हंसवोहनाय पद्महस्ताय सपरिवाराय सायुधाय नमः और 'ओ' आं ब्रह्मणे प्रजाधिपतये' इत्यादि पूर्णवत्।

अनंतका मंत्र—'मों नैऋंतवरणये।मंध्ये मो हो अनन्ताय नागाधिपतये चक्रहस्ताय रथबादनाय सर्पार-चाराय सामुखाय नमः' और 'मों ही' अनन्ताय नागाधि-वत्तये' इत्यादि पूर्णवत् ।

दश दिक्षालके उद्देशसे पूजा बिल देनेके बाद सर्व भूतके उद्देशसे बिल दे। सभी जगह सामिषाम्न बिल देनेको चिल्प है। इसके बाद अधिष्ठाको देक्ता, चीसठ ये। गिनो और डाकिनियोंके उद्देशसे भी विल देनी हाती। है।

इसके बाद साधक अपने पास प्राद्रथ और कुछ दूरमें उत्तरसाधकका रख 'ओं हों फट् शवासनाय नमः' इस मन्त्रसे शवकी पूजा करें। पोछे 'हो' फर्' यह मांत पढ कर अध्वारे।हणक्रवसे शवपृष्ठ पर बैठ कर अपने पैर-के नोचे कुछ कुश रखे तथा शवके केश हो फैला, जुड़ा बांध गुरु, गणपति और देवीका प्रणाम करे। इसके बाद प्राणायाम और षडुङ्गन्यास कर पूर्वोक्त वीर ई नमंत्र पद दशी दिशाओं में ढेले फे क सङ्ख्य करे। यथा 'अहे-त्यादि अमुक गालः श्रोअमुकदे वशर्मा अमुक देवतायाः सन्दर्शनकामः अमुकमन्त्रस्थामुकसंख्यज्ञपमहं करिष्ये' संकरपके बाद 'ओं हों आधारणित कमलासनाय नमः' इस मश्त्रसे आसनको पृता कर अपने बामभागमें शवके निकट अर्घ्य रख कर पूजा करे। पोछे साधक यथाशिक षोडशोपचार, दशोपचार अथवा पञ्चोपचारसे देवीकी पूजा कर शबके मुखमें सुगन्धित जलसे तर्पण करें ; इस के बाद 🗻 कर शबके सामने खडे हो यह मंत्र पढ़ें —

'ओं वशों में भव देवेश मम बीर सिद्धिं देहि देहि महाभाग कृताश्रयपरायण'।

अनंतर पाटके स्तसं शवके दोनों पैर बांध मूळ-मंत्रसे शव देहको मजबूतीसे बांध रखे। मंत्र इस प्रकार है—

''ओ' मद्दशो भव देवेश नीरसिक्षिकृतास्पद । ओ' भीम भीर भयाभाव भवमोचन भावुक । त्राहि मा देवद्वेश शवानामधिपाधिष ॥''

यह मंत्र पढ़नेके बाद शवकं पादमूलमें तिकोण मम्त्र अङ्कित करें। शवकं ऊपर बैठ उसके दोनों हाथ फौला उस पर कुश बिछा दे। उस कुशके ऊपर साधक पैर रख कर फिरसे तीन जार प्रणाम करें और शिराम्स्यत पथसे गुरुदेशका तथा अपने हृद्यमें देवीका ध्यान करते करते दोनों ओंड संपुटको तरह कर निर्मय हृदयसे में मोनभावमें विहित माला ले शमशानसाधनके कमा जुसार अप करें। इस प्रकार अप करनेसे भी यदि आधो रात तक कुछ दिखाई न पड़, तो फिरसे पूर्ववत् सरसों और तिल फेंक कर उपविद्य स्थानसे साल

कदम आगे जा पुनः जप करे। जप कालमें शवके हिलने पर उरना न च।हिये। यदि उर मालूप हो, तो इस प्रकार कहे, 'दिनास्तरे कुञ्जरादिक' दास्यामि मम स्थानं खनाम कथय" अर्थात् दूसरे दिन गजादि दूंगा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। साफ साफ कहो। इस प्रकार संस्कृतमें कह कर फिरसे निर्भय हो जय शुक कर दे। मधुर वाष्यसे यदि शव अपना नाम बतावे, तो साधकको भी फिर इस प्रकार कहना चाहिये। 'प्रतिका करें।, कि तुम मुक्ते वर दींगे' इस प्रकार प्रतिका-वद्ध कर साधक वर मांगे। यदि प्रतिश्वान करे और वर भी न दे, तो पैकान्तिक मनसे फिर जप करे। किन्तु प्रतिक्षा करके वर देनेमें राजी होने पर फिर जपकी जक रत नहीं। पैसी हालतमें अभीष्ट वर ले कर कार्य सिद्ध हुआ समभाना चाहिये। पोछे शबका जुरा खोल उसे थे। डाले और दूसरी जगह रख शवके पैं : भो खोल दे। इसके बाद पूजीपकरणकी जलमें फेंक तथा शव-को भो जल या गर्रामें डाल साधक स्नान करे।

साधक घर आ कर शवको प्रार्थना नुसार दूसरे दिन प्रतिश्रुत हाथी, घोड़े, आदमी या सूझरकी पिष्टमय बिल चढ़ा कर उपवास करें। बिलमन्त इस प्रकार है—

"अग्निमरात्री येवा यजमानोऽइ' ते यह्नत्विम' विक्त ।"

दूसरे दिन साधक प्रातःकृत्यादि नित्यिकिया करके पश्चग्रध्य पान करे और २५ ब्राह्मण मेजन करावे। अक्षम होने पर शक्तिके अनुसार ब्राह्मण मेजन करानेमें भी देख नहीं। ब्राह्मण मेजन ही जाने पर साधक स्नान करे, बादमें भीजन कर उत्तम आसन पर वैठे। मश्त्रसिद्धिके बाद तीन या नी रात तक उसे गोपन रखे। किसीको भी मश्त्रसिद्धिकी बात न कहे। मश्त्रसिद्धिके बाद लोन या नी रात तक उसे गोपन रखे। किसीको भी मश्त्रसिद्धिकी बात न कहे। मश्त्रसिद्धिके बाद स्त्री-शञ्चा पर जानेसे व्याधित्रस्त, गीत सुननेसे विध्न, नाच वेखनेसे अध्य और दिनको बोलनेसे साधक मूक होता है। पांच दिन तक साधकको सभी कामकाज छोड़ देना होगा। इस समय साधकके शरीरमें देशी बास करती है। एक पश्च तक साधक गंधपुष्य न छं, बाहर जानेका यदि मौका हो, तो परिधेय बस्त्र छोड़ दूसरा वस्त्र पहने। गोब्राह्मणकी निन्दा, अध्या दुर्शन, पतित

और क्लीनको भी स्पर्शन करे। सबेरे नित्यकमं के बाद विव्यपत्नोदक पान करे। सोलहवें दिन गंगास्नान कर खाहारत मस्त्र उच्चारण कर तीन सी बार जलसे देवताओं का तर्पण करे। तर्पणके अस्तमें नमः कहना होता है। स्नान और पितृतर्पण किये दिना देवतर्पण न करना चाहिये। अनस्तर दक्षिणा के कर अच्छिद्रा-वधारण करना होता है। उक्त प्रकारसे शवसाधन करने पर साधक सिद्धि लाभ करने हैं तथा इस लोकमें उन्ह्रम् भोग कर अस्तमें हरिषद पाते हैं।

( भागमतत्त्वविद्यास )

शवसान (सं•पु०) शवःश्रीणादिक सानच्। पथिक, यास्रो । यह शब्द चैदिक दे अर्थात् वेदमें ही इस शब्द-का प्रयोग देखा जाता है।

शवसायत् (सं ० क्रि०) बलवत्, शक्तिविशिष्ट, ताकतवर । ( ऋक् १।६२।११)

शयसिन् ( सं ० ति ० ) बलयुक्त, ताकतवर ।

( भृक् ७,२८ २ )

शवानि (सं 0 पु ) शवदाहको अग्नि । (ऐत ० ब्रा० ७७) शवाक (सं ० क्षी ० ) १ वह अस जो बिलकुल खराब हो गया हो और किसी कामका न हो । २ मनुष्यके शव या मृत शरीरका मांस । (पार ० प ० २।८)

श्वाश (सं ० पु०) शवं अश्नाति अश-अण्। शवभक्षकः, वह जो मुर्वा काता हो।

शिवष्ठ (सं० त्रि०) बलवसम, जे। सबैंमें अधिक बल-वान् हो। (भृक् ६।१६।६)

शार्गार (सं वित् ) गतियुक्त । (मृक्शश्य) श्योद्धह (सं व्यु व) शववाहो । (शतव्याव १२।५।२।१४) शब्य (सं व्ह्वीव) वह स्वत्य या उतस्य जे। शवका अस्ट्येष्टिकियाके लिये ले जानके समय है।ता है।

( ह्यान्ती० उप० १५१५ )

शहराल (अ० पु०) मुसलमानोंका दशवां महीना। शश (सं० पु०) शशित प्लवेन गच्छतीति शश् अख्। १ मृगविशेष, खारगेशि, खारहा। महाराष्ट्र—कारहा, तैलङ्ग-चेवुलिपिल्ल। इसके मांसका गुण—स्वादु, कवाय, मलवद्यकारक, शोतल, लघु, शोध, बतोस्शर, विस्त और रक्तनोशक तथा ठक्ष। (राजवन्सम) राजनिघेण्टके मतसे इसका मांस तिदे।षनाशक, दोपन, श्वास और कासनाशक है।

श्राद्धतस्वमं लिखा है, कि श्राद्धमें इसका मांस दिया जा सकता है। इसके मांससे वितृगण परितृप्त होते हैं।

पकादशीतस्वमं लिखा है, कि विष्णुको भी इसका मांस दिया जा सकता है।

२ चन्द्रमाका लाङ्जन या कलंक। (धरणि) ३ बोल नामक गंधद्रव्य, गंधरस। 8 लेखि, लेखि। ५ काम णास्त्रके अनुसार मनुष्यके चार भेदोंमेंसे एक भेद। जो मनुष्य मृदु वचन बेलिता हा, सुशील, कोमलाङ्ग, सत्यवादी और सकल गुणनिधान हा, वह शगजातिका माना जाता है। इस मनुष्यसे पद्मिनी स्त्री वशोभूता होती है। (रसमक्षरी)

शशक (सं०पु०) शग-खार्थ कन्। खनामप्रसिद्ध चतुः ध्वत जन्तु विशेष, खरगेशा । यह चूहेकी जातिका, पर उससे कुछ बड़े आकारका होता है। इसके कान लंबे, मुंह और सिर गेल, चमड़ा नरम और रोपंदार पूंछ, छोटी और पिछली टांगें अपेक्षाकृत बड़ी होती है।

शशक पञ्चनखमें गिना जाता है, अतः इसका मांस खाया जा सकता है।

> ''शशकः शहकी गोधा खड्गी कूर्मश्च पद्माः। भद्याः पद्मनलेखेते न भक्षाश्चान्यजातयः॥''

> > (स्मृति)

यह संसारके प्रायः सभी उत्तरी भागों में भिरन भिरन आकार और वर्णका पाया जाता है। जहां जाड़ा वहुत पड़ता है, वहां भी यह जीवित रहता है। वैद्वानिक भाषामें खरगे।शको Leporidae जातिमें शामिल किया और Lepus इसका नाम रखा गया है। अङ्गरेजीमें इसे Hare कहते हैं। पतिद्वित्र जर्मन — Hase, फरासी— Lievre, हिन्न — अर्णे वेथ, इटली— Lepre, स्पेन— 1 ievre, अरब-—आर्णव, तुर्क—तायसेन, तिस्तत - आर्ज होजू आदि भिरन भिरन भाषामें यह भिरन भिरन नामसे पुकारा जाता है।

भारतवर्ध और पूर्वद्वीषपुञ्जमें साधारणतः पांच प्रकारके खरगे।श देखतेमें आते हैं। इनमें से Le raficandatu भारतवर्शमें प्रायः सभी जगह दे कर्नमें आता है। हिमालय प्रदेशमें, पञ्जाब और आसामसे दक्षिण गे।हाबरीतट और मलवार उपकृत तक इस श्रंणीका शशक है। यही प्राणिवित् हजसन कथित L, Indicus और L, macrotus है। अङ्गरेजीमें यह Common Indian hare नामसे उद्शिक्त है। हिंदी में इसे चीगुड़ा और जरहा भी कहते हैं।

आराकान, तेनासंरिम प्रदेश, समस्त मलय प्रायो द्वीप और पूर्वद्वीपपुत्रमें खरगोश नहीं मिलता। केवल यवद्वीपमें L nigricollis श्रेणीका खरगोश देखनेमें आता है। अधिक सम्भव है, कि दक्षिण भारत और सिंहलसे यहां और पीछे मोरिसस द्वीपमें शशक लाया गया था। भारत-संस्पृष्ट चीन राज्यमें, यहां तह कि सुदूर कोचिन चीनमें भी एक जातिका खरगोश है।

मिश्रराज्यमें जो खरगोश देखा जाता है, उसे अङ्ग रेजीमें Egyptian hare ऋहते हैं।

यूरोप महादेशमें जो छोटा खरगोश (L. cuniculus) देखने आता है, वह बेर्छा जयम और हालैएड राज्यमें Kozyn konin, हेनमार्क—Kanine, जर्मन—Kaninchen, इटली—coniglio, पुर्शगाल—Coelho, स्पेन—Conejo, खोजर लेएड—Kanin, वेदस—Cednigen, इड़लैएड—Coney या Rabbit नामसे प्रसिद्ध है।

यह जंगलों और देहातों में जमीनके अन्दर बिल खोद कर भुएडमें रहता है और रातके समय आसपासके खेतों विशेषतः ऊक्क के खेतोंको बहुत क्षानि पहुं खता है। यह बहुत अधिक डरपें।क और जरासे आधातसे मर जाता है। यह छलांगें मारता हुआ बहुत तेज होंड़ता है। इसके दांत बड़े तेज होते हैं। खरही छः मास-को होने पर गर्भवतो है। जाती है और एक मास पीछे सात आठ बच्चे देती हैं। दश पन्द्रह दिन पोछे यह फिर गर्भवतो हैं। जाती हैं और इसो प्रकार बराबर गर्भवती होतो हैं। इसके छः स्तन होते हैं जिनमेंसे देगों दूध नहीं पाया जाता। जंगलमें एकमाल मूल और इक्षकी छाल खा कर ही यह जीवन धारण करता है। प्रकृतिने मक्ष्य द्रध्यके अनुसार ही इसका शरीर बनाया है और बल दिया है। नासामसे से कर पुष्कानक तक इसकी लम्बाई ११॥० इश्च होती है। जरही वजनमें ५॥० पौंड और जरहेंसे एक आध इश्च छीटी होती है, किन्तु दोनोंकी पाठ पर १२ इश्च लंबा एक दाग रहता है। जरहें से जरहीकी पूंछ बड़ी होती है। तुरतके जनमें बच्चेके शरीरमें लेग नहीं होते तथा आंखें भी नहीं फूटती हैं। टोपी पर बॉसनेके लिये यूरीपमें इसके लेग आंधक दाममें विकते हैं। चांदीकी तरह सफेद लेगमिविशिष्ट चर्म एक समय प्रति ३ शिलिङ्गमें विका था। चहांके लेग अपने अपने कुरतेके किनारे उस चमड़े के। काट कर सिलाई कर देते थे।

हिमालयकं पादमूलस्थ शालयनमें और उसके आस-पास स्थानोंमें गारखपुरसे पूर्व तिपुराराज्य तकके स्थानोंमें और शिलिगाड़ीकं तराई देशमें L. hispidas जातिका शशक देखनेंगे आता है। दक्षिण-भारतमें L, migricollis या कृष्णप्रीय शशक तथा हिन्दुस्तान-में लेक्षितपुच्छ (L. ruficandata) शशक जाति जिस प्रकार तमाम फैली हुई है, इस मलेरियापूर्ण हिमा-लय पादस्थ चनभागमें भी Hispid hare नामक शशजाति उसी प्रकार प्रवल हैं। ये सब कभी भी समतल क्षेत्रमें नहीं आते और न हिमालयके पार्वत्य पृष्ठ पर चढ़ते ही हैं। इस कारण इनका स्वभाव ध्रियांक्षण करनेका उतना मौका नहीं मिलता।

हिमालयपृष्ठ और नेपाल राज्यमें L. Macrotus श्रेणीका लरगोश है। यह दक्षिण मारतके कृष्णश्रीव शशजातिसे बहुत बड़ा होता है। L. nigricollis या कृष्णश्रीव शशक किसी किसी प्रत्यमें L malananchen नामसे वर्णित हुआ है। दिश्रणभारत, सिंहल और यश्चीपमें इस जातिके लरगोश अधिक संख्यामें पापे जाते हैं। सिन्धुप्रदेश और पंजाबमें भी इनका अभाव नहीं है। तिब्बत और नेपालके पर्वातपृष्ठस्थ नील खरगोश L. diostolus या L. Pallipes नामसे वर्णित है। इनका दोनों सफेद तथा पृष्ठ और देह बहुत कुछ स्लेट पत्थरकी तन्ह घोर काली होती है। इनके साथ यूरोपके पायंत्य शशक (alpine hare) का बहुत कुछ सीसाइस्य है।

ब्रह्मराज्यमें जो शशजाति (L. peguensis) देखानेमें आता है, वह भारतवर्णको लोहितपुच्छ शशक्रातिसे बहुत कुछ मिलती जुलती है। उत्तर-भारतमें, आसाम प्रदेश-में और उत्तर-ब्रह्ममें प्रधानतः यह शशजाति विचरण करती है। बङ्गालके खारगोशकी तरह इनका गासवर्ण कुछ धूसर होता है, परन्तु पेट बिलकुल सफेद दिखाई देता है। पृंछ हा ऊपरो भाग भी काला है।

L. sinensis जातिक साथ L. raficandata श्रेणी-के शशककी समता दिखाई देती है। केवल गालवर्ण-का पार्थांच्य ही एकमाल विशेषत्य हैं; इनके पंजेका निचला भाग काला, पर ऊपरी भाग लाल होता है। पूंछका अगला हिस्सा काला, पर मूलभाग अपेक्षाकृत सफेद होता हैं। इनके दोनों पंजरे तथा पेटकं लीम लोहितपुच्छ शशकके पृष्ठलोमकी तरह वर्णविशिष्ट हैं। किन्तु पोठका शंग ललाई लिये कुछ काला भी होता है।

शशकर्ण (सं० पु०) १ एक ऋषिका नाम । ये ऋग्वेदके अष्टम मएडलके नवम सूक्तके मग्तद्रण हैं। २ साम-भेद।

शशकविषाण (सं० क्वी०) शशकस्य विषाणं। शशकश्टङ्गः मिथ्या, आकाशकुसुम कहनेसे जिस प्रकार कुछ
भो नहीं समभा जाता, शशविषाण शब्दसे भी उसी
प्रकार जोनना होगा अर्थात् कुछ भी नहीं।

शशकाद्यपृत—नेत्ररोगनाशक पृतीषधिवशेष । प्रस्तुत प्रणाली—पृत भाध सेर, काथाधी शशकका मांस १ सेर, जल ८ सेर, शेष २ सेर, बकरीका दूध २ सेर । कल्क— यष्टिमधु और पुण्डरीया प्रश्येक ४ तोला । इन्हें आंखामें भर कर देनेसे शक्त और अजकारीय नाश होने हैं।

मर कर द नस शुक्त भार अजकाराग नाश हान है। शशगानी (फा॰ पु॰) चांदीका एक प्रकारका सिक्का जो फीरोजशाहको राज्यमं प्रचलित था । यह लगभग दुअन्नीको बराबर होता था ।

शशघातक (सं०पु०) बाज या श्येन नामक पक्षी, हर-गोला।

शशघातिन् (सं • पु॰) शशघातक देखो। शशघन (सं • पु॰) बाज या श्येन नामक पक्षी, हरगोला। (बृहत्स॰ ५५।१) शशवर ( सं ० पु०) घरतीति घृ-सच् घरः शशस्य घरः । १ चम्द्रमा । २ कपूँर, कपूर ।

शश्यर — १ किरणावली नामक अलंकारप्रम्थके प्रणेता।
२ राधववाराडवीय टीकाके रचयिता। इनके पितामहका
नाम था रुद्रसिंह।

शशधर आचार्य शाशधरीय या ग्यायसिद्धांतदीपन्याय नय, ग्यायमीमांसाप्रकरण, ग्यायरत्नप्रकरण और शशधरमाला नामक ग्यायविषयक प्रंथोंके रचयिता। शशधरीय (सं० ति०) १ शशधर सम्बंधी । (पु०) २ शशधरस्त प्रंथ।

शशधर्मन् (सं ० पु०) राजभेद । (विष्णुप०) शशप्रुतक (सं ० क्की०) नखाद्यात । (शब्दमास्ना) शशक्षित्र (सं ० पु०) १ विष्णु। २ चित्ररथके एक पुतः

शशबिन्दु(सं०पु०)१ विष्णु। २ चित्रस्थके एक पुतः कानाम।

शशभृत् (सं० पु०) शशं विभत्तीति भृ-क्विप्। १ चन्द्रमः। २ कपूर, कपूर।

शशभृत्मृत् (सं॰ पु॰) शशभृतं चंद्रं विभत्तीति भृ-चिवप् तुक्च। शिव।

शशमाही ( फा॰ वि॰ ) हर छः महोने पर होनेवाला, छः माही, अद्धेवार्णिक।

शशमुण्डरस ( सं ० पु॰ ) रसीवधविशेष ।

(शाङ्ग<sup>९</sup>षरस० २ १।१६)

शशमीलि ( सं० पु०) शिष । शशय (सं० क्रि०) शयान, सोया हुआ ।

( शुक् शार् शाप्ट )

शशयान (सं० क्वी०) मक्षाभारतके अनुसार एक तीर्धका नाम। (भारत वनपर्वि)

शशयु ( सं० ति० ) शयनशील, सीनेवाला ।

शशलक्षण (सं० पु०) शशलक्षण जिह्नं यस्य । चन्द्रमा । शशलक्ष्मन् (सं० पु०) शश लक्ष्म जिह्नं यस्य । १ चन्द्रमा । (ह्वी०) २ शशचिह्न ।

शशल इंग्रन ( सं० पु०) शशः लांछनं चिह्नं यस्य। चन्द्रमा।

शशले।मन् (सँ इही०) शशस्य ले।म । १ शशकका रे।म । पर्याय—शशोर्ण । (पु०) २ तस्नामक राजभेद ।

इ.श्रांबपाण (सं० क्की०) शशस्य विषाण । शशश्क देखो ।

शशिशिक का (सं० स्त्रो०) जीवन्तीलता, डेरडी। शराशृङ्ग (सं० ह्वी०) कोई असम्भव और अनहीनी बात, वैसा हो असम्भव कार्य जैसा खरगेशिका सींग होना होता है, आकाशकुसुमकी सी असम्भव बात। शरास्थली (सं० स्त्री०) गङ्गा और यसुनाके मध्यका

शरास्थळा (सार्व स्त्राच) गङ्गा आर यसुनाक स प्रदेश, दोमाब।

शशा (सं०पु०) शरा देखे।।

शशाङ्क (सं॰ पु॰) शशें ऽङ्कश्चिहं अङ्के को हे या यस्य । १ चन्द्रमा । २ कपूँर, कपूर । (राजिनि॰) ३ प्राच्य भारतके एक पराकान्त हिन्दू राजा । ये सातवीं सदोमें विद्यमान थे । बङ्गदेश देखो ।

शशाङ्ककुल ( सं० क्लो० ) शशाङ्कस्य कुलं। चन्द्रमाका कुल।

शशाङ्कत (सं० पु०) शशाङ्काज्ञायते जन छ। बुध जा चन्द्रमाका पुत्र माना जाता है। (बृहत्सं० ४।२६)

शशाङ्कतनय (सं•पु०) शशाङ्करण तनयः। बुध। शशाङ्कदेव—देववंशीय एक पराक्षान्त प्राच्य भूपति। रे।हतरागढ़ (रे।टासगढ़) दुर्गमें इनकी जे। मे।हराङ्कित मुः। पाई गई है, उसकी वर्णमाला विचार कर प्रत्नतत्त्व-विदोंने इन्हें चीनपरिवाजक वर्णित कर्णसुवर्णाध्यिति शशाङ्क माना है। इन्होंने बौद्धधर्मक्रेषो कन्नीजराज राज्यवर्द्धनके। पराजित और निहत किया था। पीले चे सम्राट् हर्षवर्द्धन द्वारा पराजित हुए।

वङ्गदेश देखो ।

शशाङ्कथर (भट्ट)—पक प्राचीन वैयाकरण। क्षीरतर-ङ्गिणी प्रन्थमें क्षीरस्वामीने इनका उन्हें छा किया है। शशाङ्कपर (सं० क्को०) शशाङस्य पूरं शशाङ पूर्व पूरं।

शशाङ्कपुर ( सं० क्को० ) शशाङ्कस्य पुरं शशाङ्क पूर्वा पुरं। चन्द्रमाका पुर।

शशाङ्कमुऋट ( सं० पु० ) शशाङ्कोर मुक्टे मौली यस्य । शशाङ्करोखर, शिव ।

शशाङ्कवतो (सं० स्त्री०) कथासरित्सागर वर्णित एक राजकन्याका नाम।

शशाङ्करोखार (सं० पु०) शशाङ्करोखारः यस्य । शिव, महादव । (भाग० ४।६।४१)

शशाङ्कसुत (सं०पु०) शशाङ्कस्य सुतः। बुध ग्रह, जे। शशाङ्कया चन्द्रमाका पुत्र माना जाता है। ( दृहत्स० ४१२ ) शशाङ्कार्द्ध (सं० पु०) शशाङ्कस्य अर्द्धः । १ अर्द्ध चम्द्र । २ शिव, महादेव ।

शशाङ्कोपल (सं० पु०) चन्द्रकान्तेपल, चन्द्रकान्त मणि। शशाण्डुलि (सं० टी०) स्वनामस्यात फलशाकविशेष, कडुबो ककड़ी। पर्याय—बहुफला, तण्डुली, क्षेत्र-सम्भवा, श्रद्राम्ला, लोमशफला, ध्र्र्या, वृत्तफला। गुण— तिक्त, कटु, केमल, कटु और अम्लगुणविशिष्ट, मधुर, कफनाशक, पाकमें अम्लगुक्त, मधुर, दाहकारक, कफ-शोषक, रुचिकर और दीपन। (राजनि०)

शशाद (सं०पु०) शशमसीति सर्-अस् ! १ श्येन पक्षी, बाज । २ इक्ष्वाकुका पुत्र । इसका नाम विकृक्षि थो । भाग वतके नवम स्कन्धके छठे अध्यायमें इसका विवरण इस प्रकार लिखा है—एक दिन इक्ष्वाकुने इसे श्राद्धके लिये मांस लानेका कहा। पिताके आझानुसार वन जा कर इसने बहुत-से मृग आदि मारे। मृगया करनेके कारण अतिशय श्रास्त हो इसने वहीं एक शश भक्षण किया, इसीसे इसका नाम शशाद हुआ। विष्णुपुराणके ४।२ अध्यायमें इसका विवरण है।

शाशादन (सं ० पु॰) शाशामत्तीति अद-ल्यु । श्येनपक्षी, वाज ।

प्रशि (संo go ) शशिन देखो ।

शशिक (सं० पु०) १ ग्रहामारतके अनुसार एक प्रोचीन जनपदका नाम। २ इस जनपदमें रहनेवालो जाति। (भारत भीष्मपर्व ६।४६)

शशिकर (सं॰ पु॰) चन्द्रमाकी रिश्म या किरण। शिकला (सं॰ स्त्री॰) शशिनः कला। १ चन्द्रमाकी कला। २ एक प्रकारका युत्ता। इसके प्रत्येक चरणमें चार नगण और एक सगण होता है। इसको 'मणि-गुण' और 'शरभ' भी कहते हैं। इन्दोमखरी)

शशिकान्त (सं० क्ली०) :शशीकान्ती यस्य । १ कुमुद, कोई, बधोला । (पु०) २ चन्द्रकान्तमणि।

शशिकुल (सं॰ पु॰) चम्द्रवंश।

शशिकेतु ( सं 0 पु० ) बुद्धभेद ।

शशिखण्ड (सं०पु०क्को०) १ शिव, महादेव । २ विद्या-

धरभेद। ३ चम्द्रमाको कला।

शशिक्षरद्वपद (सं० पु०) विद्याधरभेद ।

(कथासरित्सा० २६।२८१)

शशिश्वरिडक (सं॰ पु॰) पुराणानुसार एक देशका नाम। Periplus ने इसे Sasikrienai नामसे उन्लेख किया है। वामनपुराणमें शिशिराद्रिक पाठ है।

( वामनपु० १३।५७ )

शशिगच्छ ( सं० पु० ) शशिकुल । (शनु स्वयमा० १४।२८३) शशिगुह्या ( सं० स्त्री० ) यष्टिमधु, मुलेडी । शशिमह ( सं० पु० ) चम्द्रमह ।

शशिज (सं ॰ पु॰) शशिनो जायते जन-छ । चन्द्रका पुत्र, बुधप्रह ।

शशितनय (सं० पु०) चन्द्रमाका पुत्र, बुधप्रह । शशितिथि (सं० स्रो०) पृणिमा, पूर्णमासी । शशिनेजस् (सं० पु०) १ विद्याधरभेद । २ नागभेद । शशिदेष (सं० पु०) राजभेद, रन्तिदेषका एक नाम । ( शब्दरत्ना०)

शशिदेव - व्याक्यानप्रक्रियानामक व्याकरणके प्रणेता। शशिदेव (सं० क्ली०) शशी देवताऽस्य अण्। मृगः शिरा नक्षत्र । इसके अधिष्ठातु देवता चन्द्रमा माने जाते हैं, इसलिये इसको शशिदेव कहते हैं।

( ब्हत्सहिता० ७/६ )

श्रशिधर (सं०पु०) १ शिव, महादेख। २ एक श्राचीन नगरका नाम।

शशिधर—एक राजकि । ये कलचुरिराज नरिसंह देवकी सभामें (११५५-११७५ ई०) विद्यमान थे। इनके पिताका नाम था धरणीधर । राजाके आदेशसे शिश-धरने कई एक शिलालिपिकी रचना की थी।

शशिष्त्रज्ञ सं ० पु० ) शशी ध्वजे यस्य । १ भद्दारपुर-

राज। (किह्कपु० २५ ४०) २ असुरभेद । शिश्च (सं० पु०) शशोऽस्यास्तीति शश-इनि । १ चम्द्रमा, इन्दू । २ छप्पयके ५४वें भेदका नाम। इसमें १७ गुरु और ११८ छन्नु, कुल १३५ वर्ण या १५२ मालाएं होतो हैं। ३ रगणके दूसरे भेदकी संझा। ४ छःकी संख्या। ५ मोती।

शशिपणें ( सं॰ पु॰ ) पटोल, परबल।

शशिपुत (सं० पु०) शशिनः पुतः । बुधप्रह जे। चन्द्रमा-का पुत्र माना जाता है।

शशिपुर—विन्ध्यशैल पाश्वेस्थ पक गांत्र। (भविष्य ब्र॰स० ८।६४)

Vol. XXII, 170

शशिपुष्प (सं∘पु॰) पद्म, कमल। शशिपोषक (सं∘पु॰) चन्द्रमाका पोषण करनेवाला, शुक्रपक्ष।

शशिष्रम (सं० क्की०) शशिनः प्रभेव प्रभा यस्य। १ कुमुद, कोई। २ मुक्ता, मोती। (ति०)३ चन्द्रमाके सदृश जिसकी प्रभा हो।

शशिवभा (सं क्लो को ) शशिनः प्रमा । ज्योतस्ता, चांदनी । शशिवभा--- एक नागराजकन्याका नाम । नर्मदातोर-स्थित रत्नावतीवासी बज्जांकुश देवको मार कर सिन्धु-राजने इनका पाणिष्रहण किया ।

शंशिविय (सं० पु०) १ कुमुद, कोई । २ मुक्ता, मोती। शशिविया (सं० स्त्री०) शशिनः विया। सत्ताइसी नक्षत्र जे। चन्द्रमाको पहिनयां माने जाते हैं।

शशिभागा (सं• स्त्री०) राजा मुचाकुन्द्को कन्याका नाम।

शशिभाल ( सं० पु० ) मस्तक पर चम्द्रमा धारण करने-बाले, शिव, महादेख।

शशिभूषण (सं॰ पु॰) शशी भूषणं यस्य। शिव, महादेव।

शशिभृत् ( सं॰ पु॰ ) शशिगं विभत्तीति भृ-किष् तुक्ष्च । शिव, महादेव ।

शशिमणि ( सं॰ पु॰ ) चंद्रकान्त मणि।

शिमग्डल (सं• पु॰ ) चंद्रमाका मग्डल या घेरा, चन्द्रमग्डल।

शिमत् (सं० ति०) शशो विद्यतेऽस्य मतुष् । चन्द्रयुक्त । शिशमुख (सं० ति०) जिसका मुख चन्द्रमाके सदूश हो, अति सुन्दर ।

शिशमौिल (सं॰ पु॰)शशी मौली यस्य। शिव, महादेव।

शशिरस ( शं॰ पु॰ ) अमृत।

शशिरेखा (सं० स्त्री०) शशिरोखा, चम्द्रमाको एक कला। शशिलेखा (सं० स्त्री०) शशिरोनो लेखा। १ डाम्द्रलेखा, डाम्द्रमाकी कस्ता। २ गुड्रूचो, गुरुचा। ३ सोमराजो, बकुला। ४ एक प्रकारका वृत्ता। इस छन्द्रके प्रति चारणारे १५ करके अक्षर रहते हैं जिनमेंसे ५, १० और १३ वां अक्षर लघु तथा बाकी वर्ण गुरु होते हैं। इस छन्दके ६ और ८वें अक्षरमें यति होतो है। ५ षड्क्षरपादक एक प्रकारका छन्द। इस छन्दके प्रथम चार वर्ण लघु और बाकी दो गुद्द होते हैं। शशिष्य (सं•पु०) चण्द्रवंश।

शशिवदन (सं ० ति ०) शशीय आहादत्तनकत्वात् वदनं यस्य । चन्द्रवद्दन, चन्द्रगाके समान सुन्दर मुख्याला । शशिवदना (सं ० स्त्री ०) १ एक वृक्तका नाम । इसके प्रत्येक चरणमें एक नगण और एक यगण होता है। इसे चौवंसा, चएडरसा और पादांकुलक भी कहते हैं। (ति ०) २ चन्द्रमुखी, चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखन्वाली।

शशिवद्वं न (सं॰ पु॰) एक प्राचीन कवि। शशिवाटिका (सं॰ स्त्री॰) पुनर्नवा, गद्हपूरना। शशिधिमल (सं॰ त्रि॰) चम्द्रमाके समान विमल या स्वच्छ।

शशिशाला (सं० स्त्री०) वह घर जा बहुतसे शीशोंका बना हुआ हो या जिसमें बहुत-से शीशे लगे हुए हां, शीशमहन

शशिशिषः मणि (सं० पु०) शिव, महादेव । (राजतरिक्क्सपी १।२८२)

शशिशेखर (सं० पु०) शशा शेखरे यस्य । १ शिव, महा-देख। (इज्ञायुष) २ एक बुद्धका नाम। पर्याय—हेरम्ब, हे रुक, खकसम्बर, दंव, वज्रकमाली, निशुम्मी, वज्रटीक। (प्रिका०)

शशिशोबक (सं० पु०) चन्द्रमाको श्लीण करनेवाला, कृष्णपक्ष।

शशिसुत (सं०पु०) शशिनः सुतः। चन्द्रमाका पुत्र, बुध प्रहा

शशिदीरा ( हिं ० पु० ) चन्द्रकान्तमणि । शशीकर ( सं ० पु० ) चन्द्रमाकी किरण ।

शशोयस् (सं ० ति ०) उत्प्लवमान । (मृक् ४।३२।३) शशोश (सं ० पु०) १ शिव, महादेव । २ स्कन्दभेद । (किराता० १५।५)

शशोर्ण (सं की ) शशस्य उर्णा, श्रामिधानात् ह्योवत्वं शशोलेम, खरहेका रोजा। शशोलुकमुखी (सं क्से ०) स्कन्दानुवर मातृभेद। शभ्वत् (सं ० ति०) १ शाभ्वत, जो सदा स्थायी रहे। (भृक् १।२६।६) २ वहु, ज्यादा। (भृक् १,११३।८) शश्वत् (सं ० अध्य०) शश-वाहुलकात् वत्। पुनः पुनः, वारंवार, सदा।

शक्कराकों (सं० स्त्री०) १ वृक्षविशेष, एक प्रकारका पेड़ । २ इस पेडका फल।

शब्कुल (सं०पु०)करंजा।

शष्कुली (सं० स्त्रो०) शष्कुल गौरादिस्वात् ङीव्। १ तिलतण्डुलमाव मिश्रित यवागु । २ कर्णस्म्न्य, कानका छेद । ३ मटस्यभेद, सीरो मछलो । इसका गुण हृद्य, मधुर और तुरव माना गया है। (भावप्र•) ३ पूरो पकारन आदि!

शष्प (सं० क्को०) शष हिंसायां ( लक्षशिल्पशक्षयाध्यक्षपयं -तल्पाः । उप् ३।२६) इति षटवं निपाटयते । १ बालतृण, नई घास । २ नोलदूर्वा, नोली दूव । ३ विश्वासहानि । शष्पभुज (सं० पु०) शष्प भुज-किष्। बालतृणभोजन-कारो, वह जो नई घास खोता हो ।

शब्पभोजन ( सं॰ पु॰) नवतृणभोजन, नई घास खाना। शब्पवत् ( सं॰ ति॰) शब्प अस्त्यर्थे मतुप्मस्य वः। शब्पविशिष्ट। ( शुक्त यजु॰ १६।४२)

शिष्पञ्चर (सं कि ) बालतृणकी तरह शीत रक्तवर्ण । शसन (सं कि क्री के ) शसन्त्युट्। १ यहार्थ पशुइनन, यहाके लिये पशुओंकी हत्या करना। (रामाश्रम) शस्यते हन्यतेऽत्र इत्यधिकरणे ल्युट्। २ हत्यास्थान, यह स्थान जहां पशुओंका वलिदान होता हो।

शस्त (सं० क्को०) शश का। १ करवाण, गंगल, भलाई। २ शरीर, वदन, जिस्म। (ति०) ३ करवाणयुक्त, गंगल-युक्त। ४ स्तुत, जिसकी प्रशंसा की गई हो। ५ प्रशस्त, उत्तम। ६ निहत, जी मार खाला गया हो।

शस्त (फा॰ पु॰) १ वह हड्डो या वालोंका छला जी तीर शलानेक समय अमू देमें पहना जाता है। २ वह जिस पर तीर या गाली आदि चलाई जाती हैं, लक्ष्य, निशाना। ३ मछलो पकड़नेका काँटा। ४ जमीनकी पैशाइश करने-वालोंकी दूरवीनके आकारका वह यन्त्र जिसकी सहा-यतासे जमीनकी सीध देखी जाती है।

शस्तक (सं० ही०) अङ्गुलिकाण, हाथमें पहननेका समझका दास्ताना।

शस्तकेशक (सं वि ) शहताः केशो यश्य कन्। प्रशस्त केशयुक्त। (शब्दरत्नाव)

शस्तता ( सं • स्त्रो• ) शस्तस्य भावः तज्र-टाप् । श त्र हा भाव या धर्मा, प्रशस्तता ।

शस्ति ( सं • स्त्रो॰ ) शम-किन् । स्तुति, श्रशंसा, तारोफ।

शक्त ( सं ० ति० ) प्रशास्ता ( भृक् १।१६२।५ )

शस्तो रूथ ( सं ० ति० ) प्रशस्त शस्त्रविशिष्ट ।

( शुक्लयनु० ८।१२ )

शस्त्र (सं० क्को०) शस्पते हंस्यतेऽनेन (अभिचिमिहि शिक्षम् अः। उपा ४।१६३) हित क यहा (दाम्कीशशसुपते। पा शेरा१८२) हित छुन्।१ लीह, लोहा। २ अस्त्र, हिंग्यार। अस्त्र और शस्त्रमें प्रमेद—जो हाधसे पकड़ कर चलाया जाता है. उसे शस्त्र, जैसे खड़्ग आदि और जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे तीर आदि।

विष्णुपुराणकी टीकामें लिखा है, कि मन्त्रपूत है। से उसे शस्त्र और तिद्धिश्त होतेसे उसे शस्त्र कहते हैं।

३ लड़्ग, तलवार । वैद्यक्तमें शस्त्र और उसके प्रयोगका विशेष विवरण लिखा है । सुश्रुतमें बीस प्रकारके
शस्त्रों के नाम देलनेमें आते हैं । यथा—मण्डलाम, करपत्न, नृद्धिपत्न, नल्नशस्त्र, मुद्दिका, उत्पलपत्न, अद्धंधार,
सूची, कुशपत्न, आटीमुख, शराशेमुख, अन्तमुंख, लिकूर्चक, कुटारिका, ब्राहिमुख, अथा, चेतसपत्नक, बढ़िश,
दन्तशंकु और एषणी यही बीस प्रकारके शस्त्र हैं ।
बुद्धिमान चिकित्सकको चाहिए, कि वे विशुद्ध लौहके
कमंठ लोहार द्वारा ये सब शस्त्र बनवा लें । शस्त्र
चिकित्साके शिक्षाकालमें शस्त्रचिकित्सामें पारदर्शा
वैद्यसे पहले कोंहड़ा, लौकी, तरवृत्र, खोरा और
ककड़ो आदि काटनेयोग्य द्रश्य सील कर पीछे शस्त्र कार्य
करना होता है। (सुभ्रत सुनत्था प्रभाव)

शस्त्रक (सं कही ०) शस्त्रमेव सार्थे कन्। स्त्रीहा। शस्त्रकर्मन् (सं कही ०) शस्त्रस्य कर्म। धाव या प्रोड़े-में नश्तर स्रगाना, फोड़ों सार्वके कोरफाइका सारा। सुध्रुतमें यह आठ प्रकारका कहा नका है, जैसे, — डेक्न, लेखन, भेदन, विश्रावण, व्यथन, आहरण, प्रवण्येषण और सेवन बीस प्रकारके शस्त्रों द्वारा इन आठ प्रकारके शस्त्रों का काम करना होता है। (सुभुत सूत्रस्था० ८ अ०) शस्त्रकलि (सं० पु०) शस्त्रयुद्ध। (कथासरित्सा० ७१।३००) शस्त्रकंतु (सं० पु०) एक प्रकारका कंतु। यह पूर्वमें उदय होता है। कहत हैं, कि इसके उदय होने पर महामारी फैलती हैं।

शस्त्रकोष ( सं॰ पु॰) शस्त्रस्य कोषः । शस्त्रका प्रकोष ।

शस्त्रके।शतरु (सं॰ पु॰) शस्त्रस्य खड़् गस्य के।शाइव तरः । महापिएडी तरु, वड़ा मैनफल ।

शस्त्रक्रिया (सं० स्त्री०) फे।ड़ो आदिको चीर-फ।ड़, नश्तर लगानेको क्रिया।

शस्त्रगृह सं ० पु०) वह स्थान जहां अनेक प्रकारके शस्त्र आदि रहते हों, शस्त्रशाला, हथियार घर, सिलहस्त्राना। शस्त्रम्यूर्ण (सं० क्की०) शस्त्रस्य चूर्ण । लीहिक हु, लीहि मल, मण्डूर । (वैद्यक्ति०)

शस्त्रजीवन् (सं० ति०) शस्त्रेण जीवतीति जीव णिनि। शस्त्राजीव, योद्धा, सैनिक। (वृहत्संहिता १७१२४) शस्त्रदेवता (सं० स्त्री०) युद्धकी अधिष्ठात्री देवी। शस्त्रधर (सं० पु०) योद्धा, सैनिक, सिपाहो।

शस्त्रधारण (सं० %)०) शस्त्रस्य धारणं। शस्त्रव्रहण, हथियार लेना।

शस्त्रधारणजीवक ( सं० ति०) शस्त्रधारणेन जीवतीति जीव-ण्युल् । शस्त्राजीव, सैनिक ।

शस्त्रधारिन् (सं ० ति ०) १ शस्त्रधारण करनेवाला, हथि यारवंद। (पु०) २ चे। छा, सैनिक। ३ एक प्रकार-का जनतु जिसे सिलहपोश भी कहते हैं। ४ एक प्राचान देशका नाम।

शस्त्रवाणि (सं० पु॰) शस्त्रं पाणी पस्य । शस्त्रहस्त, वह जिसके हाथमें तलवार आदि अस्त्र हो।

शस्त्रपान (सं० ह्वी०) शस्त्रस्य पानं। शस्त्रका पानी या आव। (ब्रह्त्संहिता ५०।२२)

शस्त्रप्रकीप (सं० पु०) शस्त्रस्य प्रकीपः । शस्त्रका कोष।

शस्त्रप्रदार (सं०पु०) शस्त्रस्य प्रदारः । शस्त्रका प्रदार, खड्ग भादि शस्त्रका आघात । शस्त्रबन्ध (सं० पु०) शस्त्र द्वारा बन्धन । शस्त्रभृत् (सं० ति०) शस्त्रं विभतों ति भू किप् तुक्व । शस्त्रधारी, हथियारबंद ।

शस्त्रमय (सं ० ति ०) शस्त्र-मयट्। शस्त्रस्तरः । शस्त्रमार्ज (सं ० पु०) शस्त्रानि माष्टोति मुजं-अण्। शस्त्र-मार्ज्जनकर्त्ता । पर्याय—असिधारक, अस्त्रमार्ज्ज, असि धार, शाणाजीव, भ्रमासक्त । (हेम)

शस्त्रवत् (सं ० ति०) शस्त्रेण इव इवार्धे वित । १ शस्त्र-तुल्य, शस्त्रके सद्भग । २ शस्त्रविशिष्ट, हथियारवंद । शस्त्रवार्स (सं ० ति०) १ शस्त्रघारी, शस्त्रजीवी। ( इहत्संहिता १५१३ ) (पु०) २ एक प्राचीन देशका नाम ।

शस्त्रविद्या (सं० स्त्री०) १ हथियार चलानेकी किया।
यज्जवेदका उपभेद, धनुषेद जिसमें सब प्रकारके अस्त्र
चलानेकी विधियों और लड़ाईके सम्पूर्ण भेदोंका वर्णन
दिया गया है।

शस्त्रवृत्ति (सं०ति०) शस्त्रं वृत्तिर्यंस्य । शस्त्राजीव, शस्त्र ही जिसकी जीविका हो।

शस्त्रशाला (सं० स्त्री०) वह स्थान जहां बहुतसे शस्त्र आदि रखे हों, शस्त्रगृह, शस्त्रागार।

शस्त्रशास्त्र (सं॰ पु॰) १ यह शास्त्र जिसमें हथियार चलाने आदिका निरूपण हो। २ धनुवेदि!

शस्त्रशिक्षा ( सं ० स्त्री० ) शस्त्रस्य शिक्षा । शस्त्राभ्यास, इथियार चलानेकी शिक्षा ।

शस्त्रहत (सं० ति०) शस्त्रेण हतः। शस्त्राघात द्वारा मृत, शस्त्रके आघातसे जिसको मृत्यु हुई हो। शस्त्राघात-से मृत्यु होने पर उसके अशोचके विषयमें शुद्धितस्वमें लिखा है, कि शस्त्रद्वारा दत व्यक्तिका सद्याशौच और उसकी दाहादि किया होगी।

क्षत है। कर यदि ७ दिनमें मृत्यु है।, तो तिरात और यदि ७ दिनके बाद है।, तो दश दिन अशीम होता है। किन्तु शस्त्राघातजन्य क्षतसे तोन दिनके बाद मृत्यु होने पर जिस वर्णका जैसा अशीच है, उसके लिये भी वैसा हो अशीच होगा। इस शस्त्राघात शब्दसे क्षतसे इतर शस्त्राघात समका जायेगा। पारिभाविक शस्त्राघातका को छोड़ समक्तना होगा। पारिभाविक शस्त्राघातका अर्थ इस प्रकार लिया है, कि पश्लो, मत्हप, मृग, दं ज्द्रो, श्रङ्को, नल द्वारा इत, उच्चह्थानसे पतन, अनशन, वज्र, अन्नि, विष, बन्धन और जलप्रवेशादि द्वारा जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें भा शस्त्रहत कहते हैं।

शस्त्रदत्वतुर्भो ( सं क्ष्णो ) शस्त्रद्रतानां चतुर्भा युद्धादि हतानां श्राद्धादिक्षणीण श्रशस्त्रयास्परूतघात्वं। गीण श्राश्विनदृष्णा चतुर्दशो, गीणकार्त्तिक्ष्ण्णाचतुर्दशो इन दो चतुर्भा और तिथियों में शस्त्रद्रत व्यक्तियों का श्राद्ध प्रशस्त है। इसो कारण इन देनों तिथियोंका नाम शस्त्रदत्वतुर्दशो पड़ा है। (श्राद्धविक )

शस्त्रहस्त (सं॰ पु॰ )शस्त्रं हस्ते यस्य। शस्त्रपाणि, अस्त्रधारी पुरुष, सैनिक।

शस्त्राच्य (संपु०) १ केतुभेद। (वृहत्सं ११।३०) २ शस्त्रसंज्ञत।

शस्त्रागार ( सं ० पु० ) शस्त्रशाला, सिलद्वाना ।

शस्त्राङ्गा (सं • स्त्री • ) चाङ्गेरी, खडी जोनी या अप-जोनी जिसका साग होता है।

शस्त्राजीव (सं० ति०) शस्त्रेण आजीस्तीति आ-जीव-अस्। १ शस्त्र द्वारा जो जीविका निर्वाद करता हो, असिजोवी। पर्याय—कान्तपृष्ठ, आयुधोय, आयुधिक, कान्तम्पृष्ट, कान्तपृष्ठ, शस्त्रधारणजीवक। स्त्रियां ङीप्। २ शाक्तोंके आड अकुलोंमेंसे एक।

शस्त्राम्यास (सं•पु•) शस्त्राणां अभ्यासः। अस्त्र-शिक्षा ।

शस्त्रायस (सं० क्को॰) शस्त्रार्थं यदायसम्। वह लोहा जिससे अस्त्र बनाये जाते हैं।

शस्त्रायुध (सं॰ ति॰) शस्त्र आयुधी यस्य। शस्त्रः विशिष्ट, शस्त्रधारी।

शिस्त्र (सं॰ ति॰) शस्त्र अस्पर्थे इनि। १ शस्त्र-विशिष्ट, जिसके पास शस्त्र हो। २ जो शस्त्र आदि चलाना जानता हो।

शस्त्री (सं• स्त्रो॰) शस् प्रृत् स्त्रियां ङोप्। छुरिका, छूरो ।

शस्त्रोपजीदिन् (सं० ति०) शस्त्रोण उपजीवतीति जीव-णिनि । जे। शस्त्र द्वारा अपनी जीविका चालाता हो। शस्य (सं० क्को०) शस ( तिकशिषचितियतीति। पा ३:१।६७) इत्यस्य वात्तिं कोक्त्या यत्। १ वृक्षादि-निष्पनन, फल। वृक्षादिके फलको शस्य कहते हैं। साधारणतः स्विकार्य द्वारा उत्पन्न धान्यादि ही शस्य कहलाता है। अमरटीकामें भरतने लिखा है, कि वृक्ष और लतादिका फल ही शस्य है।

हेमचन्द्रने शस्य शब्द्से धान्यका अर्थ लगाया है। समृतिमें लिखा है, कि क्षेत्रोत्पन्न वस्तुका नाम शस्य है।

प्राम्यशस्य — धान, जी, गेहूं, चना, तिल, प्रियंगु, वीर्घाशालि, कोरद्य और चीना, इन सबकी प्राम्यशस्य कहते हैं। उड़द, मूंग, मसूर, निष्णव, कुलधी अरहर, चना और शाण ये भी प्राम्यशस्य कहलाते हैं।

विष्णुपुराणमें लिखा है, कि प्राम्य और आरण्य प्रस्य चौदह प्रकारका है। यथा—धान, जी, उड़द, गेहुं, चना, तिल, प्रियंगु, पे सात प्राम्य शस्य और कुलधो, सौयाँ, नीव र, चनतिलवा, कीड़िल्ला, घंशलोचन और मड़ुआ पे सात आरण्य शस्य हैं।

नया शस्य उत्पन्न होने पर विशुद्ध दिन देख भोजन करना होता है तथा भोजनके पहले देवताका निवंदन और पिनरोंके उद्देशसे श्राद्ध कर भोजन करना उचित है। मलमासतस्वमें इसकी व्यवस्था लिखी है। नव-शस्य भोजनमें पे सब नक्षत प्रशस्त कहे गये हैं। यथा— अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, उत्तराषाढ़ा, उत्तरमाद्दप्रद, उत्तरफल्गुनो, हस्ता, चित्ता, मघा, पुष्या, श्रवणा, पुनर्वसु, और रोहिणी। शरत् या वसन्तकालमें विशुद्ध दिन नवशस्य द्वारा पार्वण विधिक अनुसार श्राद्ध करके नवशस्य मोजन करना होता है।

२ बालतृण । ३ प्रतिभाहानि । ४ फलका सारांश, गूदा । ५ सदुगुण । (ति॰) शन्स क्यप्। ६ प्रशंसनोय ।

शस्यक ( सं ० पु० ) एक प्रकारका रत्न ।

शस्यदनो ( सं० स्त्री० ) चोरपुष्पी, चोरहुली ।

शस्यध्वं सिन् (सं ० पु०) शस्याणि धवं सयतीति ध्वं स णिनि । १ तूर्ण पृक्ष, तून । (त्रि०) २ शम्यनाशक, जिससे शस्यका नाश हो ।

शस्यमञ्जरी (सं ० स्त्री०) शस्यस्य मञ्जरी । अभिनव,

निर्गत धान्यादि शोर्गक, नई निकली हुई धानकी बाल या सींक। वर्याय—कणिश, कणिय।

शस्यशूक (सं० क्ली०) शस्यस्य शूकः। शस्यका तीक्ष्णात्र, शस्यकी तीकी बाल या सीका पर्याय— किंशारु।

शस्यसम्बर (सं०पु०)१ शाल वृक्ष । २ अश्वकर्ण बृक्ष ।

शस्यात् (सं ० ति ०) शस्यं अङ्ग्अदुःकिय्। शस्यः मञ्जकः। (मुग्धबोधस्या०)

शस्यार ( सं ॰ पु॰ ) क्षुद्र शमीवृक्ष, छोटो शमी ।

शहंशाह (फा॰ पु॰) बादशाहीका बादशाह, महाराजा-धिराज, शाहंशाह।

शहंशाही (फा० वि०) १ शाहोंका सा, शाही, राजसी। (स्त्री०) २ शाहंशाहका भाव या धर्म। ३ शाहंशाहका पर। ४ लेने देनेमै खरापन।

शह (फा॰ पु॰) १ बहुत बड़ा राजा, बादशाह। २ वर, दूल्हा। (वि॰) ३ बढ़ा चढ़ा, श्रेष्ठतर। इस अर्थमें इस शब्दका प्रयोग केवल यौगिक शब्द बनानेके समय उसके आरम्भमें होता है। जैसे—शहजोर, शहबाज, शहसवार। (स्त्री॰) ४ शतर जके खेलमें कोई मुहरा किसी ऐसे स्थान पर रखना जहांसे बादशाह उसकी प्रातमें पड़ता हो, किश्त। ५ गुप्तकपसे किसी के भड़-काने या उभारनेकी किया या भाव। ६ गुड़ी, पतंग या कनकींचे आदिको धीरे धीरे होर ढाली करते हुए आगे बढ़ानेकी किया या भाव।

शह्याल (हिं ० स्त्री०) शतर जमें वादशाहका वह चाल जो और मोहरोंकी मारी जाने पर चली जाती है।

शहजादा (फा॰ पु॰) १ राजपुत्न, राजकुमार । २ राज्य-का उत्तराधिकारो, युवराज ।

शहजोर (फा॰ वि॰) बलो, बलवान्, ताकतवर।

शहजोरी (फा॰ स्त्री॰) १ वल, ताकत। २ जवरदस्तो। शहत (अ॰ पु॰) शहद देखो।

शहतीर (फा॰ पु॰) लकड़ीका चीरा हुआ बहुत बड़ा और लम्बा लहा जो प्रायः हम।रतके काममें आता है।

शततूत (फा॰ पु॰) तूत नामका पेड़ और उसका फल। विशेष विवरण तूत शब्दमें देखी।

शहद (अ० पु०) शीरै हो तरहहा एक बहुत मिल इ नाउं। गाढ़ा तरल पदार्थ। यह कई प्रकारके कोड़े और विशे-वतः मधुमिक्षयां अनेक प्रकारके फूलेंके मकरन्यसे संप्रह करके अपने छत्तों में रखतो हैं। जब यह अपने शुद्ध रूपमें रहता है, तब इसका रङ्ग सफेही लिपे कुछ लाल या पीला होता है। यह पानीमें सहजमें घुल जाता है। यह बहुत बलबद्ध क माना जाता है और प्रायः औषघों-के साथ दूधमें भिला कर अधवा यें। हो खाया जाता है। इसमें फल श्रादि भी रिश्ति रखे जाते हैं अथवा मुरब्बा डाला जाता है। कभो कभी पैसा शहद भो मिलता है जा मादक या विष होता है। वैद्यकर्म यह शीतवार्य, लघु, दक्ष, धारक, आंखोंके लिये दितकारो, अग्निदीपक, स्वास्थ्यवर्द्धक, वर्णप्रसादक, चित्तको प्रसन्न करनेवाला, मेघा और वीर्य बढानेवाला, रुचिकारक और कोढ़, बवा-सीर, खांसी, कफ, प्रमेह, व्यास, कै, हिचकी, अतीसार, मलरोध और दाहको दूर करनेवाला माना गया है। स्तका दूसरा नाम मधु है। मधु देखो ।

शहनगी (अ० पु०) १ शस्य-रक्षकका कार्य। २ यह धन जे। चै।कीदारको देनेके लिपे असामियो से वस्त किया जाता है, चौकोदारी।

शहना (अ॰ पु॰) १ खेतकी चै।कसी करनेवाला, शस्य रक्षक । २ कोतवाल, नगर-रक्षक । ३ वह व्यक्ति जो जमी दारकी ओरसे असामियोंकी बिना पेति दिये खेतकी उपज उठानेसे रोकने और उसकी रक्षाके लिये नियुक्त किया जाता हैं।

शहनाई (फा॰ स्त्री॰) १ बांसुरी या अलगाजेके आकारका पर उससे कुछ बड़ा मुंद्दसे फूंक कर बजाया जानेवाला एक प्रकारका बाजा जे। रोशनचै।की के साथ बजाया जाता है, नफोरी। २ रोशनचौकी देखो।

शहबाला (फा॰ पु॰) वह छोटा बालक जो विवाहकं समय दूवहेके साथ पालकी पर अथवा उसके पीछे घोड़े पर बैठ कर जाता है। यह प्रायः वरका छोटा माई या उसका कोई निकट सम्बन्धो हुआ करता है।

शहबुलबुल (फा॰ स्त्री॰) एक प्रकारकी बुलबुल। इसका सारा शरीर लाल होता है, केवल कर्यंड काला होता है और सिर पर सुनहले रक्ककी चोडी होती है। शहमात (फा॰ स्त्रो॰) शतर जके खेलमें एक प्रकारकी मात । इसमें बादशाहको केवल शइ या किश्त दे कर इस प्रकार मात किया जाता है, कि बादशाहके चलनेके लिये भीर कोई घर ही नहीं रह जाता।

शहर (फा॰ पु॰) मनुष्यकी वह बड़ी बस्ती जो कसबेसे बहुत बड़ी हो, जहां हर पेशेके लोग रहते हो और जिसमें अधिकतर पक्के मकान हों। नगर देखो।

शहरपनाह (फा० स्त्री०) नगरके चारों और बनी हुई पक्की दीवार, वह दीवार जो किसी नगरके चारों ओर रक्षाके लिये बनाई जाय, शहरकी चार दीवारी।

शहरी (फा॰ वि॰) १ शहरसे सम्बन्ध रखनेवाला, शहरका । २ शहरका रहनेवाला, नगर-निवासी, नागरिक ।

शहवत ( अ० स्त्री० ) १ कामातुरता, कामका उद्रेक । २ भोग विलास, विषय; मैथुन ।

शहसवार (फा॰ पु॰ ) वह जो घोड़े पर अच्छी तरह सवारी कर सकता हो, अच्छा सवार।

शहादत (अ० स्त्री०) १ गवाही, साक्ष । २ सब्त, प्रमाण । ३ धर्मके लिये लड़ाई आदिमें मारा जाना, शहदी होना । शहाना (हिं० पु०) १ सम्पूर्ण जातिका एक राग । इसमें सब शुद्ध खर लगते हैं । यह राग फरोदस्त और काम्हड़ाको मिला कर बनाया जाता है और इसका ध्यव-हार प्रायः उटसवों तथा धर्म सम्बन्धी कार्यों में होता है। शास्त्रके अनुसार यह मालकोश रागकी रागिणी है। गानेका समय ११ दण्डसे १५ दण्ड तक है। २ वह जोड़ा जो विवाहके समय दूब्हेको पहनाया जाता है। (वि०) ३ शाहों या बाद्शाहोंका-सा, राजाओं के योग्य, राजा सी। ४ बहुत बढ़िया, उत्तम।

शहाना कान्हड़ा (हिं० पु०) सम्पूर्ण जातिका एक प्रकार-का कान्हड़ा राग। इसमें सब शुद्ध खर लगते हैं। शहाब (फा० पु०) एक प्रकारका गहरा लाल रङ्ग। यह कुसुमके खूब अच्छे और लाल रंगमें भाम या इमलीकी छाल मिला कर बनाया जाता है।

शहावा (हिं • पु॰) भगिया बैताल देखो। शहावी (हिं • वि॰) शहावके रङ्गका, गहरा लाल। शहीद (अ॰ पु॰) वह व्यक्ति जो धर्म या इसी प्रकारके और किसी शुभ कार्यके लिपे युद्ध आदिमें मारा गया हो, ग्योछार या बलिदान होनेबाला व्यक्ति। शांवत्य ( सं॰ पु॰ ) वैदिक आचार्यभेद, शंवत्स्यऋषिके गीतापत्य । ( आश्व॰ य॰ ४।८।२६ )

शांशप (सं • पु • ) शिंशपाया विकारः (पलाशादिभ्यो वा। पा ।।२।१०१) इति अण्। शिंशपाविकार, चमस। यह यह आदिमें व्यवहृत होता है।

शांशपक (सं ० ति ०) शिंशपाका निकटवत्तीं स्थान । शांशपायन (सं ० पु०) मुनिविशेष । (विश्तपुपु० ३।६।१६) शांशपायनक (सं ० ति ०) शांशपायन-सम्बन्धी । शांशपास्थल (सं ० ति ०) शिंशपास्थल-सम्बन्धी । (पा ७।३।१)

शाइस्तगी (फा॰ स्त्री॰ )१ शिष्टता, सभ्यता, तहजीब । २ भलमनसी, आदमीयत ।

शाहरता (फा॰ वि॰) १ शिष्ट, सभ्य, तहजीबवाला। २ विनती, नम्र। ३ जो अच्छी चाल सीला हो, अदब कायदा जाननेवाला।

शाक (सं ॰ पु॰ ह्वी॰) शक्यते भोक मिति शक ्घञ्। वत्रपुष्पादि, भाजी, तरकारो, साम। पर्याय —हरितक, शिष्रु, सिष्रु, हारितक। (शब्दरहना॰)

पत्न, पुष्प, फल, नाल (जटा) कन्द भीर खेदज अर्थात् छत्नाक आदि ये छः प्रकारके शाक कहे गये हैं। ये यथाकम उत्तरोत्तर गुक होते अर्थात् पत्नसे पुष्प गुरु और पुष्पसे फल और फलसे नाल इस प्रकार जानना होगा ।

गुण—शाक मात हो विष्टम्भी, गुरु, रुक्ष, अतिशय मलवर्जं क और मलमूलनिःसारक। शाकका सेवन करनेसे शरीरकी अस्थि, नेल, बल, रक्त, शुक्क, बुद्धि, स्मृति और गति विनष्ट होती है तथा अकालमें कंश पकता है। शाकमें सभी रोग अवस्थित है अर्थात् शाक भेजन करनेसे सभी रोग हे।ते हैं। इसलिये रेगमाल में हो शाकभेजन निषद्ध है।

प्रवाद है, कि मांससे मांसकी और शांकसे मलकी वृद्धि होती है। शांक भे।जन करनेसे केवल मलवृद्धि ही हुआ करती है। भावप्रकाश, सुश्रुत आदि वैद्यक प्रन्थोंमें शांकवर्गमें शांकोंके नाम, पर्याय और गुण सवि स्तार लिखे हैं। यहाँ केवल नाम दिये जाते हैं। गुण और पर्याय आदिका विषय हन्हों सब शब्दोंको देखनेसे मालूम होगा।

शाकसमूहके नाम—वास्तुक, पोतकी, श्वेतमरुषा, ले। हित मरुषा, तएड लीय, जलतएड लीय, पालडू, नाड़िक, कालशाक, पद्दशाक, कलम्बी, ले। णी, यहरुले। बाङ्गेरी, चुका, चिञ्चा, हिलमोचिका, शितिघार, मूलप्रक्र, द्रोणपुष्पी, यथानी, चक्रचड़, सेहण्डु, पर्पर, गांजिह्वा, पटे। लपत, गुड़की कासमर्थ, चणकशाक, कलायशाक, साबंपशाक, पुष्पशाक, कदलीपुष्प, शीमाञ्जन पुष्प, शालमलीपुष्प, सिमूलपुष्प।

कुत्माण्ड अलाब् आदिको फलशांक कहते हैं। इनका गुण—कुष्माण्ड, कुष्माण्डी, अलावू, कडुनुम्बी, कर्कटी, चिचिण्ड, करेला, महाकेशासकी, पटेल, बिम्ब, शिंग्ब, केलिशिक्व, शोभाञ्जन, वृन्ताक, डिल्डिश, पिण्ड, र' कर्कोटकी, डोडिका और कल्टकारी ये सब फलशांक हैं। नालशांक सर्धपनाल है।

कत्त्राक — ग्रूरण अर्थात् आल आदिका कत्त्राक कदते हैं। यह शाक्रवर्ग इस प्रकार है— श्रूरण, आलुक, (यह काष्ठालुक, शङ्खालुक और पिण्डालुक आदि अनेक प्रकारका है) लघुमूलक, गाँजर, कदलीकन्द, मानकन्द, वाराहीकन्द, हस्तिकर्ण, केमुक, कसेक (बंशर), शालुक, पे सब शाक्षवर्ग हैं। हालका उत्पन्न, अकालमें उस्पन्न, जीणी, ध्याधियुक्त, कीटोंसे खाया और अग्नि जलादि हारा दूषित किया हुआ शाक वर्जनीय है। पे सब शाक कदापि खाने न चाहिये।

फिर अतिशय जीर्ण अर्थात् पुरातन, रुक्ष, सिस अर्थात् तैलादि स्नेह भिन्न सिद्ध, कुस्थानमें उत्पन्न, कर्न्स्स, अति कोमल, अथवा शीत और व्यालादि कर्न्स् वृषित तथा शुन्म, ये सब दोषदुष्ट शाक भी वर्जानीय हैं। इसमें विशेषता यह है, कि मूलक शुन्क होनेसे यह अहित कर नहीं होता!

भूमि, गोमय, काष्ठ और वृक्षादि पर स्वेदज शाक उत्परन होता है। सभी प्रकारके खेदज शाक शोत-घोटां, तिदेशवजनक, पिच्छिल, गुरु तथा चिम, अतीसार, उचर और कफरोगजनक है। (भावप्र•)

सुश्रुतमें शाकवर्गमें शाकीके नाम इस प्रकार लिखे इं—पुष्पफल, कुम्हड़ा, लीकी, तरबूज आदिकी शाकवर्ग कहते हैं। यथा—

कुष्माण्ड, कालीत्दक, स्रपुस, प्रवाहक, कर्क्क, शीर्णवृन्त, विष्वलो, मिर्च, सींठ, अदरक, हींग, जीरा, कुस्तुम्बुद, जाम्बरी, सुरसा, सुमुख, अर्जाक, भूस्तृण, सुगन्ध, कासमद्दी, कालमान कुठेरक, श्रवक, खरपुष्प, शिव्रु, मधुशिव्रु, फणिन भक्त, सर्घप, राजिका, कुलाहल, वेणु, गरिडर, तिलपणिका, वर्षाभू, चित्रक, मूलकपोतिका लहसुन, प्याज, कलायशाक, जम्बोर, चुचुच, जोवन्ती, तण्डुळीयक, उपीदिका, बिम्बीतिका, नन्दी, भल्लातक, छागलान्त्री, वृक्षादनी, फञ्जी, शाल्मली, शेलु, वनस्पति प्रसन, शण, कबुँदार, कोविदार, पुनर्णवा, वरुण, तर्कारी, उरुबुक, गुलञ्ज, विरुवशाक, पुर, मेथो, पालङ्ग, वेतशाक, चिल्लिशाक, मण्डूकपणीं, सप्तला, सुषुणि, सुवर्चला, ब्रह्मसुवर्च्चला, गोजिह्न, मकोय, चक्वँड, वृहतो, कएट-कारो, पटोल, यार्त्ताकु, कारबैठिकक, कटकी, मारसा, कंबुक, पर्पटक, किराततिक, कर्कोटक, निम्ब, कोशातकी, वेत, अडूस, अर्कपुष्प आदि शाकवर्ग है।

( सुश्रृत सूत्रस्था० )

राजवरूलभमें लिखा है, कि पटोल, वास्तूक, मकीय और पुनर्णवाकी छोड़ सभी शाक अपकारो हैं।

(पु॰) २ वृक्षविशेष, सागीनका पेड़। पर्याय--शाकवृक्ष, शाकाख्य, खरपत्न, अर्जुनोपम, ककचपत्न, शरपत्न, अतिपत्न, अरोध्ह, अष्ठकाष्ठ, स्थिरसार, गृह-द्रम। गुण-सारक, पित्तदाह और श्रमनाशक। बटक-गुण-कफनाशक, मधुर, कक्ष, कषाय। ३ शक्ति, बल, ताकत। ४ शिरोप वृक्ष, सिरिसका पेड़। ५ नृपभेद। ६ द्वीपविशेष, सात द्वीपीमसे एक द्वीप। ७ युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवाहनादि शकराजका संवत्। ८ कमे, काम। (ति०) ६ समर्थ। १० शक जाति-सम्बन्धी। ११ शक राजाका।

शाक (अ० वि०) १ भारी, कठिन। २ दुःख देनेवाला, कड़ा।

शाककलम्बक (सं॰ पु॰ ) १ प्याज । २ लहसुन । शाकचुकिका (सं॰ स्त्री॰) चिञ्चा, इमली । २ अमलीनी का साग, नोनिया ।

शाकजम्य (सं० त्रि०) शाकभक्षकः। (पा ४। १।४३) शाकजम्यु (सं० फळा०) जनपद्विशेषः। शाकट (सं० ति०) शकटरपेदं अण्। १ शकट-सम्बन्धो, गाड़ोका। (पु०) शकट वहतीति शकट-(शकटादण्। पा ४।४।८०) इत्यण्। २ गाड़ोका बैल या जानवर। ३ गाड़ोका बीम्त। ४ खेत। ५ धववृक्ष, धौका पेड़। ६ लिसोड़ा, लभेरा।

शाकटपोतिका (सं० स्त्रो०) पोय या पोईका पौधा। शाकटमुख (सं० षठी०) पटवास, गन्धचूर्ण। (वैद्यकति०) शाकटाख्य (सं० पु०) शाकट इति आख्या यस्य। धव-वृक्ष, धौका पेड़।

शाकटायन (सं०पु०) शकटस्वापत्यं पुमान, शकट (नड़ादिभ्यः फक्। पा ४।१।६६) (ति फक्। आठ गाब्दिकोंमेंसे एक शाब्दिक।

''इन्द्रश्चनद्रः काशकृत्स्नापिशक्टी शाकटायनः।
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यधादि शाहिदकाः॥''
( कविकल्पद्रम )

शाकटायनि (सं०पु०) शाकटायन। (हेम)
शाकटिक (सं० ति०) शकटेन गच्छतीति शकट ठक्ष्।
१ शकटगामी, गाड़ीवान।२ गाड़ीवाला। (सिद्धान्तकी०)
शाकटिकर्ण (सं०पु०) शकटिकर्णका निकटवर्ती स्थान।
शाकटीन (सं०पु०) १ गाड़ीका बे।का। २ प्राचीनकाल
की एक तौल जो बीस तुला या दो सहस्र पलकी होती
थी। पर्याय – भार, आचित, शकट, शलाट।

शाकतर ( सं० पु० ) शाकाख्यः तरः। शाकरृक्ष, सागोन-का पेड़।

शाकदास ( सं० पु॰ ) भार्त्तितायनके अपत्य पक चैदिक आचार्यका नाम ।

शाकद्रुम (सं० पु॰) १ वदण वृक्ष । २ शाक वृक्ष, सागोनका पेड़ ।

शाकद्वीप ( सं० पु० ) सात द्वीपोमेंस पक द्वीप । इसके विषयम महाभारतमें इस प्रकार लिखा है—

जम्बूद्वीपका जैसा विस्तार कहा गया है, शाकद्वीप-का विस्तार उससे दूना है। यह द्वीप क्षोरसमुद्रसे परि-वैष्टित है। वहां बहुतसे पिवत देश अवस्थित हैं। मानय-गण कभी भी कालप्रासमें पितत नहीं होते अर्थात् उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वे सभी तेजस्वी और क्षमता-शाली हैं। वहां दुर्भिक्ष कभी भी नहीं पड़ता। मणि-विभूषित सात पर्वत और अनेक रहोंकी आकर निद्यां बहती हैं। अति पवित्त देवविंगणसेवित महागिरि मेरु हो सर्वप्रधान हैं। इसके पश्चिममें मलयपर्वत विस्तृत है जहांसे मेघ सञ्चालित हो कर सर्वत्न प्रविश्ति होते हैं। उसके पूर्व भागमें जलधार नामक एक बड़ा पर्वत खड़ा है। देवराज इन्द्र वहाँसे जल ले कर वर्षाकालमें वर्षण करते हैं। उसके वाद अति उन्तत रैवत पर्वत है। भगवान् ब्रह्माके आदेशांनुसार रेवतो वहां वास करती हैं। सुमेरुके उत्तर अति उन्तत नवीन जलधारकी तरह श्यामल, उउउवल कान्तिसम्पन्न श्यामगिरि प्रतिष्ठित हैं। मनुष्यगण उस गिरिसे श्यामलत्वको प्राप्त हुए हैं। सभी द्वोपोंमें ब्राह्मण गौरवणं, क्षत्विय ले।हित, वैश्य पोत और शूद्र छ्ष्णवर्णके होते हैं। एक वर्णका कोई नहीं होता। परन्तु श्यामगिरिमें सभी मनुष्य सांवले होते हैं।

श्यामगिरिके बाद अति उन्नत दर्गशैल है। यहां केशरसम्पन्न सिंह और समीरण पाये जाते हैं। उन पर्धातों का विस्तार उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। उन सब पव<sup>8</sup>तों पर महामेरा, महाकाश, जलद, कुमुद, उत्तर, जल धार और सुकुमार ये सांत वर्ष हैं। रैवत पर्वतका कौमार वर्ष, श्यामगिरिका मणिकाञ्चन वर्ष और केशर पर्वतका मीदाकी वर्ष है। उसके बाद महापुमान नामक एक पर्वत है जिसका परिमाण जम्बुद्वीपके समान है। यह महागिरि शाकक्षी वसे घिरा है। वहां शाक नामक एक महाद्वाम अवस्थित है। प्रजा उसकी अनुगामिनी है। उस पर्धात पर अनेक पवित्र जनपद हैं। वहांके लेाग भगवान शङ्करकी आराधना करते हैं। सिद्ध, चारण और देवगण वढां हमेशा जाया करते हैं। प्रजा चार वर्णमें विभक्त हैं। वे दीर्घजीवी और अपने अपने धर्ममें एकान्त अनुरक्त हैं। वहां चोरका भय नहीं हैं, जरा मृत्युका अधिकार नहीं है, जिस प्रकार वर्षाकालमें नदियां परिवक्षित होती हैं. प्रजागण भी उसी प्रकार धीरे धीरे परिवक्तित होती हैं। वहां अनेक शासाओं में विभक्त गङ्गा, सुकुमारी, कुमारी, शीताशी, वेणिका, महानदी, मणिजला और चक्षुर्वाद्ध निका नदी बहती है । इनके सिवा और भी हजारों भरने बहते हैं। इन्द्र उनका जल लेकर वर्षा करते हैं। उन सब निद्योंका नाम और संख्या बप्तलाना बहुत कठिन है।

मरस्यपुराणमें भी महाभारतको अपेक्षो शाकहोपका सिवस्तर वर्णन और उसके अन्तर्गत अनेक जनपदादिका उल्लेख हैं । श्रीमद्भागवत और देवीभागवतोक शाकहोप आपसमें मिलने पर भी महाभारत अथवा किसी दूसरे पुराणके साथ उसका मेल नहीं खाता । । किस किस अगणमें शाकहोपका कै ना वर्णविभाग है, उसीकी एक तालिका नीचे दी गयी है।

| देवीसागषत   | पुराजव         | मने।अव           | प्वमानक         | धूम्रानोक       | चित्ररेफ           | मुह्म क           | विश्वधुक्त्ं    |  |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|
| भागवत       | पुरीजव         | मनोजव            | वेपमान          | धुम्रानाक       | चित्ररेफ           | ৰहरूप             | विश्वाधार       |  |
| ब्रह्मायड   | जलधार          | सुकुमरि          | कीमार           | मणोचक           | कुसुमीतर           | मौदाक             | महाज्ञ म        |  |
| गा६ड        | मलद            | कुमार            | सुकुमार         | मणांचक          | कुसुमाद            | मौदाकि            | महाद्रम         |  |
| विद्यापुराय | is seen        | कुमार            | सुकुमार         | मणांचक          | कुसुमेाद           | मौदािक            | महादु म         |  |
| मात्स्यमत   | जस्यार्या गतमय | मुकुमार या शैशिर | कीमार या सुलाइय | मणाचक या सानन्क | कुसुमात्कर या सामक | मैनाक या क्षेत्रक | धाुव या विस्नान |  |
|             | #              | 2य               |                 | &<br>य          |                    | 40.               |                 |  |

<sup>#</sup> महस्यपुराण १२२ अध्याय द्रष्टहय ।

कोई कोई कहते हैं, कि कल्पमेदसं नामभेद हुआ है। जो हो, प्राचीन नाम विलुत होनेसे अभी शाक्त होपकी वक्त मान अवस्थितिका निरूपण करना कठिन हो गया है। भिन्न भिन्न पुराणमें शाक्त होपके सम्बन्धमें नाना मत दिखाई देने पर भी मटस्यपुराण और महाभारतका मत एक सा रहनेसे दोनों हो मत प्रहण करने योग्य हैं।

मत्स्य और मह'भारतके मतसे जम्बूद्वीप (जिसका अधिकांश ले कर ही भारतवर्ण बना है) के बाद ही शाकद्वीप है, मेठ या सुमेठ इसकी एक सीमा है। प्रीक्षणितहासिक हिरोदोतसने भी लिखा है,—हिन्दुस्तान (India proper) और स्किदिया (Scythia )के मध्य हिमदेश (Hemodes या Hemodus) नामक महागिरि पड़ता है। यक्त मान मध्यपशियाका पामीर नामक गिर्द हो पुराणोक मेठ या सुमेठका दक्षिणांश समका जाता है।

श्रीक लोगोंके मतसे हिमदेशमें (Hemodes) देवताओं का बास था। पुराणके मतसे भी मेठ या सुमेठ-शिखर पर देवगण रहते हैं। अतः पामोर और तत्-संलग्न तुर्कि स्तान तक विस्तृत पर्वतमालाको ही जम्बूद्वीप और शाकद्वीपका व्यवधान मानना होगा। अति पूर्वकालमें इस दुर्गम प्रदेशमें आसानोसे कोई भी नहीं जा सकता था और दोनों देशके लोगोंके साथ परस्पर सम्बन्ध रहनेसे अनेक किंदित आख्यान प्रचलित हुए होंगे।

पारस्य देशीय पूर्णतन राजाओंको प्राचीनतम शिला-लिपिमें शक ना शकजातिका उल्लेख है। भारतीय शक कुशनोंकी मुद्रामें भी 'शाक' नाम पाया जाता है। इस शक या शाकका दियोदोरस, प्राची आदि पाश्चात्य पेतिहासिक और भौगोलिकोंने स्किदोयण (Seythian) या साकितई (Sakitai) नामसे उल्लेख किया है।

प्रावीने लिखा है, - कास्पीयसागरकी पूर्वाञ्चलवासी सभी जातियां स्किदी कहलाती हैं। सागरके ठीक पार्श्वी ही द्ी (Dahae) है। इससे कुछ पूरव मस्सगेतई (Massagetai) और साकीका बास है।

क् भागवत ५म स्कन्ध २० अध्याय, देवीभागवत ८८ स्कन्ध १३ अ० द्रष्टक्य ।

<sup>¶</sup> Scythae = शाकदीर्पा।

किन्तु इन सब जातियोंका विशेष विशेष नाम है। ये लोग एक जगह स्थायो भावसे नहीं रहते। इन लोगों-में असि (Asi), पिस्पानी (Pasiani), तोचारी और सकरनलोका नाम प्रासद्ध हैं। इन लोगोंने प्रीकों-से विक्तूया (Bactria) \* जीता था। सान लोगोंने (Sacae) पिश्यामें प्रवेश कर किमेरी (Cimmerae) लोगोंकी तरह चिक्त्या और अमे नियाक प्रधान देशों की अधिकार किया था तथा उनके नामानुसार वह स्थान शकसेनी (Sacasenae) नामसे प्रसिद्ध हुआ।

दियोदोरसने लिखा है,—"शाक ( Sacae or Seythian ) लोगोंका आदि वासस्थान अरक्षेसके ऊपर था। पल्ला (Ella = इला) नामकी पृथ्वीज्ञाता एक कुमारीसे यह जाति उत्पन्न हुई है। इस कुमारोकी कमरसे ऊपर नारी सो और नीचे सप सी आकृति थो। जुिवटरके औरससे उस कुमारीके गर्भसे हिम्दिस (Scythes) वा शांक नामक एक पुतने जनमग्रहण किया। इसके दो पुत्र थे, पालि ( Palis ) और नाप ( Napas ), दोनों ही महावीर समक्ते जाते थे। उनके नामानुसार पालिया और नापिया जातिका नामकरण हुआ है। उन्होंने बहुदूरवत्ती इजिप्टरेशमें नोलनद तक अधिकार किया था तथा अनेक जातियोंकी दुराया था। उनके प्रभावसे शकराउप पूर्वासागरसे कास्पीय और मेवती (Macotis) हुद तक फैल गया था। इस जातिको अनेक राजे राज्य कर गये हैं। उनको वंशसे शाक (Sacae), मससग (Massagetai), अरि-अस्प ( Ariaspa ) कादि अनेक श्रेणियोंकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने बहुतेरे साम्राज्योंको विपर्यस्त कर आसिरोय और मिदीयको जोता था तथा सौरमतीय (Sauromatae) लोगों को अरक्षेसके किनारे बसाया 1" +

पूर्वतम ब्रोक पेतिहासिको के वर्णनानुसार वर्शमान

यूरोपीय पुराविदों ने स्थिर किया है, कि वर्शमान तातार, पशियाटिक कसिया, साइवेरिया, मस्कारो, किमिया, पोलएड, हुकूरोका कुछ अंश, लिथुवनिया, जर्भनोका उत्तरांश, खोडेन, नारवे आदि देशोंको ले कर प्राचीन स्किदिया (या शाकद्वीप #) विस्तृत था।

शाकद्वीपमें वर्षा-विभाग ।

अभी देका जाता है, कि शाकद्वोप जम्बूद्वोप के बाद ही हुआ। वर्शमान तुर्किस्तान, साइवेरिया, पशियास्थ कस, पोलएड आदि शाकद्वोपके मध्य ठहराया गया। किन्तु इन सब स्थानेंग्निं धर्ण-विभाग प्रचल्लित था, इस भारतको तरह वहां आर्थसमाज था, इसका प्रमाण हो क्या है?

बहुतरे शाकद्वीपकी ग्लेच्छरेश बतलाते हैं, पर हमें जी प्राचीन प्रमाण मिला है, उससे जाना जाता है, कि शाकद्वीप पूर्वकालमें कभी भी ग्लेच्छरेश नहीं समका जाता था। पूर्वविर्णत महाभारतके वर्णनसे ही वह बहुत कुछ प्रमाणित है।ता है। अब देखना चाहिये, कि शाकद्वीपमें वर्णविभाग किस प्रकार प्रचलित था?

महाभारतमें लिखा है—उस शाकद्वोपमें पुण्यप्रद लोक प्रसिद्ध चार जनपद हैं, यथा—मग, मशक, मानस और मन्दग। मग-विभागमें स्वकर्भनिरत श्रेष्ठ मग ब्राह्मणेंका वास, मशक-विभागमें धार्मिक और सर्वकामप्रद मशक नामक श्रुद्धियोंका वास, मानस-विभागमें सर्वकामसम्पन्न, धर्मार्थतत्पर और श्रूर मानस नामक वैश्य धार्मिकोंका वास तथा मन्दग-विभागमें नित्यधर्मनिरत मन्दग नामक श्रुद्धोंका बास है। वहां राजा नहीं हैं या द्रण्डधारी भी नहीं है। वे धार्मिक मनुष्य अपने धर्मके प्रभावसे एक दूसरेकी रक्षा किया करते हैं।

विष्णुपुराण ( २।४।६६-७१ )में भी लिखा है—मग,

<sup>#</sup> पौराध्यिक नाम वाहिक।

<sup>¶</sup> Strabo, lib, xi

<sup>†</sup> भरि-अस्प = भागीश्व ( संस्कृत )

<sup>+</sup> Diodorus Siculus, o ok II,

<sup>#</sup> कोई कोई कह सकते हैं, कि महाभारत और मात्स्यके मतसे जब शाकद्वीप चीरोदसागरवेष्टित है,तब हम किस प्रकार उक्त विस्तृत भूभागको शाकद्वीप मान सकते हैं। जिस मूभागके दो ओर जल है, पुरायामें उसीको द्वीप कहा है। पूबी क भूभाग-के दो ओर जो जल है उसे सब कोई स्वीकार करेंगे।

मागध, मानस और मन्द्रग ये चार वर्ण हैं। मगगण सर्गब्राह्मणश्रेष्ठ, मागधगण श्रुतिय, मानसगण वैश्य और मन्द्रगगण श्रुत्र है। इस शाक्रद्वीपमें सूर्यक्रपधारी विष्णु बास करते हैं।

मिवण्यपुराण और साम्बपुराणमें भी ठीक वैसा ही लिखा है,—जम्बूद्वीपके बाद विख्यात शाकदीप है। वहां चातुर्वाण्यां समायुक्त जनपद है। उस जनपद (और बहां बसनेवाली चार जाति) का नाम मग, मसग, मानस और मन्द्रग या मन्द्रस है। मगगण ब्राह्मण, मसगगण क्रिव्य, मानसगण वैश्य और मन्द्रसगण शूद्ध समके जाते हैं। उनमें सङ्कर वर्ण नहीं है। सभी धर्माश्रित हैं। धर्मका किसी प्रकारका व्यक्तियार न रहनेसे प्रजा पकानत सुखी हैं। मेरे (अर्थात् सूर्यके) तेज द्वारा वे विश्वकर्मासे सृष्ट हुए हैं। उनके लिये वेदोक्त विविध स्तील और गुद्ध विषय द्वारा मैंने चार वेद प्रकाश किये हैं।

उपरोक्त पौराणिक प्रमाणसे शाकद्वीपमें जो चार वर्ण थे उसे अब कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। महा भारतकी 'मशक' और अविष्योक्त 'मसग' नामक क्षत्रिय जाति है जो प्रोक ऐतिहासिक हिरोदोतस और ष्ट्रावो प्रभृति द्वारा Massagetae अर्थात् मस्सग नामसे वर्णित हुई हैं, उसमें अब कोई सन्देह रह नहीं जाता। साकितई या शाकद्वीपमें इस मसगके अलावा दूसरी जातिका बास था, यह भो प्रोक ऐतिहासिकगण लिपि-वद्य कर गये हैं। दियोदारसने और भी लिखा हैं, कि उस मसग आदि वोर जातिने हो असुर (Assyria) और मद्र (Media) को जीत कर अरक्षसके किनारेगी 'सौरमतीय' (Sauromatian = सूर्योपासक मग?)

See D, Anville's Anc, Geog.

लेगोंको प्रतिष्ठित किया था। भागवतादि किसी किसी पुराणमें लिखा है, कि प्रिवन्नतके पुत्र मेवातिथि शाक-द्रोपके अधीश्वर हुए थे। अतएव अतिप्राचीन कालमें आर्थप्रभाव-विस्तारके साथ यहां भी जी चातुर्वर्ण-समाज सङ्गठित हुआ था, इसमें सन्देह नहीं।

बहुतोंका विश्वास है, कि मध्य एशियावासी प्राचीन तम आर्थसन्तानींने भारतमें आ कर डानियेश बसानेके पीछे यहांके ब्रह्मावर्श-प्रदेशमें चातुर्वण्यं समाज सङ्गठित किया था। किन्तु अभी वे सब बातें सत्य प्रतीत नहां होंगी। वैदिक आर्यों के समयसे जे। चार वर्ण स्थिर हुए थे, मध्य-एशियासे हो जे। वर्ण-विभागको सृष्टि हुई थो, वह अभी बिलकुल असत्य प्रतीत नहीं होता। इराणीय (आर्थ) और तुराणीय दोनों प्राचीन समाजों में हो वर्णभेद हुआ था, यह पुराणाख्यानसे बहुत कुल जाना जाता है।

जा प्रचलित पुराणोंके आक्यानीको अतिप्राचोन नहीं मानते, उन्हें विश्वास दिलानेके लिये अपने ऋग्वे-दोक्त नार वर्णविभाग और प्राचीन पारसिकोंके आदि धर्मशास्त्र जन्द अवस्ताका उल्लेख कर सकते हैं। जन्द अवस्ताके अन्तर्गत 'यश्न' नामक विभागमें १ आधुव, २ रथपताय, ३ वाशिवयफसुयल्ड और ४ हुइति इन चार वर्णों का उन्लेख है। (यस्त १६।४६) यश्तके संस्कृत टोका-कार नेरियोसिंहने उन चार शब्दोंका यथाकम इस प्रकार अर्थ लगाया है, १ आचार्या, २ क्षत्रिय, ३ कुटुम्बन् और ४ प्रकृतिकमेन । इन चार प्रकारके लेगोंके उन्लेखके पहले हो यश्नमें (१६।४४) देखा जाता है, "यह जी आदेश अहुरमजद कहते हैं, उसे चार पिस्न वा श्रेणी ही माना।" इसके सिवा यश्नकी दूसरी जगहमें भी (१४।६) लिया है-अध्व (वा आवार्य) रथपस्ताओ (रथस्थ या क्षतिय) और वाशतियफसुयएट (कुट्राबी अर्थात् वैश्य ) ये तीन श्रेणी ही मज्दीय धर्मकी शक्ति खद्भप है। इस भारतमें भो जैसे प्रथम जिवर्णका ही सर्वश्रेष्ठ और आर्णसमोजकी शक्तिस्वद्भवा बताया है अग्निपुजक इराणियोंके सुप्राचीन धर्मप्रश्योंमें भी वैसा ही देखा जाता है। अवस्ता शास्त्रके श्रेणीको आलो-चना कर पाश्चात्य परिडत काणसाधवने लिका है,-

<sup>•</sup> Vide Pinkerton's Researches on Goth, vol.
11 and Tod's Rajasthan, vol, I. 57-61,

<sup>ी</sup> क्त मान नाम भाकत्तत, महाभारतोक्त चसु । टाइने उद्भृत किया है, "Sakitai, a region at the fountain of the Oxus and Jaxartes, Styled Sakiti from the Sacoe,

"It is thus established that according to the Zend Avesta the first class (pishtra) con sists of teachers or priests, of Brahmans, the second of knights, Kshatriyas, exactly in India consequently a division of the nobility into Brahmans and Kshatriyas, and the precedence of the former over all the classes, is not the work of the Indian Brahmans"

शाकद्वीपका जो स्थान निर्देश किया गया है, उसमें वर्तामान पारस्यदेशके उत्तरांशमें हो शाकक्षोपकी सीमा आरम्भ है। अवस्ता पारसियोंका प्राचीनतम धर्मशास्त्र है। इस अवस्तामें जब (आयिस्तक धर्म-प्रवर्णक जरथुस्त्रके समय) चार वर्णोंका प्रसङ्ग मिलता है, तब शाकद्वीपके चार वर्णोंके सम्बन्धमें और कोई संदेह नहीं रह जाता।

पारस्य राज्यके प्राचीन इतिहासकी आलो बना करनेसे जाना जाता है, कि खृष्ट-पूर्व ६ठी और ७ वीं सदीमें स्कितीय या शाकद्वीपीयगण अत्यक्त प्रबल ही उठे थे। पारस्यसम्राट् दरायुस देश जोतनेको आशासे ५१५ ई०सन्के पहले पुल द्वारा बासफोरस प्रणालो और दानियुव नदी पार कर शकोंके राज्यमें घुसे; किन्तु विफल-मनोरथ हो उन्हें लीट आना पड़ा था। फिर यह भी जाना जाता है, कि उत्तरमद्ग (Media) के राजाओंने ही सबसे पहले आवस्तिक जरथुस्त-धर्मका प्रचार किया था। हिरोदोतसने लिखा है, कि पारस्य सम्राट्गण उत्तरमद्गोमें (Medians) से ही पूर्वतन पारसिक पुरोहित निर्वाचित करते थे। वे सब अग्नि-पूजक पुरोहितगण मग या मगर नामसे प्रसिद्ध थे।

प्राचीन प्रोक ऐतिहासिकों में से बहुतों ने लिखा है, कि शाकद्वोपियों ने (Scythians) समस्त उत्तरमद्र पर आधिपत्य फैलाया और सौरमतियों की प्रतिष्ठित किया था। सौरमतीय या सूर्योपासकगण पार्रासकों के निकट मगुस या मग, हिन्दूपुराणमें 'मग' या 'मगस' और प्राचीन प्रोकों के निकट 'मगी' नामसे स्थात हुए थे।

कालक्रमसे उन मग पुरीहितोंका प्रभाव समस्त सम्य जगत्में फील गया था। बहुत दिनों तक पारस्य-के प्रतापशाली सम्राट्गण इन मगपुरीहितोंका प्राधान्य सीर शिष्यत्य स्वीकार कर गये हैं। इस मग-पुरोहित वंशके सुप्रसिद्ध जरथुस्त्रने अग्निपूजाका प्रकार किया। इस अपलक्षमें वे अवस्ता शास्त्रका प्रकार कर सुद्ध, ईसाई, चैतन्यादिको तरह सभ्य जगत्में अविनश्वर नाम छोड़ गये हैं।

## पारचात्य-मत्।

वर्रामान पुगतस्वविद् और भीगोलिकोंने विशेष अनुमन्धान द्वारा प्रीक इतिहासोक्त स्किदीय जातिके (Seythian) वासस्थान स्किदियाको ही (Seythia) प्राचीन शाकद्वीय बताया है। सभ्यता और झानमार्गमें अप्रसर हो कर प्रीक लोगोंने नाना स्थानेंग्ने जा उपनिवेश बसानेकी चेष्ठा की। खृष्टपूर्व ७ वों सदीके मध्यभागमें एक दल प्रोक कृष्णसागरके उत्तरो किनारे बस गये। उस समय उन लोगोंने कस राज्यके दक्षिणस्थ तृणाच्छादित ष्टेपी नामक प्रान्तर भागमें स्कोलेखों (Scoloti) नामकी जातिको बास करते देखा था। उस स्केलिखों जातिका प्रकृत नामसे वर्णन न करके प्रीकाने उनका नाम स्किदीय रखा है। तभीसे शाकदीपी लेग प्राच्यतन अधिवासोके इतिहासमें स्किदीय नामसे प्रसिद्ध है।

हैसिय इमें ( Strabo vii p. 300 ) ८०० ई० सन्के पहले और हेरे।दे।तस ( Herod iv 15 )के वर्णनमें ६८६ ई० सन्के पहले शाकद्वीपवासीके वाणिज्य प्रभाव-का परिचय है। श्रीन निसंसवासों के अरिष्टियस किकदियों-के मध्य एशियाके वाणिउय विषयसे अच्छी तरह जान-कार थे। हिरोदोतस और दिपेक टिसकी लिखित विवरणी पर अच्छी तरह विश्वार करनेसे मालम होता है, कि स्किदीय जातिकी बासभूमि बहुत दिनों तक यूरीपके दक्षिण पूर्वाशमें ही थी तथा उसके पास ही शम शीय, बुदनो, गेालिनी, धाइसापेटो, और आइयर्क आदि अनेक भिन्न भिन्न जातियां रहतो थीं। स्किदीय लेगोंका इनके साथ वाणिज्य-सम्बन्धमें इतना बनिष्ट सम्बन्ध हो गया था, कि आपसमें आचार व्यवहारमें बहुत कुछ सद्रशता भी दिकाई देती थी। इस कारण प्रोकंगि उन लेगोंका भी स्किदीय कह कर घाषित क्या।

हिरोदोतस (iv. 101) ने लिखा है, कि स्किदिया प्रदेशका भूपरिमाण ४००० वर्ग छाडिया तथा यह इस्टरसे पलासिमयोदिस और समुद्रतटसे मेलाञ्चलिनी तक विस्तृत था। किन्तु उनकी इस उक्तिसे स्किशीया-प्रदेशको प्रकृत सीमा निदेश नहीं हो सकती। परन्तु इतना जरूर कहा जायेगा, कि वह यूरोपके दक्षिणपूर्वा श में कापे धियन पर्वतमाला और टनाई ( इन ) नदोके मध्यस्थलमे अवस्थित था। उन्होंने यह भी कहा है, कि इस स्किदीय वा शकजातिका आदिवास पशिया-भूभागमें था। ये लोग मङ्गोल जातिके ही एक अंश हो सकते हैं। मसग (Massagetae) जाति द्वारा जन्मभूमिसे भगाये जाने पर ये आराष्ट्रसस ( Araskes) नदी पार कर उत्तरी पथसे यूरोप आये और वहांके किमे रिय (Cimmerians) लोगोंको भगा कर वहीं रहने लगे। शकले।गांकी वासभूमि पीछे शाकीयसे सकाइधी (Scythae) कहलाने लगी। किसी समय शाकद्वोपः वासी शकोंने यरोपमें जा कर उपनिवेश बसाया था, उसका पता लगाना कठिन है। पर हां, यदि राजा भार्डिसके राजत्वकालमें ६४० ई० सन्के पहले किया रियोंका लिाडया-लुएटन शक्जाति कर्रीक पराभवका परवर्ता कारण माना जाय, ता उसके पहले ही यूरे।पन्न शकजातिका अभ्युदय हुआ था, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है।

यूरे। पमें आ कर शक गण जो के बेल कसके दक्षिणस्थ विस्तीण प्रेपीप्रान्तरमें आवद्ध थे, सो नहीं कुषिकार्यके लिये उस प्राचीन तृणभूमिका परित्याग कर उन लेगों- ने घीरे घीरे नदीतीरवर्ती स्थानोंकी अधिकार किया था। अलूता और दानिउव (Atlas and Ister) नदी के मध्यवसी प्रेट वालाचिया प्रदेश भी उनके हाथ लगा था। उसके उत्तर ष्ट्रानिसलभानिया देशमें आपथा- सियन जातिका उपनिवेश था। ये लेग आर्थां सम्भूत और यूसियोंक आचारसम्पन्न थे। निष्ठर (Dniester) नदी-तर पार कर प्रीक लेग जहां तक जानेमें समर्थ हुए थे, वहां तक उन्होंने शकजातिका बास देखा था। बागनदोंके किनारे उन लेगोंने यवनभावा- पन्न कालिपिडि नामक एक शकजातिका (Graeco-

Scythian Callipidae ) और उत्तर नदोके एक प्रस्थिन यस नामकी पूर्वाशाखाके किनारे कृषिकर्गनिरत एक दूसरा शक उपनिवेश देखा था। वे लेग शस्यादिको रपननी करते थे। निपर नदीके बाद' किनारे अवस्थित 'बन-भूमि' की पार कर शहजातिका एक दूसरा उपनिवेश मिलता है। ये लेग वारिस्थिनियन नामसे प्रसिद्ध थे। गेरहु या कनस्कामें नदीसीमा तक पूर्वाशमें ऋषिजीवी और समणशोल शक्जातिका बास था। वे लेग हिपाकाइरिस या मालाच्छनाके नदी सैकतवत्ती उर्वर-प्रदेशमें ही रहते थे । गेडहू नदीके पूरव किमिया पर्यन्त ধার-মানারা ( Royal horde of Scythians ) अधि-कार विस्तृत हुआ था। इसके दक्षिण पार्वात्य ढोरीय जातिका बास था। आजफसागरके उपकूलसे लेकर को मिन और जान नदी तक फिरसे शकराजेंका अधिकःर फैल गया। यहांसे होपोकी और २० दिनका रास्ता ते करने पर मेलाञ्चलेनो जातिकी बासभूमि देखी जाती

उपरमें जो शकजातिके उपनिवेशका विषय कहा गया, उससे जाना जात। है, कि शक लेगोंने यूरे। में आ कर विभिन्न स्थानमें भ्रमणशोल जातिकी तरह बास किया था। उस समय उन्होंने प्राचीन शकजातिकों पे। द्वृष्ठिका कुछ भी परिचय न दिया। हिंपाके टिसके समय तक (Ed, Littri ii 22) शक लेग अन्यान्य वर्णरजातिको तरह विशेष बलिष्ठ और बोरचेता समके न जाते थे। दूढ्काय, मांसल और रक्ताभवणीविशिष्ठ स्वास्थ्यचान पुरुष समक्षे जाने पर भो उन्होंने साह-सिकताका उतना परिचय नहीं दिया था। आमरक और बातकी पोड़ासे तथा ध्वाभक्ष और बंध्यारागसे शक लेग बहुत कष्ट पाते थे।

हिवोक्त टिसका वर्णन पढ़नेसे जाना जाता है, कि यह शकजाति मङ्गोलोय वंशसे उत्पन्न हुई है। अध्यापक A, Von, Gutschmid-का कहना है, कि आइतगत सदूशता देख कर शक्तीको मङ्गोल जातीय कहना समीचीन नहीं हैं। क्योंकि, उस तुणप्रान्तरके अधिवासीमालका हो दैहिकगठन ऐसा ही देखा जाता है। उयुस (Zeuss)ने शकजातिकी भाषा पर्यालोचना

कर प्रमाणित किया है, कि यह जाति आर्थ और औपनिवेशिक इरानियोंकी एक शास्त्रामाल है। किन्तु इस
विषयमें हिरोदोतसको उक्ति हो असएडनीय प्रमाण है।
उनका कहना है, कि शक और शर्मतीय जातिकी भाषा
परस्पर अनुक्रप है। शर्मतीय जाति निःसम्देह आर्यसमाजभुक है तथा एक मद्र उपनिवेश कह कर स्वीकृत
हुआ है। इससे मालूम होता है, कि उस समय अक्षु
और जक्षतें श इन दोनों निह्योंके अववाहिकांभुक्त तृण
मय प्रान्तरसे ले कर हांगेरी राज्यके पुग्तास तर्क
विस्तीण भूभाग भ्रमणशील आर्य जातियोंके अधिकारमें
था।

शक्तातिके देववृत्दका जैसा वर्ण कहा गया है, वह पकमात आर्य देवतामें ही दिखाई देता है। उनकी रन्धनशालाकी प्रधान अधिष्ठाली देवीका नाम तिवती है। पे ही देवताओं की सर्वश्रेष्ठा हैं। उसके बाद स्वर्गपति पारियुस और उसकी पत्नी पृथ्वीदेवी भाषिया सूर्य देव इतोसिरस है। अरिणासा उन लोगोंकी प्रज-ननदेवी है। ये ही फिर स्वर्गकी रानी मानी जाती हैं। हिरोदोतसने 'हिराक्किस' और 'ओरेरस' इस प्रीक नामसे दो शक देवताओंका उल्लेख किया है। ये दो देवता सभी सम्प्रदायके शकोंमें देखे जाते हैं। राज-शको में थमिमासदस नामक एक देवता है। समुद्रदेव कद कर इनका उल्लेख किया गया है। इन सब देवताओं -को वे प्रकृत इराणीय पद्धतिकं अनुसार मूर्तिप्रतिष्ठाः पूर्वक अलङ्कारादि द्वारा सजाते नहीं ये तथा उनके लिये वेदी और मन्दिर भी नहीं धनवात थे। केवल एक वेदीकं ऊपर कटे गृक्षको डालियोंको स्तृपाकारमें रखा उसमें एक तलवार ऊद्ध वंमुखसे खड़ी कर आरेरस मुर्शिकी करुपना होती थी।

ग्रीक ऐतिहासिक हिरादोतसने पारस्यपित दरायुसः कं पहले सात शाकपितका उल्लेख किया है, पथा—स्पर्गपोठ, लियक, नृर, सौलिक और इदस्थुरस। स्वर्गपीठकं समय (६४६ ई० सन्के पहले) ओलवीय शक्र प्रतिष्ठित हुमा तथा इदस्थुरसके समय (५१३ ई० सन्के पहले) दरायुसके साथ शाक लोगोंको लड़ाई छिड़ी तथा पारस्पितके हाथसे ही शकोंका मान मद्देन हुमा।

शृरोपके दक्षिणांशस्थित पारस्थाधिपकं नथाधिकारभुक्त जनपद जब यवनविष्ठवसे तहस नहस हो गया,
असी समय शाकेंने थे सको जीता था। उनके आकमणसे भयभीत हो मिलतियादिस (४६५ ई० सन्के
पहले) राज्य छोड़ भाग गया था। इस समय शाक
लोग कहीं पशिया पर भी न चढ़ाई कर दें, इस आशङ्कासे दरायुसने आविदस नगरेंको जला डाला। (Strabo
xiii, p. 591) शाक लोगोंने भी इस समय पशिया विजयमें सहायता पानेकी आशासे क्रिओमेनेसके पास स्पार्टामें दूत भेजा था। (Herod, VI 84) शाकपित स्काईलेस
के समयसे ही यूरापीय शाकोंके जातीय चरित्र परिवर्शन और अधीगतिका सूत्रपात हुआ। उक्त शाकपित
प्रीक रीतिके अवलम्बन करने तथा बाकस उरसवमें
शामिल हानेसे मार डाले गये।

इसीके बाद शाकजातिकी पालि नामक एक शाखाने डान नदी पार कर पूर्वीदशासे आ 'नाप' नामक पक दूसरी शाखाकी परास्त किया। इस समयसे ही इस जातिमें अन्तिविष्ठवका सुत्रपात हुआ। पेरिष्ठसकी वर्णनसे जाना जाता है, कि हिरोदोतसके समय शाक-ले।गेंका जैसा विस्तृत अधिकार था, इस समय भी ( ३४६ ई॰ सन्के पहले ) उसका व्यतिकम नदीं हुवा, केवल पूर्वकी और सामान्य परिवर्शन हुआ था। इसके पहले ही सौरमतीयगण सान नदी तक अधिकार कर चुके थे। अतिस (Ateas) उस समय भी पूर्वासीमा-वद्ध स्किदीय राज्यका शासन कर रहे थे। ३३६ ई० सन्के पहले माकिदनपति फिलिपने दानियुवके निकट अतिसको परास्त किया । दियोदोरसने लिखा है, कि सीरमतीय लेगोन ही स्किहीयाके अधिवासियोंकी ( ३४६ से ३३६ खुए पूर्वांके मध्य ) जडुसे उसाइ दिया था । जो हो, माकिदनके अभ्युदयके साथ साथ पाश्वास्य जगत्से शाकोंका प्रभाव विलुप्त हुआ । १०० ई० सन्कं पीछे पाश्चात्य इतिहासमें इस पराकाश्त यार जातिका कोई सन्धान नहीं मिलता।

पाश्चात्य जगत्में इस जातिका प्रभाय विलुप्त होने यर भो प्राच्य जगतमें इनका प्रभाव अक्षुण्ण रहा। भारतवर्शमें प्रवेश करके यह जाति प्रवल प्रतापसे राज्य- शासन कर गई है। भोजक ब्राह्मण शब्द और भारतवर्ध शब्द में शकाधिकार प्रसङ्घ देखो ।

माकिदनवीर अलेकसन्दरने पंजाबमें जिस पराकान्त वोर जातिका मुकाबला किया था, वे सभी शाकजातिकी किसा न किसी शाखाके अन्तर्भुक थे। केवल पंजाब-में ही क्यों, एक समय भारतवर्शके पूर्वाशमें भी शाक लेगोने अपना प्रभाव फैलाया था। अस वंशमें बुड शाक्यसिंहका अवतार हुआ, उस शाक्यवंशको भी बहु-तरे शाकद्वीपी समऋते हैं। शाक्य वंश और शकः द्वीपीयकी उत्पत्तिके सम्बन्धव जी पौराणिक अस्या-यिका प्रचलित है, उसमें उतना भेद महीं है ; दोनोंका ही शाकवृक्ष आश्रय है, इस कारण दोनों ही शाक या शाक्य नामसे परिचित हैं। फेरिस्ता और रियाज उस सला-तिन नामक मुसलमान इतिहाससे भी हमें मालूम होता है, कि ई॰ सन्से सात सदा पहले पारस्यके उत्तर शाक-द्वापसे पराकारत शाक जातिने आ कर गीइराज्यका अधिकार किया था। उनके बहुत पहले शाव होपी मग ब्राह्मणों ने भारतमं उपनिवेश बसाया था ; पर इसका भी प्रमाण नहीं मिलता। भोजक ब्राह्मण देखो। ई० सन् कं पहले १ सं ४ धं शताब्दो पर्यान्त एक तर इसं समस्त भारतमें शकका अधिकार फैला हुआ था। शकः संवत्या शकाब्द (स जातिके प्रभावका परिचय आज भो भारतवर्गके घर घरमें उज्ज्वल किये हुए है। उक्त शक या शाक जातिसे ही नाग, हुण आदि जातियाँ उत्पन्न हुई हैं तथा उनके वंशधर विभिन्न नामों सं अभी राजपूत और जाट समाजमें विराज कर रहे हैं। शाकतापीय ( सं ० ति ० ) १ शाव द्वीपका रहनेवाला । (पु०) २ ब्राह्मणेंका एक भेद, मग ब्राह्मण। विशोष निवरण शाकद्वीप और भोजक ब्राह्मण्यमें देखो । शाकन्धव्य (सं • पु॰ ) शकंधू ( कुट्वीदिभ्योः यय ) इति ण्य। शकं धुका गोतापत्य। शाक्षक्षे र (सं ० पु०) शक । ध (शुधादिभ्यश्च। पा धाराहरह) इात उक्। शकांधका गालापत्य। शक्तपत्त (सं० पु०) शित्रु वृक्ष, सिंह जन।

शाक्तपार्थिव (सं० पु०) शाकिप्रयः पार्थिवः, मध्यपद

ले। पि कर्मधार । शाक्तिय पार्शिव । जहां मध्यपद-

ले। पिकमेथारय समास होता है; वहां शाक्षपार्धायवह समास कहलाता है। शाकपूणि सं ० पु०) शकपूणके अपत्य एक महिषका नाम। ये वैदिक ध्याकरणकार और आचायेथे। (निकक्त अ११)

शाकपूत (सं क क्लोक) सामभेद ।
शाकपोत (सं क पुक) पर्वतिवशिष । (मार्क पडेयपुक ५६।८४)
शाकपोत (सं क क्लोक) शाकस्य फलं। शाकवृक्षफल,
"सागान फल। (सुश्रुत सुत्रस्थाक ३८ अ०)
शाकवालेय (सं क पुक) ब्रह्मयि , भारंगो ।
शाकवित्व (सं क पुक) शाकवित्व देखो ।
शाकवित्वक (सं क पुक) शाकवित्व देखो ।
शाकभक्ष (सं क विक) मांस न खानेवाला, शाकविरो ।
शाकभव (सं क पुक) प्रक्षिद्वी के अंतर्गत वर्षभेद ।
(मार्क कपुक ५३।६)

शाकमत्स्य ( सं० क्की० ) मत्स्यव्यञ्ज्ञनविशेष । शाकभ्पृत ( सं० पु०) एक ऋषिका नाम । शकपृत देखो ।

शाकम्भरी (सं० स्त्री०) शाकेन विभिन्ति मृखश् मुमागमः जीव्। १ भगवती दुर्गा, शाकजातिको इष्टदेवी। (मार्क० पु० वयडी) २ नगरविशेष। कोई काई इसे सांभर या शम्बर नगर कहते हैं।

शाकम्भरीभव ( सं० ह्वी० ) लवणभेद, सांभर नमक । ( भावप्र० )

शाकस्भरीय (सं ० क्षि०) १ सांभर कीलसं उत्पन्न । (क्की०) २ सांभर नमक । गुण—वातनाशक, अत्युष्ण, भेरक, पित्तवर्द्ध, तीक्ष्ण, ध्यवायी, अभिष्यंदी और कटुपाकयुक्त । (भावप्र०) शम्बर देखो । शाक्योग्य (सं १ पुरु ) शाकस्य योग्यः । धान्यक,

धनिया ।

शाकरस (सं ु ु े) शाकस्य रसः। शाकका रसः। शाकराज (सं े ु े) शाकानां राजा निर्देषित्वात् (राजाहसिक्भ-ष्टच्। पा पाष्ठाहरः) इति टच्। १ वास्तूक शाक, बधुआ। निर्देष होनेके कारण बधुआ शाक्षींका राजा कहा गया है। २ शकाब्द प्रवर्त्तक एक राजाका नाम। शाकरी (सं क्लो ) शाकारी देखे।।
शाकल (सं क्लो ) शकलेन प्रोक्तमधीयते शाकलास्तेषां सङ्घोऽङ्को घोषे। वा (शकला । पा ४।३।१२८)
इति अण्।१ शकल नामक द्रव्यसे रंगा हुआ। २ खएड
या अंश सम्बन्धो। (पु०) ३ खएड, दुकड़ा, चिष्पड़।
४ पक प्रकारका सांग। ५ लकड़ीका बना हुआ
ताबोज। ६ मद्रदेशका एक नगर। ७ वाहीक (पञ्जाब)
देशका एक प्राम। ८ उक्त प्राम या नगरका निवासी।
६ हवनको सामग्री जिसमें जी, तिल, घो, मधु, आदिका
मेल होता रहता है। १० ऋग्वेदकी एक शाक्षा या
संहिता।

शाकलशास्ता (सं० स्त्री०) ऋग्वेदकी वह शास्ता या संहिता जो शाकल्य ऋषिके गोत्रजोंमें चली। ऋग्वेद-की यही शास्ता भाज कल मिलती और प्रचलित हैं। शाकलहोमीय (सं० ति०) शाकल होम सम्बन्धो मन्त्र। (मतु ११।२५७)

शाकलिक (सं० प्रि०) शकल (कलकई माभ्यामुपसंख्यानं। पा ४।२।२) इत्यस्य वास्तिकोषत्या शाकलिकः कार्इ-मिकः। शकल-सम्बन्धो। (सिद्धान्तको०)

शाकली (सं ० पु०) एक प्रकारकी मछली। शाकल्य (सं ० पु०) शकल (गर्गाहिम्यो यञ्।पा ४।१।१०५) इति अपत्यार्थे यञ्। एक बहुत प्राचीन ऋषि। ये ऋग्वेदकी एक शाक्षाके प्रचारक थे और इन्होंने पहले

पहल उसका पदपाठ ठोक किया था।

शाक्षत्यायनी (सं० स्त्रो०) शाक्षत्य ( स्रोहितादिकतन्त्रे भ्यः।

पा ४१११८ ) इति क्क, ङीध्। शाक्षत्यकी पतनी।
शाक्ष्यर (सं० पु०) जीवशाक। (पर्यायमुक्ता०)
शाक्ष्यरा (सं० स्त्रो०) जीवन्ती या डोडी नामक लता।

(वैद्यक्ति०)

शाकवस्ता (सं श्राव) त्रताकरञ्ज, सागरगाटा । शाकवाट (सं १९०) शाकका काग, सागसङ्क्रीका क्योचा ।

शाकवाटिका ( सं ० स्त्री० ) शाकवाट देखे। । शाकवाछेय ( सं ० पु० ) ब्राह्मणयप्टिका, भारंगो, यम-नेटी ।

शाकविन्दक (सं० पु०) विस्ववृक्ष, बेलका पेड़। Vol, XXII. 174 शाकविस्थक (सं० पु०) १ वार्त्ताकु, बँगन, भंटा। (फ्रिका०) २ जीवन्ती शाक।

शाक्षवीज (सं • ह्यो • ) शाक्षय वीजः । १ शाक्तरुकाः वीज, सागीनका वीया । २ सागका वीया ।

शाकवीर (सं०पु०) १ वास्तूकशाक, वधका । २ पुनः न वा, गदहपूरना । ३ जीवशाक ।

शाक्ष्य (सं० पु०) शाकास्यो पृक्षः। वृक्षविशेष, सागानका पेड।

शाकशाकट (सं० क्ली०) शाकानां भयनं क्षेत्रं शाक 'भयने क्षेत्रं शाकटशाकिणी' इति शाकट। शाकक्षेत्र, सागका बगान।

शाकशाकिन (सं० क्की०) शाकक्षेत्रार्थे शाकिन । शाक-क्षेत्र ।

शाक्शाल (सं•पु॰) महोनिम्ब, धकायन । शाक्त्रेष्ठ (सं•पु॰) शाकेषु श्रेष्ठः । १ वास्तुकशाक,

शाकश्रेष्ठा (सं॰ स्त्री॰) १ लघु जीवन्ती लता, डोडो शाक । २ लता वृहती । ३ वार्त्ताकु, वैंगन । ४ कुष्माएड लता,कुम्हड़ाको लता । ५ तरम्बूज, तरबूज । ६ पेठा, भतुश्रा । (वेंसकनि॰)

शाका (सं ॰ स्त्री॰) इरीतकी, हरें।

बधुआ।

शाकाख्य (सं क्लोक) शाक इति आख्या यस्य। १ पत पुष्पादि। व्यञ्जनयोग्य पत पुष्पादिको शाक कहते हैं। असरटीकांमें भरतने शाक शब्दको व्युत्पित यों की है—जी भीजन करनेमें शक हो जाता है, बही शाक है। यह शाक दश प्रकारका है, जैसे —१ मूल, २ पत, ३ करीर, ४ अप्र, ५ फल, ६ काएड, ७ अधिकढ़क, ८ त्वक ह पुष्प, १० करक। इन दश प्रकारके लक्षण ऐसे हैं, — मूलक आदि वस्तु मूल, पटोल प्रभृति पत्न, वंशाङ्क रादि करोर, बेलादि अप्र, कुष्माएडादि फल, उत्पल आदिकी नाड़ी काएड, तालास्थि आदिकी मज्जा अधिकड़, मातुलुङ्गादि त्वक, कोविदार प्रभृति पुष्प, छिन ा आदि-को करक कहते हैं। ये हा दश प्रकारके शाक हैं। ये सभी वस्तु बाई जाती है, इसलिये इनका नाम शाक पड़ा है।

(भरत)

२ शाकषृक्ष, सागोनका पेड़। ३ शाक वेखे। शाकाङ्क (सं क्को॰) शाकस्य अङ्कतिव। मरीच, मिर्चा। शाकाद (सं ॰ पु॰) शाकं असि अण्। शाकमक्षण, शाकभेतती।

शाकारन (सं० क्की०) शाकयुक्तमरनं, मध्यपदलीयि कर्मधारयः। शाकयुक्त अरन, साग मिला हुआ मात। यह लेखन, उष्ण, रुक्ष और दोषवक्ष क माना गया है। शाकारल (सं० क्को०) शाके अरलो यस्य। १ वृक्षारल, महादा। २ इमली।

शाकाम्लभेदन (सं० ह्यो०) शाकाम्लं भेदनञ्च। चुक, चुक।

शाकायन (सं०पु०) शाकस्य गोत्रापत्यं शाक्ष (गं)त्रे कुब्जादिभ्योस्फञ्।पा ४।१।६८) इति अपत्यार्थे फञ्। शाकका गेत्रापत्य ।

शाकायनिन् (सं० पु०) शाकका गात्रापत्य । (पा ४।१।६८) शाकायनका शिष्यसमूद ।

शाकायन्य (सं • पु • ) शाकका गात्रापत्य । (पा ४।१।६८) शाकारिकी (सं • स्त्री • ) नाटकमें राजाके सालेकी शकार कहते हैं, शकार जो अपभाषा बेलिते हैं, यही शाकारिकी कहलाती है।

शाकारी (सं क्लो॰) शकों अथवा शकारोंकी भाषा जो प्राक्तका एक भेद हैं।

शाकालाबु (सं क्लो॰) राजालाबु, बड़ा कहूं। शाकाष्टका (सं क्लो॰) शाका अष्टी प्रदेया यत्न । शाकाय-करणक श्राद्धाई अष्टमी । शाक, माँस, अपूप आदि द्वारा पितरों के उद्देशसे अष्टमी तिथिमें श्राद्ध करना होता है। ये सब श्राद्ध शाकाष्टका, मांसाष्टका और अपूर्वाष्टका कह लाते हैं। गीण फालगुन और मुख्यचान्द्र माघमासकी कृष्णाष्टमी तिथिको शाकाष्टका श्राद्ध करना होता है। इस तिथिमें शाकाष्टका श्राद्धका विधान है, इसलिये यह तिथि शाकाष्टका कहलाती है।

शाकाष्ट्रमो (सं कस्री ०) शाकाष्ट्रका देखो । शाकाहार (सं ० पु०) अनाज अधवा फल फूल पत्ते आदिका भेगजन, मांसाहारका उलटा । शाकाहारिणी (सं ० स्त्री ०) केवल अनाज या साग भाजी खानेवाली । शाकाहारी (सं० ति०) के वल अनाज या साग भाजी कानेवाला, मांस न सानेवाला।

शाकिन् (सं० ति०) १ शक्तियुक्त, बलवान्, ताकतवर । २ शिकायत करनेवाला । ३ नालिश करनेवाला । ४ चुगली खानेवाला ।

शाकिनिका (सं ० स्त्री०) शाकिनी।

शःकिनी (सं० स्त्री०) शाके। इस्त्यत्ने ति शाकः इनि, स्त्रियां डोप्। १ शाकयुक्ता भूमि, वह भूमि जिसमें शःक बेग्या हुआ हो, सामकी क्यारी। २ एक पिशाचो या देवो जो दुर्गाके गणोंमें समभी जाती है, डाइन, चुड़ैल।

तन्त्रसारमें भी शाकिनोकी पूजा आदिका विषय लिखा है। तारादेवीके न्यासम्थलमें लिखा है, कि पट्चकके मध्य विशुद्धाख्य महाचक्रमें शाकिनोके साग सदाशिवकी अकारादि षोड़श खर संयुक्त कर न्यास करना होता है।

शाकिनीत्व (सं० क्ली०) शाकिन्याः भावः त्व । शाकिनी का भाव या धर्म, शाकिनीका कार्या।

शाकिर (अ० वि०) १ कृतव्रता प्रकाशित करनेवाला, शुक्रगुजार । २ सन्तोष रखनेवाला ।

शाकी (सं० ति०) १ शांकिन देखो । (स्त्री०) २ शाक क्षेत्र, सागकी क्यारी ।

शाकीय ( सं ० ति ० ) शाकका अदूरभव स्थान ।

(पा ४।२।६० ;

शाकुण (सं० ति →) १ परे।त्तापी, दूसरेका दुःख देने वाला। २ पक्षि सम्बन्धी, चिडियोंका।

शाकुन (सं० पु०) शकुनमधिकत्य कृते। प्रन्थः शकुन-अण्। १ पशुपक्षो आदि द्वारा मनुष्यका शुभाशुभ निर्णा यक प्रन्थ, शाकुनशास्त्र, काकचिरत, जिस शास्त्र द्वारा वायस आदि पक्षीके और श्वाल आदि जन्तुके शब्दादि द्वारा मानवींके शुभाशुभ झात है। जाता है, उसे शाकुन-शास्त्र कहते हैं।

वसन्तराजशाकुनमें तथा यहत्संहितामें इस शाकुन या सगुनका विशष विवरण दिया हुआ है। यहत्संहिता-में शिल्खा है, कि गमनकालमें शकुन या पश्ची आदि मानवोंके जन्मान्तरकृत शुभाशुभ कर्म प्रकाश करता है, वही शाकुन कहलाता है। प्राचीन कालमें शुक्र, इन्द्र, वृद्दस्पति, कपिष्ठल आदिने इस शास्त्रका उपदेश दिया था। पीछे बराइमिहिरने उनका मत जान यह शास्त्र प्रणयन किया। ( दृहत्सं० ८६ अ०)

नृदरसंहितामें ८६ अध्यायसे ६६ अध्याय तक जाकुन-का विशेष विवरण दिया हुआ है। शकुन शब्द देखे।।

२ चिड्या पकड्नेवाला, बहेलिया। ( क्षि० ) ३ पक्षी-सम्बन्धी, चिड्यिंका । ४ शुभाशुभ लक्षण सम्बन्धा, सगुनवाला।

शाकुनसूक्त ( सं ० क्लो ) मन्त्रविशेष । वृहत्संहितामं लिखा है, कि मृग पक्षी आदिसे उपद्रव खड़ा होने पर सद्क्षिण होम और शाकुनसुक्त आदिका जप करे।

शाकुनि ( सं ० पु० ) वहंलिया ।

शाकुनिक (सं ० पु० ) शाकुनान् इन्तीति शकुन (पन्न-मत्स्यमुगान् इत्ति । पा ४।४।३५ ) इति उक् । पश्चित्रता, वहेलिया ।

शाकुनिन् (सं • पु • ) १ शाकुनिक, बहेलिया । २ मछ-वाहा, मछली पऋड़नेबाला । ३ सगुन विचारनेवाला । ४ एक प्रकारका प्रत।

शाकुनेय ( सं० पु० ) शकुनेरपत्य शकुनि (श्राधादिभ्यश्च । पा ४।१।१२३) १ द्भण्डुल पक्षी, एक प्रकारका छोटा उल्लु । २ बकासुर नामक दैत्य । ( भागवत १०।८८।२६) ३ एक मुनिका नाम। (त्रि०) ४ पक्षी सम्बन्धी। शाकुन्तिक (सं० पु०) १ योद्धाकां एक जाति। (पा धारा ११६) २ देश भेद।

शाकुन्तकीय (सं ० पु०) शाकुन्तिक देशका राजा। शाकुन्तल (सं॰ पु॰) शकुन्तलाका पुत्र, भरत। शाकुम्तलेय ( सं ० पु० ) शकुंतलाया अवस्यमिति शकुः सम्बंधी, शकुंतलाका ।

शाकुग्तिक (सं० पु०) बहेलिया, चिड्नोमार। शाकुलादिक ( सं ० पु० ) शकुलाद ऋषिका गोत्रापस्य । शाकुलिक ( सं ॰ पु॰) शकुलान् इन्ति यः शकुल

न्तला (स्त्रीम्यो दक्। पा ४।१।१२०) इति दक्। १ शकुन्तलाका पुत्र, भरतराज। (ति०)२ शकु तला-(पा ४।२।११६)

(पित्रमांसमृगान् इन्ति। पा प्राप्ता३५) इति उक् । १ शकुलहम्ता, मछवाहा । २ मछलियोका समूह । शाकंक्ष (सं ० पु०) इक्षविशेष, ईसका एक भेद शास्त्रक (सं ० ति०) शक्त् सम्बंधो । (पा भाराप्र) शाकेय (सं ० पु०) वैदिक शाखाभेद। शाकेश्वर (सं ० पु०) वह राजा जिसके नामसे संवत् चले। जैसे, —युधिष्ठिर, विक्रपादिस्य, शालिबाहन। शाकोल (सं० पु०) एक प्रकारकी लता। शाकर (सं ० पु०) शकर पव स्वार्थ अण्। वृष, बैल। शाक्को (सं० स्त्री०) पांच विभागों में से एक। शाक (सं•पु) शक्तिर्देवताऽस्य शक्ति (सास्य देवता । पा ४।२।२४) शक्तिकं उपासक, तन्त्रोक्त शक्तिमंत्रोपा-सक, जो काली, तारा आदि शक्तिमंत्रकी उपासना करते हैं, उन्हें शाक्त कहते हैं।

मुएडमालात तमें शिवजी देवोसे कहते हैं,--हमारे अर्थात् शिवके अंशले उत्परन मनुष्य मात्र ही नःसंदेह शैव और तुमसे अर्थात् देवो आद्याशिकके अंशसम्भव मात्र हो प्रकृत शक्ति हैं। शीवगण वर्षों साधनाके बाद शाक हो सकते हैं। किन्तु जिस किसो कुलसे उत्पन्न शाक हों, रच्छा करनेसे ही शीव हो सकते हैं। झाह्मण से ले कर चएडाल पर्यान्त शाक्त मात्रको हो कभी सामान्य मनुष्य नहीं समभाना चाहिये। द्वारा भले ही उन्हें साधारण मनुष्य समन्द्र सन्ति हैं। ब्राह्मण, क्षतिय, वैश्य और शूद्र जिस किसी जातिके शाक हों, बामाचार प्रभावसे उन्हें जवपुजा करना कर्राव्य है। ब्राह्मण हों, क्षतिय, हों, वैश्य हां, चाहे शूद्र हों, शाक्तमात्रको ही ब्राह्मण समक्रता चाहिये। ये शाक्तक्यो ब्राह्मणगण हो साक्षात् शिव त्रिनेत हैं, चन्द्र-शेखर हैं।

निर्वाणतंत्रमें लिखा है (३य पटल)—परमाक्षरो देखी गायलोकी उपासना करती हैं, इस कारण सभी द्विज शक्ति हैं, शैव या बैग्णव नहीं हैं।

मुण्डमालातंत्र २व पटलमें लिखा है—सौर, गाण-पत्य और वैष्णव इन तोन प्रकारके आवारों में सिद्ध होनेके बाद शाक हो सकते हैं। शाकसे बढ़ कर और कुछ भी नहीं है। शाक्त ही शिव है, साक्षात् पश्चक्ष सकत है। काली, तारा, त्रिभुवनेश्वरी, पंडिशी, मातक्षी, जिन्नमस्ता, बगलामुक्षी भादि जिनके निकट उपास्ति हैं, वे हो शाक्त शिव हैं, इसमें संदेह नहीं। शाक्तगणका परम पद अतिगोपनीय है। उन कोगोंका कहना है, कि शक्ति हो शिव हैं, शिव ही शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु भी शक्ति हैं, इंद्र सूर्ण देवगण भी शक्ति हैं, चंद्र।दि प्रहगण भी निश्चय शक्ति हैं, यह सारा संसार शक्तिका विकाश है, जो शाक्त यह नहीं जानता, वह नारको है।

विना शक्तिकं इस सम्प्रदायकी पूजा या कोई धर्म कर्म नहीं हो सकता, इसिलये भी ये शाक्त कहलाने हैं। तन्त्र शब्दमें विस्तृत विवरण देलो।

शाक्तसम्प्रदायका आविभविकासनियाय।

भारतवर्धमें किस समय शायत सम्प्रदायकी उत्पन्ति हई उसका निर्णय करना कठिन है। त'त्रकी उत्पत्ति के साथ जो शांकमत प्रचलित हुआ वह बहुत कछ ठीक है। विश्वकोषमें त'त शब्दमें लिखा है, कि ७वो सदीके बाद तथा ६ वीं सदीके पहले तंत्रशास्त्रका प्रवार हुआ था। किंतु पोछे आलोचना द्वारा प्रमाणित हुआ है, कि तंत्र उसकी अपेक्षा वहु प्राचीन है। अधर्ठावेदमें ही जो तंत्रशास्त्रका सूत्र प्रकाशित है उसे पाश्चात्य पण्डित भी स्वीकार करते हैं। # जापानके होरिउजी मठसे 'उष्णीषविजयभारणी' नामक लिखित एक तांतिक प्रथ निकला है । यह प्रस्थ ६ठो सदीमें जापानमें लाया गया था, स्तरां मुलप्रनथ उससे भी बहुत पहले लिखा गया, इसमें जरा भी संदेह नहीं। ५वीं सदीमें शक्तिपुजा भारतवर्षमें सबैल प्रचलित थो, उसका प्रथेष्ठ प्रमाण पाया गया है। दाक्षिण।त्यके पूर्वतम कदम्बवंश सप्तमातुकाके विशेष उपासक थे । क सप्तमातुका ही पूर्व तन बालुक्य राजाओं की अधिष्ठाती देशी कह कर परिचित थीं।

माळवपति विश्ववर्माके ४८० संवत्में (४२३-२४ ई०में) उत्कीर्ण शिलालिपमें लिखा है—

"मातृखाञ्च प्रमुद्धितघनात्यर्थनिहादिनीन(म् । तन्त्रोद्भृतपवज्ञपवनोद्वत्तिताम्भोनिधीनाम् ॥

# # गतिमदं डािकनीसंप्रकीर्पोम् ।
 वेशमात्युगं उपतिसिचिवो कारयेत् पुर्यहेतुः ॥"#

अर्थात् पुण्यलाभके लिपे ( उक्त ) राजाके सन्तिवने डाकिनियों से पूर्ण जलदिनगदिनी तक्कोदुभूत-प्रवल-जलनिधिविक्षोभकारिणो मातृकाओं का मन्दिर वनवाया है।

उक्त प्रमाणसे मध्यभारतमें भी तन्स्रके प्रभाद और शिक्तको उपासनाका यथेष्ट परिचय पाया जाता है। यहां तक, कि गुप्तसम्राट् स्कन्दगुप्त मातृकाभक्त वा शाक्त थे, यह भो उनकी शिलालिपिसे जाना गया है। अतपव शाक्तधर्मकी उत्पत्ति उससे भी बहुत पहले हुई है, इसे सभी खोकार करेंगे। मुच्छकटिक नाटकके प्रारम्भमें जिस प्रकार शिवशक्तिकी स्तुति है, उसमें भी हम १लो सदोके पहले शिवशक्तिसाधनमूलक (तांतिक) प्रमालिङ्गन-चित्रका ही बहुत कुछ आभास पाते हैं। यथा—

''पातु वो नीक्षकगठस्य कगठः श्यामाम्बुदोपमः। गौरी भुजल्लता यत्र विद्युल्लेखेव राजते ॥''

इस प्रकार हरपाव तोको प्राचोनमूर्ति भारतवर्षके नाना स्थानो में विद्यमान है। मथुरा और सारनाधके नाना स्थानो में विद्यमान है। इस हिसाबसे शकाधि-कारकालमें शक्तिपूजा प्रचलित थी, यह असम्भव नहीं है।

किसी किसीका मत है, कि बौद्धाचार्य नागाञ्चे नने जो संशोधित महायानमत प्रचार किया, उसीं शाक धर्मका बीज निहित है। उन्हीं की चेष्टासे बौद्ध शक्तिमूर्सि महायान-समाजमें प्रकाशित हुई थी। किन्तु हम छोगों-का विश्वास है, कि उनके यत्नसे महायान बौद्धसमाजमें तांतिक देवदेवी या शक्तिपूजा प्रचलित होने पर भी

<sup>#</sup> Dr. Bloomfield's Atharvaveda.

ф Indian Antiquary, Vol, vi. p. 27.

<sup>¶ (</sup>ndian Antiquary, vol xii, p, 162, xiii p, 137,

<sup>\*</sup> Dr, Fleet's Gupta Inscriptions,

<sup>¶</sup> Dr. Fleet's Gupta Inscriptions, p, 48,

सीर और रौब समाजमें उसके पहले ही शक्तिपूजा प्रज-लित थी। महाभारतके उद्योगपर्वामें 'हीं थीं गागों-ऋ गान्धारों योगिनां योगदां सदा'' इत्यादि देवी स्तोलमें अति प्राचीन कालसे ही शक्तिमन्त्रका प्रच्छन्न आभास मिलने पर भी उस समय शाक सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई थों अथवा नाना शक्तिमृत्तिको पूजा होती थी वा नहीं, इस विषयमें सन्देह है। ललित विस्तरमें कुछ देव-प्रतिमाका उल्लेख है—

"शिवस्कन्दनारोयण-कुवेरचन्द्रसूर्यं वे श्रवणशक्रबस्रहोक पान्नप्रस्तयः प्रतिमा ।"

अर्थात् बुद्धदेवके जन्मके वाद उन्हें शिव, कार्सिक, नारायण, कुबेर, चन्द्र, सूर्या, घेश्रवण, इन्द्र और ब्रह्मादि लो हपालों को प्रतिमा दिखलाई गई थो। बुद्धके समय किसी प्रकारकी शक्तिप्रतिमा रहने पर लिलतिविस्तरमें उसका आभास अवश्य रहता। इससे कोई कोई समभते हैं, कि बुद्धके समय सप्तमातृका या शक्तिमूर्त्ति प्रविलत न थो। किर कोई कोई लेलतिविस्तरके (२४ अध्यायमें)

"पूर्वस्मिन् वै दिशो मागे अष्टी देवकुमारिकाः॥
जयम्तो विजयम्तो च सिद्धार्था अपराजिता।
नन्दोत्तरा नन्दिसेना नम्दिनी नम्दवर्ङ नी॥
तापि व अधिपालेम्तु आरोग्येण शिवेन च॥"
"दक्षिणस्यां दिशो मागे अष्टी देवकुमारिकाः।
श्रियामती यशोमती यशःश्राप्ता यशोधरा॥
सुउत्थिता सुप्रथमा सुप्रबुद्धा सुखावहा।
तापि व अधिपालेम्तु आरोग्येण शिवेन च॥"
"पिश्चमेऽस्मिन् दिशो भागे अष्टी देवकुमारिकाः।
अलम्बुषा मिश्रकेशो पुण्डरीका तथाऽकणा॥
पकादशा नवनामिका सीता ऋणा च द्वीपदी।
तापि व अधिपालेम्तु आरोग्येण शिवेन च॥"

(ललितविस्तर ५०२-५०७ पृ०)

उद्युघत प्रमाणके अनुसार कोई कोई चारों दिशाओं में चार श्रेणोकी अप्रनायिका वा अप्रशक्तिका अस्तित्व स्वीकार करते हैं।

शक्तिप्रधान तम्ब्रोमें वेदकी प्रधानताका अस्वीकार, अबै दिकाचार भीर जगह जगह वेदिनम्दा रहनेसे बहुतेरे अनु-

मान करते हैं, कि तान्त्रिक या शाक्तमत चैदिकनिष्ठ भार तीय ब्राह्मण सम्प्रदायका उन्नावित नहीं है। डेढ़ हजार वर्ष पहले लिखित कुलालिकान्लाय या कुन्तिकामततन्त्र-में लिखा है—

"गच्छ त्वं भारते वर्षेऽधिकाराय सर्वतः। पोटोपपोठश्रत्ने यु कृष्ठ सृष्टिरनेकथा॥ गच्छ त्वं भारते वर्षे कृष्ठ सृष्टिस्त्वमीदृशः। पञ्चवेदाः पञ्चे व योगिनः पीठपञ्चकं॥ पतानि भारते वर्षे यावत् पीठास्थाप्यते। तावत् न मे त्वया सार्खः सङ्गमञ्ज प्रजायते॥"

े हे देवि! सर्वत्र अधिकारार्ध भारतवर्धमें जाओ, पीठ, उपपोठ और क्षेत्रोंमें बहुतोंका सृष्टि करें। भारत-वर्धमें भो जाओ, वहां जा कर पञ्च वेद, पञ्च योगो और पञ्च पीठको सृष्टि करें। जब तक भारतवर्धमें इस प्रकार पीठादि प्रतिष्ठित नहीं होते, तब तक तुम्हारे साथ मेरा सङ्गम नहीं होगा।

उक्त प्रमाणसे जाना जाता है, कि इस मतका उत्पत्तिस्थान भारतवर्शके बाहर है। यथार्थीमें हिन्द और बौद्ध दोनों शाक समाज की प्रधान आराध्या तारा या आद्याशक्ति हैं। पूजा-प्रचारके प्रसङ्गर्मे चीनाचार आदि तस्त्रोंमें लिखा है, कि वशिष्ठ देवने चीन देशमें जा कर बुद्धके उपदेशसे ताराका दर्शन किया था। इससे भी एक प्रकारसे स्वीकृत हुआ है, कि हिमालयके बाहर उत्तरदेशते ही ताराह्मपा आद्याशिक की पूत्राका प्रचार हुआ है। उक्त सुप्राचीन कुलालिकाम्लायतश्वमें मगीं-को ब्राह्मण स्वीकार किया गया है। मग या शाक-वी भे बाह्मणोंने ही इस देशमें सूर्यमूर्तिपूजाका प्रचार किया। पीछे उन्हीं के यत्नसे शिवशक्ति मूर्शिगठित और उनकी पूजा भी प्रचारित हुई होगो। मग लोग हो आदि सूर्यापूजक हैं। इस कारण प्राचीन हिन्दू और बौद्धतम्त्रमें शिवशक्ति अथवा बोधिसस्वशक्तिके साधन प्रसङ्गमें पहले सूर्यमृत्तिभावनाका प्रसङ्ग है। यह जो आदि सौरप्रभावका निदर्शन है उसमें जरा भी सन्देह नहीं। कोई कोई आज भी समऋते हैं, कि सुप्राचीन प्रीक ऐांतेहासिको ने जिस प्रकार Sakitai नामसे शाक जातिका उक्लेक किया है, उसी प्रकार शाक लेंगीं-

Vol, XXII, 175

की एक शाक्षाके शक्तिपूजकगण भारतमें 'शाक' नामसे परिचित हुए थे। शाक-जातिके शाचार व्यवहारके इतिहासकी आलोचना करनेसे भी जाना जाता है, कि वे लेग मद्यमांसादि पञ्चमकारकी संवामें सिद्ध थे। उनके गुरुस्थानीय मगाचार्यागण बहुत कुछ उन्नत होने पर भी अन्यान्य साधारण व्यक्ति बीराचारी थे. कारण भारतमें उनके प्रभाव विस्तारके साथ अवैदिक शाक्तमत सर्घत प्रचारित और दूसरे समाजगें भी गृहीत हुआ था । शाकाश्रिप कनिष्कके समय महायानमत प्रचारित हुआ। उत्तरमें मङ्गोलिया, दक्षिणमें विमध्या-चल, पूर्वमं वङ्गोपसागर और पश्चिममं पारस्य पर्यास्त इन्हीं शाकराजको शासनाधीन था। उनके यत्नके समस्त पशियाखर्डमें महायान मत प्रचारित और गृहीत हुआ । महायान छोगोंने ही सर्वत्र शक्तिपृताका प्रचार किया था। \* कितनी शक्तिमूर्शियां जो हिमालय-के उत्तरसे भारतमें लाई गई थों, उनका भी उल्लेख मिलता है। रुद्रयामलादि हिन्दतन्त्रों में, जिस प्रकार चोनसं विशिष्ठ द्वारा तारातत्त्व लापे जानेका संवाद है. उसी प्रकार नेपाली बौद्धों के साधनमालातन्त्रमें एक जर।साधन प्रसङ्गमे लिखा है—

"आर्थानागार्ज्ज नपादैभेटिस मुद्धृता इति"
अर्थात् एकजटा नाम्नी तारा देवीकी विभिन्न मूर्ति
महायानमतके प्रक्षिष्ठाता आर्थनागार्ज्जन भोटदेशसे
उद्धार कर लाये थे। स्वतन्त्रतन्त्रमें भो लिखा है—

'मेरीः पश्चिमकूले तु चोलनास्यो ह्वी महान्। तत्र यश्चे स्वयं तारा देवी नीलसरस्वती ॥''

कुलालिकाम्लायमें जिन पञ्च वेद, पञ्च योगो और पच पीरोंका उल्लेख हैं, वह उक्त तम्ह्रानुसार १ उक्तरा-म्नाय, २ दक्षिणाम्नाय, ३ पूर्वाम्नाय, ४ पश्चिमाम्नाय और ५ ऊर्ध्वाम्नाय ये पञ्चाम्नाय, पञ्च महेश्वर वा पञ्च ध्यानोबुद्ध तथा १ उड़ियान (उत्फलमें), २ जाल ( जाल-म्धरमें ), ३ पूर्ण (महाराष्ट्रमें), ४ मतङ्ग (श्रोशैल पर) और ५ कामाख्या ये पञ्चवीठ हैं। परवत्ती कालमें ५१ पोठां-की उत्पन्ति होने पर भो उक्त पांच ही शाकों के आदि पीठ वा केन्द्रस्थान हैं। अधैदिक शाक्त मतको पहले वेदमार्गपरायण ब्राह्मणो'ने ब्रहण नहीं किया, किन्तु जब भारतमें सर्वात इस मतका आदर होने लगा, तब उनमें भी कोई कोई शाक्त तन्त्रमें दीक्षित हुए । उन लोगोंने पहले अष्टमातृकाकी पूजा प्रहण की। वराहमिहिरको वृहत्म हितामें ये सब ब्राह्मण "मातृकामएडलवित्" कह कर परिचित थे। चक्र, मएडल या यन्त्रके बिना शक्तिपुजा नहीं होती शायद इसी कारण शाक्तब्राह्मण 'मातृकामएडलवित्' कह कर परिचित होंगे। चक्र, मयस्क्र, यन्त्र, मन्त्र और तन्त्र शब्द देखो । इन्हीं की चेष्टासे शक्तिपूजामें वैदिक मियाका एडमूलक कुछ मन्त्र प्रविष्ट हुए। इन्हीं लोगोंका इमने हिन्दू शांक बताया है। ये लेग दक्षिणा चारो हैं। इनके अलावा कुलालिकाम्नाय नामक उपत सुवाचीन तन्त्रसे हमें मालूम होता है कि शाक्तोंमें देवयार्नापतृयान और महायानने तीन सम्प्रदाय हुए थे।

> "दक्षिणे देवयाननतु पितृयाणनतु उत्तरे । मध्यमे तु महायान' शिवसंज्ञा प्रगोयते ॥"

> > (कुलालिकाम्नाय)

दक्षिणमें देवयान, उत्तरमें पितृयान और मध्यदेशमें महायान प्रचलित थे। इन तीन यानोंमें विशेषता क्या है, ठीक ठोक मालूम नहीं। परन्तु महायानोंमें श्रेष्ठ तन्त्र तथागतगुहाक पढ़नेसे मालूम होगा, कि दह्यामलाहि तन्त्रमें जिसे बामाचार या कौलाचार कहा है, वही महायान तान्त्रकगणका अनुष्ठेय आचार हैं। इसो सम्प्रदायसे कालचक्रयान या कालोत्तर महायान तथा बज्जयानको उत्पत्ति हुई है। नेपालक सभी शांक बौद्ध बज्जयान सम्प्रदायभुक्त हैं।

नेपालमें लक्षश्लोकात्मक शक्तिसङ्गमतन्त्र प्रचलित है। इस महातन्त्रमें शाक्त संवदावका सविस्तार परि चय मिलता है। इस तन्त्रमें शाक्त मतकी उरपत्तिके

<sup>\*</sup> नेपालमें महायानीके जो ६ प्रधान शास्त्र प्रचित्रत हैं तथा नेपाकी बोद्धान्तार्थगया आज भी जिन ६ शास्त्री की पूजा करते हैं, उनमें 'तथागतगुष्ट्यक' नामका एक बहुत बड़ा बोद्धतन्त्र है। उस तन्त्रमें देखा जाता है—

<sup>&#</sup>x27;'स सिद्धिं थिपुक्षां गच्छेन्महावानागृधमे वु ।'' ( एशियाटिक सोसाहटीका गृन्थ १५ ए० )

सम्बन्धमें पेसा आभास पावा जाता है--"संसारोत्पत्तिकार्यार्थः प्रपञ्चोयं विनिर्मितम्। शाक्तं शैवं गाणपत्यं वैष्णवं सीरबोद्धकं ॥ ३ पवं क्रमेण देवेशि मतमेतद्विनिभित्तम । मतानि बहुसंख्यानि तदारभय महेश्वरि ॥७ संजातानि महेशानि प्रवञ्चार्थं हि निश्चितम् । अम्मोधि जलधिश्चैव समृदः सागरो यथा ॥८ यथा पतेतु पर्याया तथैतानि मतानि च। वैविके शक्तिनिन्दा च चीने जैनस्य निन्दनम्॥६ सीरे चान्द्रस्य निश्वाच चान्द्र बौद्धस्य निन्दनम्। स्वायम्भूयस्य निन्दा च बौद्धमार्गे महेश्वरि ॥१० पौराणे जैननिनदा च जैने पौराणनिन्दनम् पौराणे तन्त्रशास्त्रस्य निन्दनं परमेश्वरि ॥११ पर्घ भिन्नमतान्येवं संजातानि महेश्वरि। वेदानां शाखावादुरुवं प्रवञ्चार्थं महेश्वरि । एवं निस्दासमापमने भेदे जाते महेश्वरि। नैकल तु मनो लग्नं कस्यचित् परमेश्वरि ॥१३ सर्वाज्ञान्योन्यनिन्दा च तदेष्यञ्च प्रजायते । तदैक्यस्य सुसिदुध्यर्धं प्रपञ्चार्थं प्रकीर्शितम् ॥१४ भिन्नाः भिन्नं प्रशंसन्ति निन्दन्ति च परस्परम् । न विद्या सिद्धिमाप्नोति मंत्रमस्ति पिशाचवत् ॥ अन्योन्य यदि निन्दा च तद्देषयञ्च प्रजावते । त**दैक्**यस्य सुसिद्धध्यर्थं कालिकां तारिणीं यजेत् ॥ सुन्दरक्ररचात्युपे रूपा संविभ्रती शिवा। क्रपमेतन् प्रपञ्चार्था कीर्त्तितश्तु मया तव ॥ पुराणं न्यायमीमांसा सांख्यपातञ्जले तथा ॥ वेदांतो व्याहृति दे वि धर्मशास्त्राङ्गमिश्रता। छन्दे।ज्योतिवे दसाङ्गविद्या प्ताश्यतुई श। प्रवञ्चार्था भया प्रोप्त एकत्व परिणामजे॥ प्रकृतं ऋथ्यते देवि शृणु सावहिता भव॥ चतु वे द तयी श्रोका श्रीमहाभवतारिणी। अध्विदाधिष्ठाको श्रीमहाकालिका परा॥ विना काली विना तारां नाथर्घाणो विधि कचित्। केरले कालिका प्रोक्ता काश्मीरे त्रिपुरा मता ॥ गौड तारैति संप्रोका सैव काले। सरा भवेत्। अविक्किशा सदा सा वे चतुःशङ्दःये।गतः॥

तद्श्यः सम्प्रदायो हि भविष्यति महेश्वरि ।
केरलश्चैव काश्मीरा गोंड्श्चैव तृतीयकः ॥''
(शक्तिसङ्गम उत्तरभाग १म खयह प्रम प०)
'केरलश्चैव काश्मीरा गोंड्श्चैवः तृतीयकः !
केरलास्य मते देवि बलिपातं तु दक्षिणे ।
काश्मीरतर्णणे भेदा गोंड्रे वामकरे भवेत् ॥"
(,, ४थे पटका)

संसारसृष्टिकी सुविधाके लिये यह प्राञ्च बनावा गया है। शाक्त, शैव, गाणवस्य, वैष्णव, सीर और बौद्ध इत्यादि संप्रदाय धीरे धीरे अनेक मतोंकी सुष्टि हुई है। किंतु अम्मोधि या जलिय तथा समुद्र सागर कहनेसे जिस प्रकार एक ही वस्त्का बेध्य होता है, विभिन्न नाम होने पर भो जिस प्रकार एक होका पर्याय है, उसी प्रकार संप्रदायभेदसे विभिन्न नाम है।ने पर भी सीर बीद्वादि एक ही बस्त है, केवल मतभेदसे पर्याय शब्द माल है। बैदिकमें शक्ति-निदा, चीन या बौद्धमें जैन-निंदा, चांद्रमें बीद्धकी निंदा, बीद्धमार्गमें शैवकी निन्दा, पौराणिकमें जैन-निदा, जैनमें पौराणिककी निदा इस प्रकार विद्वेष भाषमें नाना मत उत्पन्न हुए है। इस तरह प्रपञ्चकं लिये ही वेदकी अनेक शालाएं है। गई हैं। ऐसी परस्पर निंदासे भेद हुआ है, एकत है।नेके लिये किसी-की इच्छा नहीं होती । सभी जगह परस्पर निंदा अर्थात् एक शास्त्रमें दूसरे शास्त्रको निन्दा देखनेमें आती है। किंत सभी मतका ऐक्य है। इस ऐक्य सिक्कि लिये प्रपञ्चार्थ कहा गया है। भिन्न भिन्न ध्यक्ति भिन्न भिन्न विषयकी प्रशंसा वा निन्दा करते हैं, उनकी विद्या सिद्ध नहीं होती तथा मंत्र पिशा ववत् होता है। परस्परको यदि निन्दान की गई हो, तो उनका एकत्व निश्चय किया जाता है। इस प्रकार परस्परकी पेक्य सिद्धिके लिये काली वा ताराकी उपासना प्रवर्शित हुई है। सुन्दर और क्र्र अर्थात् भला और बुरा इन दोनोंकी ही शिवा (शक्ति) धारण करते हैं। यह मत प्रकाश करने-के लिये ही मैंने शास्त्र की तीन किया है। पुराण, स्याय, मीमांता, सांख्य, पातञ्जल, घेदान्त, चेद, धर्मशास्त्र, छन्दः, उयोतिष आदि चीद्द विदुया परिणाममें एकत्व प्रतिपा-दनके लिये मैंने ही (शक्तितस्व ) उपदेश दिया है। प्रकृत

विषय इस प्रकार है—भवतारिणी देवी बतुर्व दमयो, कालिकादेवी अधर्गवेदाधिष्ठात्रो, काली और ताराक विना आधर्गण-क्रिया अर्थात् अथव वेद्विहित कोई भी क्रिया नहीं हो सकती । केरल देशमें कालिका देवी, काश्मीर देशमें त्रिपुरा और गीड़ देशमें तारा तथा ये ही पीछे काली क्पमें उपास्या होती हैं। सभी समय ये चतुःशङ्कर योगसे अवच्छिन्न अर्थात् भिन्न भिन्न होती हैं। हे महेश्वरि! इसके सिवा अन्य सम्प्रदाय भी होगा। केरल, काश्मीर और गीड़ इन तीन स्थानोंमें यथाकम स्त्रिप्त, काली और तारा ये तोन भेद होते हैं।

शक्तिसङ्गमतं तके उक्त वचनसे मालूम होता है, कि
पूर्ववर्त्तां साम्प्रदायिकोंका मत सामंजस्य करनेके लिये
हो तांत्रिक या शाक्त धर्म प्रचारित हुआ था। यथाशंमं
देखा जाता है, कि परवत्तां कालमें क्या बौद्ध, क्या
ब्राह्मण आदि विभिन्न सांप्रदायिकों ने अपने अपने
उपास्यकी एक एक शक्ति खीकार कर लो थी। परन्तु
किसोने अन्य और किसोने बहुसंख्यक शक्ति खीकार की
है। इसी कारण मालूम होता है, कि क्या हिन्दू क्या
बौद्ध दोनों शाक्त-समाजमें हो बहुत कुछ साम्यभाव विद्यमान था। इसी कारण बौद्धतन्त्रमें हिन्दुओं की शक्ति
तथा हिन्दूनंत्रमें बौद्धशक्तियों की पूजा पद्धति देखी
जाती है।

इसके अलावा परवत्तीं तंत्रों में १ वेदाचार, २ वैष्णवाचार, ३ शेवाचार, ४ दक्षिणाचार, ५ वामाचार, ६ सिद्धाक्ताचार और ७ कुलाचार या कैल इन सात प्रकार कं भाषारका उल्लेख हैं । ये सप्ताचार उन्त त्रियानके अंतर्गत ही मालूम होते हैं । तन्त्र शब्द देखे।

महाराष्ट्रमें चैदिकों के मध्य चेदाचार, रामानुज और गै।डोय चैद्याचीकं मध्य चैद्याचार, दाक्षिणात्यमें शङ्कर संप्रदायभुक्त शैंचोंके मध्य दक्षिणाचार, दाक्षिणात्यमें चोरशैव या लिङ्कायतीमं शैवाचार और चीराचार, केरल, गै।ड, नेपाल और कामक्रपके शाक्त-समाजमें चीराचार, वामाचार, (सद्धान्ताचार और कै।लाचार पे चार प्रकारके आचार हो देखे जाते हैं। प्रथम तीन आचारके तांतिक प्रस्थ उतने अधिक नहीं हैं, शेषंक्त चार आचारों के तांतिक प्रथ असंस्थ हैं। उपत विभिन्न आचारके प्रंथों में विशेषता यह है— वेदाचार, वैरणवाचार और दक्षिणाचारमूलक तंत्रों में वीराचार या बौद्धाचारकी निंदा है, किंतु अपरापर आचारमूलक तांत्रिक प्रंथों में वोराचार या बौद्धाचारकी विशेष सुख्याति दिखाई देती है।

अभी भारतवर्षमें शाक्तकी संख्या थोड़ी नहीं हैं। प्रधानतः रक्त चंदनका तिलक शाक्तनिर्देशक है, किन्तु शाक्त धर्म अति गुह्य दोनेके कारणी जनसाधारण उसे सहजमें समक्ष नहीं सकते, इस कारण तांतिक निवंध-कारोंने लिखा है—

> "अन्तः शाक्ताः वहिः शैवाः सभागा वैध्यावा मतोः । नाना रूपधराः कौलाः विचरन्तिः महीतले ॥"

वसंभान शाक्तों में पशु, बीर और दिव्य ये तीन भाव प्रचलित हैं। इस सम्बंधमें रुद्र्यामलका प्रमाण उद्धृत कर शाक्तों ने दिखलाया है—

"शिषतप्रधानं भावानां तयाणां साधकस्य च। दिव्यवीरपश्चनाञ्च भावतयमुदाहृतम्॥ पशुभावे झानसिद्धः पश्वाचारनिक्षणम्। वीरभावे कियासिद्धः साक्षात् रुद्दो न संशयः। दिव्यभावे देवताया दर्शनं परिकीत्तितम्। झानी भृत्वा पशोभावे वीराचारं ततः परम्। वीराचाराद्भवेदुरुद्दोऽन्यथा नैव च नैव च॥ भावद्वयस्थितो मंत्री दिन्यभावं विचारयेत्। सदा शुचिदिं व्यभावमाचरेत् सुसमाहितः। देवतायाः प्रियार्थञ्च सर्वाकर्म दुलेश्वर॥ देवतातुल्यभावश्च देवतायाः क्रियापरः। तद्विद्ध देवताभावं सुदिन्धभाक् प्रकीत्तितम्। भवेषां भाववर्गानां शक्तमुलं न संशयः॥

( रुद्रयामल १ अ० )

साधकोंके लिये दिष्य, बोर और पशु (तन्हमें) जो तिविध भावोंका प्रसङ्ग हैं, वही शक्ति प्रधान हैं अर्थात् शक्तिसाधक इन्हीं तीन भावोंका आश्रय करें जिस बीर भावसे झानसिद्ध होता हैं, वही पश्वाचार हैं, जिस बीर भावसे कियासिद्ध होती हैं अर्थात् साधक साक्षात् रुद्ध होते हैं, उसीका नाम बीराचार है। जिस दिश्यभावसं देवताओं का साक्षात्लाभ होता है, वही दिश्याचार है।

साधक पहले पशुभावमें झानी हो कर पीछे वीराचार अवलम्बन करें। वीराचारसे ही केवल ठद्रत्वलाभ होता है, दूसरे किसी प्रकारसे ठद्रत्वलाभ नहीं होता। पशु और वीर इन दोनों भावों में सिद्ध होने के बाद दिच्यभावकी आलोचना करें। इस दिन्य भावके द्वारा देवताके समान भाव और देवताको तरह कियाशील होता है, इसी कारण इसको श्रेष्ठ दिन्यक्कान या देवता-भाव कहा है। इन सब भावों का मूल हो निःसन्दे ह

## शाक्ताचार ।

श्वामारहस्यमें शाकों के आचार-विषयमें इस प्रकार लिखा है - सर्वदा सभी प्राणियों की भलाई में रत तथा विहित, आचारपरायण हो वें। अनिस्य कमें का परित्याग कर नित्यक में के अनुष्ठानमें लगे रहें तथा इष्टदेवता के प्रति सभी कर्म निवेदन करें। इष्टदेवता के मंत्र को छोड़ अन्य मन्त्र को स्थल में विश्वेदन करें। इष्टदेवता के मंत्र को छोड़ अन्य मन्त्र को स्थल में वेश्योपाहरण, स्थियों के प्रति प्रहार और उनके प्रति को धक्ता परित्याग करें। क्यों कि समस्त जगत् स्त्रोमय है तथा शाक खयं अपनेको भी स्त्रीस्त्र समर्भे। स्थियों की पूजा करनी होती है, इस कारण साधकको स्त्रोह व परित्याग करना उचित है।

शाक्तसाधक जपके समय जपस्थानमें महाशङ्ख्य स्थापन कर शुभा और कुलजाता शिक्तमें गमन तथा उसे दर्शन और स्पर्शन ; मटम्य, मांस आदि यथायि द्रव्य भक्षण और ताम्बूल सेवन कर मटस्य, मांस, दिख, मधु, दुम्धादि तथा नाना प्रकारके मोज्य इष्टदेवताके उद्देशसे निषेदन कर जपिधानानुसार जप करें!

शाक्तसाधक सिद्धिकं लिये जब जप करेंगे, तब उनके लिये दिक्, काल और स्थित्यादिका कोई नियम नहीं है, अर्थात् उन्हें किस दिन किस समय अवस्थान कर पूजाजपादि करने होंगे, उसका कोई विशेष नियम नहीं है। बलि और पूजादि वे इच्छानुसार कर सकेंगे। किंतु इसमें कुछ विशेषता हैं, वह यह कि साधक जहां महामंत्रका साधन करेंगे, वहां स्वच्छानियम नहीं खेलेगा। पर हां, उसका यथादिधान पूजन और जपादि

अवश्य करना होगा। (इस समय बस्न, आसन, स्थानादि सभो नियमानुसार करने होंगे।

साधक साधनकालमें मनका निर्शिकल्प अर्धात स्थिर करें। उस समय सगन्धित श्वेत और लौहित्य क्सुम और विस्वपन्नाति द्वारा इष्ट्वेवताकी अर्थाना करना उचित है। अर्जाना अर्थात पूजा और जपके बाद पेय, च्ह्य, चेाच्य, भोक्ष्य, भोग, गृह, सुख इन सबोंकी युवर्ताक्रपमें चिन्ता करें। इस प्रकार चिंताके वाद कुलजा शक्तिका दर्शन कर समाहित चित्तसे उन्हें प्रणाम नरें। ऐसा करनेसे यदि साधकका भाग्यवज्ञतः, क्लद्वि उत्पन्न है। जापे, ती वे मानसी पूजाके अधि-कारी हो गे। मानसीपुजा करके वे वाला, यौवने स्मत्ता, ्द्रा, सुन्दरी, कृत्सिता और महादुष्टा इन्हें प्रणाम कर स्मरण करें। ये सब ह्यियों के प्रक्षार हैं, इनकी निन्दा या इनके प्रति कीटिल्याचरण या अप्रियभाषणका परि-त्याग करना होगा. क्यों कि ऐसा करनेसे सिद्धिमें बाधा पहुंचती है। स्त्रीशक्तिगण ही एकमास देवता, प्राण और विभूषण खरूप हैं। सभी समय स्त्रीके साध रहना होगा।

"स्त्रीसिङ्गना सदा भाष्यमन्यथा खिस्त्रयामि । विपरीतरता सा तु भवितां हृदयोपरि ॥ नाधमों जायतं सुभ्र किञ्च धर्मो महान् भवेत् । स्रो च्छाचारे।ऽत्र गदितः प्रचरेत् हृष्टमानसः ॥"

(भ्यामारहस्य ८ प०)

शाक साधकको इस प्रकार आधारयुक्त हो कर पूजा और जपादिका अनुष्ठान करना चाहिये। कुल-स्त्रियों के साथ उक्त प्रकारसे पानभाजनादि करके पूजा-जपादि करनेसे मंत्र सिद्ध होता है।

कीलतं तमें लिखा है, कि पानमें जिसकी भ्रांति है, रक्तरेतमें जिसकी घृणा है, शुद्धिमें अशुद्धताभ्रम हैं और मैथुनमें पापशंका है, वह भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट व्यक्ति किस प्रकार चएडोमंत्र साधन कर संकंगा ? यह भ्रष्टश्चिक इस जन्ममें रेग और शोकका भोग कर अंत कालगे रोग्ब नरकका भाग करता हैं। शाकों के लिये पश्चमकार हो सुख और मोक्षका पक्षमात श्रेष्ठसाधन है। शक्तिदेशों भावकृषा हैं तथा वे रेतः द्वारा प्रसन्न होती हैं। रेतः द्वारा उनका तर्पण मद्य भीर मांसके समान है। केवल पञ्चमकार द्वारा ही साधक सिद्धिलाभ करते हैं।

"केबलैं। पश्चमैदें वि सिद्धो भवति साधकः।
ध्यात्वा कुण्डलिनीं शक्तिं रमन् रेतो विमुश्चीत्।।"
यदि शक्तिसाधनमें अमन्त्रा नारी लाभ हो, तो उसे
आत्मदेहस्वकृप समक्त कर उसके कानमें मन्त्र प्रदान
करें। ऐसा करनेसे हो वे भुक्ति और मुक्तिप्रदायनी
शक्ति होगी। रम्मा और उर्वशी आदि स्वर्गों में तथा
इस लोकमें जो सर्वाश्रेष्ठा स्त्री हैं, उनका नाथ होनेसे वे
शाक्त या कीलिक कहलाते हैं।

साधक गुरुपरनी भादिका शक्ति बना सकते हैं। क्यों कि गुरु साक्षात् शिवस्वकृष है, उनकी परनी परमे-श्वरी हैं,—

> "गुरोः स्नुषा गुरोः कत्या तथा च मन्त्रपुतिका। पतस्या मरणं वर्जं ब्रह्मध्नं मानसेऽपि च।। कौलिकस्य च पत्नी च सा साक्षादोश्वरी शिवे। तस्या रमणमात्रेण कौलिको नारकी भवेत्।। मातापि गौरवाद्वज्ज्यां अन्या चा विद्विताः स्त्रियः। भूतीयागे च कर्लाच्यो वियारो मन्त्रवित्तमैः॥"

शिवहीन जो शक्ति है उसे विलक्षल परित्यांग करना होता है। साधक पञ्चमकारके प्रथम द्वारा भेरव, द्वितीय द्वारा ब्रह्मकपभाक, तृतीय द्वारा महाभेरव, खतुर्धा द्वारा पूज्यैकनायक और पञ्चम द्वारा शिवतुल्य होते हैं।

साधक कुलाचार्य गृहमें जा कर पापविशुद्धिके लिये अमृतके लिये प्रार्थाना करें, यदि अमृत न मिले, ते। जल पान करें। कुलाचार्या जिस भावमें पात दें, उसे भक्ति पूर्वक नमस्कार कर प्रहण करना होगा।

हानवान् साधक घूतकोड़ादि द्वारा वृथा समय नष्ट न करें। देवपूजा, जप, यह और स्तवपाठादि द्वारा समय बितावें। सर्वदा गुरुके साथ शास्त्रालाप, गुरुदर्शन, गुरुपणाम और गुरुपूजादि करें। गुरुके आगे पृथक पूजा और औद्धत्य, दीक्षा, व्याख्या और प्रभुत्वका परि-त्याग करना उचित है। गुरुको शञ्या, आसन, यान, पादुका, स्नानादक और छाया इन सबका लङ्घन न करें। गुरुका नाम भी लेना मना है। कायमने। वाक्य- से गुरुका अनुगामी हो गुरुके प्रति भक्ति रखकर साधक साधना करें।

शाक्तगण सभी पदार्थों के। शक्तिक्षपमें अवलेकिन करें। शक्ति ही शिव है, शिव ही शक्ति हैं, ब्रह्म, विष्णु, इन्द्र, रिव, चन्द्र और ब्रह्मण आदि मभी शक्तिस्वक्षप हैं। और ते। क्या, यह समस्त निख्लिल ब्रह्माएड शक्ति-स्वक्षप हैं। जो इस निष्विल जगत्का शक्तिक्षमें नहीं देख सकते, वे निरयगामो होते हैं। (श्यामारहस्य)

वर्रामान शाकाचारके सम्बन्धमें असंख्य तान्तिक निवन्ध हैं जिनमें लक्ष्मण देशिकका शारदातिलक, राघव-महकृत शारदातिलकको टोका, ब्रह्मानन्द्गिरिकी शाका-नन्दतरिक्षणी, गीड़ीय शङ्कराचार्यका तारारहस्य, ज्ञाना-नन्दका कौलावलीतन्त्र और कृष्णानन्द आगमवागीशका तन्त्रसार, इन सब प्रन्थों में सभी बातें संक्षेपसे लिखी गई हैं।

र शक्तिमान, बलवान्। (मृक् ७१०३।५)
शाक्तागम (सं ० पु०) तन्त्रशास्त्र।
शाक्तागम (सं ० पु०) तन्त्रशास्त्र।
शाक्तानन्दतरङ्गिणी (सं ० स्त्री०) तन्त्रभेद।
शाक्तिक (सं ० पु०) शक्त्या जीवति शक्ति (वेतनादिभ्यो जीवति। पा ४।४।१२) इति उक्, आद्यची वृद्धिः। १ शक्तिः उपासक, शाक्त। २ भाला चलानेथाला।
शाक्तीक (सं ० पु०) शक्तिप्रदरणमस्य शक्ति (शक्तियव्यो रीकक्। पा ४।४।६) इति ईकक्ष्। १ शक्ति या भाला सम्बन्धी। २ भाला चलानेवाला।
शाक्तेय (सं ० ति०) १ शक्ति-सम्बन्धी। २ शक्तिका उपासक, शाक्त। ३ शक्तिका पुत्र पराशर।
शाक्त्य (सं ० पु०) शक्ति व्यव । १ शक्तिका उपासक, शाक्त। २ वैद्कि गौरिरोति ऋषिका गै।त्रापत्य। ३ पराशर।

शामत्यायन ( सं० पु० ) शामत्य ऋषिका गोतापत्य । शाममन् ( सं० क्को० ) बल । ( भृक् १०।५६।६) शामय ( सं० पु० ) शकोऽभिधानमस्पेति ( शपिडकादि-भ्योञ्यः । पा ४।३।६३ ) इति ज्य । १ बुद्धदेव । '

२ एक प्राचीन क्षित्रय जाति। ये लेग अपनेका सूर्यवंशाय ६६वाक यंशोद्भव बतलाते हैं। एक समय शाक्य लोगोंने अपने बलवंग्ये प्रमावसे विशेष प्रतिष्ठा लाभ की तथा स्वयं भगवान् बुद्धने इस वंशमें अव रोणे हो कर शाक्यजातिका गौरव बढाया।

जिस समय मगधाधिप विभिन्नसार राजग्रदमें, अङ्गाः धिपति चम्पा नगरमें, लिच्छवो बैशालोमें और साकेत-पूरी परित्यागके बाद जब कोशलपति प्रसेनजित् उत्तर-श्रावस्तिनगरमें बड़े गौरवसे राज्यशासन कर रहे थे, उस समय कोशलराज्यके पूर्वामागमें रोहिणी नरीके किनारे शाक्य और कोलि नामक दो क्षतिय शाला धोरे धीरे अपना मस्तक उठानेकी कोशिश कर रही थी। इस समय मगधाधोश्वर और कोशलपनि एक दूसरेका दुश्मन वन कर राज्यसोमा बढानेकी इच्छासे युद्धविष्रह-में लिप्त थे। इसी मौकेमें रोहिणी नदीके पह किनारे शाक्योंने और दूसरे किनारे कोलियोंने अपनेकी जाधीन घोषित कर दिया। कपिलवास्तुमें शक्य राजधानी प्रतिष्ठित हुई । शाक्य और के।लियोंने आपसमें आदमी यता सुत्रसे वद्ध हो बडे आनन्दसं कुछ सयग शान्ति सुखभाग किया था । शाक्यपति शुद्धोदनने दो कोलीय राजकुमारियों का पाणिब्रह्ण किया। इन दोनों राज कुम रिधोसे कोई पुत्र उत्पन्न न होनेके कारण राजा शुद्धोदन बड चिन्तित रहा करते थे। कुछ समय बाद वडी रानीका गर्भका लक्षण दिखाई दिया। प्राचीन प्रधानुसार राजनन्दिनी सन्तान प्रसव करनेके लिये पिस्रालय चली। किन्तु राहमें हो उन्होंने लुन्विनी उद्यानमें एक पुत्र प्रसव किया। नवजात कुमार और प्रसृतिको उसी समय कपिलवास्तुमें लौटा लाया गया। सात दिनके बाद सुतिकागारमें ही माताका देहान्त हुमा । अब छोटी रानो ही राजकुमारका लालन पालन करने लगो। वह बालक शाक्यवंशकेतु होनेकं कारण शाक्यसिंह नामसे प्रसिद्ध हुआ । आगे चल कर कालिय-राजकन्या यशोधरा या सुभद्राके साथ उसका वियाह दुआ। बुद्ध देखी।

जिस शाक्यवंशमें शाक्यसिंहने जम्मप्रहण किया, उस पेहकाक वंशधरोंने किस प्रकार शाक्य नामसं प्रधित है। अपना शाक्षितस्य फैलाया था, उसका संक्षिक क्यि-रण कींद्र प्रम्थाकलीमें लिखा है। ये सब प्रम्थ पहनेसे प्रविद्धित शाक्य जातिको संख्या और उनका प्रभाव तथा वौद्धमतसे उनके थिराग और आनुस्तिका यथायथ इति-हास संप्रह किया जा सकता है।

तिब्दत देशोय दुवर या विनयपिटक प्रश्यमें निका है, कि वाराणसोपति महेश्वरसेनके वंशवर कृशोनगर और पोतलमें राज्य करते थे। उस वंशमें पोतल नामक एत राजा थे। गीतम और भरद्वाज नामक उनके दे। पुत्र हुए। ज्येष्ठ गीतम पिता ही अनुमति ले कर पेतल-के प्रान्तदेशमें तपस्या करने चले गये। किन्छ भरहाज कणिककी सृत्युके बाद र जा हुए। भरहाजके कोई पुत्र सन्तान न रहनेके कारण दुःकित अन्तः करणसे एक दिन गीतमने अपने गुरु ऋषि कनकवर्णसे कहा, प्रभी ! पोतलराजवंश लेप होना चाहता है, आप पेसा कोई रास्ता निक ल दीजिये जिससे ले। व न है। ।' प्रिय शिष्यका पेसा बचन सुन कर ऋषिने योगबलसे गौतमके शरोरमें वृष्टिपात कराया जिससे उन्हें दिव्य शक्तिके सञ्जारकं साध दिव्य झान उत्परन हो आया। पीछे उरहीं की देहसे निःस्त दो रक्तमिश्रित विंदु कूछ समय सूर्णके उत्ताप-में रह कर अण्डेमें परिणत हो गया । उत्तरीत्तर सुर्काके उतापसे वे दोनें। अण्डे फूट गये और दिव्यक्तांतियुक्त को नवक मार भीतरसे निकले और पाश्च वर्ती ईखके खेतमें चले गये। उस प्रकार तापसे दोनों बाह्यकारी उत्पत्ति हुई सही, पर नष्टवीर्य गीतम दिन पर फिन कमओर होते गये। ऋषि कन हवर्ण उन दोनों संताने की गीतमके पुत्र ज्ञान कर घर लाये और उनका लालन पाउन करने लगे। सूर्योदयको साथ जन्म हानेको वे सुर्यायंशी, गीतमके अङ्गङ्कात होनेसे शाक्किरक सीर इस्-क्षेत्रमें प्राप्त दे।नेसे अक्षाक या पेक्षाक नामसे पवि-चित हुए।

भरहाज की मृत्युको काद मिन्तदलके मृष्कि साथ सलाह करके गीतमके वड़े लड़कोको राजा बनाका। कुछ समय राज्य करके के अयुक्त अवस्थामें वहात्वको प्राप्त हुए। पीछे छोटे लड़के रहवाकु नाम धारण कर राजसिंहासन पर वैठे। इसके बाद उनके सात बंध-धरों के एक एक कर पोत्तल राजधानीमें राज्य विकाः। उस्क वंशके अस्तिक राजा रहवाकु विकास थे। उनके उस्कामुका, करकर्ण, इस्तिनाकाक और मृष्टुर कामक बार पुत्र थे। किन्तु राजान एक परमसुन्द्री नारीके कप पर मुग्ध हो उससे इस शर्रा पर विवाह कर लिया, कि उसके गर्भसे जो पुत्र जन्म लेगा, वहो सिंहासनाधिकारो होगा। कुछ समय बाद उस रमणीके गर्भसे राज्या-नन्द नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजाने पूर्व वचनानु-सार उसीको राजा बनाया और चारों लड़कींको देशसे निकाल दिया। चारों राजकुमार आत्मीय और अनु चरीसे परिवृत्त हो हिमालयको पार कर भागीरधीके किनारे कपिलमुनिके आश्रममें पहुंचे। यहां ऋषि-आश्रम के समीप उन्होंने कुटी बनाई। ऋषिके आदेशानुसार वे लाग अपनी स्वजातीय बहनों से हो विवाह कर अनेक सन्तान संत्रित उत्पादन करनेमें बाध्य हुए।

इस प्रकार दलपुष्ट हो कर उन्हों ने ऋषिप्रदर्शित भाश्रमभागमें एक नगर बसाया। ऋषिके नामानुसार उस नगरका नाम किपलवास्तु रखा गया। यहां धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। पीछे वे लोग देवदह नामक नगर स्थापन कर वहां रहने लगे। इस समय "शाक्यगण स्वजातीयको छोड़ किसी रमणीका पाणि-प्रहण नहीं कर सकते" ऐसी विवाह पद्धति लिपविद्ध हुई।

इधर एक दिन राजा विकद्कते अपने प्रधम चार पुत्नों की याद कर राजसभामे उनकी बात उठाई। राज-मंत्रियोंने कहा, 'महाराज! आपके पुत्रगण अपने अदृष्ट और शक्तिकं बलसं इस प्रकार लब्धप्रतिष्ठ हो कर राज्येश्वर हो गये हैं।' इस पर राजाने पुत्नोंकी अलीकिक कोश्चिक्दानो सुन कर कहा, 'मेरे क्षमार साहसी और शक्तिमान हैं। तभीसे वे लोग शाक्य नामसे परिचित हुए। किसी दूसरेका कहना है, कि इनके पूर्वापुरुषों ने शाक्यश्चका आश्चय लिया था और पे लोग इनके वंश-धर होनेके कारण 'शाक्य' कहलाये।

विकद्धकती मृत्युके बाद उनके सबसे छोटे लड़के राजा हुए। इनके कोई सन्तानादि न रहनेसे पीछे उस्कामुक्षने ही राअसिंहासनको सुशोभित किया। अनंतर यथाकम करकर्ण, हस्तिनाजक और नृपुर राजा हुए। नृपुरके पुत्र विशिष्ठ, पीछे उस वंशमें कई राजाओं के बाद धम्ब-दुर्ग किपलवास्तृके अधोश्वर हुए। इनके सिंह-हनु और सिंहनार नामक दो पुत्र थे। लिंह-इनुके शुद्रोर्न, शुक्लोदन, द्रोणादन और अमृतादन नामक चार पुत्र तथा शुद्धा, शुक्ला, द्रोणा और अमृता नामकी चार वन्याप उत्पन्न हुई। शुद्धोदनके पुत्र सिद्धार्थ और आयुष्मत् जन और शास्य राजभद्र ( मिल्लक ), द्रोणादनके पुत्र महानाम और आयुष्मत् अनिषद्ध; अमृतोदनके पुत्र महानाम और आयुष्मत् अनिषद्ध; अमृतोदनके पुत्र मानन्द और देवदत्त; शुद्धाके सुप्रबुद्ध, शुक्लाके मिल्लक, द्रोणाके सुलभ, अमृताके कल्याणवर्द्धन और सिद्धार्थके राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन सब शास्यकुलरिंथमें से बीद्धधांकी पुष्टि और प्रचार हुआ।\*

सिद्धार्थके बुद्धस्वप्राप्ति और तन्मतप्रचारकं पहले शाक्यगण शिव और शक्तिके उपासक थे, उसका आभास लिलतिविक्तारादि प्र'धमें यथेष्ट मिलता है। इस समय संक्यावृद्धिके साधा शाक्योंका प्रभाव बहुत कुछ बढ़ गया था। पूर्वोक्त कोशलराज प्रसेनजित्के पुल किंद्रक या विक्रिप्रक पिताको राज्यच्युत कर स्वयं कोशलके राजा हुए। पीछे उन्होंने कपिलवास्तुके शाक्यकुलको निमूल किया था। जातिगत और धर्मगतिविद्धेष ही इसका एकमाल कारण था।

शाक्यगण जो बुद्धधर्म प्रहण कर बौद्ध हुए थे, उसका परिन्य बौद्धधर्म विकाशके इतिहासमें अच्छी तरह दिया गया है। आनन्द, काश्यप प्रभृति सिद्धार्थके सभी अनु-चरगण शाक्यव शोद्भव थे। धर्मके आच्छादनसे सामा-जिक आवरण हट गया, शाक्यगण तब बौद्ध यति या श्रमण नामसे परिचित हुए, शिलालिपिसे शाक्य भिक्षु और भिक्षुणोका परिचय पाया जाता है, वे लेग पत्रीं ६ठो शताब्दीमें भी विद्यमान थे। उनमेंसे प्रवीं सद्यांमें उत्कीणं शाक्यभिक्षु बोधिधर्मकी मूर्त्तिलिप, यशोविहारको बौद्ध भिक्षुणो जयभद्दारिकाको मूर्त्तिलिप, शाक्यराज महानामको बोधगयास्थ लिपि, गोस्रसिंह-

<sup>#</sup> जपर जो उपाल्यान दिया गया है, वह बहुत इछ रामायणकी छायाके आधार पर रचित मालूम होता है। जो हो, उसमें मूझ इतिहासकी कुछ छाया भी प्रतिफिलत दिखायी देती है।

बलके पुत्र विदारसामी रुद्रकी लिपि, शाक्ययित धर्म दासकी साञ्चीलिपि और तिष्याम्नतीर्शनिवासी शाक्य भिक्षु धर्म गुप्त और दंष्ट्रसेनको बेध्यगयास्थ लिपि उस-का प्रकृष्ट प्रमाण है।

शाक्यपाल (सं० पु०) राजभेइ। (राजतर० ८ १३२६) शाक्यपुङ्गव (सं० पु०) शाक्ये शाक्यवंशे पुङ्गवः श्रेष्ठः। शाक्यसिंह, शाक्यमुनि।

शाक्यप्रम (सं० पु०) बौद्धाचार्यभेद । (तारनाथ) शाक्यबुद्ध (सं० पु०) बुद्धदेव, शाक्यमुनि । शाक्यबुद्धि (सं० पु०) बौद्धाचार्यभेद, शाक्यबे।धका एक नाम।

शाक्यबुद्धोपजीविन् (सं० त्रि०) शाक्यबुद्धं बुद्धमतं उपजीवित जीव-णिनि । शाक्यबुद्ध-मतावलम्बी । शाक्यबे।धिसत्व (सं० पु०) बुद्धदेव, शाक्यमुनि । शाक्यभिश्च (सं० पु०) बुद्धधर्मावलम्बी । मनुटोकाकार कुल्लुकनं शाक्य भिश्च शोंकी पाषण्डी बताया है । 'पाषण्डिनः चेदवाह्यव्यतिलङ्गधारिणः शाक्यभिश्च

श्रवणकादयः' ( कुल्लूक )

शाक्यभिक्ष की (सं ० स्त्री०) बौद्धः भिक्षुरमणी। (दशक्मारच०)

शाक्यमित (सं० पु०) बौद्धासार्थभेद । (तारनाथ) शाक्यमहावल (सं० पु०) बौद्धराजभेद । शाक्यमित (सं० पु०) बौद्धासार्थभेद । शाक्यमुनि (सं० पु०) बुद्धदेव, शाक्यवंशायतंस बुद्ध, मुनिविशेष । पर्याय—स्वजित श्वेतकेतु, धर्मकेतु, महामुनि, पञ्चक्षान, सर्वदर्शी महाबेध, महाबल, वहुक्षम, स्निम्दिं, सिद्धार्थ, शक । । शब्दरत्ना०)

अमरटीकाकार भरतने इस शब्दकी व्युत्पत्ति इस-प्रकार की है,—बुद्धदेव शाक्यवंशमें त्यम्न हुए थे, इस-लिये शाक्य तथा मुनिकी तरह आवरण करते थे, सुतरां शाक्यमुनि कहलाये; शाक शब्दसे वृक्षका बेध्य होता है। वृक्षके नीचे ये रहते थे, इस कारण शाक्य नाम ते अभिहित हुए। इक्ष्याकुवंशोय बहुतेरे व्यक्ति पिताके शापसे गौतम वंशीय कपिल मुनिके आश्रममें शाक-वृक्षके नीचे बास करते थे, अत्यव उनका शाक्य नाम पद्या। 'शाक्यव' शत्वात् शाक्यः शाक्यश्वासी मुनिश्चेति शाक्यमुनिः तथाहि शाको वृक्षविशेषा त्रेतत्रभवा विद्यमानाः शाक्याः । पितुः शापेन केचिदिश्वाक् व'श्या गीतमव'शजकपिन्नमुनेरात्रम शाक्रवृक्षे कृतवासाम शाक्या उच्यन्ते ।' तदुक्तं ।

"शाकवृत्तप्रतिच्छन्न' वासं यस्मात् प्रचिक्तरे।
तस्मादि ह्वाकुवंशास्ते भुवि शाक्या इति श्रुताः।"
( अमरटी० : भरत )

शाक्यवद्धं (सं० पु०) शाक्यकुलदेवताविशेष । शाक्यश्रो (सं० पु०) बौद्धाचार्याविशेष । शाक्यसिंह (सं० पु०) शाक्यः सिंह इत । शाक्यः मुनि। (अमर)

शाक (ग'० ति०) शक ्अण्। १ शक सम्बन्धी। (पु०) उपेष्ठा मक्षत्र। इसके अधिपति इन्द्र हैं। शको (सं० स्त्रो०) १ दुर्गा। २ शकप्तनी, इन्द्राणी।

शाकीय (सं० ति०) शक-सम्बन्धी । शाकर (सं० ति० १ शक्तिशाली, पराक्रमी, बलवान । (पु०) २ शाकीदुभव वायु, सृष्टिसे पहले आत्मासे आकाश निकला, पीछे इस आकाशसे वायुको उत्पत्ति हुई । ३ इन्द्र । ४ इन्द्रका बज्र । ५ वेल, सांड़ । ६ प्राचीन कालकी एक रीति या संक्कार ।

शाक्तरवर्ण (सं क्री ) सामभेद। (क्राट्या । १११६) शाक्तवर्ण (सं क्रि) ) शक्यरका कार्ण। शाख (स । पु॰) १ क्रिकाका पुज, क्रार्त्तिकेय। २ करआ ३ भाग।

शाख (फा॰ स्त्रो॰) १ टहनी, डाल, डाली। २ लगा हुआ टुकड़ा, खंड, फांक। ३ नदी आदिकी बड़ो घारामेंसे निकली हुई छोटी घारा। ४ सींग।

शासदार (फा॰ वि॰) १ जिसमें बहुत-सो शास्त्राएं हो, टहनीदार। २ सींगबाला, सींगदार।

शासा (सं० स्त्रो०) शास्त्रि गगनं व्याप्नेति शासा-अच्-टाप्। १ वृक्षाङ्गविशेष, पेड़के धड़से चारा भीर निकली हुई लकड़ो या छड़, डाल, टहनी। पर्याय— लता, लङ्का, शिस्ता। (भरतभृत मेदिनी) २ शरोरका अवयव, हाथ और पैर । ३ बाहु। ४ चीसाइ। ५ घरका पासा। ६ उंगली। ७ अवयव, अङ्ग। ८ प्रकार, किसी मूल वस्तुसे निकले हुए उसके भेद। (गीता २१४१) ह विभाग, हिस्सा। १० अंतिक, समीप।
११ किसी शास्त्र या विद्यांकं अंतर्गत उसका के दि भेद।
१२ वेदकी संहिताओं के पाठ और क्रमभेद जी कई
ऋषिमें अपने गीत्र या शिष्यपरम्परामें चलापे।
शोनकने अपने 'चरणव्यूह' में वेदोंकी जो शाखाप'
गिनाई हैं, उसके अनुसार ऋग्येदकी पांच शाखाप' हैं,
शाक्त्य, वाष्क्रल, आश्वलायन, शाखायन और माण्डूक्य।
वायुपराणमें यज्ञ वेदकी ८६ शाखाप' कही गई हैं जिनमें
४२के नाम चरणव्यूहमें आये हैं। इन ४३में माध्यन्दिन
और कण्वकी ले कर १७ शाखाप' वाजसनेयोंके अन्तगीत हैं। सामयेदकी सहस्र शाखाप' कही जाती हैं
जिनमें १५ गिनाई गई हैं। इसी प्रकार अथ्विदकी भी
बहुत-सी शाखाओं मैसे पिष्पलादा, शीनकीय। आदि
केवल नौ गिनाई गई हैं।

शास्त्राक्षर (सं० पु०) शास्त्रायां करतो यस्य । स्नूहो यक्ष, थूहर । इस यक्षकी प्रत्येक शास्त्रामें काँटा होता है, इसलिये इसका नाम शास्त्राकरट हुआ है। (राजनि०) शास्त्राङ्ग (सं० क्की०) अङ्गस्य शास्त्रा प्रानिपातः। शरीरका अवयय, हाथ और पैर।

शास्त्राप्त (सं० क्ली०) शासाया अप्रं। १ विटराप्र, शासाहा समला हिस्सा। २ अङ्गुलो, उँगली।

शासा चङ्कमण (सं०पु०) १ एक डाल परसे दूसरी डाल पर कूद जाना। २ कोई विषय पूरा अध्ययन न करके थोड़ा यह थोड़ा वह पढ़ना २ एक विषय अधूरा छोड़ कर दूसरा विषय हाथमें लेना, एक विषय पर स्थिर न रहना।

शाला चन्द्रन्याय (सं० पु०) एक न्याय या कहावत जो ऐसी बातके सम्बन्धमं कही जाती है जो केवल इं छानेमं जान पड़ती है, वारावमं नहीं होती । चंद्रमा कभी कभी देखानेमं ऐसा जान पड़ता है माना पेड़की डाल पर है।

शाखाद (सं० पु॰) पेड़ोंको खोल या रहनो सानेवाला पशु। जैसे --गी, बकरी, दाथी।

शास्त्रादर्ड ( स् 0 पु० ) शासारयङ देखो ।

शास्त्रानगर (सं ० द्वी०) शास्त्रेव नगरं। नगरका प्रान्त-वर्सी छोटा नगर, उपनगर। अमरदीकामें भरतने इसकी व्युत्पिश्व इस प्रकार को है—नगरमें अपरिमित लोगोंका स्थान न होनेसे उन सब लोगोंक रहनेके लिये उसके समीप जी नगर स्थापित होता है, उसे शासानगर फहते हैं। अंगरेजीमें इसका नाम है Suburb।

शब्दरत्नावलीमें लिखा है, कि मूल नगरसे धारम्भ फरके दूसरा जो नगर बसाया जाता है, उसे शास्त्रानगर कहते हैं।

शाजान्तर (सं• क्ली•) शाखाया अन्तरं। अन्य शाखा, दूसरो शाखा।

शाखावशु (सं० पु०) यूपबद्ध पशु । (लाज्या० यहा० १।१०) शाखाविस (स ० क्ली०) एक रोग । इसमें हाथ पैरमें जलन और सूजन होतो है ।

शास्त्रापुर ( सं० क्लो० ) पुरस्य शास्त्रा अभिधानात् पूर्वे निपातः, शास्त्रेव पुरमिति वा । शास्त्रानगर, किसी नगरके आस पास फैली हुई बस्ती । ( होम )

शालाप्रकृति (सं॰ स्त्री॰) अपने राज्यके कुछ दूर परके आठ प्रकारके राजा। इनका विवार किसी राजाको थुद्धके समय रक्षना चाहिये। (मद्ध ७।१५६)

शाखाभृत् (सं • पु • ) शाखां विमर्त्ति भृ-किप्तुक्। युक्ष, पेड़ ।

शास्त्रामुग (सं०पु०) शास्त्रायां मृगः। १ बानर, बंदर। २ गिलहरी।

शाखाम्ल ( सं० पु॰ ) जलबेंत ।

शाखाग्ला (सं ० स्त्री०) तिन्ति हो वृक्ष, इमलीका पेड़ । शाखारएड (सं ० पु०) वह ब्राह्मण जो अपनो शाखाका छोड़ कर दूसरी शाखाका अध्ययन करे, शाखादएड । पर्याय—अन्यशाखक । (हेम)

शास्त्रारध्या (सं ० स्त्री०) सोलह हाथ चौड़ा रास्ता। शास्त्रारोग (सं ० पु०) रेशिविशेष। रक्तादि चातु कुपित हो कर त्वग्जात चीसपं और गुस्मादि रेशि पैदा करता है। (चरक सूत्रस्था० ११ म०)

शाखाल (सं• पु•) शाकां लाति आश्रयतीति लाकः। वानीर वृक्ष, जलवेंता

शास्त्रात (सं • पु॰) हाथ पैरमें होनेवाला वातरेग। हाथ और पैरका देहकी शास्त्रा कहते हैं, यहां वात मिलनेसे यह शास्त्रावात कहलाया। (सुभुत)

शास्त्राशिका (सं ० स्त्री०) शास्त्रायाः शिका। वह डाल जो नीचेकी स्रोर बढ़ कर जड़ पश्ड़ ले सीर पक अलग पेड़के धड़के। रूपमें हो जाय। जैसे,—बटकी जटा या बरोह।

शास्त्रास्थि ( सं० क्लो० ) दाधकी हुद्दी। शःस्त्रि ( सं० पु० ) तुर्किस्तान।

शास्त्रिन् (सं पु ) शास्त्राऽस्त्यस्पेति शास्त्रा-इनि । १ वक्ष, पेड़ । २ वेद । ३ वेदकी किसी शास्त्राका अनुयायी । ४ पील्का पेड़ । ५ तुर्किस्तानका निवासी । (ति०) ६ शास्त्राविशिष्ट, शास्त्राओंसे युक्त ।

शाखिमूल (सं०पु०) रन्धि वृक्ष ।

शाम्त्रिल (सं • पु॰) व्यक्तिविशेष। (कथासिरत्सा॰ ४७।८५) शास्त्रो (सं • पु॰) शास्त्रिन देखो।

शाखीय ( सं ॰ ति ॰ ) शाखा-संबन्धा।

शास्त्रोद्यार (मं०पु०) विवाहके समय गंशावलीका कथन।

शास्त्रोट (सं० पु०) स्वनामस्यात वृक्षविशेष, सिहारका पेड़ । कलिङ्ग-अस्त्रोड़मरणु, महाराष्ट्र—साहोड़, तेलङ्ग-भारणिकेचेटु, रवन्की, बम्बई—सहोड़ा। संस्कृत पर्याय—पिशाचद्रु, पीतफल, कर्कशच्छद, भूत- वृक्ष, सकट, अक्षघर, गवाक्षी, धृकावास, रुक्षपत्न, पीत, केशिष्ट्रयोज, क्षीरनाशन । गुण—तिस्त, उष्ण, पिस- वर्षक और वातनाशक । (राजनि०)

भावप्रकाशके मतसे इसका गुण-रक्ति वित्त, अर्था, वातस्त्रेष्म श्रीर अतिसारनाशक । (भावप्रकाश) विवत (सफेद कोड) रोगमें इसका बीज वाँट कर प्रलेप देने-से आरोग्य होता है।

शास्य (सं० क्रि०) शास्त्रा ज्या। शास्त्रा सम्बन्धी। शागिर्द (फा॰ पु॰) किसीसे विद्याप्राप्त करनेका संबंध रखनेवाला, शिष्य, चेला।

शागिव पेशा (फा॰ पु॰) १ मातहत । २ अहलकार, कर्मचारो । ३ खिद्मतगार, सेवक। ४ वड़ी कोठोके पास नौकरों के लिये अलग बने हुए घर।

शागिदो (फा० स्त्रां०) १ शिक्षाप्राप्त करनेके लिये किसी गुरुके अधीन रहनेका भाव, शिष्यता। २ सेवा टहल। शागिल (सं ० पु०) गोत्र प्रवर्शक एक ऋषिका नाम। शाङ्कर (सं ० क्की ०) शङ्कर-अण्। १ एक छन्दका नाम। इसका कपाग्तर शाक्कर या शार्कर ऐसा देखा जाता है। शङ्करो देवता उस्य अण्। २ कद्वदेवतंक नक्षत्र, आर्दा नक्षत्र। इस नक्षत्रके अधिष्ठाता देवता शङ्कर हैं, इसलिये इसका नाम शाङ्कर है।

(पु॰) शङ्करस्यायं वाहनत्वात् शङ्कर अण्। ३ वलीवह्, साँड । (मेदिनी) ४ शङ्कराचार्यका अनुयायो । ५ सोमलताका एक भेद । (ब्रि॰) ६ शङ्कर सम्बन्धी। ७ शङ्कराचार्यका । जैसे,—शाङ्करम ध्य, शाङ्करमत ।

शाङ्करभाष्य (सं० क्की०) शङ्कराचार्य-प्रणीत भाष्य।
वेदान्तदर्शन, गीता और उपनिषदीके जिस भाष्यको
शङ्कराचार्यने प्रणयन किया, उसे शाङ्करभाष्य कहते हैं।
शाङ्करि (सं० पु०) शङ्करस्यापत्यं पुमान शङ्कर-इञ्।
१ शिवके पुत्र, गणेश। २ कार्त्तिकेय। ३ अग्नि। १ एक
मुनिका नाम। ५ शमीका पेड़।

शाङ्करी (सं॰ स्त्री॰) शिव द्वारा निर्धारित अक्षरीका कम, शिवसूत्र ।

शाङ्कथ्य ( सं॰ पु॰ ) शङ्कोर्गोत्नापत्यं शंकु ( गर्गादिभ्यो घञ् । पा ४।१।१०५ ) इति घञ् । शंकुका गोत्नापत्य ।

शाङ्कव्यायनी (सं ० क्ली०) शाङ्कव्य क्त, ङोव्। शाङ्कव्य-की स्त्री। (पा ४,१११८)

शाङ्कित ( सं० पु० ) चेारक नामक गन्धद्रध्य । शाङ्करुक ( सं० पु० ) राजतरङ्गिणीकं अनुसार एक कवि । इस्होंने भुवनाभ्युद्य नामक एक काव्य रखा ।

( राजतरिक्षणी हा७०४ )

शाङ्कुची (सं० स्त्री०) शकुचि मछली।
शाङ्कुपिथक (सं० ति०) शंकुपथेन आहृतं गच्छतीति वा।
शांकुपथ (उत्तरपथेनाहृतश्च। पा १११७७) इति ठञ्,
आद्यची वृद्धिः। १ शंकुपथ द्वारा आहृत। ३ शंकुपथ
द्वारा गमनकारी।

शाङ्कर (सं० ति०) १ शंकु सम्बन्धी । (पु॰) २ लिङ्गभेद । ( अथवँ० ७.६०।३ )

शाङ्ख (सं० त्रि०) शङ्खस्येदं अण्। १ शङ्ख-सम्बन्धो, शंखका बना दुआ। (पु०) २ शंखकी ध्वनि। शाङ्खित (सं०पु०) शंखितका गोद्धापत्य। शाङ्क्षिमित्रि (सं० पु०) १ अथर्घप्रातिशास्त्रका एक वृत्तिकार। २ शंखमित्रका गोत्रापत्य।

शाङ्किलित (सं०पु०) शंस और लिखित ऋषिका धर्मशास्त्रःसम्बन्धी।

शाङ्खायन ( सं ० पु० ) शङ्खस्य गोह्मापत्यं शङ्ख (अश्वादिभ्यः फण्। पा ४।१।११० ) इति फज्। एक गृह्य और श्रीत-

्यूत्रकार ऋषि। इनका कीशोतकीब्राह्मण भी है। शाङ्कायन्य (सं०पु०) शाङ्कायनस्य गोत्रापत्यं शःङ्कायन (गोत्रे कुक्कादिभ्य स्कल् । पा ४।१।६८) इति च्फल्। शाङ्कायनका गोतापत्य।

शाङ्कारि (सं०पु०) शङ्क वेचनेवाली जाति। शाङ्किक (सं०पु०) शङ्ककरणं शिलामस्य इति शङ्क-उक्। १ शङ्क बनाने और वेचनेवाला। पर्याय—काम्बरिक, शङ्क-कार, काम्बजक। २ शङ्कवादक, शङ्क बजानेयाला। पर्याय—शङ्कथ्मा। (जटाधर)

( ति०) ३ शङ्ख-सम्बन्धी । ४ शङ्ख्या बना हुआ। शाङ्ख्या ( सं० पु०) शङ्ख्यिनीरपत्यं शङ्ख्या ( संयोगिदिम्यश्य । पा ६।४११६६) इति अण्। शङ्ख्यांका अपत्य । शाङ्ख्या ( सं० पु०) शङ्ख्य गोत्रापत्यं शङ्ख्या (गर्गीदिम्यो यञ्।
पा ४।१।१०५) इति अण्। १ शङ्ख्या गोत्रापत्य । ( ति० )
२ शङ्क-सम्बन्धी, शङ्ख्या बना हुआ।

शाङ्गुष्ठा (सं क्स्री०) साङ्गुष्ठा देखो ।

शाचि (सं • पु • ) १ सक्यु। २ शक्त । ३ प्रख्यात । (ऋक् ८।१७।१२)

शाचिगु (सं० ति०) १ शक गाभीयुक्त, जिसकी गाय सब काममें समर्थ हो । २ विश्वपात गाभीयुक्त ।

( मृक् ८।१८।१२)

शाश्चो ( सं० स्त्री० ) शालिश्च शाक्त, एक प्रकारका साग । ( रसचि० ६ अ० )

शाट (सं०पु०) १ वस्त्रभेद, वह कपड़ा जो कमर्गे छपेट कर पहना जा सके, घोती। २ कपड़े का टुकड़ा। ३ एक प्रकारकी कुरती! ४ ढीला ढाला पहनावा।

शाटक (सं० पु० क्ली०) शाट खाथे कन्। १ पट, बस्त्र । २ नाटकभेद। (अमर)

शाटिका (सं० स्त्री०) १ साझो, धोती। २ कचूर। शाटी (सं० स्त्री०) साझी, धोती। शाट्य (सं वित्) शरोऽभिजनोऽस्य शट (शन्तिकादिभ्यो भ्यः। पा शहाहर) इति भ्यः। १ जिसका शट अभिजन हो। (पु०) २ शटका गोत्रापत्य।

(पाणिनि धार्।१०५)

शाट्यायन (सं० क्री०) १ होमभेद, शाट्यायनहोम, प्रकृति-कर्म वैगुण्य प्रशमनार्थ होमविशेष। विवाह और व्रत-प्रतिष्ठा आदि कर्मों में जो होम करनेकी कहा गया है, उसे प्रकृतकर्म कहते हैं। प्रकृत कर्म करनेमें यहि भ्रम और प्रमादवशतः कोई खृटि हो जाय, तो उस खृटिको दूर करनेके लिये जा होग करना होता है उसे शाट्यायनहोम कहते हैं। भवदेवभट्टने प्रकृतकर्मके वैगुण्य समाधानके लिये यह होम करने कहा है। किन्तु इसे भट्टनारायण आदि स्वोकार नहीं करते। उन लेगोंका कहना है, कि प्रायश्चिक्तके लिये यह होम करना होता है। प्रकृत कममें यदि भ्रम हो जाय, तो उसके प्रायश्चिक्तके लिये यह होम करे।

(पु०)२ मुनिविशेष।

शाट्यायनक ( सं ० ह्वी० ) शाट्यायनहोमकर्म ।

शाख्यायनि (सं ॰ पु॰) शाख्यायनस्या गोतापत्यं शाख्या यन (त्रिकादिभ्यः फिञ्। पा ४।१।१५४) इति फिञ्। शाख्यमुनिका गोतापत्य । ( शतपथ्या ॰ ८।१।४।६)

शाट्यायनिन् (सं० पु०) शाट्यायनेन यत् श्रीकः शाट्या-यन (पुरायाशोकोषु ब्राह्मयाकल्पेषु । पा शाक्षाश्र००) इति णिनि । शाट्यायनशोक एक उपनिषदु ।

शाठायन ( सं॰ पु॰ ) शठका गोलापत्य।

शाठायस्य ( सं० पु० ) शठका गोस्नापस्य ।

( पाचिनि धाराहट )

शास्त्र (सं क्हीं ) शाउत्य भावः शाउ व्यक्ष् । शाउता, धूर्यता, कपटता, बदमाशी । पर्याय—कपट, व्याज, दम्म, उपाधि, छन्द, केतम, कुस्ति, निकृति इन नौ अयथार्थ व्यवहारको शास्त्र कहते हैं । अमरटोकामें भरतने लिखा है,—पूर्वोक्त पर्यायमिसे कपट आदि छः छग्नार्थमें तथा कुस्ति आदि तोन चिक्तकौटिस्यमें व्यवहार होता है । यह बात कोई काई कहते हैं । इनमें भेद यह है, कि कपट, व्याज आदि छः वञ्चनमात्रफल तथा कुस्ति आदि तीन हिंसामात फल है; किन्तु बहुतोंका मत है, कि ये नी एक अर्थामें व्यवहृत होने हैं।

चाणक्यपिष्डतने चाणक्यश्लोकमें लिखा है, कि जो शठ है, उसके प्रति शठताचरण करना ही युक्तियुक्त है। कृटिल व्यक्तिके प्रति सरलतानोति शास्त्रविर्ग-हित है।

'शिंठे शाळ्य' समाचरेत्" ( चायक्य ) शाळ्यवत् ( सं० ति० ) शाळ्यं विद्यते ऽस्य मतुप् मस्य व । शाळ्यथुषत, शठनाविशिष्ट, शठ, धूरौं ।

( व्हत्संहिता ६८।५५ )

शाङ्कवल ( सं ० पु० ) शाद्वल देखो । शाण (सं ० क्को०) शणेन निर्मितमिति शण-अण् । १ शण-- निर्मित वस्त्र, सनके रेशेका बना हुआ कपड़ा, भँगरा ।

(पु०) शण्यते झायते गुणादिरहोति शण घञ्। २ कपपट्टिका, कसीटी। पर्याय—निकष, कष, शान, निकस, कस, आकष। ३ हथियारोंकी धार तेज करने-का पत्थर, सान। ४ परिमाणविशेष, चार माशेकी एक तौछ। (भावप्रकाश)(हि०) ५ सनके पौधेसे सम्बन्ध रखनेवाला। ६ सनका बना हुआ।

शाणक (सं० पु०) शण-अण् स्वाधे कन्। शणनिर्मित वस्त्र, सनके रेशेका बना हुआ कपड़ा, भंगरा।

शाणकवास ( सं o पुo ) शायक देखो ।

शाणयाद (सं• पु॰) १ पर्वतिविशेष । (इरिवंश) २ परि-माणविशेष, चार माशेकी एक तील ।

शाणवत्य ( सं ० पु० ) जनपद्विशेष । भारत )

शाणवास (सं०पु०) १ वह जो सनका बुना हुओ वस्त्र पहने। २ एक अर्ह त्का नाम।

शाणाजीव (सं० पु०) शाणेन आजीवतीति आ-जीव-अच्। अस्त्रमार्जक, वह जो हथियारीमें सान देनेका काम करता हो।

शाणि (सं पु ) पहुबुक्ष, पटुआ। शाणिक (सं वि ) राजाओंका सम्बन्धी। शाणित (सं वि ) शाण इतच्। १ सान रखा हुआ, तीखा या तेज किया हुआ। २ कसीटी पर घसा हुआ। शाणी (सं क्यों) शाणस्य विकारः शण-अण-क्योप्। १ शणस्वसमयी पहिकां, सनके रेशोंसे बुना हुआ कपड़ा, भंगरा। २ वह छोटा कपड़ा जो यहांपवीतके समय ब्रह्म-चारीको पहननेके लिये दिया जाताहै। ३ छिश्नवस्त्र; फटाहुआ कपड़ा, चीथड़ा। ४ सान। ५ कसीटी। ६ छोटा खेमा या पर्दा।

शाणीर (संकक्को०) शोणनद मध्यस्थित तट, दह<sup>9</sup>री नदीका किनारा।

शाणोत्तरीय ( सं०पु०) पाणिनि मुनिका पक नाम। शाक्षातुरीय देखो।

शाएड—पक राजा । "शाएडो दाद्धिरणिनः'' ( সূক্ - ६।६३।६ ) 'शाएडः राजा' । (सायण)

शः एडदूब्र्व (सं० स्त्नी०) पाकदूब्र्वा, एक प्रकारकी दूव। शाएडाको (सं० स्त्नी०) एक प्रकारका पशु।

शाण्डिक (सं० पु०) माँदमें रहनेवाला साँडा नामक जन्तु।

शाण्डिक्य (सं० ति०) शाण्डिकोऽभिजनोऽस्य शाण्डिक (शिष्डिकादिभ्यो स्यः। पा ४।३।६२) इति स्यः। जिसका शाण्डिक अभिजन हो, शाण्डिक देशवासी।

शाण्डिक (शाण्डिक्य)—१ अयोध्या प्रदेशके हदेहि जिलांत गंत एक तहसील या उपविभाग। यह अक्षा॰ २६ ं ५३ सि ले कर २७ ं २१ ं उ० तथा देशा॰ ८० ं १८ सि ले कर ५० कं बोच पड़ता है। भू परिमाण ५५७ वर्गमोल है। इस-कं उत्तरमें हदोंई और मिश्रिख, पूर्वमें मह्मू दाबाद, दक्षिण-में मालिहाबाद और मोहन तथा पश्चिममें विलग्नाम तहसील है। शाण्डिल, कल्याणमल, वालांमी और गुन्दावा परगना ले कर यह उपविभाग गठित है। यहां चार दीवानो और छः फीजदारी अदालत और चार थाने हैं।

२ उक्त विभागका एक परगना । भू परिमाण ३२६ वर्गमोल है। यहांका अधिकांश स्थान ही जङ्गल और वालुकामय प्रान्तरसे पूर्ण है। सिक १७० वर्गमोल स्थान आवाद हैं। जी, गेहूं, बाजरा, खना, अरहर, उइद, उवार, कई, ईख, पोस्ता, तमाकू, नील और चावल यहांकी प्रधान उपज है। इस परगनेमें २१३ गाँव लगते हैं जिनमें ८२ गाँव राजपूतके अधिकारमें, ८१ मुसलमानक और ४१ गांव कायस्थके अधिकारमें हैं।

ू उक्त जिल्लेका एक नगर तथा शाण्डिल उपविभागका

Vol. XXII. 178

विचार-सहर । यह अक्षा० २७ से १५ अ० तथा
देशा० ८० ३३ २० प्० लखनऊ शहरसे ३२ मील
उत्तर पश्चिममें तथा हर्नोईसे ३४ मील दक्षिण-पूर्वमें अवस्थित हैं। यहां म्युनिसपिलिटि हैं। श्रीममृद्धिमें
इस नगरने हर्नोई जिलेका द्वितीय तथा समग्र अयोध्याप्रदेशका चतुथे स्थान अधिकार किया है। यहां प्रक्ततत्त्वके आहरकी कोई भी चस्तु नहीं हैं।प्रायः दो सी वर्ण
हुए यहां "बारह खम्मा" अर्थात् वारह स्तम्म सम्बल्तित
पक्त पत्थरका घर बना था। विख्यात सिपाहीयुद्धके
समय यहां १८५८ ई०की ईठी और ७वी अक्टूबर को हो
तुमुल युद्ध हुए।

यहां सप्ताहमें दो दिन हाट लगती है। इस हाटमें पान और घोकी काफी विकी होती है। अवध-रेहिल खण्ड रेलपथका यहां एक स्टेशन रहनेसे उक्त द्रव्यादिकी रफतनीमें बड़ी ही सुविधा हुई है।

शाण्डिली (सं • स्त्री • ) एक ब्राह्मणी जो अग्निकी माता मान कर पूजी जाती थी। (महाभारत)

शाण्डित्य (सं० पु०) शाण्डिलस्य मुनेगितापत्य शंडिल (गर्गादिभ्यो यम्। पा ४।१।१०५) इति यम्। १ शांडिल मुनिकं कुलमें उत्यन्त पुरुष । २ गांत्रप्रवर्ष के ऋषिमेद । ३ सरयूपारी ब्राह्मणोंके तीन प्रधान गोतों मेंसे एक गोत । ४ एक मुनि। इनको स्त्रो एक स्मृति है और यह भक्ति सुनके कर्चा माने जाते हैं। ५ श्रीफल, बेल । ६ शांना। शांण्डिल्य – १ एक प्राचीन किया। २ शूरसेनवासी एक सुविण्डत । लाड्मके पुत्र गोविन्दने ११६० ई०में इनके रचे एक प्रस्थकी बालबेध नामनी टंका लिखी। ३ महाभारतकी टोकाके प्रणेता। ये शांण्डिल्य-लक्ष्मण नामसं परिचित थे। ४ शांण्डिल्यसूत्र या भक्तिमीमांसास्त्रकं प्रणेता एक ऋषि। शांण्डिल्यस्त्र या भक्तिमीमांसास्त्रकं प्रणेता एक ऋषि। शांण्डिल्यस्त्र यो भक्तिमीमांसास्त्रकं प्रणेता एक ऋषि। शांण्डिल्यंपनिषद्र और शांण्डिल्यस्त्रित नामक दो प्रभ्ध इसी नामके किसी ऋषि द्वारा सङ्गलित थे।

शाण्डित्यलक्षण (सं० पु०) एक प्रसिद्ध टीकाकार । शाण्डित्यायन (सं० पु०) शाण्डित्य मुनिका नीलापत्य । (शत्व आव होपाराहरू)

शार्ष्डस्यायनक (सं० ति०) शार्ष्डस्य मुनिका अनूर-भव स्थान आदि। शाण्य (सं कि ) शाण-यत्। शाण-सम्बन्धी। शात (सं क्लो०) शो क, (शाञ्छोरन्यतरस्यां। पा ७१८११) इति पक्षे इत्वःभावः। १ सुखा। २ धुस्तूर वृक्ष, धतुरैका पेड़ा (त्रि०) ३ सुखी, सुख्युक्त । ४ विनाश। (सुश्रूत ४११) ४ पातन, पतन, शाणित, सान रखा हुआ, तेज किया हुआ। ५ दुर्व्वल, रूश। ६ सुन्द्र। ७ प्रभावशोल, वीसिमान्।

शातक ( सं ० पु० ) १ राजभेद । (मार्क्ष्यडेगपु० ५८।४६ ) ( त्रि० ) शतक अण् । २ शतक सम्बन्धी ।

शातकर्णि (सं० पु०) १ मुनिविशेष, शतकर्णिका गे।हा-पत्य । (विष्णुपु० ४।२४।१२) २ एक आलङ्कारिक । शङ्करने दनका वचन उद्घृत किया है।

शातक (ण-दाक्षिणात्यके अन्ध्रभृत्यवंशीय कई एक राजे! विद्र राजा श्रीशातक णिया श्रीशान्तक णि, दूसरे शात-क णि, तोसरे सुन्दर शातक णिया सुनन्द, चौथे चकार शातक णि, पाँचवे शिवश्रो शातक णिया शावक णिया शिवक न्द्र शातक णि, छठे यह श्री शातक णितथा सातवे चन्द्रश्री या दन्तश्रो शातक णिनामसे विख्यात थे। विष्णु, वायु, मत्स्य, ब्रह्माण्ड और भागवतपुराण में इन राजाओं के नाम कुछ परियस्ति भाव में दे खेजाते हैं। ये सातवाहन वंशोय कह लाते हैं। नाना घाटकी शिक्षा लिपसे जाना जाता है, कि राजा श्म शातक णिख्य पूर्व देशे सदी में अर्थात् १८० से १६३ खृष्ट पूर्व विद्रमें जोवित थे। इनकी महिषीका नाम था नायनिका। हाती गुका में जो शिक्षा फलक मिला है, उसमें लिखा है, कि कि लिख राज शातक णिसे राजकर वस्त्र किया था। भारतवर्ष देखो।

शातकुम्म (सं० क्ली०) शतकुम्मे पर्वते भवं शतकुम्म-अण् !१ काञ्चत, सुवर्ण, सोना । (पु०) २ घुस्तूर वृक्ष, धतूरैका ऐड । ३ करवीर वृक्ष, कनरका पेड़ । ४ कचनार वृक्ष ।

शातकुस्ममय (सं ० पु०) शातकुस्मस्य विकारः, विकारे मयट् । सुवर्णावकार, सोनेका बना हुआ अलङ्कार आदि ।

शातकोम्भ (सं० क्ली०) १ स्वर्ण, सोना । (ति०) २ सोनेका बनाहुआ । शातक्रतव ( सं ॰ पु॰ ) इन्द्रधनुष । शातद्वारेय ( सं ॰ पु॰ ) शतद्वारस्य गीत्नापस्यं शतद्वार

( शुभादिभ्यरच । पा ४।१।१२३ ) इति उक्त्। शतद्वारका गीलापत्य ।

शातन (हां० क्ली०) १ सान पर धार तेज करना, चे।का करना। २ काटना, तराशना, छीलना। ३ पेड् आदि कटवाना। ४ सतह बराधर करना, रींदना। ५ नष्ट करना। (स्न०) ६ छेदक, काटनेवाला। (रघू ३।४२) शातपत (हां० पु०) शातपति (अक्षपत्यादिभ्यश्च। पा

8। १।८४) इति अण्। शतपतिका अपत्यादि। शःतपत्र (संक्ष्मळो०) शतपत्रमित्र शतपत्र (शर्करादिभ्याः ऽग्राः। पा धार्शिश्क) इति अण्। शतपत्रकं समान,

पद्मतुल्य, पद्मसद्गरा ।

शातपत्नक (सं० पु०) शातपत्नं पद्ममिष कन्। चिन्द्रका, चौंदनी।

शातपथ ( सं० कि० ) शतपथ-अण्। शतपथन्नाह्मण-सम्बन्धो । (बृह्दारपयकउप० २।८:७ )

शातपधिक ( हां० पु० ) शतपध्रश्राह्मणके अध्येता ।

शातपर्णे व (सं० पु॰) शतपर्णका गातापत्य।

शातपुलक (सं॰ कली॰) शतपुलस्य भावः कर्भधा, शतपुल (द्वन्द्वेमनोश्चादिभ्यश्च। पा प्राराश्वः) इति बुञ् । शतपुलका भाव या कर्म।

शातपुरशैल (सतपुरा पर्वत ) — मध्यभारतको एक गिरि श्रेणी । यह नर्भदा और तासो निद्योंके मध्यदेश में अवस्थित है । यह विस्तोण अधित्यका-भूमि पूर्वि से अमरकर्यक्से आरम्भ हो कर मध्यप्रदेशके बीचसे होतो हुई पश्चिममें सौराष्ट्रोपकूल तक फैल गई हैं। पहले यह शैल विम्ध्यगिरिका अंश समक्ता जाता था । पीछे नर्भदा और तासो उपत्यकाका विभागकारो पर्वतांश शात ,राके नामसे विख्यात हुआ । किन्तु नर्भदाके उत्तरस्थ विन्ध्यपर्वतको गठन और वेलपत्थर स्तरराजो पर्व महादेवपर्वत प्रभृति स्थानोको ( सतपुरा पर्वतके विभिन्न अंशोंको ) स्तरगठन पर्य्यवेक्षण करनेसे देखा जाता है, कि इन दोनो पर्वतो का प्रास्तिक स्तरविन्यास सम्पूर्ण स्वतं ल है। दो बड़ी बड़ी निद्यों हारा यह पार्वत्य अधित्यका-भूमि सम्पूर्ण एथक सोमामे

आयद्ध रहने पर भी उनकी पारस्परिक स्वतन्त्रता स्वित होती है।

अमरकएटकको सतपुराको पूर्ण सोमा मान लेने पर समस्त पर्धत पूर्ण-पश्चिममें पांच सो मोलको लभाईमें फौला हुआ दिखाई पड़ता है। उत्तर-दक्षिणमें उसकी चौड़ाई कहीं एक सौ मोल है। अमरकएटकके निकट यह पर्धत समुद्रपृष्ठसं ३३२८ फोट ऊँचा है। यहांसे एक शाखा दक्षिण पश्चिमको और १०० मील विस्तृत हो। मएडारा जिलेके साले तेको पर्धतमें आ कर मिल गई है। यह पर्धतांश मैकालगिरिश्र णोके नामसे वर्णित है और इस पार्थत्यक्रिकोण अधित्यकाका मूलदेश कहलाता है। यहांसे सतपुरा पर्वतश्रेणी क्रमशः संकुचित हो कर दे। समान्तराल सूक्ष्मकाय पर्धतशाखाके क्यमें पश्चिम-धी और चली गई है। ये दोनों पर्वतशाखाय' तासी उपस्यकाकी सीमा कहलाती हैं।

आशारगढ़के पूर्वाशमें यह पर्वातपृष्ठ अपेक्षास्तर निम्न ग्हनेके कारण इस रास्तेसे प्रेट-इण्डियन-पेनिन्-सुला रेलवेकी परिचालनाकी बड़ी सुविधा हुई है। इस पथसे जन्दलपुरसे खान्देश होती हुई बम्बईशहर पर्वान्त माटर गाड़ी आती जाती है। इस आशोरगढ़ नगर नक ही सतपुराकी प्रोच्य सोमा है।

इस पर्गतको गठनप्रणालो अत्यन्त विश्वित है। उत्तरमें विश्वयंत्रणो जिस तरह अपनी उच्च चूड़ासे सुन्दर विस्तृत अधित्यकामें अववाहिका विस्तार करती है, उसा तरह यह पर्वतंत्रणो भी खण्ड खण्ड अधित्यकाएँ तथा उपत्यकाएँ ले कर अपनी अववाहिकाओं द्वारा नर्मदा तथा तासा निद्योंके कलेवरको पुष्ट करती है। भण्डलो जिलेमें उत्तरकी ओर हो यह पर्वत अधिक ढालवां है। यहां पर्वतपृष्ठ पर चार प्रधान उपत्यकाएँ हैं। इन चारों उपत्यकाओंसे चार निद्यां पार्वत्य अववाहिकाओंका जल ले कर नर्मदामें मिलती है। पश्चिममांशकी उपत्यकाओंकी अपेक्षा पूर्वांशकी उपत्यकाएँ कुछ जंची हैं, इस कारण शेषाक स्थानकी जलताहिं। का वेग कुछ अधिक है और उसीसे स्नोतका बेग भी तीन्न हो जाता है। सारमेर और बुद्देनर नामक हो शासा निद्योंका पर्वतांश पृक्षलताहित एवं सुदिक्तन

प्रस्तरस्तूपमण्डत है। उसे देखनेसे ही मालूम पड़ता है, कि उवालामुखो पर्गतकी अग्युट्पातिकवा द्वारा ही वह इस तरह गठित हुआ है। क्योंकि, उसके च्यूडादेशमें केवल वेसाहट और लेटाराइट प्रस्तरस्तर ही दोख पड़ते हैं। चौड़ादादर नामकी अधित्यका-भूमि समुद्रपृष्ठसे ३३०० फोट ऊंची और पांच वर्गमोल विस्तृत है।

शिवनी जिलेमें इस पर्वतपृष्ठ पर शिवनी और लक्षणा-दोन नामको दो अधित्यकाएं हैं। वे १८००से २२२० फीट पर्यन्त अंची हैं। इस देशभागमें पर्यंत उत्तरसे दक्षिणकी और ढाल हो गया है। इसकी दो अववाहि-काओंकी मध्यवर्त्ती निम्नभूमिसं वेणगंगा नदी निकल है। छिन्दबाडा जिलेमें भी पर्वत दक्षिणकी और दालवां है। यहां पे च और कोलबीडा नदीको पार्शत्य उपत्यका है। यह समुद्रकी सतहसे २२०० फोट ऊ'ची है। किरतु मोतुको अधित्यका ३५०० फीट ऊंची है। देतूल जिलेमें भी यह कमसे दक्षिणको और ढालवां है। यहांसे ताप्ती नदी निकली है । इसके बाद उस पार्धात्यवक्षा को पार कर ताप्ती नदी प्रखर छोतसे बहती है। इस जिलेके दक्षिण पश्चिम कोनेमें खामला पर्वत है जो समुद्रपृष्ठसे ३७०० फुट ऊंचा है । उत्तर शातपुराकी कई एक शाखाएं हुसंगाबाद जिलेके अधिकांश स्थानोंमें फैलो हुई हैं। धूपगढ़ (४४५४ फुट) यहांका सबसे ऊंचा शिखर है। पांचमाडी नामक अधित्यका-भूमि समूद्र-पृष्ठसे ३४८१ फीट ऊंची पर्व प्रायः १२ वर्गमीलमें फैली हुई है। यह पर्नतांशके प्राकृतिक सीन्दर्गसे परि-पूर्ण है।

हुसंगाबादके दक्षिण बेलपाथर और उद्योणं प्रस्तरीभृत स्तर (Metamorphic rocks) दृष्टिगीचर होता है। वह कमसे बेतूल और पांचमाड़ी पर्वतमाला पर्यान्त विस्तृत है। इसके पूर्व Trap नामक परथर दिखाई पड़ता है। निमार जिलेमें यह पर्वत ताती और नमें दा नदीकी उपत्यकाकी विभक्त करता है। इस स्थान पर यह १८ मोल बोड़ा है। यहांके पर्वत पर वृक्षलतादि दृष्टिगोचर नहीं होती। इस पर्वतांशके सर्वोच्च श्रंग पर विख्यात आशोरगढ़ दुर्ग अवस्थित है। आशोरगढ़ में सतपुरा पर्वत क्षएड स्वरूडमें जिस भावमें खड़ा है,

उसे तासीके दक्षिणी किनारे खड़े हो कर देखनेसे अनुमान होता है, मानो रणकुशल योद्धृवन्द रणको प्रतिक्षामान होता है, मानो रणकुशल योद्धृवन्द रणको प्रतिक्षामान होता है। सक्षिणमें तासो नदी 'कलकल' शब्द करती हुई तोलगतिसे प्रवाहित हो रही है। उसे पार कर दाक्षिणात्यमें प्रवेश करना कष्टकर समक्ष कर हो मानो सनपुरा पव त फिर दक्षिण को ओर अप्रसर नहीं हुआ। तासीके उत्तरीय किनारेसे पक एक करके श्रांगसमूह क्रमशः २००० फीट ऊंना हो गया है। इस पर्वतिके सबसे पश्चिमके प्रान्तों क्ष्मईसे आगरा जानेका रास्ता है। वह बम्बई आगरा दांकरोड़के नामसे विक्यात है।

इस पर्शत पर ३०००से ले कर ३८०० फोट तक जितने ऊंचे शिखर हैं, उनमें तुरणमलय सबसे अधिक रमणीय है। यह अधित्यका अधिक दूरव्याणी न होने पर भी लंबाईमं प्रायः १६ वर्गमील तक फौलो हुई है। यह स्थान समुद्रपृष्ठसे ३३०० फीट ऊंचा है। तुरणमलयके पश्चिम पर्वतिष्टंग फिर सजी हुई सेना-को तरह नर्गहा और तासोके सामने खड़ा है।

नर्भदा और तासी नदीके तौर तथा उनके पास-वाली पर्शतश्रेणी देवमण्डलीकी विद्वारभूमि कहलानेसे विग्ध्यशैलका यह अंश शातपुर (सतपुरा) नामसे भी लिखा जोता है। विन्ध्यपर्वं त देखे।

मध्यप्रदेशके शिवनी, छिन्द्वाड़ा और नागपुर जिलेमें शातपुरा पर्यतका जो दक्षिण ढालवां प्रदेश फैला हुआ है, उसके अपरके जङ्गलको रक्षा गवर्नमेग्ट द्वारा होती है पर्य कागजपत्नोंमें उसका नाम 'शातपुरावनमाला' लिखा जाता है। इसका भूपरिमाण १००० वर्गमील है। साल और सागवान वृक्ष यहां बहुत मिलते हैं। बड़े बड़े शाल वृक्ष काट लिये गये हैं और छोटे छोटे पेड़ोंको खबरगिरी की जातो है। सीताकरो और सुकाटा नामक स्थानमें शालकी नई खेती होने लगी है।

शातभिष (सं ० ति ०) शतभिषा अण्। शतभिषा नक्षत सम्बन्धो । (पा ४।२।८)

शातभिषत (सं० ति०) शतभिषक्तात।

(पाणिनि शश्वा३६)

शांतभोर ( सं॰ पु॰ ) मद्रवल्ली, मदनमाली ।

शातमन्यव ( शं॰ क्रि॰ ) शतमन्यु-अण्। शतमन्यु सम्बन्धी, इन्द्र-सम्बन्धी।

शातमान (सं वि ) शतमानेन कीतं शतमान (शतमान-विश'तिकेति । पा ४।१।२७) इति अण्। शतमान द्वारा कोत, सी दे कर जो खरोदा गया हो।

शातरात्वक (सं० त्रि०) शतराक्षमव, सौ रातमे होने वाला । (कात्यायनग्रह्म० २।६।१४)

शातला ( सं॰ स्त्रो॰ ) शातं छेदं लातीति, ला-क । सातला देखो ।

शातलेय ( सं० पु॰ ) शातल-ठक्। शातलका गोतापत्य । (पा ४।१।१२३ )

शातवनेय ( सं॰ पु॰ ) सौ यञ्च करनेवालेका पुत्र । जो सौ यञ्च करते हैं, वे शतविन कहलाते हैं। शतविनका अपत्य शातवनेय हैं। "शातवनेये शितनीमिरिंग्नः पुरु नीथे" ( ऋक् १।५६।७ ) 'शातवनेये शतसंख्यकान कत्त्र वनित सम्भजत इति शतविनः तस्य पुत्रः शातवनेयः।' ( सायम् )

शातवाहन (सं ० पु०) एक रोजाका नाम। शोलिवाहन देखो।

शातशूर्ण ( सं० पु० ) एक आयुट्वे दान्न।र्यका नाम । शातश्रङ्किन् ( सं० पु० ) मेरुके उत्तर अवस्थित एक पर्वत । ( मोर्क ०पु० ५५।१३ )

शातहर ( सं ० लि०) विद्युत सम्बन्धी, विजलोका । शातातप ( सं ० पु०) एक संदिताकार ऋषिका नाम । 'शातातपी विशिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ।''

(भाइतत्त्व)

शाक्षातप आदि ऋषि धर्मशास्त्रपयोजक हैं। श्रासमें पिएड देनेके समय इनका नाम लेना होता है। शाक्षा-तप ऋषिने जो धर्मशास्त्र लिखा, उसका नाम शातातप-संहिता है। यह संहिता छः अध्यायमें सम्पूर्ण है। ख्यां याह्मश्रद्धयने इसका उल्लेख किया है। हेमादि और विज्ञानेश्वरके प्रश्यमें भी शातातपस्मृतिका वचन उद्धृत है। वृद्ध शातातपके घचन भी हलायुध, हेमादि आदि उद्धृत कर गये हैं।

शतातपोय (सं ० ति ०) शातातप-सम्बन्धो, शातातप-प्रणीत कर्म विपाक । कीन कर्म करनेसे कैसा नरक Vol, XXII, 179

तथा नरक भोग करनेके बाद कीन कीन राग और जन्म होता है, शातातवीय कम विवाक देखे। रसका विशेष रूपसे वर्णन है। कम विवाक देखे। शाताहर (सं० पु०) शताहरका ने लापत्य।

(पा ४।१।१२३)

शाताहरेय (सं० पु०) शाताहरका गोतापरय।
शातिन (सं० ति०) छेदक, काटनेवाला। (रघु ३१४३)
शातिर (अ० वि०) १ वालाक, चतुर, उस्ताद। २ निपुण,
दक्ष। (पु०) ३ दूत। ४ शतरं जका खिलाड़ी।
शातोदार (सं० ति०) १ पतली कमरवाला। २ श्रीण,
पतला।

शातोदरी ( सं ० स्त्रो० ) १ पतलो कमरवाली । २ झीण, पतलो ।

शातव (सं ० ह्ही ०) शत्तोर्भावः समूही वा शेतु अण्। १ शतुत्व, शत्नुता। २ शतुसं हिति, शत्नु ओका समूह। (पु०) शत्नुरेव स्वार्थे अण्। ३ शत्नु, दुश्मन। (ति०) ४ शतुसम्बन्धी। (रघु ४।४२)

शास्तुन्तर्भ (सं०पु०) शस्तुन्तप जनपदवासिभेद। शास्तुन्तपोय (सं०पु०) शस्तुन्तपि जनपदका राजा। शाद (सं०पु०) शो तन्तूकरणे (शाशिपभ्या ददनी। उण् ४।६७) इति-द। १ कह्यम, कीचड़। २ दूब, धास।

शाद (फा॰ वि॰) १ खुश, प्रसन्त । २ परिपूर्ण, भरापूरा । शादन (सं॰ पु॰) पतन, गिरना, पड्ना । शादमान (फा॰ वि॰) प्रसन्त, खुश । शादमान खौँ—पक गक्कर सरदार । शादमानी (फा॰ स्त्री॰) प्रसन्तता, खुश ।

शादहरित (सं० ति०) शाहैः शब्पैः हरितः [। शद्वल, हरित तृण या दूर्वासे युक्त, हराभरा।

शादा (सं• स्त्री• ) ई'ट ।

शादाव (फा॰ वि॰) हराभरा, सरसन्ज, तरोताजा। शादियाना (फा॰ पु॰) भानन्द मंगलस्त्रक वाद्य, खुशीका वाजा। २ वधावा, वधाई। ३ वह धन जी किसान जमीं दारको ठ्या के भवसर पर देते हैं। शादी (फा॰ स्त्री॰) १ खुशी, प्रसम्मता, आनन्द। २

आनम्बीत्सव । ३ विवाह, व्याह ।

शादी (सादो) — स्वनामश्रसिद्ध एक पारसी कवि । ये किन जगत्में उच्च आसन प्राप्त करने पर भी द्वाफिजका मुकाबला न कर सके । इनका असल नाम था शेख मसालद्द-उद्दीन् । ११६४ ई०में सिराज नगरमें इनका जन्म और १२६२ ई०में मृत्यु हुई। पारस्पराज शादुविन जंगीके राज्यकालमें ये मौजूद थे । राजाके नामकी सार्थकता रखनेके लिये इन्हें शादी उपाधि दी गई।

बचपनसे शादोने उपयुक्त ज्ञान हासिल किया। ज्ञान-लाभके साथ साथ इनके हृदयमें दया और धर्म की प्रवल बाढ़ उमड़ आई। इस कारण इन्हों ने दरवेशके वेशमें जीवनका अधिकांश समय विताया था तथा प्रायः चौदह बार मकाकी याला की। हांफिज देखे।।

शादी खाँ—पक अफगान-सरदार । सुगठ-सम्र\ट्यक-वर शाहके सेनापति अलीकुली खाँके साथ इनकी लड़ाई हुई थी।

शादी वे उजबक—अकबरशाहका एक संनापित। पातशा नामामें इसका नाम शादी खाँशादीवेग और एक हजारो सेनानायक है। इसके पिताका नाम था नजर वे उजबक। इसने मतलब खाँके अधीन तारिखोंके विरुद्ध युद्ध कर बड़ा नाम कमाया।

शादीवेग सुजायत् खाँ--बादशाह शाहजहांका एक संना-पति। इसके पिताका नाम जानिस बहादुर था। शाहजहांके राज्यकालके अवे वर्ष में शादी खाँ उपाधिके साध इसने पकड़ जारी पद पाया। १२वें वर्शमें यह वाहिकराज नजर महम्मद खाँके पास भारतसम्राट्के दूत रूपमें गया। १४वें वर्धमें यह डेढ़ हजारो पद पर और भक्करका शासनकर्त्ता नियुक्त हुआ। इसके कुछ समय बाद घैरात खाँकी मृत्यु होने पर यह दोहजारो मनसबदार और ठाठाका शासनकर्त्ता नियुक्त हुआ था। १६वें वर्णमें इसने राजकुमार मुरादवक्सके साथ वाहिक और वदकसानको ओर युद्ध-यात्रा की। २१वें वर्णमें जव राजा शिवरामको पदच्युति हुई, तब इसे काबुलका शासनकर्त्ता बनाया गया। दूसरे वर्ध यह राजवुत औरङ्गजेबके साथ कंघहार और वस्त जोतनेके लिये गया था। २३वें वर्धमें यह तीन हजारी पदातिक और ढाई हजारी अभ्यारोही सेनानायक हुआ तथा इसे मर्यादा- स्मक पताका और दका मिला । इसके दो वर्ध बाद अर्धात् सम्राट् शाहजहां के राज्यकाल के ४५ में वर्ध में यह फिरसे कंधहार जीतने की गया । सम्राट् शाहजहां ने इसकी युद्ध निपुणता पर विमुख हो का बुल आ इसे साढ़ तीन हजारी पदातिक और तोन हजार अध्वारोही सेनाका नायक बनाया । इस समय उन्होंने शाहो वेगको सुजा यत् लौ हो उपाधिसे भूषित किया था इसने फिरसे सम्राट्के २६वें वर्ध में दारासिकों के साथ कंधहार और रस्तम लौं के साथ वस्तकी और युद्ध याहा की । इसके कुछ समय बाद हो इसकी मृत्यु हुई ।

शाद्धल (सं० ति०) शाद ( नड़शादात्ड्वसच् । पा ४।२ ८८) इति ड्वलच् । १ हरित तृण या दूर्वासे युक्त, हरीभरो घाससे दका हुआ, हराभरा । भरतने इसको व्युत्पित्त इस प्रकार की है,—शादका अर्थ है नई घास । नई घास जहां रहती है, वही स्थान शाद्धल कहलाता है। "शादो नवतृणं विद्यतेऽत्र शाद्धलः, शब्दवाचिन एव शाद

शब्दाद् वलः स्यात् न तु पङ्कवाचिनोऽनभिधानात्" ( भरत )

(पु॰)२ दूब, हरी घास । ३ बैल, साँड़। शाद्मलवत् (संगति॰) शाद्मल अस्त्यथे मतुष् मस्य व। शाद्मलविशिष्ट, हराभरा। (पार० ग्रह्य ३११) शाद्मलाभ (सं॰ पु०) शाद्मलस्य आभादव आभा यस्य। मन्द्रविष दृश्चिकभेद, एक प्रकारका हरा कीड़ा।

( सुभूत कल्पस्था० ८ भ० )

शाद्वलित (सं॰ क्की॰) शाद्वल इतच्। शाद्वलक्वता इरा।

शाद्धलिन् (सं• ति• ) शाद्धल अस्त्यधे दिन । शाद्धल-विशिष्ट, हराभरा । (रामायण ४।५।१६)

शान ( सं ॰ पु॰ ) शाण, सान ।

शान ( अ॰ स्त्री॰ ) १ तड़क भड़क, ठाट बाट, सजाबट । २ चमत्कार, विशालता, भव्यता । ३ प्रतिष्ठा, इज्जत, मानमर्थादा । ४ गर्थीली चेष्टा, ठसक । ५ शक्ति, करामात, पश्चये ।

शान—ब्रह्मराज्यवासी जातिविशेष। ये लोग तैया खै नामसे भी परिचित हैं। हिन्दूचोन कह कर भी इनकी प्रसिद्धि है। उत्तर चीन और तिब्बत प्रान्तमें विशेषतः २५॥ अक्षांशसे श्याम-उपसागरके उपकूल पर्यान्त १३॥० अक्षांशमें इनका वास देखा जाता है। मणिपुर नदीकी उपत्यकाभूमि, खेन्द्रधेन, इरावती, शालिबन और मेनम नदीकी शाखाप्रशाखाके किनारे इस जातिका वास है। श्यामदेशीय भाषामें इन्हें खे कहते हैं तथा लेयस, शान, आहोम और खामती नामक चार प्रधान विभागों में ये लोग विभक्त हैं। कहीं कहीं ये छोटो छोटी शाखामें विभक्त हैं। कहीं कहीं ये छोटो छोटी शाखामें विभक्त हो कर एक एक क्षुद्रयंशक्तपमें गिने गये हैं। आज भी इरावतीके किनारेसे ले कर आनमराज्यकी पर्वतमाला पर्यान्त समस्त भूभाग शानजातिके अधिकृत हैं। चीनसीमासे श्यामोपसागर तीर पर्यान्त भूक्ष्य विभक्त सिमस्त शलजातिको यदि एकत्र सम्बिधित किया जाय, तो पूर्व पश्चियाको एक बड़ी शक्तिमें इनकी गिनती हो सकती है।

ब्रह्मवासीको मध्यमें रख उत्तर पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण-पश्चिममें परिक्रम करनेसे आसाम और ब्रह्म पुलकी तीरभूमि, मणिपुरराज्य, यूनानप्रदेश, वाङ्कक और कम्बोज आदि स्थानोंमें बहुसंख्यक शानजातिका वास देखा जाता है। ये लोग सबके सब बौद्धधर्मावलम्बो हैं, सभी बहुत कुछ सुसम्य हैं, भाषा सबोंकी प्राया एक सो है। परन्तु स्थानभेदसे भाषामें कुछ पृथक्ता देखी जाती है।

श्यामवासी शानजातिकी तरह अन्यान्य स्थानवासी शानजातिमें भी किंवदन्ती है, कि वे लोग किसी समय एक बलशाली जाति समक्षे जाते थे। ब्रह्मराज्यके उत्तर उनका राज्य भी थां, किन्तु दैवदुविपाकसे ये लोग उस राज्यसे परिभ्रष्ट हो नाना स्थानोंमें खर्ड साण्ड भावमें विख्छित्न हो गये हैं। कालधर्मसे मानो किसीके साथ किसीका सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक विभागमें एक एक सरदार है तथा कोई कोई राज्य सामन्तराज्यके अधीन हो गया है। एकमात श्यामराज्य ही शानजातिकी अतीत स्याधोनताकी रक्षा करता आ रहा है। उत्तरमें जितने सामन्तसरदार हैं, वे सभी इस समय अञ्जरेजराजके अधीन हैं। नुङ-यु के, मुये लात्, मोने, लेखा, धेविक्ने, मोरमियेत्, थुङ वेन, केङ्गमा मैङ्ग मैङ्ग, मैङ्ग, लेङ्ग-ग्ये, केङ्ग' हुङ्ग, केङ्ग-तुङ्ग और केङ्गकोन नामक स्थानवासो शान- सामन्त ब्रह्मराजको कर देते थे। उक्त स्थानोंमेंसे कुछ शालियन नदोके पूर्वी और एश्चिमी किनारे अवस्थित है। कुवां—उपत्यका, नामकाथे या मिणपुर नदोतर, इरा-वतीके दक्षिण तीरस्थ नामो नामक स्थानमें मेनाम नदीके किनारे शानंराज्य है। ये सब राज्य पर्वतके गभीर जङ्गलमें अवस्थित हैं तथा सहजमें इन पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। मिणपुरीभाषामें शानजातिको कुवो या कबु कहते हैं।

श्यामराज्यका लेडसविभागमें एक शानराज्य है। यहां के अधिवासी उत्तर इरावती के किनारे बसनेवाली हिंगफो नामक ब्रह्मजातिसे मिश्रित हैं, फिर भी दक्षिण-के शानगण आज भी अपनेकी छोट ते बतला कर गौरव प्रकट करते हैं। वे लोग प्रकृत लेडसवासी शानों की बड़-ते मानते हैं। पहले ये लोग कम्बोजपित अधीन थे, पर १३५० ई०में साधोन हो गये।

१३वीं सदीमें उत्तर रावती देशमें ली नामकी एक जातिने अपनी प्रतिभासे नाना देशोंको फतह किया। मुङ्ग-गीङ्ग नगरमें उनकी राजधानी थी! १२२४ ई०में उन लोगोंने आसामको जोत कर आहोम राजधंशकी प्रतिष्ठ। की थी। मेहकोङ्ग और मेनम नदीके मुहाने पर तथा यूनान प्रदेशके कुछ अंशोंमें इन आहोमोंका आदि वास था। मतान्तरसे अत्तर-पश्चिम भागके आहोम १२वीं सदोमें आसाम आये। इसी समय श्यामवासी श्यामराज्यमें चले गये। १२२८ ई०में पोङ्गराज चुकाफाने सबसे पहले आहोमकी उपाधि प्रहण की। पीछे उन लेगोंने दलवलके साथ आ कर उपत्यकाको जीता और खामतीमें राजधानी बसाई। इसी समयसे आहोमोंका प्रभाव बढ़ता गया तथा वे आहोम नामसे प्रसिद्ध हुए। आहोम देखो।

भामी नगरके उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्वमं जो सब शान जातियां रहती हैं उनकी तथा चीनसीमान्तिस्थत ली जातिकी भाषाके साथ श्याम भाषाका बहुत कुछ संभ्रव देखा जाता है। किन्तु यूनानकी चीनभाषाके साथ ली ले।गोंकी भाषा नहीं मिलती। विस्तृत विवरण श्याम शब्दमें देलो।

शानजाति कर्मठ और वलवान् तथा इनकी माक

चिपटी (ोती है। ये लेग चांदी के तथा नाना शिल्प-पूर्ण पात बनाना जानते हैं। मन्दालयके दक्षिण-पश्चिम मस्य शानप्रदेशमें टीन मिलता है। यहां तथा पागान जिलेमें लेग्डा भी पाया गया है।

शानदार (फा॰ वि॰) १ भड़कीला, तड़क भड़कवाला, ठाट बाटका । २ चमस्कारपूर्ण, विशाल, भव्य । ३ गवीली चेष्टासे युक्त, ठसकवाला । ४ पेश्वर्थ्य युक्त, वैभवपूर्ण । शानपाद (सं॰ पु॰) १ पारिपालपर्वात । इस पर्वातका विवरण हरिसंशके १३१ अध्यायमें विशेष कपसे वर्णित है । २ चन्दन घिसनेका परथर ।

शानवतो — प्राचीन जनपदभेद । (भारत २।५२।१६)
शानम् पुड़ि — मन्द्राज प्रे सिडेन्सीकं नेक्लूर जिलेमें कन्दुकूर तालुकके अन्तर्गत एक गएडप्राम । प्रामके पूरव
नदीकं किनारे सीमेश्वर स्वामोका प्राचीन मन्दिर है।
पश्चिममे एक पर्शत पर बहुतेरी पत्थरकी मूर्शियां इधर
उधर पड़ी हैं।

शानशिला (सं० स्त्री०) शानार्था शिला। वह पत्थर जिस पर सान दिया जाता है।

शानशीकत (अ० स्त्री॰) तड़क भड़क, ठाट-बाट। शानष्टेट — अंगरेजाधिकत ब्रह्मराज्यका एक प्रदेश। शाना (फा॰ पु॰) १ कंघा, कंघो। २ मोढ़ा, खवा। शानाम — मन्द्राज प्रेसिडेन्सोमें रहनेवालो एक इतर जाति। ये लेग ताड़ी लगानेका काम करते हैं। ये अप-देवताको पूजां करते हैं।

शानी (सं० स्त्री०) इन्द्रवादणी, इनादन । शानेश्वर (सं० ति) शनेश्वर अण् । शनेश्वर अधवा शनिव्रह-सम्बन्धी ।

शान्त (सं ० क्रि०) शन-क्त (वा दान्तशान्तित । पा ७।२।२७) इति । नपातितः । १ उपशमप्रापित, जिसमें वेग, क्षोम या क्रिया न हो, ठहरा हुआ, बंद । २ प्राप्तोपशम, के।ई पीड़ा, रोग, मानसिक वेग माहि जो जारो न हो ; बंद, मिटा हुआ । पर्याय — शमित, श्रान्त, जितेन्द्रिय । ३ जिसमें कोध आदिका वेग न रह गया हो, जिसमें जोश न रह गया हो, स्थिर । ४ जिसमें जोवनको चेष्टा न रह गई हो, मृत, मरा हुआ । ५ जो चंचल न हो, धीर, सोम्य, गम्भोर । ६ मीन, चुण, क्षामोश । ७ जिसने

मन और इन्द्रियों के बेगको रोका हो, मने। विकाररहित, रागादि शून्य, जितेन्द्रिय। ८ उत्साह या तत्परता-रहित, जिसमें कुछ करने को उमंग न रहंगई हो, शिथिल, ढोला। ६ श्रान्त, धका हुआ। १० ज। जलता या उद्दोस न हो। ११ विष्टनवांधारहित। १२ जिसको घवराहट दूर हो गई हो। १३ अप्रभावित, जिस पर असर न पहा हो। १४ कुश, दुवला, पतला।

(पु०) १५ काव्यकं नी रसोंमंसे एक रस । इसका स्थायिभाव सम है, नायक उत्तम प्रकृतिका और कुन्देदु सुन्दरछाय अर्थात् सुन्दर आकृतिका है। नारायण इस-के अधिष्ठाती देवता हैं। इस रसमें संसारकी अनि-त्यता, दुःख पूर्णता, असारता आदिका झान अधवा परमाटमाका स्वद्भप आलम्बन होता है, तपोवन, ऋषि आश्रम, रमणीय, तीर्थादि, साधुओंका सत्संग आदि उद्दोपन, रोमाञ्च आदि अनुभाव तथा निर्वेद, हर्ष, स्मरण, मति, दया आदि संचारो भाव होते हैं। शान्तको रस कहनेमें यह बाधा उपस्थित की जाती है, कि यदि सब गने।विकारोंका शमन हो शास्त है, तो विभाव, अनु-भाव और संचारी द्वारा उसकी निष्पत्ति कैसं हो सकतो है ? इसका उत्तर यह दिया जाता है, कि शास्त दशामें जो सुखादिका अभाव कहा गया है, वह विषय-जन्य सुखका है। योगियोंका एक अलीकिक प्रकारका आनन्द होता है जिसमें संचारी आदि भावोंकी स्थित हो सकती है। नाटकमें आठ हो रस माने जाते हैं, शान्तरस नहीं माना जाता। इसका कारण यह कि नाटकमें अभिनय किया हो मुख्य है, अतः उसमें 'शान्त' का समाचेश नहीं हो सकता।

जहां सुख या दुःख राग या द्वेष, त्रिय या अत्रिय इत्यादि किसी भी तरहकी इच्छा नहीं रहती है तथा शमप्रधान होता है, वहां शान्तरस होगा। इस रसमें शान्तित्रियता ही प्रधान कार्य है।

( साहित्यदर्पया ३य परि० )

साहित्यव्य णमे देवविषयक रतिका एक उदाहरण दिया गया है। यथा---'तत्र देवविषया रतिवैथा---

"कदा वारायास्याभिह सुरधुनी बोधिस वसन्। दसानः कौपीनं शिरिस निदधानोऽञ्जलिपुटम्।। भये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन।
पूचीदेति कोशान्निमित्रमिव नैज्यामि दिवसान्।।"
(साहित्यदर्णेया ३ परि०)

कब में वाराणसीमें गङ्गाके किनारे कौपीनसास पहन कर मस्तकमें अञ्जलिपुटसे 'हे महादेव! मेरे प्रति प्रसम्न हों' कहते कहते सारा दिन निमिष कालकी तरह ब्यतीत कक्कंगा।

१६ सहाद्रियणित राजभेद। (सह्या० ३४।२२) शान्तक (सं० स्नि०) शम-क्त, स्वार्थेक। १ शान्त। २ शमताकारी। (पु०) ३ सारण जिलेमें सेवान तह-सीलके अन्तर्गत एक बड़ा गांव।

शान्तकणे (सं०पु०) आन्ध्रवंशीय एक राजा। शतिकर्षािदेखेा।

शान्तगतिका (संकस्रीक) बौद्ध रमणोभेद। (प्रशापारमिता)

शास्तगुण (सं० ति०) शमगुणिबशिष्ट । शास्तता (सं० स्त्री०) शास्तस्य भावः तलःटाण् । १ शांतका भाव या धर्म, शांति, शमन । २ नीरवता; स्त्रामोशी । ३ उपद्रव आदिका अभाव, हलचलका न होना । ४ रागादिका अभाव, विराग ।

शान्तनव (सं॰ पु॰) शन्तने।रपत्यं पुमाना, शांतनु-अण्। १ राजा शांतनुके पुत्र भीष्म । २ मेघातिधिका पुत्र ।

शान्तनव आचार्य — उणादिस्त और फिट्स्त्रवृतिः नामक व्याकरणके रचिता।

शान्तनु (सं ० पु०) द्वापर युगकं इक्कोस वें चन्द्रवंशो राजा। ये प्रतीपके पुत्र और महाभारत-युक्क प्रसिद्ध योजा भीष्म पितामहके पिता थे। शान्तनुकी स्त्री गङ्गादेवोके गर्भसे (गांगेय) की उत्पत्ति हुई थो। पर्याय—महाभीष्म, प्रातीप, प्रतीप, प्रतिप। (शब्दरत्ना०) विशेष विवश्या शन्तनु शब्दमें देखों।

भागवतमें शान्तनु नामकी ब्युत्पसि इस प्रकार लिखी है—जराजीर्ण व्यक्तिकी हाथसे छूनेसे यह जवान हो जाता और बड़ी शान्ति पाता था, इसलिये उसका नाम शान्तनु हुआ।

२ कुधान्यविशेष। (सुश्रुत सूत्रस्थाः ४६ अ०) ३ कक टिका, ककड़ी।

Vol, XXII, 180

शान्तपिह (शिन्तापिहली)—मन्द्राजये सिडेन्सी के विजगा-पट्टम जिलांतर्गत एक गण्डप्राम! यह अक्षा॰ १८ २ ३० उ० तथा देशा॰ ७३ ४२ पू॰ समुद्रतीरवर्ती कोनाड़ प्रामसे ५ मील उत्तर-पूर्वमें अवस्थित है। यहां एक गण्डशैलश्दुक पर शांतपल्लो आलेकबाटिका है जो १८४७ ई० की बनी है। समुद्रके किनारेसे साढ़े छः मोलको दूरी पर रहनेसे भी समुद्रपृष्ठस्थ चौदह मील दूरवर्ती जहाजसे यह आले। या रोशनी दिखाई पड़ती है।

शान्तप्रकृति (सं॰ ति॰) शांता प्रकृतिर्यस्य । शांत-स्यभावका ।

शान्तभय--प्लक्षद्वीपके अन्तर्गत एक वर्ष ।

( किस्रपु० ४६।४३ )

शान्तमति (सं०पु०) १ देवपुत्रके एक पुत्रको नाम।
(ति०) शांता मित र्यास्य। २ शांतबुद्धि, शिष्ट-प्रकृति।
शान्तवय (सं०पु०) यदुर्वशीय एक राजा। पे धर्मसार्थिके पुत्र थे। इनका दूसरा नाम शांतरज्ञ था।
(साग० हो १ ७१२)

शान्तकप (सं० ति०) शांतप्रकृति, सरल सभावका। शान्तवीर देशिकेन्द्र—एकाक्षरनिघएंदु के प्रणेता। शान्तल देवी—क्षोयसलवंशीय राजा विष्णुवर्द्धन (दूसरा नाम वीरगङ्ग) को महिषी। इनका दूसरा नाम था लक्ष्मा देवी।

शान्तश्री ( सां० पु॰ ) प्रचण्डदेवका एक नाम । ( स्नलितबिस्तर )

शास्तसुमति (सं० पु॰) देनपुत्रके एक पुत्रका नाम । ( छल्तिविस्तर )

शान्तसुरि (सं०पु०) १ एक जैन-टीकाकार । २ जातकः सारके रचयिता ।

शाम्तसेन (सं० पु०) यदुवंशीय एक राजा। ये सुवाहु-कं पुत्र थे। (भाग० १०।६०।६८)

शान्ता (सं० स्त्रो०) १ अयोध्याके राजा दशस्थकी कन्या और महर्षि स्रष्यश्रङ्गकी पटनी। दशस्थने अपने मित अङ्गदेशके राजा लेमियादकी अपनी कन्या शांता पोध्य-पुतिकाके कपमें दी थी। २ रेणुका। ३ शमी, (छक्रुर। पर्याय—सुभा, भद्रा, अपराजिता, जया, विजया। ४ आमलकी, आंवला। ५ दूर्बी, दूव। ६ दक्षिण भारतमें प्रवाहित एक नदी। यह तासी नदीमें आ कर मिली है। (तापीखयह) ७ एक गण्डप्राम। (दिग्विजयप्रकाश) ८ संगीत में एक श्रुति। शान्तातमन (सं० ति०) शांति आतमा स्वभावी यस्य। शांतस्वभाव शिष्ट, साधुप्रकृति।

शान्तानु—सञ्चाद्रिवर्णित एक राजा। (सञ्च० ३३१६७) शान्ताशान्ति—चम्पारण्यके अतर्गत एक प्राम।

(भविष्यव्रव ख ७ ४२।२०)

शान्ति (सं ० स्त्री०) शम किन्। १ कामकोधादि प्रशम, चिक्तोपशम। नागाजीभट्टने शान्ति शब्दका अर्था इस प्रकार किया है—विषयसे इन्द्रियका उपरम ; शब्द स्पर्श आदि विषय इन्द्रियसे उपरत होने पर जो अवस्था होती है, उसे शान्ति कहते हैं। पर्याय—शमथ, शम, प्रशम,

लक्षण यां लिखा है — "यत् किश्चिदस्तु संशाष्य स्वरूपं वायदि वाबहु। या तुष्टिर्जायते चित्ते शान्तिः सागद्यते बुधैः॥"

उपशम, प्रशानित, तुष्णाक्षय । क्रियाचे।गसारमें इसका

(पद्मपु॰ कियायोगसा॰ १५ अ०)
अति अरुप या बहुत जिस्स किसी सामान्य वस्तुमें
चित्तका जो परितोप होता है, उसे शान्ति कहते हैं।
अधिक मिलने पर आनन्द नहीं और कम मिलने पर भी
दुःख नहीं, चित्तका इस प्रकारका जो परितोष है, उसीका

गोतामें लिखा है---

नाम शास्ति है।

''आपूर्य्यमास्मास्यल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत् कमायं प्रविशन्ति सर्वे स शन्तिमाप्नोति न कामकामी॥" ( गीता २।७० )

जल जिस प्रकार सर्वादा परिपूर्ण और अचल भावमें अवस्थित महासमुद्रमें प्रवेश करके विलोन हैं। जाता हैं, उसी प्रकार जब कामना सभी पुरुषोंके हृद्यमें प्रवेश कर यलीन हैं।तो हैं, तब वे शान्ति लाभ कर सकते हैं। कामकामी अर्थात् कामनापूर्ण व्यक्ति शान्तिकी सुकोमल छायाको कभी नहीं पाते। चिस्त जब कामनाशून्य होता हैं, श्रिप्त, मूद्र, विश्वित आदि दूर होते हैं, तब शान्ति मिलती है। विषयासकाचिसको शान्ति नहीं मिल

सकती। जिसे शान्ति नहीं है, उसे सुख भो नहीं।
जबतक इंद्रियां विजित नहीं होतीं, तब तक आहमविषयिणो बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। इस आत्मकानके
उत्पन्न हुए बिना शान्तिलाम नहीं होता। अशान्त
व्यक्तिको सुखकी सम्भावना नहीं। जो शान्तिप्रयासी हैं, वे यहि पहले इन्द्रियसंयम कर भगवदुपासनामें चित्त निविष्ठ करें, तो उन्हें सहजमें शान्तिलाभ होगा।

शङ्कराचार्यने अपने गीताभाष्यमें शान्ति शब्दका मोक्ष अर्थ स्थिर किया है।

२ धर्म द्वारा प्रह्नीःस्थ दुःख्यातिस्य वित ऐहिक अनिष्ट हेतु दुरित निवृत्ति। प्रहादिकं विगुण होनंसं जहां अनिष्ट होता है, वहां किसी दैव कर्मके अनुष्ठान द्वारा उस अनिष्टकी निवृत्ति होनेसे उसकी शान्ति कहते हैं। प्रह्विष्ठद्व होनेसे प्रहोंकी पूजा, दान, स्तव, कवच, होम आदि द्वारा या तद्यष्ठिष्ठात्री देवताकी पूजा और चएडीपाठ तथा नारायणको तुलसो आदि दान करनेसे वैगुण्य शान्ति होती है। साधारणतः यह शान्ति स्वस्त्ययन नामसे प्रसिद्ध है। जिस प्रकार यह शान्ति स्वस्त्ययन नामसे प्रसिद्ध है। जिस प्रकार शरीरमें कवच धारण करनेसे शस्त्रका वाधक होता है, उसी प्रकार दैवापघात व्यक्तिको शान्ति हो वारक है अर्थात् दैवविष्ठद्ध होने पर शान्ति करनेसे उसका प्रश्नन होता है।

शानितकर्म विशुद्ध दिनमें करना होता है। कि'तु जहां प्रहादिके प्रवल प्रकोपचशतः कठिन पीड़ादि होती है, वहां मलमासमें भी शांतिकर्म कर सकते हैं। किन्तु मलमास होने पर भी विशुद्ध दिन देख कर शांति कर्म करना उचित है। यथाविहित शान्तिकर्मका अनुष्ठान करनेसे बालप्रह, भूतप्रह, राजभय, प्रवलतर शब्दु, दुःसहरोगाभिभय, दुःखटन, प्रहचिरुद्ध आदि अति शीम्र प्रशमित होते हैं। अत्य प्रहादि विशुण होने पर यस्नपूर्णक उसकी शांति करना कर्राव्य है।

रघुनन्दनने कृत्यतस्यमे अद्भुत शांतिविधानका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है, कि प्रकृतिविरुद्धका नाम अद्भुत है अर्थात् जो अस्वाभाविक है, यही अद्भुत शब्दवाच्य है; यदि हुटात् एक काक आ कर शरीर पर वैठ जाय, गृहमें पेचकादि प्रवेश करे, गंधर्वनगरादिके दर्शन हो, तो उसे अदुभुत कहते हैं। दंवगण मानवको अशुभ भाव भवगत करानेके लिये इसी प्रकार दिखलाया करते हैं। मानव उक्त सभी उत्पात देख कर अपना भावी अनिष्ट समक्त आथव्हीण विधिके अनुसार शांति करें। विधिविधानसे शांति करने पर माबी अनिष्टका भय नहीं रहता।

रजस्वला स्त्रीगमन, गो, अश्व और भार्याका यमज संतान प्रसव या विज्ञातीय प्रसव, काक, कड्क, गुध, श्येन, वनकुक्कुट, रक्तपाद और वनकिशतका गृहप्रवंश अथवा मनुष्यका परिपतन, श्वेतवर्ण, इंद्रायुध वा रालिकालमें इंद्रायुध, उवकापात, दिग्दाह, सूर्योपमण्डल, चन्द्रोपमण्डल, गंधर्वनगरदर्शन, भूकम्प, धूमकेतु; रक्त, शक्त, वसा, अस्थि आदिका पतन, पेचक और वान-रादिका गृहमं प्रवेश और अकालमें फल पुष्पादिका उद्गम और सात दिन तक वृष्टि होनेसे छन्दोगपरिशिष्टोक्त विधिकं अनुसार शांत करना कर्राव्य है।

यदि इस प्रकार अदुभुत विषद् पर शांति न की जाय, तो गृहपतिकी मृह्यु या सर्व स्व नाश होता है। इस शांतिके विधानमें लिखा है, कि विषदु उपस्थित होने पर विशुद्ध दिनमें देवपूजादि समाप्त कर स्वस्तिवाचन और पीछे सङ्कृद्ध करे।

सङ्कर-स्क्तपाठ और स्वगृह्योक्त विधिके अनुसार अग्निस्थापन कर पीछे वरद नामक अग्नि स्थापनपूर्वक घृत द्वारा इस प्रकार होम करे, अदु-भुताग्नये खाहा, ओं सीमाय स्वाहा, ओं विष्णवे खाहा, ओं वायये स्वाहा, ओं ठद्राय खाहा, ओं वसने स्वाहा, ओं मृत्यवे स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्या स्वाहा। पीछे चठ द्वारा इनका फिरसे होम करना होता है। इस प्रकार होम हो जाने पर घृतपायसादि भोजन द्वारा आद्याणोंको दक्षिणाके साथ परितोष करे।

दुःख्य और अनिष्ठ देखनेसे भी ब्राह्मणको घृत और काञ्चन दान तथा ब्राह्मण और क्रातिभोजन करानेसे शांति होती है। (कृत्यतत्त्व)

वैष्णवासृतमें ध्यासवचनमें लिखा है, 'नमस्ते बहु-रूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा', इस मन्त्रसे भगवान् नारायणको तुलसी देनेसे सभी शास्ति होती है। तुलसी द्वारा नारायणकी पूजा हो महाशास्ति है। इससे सभी प्रकारको विषदु दूर होती है। प्रहयह और शास्तिक आदि कर्मकी कुछ भी आवश्यकता नहीं। एकमाल तुलसी दानसे ही सभी शांति होती है।

यह जो शान्तिका विषय कहा गया, वह वैदिक शांति है। इसके सिवा त'तशास्त्रमें भी शांतिका उल्लेखा देखनेमें आता है। त'तमें पट्कमंस्थलमें शांतिका विधान है। वहां शांतिक मैंके लक्षणके सम्बन्धमें लिखा है, कि जिस कर्म द्वारा रोग, कुछत्या और प्रक्षेष निवारण होता है, उसे शांतिक मैं कहने हैं।

पहले कहा जा चुका है, कि उयोतिषोक्त शुम दिन देल कर शांति कर्मका अनुष्ठान करना होता है। शुम दिन ये सब हैं—रिव, सोम, बुध, बृहस्पति और शुक तथा उत्तराषाढ़ा, उत्तरफरगुनी, उत्तरभाद्रपद, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, पुष्या, अध्विनी और हस्ता ये सब नक्षत्रयुक्त तथा रिका भिन्न तिथिमें शुमल्यामें चंद्र और ताराशिद्ध होनेसे शांतिकर्म करे।

आपत्कालमें चण्डीपाठ, वदुकभैरवादि स्तोत्वपाठ, खस्त्यपन, होम आदिसे जिस प्रकार प्रहवैगुण्य शांति होती है, उसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्रमें भी रोगादि शांतिके लिये प्रहशांति, कवच धारण, शुलसीहान आदिको व्यवस्था देखी जाती है। इसके सिवा प्रहशांतिके लिये भे।तिकाचारकी भी व्यवस्था है। सांपकी कैंचुल, लहसुन, मुर्गामूल, सरसों, निम्बपत्न, बिड़ालकी बिछा, छागलोम, मेषपुच्छ, यस और मधु इनके धूपसे प्रहशांति है। है तथा बालरेग दूर होता है।

३ भद्र, मङ्गल। ४ गोपीविशष। ( ब्रह्मवैवर्श-पु॰ प्रकृतिख॰ ६ अ०) (पु॰) ५ वृत्ताह द्विशेष। ६ जिन चक्रवत्ता विशेष। ७ दशम मन्वन्तरीय चंद्र। (गरुइपु॰ ८७ अ०) ८ देवपूजा आदिके बाद मंत्रपाठ-पूर्वाक यजमानको पुष्पादि द्वार। जो आशोर्वाद दिया जाता है, उसे शान्ति कहते हैं।

देवपूजाके बाद शांति, तिलक और पीछे दक्षिणान्त करना होता है। शान्तोदकदान देखे।

६ वोड्शमातुकाविशेष । कुलको रक्षा करनेवाली १६

मातृकादेवी हैं। नान्दोमुलश्राद्धमें पहले इनकी पूजा करके पोछे श्राद्ध करना होता है।

शान्तिक (सं० कि०) १ शान्ति सम्बंधी, शांतिका। (पु०) २ शांतिकर्म।

शान्तिकर (सं० पु०) करोतोति क्ट-ट, करः। शांति कारक, शांति करनेवाला। (भाग० ५।२२।१६)

शान्तिकरण (सं० क्की०) शांतिच करणं। शांतिकर्भ, शांतिकार्थ। (कात्या० य० २६।७।५८)

शान्तिकर्मन् (सं ० ह्यो०) शांतार्थं कर्म। बुरे ब्रह, ब्रेत-बाधा, पाप आदि द्वारा देनेवाले अमंगलके निवारणका उपचार। (आरंव० ए० २६।७५८)

शान्तिकलामल-सद्याद्रि-वर्णित एक राजा।

(सहया० ३११२८)

शान्तिकस्प (सं० पु०) अथवैयेदका पांचवां कस्प । शान्तिकाम (सं० ति०) शांति कामयते इति कम-णिङ् अस् । शान्त्यभिलाषो, शांतिकी कामना करनेवाला । संस्कारतत्त्वमें लिखा है, कि जे। श्री और शांतिकी कामना करते हैं, उन्हें प्रह्यम्न करना चाहिए।

शान्तिकुम्म (सं० पु०) वह घट या घड़ा जो देवपूजादि-में प्रतिमाके सामने रखा जाता है। देवपूजादिक वाद इस कुम्मका जल ले कर शांति देनी होती हैं, इसलिये इसको शांतिकुम्भ या शांतिकलस कहते हैं।

शामितकृत् (सं ० ति ०) शांति करोतीति क किप्-तुक् च। शांतिकारक।

शान्तिगुप्त (सं ० पु०) पक बौद्धानार्यका नाम। (तारनाथ)

शाश्तिगुरु (सं०पु०) एक बौद्धाचार्यका नाम। शाश्तिगृद्ध (सं०क्की०) शस्ते गृद्ध । यझके अंतमे पाप तथा अशुभ आदिका शांतिके छिपे स्नान करनेका स्नानागार ।

शान्तिजल (सं कही ) शांत्यर्थं जलं। शांतिनिमित्त जल, वह जल जिससे पूजादिके बाद शांति की जाती है। शान्तिद (सं कि कि ) शांति द्दातीति दा-क। १ शांति-दायक, शांति देनेवाला। (बृहत्संहिता ५५।३३) (पुक) २ विष्णु।

शान्तिदाता (सं • ति • ) शांति देनेवाला।

शास्तिदायक (सं० ति०) शांति देनेवाला। शास्तिदायिन् (सं० ति०) शांतिदेनेवाला। शास्तिदेव (सं० पु०) एक बौद्धयितका नाम। शास्तिदेवा (सं० स्त्रो०) वासुदेवकी पत्नी देवककी कन्या। (भागव० श२४ २२)

शान्तिनाथ (सं ० पु०) जैनों के एक तीर्थां कर या अह त्। जैन शब्द देखो।

हेमचंद्रके गुरु देवसूरिने शांतिनाथचरित्र नामक एक प्रम्थ लिखा। उसके पीछे देवसूरिने प्राकृतसे संस्कृत भाषामें अनुवाद किया। शांतिनाथपुराणमें भी शांतिनाथका चरित्र वर्णित है।

शास्तिपटर्श—महाभारतका बारहवां और सबसे बड़ा पर्श । इसमें युद्धके उपरांत युधिष्ठिरकी चित्त-शांतिके लिये कही हुई बहुत-सी कथाएं, उपरेश और झानचर्चा हैं। शास्तिपास (सं०पु०) वह पात जिसमें प्रह, पाप आदि-की शांतिके लिये जल रखा जाय।

शान्तिपात-सद्याद्र-वर्णित एक राजा। (सह्या० ३२।५१) शान्तिपुर (सं० हो०) १ शांतिनिकेतन। २ नगरविशेष।

बङ्गालको नदिया जिलांतर्गत एक प्रसिद्ध नगर। यह अक्षा० २३ रेप् उ० तथा देशा० ८८ ३० पू०के मध्य श्रीचैतन्यचंद्रके लालाक्षेत्र नवद्वोपधामसे दक्षिण भागोरियोके किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ३० हजारसे ऊपर है।

बहुत पहले इस नगरने वस्त्रवाणिज्यमें प्रसिद्धि लाभ की थी। आज भी शांतिपुरकी घोती सर्गत्न प्रसिद्ध है। बङ्गाली बाल क बालिका रेशमपाड़की शांतिपुरी साड़ी पहनना बहुत पसंद करती हैं। पहले निदया जिलेके प्रायः सभी स्थानों में यह कपड़ा तैयार हो कर शांतिपुर-की हाटमें बिकता था। इष्ट-इण्डिया-कम्पनीके शान्ति पुरमें कोठी खोखनेसे यह नगर बस्त्रवाणिज्यके केन्द्रक्षपें परिणत हुआ तथा जुलाहे शांतिपुरमें आ कर बस्त्र बिनने लगे।

श्रीचैतन्य महाप्रभु जब नवद्योप वे वेष्णव धर्मका प्रचार कर रहे थे। उस समय वैष्णवाचार्य श्रीमदु-द्वेत गोखामी शाम्तिपुरमें गङ्गाके किनारे बास करते थे। महाप्रभु उन पूज्यपाद गोखामोके दर्शन करनेकी इच्छासं णान्तिपुर आये। वैष्णवयं धमें लिखा है, कि अद्वैत गोस्वामीके साथ रह कर महाप्रभु यहां दूरिनाम संकीर्रानमें मत्त रहते थे। रास्त्यात्राके उपलक्षमें शान्तिपुरमं आज मो उस धर्मप्रचारकी समृति अक्षणण है। कार्रिको पूर्णिमाके दिन शान्तिपुरके घर घरमें रासोत्सम होता है। मेला तीन दिन रहता है। बङ्गालके माना स्थानों के वैष्णव और अन्यास्य मनुष्य इस मेलेमें जाते हैं। अद्वैत प्रभुकी वासभूमि होनेकं कारण यह स्थान गोंड़ीय वैष्णवीं के निकट एक तीर्धक्रपमें णिना गया है। यहां गङ्गाम्नान महापुण्यजनक है। शान्तिपुराण—जैनपुराणभेद, सकलकीर्सी रचित शांतिनाध पुराण।

शान्तिप्रद ( मं ० ति० ) शांति देनेवाला । शान्तिप्रभ ( सं ० पु० ) एक बौद्धाचार्य । ( तारनाथ ) शान्तिप्रस्त ( सं ० पु० ) १ मंत्रविशेष, शांतिदानका मंत्र, इस मंत्रमें शांतिजल दिशा जाता है । शान्त्युदकमान देखो । २ तन्त्रोक्त मंत्रविशेष । तंत्र भारमें यह मंत्र इस प्रकार लिखा है, यथा— अथ शांति ंत्रः ।

"इमं पुत्रं कामयतः कामजानामिद्दे हि। "देवेभ्यः पुष्णाति सर्वामिदं मज्जननं शिवशान्तिस्तारायै वेशवेभ्यस्ताराये ठद्रभ्यः उमायैः शिवाय शिवयश्ये। इत्यनेन कुशोदकेन शान्तिं कुर्यात्।" (तन्त्रसार)

इस मंत्रक्षे कुणोद् क द्वारा शान्ति करनी होतो है। शान्तिमय ( सं० त्रि०) शांतिसे पूर्ण, शांतिसे भरा हुआ।

शान्तिरक्षित (सं० पु०) एक बौद्धाचार्थ। (तारनाथ) शान्तिवर्मा—काद्भवयंशीय दो नरपति। शांतिवर्मा १म राजा २य नागवर्माके बाद सिंहासन पर वैठे। राजा २य शान्तिवर्मा १०७५ ई०में विद्यमान थे। ये राजा २य ज्ञायवर्माके पुत्र थे, किंतु राजा जयवर्माके पौत्र २य कोत्तिवर्माके बाद सिंहासनके अधिकारी हुए। हांगळे में इन लोगोंकी राजधानी थी। राजा २य शांतिवर्मा पश्चिम चालुक्य वंशीय राजा २य सोमेश्वर तथा ६ष्ठ विक्रमादित्यके अधीन मित्रराजरूपमें गिने जाते थे। उन्होंने पाण्ड्यशंशीय श्रियादेवीको ब्याहा था।

शान्तिवर्मा—सीन्दत्तोके रहवंशीय एक सामन्त राजा। Vol. XXII. 181 ये राजा पिट्टुगके पुत्र थे। पिताके मरने पर ये सम्भवतः ६८० ई॰में पिताके सिंहासन पर बैठे। पश्चिम चालुक्यराज २य तैलपके अधीन इन्होंने बड़ी बीरता दिखाई थी।

शान्तिवाचन (सं क क्की ) प्रद्व, प्रतेषाधा, पाप आदिसे दोनेवाला अमंगलको दूर करनेके लिये मन्त्रपाठ। शान्तिवाचनीय (सं क त्रि ) शांतिवाचनप्रयोजनमस्य (अनुप्रवचनादिभ्यश्द्वः। पा १।१।१११) इति छ । शांति-वाचन जिसे प्रयोजन हो, उसे शांतिवाचनीय कहते हैं।

शाः न्तिबाहन (सं०पु०) एक बौद्धराज। (तारनाय) शाः न्तिवाह (सं०पु०) एक ब्रात्त। (तराहपु०)

शास्तिशतक (सं॰ क्वी॰) शिह्लन कविकृत श्लोकशतक। इसमें शांतिविषयक एक सी श्लोक हैं।

शान्तिसद्मन् (सं० क्की०) शान्तियह देखे।
शान्तिषेण—एक विख्यात जैनस्रि। ये दुर्लभसेनस्रिके
पुत्र, क्लभूषणके पौत्र और गुरुदेवसेनके प्रपौत्र थे।
ये लोग लाटवागटों के अंतर्भुक्त थे। राजा भोजदेवंको सभामें अम्बरसेनकें। और अन्यान्य तर्कायुद्धमें बुलाये
गये पण्डितोंको शांतिषेणने परास्त किया था। इनके पुत्र
विजयकं। क्ति कच्छपघातवंशीय महाराजाधिराज विकमसिंहकं सभापण्डित थे (११४५ सम्बत्)।

शान्तिमूक्त (सं०क्की०) वैदिक मंत्रविशेष । महावामः दंबा ऋषि आदि वैदिक मंत्रको शांतिसूक्त कहते हैं। इस स्कमें शांतिजल देना होता है।

शान्तिस्रि (सं ० पु०) एक प्रसिद्ध जैनप्रंथकार । इन्होंने उत्तराध्ययनस्त्रटोका और मानाङ्क विरचित उन्दायन यमककी टोका लिखी । इनका दूसरा नाम था वादिवेताल और ये खारापद्रगच्छभुक थे। १०६६ ई०में इनकी मृत्यु हुई।

शान्तिहोम (सं० पु०) शान्त्यर्थं होमः। वह होम जो शांतिके लिपे किया जाता है। (मनु४।१५)

मनुमं लिखा है, कि अमावस्या पूर्णिमा आदि पर्छा दिनमें अनिष्ठ नियुत्तिके लिपे शांति है।म करे। शान्त्युद्कदान (सं० क्को०) शान्त्युद्कस्य दानं। शांति जल देना। पूजा और होमादिके बाद शांतिमन्त्र पढ़ कर यजमानके ऊपर जो जल छिड़का जाता है उसे शांत्यु दन दान कहते हैं। यह बैदिक और तान्त्रिक इन दोनों मन्त्रों से दिया जाता है। किन्तु अनेक स्थलों में तांत्रिक मन्त्रसे ही शान्ति दी जाती है।

वैदिक शान्ति देनेके समय सामवेदी, यज्जुवे दी और ऋग्वेदीके पृथक् पृथक् मन्त्र है । महावामदेव्य ऋषि आदि सामवेदियों का और 'ऋचं वाचं प्रवद्ये' आदि मन्त्र यजुर्वे दियों का जानना होगा । किन्तु तान्त्रिक शान्तिमें सभी वेदियों का एक ही मंत्र कहा गया है। यह मस्त्र इस प्रकार है-

''सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। बासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्षणा विभुः॥ प्रदाम्नश्चानिरुद्धश्च भवंतु विजयाय ते। वाखरडलोऽग्निर्भगवान् यमो वै निर्म्हतिस्तथा॥ वरुणः पवनश्चीव धनाध्यक्षस्तथा शिवः। ब्रह्मणा सहिता हाते दिक पालाः पातु वः सदा॥ की र्शिलंक्ष्मी धृतिमे धा पुष्टिः श्रद्धा क्षमा मतिः। बुद्धिर्वाजा वपुः शान्तिर्माया निद्रा च भावना ॥ पतास्त्वामभिषिञ्चनतु देवपत्न्यः समागताः। भादित्यश्चंद्रमा भौमो बुधे। जोवसितार्कजाः॥ पते त्वामभिषिञ्चन्तु राहुः केतुश्व तर्पिताः। देवदानवगंधर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः॥ भ्रष्ये। मुनये। गावे। देवमातर एव च। देवपरत्यो घुवा नागा दैत्याश्वाप्मरसे।ऽङ्गनाः॥ अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजाने। वाहनानि च। गौषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये॥ सरितः सागराः शैलास्तीर्थान जलदा नदाः। पते स्वामभिषिञ्चातु धर्मकामार्थं सिख्ये ॥"

(तन्त्रसा०)

यह मंत्र पढ़ कर शांतिकलससे शांतिजल देना होता है।

शान्तव ( सं० क्ली० ) सान्तव, अति मधुर । (अमरटीका सारस्०)

शान्तवति (सं० स्त्रो०) ब्राह्मणयष्टिका, भारंगी। शाप (सं॰ पु॰) शपनिर्मात शप बझा। १ आक्रोश, अहितकामनास्चक शब्द, बददुआ। पर्याय-अकरणि, अजीवनि, अजननि, अवप्रद, निप्रद, अभिसम्पात ।

२ धिकार, फट्कार, भटर्सना। ३ ऐसी शपथ जिसके न पालन करनेका कोई अनिष्ट परिणाम कहा जाय, बुरी कसम। ४ उपद्रव। (रामा० शर्द।३५) मुक-शावं अवगतीवद्रवं (टीका) ५ जल । "प्रदीवं शावं नद्यो बहन्ति" ( मृक् १०१८-४ ) 'प्रतीप' प्रतिकुल शापं उदक" ( सायया ) शावब्रस्त (सं । त्रि ।) शापेन ब्रस्तः। अभिशत, जिसे शाप दिया गया हो। शावज्यर (सं • पु • ) एक प्रकारका अवर जो माता, विता, गुरु आदि बडोंके शाधके कारण कहा गया है। शापटिक (सं० पु०) मयूर, मोर। शापनाशन (सं• पु॰) मुनिभेद्। शापवचन (सं० क्वी०) शापवाषय । शावभ्रष्ट (सं ० पु० ) शापेन भ्रष्टः। शाप द्वारा भृष्ट, यह जो शाप देनेसे मध्ट हो गया हो।

शावमुक्त (सं विव ) जिसका शाव छूट भवा हो; जिसके ऊपरसे शापका बुरा प्रभाव हट गया हो। शापाम्ब (सं • पु • ) वह जल जिसे हाथमें ले कर शाप विया जाय।

४।१११०) मुनिविशेष, शाप ऋषिका गात्रापत्य। शापास्त्र (सं० पु०) शाप एव अस्त्रं यस्य । १ वह ब्यक्ति जिसके पास अस्त्रींके स्थान पर शाप ही हो। २ एक मुनिका नाम।

शापित (सं॰ ति॰) शाप-प्रस्त, जिसे शाप दिया गया हो।

शापेट (सं ० पु० ) कुशजातीय तृणभेद । "नाव्याया दक्षिणावर्से शापेट निखनेत्।" (कौशिकस्० १८)

शापेय ( सं० पु०) २ एक घेंदिक आचार्य। ३ उनको प्रवत्तित एक शासा।

शापेयिन् (सं ० पु०) १ शापेय शासाध्यायी । २ याझ-वल्क्यके एक शिष्यका नाम । (ब्रह्मायडपुराया)

शापीत्सर्ग (सं • पु • ) शापका उष्टारण, शाप छोडना, शाप देना।

शापादार (सं 0 पु०) शापमुक्ति, शाप या उसके प्रभावसे छुटकारा ।

ज्ञाफरिक ( सं पु ) शफरान् हम्तीति शफर ( पन्निमहस्य मृगान् इन्ति । पा ४।४ ३५) इति ठक् । मत्स्यधारक, मछुआ, श्रीवर ।

शाकाक्षि (सं ० पु०) शाकाक्षका गातापत्य। शाफेय (सं ॰ पु॰) यज्जवे दकी एक शास्ता।

शाबर ( सं० पु०) शबरस्यापत्यं शबर (अनुध्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ्। पा ४।१०।१०४ ) इति अञ्। १ शबरका गांतापत्य। २ शिवकृत तंत्रविशेष। ३ शवरस्वामि कृत भाष्यिक्षरोष । शवराणामयां । ४ पाप, अपराध । ५ ताम्र, ताँवा। ६ अधिकार। ७ एक प्रकारका चंदन। ८ बुराई, हानि, दुःख। ६ लोघ्र वृक्ष, लोधका पेड । (ति०) १० दुष्ट, पाजी।

शाबरजम्बुक ( सं ० ति ० ) शवरजम्बु ( बोर्देशे ठञ्। पा ४।२।११६) इति ठञ्। शवरजम्बुदेश-सम्बन्धी।

शाबरभाष्य ( सं० क्की०) शावरेण कृतं भायं। शबर-स्वामी कृत भाषा। जैमिनिकृत मीमांसादर्शनके शवर स्वामीने जो भाष्य प्रणयन किया है, उसका नाम शाबर-भारत है।

शाबरभेदाख्य ( सं ० पु० ) ताम्र, ताँबा। (अश्वादिभ्यः फञ्। पा ४।१।१००) इति फञ्। शबरा गोत्रापत्य ।

शाबरि ( सं ० पु० ) एक बौद्धयति । ( तारनाथ )। शाबरिका ( सं ० स्त्री० ) एक प्रकारकी जॉक । शाबरो ( सं ० पु० ) शवरोंकी भाषा, एक प्रकारकी प्राकृत भाषा

शावरोत्सव ( सं॰ पु॰ ) शावराणामुरसवः । शवरजातिकृत उत्सवविशेष। कालिकापुराणमें लिखा है, कि महा ष्ट्रवीके दिन तथा नवमी तिथिको भवानी दुर्गादेवीको पूजाकर श्रयणानक्षत्रयुक्त दशमो तिथिमें शावरीत्सव द्वारा भवानोको विसर्जन करै।

चएडालादि नोच जाति भश्लोल वाक्यादिका प्रयोग कर जो उत्सव करती है, वही शावरोटसव है। किस प्रकार शाबरीत्सव करना होता है, उसका विधान भो है—रागनिषुणा कुमारी और वेश्या तथा नर्राक्षीको साथ ले कर शहू, तुरो, मृदङ्ग और पटहका शब्द करते | शाब्दबोध ( सं० पु०) शाब्दः शब्दसम्बंधी बोपः।

करते विभिन्न बस्त्रोंकी ध्वजा फहरानी होगी तथा लावा और फूल, धूल और को चड़ फेंक कर भगलिङ्गादि वाचक प्राम्य शब्द उधारण भीर वैसे ही शब्दों का गान तथा अश्लील याच्योंका प्रयोग करते करते नाना प्रकार-का उत्सव करे। ऐसे उत्सवका नाम ही शावरोटसव है। (कास्त्रिकापु० ६ अ०)

शाबल (सं० क्ली०) शङ्कर।

शाबलीय ( सं ० पु० ) शङ्करजन ।

शाबल्य (सं क्को०) १ शांङ्कर्य।

"ठयोम्नोऽहदं भृतशावल्यं भुवः पद्धमपां मलम्।"

(भाग० १०।२०।३४)

'शायस्यं साङ्कर्या' । ( स्वामी ) २ कई रंगों का मेळ, शबलता, चितकबरापन। ३ एक साथ भिन्न भिन्न कई वस्तुओं का मेल।

शायस्या (सं क्लो०) कबूरवर्ण, चितकवरी । "इसाय कारि यादसे शावत्यां" (शुक्लयजुः ३०१२०) 'शावत्यां शवलः कर्बूरवर्णः तद्दपत्यभूतां स्त्रियां' ( महोधर )

शावस्त (सं ० पु०) राजा युवनाध्वकः एकः पुत्र । इसने शाबस्ती या श्रावस्ती नगरी बसाई थी।

(भागवत ६।६।२१)

शाबस्ती (सं क्यों ) श्रावस्ती देखे।।

शाबाश (फा॰ अव्य॰) एक प्रशंसा सूचक शब्द, खुश रहो, बाह बाह, क्या कहना।

शाबाशी (फा॰ स्त्रो॰) किसी कार्यकं करने पर प्रशंसा, वाद वाही।

शाब्द ( सं ० ति० ) शब्दस्यायमिति शब्द-अण्। १ शब्द-सम्बन्धी, शब्दका । "एकी शब्दीऽपरश्चार्थः" (दाय-भाग २ शब्दमय, शब्दस्वरूप।

> ''शब्दस्य दि ब्रह्मण एव पन्था यन्नामभिध्यायति घीर पार्धैः।" ( भाग० २।२।२) ३ शब्दशास्त्री, वैयाकरण ।

शाब्दस्य (सं० क्ली०) शब्दस्य भावः स्व । शब्दका भाव या धर्मा, श्रुब्दसम्बन्धीयत्व ।

''आरोटयमाणामशेषाणां शाहदत्वे प्रथमं भतम्।''

( साहित्यद० १०/६७३)

१ शब्दार्थक्काम । शब्दके उद्यारणसे जो अर्थाबोध है।ता है, उसे शाब्दबोध या शब्दार्थक्कान कहते हैं । न्यायके मतसं पदार्थक्कान जन्य कान है । नैयायिकों के मतसं शब्दार्थक्कान स्थलमें पहले पदकान, पीछे पदशति क्कान और उसके बाद शाब्दबोध अर्थात् पदार्थक्कान जन्म क्कान होता है । कहीं कहीं लक्षणाशक्ति द्वारा भी शब्दार्थ-क्कान हुआ करता है ।

पदझान करण, पदार्थझान उसका द्वार, शाब्दबोध फल और शक्तिधी सहकारिणी हैं। पहले एक पद सुनने-से पद जन्य पदार्थका स्मरण होता है। पद जन्य पदार्थका स्मरण है।नेसे शब्दार्थका बे।ध होता है। शब्दशक्तिप्रकाशिका आदि न्याय प्रधीमें इस शब्दबे।धका विषय विशेष रूपसे आलोचित हुआ है।

शब्दशक्ति देखो ।

शाब्दिक ( सं० पु०) शब्दं करोतीति शब्द ( शब्द दर्तुरं करोति । पाष्ठ।४।३४) इति फक् । १ शब्द शास्त्रवेत्ता, वैया-करण । कविकलपद्गुममें इन्द्र, चन्द्र आदि आठ आदि-शाब्दिक कहें गये हैं।

(वि०) २ शब्द संबंधी, शब्दका।

शाब्दी (सं॰ वि॰ स्त्री॰) १ शब्द संबंधिनी । २ कंबल शब्दिविशेष पर निर्भार रहनैवाली । (स्त्री॰) ३ सर-स्त्री ।

शाब्दीव्यञ्जना (सं० स्त्री०) साहित्यमं व्यञ्जनाकं दे। भेदांमेंसे एक, वह व्यञ्जना जा शब्द विशेषकं प्रयोग पर ही निर्भार है। अर्थात् उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर न रह जाय।

शाम (सं ० ति ०) शम-अण्। शम सं बंधी, शमका। शाम (हिं ० स्त्री ०) ६ ले हिं, पीतल आदि धातुका बना हुआ यह छल्ला जो हाथों ली जानेवालो लकड़ियों या छड़ियों के बिचले भागमें अथवा आंजारों के दस्तेम लकड़ी के। घिसने छोजनेसे या बचाने के लिये लगाया जाता है। (पु०) २ एक प्रसिद्ध पाचीन देश। यह अरव के उत्तर-में हैं। कहते हैं, कि यह देश हजरत नृहके पुत्र शामने बसाया था। इसको राजधानोका नाम दिमश्क है। आज कल यह प्रदेश सिरोधा कहलाता है।

आम (फा॰ स्त्री॰) सूर्य अस्त है।नेका समय, राति और ादवसके मिलनेका समय, साँक। शामकरण (हिं० पु०) वह घोड़ा जिसके कान श्याम रङ्ग के हों।

शामत ( अ० स्त्री०) १ वदिकस्मती, दुर्भाग्य । २ विपत्ति, आफत । ३ द्दंशा, दुरचस्था ।

शामतज्ञदा (फा॰ वि॰) कमबस्त, बद्नमोब, अभागा। शामतो (अ॰ वि॰) जिसकी शामत आई हो, जिसकी दुद्शा होनेको हो।

शामन् ( सं० क्वी० ) सामगान ।

( अमरटीकामें साग्युन्दरी )

शामन (सं० क्वी०) शमनमेव अण्। १ मारण, इत्या करना। २ शान्ति । (पु०) शमण प्रज्ञादिस्वादण्। ३ शमन, यम।

ज्ञामनगर—बङ्गालके चौवीस परगनेके अन्तर्गत एक गण्ड-ज्ञाम । श्यामनगर देखो ।

शामनो (सं० स्त्रो०) शमनस्य यमस्वेयमिति शमण अण् ङोप्। १ दक्षिणदिक्, दक्षिण दिशः। इस दिशःके अधिपति यम माने गये हैं। २ शान्ति, स्तब्बता। ३ वध, इत्या। ४ समाप्ति, अन्त।

शामराज—सद्यादिवर्णित दो राजे। (सह्या० ३१:६।३३,४६) शामल —सद्यादि वर्णित एक राजा। (सह्या० ३२:५६) शामली — युक्तप्रदेशकं मुजफ्तरनगर जिलेकी एक तहसील। भूपरिमाण ४६१ वर्गमील हैं। शामली, थाना भावान, कराना, कराना और विदीला परगने ले कर यह उपविभाग गठित है। शामली सदरमें एक दीवानी और दो फीजदारी अदालत हैं। यमुना नदीकी पूर्व खाल इस उपविभागकं बीच हो कर वह चली हैं।

शामा (हिं ॰ पु॰) एक प्रकारका पोधा। इसको पत्तियां ऑर जड़ कोढ़ रोगक लिये लामदायक प्रानी जातो है। स्यामा देखा।

शामिक ( सं० पु० ) शमिक अपत्यार्थे अण् । शमिकका गोलापत्य । (पाणिनि ४।१।६०४ )

शांमल (सं० स्त्री०) १ यझमे मांस पकानेके निमित्त प्रज्वलित की हुई अग्नि। २ वह स्थान जहां ऐसा अग्नि प्रज्वलित को जाय। ३ यझके लिये पशुका हिंसा। ४ यझपाता। ५ यझ।

शामियाना (फा० पु०) एक प्रकारका बड़ा तम्बू। इसमे

प्रायः ऊपरकी ओर लंबा चौड़ा कपड़ा होता है जो बौसी पर तना रक्षता है। इसके नीचे चारों ओर प्रायः खुला ही रहता है, पर कभी कभी इसके चारों ओर कनात भी खड़ी को जाती है।

शामिल (फा॰ वि॰) जे। साथमें हो, मिला हुआ, सम्मि-लिस।

शामिल हाल (अ) पु॰) जे। दुःख सुस्र आदि सर्व अव-स्थाओं में साथ रहें, साथी, शारीक।

शामिलात (अ० स्त्री०) हिस्से दार, सामा।

शामिक देखे।

शामी (हिं० छी०) १ लेहिया पीतलका वह छहा जो लकड़ियों या छड़ियों आदिके नीचेके भागमें अथवा औजारों के दस्तेके सिरे पर उसकी रक्षाके लिये लगाया जाता है। इसे शाम भी कहते हैं। (वि०) २ शाम-देश सम्बन्धी, शामदेशका।

शामीकवाव (हिं ० पु०) एक प्रकारका कवाव जे। मांसको मसालेके साथ कूरनेके उपरांत पोस कर गेालियां या दिवियों के कपमें बनाया जाता है।

शामील (सं क्ही०) शक्याः विकारः (शक्याब्टलच्। पा ४।:।१४२) इति टलच्। भस्म, खाक, राख,। शामीलो (सं क्वी०) स्नुक्, माला।

शामीयत (सं०स्त्री०) शमीयत् अपत्यार्थे भण्। शमी-यतका गोतापत्य। (पाणिनि ५)३।११८)

शामोवस्य (सं० पु०) शमीवत् अपत्यार्थे यज् । शमीवत-का गोत्रापत्य । (पाणिति ४।३।११८)

शामुद्य (सं० क्की०) शरीराविच्छन्न मलघारकवस्त्र, गलेमें पहननेका कोई कपड़ा । "पुराधेदि शामुद्यं' (भृक् १०।८५।२६) 'शामुद्यं शामलिमत्यर्धाः, शमलं शारीरं मलं शरीराविच्छिन्नम्य मलस्य धारकं यस्त्रं परा दैदि परात्यज्ञ । (सायण्य)

शाम्ल (सं० क्ली०) पश्मी वस्त्र, ऊनी कपड़ा। शामेय (सं० पु०) एक गेल्प्रवर्त्त ऋषिका नाम। शास्त्र—भगवान् श्रीकृष्णके पौत्र। ये श्रीकृष्णके शापसे क प्रशेषप्रस्त हुए थे। पीछे भगवान्के भादेशसे जब शाकद्वीपसे ब्राह्मण ला कर सूर्यकी पूजा कराई, तब थे मुक्त हुए। (वराहपु०)

Vol. XXII, 182

शास्त्र (सं० क्षि०) शस्त्र अण्। १ शस्त्र नामक वैत्यसे आगत । "रिवः शास्वरं वसु प्रत्यप्र सर्विम" ( शृक् ६।४७।२२ ) 'शाम्बर' शम्बरादसुरादागत' शाम्बर' हरवा त्वया दत्तं।' ( सोयण ) २ शम्बरसंबन्धी। ३ सौनर मृगका ( पु॰ ) ४ ले। घ्र वृक्ष, लोघ । शाम्बर्शास्य ( सं० पु० ) इन्द्रजाल, जादू। शाम्बरिक (सं० पु०) जादूगर, मायावी। शाम्बरिन् (सं o go) १ एक प्रकारका चम्दन । २ ले।घ, लोघ । ३ मुषाकानी नामकी लता । शाम्बरी (सं० स्त्री०) शम्बर-अण् ङीप्। १ माया, इन्द्रजाल। कहते हैं, कि शम्बर दैत्यने पहले पहल इसका प्रयोग किया था, इसी कारण इसका नाम शांबरी पडा। २ मायात्रिनो, जादूगरनी। शाम्बविक ( सं ० पु॰ ) शङ्कृता व्यवसाय करनेवाला । शाम्बुक (सं ० पु॰) शम्बुक, घोंघा। ( शब्दरत्ना० ) शाम्बुक (सं०पु०) घों घा। शास्त्रर (सं० स्त्रो०) १ राजपूरानेकी एक भरील जिसमें सांभर नमक होता है, सांभर फील। (पु॰) २ सांभर

हरिया देखो।
शास्मरायणो सं क्ष्मी । शस्मर ऋषिको अपस्य स्त्रां।
शास्मव (सं क्ष्मी । शस्मो हपवेशाय द्दं अण्। १
देवदाह। २ कपूर, कपूर। ३ - शिवमही, वसु। ४
गुग्गुलु, गुग्गुल। ५ एक प्रकारका विष। ६ शिवका
पुत्र। ७ शैव, शिवोगासक। (ति०) ८ शस्मु हांबन्धो,
शिवका।

नमक। ३ शम्भर ऋषिका अपत्य। ४ हरिणभेद।

शास्मवक्षेत्र— उत्कलके अन्तर्गत एक शिवतीर्थ। सम्म-यतः एकाम्रश्लेत ही शास्मवक्षेत्र कहलाता है। (उत्कल्लक ४५।२।६) भुवनेश्वर देखो।

शास्मवदेव (सं ॰ पु॰) एक प्राचीन संस्कृत कवि। शास्मवद्दि (सं ॰ पु॰) गेश्वप्रवसंक एक ऋषि। ः शास्मवी (सं ॰ स्त्री॰) १ दुर्गा देवो। २ नील दुर्वा, नीली दूव।

शास्त्रद (सं० ह्यो०) सामभेद । शास्य (सं० ह्यो०) शाम यत् । १ शमका भाव । २ बन्धुत्व, माईचारा । ३ शान्ति । शास्त्रप्रास (सं० क्लो०) यक्क ती बलि। (दिख्या० ६।३४।७) शाभ्याक (सं ० ति०) शभ्याक-सम्बन्धी। शाय (सं० ति०) निदित, सोया हुआ। शायक ( सं • पु • ) शाययति शंत्रू न-शी णिच् ण्बुल , यहा शेते तुणीरे इति शो ण्युल् । १ वाण, तोर, शर। २ खड्ग, तलबार। (अमरटोकामें स्वामी) शायक (अ० वि०) १ शौक करने या रखनेवाला, शौकीन। २ इच्छु ४, स्नाहिशम'द् । शायएडायन ( सं० पु० ) १ एक ऋषि । २ उनको बनाई हुई शाखा। शायद (फा० अध्य ) कदाचित्, सम्भव है। शायर (अ० पु०) यह जो शेर आदि बनाता हो, काव्य करनेवाला, कवि। शायरा (अ० स्त्रां०) काव्य करनेवाली। शायरो ( अ० स्त्री० ) १ कविता करनेका कार्या या भाग। २ वाष्य, कविता। शायस्थ ( सं० पु० ) एक वैदिक आचार्य। शाया (अ० वि०) १ प्रकट, जाहिर। २ प्रकाशित, छपा हुआ। शायिक (सं॰ पु॰) वह जो शय्याके द्वारा अपनी जीविकाका निर्याह करता हो। शायित (सं॰ ति॰) शो-णिच्-कः। १ सुलाया या लेटाया हुआ। २ पतित, गिरा हुआ। शायिता ( सं • स्त्री • ) शायने। भावः शायिन् तल टाप्। शयम, सोना। शायिन (सं० ति०) शेते इति शी-णिनि। शयनकारी, से।नंबाला। यद शब्द प्रायः उपपदपूर्वक व्यवहार होता है। जैसे-प्रासादश यो, शब्याशायी इत्यादि। शाध्यि ह (सं ० ति० ) शय्याया जीवति (वेतनादिम्थो जीवति । पा ४।४।१ ) इति उक् । जो शय्याके द्वारा अपनी जीविकाका निर्वाह करता हो।

शार (सं ० ति ०) श्ट-घज्। १ कपूरवर्ण, चितकवरा।

२ पोत, पोला। ३ नीले, पीले और हरे रंगका। (पु०)

२ वायु, इवा। ३ हिंसन, हिंसा। ४ एक प्रकारका

शारङ्क (सं ० पु०) शीर्याते भातपैः भ्रः (तात्यादि भ्यश्च

पासा। ५ अक्षर उपकरण। (स्त्री) ६ कुश।

उया्शाश्रह) इति अङ्गव्। १ चातक। २ हरिण। ( शक्तन्तका १ अ०) ३ हस्तो, हाथी । ४ भृहा । ५ मयूर । (त्रि॰) ६ कवूरवर्णविशिष्ट, चितकबरा। शारङ्गक (सं ० पु०) एक प्रकारका पक्षो । शारङ्गधनुष ( सं ० पु० ) १ शारङ्ग नामक धनुषसे सुशो-मित अर्थात् विष्णु। २ ऋष्ण। शारङ्गपाणि ( सं०पु०) १ हाधमें शारङ्ग नामक धनुष धारण करेनेवाले, विष्णु। २ ऋष्ण। ३ राम। शारङ्गपानि (हिं 0 पु 0 ) शारक्षपािया देखो । शारङ्गभृत (सं० पु०) १ शारङ्ग नामक धनुष धारण करनेवाले, विष्णु। २ कृष्ण। शारङ्गवत (स्री० पु०) कुरुवर्ष नामक देश। शारङ्गष्टा (सं० स्त्रो०) १ काकजंघा । २ करजनी, गुंजा, चौरछा । ३ मकोय । शारङ्गाष्ठा (सं० स्त्रो०) १ मकीय। २ लताकरञ्ज, कठ करंज। शारङ्गो (सं० स्त्री०) शारङ्ग-ङीष्। वाद्यवन्त्रविशेष, सारंगी नामक बाजा। विशेष विवर्ण सारक्की शब्दमें देखो। शारङ्गोहर — वैष्णव-सम्प्रदायविशेष । वैष्णव-सप्रदाय देखा । शारङ्गेष्टा (सं० स्त्री०) शारङ्गाष्ट्रा देखा। शारणिक (सं • पु • ) रश्लाकर्सा, वह जो शरणमे आये हुए की रक्षा करता हो। शास्तिविक (सं० ति०) शरशायी, वह जी शरशया पर शयन करता हो। शाररक ( सं ० ति ० ) शरतमधोने चेद या शरत्। वसन्ता-दिभ्य ष्ठक्। पा ४।२।६३ ) इति उक्। शरत् कालमें आध्य-यनकार। । शारद सं को ) शरद भवं शरद ( सन्धित्रेज्ञायुतन त्तत्रे भ्योऽया्। पा ४।३।१६) इति अण्। १ १वेत कमल, सफेर पद्म। २ शस्य। (पु०) ३ कास। ४ वकुत्र, मील सिरी हा वृक्ष । ५ हरिद्र र्ण मुद्र , हरी मूग । ६ पीत मुद्र , पीजी मूंग, । ७ वटसर, वर्ष, साल । ८ एक प्रकारका रोग। ६ मेघ,बादल। ( क्षि०) १० शरत्काल सम्बन्धो, शरत्काल-का । ११ नृतन, नया । १२ अप्रतिम । १३ शालीन, लज्जावान्।

शारदण्डायनो (सं०स्त्री०) शारदण्डायन ऋषिको भार्या।

शारदज्जल (सं॰ क्की॰) शारदं शरत्कालोद्भव जलम्। ्शरत्कालका जल ।

शारदमिल्लिका (सं० स्त्री०) शरत्कालभव। मिल्लिका (रत्नमा०)

शारदमुद्दत (सं०पु०) हरित्मुद्ग, हरी मूंग। शारदयोवनाल (सं०पु०) शरत्कालमव यावनाल विशेष । गुण—श्लेष्मकर, पिच्छिल, गुरु, शीतल, मधुर, वृष्य और बलपुष्टिदायक । (राजनि०)

शारदसिंह—कच्छयधातवंशोय वकराजा। येव(र-हवीं सदीमें विद्यमान थे।

भारदा (सं ० स्त्रोः) शरद्व अण्-टाप्। १ सरस्वती। २ दुर्गा, भगवती।

> 'शस्त्काले पुरः यस्मात् नवभ्यां वोधिता सुरैः। शारदा सा समारूयाता पीठ क्लोके च नामतः॥" (तिथित€व)

देवताओंने पहले शरत्कालमें नवमी तिथिको देवी भगवतीका बोधन किया था, इसलिये वे शारदा नामसे विख्यात हुई। ५ शारिवा, अनन्तमूल। ६ प्राचीन कालको एक प्रकारको लिपि। तिगर्भाराज जयवन्द्रके राज्यकोलमें करिश्रामके राजानक लक्ष्मणचन्द्रने अपने राज्यके वैजनाथ मन्द्रिमें इस लिपिमें एक प्रशस्ति उद्दर्भी की थी।

शारदाम्बा (सं० स्त्री०) सरस्वती !

शारित्क (सं० क्की०) शरद (श्राद्धे शरदः। पा ४।३।१२) इति उज्। १ श्राद्धः। (पु०) शरदः। विभाषा रेगावपयो। पा ४।३।१३) इति उज्। २ रोग, बोमारी। ३ आतप, शरत् ऋतुमें होनेवाला जवर। (सि० की०)

शारित् (सं ० पु०) १ सप्तपर्णवृक्ष, छितवन । २ कञ्चर शाक । ३ अपराजिता । ४ अन्न या फल गादि । शारदो (सं ० स्त्रो०) शारद डोप्। १ तोयपिष्पलो, जलपीयल । २ सप्तपर्ण, छितिबन । ३ कोजागर-पूर्णिमा । चन्द्राध्विन पूर्णिमाको शारदो पूर्णिमा कहते हैं । इस पूर्णिमा तिथिको कोजागरी छक्ष्मी पूजा फरनी होती है। (ति०) ४ शरत्कालीन, शरत् शरत्कालभव दुर्गापूजा सास्विक, राजसिक और तामसिक भेदसे तीन प्रकारकी है। दुर्गा शब्द देखी। ५ संवत्सरसम्बन्धिनी। 'यदिन्द्रशाददीरवातिरः'। (ऋक् १।१२१।४)

शारदोयमहापूजा (सं० स्त्री०) शारदोया महापूजा, शरत्कालीन दुर्गापूजा। शरत् और वसंत इन दे।नां अस्तुमें दुर्गापूजा हे।तो है। किंतु शरत्कालमें जे। दुर्गापूजन हे।ता है, उसे महापूजा कहते हैं। यह पूजा चतुःकर्गमयो है अर्थात् स्तवन, पूजन, होम और विलदान पूजाका अङ्ग है। चांद्रआध्वनके शुक्कपक्षमें सप्तमी, अष्टमो और नवमी इन तीन तिथियों में उक्त पूजाका विधान है।

देवीपुराण, कालिकापुराण, युः मनिद्केश्वरपुराण आदिमें इस पूजाका विशष विवरण आया है।

दुगो हिसच दे स्ती।

शारद्य ( सं ० त्रि० ) शरत्कालका, शरत् ऋतु-सम्बन्धो । शारद्वत ( सं ० पु० ) शरद्वत्-अपस्यार्थे अञ् । ( पा ४।११०४ ) शरद्वतका गोत्रापत्य, छप । ( भारत ) शारद्वतायन ( सं ० पु० ) शारद्वतका गोत्रापत्य।

शारम (सं ० ति ०) शरम - अण्। शरम - संबन्धी। शारम्बर (सं ० क्की०) जनपदमेद । (राजतर० ८।१८७८) शराब (सं ० ति ०) शराबे उद्देश्वतः शाराब (तशेद्धृतमम-श्रेम्यः। पा ४।२।१४) इति अण्। शराबमें उद्देश्वत अञ्च । 'शराबे उद्धृतः शाराबो भुक्तोच्छिष्ट भोदनं'

(सिद्धान्तकीमु०)

शारि (सं ० पु०) श्रु हिंसायां इञ्। १ अक्षोपकरण, पासा आदि खेलनेकी गोटो! पर्याय—शुटिका, शार, खेलनी। (स्त्री०) (श्रः शकुनी। उण् ४।१२७) इति इञ्। २ शकुनिकाभेद। ३ युद्धार्ध गजपर्याण, लड़ाई-के लिपे हाथीको पीठ परका हौदा। ४ व्यवहारास्तर, व्यवहारविशेष। ५ कपट, छल, धोला। ६ एक प्रकारका गीत। ७ मैना।

शारिका (सं ० स्त्रो०) शारिरैव स्वार्थ कन्। १ पक्षि-विशेष, मैना नामकी चिड़िया। पर्याय—पीतपोदा, गोराटो, गो किराटिका, सारिका, शारो, चित्रस्टेविना, शारि, मदनशारिका, शलाका। मैना देखो। २ बोणा या सारंगी बजानेको किया। ३ सारंगी आदि बनानेकी कमानी। ४ दुर्गा देवी। ५ शारि देखी।

शारिका कवच ( सं० पु० ) दुर्गाका एक कवच जे। रुद्रयाः मल तम्बर्मे हैं ।

शारित ( सं ० क्रि० ) चित्र विचित्र, रंगीन।

शास्पिष्ट (सं०००) शतरंज या चौसर आदि खेलनेनी बिसात ।

भारिप्रस्तर ( सं० पु० ) खेलनेका एक पत्थर।

शारिफल ( सं० पु॰ हृी॰ ) शारीणां खेलनीनां फलम् । शारिपट्ट, शतरंज्ञ या चौसर खेलनेकी बिसात । पर्याय अष्टापद, फलक, आकर्ष, शारिफलक, बिग्दुतन्त्र, अक्ष-पीठी । जटाधर

शारिका (सं० स्त्रीं०) १ श्यामलता, अनस्तमूल, सालसा। इसके पत्ते जामुनके पत्ते जैसे होते हैं। इसमें दूधके समान सफेद दूध होते हैं। यह दो प्रकारकी होती है, सफेद और कालो। उत्कल-गुयापान मूल। संत्कृत पर्याय-गोपी, श्यामा, अनस्ता, उत्पलशारिका। अमर-रंकामें भरतने लिखा है, पश्चश्यामलता। किसी किसोके मतसे नागजिहा, गोपी आदि तोन तथा अनस्ताद दो, यह पाँच श्यामलता है। किसीके गतसे अनस्तमूल।

पञ्च श्यामलतायां नागि ह्यायामिति। केचित् गोय-प्यादितयं श्यामलताया अनस्तादि दुयं अनस्तमूले इति केचित्। गुपू रक्षणे। (भरत)

'गोवी श्यामा गोववत्नी गोवा गोवालिकावि च।'' इति वाचस्पतिः। एकं वा शारिवामूलं सर्वत्रणविशोध नम्।' (वैद्यक)

गुण-स्वादु, स्निग्ध, शुक्रवर्द्धक, गुरु, अग्निमाग्ध और अरुचिनाशक, श्वास, कास, विमि और तृष्णानाशक विदोषध्न, रक्तप्रदर और उपगतिसपर नाशक। २ जवासा, धमासा।

शारिशाका (सं• स्त्री॰) सद्दस्याः वर्द्धमान प्राणि-विशेष। (अथर्ष ३।१४।५)

शारिशृङ्खला ( सं० स्त्री० ) शारीणां शृङ्खला यत । पाशक-विशेष, जूआ खेलनेका एक प्रकारका पासा या गे।टी । ( शब्दरत्नावजी )

शारिश्टङ्ग (सं० पु०) जूआ खेलनेका एक प्रकारका पासा या गोटी। शारो (सं क्लो॰) श्रः इज्ञा जीव्। १ इत्था नामकी घास । २ शकुनिकाभेद, एक प्रकारका पक्षी। ३ मुञ्ज, काँडा। (पु॰) ४ शतर जकी गोट, गेंद। शारीटक (सं॰ पु॰) एक गाँवका नाम।

(राजतर० ३।३४६)

शारोर (सं० क्की०) १ तृष, चैल । शरीर भवः शरीर-अण्। (त्नि०) २ शरीरज्ञात, शरीरवर्ग्ड। वधवरण्ड-को भो शारीर कहते हैं। व्यवहारशास्त्रमें विशेष अप-राध पर शरीरदर्ग्डका विधान है।

शःस्त्रमें ब्राह्मणको शारीरदगडका विधान नहीं है। ब्राह्मणको शारीर भिन्न अन्य दण्ड देना होता है।

२ शरीर-सम्बन्धीय दुःख। दुःख तीन प्रकारका है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमीति कि। यह आध्यात्मिक दुःख किर दो प्रकारका है; शारीर और मानस। वायु, पित्त और श्लेष्माको विषमतासे जो दुःख हे।ता है, उसे शारीरदुःख कहते हैं। अर्थात् रोग जन्य जो दुःख हे।ता है, उसका नाम शारीर है।

शारीर दुःख उवर आदि रोगभेदसे अनेक प्रकारका है। जितने प्रकारके रेग हैं, सभी शारीर हैं।

सुश्रुतादि वैद्यकसं हिताओं में शरीरविषय अधिकार करके कत शरीर वृत्तान्तव्याख्यान रूप अभ्यतम स्थान । अर्थात् सुश्रतादि वैद्यक प्रभ्योमें शरीर सम्बन्धीय सभी विषय जहां कहे गये हैं, वहां उसे शारीरस्थान कहते हैं। शरीरसम्बन्धीय तपस्या।

देवता, ब्राह्मण, गुरु और प्रान्न व्यक्तियोंकी पूजा, शौच, सरलता, ब्रह्मचर्य और अद्दिंसा इन सर्वोका नाम शारीरतप है।

शारीरक (सं क हो ) शरोरमेव शारीरं कुटिसतत्वात् तिनवासी शारीरको जोवस्तमधिकृत्य कृतोप्रन्थः शारीरक-अण्। १ वेद्दव्यासने जे। वेदान्त प्रणयन किया है उसके। शारीरकासूत्र कहते हैं। जोवका अधि छान शरीर है, जीव इस शरीरमें रह कर नाना प्रकारका दुःख भागता है, इसी कारण यह अति निन्दित है। शरीराधिष्ठित जीव शारीरक कहलाता है। यह शारीरक सम्बन्धीय प्रन्थ होनेके कारण इसका शारीरकस्त्र नाम इमा है। इस स्तमें जीवके अधिष्ठानभूत शरीरकी जिससे निवृत्ति हो, उसका विषय विशेष कपसे वर्णित इमा है। विशेषविषरण वेदान्त दर्शन शब्दमें देखे।

शरीरमेव शरोरक तत भव शरीरक-अण्। (ति०) २ शरोरभव, शरोरसे उत्पम्म ।

शारोरकन्यायरक्षामणि (सं०पु०) शारीरक मीमांसाका एक भाष्य। यह शंकराचार्यका किया हुआ है।

शारीरकमाष्य—शङ्कराचार्यका किया हुआ ब्रह्मस्वका माष्य ।

शारीरकभाष्यवासिक (सं० क्ली०) वेदान्तसूत्रका एक भाष्य।

शारीरकमाष्यविभाग ( सं ० पु० ) शारीरकस्**त**का एक भाष्य ।

शारीरकमीमांसाः(सं० स्त्रो०) उत्तरमीमांसा, ब्रह्ममीप्रांसा, वेदान्तसूत्र ।

शारीरकशास्त्रद्यंण ( सं० पु०) वेदाग्तदर्शनका एक भाष्य।

शारीरकसूत्र (सं ॰ पु॰) वेदश्यासका किया हुआ वेदान्त-सूत्र ।

शारीरकांपनिषद् (सं० स्त्री०) एक उपनिषद् । शारीरतस्य (सं० ह्वी०) शारीरस्य तस्य । शारीरस्थान, यह शास्त्र जिसमें शरीरके तस्यों और रचना मादिका विषेचन होता है।

शारीरविधान (सं० क्ली०) १ वह शास्त्र जिसमें इस बातका विवेचन होता है, कि जीव किस प्रकार उत्पन्न होते और बढ़ते हैं। २ वह शास्त्र जिसमें जीधोंके शरीर के भिन्न भिन्न मंगों और उनके कार्यों का विवेचन होता है।

हारोरवण (सं • पु • ) एक प्रकारका रोग। यह वात, पित्त, कफ और रक्तसे उर्दश्य होता है। परन्तु रक्तके सम्बन्धसे द्विदोषज्ञ और विदोषज्ञ होनेके कारण आठ प्रकारका है। जाता है—(१) वातवण, (२) पित्तवण, (३) कफवण, (४) रक्तवण, (५) वातपित्तज्ञवण, (६) वातकफज्जवण, (७) कफपित्तज्ञवण और (८) सन्निपातज्ञ वण। शारीरशास्त्र (सं ० ह्यो ०) शारीरविधान देखे। । शारीरिक (सं ० ति ०) शारीर-उक्। शारीर-सम्बन्धी, जिल्मानी । पर्याय—काळेवरिक, गातिक, वापुषिक, सांदनभिक, वार्ध्मिक, वैग्रदिक, कायिक, देदिक, मीर्शिक, तानविक।

शास्त्र (सं कि ) श्वणातीति श्व (स्नवपातपदस्येति।
पा शश्रप्र) इति उत्तरुष्णातीति श्व (स्वपातपदस्येति।
नाश करनेवाला। २ कष्ठ देनेवाला।

शाके (सं • पु • ) १ शकरा, खोनो । २ एक प्राचीन गोत-प्रवर्शक प्राचिका नाम । (नागरकायक)

शाकंक (सं ० पु॰) दुग्धफेन, दूधका फेन । २ शकंश-पिएड, चीनीका ढेखा । ३ गोरतका दुकड़ा ।

शार्कर (सं० पु०) शर्करास्त्यत्रेति शर्करान्ति स्था सुविध-ची च। पा प्राश्तरुष्) इति अण्। १ शर्करान्तित देश, वह देश जहां खीनी बहुत होती हो। २ वह स्थान जो कंकरों और परथरों से भरा हो, कंकरीकी या पथरोकी जनह। ३ दुग्धफेन, दूधका फेन। शिकता ( शर्कराभ्यामा पा पाश्ररुष) इति अणि शर्कराविशिष्ठआ। ( काम्बिका०) ४ कोष्युक्क, कोधका पेड़ !: (मि०) ५ शर्करा-संबंधो। शर्कारेद (शर्करादिस्थोऽष्य्। पा प्रश्तरुष्ण) इति अण्। ६ शर्कारा सदृश। ७ शर्कारायुक्त, शर्काराविशिष्ठ।

शार्भारक (सं • पु • ) १ वह रूथान जो कडूरों और परध-रों से भरा हो, कडूरी छी या पथरी छी जगह। २ वह स्थान जहां बोनी बहुत होती हो। (ति •) ३ कडूरी छा, पथरी छा।

शार्कारमध (सं॰ ह्यो॰) प्राचीन कालका एक प्रकारका मध जो चीनो और घीसे बनाया जाता था। 'शर्कराघातकीतोयकथितैः शार्करो मता।"

इस मधका गुण-शीत, दृष्य, दोपन और मोहजनक (राजनि॰) अन्य प्रकार शक राजात मधका गुण-मधुर, दिककर, दीपन और दिस्तरी।धन।

( सुभूत सूत्रस्या ४५ व० )

शार्षाराञ्च ( सं ॰ पु॰ ) शकैराक्षका गोताक्टम । शार्काराञ्च ( सं ॰ पु॰ ) शर्कराक्षका प्रवर्त्तित गोत । शार्काराञ्च ( सं ॰ पु॰ ) ) शर्काराञ्चका गोतापट्य । शार्कारक (सं ॰ पु॰ ) १ सर्काराबहुक देश, ६६ देश वहां चीनी बहुत होतो हो। २ वह देश या स्थान जो क करों और पत्थरोंसं भरा हो।

शार्क रिल ( सं० ति० ) शर्षारान्वित भूमिन, जो क करीली जमान पर पैदा हुआ हो ।

शाक रीधान (सं० पु०) प्राचीन कालका एक देश जो उत्तर दिशामें था।

शार्षारीय ( सं ० पु॰ ) शर्षारायुक्त देश ।

शःकीट (सं ० ति ०) विष सम्बन्धी। (अयहर् ७)५६।७ शाङ्कीलतीदि (सं ० पु ०) श्टेष्वलतीदिन् (वाह वादिभ्यश्च। पा ४।१।६६) इति अपत्यार्थे इञ्। श्रृङ्खलतीदिका गोस्नापत्य।

शाङ्ग (सं क्रो०) शङ्गस्य विकार शङ्ग अण्।१ विष्णुधनु, विष्णुकं हाथमें रहनेवाला धनुष। २ धनुष, कमान। ३ आर्द्रकः, अदरकः, आदी। ४ सामभेदः, एक प्रकारका साम। (क्षाट्या० शक्षिद्द) ४ सद्यादि-खएडवणित एक राजाका नाम। (स्वादि ३६।३६) (ति०) ५ शङ्ग सम्बंधी, शङ्गका।

शाङ्गीक (सं ॰ पु॰) पश्ली, चिडिया। शाङ्गीक्त-धनुर्वेदके रचियता।

शाङ्कदेव—संगीतरस्नाकरके भणेता। काश्मीरमें इनका आदिवास था। ये सोढ़लके पुत्र और भास्करके पीत्र थे।

शार्क्ष इंच मगुजरातक अणिहलवाइके वाघेलवंशीय एक चौलुक्य राजा। ये अर्जु नदेवके पुत्र तथा २य कर्ण-देवके पिता थे। १२७४ ई०में ये सिंहासन पर बैठे और १५६६ ई०में इनकी मृत्यु हुई।

शाङ्किधन्त्रम् (सं॰ पु॰) शाङ्कि धनुर्धास्य 'धनुर्धान्त्रम् चाननाम्नि इति धन्त्रादेशः।' १ विष्णु । २ श्रीकृष्ण । ३ वह जो धनुष धारण करता हो, कमनैत ।

शाङ्गंधर ( सं ं पु॰ ) धरतीति 'धृ-अच् शाङ्गंभय धरः। १ शाङ्गंधृत्, विष्णु । २ श्रीकृष्ण । ३ स्थनाम-ख्यात चिकित्सासंब्रहकार ।

शाङ्किधर-१ छन्दीमाळाके प्रणेता । २ वीरिवन्तामिल, शाङ्किधर पर्विति और शाङ्किधरसीहता नामक सुप्रसिद्ध वैद्यक्षप्रथके रचयिता । ये नामोदर (किसी किसीके मतसे सामदेव)के पुत्र और राघवदेवके पौत्र थे। चौहान- रात हम्मोरकी समामें ये विद्याना थे। ३ वैद्यान्छम या तिशतो नामक प्रथके प्रणेता। ये देवरात के पुत्र और वैकुएठाश्रमके शिष्य थे।

शाङ्क धर मिश्र - प्रक्षाप्रकाश और विवादपटल नामक प्रथमे प्रणेता। इनके सिवा इनके रचे और भी कई ज्योतिप्र धके वचन निर्णयसि धु, संस्कारकी स्तुभ, अद्धत्याकामधेनु आदि प्रथमें उद्धृत देखे जाते हैं।

शाङ्गिधर (शेष)—लक्षणावली विवृति नामकी न्यायमुक्ता वलीकी टीका तथा सप्तपदार्थी व्याख्या नामकी पदार्थाः चे द्विकाकी टीकाके रचयिता।

शाङ्गिपाणि (सं• पु॰) शाङ्गि पाणौ यस्य । १ धनु-र्धारो । २ विष्णु । ३ श्रोक्तष्ण ।

शाङ्क पुर — गुजरात प्रांतस्थ मालवर। उयके अंतर्गत एक नगर। मालिक शारङ्कृते यह नगर बसाया था। १४३७ ई॰में गुर्जारपति १म अझद शाहके पुत्र महम्मद खांने शाङ्क पुरको अपने कन्जेमें किया। १८३८ ई॰में मालव पति महमूद खिलजीने रणक्षेत्रमें सेनापति उनार खाँको मार कर अपने बाहुबलसे शाङ्क पुरका पुनः उद्धार किया।

शाङ्गभृत् (सं० पु॰) शाङ्ग<sup>९</sup> धनुः विभक्तिं भृ-किप्तुकच्। १ धनुर्धारो । २ विष्णु । ३ श्रोकृष्ण ।

शाङ्गरेव (सं ॰ पु॰) श्रङ्गरवका गोतापत्य । कालिदासने शकुरतलाप्रथमें लिखा है, कि शकुंतलाके साथ जो दो ऋषिकुमार राजा दुष्यंतको सभामें आये थे, उनका नाम शाङ्गरेव और शारद्वतमिश्र था।

शार्क् रिवन् (सं० पु०) शार्क्क रवेण प्रोक्तमधीन या शार्क्क -रव (शौनकादिभ्यश्चनदिसः) पा ४।३।१०६) इति णिनि । शार्क्क रवशोक्त छण्दोध्येता ।

शाङ्गरवी (सं ० स्त्री०) शाङ्गरवकी स्त्री।

(पाणिनि ४।३।१०६)

शार्क्षधेरिक (सं० पु०) शुण्ठी समानवर्ण स्थावरिवशेष, एक प्रकारका स्थावरिवष जी देखनेमें संडिके समान होता है।

शाङ्गिष्ठा (सं० स्त्री०) १ काकजङ्घा । २ घुंघची । शाङ्गिष्ठा (सं० स्त्रो०) १ महाकरञ्ज । २ लताकरञ्ज । शाङ्गीयुष (सं० पु०) शाङ्गे आयुषी यस्य । १ श्रीहत्य । २ विष्णु। ३ वह जो धनुष धारण करता हो, कमनैत। शाङ्गिक (सं०पु०) शाङ्गिक नामक पक्षिविशेष। शाङ्गिन (सं०पु०) शाङ्गिमस्यास्तीति शाङ्गि इनि। १ विष्णु। २ श्रोकृष्ण।

"स सेतु वन्धयामास प्रवर्गेर्ह्मवयाम्भसि । रसातलादिवोन्मग्नं शेषं स्वन्नाय शाङ्कियाः॥"

(रष्टु १२।७०)

३ धनुर्धारी, कमनैत। थार्ट्ड (सं**० पु०) शःहिं सायां** ( खिनिपिं जादिभ्य करो ल्वी । उया ४।६०) इति ऊलच् प्रत्ययेन साधुः । १ व्याघ्र, चीता, बाघ। २ राक्षसः। ३ शरभ नामक जन्तु। ४ एक प्रकारका पक्षी। ५ चित्रक्रवृक्ष, चीता नामक पेड़। ६ सहा दिखएड अर्थित एक राजाका नाम। ( सहा । २७,४५) ७ यजुर्वेदकी एक शाखा । ८ दोहेका एक मेर। इसमें छः गुरु और छत्तीस लघु मात्राप होती हैं। ्ह सिंह। (ति०) १० सर्वाश्रेष्ठ, सर्वोत्तम। इस अर्थामे इसका प्रयोग केवल यौगिक शब्द बनानेमें उनके अन्तमें होता है। जैसे नरशाद्धल, मुनिशाद्भल। शार्द् लकन्द ( सं ० पु० ) जङ्गली प्याज । शाद्रलक्षणे (सं० पु०) तिशङ्कुका पुत्रन शादू लललित (सं•क्की॰) एक प्रकारका वर्णवृत्त । इस-, का प्रत्येक पद अठ।रह अक्षरीका होता है और उनका क्रम इस प्रकार है म + स + ज + स + त + स । इसका दुसरा नाम शादु ललसित भी है।

( छन्दोमंजरी २ स्त० )

शादू उलसित (सं० क्की०) शादू जल्लित देलो।
शादू लियांन (सं० पु०) मौलिश्वंशीय एक राजा।
शादू लियांन (सं० पु०) जैनियोंने अनुसार पर्चास पूर्वा जिनो मसे एक जिनका नाम।
शाद् लिविकी डित (सं० क्की०) १ एक प्रकारका वर्णवृत्त ।
स्सका प्रत्येक चरण उन्नीस अक्षरींका होता है और उनक कम सस प्रकार है म + स + ज + स + त + त + एक गुरु। (जन्दोम जरी २ स्त०)

शादू लस्य विक्रोड़ित। २ शादू लका विक्रीड़ित वाघका खेली शापीत (सं० पु०) वैदिक कालके एक प्राचीन राजधिका नाम। "आ समा रधां वृष पाणेषु तिष्ठति शार्थातस्य" (शुक्रिश्रश्र ) 'शार्थातस्य शार्यातनाम्नो राजर्षे' (सायपा ) (क्क्री॰) २ सामभेद।

शार्क्क (सं० त्रि०)-शब्दो-अण्। शिव-सम्बन्धां, शिवका। शार्क्कार (सं० द्धी०) १ अन्धतमस, घोर अधकार। (त्रि०) शब्दोयां इदं शर्क्कारी-अण्। २ शब्दारी-सम्बन्धां, रातका। ३ धानुकः।

शास्त्रीरिन् (सं॰ पु॰) वृहस्पतिके साठ संवत्सोमेंस चौतीसवाँ संवत्सर।

शाटकोरी (साँ० स्त्री०) राति, रात । (भरतधृत बाचस्पति )

शाब्बिक (सं ० ति ०) शब्बिकां-सम्बंधी शाल (फा० स्त्री०) एक प्रकारकी उन्नी या रेशमी चादर। इसके किनारे पर प्रायः बेळ बूटे आदि बने होते हैं। इसका दूसरा नाम दुशाला है। विशेष विवरण मीचे देखों। शाल ( सं • पु • ) शब्यते प्रशंस्यते इति शाल-घत्र । १ मत्स्यभेद, एक प्रकारको मछलो। इ प्रकार, भेद । इ एक ।नदीका नाम। 🖰 शराजा शालिबाहनका एक नाम। ५ वृक्षंके एक पुत्रका नाम। ६ घूना, राल। ७ स्वनामप्रसिद्ध वृक्षविशेष (Shörea robusta) शाल-की पेड़। संस्कृत वर्षाय-सर्जा, कार्ष्टा, अध्वक्तणंक, शस्यसम्बर, शङ्क बृक्ष। (रतनमाला) भारतक प्रायः सभी स्थानों में यह एक्ष पैदा होते देखा जाता है। हिमा-लय पव तक पादमूलमें शतद् से ले कर शासाम तक प्रायः सभी जगहों में, पश्चिमी बंगालमें, छोटानागपुर विभाग तथा मध्यभारतमें शालपृक्षके घते जङ्गल हैं। पे सभी शालबन अधिकतर पार्शित्यप्रदेशमें हो है। समतल-क्षेत्रमं भी कहीं कहीं : विक्षिप्तभावमें शालवन दिखाई पहले हैं। कहीं कहीं शालचूक्ष आबाद हो कर निविद् **अ**ङ्गलमें परिणत है। गर्धे हैं। यह गृक्ष बहुत बड़ा होता है। यहां तक कि, कोई काई वृक्ष तो इतना बड़ा होता है, कि वह ५०से लें कर १०० वर्षये तकके मालमें 'बिकता है।' इसको लकड़ों बहुत मजबूत हीती है, इस-लिये इससे मनुष्यसमाजको बड़ा उपकार होता है।

भारतके विभिन्न क्यानों में यह वृक्ष विभिन्न नामसे परिचित है। हिन्दुस्तानमें—शाल, साल; शालघा, शाखुशकोर, धूना, डामर, (रजन = राल); बंगालमें—शाल, साल; कोल—सज्जम, मेकुरा; संथाल—शाल, साल; कोल—सज्जम, मेकुरा; संथाल—सज्जम; भूमिज—शिन ;गारो—बोल-शाल; नेपाल—शकवा; लेपाछा—तेतुराल; उड़िष्या—शाल, शोरिंगी; मध्यप्रदेश—शाल, साबद, रिञ्जाल; उत्तर पश्चिमप्रदेश—शाल, काएडाद, शाल्लु, कोरीन; भयोध्या—कोत्तों, पंजाब—साल, सेदाल, (रजन = रास जर्द)-राल-सफेद, राल काला), धूना; बम्बई—शाल, (रजन = रास'; कणाड़ि—कब्बू, (रजन—गुग्गल); ब्रह्म—पल-क्येन, शिंगापुर + (रजन = दमसल); त।मिल—रंगिः लियम्, तेलगू—गुगिग्लम्, (रजन—गुगाल)—अरब; कैक्टर; पारस—लाले मोयाववाकडो।

शालवृक्षकी छालमें छिद्र कर देनेसे प्रकारका लासा निकलता है, वही लासा बाजारमें धूना वा गुग्गुलके नामसे विकता है। जिस समय वह दूध-के द्वयमें छालसे बाहर निकलता है, उस समय उसका रंग सफेद रहता है : फिर पोछे कमशः सुक जाने पर वह रंपत् पाटल-धूसरवर्ण धारण करता है। देशी लोग गुग्गुल संप्रह करनेके अभिन्नायसे इस वृक्षकी जड़-से ३।४ फीट उत्पर वृक्षत्वक में चार पांच भाषात करते हैं। पेडके वह हो जाने पर उससे अधिक आधात करने पर भी वृक्षकी उतनी क्षति नहीं होती। जेठके महीनेमें साधारण पेडकी छालमें छिद्र किया जाता है। १०।१२ दिन बाद जब ये सभी छिद्र लासेसे परिपूर्ण हो जाते हैं। तब छोग उसे निकाल छेते हैं और फिर उन गलों के। लासेसे परिपूर्ण होनेके लिपे कुछ दिनों तक बु बार छोड़ देते हैं, उसके बाद धूना संप्रद्व करते हैं। इस तरह एक वृक्षसे सालमें सिर्फ तीन बार गुग्युल संब्रह किया जाता है। तीनों बारमें करीब पांच सेर गुग्गुल निकलता है। दूसरी बार कार्त्तिक मासमें और तीसरी बार पीपके शेष वा माघ मासके प्रथम भागमें एक गर्रासे ही लासा निकाला जाता है। पहली बारका लासा अधिक सुन्दर होता है तथा अधिक परि-माणमें निश्वस्ता भी है। विद्वली बारका लासा बच्छा नहीं होता और निकलता भी है बहुत कम। मध्य-

भारतके गुग्गुल संप्रह करनेवाले नित्य ही वृक्षमें छिद्र कर देते थे और दूसरे दिन ही उन छिट्टोंसे लासा संप्रह कर लाते थे। इस तरह नित्य लासा संप्रह करनेसे जंगल वृक्षशून्य होने लगा था। इससे देशो राजाओं की मय कर क्षतिकी सम्भावना देख कर अंत्रेज गवर्गेण्टने वनविभागीय कानून पास कर उन सभी जंगलींकी रक्षा करनेमें विशेष ध्यान दिया है। इससे भारतवर्शमें लकड़ीका व्यापार सुरक्षित होने पर भी धूनेका व्यापार विलकुल ही नष्ट हो गया है। इस समय शिंगापुरसे हो बम्बई तथा भारतके अन्यान्य स्थानीमें धूनेकी आम-दनी होतो है। भारतके सुविस्तृत वनभागमें और कहीं भी धुनेकी खेती नहीं होती। पहले उरारमारतमें अधिका-धिक गुग्गुल प्राप्त होता है। गाम्बल साहब की विवरणीसे जाना जाता है, कि बिस्नोता नदीके उत्तरस्थ शालवनके वृक्षों की जड़में एक एक खएड धनावा गुग्गुल ३० से ले कर ४० क्युविक इञ्च तक पष्ट गया है। वर्रामान समयमें जो गुग्गुल इस देशमें भाता है, वह छोटे छोटे दुकडोंमें विभक्त रहता है और उतना साफ नहीं होता। उनका गुरुत्व प्रायः १०६७ से छे कर ११२३ तक रहता हैं। इसमें किसी प्रकारका स्वाद नहीं होता। अग्नि-संये।गसे वह गल उठता है । वलकोहल और इथरमें यह सामान्य भावसे गलता है। किन्तु तारपीनके तेलमें रकनेसे तो पूरी मालामें बल जाता है। सालपर्यारक पसिक्रमें भी यह गल जाता है, किन्तु मिश्रित पदार्थ कुछ लाल विकाई पडता है।

चमड़े की साफ करने तथा रंगनेमें इसकी छाल बहुत व्यवहृत होती है। छोटानागपुरवासी और संधाल बासो इसकी छालके काढ़ से एक प्रकारका लाल और काल रंग तैयार करते हैं। अयोध्या विभागके वनपरिदर्शका करान है। अयोध्या विभागके वनपरिदर्शका करान है। उसले गाल गाल की छालसे रंग तैयार करनेकी प्रणाली लिकी है। जिस व्यूट्टेमें काढ़ा उवाला जाता है, वह गोएडप्रदेशके बादो प्रस्तुत करनेवाले कारीगरों के व्यूट्टेके समान होता है अथवा हम लोगों के देशमें जिस तरह ईकका रस उवाल कर गुड़ बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इन बकलों को उवाल कर रंग तैयार किया जाता है। इसका व्यूट्टा भी ठोक ई बका रस उवालनेके चुन्हें जैसा होता है। व्यूट्टेके एक भोरके

छिद्रसे जलावनकी लकड़ी भीतरमें की कोती है भीर दूसरी भीरके छिद्रसे राख बाहर निकाली जाती है। अपरमें छालसे रस निकालने के लिये हं ही रखी जाती है। उस चूक्हें के चारों भीर ही छाल भीर जलसे हं डियाँ भर ही जाती हैं। प्रायः डेढ़ घंटे तक उबाले जाने पर पानी लाल पर्व गाड़ा हो जाता है। इस प्रकार तोन हं डियों का उवाला हुआ जल छान कर चौधी हं डी में किरसे औंटा जाता है। पीछे इस शैषीक हं डीका जल लासाके समान गाड़ा हो जाने पर हं डी उतार ली जातो है। इस तरह प्रायः १ मन छालमें ३।० सेर रंग-का काढा तैयार होता है।

शाल वृक्षमें छोटे छोटे पुष्प गुच्छेमें लगते हैं।
वैशासके दायण प्रीष्ममें पार्वात्य प्रदेशमें इसकी गम्ध बहुत ही मनेरम होती है। केल-रमणियाँ सम्ध्या समय अपने अपने जुड़ में शालपुष्प खोंस कर बड़े आनन्दसं गान गाती रास्ता खलती हैं। उस समय बायुके मधुर सुगम्धित सुमनेंकी मीठी सुगंध खारें। ओर उड़ उड़ कर उस पथके पार्श्व वसी रूणोंको आमीरित कर देती हैं। शालपृक्षके बीजमें भी एक प्रकारका तेल पाया जाता है। इन बीजोंसे तेल खुमानेंमें अधिक कठिनता नहीं होती। आंच लगा कर बीजको सिद्ध कर देनेसे ही तेल बाहर निक्त आता है।

वैद्यक शास्त्रमें धूनेको अजीणं और प्रमेहरोगमें बताया है। धूनेके गुणोका विशेष उपकारो वर्णन यथास्यानमें किया गया है, इसलिये वह यहां नहीं लिका गया आगर्मे जलानेसे दुर्गिश्व का नाश होता है एवं उस स्थानकी बायु साफ हो जातो है। इसिलिये जिस घरमें रोगी रहता है, उस घरमें धूने जलानेकी व्यवस्था है। भैषज्यतस्वमं धूने मिला कर प्रलेप देनेकी विधि देखी जाती है। का छके ऊपर धूना भीर लासा अच्छी तरह मल कर एक प्रकार की पालिश दी जाती है; इससे मति निकृष्ट काछ भी देवदारु सा प्रतीत होता है। संधालवासी भीवधके लिये शालके पत्तींका रस नियोद्ध कर पीते हैं। संज्ञीन मेजर टमसन पम जीका कहना है, कि धूनेमें कामी-इोपनशक्ति है। कहते हैं--दो भी स धूना अच्छी तरह

पीस कर गायके घीमें दश मिनट तक भूते। पीछे उस शीतल जलपूर्ण पात्रमें घीरे घीरे डाले। उक जलके स्पर्शसे घृतमिश्चित घूनेका जो अंश जलके ऊपर तैने लगे; उसे उंगलासे निकाल कर एक दूसरे प तमें रखे। इसके बाद फिर उसमें जल दे कर उंगलोसे मध कर साफ करें, इससे वह बिल्कुल मुलायम हो जायगा। इस तरह बराबर एक घएटे तक जल बदल बदल कर मधनेसे उक्त मिश्च पदार्थ मखनकी तरह वर्ण युक्त तथा मुलायम हो जायगा। उस घीका दिनमें दो बार एक सुपारीके परिमाणमें सेवन करना खाहिये। डाकुर डबल्यू० एक ् टामसका कहना है, कि २० प्रेन घूनाच्यूर्ण एक पाइंट उबाले हुए दूधमें मिला कर तथा उस दूधको कपड़ में छान कर पीनेसे शरीरमें कामशक्तिकी उद्दीपना होतो है।

संथाल और छोटानागपुरवासी निम्न श्रेणीके लोग शालका बीज खाते हैं। यहले वे लोग इन बीजोंमें जली लकड़ीकी राख लगा २ ३ घएटे तक अच्छी तरह सिख करते हैं। इसके बाद उन बीजोंको साफ जलमें अच्छी तरह थे। कर महुआ फूलके साथ कुट देते हैं। अनम्तर उसे जलमें सिद्ध करते हैं। इस प्रकार, वे यक हो दिनमें इतना खाद्य पदार्थ तैयार कर लेते हैं जो तीन खार दिन तक चलता है।

छालको नीचेवालो शालको लकड़ी उतनी मजबूत नहीं होती। यह दोर्घकाल स्थायो न हो कर शोध हो नष्ट हो जाती है। किंतु भोतरका सार भाग अत्यंत मजबूत और भारी होता है। यह सहज-में नष्ट नहीं होता, किंतु इस लकड़ोमें घून लगता है। शालकाष्टकी छप्परकी कड़ियां आदि वनती हैं। इसकी लकड़ो चीर कर तक्ता, किड़यां आदि वनती हैं। इसकी लकड़ो चीर कर तक्ता, किड़की, किवाड़ प्रभृति तैयार किये जाते हैं। छोटे छोटे शाल वृक्षोंके कम्मे पण्डितियों लगाये जाते हैं। एके शाल चकोरके एक क्यूविक कोटका वजन ५५ पौएडके बराबर होता है। जलमें कुछ दिनों तक इनो रक्षनेके उपरांत सुका लेनेसे रसका काष्ट सुदूढ वन जाता है। स्वर्णकार और दर्शकार अपनी भट्टोमें शालवृक्षके कोयले जलाते हैं।

धूना प्रत्येक हिंदू गृहस्थोंके लिये बहुत ही आदर-

णीय और प्रयोजनीय वस्तु है। नाविक लेग इसे नावके छिद्रों में लगाते हैं। धूनेसे फूटी हुई हएडो, कलसी प्रभृति भी जोड़ो जाती है। कई जगहों में लेग शालवृक्षके पत्तां का पत्तल बना कर उस पर खाना खाते हैं। शाल पत्तों के दोने में तरल पदार्थ भी रखी जा सकती है। कलकत्त की दूकाने में शालवृक्षके पत्तों के देने का खाड़ार है।

शालका दूसरा नाम अध्वक्षणे हैं, यह बौद्धों का बड़ा ही आदरणोय हैं। कारण, शाक्ष्य बुद्धकी माताने शाक्ष्य-सिंहके जन्मके समय एक पक्षयुक्त शालद्रु धारण किया था। इस उपाख्यानके संबंधमें चितादि देखें जाते हैं। स्वयं भगवान् गुद्धदेवने शालयुक्षके नीचे निर्वाण लाभ किया था। कोई कोई प्रामवासी शाल पत्न पर प्रतिवेशिनी रमणियों के नाम लिख जलमें डूबें। देते हैं। फिर ४॥ घर्ट के बाद उस डालोका जलसे बाहर निकाल कर जब किसो पत्नका नीचे फुकें हुए देखते हैं, तब वे उसी पत्ते पर लिखे हुए नामकी स्वाका डायन साबित करते हैं।

ट शाल—पशमनिमित सुप्रसिद्ध शीतवस्त्र विशेष।
गुजरातो, हिन्दो, पारसी और बंगला भाषामें यह शोतबस्न शाल नामसे हा विख्यात है। उत्तर-भारतका
काशमीर राज्य हो शालके व्यापारका आदिस्थान है।
पशमसे शाल तैयार कर उसके ऊपर शिल्पमय रेशमो
पाड़ जीड़ कर सभ्य जगत्क सभी स्थानीमें भेजा
जाता है। संसारके प्राच्य तथा प्रतीच्य बहुतसे देशोंमें प्राचीन कालसे हो शालका व्यवहार होता आ रहा है
भिन्न भिन्न भाषाओं में शाल शब्द भी भिन्न भिन्न आकार
में गृहीत होता है। यथा—फरासी—Chals, Chales,
जर्मन—Schalen, इटालीय—Shanali, मालय—काइन
रामबुन, पुर्शगाल—Chalesha, स्पेनिस—Schanalos,
तामिल शालु बैगल एवं तेलेगू—शालु बल्न।

सदी से शरीरकी रक्षा करनेके लिये शालका व्यव-हार होतो है। दक्षिण पशियावासियोमें जिस तरह शाल व्यवहारका अधिक प्रचलन देखा जाता है, यूरीप खंडमें उतना नहीं देखा जाता।

विदेशमें जिन जिन स्थानोंमें शल भेजे जाते हैं,

युक्त प्रदेश, स्वेज, अरब और पारस्यमें प्रायः सैकड़े ८० माग प्रोरित होते हैं। इनके अलावे दूसरे २० भाग अमेरिका, फ्रांग्स और चीनदेशमें भेजे जाते हैं। फरासी लोग भारतीय शालके बड़े पक्षपाती थे। फ्रांग्स प्रृसिययुद्ध के बादसे फ्रांसमें शालका प्रचलन बहुत कम गया। इस समय यूरोप और अमेरिकामें भी शालका व्यवहार बहुत कम गया है।

काश्मीरमें जिस समय शाल व्यवसायी उन्निति की पराकाष्ठा विकार रहे थे, यूरोपमें उस समय भी शाल व्यवहार के निमित्ता जनसाधारणका अनुराग परिलक्षित होता था । पैजली (Paisly) नगरमें काश्मीरी शालका अनुकरण करके शाल तैयार किया जाता है। ३०।४० वर्ष पहले स्काटलैंड में विवाह के समय कन्याकी शाल ओढ़ा विया जाता था। कमसे विवाह में शालका व्यवहार विवाह की एक प्रधान परि णत हो गया। पैजलीमें कल द्वारा शाल तैयार किया जाता है। इससे यूरोपमें काश्मीरी शालका आदर और आमदनी बहुत कम गई है।

भारतवर्षमें शालका व्यवहार प्राचीनकालसे है। सम्मांत और धनी लेगा शालकी सम्पत्तिकी तरह रक्षा करते हैं। इस समय भी सम्मांत राजा महाराजाओं के महलमें प्राचीन कालके बहुमूल्य शाल देखे जाते हैं। वैसा शाल इस समय तैयार नहीं होता। पक शाल १००००) र०सं अधिक दाममं भी विकता था। दिलीक मुगल बादशाह तथा व गालके नवाब अपने अधीनस्थ कर्म चारियोंका कृतकार्य होने पर पुरस्कारमें शालशिरीपा देते थे।

इस देशमें बहुत पहलेसे शालका व्यापार होता आ रहा है। भौसतसे प्रतिवर्ष प्रायः २० लाख रुपयेक शाल बिकते हैं।

वस्त बुननेमं यूरोप यद्यपि इस समय अत्यन्त दक्षता दिखा रहा है, तथापि वस्त्रशिल्पमे भारतवासियोका अव भी जो गौरव है, विकानवलसं बलिष्ठ यूरोपीय लोग इस विषयमं आज तक भो वैसा गौरव प्राप्त नहीं कर सके। भारतवर्शमें जैसा सुन्दर शाल तैयार होता है, द्रोपके शिल्पियोंको अभी तक भी वसा शाल तैयार भिरतेको योग्यता प्राप्त नहीं हुई। आधुनिक यूरोपोय वस्त्रशिक्षणेवाने विद्वानके बलसे एवं नाना प्रकारके यन्त्रोंको सहायतासे वस्त्रशिक्षणकी जो उन्नित को है, कई सहस्त्र वर्ष पहले इस देशके निरक्षर या अव्यक्त जुलाहोंने उसको अपेक्षा कहां अधिक उन्नित कर दिखाई थी। इस सम्बन्धमें पाश्चात्य लेखकोंने कई जगहों पर इस देशके शिक्षियोंको प्रशंसा को है। केबल शाल बुनने में ही इन लोगोंने यश प्राप्त किया था, पैसा नहों। वर्णसौंदर्श एवं पलानेपुण्य प्रभृतिमें भी इन शिक्षियोंने वहां कुशलता दिखाई थी, यूरोपीय लेखक इसे भी मुक करले खीकार करते हैं। यद्यपि यूरोपीय शिक्षण शाल तैयार करने लगे हैं, तथापि काश्मोरी शालक समान सुन्दर शाल सारो दुनियेमें और कहीं तैयार नहीं होता ।

आहन अकदरीके पढ़नेसे जान पड़ता है, सम्राट अक-वर शाल तैयार करनेके कार्य यथेष्ठ उत्साह दिखाते थे। यहां तक, कि वे आप भी कभी कभी नमूना दिखा देते थे वे शालका व्यवहार करना पसन्द करने थे तथा चार प्रकारके शाल तैयार कराते थे। प्रथमतः तुज् आस् शाल—यह धूसर वा उजला होता था। यह जैसा कामल, वैसा ही नरम और बारीक होता था। इस श्रेणीके शालमें शिल्पी लेग पहले रङ्ग नहीं दे सकते थे। किन्तु सम्राट अकदर बहुत चेष्ठा करनेके उपरांत इस श्रेणीके शालको भी रङ्गीन बनानेमें समर्थ हुए थे। द्वितीय श्रेणीके शालको नाम सफेद आलचे था, इसे लेग तेढ़ दार भी कहते थे। सफेद और काले पशमें-से दोनें रङ्गमें ही इस श्रेणीका शाल तैयार होता था।

(The Cyclopaedia of India)

शिल्गी लेग इससे एक प्रकारका धूसर वर्णका शाल तैयार करते थे। अकबरकं समयसे पहले तीन वा चार रक्तकं शाल प्रस्तुत होते थे। इससे अधिक रक्तोंका शाल नहीं देका जाता था। किंतु अकबरके समयसे नाना प्रकारके रक्तीन शाल तैयार हाने लगे। तृतीय श्रेणीके शालके नाम जरदी, गुला-वातान, काशादी, कालघाई, बुम्धनमा छिट, आलचे और परजदार थे। इन सभी शालेंकी सृष्टि अकबरने हो को थी। चतुर्ध — कुरनेके लिये एक प्रकारका सुदीर्घ शाल तैयार होता था। अकबरने जोड़ा शाल व्यवहार करनेको प्रथा चलाई।

आइन अकबरीके पढ़नेसे और भी पता चलता है, कि सम्राट्के उत्साहसे उस समय लाहे। रमें प्रायः हजारसे भो अधिक तंतुशालाण थीं। वहां जुलाहे लेगा शालनिर्माण कार्यमें नियुक्त रहते थे। वे मयान नामक एक प्रकारका नकली शाल तैयार करते थे। मयान् शाल रेशम और पशमसे तैयार होता था।

इस समय भो काश्मीरो शाल इस देशमें स्विवस्थात है। १८२० ई०के पहले पञ्जाबके बहुत-से स्थानों में शाल तैयार होता था, किंतु उसके बादसे काश्मीर ही शालनिम्माणका सुप्रसिद्ध स्थान गिना जाता है। १८१६ ई॰मं काश्मीरमें भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। उसी दुर्भिक्षसे पीडित है। कर शाल-बुननेवाले कारीगर लोग काश्मीर छोड कर अमृतसर, नूरपूर, शीननगर, जिलेक्ताथ, जलालपुर, लुधियाना प्रभृति स्थानेंामें जा कर बस गये। अब भी इन सभी स्थानेंगि बहुतायतसे शास तैयार होते हैं। पञ्जाबमें जितने प्रकारके शाल तैयार किये जाते हैं, उनमें अमृतसरी शाल सबसे अच्छा है।ता है। किंतु काश्मीरी शालके साथ अमृतसरी शालकी तुलना नहीं है। सकतो । इसका प्रधान कारण यह है, कि पञ्जाबी शाल-बुननेवाले वैसा पशम संप्रह नहीं कर सकते, द्वितीयतः काश्मीरकी तरह अमृतसरमें शाल पर रक्क भी नहीं जमता। किसी किसीका कहना है-काश्मीरमें वहांके जलके किसी विशिष्ट रासायनिक गुण-से हो शाल पर पैसा सुन्दर रक्न घरता है।

शालनिम्माणके सम्बन्धमें कोई बात कदनेके पहले

<sup>\* &</sup>quot;From the neck and underpart of the body of the wool-goat is taken the fine flossy silk-like wool which is worked up into those beautiful shawls with an exquisite taste and skill, which all the mechanical ingenuity of Europe has never been able to imitate with more than partial success".

शालकी जड पशमकी बात ही कहनेकी आवश्यकता है। उत्तर पश्चिमाञ्चलकी भिन्न भिन्न भेडींके रोएं ही शालकी जड हैं। तिब्बत और स्पितिमें एक प्रकारका मेड होती है, वहां उसी भेड़के रोप'से शाल तैवार किया जाता है। स्पतिकी भेडके रोप की तिरदतकी भेडके रोप' शस्त्र होते 81 काश्मीरके लादक विभागमें शालके पशमके लिये मेड पाली जाती हैं। ये भेड दो श्रेणीमें विभक्त हैं। एक प्रकारकी मेडका आकार बहुत बड़ा होता है। उसके बड़े बड़े श्टंग होते हैं। इस श्रंणीकी भेड़ राष्ट्रके नामसं विक्यात है। छोटी छोटो भेड तिक्लके नामसे पुकारी जाती हैं। ये सब भेड़ पावट्य प्रदेशमें देखी जाती है। तिश्वतके नुमा, जालम्बर एवं राकच्च प्रभृति स्थानी-में इस प्रकारकी बहुत-सी भेड़ देखां जाती हैं। वर्र्शमान समयमें दक्षण नगर निमक स्थानमें साधारणतः उत्तम पशम होता है। स्रोतानका दक्षिणाञ्चल उत्तम पशमके लिये विक्यात है। एक वर्शमें सिर्फ एक बार प्रशम संब्रह किया जाता है। इन सभी भेडोंके रोव पश्म ही नहीं है। गदन और निस्न भागके पशमसे हो शाल तैयार किये जाते हैं। मोटे मोटे रोए से सुक्ष्म लोम अलग करके शालकरोंके पास भेजे जाते हैं। मोटे रोपं-से कम्बल तैयार होता है। तिब्बतसे पशम काश्मीर, नृरपुर, अमृतसर, लाहोर, लुधियाना,: अम्बाला, शतद्र -तटवर्ती रायपुर और नेपाल प्रभृति स्थानोंमें भेजा जाता है। उत्तम पशम 'लेना' पवं साधारण पशम 'बाल' कहलाता है।

काश्मीरमं पहले २॥ सेर पशम विकता था। लाइकसे काश्मीरमें प्रति वर्ष प्रायः तीन मन पशम भाता है। प्रत्येक भेड़से प्रति वर्ष प्रायः आध सेर पशम प्राप्त होता है। लाइकमें करीब ८०००० भेड़ पाली जातो हैं। प्रत्येक भेड़का मूल्य ४) द० है। एक काश्मीरमें ही प्रायः ६० लाख दपयेके शाल तैयार होते हैं। सिन्धु और साइफुक नदीके मध्यवत्ती उच्च स्थानोंमें भी पशम उपयोगी भेड पालो जाती है।

शालिमांगकं पहले पशम साफ किया आता है। सियां ही साधारणतः पशम परिष्कार करती हैं। मैदेके साथ पशम मिला कर और उसे खूब मसल कर भाइ देनेसे पशम विल्कुल साफ हो जाता है। इसके बाद अस परिकृत पशमसे केशादि खुन कर अलग कर दिये जाते हैं; इससे शाल बहुत हो उत्तम बनता है और अधिक दाममें विकता है। तत्पश्चात् खलें द्वारा पशम-का स्ता तैयार किया जाता है। सादा विशुद्ध पशम-स्त्रके आध सेरका दाम ४०) द०से कम नहीं होता।

इकर गा शास्त्र तांत (करघे) में तैयार किया जाता हैं। किन्तु नाना प्रकारके र गोंसे र गे हुए विश्वित्र शास्त्र सुद्दे कर सुने जाते हैं।

जो शाल तांतसे तैयार होते हैं, वे हो तिलिबाला, तिलिकार, कानिकार वा विनीटके नामसे विक्यात है। सूई द्वारा काम किया हुआ शाल साधारणतः 'अमलीकर' कहलाता है। इसके अलावे दुशाला, रुमाल प्रभृति नामक शालके और भी मेद हैं। कुरते बनानेवाला शाल नाना प्रकारके र'नोंमें र'गा रहता है। शालका किनारा (पाइ),तैयार करनेमें भी एक वियुल व्यवसाय खलता है। कालीकार और अमलीकर शाल काश्मीरमें यथेष्ट तैयार होते हैं।

शाल प्रस्तुत करनेके समय कई श्रेणोके लोग कार्य-में नियुक्त रहते हैं। जैसे—नकाश, तारागुरु, तालोम गुरु इत्यादि। नकाशी शालको नम्ना दिकाते हैं। तारा गुरु रंग और रंगोन स्तादिका परिमाण निर्देश करते हैं। तालोम गुरु ये सब विषय सांकेतिक भावमें लिख कर जुलाहोंको दे देते हैं, वे उसीके अनुसार शाल बुनते हैं।

शालिनर्माण करनेमें जो काष्ठत्वी व्यवहृत होती है, वह तोजी कहलाती है। तोजीमें खार प्रेन रंगीन स्तालगा रहता है।

दुशाला—दुशाले कई तरहके देखे जाते हैं। यथा—सफेद दुशाला, रंगीन किनारीदार, बोखमें फूल-दार, कुंजदार । जिस शालकी लम्बाईके पाइसे चौड़ाईका पाड़ खड़ा रहता है, उसे 'शाहपसम्द' और जिसके चारो पाड़ समान होते हैं, उसे 'दरदार' कहते हैं। जिस शालका दोनों किनारा सुईसे काम किया रहता है, नह 'दुक्का' कहलाता है। साधारणतः सफेद, मुन्की (काला), गुलालार (Crimson), सामिजि (Searlet), उदा (Purple), फेरोजी, जिंगारी पर्व जव (पीत) रङ्गके शाल देखनेमें आने हैं।

इनके अलावे कसवा, चादर और कमाल भो यथेष्ट परिमाणमें निक्मीण किये जाते हैं। यूरेश्रीय लेग इस श्रेणोके शाल न बड़ा आदर करते हैं। व प्राशाल व्यवहार करनेके पक्षपाती नहीं हैं, वे सिर्फ कमाल ही अधिक पसन्द करते हैं। कमालको छोड़ कर एक प्रकार का अर्द्ध परिगित शाल भो तैयार होता है जो आधा-खत् वा 'पसि' कहलाता है। यह शाल भो हो प्रकारका होता है। जैसे— तहरीबेल और दोहरीबेल। रामपुरी चादर आदि भी यूरेश्म शालके नामसे विख्यात है।

श्रीनगरके भ्यूजियममें एक शाल है, जिसका दाम २२००० रु० हैं। इसके अतिरिक्त ३०००से लेकर १०००० रुपरे तक के मूल्यवान शाल देखे जाते हैं।

१६०२-३ ई०में दिल्ली नगरमें जो शिल्प-सम्बन्धों प्रदर्शनी हुई थी, उसी प्रदर्शनीमें मेजर ब्रूयार पेच गड़-फ़ोने पक शाल दिया था। उस शालमें श्रोनगरके महल, जनसाधारण, हुद, नदो, पर्वत और ब्रुक्षादिके चित्र अंकित थे। प्रत्येक द्रूथके नीचे उसका परिचय स्वीकार्यमें लिखा था। महाराज सर रणवार सिंहके समय उनके (राजाके) आदेशसे ही यह शाल तैयार किया गया था। वर्त्तमान भारत-सम्राट् जब श्रोनगर परिदर्शन करने गये थे, शायद उन्हीं को उपहार देनेके लिये ही यह शाल तैयार कराया गया था। इस शालमें श्रोनगरका मान-चित्र दिखलाया गया था। इस शालमें श्रोनगरका मान-चित्र दिखलाया गया हैं, जिसे देख कर आसानीसे वे स्थान दिखाये जा सकते हैं।

शालक (सं० ह्वो०) १ नाझोशाक, पटुआ। २ मसखरा दिव्लगीवाज, भांडु।

शालकटक्कुट (सं० पु०) १ महाभारतके अनुसार एक राक्षसका नाम। इसे घटोरकचने मारा था। २ शाल सीर कटक्कुटमन्सविशेष।

शास्त्रकत्याणी (सं क्ली ०) एक प्रकारका साग । १६ Vol. XXII. 185

चरकके अनुसार गुरु, रुक्ष, मधुर, विष्टम्भो, शोतवीर्घा और पुरीषभेदक होता है। ( चरक सूत्रस्था २७ अ०) शालवाम (सं॰ पु॰ ) विष्णुमूर्सिविशेष । गएडकीसे उत्पन्न वज्रकीट छत चक्रयुक्त शिला। गण्डको नदोगे उत्परन यज्ञकोट कर्रा क चक्रयुक्त जे। शिशाखण्ड मिलता हैं, उसे शालवाम शिला कहते हैं। इसके सिवा द्वार-कोन्न शिला भो शालप्राम-शिला कहलाती है। इस शिलामें भगवान विष्णुकी पूजा करनी होतो है। अन्य देवमूर्रिकी जिस प्रकार प्रतिष्ठा की जाती है, उस प्रकार इस शालप्राम-शिलाकी प्रतिष्ठा नहीं होती। इस शिला-का अधिषेक करके ही पूजन करना उचित है। शिलाके चकके लक्षणानुसार इस शिजाका भिन्न भिन्न नाम है। शालिब्राम-शिलामें सभी देवताओं की पूजा होती हैं। इस शिलामें भगवान विष्णु सर्वादा विराज करते हैं, इस कारण इसमें देवताका आवादन और विसर्जन नही है।

शालप्रामको उपासना भारतमें बहुत दिनोंसे चलो आतो है। भगकान् विष्णु शिलाचकक्रपमें जगत् प्रकट हुए थे, यही पौराणिक उक्ति है। गण्डकोतीर या चक तोर्ध और द्वारका हो भगवान्की चक्रक्रपो लीलाका उत्तम स्थान है। किस प्रकार भगवान् हरि इन दोनों क्षेत्रोंमें आविभूत हुए थे, उसका विवरण ब्रह्मवैवर्शपुराणके जन्मखण्डमें इस प्रकारलिखा है,—

भगवान हरिने छलसं शङ्ख्युङ्को मार कर शङ्ख्युङ् के वेशमें तुलसीके साथ सम्भोग किया। इस पर तुलसीने पीछे भगवान्को शाप दिया, 'हे नाथ! आप पाषाणहृद्य और द्याहीन हैं, अतप्त पाषाण सहूश है। कर इस पृथियी पर अवस्थान करें।' तुलसीका यह वाष्य सुन कर नारायणने कहा, 'साध्व! तुम्हारे शापका पालन करनेके लिये में गण्डकोके समीप शिलाह्मपो हो कर अनुष्ठान कहांगा। वज्रकोट, कृमि और दंष्ट्र गण वहां शिखाकुहरमें मेरा चक्क कार्टगे।

धर्मसंहितामें शालमाम-शिलाकी उत्पक्तिका विषय अभ्य प्रकारसे लिला है,—मगवान हिरण्यगर्भ स्वयं नारायण हैं। वे आदिमें वज्रकीटक्रप धारण कर पृथिवी पर भ्रमण करते थे। उन्हें सुवर्ण भ्रमरक्ष्में भ्रमण करते देख देवगण भ्रमरक्ष्य धारण कर उनके समीय गये। उस समय समस्त चराचर षड़िष्ट्र्यलमें परिच्याप्त हो गया। हिरण्यगर्भने इस प्रकार भ्रमणशील भ्रमरोंसे विभ्रान्त हो चैनतेयासन जगत्पति विष्णुको देखनेकं लिये शैलक्ष्में जगत्के मङ्गलविधाता हरिको रोका। इस पर सहसा निरुद्धवेग हो कर वे एक वृहत् गर्शमें घुस गये। उन्हें इस प्रकार गर्शमें प्रवेश करते देख भ्रमरोने भी उनका अनुसरण किया, वे भी उस गर्शमें घुस गये। उसीसे शङ्खवत् वेश्मके साथ चक्राकार शिला उत्पन्न हुई।

मैरुतन्त्र ५म परलमे शालप्रामोत्पत्ति प्रसङ्गक्रममें शास्त्रप्राम, शिलानिर्णय और माहात्म्य कीर्रित है। पुरा-कालमें गएडकीने 'देवगण मेरे पुत्र हों' इस आकाङ्क्षास तपस्या ठान दो . उनकी तपस्यासे प्रसन्न हो कर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वर देनेकं लिपे उनके पास आये। गएडकीने उन्हें अपने पुत्रक्षपम पानेके लिये प्रार्थाना की। ब्रिदेवकं इस प्रकार वर देनेगें अशक्त होने पर गएडकी कुछ हो बोली, "तुम लांगोंने मेरी बार बार प्रतारणा की, इस कारण यहां कीटवोनि लाम कर अवस्थान करो।" गएडकीका इस प्रकार वाषय सुन कर देवताओंने कहा, 'तुमने जिस प्रकार तपोबलसं उद्धत हो बिना विनारे हम लोगोंको शाप दिया, उसी प्रकार कर्मविपाकसे तुम भी जड प्रकृति कृष्णा नदी हो।' आपसकं अभिशापसं वहां एक बड़ा को आहल पैदा हुआ। देवगण और गएडकी सबकं सब काँपने लगे और उन्होंने ब्रह्माको सम्बोधन कर कहा, 'ब्रह्मन्! कोधकं आवेशमे आ कर परस्पर महाशापसं इम लाग पितत हो गये हैं। इसलिए इससे परिक्राण पानेका उपाय कृषया बतला दाजिये।' ब्रह्माने देवताओं के ये वचन सुन कर शङ्करसे कहा। शङ्करने जवाब विया, 'मैं संहारकारक हूं, तुम सृष्टिकत्तां हो और विष्णु सर्वाजीवपालक हैं। विष्णु हो हम लोगोंमें अधिक बुद्धिमान हैं। उन्हांस पूछो, इस विषयमें वे क्या कहते हैं ?"

महंश्वरकी यह उक्ति सुन कर विष्णुने कहा, 'गजानन ! तुम सभी ध्यान दे कर सुनो । यहां मेरे गणसमूह, ब्राह्मण

गण और गजमातङ्गरू पथारी शापप्रस्तगण यदि कार्यवशतः आ जायं, तो उन्हें मोक्षकी प्राप्ति होगी तथा वे दिन्य-कलेवर धारण करें गे। फिर उनकी मेरमज्जसम्भव स्थूल-देह शीण हो कर पाषाणास्तर्गत वज्रकोट प्रसव करेगी। आजसे गएडको पुण्यतीया और गङ्गाकी समान हुई। गिरिराजके दक्षिण गएड हो पर्यन्त दशयोजन विस्तोर्ण भूमि घरातलमें महापूज्यक्षेत्र हुई। यहो त्रिलेकप्रसिद्ध चकतोधी है। इस चक्रतोधीके अन्तर्गत शास्त्रामगत देवगण अथवा द्वारावतीगत देवता जहां मिलेंगे, वहां मुक्ति अवश्य हो करतलगत होगी। इस भुक्तिमुक्तिः प्रदायिनी सर्वादेव-प्रातिकरा गएडकीका गर्भात पाषाण खएड और उसके अन्तर्गत वज्रकीट ही उनका पार्धाव सुरपुत हैं।' इसके बाद ब्रह्माके कहनेसे विच्छा गएडकीका माहात्स्य कीर्रान करते करते पूज्य शिलाका भाम निदंशि करने लगे। इसका साथ उन्होंने स्थाज्य शिलाका भी वर्णादि भेद निरूपण कर दिया। ( मेक्तनत्र प्र पटका )

## पूज्यशिका।

पद्मपुराण (पातालखाएड १० २०)में शालप्राम शिलाच्चीनप्रसङ्गाँ विशेष विशेष रैखा:विशिष्ठ शिलाकी पूजाह ता उठिलखित हुई है। ये सब शिलाएं स्वतन्त्व नामसे भी पुकारो जाती हैं।

मेरतन्त्रमें भी पूज्य शालप्राम-शिलाका विषय वर्णित देखा जाता है—स्वीय वर्णा, अर्थात् शिलाका जो वर्ण तादृशी वर्णविशिष्टः शिला हैं, उसकी ब्राह्मणादि वर्ण सुख लाभके लिये पूजा करें। स्निग्ध और रुक्षवर्ण शिला पूजनीय है। इस शिलाका पूजन करनेसे सिद्धिलाभ होता है। पीतवर्ण शिलाका पूजन करनेसे पुत्रको प्राप्ति होती है। नीलवर्णशिलाके पूजनसे लक्ष्मालाम और सम्शिला सर्वार्थसाधिका होती है।

जिस शालप्रामिशिला पर पद्मके साथ चक विद्यमान रहता है अथवा केवल बनमाला चिह्न पाया जाता है, उसक नाम लक्ष्मीहरि हैं। वह शिला गृहस्थोंको अभीष्ठ फल देनेवाली हैं। जिस शालप्रामके चक्रयुक्त दो द्वार रहते हैं अथवा जो शिला श्वेतवर्ण और दो समान चक-विशिष्ट है, वह वासुदेव कहलाती है, यह शिला पापनाशक है। पूर्व और पश्वाद्यमागमें दो चक्र रहनेसे वह शिला सङ्कर्णण नामसे पूजित होती है। यह रत्न खरून और सुशोभन है। गृही व्यक्ति यदि इस शिलाको पूगा करे, तो अभीष्टलाभ होता है।

जिस शालप्राम शिलाका चक सूक्ष्म तथा छिद्र दोर्घ और विचित्तत है, अन्तः और विदे श छिद्रयुक्त, वह प्रदुयुग्न कहलातो है। यह पीतवर्ण और इष्टपदा-यक है। जो शिला नोलाभ, वर्षाल और अति सुन्दर होतो, जिसके द्वारदेश पर दो रैका रहतो तथा पृष्ठदंश पद्मलांछित होता है, उसे अनिच्छ शिला कहते हैं। शिलाके पूर्व या पश्चादुभागमें एक या दो चक्क रहनेसे वह शिला केशव कहलाती है। यह चतुष्कोण है। इस शिलाकी पूजा करनेसे सौभाग्यकी वृद्धि होती है। श्वाम-वर्ण, उन्नत चक्कविशिष्ठ और दीर्घ रैकायुक्त तथा दक्षिण-देश पृथु शुक्रिर अर्थात् स्थूल ग्रह्मसमन्वित शिलाको नारायण कहते हैं।

जिस शिलाके ऊद्ध विदेशमें स्थापित अथन शिला-का तरह हरिद्वार दिलाई देता है, उसका नाम हरि है। यह शिलासक भुक्ति और मुक्तिप्रद है। जो शिला पदा और चक्रयुक्त, विस्वक्ति तरह आकृतिविशिष्ट, शुकाम और पृष्ठदेश वें बहुत् शुबिर अर्थात् गर्शविशिष्ट है, वह पर-मेष्ठी कहलाती है। कृष्णवर्ण, सुशोभन दो चक्रयुक्त, मध्योशसे द्वारके ऊपर एक रेखासम्बल्ति शिलाका नाम विष्णु है।

नृसिंहलक्षणयुक्त शिला यदि गुड़ या लाक्षा सदृश वर्णाविशिष्ठ हो, उसमें स्थूल चक्त और द्वार पर सुशोभना रेखा रहे, उसं महानृसिंह कहते हैं। पूर्वोक्त लक्षण-युक्त शिला वनमालापिराजित, चार चक्त और विन्दुयुक्त होनेसे लक्ष्मीनृसिंह कहलाती है। यह शुभप्रद है।

पूर्वोक्त वराहलक्षणयुक्त शिला भी इन्द्रनोलसहूश स्थूल, तीन रेखायुक्त तथा शक्ति, लिङ्ग और चक्र विषम हो, तो वह पृथ्वी-वाराह कहलातो है। यह यदि अभुग्ना और एक रेखायुक्त हो, तो वह गतराज्यप्रद होती है। वर्ण स्वर्णसदूश, दीर्घाकृति, तीन विन्दु विभूषित और कांसासे भी अधिक भारविशिष्ट है, वही मत्स्यशिला नामसे पुकारी जाती है। इस जिलाका पूतन करनेसे भुक्ति और मुक्ति लाभ होती है।

जिस शिलाका पृष्ठरेश बक्तुल और उन्नत तथा कीस्तुम चिहित भीर हरिद्यणां होतो है, वही कूर्मास्य शिला है। कूर्माकार, चकान्वित और वृत्तयुक्त शिला भी कूर्मशिला कहलाती है। यह शिलाचक अभोष्टफल-प्रद है।

चक्रके समीप अंकुशाकार रेखा और बहु विन्दु विद्यमान तथा पृष्ठदेश नीरद नीलवर्ण है, वह हयप्रोव कह्नलातो है। जो शिला हयप्रीवसदूश और दोर्घ रेखायुक्त है, उसे सौम्य हयप्रीव कहते हैं।

मुख हय।कित या पद्माकृति तथा मस्तक अक्षवालाः युक्त होनेसे उसको हयशीर्ग कहते हैं।

तिलवर्णाम तथा एक चक्रयुक्त, ध्वजचिद्धित, द्वारके ऊपर सुरोामन रेलाविशिष्ट शिला वैकुण्ड कह्लाती हैं।

जो शिला वनमाला चिहिन, करम्बकुसुमाकार, रेखा पञ्चक शे। मित होती है, उसका नाम श्रोधर है। अति हस्व, वस्कि, अतसीकुसुम सदृश वर्ण तथा विंदुयुक्त शिला वामन है। अति हस्य तथा उत्दुध्य और अधोदेश चक्रसंयुक्त और महाद्युतिविशिष्ट शिला दिधिवामन कहलाती है। यह शिला विशेष मङ्गलदायक है।

जो शिला श्यामवर्ण, महाद्युति है, जिसके वाम-पार्श्वमें चक्रविशिष्ट और दक्षिणमें एक रेका रहती है, उसे सुदर्शन कहते हैं।

ओ शिक्षा नाना रेकायुक्त तथा जिसकी यन्त्रपंक्ति चक्राकार होती है, उसका नाम सहस्रार्ज्जन है। इसका पूजन करनेसं मङ्गल होता है। जिसके मध्यचक प्रति-ष्ठित है, जिसका वर्ण दूर्वा जैसा और द्वारदेश सङ्कोर्ण होता तथा जिसमें अनेक पीत रेकाएं होती हैं, उसे दामो-दर कहते हैं। इस शिलाका पूजन करनेसे मंगल होता, है। जिस शिलाके दो चक्र होते तथा विवर सुद्मा होता यह भी दामादर कहलाती हैं। दामे। दर शिलाके उद्दर्ध और आधीदेशमें चक्रवत् गर्श रहने तथा मुख नातिदी घी और लम्ब रेखायुक्त होनेसे उसकी राधा दामे। दर कहते हैं।

वह्रवर्ण नाग-भोग-चिह्नित तथा अनेक चक्रयुक्त है।ने-से उसे अनस्त कहते हैं। इसकी पूजा करनेसे समस्त अभीष्ट सिद्ध होता है। जिस शिलाके सभी और ऊद्धर्घ आस्य दिखाई देता है, उसका नाम पुरुषोत्तम है। यह भी विशेष मंगलदायक है। जिस शिला पर शिरोगत लिंग रहता है, उसका नाम योगेश्वर है। इसकी पूजा-से ब्रह्महत्यादि पापनाश और योग सिद्ध होता है।

पद्म और छत्न चिह्नयुक्त शिलाका नाम पद्मनाभ है। इसकी पूजा करनेसे दरिद्र धनवान होता है। जिसके मध्यदेशमें दो पक्षके चिह्न होते और जिसमें पक सुदीर्घ रेखा होती, उसे गरुड़ कहते हैं।

जिस शिलाके उदरमें चार प्रस्फुट चक होते, वह जनाद न है। जिसका उदर वनमाला चिह्नित तथा सूदम चार चक्रयुक्त होता है, उसका नाम लद्मी नारायण है। शिला अर्ड चन्द्राइति होनेसे यह ह्वीकेश है। इस शिलाकी पूजा करनेसे अभोष्ट और स्वर्गलाभ होता है।

कृष्णवर्ण, विश्वयुक्त और वाम पार्श्वमें दो चक्रयुक्त शिलाका नाम भी लक्ष्मीनारायण है। यह शिला गृह-स्थोंकी अभीएदायक है। श्यामवर्ण, महाद्युति, वाम पार्श्वमें दो चक्र और दक्षिण पार्श्वमें एक रेखा रहने सं उसे विविक्रम कहते हैं।

कृष्णवर्णकी शिला यदि चक्रयुक्त या चक्रशून्य हो तथा उसमें यदि प्रदक्षिणाधर्राक्षपमें वनमाला चिह्न रहे, तो उसे कृष्ण कहते हैं। शिलाके मध्यदेशमें दो चक्र तथा पाश्चीदेशमें चार रेखा होनेसे वह चतुर्मुख कह-लाता है। (मेदतन्त्र)

## त्याज्यशिक्षा ।

प्रयोगपारिज्ञातमें त्याज्यशिलाकी आकृति कही गई हैं। पृज्ञाकामी निम्नलिखित लक्षण देख कर उसे अप्राह्म कर दें। तियंक्चका, बद्धचका, क्रूरा, स्फोट विशिष्टा, रुक्षा, कुरूपा, विष्टरा, अनास्या, कराला, विक रालिका, किपला, विषमायसी, व्यालास्या, कोटरयुक्ता, भग्गा, महास्थूला, किघरानना, एक चक्रयुता, दर्दुरा, वहुचका, अधोमुखी, लग्नचका या चक्रद्वारा बाहृतचका, बहुरेखा समायुक्ता, भग्नचका, दीर्घ चक्रा, पंकिचका, मस्तकास्या और अचिह्ना शिला सर्वतिभावमें वर्जानीया है।

इसके सिवा मेरुकश्तमें और भी कई निन्दित शिला-का परिचय पाया जाता है। धीत अंगारवत् शिलाको मेचकी कहते हैं। इसकी पूजा करनेसे यशकी हाति होती है। पाण्ड और मिलनधण शिला निन्दनीया है। आर-वर्ण शिलाका पूजन करनेसे पुत्रहानि, धूमाभ शिला-से बुद्धिहानि, रक्तवर्ण रोगदायिनो, चक्रशिला, दान्द्रि कारिणो, स्थुलशिला आयुनाशिका और सिन्दुराभा शिला निन्दिता है, इस कारण उनका त्याग कर देन। चाहिये।

चकादि चिहित शिला ही पूजामें प्रशस्त है। लांछन अर्थात् चिहन व्यतीत शिलाको पूजा करनेसे कोई फल नहीं होता। भग्नशिलाकी पूजा करनेसे विपत्ति, बहुचक्रयुक्त शिलाको पूजा करनेसे अपमान, लक्षणहीन शिला पूजनेसे वियोग, वृहन्मुख्युक्त शिलापूजनेसे कलताश और वृहक्षक्रयुक्त शिलासे पुजनाश, संलग्न चक्रयुक्त शिलासे असुख, वद्धचक्रयुक्त शिलासे पीड़ा, भग्नचक्र शिलासे असुख, वद्धचक्रयुक्त शिलासे पीड़ा, भग्नचक्र शिलासे दारिद्र्य, अधोमुख्युक्त शिलासे सव<sup>8</sup>नाश, व्यालमुख्युक्त शिलासे कुष्ठादि रोग, विषम शिलासे विविध प्रकारको आपद्द, विकृतावक्त नामि अर्थात् जिस शालप्राम शिला पर चक्रका आवर्त्त है और नामि विकृत हो गई है, वैसी शिलाका पूजन करनेसे अनेक प्रकारका विकार होता है।

किपल वर्ण, स्थूल चक्र और यहस्मुलयुक्त शिला तथा जिस शिला पर तोन या पांच विन्दु होते हैं, उसे नृसिंह कहते हैं। यह शिला गृहस्थेंके लिये मंगल-दायक नहीं है। इस शिलाका पूजन करनेसे गृहस्थ विषदुमें पड़ता है। (मेहतन्त्र)

उक्त जिन सब शिलाओं का लक्षण और पूजाफल कहा गया, उसकी अपेक्षा और भी अनेक प्रकारकी शालप्राम-शिला दृष्टिगोचर होती हैं। ये द्वादश चक्र-वर्गमें विभक्त हैं अर्थात् जो शिलाएं प्रकामिविशिष्ट है, वे एकचकक, जिनके दो चक हैं, वे द्विचकक हैं। एत
जिन्न जिनके भीतर तीनसे बारह तक चक देखनेमें आते

हैं, उन्हें पर्यायकमसे उसी उसी संख्यक वर्गमें सन्निवेशित किया गया है। इस प्रकार एकचकवर्गमें १६
प्रकार, द्विचकवर्गमें ८८ प्रकार, तिचकवर्गमें ११ प्रकार,
चतुश्चकवर्गमें १६ प्रकार, पञ्चचकवर्गमें ६ प्रकार,
पट चकवर्गमें ७ प्रकार, सप्तचकवर्गमें ६ प्रकार, अष्टचक

वर्गमें ४ प्रकार, नवचकवर्गमें १ प्रकार, दशमचकवर्गमें
३ प्रकार, पकादशचकवर्गमें २ प्रकार, दशमचकवर्गमें
१ प्रकार, पकादशचकवर्गमें २ प्रकार, दशमचकवर्गमें
१ प्रकार, और बहुचकवर्गमें और भो ८ प्रकारक शाल
प्राम निर्दिष्ट हैं। पुराणादिमें उन सब शालप्रामोंका
लक्षण और नाम हैं। यहां एकचक क्रतसे उनका विध
रण दिया जाता है—

१। वेकुण्ठ, मधुसुद्दन, सुदर्शन, सहस्रार्धुन, नर-मूर्त्ति, राममूर्त्ति, लक्ष्मीनारायण, वीरनारायण, भीराव्धिः शयन, माधव, हयप्रीव, परमेष्ठी, विष्कक्सेन, विष्णु-पञ्जर, गरुड, बुद्ध, हिरण्यगर्भा, पीताम्बर और पद्मनाभ नामधेय शिलापं पकचकां द्वित हैं।

नीलवर्णाभ, ध्वजयुक्त, द्वारोपरि और पूर्वभागमें सर्पाकार, सुशोभन रेखा-विलम्बित शिला हो बैकुण्ड कहलाती है। दूसरे पुराणमे शुक्कवर्णाम, गुञ्जाकार और पुच्छरेलक शिलाका भी वैकुण्ड कहा है। महाधाति-मान् और महातेजशाली सर्ववर्णसमायुक्त शिला मधु-सुदन पदवाड्य है। चक्रविवेक नामक प्रश्यमें लिखा है, कि रक्त या कृष्णवर्ण स्थूल अथच छिद्रयुक्त शिला भी मधुसुदन है। यह सर्वासीभाग्यदायक है। शिरो-देशमें एक चक्र और मुखमें छुष्णवर्ण शिला सुदर्शन कह-लाती है। किसी दूसरेका कहना है, कि श्वामवर्ण, वामपारकीमें गदा और चक्र तथा दक्षिणपार्श्वामें पक रेका रहनेसे उसे सुदर्शन शिला कहते हैं। चकविवेकके मतसं वनमाला द्वारा वेष्टित, कदम्ब कुसुमाकार, पञ्च रेखासमन्वित, विग्दुत्रयसमायुक्त, चाठवर्ण और सुशोभन शिला ही सुदर्शन है। नाना रेबामय शिला सहस्रार्ज्ज न कहलाती है। इसकी पूजा करनेसं नष्ट द्रव्य फिरसे विल जाता है। तोसी फूलको तरह वर्णविशिष्ठ तथा पार्क्वदेशमें अक्षस्त्र अर्थात् जपमालाचिह्युक्त जो शिला

हैं वह नरमूर्शि कहलाती है। तश्क्षमें उसका प्रकार बताया है। यथा--

"गोपुच्छसदृशी मान्ना यद्वा सर्पोक्ततिः रूभा।"

वदनमं चक्र और इब्ब्बर्ण शिला राममूर्त्ति कद-लातो है। यह पूजकको कवित्व दान करती है। एक-चक, चतुर्वक वस्तु<sup>8</sup>ल, श्यामवर्ण, ध्वजवसाङ्कुशः चिह्नधारी, मालायुक्त विश्दुविशिष्ट, समुन्नतपृष्ठ और स्थूल शिला हो लक्ष्मोनारायण है। इस शिलाके दर्शन करते हो अभीष्ट फलको प्राप्ति होती है। कौस्त्रभशाभन, वनमालाविभूषित, पाञ्चजन्य, गदा, पद्म और चक्रयुक्त, वोर्घा विरक्षाविशिष्ट तथा खर्णविलेपितगात शिलाचक ही बीरनारायण कहलाती है। वदनमें एक चकचिह्न, गालमें पञ्चायुध रेखा, चक्रके दोनों पार्शिमें फणि और पङ्ज रेखा, सुवर्स्नुल, सुस्तिग्ध और श्लोरसदूश कान्ति-समन्त्रित शिला ही भीराव्धिशयन नामसे प्रसिद्ध है। नाभिचक उन्नत और उउउवल दो रेखा अथवा पदाचिह युक्त तथा वनमालाविभूषित होनेसे वह माधव कह लाती है। बैश्वानर-संदितामें लिखा है,--मधुवर्ण, गदाकम्बुविलक्षित, सुक्ष्म और मध्यमें शाभनचक्रविशिष्ट होनेसे उसे माधवशिला कहते हैं। यह शिलान्नक सीमाग्य और मोक्षदायक है। अङ्क, शाकार, कृष्णवर्ण, रेक्षासम-न्वित अथवा श्याम दूर्वाव्छाकार, वामोन्मत और कपि-अल होनेसे वह हयप्रोव कहलाती है। साग्तवक, पृष्ठ-छिद्र और विश्दुमान्, पदुमयत् चक्रशाली तथा शुक्काभ अधवा ले।हितास होनेसे उसकी परमेष्टिशिला कहते हैं। विष्वम्सेन शिला अति स्थूल होती है। इसका दूसरा नाम दामादर भी है। दीर्घाकाय, कृष्णवर्ण और पंजरा कृतिकपलांछनविशिष्ठ शिक्षा ही विष्णुपंत्रर कहलाती है। यह सर्वकामप्रद है। श्याम, नील अथवा सितवर्ण स्वर्णवर्णकी दो तीन या चार लम्बी रैका जिसमें रहतो है, वह शिला गरुड नामसे पुजित होती है। अणु-गहरसंयुक्त और बक्रदीन शिला निवीत बुद्ध कर्लाती है। इसको पृज्ञा करनेसे परम पद लाम हे।ता है। ईवत् दीघं, मनोञ्ज, स्निग्ध और मधुविङ्गलविषद हिरण्य गर्भ नामसे प्रसिद्ध है। इसके ऊपर स्फटिककी तरह दीतिविशिष्ट अनेक स्वर्ण रेकाएं भी रहती हैं। एतिज्ञक

पृष्ठ पांश्व में श्रोवत्साकार लांछन जो शिलामें हैं, वैसी वक्तुं ल बीर कृष्णवर्णका शिलाका हिरण्यगर्भ कहते हैं। उद्धर्धात्रक अभ्वज हादशमुख, पोताम और द्वार देश रेखाल यिवभूषित अथवा सचक, गोस्तनाकार और वर्सुल शिलाचक पी म्बर देव कह कर पूजित होते हैं। शारकवर्ण, पदमयुक्त, निष्केश बद्धचक, अर्द्ध चंद्र-युक्त, बनमालाङ्कित और कण्ठमें श्रीवत्साङ्कित रहनेसे वह पदमनाम कहल ती हैं। इस शिलाकी प्रतिदिन नुलसीपत द्वारा पूजा करनेसे अति दरिद्दकों भी राज्यलाभ होता है।

स्य वा द्विचक ।—गएडकी नदीमें दो चक्रयुक्त जो सब शिलाएं पाई गई हैं उनकी संख्या सबसे अधिक हैं तथा साधारणतः पूजित होतो हैं। वे सद शिला मटस्य-कूर्मादि नामसे जनसाधारणमें परिचित हैं। नोचे उन सब शिलाओंका संक्षित परिचय दिया गया हैं।

मत्स्याकृतिकी तरह मुख और मुखकी तरह चकवि शिष्ट, श्रीवहस विन्दु और मालायुक्त, दीर्घाकार, कृष्ण मूर्त्तिको ही मत्स्य कहते हैं। ( बराक्षपुराण) ब्रह्म और पतुमपुराणके मतसे श्याम अथवा काञ्चनवर्ण, विन्द्रतयविभूषित, मतस्यक्रप, दीर्घ अथवा वामभागमें मत्स्यचिद्व रहनेसे वह मत्स्यमुशि कहलाती है। अग्नि पुराण, ब्रह्माएडपुराण और मत्स्य सुक्तमें इसका प्रका-रभेद कहा गया है। पृष्ठभाग कूर्मकी तरह उन्नत वर्रां ल, हरिद्वर्ण समाकीण और कौस्तुमभूषित शिला ही कुर्ममूर्त्ति है। उन्नतपृष्ठ, पीतवर्ण, श्रांत स्निग्ध, अधश्चक और द्वारदेशमें चकसमन्त्रित होनेसे यह वराह-मुर्त्ति कहलाती है। मनास्तारसे विषमस्थित चन्न, इन्द्र नोलनिभ वर्णविशिष्ट, स्थूल, तिरैखालांछित, अथवा अतसोकुसुमप्रख्य या नीलाहपलनिम, दीर्घाकार, दीर्घ-द्वारयुक्त, अजर्जारतनु, पृष्ठीन्नत, दीर्घास्य, वामभागमे उन्नत चक्र, पृष्ठ पर रेखायुक्त और वराहाकार शिलाकी बराहमूर्नि कहते हैं। अधश्चक, अतिकलस, स्वर्ण वं पूर्वीर अंकुशाकार वदन होनेसे वह भूवराह है।गो। पीताम, सूक्ष्मरस्त्र, चक्रसमन्वित सुन्दर दन्तसिक्षत शिलाका नाम धरणीधर बाहर है। चक्र समस्वित और दक्षिण भागमें गोष्पद चिहन रहनेसं उते लक्ष्मीबराह अतिविकृतास्य, जानना होगा । द्विचकविशिष्ट और विकट मूर्ति नृसिंह कहलाती लक्षणयुक्त दोर्घा मुखी और प्रकार केशराकार रेखायुक्त शिला भी नरसिंह नामसे पुकारी जाती है। पृथुचक्र, महासुख, ति वा पञ्चविन्दुयुक्त अथवा स्थूलचक, गुड़ लाक्षावर्ण, द्वारीपरि सुशोभन युग्मरेका विशिष्ट है।नेसे उसे कपिलनरसिंह कहते हैं। द्वारमाग धीतवर्ण और खर्णरेखायुक्त तथा मुखके समीप चक्र रहनेसे वह योगिनृसिंह शिला कहलाती है। दन्तशोभित दीर्घक्रन्दरविशिष्ट, अण्डवत् चन्द्रयुक्त दक्षिणोन्तत मस्तक होनेसं उसे विदारनृसिंह कहते हैं। महे।दर तथा मध्यस्थ चक्र उन्नत और समभावापनन होनेसे उसे आकाशनरसिंह जानना होगा। बहुछिद्र, मीमवक्त और खर्णवर्णका चक्र जिसमें रहता है, उसका नाम राक्षस नृति हु है। इस शिलाका घरमें रखनेसे निश्चय हो अग्नि द्वारा गृहभस्म होगा। दो चक्र और दी मुख, द्वारा अदुर्ध्वाकृति तथा स्थूलदेह होनेसे उसका जिह्ना नृसिंह जानना चाहिये। रन्ध्र सुद्म, चक्र दे और वनमालाविभूषित होनेसे उसे ज्वालानुसिंह कहते हैं। जिस शिलामें दे। स्थूल चक्रके मध्य रैला रहतो है तथा गालमें भी सुशोभना रेखा दिखाई देती है, फिर जिसमें कपिल-नरसिंहकं लक्षण द्विंगाचर होते हैं यह शिल महानृसिंह कहलाती हैं। विक्रतास्य, वनमाला विभू षित, दाम पार्श्वमें चक्र, कृष्णावर्ण और विन्दुयुक्त होने सं उसके। लक्सानृसिंह कहते हैं। शिलागात कर्माश और पृष्ठरेश सप्तफणाङ्कित रहनेसे वह अनन्तन्सिंह समभी जाती है।

इन्द्रनील सदूशाकार, चनमाला और अम्बुज हारा उड़्डवल, हस्य पर्व चर्चु लाकृति शिला वामन कहलाती है। यह वामन मूर्सि तीसी फूलकी तरह और फुछ उन्नतमस्तकवाली होती है तथा उसका चक्र कुछ अस्पए रहता है। यह कामप्रद है। रन्ध्र सूदम तथा कुश्चि बड़ों होती है। यह वामन दुलम है। मता-नतरसं स्पष्ट चक्र, दीर्घास्य, एहदुगह्य, वर्चुल, जिलाका मुख उन्नत या उच्च अर्थास्थ्त, नाभि उन्नत और फुटन्त

रेला द्वारा वेष्टित, फिर चक्रके देशनों पार्किमें सनुदो पुष्पा कृति आदि चिद्र्न दिखाई देनेसे उसे वामन शिठा जानना होगा। वामन मूर्चिश्वेतविन्द्युक्त अथवा उड्डवल विन्दु द्वारा भूषित, अतसी कुसुमसद्रश वर्णविशिष्ठ वा नीलरकाम होनेसे उसकी दिधवामन कहते हैं । पोत-वर्ण तथा परश्, कीदएड और लाङ्गल चिह्न समन्त्रित शिला राममूर्त्ति है। इस राममूर्त्तिके फिर अनेक भेद देखे जातं है। परशु समन्वित, दूर्वादलको तरह शाम-वण, उन्तत तथा मध्यदेशमें चाक रहनेसे वह परश्राम है। यह मूर्त्ति पोत जिह्नयुक्त बाम या दक्षिणमें चक्रयुक्त तथा पृष्ठ या पार्श्व भागमें दस्ताकार रेखा दिखाई देने पर भी वह जामदग्न्य कहलाती है। धनुर्वाणको तरह रेखा कार अथवा दीर्घ, विन्दुयुक्त और नाभिचक्रमें बहु छिद्र रहनेसे उसे दाशरिथ राम-शिला जानना चाहिये। जिस-कं ऊद्रध्वेदेशवे चक्र, तूण, शाङ्क धनु और शरचिह्न रहता है। उसका नाम कीशल्यानन्यन राम है। स्निग्ध, दुर्वाभ, चाकशोभन तथा वह चाक वाण, तूण और कार्मुक समा-युक्त अथवा पृष्ठदेशमें दन्त और पार्श्वमें दे। रेखा दिलाई देनेसे उसकी रामचान्द्र कहते हैं। श्वामल और वत्तु हो बाह्यराम-शिला है, बाणतूणीर और ज्याशोभित तथा कुण्डल और मास्यसमाहित 'शिला बोरराम कहलाती है। पृष्ठ भाग पर पांचा रेखा तथा पार्श्वदेशमें धनुर्वाणि ज्ञाह्मयक्त विज्वकल सदूश शिला पुत्रद्राम कहलाती है।

रक्त विन्दुयुक्त लक्षशोभित, दिव्याम्बरधारी, लाप और तूणीर संयुक्त और करालवदन शिलाका नाम विजयराम है। वक्तुल अथल कुछ अयत तथा एक धनुर्युक्त और नोलाम्बुद प्रमाविशिष्ट शिलाकी कांदण्डि राम बहते हैं। मूर्कादेशमें मालालिह धनुर्वाण और पार्श्वमें खुरयुत शिला हो हुएराम है। मुर्गिके अंदेकी तरह आमाविशिष्ट, श्यामल और उन्नत पृष्ठ तथा दो रेखासे युक्त और कांदण्डी लक्षण होने पर भी उसे हुएराम कहोंगे। मुर्गेके अंदेको तरह आकार, अधा. बक्ता, कुण्डलयुक्ता द्वारदेशमें समान दो लक्ष और कल्पवृक्षालिह नत शिला सीताराम कहलाती है। मध्य-माकृति, वर्षु लाकार, श्रास्तुणीरसमन्वित और शाण- विश्वत तथा दुर्वाद्छश्यामव विष्रह रणराम नामसे परिचित है। मस्तक या जानुमें धनुर्वाणका चिह्न, पार्श्व में खुर और नोलाम्बुद समप्रभ होनेसं उसका दुष्टराम कहते हैं। पृष्ठ भागमें पञ्चरेला दोनों पाइटीमें चिहिनत स्थूलबङ्ग, हरिलोचनसन्तिभगात धनुर्वाण अथना दीर्घाकार, वृह्युद्धार, श्वेतलाङ्गल पृष्ठ पर मुपलचिह्न नोलवर्ण उउउवल चित्रित. प्रभाशाली और पृथु बक्र शिला बलराम कहलाती है। हल और मुबलरेखाङ्किन, शुक्काभ, बनमालायुक्त, मधु-वर्ण विन्दुविशिष्ट शिलाका नाम सङ्क्षीण-राम है। जिसके पृष्टभाग पर पुष्कर चिह्न, इस प्रकार एकलम शिला अथवा जिसके सभी ओर ऊदुर्ध्वमुख देखा जाता है, वही शिला पुरुषोत्तम है। जिस शिलाकी देह चापा-कृति है और जो विविध वर्णों से शोभित है, वहा शिला महोधर कहलाती है। ऋष्णवर्ण, पीत चिक्रयुक्त, ऋश-देह, पाश्वीमें विश्दुयुक्त, द्वारतुख्य नाभिदेश, पृष्ठ कूर्माकार और दीर्घाकृति होनेसे वह शिला कृष्णमूर्ति नामसे पुजित होती है। उन्नतदेह, कृष्णाभ, निम्न और आधी-देश विन्दुयुक्त तथा दोर्घास्य होनेसे उस शिलाको बाल-कृष्ण कहते हैं। श्यामवर्ण, अति स्निग्ध, छत्नाकार, सुक्ष्मद्वार, विन्दुयुक्त रक्तवर्ण रेखाविशिष्ट और शिर पर पद्मचिह्न रहनेसे वह गोापल मूर्शि नामसे प्रसिद्ध है। यह गे।पालमूर्त्ति नातिस्थूल, नातिकृष्ण, वनमालायुत, श्रीवतसलाञ्चन, दोर्घाघश्रङ्गविशिष्ट और पार्शमें वणु चिह्नाङ्कित होनेसे वह भूमि, धान्य और धनप्रद होती है।

अर्द्ध श्याम और अद्धेरकाकार, शङ्क्ष चक धनु और शर चिहन विशिष्ट तथा दीघ और शुषिरयुक्त होनेसे वह महनगोपाल कहलाती है। जिस महनगोपाल शिलाके वामपाश्व में पद्म तथा माला और कुएडलादि चिह्न रहता है, वह मूर्शि पुत्र पौत्र और धन ऐश्वर्ध देती हैं। उक्त प्रकारकी लक्षणाकारत मूर्क्त दीर्घाकार और सुरेकाविशिष्ट होनेसे उसकी गोपाल जानना होगा। यदि शिला वस्तुल, मस्तक निम्नमुली, दोनी पाश्वी रजतविस्दुयुक्त तथा दएड सक् और वेणु शोभित हो, ता वह गोवद्ध न-गोपाल कहलाती हैं।

वंशीचिह्नसमायुक्त, स्निग्धगात, श्याम अधवा नाना

वर्ण समायुक्त और वनमालाविभूषित होनेसे उसकी पंशीवहन वा बंशो गे।पाल कहते हैं। अर्द्ध चन्द्र-निभानन, कृष्णवर्ण और दोर्घाकार शिलाही सन्तान-गे।पाल कहलाती है। मुर्गेके अंडेकी तरह, बनमाला भूषित, श्रीधरमूर्सित्वय तथा लाङ्गल, वेणु और कुएडल चिह्नाकान्त शिला ही लक्ष्मीगीपाल है। द्वारदेश पर दा चक्र और लक्ष्मीसमन्वित, अथवा पञ्चायुध रेखा विशिष्ट हिमांश्सद्भश वणे और नाभिदेशमें चक रहनेसे वह शिला वासुदेव कहलाती हैं। सुवर्णवर्णारेखा और विन्दुत्वयसमन्दित तथा हिरण्यवण पद्मयुक्त है।नेसे कालीयदमन कहते हैं। चक्र भाग अति शाभाशाली, असिवण , नातिस्थूल, वनमालापरिवृत और पृष्ठदेशमें श्रीवटसलाञ्छन रहतेसे वह स्यमन्तहारी है। रक्तवण विन्दुद्वययुक्त, श्यामवण<sup>8</sup>, दन्तिभृतीपम शिला ही चान्रर मद न कहलाती है। छण्ण और नीलाखुद वर्णविशिष्ट शिलाका नाम क'समद'न है। यद्यक होनेसे बुद मुर्लिके साथ इसका साद्रश्य है। अति रक्तवर्ण सुद्मगर्त्त, स्वष्टचक, स्थिरासन, द्वारके जवर और पृष्ठ भाग पर कपालाकृति रैका रहनेसे वह किकमूर्ति कह-लाती है। वराहपुराणके मतसे यह मूर्चि इन्द्रनील-निभ दीर्घाकार, धनमालाविभूपित और अङ्क शाकारबदन, कृष्णवर्ण स्थूलचक्र, द्वारके ऊपर अथवा पृष्ठ भाग पर गदारुति रेखायुक्त होनेसे उसके। विष्णुमूर्शि कहते हैं। बराहपुराणमें अपराजित पुष्पकी तरह वर्णाविशिष्ट, वनमाला और पश्चचिह्नयुक्त तथा पञ्चायुधघर शिलाको विष्णुलक्षण कहा गया है।

सुदर्शनम् सिंको लक्षणाकान्त अथव दे। चक्षयुक्त शिला लक्ष्मीनारायण कहलातो है। नारायण शिला श्वामधर्ण, नाभिचक उन्नत, दोर्घ तोन रेखायुक्त, दक्षिणमें क्षुद्र छिद्र, एक पद्माङ्कित और दक्षिणावर्क तथा चतुल्लां इछन्युक्त होतो है। मुष्ल, आयुध्माला, शङ्क, चक्र और गदाङ्कित शिला कपिनारायण कहलाती है। तमालदलसङ्काश और स्वर्णवर्णलिप्त तथा शोणचक्र समन्वित शिलाको नरनारायण कहते हैं। वस्तुल मृक्ति, रेखावृत, नोलरेखायुक्त, दीर्घास्य और पृथुचक्र होनेसे उसके। खयम्मू शिला कहा गया है। मेघवणी, गोष्यदिन्नह् नशाली, छत्राकार, द्विन्नक्षिशिष्ट और मध्यमाकार शिला मधुसूदत नामसे प्रसिद्ध है। इयप्रीवसदूश, अङ्क शाकार, न्नक्रके समीप रेखायुक्त, बहुविन्दुसमिन्तत तथा पृष्ठ पर नोरदनी लघुतिविशिष्ठ द्विन्नक शिला भी हयप्रीव कहलाती है। केशव लक्षण शिला चतुष्कीण, श्यामवण, वनमालान्त्रित स्क्ष्मचक्र और स्वर्णवर्ण धिन्दु विशिष्ठ होती है। सूक्ष्मचक्र, पोतवर्णवा नीलाम्बुजनिम शिला प्रधुम्न कह कर पूजित होती है। ब्रह्मपुराणके मतसे यह नवीन नीरद्यम है।

ललाटदेश श्वेतनाग चिह्न और काञ्चनवर्ण ऊदुध्व रेखाः समन्वित तप्त काञ्चनवर्णाभ शिका लक्ष्मीप्रद्युम्न कहलाती है। वराह्युराणमें लिखा है, कि जवाकुसुमसङ्काश, वन-मालाधर और धनुर्वाण तथा अजिन चिह्नयुक्त शिलाकी भी लक्ष्मीप्रदान कहते हैं। इस प्रकार सक्ष्मचक्रशाली तथा स्वर्ण और रीप्यरेखाविशिष्ट होनेसे वह अनिरुद्ध कहलातो है। यह अनिरुद्ध विष्रह पीताभ, वर्राल, रेखातयपरिवृत, पद्मलाञ्छित अथवा पीताभ होतो है। गोपीनाथ शिला वसुँल, वकुलाइति, वीरासनस्य अथवा कृष्णवर्ण पुष्करयुक्त होतो है। श्रीयुक्त, सूक्ष्मगद्भरिविशिष्ट, श्यामलाभ निम्नाकृति शिरः, निम्नद्रन्त और वर्त्ताल शिलाको श्रीधर कहने हैं। मध्यदेशमें चक, स्थूल, द्वीम, सङ्घोर्णद्वार और पीतरेखायुत शिला दामीदर कह-लातो है। उत्पर और नीचेकी और चक्रवत् गर्रा, मुख ऊतना बडा नहीं और मध्यमें लम्बरेबा रहनेसे उसकी राधा-दामोदर कहते हैं। मुख और पृष्ठदेश मयुरके गलेको तरह वर्ण, स्थ्लचक, गृहदास्य और मालाचिह्नाङ्कित शिला लक्ष्मीपति कहलाती है। यह लक्ष्मो और सम्पत्ति-दायक है। वर्चा, ल, बहुचिह्नयुक्त, हत्वचक्र, लोलस्तन सिक्तभ शिलाको चक्रपाणि कहते हैं। द्वारदेश पर चक्र और रक्तवर्ण शिला जगदुयोनि कहलाती हैं। पोत और रक्त रेखाविमिश्रित, द्वार और वामभागमें चक, दक्षिण भागमें माला र नेसे उसका यश्रमुर्शि कहते हैं। पारवी वा पृष्ठ पर दी नयनचिह्न दिखाई देनेसे उसकी पुर्छरी-काक्ष शिला कहते हैं। इस शिलाको पूजा करनेसे सभी लोग वशीभूत होते हैं। अतिशय कृष्ण और

रक्तवर्ण रेखा द्वारा अण्यतहे हैं, चक्विशिष्ट, किञ्चित् किपल तथा सुक्ष्म अथवा स्थूल शिलाका नाम अधोक्षज शिला है। शालगामके शिखर या उत्तरमें शिवलिङ्गा-कार चिह्न रहनेसे येगेश्वर मूर्त्ति नामसे उनको पूजा होती है। एकचकादि शिला मूर्त्तिमें भो यदि यह लिङ्गचिह्न रहे, तो शिलाचक येगेश्वर कहलाता है। इसकी पूजा करनेसे ब्रह्महत्यापातक दूर है।ता है। इंद्रन्तिलाम, वृक्षचक्र, महाविल और सपंफणा तथा पारवं रियासमित्रत शिला उपेन्द्र कहलाती है। स्थामल, स्वत्यद्वार, चक्रसमित्रत उद्देश्तिमुख और अधोदेश विन्दुयुक्त होनेसं उसको हरिमूर्त्तिशिला कहते हैं। यह कामद, मेश्वद और अन्तद तथा सवंपानाशिनी है। क्षेत्रल वनमाला, पद्दम और चक्र चिह्न रहनेसं उसको लक्ष्मीहर्रि कहते हैं।

जिस शिलाके सर्वाङ्गमें स्वर्णावण विन्दु रहता है, यह यदि वर्त्तुल और हम्बचक है।, तो उसे सप्तवीरश्र-वस् कहते हैं। सुवण श्रङ्ककी तरह दुयुतिविशिष्ट, वस् ल, हिनाध, केशर मध्यगत चक्र तथा पृष्ठरेशा और विंदु-भूषित होनेसे गरुडध्वज कहलाती हैं। दो रंध्रविशिष्ट विषयस्य, समचक तथा दो पक्ष द्वारा शोभित होनेसे वह गठडशिला नामसे पूजित होती है। जी शिला स्थुल चिह्न तथा कलस द्वारा शाभित है, उसं वैनतेय कहत हैं। जिसका पृष्ठदेश सित, अवण और असिताभ वर्णविशिष्ट है तथा जिस पर अक्षमालाकृति चिह्न न दिसाई देता है, उस शिलाका नाम दत्तातेय है। जिस शिलाके पृष्ठसे कण्ड पर्यात एक दो आर या पांच वलया-कार स्वर्ण रेखा रहतो है तथा वह यदि श्याम, नील वा कृष्णवर्णकी हो, अथवा उसमें कुएडलीकृत सर्पकणाका चिह्न दिखाई दे, तो वह शिला शेषमूर्त्ति कहलाती है। जिस शिलाके पार्श और समीपमें चार रेखा तथा मध्य-देशमें दो चक्र रहते हैं, उसका नाम चतुम् क शिला है। धनुषकी तरह आकारविशिष्ठ, चक्र और पदुमसमिक्त तथा नील सीर खेतवर्ण मिश्रित होनेसे उसकी दंसमूरि कहते हैं। मयूरके गलेके सदूश वर्णविशिष्ट, स्निग्ध, यस्<sup>र</sup>लाकार द्वारयुत, बिलके मध्य चक्र, चक्रके दक्षिण पार्थमें भारकरमूर्शितथा वराहरेकासमन्वित शिला

परहंस नामसे प्रसिद्ध है। शरीरमें सर्प फणाचिह न, पक्तवक और उसमें दो समान चक्क, दक्षिणकी ओर पद्म-पक्षसदूश चिह न तथा हैमवर्ण कला जिस शिलामें विद्य-मान रहती है, वह शिला हैहयमूर्शि कह कर विदित है।

३। तिचकसमिन्यत ग्यारह प्रकारकी शास्त्रप्राम शिस्ता पाई जाती है। वे पुरुषोत्तम, शिशुमार, तिविक्रम, मत्स्यमूर्त्ति, अधोमुख, नृसिंह, बुद्ध, अच्युत, कविक, तिलोचन, लक्ष्मानारायण और अनिषद्ध नामसे प्रसिद्ध है। उत्पर इन नामोंसे वर्णित द्विचक शिलासे इनका लक्षण स्वतन्त्र है।

मध्यमें खर्णवर्णचक तथा मस्तकदेश वृहत् चक-समिनवत और अतसी कुसुमकी तरह विन्दुशोभित शिला पुरुषोत्तम कहलातो है। दीर्घकाय श्वत गहर, सम्मुख भागमें दो और प्रष्ठभागमें एक चक्र रहनेसे वह शिशुनार कहलाती है। मह्रसमें दो तथा उन्नतपुच्छ एक चक्रविशिष्ट शिलाका नाम भी शिशुमार है। त्रिकोणाकार और चक्रत्रय भूषित शिलाका तिविकम कहते हैं। यह भ्रमराभन सङ्खाश ईषत् दीर्घ होती और पार्श्वमें के।दएडल।इछन होता है। इसमें अध्रश्वक, विशालाकी तरह वर्णविशिष्ट मुद्ध चक और गरीमें चक्र रहता है। कांस्य सदूश वर्ण, तीन पर-स्पर विच्छिन्त दोध रेखायुत, द्वारके मध्य दो चक तथा पुच्छभागमें एक चक्र, दक्षिणमें शक्र टाकृति चिह्न और धाममें रेखा रहनेसे मत्स्यमूर्ति जानी जाती है। सम्मुख, पाश्व और पृष्ठमें जिस शिलाके तीन चक्र देखे जांवगे, वही अधोमुखनूसिंह कहलाती है। जिस शिलाके दोनों चक्ष्मगद्गर दो चक्रसं अङ्कित तथा शिर पुच्छ वा ऊर्ध्शभागमें सिर्फ एक चक रहता है, उसकी बुद्धमूर्त्श कक्षते हैं। नीचेकी ओर दो और विद्देश में एक चक और सुस्म गहरविशिष्ट सुशीतल शिला ही अच्युत नामसं प्रसिद्ध है। ह्याकार और तिचक्रजाञ्छत शिला कविक-मृशि है। एकद्वार और विचक्रयुक्त शिला विलाचन है। इसी प्रकार विचकशोभित एक और प्रकारको शिला है जिसे लक्ष्मीनारायण कहते हैं। कृष्णवर्ण, नाभिसमीपः गत समझार चक्र, ऊदुर्ध्वामें सुक्षम चक्र और पाश्वीमें पुष्प जिह्न प्रकाशक जाक रहनेसे वह अनिवद्दशिला कहलाती है।

8र्था वा चतुरचक्-ये शालप्राम शिलाएं चार चक्राङ्कित हैं। लक्षणका व्यतिकम रहने पर भी इनके नाममें विशेष पृथकता नहीं है।

केशराकार रेखासमन्वित, दीर्घमुख, वनमोळा विरा-जित तथा विन्दुयुक्त और चार चक्रविशिष्ट शिला लक्ष्मो-नृसिंह कहलाती है। द्विचकवर्गमें महानृसिंह शिलाके दूसरे जो जो लक्षण हैं, इसमें भी वही लक्षण देखे जाते हैं। शिवनाभियुत मस्तक या पृष्ठदेश दे। तथा दो या तीन और एक या चार चक्र रहनेसे वह हरिहर कहलाती है। यह शिला सुखा और सीभाग्यदायक है। कादएडधारी, कुक्ट अएडके सदूश आभाशाली, श्यामल, उन्नतपृष्ठ, द्वारदेश पर खागेश्वर चित्न, रेखाद्वययुक्त तथा पार्श्व-देशमें धनुषकी तरह आकृति दिखाई देनेसे वह दशकण्ठ-कुलान्तक राम नामसे प्रसिद्ध होगी। बहुदन्तयुक्त, एक वदनशाली और उसमें चार चिह्नसन्निविष्ट, अम्बुद्रप्रम, धनुर्वाणांकुश छत्रच।मर चिह् नसंयुष्त, वामीन्नत और वनमाला चिह्नधारी शिला सीताराम कहलातो है। चार चक्रविशिष्ट तथा तूण पूरित वाणीचह नधारी शिलाका नाम रामचन्द्र है। एक द्वार या दे। द्वारमें चार चिह्न और गे। ध्वद्चिह्न रहनेसं अथच वनमाला चिह्न नहीं दिखाई देनेसे उस शिलाका रघुनाथ शिला कहते हैं। पूर्वभाग और पश्चात् भागमें एक ए व चदन तथा मध्यभागमें चार चक्रचिह्न, वनमालाविभ्षित. नीलवर्ण शिलाको जनाद<sup>6</sup>न कहत हैं। नवीननीरदोपम. वनमालारहित तथा एक द्वारम नार चक, पैसी शिलाका नाम लक्ष्मीजनाद न है। दूसरी जगह कण्ठदेश श्रोबटस चिद्द्र नशोभित, वनमालान्वित, दक्षिणभागमें चार चक्र भौर गे। ध्वद्चिह्न सम्बलित शिला लक्ष्मीजनार्दन कहलाती है। चतुर्भुं ज, मएडलाकार, चतुश्चक चिद्द्रन शाली और नवमेघसदूश द्युतिविशिष्ट शिलाका नाम चतुर्भु ज मूर्ति है । चतुर्वाक्त शिला चतुरवक-समस्वित होनेसं पितामह कहलाती है। एकद्वारविशिष्ट, चतु श्चक्रयुक्त और छत्नाकार शिला पुरुषांत्तम है तथा जिस शिलाके अद्धेभागमें विधर और सुन्दर चक्र रहते हैं, उसे हरिष्ठहा मूर्ति जानना होगा। वदनमें दो चक्र और गहरमें दें। इस प्रकार चार चकान्वित शिलाके ऊपर यदि

दो रेक्षा और उसके मधा पद्म और छत्र चिह्न रहे तथा मूपल, असि, धनु, माला, शङ्क, डाक्र और गदाचिह्न दिखाई दे तो उसे लक्सीनारायण कहेंगे। बाम और दक्षिण पार्श्वमें दो दो करके चक्र, मुखमें रक्तवर्ण दो कुएडल, शङ्ख चक्र, गदा, शाङ्कं, वाण और कुमुद्धारी तथा मूबल, ध्वज, श्वेतवर्ण छत्र एवं रक्तांशुक्धारी शिला अचयुत नामसे परिचित है। वर्शुलाकार, श्लीर और ताम्र स वर्ण अथवा नील और श्वेत मिश्रित वर्णी वद्तमें एक और मध्यदेशमें चार चक्र और क्रिविस्टु तथा चक्रके वाममें शंख और दक्षिणमें पद्मचिह्न रहनेसे वह वटप ह-शायी नारायण शिला कहलाती है। शिवनाभियत तथा पार्श्वमं, वाम या दक्षिणमं दो दो करके चक्र रहनेसे उसे शङ्करनारायण कहेंगे । इसका पूर्वाई शंख सदूश भ्वेतवर्ण तथा पश्चिमार्ज श्यामल, अधोदेश रक्त विन्दु-युक्त पद्मपुरसद्भगचक और मस्तक पर शररेका दिखाई देती है। इस शेषोक्त शिलाकी पञ्चचकवर्गके अन्तर्गत गणना करनेसे कोई दोष नहीं होता।

५म था पश्चचक । जिस शिलाके दोनों द्वार पर चार चक्र तथा वाममें एक चक्र रहे तथा उसमै वाण, तूणोर, चाप और मालाचिह्न दिखाई दें, तो उसे सीताराम कहें गे। वनमालाङ्कित्बधच पञ्चचक्रयुक्त शिला श्रीस हाय नामसे परिचित है। लक्ष्मीनारायण शिलाके दो द्वारके वाम और दक्षिण और चार चक्र रहते हैं तथा वह श्रीवत्सशं बचकाढ्य और पार्श चम्पकपुष्पयुक्त होता है। कृत्र्णवर्ण, पञ्चधक, नातिस्थूल, यहदुद्वार, उन्नत तथा मध्यभाग निम्न और पञ्चनक्षयुक्त होनेसे वह गे।विन्द कहलाती है। पूर्व और पार्श भागमें एक एक बदन तथा कृष्ण और नील। म्बुद वर्णविशिष्ट, मध्यदेशमें एक चाक तथा बाकी चार चाक विन्दुयुक्त होनेसे उसको क'समद न जानना होगा। द्विचक्रवर्गीक वासुर्व लक्षणाकारत विरुद्धयुक्त शिला पञ्च चकारिवत होने पर भी वह वासुत्व कहलाती है। अग्निपुराणके मतसे चतु-श्चकान्वित जनार्दं न लक्षणाकान्त शिल। पञ्च चक्रविशिष्ट होने पर भो उसकी वासुद व कहते हैं।

६ष्ठया पट्चक । निम्नलिखित शालश्राम शिला पर छः चक्र देखे जाते हैं। उनके चक्रविश्यासका कोई शास्त्रप्राम ७४७

विशेष नियम निर्देश नहीं किया जाता। वर्ण, चक और अन्यान्य लक्षणोंसे ये शिलाएं श्रीमूर्चि, तारक-ब्रह्ममीताराम, राजराजेश्वर, रामचन्द्र, किकमूर्शि, प्रध्मन और अनम्तपुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध है।

अम या सप्तचक । पट्टाभिराम, राजराजेश्वर, सर्व तोमुख नृसिंह, गदाधर, अनन्त और बलराम नामाभि श्रेय ६ प्रकारको शिलाएं सात चक्रयुक्त होती हैं। ये राज्य, सुख और सीभाग्यप्रद हैं।

टम वा अष्टचक । नारायण चक्रपाणि पितामह पुरुषोत्तम तथा नवचक्रवणीमें नराधिप शिला अति दुर्शभ हैं। पतद्भिन्न दशचक्रवणीमें हृषीकेश, अनन्त विश्वक्रप गोविन्द और दशावतार शिला; पक्रादशमें अनिरुद्ध तथा द्वादशमें सूर्य या द्वादशात्ममूर्सि शिला पाई जाती है।

इसके बाद वहचकविशिष्ठ शिलाका विषय लिखा जाता है। इन सब शिलाओं में साधारणतः तेरहसे इक्रोस चक देखे जाते हैं। ऐसी बहुचकाश्वित शिलाकी पूजा करनेसे गृहस्थका अशेष मङ्गल तथा चतुर्वार्ग फल लाभ होता है। इस वर्गमें उक्त अनन्त नाना वर्णयुत होते हैं, कभी कृष्णवर्ण, कभी नवीन नीरद्रम नीलसन्निभ वर्णविशिष्ट पाई जाती है। इसमें चौद्दसे बीस चकः चिह्न रहते हैं तथा बहुत-सी मूर्त्तियां सर्गफणा और धन माला चिह्नयुक्त दक्षिणावर्श दिखाई देती हैं। अङ्क्रूशाकार, चक समीपगत रेखाविशिष्ट तथा पृष्ठदेश नीरद सदूश नीलवर्ण और बहुचकसमायुक्त होनेसे उसे हयबीव वहते हैं। जिस शिलाके बहुचक, बहुद्वार और बहुवर्ण देखे जाते हैं तथा जिसका उदर बड़ा होता है, शिला पातालनरसिंह कहलाती हैं। इसके तृतीय चक्रसे आरम्भ कर पार्श्वदेशमें क्रमशः दश चक्र विद्यमान रहते हैं। बहुचक, बहुद्वार और बहुरेख, विशिष्ट, बहु उदरयुक्त गिलाके अभ्यन्तरभागमें एक बड़ा चक रहनेसे वह बहुः रूपो शिला कहलाती है। जिस शिलाके पुरोभागमें, पार्श और पृष्ठमें अनेक चक्र रहते हैं, उसे अधोमुख चक्र-शिला कहते हैं। बहु चकाङ्कित, अनेक मुर्शिसमन्यित, पञ्चयक्त और स्थूलगात शिलाका नाम विश्वदूप है। इसके दो भेद हैं। शुक्कादि वर्ण शोभित तथा बहु गदा

और चक्र द्वारा चिहिनत शिला पद्मनाम कहलाती है। बीस या इक्रीस चक्र जिस शिलामें रहते हैं, उसका नाम विश्वस्मर है।

ऊपरमें विणित शिलाओं को छोड़ द्वारावती-क्षेत्रभव चक् शिला या द्वारकाचक् नाना वर्णोका होता है! उनमेंसे कुछ पूज्य और कुछ त्याज्य है।

शालवाम शिलाके पूजा-कालमें द्वारकाचक पूजा-की भी विधि है। इन दो शिलाओंका जहां एकत पूजन होता है, वहां मुक्ति अवश्यम्भावी है। गृही व्यक्ति गृद्धिकी कामनासे कभी भी एक शालवाम शिलाकी पूजा न करें। एक चकाशिला पूजा भी निषद्ध है। दो चक्र युक्त शिला हो पूजनीय है। ऐसी शिलाके साथ यदि द्वारावतीमव शिलाकी पूजा की जाय, तो पापमुक्ति होती है।

उत्तर शालप्राम शिलास्थित शिवलिङ्ग विद्वनका विषय कहा गया है। वे सब शिलास्थ लिङ्ग शिवनामि, संगोजात, वामदेव, ईशान, नत्पुरुष, सदाशिव, हरि-हारत्मक, शिवनामि, लामन्यक, धूर्जारी, शम्भु, ईश्वर, मृत्युखय, चन्द्रशेखर, और रुद्र नामसे परिचित है। इनके सिवा शालप्राम शिलामें श्रोविद्या, महाकाली और गौरी नाम्नी शक्तिके लक्षण तथा रिव और चन्द्राहि प्रहलक्षण विद्यमान हैं। विस्तार हो जानेके भयसे उनका विवरण यहां पर नहीं दिया गया।

## शालगाम-शिलापूज।विधि ।

शालप्राम शिलाकी प्रतिदिन पूजा करनी होती है। श-लप्रामकी पूजा करनेसे सभी देवताओंकी हो पूजा होती है। स्नान और सन्ध्यादि समाप्त करके आसन पर बैठ आचमन करना होगा।

आचमनके विधानानुसार "ओं विष्णुः ओं विष्णुः ओं विष्णुः" इस मन्त्रसे तीन बार धोड़ा जल मुखमें डाल कर "ओं तिह्रण्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्ष्राततं" इस मन्त्रसं चक्षु, कर्ण, नासिका आदि स्पर्श करे। आचमनके बाद सामान्याद्यं स्थापन करना होता है।

वाई ओर जमीन पर एक चतुष्काण रेखा खींच कर उसमें हुत बनाने तथा उसके मध्य विकाण मण्डल अङ्कित करें। पीछे "पने गम्धपुष्पे ओं आधारशक्तये नमः, पते गम्धपुष्पे ओं कूर्माय नमः, पने गम्धपुष्पे ओं अनन्ताय नमः, पने गम्धपुष्पे ओं पृथिव्ये नमः" इन चार मन्त्रोंसे गम्धपुष्प द्वारा पूना करनी होगी।

पुष्प नहीं रहनेसे गम्ध और आतप तण्डुल ले कर "पते गम्धाक्षते की आधारशक्तये नमः" इत्यादि कपसे पूजा करें। पीछे "फट्" इस मन्त्रसे कोशा (पंचपात) की प्रक्षालन कर जिन त्रिकीणमण्डलको अङ्कित कर उसकी पूजा की गई है, उसके ऊपर स्थापन करना होगा। पीछे नमः इस मन्त्रसे कीशोमें जल तथा उसके अग्रभागमं गन्धपुष्प, विच्वपत्र और गर्भ शून्य त्रिपत दूर्वा के अदर्ध स्थापन कर पूजा करनी होगी। "मं विह नमण्डलाय दशकलात्मने नमः, अं सुर्थामण्डलाय द्वादश कलात्मने नमः, अं सुर्यामण्डलाय द्वादश कलात्मने नमः, ओं से।ममण्डलाय पे।इश कलात्मने नमः" इस मन्त्र द्वारा अद्यासे पूजा करनो होती है। इसके बाद जलशुद्धि करनी होगी। बादमें तर्जानीके अग्र द्वारा अद्युश्च मुद्राये।गसे वह जल आले।इन कर,—

"ओं गक्कों च यमुने चैंव गोदाबरि सरस्वति । नर्मादे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥"

इस मन्द्रसे तीर्शका आवाहन करे। अनन्तर गन्ध-पुष्पसे "ओं जलाय नमः" इस मन्द्रसे जलमें गन्धपुष्प देना होता है। बादमें वं इस मन्द्रसे धेनुसुद्रा प्रदर्शन करें और मत्स्यसुद्रा द्वारा वह जल आच्छादन कर उसके ऊपर दश या आठ बार प्रणवमन्द्र जप करना होगा। पीछे तीन वार उस जलका अमीन पर फेंक कर अपने मस्तक और सभी पूजांपकरण पर कुछ कुछ छिड़का देना होगा।

इस प्रकार जल शोधन करके आसनशुद्धि करनी होगो। आसनके नीचे तिकोणमएडल बना कर आसन-के ऊपर 'ओं हीं आधारशक्ति कमलासनाय नमः' इस मन्त्रसं चन्द्रनपुक्त पुष्प रख दे। पुष्पके अभावमें "पते गन्धाक्षते" कह कर सचन्द्रन आतप तण्डुल दे। पीछे आसन पर हाथ रख कर यह मन्त्र पढ़ना होता है। यथा—

'ओ' आसनन्त्रस्य मेरुपृष्ठ कृषिः सुतक्ष' छन्दः क्मों देवता आसनोपवेशने विनियोगः।'ः ''ओ पृथ्वी त्वया घृता लोका देवि त्व विद्याना घृता । त्वज्ञ धारय मां नित्य पवित्र कुरु चासनम् ॥''

आसनशुद्धिके बाद क्रताञ्चिति हो याममें 'ओं गुरुम्यो नमः, 'ओं परम गुरुम्यो नमः ओं परापरगुरुम्यो नमः, दक्षिपामें ओं गणेशाय नमः, ऊदुर्ध्वमें ओं ब्रह्मणे नमः, अधः ओं अनम्ताय नमः, मध्यमें ओं नारायणाय नमः' इस मन्त्रसे नमहकार करें।

इसके बाद भगवान स्र्यंदेवको अर्घ्य देना होता है। रक्त पुष्प, विस्वपत्न, दूर्वा और आतप तण्डुल तथा रक्त चन्द्रन इन्हें क्ष्मीमें ले कर 'ओं तमो विवस्तते ब्रह्मन् भास्तते विष्णुत उसे जगत्सवित्र स्वये सवित्रे कर्म-दायिने इदमर्घ्यं ओं श्रोस्पाय नमः।' यह कह कर स्यंके उद्देशसे अर्घ्य देना होता है। पीछे इस मन्त्रसे स्यंको प्रणाम करनेको विधि है—

> "भो जबाक सुमसङ्काशं काटभ्थपेयं महाद्युतिम्। ध्वानतारिं सर्घापाप्टनं प्रणातोऽस्मि दिवाकरम्॥"

इसके बाद विघ्नापसरण करना होता है। यथा 'ओ' नमः नारायण' इस मन्त्रसे चारों ओर दृष्टिपात करके जपरकी ओर ऊद्धध्व भागस्थ, 'अष्टाय फर्ट मन्त्रसे दक्षिण हस्त द्वारा मस्तकके ऊपर जल प्रोक्षण करके नभामार्गस्थ तथा बामपादके गुरुफ द्वारा बाई' ओर जमीन पर तीन बार आघात करके भूतलिध्यंत सभा विघ्न दूर करें। इसके बाद ऊद्धध्व, अधः और मध्य-स्थित सभी विघ्न दूर हो गये हैं, ऐसा समभ्तना होता है। इसके बाद गन्ध और अक्षत नाराचमुद्रा द्वारा प्रहण कर निम्न मन्त्र पाठ कर जमीन पर फेंक देना होगा—

"आं अपसर्पन्तु ते भूताय भूता भृति संस्थिता। ये भूता विष्टनकत्तीरस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥" पीछे मन ही-मन इस प्रकार चिन्ता करे, कि गुह-मध्यस्थित सभी विष्टत दूर हो गये हैं।

इसके बाद गम्धादिकी पूजा करनी होती है। क्योंकि किसी द्रष्टकी पूजा न करके देवताकी अर्पण करनेसे देवता उसे प्रहण नहीं करते, वह असुरेंका भीग्य होता है। पहले 'वं पत्रे भयो गम्धादिभयों नमः' इस मन्त्रसे तीन बार जल पोक्षण करें। इसके बाद गम्धपुष्प ले कर 'पते गम्धपुष्पे ओ' पतद्धिपतये विष्णवे नमः, पते गम्धपुष्पे ओं पतद् सम्प्रदानेभ्या नारायणादिभ्या नमः, ओं पते गम्धपुष्पे ओं पतेभ्या गन्धादिभ्या नमः' इस मम्त्रसे एक एक गम्धपुष्प देना होगा।

इसके बाद शालग्रामशिलाकी स्नान कराना होता है। शालग्राम-शिलामें घृत लगा कर ताम्रपालके ऊपर रख घएटो बजाते बजाते इस मन्त्रसे स्नान कराना होगा।

> "ओ' सहस्रशीर्षी पुरुषः सहस्रात्तः सहस्रपातः । स भूमिं सर्वतः स्पृष्ट्वा अन्यतिष्ठद्शाङ्ग स्नम् ॥"

इसके सिवा वेदादि चतुष्टय मन्त्र, पुरूषसूक्त और श्रीसूक्त पाठ करके भी स्नान कराया जा सकता है। पतदु स्नानीपोदक 'ओं नारायणाय नमः' यह कह कर जल देना होगा। पीछे नारायणाका जलसे निकाल कर गमछेसे अच्छी तरह पीछ बादमें ऊपर और नीचे पक पक सचन्दन तुलसी दे कर उन्हें पूजा स्थान-में रखना होगा।

इसके बाद पुष्प शोधन करके पूजा करनी होती है।
पुष्पके ऊपर हाथ रख कर 'ओ पुष्पे पुष्पे महापुष्पे
सुपुष्पे पुष्पमृश्विते, पुष्पचयावकोणें हुं फर् खाहा' इस
मम्बसे पुष्प शोधन करना होता है। भूतशुद्धि, मातृकान्यास, पीठन्यास आदि इसी समय करने होते हैं।
किन्तु पूजास्थलमें ये सब न्यासादि नहीं करने होते,
अगर किये जांय तो अच्छा ही होता है। क्योंकि शास्त्रमें
लिखा है, कि भूतशुद्धिके विना पूजा निष्फल होती है।

अनन्तर गणेशपूजा करनी होती हैं, क्योंकि पहले गणेशपूजा किये बिना दूसरेकी पूजा नहीं करनी चाहिये। पहले गां, गां, गुं, गें, गें, गां, गां, इस मन्त्रसे करन्यास और अङ्गन्यास करके पूजा करनी होती हैं; यथा—गां अङ्गुष्ठाभ्यां नमाः, गीं तड्डानीभ्यां स्वाहा, इत्यादि। इसके बाद कूर्ममुद्राके योगसे एक पुष्प ले कर ध्यान करना हैता है। ध्यान-मन्त्र इस प्रकार हैं—

''लर्ब' स्यूष्ट्रततुं गजेन्द्रयदनं लक्ष्मोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुड्यमधुप व्यालोक्ष्मपडस्यक्षम् । दन्ताघावविदारितारिकिथरेः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैक्षसुतासुतं गणापतिं सिद्धिप्रदं कर्मसु॥'' Vol XXII 188

इस मन्त्रसे ध्यान करके वह पुष्प अपने मन्त्रक पर रखना होगा। पोछे मानस उपचार द्वारा मन हो मन पूजा करके पहलेकी तरह कर और अङ्गन्यास कर फिरसे ध्यान पाठ करें और तब नारायणके मन्त्रक पर यह फूल खड़ा है। इसके बाद दशीपखारसे उसकी पूजा करनी होती हैं। 'यत्रदुपाधं ओं गणेशाय नमः' इस प्रकार अर्घ्ध, मधुपक्य, आवमनीय, स्नानीय, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेच इस दशीपजारसे पूजा करनी होती है। इसमें अशक होने पर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेच इस दशीपजारसे पूजा करनी हैं।

भनन्तर ओं गणेशाय नमः यह मन्त्र वश बार जप कर—

"में गुद्धाति गुद्धमे।ता त्वं गुद्दाणास्मत् कृतं प्रयं। सिद्धिभंचतु तत्सर्वं स्वत्रप्रसादात् सुरेश्वर ॥''

इस प्रकार जप समाप्त करके निम्निखित मन्त्रसे प्रणाम करे।

"ओं देवेश्द्रमौलिमश्दारमकरन्दकणादणाः। विघ्नं हरन्तु हेरम्बश्वरणाम्बुजरेणवः॥''

इसके बाद 'ओं शिक्षादिपञ्चदेवताम्या नमः, भीं आदित्यादि नवप्रदेभ्या नमः' ओं इन्द्रादि दशदिक्षालेभ्या नमः, ओं मत्स्यादि दशावतारेभ्या नमः' इन सब देवताओं को दशापनार, पञ्चोपनार या केवल गम्धपुष्प द्वारा पूजा करके सूर्यपूजा करनी होगी। 'ओ' श्रीसूर्याय नमः' इस मन्तसे पूजा करनी हैं। ध्यान इस प्रकार हैं—

"रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तज्ञगतामधिषं भजामि । पद्मद्वयाभयवरान् दधतं करान्त्रे मोणिषयामौलिम्हणाङ्गुरुचिं तिनेत्रम् ॥"

पूजाके बाद सूर्यदेवका पूर्वोक्त मन्त्रसं अर्घ्य दे कर प्रणाम करना होता है।

इसके बाद मूलपूजा अर्थात् नाराक्षणपूजा करनी होगो। पहले नां नों नूं नैंश नों नः इस मन्त्रसे कर-न्यास भीर अङ्गग्यास कर कूर्ममुद्रा द्वारा एक पुष्प ले कर इस मन्त्रसे बारायणका ध्यान करना होता है। ध्यानमन्त्र इस मकार है— "शां ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवत्तीं नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः। केयूरवान् कनककुण्डलवान् किरोटी-हारी हिरनमयवपुर्धृतशङ्ख्वाकः।"

इस मन्त्रसे ध्यान करके वह पुष्प मस्तक पर रखे और जपके बाद मानसपूजा करें। मानसपूजाके बाद फिरसे कर और अङ्गरमास कर ध्यान करें और पुष्पकी नारायणके मस्तक पर चढ़ांचे। पीछे नारायण ने पूजा करनी होती है, "पतद्वाद्यं ओं नारायणाय नमः, इदमध्यं ओं नारायणाय नमः, इदमाचनीयं ओं नारायणाय नमः, इदंस्नानीयोदकं ओं नारायणाय नमः, पषः गन्धः ओं नारायणाय नमः, पतदु सचन्दनपुष्पं ओं नारायणाय नमः, पतदु सचन्दनतुलसोपत्रं ओं नमस्तेबहुद्भपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा ओं नारायणाय नमः पष धूपः ओं न रायणाय नमः पषः दीपः ओं नारायणाय नमः, पतदु नैवेद्यं ओं नारायणाय नमः।"

पाद्यादि नारायणाय नमः न कह कर विष्णवे नमः कहनेसं भी पूजा होगी। इसके बाद ओं नारायणाय नमः यह मन्त्र १० या १०८ बार जप कर गुह्याति मन्त्र-सं जप विसर्जन करे। पंछि निम्नलिखित मन्त्रसं प्रणाम करना होता है—

"ओं ध्येयं सदा परिभवध्नमभोष्ठदेशहं तीर्थास्पदं शिवविरिश्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यासिदं प्रणतपाल भवाष्ट्रियोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारिवन्दं। त्यवत्वा सुदुस्त्यज्ञ सुरेष्टिसतराज्यलक्ष्मों धर्मिष्ठ आर्थावस्था यदगादरण्यं। मायामृगं दियतयेष्टिसतमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारिवन्दम्।। ओं पापीहं पापकर्माहं पापातमा पापसम्भवः। स्नाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वापापहरा हारः॥ ओं नमा ब्रह्मण्यदेवाय गाब्राह्मणहिताय चा। जगद्धताय कृष्णाय गायिन्दाय नमा नमः॥"

इसके बाद लक्ष्मी और सरस्यतीकी पूजा करनो होती है। ध्यान और प्रणामकी छोड़ और सभी देव-ताओंकी पूजा पक-सो है। लक्ष्मी और सरस्वती पूजा- के बाद इच्छानुसार सभी देवताओं की पूजा की जा सकती है। क्यों कि शालबान शिवामें सभी देव ाओं की पूजा होती है।

अनम्तर ओं कुलदेवताये नमः, ओं सर्वेभ्या देवेभ्या नमः, ओं सर्वाभ्या देवीभ्या नमः, इस मन्त्रसे सभी देव और देवीके उद्देशसे पूजा कर कृताञ्जलि ही निभ्नेष्टत मन्त्रपाठ कर भगवान् विष्णुके उद्देशसे कर्म समर्पण करना होता है। मन्त्र इस प्रकार है—

"यत्किञ्चित् कियते देव भया सुकतदुष्कृतं । तत् सर्वे त्विय संन्यस्तं त्वत्प्रयुक्तं करोभ्थहम्।।" इ.सके बादः—

"भो मन्त्रहीन कियाहीन भिक्तहीन जिनार न। यत् पूजित मया देव परिपूर्ण तदन्तु मे ॥"

इस प्रकार प्रार्थाना कर नारायणके उद्देशसे प्रणाम करनेके बाद पुजा समाप्त करनी होती है।

पूजाकं बाद निर्माल्य-धारण और नारायण-चरणामृत पान करना कर्राव्य हैं। नारायणको अन्नादि भाग तथा रातको भारति करके शीतली देनी होतो हैं। प्रति दिन उक्त नियमसे शालप्राम शिला पूजन करना होता है। शासगाम-पूजामहात्क्य।

शालवाम पूजा करनेसे माधव प्रसन्न होते हैं। उसके फलसे कोटियह या कोटिगोदान करनेका फल लाम हा कर कोटि पाप विनष्ट होते हैं। यहां तक, कि शालवाममूर्शि समरण, तन्नामकीर्शन या दर्शन करनेसं भी पापमुक्ति होतो हैं। एक वर्ध तक जो व्यक्ति शालवामपूजा, स्पर्श और दर्शन करता है, सांस्ययोगकं विना हो वह मे। क्ष पाता है।

शालब्राम शिलाके सामने थाइ, होम, दान आदि कार्यानुष्ठान सुप्रशस्त है। इस कारण सभी छत्य शालब्राम शिलाके सामने किये जाते हैं। और तो क्या, शालब्राम शिलाके सामने देहत्यांग करनेसे प्रतातमा विष्णुलेकका जाती है।

शालप्राम शिलाका नैवेद्य भक्षण प्रशस्त और पुण्य-प्रवृद्धे। स्त्री, बालक और शूद्रका शालप्राम शिलाका स्पर्श नहीं करना चाहिये। यदि वह भूलसे स्पर्श कर ले, तो पञ्चगच्य, पञ्चामृत आदि द्वारा नारायणका अभिषेक और पूजन करना होता है। शालत्रामिगिरि (सं ० पु०) शालत्राग्रस्य गिरिः। शाल प्रामोत्पादक पूर्वात । इस पर्वात पर शालत्रामिशला मिलती है, इस कारण इसकी शालत्रामिगिरि कहते हैं। यराहपुराणमें लिखा है, कि वराहदेवने कहा था, "शाल प्राम पर्वात पर देव हर मेरे साथ मिल कर शिलाक्षपमें अवस्थान करते हैं तथा मैं भी वहां पर्वातक्रपमें अवस्थान होगा। अतप्य यहां चक्चिह नादिक्षि कोई आवश्यकता नहीं। सभी शिलाओं की यतनपूर्वाक पूजा करनी होगी।" (वराहपुर्वात सोमे श्वरादि लिक्स महिमाध्याय) शालग्राम शब्द देखी।

शालङ्कराङ्कर (सं० पु०) सुकेशो राक्षसका एक नाम। विद्युतकेशोको भार्या शालङ्करङ्कराके गर्भसे इसका जन्म दुवा। (वामनपु०)

शालङ्कायन (सं० पु०) शलङ्कस्यापत्यं शलङ्कर् (नड़ादिभ्यः कक्ष्मपा शाराहरू) शति फक्ष १ विश्वामित्रके एक पुत्र-का नाम। २ नन्दी।

शालङ्कायनक (सं० पु०) शालङ्कायनानां विषयो देशः। (राजन्यादिभ्यो बुज्। पा ४।२।५३) इति बुज्। १ शाल-ङ्कायन मुनियों के रहनेका देश। २ शालङ्कायन।

शालङ्कायनजा (सं० स्त्री०) शालङ्कायनकी पुत्रो सत्य-वती जी व्यासकी माता थी।

शालङ्कायनजीवस् ( सं० स्त्री०) सत्यवती, व्यासकी माता।

शालङ्कार्यान (सं० पु०) गे।त्रप्रवर्शक एक ऋषिका नाम । शालङ्कायनिन् (सं० पु०) शालङ्कायन प्रवर्शित शास्त्रा-युक्त शिष्य ।

शालिङ्क (सं॰ पु॰) पाणिनि ऋषिका एक नाम । शालङ्को (सं॰ पु॰) १ गुड़िया । २ कटपुतली । शालज (सं॰ पु॰) शालाउआयते जन-छ । शालमत्स्य, एक प्रकारकी मछलो ।

शालदोज (फा॰ पु॰) वह जो शालके किनारे पर बेल बूटे आदि बनाता है।

शालद्वय (सं॰ ह्वी॰ ) शाला मीर पीतशाल । शालन (सं॰ ह्वी॰ ) १ हरितक, साकसब्जी । (पु॰ ) २ सञ्चादिकाण्डवर्णित राजमेद । (व्ह्वा॰ ३१।२६ ) शालनदी—उड़ीसा विभागमें प्रवाहित एक नदी। यह प्रयूरभञ्ज राज्यके मेघासनी पर्वतके दक्षिण ढालू प्रदेशसे निकली है। शालवन हो कर यह बहती है। इसलिये इसका नाम शाल नदी या शालकी हुआ है। इसके बाद यह टेढ़ों मेढ़ी हो कर धामराई नदोके मुहानेके पास आ मिली है।

शालनिर्यास (सं० पु०) १ शल, धूना। २ शाल बा सज्जेनामका वृक्षा

श । छपत्रसमपत्नी (सं ० स्त्री०) शाः छपणीं । (पर्यायमुक्ता०) शाः छपणिका (सं ० स्त्री०) १ मुरा नामक गन्धद्रध्य। २ पकाङ्की नामकी ओषधि।

शालवर्णी (सं० स्त्री०) शालस्य वर्णवत् वर्णमस्याः डीव्। स्वनामस्यात श्रुपविशेष, सरिवन नामक वृक्ष (Desmodium Gangeticum) पर्याय—सुदला, सुपत्री, स्थिरा, सौम्या, कुमुदा, गुद्दा, भ्रूषा, विदारिगन्धा, अंशुमती, सुपर्णिका दीर्धमूला, दीर्धपत्रका, वातक्नी, पोतिनी, तत्वी, सुधा, सर्क्धसुकारिणी, शाकव्नी, सुभगा, देवी, निश्चला, मोहिवणिका, सुमूला, सुक्रपा, शुभवितका, सुपत्री, शालिवली, शालिवला, सुपत्री, शालिवली, शालिवला, वादक्षा, सालपर्णी। (अमरटीका मन्त) इसका गुण— शाहक, कक और विस्ताशक, गुरु, उष्ण, वातक्षेप, विषम ज्वर, मेह, शोक और सन्तापननाशक। (राजनि०) शालपर्णादि (सं० प्०) वैद्यकके अनुसार शालपणी

शालपण्यांदि (सं o पु o) वैद्यकके अनुसार शालपणीं आदि द्रव्य । जैसे—शालपणीं, पृश्चिपणीं, बोजबन्द और बेलसींट, इन चार द्रव्योंका नाम शालपण्यांदि है। (चकदत्त) पित्त, श्लेष्मा और अतिसार रोगमें यह बड़ा फायदा पहुंचाता है।

शालपुष्प (सं० क्को०) शालका फूल।

शालपुष्पभिञ्जिका (सं० स्त्री०)की झाद्रव्यविशेष, खेलने-की एक भीज।

शालकाफ (फा॰ पु॰) १ वह जो शाल या दुशाले आदि बुनता हो, शाल बुननेवाला। २ एक प्रकारका रेशमी कपड़ा जे। लाल रङ्गका होता है।

शालबाफो (फा॰ स्नी॰) दुशाले बुननेका काम, शालबाफ का काम। शालभ (सं ० क्की०) १ बिना सीचे बिचारै उसी प्रकार आपित्तमें कूद पड़ना जिस प्रकार पतंजू आग था दोपक पर कूद पड़ता है। (ति०) २ शलभ-सम्बन्धी, पतिंगेंं के सम्बंधका।

शालभिक्षका (सं० स्त्री०) शालेन भज्यते निर्माण्यते इति भन्ज (क्वुन शिल्यसंज्ञयोरपूर्वं स्यापि। उष् २।३२) इति समुन्दापि अत इत्वं। १ काष्ठादि निर्मित पुलिका, किउपुतली। (राजतर० २।६६) २ वेश्या, रंडी। (जटाधर) ३ की हा विशेष, एक प्रकारका खेल।

शालभञ्जी (सं०स्त्री०) काष्ट्रादि निर्मित पुत्रिका, कड पुतली ।

शालमत्स्य ( सं० पु० ) शिलिन्<mark>द नामक मछली ।</mark> शालमय (सं० क्रि० ) शांल-मयट् । शालविकार, शाल-स्व**रू**प ।

शालमकेट (सं॰ पु॰) दाहिम गृक्ष, अनारका पेड़ । शालमकेटक (सं॰ पु॰) शालमकेट देखो । शालयुग्म (सं॰ पु॰) दोनों प्रकारके शाल अर्थात् सर्ज गृक्ष और विजयसार ।

शालरस (सं॰ पु॰) शालस्य रसः । सर्जंदस, राल, धूना । शालव (सं॰ पु॰) लोध, लेखि ।

शालवदन (सं०पु०) पुराणानुसार एक असुर। यह कालवदन और शृगाल-वदन भी कहलाता है।

शालवरी—बर्ग्बर्-प्रेसिडेग्सीकं धारवाड़ जिलान्तर्गत एक नगर। यह धारवाड़से १६ कास पूर्ण-उत्तरमें स्थित है। शालवन्दी—मध्यप्रदेशकं वेरार राज्यान्तर्गत एक शैल। इसका कुछ अंश रिल नपुर जिलेमें कुछ बेतुल जिलेमें पड़ा है। पर्वातकी तराईमें मादनदीके तद पर शाल-बन्दी प्राम है। यह अक्षा० २१ २६ उ० तथा देशा० ७७ ५६ प्रके बीच पड़ता है। यहां एक दण्ढे जल-की और एक गरम जलकी दो भीले हैं। कहते हैं, कि यहां लवकुशका जम्म हुआ था।

शालवाई—ग्वालियर राज्यके अन्तर्गत एक वड़ा गांव। अङ्गरेजोंके साथ मराठोंकी सन्धिक लिपे यह प्रसिद्ध है। सालवाई देखो।

शोलवानक (सं०पु०) १ विष्णुपुराणके अनुसौर पक देशका नाम। २ इस देशका निवासी। शालवाह—एक प्राचीन कवि। शालवाहन—वाघेल वंशीय एक राजा।

शालवीन—दक्षिण-ब्रह्मके तानासारिमविभागके अन्तर्गत अङ्गरेजाधिकत एक जिला। यह शालवीन पार्वात्य प्रदेश कहलाता है। पहले जब तक उत्तर-ब्रह्म अंगरेजराजके राज्यसीमाभुक्त नहीं हुआ था, तब तक यह उत्तरभें ब्रह्म सीमांतसे ले कर दक्षिण शालिवन नहीं तक विक्तृत था। इसकी पूर्वी सीमांगें शालवीन नहीं और पश्चिमी सीमां में पीङ्गलीङ्ग पर्वातमाला विद्यमान है। सारा ब्रह्मराज्य अंगरेजोंके अधिकारमें आनेके बाद इस जिलेका बहुत हैर फेर हुआ है। शालिवन, विलित और यून जा लिन नामकी तीन नदियां इस पहाड़ी अधित्यका भूमि हैं। कर बहु गई हैं। शेषोक्त नदीके किनारे जिलेका सदर पा पुन नगरी अवस्थित है। इस नदी और जिलेका विस्तृत विवरण साहावन शब्दमें देखो।

शास्त्रवेत—बम्बई-प्रदेशके काठियाबाङ् विभागका एक छै। टा द्वोप । यह समुद्रतरसे २ मीलकी दूरी पर अव-स्थित है। माेवा अन्तरीयसे इसकी दूरी १७ मील और जाफराबाइसे ८ मील उत्तर हैं। इस द्वीपकी लंबाई तीन पाव और चौडाई एक पाव होगो। यह जाफराः बाद सामन्त शाउयके शासनभुक्त है। इसके दक्षिण और उत्तर दुर्गधाटिकाकी तरह प्राचीरादिके चिह्न आज भी दिखाई देते हैं । उन्हें दे खनेसे मालूम होता है, कि पश्चिम भारतके विख्यात जल डाकुओं ने एक समय यहां दुर्ग बना कर आत्मरक्षाका उपाय निर्द्धारण किया था। अधिक सम्भव है, कि पुर्शगीजाने दीउ नगर अधिकार-के बाद शाल बतका जीता और उत्तरकी और अपना प्रभाव फैलानेकी खेष्टा की। पीछे १७३६ ई०में बसई नगर-के अधापतनके साथ पुर्नागीजोंका उत्तरी अंशसे प्रभाव जाता रहा और उस समय वे शालवेतका परिस्थाग कर दीउकी रक्षामें लग गये।

शास्त्रवेष्ट (सं• पु•) शास्त्रय वेष्टो निर्यासः। शास्त्र-निर्यास, धूना।

शास्त्राक (सं० ह्वी०) नाड़ो शाक, पटुआ। शास्त्र (सं० ह्वी०) दीवारका ऊपरी भाग, दीवारकी वाटी। शालसार सं०पु०) शालस्य सारः। १ द्रुम, वृक्ष, पेड़। २ हिंगु, होंग। ३ राल, धूना। ४ शाल सास्कृतामक वृक्षः।

शालसारादि (सं ० पु०) वैद्य होक्षत शालादि द्रव्यगण।
गण यथा,—शाल और पेयाशाल, दो प्रकारका करञ्ज,
कादिर तथा दो प्रकारका सम्दन, भाटि अञ्जीन, भूउर्जा,
लेश्यृगुग्म अर्थात् श्वेत और रक्तवर्ण लेश्य, शिरोप,
अगुद, कालीय, पूग, प्रिक और कर्कट ये सब द्रव्य
शालसारादिगण हैं। ये गण श्लेष्मदोषनाशक हैं।

(सारकोमुदी)

शालसेट—बम्बई नगरके उत्तरमें स्थित एक द्वीप । यह बम्बई प्रोसिडेन्सीके थाना जिलेके उपित्रभागरूपमें परिगणित है। भूपरिमाण २४१ वर्गमील है। यहां बहुत-से गुहामन्दिर, चैत्य और बीद्ध विहारके निदर्शन पाये जाते हैं। सालसैट दोसो।

शाला (सं क्ली ) शो (बाहुलकात् श्वते रिप कालन्। उया् १।११७) इति उउउवलद्त्तीक्टवा कालन्। १ गृह, घर । २ शाखा, आलः । ३ स्थल, जगह । जैसे - पाठशाला, गोशाला । ४ इन्द्रवज्ञा और उपेन्द्रवज्ञाके योगसे कननेवाले सोलह प्रकारके वृत्तींगेंसे एक इत्त । इसका तोसरा चरण उपेन्द्रवज्ञाका और शेष तोनों चरण इन्द्र वज्ञाके होते हैं।

शालाक (सं•पु॰) १ फाड़, फंकाड़। २ वह अग्निजो फाड़ फंकाड़ जला कर उत्पन्न की जाय।

( शतपयना० शशीशाहर)

शालाकाभ्रेष (सं० पु०) शालकाभ्रु (शुभाविभ्यश्च। पा ४।१।१२३) १ति अवस्याचे उक्। शलकाभ्रुका गे।सा-वस्य।

शालाकिन् (सं०पु०)१ अस्त्रवैद्य, वह जो अस्त्र चिकित्सा करता हो। २ नापित, नाऊ, हज्जाम। ३ भाला-बरहार।

शालाक्य (सं • पु •) शलाका (इर्क्वादिम्यो ययः। पा
भारार्थर) इति अपस्याये प्या १ शलाकाका गे।का
पत्य। २ वह विकित्सक जो आँख, नाक, कान, मुंद
आदिके रेगोकी विकित्सा करता हो। (ही •) ३
आयुवे दके अन्तर्गत आठ प्रकारके तन्त्रों मेंसे एक। इसमें

कान, आँख, नाक, जीभ, होंड, मुंह आदिके रोगों और उनकी चिकिरसाका विवरण है। (वैद्यकतं हिता २ ४०) शालाक्यशास्त्र (सं • क्लो • ) शालाक्य देखो ।

शालाक्ष ( सं ० पु० ) चैदिक कालके एक प्राचीन ऋषिका নাম। ( সাংবত গ্রীত ং২!ং৪।ই )

शालाग्नि ( सं॰ पु॰ ) शालास्थित अग्नि, घरकी आग । ( লাংৰ॰ গ্ৰীণ হাহাধু )

शालाङ्को (संकन्नीक) पुत्तलिका, पुतली, गुड़िया। शालाङ्कार (संकपुक) १ कर्मकार, शालागित । २ साखू को लकड़ीका अंगार।

शालाजिर (सं०पु०) शराव, मिहीकी तश्तरी या प्याली आदि।

शालाञ्चि (सं० स्त्री०) शाकभेद, शान्ति नामक साग। शालातुरीय (सं० पु०) मुनिभेद, पाणिनि मुनिका एक नाम।

शालात्य (संक्क्की०) शाला भाषेत्व । शालाका भाष या धर्मा।

शालाधल (सं०पु०) शालाधल ऋषिका गेलापस्य। शालाधलेय (सं०पु०) शालाधल शुस्नादिस्वात् अप-त्याधे ठक्। शालाधलका गीलापस्य। (पा ४१११२३) शालाद्वार (सं०क्की०) शालायाः द्वारं। घरका दरवाजा। शालाद्वार्य (सं०क्कि०) गृद-द्वार-सम्बन्धी, घरके दरवाजेका।

शालानी (सं• स्त्री•) विदारी, शालपणी, सरिवन। शालापति (सं• पु•) शालायाः पतिः। गृहपति, घर का मालिक।

शालामकेंटक (सं• क्ली॰)१ चाणक्यमूल, बड़ी मूली। २ बालमूलका (भावप्र०)

शाला**मुख** (सं॰ पु•) १ घान्यविशेष, एक प्रकारका धान । २ घरका सामना, घरका अगला भाग ।

शालामुकीय (सं० त्रि०) १ शालामुख-सम्बन्धी। २ गृह-द्वार सम्बन्धी। (शाङ्ख्य० औ॰ १।४।६)

शालामृग (सं॰ पु॰) शालाया मृगः। १ श्रमाल, सियार, गोदङ्। २ कुक्रूर, कुसा।

शालार (सं॰ ही॰) शालां ब्रह्म्छतीति ब्रह्म्बण्। १ हस्तिनम, हाथीका नाखून। २ सीपान, सोढ़ी। ३ पक्षिपञ्चर, पक्षियोंके रहनेका पिंजड़ा। ४ दीवारमें लगी हुई खूंटी।

शालालुक (सं० पु० ) शालालु (पयमस्य शालालुनो-ऽन्यतरस्यो । पा ४।४।५ ) इति उन् । शालालु, क प्रकार-को गम्धद्रव्य ।

शाल।बत् ( सं० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम । शालावत ( सं० पु० ) शालावतका गे।स्रापत्य । शालावती ( सं० स्त्री० ) दृरिवंशके अनुसार विश्वामित्रः को कन्याका नाम ।

शालाकृत (सं o go शालायां गृहं शालायां वा इक दव। १ बानर, बंदर। २ कुक्कुर, कुत्ता। ३ श्रुगाल, सियार। ४ मृग, हरिन। ५ बिड़ाल, बिल्ली। शालाम्थलि (सं o स्त्रीo) शालस्थलयासी रमणी। शालि (सं o go क्रीo) श्रुणातीति श्रु-बाहुलकात् इत्र्, रस्य लक्ष्यं। कलमादि धान्य, पष्टिकादि धान्य। देश-भेदसं इसके अनेक भेद हैं। वैद्यक्रमें इसके नाम और लक्षणादिका विषय इस प्रकार लिखा है--

शालिधान्य, ब्रोहिधान्य, शूकधान्य, शिम्बिधान्य भौर श्रुद्रधान्य ये पांच प्रकारके धान्य हैं। इन सब धान्योंमें जे। सब धान्य हेमन्तकालमें उत्पन्न होते हैं तथा कएडम अर्थात् बिना छांटनेसे हा श्वेत वर्णके होते हैं, उन्हें शालिधान्य कहते हैं। इस शालिधान्यकं नाम ये हैं—रक्तशालि, कलम, पाण्डुक, शकुनाहृत, सुगन्धक, कदंभक, महाशालि, इ्षक, पुष्पाएडक, महिषमस्तक, वोधशूक, काञ्चनक, हायन और लाध्युप्पक गादि। देशमेदसे भिन्न भिन्न प्रकारके शालिधान्य हैं।

संस्कृत पर्याय—मधुर, रुच्य, व्रीहिश्चेष्ठ, नृपित्रय, धार्योत्तम, केदार, सुकुमारक। किसी किसी पुस्तकमें मधुर स्थानमें कलम पाठ देखा जाता है। गुण—मधुर, कषायरस, स्निग्ध, दलकारक, मलकाठिन्य और मलका अस्पताकारक, लघुपाक, रुचिकारक, स्वरप्रसादक, शुक्चर्कक, शरीरका उपचयकारक, ईषत् वायु और कफ चर्कक, शीतवीर्या, पित्तनाशक और मूलवर्कक।

स्थानविशेषमें उत्पन्न शालिभान्यका गुण भी भिन्न भिन्न प्रकारका होता है। दम्धभूमिजात शालि—कवाय रस, लघुपाक, मलमूलनिम्सारक, रक्ष और कफनाशक। खेत जात कर धान रे। पनेसे जो धान उत्पन्न होता है, वह वायु और िस्तनाशक, गुरु, कफ और शुक्वर क, मलका अल्पताकारक, मेधाजनक और बलवर्स क होता है। विना जाते हुए खेतमें जो धान आपे-आप उत्तरन होता है, उसका गुण कुछ तिक, मधुन, कवायरस, पिस्तरन, कफनाशक, बायु और अग्निवर्स कतथा करु और

वापितशास्त्रि—जो शालिधान्य एक खेतसे उनाड़ कर फिर दूसरे खेतमें रोपा जाता है, उसे वापितशास्त्रि कहते हैं। यह धान्य मधुर, कवायरस, शुक्रुवर्ड क, बल-कारक, पित्तक्न, कफवर्ड क, मलका अन्यताकारक, गुरु और शीतवीर्य होता है।

अवापित शालिमें वापित शालिकी अपेक्षा कुछ कम गुण होता है। रे।पितशालि—कोप हुए धानको उलाइ कर रोपनेसे जो धान होता है, उसे रोपितशालि कहते हैं। यह नई अवस्थाे शुक्तवद्ध क और पुरानी अवस्था में लघु होता है। अतिरोप्पाशालि—रोप्पाशालिको उखाड़ कर रोपनेसे जो धान होता है, उसका नाम अतिरोप्पाशालि है। यह रोप्पाशालिको अपेक्षा अधिक गुण्युक्त और लघुपाक होता है।

खिन्नक्रदाशालि—शीतवीर्या, रुक्ष, बलकारक, कफनाशक, मलरोधक, ईषत् तिकसंयुक्त, कषाय रस और
लघु होता है। शालि धान्योंमें रक्षशालि सबसे श्रेष्ठ
है। यह धान्य बलकारक, तिदोषनाशक, खक्ष-हितकर,
मूलबद्ध क, स्वरमसादक, शुक्षद्ध क, अग्निकारक, पुष्टि
अनक, पिपासा, उबर, अग, श्र्वास, कास और दाहनाशक माना गया है। महाशालि आदि रक्षशालिकी
अपेक्षा अरुप गुणयुक्त होता है। (भावप्रकाश)

वाभरके मतसे—श्राकिधान्यके भिन्न भिन्न नाम हैं, याधा,—श्राकि, महाम्राकि, कक्षम, तुर्णक, शकुवाहत, सारामुखा, वीर्धाश्चक, रोधश्चात, सुगम्बक, पतंम भीर तपनीय। ये शासि निर्दोष हैं। गुण—स्निध, यक्षकर, कवाय, छच्च, पथ्य, श्चातक और मूलवर्षक । (वाभर मृत्रवाद का) सुश्चातक मतसे नाम—शासि, कलम, सुगम्बक, शकुन।हत, महाम्राकि, श्वीतभीवक, रोधपुष्यक, महिक्मस्तक, कर्दभक, पाण्युक, रोधपुष्यक, महिक्मस्तक, कर्दभक, पाण्युक,

महादूषक, पुष्पाण्डक, पुष्डरीक काञ्चनक, दोर्घशूक, हायनक, दूषक, महादूषक। (सुश्रृत सूत्र-स्था• ४६ अ०) राजनिध्युटके मतसे शालिधान्य दश जकारका है। धान्य शब्दमें विशेष विवरण देखो।

२ गंधसुग, गंधितिलाव। ३ रसालेक्षु, अत्यन्त रसयुक्त ईख। ४ कृष्णजीरक, काला जीरा। ५ पक्षी, निष्टिया। ६ वासमती चावल। ७ एक यहका नाम। शालिक आचार्य—एक दार्शनिक। ये न्यायामृततर-क्रिणीके प्रणेता रामाचार्यके गुरु थे।

शास्त्रिकनाथ-एक प्राचीन कवि।

शालिकनाथ मिश्र—नवरत्न, प्रकरणपश्चिका, प्रशस्तपाद-भाष्यव्याख्या और शवरभाष्यदीका नामक चार मोमांमा तत्त्वविषयक प्रम्थके प्रणेता। ये प्रभाकरगुरुके शिष्य थे। चित्सुखने अपने मानसनयनप्रसादनी प्रम्थमें इनका उस्लेख किया है।

ये महामहोपाध्याय उपाधिसे भृषित थे। प्रमाण-, परायण नामक इनका लिखा एक और प्रन्थ मिलता है। शालिका (सं क्स्रीक) शालिरैय स्वार्थे कन्। १ विदारी कन्द। २ शारिका, मैना। ३ शालपणीं। ४ घर, मकान।

शालिखा— कलक से के दूसरे पारमें गङ्गाके किनारे अवस्थित पक नगा। यह कलक से का ही अंश समभा जाता है; किन्तु हावड़ा इसका विचार-सदर है। यहां म्युनि सिपिलिटी है। यह बाणिज्यका प्रधानस्थान है। यहां बहुत से कल कारखाने और जहाज बनानेके इक हैं। शालिगे। स्न (सं 0 पु०) चै दिका चार्याभेद, सम्भवतः शालि-होल।

शालिगेष (सं० पु०) धान्यक्षेत्ररक्षो, वह जो खेतो की विशेषतः धानकं खेतोंको रखवाला करता हो । (रष्ट्र ४।२०)

शांलिश्च (सं ० पु०) शाकिवशेष, एक प्रकारका साम पर्याय—शालश्च, शितसार, पः कंष्ट, लौहसारक। वैद्यक्ष अनुसार यह सरपरा, दीपन तथा प्लोहा, बदा सीर और कफिएसका नाश करनेवाला माना गया है। शांतिश्चो (सं ० स्त्रो ०) शालिश्च स्त्रियां स्त्रीय।

शाक्तिश्च देखे।।

शालित (सं० ति०) शालयुक्त, शालिन ।
शालित (सं० ही०) १ युक्तत्व । २ शालियुक्तत्व ।
शालिधान (हिं० पु०) वासमती चावल । यह धान जेठ मासमें देाया जाता है भीर अगहनके अन्त और पूलके आरम्भमें पक कर तैयार हो जाता है। इसे भगहने आरम्भमें पक कर तैयार हो जाता है। इसे भगहनी या ईमन्तिक शालिधान्य भी कहते हैं। इसका पौधा मिट्टी तथा देगके अनुसार दो हाथसे लेकर तीन हाथ तक ऊंचा होता है। इसके पक्ते साधारण धानके समान होते हैं, पर उनकी अपेक्षा कुछ कड़े और चिक्रन होते हैं। यह छोटा और बड़ा दो प्रकारका होता है। भेद सिफ इतना हो है, कि छोटा पहले पकता है और बड़ा कुछ देरमें। यह धान बिना कुट हुए हो सफेर होता है और बहुत बारीक तथा सुन्दर होता है। चावलों में यह सबसे उन्तम माना जाता है।

विशेष विवरण शालि शब्द में दे लो।
शालिन् (सं० ति०) शालास्यामतीति इनि। १ शाल
थिशिए। पदके अन्तमें यह शब्द होनेसे युक्तवासक होता है। (जयदेव) २ श्लाध्य, सराहने योग्य।
(भागवत ३,२८।१)

शालिनाथ—१ रसमञ्जरी नामक प्रन्थके प्रणेता । ये वैद्यनाथकं पुत्र थे। २ गोतगाविन्दरीकाकं रस्वियता। शालिनी (सं० स्त्री०) १ ग्यारह अक्षरोंका एक वृत्त । इसमें क्रमसे एक यगण, दो तगण और अन्तमें दो गुरु होते हैं। दूसरा लक्षण—"मान्ती गी चैत् शालिनो वेद-लोकै:।"

यह शब्द भी पहले अन्तमें होनेसे युक्त अर्थ समका जाता है। यथा—गुणशालिनो, गुणविशिष्टा स्त्री।

२ पद्मकन्द, भसीं इ.। ३ मेथिका, मेथी। शालिनीकरण (सं० ह्वी०) न्यग्भावन, तिरस्कार, भर्त्सना। (त्रिका०)

शालिपणिका (सं० स्त्री०) शाक्षपणी देखो। शालपणी (सं० स्त्री०) शालेरिय पर्णानि यस्याः खीष्। १ पृश्वपणी, पिठयन। २ मेदा नामक अष्टवर्गीय कोपिथ। ३ मापपणी, बन उरदो। ४ शालपणी, सरियन।

शांत्रिपिएड (सं॰ पु॰) नागभेर। (भारत भादिपर्व )

शालिपिष्ट ( सं० पु०) शाले पिष्टमिव शुभ्रत्वात् । स्फटिकः विक्लीर पत्थर ।

शालिभद्र—१ एक जैनाचार्य। ये जिनभद्र मुनि (११४८ ई०)के गुरु थे। २ काव्यालङ्कारटीकाके प्रणेता निम (१०६३ ई०) के गुरु।

शालिमञ्जरी (सं० पु॰) एक ऋषिका नाम । शालिमूल (सं० क्की०) है मन्तिक धान्यमूल । (चरक) शालिराट् (सं० पु•) हंसराज चावल ।

शास्त्रिवह (सं० त्रि०) १ शास्त्रावहनकारी । २ धान्यवहन कारी ।

शालिबाह (सं ॰ पु॰) धान्यबहनकारी वृष, वह बैल जो धान होता हो, लदनाका बैल। (रामा॰ २।३२।२०) शालिबाहन (स॰ पु॰) शक जातिका एक असिद्ध राजा। इसने 'शक' नामक सम्बत् चलाया था। टाइराज-स्थानमें लिखा है, कि यह गजनीके राजा 'गज'का पुल था। पिताके मारे जाने पर यह पञ्जाब चला आया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इसने शालिबाहन पुर नामक नगर भी बसाया था। इसकी राजधानी गोदाबरों के किनारे प्रतिष्ठानपुरमें थी। कहीं कहीं इसका नाम सातबाहन भी मिलता ह। कथासरित्सा गरमें लिखा थ, कि इसे सात नामक गुहाक उठा कर ले चला करता था, इसीसे इसका नम सातबाहन पड़ा। सातबाहन देखो।

शालिशकत् (सं ० पु०) शालिधान्यकृत शकत्, वह सत्तू जो बासमतो चावलका बनता है। इसका गुण— मधुर, लघु, शांतल, प्राही, रक्तवित्तनाशक, तृष्णा, लहिं और ज्वरनाशक माना गया है।

( चरक सूत्र २७ अ०)

शालिस्यं (सं ० क्की ०) एक गौनका नाम। (भारत वनपर्व) शालिहात्र (सं ० पु०) १ घोटक, घोड़ा। २ पुराणा-नुसार गोत्रप्रवर्शक एक ऋषिका नाम। (क्की ०) ३ नकुलस्रत अध्ववैद्यक, नकुरुका बनाया हुआ घोड़ां ओर पशुओं आदिकी चिकित्साका शास्त्र। ४ भोज-स्तत अध्ववैद्यक।

शालिक्षेत्रमुनि--रैवतस्तोत और सिद्धयोगसंप्रदक्षे रचयिता। शालिहोत्रायण (सं०पु०) शालिहोत्तका गोतापस्य। शालिहोत्री (सं०पु०) अश्ववैद्या यह जो पशुओं और विशेषतः घोड़ों सादिकी चिकित्सा करता हो। शाली (सं० स्त्री०)१ कृष्णजीरक, काला जीरा। २ मेथिका, मेथी। ३ शालपर्णो। ४ दुरालमा। ५ वंगालमें प्रवाहित एक छोटी नदी।।

शालीकि—एक प्राचीन आचार्य। बीधायनश्चीतस्त्रमं इनका उल्लेख देखनेमें आता है।

शालीक्षुमत् (सं० पु०) शालि और इक्षुयुक्त क्षेत्र, वह खेत जिसमें शालि और ईख हो। (ब्रह्त्सं० १६।१६) शालीगनामी (शालप्रामी)—गण्डकी नदोके स्थान-विशेषका नाम।

शालीन (सं० ति०) शालाप्रवेशनमह तीति शाला (शालीनकीपीने अष्टकाकाय यो। पा प्राचार०) इति सञ् प्रत्यपेन नियापनात् सिद्धं। १ जो घृष्ट्र या उद्दर्ण्ड न हो, विनात। (मार्क पहेयपु० ४१।६) २ सल्जा, लाजुक, जिसे लज्जा आती हो। ३ सदूश, समान, तुल्य! ४ शाला-सम्बन्धो, शालाका। ५ सम्पत्तिशाली, धनवान, अप्रोर। ६ अच्छे आचार विचारवाला। ७ जो श्यथहारमें कुशल हो, दक्ष, चतुर। (पु०) ८ उत्कृष्ट धान्य, बढ़िया धान। (दिन्या प्रश्रा)

शालीनता (सं० स्त्री०) शालीनस्य भावः तल्टाप्। १ शालीन होनेका भाव या 'धर्म। २ लज्जा, लाज, शरम। ३ अधीनता । ४ नम्रता।

शालीनत्व (सं क्ही०) शालीनस्य भावः त्व। १ शालीन दोनेका भाव या धर्मे, अधृष्टता। २ शतपुष्पा, सींफा ३ सोका नामक साग।

शालिनीकरण (सं० क्ली०) शालीन क-अभूततद्भाषे चिव। नम्रोकरण।

शालीना (सं० स्त्री०) मिश्रोयास्य श्रुप, सौंफका पौचा।

शालीन्य (सं० पु०) शालान (कुर्विहिभ्यो पयः। पा ४।१।१५१) इति अपस्याधे एय। शालानका गे।सापस्य। शालीपुर--विशाल राज्यके अन्तग<sup>8</sup>स एक प्राचीन गांव। (भविष्यवद्यास्त०)

शालीय ( सं • ति • ) १ शाला या गृह-सम्बन्धो । २ शाल

अर्थात् शाल वृक्ष सम्बन्धो। (पु॰)३ एक वैदिक आचार्यका नाम।

शालु (सं क्हो०) श्रणाति शीतागमेश्र बाहुलकात्-स्रण्, रस्य लस्वं। (उष्र्।४) १ कमलकन्द, मसींड्र। (पु०) २ कषाय द्रव्य। ३ चोरक या भटेउर नामक ओषिधि। ४ भेक, मेढक। ५ एक प्रकारको फल।

शासुक (सं० क्ली०)१ कुमुदादि मूल, भसी ह। २ जायफस्र।

शालुम्ब्रा—राजपूतानेके उदयपुर राज्यान्तर्गत एक नगर।
यहां चन्द्रावत राजपूतोंको राजधानी थो। सालुम्ब्रा देखे।।
शालुक (सं० कली०) शल (शिक्षमिष्डम्योमूकण्। उण्
४।४२) इति ऊकण्। १ कुमुदादि मूल, भसींड।
तैलङ्ग-जाजिकाय । संस्कृत पर्याय— ०ङ्कशूरण,
शालु। गुण—शीतल, बलकर, पिस्त, दाद और रक्तः
दोषनाशक, गुरु, दुर्ज्जर, खादुपाक, स्तन्य, वात और
कफवद्य के, संप्राहो, मधुर और रुखिकर। (राजनि०)

भावप्रकाशके मतसे यह शीतवीर्या, शुक्रजनक, पित्तदन, दाहनाशक, रक्तदेषापहारक, गुरु, दुष्पाच्य, मधुर विपाक, स्तन्यजनक, वायुवद्धक, कफप्रदायक, धारक, मधुर रस तथा रुझ होता है। शालुक मूल भी इसी प्रकारका गुण-युक्त है।

अन्पिद्दिनोत्पन्न, अकालोत्पन्न, जोर्ण, व्याधियुक्त, कीट द्वारा भिक्षित और अग्निजलादि द्वारा दूषित शालूक वर्जनीय है। (भावप्र०) २ मण्डूक, मेहक। ३ जाती-फल, जायफल। (राजनि०) ४ एक प्रकारका रोग। शालूकिनी (सं० स्त्रो०) शालूक अस्त्यर्थे इनि। १ शालूक-युक्त भूमि। २ एक गौनका नाम। (पा २१४।७) ३ एक तीर्थका नाम। (भारत वनप०)

शास्त्रकेय ( सं॰ पु॰ ) शास्त्रकका गोन्नापस्य ।

( पा ४।१।१२३ )

शालूर (सं॰ पु॰) शलते प्रवेन गच्छतोति शल (७ जि पिञ्जादिभ्यः जरोबची। उष्धाह०) इति ऊर। भेक, मेदक।

शालूरक (सं० पु०) एक प्रकारका कीटाणु जो अंतिङ्गी-मे पीड़ा उत्पन्न करता है।

शालेमिश्चो—काबुल और काश्मीर आदि प्रदेशोंके वृक्षी-Vol, XXII, 190 का गोंद या आटा। यह बड़ा फड़ा होता है। यह गरम जलमें गल जाता है। गुण—उण्ण, गुरु, आग्नेय, रुक्ष, शुक्र-यद के, वर्णका औड़ज्वल्यकारक, कामवर्द के, धातुपोषक, मेध्य, ह्य, कफ, यक्ष्मा, कास, श्वास, स्वरभेद, दुर्बल, उन्माद, अपस्मार, ऊरुस्तम्म, शूल, मूलरोग, प्रमेह, उदरो, शोध, वृद्धि, गलरोग, प्रनिध, अचुं द, श्लोपद, विद्र्धि, ज्ञण, कुछ, विसंप, विस्फोट, मुख, कर्ण, नेत्र, शिर, योनि और स्तिका इन सब रोगों का नाशक। मतान्तरसे स्निग्ध-

कारक, बालकका हितकर और पथ्य। (इह्यगुण)
शालेय (सं • पु •) शालोनां क्षेत्रं शालि ( नीहिशाल्योर्टक।
पा ५।२।२) इति ढक्। १ शाल्युद्भव क्षेत्र, शालि धानका
खेत। २ मधुरिकां, सौंफ । ३ मूली। (ति •) ४ शालसम्बन्धी, शाल बृक्षका । ५ शाला-सम्बन्धी, घरका।
गालेया (सं • स्त्री •) शालेय-टाप्। १ मिश्रेया, मेथी।
२ सी शा।

शाले-पक जाति।

शालोत्तरीय (सं॰ पु॰) शालोत्तरै प्राप्ते भवः शालीत्तर-छ । पाणिनि मुनि, शालातुरीय । (त्रिका॰)

शालान — युक्तप्रदेशके रायबरेली जिलाक्तर्गत एक नगर। शाल्मल (सं०पु०) १ शाल्मिल बृक्ष, सेमलका पेड़। २ सात द्वीपेमेंसे एक, शाल्मिल द्वीप। यह द्वीप कीञ्च-द्वीपसे दूना है। (मत्स्यपु०१०० थ०) ३ मेन्चरस। ४ शाल्मिक्ष देखो।

शास्त्रिल (सं o पु o स्त्री o) स्वनामस्यात महातर, सेमल का पेड़ (Bombax malabaricum । उत्कल — बोनरो, तामिल — पुला, महारष्ट्र — शास्त्ररो । संस्कृत पर्याय — विच्छिला, पूरणी, मोचा, स्थिरायु, दुरारेहा, शास्त्र-लिनी, शाल्मल, तुलिनी, कुक्कुटा, रक्तपुष्पा, कण्टकारो, मे।चनी, चिरजीवी, पिच्छिल, रक्तपुष्पक, तूलवृक्ष, मेसास्य, कण्टकद्रम, रक्तोस्पल, रम्यपुष्प, बहुवीर्या, यम-द्रम, दीर्यद्रम, स्थूलफल, दोर्घायु, कण्टकाष्ठ ।

(भावप्रकाश)

इसके धड़ और डालियां कएटकाकीण होती हैं। इस-की लम्बी लम्बी डांड़ीमें पंजेकी तरह पांच पांच या छः छः पत्ते लगे रहते हैं। फूल मोटे मोटे दलोंसे गटित बड़े बड़े और गहरें लाल होते हैं। फूलोंमें पांच दल होते हैं

भीर उनका घेरा बहुत बड़ा है।तो है। फाल्गुनके महीने में इस पेड़के सारे पत्ते कड़ जाते हैं। उस समय यह इन्हों लाल लाल फूलोंसे आच्छादित रहता है । जब फूलोंके दल भी भड़ जाते हैं, तब केवल खोड़ा या फल रह जाते हैं। उन फलोंके अन्दर अस्यन्त मुलायम रेशमकी तरह कई होता है। उस कई में बिनौलेके से बीज होते हैं। संमलके डोडे या फलोंको निरुसारता भारतीय कवि पर-म्परामें बहुत पहलेसे प्रसिद्ध है। 'संमर सेई सुवा पछताने' यद एक कहावत सी हो गई है। सेमलकी कईका सूत तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिये लोग इसे गहीं तथा तिकयोंमें भरते हैं। इसकी लकड़ी पानोमें खूब उहरतो है और नाव बनानेके काममें आती हैं। आयुर्वेदमें सेमल बहुत उपकारो ओषधि मानो गई है। यह मधुर, कसैला, शीतल, हलका, स्निग्ध, पिच्छिल तथा शुक्र और कफको बढ़ानेवाला कहा गया है। सेमलको छाल कसैलो और फफनाशक ; फूल शीतल, कड़वा, भारी, कसैला, वात-कारक, मलरोधक, रुखा तथा कफ, पित्त और रक्तविकार को शास्त करता है। फलके गुण फूल होके समान हैं! सेमलके नये पौधे भी जड़को सेमलका मूसला कहते हैं। कारण, कामोद्दीपक और नपुंसकताको दूर करनेवाला माना जाता है। सेमलका गींद मोचरस कहलाता है। यह अतिसारको दूर करता है और बलको बढ़ाता है। इसके बोज स्निग्धताकारक और मदकारी होते हैं तथा कांटेव फीड़, फुंसो, घाव, छीप आदि दूर करनेका गुण होता है।

फूलोंके रङ्गके भेदसे संगठ तीन प्रकारका है - पहला साधारण लाल फूलोंबाला, दूसरा सफेद फूलोंका और तीसरा पीले फूलोंका। इनमेसे पीले फूलोंका सेमल कहीं देखनेमें नहीं आता। सेमल भारतवर्धके गरम जंगलींमें तथा बरमा, सिंहल और मलयमें अधिकतासे होता है।

शास्मिलिक ( सं **० पु०** ) शास्मिलि ( वुश्छयाकठिजलेति । पा ४।२।८० ) इति कुमुदान्वित् ठक् । रेाहितक वृक्ष, रेाहिसा ।

शास्मिछिद्वीय—सात द्वीपोंमेसे एक द्वीपका नाम । श्रक्षाएडपुराण पढ़नेसे जाना जाता है, कि इस द्वीपम बहुत-से शावमिलवृक्ष थे; इसीलिपे यह शावमिलद्वीपके नामसे विख्यात हुआ है। इसी द्वोपके द्वारा इक्षुसमुद्र परिवेष्टित है। यहां श्वेत वर्षमें इमुद्रपर्वत, लोहतवर्षमें उत्तमपर्वत, जीम्तवर्षमें कलाहकपर्वत, हरितवर्षमें द्रोण-पर्वत, वैद्युतवर्षमें कल्लपर्वत, मानसवर्षमें माहषपर्वत पर्व सुप्रमवर्षमें कक्षुद्रपर्वत, मानसवर्षमें माहषपर्वत पर्व सुप्रमवर्षमें कक्षुद्रद्रात विद्यमान है। इन समवर्षों में योनी, तोया, विमुख्या, चन्द्रा, शुक्का, विमोजनी भीर निवृत्ति नामक सात प्रधान निद्यां प्रवाहित होती हैं। इन सक्ष निद्यों सक्ष ख्य शाखा-प्रशाखा निद्यों निकली है। इसका आकार प्रक्षद्वीपसे दना है।

( ब्रह्मायडपु० अनुषंग ५२ २० )

शार्तमिलिन् ( सं ० पु० ) शार्तमल आश्चयत्वेनास्त्यस्पेति धनि । गरुड् । (त्रिका०)

शाल्मांलनी (स्त्री॰) शाल्माल वृक्ष, सेमलका पेड़। शाल्मालपत्रक (सं॰ पु॰) शाल्मालपक्षमिय पत्रं यस्य। समञ्ज्य प्रक्षा, सतियन। (राजनि॰)

शास्मलिस्थ ( सं० पु० ) शास्मली वृक्षे तिष्ठतीति स्था-क । गरुड ।

शाल्मलो ( सं ० पु० ) एक राजाका नाम।

( सह्या० ३३।१६० )

शाहमली (सं क्लो॰) शाहमिल कृदिकारादिति छीष्। शाहमिल वृक्ष, सेमलका पेड़। अमरटोकामें भरतने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की हैं, शलित देंच्यांत् दूरं गच्छित शाहमिलः शल ज गती नाम्नीति मिलन् वृद्धिः । द्वयो-रित्यु नते स्त्रीपक्षे पाच्छोणादीति छीपि शहमली च शाहमिलक्ष्येति केचित् तन्मते विभाषया वृद्धः।' (भरत) शाहमलीकरूटक (सं॰ पु॰) स्वनामप्रसिद्ध कर्टकविशेष, संमलका काँटा। यह स्रद्धारोगजाशक होता है।

(वाभट उत्तार० ३२ अ०)

शास्त्रमलीकम्स (सं० पु०) शास्त्रमत्याः कन्दः। शास्त्रमलीकी जड़। पर्याय—विज्ञल, वनवासक, वनवासी, मलदन, मलद्दन्ता । इसका गुण—मधुर, मलसंब्रह, रोध और जयकारक, शीवल, पिस, दाह, शोक और सन्तापनाशक। (राजनि०)

शास्त्रज्ञोकस्य (सं ० पु०) वैद्यशास्त्रकं अन्तर्गत चिकित्सा-कस्पभेदः। (जयदत्तः) शाहमलीफल (सं॰ पु॰) शाहमल्याः फलगिव फलं यस्य । १ तेजबल या तेजफल नामका बृक्ष । (क्को॰) २ सेमलका फल।

शास्त्रालीफलक (सं० क्की०) सुश्रुतके अनुसार काठकी वह पट्टी जिस पर रमड़ कर छुरे आदिकी धार तेज की जातो है। (सुश्रुत सूत्रस्था० ८, १ थ०)

शातमलीवेष्ठ (सं० पु०) शात्मल्या वेष्टः। शात्मली-निर्यास, सेमलका गोंद्। पर्याय—पिछा, मोचरस, शात्मलोवेष्टक, मोचलाव, मोचनिर्यास; इसका गुण— शात्तल प्राहक, स्निग्ध, बलकर, कषाय, प्रवाहिका, अनि सार,आम, कफ, पिक्त, रक्तदोष और दाहनाशक।

(भावप्र०)

शाहमलोवेष्टक ( सं॰ पु॰ ) शाहमलीवेष्ट देखो । शाहमलीसत्त्वनिर्यास ( सं॰ पु॰) मोबरस । ( भैवज्यरक्ता० )

शाल्मलीस्थल ( सं० क्की० ) शाल्मली द्वीप ! शाटप@दीप देखो ।

श्वास्त्रपत्यः (सं ० स्त्रो०) शास्त्रस्तिकी स्त्री अपस्य । शास्त्रपति (सं ० पु०) एक ऋषिका नाम । (संस्कारकी०)

शाल्य (सं० पु०) १ देशविशेष, शाल्यदेश । २ राजविशेष, एक राजाका नाम । ये सीभ राज्यके अधिपति थे। महाभारतमें लिला है, कि जिस समय काशिशजकी लड़-कियों का स्वयम्भ हो रहा था, उस समय भीकाने राजा-को कत्याओं को उन से जवद हो ली छोत लाये थे। शाल्य-राजने भीकाके साथ युद्ध किया था; जिंतु वे युद्धमें परा-जित हुए। युद्धविजयके बाद काशिराजकी बड़ी लड़कीने कहा—'मैं पहले ही सीभराज्यके अधिपति शास्त्रशाजको अपना पति कर चुकी हूं, वे भी मनही मन मुक्ते स्त्रीक्पमें प्रहण कर चुके हैं। मेरे पिताकी भी यही अभिलामी थी। मैंने स्वयंवरमें उन्हींके गलेमें माला डाक्षी। आप धर्मा हैं, इस समय से।च विचार कर धर्मानुसार कोर्य करें।

भीष्मने असका अभिन्नाय समान कर शास्त्रवराजके साथ उसका विवाह कर विया।

(भारत नादिम्बर १०२१३ वर)

शिशुपालके साथ शःस्वकी विशेष आत्मीयता थो। जब श्रीकृष्णने शिशुपालका क्य किया, तब श्रीकृष्णकी मार डालनेके अभिन्नायसे शाल्यराजने द्वारिकापुरोको घर लिया। प्रद्युग्न प्रभृति याद्वों के साथ इसका घोर युद्ध हुआ। आखिर श्रीकृष्णने उसे यमपुर मेज दिया। (मारत वनप० १५-२० अ०)

शास्त्रक (सं० ति०) क्रास्त्रदेशभय। शास्त्रकिनो (सं० स्त्री०) रामायणके अनुसार एक प्राचीन नदीका नाम। (रामा० ६।१०६।४६)

शास्त्रिगिरि ( सं ॰ पु॰ ) एक प्राचीन पर्शतका नाम । ( पा ६।३।११७ )

शास्त्रण (सं'० पु०) १ वह लेप जो फोड़ को पकानेके िलपे उस पर अद्घाया जाता है, पुलटिस । २ चे।स्ना, भरता।

शास्त्रसंति (सं० पु०) शास्त्रसंती देखो। शास्त्रसंती (सं० पु०) १ महाभारतके अनुसार पक प्राचीन देशका नाम । (भारत ६।६।६०) यह जनपद गोदावरी नदीके पश्चिममें अवस्थित था। पाश्चास्य भौगोलिकी ने इसं Salakenoi शंक्दमें उल्लेख विधा है। २ इस देशका निवासी।

शाव्यायन (सं० पु०) शाव्य राजाके गोलकी उत्पन्न पुरुष।

शाहिकक (सं० पु०) एक प्रकारका पक्षी जिसे क्षुद्रचूड़ भी कहतें हैं'।

शाल्वेय (सं० पु०) १ एक प्राचीन देशका नाम ।
२ ६स देशका निकासी। ४ ६स देशका अधिपति।
शाल्वेयक (सं० पु०) शाल्वेय जनपदका रहनेवाला।
शास (सं० पु०) शाल्वेय जनपदका रहनेवाला।
शास (सं० पु०) शाल्वेय प्राची इति शव-गती ध्रम्।
१ शिशु, बच्चा, विशेषतः पशुकी आदिका बच्चा।
२ शमशान, मरघट। ३ मृतक, मुरदा। ४ भूरा रङ्गा।
५ स्तक जो किसीके मर जाने पर उसके सम्व ध्यो की
लगता है। (ति०) ६ शय-सम्बन्धी, शवका।

शावक (सं•पु•) शास एक स्वार्थ कल् । शाव, वक्षा, विशेषतः पशुओं भादिका वक्ष्या।

( तिथितस्व )

शाबता (सं • स्त्री •)ः शाबस्य भावा तल्टाए। १ शावः

का भाव या धर्म, शावत्व, बच्चापन । २ श्यावता ।
शावर (सं० पु०) शवर-अण् । १ पाप, गुनाइ । २
अपराध, कस्र । ३ लोध वृक्ष, लेखिका पेड़ । ४ शवरस्वामिन्नत भाष्य, मीमांसाभाष्य । ५ शिवन्नत तन्त्र
विशेष । (ति०) ६ शवर सम्बन्धी, शवरका ।
शावरकरेधि (सं० पु०) अक्षिमेषजापरसंज्ञक खनामख्यात लेखि, पडानी लोख । (वाभट)
शावरचन्दन (सं० पु०) एक प्रकारका चन्दन ।
शावरभेदाक्ष (सं० क्ली०) ताच्च, ताँवा ।
शावशायन (सं० खो०) श्रक्षिमका गोतापत्य ।
शावशायन (सं० पु०) शवसका गोतापत्य ।
शावशायन (सं० ति०) शश-अण् । शश-सम्बन्धी ।

शाशक (सं० ति०) शशकस्येदं शशक-अण्। शशक-सम्बन्धो ।

शाशिवन्दव (सं० ति०) शशिवन्दुका मपस्य । शाशिवन्दवी (सं० स्त्री०) शशिवन्दुकी लड्की । शाशादनक (सं० ति०) शशादन (धूमादिम्यस्व । पा ४।२११२७) इति बुझ्। शशादन-देशवासी । शाशिक (सं० पु०) १ एक प्राचीन देशका नाम । २ इस देशका निवासी ।

शाश्वत् (सं ० पु०) शाश्वत, नित्य, स्थायी। शाश्वत (सं ० ति०) शश्वदुभवं, शाश्वत् अण्। १ चिर-स्थायी, जो सदा स्थायी रहे, कभी नष्ट न होनेवाला, नित्य।

> "मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शास्वतोः समाः।" (रामावस्य राशास्य

पारिभाषिक शाश्वत यथा—देवपूजा प्रभृति, ब्राह्मणी-के उद्द शसे दान, सगुणिवद्या, सुद्भदु और मित्र इन सबी को पारिभाषिक शाश्वत कहते हैं।

( गरइपु० नीतिसा० ११६ भ० )

(पु॰) २ वेद्देश्यास । ३ शिव । (भारत १३।१७।३२) ४ स्वर्ग । ५ अन्तरिक्ष । शाश्वतिक (सं॰ ति॰) शाश्वत, नित्य, स्थायो । शाश्वतो (सं॰ स्त्रो॰) पृथ्वो । शाषमान (सं॰ पु॰) एक वैद्यकशास्त्रके वेसा । शाष्कुल (सं० ति०) मांसाशी, मांस या मछली खाने-बाला, गोश्तकोर । शाष्कुलिक (सं० कशी०) शष्कुल समूहार्थे ठक्। शष्कुली-समूह। शाष्पक (सं० ति०) शष्य (धूमादिभ्यश्व। पा ४।२।१२७) इति वृज्। १ शष्पबहुल देश। २ शष्पबहुल देशस्थित। शाष्पेय (सं० पु०) एक वैदिक आचार्यका नाम।

शाष्पेयित् (सं ० पु०) शाष्पेय शाखाध्यायी । शास् (सं ० स्त्री०) १ शासन । २ आयुधिवशेष । "ते चिद्धि पूर्वीरिभसिन्धि शासा" (मृक् ७।४८।३) 'शासा शासनेन स्वकोयया स्त्रयो यद्वा विशस्यते हिंस्यते-ऽनेतेति शास् शब्द आंयुधवाची तेन' (सायण) शास (सं ० पु०) शास घन् । १ अनुशासन । २ स्तव, स्तुति ।

"रातह्वयः प्रति यः शासिम्बति" ( सृक् ११५४ ७ ) 'शास' इन्द्रकत्तृ'कमनुशासनं यद्वा तस्य स्तुति शासु अनुशिष्ठावित्यसमाद्वावे घन् ( सायण )

शासक (सं० पु०) शास-ण्बुल। १ शासनकर्ता, नह जो शासन करता हो। २ वह जिसके हाथमें किसी नगर, प्रान्त या देश आदिकी राजकीय व्यवस्था है। ; हाकिम।

शंसन (सं क्हों ) शास त्युर्। १ आझा, हुक्म । पर्याय—अववाद, निदे<sup>°</sup>श, शिष्टि, शास्ति, आदेश, आदे शन, शास्त्र। (जटाधर)

"कुर्व्वात शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः।"

( ममु श्वर् )

( वा शिहाश्व )

कुल्तूकने शासन शब्दका अर्थ दएड किया है, ने।री आदि कोई पाप करने पर राजा धर्मानुसार उसकी। शासन अर्थात् दएड दें।

२ राजदस भूमि, मुआफ़ो। ३ लिखित प्रतिका, पट्टा, ठीका। ४ शास्त्र । शास्त्र द्वारा सभी लोग शासित होता है, इसीसे इसे शासन कहते हैं। ५ शास्ति, दएड, सजा। ६ इन्द्रिय-निष्रह। ७ किसी नगर, प्रान्त या देश आदिकी राजकीय व्यवस्था करनेका काम; हुकूमत। ८ यह परमाना या फरमान जिसके द्वारा किसी ध्यक्तिको कोई अधिकार दिया आय । १ किसीके कार्यों बादिका नियंत्रण करना। १० किसीको अपने अधिकार या वशमें रखना।

शासनदेवता ं सं० स्त्री०) जैतियोंकी एक देवी। (हेम)

शासनदेवो ( सं॰ स्त्रो॰ ) जैनियोंको एक देवो । ( शश्रुष्णयमा० )

शासनधर (सं॰ पु॰) धरतीति धरः शासनस्य धरः । १ राजदूत, पलची । २ शोसक ।

शासनपत्त (सं० क्ली०) वह ताम्रपत्र या शिला जिस पर कोई राजाज्ञां लिखी या खोदी हुई हो।

शासनेवाहक (सं० पु०) १ राजदूत, पलची। २ आझा-वाहक, वह जो राजाकी आझा लेगोंके पास पहुंचाता है। (कामन्दकीय १२।३)

शासनशिला (सं० स्त्री०) वह शिला जिस पर केाई राजाश्चा लिखी हो।

शासनहर (सं०पु०) हरतीति हः अच् शासनस्य हरः। १ राजदूत, पलची । २ आझावाहक, यह जी आझाकी आझा लीगों तक पहुँचीता हो।

शासनहारक (सं • पु • ) १ राजदूत, पल बी। (कामन्दकीय नीति १२।३)

२ आझाबाहक, वह जी राजाकी आझा ले।गें तक पहुं-चाता हो।

शासनहारिन् ( सं० पु० ) राजदूत, पलची ।

( रष्टु० ३,६५ )

शासनी (स'• स्त्री॰) शासन स्त्रियां ङोष्। धर्मोपदेश-कर्त्री, वह स्त्री जो लोगोंको धर्मका उपदेश करती हो। "शक्रपवन् मनुषस्याशासनी'" (म्रह्यक् १।३१।११)

' शासनीय (सं ० क्रि०) शास-अनीयर्। १ शासनाह्रं, शासन करनेके योग्य। २ सुधारनेके योग्य। ३ दएड देनेके योग्य, सजा देनेके लायक।

शासित (सं० ति०)शास-कः। १ इतशासनः, जिसका जासन किया जायः, शासन किया हुआ। २ देख्डितः जिसे द्वड दिया जाय । (पु०) ३ प्रजा। ४ निप्रहः संबन्धः

शासितु (सं • पु • ) शास्त्र । १ शास्त्र, शासन-Vol, XXII, 191 कर्ता। (मनु ७१९७) २ व्याख्याता। (मनु २।१५०) शासिन् (सं० पु०) शास-णिनि। शासक, शासन-करनेवाला। इस शब्दका प्रयोग प्रायः यौगिक शब्द बनानेमें, उसके अन्तमें किया जाता है।

शास् ( सं॰ पु॰ ) शासक ।

शास्ति (सं० स्त्री०) शास-बाहुलकात् ति । ( उष् - ४।१७६ ) १ शासन । २ दण्ड, सजा ।

शास्तृ (सं ॰ पु॰) शासु (तृनतृचौ शंसीति। उया् २।६४) इति असं हायामपि तृन् सच अनिट्। १ शासनकर्त्ता, शासक। पर्याय-वेशक, शासिता।

"द्वी शास्तारी त्रिक्षोकेऽस्मिन् धर्माधर्मी प्रकीत्तिती ॥"
( अग्निपु॰ गयाभेदनामाध्याय )

२ बुद्ध (अमर) ३ उपाध्याय, गुरु । ४ राजा। ५ पिता। (संक्षिप्तसार उत्पादि /

शास्तृत्व (सं क क्की क) शास्तु भीवः त्व। शास्ताकां भाव या धर्भ, शास्ताकां कार्य, शासन, शास्ति। शास्त्र (सं क कली क) शिष्यतेऽनेन शास (सर्व धातुभ्यष्ट्रन्। उण् ४।१५८) १ हिन्दु आंके अनुसार ऋषियों और मुनियों आदिके बनाय हुए वे प्राचीन प्रन्थ जिनमें लोगें। के हिनके लिये अनेक प्रकारके कर्राव्य बताय गये हैं और अनुचित कृत्योंका निषेध किया गया है अर्थात् वे धार्मिक प्रन्थ जो लोगोंक हिन और अनुशासनके लिये बनायें गये हैं।

हमारे यहां वे ही प्रम्थ शास्त्र माने गए हैं जो देव मूलक हैं : इनकी संख्या १८ कही गई हैं और नाम इस प्रकार दिये गयें हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, ऋग्वेद, यज्जर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गम्धव वेद और अर्थशास्त्र। इन अठारहीं शास्त्रोंको अठारह विद्याएं भी कहते हैं।

मत्त्रवपुराणमें शास्त्रकी उत्पत्तिका विषय इस प्रकार लिका है—पहले देवताओं के पितामहने कठोर तपस्या आरंभ कर दो। उससे साङ्गोपाङ्ग वेद आदि शास्त्र आविर्भृत हुंप। (मरस्यपुरु ३ ४०)

शास्त्रमें क्रो सब विधि और निषेध हैं, उनके अनुसार माचरण करना सबेंका कर्राव्य है। शास्त्रोक्त कर्म हो विधेय है, शास्त्रनिषिद्ध कर्म सर्घतोभाव व वर्ज नीय है। गोतामें लिखा है, कि जो शास्त्र विधिका परित्याम कर अपने इच्छानुसार कर्म करते हैं, वे सिद्धि और सुख कुछ भी नहीं पाते।

पद्म द्वाणमें भी लिखा है, कि सर्व दाश्च ति, समृति और सदाचारविहित कर्मका आचरण करे। जो इसका अन्यथाचरण करते हैं, उन्हें नरक होता है। अतएव जो सब शास्त्र वेदविरुद्ध हैं, उनमें जो सब विधि कही गयी हैं, उसका परित्याग करना उचित हैं। स्ववुद्धिरचित शास्त्रमें मूर्खों को प्रतारित किया गया है। वे इस असच्छास्त्र। नुसार कर्म कर श्रेष्ठ मार्गसं भ्रष्ट और पीछे विनष्ट होते हैं। सुतरां असच्छास्त्र लेक्का कारण हैं। वेदविरुद्ध जो शास्त्र हैं, वही असच्छास्त्र हैं।

( उत्तरख० १७ भ० )

२ किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूहके संबंधका यह समस्त ज्ञान जो ठीक कमसे संग्रह करके रखा गया हा, विज्ञान।

शास्त्रकार (सं०पु०) शास्त्रं करोतीति छ 'कर्म'ण्युपपदे' इति अण्। शास्त्रकर्त्ता, वह जिसने शास्त्रोंका प्रणयन या रघना की हो।

शास्त्रकृत् (सं०पु०) शास्त्रं करोतीति कृ-क्वियप्तुक्च। १ ऋषि। २ आजार्यः। (प्रिका०) ३ शास्त्रकर्त्ता, शास्त्रपोता।

शास्त्रगञ्ज (सं० पु०) कथासरित्सागर वर्णित शास्त्रज्ञ तीता पक्षी । (कथासरित्सा० ५६।२८)

शास्त्रगण्ड (सं० पु०) प्रघटावित्। (त्रिका०) हारा चलीमें इसका पाठास्तर छात्रगण्ड है।

शास्त्र चक्षुस् (सं० वली०) शास्त्रेषु चक्षुरिव। १ शास्त्रकी शांख अर्थात् व्याकरण। व्याकरण शास्त्रमें ब्युत्पत्ति नहीं होनेसे किसी शास्त्रमें अधिकार नहीं होता, इसलिये व्याकरणको शास्त्र वक्षु कहते हैं। शास्त्रमेव चक्षुः कपकर्मधारयः। २ शास्त्रकप चक्षु। (ति०) शास्त्रं चक्षु र्यस्य। ३ जिसे शास्त्रकपी नेत प्राप्त हो, झानी, पण्डित।

शास्त्रचारण (सं० त्रि०) शास्त्रं चारयति प्रचारयति

भार-णिख् ल्युः शास्त्रदशीं, जो शास्त्रोंका अच्छा इताहो।

शास्त्र विन्तक (सं० पु०) शास्त्रं चिन्तयतीति चिन्ति-ण्वुल्। शास्त्र चिन्ताकारी, वह जी शास्त्रकी आली-चना करता हो।

शास्त्रज्ञीर (सं० पु०) शास्त्रक्ष आधार्यः। शास्त्रक्ष (सं० पु०) शास्त्रं जानातीति हा क। शास्त्रः चेता, वह जो शास्त्रका हाता हो।

शास्त्रतस्वज्ञ (सं० ति०) शास्त्रस्य तस्यं जनातीति ज्ञा-क। १ शास्त्रार्थं दशौं, जो शास्त्रके तस्वोंका अच्छा ज्ञाता हो। (पु०) २ गणक, ज्योतिषी।

शास्त्रतस् (सं॰ अध्य॰) शास्त्रतसिल्। १ शास्त्रा-नुप्तार, शास्त्रके मे।ताविक। २ शास्त्रसे। पश्चमी या सप्तमीका अर्थ होनेसे तसिल् प्रत्यय होता है।

शास्त्रत्य (सं० क्ली०) शास्त्रस्य भावः त्य । शास्त्रका भाव या धर्मः।

शास्त्रदर्शिन् (सं॰ ति॰) शास्त्रं द्रष्टु शीलमस्य द्वरा-इति । शास्त्रह्म, जिसे शास्त्रोंका अच्छा ज्ञान हो। शास्त्रद्वष्ट (सं॰ ति॰) शास्त्रे द्वष्टः । जे। शास्त्रमं द्वष्ट इआ हो।

"प्रत्यह' देशहष्टेश्च शास्त्रहष्टेश्च हेतुभिः।" (मनु प्राः ) शास्त्रहृष्टि (सं०पु०) शास्त्रमेव दृष्टिर्णस्य। १ वह जा शास्त्रोंका स्नाता हो, शास्त्रस्थ।

> "दिनं क्षग्नश्च होराश्च नविदुः शास्त्रदृष्टयः॥" ( मार्कापु० १०६।३६ )

(स्रो०) २ शास्त्रक्षप दृष्टि । शास्त्रनेत (सं० ति०) शास्त्रमेव नेत्रं यस्य । शास्त्रचक्षुः । शास्त्रवक्तृ (सं० ति०) शास्त्रस्य वका । शास्त्रीपदेर्षा, शास्त्रोंका उपदेश देनेवाला ।

शास्त्रबुद्धि (सं० ति०) शास्त्रे ुद्धिर्यास्य । १ जिसकी शास्त्रविषयक बुद्धि हो, शास्त्र जाननेवाला । (स्त्री•) २ शास्त्रविषयिणी बुद्धि । जो बुद्धि रहनेसे शास्त्र समका जाता है, वही शास्त्रबुद्धि है ।

शास्त्रमति (सं० ति०) शास्त्रं मतिर्यस्य । शास्त्रसुद्धि । शास्त्रवत् (सं० अध्य०) शास्त्रतः, शास्त्रके अनुसार । शास्त्रविदु (सं० ति०) शास्त्रं वेत्तीति विदु-किप्। शास्त्र-दशीं, शास्त्रोंका जाननेवास्त्रा । शास्त्रविप्रतिषिद्ध (सं० ति०) शास्त्रेण विप्रतिषिद्धः। शास्त्रनिषिद्ध, जो शास्त्रमें निषिद्ध बताया गया हो। शास्त्रशिविपन् (सं० पु०) शास्त्रं शिव्यमस्यास्तोति इति। १ काश्मीरदेश। २ उस देशका निवासी। ३ भूमि, जमीन। (विका०)

शास्त्रावर्त्तालिप (संक्री०) ललितविस्तरके अनुसार प्राचीन कालकी एक प्रकारकी लिपि।

शास्त्रित (स'० त्रि०) शास्त्रमस्यास्तीति शास्त्र तारकादि-त्यादितच् (पा ४।२।३६)। शास्त्रयुक्त ।

शास्त्रिन् (सं० क्षि०) शास्त्रं वेति शास्त्र इन् । १ शास्त्र-वेत्ता, शास्त्रह्म। (पु०) २ एक उपाधि जो कुछ विश्व-विद्यालयों आदिमें इसी नामकी परीक्षामें उसीर्ण होने पर शाप्त होती है।

शास्त्रीय (सं० ति०) शास्त्र सम्बन्धो, शास्त्रका । शास्त्रोक्त (सं० ति०) जो शास्त्रमें लिखे या कहेके अनुसार हो, शास्त्रों में कहा हुआ।

शास्य (सं ० ति ०) शास ण्यत् । १ शासनीय, शासन करनेके योग्य । (मनु ८।१६१) २ शिक्षणीय, सुधारने बोग्य । (ऋक् १।१८२।७) ३ दण्डनीय, दण्ड देनेके योग्य ।

शाहंशाह (फा॰ पु॰) बादशाहोंका बादशाह, बहुत बहा बादशाह, महाराजाधिराज।

शाह शाही (फा॰ स्त्री॰) १ शाह शाहका कार्य या भाव, बादशाही। २ व्यवहारका खरापन।

शाह (फा॰ पु॰) १ वहुत बड़ा राजा या महाराज । बाद-शाह देखो । २ मुसलमान फ्कीरैंकी उपाधि । (बि॰) ३ बड़ा, भारो, महान् । इस अर्थमें इस शब्दका प्रयोग केवल यौगिक शब्द बनानेमें उनके आदिमें होता है।

शाह अध्वास (१म)—१ पारस्यके शाफई-वंशके सप्तम राजा। ये सुलतान सिकन्दर शाहके पुत्र थे। १५७१ ई०की २६वीं जनवरी सोमवारकी इनका जम्म हुआ था। सो उह वर्षकी अवस्थामें १५८८ ई०में ये अपने पिताकी जोवितावस्थामें ही खुरासानके राजसामन्तें द्वारा राजसिंहासन पर बैठाये गये। सबसे पहले इन्होंने हो इस्पहान नगरमें पारस्य ही राजधानो स्थापित की। शाह अध्वासने शोट्टोमें, बोटोमें तथा शासनगीरवने यथेष्ट प्रतिपक्ति लाभ की थी। इन्हों ने अपने असाधारण प्रताप-से राज्यकी सीमाका विक्तार किया था। १६२२ ई०में इन्हों ने अंप्रोजी सेनाके साथ मिल कर अरमस् द्वीप पर अपना अधिकार जमाया! यह अरमस् द्वीप १२२ वर्ष तक पुर्रागीजोंके अधीनमें रहा। शाह अब्बास अकवर और जहाँगीरके समकालीन . व्यक्ति थे। ४४ वर्ष राज्य करनेके बाद १६२६ ई०को ८वीं जनवरीको ये स्वर्गवासी हो गये। इनके बाद इनका पौत शाहसुको गही पर बैठे। शाह अब्बास कहर शिया थे।

२ उक्त १म अब्दासके प्रपीत भी शाह अब्दासके नामसे विख्यात हुए। १६४२ ई०के मई महीनेमें ये गद्दी-के उत्तराधिकारी हुए। इस समय इनकी अवस्था प्रायः दश वर्षकी थो। इनके पिताके समय कन्दहार शहर इन लोगों के हाथसे निकल गया था। द्वितीय शाह अब्दासने उस नगर पर फिर अपना अधिकार जमा लिया। इस समय इनकी अवस्था सिफ १६ वर्ष को थी। शाहजहांने इस शहर पर फिरसे अपना अधिकार जमानेकी बड़ी चेष्टा की, किन्तु उनका सारा प्रयास ध्यशं हुआ। शाह अब्दासने प्रायः २५ वर्ष तक राज्य किया था। करीब ३४।३५ वर्षकी अवस्थामें १६६ ई०की २६वीं अगस्त (पाँचवीं रिव-उल् अब्दल, १०९७ हिः)को इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका पुत्र सफ़ी मिन्जी (शाह सुलेमान) अपने पिताका उत्तरा-धिकारी हुआ।

शाह आलम—दिलीके मुग्ल-समाट्। ये अली गौहरके नामसे विख्यात थे। इनके पिताका नाम सम्राट् आलमगीर (२य) और माताका नाम जिन्ततमहल उर्फ विनान-कुन्वार था । १७२८ ई०की १५वी जून (१७ जिकदा ११४० हि०)को इनका जन्म सुआ था। शाह आलम पितृविद्वे तीथे। पोछे अपने पिताके मन्त्री इमाद उल-मिल्लक गाजी द्वारा काराकद्व होनेके मयसे ये १७५८ ई०में दिली छोड़ मुर्शिदाबाद नले गये। इस समय सिराजुं होलाका सीमाग्यरिव सदाके लिये अस्त हो गया था। मीरजाफरने सिराजु होलाके सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। शाह आलम मुर्शिदाबाद से बिहार प्रदेशमें जा कर रहने लगे। उसी

समय उनके पिता शलुद्धारा मारे गये। यह सम्बाद पा कर शाह आलमने तुरत दिख्छी जा कर अपने पिताके सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। १७५६ ई०की २५गी दिसमारकी वेगही पर बैठे। इस समय उन्होंने गाह भालमको उपाधि प्राप्त की । १७६५ ई॰की २३ वी अक्टूबरकी बक्सरके युद्धमें शाह आलमके प्रधान मन्त्री सुजाउद्दीला द्वार खा कर भाग गये । शाह आलमने निरुपाय हो कर अंग्रेजोंको अधीनता स्वीकार कर ली। १७६५ ई०की १२वीं अगस्तको अहमदाबाद आ कर इन्होंने इष्ट-इण्डिया कम्पनीको बङ्गदेशकी दीवानीका भार सौंप एक सनद लिख दी। इस समय बङ्ग, बिहार भीर उडिसाके करस्वरूप इनका इष्ट्र-३एडिया कम्पनोसे वार्शिक सिफ २२ लाख रुपये मिलते थे। लाई क्लाइबने र्यात वर्ष सिर्फ २२ लाख रुपये कर देना खीकार कर इतने बडे प्रदेशकी दीवानीको सनद पाई थी। लाई क्राइव जेनरल स्मिथको दिल्लीमें छोड कलकत्ता "ले गये। शाह आलम कंवल नामके लिये सम्राट थे। वे जेनरल स्मिथकं हाथकी पुतलीकी तरह सिंहासन पर बैठे थे। वास्तवमें जेनरल स्मिध ही शासनकर्त्ता थे। शाह आलम अहमदाबाद नगरमें और जेनरल स्मिथ सिन्नी गढमें रहते थे। सम्राटके राजभवनमें पूर्व प्रधाके अनुसार नीवत बाजा बजतां था। उस नीवतकी आवाज जेन-रल स्मिथका न सहाती थी; इसलिये उन्होंने नीवत बजाना निषेध कर दिया। सम्राट शाह आलमका विना किसी आपत्तिके नौवत बजाना बन्द कर देन। पडा. अतएव शाह आलम सिफ नामके लिये बादशाह थे। वे घरेल दुश्मनींके डरसे इलाहाबाद शहरमें भंग्रे जोंकी शरणमें जीवनकी घडियाँ विता रहे थे। किन्तु इस तरह इलाहाबादमें जीवन विताना उन्हें बुरा मालूम पड़ने लगा; इसलिये वे फिर १७७८ ई०में दिवनी चले आये । इसके थे। डे ही दिनके बाद सहसा गुलाम कादिर को नामक एक प्रवार पराक्रमो शत् द्वारा बन्दी हुए। गुलाम कादिर खाँन उनकी आंखें निकाल लीं। १८०६ ई०की १६वीं नवम्बरकी शाह आलमकी मृत्यु हुई। भारतम एक अच्छे कवि थे। उनके काव्यव्रस्थमें उनके नामको कविताएँ "आफताव्" के नामसे उक्लिखित

है। कुतुव शाहकी दरगाहके निकटवर्सी मेाती मसजिद-के पास बहादुर शाहकी समाधिके निकट शाह आलमकी समाधि है।

शार्व आलम—कुतुष आलम नामक एक साधु फकीरका लड़का। इनका पहला नाम कुतुबुद्दोन सैयद बरा-उद्दोन था। इन्होंने भो पिताकी तरह फकीरी धारण कर पूरा यश कमाया था। इनके पितामहका नाम मुक-दम जड़ारनियन सैयद जनाम कथाबी था। कुतब गुज-रातमें रहते थे। वे १४५३ ई०की ह वी दिसंबरका स्वर्गवासी हुए। अह्मदाबाद्से ६ मील दूर आज भी उनकी समाधि विद्यमान है। शाह आलम भी गुजरातमें ही बास करते थे। यहां उनकी भी समाधि है।

जाह अली महस्मद—"ताउजनियात् रहमानी" नामक प्रम्थके लेखका । इस प्रस्थमें सुफीके धर्म एवं तहसंक्रांत रहस्यपूर्ण पदादिकी उपास्था है।

शाह अली हजरत्—एक सैयदवंशीय धाभ्मिक मुसलमान। इन्होंने पारसी, अरबी और गुजराती भाषामें कई धर्म-प्रधांकी रचना की। १५६५ ई०में अहादाबादमें इनका स्वर्गन्नास हुआ।

शाह करक—एक प्रसिद्ध मुसलमान फकोर। इलाहाबाद-के अन्तर्गत करा नामक स्थानमें ये समाधिस्थ हुए। मुसलमान लोग इस फकीरके समाधिमन्दिरको अभी भी एक पवित्त स्थान मानते हैं। फिरिस्ता नामक ग्रन्थमें लिखा है, कि १६६६ ई०में सुल्तान जलालुद्दोन फिरोज-की गुप्तहत्याके एक दिन पहले सुस्तान अलाउद्दोनने इस फकीरके साथ में टकी थी। फकीरने उस समय एक श्लोक बनाया था। उस श्लोकका अभिन्नाय यह है—

"जो तुम्हारा शत बन कर आयेगा, वह नौका के जगर ही अपना मस्तक को बैठेगा और उसके शरीरका अवशिष्टांश गंगांक गर्भमें खला जायगा।" फकीरकी यह अबिष्यवाणों कुछ ही घंटेके अन्दर सत्य निकली। किस राजाने अलाउद्दीनके बिदद याता की थी, उस राजाकों सृत्यु फकोरके कथनानुसार ही हुई। १२६६ंसे १३१६ ई०के मध्य शाह करकका लोकान्द्र हुआ।

शाद कासिम—पक सुशिक्षित मुसलमान साधु । १५८४ ई०में इनका परलोकनास हुआ । चनाजा अनदुल देतर- की सिकी हुई विवरणीमें इनकी धार्मिक जीवनी सिकी

शाह कुली को महरम—सम्राट् अकवर शाहके एक समर-सचिव। १५६८ ई०में उद्यपुरके अधीनस्थ अमोरीं-का दमन करनेके लिये ५००० सेनाका नायक वन कर सलीम और मानसिंहके साथ इन्होंने अजमेरकी याला की थी। जहांगीर वादशाहने अपने प्र'श्रमें एक जगह लिखा है, कि उनके राजस्थकालमें मिर्ज्ञा हान्दोककी सुलताना वेनम नाम्नी एक कन्याके साथ झाह कुली को महरमका विवाद हुआ था। किन्तु मिसर सल् उमराब नामक प्रश्वमें लिखा है, कि १६०० ई०में कुली को महरम कराल कालके गालमें समा गये।

शाह कुद्रत्-उल्ला—दिल्लीके एक 'सुप्रसिद्ध कवि। पारसी
और उर्दू भाषामें इनके रचे हुए कई काव्यप्र'ध हैं। इन
सब काव्य प्रश्णोंमें "नटुए चाउल आफ़कार" और
"दोवान" नामक दो प्रश्थ प्रसिद्ध हैं। १७८२ ई०में ये
मुशिदाबादमें भा कर बस गये। उक्त दोवान प्रश्यमें
२० हजार कविताएं हैं। १७६१ ई०में मुशिदाबाद
नगरमें इनकी मानवलीला समास हो गई।

शाहगञ्ज-१ युक्तप्रदेशके अन्तर्गत जीनपुर जिलेके खुता हन तालुकके अघोन एक शहर । यह अक्षा० २६ ३ उ॰ पवं देशा॰ ८२ ४३ पू॰के मध्य विस्तृत है। पैजा-बादकी पक्की सङ्कके किनारे खुताहन शहरसे ८ मील उत्तर-पूर्वमें यह शहर अवस्थित है । अयोध्याके नवाब वजोर सुजाउद्दीलाने इस शहरकी बसाया था। उनके प्रयत्नसे सबसे पहले यहां एक बाजार और प्रसिद्ध फकोर शाह इजरत् अलीको यादगारीके लिये एक मस-जिद स्थापित हुई। शादगंज इस अंचलके बाणिज्यका एक प्रधान केश्द्रस्थान है। जीनपुर जिलेमें सहरके सिवाय शाहगंजकी तरह सुप्रसिद्ध और कोई बाणिज्य-स्थल नहीं है। जीनपुर जिलेमें सदरके सिवाय शाहगंजकी तरह सुप्रसिद्ध और कोई बाणिज्य स्थल नहीं है। यह स्थान कईकी सामदनीके लिये प्रसिद्ध है। यहां मंगलवार और शनिवारको हाट लगती है। यहां स्कूल, डाकबर, पुलिसस्टेशन, डिस्-पेन्सरी भौर भयोध्या रोहिलकाएड रेलवेका स्टेशन है।

२ केश्वांवाद जिलेनें और एक शाहर्गन मानक शहर।
यह शहर केशाबाक्से दश मोल बूर सुनल सम्राट् हारा
वसाया गया था। १८५७ ई०में राजा दर्शनसिंहने दस
नगर पर अभिकार जना कर यहां अपना दुर्ग और वासस्थान निश्वांचा किया था। इसका दूसरा नाम मिकमपुर है।

शाहगढ़—सध्यप्रदेशके अलानित सागर जिलेकी वान्या तहलीलके अधीन शाहगढ़ नामक भूकरकता प्रधान नगर। वह सागर शहरसे ४० मोल उत्तर-पूर्वमें, अक्षा० २४ रेट यव देशा० उट पू॰के बीच अवस्थित है। य. स्थाव मस्डलके मीड्रस्त्रको अधीन था। १८५७ रं० तक यहां उक्त राज्ञचंश रहते थे। यह शहर उच्च पर्वतक्षेणके नीके अवस्थित है। इसके बारों और हरे-भरे मंगल हैं, की इसकी प्राक्षिक शीका बढ़ा रहे हैं। नगरके पूर्व धागमें एक दुर्वके ध्वंसावश्यको मध्य इस समय भी प्राचीन राज्ञप्रसाद हिकाई देता है। इस शहरके उत्तरांशमें बारेज, अवस्थक, हीरायुर और टिवड़ा-में लोहेकी सान तथा कारकामा है। बहांसे केहरे गला कर कानपुर भेजे असे हैं। यहां मंगळवार और मानि-वारकी हाट लगती है।

शाह जमाल—काबुख मीर कन्द्रारके प्रसिद्ध राजा। इनके पिताका नाग तैमूर शाह था। सुप्रसिद्ध शाह अवदली इनके पितामह थे। पिताकी मृत्युके बाद १७६३ ई०में ये काबुलके सिंहासन पर बेंडे। १७६६ ई०में दिली पर चढ़ाई करनेका इरादा कर ये लाहोर माये, पर इधर इनके राज्य हीमें इनका भाई विद्रोही हो उठा, इसलिये लाचार हो कर इन्हें अपने देशका लीट नाना पड़ा। १८०० ई०में किरातनिवासी इनके भाई महम्मद्शाहने इन्हें अंधा कर बालाहिसाके जेलमें बन्द कर दिवा। १८३६ ई०में जब वृटिश गवनमेग्टने शाह सुजा को काबुलकी गही पर बिठाया, तब अफगानियोंने इसका खूब ही विरोध किया भीर शाह जमालको ही अपना राजा माना।

शाह जलाल—श्रोहहुके एक विक्यात फकीर । श्रीहहुमें इस समय भी इनकी समाधि और दरगाह है। कितने ही मुसलमान मौलवी इस दरगाहमें रहते हैं और लिस्य

नैमित्तिक कार्यादि करते हैं। क्योत तथा और और कई प्रकारके पक्षी इस दरगाहमें बास करते हैं। मकामसजिद के पश्री भी मुसलमान-समाजमें पवित माने जाते हैं। शाहजहान् -- दिल्लीके प्रसिद्ध सम्राट । इनका दूसरा नाम शाहबुद्दीन महम्मद साहिब किरान सानी था। ये सम्राट जहांगीरके तृतीय पुत्र थे। १५६३ ई०की ५वीं जनवरीकी लाहोरमें इनका जन्म हथा। वाल्यावस्थामें ये मिर्जा खुरमके नामसे पुकारे जाते थे। इनको माताका नाम बालमती था । बालमनी राजा उदय-सिंहकी लड़की तथा जाधपुरके राजा मालदेवकी पाती थी। राजा सुरज सिंह इनके सहोदर भाई थे। शाहजहाँ अपने पिताकी मृत्युके समय दाश्विणात्यमें बास करते थे। अपने ससुर आसफ खांकी चेष्टासे वे राजिहांहा-सन पर बैठे। १६२८ ई०की ५वी फरवरीसे इन्होंने राज्य करना भारम्म किया। भारतवर्शमें मुसलमान बादशाहीं के बीच इन्होंने वाह्यासम्बर प्रभृतिमें सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। मयुरसिंहासनका निम्माण शाहजहाँने ही किया था । इसके तैयार करनेमें जो गरकत आदि अमृत्य माणिक व्यवदार-में लाये गये थे, इस समय वैसे मणिमाणिक बिल्कुल ही नहीं पाये जाते। मणितत्त्ववित् सुविख्यात पर्ध-टक टाभरनेयर कहते हैं, कि मयुरिसंहासनका मुख्य ६५ लाख छालिँ से किसो पकार कम नहीं है। सकता इन्होंने विलोमें शाह-जहानावाद नामक एक नगर बसाय था। आगरेका ताजमहल भी इन्होंको विश्वविख्यात प्रधानतम कीर्त्ति है। सारे यूरोप मीर पशियामे पेसं महल और कहीं दृष्टिगाचर नहीं होता। ताजमहर्व मोम् ताजमहल नामका अपसंश है। मे।म्-ताजमहले शाहजहाँ की प्यारी स्त्रीका नाम था। उसीके नाम पर यह महल बनवाया गयाथा। शाहजहाँने तीस वर्ष तक राज्य किया। १६५८ ई०की ध्वीं जुनको इनके पुत्र आलमगीर और गजेवन आगरेके किलेमें इन्हें कींद कर लिया। ७ वर्ष ६ महीने कारागार वास करनेके बाद १६६६ ई०की २३वों जनवरी से।मवारकी रातका इन्होंने अपनी मानवलीला शेष की। इनको स्त्रीके मकवरेके पास ही इनकी देह दफनाई गई । मृत्युके समय इनकी अवस्था ७६ वर्ष ३ महीने १७ दिनकी थी। इनके चार लड्डके भीर चार स्डिकियां थीं । पुत्रों के नाम दारासिकोह, सुलतान सुजा, आलमगीर और मुराद्बष्स थे। आलमगीरने अपर भाई दारा और मुरादको मार डाला था। सुलतानः सुज्ञा आराकान चले गये और वहांके राज्ञा द्वारा मार डाले गये । शाहजहांकी पुलियोंके नाम अर्जुमन-आरा, गैति-आरा, जहानारा और रेशान-आरा थे।

- COCK WAR

द्वाविश भाग सम्पूर्ण

## साल बहादुर ज्ञास्त्री राष्ट्रीय प्रज्ञासन म्रकादमी, पुस्तकालय Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Library च्यास्त्री MUSSOORIE.

## यह पुम्तक निम्तांकित तारीख तक वापिस करनी है । This book is to be returned on the date last stamped.

| दिनांक<br>Date | उधारकर्ता<br>की संख्या<br>Borrower's<br>No. | दिनांक<br>Date                      | उधारकर्ता<br>की संख्या<br>Borrower's<br>No. |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|                |                                             |                                     |                                             |
|                |                                             |                                     |                                             |
|                |                                             |                                     |                                             |
|                |                                             |                                     |                                             |
|                |                                             |                                     |                                             |
|                |                                             |                                     |                                             |
|                |                                             |                                     | and the second second                       |
|                | - + - ·                                     | manage by the state of the state of |                                             |
|                |                                             |                                     |                                             |
|                | -                                           |                                     |                                             |

| -                                                                                                                                                                                                                                   | लेखक<br>Author                 | हेन्द्री चित्रद्रत् ह                 |                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                     | निर्गम दिनांक<br>Date of Issue | उधारकर्ता की संख्या<br>Borrower's No. | हस्ताक्षर<br>Signature |  |  |
| National Academy of Administration  MUSSOORIE  Accession No.  1. Books are Issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.  2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged. |                                |                                       |                        |  |  |

3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.

 Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.

 Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the

Help to keep this book fresh, clean & moving

borrower.